# OUE DATE SLIP GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| BORROWER'S<br>No. | DUE DTATE | SIGNATURE |  |
|-------------------|-----------|-----------|--|
| 140.              |           |           |  |
|                   |           |           |  |
|                   |           |           |  |
|                   |           |           |  |
|                   |           |           |  |
|                   |           | ļ         |  |
|                   |           | <u> </u>  |  |
|                   |           |           |  |
| 1                 |           |           |  |
|                   |           | }         |  |
| ,                 |           |           |  |
| r                 |           |           |  |
|                   |           |           |  |
| •                 |           |           |  |
|                   |           |           |  |
|                   |           |           |  |
|                   |           | ĺ         |  |
|                   |           |           |  |
| 1                 |           |           |  |
|                   |           | 1         |  |
|                   |           |           |  |
|                   |           |           |  |

🕲 श्रीहपकलादेव्ये नमः 🗱 🗱 श्रीलद्मणाय नमः 🛊 🛊 श्रीहनुमते नमः 🕄

श्रीसीतारासाभ्यांनमः क्र

## स्नरं-प्यूष

( श्रीरामचरितमानस का सर्व सिद्धान्त समन्दित संसारमें सबसे वड़ा तिलक )

## तृतीय सोपान ( अरगयकांड )

श्रीमद्गोस्वामि तुलसीदासजीकी रामायणपर काशीके सुश्रसिद्ध रामायणी श्री पं० रामकुमारजी, पं० रामवल्लभाशरणजी महाराज ( व्यास ), श्रीरामायणी रामवालकदासजी, एवं श्रीमानसी वंदनपाठकजी त्रादि साकेतवासी महानुभावोंकी ऋप्राप्य और ऋप्रकाशित टिप्पिंग एवं कथात्रोंके भाव: वावा श्रीरामचरणदासजी (श्रीकरुणसिंधुजी), श्रीसंतसिंहजी पंजाबी ज्ञानी, दैवतीर्थ श्रीकाष्ट्रजिह्न स्वामीजो, वाबा हरिहरप्रसादजी (सीतारामीय), वाबा श्रीहरिदासजी, पांडे श्रीरामबख्राजी, श्री पं० शिवलाल पाठकजी, श्रीवैजनाथजी श्रादि पूर्व मानसाचार्यौ टीकाकारोंके भाव: मानस राजहंस पं० विजयानंद त्रिपाठीजी तथा प० प० प्र० श्रीस्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वतीके अप्रकाशित टिप्पणः त्राजकलके प्रायः समस्त टीकाकारोंके विशद एवं सुसंगत भाव तथा प्रो० श्रीरामद्दासजी गौड़ एम० एस-सी०, प्रो० लाला भराव।नदीनजी, प्रो० पं० रामचन्द्रजी शुक्ल, पं० यादव-शंकरजी जामदार रिटायर्डसवजज, श्रीराजवहादुर लम-गोड़ाजी, श्रीनंगेपरमहंसजी (बाबा श्रीऋवधविहारी दासजी) श्रौर वावा जयरामदास दीनजी श्रादि स्वर्गीय तथा वेदान्तभूषण साहित्यरत्न पं० आधुनिक आदि रामकुमारदासजी मानसविज्ञोंकी श्रालोचनात्मक व्या-ख्यात्रों का सुन्दर संप्रह

तृतीय संस्करण

सम्पादक एवं लेखक

श्रीञ्चंजनीनन्दनशरण

यानस-पीयूष कार्यात्वय, ऋणमोचनघाट, श्रीश्रयोध्याजी

श्रीजानकीजयन्ती सं० २०१४ ] ( सर्वाधिकार सुरचित )

न्त्य

श्रीतुलसीदासाय नमः 🛨 🖟 श्रीहपकलादेव्यै नमः 🞋 🛠 श्रीहनुमते नमः 🕙

## ञ्चावश्यक निवेदन

'मानस-पीयूष' तिलक्षमें रुपयेमें लगभग बारह झाना सामश्री अप्रकाशित टिप्पियाँ हैं। साकेतवासी पं० राम-कुमारजी, प्रो० श्रीरामदासगौड़जी, प्रो० श्रीलाला भगवानदीन ('दीन' जी), पं० रामचरण मिश्र (भयस्मरी, हमीरपुर), श्री पं० रामचरलाभाशरणजी, मानसी श्रीवन्दनपाठकजी ख्रादिके नामसे जो भाव इसमें दिये गए हैं वे प्रायः सब अप्रका-शित टिप्पियाँ हैं। श्रीरामशंकरशरणजी, श्री पं०विजयानन्द त्रिपाठीजी, श्रीराजवहादुर लमगोड़ाजी, श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द-सरस्वतीजी, वे० भू० पं० रामकुमारदासजी (श्रीत्रयोध्याजी) ने जो भाव मानस-पीयूषमें छपनेके लिये लिख भेजे थे, वे भी उनके नामसे इसमें छपे हैं। इसके अतिरिक्त जो उनकी टिप्पियाँ पत्रिकाश्रोसे ली गई हैं, उनमें प्रायः पत्रिकाश्रोका नाम दे दिया गया है। प्राचीन प्राप्य और अप्राप्य टीकाश्रोक भाव इमने अपने शब्दोमें लिखा है।

'मानस-पीयूष' में जो कुछ भी त्राया है उसका सर्वाधिकार 'मानस-पीयूष' को प्राप्त है। जिनकी वे टिप्पिण्याँ हैं उनके त्रातिरिक्त किसीको भी इसमेंसे कुछ भी लेनेका क्रिधिकार नहीं है।—यह लिखनेकी क्रावश्यकता इसलिये पड़ी कि पुस्तक-भंडार (लहेरियासराय व पटना) के व्यवस्थापक रायवहादुर रामलोचनशरणने पं० श्रीकान्तशरणसे (विशिष्टादेत) 'सिद्धान्त-तिलक' लिखवाकर प्रकाशित किया था, वह 'मानस-पीयूष' के प्रथम संस्करणकी ही चोरी थी। पटना उच्च न्यायालयके एक निर्णयसे उसका छपाना तथा विक्रय करना दण्डनीय निश्चित किया गया है। लेखकों एवं विद्वानोंको इस कारण इस सम्बन्धमें सतर्क होनेकी त्रावश्यकता है।

त्राज एकायक 'वेदोंमें रामकथा' नामक पुस्तक पढ़ते हुए उसके पृष्ठ ४२ पर पहुँचा तो 'कटु सत्य' शीर्षक लेख साहित्यिक चोरीके सम्बन्धका मिला। लेखक महोदय लिखते हैं—"बहुतोंको साहित्यिक चोरी करनेका चस्का लग जाता है, किसीकी किवता उड़ा लेना साधारण बात हो चुको है। त्यागी विरक्त साधु कहानेवालोंको तो ऐसी मनोवृति सर्वथा पितत कर देती है। कुछ लोग तो अपने परिचितोंमें प्रतिष्ठा पानेके लोभसे दूसरोंकी पूरी पुस्तककी पुस्तक अपने नामसे प्रकाशित करके वैचते या बाँटते हैं।" यह लिखकर फिर उन्होंने उसके कुछ प्रमाण भी दिये हैं।

लेखको पढ़कर मुक्ते झाँखों देखी बात याद आ गई कि चोरी करनेवालोंको उसे छिपानेके लिये लज्जा छोड़कर एक भूठके लिये सैकड़ों भूठ बनाने और कहने पड़ते हैं, फिर भी झलई खुल जाती है। मानस-पीयूषका दूसरा संस्करण सन् १६५६ में पूरा हो गया और सन् १६५७ के समाप्त होते होते बालकांडका तीसरा संस्करण प्रायः छप गया। जिनको चोरीकी लत है वे चोरी करेंगे ही, रुपयेवालोंसे कौन लड़ता फिरेगा। पर साहित्यज्ञ लोग जो Research Scholars हैं और होंगे वे पता लगा ही लेंगे।

—अञ्जनीनंदनशरण

#### श्रीगुरवे नमः

#### च्चरण्यकांड 'मानस-पीयूच' का तृतीय संस्करण

प्रायः छः साससे इसका दूसरा संस्करण अप्राप्य हो गया था, जिससे हमें प्रेमियोंके अप्रिम मनी-आर्डर लौटा लौटा देने पड़े। श्रीहनुमत्-गुरु-कृपासे आज श्रीजानकी-जयन्ती-महोत्सवके समय यह तृतीय संस्करण प्रेमियोंकी सेवामें भेंट किया जाता है।

इसके द्वितीय संस्करण का एक परिशिष्टांक जनवरी सन् १६४७ में प्रकाशित हुआ था। वे परिशिष्टांकमें दिये हुए भाव इस तृतीय संस्करणमें यथोचित स्थानों में छपा दिये गए हैं। श्लोकों को मूलप्रन्थों से पुनः सिलाकर देख लिया गया है। प्रफ दो दो वार देखा गया है, फिर भी अशुद्धियोंका रह जाना संभव है। प्रेसकी असावधानी से भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं।

पूरी पुस्तकका इतना श्रधिक मूल्य होनेपर भी प्रेमियोंने इसे कैसा श्रपनाया यह इतनेसे ही स्पष्ट है कि सातो कांड पूरे होते ही इसके तृतीय संस्करणकी श्रावश्यकता श्रा पड़ी श्रीर पन्द्रह सोलह मासके भीतर वालकांड भाग १, भाग २, भाग ३ (क), श्ररण्य श्रीर सुंदरके तृतीय संस्करण प्रकाशित हो गए।

श्रीत्रयोध्याजी श्रीरामजीकी जन्मभूमि है—'जन्मभूमि सम पुरी सुहावनि'। श्रीरामचिरतमानसकी भी जन्मभूमि यही अवधपुरी है—"नौमी भौमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकासा॥', 'सब बिधि पुरी मनोहर जानी। सकलिसिद्धि प्रद मंगल खानी॥ बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा।'' रामचिरतमानस एहि नामा।' इसकी सर्वप्रथम टीका भी श्रीअयोध्याजी ही में हुई। महन्त श्री १०० रामचरणदास, करुणा- सिंधुजी द्वारा १२ वर्ष में रची गई।

श्रीर, प्राचीन श्रवांचीन प्रायः समस्त टीकाश्रों, प्रसिद्ध रामायणीयों, मानस-मर्मज्ञों के श्रप्रकाशित टिप्पणियों, मानस-साहित्य-मर्मज्ञों के प्रकाशित एवं श्रप्रकाशित लेखों, श्रद्धेत, विशिष्टाद्वेत, केवलाद्धेत मतानुयायियों के माव इत्यादिका श्रालोचनात्मक संकलन 'मानस-पीयूष' की जन्मभूमि भी यहीं पुरी है। यहीं इसका श्रारम्भ होकर इसकी पूर्त्त भी हुई, यहीं प्रसिद्ध सन्त श्री १०० पं० रामवल्लभाशरणाजी द्वारा इसका नामकरण हुत्रा श्रोर इसके तीनों संस्करणोंका प्रक भी यहीं देखा गया तथा प्रकाशन भी यहाँ हुत्रा। छपाई छछ श्रंशकी यहीं हुई, विशेष श्रंश श्रीरामचित्तमानसके श्राचार्य भगवान् शंकरकी पुरीमें श्रीसीताराम प्रेस, श्रीशंकर मुद्रणालयमें छपा। यह एक श्रद्भुत Coincidence संयोग है। और साथ ही एक श्राश्चर्य श्रोर भी स्मरण हो श्राया कि प्रथम संस्करण प्रारम्भसे मासिक-पत्रिका रूपमें निकलनेका श्रारम्भ भी श्रीरामजयन्तीको ही हुत्रा। इस तरह 'मानस-पीयूष' की जन्मभूमि और जन्म-तिथि वही हैं जो श्रीरामजी श्रीर श्रीराम-चित्तमानसजीकी हैं तथा इसका नामकरण भी यहीं श्रीश्रयोध्याजीके परमप्रसिद्ध महात्मा पंडितद्वारा हुत्रा।

यह तिलक एक Encyclopædia of Shri Ramcharit Manas Commentaries श्रीराम-चरितमानसको प्रकाशित एवं अप्रकाशित टीकाओं, टिप्पिएयों, लेखों, कथाओं आदि का अपूर्व प्रायः आलोचनात्मक संग्रह है। जिसके जो भाव आदि हैं उसमें उसका नाम दे दिया गया है।

Encyclopædia इनसाइक्षोपीिडिया होने के कारण हमने इसमें सभी साम्प्रदायिकोंने जो लिखा है उसे ज्योंका त्यों दे दिया है। जो जिस सम्प्रदायका हो वह अपने सम्प्रदायवालों के लेखोंको पढ़कर आनन्द ले। साहित्यकों के लिये साहित्यकी पर्याप्त सामग्री 'मानस-पीयूप' में है। क्रिष्ट कल्पनाओं और आध्यात्मिक अर्थों और भावों के प्रेमियों के लिये भी इसमें काफ़ी मसाला है। श्रीराममक्तों के लिये श्री पं० रामकुमारजी साकेत्यासी के विशद भाव जो 'टिप्पणी' अथवा 'पं० रा० कु०' शब्दसे लिखे गए हैं विशेष लाभदायक और रुचिकर होंगे। शंकायें और समाधान इसमें जितने हैं उतने प्रायः कहीं नहीं हैं और यदि हैं तो इसीकी चोरी होंगे। कितने ही मानस शाह्यियोंने इसकी चोरी की है, ऐसा सना गया है।

#### ॐ नमो भगवस्या ग्रस्मदाचार्यायै श्रीरूपकलादेन्यै

### प्रथम संस्करणका वक्तव्य

॥ श्रीः ॥

बालकांड ग्रौर ग्रयोध्याकांडकी हस्तलिखित प्रतियां पूज्यपाद श्रीमद्गोस्वामीजीके समयकी उपलब्ध होनेसे मानसके शुद्ध पाठके विषयमें बहुत सुगमता रही । इन दो कांडोंको छोड़ शेप ५ कांडोंकी कोई प्रतिलिपि गोस्वामीजीके समयकी उपलब्ध न होनेसे ठीक पाठ कौन है इसके निश्चय करनेमें ग्रत्यन्त कठिनता जान पड़ती है ।

१७०७ की लिखी हुई काशीराजकी प्रतिलिपिमें इन काएडोंमें चेपक मिले हुए हैं। यह बात छुपी हुई प्रतिसे स्पष्ट सिद्ध हो रही है। छुपी हुई प्रति इस्तिलिखत प्रतिके अनुसार नहीं छुपी है। अगैर कई मानस-विशोका सम्मत है कि छुपी प्रति (रामायणपरिचर्या) के अरण्यकाएडमें भी प्रचिति है। दूसरी प्रति १७२१ की है, श्रीभागवतदासजीके पास इसकी दो प्रतिलिपियाँ थीं जो उन्होंने स्वयं लिखीं और उस प्रतिसे मिलान कीं। यही प्रति पं० रामगुलाम द्विवेदीजी, छुक्कनलालजी, वंदनपाठकजी, पं० रामकुमारजी इत्यादिकी समिक्तिए। ये सब महानुभाव एक ही परिपाटी (School) के हैं।

पं० शिवलालपाठकजीके यहाँ परंपरासे ऋाई हुई एक प्रतिलिपि कही जाती है, पर इसमें भी मेरी समक्तमें पंडितोंका हाथ लग चुका है। उसके शुद्ध पाठमें भी हमें संदेह हैं। ‡

खूब विचार करनेपर यही निश्चय किया गया कि इस ग्रंथमें श्रीभागवतदासजीकी इस्तिलिखित प्रतिका पाठ रक्खा जाय जो श्रीसद्गुरुसदन, गोलाघाट, श्रीश्रयोध्याजीमें विराजमान् है श्रीर जिसके उतार लेने श्रीर छुपानेकी श्राज्ञा भी संपादकको श्री १०८ स्वामी रामवल्लभाशरणजी महाराजने दे दी है। जहाँ पाठभेद है वहाँ पाठान्तर श्रीर उनपर विचार भी दिए गए हैं। कहीं-कहीं भागवतदासजीका पाठ उत्तम न समभकर नहीं लिया गया है।

अरुपयकांडकी प्रतियों में बड़ा गड़बड़ है। किसीने तो छठे दो है के बाद नवीन अंक '१' से सातवाँ दोहा प्रारंभ किया है और किसीने वही पूर्वका सिलासला कायम रक्खा है। गोस्वामीजीने कैसा रक्खा था यह निश्चय नहीं कहा जा सकता। संभव है कि बादको अरुपयकांडमें अयोध्याकी 'इति' मानकर उस स्थानसे नया अंक दिया गया हो।

'मानस-पीयूष' में दोनों युंक दिए गए हैं क्योंकि उदाहरण देनेमें दो बार एक ही ख्रंक एक ही कांडमें छानेसे भ्रम और हूँ ढ़नेमें किठनाई होना बहुत संभव है। क्ष

वाल और अयोध्याकांडोंकी लेखनसेली एक-सी है। उनमें प्रायः संयुक्ताच्चरोंका प्रयोग नहीं किया गया है। पर, अरएयकांड आदिकी १७०७ और १७२१ दोनों प्रतिलिपियोंमें संयुक्ताच्चरोंका प्रयोग बहुत हुआ है। नागरीप्रचारिणी समाने उसको बाल और अयोध्याकांडोंके अनुसार बहुत कुछ बना लिया है। पर 'मानस-पीयूष' में प्राचीन प्रतिलिपियोंके अनुसार ही पाठ ज्योंका त्यों रख देना उचित समक्ता गया। प्राचीन पाठोंको बदलकर अपनी बुद्धिके अनुसार मनमाना पाठ देना 'मानस-पीयूष' का अभीष्ट नहीं है। संभव है कि तुलसीके शब्दोंकी चोखाई आजके बहुतसे साहित्यिश भी न समक्त सकें पर कल कोई ऐसा पैदा हो जो उसीको बता सके। जैसे एक फ़ार्सी भाषाके किव (हाफ़िक् ::) के बारेमें कहा जाता है कि उनकी किवतामें एक जगह ब्याकर एकी अधुद्धियर एक पंडित मोलवीजी हँसे और उनसे जाकर उनकी अधुद्धि बताई। उन्होंने उत्तर दिया कि ये वाक्य गधेके हैं, मैं नहीं जानता था कि गधा भी ब्याकर ए जानता है नहीं तो यह रालती न होती। मोलवीसाहब बहुत लिजत हुए। इसी प्रकार आज पूज्य किव होते तो पाठका उत्तर देते, तो भी पं० रामकुमारजीके जहाँ तहाँके टिप्पणसे प्राचीन पाठोंकी मौलिकता सिद्ध है—जहाँ कि आधुनिक पंडितोंने अपनी बुद्धिके अभिमानमें पाठ बदल दिए हैं।

<sup>🕽</sup> स्नेहलताजीसे ज्ञात हुन्रा कि उसमें बहुत काटा-कूटी है ।

क्ष इस नवीन संस्करणमें हमने श्रथसे इति तक एक सिलिंसिलेसे एक ही संख्या दी है। प्रथम संस्करणमें सातवें देहिसे जी नवान श्रंक '१' से दिया गया था वह इस संस्करणमें नहीं दिया गया है।

'इत उत' मुहावरा है पर कई ठौर किवने 'इत इत' रखा है और उसमें गूढ़ भाव भरे हैं पर पंडितोंने न समभी किर 'इत उत' कर दिया है। 'सीता बोला' को वैयाकरियोंने 'सीता बोली' और 'मन डोला' को 'मित डोली' कर दिया 'मानस-पोयूष' ने प्राचीन ही पाठ दिया है और उसकी उपयुक्तता दिखाई है।

नोट ग्रीर कोष्टकांतर्गत लेख-प्रायः संपादकीय टिप्पणी हैं।

किवका ठीक आश्रय किवके उसी शब्द या पदके अन्यत्र प्रयोगसे ही यथार्थ जाना जा सकता है, इसिलए उदाहरणोंके देनेकी आवश्यकता होती है। दूसरा लाभ इससे यह भी है कि पाठकोंको किवके अन्य अंथोंका भी परिचय इससे होगा और उनमें भी उनकी रुचि बढ़ेगी।

जनताकी रुचि समानार्थी श्लोकोंकी स्रोर स्रिष्ठिक देखकर इस तिलकमें तुलनार्थ समानार्थी श्लोक भी दिए गए हैं। विशेषतः जहाँ इन श्लोकोंसे कठिन समस्यार्थे इल होती हैं वहाँ तो ये स्रवश्य ही विना विस्तारके भयके उद्घृत किये गये हैं। जिससे फिर संदेह नहीं रह जाता कि कौन स्रर्थ वा भाव ठीक है।

'मानस-पीयूष्का' अभिप्राय केवल संग्रहका रहा है, वही प्रायः इसमें है। संग्रहको देखकर पाठक स्वयं विचार कर लें कि कौन अर्थ और भाव प्रसंगानुकूल हैं। संपादकको जो ठीक जैंचता है प्रायः वही अर्थ प्रथम दिया जाता है। पर दूसरोंके लिए राह खुली रहती है, वे जिसे अच्छा समभें उसे चुन लें।

कथाएँ प्रामाणिक ग्रंथोंसे दी जाती हैं न कि टोकाओंसे। शब्दसागर आदिसे शब्दार्थ और तुजनात्मक श्लोक वाल्मीकीय, अध्यात्म आदि रामायणों, श्रीमद्धागवत, हनुमन्नाटक और पं॰ रामकुमारजी एवं श्रीमानसी-वंदनपाठकजीके संग्रह आदिसे एवं वावू रणबहादुरसिंहकी टोकासे लिए गए हैं। अ

श्चित्रराय त्रीर त्राते कांडोंमें 'टिप्पणी' से केवल पं॰ रामकुमारजीके साफ खरोंमें दिए गए भाव समक्तना चाहिए। दीन-श्रीजनकपुताशरण शीतलासहाय

द्वितीय संस्करणका आमुख

जब मानस-पीयूष वालकांडका यह ऋत्यन्त वृहत् संस्करण् श्रीश्रयोध्याजीसे प्रकाशित होने लगा तब मेरे चित्तमें यह प्रेरणा हुई कि श्रन्य काग्रड भी इसी तरह फिरसे लिखकर छुपवाए जायें। प्रथम संस्करणमें पाठकोंको एक ही शब्द श्रयवा वाक्य वा विषयपर दिये हुए भावोंको स्वयं परिश्रम करके एकत्र करना पड़ता था। वालकांडके इस संस्करणमें वह परिश्रम उनका दूर कर दिया गया। एक शब्द वा वाक्यपर प्राय: समस्त व्याख्या एक ही जगह एकत्र दे दी गई है। साथ ही विषयस्वी भी दे दी गई है जिससे जिज्ञासुश्रोंको बहुत सहायता मिलेगी।

अरख्यकांडको भी उसी तरह प्रारम्भ किया गया। परन्तु लगभग आधा कांड लिख चुकनेपर मुक्ते मालूम हुआ कि काशी निवासी पं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठीने 'सन्मार्ग' में 'श्रीरामगीता' पर विस्तृत टिप्पणी छुपाई है। एक वर्षके पत्र व्यवहारमें मुक्ते 'सन्मार्ग' की वे प्रतियां प्राप्त हुई। अतः उन टिप्पण्यिंका समावेश मानस-पीयूषकी पार्डुलिपिमें की तैसे किया गया।

एक महाराष्ट्र संन्यासी प.प. प्र. स्वामी श्रीप्रज्ञानानन्द्वी सरस्वती एप्रेल सन् १६५२ ई० के अन्तमें 'मानस-पीयृष' के नवीन संस्करणके स्थायी ब्राहक हुए । उनके पत्रसे मुक्ते अनुमान हुआ कि इन महात्माजीने श्रीरामचित्तमानसका बहुत अञ्झा अध्ययन किया है, अनुभवीसंत हैं और श्रीमद्गोस्वामीजीके बढ़े प्रेमी हैं । इन्होंने मराठीमें चौपाई, दोहा श्रीर आर्याञ्चन्दमें रामचित्तमानसका रूपान्तर प्रकाशित किया । और भी कई पुस्तकें मराठीमें छपवाई हैं । मैंने उनको लिखा कि घनुर्यग्रप्रकरण छप रहा है, यदि आप चाहें तो 'मानस-पीयूष' के लिए 'परशुराम' प्रसंगते चौपाइयोगर भाव लिखकर भेजें । उन्होंने कृपा करके इसे स्वीकार किया । उनके भाव किसी टीका टिप्पणीमेंके नहीं हैं । यह आप स्वयं 'परशुराम-प्रसंग' में देखेंगे । उन टिप्पणियोंको देखकर मैंने उन्हें अर्र्यकारडके 'श्रीरामगीता' तथा उसके आगे पूरे

कांडमें नोट्स देनेकी प्रार्थना की । ये नोट्स मेरे पास उस समय पहुँचे जब 'हितकारी प्रेस' फेंज़ाबादमें इस कांडके पंद्रह दोहे छुप चुके थे । श्रीर सोलइवाँ दोहा कंपोज़ हो रहा था । श्रतः प्रूफ देखते समय मैंने उनके भेजे हुए भाव बीच बीचमें बढ़ाकर छुपाया । इस कारण जिस शैलीका मैंने श्रनुसरण किया था उसका श्राद्योपान्त पालन नहीं हो सका है । दोहा १५ के पूर्वकी उनकी टिप्पणियाँ इस कारडके श्रंतमें परिशिष्टमें दी जायेंगी ।

सम्वत् १६८७ के पश्चात् भी यत्र तत्र जो लेख पत्रिकाश्रोमें दृष्टिगोचर हुये उन्हें भी मैंने इस संस्करणमें दिये हैं। शरीरका स्वास्थ्य कई वर्षसे ठीक न रहनेसे पत्रिकाश्रों श्रादिका श्रवलोकन करनेका श्रवकाश नहीं मिला। इस लिये कुछ श्रविक सेवा दास नहीं कर सका।

इस संस्करणमें मैंने फोलियों में (हर पृष्ठ के ऊगरी रूल के ऊगर) तथा उदाहरणों में जो दोहे चौपाइयों के छांक दिये हैं उनका आशाय यह है कि ये चौपाइयाँ इस दोहे की हैं। जैसे, २२-२ वा २२ (२) संकेत है इस वातका कि यह दोहा ३२ की दूसरी चौपाई (अर्घाली) है। प्रत्येक दोहे के ऊपर पहले जो चौपाइयाँ होती हैं वे उसी दोहे की चौपाइयाँ होती हैं, यह बात प्रथम संस्करण के लिखने के समय मुक्ते मालूम न थी।

कतिपय प्रेमी इस काएडमें श्रीसीताहरणकी कथा तथा श्रीरघुनाथ जीका विरह-विलाग होने से इसको नहीं पढ़ते, न इसका पाठ करते हैं श्रीर न इसकी कथा कहते, कहलाते वा सुनते हैं। माधुर्योगसनामें यह भी ठीक ही है। जिनका मन माधुर्योपासनामें इतना तदाकार हो गया है कि वह इस कथाको सुनते ही यह भूल जाते हैं कि हरण श्रीसीताजीका नहीं हुआ है किन्तु 'माया-सीता' का हुआ है श्रीर शोक-विरह-विलाप 'जस काछिय तस चाहिय नाचा' न्यायके श्रनुकूल हो रहा है, उनके लिये उतना प्रसंग न सुनना, न पढ़ना उचित ही है। भक्तमाल में श्रावेशी राजा कुलशेखरजीकी कथा इसका प्रमाण है।

ऐसे परमानुरागी आवेशी भक्तोंके अतिरिक्त अन्य सभी वक्ताओं और श्रोताओं, पठन-पाठन करनेवालोंको विचार करना चाहिए कि मानसके सातो सोपान सुंदर हैं, सातों श्रीरामभक्तिकी सीढ़ियाँ हैं, श्रीरामभक्तिके मार्ग हैं। यह स्वयं गोस्वामीजीका सिद्धान्त हैं—'एहि महँ रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगति केरि पंथाना। ७.१२६.३।' तृतीय सोपानं (अरएयकांड) की फलश्रुति हैं 'सकल कलिकलुषविध्वंसने विमलवैराग्यसंपादन नाम तृतीय सोपानः', 'रावनारि जसु पावन गाविह सुनिह जे लोग। रामभगति हढ़ पाविह चिनु विराग जय जोग। दो० ४६।' इससे इस काएडका महत्व कम नहीं है, वक्ताओंका इसमें आशीर्वाद है कि इढ़ रामभक्ति प्राप्त होगी, विमल वैराग्य होगा। और चाहिए ही क्या ?

अरएयकाएडके वैशिष्ट्यके सम्बन्धमें श्रीखामी प्रज्ञानानंद सरस्वतीजी लिखते हैं-

(१) 'अरययकायडमें मुख्यतः माया श्रीर उसके विनासके मूल तहायक सद्गुरुका ही विवेचन किया गया है। इस काएडमें अथसे हित तक जहाँ तहाँ मायाका ही दर्शन हमें होता है। जैसे—'मोहाम्मोघरपूग' मं. श्ठो-१ में (यह माया ही तो है)।(२) माया शूर्ण्यखा। ('रुचिरक्त घरि प्रमु पिह जाई। बोली वचन बहुत मुमुकाई।१७.७।' तथा 'तब खिसिश्रानि राम पिह गई। कप भयंकर प्रगटत भई।१७.१६।' यह तो स्पष्ट राज्सी माया है)।(३) माया-युद्ध। ('मिह परत उठि मट भिरत मरत न करत माया श्रित घनी। दो० २० छंद।'—यहाँ तो 'माया' शब्द किवने स्वयं ही दिया है)।(४) मायानायका माया-कौतुक।[ यथा 'मुर मुनि समय प्रमु देखि मायानाय श्रित कौतुक करयो। देखिं परस्पर राम किर संग्राम रिपुद्ब लिर मरयो। 'किर उपाय रिपु मारे छन महँ छपानिधान। दो० २०।' 'श्रित कौतुक' 'उपाय' (मोहनास्त्रका प्रयोग), 'छुण्भरमें १४००० मायावी राज्सोंको मारना' माया है]।(५) माया सीता। ('इहाँ राम जिस छागुति बनाई।२३.७।', 'तुम्ह पावक महँ करहु निवासा', 'प्रमु पद घरि हिय श्रनल समानी॥ निज प्रतिविव राखि तहँ सीता।' यह सब चरित रावणको ठगनेके लिये रचा गया। श्रीर यह सीता भी मायाकी हैं; यथा 'पुनि माया सीता कर हरना')।(६) मायाका मृग। (यथा 'होहु कपट मृग तुम्ह छलकारी। जेहि विधि हि श्रानों नृपनारी।२५.२।' 'तव मारीच कपट मृग भएउ।' 'प्रगटत दुरत करत छल भूगी।' ' इत्यादि सब राज्सी माया है)।(७) मायाका संन्यासी। ('श्रावा निकट जती के वेषा।' राज्यसूप छिपाकर सन्यासी बना सीताजीको ठगनेके लिए—'कह सीता सुनु जती गोसाई।' फिर असली रूप घारण कर लिया—'तव रावन निज रूप देखावा।' मन चाहा रूप घारण कर लेना माया है)। (८)

माया विरह-शोक। (यथा 'बाहिज चिंता कीन्हि बिसेषी।३०.१।', 'आश्रम देखि जानकी हीना। भए विकल जस प्राकृत दीना।'''एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी। मनहु महा बिरही श्रिति कामी।३०.६-१६।' (६) सतीकृत माया-सोता-रूप। (दण्डकारण्यमें इसी समय सतीजी सीतारूप घारणकर श्रीरामजीके समीप गई थों। यथा 'बिरह विकल नर इव रघुराई। खोजत विपिन फिरत दोड भाई 1१.४६.७।''' 'पुनि पुनि हृदय बिचारु करि घरि सीता कर रूप।१.५२।''' 'सती कपट जानेउ सुरस्वामी।' (१०) माया कवंष। (यह गंधर्व था। शापसे कवंघ हुत्रा, इस कारण इसे भी माया-कवंघ कह सकते हैं)। (११) मायारूपी नारि। दो० ४३। नारी मायाका रूप है यह सिद्धान्त भी इसीमें है।

मोद्धदायिका सप्तपुरियोंमेंसे तीसरी पुरी 'माया' है और श्रीरामचरितमानसके सप्त सोपानोंमेंसे अरण्यकाण्ड भी तीसरा ही कांड है हि। महाकविसम्राट्शेखरने इस तीसरे कांडमें जहाँ-तहाँ मायाका दर्शन कराके कितनी कुशलतासे इसे मायापुरी चरितार्थ कर दिया है।

इसमें मायाका केवल दर्शन ही नहीं कराया है किन्तु मायासे छुटकारा पानेका साधन भी बताया है। यथा 'दीपसिखा सम जुवति तन मन जिन होसि पतंग। भजहि राम तिज काम मद करिह सदा सतसंग। दो० ४६।' यह सिखान्तरूपसे कांडके ग्रंतमें बताया गया है।

माया जालसे छुटकारा पानेके लिए जिन-जिन साघनोंकी आवश्यकता है उनकी चर्चा इस कांडके 'श्रीरामगीता' में श्रीरामजीने अपने श्रीमुखसे स्वयं की है।

(२) ४६ दोहोंके इस छोटेसे कार्डमें एकदम सोलह जगह उपदेश मिलते हैं। श्रौर एक विलक्ष बात यह है कि इनमें प्रत्यच् या श्रप्रत्यक्रूरिस श्रीसीताजीका श्रयवा श्रन्य नारियोंका मूलसंबंध है जो निम्न तालिकासे स्पष्ट हो जायगा।

| <b>डपदे</b> श |                    |                  |                                                                                                                |
|---------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रनुकम्      | किसक <b>ा</b>      | किसको            | मूल हेतु ( श्रीसीताजी या नारीका संबंघ )                                                                        |
| १             | श्रीनारदका         | जयन्तको          | श्रीसीताजीके चरणोर्पे चौंच मारना                                                                               |
| २             | श्रीश्रनुसूयाजीका  | श्रीसीताजीको     | इसमें श्रीसीताजी हैं ही श्रीर विषय भी नारिवर्म है।                                                             |
| Ę             | श्रीग्रगस्त्यजीका  | श्रीरामजीको      | इससे सीताजी ही निशाचरकुलनाशका कारण होती हैं।                                                                   |
| ४             | श्रीरामजीका        | श्रीलक्ष्मण्जीको | इसमें प्रथम मायाका ही प्रतिपादन होता है। श्रीसीताजी श्रादि<br>शक्ति हैं ही श्रीर 'माया सब सिय-माया माहुं।'     |
| પૂ            | <b>रा</b> र्पणलाका | रावणको           | इसमें श्रीसीत। जीका सौन्दर्य वर्णन ही रावणको प्रेरित करनेका<br>मुख्य साधन है                                   |
| ६             | श्रीरामजीका        | श्रीसीताजीको     | इसमें श्रीसीताजी श्रोता हैं। 'तुम्ह पावक महँ करहु निवासा'<br>श्रीर माया सीताका पंचवटीमें स्थापित करना विषय है। |
| O             | रावग्का            | मारीचको          | श्रीजानकीजीको चुरा लानेमें सहायता करना विषय है।                                                                |
| 5             | मारीचका            | रावणको           | श्रीजानकीजीको चुरा लानेका विचार छोड़ देने इत्यादिके विषयमें।                                                   |
| 3             | जटायुका            | रावणको           | श्रीजानकीजीको छोड़कर कुशल घर जाना विषय है                                                                      |
| १०            | श्रीरामजीका        | श्रीजटायुको      | श्रीसीताहरणकी बात श्रीदशरथजीसे न कहनेके संबंधर्में                                                             |
| 88            | श्रीरामजीका        | कबंघको           | यह शापजनित माया-शक्तिसे ही कवंच हो गया था                                                                      |
| १२            | श्रीरामजीका        | श्रीशवरीजीको     | शबरी स्त्री है। भक्ति कही गई है जो स्त्रीलिंग है।                                                              |
| १३            | श्रीशवरीजीका       | श्रीरामको        | सीता-शोधमें क्या करना चाहिए यही विषय है।                                                                       |
| १४            | श्रीरामजीका        | श्रीलक्ष्मणजीको  | कामदेवके प्रतायके वर्णनमें मुख्य बल 'नारि' है                                                                  |

क्ष मानस-पीयूष भाग १ पृष्ठ ४८ पर मं० श्लोक ७ में लिखा जा चुका है कि 'मोत्त्दायिका' पुरियों भी सात ही हैं श्रतः सात श्लोक देकर जनाया है कि सातो काएड जीवोंकी मुक्ति देनेके लिये सप्त पुरियोंके समान हैं। इनका श्रवण, मनन, निदिध्यासन ही पुरीका निवास है।

१५ श्रीरामजीका देवर्षिनारदको इसमें नारदजीका प्रश्न 'विश्वमोहिनी' (जो हरिमाया ही थी)
से विवाह करनेके संबंधमें था श्रीर उसमें नारीका छः ऋतुश्रों
के रूपकमें वर्णन है।
१६ मानसकारका मनको उपदेश है 'दीपशिखा सम जुवति तन मन जिन होिम पतंग',
'भजहि राम तिज काम मद करहि सदा सतसंग।'

इस तालिकासे आपको स्पष्ट हो जायगा कि पन्द्रह उपदेशों में प्रत्यक्त नारिजातिका संबंध ही मूल कारण वा प्रतिपादनका विषय है अथवा नारो वक्ता या ओता है। इन पन्द्रहों में से ग्यारहमें श्रीसोताजीका सबंध है, एक में इरिमाया के प्रत्यक्रिप विश्वमोहिनीका और तीनमें नारिका संबंध है। कबन्धकी कथामें प्रत्यक्त नारिका संबंध अभी तक नही मिला।

इतने श्रल्प विभागमें उपदेशोंकी इतनी संख्या श्रन्य किसी भी कांडमें नहीं है।

- (३) केवल इसी कारडमें माया, ज्ञान, वैराग्य, जीव, ईश्वर श्रीर भक्तिका तात्विक विवेचन एकत्र हुशा है।
- (४) इस काएडमेंकी श्रवणादिक नवधा साधन भक्ति श्रौर सत्संगादि नवविधा भक्तिका उल्लेख श्रौर वर्णन क्रमशः मिलता है।
- (५) इस ४६ दोहेके छोटेसे कागडमें पाँच बार भक्तकृत भगवत्स्तुति है। इन स्तुतियों में भी ज्ञाननयनसे देखनेसे ज्ञान, वैराग्य श्रीर भक्तिके लच्चण मिलते हैं।
- (६) [श्रीरामजीका परात्परत्व उन्होंके मुखारिवन्दसे प्रथम-प्रथम प्रायः इसी कांडमें बारंबार प्रकट हुन्ना। यथा 'जाते बेगि द्रवर्ज में भाई। सो मम भगित भगत मुखदाई।', 'मुगम पंथ मोहि पाविह प्रानी', 'तब मम धर्म उपज अनुरागा', 'मम लीला रित न्नित मन माहीं', 'सब मोहि कहँ जाने हद सेवा।। मम गुन गावत पुलक सरीरा। ''तन तिन तिरंतर बस में ताके।। बचन कर्म मन मोरि गिति'' 'तिन्दके हदय कमल महँ करज सदा विश्राम। दोहा १६।' 'तन तिज तात जाहु मम धामा।'' जों में राम''। दो० ३१।', 'दूसरि रित मम कथा प्रसंगा', 'चौथि भगित मम गुन गन करइ कपट तिज गान। दो० ३५।', 'मंत्र जाप मम''', 'सातव सम मोहि मय मय जग देखा। मो तें संत अधिक करि लेखा', 'मम भरोस हिय', 'मम दरसन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज सरूपा।'—(दो० ३६ शवरी प्रसंग)। नारदजीके प्रसंगमें भी इसी तरह बहुतसे उदाहरण मिलते हैं जिनमेंसे दो एक ये हैं—'यह बिचारि पंडित मोहि भजहीं। पायेहु ज्ञान भगित निहं तजहीं। ४३.१०।', 'तिज मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह। दो० ४५।', 'गाविह सुनिहं सदा मम लीला'। ऐशवर्य श्रीसुतीक्ष्णजीके प्रसंगमें भी प्रकट किया गया है पर श्रीमुखसे उसका कथन केवल वर देनेमें ही पाया जाता है।
- (७) श्रर्यकारहमें ही तीन प्रेमी भक्तोंको सद्गति मिली है। इन तीनमेंसे एक तो पन्नी था—'गोघ श्रधम खग श्रामिष भोगी। गित दीन्ही जो जाचत जोगी।' इसको सारूप्य मुक्ति मिली। यथा 'गीघ देह तिज धरि हरि रूपा। भूषन बहु पट पीत अन्त्या।। श्याम गात विसाल मुजचारी। ३२.१-२।' दूसरी शवरी थी जो एक तो स्त्री और उसपर भी भीलनी थी। यथा 'अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन्ह महँ मैं मितिमंद अधारी। ३५.२।' इसको मोन्न मिला—'तिज जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहँ निहं फिरे।।" जातिहीन अध जन्ममिह मुक्त कीन्हि असि नारि। दो० ३६।' तीसरे भक्त थे शरभंग मुनि। इनको मेद-भिक्त देकर इनका उद्धार किया गया। यथा 'रामक्तृपा वैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयका। प्रथमिह मेद भगति वर लयका। १९.१-२।'
- (<) पृथिवीको निशाचरहीन करने तथा रावणवधकी प्रतिज्ञा इसी काग्रडमें श्रीगमजीके मुखारविन्दसे बाहर
- (६) रावखवध और सुरविमोचननाटककी 'नांदी' (श्रीगर्णोश) शूर्पणखाविरूपीकरणके निमित्तसे इसमें ही की गई है। इस नाटकका दूसरा श्रंक 'श्रीसीताहरण' भी इसमें ही है। बादके तीन कारडोंमें शेष दो श्रंक समाप्त होते हैं; किष्किषामें तीसरा और सुन्दर-लङ्का मिलकर चौथा श्रङ्क समाप्त कर देते हैं।
  - (१०) काएडके आरंभमें गुरुताच्योंका उपक्रमसे और अन्तमें उपसंहाररूपसे वर्णन है। अन्तके दोहेमें भी

'सतसंग' शब्दसे गुरुका ही निर्देश है। मायारूपी नारिके फंदेसे छुटकारा पानेके लिए एक मात्र गुरुरूपी संतका संग ही सिद्धिरूप साधन है यह बताकर 'सोह फल सिधि सब साधन फूला' यह सिद्धांत सिद्ध किया है।

'राम-चरित' में ग्ररएयकाएडकी कथाका क्या महत्व है, यह राम-चरित-मानसमें अवगाइन करनेवाले भक्ति-प्राण भारतके जन समुदायसे अपरिचित नहीं ? वस्तुतः रामकथाके मूल उद्देश्यकी प्राप्ति ही असंभव-सी हो जाती यदि अरएय-कांडकी प्रमुख घटना सीताहरण न घटी होती। श्रीरामका अवतार ही सात्विक दृत्तिको आसुरी दृत्तिकी प्रवलतासे मुक्त करनेके लिए—देंव-समुदायको रावणके त्राससे मुक्त करनेके लिए हुआ था। रावणका विनाश करनेके लिए उससे श्रीरामका प्रत्यच् स्रथवा स्रप्रत्यच् विरोध करना स्रावश्यक था । स्रयोध्याके राजस वातावरणमें पत्ते 'राम' को विश्वामित्रजी श्रपने श्राश्रममें ले जाकर श्रौर उन्होंके द्वारा महाराच्नसी ताड़काका वध कराकर इस बातका पूर्वीभास दे चुके थे कि 'राम' के सामने राज-वैभवका उपभोग उतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए जितना दिन-दिन बढ़ते हुए राज्यसोंका विनाश । श्रीर राज्ञसींका विनाश भी राजा होकर नहीं ही किया जा सकता था, क्योंकि राजाश्रोंको सभी वर्गके व्यक्तियोंका सहयोग नहीं भी मिल सकता था। इस महाकार्यकी सिद्धि त्याग श्रीर तपस्यासे ही संभव थी। श्रीरामने परिध्यितियों के संघात विशेष्ट्रसे राज-वैभवका परित्यागकर वन-पथका अनुस्रण तो कर लिया था, परन्तु उनके साथ जब तक उनकी माया-धीता थीं, तबतक वह शक्ति, वह तेज, वह पौरुष उनमें नहीं. आ पाता जो महाराच्स रावणका विनाश करने के लिये आवश्यक था। श्रपने बाल्य जीवनमें विश्वामित्रके श्राक्षममें, फिर साकेतकी सीमा पारकर श्ररण्यपथार श्रत्रि, शरभंग, सुतीक्ष श्रीर कुंभज श्रादि ऋषियोंके श्राश्रमोंमें वारवार उन्हें राच्नसोंके विनाशकी प्रेरणा मिलती रही । सीताहरणकी घटना इस भावावेशको तीव्रकर देती है श्रीर 'श्रीराम' को कर्तव्य-पथकी श्रीर श्रवसर कर देती है। जीवनकी इस श्रवीव करुण घटनाका भार वहन करनेके लिए 'राम' और 'सीता' दोनोंको ऋषि मुनि कर्तव्यकी चेतावनी भी इसी काएडमें देते चलते हैं। ऋषिपत्नी अनुसूयाने सीताजीको पातिव्रत्य धर्मको शिचा पहले ही दे दी थी। फिर अरएयकाएडका वातावरण ही 'ब्रारएयकों' की भाँति भक्ति एवं विरागपूर्ण है। यह सत्र क्यों है ? इसका एक मात्र उत्तर है 'सीताइरण्' नामक परम विषादमय घटनासे उद्भूत दुःखको सहन करनेकी 'राम' श्रौर 'सीता' को शक्ति देना । इसके श्रितिरक्त श्ररएयकाएडकी त्र्यायोजना इस लिए भी की गई है कि त्रातिप्राकृत भगवान्को मानव-हृदयके त्रीर भी समीप लाया जाय । भगवान्के प्रति इमारे मनमें श्रद्धा हो सकती है, सहानुभूति नहीं। पर, महामानवके जीवनकी कमज़ोरियाँ जहाँ एक श्रोर हममें उसके प्रति अद्याका संचार करती हैं वहीं हमारे हृदयको उसके समीप भी लाती हैं। हम उसके दुः खसे स्रिभिमृत हो जाते हैं, इमारे नेत्रोंसे श्राँसुत्रोंकी घारासी फूट चलती है। वह हमारी बुद्धि श्रौर हृदय दोनोंका श्रालम्बन बन जाता है। सीताहररणके वाद रामने जो विलाप किया वह कितना करण, कितना मर्मस्पर्शी एवं भावप्रवर्ण है यह मानसके पाठकोंसे अज्ञात नहीं ? लगता है करुण रस स्वयं सान्नात् हो गया हो ! हम रामको भगवान्के रूपमें नहीं देखते, उनके दुःखसे स्वयं भी ऋभिभूत होकर 'लता तरु पंक्ति' से पूछनेसे लगते हैं कि 'सीता कहाँ गईं! तुम मौन क्यों हो ? अथवा क्या तुम मेरा उपहास कर रहे हो ? मृग ! तुम निश्चिन्त हो जास्रो, स्रापनी प्यारी मृगीकी बात मान लो ! स्राज राम तुम्हारे पथकी बाबा न होगा''''इत्यादि ।' (प० प० प्र०) ।

कान्यत्वकी दृष्टिसे यहाँ उपदेश प्रधान तो है पर तुलसीकी सरस स्रवधीकी घारामें वह इस प्रकार लो गया है जैसे ज्लमें लवण । करुण्यसका जो स्रोत यहाँ उमड़ पड़ा है, उसका जोड़ स्त्रन्य भाषा-साहित्यों में मिलना संभव नहीं । कालिदासका स्त्रज-विलाप भी रामके विलान से सामने फीका पड़ जाता है । वहाँ एक राजा स्त्रानी रानीके मर जानेपर रो रहा है, यहाँ भगवान स्त्रपनी प्रेयसीके स्त्रनिश्चित भावीमें सहसा खो जानेगर । वहाँ जीवन पार मिलन माँक रहा है, यहाँ उसमें भी संदेह है । मवभूति की 'एकोरसः करुण एव' की उक्ति वस्तुतः यहीं चिरतार्थ होती है । महामानवके इस विलापमें हमारे हृदयका पूर्ण सहयोग है । 'मिक्त-पथ' का निरूपण, 'स्त्री कर्रांच्य' का निरूपण स्त्रादि उपदेशात्मक स्त्रंग केवल भाषाके महत्वको बढ़ाते ही नहीं उसे गौरवान्वित भी करते हैं । भाषा उनकी भावोंकी चन्द्रकलासे यशोमंडित हो गई है । हिरस्त्रीपने जैसे तुलसीके विषयमें कहा है 'किवता करके तुलसी न लसे किवता लसी पर तुलसी की कला', वैसे ही यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि स्त्रएपकांडका मिक्ति-विवेचन माधाका रस, स्रलंकार करा प्राण ही वन गया है ।

इस कागडकी चौपाइयाँ भाव-बोधित अधिक हैं, अलंकार बोधित कम ! इस प्रकार चाहे सिद्धान्त निरूपणकी दृष्टिसे इम देखें चाहे मानसकी कथामें योगकी दृष्टिसे, अरुपयकागड 'रामचरित' का सबसे महत्वपूर्ण अङ्ग है । तुलसीकी प्रवंध-कल्पना-में इसका अनुपम स्थान है । इसके करुण-रस-प्रवाहसे स्नात तुलसीकी कला जितनी यहाँ विलरी है उतनी अन्यत्र नहीं । भक्त भक्ति भगवन्त गुरुकी जय !! जय जय 'माया मानुष रूपिणों' श्रीसीतारामकी !!

> एक मात्र श्रापका ही-श्रीश्रंजनीनन्दन शरण



## कुछ संकेताचरोंका विवरण

श्र० दी०=श्रमिप्राय दीपक
श्र० मं०=श्रलंकारमंजूषा
क०=कवितावली '
क६० = बाबारमचरणदासजीकी टीका
खर्रा=पं० रामकुकारजीके प्रथम नोट्स
गी०=गीतावली
गी० प्र० = मानसांक
द्वि०=पं० रामगुलाम द्विवेदी
पं०=पंजाबीजी
प० प० प्र०=स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वतीजीके श्रप्रकाशित
टिप्पण
पु०र०कु०, पु०रा० कु०, पुरुषोत्तमदत्तजीसे प्राप्त
पं० रामकुमारजीकी इस्तालिखित टिप्पणी
पां०=मुं० रोशनलालकृत पांडेजीकी टीका
प्र०, रा० प्र०=वाचा हरिहरप्रसादजीकी टीका

मा० त० सु०=मानसतत्वसुबोधिनी टीका मा॰ म॰ = मानसमयंक मा० शं० म०=जंगवहादुरसिंहका मानसशङ्कामीचन मा॰ शं॰ = श्रीमन्मानसशङ्कावली (श्रीधरमिश्र) मा० सं० = मानसपीयूषका संपादक मा० हं० = मानस हंस, जामदारजी रा० प्र० श०=वाबा रामप्रसादशरणजी वाल्मी •=वाल्मीकीय रामायण बै०≔बैजनाथजीकी टीका वि०=विनयपत्रिका वि० त्रि०=पं० विजयानैद त्रिपाठीजी शिला=बाबा हरिदासजीकी टीका **ा** =स्मरण रखने योग्य बात 😰 १, २, ३, ४, ५, ६, ७, या वा०, ऋ०, ऋा०, कि०, मुं॰, लं॰, उ॰ जो चौपाइयोंकी संख्या के पहले रहते हैं वे क्रमश: बाल, अयोध्या आदि कांडोंके सूचक हैं।

## तृतीय सोपान ऋरण्यकांड 'मानस-पीयूष' के संस्करण

संस्कररा प्रेस जिसमें छपा श्राकार प्रष्ठसंख्या प्रकाशन काल डेमाई श्रठपेजी प्रथम श्रीसीताराम प्रेस, काशी तुलसी संवत् ३०८ ४४२ द्वितीय २०× ३०== हितकारी प्रेस, फैजाबाद ₹**60**+ श्चाषादु शु० १४ परिशिष्ट सम्बत् २०१०, २६ जुलाई १६४३ (बावू रघुनाथ प्रसाद एडवोकेट) तृतीय श्रीजानकीजयन्ती संवत् २०१४ श्री शंकर मुद्रणालय, वाराणसी ४२४+२४ 77

\*

## तृतीय सोपान ( अरएयकांड ) के प्रकरणोंकी सूची

### पूर्वाध

मं० श्लोक १

मं० श्लोक २

मं० श्लोक २

मं० सोरठा

'वन विस कीन्हें चरित अपारा'-पूरा कांड

'सुरपित सुत करनी'-प्र०

(क) श्लीरामजानकी विहार

(क) श्लीरामजानकी विहार

(व) जयन्तका राघवववतकी परीक्षाके लिए

हल करना

१ (५)-हो० १, १७-२३

(ग) सींकास्रसे त्रिलोक्से जयन्तको कहीं शरमा न मिलना २ (१)-२ (८), २३

शरण न मिलना २ (१)-२ (८), २३-२७ (ध) नारदोपदेशसे राधवकी शरण जाना और

एक ग्राँस देकर रक्ता पाना २ (१)-दो॰ २, २८-३३ भिभु श्रह श्रति भेंट'-प्रकरण ३ (४)-दो॰ ६

(क) अत्रिद्वारा प्रभुका स्वागत, पूजा स्तुति

३ (४)-दो० ४, ३४-५३

(ख) श्रीश्रनुस्या-सीता श्रीर पातित्रत्यधर्म वर्णन

५ (१)-सो० ५, ५३-७२

(ग) श्रित्र श्राश्रमसे विदाई ६ (१)-दो० ६, ७३-८० 'विराध-वध'-प्रकरण ७ (१-७), ८०-८६ 'शरभंग-देह-स्याग'-प्रकरण ७ (८)-६ (४), ८६-६५ 'वरिन सुतीच्छन पीति'-प्रकरण

६ (५)-दो० ११, ६५-१२५

(क) श्रस्थिसमृह देख निशिचरनाशजी प्रतिज्ञा

९ (५)-दो० ६, ९५-६७

(ন) श्रीसुतीदग्रजीका श्रविरत्त निर्भर श्रनस्यगतिक ग्रेम १० (१)-१० (१६), ६७-१०७

(ग) श्रीरामका दर्शन कर आश्रममें लाकर प्जा, स्तुति करना श्रीर मनोवांछित वर पाना

१० (२०)-दो० ११, १०७-१२५

"प्रभु-त्रगस्ति सरसंग" – प्रकरण १२ (३)

(क) सुवीह्णजीका गुरुको श्रीसीतारामलक्षमणागमनकी स्वना देना श्रोर श्रगस्यजीका श्रागे श्राकर स्वागत कर पूजा करना १२ (१)-दो० १२, १२५~१३३

(ख) रघुनायजीका मंत्र पूछना और मुनिका उत्तर
१३ (१)-१३ (१७), १३३-१४२
"दंडकवनपावनता-गीधमैत्री-पंचवटी निवास"-प्रकरण
१३ (१८)-१४ (४), १४३-१४६
'पुनि लिझ्मिन उपदेस स्रमूपा'-प्रकरण
श्रीरामगीता-मिक्तयोग १४(५)-१७(२), १४६--२०४

### त्ररण्यकांड उत्तराद्ध

'स्पनला जिमि कीन्हि कुह्पा'-प्र०

दो॰ १७ (३)-दो० १७, २०५-२२६ 'खरदूपण-वघ'-प्र, दो. १८(१)-दो. २१(४), २२६-२५० 'जिमि सब मरम दसानन जाना'-प्र०

२१ (५)-दो. २२, २५०-२६५

(क) जूर्पणलाका क्रोधपूर्वक रावणको नीति सुनाकर निंदा करना २१ (५)-दो, २१ २५०-२५६

(ख) , कार्मा-स्वभावको उभारना

२२ (१)-दो, २२, २५६-२६०

(ग) रावणके मनके विचार २३ (१-७), २६०-२६५

(ब) श्रीसीताजीका श्रिनिमें श्रीर माया सीताका पंचवटी शालामें निवास २३ (८)-२४ (५), २६५-२७१ दसकंधर मारीच वतकहीं -प्र०

२४ (६)-दो, २६, २७१-२८३

(क) मारीचका रावणको उपदेश

२५ (३)-२६ (१), २०५-२७=

(ख,रावणका उत्तर और मारीचका रघुनायक-सरसे मरने-का निश्चय हो. २६ (२-६), २७५-२५०

(ग) सारीचका श्रमंग प्रेम २६(७)-दो. २६, २८०-२८३ 'पुनि माया सीता कर हरना' - दो. २७ (६)-

(क) कपट मृगपर मायासीताका लुभाना

दो, २७ (१-५), २८३-२८६

(ख) रघुनायजीका लदमणजीको सममाकर मृगके पीछे जाना श्रीर उसका वध करना

२७ (६)-दो. २८, २८६-२९३

(ग) मायासीताका जनमण्जीको रघुनाथजीके पास मेजना २= (२-६), २९३-२६६

(घ) रावणका यतीवेषसे सीजाजीके समीप जाना, इत्यादि २८ (७-१२), २१६-३०२

(छ) ,, निजरूप प्रगट करना, सीताजीका उसकी धमकाना, इत्यादि २५ (१३-१६), ३०२-३०६

(च) सीताहरण, सीताका विलाप

दो. २८-२६ (६), ३०६-३९५

(छ) गृधराजकी ललकार, युद्ध तथा श्रद्धत करनी करके धायल होकर गिरना दो. २६(७-२२), ३१५-३२२

(ज) रावणका सीताजीको अशोकवनमें रखना

२६ (२३)-दो. २६, ३२२-३२४

'श्रीरघुबीर बिरह कछु वरना'-प्र०

दो. ३० (१-१७), ३२४-३३२

'प्रभु गीध किया जिमि कीन्ही'-प्र०

दो. ३० (१८)-३३ (३), ३३२

(क) गीधराजका प्रभुको सीताहरण समाचार देकर तन त्याग करना ३० (१८)-दो. ३१, ३३२-३४१

(ख) गीधराजका चतुर्भुजरूप प्राप्तकर श्रीरामजीकी स्तुति करना ३२ (१)-दो. ३२, ३४१-३५०

(ग) ,, को हरिधामकी प्राप्ति और किया

दो० ३२-३३ (३), ३५०-३५२ "कर्बंध-बध"-प्र० ३३ (४)-३४ (४), ३५२-३५६ (क) कबंध (गंधर्व) को निजधमोंपदेश

३३ (८)-३४ (३), ३५३-३५६

'सवरी गति दीन्ही'-प्र० ३४(५)-दो. ३६, ३५७-३७७

(क) शवरीप्रति नवधाभक्ति श्रीर माहात्म्य

३५ (७)-३६ (६), ३६५-३७३

'बहुरि बिरह ६रनत रघुबीरा।…'-प्र० ६७ (१)-३ ६(५),

(क) कामियोंकी दीनताका नाट्य

३७ (२)-दो. ३८, ३७८-३८७

(ख) धीरोंको उपदेश ३६ (१)-३६ (५), ३८७-३८६ 'जेहि विधि गये सरोवर तीरा'-प्र०

३६ (६)-४१ (४), ३=६-

(क) पंपासरका वर्णन ३६ (६)-दो. ४०, ३८६-३९५

(ख) ,, पर प्रभुका स्नान करके बैठना

४१ (१-४), ३९५-३६८

'प्रभु-नारद संवाद'-प्र० ४१ (५)-दो. ४६, ३६८-४२४

(क) नारदागमन और स्वागत ४१(५-११),३९८-४००

(ख) नारदजीका विनती करके वर माँगना

दो. ४१-दो. ४२, ४००-४०६

(ग) विवाह न होने देनेके संबंधमें प्रश्न श्रीर उत्तर ४३ (१)-दो. ४४, ४०६-

(घ) नारीका पट् ऋतुओं आदिसे रूपक

88 (1-4), 811-

(ङ) सन्तोंके लक्षण (प्रभुको वशमें करनेवाले )

४५ (६)-४६ (५)

श्रीसीतारामचन्द्रार्पग्मस्तु ।

## तृतीय सोपान (अर्गयकांड) के कुछ शब्दों और विषयों आदिकी तालिका

३३ (३), ३४१

y (y-७), y=

४५ (=), ४१७

१ (१), १३

२ (४), २४

હ (१-३), ⊏१

७ (३), ⊏१ ⊏२

दो० १६, २३६

१४ (३), १४५

दो० २८, ३१०

२ (११), २६

दो० १७, २२६

दो० चौ० और पृष्ठ दो० चौ० श्रीर प्रष्ठ श्रंगोंकी उपमायें श्रौर साम्य ३० (६-१४), ३२६-३३० श्रभागा कौन है १० (२१), १०५ श्रकाम प्रिय ३२ छन्द २, ३४४ श्रभागी दो० ३४, ३६४-३६६ श्रकृतोपास्ति श्रौर बृखोपास्तिज्ञान ४३ (६), ४०६ ग्रमान ४३ (८), ४०६-४१० ३२ छंद ४, ३४६-३४७ श्रमानीदास श्रगम सुगम के उदाहरण श्रगस्य स्तुति श्रौर उत्तर फाल्गुनी श्रमित दानि १३ (१४-१७), १४२ - नत्तत्र श्रमित बोध १३ (१४), १४० श्रगस्याश्रम श्रयोध्याकांडमें श्रोतात्रोंके संबोधन नहीं मं. सो., ६ अग्नि ब्रह्मका एक रूप २४ (२), २६८ किस वक्ताका है श्रवजन्मभूमि और पुरव-जन्मभूमि दो० ३६, ३७७ श्रयोमुखी श्रचरके सुननेका भाव २६ (६), ३१४ अर्एयकांडमें अधिक चौपाइयोंपर दोहा दो १०, ११० श्रति दाश्ण दो० ४३, ४११ ,, में ऐश्वर्यकी प्रधानता ४१ (३), ३६६-३६७ श्रिति पावन १ (२), १४-१४ ,, की कथाका बीज श्रतुलित प्रभुता २ (१२), ३१ ,, में ऋषियोंने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया ,, ३o-३º बल (श्री) श्रत्रिजी महामुनि ३ (४), ३४ **૨૪ (૪), ૨**૭१ " में तीन गुप्त रहस्य " श्रौर मनुशतरूपाजी (मिलान) श्रधीलीकी पुनरुक्तिका भाव ४ छंद १, ४०, ४१ अवतार कार्यके प्रारम्भमें हर्षके उदाहरण ,, स्तबके विशेषणोंके और भाव २७ (६), २८७-२८८ ४ छंद ११-१२, ४६-५० अविरत प्रेमभिक्तका लच्चा १० (१२), १०३ द्यति और श्रनसूयाके श्राध्यात्मिक श्रर्थ श्रव्यक्तमें शोभा नहीं, व्यक्त होनेपर शोभा ४ (१-२), ४४ ३२ छन्द् ३, ३४६ ४ छंद ६, ४७ अद्भुत श्रसत्य कब दोषावह नहीं है १७ (११), २१५ श्रधम श्रौर धर्मात्माकी मुक्तिमें भेद ₹= (१), ₹٤४ श्रसम, सम ३२ छंद ४, ३४६-३४७ अध्यात्म रा. और मानसके 'राम' दो० ३०, ३३४ **अस्रशस्** अनन्य गति दो० १६, २०० श्रहिंसात्मक पुरुषोंके आश्रमोंमें हिंसक जीव श्रनर्पितसःकर्मसे कल्याण नहीं होता वैर भी भूल जाते हैं ! श्रौर पहुँचे २१ (८), २४१-२४२ ३ (४४), ३४-३६ ञ्राए श्रौर पहुँचे श्रनुपम भक्ति १६ (४), १८२, १८३ त्राज्ञा माननेवाले प्रभुको परमप्रिय ३६ (७), ३६६ (श्री) त्रानुसूयाजी त्र्यौर उनका तप 👤 (१),४३-४४ त्र्याततायी कौन है अपरोत्त ज्ञान १६ (१), १८२ श्रात्र अपशकुनोंका वर्णन १८ (६), २२८-२२६ ३७ (४-७), ३८० श्रात्मनिंदा श्रप्रमेय ४ छंद ३, ४२-४३ १६ (८), १६३ श्रात्मनिवेदन अभंग प्रीति १३ (११), १३=, १३६ **ब्यादशं हिन्दू परिवार, सजीव प्रेम** श्रमय देना श्रीरामका विरद है १७ (२०), २२१ २१ (११), २४३-२४४

|                                                       | दो० चौ० श्रोर पृष्ठ                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| म्राध्यात्मिक म्रथ                                    | दो० २४, २७७-२७८                       |
| त्रानन्द्धन, सुखाकर                                   | ४ छंद ६, ४४-४४                        |
| श्रापत्तिकी आशंकामें प्रथम ही                         |                                       |
| आभाराम श्रासामाम, त्रथम हा                            | १= (११), २३०                          |
| आर्त गिरा वा वाणी २ (१४)                              | , २८ (२), ३१, २६/                     |
| त्राश्रम                                              | ३४ (४), ३४७                           |
| इमि                                                   | २८ (१०), ३०२                          |
| इव (नर इव, बिरही इव)                                  | ३७ (२), ३७⊏                           |
| इहाँ उहाँका प्रयोग                                    | दो० २३, २६४                           |
| ईश्वर, साधु और विप्रके विरोध                          | ीकी                                   |
| रचा अधर्म है                                          | २ (४), २४                             |
| ईश्वरका अवतार उसके होनेका प्र                         | मागा है १६ (२),१७८                    |
| ईश्वर, धर्म या स्वर्गका ज्ञान शा                      | स्त्र ही                              |
| से होता है                                            | १६ (६), १८६                           |
| ईश्वरके अस्तित्वका ज्ञान होनेप                        | र भी मनुष्य                           |
| उसकी प्राप्तिका यह क्यों नई                           |                                       |
| उठ दौड़ना हर्ष श्रीर प्रेमका चो                       |                                       |
| उदार विशेषगा                                          | ३४ (४), ३४७                           |
| उपदेश निरिभमान होकर सुने                              | ६ (१), ७४                             |
| उमा सम्बोधन                                           | २३ (二), २६६                           |
| एक                                                    | ४ छन्द् ६, ४७                         |
| एकपत्नीव्रत                                           | दो० १७, २२४                           |
| एकवचनका प्रयोग                                        | ११ (१-४), ११०                         |
| एक बार                                                | १ (३-४), १६                           |
| एकवचन कियाका प्रयोग                                   | ३५ (४), ३६३                           |
| एक ही समयमें विरोधी गुगोंव                            |                                       |
| जनाता है                                              | ३२ छुंद ४, ३४७                        |
| एवमस्तु कहने न कहनेके भाव                             | १२ (१), १२४-१२६                       |
| ऐश्वर्यचीतक नामोंमें श्री, रमा,                       |                                       |
| आदिका प्रयोग एवं उदाहर<br>घोट (घनिष्ट प्रेम सूचक लीला | रण ४१ (३), ३६७                        |
| आट (पानष्ट त्रम सूचक लाला                             | थ आदस हाता ह <i>)</i><br>१० (१३), १०३ |
| ऋपि                                                   | ४२ (⊏), ४०३                           |
| ऋषियोंकी जातियाँ                                      | £ (3), E4                             |
| ऋषिगण श्रीरामजीको पंचवटी                              | की तरफ लाये                           |
|                                                       | दो० २०, २४६                           |
| कथा-प्रसंग                                            | ३४ (८), ३६४                           |

दो० चौ० और पृष्ठ 'क' पुल्लिंग, नपु सकलिंगके ऋर्थ; ४ छंद (७-८),४७ दो० ३३, ३४४ कपट १६ (१३), २३७ " चतुराई कपोत ३० (१०), ३२८ ३३ (६), ३४३ कवंध मं० ऋो० १, ३ कमलका भाव ४० (१), ३६३ ,, चार प्रकारके कर सरोज श्रीर कर दो० ३०, ३३४ દ (૪), દપ્ર करुणाकन्द कर्मको वृत्त, ज्ञानको समुद्र, वैराग्यको कमल कहनेका सं० ऋो० १, ३ कितमें धर्म कर्मयोग ज्ञानादि साधन नहीं दो० ६, ५० कविके स्त्रियोंका उच आदर्शका दर्शन २८(२-३),२६४ कांडमें प्रथम शिवजीके मंगलका भाव मं०ऋो०१,४,६ " को वृत्तके रूपकसे प्रारंभ करनेके भाव ", प् कांडोंका नामकरण विशेष कारणसे " प्रारम्भ मगण गणसे दो० ३८, ३८४, ३८६ ४३ (६), ४१० ,, बड़ा भारी वैरी है १५ (१२), २०० ,, भद दम्भ कथाके वाधक ,, ,, आदिके रहते भगवान् हृद्यमें नहीं आते ,, ,, ,, क्रोध लोभ तीनों कामके ही रूप हैंदो०३८,३८५-३८६ ,, ,, ,, एकसे प्रधान प्रवल हैं ,, आदिको जीतनेका उपाय दो० ३८-३६,३८६,३८२ ,, का छूटना श्रीराम कृपासे ही संभव है ३६ (३-४), ३८५ ३७ (७-१०), ३८२ ,, की दश दशायें ,, ,, चढ़ाईमें वसन्त सेनासहित रहता है दो० ३७, ३=२-३८३ ,, ,, सेना पंच विषय युक्त है ३६ (१-४), ३८= कामारि वन्दित ४ छन्द् ४, ४४ कालके वश होनेपर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है १८(७),२२८ ,, आदि श्रीरामजीको डरते हैं १३ (७), १३७ किसका किसके विरोधसे कल्याग नहीं २६ (४), २८० कीर्तन (नारदीय; वैयासकीय) १६ (८), १६२ कुमारके अर्थ १२ (७),१७(११),१२६,२०६,२१४-२१४ कुग्डिलनी योगीकी जटायें माणिकवत् १८ छं०, २३२

दो० चौ० और पृष्ट क्कमार्गगामीके वल वुद्धि च्रादिका नाश २५(१०),३०१ क्योगिनां सुदुर्लभं ४ छन्द १०, ४८ कुयोगी ३१ (३), ३३४ क़ररी कूटस्थ १५ (३-४), १५५ कैकसी १७ (३), २०४ केवल ४ छन्द ६, ४८ क्या रावण विरोधी भक्त था २३ (६), २६२-२६४ खरद्षण-युद्ध श्रीर रावण-युद्धका मिलान २१ (१), २४५-२४६ खरदूपणादिको वरदान २० छंद ४, २४४ चोभपूर्ण आस्मनिंदा ३७ (४-६), ३८० गायत्री जपसे लाभ दो० १८, २३३ ,, के वाद जल फेंकनेका प्रभाव ,, १७ (२), ३२ छन्द १, २०४, ३४३ गुग्कथन वियोगशृङ्गारकी एक अवस्था ३० (६-१३), ३३१ गुण-प्रेरक ३२ छंद १, ३४३-३४४ गुमानी, गुनानी १७ (१४), २१८-२२० गुरुभक्तिके प्रन्थ दो० ३४, ३६६ गुरुके लच्चा मं० ऋो० १ में, ६ ,, लत्त्रणोंका वर्णन केवल श्ररएयकांडमें श्लो० १, ६ मं॰ सो० ६ १० गूढ़ गोचर १५ (३), १५४,१५६ गोपर ३२ छन्द २, ३४४ गोविन्द गोस्वामीजी कट्टर मर्यादावादी थे दो० ३३, ३४४ श्रौर ब्राह्मण जाति दो० ३३, ३४४-३४६ खौर नारि जातिका खादशे १७(४-६),२६(७-११), दो० ३८, २०५-२०८,३१७-३१८,३२४,३८७ के कुछ वँ वे हुए शब्द **ે ૧૯ (**રૂ-પૂ), રરૂપ્ર का लोक व्यवहार परिचय ३७ (४-६), ३८० २७ (३), २८४ की सावधानता की शैली १७ (४), २०७ रसोंका रूपान्तर श्रन्तमें भक्ति या शान्त रसमें ही करते हैं २० छन्द् (४-७), २४४ ज्ञान क्या है १४ (७), १६३, १६४,१६६-१६⊏

दो० चौ० और पृष्ठ १५ (७-८), १६५ ज्ञान श्रौर संतके लच्या ज्ञानका परिपाक भक्तिमें होना उसका फज है ११ (१६), १२० ज्ञान श्रौर भक्तिका भेद जान लेनेसे भगवान्के चरण दो० १६, २०४ में अविच्छित्र अनुराग १६ (३), १८१ ज्ञान-विज्ञान ४३ (६), ४०६ ज्ञानाहंकार ज्ञानियोंके पीछे भी माया लगती है ४३ (६), ४१० घनिष्ठ प्रेमसूचक लीलायें खोटसे होती हैं १०(१३),१०३ ३२ (१), ३४१-३४२ चतुर्भुज तथा भुजचारीके भाव ३४ (१०), ३४६ चरण और चरणकमलका भेद ३० (१८), ३३३-३३४ चरणचिह्न १६ (६), १६५ चरणपंकज चरणोंमें लपटना प्रेमविह्नलतासे ३४ (५), ३४६ २६ (६), ३१४ चराचरका दुःखी होना (उदाहरण) चरितद्वारा उपदेश ३७ (४-६), ३८० 'चले' से नये प्रसंगका आरंभ ३७ (१), ३७८ चिदाभास १४ (३-४), १४४ चुनौती दो० १७, २२३ चौपाई संख्यासे मार्गका नाप ३ (४), ३४ जड़ और वुध मं० सो०, १०,११ १० (१७), १०४-१०६ जगाना, जागना ४ छंद ६, ४७-४८ जगदुगुरु (राम) गुरु जटायु रामचरणचिह्नका स्मरण करते थे ३०(१८),३३३ १६ (१४), ३१६ जदायुकी आयु जगत्के नाना रूपोंको अज्ञानका भ्रम कहना ठीक ३६ (८-६), ३७२ नहीं जगत्को मिथ्या कहनेका भाव जड्पदार्थों में जीवत्व ৬ (४-४), ১४ दो॰ २३, ३० (२), २६६,३२४ जनकसुता १ (३-४), १८-१६ जयन्तके परीचा लेनेका कारण को चार प्रकारका दंड (शरणके पूर्व) २(४), २४ दो० २, ३२ प्रसंग-द्वारा सुरमुनिको ढारस ३३ , में नवों रसोंकी भलक 'जय राम'से प्रारम्भ होनेवाली स्तुति ३२ छंद १, ३४४ ३० (७), ३२६

दो० चौ० छौर पृष्ठ (श्री) जानकी जीकी सहिमा एवं सनकी केवल श्रीरामजी श्रीर श्रीरामके सनकी श्रीजानकीजी जानती हैं २४ (४), २७१ इ६ (१), ३६६-३६७ जाप जिज्ञासुके पूछनेकी रीति १४ (७), १४६ जीवका परम पुरुषार्थ ध्येय, कर्तव्य ११ (२६), १२३ की परधासयात्राका प्रकार ३२ (२), ३४२ का सन्ताप रामप्राप्तिसे मिटता है ८ (१), ८६ १५ (३-४), १५५,१५६ छाद्वैतमतसे क्या है ३६ (८-६), ३७२-३७३ जीवका स्वस्वरूपज्ञान जीव अपनेसे अज्ञानावरण हटा नहीं सकता दो० १४, १७० जीव और ब्रह्ममें वाच्यांशमें समानता नहीं " जीव ब्रह्म नहीं हो सकता २३ (८), २६४,२६६ जुग्ति (युक्ति) योगतपमंत्र गुप्त रहनेसे फलते हैं ( इसका चरितार्थ ) २६ (८), २८१ जुड़ाना (छातीका, नेत्रका) • **५** (३), ८६ टंकार दो बार किया गया १६ छंद, २३६ टंकोर २३८ टवर्गके चार श्रज्ञर एक ही चरण्में १८ छंद, २३२ १६ (१), १७४-१७६ तत और त्वं पदका शोधन ताडका आदिका वध मनुष्य न कर दों २४, २७७ सकता था १५ (१), १४२ तात तात संबोधन १६ (४), १८३ तिनकेसे काम चले तो भारी वस्तुसे काम न ले १(二),२२ 'तुम्हते प्रेम रासके दूना' का भाव २६ (१-६), ३१४ ४ छंद ६, ४८ तुरीय तुलसीदासजीका दार्शनिक योग अपूर्व ११ (१७-३०), १२० " की साहित्यममञ्जता १८ छंद ,, की कल्लिवशक्तिका प्रकाशन, कविकर्मकी बड़ी सूच्म कुशलता, वीभत्स तथा निर्वेद्में माधुर्य २० छंद २, २४३ ,, काव्यकलाका एक वैशिष्ट्य २४ (६ ८), २७२-२७३ तोमर १६ छंद, २३८

दो० चौ० श्रौर प्रप्त २० छंद, २४० तोमर छंद त्रेतामें कुलटा खियोंका दंड 'नकटी वूची करना' दो० १७, २२६ ३ (६), ३६ दंडवत करत द्राडकार एयमें श्रीरामजीको द्स वर्ष वीते दो० ६,६७ ३६ (२), ३६७ दमशील २८ (७), ३०० दशकन्धर २४ (६), २४ (१), २७१, २७३ दशमुख (श्री) दशरथ व गृघ्रराजकी मित्रता दो० १३,१४३-१४४ २४ (१-३), २७४ दशशीश २८ (१-६), ३१४ दाम्पत्य प्रेम ४३ (=), ४०६-४१० दास (अमानी) ३२ छंद ४, ३४८ , श्रोर सेवक १६ (८), १६३ दास्य, दास्य श्रीर सख्य १० (११), १०२ दिशा ३३ (१), ३५१ दीन २= (१), २६४ दुर्जनोंका स्वभाव २६ (६), २८१ दुष्टद्वारा वधसे नरक (अनेक) दृष्टान्त एक साथ देनेके भाव २४ (७-८), २७२-२७३ १ (३-४), १६ देवांगना तीर्थ २६ (२०), ३२१ देही दोहा कहीं दो चौ०, कहीं ७, ८ इत्यादि पर होनेका हो० १०, ११० कारगा १७ (६), २०५-२१० दुव ३२ छन्द २, ३४४ द्वन्द्व ् हो० २६, २८३ धन्य दो० ७, ८७-८८ धन्य कौन, किसका जन्म धन्य हो० ७, ८७-८८ ,, श्रति धन्य ४६ छन्द, ४२२ ,, होनेका साधन १६ (१), १७४-१७४-धर्म क्या है १६ (१), १७४ धमेके दो प्रकार १६ (७), १६१ ,, (भागवत धर्म) (मं॰ श्लोक॰ १), २ ,, चार पाद दो० ३६, ३६२ ,, का फल सुख मं० श्लो०, २ ,, ,, मूल १६ (७), १६० 🥠 ज्ञान वैराग्य-भक्तका साधन है

|                                                        |                            | 1                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| و ي                                                    | ि चौ० और पृष्ट             |                                            | दो० चौ० और पृष्ट                    |
| धर्म और हरिशरणागितके सुलमें भे                         | ाद दो० ३६, ३६२             | नारीका उच चार्क्स स्थान                    | २⊏ (२-३), २६४                       |
| ,, हा पूरा साव लोकव्यापकत्वने हैं                      | है २३ (६), २६३             | निन्दापात्रका संगी निन्दाका वि             |                                     |
| " के विना प्रनाप एवं ऐरवर्च दिक                        |                            |                                            | <br>ইড (৪ <sub>)</sub> ইডই          |
| नहीं सऋते                                              |                            | निकट वैठाये जानेका सीभाग्य                 |                                     |
| धर्मे इ किन रर हाथ नहीं चलाते                          | ,'<br>१६ (१२), <b>૨</b> ३७ | श्राप्त हुआ                                |                                     |
| वर्मधुरन्यर                                            | ६ (४), ७४-७४               |                                            | 2 (v) 22                            |
| धर्मनेय समाधि                                          | १६ (१), १७४                | निकाम ४ इंद २,                             |                                     |
| वनर्शत कान है                                          | हो० ३६, ३६२                | विन्द्रं हा नहीं                           | 25 min 2-2                          |
| हान्दी नहीं हो सकता                                    |                            | 'निज' का ऋर्य<br>निज प्रसु<br>निर्णुण सगुण | 52181 50-                           |
| वाम                                                    | 75 55                      | निज प्रसु                                  | १० १५/, १८५                         |
| वारि                                                   | ४ इन्द् १, ४०              | निपुरा सगुरा<br>निमलता (सन्त हृद्यक्री)    | सर छुद् १, ४४४<br>इ. ८८) ३८०        |
| र्धार                                                  | १६ (१), २३४                | ानमलता (सन्त हृद्यका)                      | مور (م), بروه<br>مناه با جند ۱ باده |
|                                                        | ४४ (६), ४१७                |                                            |                                     |
| र्वार, भद, सुभट, भारी भट<br>र्वारज यम मित्र नारी       | ३= (१२), ३८५               |                                            | _                                   |
|                                                        | ४ (४-७), तृह               | नीति, नीतिके ऋंग १७ (२),                   |                                     |
| , श्रादि श्रीसीताजीमें चरितार्थ<br>क्याँ ()            | ,, Ęo                      | नौमि श्रौर त्रातु                          | ?? (E-??), ?? <sup>6</sup>          |
| धुन्ना (स्त्रक)                                        | २१ (४), २४०                | पंकज<br>पंचवटीका वर्णन                     | १६ (E), १EX                         |
| नगलकापणा इन्द्                                         | ४ छुंद, ३६                 |                                            |                                     |
| धुआँ (मृतक)<br>नगस्त्रकृषिणी छन्द<br>,, में सुतिके भाव | 27 37                      | पंचवीरता खरदूयण युद्धमें                   |                                     |
| तरक १८ आर १४०                                          | ই (१০-१७) ৪৪               | पंडित, पंडित मुनि, वुव                     | मं० सो०, १०,११                      |
| नव आवरण और उनका भक्तिसे हट                             | ना ३६(६), ३७२              | पन्नी आकाशमें सीवी रेखामें से              |                                     |
| नवयामांक (भाः, भक्तमाल)                                | १० (२१), १०६               | उड़ते हैं                                  | २६ (१०), ३१६                        |
| » श्रीरावरीजी श्रौर श्री <del>तदम</del> णप्रति         | में भेद                    | पग धारना                                   | રે૪ (૪), રે૪૭                       |
|                                                        | ३६ (७), ३७०                | पतित्रता किसे कहते हैं                     | ४ (१०-१७), ६४                       |
| नवरस (शूर्रज्ञा ह्रौर खरदृषग्रस                        | •                          | ,, के लिये उपदेश                           | वो० २म, ३०म,३०६                     |
| द्रो                                                   | १८, २३३-२३४                | " श्रौर उपासक                              | ४ (१०-१७), ६७                       |
| नागिन                                                  | १७, (३), २०४               |                                            | ' কা                                |
| नामनिष्टारहित् भक्तिका ऋतित्व ना                       | ीं दो० ४२, ४०४             | चरितार्थ                                   | રષ્ટ (૪), રફદ                       |
| नाम निर्मल और समल                                      | 23 21                      | पथि                                        | नं रतो २, ७                         |
| नाम रूप लीला बान सभी श्रवनाश                           | क ३५ (३) ३६३               | पढ़ांबुजके भजनका भाव                       | ४ इंद १, ४०                         |
| नारव नाम                                               | २ (६), २८                  | परवानयात्रामें सद लोक मार्गमें             | पड़ते हैं                           |
| नार्वजी और नहुजी (मिलान)                               | ४२ (६-=). ४०४              |                                            | ३२ इंड १, ३४२                       |
| ं, में नार्रकी इच्छा करते ही सब व                      | ोष                         |                                            | ३६ इंद, ३७४–३७६                     |
|                                                        | १-=), ४१४-४१५              | परमञ्ज्य                                   | ३६ (७), ३६६                         |
| नाराच                                                  | २० छंड ४, २५२              | परम प्रज्ञीग                               | हो॰ ३, ३म                           |
| नारिको अति राउल दुख्दमाया इह                           | नेका                       | परम ननोहर पावन स्थान                       | १३ (१४), १४१                        |
| कारग                                                   | हो० ४३, ४११                | परमार्थवादी                                | દ્દ (૪), ૯૪, ૯૪                     |
| नारिचरितके समूने                                       | दो० २१, २४६                | परशु                                       | १६ छंद, २३म                         |

| •                                                 | दो॰ चौ॰ श्रौर पृष्ठ                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| परिकर                                             | २७ (७), २=६                                             |
| परिघ                                              | १६ छुंद, २३=                                            |
| परिधान                                            | ११ (३), ११०                                             |
| परोपकारी                                          | दो० ४०, ३६४                                             |
| पर्यायोक्ति                                       | दो० ३१, ३४०                                             |
| <b>पश्यन्ति</b>                                   | ३२ छुंद ४, ३४७                                          |
| पाँति                                             | ३४ (४), ३६३                                             |
| पातित्रत्यका माहात्म्य                            | दो० ४, ७२                                               |
| पाद्सेवन                                          | १६ (二), १६२                                             |
| पाश                                               | ३० (१२), ३२⊏                                            |
| पीताम्वर (भगवान्का नाम)                           | मं श्लो० २, ७                                           |
| पुकारा लगना                                       | २२ (११), २४८                                            |
| पुण्यजन्माभक्तोंकी सुक्तिमें आह                   | र्य नहीं                                                |
|                                                   | दो॰ ३६, ३७७ -                                           |
| पुनः पुनः सिर नवाना प्रेमको दः                    |                                                         |
| पुनस्कित कहाँ दोष नहीं                            | ४४ (७-=), ४१७                                           |
| पुर पुरनर आदिके प्रेमके उदाहर                     |                                                         |
| पुराण, श्रुति, सन्त                               | ४४ (१), ४१२                                             |
|                                                   | (४-६), २०७-२१२                                          |
| पुरुषोंमें पुरुषत्व भगवान्की विभू                 | ति है                                                   |
|                                                   | <b>३३ (१-३), ३४१</b>                                    |
| पुरुषसिंह और उसका रूपक                            | २२ (३), २४७                                             |
| पुरोडास                                           | २६ (४), ३११-३१२                                         |
| पूजा (षोडशोपचार)<br>'पूजिय विष शील गुनहीना'       | दो० ३, ३=                                               |
| पूजिय विश्व साल सुनहाना<br>पूजा श्रोर झादरमें भेद | १६ (६), १८६-१८८                                         |
| पूर्णा आर आदरम सद्<br>पूर्णाकाम                   | १६ (६), १८८                                             |
| भूराकान<br>,, रामानुराग ही चाहते हैं              | ३० (१७), ३३२                                            |
| पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी                       | ३१ (१०), ३३६                                            |
| पौरुष और बल                                       | १७ (३), २०४                                             |
| प्रगतिहत                                          | १८ (२), २२७                                             |
|                                                   | (8) 3                                                   |
| प्रतिविम्ब                                        | १), <b>૨</b> ૫१, <b>૨</b> ૫३-૨૫ <b>૪</b><br>૨૪ (૪), ૨૬૬ |
| ,, ललित श्रलंकारका वाचक                           | २४ (१), २६७                                             |
| प्रतिविंब संहारकारिग्णी शक्ति है                  |                                                         |
|                                                   | २४ (४), २६६, २७०                                        |
| प्रपंच और संसार                                   | ३२ छन्द ४, ३४८                                          |

दो० चौ० और पृष्ठ प्रभू १ (२), २ (१३), ३ (४), १४ (६), १= (१२), १४, ३१, ३५, १४६, २३० प्रभु-नारद-संवादमें 'नारि' शब्दका भाव ४४(१),४१४ प्रमाणिक छंदका प्रयोग ४ छंद १, ३६ प्रवीगा दो० ३, ३न प्रश्न किस स्थितिमें करना चाहिए १४ (४), १४६, १४७.१४= प्रश्नोंमें छल क्या है १४ (४), १४७ प्राकृत वस्नाभूषणोंमें तीन दोप प (३)**, ४**६ प्रीतिके आठ श्रंग २१ (११), २४३ प्रीतिदान ধ্ৰ (३), ধ্ৰ प्रेमकी दस दशाएँ १० (१३), १०४ प्रेमकी पहिचान २६ (१.६), ३१४ प्रेम पात्रके लच्चण ३६ (७), ३७० ३ (७), ३७ प्रेमपट बहुत कोमल प्रेम मगन १० (२१), १०८ प्रेम प्रसंगके व्यवसरोंपर शिवोक्ति १० (१०), १०२ प्रेम भक्तिके १४ भेद दो० १६, २०२ फटिक शिला १ (४), १७ २४ (४), २७४ फर बगमेल द्रो० १८, २३२ ४३ (६), ४०७:४०८ व्च्छ १० (२१), १०५ 'वड्भागी' का प्रयोग बड़ाई परम हानि है ४३ (८), ४१० दो० ४ छंद १, ३६ वत्सल 'बन' शन्दका प्रयोग सबसे ऋधिक इस कांडमें मं० श्लो० १, २ बनमाला किन पुष्पोंकी होती है ३४ (७), ३४८ बनविभाग (वनगमनके समयसे) ३७ (१), ३७८ १२ (१०-१३), १३१ वर श्रासन वसन्त और विपिनका श्रन्योन्य सम्बन्ध ४४ (१), ४१२-४१३ वस्तु सत्ताका प्रभाव दुष्टोंपर भी पड़ता है १६(१),२३४ बहिन द्वारा धर्मोपदेश २१ (६), २५० वात्सल्य, मैत्री, भक्ति और सख्य भेद १६ (२), १७५ वायु तत्वकी उत्पत्ति आकाशसे मं० श्लोक० १, ४

हो० चौ० और पृष्ठ वार-वार चरण पकड़ना, सिर नवाना प्रेम और कृत-ज्ञता सृचित करता है दो॰ १०, ३६ (१३), ४६ छंद, १०६-११०, ३७४, ४२२ वारिद् और अभ्र ३५ (६), ३६४ वालि और जटायु (मिलान) ३१ (४), ३३७ १= (१), २२७ विकरारा ४५ (६), ४६ (४), ४१४,४१६ विज्ञान १० (१३), १०३ विटप और लता ओटके भाव विदा माँगकर जाना शिष्टाचार है ३ (३), ३४ १० (११), १०२ विदिशा विद्याज्जिह्न १७ (३), २०४ १७ (=), २११ विधाता ही संयोग रचते हैं विप्र पृच्य १६ (६), दो० ३३, १८६-१८८, ३४४ मं० सो०, १०, ११ विमृढ़ (पढ़त मृखें) वियोगकी दश दशाएँ ३७ (७-१०), ३⊏२ ११ (१७), ११= विरज विरागी (वशीकार झौर परम) १५ (८), १६८ ७ (६), ≒ধ विराध विश्राम और वासमें भेद दो० १६, २१० विश्वासपर सर्वत्र जोर दिया गया है 🛮 ३६ छंद, ३७६ विषम यसक (कन्द्, वृंद् का भाव) दो० २३, २६७ विषय दो प्रकारके (द्रष्ट, आनुअविक) १४ (८), १६= ३० (७), ३२६ विषाद्में पुनरुक्ति दोष नहीं विहँसना और मुस्काना दो० २३, २६६, २६७ विहँसि १= (१३), २३१ वीररूपका दर्शन रात्रुसे पीड़ितको और शृङ्गारका खियोंको ३४ (७), ३४५ वुद्धि विवेक वलसे कार्य सुलभ होता है २७ (६), २८८ २० छंद १, २४२ वेताल २४ (४), २६६-२७० वेद्वतीकी कथा वेतरणी २ (६), २६ वेदेही वैर वरावरवालेसे करे ર્પ્ર (૪), રૃહ્ય वैष्णवसम्प्रदायकी प्राचीनता २= (७), ३००-३०१ व्यसन १= हैं १७ (१४), २१⊏ व्यवहारके चार प्रकार

त्रह्मका परात्पररूप साकारद्विभुज १० (१६), १०६-१०७

४६ (१-=), ४१८

दो० चौ० और प्रप्र मं १ रलोक० १, ४,७ नहाकुल भक्तका अपराध प्रमु नहीं सह सकते २ (३), २४ " किसी प्रकारकी मुक्ति नहीं चाहते ११ (२१), १२१ भक्त मोहमें डालनेवाले वचन सुनकर त्राहि जाहि करते हैं १३ (४), १३४ भक्त भगवान्में अभेद ३२ छन्द् १, ३४४ भक्तवत्सल ४ छन्द १, ३६ भक्तवत्सलता रामावतारकी सी किसीमें नहीं दो० ४२, ४०५ भक्ति भगवान्में अभेद ३२ छन्द २, ३४४ , के तीन विभाग १६ (४), १८३ , में भी वैराग्य आवश्यक है १६ (७), १६० भक्तियोग सव योगोंमें उत्तम है दो० १६, २०३ भक्ति विना साँगे नहीं मिलती दो० ३२, ३४६ " मार्गे सुगम है १६ (४), १८४ " से भगवान् कितना शीव्र प्रसन्न हो १६ (२), १७७-१७= भक्ति, कुना आदिके कहते ही भगवान् श्रपना माधुर्य भूल जाते हैं १६ (२), १७६ भक्तियोगका लच्य प्रेमपात्र वनाना है ३६ (७), ३७० भक्तिका प्राधान्य ३४ (४), ३६३-३६४ भक्तिके लिये सत्संग त्रावश्यक दो० ४६, ४२४ ,, सन्तोंकी अनुकूलतासे मिलती है १६ (४), १८४ भक्तिके प्रादुर्भावका पता कैसे चलता है १०(१६),१०५ भक्ति ही सुखदायी हैं १६ (२), १७५-१७६ भक्ति साधन एवं साध्य १६ (१-३), १≂२ भगवान् किसके हृदयमें सदा विश्राम दो० १६, २०१-२०२ करते हैं ,, किसके वशमें रहते हैं १६ (१२), १६६, २०० ,, में वैषम्य नहीं, विषमता साधकके अधिकारपर इर छुंद ४, ३४७ निभर है सवके लिये सम हैं, कोई उनका द्वेपपात्र ३४ (४-४), ३६४ या प्रिय नहीं किन लच्चणोंसे युक्त पुरुपको दर्शन ४१ (१), ३६४-३६६ देते हैं "को कौन परमित्रय है ३६ (७), ३६६ के दर्शन होनेपर जीनेके इच्छुक शठ हैं ३१ (७), ३३८

दो० चौ० और पृष्ठ ,, को समर्पित धर्म चीगा नहीं होते २१(=),२४१-२४२ ,, पर भरोसा है यह कैसे जानें ३६(४), ३६८-३६६ भगवृद्धिमह पंचभूतमय नहीं है ४ छंद ४, ४४ (श्री) भरतचरित गानसे रामप्रेमकी प्राप्ति १ (१), १३ 'भरिलोचन'का प्रयोग दर्शनलालसासंबंध दो० ३, ३७ ४ छंद २, ४१-४२ भव ४ छंद २, ४२ भवास्वुनाथसन्दरं (छोटा) भाई कब आगे रहता है २०छंद २, २४३-२४४ १६ (७), १६१ भागवत धर्म १६ (७), १६१ भाग्यकी सराहना कव बिधि है १२ (१२), १३२ ४ छंद १०, ४५ भाववत्लभ भाविक श्रलंकार ३२ छन्द् १, ३४४ ३६ (७), (१०े), ३६६, ३७३ भामिनि शब्दका प्रयोग साताके लिये भी ३६(१०), ३७४ भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करनेकी रीति दो० ६, ६७ भूपति ४ छंद ११, ४६ भूषण १२ माने गये हैं ४ (३), ४६ २४ (७), २७४ भूंग भेद भिक्तमें कैवल्य मुक्ति नहीं होती ६ (२), ६३ मंगलाचरणमें धर्म, वैराग्य, माया और भक्ति कथनके भाव मं० श्लोक १, ४ ., दो श्लोकोंमें करनेका भाव श्लो० २, ६ मं० ऋो॰ २ में कांडके चरितका निर्देश 🥠 ,, शरीरको पयोदको उपमाका भाव मं०ऋो० १, = मंत्र, मंत्रजप ३६ (२), ३६६-३६७ मंत्र गुप्त रखना चाहिए २३ (४), २६२ मंत्रजपमें किन दोषोंका त्याग आवश्यक है ३६(१),३६७ मंदाकिनीके लानेकी कथा ४ (१), ५३-४४ मंदेह दो० १=, २३३ सति अनुरूप ही सब कहते हैं १ (१), १३ मति मन चितका क्रम १४ (१), १४३ मधुप श्रौर भुंगके प्रयोगमें भेद ३२ छंद ३, ३४६ मन कर्म वचनसे प्रभुकी ही गति दो० १६,२००,२०१ शरणके श्राचरण " २०१-२०२ से [रामका]भजन१६(६),१६६-१६७ श्रीर वचन कर्म मन दो० १६, १६६-१६७, २००-२०१

दो॰ चौ॰ और पृष्ठ १५ (१), १५३ मन चित्त बुद्धि अहंकार १६ (६), १६७ , बंध मोत्तका कारण 'मम धाम-भक्तोंकी बात कहनेमें ऐश्वर्य कह जाते हैं ३१ (१०), ३३६ महात्मा श्रीर दुरात्मा १६ (६), १६६ दो० ३६, ३७७ महांमंद मांसभच्या दोष नरकको ले जाता है ३३ (२), ३४१ मात्राकी कमी सामित्राय होती है १७ (१६), १८, (१०), २२१,२३० मात्राकी कमी तुलसीकी एक कला ३६ (१०), ३७४ मान ज्ञान तथा भक्तिको नष्ट करता है ४३ (८),४१० मानवी देहका रूपान्तर पंचभूतों मेंसे किसी भूतमें २४ (४) मानस (रिलष्ट शब्द्) ८ (१), == मानस और ऋर रार के रावसके विचार २३(६), २२४ ,, की नवधाभक्ति ३६(७),३७१ मानस और वाल्मीकीयके जटायु ३१ (२), ३३६ ,, श्रौर वालमी० श्रादिकी शूर्पण्ला १७(११),३१६ मानसके सर्वश्रेष्ठ माधुर्योपासक दो० ४, ४१ मानस भक्तिःप्रधान ११ (१७-२०), ११६-१२० माया (अविद्या ऋौर विद्या) १४ (२-६), १४७-१६१ माया, जीव श्रीर ईश्वर १५ (२-६), मायाप्रस्तजीव ईश्वरको दोप देता है २६ (१), ३१२ मारीच रावणका मन्त्री श्रीर प्रजा २४ (६), २७२ का निवास-स्थान **૨**३ (७), ૨६૪ की स्वामिभक्ति रू (१), २६४ ,, के समान रुचिर मृग कोई न बन सकता था २७ (१-२), २८३-२८४ सार्ग, स्थान और मंत्र एक-एक मुनिसे पूछनेका भाव १३ (४), १३६ मालिनी १७ (३), २०४ मुनि शब्दका प्रयोग शृंगार शोभाके प्रकरणमें २३ (१), २६० ,, ज्ञानी ६ (४), ৬४.৬४ मुनिवृन्द દ (३), દધ્ર मुनीन्द्र सन्त रंजन ४ छंद ४, ४३ मुस्काना १६ (**द**), ३१ (४), २३६-२३७, ३३

दो॰ चौ॰ और पृष्ठ मं० सो०, १०,११ मृढ़ मूर्त और अमूर्त (अन्तर्यामी) ११ (१२), ११४ हो० २३, २६४ मृल, कंद मृत्यू और यमराज स्त्री पुरुष हैं २ (६), २७ ধ (৪), ধ্র मृदुवाग्गी ४४ (३), ४१३ मेंढक चार प्रकारके मेघनादको वाण्विचा कौशल और हस्तलाघवका २० छंद ३, २४४-२४४ **अहं**कार मैत्री करुणा मुद्ता और उपेज्ञा चार प्रकारसे व्यवहारकी रीति . ४६ (१-८), ४१८-४१६ यती वेष रू (७), ३००-३०१ यमकमें विषमताका भाव १२ (१३), १३२ युक्ति अलंकार १७ (२०), २२२ 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते००' का चरितार्थ २३ (८), २६६ योग ऋौर योगके प्रकार १६ (१), १७६ योगिनी २० छुंद, २४२ दो० १, २२ रघु महाराज रघुजीके वाण्से रावणवध १३ (२), १३४ रघुकुलतिलक २६ (७), ३१६ रघुनाथ दो० २०, २४७ दो० १, २१,२२-२३ र्घनायक २५ (६), २७ (६), २७६,२८६ र्घ्रपति रघुपति वल समुद्र है १ (६), १८ रघुवीर दो० २, = (१),२० छंद ३,३६(१२),३३, **56,388,308** पंचवीरतायुक्त . दो० ३०, ३३४ का हस्तलाघव २० छंद ३, २४४ रघुराई, रघुराया, रघुकुलराया १३ (१७), १७ (२०), २६(१),३१(=),१४१,२२१-२२२,३१२,३३६ 'खुराया'के साथ 'दाया' १३ (१७), १४१ राका १७ (३), २०४ राचसोंके आयुध १८ (४), २२८ राज्ञसोंमें मर्यादाका विचार वहुत कम २२(१-२),२४६ राच्तसोंके विनाशका सूत्रपात १७ (३), २०६ राजा अग्नि श्रीर इन्द्रादिका रूप है २४ (६), २७२ राजीवलोचन मं० ऋो० २, न

दोहा चौपाई और प्रष्ठ राम १७(१७), २३ (=), दो०२६, दो० ३१, ४१ (१), २२०, २६६, ३२४, ३४०-३४१,३६४ श्रीरामजी जो उपदेश देते हैं उसका स्वयं आचरण करते हैं दो० ३३, ३५४ दो कारगोंसे हर्षयुक्त होते हैं २७ (६), २८७ दीन शरणागतका त्याग नहीं करते २(१०),२८-२६ प्रस प्रसन्न होनेपर कथा त्रादि कहते, भक्तोंको वर देते हैं ४१ (४), ३६७-३६८ श्रीरामजी परस्त्रीकी श्रोर नहीं देखते १७ (११), २१३ का चित्रकृट निवास और रास १ (२), १४ दीनपर नेह हो० १, २२-२३ श्रीरामजीका धनुषतीन जगहसे नवा हुआ२७(७),२८८ २७ (११), रद्ध भक्तवात्सल्य सामना समरमें त्रैलोक्य नहीं कर सकता २ (४),२८(४),२४-२६,२६६ सौन्दर्य मं० श्लो० २, ८ हृदय श्रीसीताजीके पास १७ (११), २१३ स्वभाव स्वयं अथवा औरों द्वारा कहा हुआ ४२ (३), ४०२ श्रीरामजीकी त्रानुपम छ्बि १६ (३-४),२३४-२३४ ,, छ्विसे नेत्र शीतल होते हैं " इबि सुधवुध मुला देती है ३१(१), ३३४ ,, द्या कैसे हो ३६ (३), ३८८ श्रीरामजीकी माधुरीमूर्ति देख सभी श्रधीर हो जाते हैं द्गे० १०, १०६ ,, रूप माधुरीमें दर्शक हुव जाते हैं १६(१),२३४ "शोभा देख लोग मोहित हो जाते हैं १६ (३-४), २३४ श्रीरामजीके दर्शनसे नेत्र सफल होते हैं २६ छंद,२८२ सभी अंग भवभयमोचन हैं ३२ छंद १,३४४ श्रीर श्रीसीताजीके चरणचिह्न ३०(१८),३३४ ,, स्मरणोंका मिलान ३०(६-१४),३३२ पर मोहित होनेवाली स्त्रियाँ द्वापरमें रानियाँ हुई को ही गुरु मातापिता आदि जाने माने ·१६ (१०), १**६७-**?દ**૮** (श्री) राम जानकी-विहार १ (३-४), १६

| •                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| दो० चौ० श्रोर पृष्ठ                                                              |
| श्रीरामचरितसानस, बड़हियावाली प्रति ४३(६), ४०८                                    |
| रामनाम (अनखसे उचारणका उदाहरण)दो०२०,२४७                                           |
| ,, स्वतः प्रकाशित श्रीर सब नामीका श्रात्मा                                       |
| "<br>प्रकाशक है, उसके प्रत्येक पर्से सिच्दानन्द                                  |
| का अर्थ है ४२ (८), ४०४                                                           |
| ,, के ऋषि नारदजी ४२ (≔), ४०५-४०६                                                 |
| रामबिमुखसे नरक भी नाक सिकोड़ता है २ (२),                                         |
| ,, श्रीर रामकृपापात्रकी गतिका मिलान २ (=),२४                                     |
| रामविरोधका फल २४ (४), २७४                                                        |
| रामभक्ति ही सुख देनेवाली हैं हो० ३६, ३७७                                         |
| रावण दुष्ट या विरोधी भक्त ३०४-३०४, ३१७, ३१=                                      |
| र= (१६)                                                                          |
| भा सन्ते नमें इन कमा २६ (११) ३१७                                                 |
| 312 (5) 2107                                                                     |
|                                                                                  |
| ,, दूसरका उलक्ष नहीं सह सकता या २५(२),२७६ । रावणका विचार श्रीर संदेह २३ (२), २६१ |
| के विश्वमता परिवर्धन कर और क्यों बना                                             |
| ,, क सिव्यक्त परिवर्शन क्षेत्र अर क्या हुआ २३ (७), २४ (१), २६२, २६४, २७४         |
| नैक्रिनिके जानेशकार का नोजा था                                                   |
| ,, परामश्रासक उपपुराक्षपर श्रष्ट हाता या<br>२६ ( <sup>)</sup> ), २७६             |
| ,, को मारीचोपदेश २६ (१), २७=                                                     |
| ",, १६ बारके उपदेशपर भी नहीं माना २३(४),२६२                                      |
| ,, को बाहुबलका बड़ा गर्व २६ (१६), ३१६                                            |
| ,, ने आभूषण कैसे फेंकने दिया २६ (२४), ३२३                                        |
| रावण पर चक्र और वजका बल न चला २६(१३),३१८                                         |
| ,, मनुष्योंको नहीं सताता था २८ (८), ३०१                                          |
| ,, में धर्मके स्रंग २३ (६), २६२                                                  |
| हिचर शब्दका प्रयोग १७ (७), २७ (७), २११, २८८                                      |
| रुद्र मं० श्ली० १, ४                                                             |
| रूप शील व्रत ३० (७), ३२६-३२७                                                     |
| त्तिह्रमन, सीता ऐश्वर्यसम्बन्धी नामोंका प्रयोग                                   |
| १ (२), १४                                                                        |
| (श्री) लद्मगाजीका श्रीसीताजीकी रत्ताके लिये रेखा                                 |
| र्खीचना २८ (४७), २६७, २६८                                                        |
| श्रीलदमण्जीके भक्तोंका वैशिष्ट्य १ (७), २०                                       |
| नित, नित अनंतर २४ (१), २६७                                                       |
| 'ललित नरलीला' में साहित्यिक मर्म २४ (४), "                                       |
|                                                                                  |

दो॰ चौ॰ और प्रष्ट दो० १७, २२२ लाघव लीक ३८ (११), ३८४ लोक (सब) २ (४), २४ लोचनसे शृङ्गारवर्णन शृङ्गारभावनासूचक है ३४ (७), ३५८ शंकरजीके अष्टस्वरूप सं० श्लो० १, ४-४ शंकरजीसे मंगलाचरण प्रारंभ करनेका कारण,, १, ४, ६ शक्ति १६ छंद, २३८ शठ १ (४), १० (४-७), १८, १०० (किस) शत्रुको धर्मज्ञ नहीं मारते १६ (१२), २३७ शनिका दशरथजीको वरदान ः दो० १३, १४३-१४४ शबर दो० ३६, ३७७ (श्री) शबरोजीका वात्सल्य भाव ३४ (७), ३४८ . श्रीशबरीजी द्यौर श्रीलत्त्मण प्रति नवधाभक्तियों का मिलान १६ (५), १६४ 'शर' का एक और अर्थ द (द), **६**१ शरभंगजी ७ (=), =**६-**=७ " के वचनोंमें षट् शरणागित ন (४-४), ६० शरभंगस्तुति श्रौर मघानच्य ६ (१), ६३ शशि और रावणका मिलान २८ (६), २६६ शार्वूलविकोडित वृत्त मं० श्लो० १. २ शास्त्रसे ही पुरव पाप आदि तथा उनके अधिकार और फल जाने जाते हैं ४ (१०), ६३ " की एक बात माने एक न माने यह अधिकार नहीं है प्र (१०), ६३ शिष्टाचार दो० २४, २७४ शूर्पेणखा १७ (३), २०४ द्वापरमें कुन्जा हुई दो० १७, २२४ का रामचरण चिह्न देखकर मोहित होना १७ (४), २०६ की नवरसात्मक मृति २२(३-१२), २४६ " के नाक-कान काटना क्या अपमान है ? 37 दो० १७, २२३-२२६ के (रावगाके उत्तरमें) वचनोंमें नाम रूप, लीला, गुगा श्रौर घाम २२ (३-१२), २५६ के पुत्रका लच्मण्जी द्वारा वध १७(४), २०६ को दंड देनेसे उसका तथा रावएका हित 33 दो० १७, २२४-२२६

| ;                                                                                               | द्रो० चौ० और पृष्ठ        |                                                                     | दो० चौ० और पृष्ठ             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                 | १६ छन्द, २३५              | समन (शमन=यमराज)<br>सरस वाणी<br>सहज श्रपावनि<br>सहज स्वरूप<br>साँचना | ર (७) રદ                     |
|                                                                                                 | ३० ( <b>८), ३</b> २७      | सरस बाग्गी                                                          | ধ (৪), ধত                    |
| ਯੀਕਾਰੇ ਕਿਵਾ ਸਵੀਂ ਜਮਣੀ                                                                           | होत वव, २६० ।             | सहज अपावनि                                                          | हो॰ ४. ६=                    |
| र्गामा (रहा रहा आता                                                                             | २२ ( <b>=</b> ), २६७      | सहज स्वरूप                                                          | ३६ (६). ३७१-३७३              |
| धवाग                                                                                            | १६ (二), १६२               | साँचना                                                              | २७ (७), २⊏६                  |
| श्रीरचनीर                                                                                       | २० लन्द ३, २४%            | साकेतावीशही सदा दाशरथीराम                                           | म होते हैं ४१(६),४००         |
| श्रीराम                                                                                         | २० झन्ड १. २४०            | सारिवक भाव                                                          |                              |
| श्रति ( हान )                                                                                   | ે ફ (१), ३३               | " , कैसे उत्पन्न होते हैं                                           |                              |
| श्वामा भिद्रा महा आता<br>श्वामा<br>श्रवण<br>श्रीरबुवीर<br>श्रीराम<br>श्रुति (कान)<br>श्रुतिरीती | १६ (६). १चय-१मध           | वियोंके दोषोंके विपर्ययमें सन्ती                                    |                              |
| श्रुतिविरुद्ध कर्मका फ्ल                                                                        | १६ (६), १८६               |                                                                     | ४६ (१-५)                     |
| श्रुतिको पुराण श्रौर सन्तके वीचर                                                                | में रखतेका भाव            | (श्री) सीताजी                                                       | ३० (७), ३२६-३२७              |
| 200 314 NIC 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                              | ४४ (१), ४१२               | (श्री)सीताजीका अत्यन्त संकोची                                       | स्बभाव१२(१०),१३०             |
| श्रोता मन लगाकर सुन रहा है य                                                                    | । नहीं, इसकी              | " " अपूर्व सौन्दर्य (शूर्प                                          | ग्ला श्राद्के मुखसे)         |
| जानकारीकी कला                                                                                   | _                         | (0) -2                                                              | २२ (६), २४८                  |
| रलोक २ के ध्यानका फल                                                                            | मं० श्लो० २, न            | (श्री) सीताजीका पुरुषकार वैभव                                       |                              |
| षट् रिपु, षट्विकार दो० ४३, ४                                                                    | १५ (७), ४११, ४१७          | ,, शील स्वभाव                                                       |                              |
| संग                                                                                             |                           | श्रीसीता रामजीका श्रमिन्नत्व मा                                     |                              |
| संग काम-क्रोध, भ्रष्ट वृद्धि और र                                                               | नाशका मूल                 | ,, तद्मगा दोनोंका भजन आवश्यक<br>४ छन्द् ४-६, ४४                     |                              |
| -                                                                                               | १ (१०), रेप्टर-रप्र३      | सीता वोला                                                           | 0146-326 (4) \6              |
| , श्रीर उसका त्याग                                                                              | * *                       | (श्री) सीताहरण तिथि                                                 | हो० २= ३०७                   |
| संत मिलन्का च्याय                                                                               |                           | (आ) लागा लग्ना वास                                                  | दो॰ २८, ३०७-३११              |
| » लच्योंका गीताके ज्ञान लच्                                                                     | र्णोंसे मिलान<br>४६ (१-≍) | ,, ,, रहस्य<br>श्रीसीताहरण प्रसंगसे उपदेश                           | हो० २ <b>द.</b> ३११          |
| सन्तोंके लक्षण पृष्ठने और सुनने                                                                 | ४५ (४-५)<br>का भाव ४४ (४) | सुकृतीही राममुखारविन्दका दशेन                                       |                              |
| 'संदेह' ऋलंकारका प्रयोग                                                                         | २६ (१३), ३१६              | ,, रामदर्शनसे अपनेको धन्य म                                         |                              |
| • •                                                                                             | दो० १८, २३३               | सुख (शरीर वा विषय सुख) का                                           |                              |
| संसृति                                                                                          | ३२ छुन्द् ५, ३५७          |                                                                     | १७ (१५), २१८                 |
| संख्य                                                                                           | १६ (८), १६३               |                                                                     | १४ (४), १४६-१४७              |
| सद्य या श्रात्मनिवेदनके भाव वि                                                                  | केये नहीं जाते,           | सुख विना भक्तिके नहीं मिल स                                         | कता १६ (२), १७६              |
|                                                                                                 | १६ (=), १६३               |                                                                     | १६ (२), १७=-१७६              |
| सगुग निगुंग                                                                                     | ३२ छन्द १, ३४३            | सुगम अगम                                                            | ३२ छन्द ४, ३४६               |
| सगुणत्व श्रौर निगु ग्रत्व                                                                       | दो० ३६, ३६१               |                                                                     | २७ (१७), ६८, २६२             |
| सज्जन घर्म                                                                                      | ३६ (२), ३६७               | सुती इएजी में नवया भक्ति                                            | १० (२१), १०६                 |
| सती वियोगमें शिव्जीका रुद्न                                                                     |                           | सुतीद्णस्तुति पूर्वाफाल्गुनी नवा                                    | हो० ११,१२४-१२४               |
| स्क्रमाका भगवद्पंन क्रांन चा                                                                    | हिए २१ (८), २४२           | 'सुनु'से नये प्रसंगकी सूचना ४३(१                                    |                              |
| संन्यासीके चार प्रकार ऋौर उनके                                                                  |                           |                                                                     | ₹ <i>E</i> (₹), ₹ <i>E</i> 0 |
| (परम) सभीतके लक्त्या                                                                            | २५ (२), २६४               | मुरतरु पाँच प्रकारके                                                | ११ (१३), ११४                 |

दो० चौ० और छन्द दो० चौ० और छन्द १७ (६), २०६ १ (२), १४ स्यमन्तक मणि सुर नर सुनि १ (४), १८ ४ छन्द् =, ४६ स्वकं सुरपति सुत ४१ (३), ३६१ सुर स्वार्थी स्वरूपानन्य दूसरा रूप सह नहीं सकते सुसंपति दो० ४०, ३६४ १० (१६), १०६-१०७ २३ (=), २६६ सुहाई हंसके तीन भेद ४० (२), ३६३ सुमना और वृभना १० (११), १०२ 'हरिष' का प्रयोग१२ (१), २७ (६), १२६, २८७-२८८ १७ (२०), २२२ सूदम अलंकार हरिगीतिका छन्द ४६ छन्द, सूर्य भगवान्के तीन हप सं० ऋो० १, ३ 'हरिपद जहँ नहिं फिरे' ३६ छन्द, ३७४-३७६ ,, को दैत्योंका नित्य घेरना दो० १८, २३३ हास्यमें ऋसत्य दोपावह नहीं १७ (११), २१५ १७ (६), २०५-२१० सूर्यकान्तमिए हिन्दूधर्म भोगप्रधान नहीं है ४ (६), ६१ १७ (१४), २१= सेवा और श्व-वृत्ति " का लच्य है मोन्त ४ (६), ६१ स्तृति करके वर माँगनेपर उत्तर न देनेका भाव हिन्दू धर्मावलम्बियोंको गाँठ वाँघ रखनेकी वातें दो० ४, ४१ १६ (१३), २० छन्द १-३, २३८, २४१ स्तोत्र चार प्रकारके होते हैं ४ छंद १, ३६ १६ (८), १६२ | इस्त नचत्र दो० ३२, ३४० स्मरण

#### ॥ श्रीः ॥

ॐ नमो भगवते श्रीमतेरामानन्दाचार्याय । श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः ।
ॐ नमो भगवत्या श्रस्मदाचार्याये श्रीरूपकलादेव्ये । श्रीसन्तगुरुभगवचरणकमलेभ्यो नमः ।
ॐ नमो भगवते मङ्गलमूर्त्तये कृपानिधये गुरवे मर्कटाय श्रीरामदूताय सर्वविष्नविनाशकाय ज्ञमामन्दिराय,
श्ररणागतवत्सलाय श्रीसीतारामपदप्रेमपराभक्तिप्रदाय सर्वसंकटनिवारणाय श्रीहनुमते ।
ॐ साम्बशिवाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्ये नमः ।
परमाचार्याय श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासाय नमः ।



श्रीजानकीबल्लभो विजयते

श्लोक—सूलं धर्मतरोविवेकजलधे: १ पूर्णेन्दुमानंददं वैराग्यास्त्रुज-भास्करं द्यध्यन १ ध्वान्तापहं तापहं। मोहांभोधर पूग<sup>३</sup> पाटन विधी स्वः १ संभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीरामभूपित्रयं।।१।।

श्रथं—धर्मरूपी वृत्तके मूल, विवेकरूपी समुद्रको श्रानन्द देनेवाले पूर्णचन्द्र, वैराग्यरूपी कमलके (को प्रफुल्जित करनेके लिए) सूर्य्य, पापरूपी घोर श्रन्धकारका निश्चय ही नाश करनेवाले, (देहिक, देविक भौतिक तीनों) तापोंके हरनेवाले, मोहरूपी वादलोंके समूहको विच्छित्र करने (तितर-वितर, छिन्न-भिन्न करने वा उड़ाने) की विधिमें पवनरूप, शं (कल्याण्) के करनेवाले, ब्रह्मकुल (वा, ब्रह्मकुलके) कलङ्कके नाशक, श्रीर राजा श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे एवं जिनको राजाश्रीरामचन्द्रजी प्रिय हैं, उन श्रीशङ्करजीको मैं प्रणाम करता हूँ।।१॥

१ जलघे—भा. दा. | जलघे:—१७०४, को. रा. | २ घनं — भा. दा., रा. बा. दा., को. रा. | घन — १७०४, रा. प., गी. प्र. | ३ पुझ — को. रा. | पूग — १७०४, १७६२, छ०, भा. दा., १७०४ | ४ श्वासं भवं — १७०४, रा. प्र., ना. प्र. | खे संभवं — वे. | स्वः संभवं — भा. दा., को. रा. | श्वासं भवं = दित्त वायुक्ष और भवं नामवाले हैं । ख संभवं = आकाशसे उत्पन्न = वायु । यह पाठ श्रीरामगुलामद्विवेदोजीका है । (रा. प्र.)।

नोट-१ पार्वतीजीका छठा प्रश्न है—'बन विस कीन्हे चिरत अपारा। ११११०।७।' इसका उत्तर अराख, किष्किन्धा और सुन्दरकाएडोंसें वर्णन किया गया है। 'वन' शब्दका प्रयोग इन तीनोंसें विशेषरूपसे हुआ है परन्तु इस काएडमें सबसे अधिक हुआ है। अतएव इस काएडका नाम 'वनकाएड' ( पं० शिवलाल-पाठकके मतानुसार ) वा 'अरएयकाएड' हुआ। (रा०प्र०श०)।

प्रत्येक काण्डका नामकरण किसी न किसी विशेष कारणसे हुआ है जिसमें उसके नायकका कोई न कोई विशेष सम्बंध है। किसी किसी कांडका नाम चिरतके संबंधसे है और किसी किसीका स्थानके संबंधसे। वालकांडके नायक चारों कुमारोंके वालचिरतपर वालकाण्डका नाम रक्या गया है। अयोध्याकाण्ड इसिलये नाम पड़ा कि सारी घटनाएँ अयोध्याके राज्यके संबंधमें हुई हैं। अरण्य या बनकांड इसिलये कहा गया कि बनवासका सबसे अधिक समय दण्डकारण्यमें बीता। किर्किश्वाकांडकी सारी घटनाएँ किर्किश्वामें और लंकाकांडकी लंकामें हुई। सुन्दरकांडका नाम उस गिरिशिखरके नामसे पड़ा है जिसपरसे समुद्रलंघनके लिये श्रीहनुमान्जीने पहली छलाङ्ग मारी। राज्यसिंहासनपर वैठनेके वादकी कथाएँ उत्तरकांडमें है क्योंकि उत्तरका अर्थ ही है पीछेका। (श्रीगौड़जी)।

२—यह शार्दूलिवकी हित छन्द है। वा॰मं॰१लो॰ ६ में श्रीरघुनाथ जीकी वन्दना इसी छन्दमें की गई है। वहाँ इसका स्वरूप लिखा जा चुका है। इसके चारों चरणों में १६-१६ श्रक्तर होते हैं श्रीर मगण-सगण-जगण-सगण-वो तगण-श्रन्तका वर्णगुरु, यह उसका स्वरूप है। यह बात स्मरण रखने योग्य है कि सातो काण्डोंके मङ्गलाचरणके श्रादि श्लोक में मगण गणका ही प्रयोग हुश्रा है। श्रर्थात् सर्वत्र श्रादिके तीनों वर्ण गुरु ही हैं—वर्णानां, यस्यांके वा वामांके, मूलं धम, कुन्देन्दिवर, शान्तं शाश्रतं, रामं कामारिसेव्यं श्रीर केकी-कंठाभ। वालकांड में कहा जा चुका है कि मगणका फल है 'श्रिय' कल्याणका विस्तार करना। वक्ता-श्रोता दोनों-के कल्याणके हितार्थ इस गणका सर्वत्र प्रयोग किया गया। विशेष बा०मं० श्लो० १ श्रीर श्लो०६ में देखिए।

टिप्पणी - १ 'मूलं धर्मतरोर्विवेकजलघे  $\cdots$  'इति । (क) धर्मपर वृत्तका आरोप करके शिवजीको उसका मूल कहा। जड़के विना वृत्त खड़ा नहीं रह सकता, सूख ही जाता है और केवल जड़के सींचनेसे पूरा वृत्त हराभरा रहता है। वैसे ही यहाँ 'मूल' कहकर जनाया कि शिवजीके स्मरण एवं सेवासे धर्मकी उत्पत्ति, पालन श्रीर वृद्धि होती है, इसीसे सम्पूर्ण धर्म हरे-भरे रहते हैं। [ नोट-शाह्मोंमें धर्म चार प्रकारके कहे गए हैं-तप, शौच वा ज्ञान, दया और दान । ये ही धर्मके चार पैर माने गए हैं। यथा 'चारिड चरन धर्म जगमाहीं। पृरि रहा सपनेहु अघ नाहीं। अ२१।' पुनः, धर्म = सुकृत, पुरुष। जितने धर्म्स हैं वे चारो चरणोंमें आ गए। करुणासिधुजी धर्मसे भगवत्-भागवत धर्मको लेते हैं। रा. प्र. कार लिखते हैं कि 'मूलं धर्मतरोः' कहनेका भाव है कि इसीसे तो ये 'वृषध्वज' हैं। धर्म सबका मृल है। पंचतत्व सबका कारण माने जाते हैं, उनका भी कारण धर्म है। शिवजी उस धर्मके भी मूल अर्थात् ध्वजा हैं। भाव यह कि पृथ्वी बहुतोंका आधार है, उसमें त्तमा श्रीर धारण श्रादि धर्म हैं। इसी तरह जलमें शैत्यादि, श्रिशमें दाहकादि, पवनमें गति श्रादि श्रीर श्राकाशमें शब्द श्रौर स्वच्छता श्रादि धर्म हैं। इन सब धर्मोंके जो कारण हैं उनके भी जो उत्तरोत्तर कारण हैं उनके भी कारण शिवजी हैं। ( ख ) 'पूर्णेन्दुमानन्ददं' इति । पूर्णचन्द्रको देखकर समुद्र बढ़ता है, यथा 'राका सिस रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान । बढ़ेंड कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान । शरे ।' विवेकको समुद्र और शिवजीको पूर्णचन्द्र कहकर जनाया कि शिवजीके दर्शनसे विवेककी वृद्धि होती है ] पुनः भाव कि धर्मसे अवका नाश होता है, यथा 'चारिड चरन धरम'''पूरि रहा सपनेहु अघ नाहीं।' अघके नाशसे चित्तकी शुद्धि होती है तब विवेक होता है और विवेकसे आनंद होता है। ब्रह्मानन्दकी प्राप्तिसे विषयोंसे सर्वथा वैराग्य होता है, यथा 'मोहमय कुहूनिसा विसाल काल विपुत्त सोयो खोयो सो अनूप रूप स्वप्न जूप रे। अब प्रभात प्रगट ज्ञान थानुके प्रकास बासना सराग मोह-द्वेष निविड़ तस दरे॥ भागे सद मान चोर भोर जानि जातुधान काम क्रोध लोभ छोभ निकर अपडरे। देखत रघुवर प्रताप बीते संताप पाप ताप त्रिविधि प्रेस-आप

दूरही करे ॥ श्रवन सुनि गिरा गँभीर जाने श्रित थीर वीर वर विराग तोप सकल संत श्राहरे ।" (वि० ७४)। (ग) 'विवेक जलवेः' इति । कर्ममें फल लगता है इसीसे धर्मको तर कहा । ज्ञान श्राध है, उसका श्रन्त नहीं, श्रतः उसे समुद्र कहा । यथा 'गुर विवेकसागर जगु जाना ।२।१८२।', 'ज्ञान श्रंवृत्तियि श्रापुत श्राजू ।२।२६३।' श्रोर गुरुको शंकरहप कहा ही है, यथा 'वन्दे बोवमयं नित्यं गुरुं शंकरहपिणम्' (१ मं० श्रो०)। ('विवेक जलवेः पूर्णेन्दुमानंददं' का भाव कि वड़े चड़े ज्ञानिधान भी श्रापके दर्शन समरण सत्संगसे श्रानन्दको श्राप्त होते हैं। उनका ज्ञान वृद्धिको श्राप्त होता है)। (य) 'वैराग्यम्त्रुज भास्करं' इति। वैराग्यसे संगदोष नहीं रह जाता, श्रतः उसे कमल कहा। यथा 'पदुमपत्र जिमि जग जल जाए।२।३१७।' (जैसे कमल जलसे निर्तिप्त रहता है वैसे ही वैराग्यवान विषयसे निर्तिप्त रहता है। सूर्य कमलको विकसित करता है। वैसे ही वैराग्यकी वृद्धि परमविरक्त श्रीशिवजीके स्मरण दर्शन श्रादि से होती है)।

र—'मूलं वर्मः' वैराग्याम्बुज सास्करं''' इति । (क) धर्मादिके क्रमका भाव यह है किथम मैसे चित्त की शुद्धि होकर ज्ञान उत्पन्न होता है और धर्म्मसेही वैराग्यभी होता है, यथा 'धर्म तें विरित् ।३.१६.१।' तब भिक्त होती है। यथा 'जानिश्र तबिंह जीव जग जागा। जब सब विषय विज्ञास विरागा।। होइ विवेक्त मोह श्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा।।२.६३।' ज्ञान हुआ और वैराग्य न हुआ तो वह ज्ञान व्यर्थ है, यथा 'ज्ञान कि होइ विराग विन्त ।७.न्धः', 'जैसे विनु विराग संन्यासी'। अतः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भिक्त क्रमसे कहे। पुनः, (ख) इस मङ्गलाचरणों कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों क्रमसे कहे गए। 'मूलं धर्म तरोः' यह कर्म वा धर्म है, 'विवेक्त जलवेः' यह ज्ञान है और 'वैराग्याम्बुज०० रामभूपित्रयम्' यह भक्ति है, क्योंकि इसीसे श्रीरामचरणारविन्दमें अनुराग होता है।

३—'अब बन व्यांतापहं तापहं' इति। (क) पहले धर्म, इन्हु और भास्कर (सूर्य्य) कहकर तय 'अध्यायन' कहनेका भाव कि धर्म से अधका नाश, स्र्यंसे अंधकारका नाश और चन्द्रसे तापका नाश होता है। पुनः [चन्द्र और स्र्यं दोनोंकी एक साथ उपमा देकर अधिक अद्भुत और अकथनीय जनाया। अति प्रकाशक और तापनाशक दोनों हैं। (रा० प्र०)। चंद्र और स्र्यं दोनों हैं, यथा 'सुनु गिरिराजकुमारि अम तम रिवकर वचन मम। १.११५।', 'सिसकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी। १.१२०।' वचनको रिवकर और शिशकर अहकर जनाया कि आप रिव और शिश हैं। ] ध्वास्त = अन्धकार, यथा 'अंबकारो क्रियं वान्तं तिम्तं तमः। (अमर १००३)। अपहं = नाशक। (ख) अधहरं, यथा 'प्रातःका धिवं' (नोट — सूर्य्यं भगवानके तीन रूप कहे गए हैं, यथा 'हिर संकर विधि सूरित स्वामी' (चि० २)। उसीकी और यहाँ लक्ष्य है)। (ग) तापहं अर्थात तीनों तापोंके नाशक हैं। यथा 'प्रमांग्र कितांवरं ततः धिवं।।' शंकरजी पाप और तापके नाशक हैं ही जैसा कि "जरा जन्म दुःखोघता-तष्यमानं। प्रभो पाहि आपत्रमामीश शंभो। ७.१००।' इस विपस्तुतिसे स्पष्ट है। [(घ) शिवजीको सूर्य कहा। सूर्य सचन अंधकारका सहज ही नाशक है। यथा 'दिनकर के उद्य जैसे तिमिर तोम फटत। वि० १२६।' इसीसे अधको सवन अंथकार कहा। भाव कि शिवजीके स्मर्यासे किलकुष्ठपसमूह विना परिश्रम ही नष्ट हो जाता है। विग्रेषता यह है कि सूर्य तापहर्ता है पर शंकररूपी सूर्य तापही नहीं किन्तु दैहिक, दैविक और भौतिक तीनोंही तापोंको हर लेते हैं।

४—'मोहांभोधर''' इति । अम्भोदर = जलका धारण करनेवाला = मेघ । मोह ज्ञानको ढाँप लेता है (छिपा देता है) जैसे मेव सूर्य्यको । यथा 'जथा गगन घन पटल निहारी । भाँपेड भानु कहिं कुविचारी । १.११७ ।' अतएव मोहको अम्भोधर कहा । [ज्ञानको सूर्य कहा गया है, यथा 'जासु ज्ञान रिव भव निसि नासा । २.२७७.१ ।' 'ज्ञान भानुगत । ७.१२१ ।' पूग = समूह् । पाटन = उड़ाने, छिन्न-भिन्न करने की । स्वः संभवम् = चायु । स्वर् = आकाश । संभव = उत्पन्न । स्वः संभवम् = आकाश जो उत्पन्न हुआ हो । वायु आकाश छ उत्पन्न माना जाता है । यथा "तस्मादा एतस्मादासन आकाशः सम्भूतः । आकाशादायुः ।

तंति. २।१।" त्रर्थात् उस परमात्मासे पहले आकाशतत्व उत्पन्न हुआ। आकाशसे वायुतत्व । वायु मेघोंको उड़ा देता है, यथा 'मोह महा-घन-पटल प्रमंजन । ६.११४।' और शंकरजी मोहके नाशक हैं, यथा 'चिदा-नंद संदोह मोहापहारी। ७.१०८।' अतः शंकरजीको 'स्वः संभव' (पवन) कहा ]। शंकर = कल्याणकर्त्ता।

४—"ब्रह्मकुलं कलंकशमनं" इति । ब्रह्मकुल हैं और कलंकके नाशक हैं। अपने परम भक्त चन्द्रमाकी अपने मस्तकपर धरके उसके गुरुतल्पगताका कलंक मिटा दिया और उसको जगद्दन्य बना दिया, यथा

'यमाश्रितो हि वक्रोऽपिचन्द्र: सर्वत्र वन्छते । १. मं. श्लो ।'

नोट—३ 'त्रहाकुलं' के कई प्रकारसे छर्थ किए गये हैं। (१) त्रहाकुल = त्रहारूप, त्रहा छार्थात् ईश्वरकोटि, यथा 'विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्तरूपं'। भाव कि ये ईश्वर हैं, जीव नहीं हैं—(वे०)। (२) कुल - देश, गोत्र सजातीय, भवन छोर तन। यथा 'कुल जनपदे गोत्रे सजातीय गणेषि च इति मेदिनी।' छार्थात् शंकरजीका देश, गोत्र, सजातीय छादि सव कुछ ब्रह्म ही है। (पं०)।(३) ब्रह्म = ब्राह्मण, यथा 'मोहि न सुद्वाइ ब्रह्मछल होही'। ब्रह्मकुल = ब्राह्मण है कुल जिसका। (प्र०)। ब्रह्मकुलं कलंकशमनं = ब्राह्मणकुलके कलंकके नाश करने वाले।—(करू०, पां०)। छार्थात् छपना ब्राह्मणुल्य वर्म छोड़कर परधर्मपर चलना कलंक है उसको शङ्करजी नाश करदेते हैं यदि उनका भजन किया जाय, क्योंकि वे रामानन्य हैं—(करू०)। वा, भृगुजी ब्राह्मणुकुलमें कलंक हुए कि उन्होंने भगवान्को लात मारी। वह कलंक इनके द्वारा मिटा क्योंकि ये भगवान्के परम भक्त हुए। ४—ब्रह्म = ब्रह्मा। ब्रह्मके कुलके हैं। इसतरह कि एक रुद्र ब्रह्मासे उत्पन्न हुछा। सृष्टिको बढ़ते न देख ब्रह्माजी भगवान्का चिन्तन करने लगे, उसी समय सनकादिक उत्पन्न हुए। ब्रह्माजीने उनको सृष्टि रचनेकी छाज्ञा दी पर उन्होंने यह छाज्ञा न मानी छोर वनको चल दिए। तव ब्रह्माजीको बहुत क्रोध हुआ। उसी तामसी वृत्तिके समय उनके ब्रह्माण्डसे एक नीलवर्ण वालक उत्पन्न हुआ जो बहुत रोया। इसीसे उसका नाम 'रुद्र' रखा गया। ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक रुद्र यह है। छतः शिवजीको ब्रह्म वा ब्रह्मणुकुल कहा।

दिप्पणी—६ (क) 'श्रीरामभूपित्रयम्।' इति । अर्थात् चक्रवर्त्ती राजाह्म प्रिय है, यथा 'अनुज जानकीसिहत निरंतर । वसहु रामनृप मम उर अंतर । ६।११४।' पुनः भाव कि आप श्रीरामजीके प्यारे हैं, यथा 'कोड निह सिव समान प्रिय मोरे । १।१३८।' तथा शिवजीको श्रीरामजी प्रिय हैं, यथा 'छमासील जे पर उपकारी । ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी । ७०१०६।' इस तरह दोनों में अन्योन्य प्रेम दिखाया। [ (ख) 'श्रीरामभूपित्रयम्'=दाशरिथ श्रीरामचन्द्रजीको जो प्रिय हैं और जिनको दाशरिथ श्रीरामजी प्रिय हैं। यहाँ सतीके मोहके कारणका स्मरण दिलाते हुए, राजा रामचन्द्र और परतम परमात्मा रामकी एकताको प्रष्ट भी कर रहे हैं। (गोंड़जी) ] भूप शब्द देकर श्रीराम सगुणस्वरूपके उपासक जनाया।

नोट—४ रा० प्र० का मत है कि यहाँ "तरके मूल कहनेसे पार्थिव, 'विवेकजलघेः पूर्णेन्दुमानन्ददं' से जल (तत्वका) भाव, 'मोहाम्भोधर पूर्ग' भवं' में दिच्चण वायुसे पवनका भाव खौर 'त्रह्म' खर्थात् वेद हैं छल जिसका इति 'त्रह्मफुल' से खाकाशतत्वका भाव सूचित होनेसे सर्वकारणत्व सिद्ध हुखा। इस पत्तमें

धर्मसे यज्ञादि धर्मका प्रह्मा होगा।"

४ इस श्लोकमें श्रीशंकरजीके अष्टस्वरूपयुक्त मूर्तिकी वन्दना की गई है। 'पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु' ( अर्थात् पंचतत्व ), यज्ञकर्ता, सूर्य और चन्द्रमा ये ही उनके अष्ट स्वरूप हैं। यथा "भूजलं विह्नराकाशं वायुर्वजा शशी रिवाइत्यष्टी मूर्त्तयः शम्मोर्मङ्गलं जनयन्तु नः।" यहाँ धर्मसे यज्ञमूर्त्ति, तरुमूलसे पृथ्वीतत्वरूप, जलमेः तथा पूर्णेन्द्रसे जलतत्वरूप (क्योंकि इन्दु जलमय है), पूर्णेन्द्रसे चन्द्ररूप, भास्करसे सूर्यरूप, स्वः से आकाशरूप और स्वः संभवसे पवनतत्वरूप जनाया। सूर्य अग्नि (तेज) मय है अतः भास्करसे अग्नितत्वरूप भी जनाया। [ 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में कविसमाद् कालिदासने भी अष्टमूर्तिसे मंगल किया है। यथा "या खिष्टः सप्दराद्या वहति विविद्वतं या इविर्याचहोत्री येद्दें कालं विषत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्। यामादुः सर्वत्रीजपकृतिरितियया प्राणिनः प्राणवन्तः। प्रत्यज्ञामिः प्रसन्नस्तनुभिरवत्र वस्ताभिरष्टाभिरीशः॥ १.१।" अर्थात्

'भगवान् शंकरकी जो जलमयी मृति बहाकी सर्वप्रथम सृष्टि है, जो श्रीननयी मृति वैदिक विवान है हवन की हुई सामग्रियों को — जिन देवता श्रोंको हवन की जाती उसे – उन उन देवता श्रोंके पास पहुँ चाती है, ईश्वरकी जो मृति स्वयं होत्री श्रथीत् यज्ञमानस्वरूपा है, जो चन्द्रस्प्रीत्मक हो मृतियाँ दिन तथा रात करती रहती हैं, अवर्णेन्द्रियका विपयीभृत शब्दोंका श्राश्रय, जो श्राकाशमयी मृति सारे विश्वमें व्याप्त होकर विद्यमान रहती है, जो चितिमयी मृति सब प्रकारके श्रश्रोंकी बीजस्वरूपा है और जिससे संसारके सब प्राणी जीवित रहते हैं, वह वायुमयी मृति, ये जो प्रत्यक्त हर्यमान भगवान्की श्राठ मृतियाँ हैं, उन श्राठोंसे उपलक्तित प्रसन्न शिवजी श्राप लोगोंकी रज्ञा करें।' विष्णुपुराणमें श्रष्टमृतिके संवंधका श्लोक यह हैं—"सूर्यों जलं महीवायुविहराकाशम्बच । दीचितो ब्राह्मणः सोम इत्येतास्तनवः क्रमात्।" (विष्णु पु० १।८। )।

नोट—६ यहाँ टीकाकारोंने ये प्रश्न चठाकर कि—(१) "प्रथम शिवजीका मङ्गलाचरण क्यों कियागया १ (२) युक्के रूपकसे वन्द्रना प्रारंभ करनेका भाव क्या है ?' उनके उत्तर इसप्रकार दिए हें—१ (क) शिवजी मानसके द्याचार्व्य हैं—(कर०)। पर इसमें यह शङ्का होती है कि यदि खाचार्व्यभावसे प्रथम वन्द्रना हुई तो खगले काण्डोंमें भी क्यों यह कम न रखा गया १ इसका उत्तर किर्किवाकाण्डमें दिया गया है। (ख) काण्डकी निर्वित्र परिसमाप्तिके लिए प्रथम कल्याणदायक शंकरजीका मंगलाचरण हुख्या और इसीसे 'शंकर' नामसे वन्द्रना की गई।— (पं०, पु० रा० कु०)। इसमें भी वही शंका हो सकती है। (ग) वनकी उद्मासीन लीलाका वर्णन करना है; इसलिए उद्मासीनस्प और समर्थ जानकर शंकरजीकी प्रथम वन्द्रना की—(वै०)। (य) प्रथम शिवजीकी वन्द्रना की क्योंकि इस काण्डमें भिक्का उपदेश है और विना इनकी भक्ति वा प्रसन्नताके रामभिक्त नहीं होती। यथा 'संकर भजन विना नर भगति न पावइ मोरि।७४४।', 'जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। सो न पाव मुनि भक्ति हमारी।१४१=।' (पं० रा० कु०)।

दूसरे प्रश्नका उत्तर—(क) फलकी द्यभिलापासे वृक्तके रूपकसे वन्द्रता प्रारंभ की। (पु. रा कु.)। (ख) वनमें मृल, फल, वृक्त येही होते हैं और इसकाएडमें उन्हें सर्वत्र मृल फलही मेंट (अपेण) किए जावँने अतएव इस वनकाएडको मृल और तरसे प्रारंभ किया। यथा 'दिये मृल फल प्रभु मन भाये' (अति', 'कंद्र मृल फल सुरस अति दिए राम कहँ आनि' (सवरी), इत्यादि। पुनः, धर्म एवं वृक्तके सुख मिलता है। इस वनयात्रामें प्रमुक्ते और उनसे भक्तें एवं सुरनरमिन सवको सुख प्राप्त हुआ है, यह स्वित करनेको आदिमें वृक्तका एपक दिया। यथा—'रिष निकाय सुनिवरर्गात देखी। सुखी भए०। ३.६।', 'सकल सुनिन्हके आलम्मिन्ह जाइ जाइ सुख दीन्ह।६।', 'जान न ध्यान जिनत सुख पावा' (सुतीदण्डी), 'सुखी भये सुनि वीती त्रासा। १४.१।', 'भगति जोन सुनि अति सुख पावा।१७.१।' (लद्मण्डी), 'निज परम प्रीतन देखि लोचन सफल करि सुख पाइहउँ।२६।' (मारीच), 'मन महुँ चरन वंदि सुख माना। २८-१६।' (रावण्), 'मजन कीन्ह परम सुख पावा।१९.१।' (श्रीरामजी) और अति, शरमंग, अगस्य एवं सवरीजी इत्यादिका सुख तो प्रत्यन्त और प्रेसिद्ध ही है।

नोट-७ इस श्लोकनें धर्म, बराग्य, माया (क्योंकि मोहकी सहायक यही है) और भक्ति इन सब वातों-को कहा। क्योंकि इस कारडमें इनके विषयमें प्रश्न, उत्तर, वा उपदेश आए हैं। उदाहरण -(१) क्रवंथकी धर्मीपदेश, यथा 'मोहि न सुहाइ ब्रह्मकुत्रोही।।'' ।३३।''' कहि निज धर्म ताहि समुक्ताया'। (२) सबरी-जीसे नवधामकि, यथा 'नवधा भगित कहीं तोहि पाहीं'। (३) लदमणजीसे, यथा 'तव नम धरम उपज अनुरागा। १६.७।' लदमणजीने सबके स्वरूप पृष्ठे और प्रभुने कहे। (४) नारदजीको मायाका स्वरूप चताया। इत्यादि। श्रतः यह रलोक वर्स्ट्रानिर्शासक मंगलाचरण है।

प्रप्रित्र-१ अर्ख्यकाएड तीसरा कांड है और वालकांडके मङ्गलाचर्णका नीसरा रलोक 'वन्दे

वोयमयं नित्यं गुरुं…' यह हूँ । यह श्लोक ऋरायकांडके विषयको सुचित करता हूँ ।

कोई भी गुत क्यों न हों वे हैं शंकरजीका ही रूप । गुरुजी शिवरूप हैं और शिवजी गुरुरूप हैं; यथा 'गुरुं शंकररुपिगाम्', 'तुम्ह त्रिभुवन गुरु वेद वखाना', 'सिव सेवा कर फल सुत सोई। अविरल भगति रामपद होई।', 'शिव एव गुरु: सान्नाद् गुरुरेव शिवः स्वयम्। उभयोरन्तरं किंचिन्न द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः।' (सर्ववेदान्तसार संप्रह)। वा० मं० श्लोक ३ के 'यमाश्रितो हि वक्रोपि ''' का मिलान सर्ववेदान्तसार संप्रहके 'यमाश्रित्या अमेग्रैव परं पारंगता बुधाः' से कीजिए।

धर्मसे कैसे विरितकी प्राप्ति होती है यह अयोध्याकांडमें विशेषतः 'भरत चरित' से बताया, अतएव उस कांडके उपसंहारमें 'सीयरामपद प्रेम अविस होइ भवरस बिरित' कहकर रामपद-प्रेस-प्राप्तिके लिये 'भवरसिवरित' की आवश्यकता बताई। भवरस विरित वैराग्य। अब इस कांडमें बताते हैं कि सद्गुरुरूपी शंकरजीकी संगित और हपासे ही विश्वास, श्रद्धा, धर्म, वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होकर मोहमायाका नाशं होकर तब 'रामपद्प्रेम होइ'। अतएव इस कांडके मंगलाचरणके प्रथम श्लोकमें 'वन्दे वोधमयं नित्यं गुरं शंकरक्षिण्यम्' इस सिद्धान्तानुसार शंकरजीका मंगलाचरण करते हैं। प्रथम श्लोकके पदमें सद्गुरुका एक एक युख्य लच्चण यथाकम ध्वनित किया है और उसी कमसे सद्गुरुके सेवकोंको 'वक' होते हुए भी रामप्रेमतक सभी सुखदायक साधनोंकी प्राप्ति होती है। गुरुलच्चणोंका वर्णन केवल इसी कांडके उपक्रम और उपसंहारमें ध्वनित है, अन्यत्र कहीं एक स्थानमें नहीं है।

२ 'मूलं धर्म तरोः' इति । श्रद्धा-विना धर्म नहीं हो सकता, श्रद्धा ही धर्मतरुका मूल है। श्रद्धाको भवानी श्रोर विश्वासको शिव कहा है। यथा 'भवानीशंकरों वन्दे श्रद्धाविश्वासक्षिणों'। श्रद्धा कैसे प्राप्त हो ? इसके लिये प्रथम सन्त सद्गुरुकी संगति करे। सेवा श्रोर श्रवणसे प्रथम विश्वास (श्रास्तिक्य बुद्धि) उत्पन्न होगा फिर विवेक श्रोर तब श्रद्धा। जब गुरु, शास्त्र श्रोर ईश्वरमें श्रास्तिक्य भाव होगा तो इस विश्वासक्षि शिवको गोदमें श्रद्धा-भवानी श्रा जायँगी। श्रदः गुरुमें ही ये सब गुण होने चाहिएँ, उनमें न हुए तो शिष्यको

कहाँसे प्राप्त होंगे ? अतः 'मूलंधर्मतरोः' गुरुके ये लक्त्या कहे गए।

३ 'विवेकजलघे: त्रानन्ददं पूर्णेन्दुम्' से सूचित किया कि गुरुरूपी पूर्णचन्द्रकी छपा-किरणों के त्राक्षण तथा वचनामृतसे विवेकरूपी सागरकी वृद्धि होती है। भाव यह है कि शिष्यके विवेकको जागृतकर उसकी पूर्णवृद्धि करनेकी शक्ति गुरुमें होनी चाहिए। श्रीर, गुरुके सान्निध्य तथा दर्शनसे शिष्यको दिनोंदिन प्रसन्तताकी प्राप्ति होनी चाहिए।

४ 'वैराग्याम्बुज भास्करम्' —यहाँ 'भास्कर' शब्द्से ज्ञानरूपी 'भास्' (प्रकाश) भी सूचित किया। भाव कि सद्गुरुरूपी भास्करके ज्ञानरूपी प्रकाशसे वैराग्य प्रकट होने लगता है। सद्गुरुरूपी सूर्यके वचनरूपी किर्गोंके स्पर्शसे वह खिलता है। इससे बताया कि गुरुमें यह शक्ति चाहिए कि अपने आचरण तथा

उपदेशसे शिष्यके हृदयमें वैराग्यको उत्पन्न कर दे।

४ 'अध्ययनध्यान्तापहं' से सूचित किया कि 'गुरुमें शिष्यके पापकर्मों के विनाश करने की शक्ति चाहिए। निष्काम बुद्धिसे ईश्वरापेण करने के लिये जो पुण्य कर्म किये जाते हैं उनसे पापका नाश होता है। अतः गुरुको चाहिए कि स्वयं इस प्रकार के पुण्यकर्मों का आचरण करके शिष्यको पुण्यकर्मों से लगा है।

'तापहं'— सूर्यसे कमल खिलता और अन्धकार नष्ट होता है पर ताप बढ़ता है। गुरुरूप भास्कर इससे विलचगा हैं, उनमें त्रितापोंके शमनकी दिञ्य शक्ति होती है। अतः इससे बताया कि गुरुमें यह अद्भुत

शक्ति होनी चाहिए।

६ 'मोहाम्मोधरपूर्यपाटनविधो स्वःसम्भवम्'— अंधकार नष्ट होनेपर भी मेघोंका अस्तित्व हो सकता है, सूर्यिकरणोंमें मेघोंके छिन्निमन्न करनेकी शक्ति नहीं है, अतः यह रूपक करना पड़ा। वायुसे मेघ उड़ जाते हैं, यथा 'कबहुँ प्रवल वह मास्त जहँ तहँ मेघ विलाहिं।', 'प्रवल पचन जिमि घन समुदाई।' अतः इस विशेषणसे सूचित किया कि गुरुमें मोहपटल हटानेकी भी शक्ति होनी चाहिए। 'शंकरम्' इति। पंचक्तेशोंका निवारण किये विना 'शं' (कल्याण्) हो नहीं सकता। अतः पंचक्तेशोंका निर्देश उपरके विवेचनमें कर दिया। अधमें अज्ञानसे लेकर रागद्देषादि सबका अन्तर्भाव है। 'गुरु शंकररूपिणम्' हैं ही।

७ 'ब्रह्मकुलं'—ब्रह्म=वेद् । श्रौर रामायण वेदरूप हैं; यथा 'वेदः प्राचेतसादासीत् साचाद्रामायणात्मना' । श्रीरामनामामृत वेदरूपी समुद्र श्रर्थात् रामायणसे ही निकला है, श्रतः शिवजीने उसे ले लिया । यथा 'ब्रह्मा म्मोधिसमुद्भवं''', 'रामायन सत कोटि महँ लिय महेस जिय जानि ।'" इससे 'ब्रह्मकुल' का अर्थ हुआ रामनामकी परंपरा चलानेवाले । पुनः, ब्रह्म = वेद् । श्रौर रामनाम वेदका प्राण है श्रर्थात् वेद ही है ।—श्रतः गुरुजीमें नामनिष्ठा, राममंत्रानुष्ठानविधिके उपदेश देनेकी विधि इत्यादिका ज्ञान होना चाहिए।

८ 'कलंकरामनम्' — काम ही कलंक है, यथा 'अकलंकता कि कामी लहई', 'कामी पुनि कि रहिंह - अकलंका'। पुनः मत्सर भी कलंक है, यथा 'मच्छर काहि कलंक न लादा।' षड्रिपुकी गणनाका क्रम यह है — काम, क्रोध, लोभ, मोह, सद, मत्सर। आदिमें काम है और अन्तमें मत्सर। उपक्रमोपसंहारको कलंक कह देनेसे वीचवालोंको भी कलंक जनाया। इस विशेषणसे जनाया कि गुरुवचनमें ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि कामक्रोधादि सभी कलंक रामन हो जायँ।

६ 'श्रीरामभूपप्रियम्'—इससे जनाया कि गुरुकी सगुग्स्वरूप श्रीरामजीमें प्रेमलक्णाभक्ति भी होनी चाहिए।

इस श्लोकमें कथित लक्त्योंका ही विस्तार दोहा ४४-४६ में है। श्रीरामगीताके सभी प्रश्लोंका वीज भी इसमें है।

> सांद्रानंद पयोद सौभग तनुं पीतांवरं सुंदरं पाणौ वाण शरासनं कटि लसक्ष्णीर-भारं वरं । राजीवायत लोचनं धृत जटाजूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥२॥

शब्दार्थ—सांद्र = घना, गहरा, निरंतर—'घनं निरंतरं सांद्रं इत्यमरः ।३.१.६६।' पयोद् = पय (जल) देनेवाले, जलद्, मेघ । तूणीर = तर्कश । रामाभिरामं = आनन्द् देनेवाले रामजी एवं रामा (श्रीसीताजी) को आनन्द् देनेवाले । पथिगतं = जो पथिककी अवस्थामें श्राप्त हैं ।=जो पथ (मार्ग) में श्राप्त हैं । 'पथि' शब्द 'पथिन' की सप्तमीका एकवचन है । पथि=पथमें ।

अर्थ—सघन (पूर्ण) आनन्द (स्वरूप) अर्थात् आनन्द्यन, जलसे भरे हुए (स्वाम) वादलों के समान धुन्दर (स्वाम) शरीरवाले, धुन्दर पीताम्वर धारण किये हुए, हाथोंमें धनुष और वाण लिए हुए, श्रेष्ठ (अज्ञ्य) तर्कशके भारसे जिनकी कमर शोभित हैं (अर्थात् जो अज्ञ्य वाणोंसे पूर्ण अज्ञ्य तरकशको किटमें कसे हैं), कमलदलके समान विशाल नेत्रवाले, ( मस्तकपर ) जटाओंका जूड़ा धारण किए हुए, अत्यन्त शोभायमान श्रीसीताल्दमण्जी सहित मार्गमें जाते हुए, आनन्दके देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको में भजता हूँ ॥२॥

गौड़जी-गोस्वामीजीको रामवटोहीका ध्यान परम प्रिय है, अतः वह अपने आराध्यदेवके प्रिय अपने आचार्य्य भगवान् शंकरकी वन्दना करके 'पिधगतराम' की आराधना करते हैं।

दिप्पणी—१ (क) अयोध्याकागडमें मुनिपद धारण करना कहा था पर यहाँ मङ्गलाचरणमें 'पीताम्बरं सुंदरं' कह रहे हैं। यहाँ पीताम्बर धारण किये हुए स्वरूपसे मङ्गल करना साभिप्राय है। बीर केसिरिया जामा धारण करते हैं। इस काग्रडसे राज्यवय प्रारंभ हुआ है। अतः बीरका केसिरियावस्त पहनना कहा। (ख) यहाँ वल्कल जो धारण किए हैं वे ही पीतवर्ण के हैं—'वल्कले पीत अम्बर' अर्थात पीत वस्त्र है। यथा 'वलकल विमल दक्ता। २.६१।', 'वलकल वसन। २.६२।' (यही अर्थ यहाँ उचित हैं)।

नोट —१ (क) पंजावीजी कहते हैं कि पीतास्वर भगवान्का एक नाम है, यथा 'वीतास्वरोऽच्युतः शाङ्गों विष्वक्रमेनो जनार्दनः इत्यमरः। १.१.१६।' श्री पं० रामवल्लभाशरणाजी महाराज कहते हैं कि यहाँ प्रन्थकार साजात् अपना अभीष्ट वर्णन कर रहे हैं, अतः 'पीतास्वर' कहा। पुनः, वाल्मीकिजीने भी वनकाएडमें

किसी स्थानपर पीताम्बर धारण किए हुए लिखा है। चैजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ प्रन्थकारने ऐश्वर्थ-साधुर्व्य-मिश्रितरूपका वर्णन किया है इसीसे पीताम्बरधर कहा। (ख) पं० शिवलालपाठकजी मयूखमें लिखते हैं कि 'श्रव प्रभुचरित सुनहु…', 'एक बार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषन राम बनाए' इत्यादि। इन सब वचनोंसे चित्रकृटमें रासका प्रसाद (वा प्रासाद) लिचत होता है।

२ रामाबाबा (चित्रकूटवाले) का अनुभव है कि किसी कठिनाई के समय या जब ऐसी कोई घटना हो कि जिसमें प्राणान्तक कब्ट हो उस समय इस श्लोकका ध्यान करनेसे वह कठिनाई निश्चय टल जाती है और मृत्यु हुई तो मुक्ति तो है ही। ( श्रीदीनजी )।

३ (क) 'पाणौ बाणः''राजीवायत लोचनं' इति । 'मिलान कीजिए—'पुरुषसिंह दोउ बीर चले हरिष सुनिभयहरन । '''१.२०८। श्रस्त नयन उर बाहु बिसाला। नील जलद तनु स्थाम तमाला।। किट पटपीत कसे बर भाथा। रुचिर चाप सायक दुहु हाथा॥' यह बीररसका स्वरूप है। (ख) 'सुंदरं' इति। श्रीरामजीकी सुन्दरताका क्या कहना ? वह सौंदर्थ इसी कांडमें लोगोंने देखा है। शूर्पण्छा श्रीर खरदूषण राज्ञस भी इस सौंदर्थपर मुग्ध हो गए। दएडकार थ्यके ऋषि मोहित हो गए। मुनियों के हृदय स्त्रीभावको प्राप्त हो गए।

दिष्पणी—२ 'कटिलसत्तूणीरभारं वरं' इति । (क) भाव यह कि सब भार अशोभित हैं पर तरकशका भार मुशोभित है; यथा 'सब मुंदर सब भूषनधारी । कर सर चाप तून किट भारी ।। २।२६ = ।' पुनः इससे जनाया कि यहाँसे अब ये बाण राचसों पर छूटेंगे। (ख) 'वरं' कहकर धनुर्धारियों में श्रेष्ठ जनाया। यथा मेघनादवाक्ये—'कहँ कोसलाधीस दोड भ्राता। धन्वी सकल लोक बिख्याता।।६।४६।' (नोट—'वरं' को तूणीरभार' का विशेषण प्रायः अन्य सभी महानुभावोंने माना है। भाव यह है कि इसके बाण अमोघ हैं और यह तूण भी अच्चय है, यह कभी बाणोंसे खाली नहीं होता)।

३—'राजीवायत लोचन' से जनाया कि भक्तों के लिये सदा कुपासे पूर्ण रहते हैं। भक्तोंके दुःख या भय दूर करने के सम्वन्धमें सर्वत्र 'राजीव' विशेषण दिया गया है। यथा 'राजिवनयन धरें धर्नुसायक। भगत विपत्ति-भंजन सुखदायक। १।१८ (१०)।' देखिये। पुनः, यथा 'चितइ कुपा करि राजिवनयना।' सुं० ३५ (२) एवं ३२ (१) भी देखिए।

नोट—४ (क) यहाँ वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण किया गया है। (ख) मनुशतरूपाप्रकरणमें 'नील-सरोस्ह, नीलमिण और नीलनीरधर श्याम' तीन उपमाएँ श्यामताकी दी थीं। यहाँ उनमें से केवल एक 'पयोद' की ही उपमा दी है। कारण कि यहाँ प्रभु मुनियों और मक्तों के यहाँ जा जाकर मुख देंगे, यथा 'सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह। १।' मिण और नीलकमल सर्वत्र मुलम नहीं और मेघ सर्वत्र विचरकर जगत्को जीवनदाता होते हैं। १।१४६ देखिए। (ग) वर्षा सबको मुखद है पर जवास मुलस जाता है, इसमें वर्षाका दोष नहीं। इसीप्रकार श्रीरामरूपी मेघद्वारा निशाचर-जवासका नाश समक्तो। यथा 'बरिष विस्व हरिषत करत, हरत ताप अघ प्यास। तुलसी दोष न जलद को, जो जल जरै जवास। दोहावली।३७८।'

५—'सान्द्रानंद॰' इति । प्रथमचरणमें शृंगारकी शोभा कही । दूसरे चरणमें चीररसकी शोभा कही । तीसरे चरणमें शान्तरसकी शोभा कही । क्योंकि शृंगार-द्वारा शूर्पणखाको मोहित किया, ीररससे खरदूषण-का वध और शान्तरससे मुनियोंको मुख दिया । यथा 'जब रघुनाथ समर रिप जीते । सुर नर मुनि सब के भय बीते । २१।१ ।' (खर्रा)

प० प० प्र०—१ सान्द्रानन्द्रपयोद ही सुभग होता है। यथा 'भगतिहोन नर सोहइ कैसा। बिनु जल बारिद देखिय जैसा।' इससे श्रीशबरोजीकी भक्तिकी सूचना मिली।

२ प्रथम चरणमें शृङ्गाररसका वर्णन होनेसे बहुशः मधुराचरोंकी ही योजना की गई है। दूसरेमें वीर-रस होनेसे बहुसंख्यवर्ण श्रोज निर्माण करते हैं। प्रथम शृङ्गार फिर वीररसके वर्णनसे सूचित किया कि प्रथम शृङ्गारके चरित करेंगे तत्पश्चात् वीररसके। तीसरे चरणका राजीवनयन शृङ्गार श्रीर वीर दोनोंका द्योतक है। इस तरह फिरसे शृङ्कारका निदर्शन करके जनाया कि विप्रलम्भ शृङ्कारके चिरत किये जायँ गे फिर कुछ वीररसका चरित होगा। इससे कवंघ वध सृचित किया। 'घृतजटाज्टेन संशोभितं' से शान्तरस ख्रौर भक्तिकी लीलायें ( शवरी तथा नारद प्रसंग ) सृचित कीं।

३ इस स्रोकका उपक्रमोपसंहार आनन्द्से ही ('सान्द्रानन्द', 'अभिरास') करके जनाया कि इस कारडके आदि और अन्तमें आनन्द्र ही आनन्द्रकी वर्षा होगी। वीचमें कुछ आनन्द्रविरोधी चरित दृष्टिगीचर होंगे पर उनका उपसंहार आनन्द्रमें होगा।

नोट—६ प्रत्थकारने श्रयोध्या, सुन्दर, लंका श्रौर उत्तरमें तीन तीन क्षोकोंमें मङ्गलाचरण किया है पर श्ररण्य श्रौर किष्क्रिया काण्डोंमें दो ही क्षोकोंसे मङ्गलाचरण किया, इसका कारण यह है कि श्रयोध्या काण्डतक श्रीसीतारामलदमण तीनोंका साथ रहा इससे तीन क्षोकोंमें मङ्गल किया। श्ररण्यमें श्रीसीताजीका हरण हुश्रा, किष्क्रियामें भी उनका पता नहीं चला कि वे कहाँ हैं। इससे इन दो काण्डोंमें एक एक क्षोककी कमी हुई। सुन्दरकाण्डमें प्रथम उनका पता लगा श्रौर फिर लंका श्रौर उत्तरमें उनका साथ। रहा। श्रतः तीनोंमें पुनः तीन क्षोकोंसे मङ्गलाचरण हुश्रा।

## सोरटा- उमा राम गुन गृह पंडित मुनि पावहिं विरति । पावहिं मोह विमृद जे हरिविमुख न धर्मरित ।।

श्चर्य — हे उमा ! रामगुण गूढ़ है। पंडित श्रीर मुनि उससे वैराग्य प्राप्त करते हैं श्रीर जो विशेष मूर्ख हैं, जो भगवद्विमुख हैं श्रीर जिनका धर्ममें प्रेम नहीं वे मोहको प्राप्त होते हैं। अ

टिप्पणी—१ इस काण्डके प्रारंभमें ही शिवजी पार्वतीजीको सावधान करते हैं कि इसी काण्डके चित्रिसे तुमको दण्डकारण्यमें मोह हुआ था, अब ख़बरदार रहना क्योंकि आगे सन्देहके बहुतसे चरित मिलेंगे; अब सन्देह न कर बैठना।

२—अयोध्याकार डमें किसीका सम्वाद नहीं है, इसीसे वहाँ किसीका सम्बोधन किवने नहीं दिया। और यहाँ आदिमें ही 'उमा' सम्बोधन दिया गया। कारण कि भरतचरितमें किसीको मोह नहीं है। वहाँ गोसाई जीने केवल प्रेमका ही वर्णन किया है, इसीसे वहाँ किसीका संवाद नहीं है। और श्रीरामचरितभें सबको सन्देह हुआ है अर्थान् सती, भरद्वाज और गरुड़ तीनोंको मोह प्राप्त हुआ। इसीसे यहाँ प्रथम छः दोहों में तीनों वक्ताओंने तीनों श्रोताओंका समाधान किया है। यथा 'उमा राम गुन गृढ़', 'सब जग ताहि अनलह ते ताता। जो रघुवीर विमुख सुनु आता। शश्माः 'सुधा होइ विष सुनु हरिजाना। शश्माः यहाँ उमाको ही प्रथम कहा क्योंकि इस कार हों इन्हींको मोह हुआ है। युनः, भाव यह कि अयोध्याकार डके अन्तमें कहा है कि 'भरतचरित किर नेम तुलसी जे सादर सुनिहं। सीयरामपद प्रेम अवसि होइ भवरस विरित । शश्मि अर्थान् भरतचरितके श्रवणसे अवस्य दैराग्य होता है। अब शिवजी कहते हैं कि वैसाही रामचरितको न जानो, यह गृढ़ है। इससे केवल मुनियों और परिडतोंको वैराग्य होता है, सबको नहीं।

२ -रामग्न गूढ़ पंडित मुनि '' इति । (क) गूढ़, यथा 'श्रोता बक्ता ज्ञाननिधि कथा राम के गूढ़ । किमि समुक्तों में जीव जड़ किलमल प्रसित विमूढ़ । ११३० ।', 'चाहहु सुनइ रामगुन गूढ़ा । कीन्हिंहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा । ११४०१४।' (ख) गूढ़ कहां क्योंकि चरित तो है वही एक, पर उसीसे किसीको तो मोह होता है और किसीको वैराग्य उत्पन्न होता है। मोह और वैराग्य परस्पर विरोधी बातें हैं, जहाँ वैराग्य है वहाँ मोह नहीं और जहाँ जोह है वहाँ वैराग्य नहीं, यह (गूढ़ता) दोनोंकी उत्पत्तिका कारण है। ताल्प्य यह कि गृढ़

८ अर्थान्तर—"हे उमा! रामका गुण गृह है अर्थात् गम्भीर है जिससे पंडित सुनि देराग्य भी पाते हैं और मोह भी पाकर विशेष मृह देख पड़ते हैं, जो हरिसे विमुख नहीं हैं और धर्ममें रत हैं—जैसे सती, गरुड़, नारद आदि"। (पां०)

है इसीसे तो किसीको कुछ भासित होता है और किसीको कुछ, यदि गृह न होता तो सबको एक-सा ही भासित होता। यहाँ 'प्रथम व्याघात अलङ्कार' है। (ग) गृह = अति गुप्त आशययुक्त, जो बुद्धिमानों को भी कठिनतासे समक्तमें आता है। 'पावाहं बिरति' अर्थात् अन्य विषयिक प्रीतिसे बिरक्त हो जाते हैं। पुनः, (घ) 'रामगुन गृह' का भाव कि जैसे नारद और ब्रह्माजी आदिके बचन हेतु आप छिपे हैं वैसे ही गुगको भी छिपाए हैं।—विशेष नोट १, २ में देखिये।

नोट—१ "गूढ़ उसको कहते हैं जो गुप्त हो, यथा 'बंदउँ परिजन सिहत बिदेहू । जाहि रामपद गूढ़ सिनेहू ।' श्रीविदेहजी महाराज वात्सल्य भाव रखते हुए ऐश्वर्य माधुर्य दोनों के यथार्थ ज्ञाता हैं; इसीसे किविने कहा कि 'जोग भोग महुँ राखेड गोई ।१.१७।' योगसे ऐश्वर्य और भोगसे माधुर्य भलकता है । ऐश्वर्य और साधुर्य दोनों एक दूसरे के विरोधों हैं । माधुर्य देखकर ऐश्वर्यका पता ही नहीं चलता । उससे गरुड़जी, भुशुरिडजी और सतीजोंको मोह हो गया । इसी तरह ऐश्वर्यका स्मरण करके माधुर्यमें प्रवृत्ति ही नहीं होती । यथा 'सो कि देह धिर होइ नर जाहि न जानत वेद ।१.४०।', 'खोजइ सो कि अज्ञ इव नारी ।१.४१।' इन्हीं ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों में छिपा होने के कारण 'गूढ़' कहा । (रा० प्र० श०)।

२—इन शन्दोंसे यह भी जनाया कि यह भी सन्देह न करना कि जो स्वयं प्रिय परिजनके वियोगमें बिलख रहे हैं उनकी पादुका त्राज्ञा कैसे देती होगी ? (खर्रा)।

टिप्पणी—४ 'पावहिं मोह बिमूढ़ जे हिर बिमुख०' इति । (क) अब 'विमूढ़' का लच्चण बताते हैं कि चे हिरपद्विमुख होते हैं और इनका धर्ममें प्रेम नहीं है, इसीसे इनको वैराग्य नहीं होता । धर्ममें तत्पर होते तब तो वैराग्य अवश्य ही होता, यथा 'धर्म ते बिरतिं । पुनः, भाव यह कि चाहे मूर्ख भी होनेपर यदि हरि-सम्मुख होते या धर्ममें प्रीति होती तो मोह न प्राप्त होता, यथा 'हरन मोहतम दिनकर कर से', 'जिमि हरिसरन न एकड बाधा।४.१७।४।' पंडित = जिसमें सदसद्विवेक हो। यथा 'सदसद्विवेकिनी बुद्धिः पंडा'। मुनि = जो मनन किया करते हैं। अतः मुनि भी पण्डित हुए। [मानसमें 'पंडित' शब्द प्रायः १३ बार आया है। जिनमेंसे वक्तात्रोंके मतसे 'पंडित' के क्या लक्त्रण हैं यह स्पष्ट रीतिसे दो स्थलोंमें इस तरह बताया है— 'सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पंडित। '''जाके पद्सरोज रत होई । ७।४६।७,८।' (यह श्रीवशिष्ठवाक्य है), 'सोइ महि-मंडित पंडित दाता। "रामचरन जाकर मन राता। ७१२७१-२। अर्थात जिसका श्रीरामजीके चरणों से अनुराग हो वही 'पंडित' है। मानसमें यह विशेषण श्रीसुमन्त्रजी, श्रीदशरथजी, श्रीत्रयोध्यापुरवासियों तथा श्रीराम-जीके लिये एक एक स्थलपर प्रयुक्त हुन्त्रा है। यथा 'तुम्ह पंडित परमारथ ज्ञाता। २।१४३।२।', 'महाराज तुम्ह पंडित ज्ञानी । २ । १४० । ३।', 'सब गुनज्ञ पंडित सब ज्ञानी । ७।२१।⊏।', 'खरदूषन बिराध बध पंडित । ७ । ४१ । ४ ।' ] पुनः, (ख) 'विमूढ़', 'हरिविमुख' और 'न धरमरित' से जनाया कि ज्ञान, उपासना त्रीर कर्म काण्डत्रय रहित हैं। जहाँ ज्ञान चाहिए वहाँ ये विमृद् हैं, जहाँ उपासना चाहिए वहाँ हरिविमुख हैं श्रोर जहाँ कर्म चाहिए वहाँ धर्ममें प्रीति ही नहीं। पुनः, (ग) भाव कि केवल मूढ़ हो तो उसे रामजी सँभा-लते हैं पर जिनमें श्रीरामसम्मुखता श्रौर धर्ममें प्रेम ये अन्य दो बातें नहीं हैं वे नहीं सँभाले जासकते। (ख) ऐसा ही अन्यत्र भी कहा गया है। यथा 'कामिन्ह के दीनता देखाई। धीरन्ह के मन बिरित हढाई।। ३.३६. २।', 'गिरिजा सुनहु राम कै लीला। सुरहित दनुजिबमोहनसीला।।', 'श्रिस रघुपति लीला उरगारी। दनुज विमोहिन जनसुखकारी ॥ ७.७३.१।', 'राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहिह बुध होहि सुखारे ॥ (वाल्मीकि:)। २.१२७।

प० प० प्र०—'पंडित मुनि पाविं बिरित ।' '' इति । यहाँ तो मुनियोंको वैराग्यकी प्राप्ति चरित-से कह रहे हैं पर अन्यत्र यह वाक्य आये हैं —'सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ । ७ । ७३।','देखि देखि आचरन तुम्हारा । होत मोह मम हृद्य अपारा ।७।४८।४।','राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहिं बुध होिं सुखारे ।२।१२७।७।' आपाततः देखनेसे इनमें परस्पर विरोध जान पड़ता है । समन्वय इस प्रकार होता है कि ७। ७३ में मुनिको मोह होना कहा है, वहाँ 'पंडित' शब्द साथ में नहीं है। इस काएडमें 'पिएडत मुनि' को विरित्त की प्राप्ति कही है। 'पिएडत' को 'मुनि' का विशेषण मानना चाहिए। ज्ञान होनेपर भी जो श्रीरामजीका भजन करते हैं वे ही पिएडत हैं। यथा 'यह विचारि पंडित मोहिं भजहीं। पायेहु ग्यान भगित निहं तजहीं। ३। ४३। १०।', 'सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पंडित।'' जाके पद-सरोज रित होई। ७। ४६। ७-८।'—इस तरह भाव यह है कि जो केवल मुनि ( अर्थात् ज्ञानी ) होते हैं ( यथा 'वसिंह ज्ञानरत मुनि संन्यासी। ७। २८। ५।'), उनको भ्रम होता है।

वाल्मीकिजीके वाक्य २।१२७।७ में 'जड़' और 'बुध' शब्द हैं। 'जड़' की व्याख्या मानसमें इस प्रकार है - 'जे असि भगित जानि परिहरहीं। केवल ज्ञान हेतु अम करहीं। 'ते जड़' कामधेनु पय त्यागी। खोजत आकु फिरिहें पय लागी।७।११४।१-२।' इस प्रमाणसे सिद्ध हुआ कि 'जड़' का विरोधी शब्द 'पंडित' है और पंडित तथा बुद्ध समानार्थक शब्द हैं। तथापि इस सोरठेके आधारपर 'बुध' में ज्ञान और भिक्त दोनोंका अस्तित्व मानना चाहिए। सारांश यह कि जो ज्ञान होनेपर भक्तिका त्याग नहीं करते और जो भिक्त प्राप्त होनेपर ज्ञानका त्याग नहीं करते और जो भिक्त प्राप्त होनेपर ज्ञानका त्याग नहीं करते उनको लीला देख सुनकर वैराग्य होता है।

अव रहा विशिष्ठवाक्य (७।४८।४)। वे पंडित (अक्त) और मुनि (ज्ञानी) दोनों हैं। तब उनको मोह क्यों होता हैं ? गरुड़जी, नारदजी तथा भुशुरडीजी भी तो ज्ञानी और भक्त थे, पर उनको भी मोह हुआ। इससे ऐसा जान पड़ता है कि जबतक ज्ञान और भक्ति दोनों जागृत रहते हैं तबतक गूढ़ चिरतसे वैराग्य होता है और जब दोनों में से एक प्रबल होकर दूसरेको द्वाता है तब मोह होता है। गरुड़जी तथा नारदजीमें, ज्ञानाहंकारसे भक्ति द्व गई थी और भुशुरिडजीमें भक्तिकी प्रवलतासे ज्ञान दव गया था।

प० प० प्रिन्निव् = विशेष मूढ़। शास्त्रज्ञ, बहुश्रुत, अधीत होनेपर भी जो मूढ़ है वह विमूढ़ है। मूर्खोंको न तो मोह ही होता है और न वैराग्य। यथा 'मूलहिं, मूढ़ न, चतुर नर। १। १६१।' इनका इतना अहित नहीं होता जितना ऐसे विमूढ़ोंका। 'दासबोध' प्रन्थमें ऐसे लोगोंको 'पढ़त मूर्ख' कहा है और उनके लच्चा भी दिये हैं। 'धर्मरित' का अर्थ यहाँ ज्ञान अथवा वैराग्य है, यथा 'धर्म ते बिरित जोग ते ज्ञाना', 'ज्ञान कि होइ बिराग बिनु'। इस तरह 'पावहिं मोहः 'रित' का अर्थ हुआ कि 'शब्द-परिडत शास्त्रज्ञ वाद्विवाद पदु होनेपर भी यदि हरियक्ति और वैराग्यरिहत हैं तो वे विमूढ़ हैं उनको मोह अवश्य होगा।' इससे भक्तिके साथ ज्ञान और वैराग्यकी भी आवश्यकता बताई।

नोट—३ यहाँ श्रीपार्वतीजी पर कटान्त भी है। (वंदनपाठकजी)। यहाँ शिवजी पण्डित और मुनि दोनों हैं। इनको इस वनलीलासे वैराग्य हुआ, यथा 'एहि तन सती भेंट मोहि नाहीं'। जो किसीसे भगवत-समुख होनेकी शिन्ता पाकर भी हरिसन्मुख न हो, वह मूढ़ है, यथा 'मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिखावन करिस न काना। ४.६।' पुनः जिसकी धर्ममें प्रीति नहीं वह मूढ़ है। ये सब लन्न्एा सतीजीमें पाए जाते हैं। पितत्रता होकर वे पितके प्रतिकृत चलीं, न तो पित के वचनपर चलीं और न उनपर विश्वास ही किया—शिवजीने प्रणाम किया पर इन्होंने न किया, 'करेहु सो जतन विवेक विचारी' पितकी इस आज्ञापर न चलीं, विश्वास न किया और परीन्ता लेने चलीं। सब लन्न्एा इनमें घटते हैं; अतः इन्हें मोह हुआ। (रा० प्र० श०)।

टिप्पणी—४ 'पंडित मुनि पाविह बिरित ।'''' इति । श्रीजानकीहरणपर श्रीरामजीको विलाप करते देख पंडित मुनिको वैराग्य हुआ कि स्त्रीने रामको भी रुलाया तो उससे प्रीति करना कदापि उचित नहीं, और, विमूढ़को मोह हुआ कि स्त्रीके लिए राम भी रोये हैं अतः वह रखने लायक वस्तु है।

नोट-४ इस सोरठेमें इस काएडका चरित संचिप्त रीतिसे दरसाया गया है। अतः यहाँ 'मुद्रालंकार' भी है। आदिमें जयन्तका मोह और अन्तमें नारदका वैराग्य कहा ही है-( वै०)।

# श्रीपार्वतीजीका 'बन बसि कीन्हे चरित अपारा'-प्रकरण श्रीमुशुराडीजीका 'सुरपति-सुत-करनी'—प्रकरण पुर नर् भरत शीति मै गाई। मति इनुरूप अनूप सुहाई॥ १॥

श्चर्य-पुरवासियों और श्रीभरतजीकी उपमारहित सुन्द्र शीति को मैंने अपनी वृद्धि के श्रनुसार वर्णन

किया।। १।। अह

नोट--१ 'पुरनर भरत' इति । पं० शिवलालजीका पाठ 'पुरजन' है । 'पुरनर' पाठ १७०४,१७२१, छ०, १७६२ इत्यादिमें है । इनसे अधिक प्राचीन कोई ख्रौर पोधियाँ देखने में नहीं आई । 'पुरजन' और 'पुरनर' पर्याय हैं। यहाँ 'नर' शब्द 'नर श्रीर नारि' दोनोंका उपलचक है। पुरनर = पुरलोग, पुरवासी, श्रवधपुरीके सभी छी-पुरुप। गौड़जीके मतानुसार "पुर नर=पुर (अयोध्या) की, नर (लद्दमणजी) की।" पुनः, पुरजन= पुर (अवध) का और जन (अवधवासियों) का। (मा० शं०)। =पुर, जन (शेषजी) एवं पुरजनका (मा. म.)। =पुरवासियोंका। और, अयोध्याकाण्डमें पुरवासियों और भरतजी दोनोंका ही प्रेम आदिसे अंत तक वर्णित है। पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध दोनोंमें पुरनरप्रीति दिखाई गई और उत्तरार्द्धमें श्रीभरतजीका प्रेम दिखाया गया। अवधपुरीक्षरके जीवोंका भी प्रेम दरसाया गया है । इनके उदाहरण कुछ दिये जाते हैं, यथा--(१) 'करिहं श्रनाम नगर नरनारी । मुद्तित ब्रङ्कमय वारि निहारी ।। करि मज्जन मागहिं कर जोरीं। रामचंद्रपद प्रीति स थोरी ॥, (२) 'लागति अवध भयाविन भारी । मानहु कालराति अँधियारी । घोर जंतु सम पुर-नर नारी । डरपहिं एक हिं एक निहारी ॥ घर मसान परिजन जनु भूता । युत हित सीत मनहुँ जयदूता । वागन विटप वेलि कुँभिलाहीं। सरित सरीवर देखि न जाहीं ॥ २.८३।, (३) भरतागमने - 'श्रीहत सर सरिता वन वागा। नगर विसेषि भयावनु लागा । ''। २.१४८ । हाट वाट नहिं जाइ निहारी । जनु पुर दह दिखि लागि द्वारी ॥' रामविना यह दशा थी और उनके आनेपर - 'अवधपुरी प्रभु आवत जानी । भई सकल सोभा की खानी । ७.३।' 'पुर नरनारि मगन त्रित शिती। बासर जाहिं पलक सम बीती ॥', (४) 'रामदरस लिंग लोग सब करत नेम डपवास। तिज तिज भूषन भोग सुख जित्रत त्रत्रिध की ज्ञास॥ त्र० ३२२।' इत्यादि।

अथ भरतप्रीति--(१) 'कुस साथरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रनाम प्रविचन जाई॥ चरनरेखरज आँखिन्ह लाई। वनइ न फहत प्रीति अधिकाई। २.१६६।, (२) 'सखा वचन सुनि विटप निहारी। उसरी भरत विलाचन वारी। करत प्रनाम चले दोड भाई। कहत प्रीति सारद सक्कचाई॥ २.२३=।', (३) 'मिलनि प्रीति किभि जाइ वखानी। कविकुल अगम करम मन बानी॥ २.२४१। 'अगम सनेह भरत रघुवर की। जहं न जाइ मन विधि हरि हर को । २.२४१।', (४) 'नित पूजत प्रभु पाँवरी प्रीति न हृद्य समात । मागि सागि आयसु करत राजकाज वहु भांति ॥ अ० ३२४ ॥ दस्योदि ।

पुरका प्रेम, यथा 'लागित अवध भयाविन भारी।''।' (उपर्युक्त)। पशु (घोड़े आदि) और पित्रयोंका प्रेम उनकी दशा द्वारा दिखाया गया है। टिप्पणी—१ (क) 'पुरनर भरत प्रीतिव्' ऐसा कहकर पूर्व काण्डसे इस काण्डका सम्बन्ध मिलाया। (ख) 'पुरनर' पद प्रथम दिया क्योंकि अयोध्याका डमें भरतागमनके पूर्व आधे काएडमें इन्हींका प्रेम दिखाया गया है और भरतागमनसे उत्तरार्द्धमें भरतंत्रेमका वर्णन हुआ। अयोध्याकाएडभर प्रेमसे भरा है। पुर-वासियोंसे भरतजीका प्रेम अधिक जनानेके लिए इनको उनसे पृथक् करके यहाँ लिखा।

ॐ पःठान्तर - 'पूरन' (पां०)। 'पुरजन'—(पं० शिवलालपाठक)। 'पूरन' पाठसे पाँडेजी यह अर्थ करते हें—'अनूप और सहाई भरतकी प्रीतिसे पूर्ण अयोध्याकांडको०'। पुनः, इसका अर्थ यह होगा कि--'भरतजीकी परिपूर्ण शिति मैंने गाई'। बावा हरीदासजी कहते हैं कि पूर्वार्द्धका संबंध 'मित अनुरूप' से है। भाव कि पूर्ण गीति मैंने नहीं गाई, मित अनुरूप उनकी पूर्णप्रीतिको कुछ गाया है। पूर्ण प्रीति, यथा 'सिय-राम प्रेम पियूप पूरन होत जनम न भरत को ।२,३२६।'

नोट — २ 'श्रयोध्याकांडके पूर्वार्घ श्रोर उत्तरार्घ में पुरवासियों की प्रीति श्रोर उत्तरार्घ में श्रीभरतजी की प्रीतिका वर्णन है। श्रीरामचरितको छोड़कर इनके चरित्र वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी?' इस शंकाको उठाकर उसका उत्तर माण् श्रण्ठ होत कार लिखते हैं कि श्रीरामप्रेमको सिद्धिकी प्राप्तिके हेतु ऐसा किया गया। यथा 'भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहिं। सीयरामपद प्रेम श्रवसि होइ "।' श्रयोध्याकांड में श्रीभरतजो तथा श्रीश्रवयवासियों में श्रीरामप्रेम भरा हुआ दिखाया गया है परन्तु फलश्रुतिमें केवल 'भरत चरित' शब्द दिखा गए थे, उसकी पूर्तिके लिए यहाँ भरतचरितके साथ 'पुरजन' का भी नाम दिया गया। इस प्रकार यह जनाया कि भरतजी मुख्य हैं, पुरजन गौण हैं। थरतजी तो श्रीराम-प्रेमकी मूर्ति ही हैं।

टिप्पणी-र 'में गाई' इति । 'गाई' से जनाया कि जैसे प्रेमके चरित् गान योग्य हैं वैसे ही जीवों

श्रीर भागवतींका उद्भवलप्रेम श्रीर प्रेमरंगमें रँगा हुश्रा चरित भी गान करने योग्य है।

नोट- इ पंडितजीके एक पुराने खरेंमें ऐसा लेख है कि 'इस कांडके आदिमें कविके 'मैं गाई' पदसे यह सिद्ध होता है कि अयोध्याकांडको गोसाईजीने सव वकाओंसे पृथक् करके रवर्ग गाया है। इसीसे इसमें किसीका संवाद नहीं रखा गया। दस हजार स्रोकका चौथाई अड़ाई हजार (स्रोकोंका) वह कांड गुसाईजीके हिस्से का है। इसीसे इस कांडको कविने सब कांडोंसे विलज्ञ एरचा है।' पर ऐसा जान पड़ता है कि यह मत उन्होंने बदल दिया इसी ने साक खरींमें यह भाव न दिया। एवं पूर्व जो भाव उनका इस विषयमें ऊरर सोरठेमें लिखा गया उससे विरोध भी पड़ता है। पुनः, एक और खर्रेमें वे लिखते हैं कि "शिवजी कहते हैं कि मैंने अपनी मतिके अनुसार गाया है। मैं गवैयोंमें हूँ।" यह भाव गौड़जीके मतसे मिलता है। उनका नत इस विश्यमें यह है कि - यहाँ "में" भगवान् शंकर अपने लिये कह रहे हैं। कवि अपने लिये नहीं कहता। इस वातको "उमा" सम्बोधन द्वारा सोरठेमें ही स्पष्ट कर दिया। "भरत प्रीति मति अनुरूप गाने" का एक़रार "ईश्वर" ही कर सकते हैं। "अगम सनेह भरत रघुवरको। जह ँन जाइ मन विधि हरि हर कों', खतः शिवजीकी भी नित वहाँ तक जा नहीं सकती। हाँ, यह ईश्वरी शक्ति है कि "मिति खनुरूप" कह सकते हैं । कविने तो वारंवार अपनी मतिकी असमर्थता वखानी है । यह कहना ठीक नहीं है कि अवयकांड गोस्वामीजीने सब वक्ताश्रोंसे पृथक् करके गाया है। इसमें चारों वक्ता शामिल हैं, जिनमेंसे श्रन्तिम वक्ता, कविके गुर (मानसकार शंकरके सानसीशिष्य नरहरि) के चरण सरोजरजकी ऋपासे कविने शिवजीके कहे विमलयशको मानसके अनुसार गाया है। वावा रामश्रसादशरणजीका मत है कि 'मैं' से समभाना चाहिए कि चारों वक्ता अपने-अपने श्रोताओंसे ऐसा कह रहे हैं।

टिष्पणी—२ 'नित अनुहप' इति । (क) 'गाई' से यह सन्देह होता है कि विस्तारसे एवम् पूर्ण रीति से कही है । अतः उसके निवारणार्थ 'मित अनुहप' पद दिया । अर्थात् उनके प्रेमका वर्णन पूर्णहपेण कोई नहीं कह सकता, में कैसे कहता ? हाँ, जैसी इन्छ वृद्धि है वैसा कुछ कहा । (ख) 'मित अनुहप कहूँगा या कहां ऐसा कहना वड़ोंकी चाल है, रीति है । गोस्वामीजी, याज्ञवत्क्यजी, शिवजी, भुशुण्डिजी, विभीषणजी आदिने भी ऐसा ही कहा है । यथा 'मित अनुहारि सुवारि गुनगन गिन मन अन्हवाइ । सुमिरि भवानी संकर्राह कह कि कथा सुहाइ । १.४३ ।' (गोस्वामीजी), 'कहीं सो मित अनुहारि अव उमा-संसु संवाद ।१.४७।' (याज्ञवल्क्यजी), 'तद्पि जथाश्रुत जिस मित मोरी । कहिहों देखि प्रीति अति तोरी । १.११४ ।' (शंकरजी), 'नाथ जथामित मापडें राखेडें निहं कछु गोइ । ७.१२३ ।' (मुशुण्डिजो), 'जो कृपालु पृछेह मोहि वाता । मित अनु प कहडें हित ताता । ४.३६ । (विभीवण्जी) । (ग) इससे यह भी जनाया कि जैस मगवर्चारत अथाह अतएव अक्थनीय है वैसे ही भागवतचरित भी अगाध है, यथा 'सागर सीपि कि जाहिं उलीचे ।२.२-२।' एवं 'जथामित भाषेडें०। चिरत सिंधु रयुनाथ कर थाई कि पावइ कोइ'।

४—'अनूप सुद्दाई' इति । दो विरोषण देकर प्रीतिके दो भाग किए । पुरनर प्रीति 'सुद्दाई' अर्थात् सुन्दर है और भरतप्रीति 'अनूप' है, यथा 'जह न जाइ मन विधिहरिहर को', 'मुनि मन अनम जम नियम

संजम विषम व्रत आचरत को।' अथवा, (ख) दोनोंका ही प्रेम सुहावना और उपमारहित है। (प्र०, रा० प्र० श०)। [गौड़जी 'अनूप' का अन्वय 'गाई' के साथ करते हैं। मेरी समक्तमें दोनों विशेषणोंको 'प्रीति' और 'गाई' दोनोंके साथ लेना अधिक उत्तम होगा। (मा० सं०)। पुनः 'सुहाई' इससे कि 'कलिकाल तुलसीसे सठिन्ह हिठ राम सनमुख करत को।' (वि० त्रि०)]

अब प्रश्चचरित सुनहु अति पावन । करत जे वन सुर-नर-मुनि भावन ॥२॥

म्पर्थ-म्म प्रमु श्रीरामचन्द्रजीका वह अत्यन्त पवित्र, देवतात्रों, मनुष्यों और मुनियोंको भानेवाला चरित मुनो जो वे वनमें कर रहे हैं ॥२॥

टिप्पणी—१ 'अव' का भाव कि पूर्व भागवतचरित वा 'दासका' चरित कहा, अव 'प्रभु' का चरित कहते हैं। पुनः वालकांडमें माधुर्य्य और ऐश्वर्य कहा, अयोध्याकांडमें केवल माधुर्य कहा, अव इस काएडमें ऐश्वर्य ही प्रधान रहेगा। अतः 'अव प्रभु०' कहा। (ख) 'प्रभु' शब्दको काएडके आदिमें देकर जनाया कि इस काएडमें प्रभुताके चरित कहे गए हैं। एवं यह कि इस काएडमें 'प्रभु' शब्दका प्रयोग बहुत हुआ है। प्रभु= समर्थ। यहाँ यह शङ्का होती है कि 'क्या पूर्व विश्वामित्र-यज्ञ-रक्ता, धनुभंद्ग, परशुरामगर्वहरण आदि प्रभुत्वके चरित न थे?' इसका समाधान यह है कि वे चरित विश्वामित्रजीके साथमें रहने के समय हुए। यद्यपि वे चरित ऐश्वर्यद्योतक थे तथापि वे माधुर्यका रंग लिए हुए थे और मुनिके प्रभावके कारण छिपे हुए थे। यथा 'केवल कौसिक-इपा सुधारे। १९३४७।' और अब जयन्त खरदूषणादिके प्रसंगमें ऐश्वर्यका छिपानेवाला कोई साथ नहीं है। विशेषतः जयन्तके चरितकी समाई तो कहीं नहीं हो सकती।

नोट-१ (क) 'अब' में यह भाव है कि इससे पहिले जो चिरत वर्णन किये गये हैं वह सव अयोध्याजीसे सम्बन्ध रखनेवाले थे और वनवासके आरम्भके ही थे। जब सवलोग लौट गये, तब बहुत कालतक श्रीरघुनाथजी चित्रकूटमें निवास करते रहे। वर्षोंका ठीक परिमाण नहीं दिया गया। परन्तु रहे कई बरस। अन्तमें अपने वनवासकी मर्यादांके भीतर जान पड़ता है कि भगवान्ते रासकी रचना की। देवताओं को यह रंग देखकर शुबहा (सन्देह) हुआ कि शायद हमारा काम भूल गये। वे घबराये। परन्तु किसीकी हिम्मत न पड़ी कि याद दिलाचें। जयन्तने अपने मनसे मोहवश परीचा लेने और चेतावनी देनेका काम किया। सतीकी तरह परीचाकी विधिमें वह चूक गया। उसका फल पाया। इस तरहके नाना चिरत चित्रकूटमें वसकर भगवान्ने किये। अन्तमें "होइहि भीर सविह मोहि जाना" इसी विचारसे चित्रकूट छोड़कर आगे वहे। अत्रिज्ञीसे विदा लेनेपर चित्रकूटका प्रकरण समाप्त होता है; इसीलिये उस स्थलपर फलश्रुति और चित्रकूटचिरतोंका अन्त है। (गौड़जी)। (ख) बालकांडमें स्वतन्त्र ऐश्वर्यचिरित भी है। जैसे, जन्मकालमें माता श्रीकौसल्याजीको दर्शन, फिर दूसरी बार अन्नप्रशन संस्कारके समय श्रीरंगमंदिरमें 'निज अद्भुत ह्व अखंड। ११२०१।' का दर्शन। विशिष्ठानीसे पढ़ने गये तो 'अलप काल विद्या सब आई। ११२०४।', धनुषयज्ञों भी 'जिन्ह के रही भावना जैसी। प्रमु मूरित ितन्ह देखी तैसी। ११२४१।' इत्यादि। अतः वालकांडमें माधुर्य ऐश्वर्य है। अर्र्यकांडमें श्री-विरहादि प्रकरणमें माधुर्य है परन्तु प्रधानता ऐश्वर्यकी है। (गौड़जी)। इस कांड में प्रधानतया प्रमुताके चिरत कहे गए हैं; इसीसे यहांसे अव 'लपन', सिय' नामके बदले 'लिइसन', 'सीता' आदि ऐश्वर्यसंवन्धी नाम देंगे। (पं० रा० कु०)।

दिष्पणी—२ 'श्रित पावन' इति । (क) भरतचरितको परमपुनीत कह आए हैं, यथा 'परम पुनीत भरत आचरनू । २।३२६।'; अतएव प्रमुचरितको भी अतिपावन कहा । 'श्रित पावन', यथा 'पावनं पावनानाम्', 'पिवत्राणां पिवत्रोयं' श्र्यात् जो पिवत्रोंको भी पिवत्र करनेवाला है। (ख) यदि 'पावन' ही कहते तो भरतचरितकी अपेचा इस चरितमें न्यूनता जान पड़ती । इसीसे दोनोंको अत्यन्त पावन कहा । इस काएडके अन्तमें केवल 'पावन' पद दिया गया है, यथा 'रावनारि जसु पावन गावहिं', क्योंकि वहाँ सन्देह उठनेकी कोई वात नहीं है। श्रीर यहाँ अभी-अभी भरतचरितको परमपुनीत कहा है इससे शंका हो सकती थी। (पुनः

'ऋतिपावन' प्रारम्भमें कहकर इसके कथन-अवराका भी वही फल जना दिया जो कांडके अन्तमें कहा है— 'रामभगति दृढ़ पाविह वित विराग जप जोग।') पुनः, भाव कि अन्य धर्म, तीर्थ, आदि 'पावन' हैं और यह प्रभुचरित 'अति पावन' है। पुनः, [(ग) 'प्रभुचरित' और 'अति पावन' का भाव कि काव्यके नवीं रसोंके नवरंग एकके उपरान्त एक अत्यन्त शोभा देते हैं। उसमें विचित्रता यह है कि रजोगुग्की मलक होतेहुए भी 'अति पावन' है; अर्थात् सत्वगुणवत् पवित्र करनेवाला है, अन्य किसी साधनसे इतनी पवित्रता कदापि सम्भव नहीं। (रा॰ प्र॰ श॰)। पुनः, (घ) इस काण्डमें कितने ही अपावन पावन होंगे, जैसे गृद्ध, सबरी, आदि । अतः 'अति पावन' सहेतुक विशेषण है । (पां०)। पुनः, 'प्रभुचरित' का भाव कि अभीतक सेवकका चरित कहा अब प्रमुका कहते हैं। 'अति पावन' का भाव कि चित्रकूटमें बसते हुए जो चरित अवतक करते रहे (यथा 'एहि विधि प्रभु वन वसहिं सुखारी । खग मृग सुर तापस हितकारी ।२।१४२। ३।') वे पावन थे। श्रीर श्रव खगमृगके स्थानमें नरका हित होने लगा, श्रतः यह श्रितिपावन है। श्रथवा, भक्तिका शृङ्गाररसके योगसे अत्यन्त उत्कर्ष हो उठता है, इसलिये 'श्रति पावन' कहा (वि० त्रि०)]।

३ (क) 'करत जे बन' इति । — प्रथम चौपाईमें 'पुर' शब्द आदिमें देकर उस चरितको अयोध्या-काण्डका जनाया श्रोर यहाँ दूसरोमें 'बन' पदसे श्ररण्यकांडका चरित जनाया। पुनः, 'वन' से यह भी जनाया कि जो चरित अब कहेंगे वह वनमें किए गए हैं। इस प्रकारसे 'वन' से चित्रकूटका भी प्रहरा हुआ, क्योंकि श्रागे जयन्त आदिका चरित कहा है जो चित्रकूटमें ही हुआ। यथा 'रघुपति चित्रकूट बसि नाना। चरित किये श्रुति सुधा समाना ।३.३.१।' ['करत जे बन', इस वनचरितके सम्बन्धसे इस कांडका अरएय नाम पड़ा । (पां०)] (ख) 'सुर नर मुनि भावन' इति। भाव कि सुर रजोगुणी, नर तमोगुणी श्रौर मुनि सतोगुणी होते हैं। तीनोंकी प्रकृति भिन्न-भिन्न है। तथापि प्रभुका यह चरित तीनोंको 'मनभावन' है। यह विचित्रता है, क्योंकि जो चरित्र राजसी त्रीर तामसी प्राणियोंको रुचता है वह सात्विकीको नहीं भाता, पर यह सबको भाता है। यथा 'जव रघुनाथ समर रिपु जीते । सुर नर मुनि सबके भय बीते । २१।१। अतः सबको 'भावन' कहा । अथवा, (ग) रघुनाथजी यज्ञादि करते हैं यह सुरभावन है, पितृभक्तिरूपी धम्मेका पालन करते हैं यह नर-भावन है और मुनियों केसे आचरण और वेष धारण किए हुए मुनियोंकी रचामें तत्पर हैं, उनके यहाँ जा जाकर उनको सुख दे रहे हैं ऋतः मुनिभावन हैं—( यहाँ यज्ञसे मुनियोंके साथ यज्ञ हवन ऋदि जो करते हैं वह श्रीर राज्ञसोंके साथ समस्यज्ञ, दोनों श्रभिप्रेत हैं )।

नोट-- २ (क) सुर-नर-मुनि तीनोंको निज खार्थ प्रिय है, यथा 'सुर नर सुनि सबके यह रीती । स्वार्थ लागि करहिं सब शीती'। स्वार्थित्रय होनेका कारण है मायासे मोहित होना। ये सब मायासे मोहित हैं, यथा 'सुर नर मुनि कोड नाहिं जेहिं न मोह माया प्रवल'। प्रभुके वनचरितसे इन सबका स्वार्थ सिद्ध होगा, अतः सबको प्रिय कहा। (ख) 'भावन' कहकर उदाहरणमें जयन्तका उत्पात प्रारम्भ करते हैं। जयन्त इन्द्रका पुत्र है इसको 'प्रभु छाड़ेड करि छोह', अतः इन्द्रादि सब सुरोंको भाया, नारद सुनिने उसको क्लेशसे वचनेका उपाय बताया। उसका दु:ख दूर देख वे मुखी हुए—'परदुख दुख मुख मुख देखे पर'। श्रौर 'नर भावन' क्योंकि वनचरित श्रवण कथनका फल है कि 'रामभगति दृढ़ पावहीं विनु बिराग जपजोग'। (रा० प्र शरा०)

पुनः, जयन्तपर कृपा की, खरदूषणादिका वध किया, इत्यादि कारणोंसे 'सुर भावन', यथा 'हरिषत वर्षिहं सुमन सुर वाजिहं गगन निसान । २०।', सबरीजी और जटायु आदिकी गति देखकर 'नर भावन' श्रौर शरभङ्गजीकी गति, निशाचरहीन करनेकी प्रतिज्ञा श्रौर मुनियोंके आश्रमोंमें जाजाकर सबको सुख दिया, श्रतः 'मुनिभावन' है, यथा 'रिषिनिकाय मुनिवरगति देखी। सुखी भये निज हृदय विसेषी। ६.३।', 'निसि-चरहीन करडँ महि'''सकल मुनिन्हके आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह । १।' २-यहाँ तक चरितका माहात्म्य कहा। आगे चरित कहते हैं।

एक वार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषन राम वनाए।।३।।

#### सीतहि पहिराए प्रश्च सादर। चैठे फटिकसिला पर सुंदर्†।।।।।।

श्रर्थ—एक बार सुन्दर फूलोंको चुनकर श्रीरामचन्द्रजीने श्रपने हाथोंसे श्रामूषण (गहने जैसे शीशफूल, नूपुर, बिछवे, गुल्वंद, कंकण, कड़े, चंद्रिका इत्यादि) बनाये ॥३॥ प्रभुने श्रादरपूर्वक सीताजीको पहनाये श्रीर सुन्दर स्फिटिकशिलापर चैठे ॥४॥ श्रुटदार्थ — चुनि = चुनकर, तोड़कर। फटिक = स्फटिक मिर्गा। यह श्वेत रंगका एक पारदर्शक पत्थर है।

नोट-१ (क) 'एक वार' से जनाया कि इस प्रकार शृङ्गार अनेक बार हुआ पर उनमेंसे एक ही बार ऐसा हुआ कि 'सुरपितसुत...'। 'एक बार' का ऐसा प्रयोग पूर्व भी बहुत बार हुआ है। यथा 'एक बार भरि मकर नहाए। सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए। १।४४।३।', 'एक बार त्रेता जुग माहीं। संसु गए क्रंभज रिषि पाहीं। ११४८।१।', 'एक बार आवत शिव संगा। ११६८।७।', 'एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ। तर बिलोकि उर अति सुखु भयऊ । १।१०६।४।', 'एक बार जननी अन्हवाए। करि सिंगार पलना पौढ़ाए। १।२०१।१। इत्यादि । प्रायः १४ बार यह शब्द बालमें आया, प्रियोध्यामें इसका पर्याय 'एक समय' आया, श्र ११८०११ ।' इत्यादि । प्रायः १४ वार यह शब्द बालमें आया, प्रियोध्यामें इसका पर्याय 'एक समय' आया, यह शब्द नहीं आया । 'बनाए' बहुवचन किया देकर जनाया कि प्रत्येक आंगके भूषण बनाए । 'सुहाए' से यह भी सूचित किया कि रंगिबरंगके सुन्दर फूल चुने गए जिसमें जिस भूषणमें जहाँ जिस रंगकी आवश्य-कता हो वहाँ उसी रंगका फूल लगा सकें। (ख) 'एक बार चुनि कुसुम०' से श्रीरामजानकी-विहार सूचित किया जो चित्रकूटमाहात्म्यमें वर्णित है । बहुद्रामायाणोक्त चित्रकूटमाहात्म्यमें ऐसा लिखा है—'चित्रकूटसमं नास्ति तीर्थ ब्रह्माएडगोलके । यत्र श्रीरामचन्द्रोऽसो सीतयासहितः सुधीः ॥ विमलादि सखीयुक्तस्विणमादि विभूतिभिः । सप्तावरण संयुक्ते मन्दिरे रत्नभूषिते ॥ पर्यत्यान्तरा लेसो विहारं कुरुते सदा''''। (ग) यह कथाप्रसङ्ग एकान्तसमयका है । यहाँ 'सादर' पद परमगोप्य-रहस्य-सूचक है, यथा 'सिय अंग लिखें धातुराग सुमनिन भूषन बिभाग तिलक करिन क्यों कहाँ कलानिधान की । माधुरी बिलास हास गावत जस तुलसिदास बसित हदय जोरी प्रिय परम प्रानकी। गीतावली ३.४४।' वही समय शक्र-सुत-कथा-प्रसंगका है, यथा 'सुरपितसुत घरि बायस बेषा।'''। उस समय पूर्वापर प्रसङ्गको पूज्य किवने सुन्दरकांड दोहा २७.४ के केवल 'श्रूव्यक्त्या' कहका जनाया है। (साठ तठ सठ)। किवल वालमीकिजीने स्प्रस्थमें कहा है। यश में केवल 'शक्रमुतकथा' कहकर जनाया है । ( मा० त० मु० ) । किन्तु वारमीकिजीने स्पष्टरूपसे कहा है; यथा 'स्रभिज्ञानं च रामस्य दचा हरिगणोत्तम । क्षिप्तामिषीकां काकस्य कोपादेकाचिशातनीम् ।४। मनः शिलायास्तिलको गराडपार्श्व निवेशितः। त्वया प्रनष्टे तिलके तं किल स्मर्त्तमहीस ।५। (सं॰स०४०)। अर्थात् हे वानरोत्तम ! तुम श्रीरामचन्द्रजीको उस काकके नेत्र फोड़नेवाली पहचान अवश्य बतलाना और कहना कि जब एक बार मेरा तिलक मिट गया था तब आपने मेरे गालोंपर मैनसिलका तिलक लगा दिया था, उसका भी स्मरण कीजिए। दीनजी कहते हैं कि नवलिकशोर प्रेसका छपा हुआ एक 'अवधिवलास' नामक प्रन्थ है। उसमें लिखा है कि रघुनाथजीने चित्रक्टमें ६६ रहस्य किए। ऋंतिम रहस्य श्राधा हो गया था कि जयन्तने विन्न किया। वही श्राधा रास भगवानने कृष्णावतारमें पूरा किया। वैजनाथजी लिखते हैं कि किसी समय जयन्तकी स्त्री रासमें प्रभुको देखकर मोहित हो श्रीकिशोरीजीकी सिखयोंमें मिलकर यहीं रह गई—यही देवाङ्गना तीर्थ प्रसिद्ध है। इसी ईर्घ्यासे जयन्त परीचा हेतु आया। मयूखमें पं० शिवलालजी कहते हैं कि सुरनरमुनि सब इस श्रंगाररंगमें रँग गए पर यह शोभा और सुख जयन्तको अच्छा न लगा, इसी कारण वह विघ्न करनेको उद्यत हुआ।
प० प० प० प०-'एक बार''' इस कथनमें मुख्य हेतु शृङ्गारलीला-कथन करना नहीं है विद्या जयन्तने

<sup>†</sup> १—'भादर' पाठ पाँड़ेजीका है। सब प्राचीन पोथियोंमें 'सु'दर' पाठ है। 'परभाघर' एक शब्द मानकर 'शोभाके धारण करनेवाले' ऐसा अर्थ उन्होंने किया है। पंजाबीजी, करणासिंधुजी और बैजनाथजीने भी 'परभादर' ही रखा है। अर्थात् कान्तिमान्। २—मिलान कीजिए वाल्मीकीयके "आवद्ध वनमाली तौ कृतापीडावतंसको। भार्यापती तावचलं शोभयांचकतुर्भृशम्। २.=४.३१।" (प्रक्तिप्त है)।

जो कुछ किया उस समय श्रीरामजी क्या कर रहे थे, यह वताना ही मुख्य कारण है। 'सुहाए' अर्थात् कोमल, सुगन्धित, मनोहर, श्रीसीताजीके शरीरकान्तिके अनुकूल सौन्दर्य और सुख बढ़ाने में समर्थ। 'निज कर वनाए'से सूचित किया कि ऐसी लीला श्रीलदमणजीकी अनुपस्थितिमें ही की जाती थी। 'राम' शब्द कीड़ाके सम्बन्धसे दिया।

दिप्पणी—१ (क) 'चुनि कुसुम पहिराए प्रभु' इति । श्रीरामजी 'तापस वेप विसेव उदासी' होकर वनवास कर रहे हैं, ऐसा ही कैकेशीका वरदान है । अतः वे राजसी भूषण-भोगोंका त्याग किए हुए हैं । इस कारण फूलोंके भूषण अपने हाथसे रचकर वनाते और सव सीताजीको पहनाते हैं । इनको प्रसन रखनेके लिये ऐसा करते हैं । ('कुसुम' कहकर वसन्तऋतु सूचित किया, क्योंकि कुसुम वसन्तमें फूलता है । स्वयं चुने क्योंकि भूषण वनानेवाला ही जान सकता है कि उसे किन-किन फूलोंकी कितनी आवश्यकता है । 'राम वनाए'से श्रीरामजीकी रिसकता, कलाज्ञान तथा शास्त्रनिष्ठा सूचित की । स्वियोंकी पूजा वस्त्रभूपणद्वारा करनेका शास्त्रविधान है । वि. त्रि. )। (ख) 'सुंदर' का अन्वय सबके साथ है । (ग) एक ओर तो कोमल, सुगन्धित, हलके फूल धारण कराना और दूसरी ओर कठोर शिलापर वैठना—यह दिखाकर जनाया कि आप कोमलता और कठोरता दोनोंको धारण किए हैं । सज्जनपर कोमल हैं और खलके लिए कठोर, यथा 'कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि । चित खगेस रचुनाथ (राम ) कर समुक्ति परै कहु काहि । ७.१६।' पुनः, यथा 'तदिप करिंह सम विषम विहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा' (अ०)। (घ) अ० १४०–१४२ में कहा था कि "नाह नेह नित बढ़त विलोकी। हरिषत रहित दिवस जिमि कोकी॥ सीय लवन जेहि विधि सुखु लहहीं। सोइ रचुनाथ करिंह सोई कहहीं । 'जोगविह प्रभु सिय लवनिंह कैसे।'', उसीको यहाँ चिरताथ कर दिखाया कि अपने हाथों यह सेवा करके उनको अवधिभिधिलाका सुख देते रहते हैं।

नोट—२ (क) पांडेजीका मत है कि पुष्पोंके भूपण पहनानेका भाव यह है कि रावण दो प्रकारसे प्रवल है। एक इससे कि वह अनादिशक्तिको इप्र जानता है और दूसरे इससे कि शंकरजीको वह गुरू मानता है। अतः राजनीतिके अनुकूल श्रीरघुनाथजीने गंगा उतरकर शंकरजीकी पूजा कर उनको प्रसन्न किया और यहाँ श्रीजानकीजीको प्रसन्न कर रहे हैं। (ख) फूलोंके आभूषण धारण करानेमें यहाँ शृंगाररसकी पराकाष्टा है। (रा०प्र०श०)। (ग) 'फटिकसिला' इति। गीतावलीमें इसका सुन्दर वर्णन है, यथा 'फटिकसिला मृदु विसाल संकुल सुरतर तमाल, ललित लता जाल हरित अवि वितान की। मंदािकिन तटिन तीर मंजुल मृग विहग भीर, धीर मुनि गिरा गँभीर सामगान की। शा मधुकर पिक वरिह सुखर, सुंदर गिरि निर्भर कर, जलकन यन छाँह, छन प्रभा न भान की। सब ऋतु ऋतुपति प्रभाउ, संतत वह निविधवाड, जनु विहार वाटिका नृप पंचान की। शा विरचित तह पर्नसाल, अति विचित्र लषनलाल, निवसत जह नित कृपालु राम जानकी। निज कर राजीवनयन पह्नवद्गरचित सयन प्यास परसपर पियूष प्रेम पान की। शा (२.४२)। इसीसे 'सुंदर' विशेषण दिया। श्रीरामजीको अपना स्वामी जानकर शिलाएँ भी कठोरता छोड़ मृदुल हो गई। पुनः श्रीसीतारामजीके निवाससे उसे सुन्दर कहा, यथा 'सो वनु सैल सुभाय सुहावन। मंगलमय अति पावन पावन। "सुखसागर जह कीन्ह निवासू। २.१३६।'

प० प० प०- 'सुंदर' इति । श्रीरामजी सान्द्रानन्दपयोद सौभगतनुं श्रौर सुन्दर पीताम्बर धारण किये हुए हैं। श्रीसीताजी तप्तकाञ्चनसिन्नमा तेजस्वी गौरवर्ण हैं। स्फटिकशिलापर वैठनेसे श्याम, पीत श्रौर गौर वर्णोंके प्रतिविंव तथा श्रीसीताजीके श्रंग-श्रंगपर चढ़ाये हुए चित्रविचित्र पुष्पाभरणोंके प्रतिविंव जो शिलामें पड़े हैं उनसे वह कितनी सुन्दर प्रलोभनीय हो रही होगी यह तो 'सोइ जानइ जेहि नयनन्ह देखा'।

सुरपित-सुत धरि वायस वेषा । सठ चाहत रघुपित-वल देखा ॥५॥ जिमि पिपीलिका सागर थाहा । महामंद मित पावन चाहा ॥६॥ अर्थ-देवराज इन्द्रका पुत्र कौवेका वेप धरकर मूर्ख श्रीरघुपितका वल देखना चाहता है ॥४॥ जैसे च्यूँटी समुद्रकी थाह लेना चाहे वैसे ही उस महानीचबुद्धि (जयन्त) ने उनके बलकी थाह पानी चाही ॥६॥ टिप्पणी—१ 'सुरपितसुत धिर वायस बेषा' इति । (क) यहाँ उपदेश है । बुरा कर्म करनेवालेकी क्या गित होती है ! देखिए तो उसका दर्जा कि कहाँ तो समय देवताओं के राजाका पुत्र और कहाँ कौवेका रूप ! महात्माओं से छल करनेकी बुद्धि करते ही 'सुरपितसुत' पदवीसे गिरकर इस दर्जेको पहुँचा, 'काग' हो गया—'मृद संद्मित कारन कागा'। 'काग' कहलाया।

२—'सुरपितसुत' से जनाया कि—(क) एक तो दिन्य देहवाला, दूसरे इन्द्रका दुलारा, तीसरे इन्द्रके समान है। वायस पित्योंमें अधम है 'जाहि छुइ सुमित करहिं अस्ताना'। पुनः, (ख) सुरपित छली, मिलन और अविश्वासी, कौवेके समान आचरणवाला है, यथा 'काक समान पाकरिपु रीती। छली मलीन कतहुँ न प्रतीती। २.३०२।', 'सिरस स्वान मघवान जुवानू। २.३०२।'; उसीका यह पुत्र है। अतः काक वेष धारण किया ही चाहे। (ग) सुरपित छली है और इसने भी छल किया, यथा 'तासन आइ कीन्ह छल मूरख अवगुन गेह। ३.१।' आकाशवाणीसे जानकरभी कि परमात्माही रघुनाथ हुए हैं उसकी प्रतीति नहीं है और मिलन है इसीसे इसने मिलन कमें किया कि चोंच मारी। पुनः, भाव कि-(घ) अपने वाप इन्द्रके बलसे रामजीके बलकी परीचा करना चाहता है। [रामचंद्रजीका बल जाँचना मामूली आदमीका काम नहीं था। यह सुरपितका पुत्र था इससे यह जाँचनेके योग्य था। बड़ेसे बड़ा ही उनकी जाँच कर सकता है। इन्द्र या उसका और कोई नाम यहाँ दिया जाता तो यह खूबी न आती जो 'सुरपित' शब्दमें है। (दीनजी) ] (ङ) 'सुरपितसुत' कहकर 'ऊँच-निवास नीच करतूती' इस सरस्वतीवाक्यको चरितार्थ किया। ['सुरपित' और 'रघुपित' शब्दोंको एकही चौपाईमें रखकर दिखाया कि 'सुरपित बसइ वाँह बल जाके' उन श्रीदशरथमहाराजके पुत्र रघुकुलावतंस श्रीरघुनाथजीके साथ इसकी ऐसी करनी कैसी बड़ी छत्वन्तता है। (प० प० प०) ]

३—'धिर बायस बेवा'। कीएका रूप क्यों धारण किया ? एक कारण ऊपर लिखागया। दूसरा, यह कि चाण्डालकर्म करने आया है, अतः चाण्डाल पचीका रूप धरा, यथा 'सठ स्वपच्छ तव हृदय विसाला। सपिद होहि पच्छी चंडाला। ७। ११२।' जैसे लोमशजीने चाण्डालपची होनेका शाप देते हुए भुशुण्डिजी को 'शठ' कहा, वैसेही यहाँ वक्ता लोग 'वायस वेप' धारण करनेके साथ इसे 'शठ' कहते हैं (मा० सं०)। पुनः, काक महामोहका स्वरूप है और सबसे बहुत स्वयाना है अतः काक बना। (रामसुधायंथे) [मा०म०कार और कारण ये लिखते हैं—(क) भुशुण्डिजी काग हैं। वे रामजीके परम भक्त हैं। कदाचित् मेरा अपराध रामचन्द्रजी जान भी गए तो उनके नातेसे चमा करेंगे क्योंकि 'प्रनतकुटु बपाल रघुराई'। वा, (ख) काग चिरजीवी होता है, इस शरीरमें मृत्युका भय नहीं। वा, (ग) जैसा कर्म करना हो उसके अनुकूल शरीर होना चाहिए। शरीर कोई और हो और कर्म उससे दूसरे शरीरका हो तो निन्दा होती है।—'लहड़ निचाइहि नीच'। (घ) 'मवभंजिन पद तु 'ड रघु बपु धिर तुद केहि हेतु। जोग पित्रि लचन किधीं रचन को सिख देत। ३।' अर्थात उसने अपने पिताका लच्चण प्रहण किया अतः काक बना। अथवा, रघुनाथजी देवकार्यके लिये बनमें हैं और इसतरह निश्चिन्त होकर सो रहे हैं अतः उनको शिचा देनके निमित्त चरणमें चींच मारकर दिखाया कि बनमें इतनी निश्चिन्तताका फल यही होता है, आगेके लिये सावधान हो जाइए। (अ० दी०) रे

४—'सठ' कहा क्योंकि (क) छलसे बलकी परीचा चाहता है, कि अपना काम भी करलूँ और कोई पहचाने भी नहीं। यथा 'कपटसार सूची सहस बाँधि बचन परबास। किर दुराव चह चातुरी सो सठ तुलसी-दास।' वा, (ख) जो अथाह है, जो मन कर्म वचनसे भी सुनने समभने में नहीं आ सकता उसको (आँखोंसे) देखना चाहता है। वा, (ग) बुद्धि-विचारहीन है। मन्दोद्री-वाक्यसे मिलान कीजिए, यथा 'सुरपित सुत जानेड बल थोरा'।

४—बल देखने का कारण यह है कि 'समस्त देवता रावणवधकी प्रतीचा कर रहे हैं और रामचन्द्रजी तो रातदिन खीकी सेवामें लगे रहते हैं। संदेह हुआ कि ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं ?' आदिमें जो कहा था

कि 'पाविं मोह विसृढ़' वही जयन्तको हुआ। मोहवश होकर उसने परीचा ली।—( विशेष पिछली चौपाई-में लिखा गया है और आगे चौपाई < में भी गौड़जीकी टिप्पग्री देखिए)।

६—''जिमि पिपीलिका सागर थाहा ।०'' इति । अथाह वलको देखना चाहता है और वह भी कागरूपसे, इसीपर सागर और च्यूँ टीका उदाहरण देते हैं। जयन्त च्यूँ टी सहश है और रघुपित-वल समुद्र।
यथा 'संकरचापु जहाज सागर रघुवरवाहुवल। १।२६१।', 'जाके रोष दुसह त्रिदोष दाह दूरि कीन्हें, पैयत न
छत्री खोज खोजत खलक में। माहिषमती को नाथ साहसी सहसवाहु, समर समर्थ नाथ हेरिए हलक में।।
सिहत समाज महाराज सो जहाजराज, वृिं गयो जाके वल-वारिधि-छलक में …।क० ६।२५।' च्यू टीकी उपमा
देकर जनाया कि जैसे यह सर्वथा अशक्य है, वैसे ही जयन्त सर्वथा अशक्य है, जिस वलकी समस्त देवता
दैत्य भी थाह नहीं पा सकते उसको भला यह क्या देखेगा १ – 'देवाश्र दैत्याश्रव'। [ पुनः भाव कि जैसे एक
हलोरेमें चींटीका पता नहीं वैसेही इसका पता न चलेगा। जहाँ मन वृद्धिका गमगुजर नहीं वहाँ यह तनसे
परीक्षा करना चाहता है। (खर्रा)] इसीसे 'महामंदमित' कहा। अत्यन्त मूर्ख और नीच विचारहीन वृद्धिवाला
न होता तो ऐसा न करता। विशेष 'मूड़ मंदमित कारन कागा' अगली चौपाई में देखिए।

### सीताचरन चोंच इति भागा । मूढ़ मंदमति कारन कागा ॥ ७ ॥

अर्थ—वह मृद्, मन्दवुद्धिका कारण कौवा श्रीसीताजीके चरणोंमें चोंच मारकर भागा।। ७।। गौड़जी—कौएने कई बार यह ढिठाई की होगी। परन्तु सरकारके जाग पड़नेके डरसे जगज्जननीने चोट सहली, निवारणके लिए एक अंगुली तक न उठायी।—'सव तें सेवाधरमु कठोरा'।

नोट—१ मा० म० कार का मत है कि 'चरण और चोंच दोनों मारे।' ऐसा अर्थ करना चाहिए। कौआ चरण और चोंच दोनोंसे ही घाव करता है। चरण और चोंच दोनों मारे, इस अर्थमें कोई भगड़ा नहीं रह जाता, चाहे जहाँ मारा हो। अब प्रश्न यह होता है कि किस समय यह चिरत हुआ ? करणासिनंधु-जीका मत है कि रासविलास होचुकनेपर प्रातःकाल शिलापर सोगए थे, तभी यह चिरत्र हुआ। श्रीसीताजीको चरण चोंच मारा, रामचन्द्रजीको नहीं, क्योंकि उसने सोचा कि उनको मारूँगा तो जानकीजी निवारण करेंगी। 'सीताचरन चोंच०'

वात्मीकिजीका मत है कि स्तनमें चोंच मारा। 'स तत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमत्। ततः सुप्तप्रवुद्धां मां राघवाङ्कात्समुत्थिताम् । २२ । वायसः सहसागम्य विद्दार स्तनान्तरे ॥ पुनः पुनरथोत्पत्य विद्दार स मां भृशम्। २३। ततः समुत्थितो रामो मुक्तैः शोणितविन्दुभिः॥ २४॥ (४.३८) परन्तु शिवजीका मत है कि चरणमें चोंच मारा। अध्यात्म और आनन्दरामायणोंमें 'अंगुप्ट' शब्द स्पष्ट दिया है। श्लोक इन दोनोंका एक ही है। केवल उत्तरार्द्ध में इतना फर्क है कि श्रानन्दरामायणमें 'सीतांगुष्ट मृदु' रक्तं' है श्रौर श्रध्यात्ममें 'मत्पादांगुष्ठमारक्तं' है । पहलेमें कविके वचन हैं, दूसरेमें सीताजीके वचन हैं जो उन्होंने हनुमान्जीसे कहे । श्रध्यात्म और वाल्मीकि दोनोंमें जयन्तकी कथा सुन्दरकाण्डमें है, श्ररण्यमें नहीं पर प्रसंग चित्रकटकाही है। श्रिष्यात्ममें महारानीजी कहती हैं कि उसी समय इन्द्रका पुत्र काकवेषमें वहाँ स्राया और मांसके लोभसे मेरे पैरके लाल लाल ऋँगूठेको ऋपनी चोंच तथा पंजोंसे फाड़ डाला । तद्नंतर जव श्रीरामचन्द्रजी जागे तो मेरे पैरमें घाव हुन्ना देग्वकर वोले । यथा 'ऐन्द्रः काकस्तदागत्य नखैरतुरुडेन चासकृत । मत्यादांगुष्टमारक्तं विददारामिषा-शया ॥ ५४ ॥ ततो रामः प्रबुद्ध्याय दृष्ट्वा पादं क्वतव्रराम् ॥ ५४ ॥' ( ऋ० रा० सु ० स० ३ ) । जयदेवजीने भी ऐसा ही लिखा है। गोस्वामीजी शिवकथित रामचिरतमानसकी कथा लिखते हैं। रा० प्र० आदि कई टीकाकारोंने वाल्मीकीयसे विरोधके भयसे 'सीताचरन' का अर्थ 'सीता आचरन' ऐसा पदच्छेद करके वाल्मीकिके मतानुसार अर्थ किया है। गौड़जी कहते हैं कि 'अँचरा पिलाना'-स्तन पिलाना। यह मुहावरा है। 'अंचल' का प्राकृतरूप 'आंचर' और 'आँचरा' दोनों है। अन्यत्र प्रयोगभी है 'दुहुँ आचरन्ह लगे मनि मोती'। इस प्रकार 'सीताचरन' का विच्छेद, 'सीता आचरन', इस प्रकार भी हो सकता है।

क्ष्म धन्य हैं गोसाईजी कि जिन्होंने ऐसा पद यहाँ दिया जिससे अन्य ऋषियोंके मतका और विष्णु आदिके रामावतारोंके कल्पकी कथाओंका भी उसी शब्दमें सम्मान और समावेश हो जाता है।

प० प० प० का सत है कि यहाँ श्रीरामलहमण्जीके भक्तोंका वैशिष्ट्य देखिए। जिन लहमण्जीने कभी श्रीसीताजीके चरणोंके सिवा अन्य श्रंगोंपर एक बार भी दृष्टि नहीं डाली, उनके प्रेमी उपासक होकर श्रीमद्गोस्वामीजी चरणोंके श्रितिरक्त किसी अन्य श्रंगका उल्लेख करते तो उनकी उपासनामें हीनता आ जाती। श्रीसीताजीके श्रंग-प्रत्यंगका वर्णन श्रीमानसमें कहीं भी नहीं मिलता। कृष्णोपासक इस मर्यादाकी श्रोर क्यों देखने लगे!

दिप्पण्णि—१ 'हित आगा' का भाव कि 'चोंच' मारकर भागकर दूर चैठं जाता था कि देखें क्या करते हैं। यह भाव आगे 'चला भाजि बायस भय पावा' से सिद्ध होता है। [ वाल्मी० ४०३८ के स्कोक १६ 'दार- यन्स च मां काकस्तत्रैव परिलीयते' अर्थात् वह वहीं छिप जाता था, इससे भी यह भाव आ जाता है कि वह भागकर दूर बैठ गया। श्रोसीताजीके चरणोंमें चोंच मारी, इस तरह क्यों परीचा ली ? यह सोचकर कि इनका अपराध करनेसे रामचन्द्रजी अपने पुरुषार्थमें कसर न करेंगे, जितना वल होगा सव लगा देंगे। (पं०)।

२—'मूढ़ मंदमित कारन कागा'। पहले चरणमें चोंच मारना कहकर दूसरे चरणमें उसका कारण कहा कि 'मूढ़ मंदमित' है। अपनी हानि लाभ न समभ पड़ी, अपने हाथों अपने मरणका उपाय रचा, अतः मूढ़ कहा। यथा 'जातुधान सुनि रावन बचना। लागे रचह मूढ़ सोइ रचना। ४.२४।' रघुनाथजीका बल और प्रभुता नहीं जानी; अतः मितमन्द कहा; यथा 'अतुलित वल अतुलित प्रभुताई। मैं मितमंद जानि निह पाई।'; वल देखनेके लिये काक बना। (पुनः श्रीरामजी तो ऐसे सरल हैं कि चाहनेपर परीचा भी दे देते हैं जैसे सुप्रीवन जब 'दु'दुभि अध्यिताल' दिखाकर वालीका बल दिखाया तव 'विनु प्रयास रघुनाथ दहाना'। ऐसे प्रभुसे इसने कपट करके भगवत-भागवतापराध किया। पुनः 'लोकप होहिं विलोकत जाके', 'जाकी कुपा कटाच्छ सुर चाहत चितव न सोइ' उनके चरणकमलोंको पाकर भी उनकी अलभ्य कृपा न प्राप्त करके उनपर प्रहार किया। अतः मूढ़ और मन्दमित कहा। वि० ति०)।

नोट—२ इस समय लदमण्जी कहाँ थे, जो उन्होंने रक्षा न की ? इसका उत्तर यह है कि यह एकान्त स्थल है, इससे लक्ष्मण्जी यहाँ नहीं हैं। दूसरे, जयन्त इसीलिए की आ बना कि इसका सब घरों में प्रवेश है, किसीको कुछ संदेह नहीं होगा। तीसरे लदमण्जी फलफूल लेने गए होंगे। इत्यादि।

३—प्रथम चरणका अन्वय दो प्रकारसे होता है—'मूढ़ काग मन्दमतिके कारण'। २—मूढ़ और मंदमित कारण जो काग है अर्थात् मन्दबुद्धि ही जिसका कारण है वह काग। भाव यह कि मन्दबुद्धि न होता तो कोआ न वनता। वा, मन्दबुद्धिकी उत्पत्तिका स्थान है। पंजाबीजी अर्थ करते हैं कि जो मूढ़ है, मंदबुद्धि है और कारणमात्र जो काग बना हुआ है। बाबा हरीदासजी कहते हैं कि पत्तीको मूढ़ आदि न कहना चाहिए अतः कहा कि 'कारन कागा' अर्थात् यह वस्तुतः है तो जयन्त ही पर कारणसे काग बना है।

चला रुधिर रघुनायक जाना। सींक धनुष सायक संधाना।।८।। अर्थ-- खून बह चला तब रघुनाथजीने जाना। घनुष्पर सींकका बाग् रखकर चलाया।।ः।।

% 'चला रुधिर रघुनायक जाना' %

पु॰ रा॰ कु॰—१ (क) 'जाना'। क्या ? यह कि सुरपित सुत है, नायस वेष धरकर बलकी परी हा लेने आया और उसीने इनके चरण में चोंच मारी जिससे यह रुधिर निकला—यह सब जाना। (ख) 'जाना' पद देकर जनाया कि जानकी जीने स्वयं उनसे न कहा; ऐसा सुशील स्वभाव है। इसी प्रकार जब रघुनाथ जीसे कौशत्या अम्बाजीने पूछा था कि 'को दिन करकुल भयउ कुसान्।२.४४।' तब उनका सुशील स्वभाव देखिए कि उन्होंने भी स्वयं इसका उत्तर न दिया, सचिवसुतसे इशारा कर दिया तब उसने कैकेशी के वरदानका हाल कहा [बैसेही यहाँ सुरपित कुलके नाशक का हाल श्रीसीताजी ने न कहा। रामचन्द्रजीने स्वयं जान लिया क्यों कि वे 'रघु'

अर्थात् जीवमात्रके नायक अर्थात् स्वामी हैं। वाल्मी० सुं० स० ३= से भी यह भाव सिद्ध होता है। यथा ''केन ते नागनासोठ विज्ञतं वे स्तनान्तरम्। २६। कः कीडित सरोषेण पञ्चवन्त्रेण भोगिना। वीज्ञनाणस्ततस्तं वे वायसं समुदेशत। २७। नखेः सरुविरैत्तीक्ष्णैमीमेवाभिमुखं स्थितम्। २८।" रघुनाथजीने पूछा कि यह किसने किया ? कौन पंचमुखवाले सरोष सर्पसे क्रीड़ा करना चाहता है ? पर वे कुछ न वोलीं। उन्होंने स्वयं काकको, चोंचमें रुधिर लगा हुआ, देखा कि पास वैठा है। अध्यात्ममें भी ऐसा ही है—'केन भद्रे कृतं चैतिद्विप्रियं से दुरात्मना। ४४। इत्युक्तवा पुरतो पश्यद्वायसं मां पुनः पुनः। ४६।" (सुं० सर्ग ३)]

पाँ०-रघुनाथजी जानकीजीकी गोदमें सिर रखे सो रहे थे, उसी अवसरमें जयन्तने चाँच मारी। परन्तु रघुनाथजीके जाग उठने, पितकी निद्रा भंग होनेके भयसे उन्होंने अङ्ग न हिलाया। जब हथिर वहकर पीठमें लगा तब जागकर उन्होंने जाना। 'जाना' रलेष पद है। रुधिरका बहना और परीक्षार्थ आना दोनों जाना। (प्र०)।

प० प० प०--'रघुनायक' शब्द देकर जनाया कि एक साधारण पुरुपका भी कर्तव्य है कि कुलाङ्गना-की इज्जतकी रचा करे और अत्याचारीको दगढ़ दे, तब भला रघुवंशी वीर, रघुकुलका खामी होकर एक रघुवंशीय सतीके साथ अत्याचार देखकर भी शान्त संन्यासीके समान वैठा रह जाय यह कब सम्भव है ? उसे दगढ़ अवश्य देंगे। इस शब्दसे यह भी जनाया कि रघुवंशी राजा शरणपाल भी होते हैं, शरणमें आने पर उसपर दया भी करेंगे।

नोट--१ यहाँ एक टीकाकारने यह सन्देह करके कि "चला" तो रुधिरके साथ सम्बद्ध है, रघुनाथजी-ने जाना तो क्या जाना ? 'वैठे फटिकसिला पर सुंदर', इस पूर्वोक्त वचनसे रघुनाथजीके शयनकी तो संभा-वना ही नहीं है ? अतएव यहाँ 'जाना' कि हमारी परीचा लेने आया है यही भाव है।'' इसके उत्तर सुनिए-(१) वाल्मीकीय, अध्यात्म, आदि प्रायः सभीमें सीताजीकी गोदमें रघुनाथजीका सोना कहा गया है, यथा 'पर्यायेण च सुप्तत्त्वं देव्यंके भरताय ज'--(वाल्मी॰ ५।६७।४), 'ततः समुत्थितो रामो मुक्तैः शोणितविन्दुभिः' (५।३८। २४) और मदंके शिर त्राघाय निद्राति रेष्टुनन्दनः । ५२। (त्राध्यातमे ४।३)। (२) दीनजीका सत है कि ''वैठे फटिकसिला॰" वह प्रसंग वहींपर ख़त्म हो गया। उसके पश्चात् परीचा प्रसंग है। (३) गौड़जी लिखते हैं कि 'वैठेकी वार्की घटनात्रोंको व्यंजनासे कथा द्वारा ही बताया गया है। इस घटनामें लक्ष्मणजीकी चर्चा नहीं है। वह कहीं गये थे। मयंककार कहते हैं कि कामदिगरिकी प्रदिच्छाको गये थे। भगवान्को रुधिरके चलनेपर ही जयन्तकी ढिठाईका पता चला। वैठे होते तो उसकी हिम्मत ही क्यों पड़ती, पता चलनेकी तो वात ही क्या ? सरकार श्रीजीकी गोदमें सिर रखकर सो रहे थे। यह एकान्तकी वात थी। इसका शब्दोंमें वर्णन अदवके खिलाक सममकर व्यंजनासे काम लिया। "आचरन" को भी किस नजाकतसे "सीता" के साथ 'संधि' करके कैसा छिपाया है। वालक भक्त निःशंक चर्चा कर सकता है, परन्तु शिवजी ज्ञानी भक्त हैं वह 'चरन' से ऊँचे निगाह उठा नहीं सकते । अतः चरनके कहनेमें भी 'आचरन' किस खूशीसे छिपा है ! जब रुधिर टपका सरकारके मुखारविन्द्पर, तभी वह तुरन्त उठे। वह लेटे थे इसीलिये तरकश पीठमें वँधा न था। सींक धनुषपर चढ़ाकर ब्रह्मास्त्र चलाया।

टिप्पणी—१ "सींक धनुप सायक संधाना" इति । (क) जयन्त परीचा लेने आया है। श्रीरामजीने सींकका धनुप वनाकर उसपर सींकका वाण संधान किया। इसमें भाव यह है कि परीचा लेने आया है तो ऐसे वाणका भी अद्भुत प्रभाव देखकर उसको विश्वास हो जायगा कि मैंने वड़ी मूर्खता की कि इनके वलकी परीचा लेनी चाही, भला इनके असली वाण और वलकी मिहमा कौन जान सकता है । पुनः, (ख) तुच्छ जानकर सींक ऐसी तुच्छ वस्तुका ही प्रयोग किया। पुनः, (ग) दिखाया कि काम पुष्पधनुषयाणसे ही सारे बहाएडको वश कर लेता है। यथा 'काम कुमुम धनु सायक लीन्हे। सकल मुवन अपने वस कीन्हे। शर्रां और हम सींकमात्रसे सारे मुवनोंको कँपा दे सकते हैं। पुनः, (घ) किचित् ही वल दिखाना है, यथा 'मुरपित-

सुत जाने उवल थोरा । ६।३४ ।' श्रतः सींकवाण चलाया । रघुनाथजीके वाण श्रमोघ हैं श्रीर जयन्तको मारना नहीं है, श्रतः शार्ङ्गवाण नहीं चलाया।—(पं०)।

नोट—१ मा॰ शं॰ कारका मत है कि "निज धनुष वाण निशाचरों के लिए हैं। यह देवता है, इसके लिए देववाण ही चाहिए। जयन्त भी देवता और ब्रह्मा भी देवता, ब्रह्माका वाण कुश है, अतएव कुशका वाण चलाया। पुनः, सारो सृष्टि ब्रह्माकी रची है। ब्रह्ममंत्रसे मंत्रित करके चलाया जिसमें ब्रह्मसृष्टिभरमें जा सके, कहीं जयन्तका पीछा न छोड़े"। पं॰ रा॰ व॰ श॰ जी कहते हैं कि यह विहारस्थल था, इसीसे यहाँ धनुष-वाण साथमें न था। त्रिपाठीजीका मत है कि इससे वह समभेगा कि रामजीने मुभे कौवा सममा, इसीसे सींकसे मुभे डरवाते हैं।

२ श्रीरघुनाथजीने यह सींक (कुश) अपने कुशासनसे निकाली थी जिसपर वे लेटे हुए थे। उस कुशको ही उन्होंने ब्रह्मास्त्रमंत्रसे श्रीभमंत्रित करके उसपर फेंका। मंत्रित होनेसे वह प्रलयकालीन श्रीमिके समान जलता हुआ उस कौवेकी श्रोर वढ़ा। यथा 'स दर्भ संस्तराद्ग्रह ब्राह्मेणारित्रण योजयत्। स दीस इव कालामिजंव्याला-भिम्रखो दिजम्' (वालमी॰ ५.३८।३०-३१)। पुनः, अध्यात्मे यथा 'तृणमेकमुपादाय दिव्यास्त्रेणाभियोज्य तत्। चित्तेष लीलया रामो वायसोपिर तज्ज्वस् —(५.३.५७)। एक कारण सींकवाणका यह भी हो सकता है कि जब तिनकेसे काम चल सकता है तब थारी वस्तुसे काम न लेना चाहिए। जैसा पंचतंत्रमें कहा है।—''तृणेन कार्य्य भवती-श्वराणां किमङ्गवान्हस्तवता नरेण।।'' श्रर्थात् जब तिनके द्वारा ही समर्थ लोगोंका काम होता है तब श्रंग, वाणी श्रीर हाथवाले मनुष्य द्वारा होना तो कोई बात ही नहीं। इससे जयन्तको माल्म हो जायगा कि सींकमें इतना बल है तब इनके बलकी थाह क्या मिल सकती है, ये क्या नहीं कर सकेंगे ?

दो०—-अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। ता सन आइ कीन्ह छत्तु मृरख अवगुन गेह॥१॥

अर्थ—अत्यन्त कृपाल रघुकुलके राजा जिनका दीनोंपर सदा स्तेह रहता है, उनसे भी अवगुणधाम
मूर्ख जयन्तने आकर छल किया ॥१॥

टिप्पणी—१ (क) 'श्रित छुपाल॰', यथा 'मान्य मीत सों हित चहै सो न छुवै छल छाँह। सिस त्रिसंकु कैकेइ गित, लिख तुलसी सन माँह।' (दोहावली ३२४)। (ख) 'सदा दीन पर नेह' और 'श्रित छपाल' के साथ 'रघुनायक' पद दिया। रघुजी सर्वस्व दान करके मिट्टीके पात्रसे काम चलाते थे, उस समय भी उन्होंने द्या और दीनपर प्रेम न छोड़ा थाॐ और ये तो उनके भी स्वामी हैं। इनकी छपालुताका क्या कहना ? अश्रीरघुजी महाराजकी कथा इस प्रकार है कि इन्होंने एक वार विश्वजित यज्ञ कराया। इस यज्ञमें

श्र श्रीरघुजी महाराजकी कथा इस प्रकार है कि इन्होंने एक वार विश्वजित यज्ञ कराया। इस यज्ञमें विग्वजय किया जाता है और तत्पश्चात यज्ञमें सर्वस्व दिल्ला दिये जानेका विधान है। राजाने दिल्लामें ब्राह्मणोंको सर्वस्व दे दिया, अपने पास कुछ न रक्खा। इसके पश्चात् वर्तन्तु ऋषिके शिष्य कौत्सजी श्रीरघुजी- के पास गुरुदिच्लाके लिये चौदह करोड़ स्वर्णमुद्रा माँगनेको आए। राजाने उनका पूजन सत्कार मिट्टीके पात्रोंद्वारा करके उनसे पूछा कि क्या आज्ञा है। ऋषि मृतिकापात्रोंसे पूजा देखकर ही निराश हो गए और बोले कि 'अब मैं क्या माँगू', अन्यत्र जाता हूँ। राजन्! आपके कुलमें भक्ति चली आती है, आपके देनेमें संदेह नहीं, पर मुक्ते ही कुछ देर हो गई। मैं परिस्थिति देखकर जाता हूँ। राजाने कहा कि आप दो दिन यज्ञशालामें उहरें, निराश जानेमें हमारा अपमान है। वताइये मैं क्या सेवा कहाँ ? ऋषिके बतानेपर उन्होंने रात्रिमें रथमें प्रधान रख दिया कि प्रातः कुवेरपर चढ़ाई करेंगे। कुवेरको यह खबर हुई तो उन्होंने रात्रिमें ही मुद्रात्रोंकी वर्षा कर दी। राजाने ऋषिसे कहा कि आप सब ले जायँ। (रघुवंश सर्ग ४)। रघु महाराजके जन्मपर भी पाँच उच नक्त्र पड़े थे।—रघुवंशकी यह कथा स्कन्दपुराणसे ली गई जान पड़ती है। भेद केवल इतना है कि स्कंदपुराणसें कौत्सको विश्वमित्रजीका शिष्य कहा है और रघुवंशमें वर्तन्तुका। संभव है कि यह भी उन्हींका एक नाम हो। कुवेरजीने दूतद्वारा रघुजीको संतुष्ट कर स्वर्णकी अन्त्य वर्षा कर दी।

इन्होंने अवधराज्यका सुख त्यागकर आर्ता देवता, मुनि, पृथ्वी आदिके लिए उदासी वेष धारण कर वनके कष्ट सहे। पुनः, रघु = जीव। रघुनायक हैं, जीवसात्रके स्वामी हैं; उनसे छल किया। (ग) 'अति कृपाल' से दयालुता और 'रघुनायक' से 'लायकता' (योग्यता) जनायी, यथा 'पुनि सन बचन कर्म रघुनायक। चरनकमल वंदों सब लायक। १.१८।' पुनः, कृपालुता और 'लायकता' दीनोंपर है, अतः 'दीनपर नेह' कहा, यथा 'येहि दरवार दीनको आदर रीति सदा चिल आई'। (वि०१६४)। (यदि दीन होकर वह आता और वलमें सन्देह करता तो वे कृपापूर्वक उसे वलका परिचय करा देते पर उसने मूर्खतासे छल किया। छल तो उससे किया जाता है जिससे सरलतासे काम न निकले। वि० ति ।

नोट—१ "श्रांत कृपाल रघुनायक सदा दीनपर नेह" इति। संपूर्ण ब्रह्मांडोंकी मातेश्वरी श्रीकिशोरीजीके चरणोंमें मोहवश चोंचका प्रहार करनेपर भी महापराधी जयन्तको जीवनदान मिला—यह केवल दीन होकर शरणोंमें गिरनेपर—'श्रव प्रमु पाहि सरन तिक आएउँ'। श्रीसुती इण्जीने भी अपने भिक्तभावका गर्व एक तरफ रखकर दीनताका अवलंवन लिया है—'हे विधि दीनवंधु रघुराया।' इत्यादि। [दीनतापूरित सुती इण्जी के शब्द प्रत्येक आर्ची व्यक्तिको अपने हृद्यपटलपर खूव जमाकर जड़ लेने चाहिएँ।] मारीचके मारेजानेपर देवतोंने आपमें दीनवंधुता हीका दिग्दशंन पाया।—'निज पद दीनह असुर कहुँ दीनवंधु रघुनाथ'। वालीने धर्मकी ओट ले अपना हनन अन्याय बताया पर जब उसका अन्याय प्रगटकर उसका मुँह श्रीसरकारने वंद कर दिया तव तो वह दीन होकर श्रीकरणासिंधुक शरणागतवत्सल वानेकी याद दिलाने लगा। यह कहने भरकी देर थी वही भुजदंड जो उसे भूतल परसे उठा देनेको आतुर थे उसके शीशपर किरने लगे। श्रीसरकार ने उसे अजरअमर कर देनेकी इच्छा भी प्रकाशित की।'' यह उसकी इस दीनताका ही परिणाम है कि उसने अपने सब मनोरथ पा लिए और हँसते-हँसते साकेतवासी हुआ। इस इससे श्रीरामजीके छपापात्र बननेका नुसख़ा यहाँ वताया कि दीन वन जाओ, वस किर वे दीनवन्धु तो हैं ही।

प० प० प० प० निक्स कार्डमें 'कुपाल' 'दयाल' शब्दका प्रयोग जिस प्रमासमें मिलता है इतने वड़े प्रमासमें अन्यत्र नहीं मिलता। मायापुरीके मायाके जालसे छूटनेके लिये भगवानकी कुपाही एकमात्र अमोघ साधन है। ['दयाल' शब्द तो इस कांडमें एकही बार प्रायः देखा जाता है—'त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। ३।२।११।' श्रोर 'कुपाल' शब्द पाँच वार श्राया है। हाँ, लंकामें 'कुपाल' चौदह वार श्रोर उत्तरमें सत्रह वार

है। 'द्याल' शब्द लंकामें दो बार और उत्तरमें पाँच बार है। (मा० सं०)]

टिप्पणी—२ 'कीन्ह छलु मूरखः'' इति । ऐसे दीनोंके स्नेहीके साथ छल किया इसका कारण वताते हैं कि वह मूर्ख है, अवगुण्याम है । ये वक्ताओंके वचन हैं । वे कहते हैं कि जिसके निकट समस्त सुखोंकी प्राप्ति है वहाँ यह सब दु:खोंका पात्र स्वयं वना, इसका कारण "मूरख०" है ।

> प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा । चला भाजि वायस भय पावा ॥१॥ धरि निज रूप गएउ पितु पाहीं । रामविमुख राखा तेहि नाहीं ॥२॥ भा निरास उपजी मन त्रासा । जथा चक्र-भय रिषि दुर्वासा ॥३॥

शब्दार्थ-'प्रेरित' = प्रेरणा किया हुआ, चलाया हुआ।

श्रर्थ—ब्रह्मास्त्रमंत्रसे प्रेरित वह ब्रह्मवाण दौड़ा। कौवा भयभीत हो गया और भाग चला ॥१॥ अपना (श्रसली) रूप धरकर वह पिताके पास गया। रामविरोधी होनेसे उसने उसको न रखा॥२॥ तव वह निराश हो गया, उसके मनमें भय उत्पन्न हो गया जैसा दुर्वासा ऋषिको चक्रसे भय उत्पन्न हुआ था॥३॥

टिप्पणी—१ 'प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर' इति। (क) ब्रह्माखसे बड़ा श्रम्न नहीं है श्रीर इसकी गति सर्वत्र है। मंत्रसे प्रेरित करके सींकको चलाया, देखनेमें वह सींक ही दिखती है पर उसमें तेज ब्रह्माखका है. सींक होते हुए भी वह ब्रह्मसर ही है। ब्रह्मास्त्र की महिमा श्रपार है, यथा 'ब्रह्म श्रस्न तेहि साधा किप मन कीन्ह विचार

जों न ब्रह्मसर मानड सिहमा मिटै अपार ।४.१८।' (ख) जैसे वह देखनेमें तो कौ आ था और है जयन्त, वैसे ही यह देखनेमें सींक थी और है ब्रह्मसर । [ (ग) वाल्मीकीयमें भी 'ब्राह्मेणाऽस्त्रेण योजयत्' लिखा है। वह वाण प्रलयकालकी अग्निके समान जलता हुआ देख पड़ता था। श्लोक पूर्व आ चुका है। ]

२ 'धिर निज रूप' — अपना रूप धरकर गया जिसमें इन्द्र पहचान ले कि मेरा पुत्र है। पुत्रको देखकर रचा करेगा। पिताको पुत्र प्यारा होता है, यथा 'सुत की प्रीति प्रतीति मीतकी। (वि० २६८)। उसके समान

द्सरा पालक नहीं, अतः 'पितु पाहीं' कहा।

३ 'राम विमुख राखा तेहि नाहीं', यथा 'राम विमुख थलु नरक न लहहीं ।२।२४२।' जब नरकमें भी उसकी जगह नहीं मिलती तब भला स्वर्गमें कैसे रहनेको जगह मिले। पुनः यथा 'बरषा को गोवर भयेउ को चह को कर प्रीति। तुलसी तू अनुभविह अब रामविमुख की रीति।' (दोहावली ०३)। पुनः इससे जनाया कि रामविमुखता ऐसा बड़ा पाप है कि नरक भी नाक सिकोड़ता है, यथा 'अति विद् मोरि डिठाई खोरी। सुनि अघ नरकहु नाक सकोरी'।

४ मा निरास उपजी मन त्रासा ''' इति । (क) श्रमी तक पिताका भरोसा था, जब उसने शरणमें न रखा तब भयभीत हो गया श्रीर चिन्ता हुई, क्योंकि जब पिताने ही रज्ञा न की तब श्रीर कौन करेगा ? पुनः यह कि वह देवताश्रोंका राजा है, राजा ही न रज्ञा कर सका तो प्रजा क्या रज्ञा करेगी ? पुनः [यह भी श्रमु- मान होता है कि रज्ञा करनी तो दूर रही वह स्वयं इसे मारने चला इसीसे वह हताश हो गया—यह भाव श्रागेक 'मातु मृत्यु पितु समन समाना''' से निकलता है। पहले 'भय' ही था श्रव 'त्रास' हुआ ] (ख) यहाँ तक बलकी परीज्ञा दी, बल देखने श्राया था, श्रतः बल दिखाया कि 'ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका' में गया, पर किसीने शरणमें न लिया।

४ (क) 'जथा चक्र भय रिषि दुर्वासा' से दिखाया कि वहाँ तो विष्णुभगवान्का सुदर्शनचक्र था और यहाँ वही भय सींकवाण्से उत्पन्न हुन्या, यह रघुनाथजीका प्रभाव दिखाया। किया उपहाँ उपदेश है कि भक्तका अपराध न करे, यथा 'जो अपराध भगत कर करई। रामरोप पावक सो।जरई।२.२१८।' राजा अम्बरीप चित्रय थे। उनका अपराध करनेसे ब्राह्मण् (ऋषि दुर्वासा) पर चक्र चला और ब्राह्मण्को च्रियके पैरोंपर गिराया। यहाँ श्रीसीताजीका अपराध किया तो देवराजके पुत्रपर ब्रह्मसरने धावा किया। पुनः, (ख) इस दृष्टान्तसे कालका भी नियम स्थिर हुन्या। चक्र वर्षभरमें लौटा वैसे ही यहाँ जयन्तका पीछा एक सालतक वरावर ब्रह्मसरने किया। पूरी कथा अ० २१८ (७) में देखिये। पुनः, (ग) प्र०--इस उदाहरणसे जनाया कि जिसका अपराध किया है उसीकी शरण जानेपर प्राण बचेंगे। वहाँ अंबरीषकी शरण जानेपर रचा हुई। यहाँ श्रीसीताजीकी कृपासे उसकी रचा हुई।

ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका । फिरा श्रमित व्याकुल भय मोका ॥४॥ काहू बैठन कहा न छोही । राखि को सकै राम कर द्रोही ॥५॥

श्रर्थ—ब्रह्मलोक, शिवलोक श्रादि समस्त लोकोंमें थका हुआ, भय श्रीर शोकसे व्याङ्गल फिरा ॥॥ किसीने उसे वैठने तकको न कहा। (इसका कारण वक्ता लोग कहते हैं कि) श्रीरामजीके द्रोहीको कौन एख सकता है ? अर्थात् कोई नहीं। ॥

नोट--१ जयन्तका प्रसंग इस कांडके ऋदिमें देकर अरएयकांडकी कथा जना दी, उसका वीज यहाँ डाल दिया कि इसमें सीताहरण होगा और तब सुरनरमुनिको रावणवधका पूर्ण विश्वास होगा। क्योंकि किंचित् अपराधसे देवराजके पुत्रका यह हाल हुआ तब त्रिलोकीका शत्रु सीताहरण करके कव वच सकता है ?

२ 'प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा ।'''राखा तेहि नाहीं ।', 'ब्रह्मधाम सिवपुर सव लोका०।' से मिलते हुए श्लोक ये हैं। यथा 'ततस्तं वायसं दर्मः सोडम्बरेडनुजगाम ह। श्रृतुसृष्टस्तदा काको जगाम विविधां गतिम् ।३२। त्राणकाम इमं लोकं सर्वं वे विचचार ह। स पित्रा च पित्यक्तः सुरै: सर्वे मंहिषिमः ।३३। त्रीं ह्रोकान्संपरिक्रम्य तमेव शरणं गतः ।३४।' (वाल्मी॰ ५.३८)। "भीतेश्च संपरित्यक्तः सुरै: सर्वेश्च वायसः। त्रीं ल्लोकान्संपरिक्रम्य त्रातारं नाधिगच्छित। वाल्मी॰ ५.६७.१४।', "श्रम्यद्रवद्वायसश्च भीतो लोकान् भ्रमन्पुनः। इन्द्रब्रह्मादिभिश्चापि न शक्यो रिच्तुं तदा।६८।'' (अ॰ रा॰ ५.३)। अर्थात् वह कुश पच्चीके पीछे आकाशमें गया। बाण काकका पीछा करने लगा। रचाके लिये वह काक कई प्रकारसे चला। सब लोकों वह फिर आया। उसके पिता तथा सभी महर्षियोंने उसका त्याग कर दिया। तीनों लोकों में यूमकर वह श्रीरामजीकी शरणमें आया। ३२-३४। सब देवताओं ने डरकर उस कौएका परित्याग कर दिया। वह तीनों लोकों में धूम आया पर उसे कोई रचक न मिला।१४० वह भयभीत होकर भागता हुआ तीनों लोकों फरा किंतु जब इन्द्र और ब्रह्मादिसे भी उसकी रचा न हो सकी तब वह बहुत भयभीत हो गया "।४८,४६।'

दिप्पणी—१ (क) ''ब्रह्मधाम सिवपुरं'। यथा ''जों खल भयेसि रामकर द्रोही। ब्रह्म छद्र सक राखि न तोही। ६.२७।'' (ख) 'सव लोका' अर्थात चौदही भुवनों वा त्रैलोक्यमें। 'लोका' पद देकर जनाया कि 'रिव सिस पवन वक्त धनधारी। अगिनि काल जम सब अधिकारी' इन अष्ट लोकपालों के लोकों में भी गया और उनसे भी शरण माँगी कि आप सब लोकपाल कहलाते हैं, हमारा पालन कीजिए, मैं आपके लोकमें हूँ। इस शब्दसे वेकुएठ, महावेकुएठ, किन्नरलोक आदि सभी जना दिए। [प्र० स्वामीका मत है कि यहाँ सब 'लोका' कहकर आगे 'मातु मृत्यु पितु समन समाना। सुधा होई विष् । हि।' इत्यादिमें उन लोकों के नाम बता दिये हैं। 'मृत्यु' से मर्थलोक, 'पितु' से पितृलोक, 'समन' से यमलोक और 'सुधा' से इन्द्रलोक बताया। 'मिन्न' से सूर्यलोक, 'बिबुधनदी' से ब्रह्मलोक क्योंकि गंगाजीकी प्रथमोत्पत्ति तो ब्रह्मलोकोंके उल्लेख करके सम स्वर्ग, यम और इन्द्रलोकोंके निर्देशसे अष्ट दिक्पालोंके लोकोंका निर्देश किया। अष्टिद्कपालोंके सम स्वर्ग, यम और इन्द्रलोकोंके निर्देशसे अष्ट दिक्पालोंके लोकोंका निर्देश किया। अष्टिद्कपालोंके स्वर्ग, यम और इन्द्रलोकोंके निर्देशसे अष्ट दिक्पालोंके लोकोंका निर्देश किया। अष्टिद्कपालोंके स्वर्ग, यम और इन्द्रलोकोंके निर्देशसे अष्ट दिक्पालोंके लोकोंका निर्देश किया। शिवपुर इन सबसे अलग है अतः उसे स्वर्तन लिखा।] (ग) ब्रह्मधाममें जानेका कारण यह भी होसकता है कि यह सीकाल ब्रह्मखासमंत्रसे अभिमंत्रित है, अतः वहा अवश्य इसका निवारण करेंगे। शिवलोकमें इससे गया कि शिवजी संहारके देवता हैं, प्रलय करनेको समर्थ हैं, महामृत्युंजय हैं, मृत्युको हटा देते हैं, अतः वे अवश्य रचा करेंगे। (खर्रा)। (घ) 'श्रमित' क्योंकि करोड़ों योजन चला। चार प्रकारका दण्ड उसे हुआ। श्रम, व्याकुलता, भय और शोक। शोक कि बुरा किया अब जीता नहीं बच सकता। भय अखका कि यह जला डालेगा, छोड़ेगा नहीं।

कि बुरा किया अब जीता नहीं बच सकता। भय अस्त्रका कि यह जला डालेगा, छोड़ेगा नहीं। र—"काहू बैठन कहा न ओही। '' इति। (क) यहाँ यह राङ्का होती है कि प्रभुका बचन है कि "सरनागत कहुँ जे तजिह निज अनिहत अनुमानि। ते नर पावँर पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। शिष्ठशे', यहाँ उस वाक्यका विरोध होता है ?' उत्तर यह है कि धमकी गित बड़ी ही सूच्म है। ईश्चर, साधु और ब्राह्मणके विरोधीकी रचा करना अधमें है। इनका रचक स्वयं भी विरोधी माना जाता है। इनके संबन्धमें शरणागत-पालन-धमें अधमें है। इसी कारण अन्थकार भी रामिबरोधीका यहाँ नाम नहीं लेते—'ओही' अनादरसूचक सर्वनामकाही प्रयोग उन्होंने किया है। (ख) प्रथम चरणमें कहा कि बैठनेको भी किसीने न कहा। जब बैठने तकको न कहा तब रखना तो बहुत दूर रहा। अतः यह कहकर तब कहा कि 'राखिठ'। (ग) 'राखि को सकै रामकर द्रोही' से जनाया कि रामिबरोधी सबका द्रोही है। जिसे अपनी भी वही दुर्शा करानी हो वही रचाका साहस कर सके। यथा 'ों खल भएसि रामकर द्रोही। ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही। १।२७।२।'

नोट -- ३ श्रीरामजी सर्वात्मा हैं, सबके प्रेरक हैं, यथा 'उर प्रेरक रघुवंसविभूषन', 'प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम ।२।२६०।', 'विश्वात्मा' (वि० ४६), श्रतः इनका द्रोही जीवमात्रका द्रोही हुआ। इसीसे किसीने उसकी रत्ता न की, रत्ता तो दूर रही उसे बैठनेको भी न कहा। फिर यदि कं ई रत्ता करना भी चाहता तो यह श्रसंभव था, यथा 'सकल सुरासुर जुरहिं जुमारा। रामहि समर न जीतनिहारा।२।१८६।७',

'देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गंधर्वविद्याघरनागयत्ताः । रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्ताः सभरेषु सर्वे ॥ ४३ ॥ ब्रह्मा स्वयंभूश्चत्राननो वा रुद्रक्षिनेत्रिक्षपुरान्तको वा । इन्द्रो महेंद्र: सुरनायको वा स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥४४॥" (बाल्मी॰ ४।४१)। (ये वाक्य श्रीहनुमान्जीके हैं। वे रावरासे कह रहे हैं) हे निशाचरेन्द्र ! युद्धमें तीनों लोकोंके स्वामी श्रीरामजीके सामने देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, नाग, यक्त कोई भी नहीं ठहर सकते। श्रीर की कौन कहे चतुर्भ ख बहा, त्रिपुरान्तक तथा त्रिनेत्र रुद्र, सुरनायक महेन्द्र भी युद्धमें श्रीरामजीका सामना नहीं कर सकते।

नोट-४ पद्मपुराग्रमें शिवजीने कहा है कि वह कौत्रा भयसे पीड़ित हो तीनों लोकोंमें घूमता फिरा। जहाँ-जहाँ वह शरण लेनेके लिये जाता वहीं-वहीं वह भयानक अस्त्र तुरंत पहुँच जाता था। रुद्रादि समस्त देवता, दानव और मनीषी मुनि यही उत्तर देते थे कि 'हमलोग तुम्हारी रचा करनेमें असमर्थ हैं, यथा 'तं हर्ण्यवा वायसं सर्वे बद्राद्या देवदानवाः। न शक्ताः स्मो वयं त्रातुमिति प्राहुर्मनीषिणः ।२०२। अ० २४२ उत्तरखण्ड ।"; यह भाव 'बैठन कहा न खोही' में आ जाता है।

मातु मृत्यु पितु समन समाना । सुधा होइ विष सुनु हरिजाना ॥ ६ ॥ मित्र करें सत रिष्ठ के करनी। ता कहुं विवुधनदी वैतरनी।। ७॥ सब जगु ताहि अनलहु ते ताता । जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता ॥ ८ ॥

शब्दार्थ-समन ( शमन ) = यम । हरिजान = हरिकी सवारी, गरुड़ । विवुध = देवता, देव । विवुध-नदी=सुरसरि, गंगा। वैतरनी=वैतरणी। यह एक प्रसिद्ध पौराणिक नदी है जो यमके द्वारपर मानी जाती है। कहते हैं कि यह नदी बहुत तेज बहती है, इसका जल बहुतही गर्म और बदबूदार है, और उसमें हिंडुडगां, लह तथा बाल त्रादि भरे हुए हैं। यहभी मानाजाता है कि प्राणिको मरनेपर पहले यह नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें उसे बहुत कष्ट होता है। परंतु यदि उसने अपनी जीवितावस्थामें गोदान किया हो तो वह उसी गौकी सहायतासे सहजमें पार उतर जाता है। पुराणोंमें लिखा है कि जब सतीके वियोगमें महादेवजी रोनेलगे, तब उनके आँ सुओं का प्रवाह देखकर देवता लोग बहुत हरे और उन्होंने शतिसे प्रार्थना की कि तुम इस प्रवाहको प्रहण करके सोख लो। शनिने इस धाराको प्रहण करना चाहा, पर उसे सफलता नहीं हुई। अतमें उसी धारासे यह वैतरणी नदी बनी । इसका विस्तार दो योजनका माना गया है।

अर्थ—हे विष्णु-यान गरड़जी! सुनिए। हे श्राता! सुनिए। जो रघुवीरसे विसुख है, उसके लिये उसकी माता मृत्यु, पिता यमराज और श्रमृत विषके समान हो जाते हैं। सित्र सौ शत्रुओंकी करनी करता है श्रीर सुरसरि (गंगा) उसे वैतरनी हो जाती है। सारा संसार ही उसे श्रमिसे भी श्रधिक तप्त हो जाता है।।६-८।।

टिप्पणी-१ नम, जल और थल संसारमें ये तीन विभाग हैं, यथा 'जलचर थलचर नमचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना'। इस प्रसंगमें दिखाया कि तीनोंमें कहीं उसे जगह न मिली। 'गयेउ पितु पाहीं' अर्थात् स्वर्गमें गया, यह आकाश हुआ। 'ता कहुँ विवुधनदी '' से जल विभाग कहा और 'सब जगु '' से थल सूचित किया।

२-यहाँ रामविमुखकी गति कही। रामकृपापात्रको व्यवस्था इसकी उलटी है, यथा 'गरल सुधा रिपु करइ मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई ॥"'राम कृपा करि चितवा जाही ।४.५।" दोनोंका मिलान— श्रीराम-विमुख श्रीरामकृपापात्र

१ जो रघुवीर विमुख

२ मातु मृत्यु ३ सुधा होइ विष

४ मित्र करें सत रिपु के करनी

रामकुपा करि चितवा जाही

करों सदा तिन्ह के रखवारी। जिमि वालकहि राख महतारी गरल सुधा

रिपु करइ मिताई.

४ विद्युधनदी वैतरनी ६ जग अनलहु ते ताता गोपद सिंधु ष्यनल सितलाई

इससे सिद्ध है कि रत्ता और नाशकी शक्ति किसी वस्तुमें नहीं है, प्रभुके अनुग्रह निग्रहमें ही है।

३ माताको मृत्यु और पिताको शमन कहकर जनाया कि मृत्यु और यमराज स्त्रीपुरुष हैं। इन्यहाँ दिखाते हैं कि रामिवरोधीको सब उलटे हो जाते हैं। माता बालकको जन्म देती है और उसका पालन-पोषण करती है; वही उसकी मृत्युका कारण हो जाती है। पिता पुत्रकी स्थिति मातामें करता है; वही यमकी तरह उसे यमलोकको पहुँचा देता है। अमृत अमरत्वगुण छोड़ प्राण्घातक हो जाता है। मित्र शत्रुसे बचाता है, वही स्वयं अगिणत शत्रुओंका अकेले ही काम करता है। तारनेवाली गंगा बैतरणीक्षप कप्टदायक हो जाती है। संसार भरमें उसे संताप ही मिलता है, जहाँ भी पैर पड़ता है पैरमें फफोले पड़ जाते हैं। मिलान कीजिए— 'मरद्वाज सुनु जाहि जब होइ विधाता वाम। धूरि मेर सम जनक जम ताहि ज्याल सम दाम। १.१७४।'

नोट — १ सुग्रु एडजी माता-पिता छादिके दृष्टान्त देकर कहते हैं कि ये सब बातें जयन्तपर बीतीं। माता शची सृत्युसम छोर पिता इन्द्र यससमान कठोरचित्त हो गए। इससे जनाया कि पिताके पास जब गया तब माता भी वहाँ थी। सुधा-रूपी खारी विद्या (जिससे वह परीचाके लिए गया) विषरूपा हो गई। लोकपाल छादिको मित्र जानकर जिन-जिनकी शरण गया वे शत्रु हो गए, उन्होंने बैठने भी न दिया छोर गङ्गारूपिणी जानकीजी उसे बेतरणी तुल्य हो गई। (पां०)। श्रीरायप्रसादशरणजीके मतानुसार जगज्जननी जानकीजी इसको मृत्युवत हुई ('जनमत मरत दुसह दुख होई', बेसा ही दुःख इसे भोगना पड़ा)। जगत्पितासे यमकीसी सांसित मिली। श्रीरायजानकीजा दर्शन छम्रत सो इसे विष हुआ। मंदाकिनी तटपर इसको बेतरणीवत्त क्लेश हुआ। कैलाश छादि अत्यन्त शीतकर हैं, वहाँ भी सींक उसे जलाए डालती है। छोर, खर्रामें लिखा है कि रामजी सर्व अवतारोंसे श्रेष्ट हैं। उनका बल देखनेका उद्यम सुधा सम था सो विष हो गया। मित्र सौ शत्रुका करणी करता है, इत्यादि। पर त्रिपाठीजी लिखते हैं कि यहाँ जयन्तकी कायापलट विद्याने सौ शत्रुका काम किया। न उसे यह विद्या आती, न वह काक बनकर भगवतीपर प्रहार करता। शंकरजीकी जटामें सकलकलुपविद्यांसनी गंगाजी सदारहती हैं पर वे उसके पापका हरण न कर सकी, बैतरणीरूप दिखाई पड़ीं। २ ऐसा भी अनुमान किया जाता है कि यहाँ चारों वक्ताओंका कथन प्रथक् पृथक् दिया गया है।

'विवुधनदी वैतरनी' ये शिववाक्य हैं गंगांके संबंधसे, और 'राखि को सकइ' यह गोस्वामिवाक्य हैं।
प० प० प० मातु मृत्यु ऋदिके उदाहरण—कद्रू अपने पुत्रोंके नाशका कारण हुई। [जो हरिसम्मुख हो गए जैसे शेपादि वे बच गए। (मा० सं०)] 'पितु समन'—रावण अपने पुत्रोंके मरणका कारण हुआ।
[ विभीपण छोटा भाई पुत्र समान था—'तुम पितु सिस भलेहि मोहि मारा'। वह हरिभक्त होनेसे वच गया। (मा० सं०)] 'सुधा होइ विप'—सपेंनि अमृत चाटा तो जिह्वा फटकर दो हो गई। 'मित्रः रिपुः''—वाली और सुप्रीवमें 'भाइहि-भाइहि परम सप्रीती' सो कैसे शत्रु हो गए! (रामिवमुख होनेसे वाली मारा ही गया)। विवुध नदी = गंगा, मंदािकनी। रामकथारूपी 'सरित पावन पाथ की', 'रामकथा-मंदािकनी' रामविमुखको वैतरणी समान दुःखद लगती है।

'सुनु हरिजाना' मुशुरिडवाक्य; 'सुनु भ्राता' याज्ञवल्क्यवाक्य, यथा 'को शिव सम रामहि प्रिय भाई । १.१०४।'

३ पंजाबीजीका मत है कि 'यहाँ मुशुएडीजी गरुड़जीसे कहते हैं कि देखो प्रभुमें मोह करनेका.फल; यह शक्त्युत है और तुम भगवान्के वाहन; अतः ऐसी असंभावना न करना। रामविमुखके संबंधमें भयदायक नीति दिखाते हैं, अतः आश्वासन हेतु 'भ्राता' संवोधन करते हैं।'

४ इसके वाद कुछ टीकाकारोंने जिम्न दोहा दिया है जो चेपक है—
'जिमि जिमि भाजत सक्रमुत ट्याकुल अति दुपदीन।
तिमि तिमि धावत रामसर पाछे परम प्रवीन॥'

नारद देखा विकत्त जयंता। लागि दया कोमद चित संता ॥९॥ पठवा तुरत राम पहिं ताही। कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही ॥१०॥

अर्थ-श्रीनारदर्जाने जयन्तको व्याकुल देखा, सन्तोंका चित्त कोमल होता है, (श्रतः उन्हें) दथा लगी। ।।।। (उन्होंने) उसको तुरंत श्रीरामजीके पास भेजा-'हे प्रणतजनहितकारी! रचा कीजिये' ऐसा पुकारकर

कहना एवं उसने तुरत पुकारकर कहा कि 'प्रणतिहत पाहि मां'।।१०।।

टिप्पण्णी—१ (क) 'नारद' (नार = ज्ञान । द = देनेवाले) नाम दिया क्यों कि उसकी यथार्थ ज्ञान देंगे। नारं ज्ञानं द्रातिति नारदः'। 'नारद देखा' से जनाया कि व्याकुल होनेसे उसने इन्हें नहीं देखा। 'लागि द्या' अर्थात् उसका दुःख देखकर इनका चित्त पिघल गया, स्वयं दुखी हुए, उसपर दया आ गई कि इसका दुःख दूर करना चाहिए। यथा 'पर दुख द्रवहिं संत सुपुनीता। ७१२४।८।', 'पर उपकार वचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया। ७१२१।१४।' 'संत' कहा क्योंकि द्या लग आई, द्या लगना संतस्वभाव हैं, यथा 'कोमल चित दीनन्ह पर दाया। ७१३०।' यह सन्तलच्ण कहा। (ख) भगवान्के कोपसे वचानेवाले भागवत ही हैं, दूसरे नहीं वचा सकते। प्रमुका वचन है 'मोतें संत अधिक कि लेखा। ३।३६।३।' नारदजीने उसे वचा लिया नहीं तो वह मर। ही था।— राम ते अधिक राम कर दासा। ७१२०।' यहाँ चिरतार्थ हुआ। (ग) 'पठवा तुरत'से जनाया कि भागते हीमें उपदेश कर दिया, उसे रोका नहीं। (घ) 'कहेसि पुकारि०' इति। ब्रह्मसरसे वचनेके लिए शीव बड़ी दूरसे आवाज दी, जोरसे पुकारकर ये वचन उच्चरण किए। यहाँ अन्यकारने भी उसकी आतुरता अपने शब्दोंसे ही लिच्त कर दी है। इतनी जल्दी प्रमुकी शरणमें आ पुकार कि नारदका उपदेश और उसका पुकारना प्रथकारने एक ही चरणमें लिखा। (इस चरणमें मंत्र 'प्रणतिहत पाहि' और विधि 'कहेसि पुकारि' दोनों ही बतला दिये। वि० त्रि०)।

नोट - १ द्वि० और भा० दा० ने 'कहेसि' पाठ दिया है। प्र० में 'कहेसु' है। इसीसे दो प्रकारसे अर्थ लोगोंने किए हैं। किसी किसीका मत है कि अन्तिम चरण नारदवाक्य है। अर्थात् जयंतको प्रभुके पास भेजा और यह कहा कि पुकारकर 'प्रणतिहत पाहि मां' ऐसा कहना। क्योंकि आगे उसका जाकर त्राहि त्राहि करना लिखते हैं। मानसमें 'कहेसि' का अर्थ दोनों प्रकार आया है-कहना और कहा। और 'कहेसु' का अर्थ 'कहना' यही होगा। 'पठवा' पूर्ण किया है अतः 'पुकारकर कहा' यह अर्थ अधिक संगत है। पहले दूरसे पुकारकर कहा, फिर पास जाकर चरण पकड़कर अत्यन्त दीन होकर शरण हुआ। अथवा, 'कहेसि' दोनों में लगा लें तो और भी अच्छा है। (चौ० ११ भी देखिए)। पं० रामकुमारजीने एक पुराने खरेंमें लिखा है कि नारदने उपदेश किया कि रामजीके पास जाओ। दूरसे ही पुकारकर कहना जिसमें वे सुन लें कि तू शरण आया है। और नाम न लेना, 'प्रणतिहत' ही नाम लेकर रचाकी प्रार्थना करना। अर्थात् कहना कि प्रणतका हित करना आपकी बान है, में अत्यंत 'नत' हूँ ''।' कथाके लिए जो साफ किए हुए खरें हैं उनमें यह भाव नहीं है।

२ जयन्तको मारना नहीं है श्रौर सबसे निराश होनेपर श्रव उसकी मरनेकी दशा हो रही है श्रतः नारदजीको प्रेरणा हुई तब वे बचानेके लिये श्राकर मिले—[ श्रथवा, नारद सर्वज्ञ हैं, जानकर श्रा मिले। (वन्दन पाठकजी)]।

३ पुकारनेसे मानरिहत और दीन सूचित होगा। 'अभिमान गोविन्दिह भावत नाहीं', यही कारण है कि दासमें भी अभिमान देखतेहैं तो प्रभु तुरत उसे उखाड़ फेंकते हैं, यथा 'उर अंकुरेड गर्वतर भारी।। वेगि सो में डारिहों उखारी। । पन हमार सेवक हितकारी।।।११२६।' फिर भला अपराधी और विमुख अभिमानपूर्वक छल करे तो कब शरण पावेगा १ प्रभुने स्वयं कहा है कि 'मोहिं कपट छल छिद्र न भावा'। देविषि नारद प्रभुका स्वभाव जानते ही हैं कि दीन होकर शरणमें जानेपर प्रभु शरणागतका त्याग नहीं करते। यथा

उसको नहीं जान पाया ।।१२॥ श्रपने किए हुए कर्मसे उत्पन्न फलको मैं पा गया। हे प्रभो ! श्रव मेरी रत्ता कीजिये, भैं शरण तक कर श्राया हूँ ।।१३॥

गौड़जी—"पठवा " रघुराई" तक इकट्ठा अन्वय इस प्रकार होना चाहिये।—'ताहि पुकारि प्रणतिहत ! पाहि कहेसि' ( अस कि ) तुरत राम पिं पठवा। ( जयन्त ) पुकारि कहेसि 'प्रणतिहत पाहि' (अरु) आतुर (तुरन्त) सभय जाइ पद गहेसि (अरु कहेसि) 'त्राहि! त्राहि! दयालु रघुराई' इत्यादि। इस अन्वयमें दीपदेहली न्यायसे 'कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही' यह पद दो बार आता है। पहली बार 'कहेसि' का अर्थ है 'तू कहना' और यह विधि भी है। दूसरी बार 'कहेसि' का अर्थ है 'उसने कहा'। दोनों वाक्योंको एकमें ही कहनेमें अद्भुत चयत्कार है। शब्दशक्ति तथा दीपदेहली अलंकारसे वस्तु व्यंग्य है। भाव यह है कि नारदजीने ब्योही युक्ति बतायी त्यों ही जयन्त उस युक्तिको काममें लाया। न्याभर की भी देर न की।

टिप्पणी --१ (क) 'श्रातुर' इति । जैसे नारद्जीने 'पठवा तुरत' वैसे ही यहाँ वह तुरत श्राया भी, यह 'श्रातुर' शब्द से जना दिया । [ (ख) 'त्राहि त्राहि' में भय की वीष्सा है । अर्थात् भयके मारे उसने बारंबार 'त्राहि त्राहि' कहा । अथवा श्रीसीताराम युगल सरकारके विचारसे दो बार कहा । (रा । प०) । (यहाँ 'रघुराई' संबोधनसे दूसरे भावका खंडन होता है) । (ग) 'दयाल' का भाव कि आप मेरी करनी पर दृष्टि न कीजिए किंतु अपनी कारणरहित कृपालुताकी स्रोर देखिए। (घ) 'रघुराई' का भाव कि रघुकुलमात्र शरणागतपालक है स्रोर आप तो उसके राजा हैं, सब रघुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, में आपकी शरणमें आया हूँ । अतएव आप मुक्ते शरण दें। पुन भाव कि आप 'रघु' अर्थात् जीवमात्रके 'राजा' अर्थात् स्वामी हैं। मैं पामर जीव हूँ । अतः आपको मेरी रचा करनी उचित है। (रा । प०)] (ङ) यहाँ दिखाते हैं कि जयन्त मन, कर्म और वचन तीनों-से प्रमुकी शरण गया। 'समय' से मन, 'गहेसि पद' से कर्म और 'त्राहिः 'आयउँ' से वचन द्वारा शरणागित सूचित की। शरणागितिके आवश्यक सब अंश यहाँ जयन्तमें दिखाए—'समय, आतुर गहेसि पद, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई।'

नोट — १ पद्मपुराण उत्तरखंडमें लिखा है कि ब्रह्माजीका उपदेश पानेपर वह भयसे आतुर होकर भगन्वान् रामके आगे सहसा आकर गिरा। श्रीसीताजीने देखा कि जयन्त प्राणों के संशयसे व्याक्ठल और दुखित मरणोन्मुख होकर प्रमुके सामने पड़ा है तय उन्होंने विनयपूर्वक कहा 'स्वामिन्! इसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।' 'इतनेपर भी प्रमु कुछ न बोले तय) उन्होंने भगवान् के सामने गिरे हुए उस जयन्तके मस्तककी प्रमुके चरणोंपर रख दिया। तव द्यासागरने उसे उठाकर अभयदान दिया और कहा कि जा। तव वह दोनोंको दंडवत् प्रणाम करके चला गया। यथा ''इत्युक्तस्तेन बित्तभुग्ब्रह्मणा रघुनन्दनम्। उपेत्य सहसा भूमी निपपात भयातुरः। २०६। प्राणसंशयमापननं हृष्ट्या सीताय वायसम्। त्राहि त्राहीति भर्तारमुवाच विनयादिभुम्॥ २०७॥ पुरतः पतितं देवी घरण्यां वायसं तदा। तिब्छरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी॥ २००॥ समुत्थाप्य करे नाय कृपापीयूष्यसागरः। ''तमाह वायसं रामो मामैरिति द्यानिधः। अभयं ते प्रदास्यामि गच्छ गच्छ यथा सुखम्॥ २१०॥ प्रणम्य राघवायाय सीताय च सहसुर्यहुः।'' (अ० २४२)—मानसकरूपकी कथासे इससे भेद है क्योंकि इसमें एक तो ब्रह्माजीके उपदेशसे जयन्त शरणमें आया, दूसरे बेहोश गिरा है, स्वयं त्राहि त्राहि भी नहीं किया। श्रीमहारानीजीकी कृपासे ही भगवान्ते उसको शरणागत मानकर उसकी अभय कर दिया और कोई दंड भी न दिया।

परन्तु मानसकल्पकी कथामें इससे बहुत अंतर है। जो 'प्रनतिहत पाही', 'गहेसि पद जाई', 'त्राहि न्नाहि दयाल रघुराई' "'अब प्रमु पाहि सरन तिक आयउँ', 'सुनि कृपाल" और 'एक नयन किर तजा' से स्पष्ट है। मानसकथा वाल्मीकीय और अध्यात्मसे कुछ-कुछ मिलती है।

२ 'श्रतुलित बल ''' इति । (क) 'सठ चाहत रघुपित बल देखा' उपक्रम है श्रीर 'श्रतुलित बल ''' उसका उपसंहार है। [(ख) पूर्व परीचा ली थी। श्रव परीचक स्वयं स्वीकार करता है कि परीचा मिल गई कि श्रतुलित है। यह परीचकोंमें हेड अर्थात् सरदार है, इससे इतनेसे ही जान लिया, कि श्रतुलित है। (दीनजी)] (ग) बल अतुलित है क्योंकि एक सींक चलाई जिसने सारे ब्रह्माएडको वेध डाला, उसमें यह अव्याहतगति देखी। प्रभुता अतुलित यह देखी कि आप तो चित्रकूटमें ही बैठे रहे तो भी ब्रह्मा शिवादिने मुक्ते अपने लोकमें बैठने भी न दिया।

नोट--३ 'मैं मितमंद जानि निहं पाई' इति। (क) भाव कि मंदबुद्धि होने के कारण न जानता था, श्रव जाना। पहले मोह था कि खीको पुष्पाभरण पहना-पहनाकर प्रसन्न किया करते हैं, इनमें क्या बल होगा। पुनः, (ल) यह भी जनाया कि श्रज्ञानवश मैंने ऐसा किया, उसे चमा कीजिए, जैसे रामजीने परशुरामजीसे श्रोर उन्होंने रामजीसे कहा था, यथा 'छमहु चूक श्रनजानत केरी। शरूदरा', 'श्रनुचित बहुत कहेउँ श्रज्ञाता। इमहु छमा-मंदिर दोड श्राता। शरूदश'--[नोट--मृसिह पुराणमें भी कहा है-'त्राहि त्राहि महावाहो श्रज्ञानादिपकारितम्' श्रथांत् मैंने यह श्रज्ञानवश किया है, मेरी रक्षा कीजिए ]

४ 'निज कृत कर्म जिनत फल पायउँ ।०' इति । (क) अर्थात् इसमें आपका किञ्चित् भी दोष नहीं है, सरासर मेरा अपराध है। जैसा किया वैसा फल पाया, यथा 'निज कृत कर्म भोग सब भ्राता ।२।६२।', 'जो जस करइ सो तस फल चाखा। २।२१६।४।', 'अब' का भाव कि कर्मजिनत फल मिल गया, अब आप अपराध त्रमा करें, मुक्ते प्राणदान दें। (ख) 'प्रभु' का भाव कि चौदहों भुवनों में आप ही समर्थ हैं, कोई भी रचा न करसका पर आप रचा कर सकते हैं। आपका-सा सामण्य किसी में नहीं। यदि होता तो कोई न कोई अवश्य मेरी रचा करता। (ग) 'सरन तिक आएउँ'—अनन्यता होतित करने के लिये किन शरणका ताकना कहा। यथा 'तब ताके सि रचुनायक सरना', 'आब समय सरन तिक मोही'। (वि० त्रि०)।

सुनि कृपाल अति आरत बानी। एक नयन कि तजा भवानी।। १४।। सोरठा—कीन्ह मोहबस द्रोह जद्यपि तेहि कर बंध उचित। प्रभु छाड़ेड किर छोह को कृपाल रघुवीर सम।। २॥

अर्थ - (शिवजी कहते हैं -) भवानी ! कृपालु श्रीरघुनाथजीने उसके ऋत्यन्त आर्चा (दुःखभरे) वचन सुनकर उसको एकाच्च (एक आंखका) करके छोड़ दिया ॥१४॥ उसने मोहवश द्रोह किया था। यद्यपि उसका वध ही उचित था तो भी प्रभुने कृपा करके उसे छोड़ दिया। रघुवीर श्रीरामजी के समान कौन दयालु है ? (कोई भी नहीं)।

टिप्पण्णि— १ 'श्राति आरत वानी'। (क) 'त्राहि त्राहि दयालु रघुराई। ''अब प्रभु पाहि' यही 'श्राति आर्ता' वाणी है, यथा 'प्रनतपाल रघुवंसमिन त्राहि त्राहि श्रव मोहि। श्रारत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगो तोहि। ६१२०।' पुनः 'श्राति' का भाव यह कि श्रीरामजीके निकट थोड़ी भी दीनता हो तो वे उसे अत्यन्त मान लेते हैं, यथा 'सुनत राम श्राति कोमल बानी। बालि सीस परसेड निज पानी। १९।१०।', 'सुनत विनीत बचन श्राति कह कृपाल मसकाइ।' सं ० ४६ देखिए।

र (क) 'कीन्ह मोहबस द्रोह', यथा 'सोचिय गृही जो मोहबस करइ कर्मपथ त्याग । २।१७२।', 'करिहं मोहबस द्रोह परावा । ७।४०।'; भाव कि द्रोहका कारण मोह है। 'किर छोह' कहा क्यों कि उसके कहने से उसका नेत्र भंग किया । (ख) 'एक नयन किर तजा'' जदापि तेहि कर बध उचित' इति । जयन्त भगवानके परीचार्य आया और दिच्या अँगूठा विदीर्ण किया, अतः उसकी दिच्या आँख फोड़ी गई। इतना कहनेपर जान पड़ता है कि भवानीकी चेष्टासे उनको संदेह जान पड़ा कि जब एकाच (काना) कर दिया तब कृपालुता कैसी ? अतः उसीका समाधान तुरन्त शङ्करजीने किया। यह शंकरजीका फैसला हुआ। (दीनजी)।

रे—इस प्रसंगभरमें श्रीरामजीका वल, ऋपालुता, प्रमुत्व और शरणपालकता गुण दिखाए पर 'ऋपा' गुणको प्रधानता दी है, यथा 'अति ऋपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह', 'सुनि ऋपाल अति आरत वानी', 'प्रमु छाड़ेड करि छोह को ऋपाल रघुवीर सम'। आदि, मध्य और अंत तीनोंमें ऋपा गुणका उन्लेख किया है।

टिप्पणी--४ 'प्रभु' और 'को कृपाल रघुबीर सम' का भाव यह कि जब क्रोध होता है तब शान्ति और कृपा नहीं रह जाती, जैसा परशुरामजीने कहा है--'मोरे हृदय कृपा किस काऊ ।१।२८०।' पुनः यथा 'क्रोधिहि सम कामिहि हरिकथा। उत्सर बीज बये फल जथा॥ ४।४८।' दूसरे, सामध्ये रहते हुए क्रोधीमें चमा द्या प्रायः नहीं होती, यथा 'येहिके कंठ कुठार न दीन्हा। तौ मैं काह कोप किर कीन्हा। १।२७६।', श्रीर यहाँ श्रीरामजी श्रम (समर्थ) हैं, रघुकुलमें श्रेष्ठ वीर हैं, तो भी जयन्तपर इतना कोप होनेपर भी कृपालु हुए !

४ जयन्तप्रसंगके द्वारा प्रभुने अपना वल श्रौर प्रताप सबको दिखाकर जना दिया कि सीताजीका श्रपराध करनेवाला वच न सकेगा । रावण इनका अपराध इसी कार्ण्डमें करेगा । वह मारा जायगा । इसमें

सन्देह नहीं। सुरनरमुनिको ढारस इस चरितसे होगा और मन्दोदरी आदिको भय।

श्रीसीताजीने जयन्तके प्रसंगका स्मरण करानेके लिये हनुमान्जीसे कहा है कि उनसे कहना कि आप अस्वेन्ताओं में सबसे श्रेष्ट हैं, बलवान हैं और शीलवान हैं। मेरे लिये एक काकपर जिन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, वे श्रीराम मेरा हरण करनेवाले रावणको कैसे चमा कर रहे हैं, ऋखोंका प्रयोग क्यों नहीं करते ? यथा 'एवमस्त्रविदां श्रेष्टः सत्त्ववाञ्छीलवानिप । १८ । किमर्थमस्त्रं रत्तः सु न योजयिस राधव । (वालमी० ५.६७ )।', 'मत्कृते काकमात्रे तुःब्रह्मास्त्रं समुदीरितम् । कस्माद्यो मां हरेत्वत्तः ज्ञानसे तं महीपते । "" ( वालमी० ५. ३८.३६-४३ ); इससे यह सिद्ध होता है कि यह चरित यही सूचना देनेके लिए हुआ। ]
प्र-(क) 'एक नयन करि तजा'। इससे बाएकी श्रमीघता भी रही श्रीर उसको शिचा भी हुई। एक

ही नेत्र फोड़ा क्योंकि अर्धाङ्गिनीजीका अपराध किया था। नेत्र ही फोड़ा, क्योंकि नेत्रसे ही देखकर चौंच मारी थी। मंदोदरीने भी ऐसा ही कहा है--'राखा जित्रत त्राँ खि गहि फोरा'। (ख) 'जद्यपि तेहि कर बध उचितः अर्थात् वध-दंडके बदले एक अंगही भंग करके छोड़ दिया, न्याय और द्या दोनोंको भर्यादा रक्खी।

नोट--१ वाल्मीकीय एवं अध्यात्मसे स्पष्ट मालूम होता है कि प्रमुने उससे कहा कि ब्रह्मास्त्र अमोघ हैं, उपाय बताओं, तब दिल्यानेत्र देकर उसने प्राम्की रत्ता की। यथा 'मोधं कतु न शक्यं तु ब्राह्म' श्रस्नं तदुच्यताम् ।३६। ततस्तस्याचि काकस्य हिनस्ति स्म स दिच्यम । दस्वा तु दिच्यां नेत्रं प्रायोभ्यः परिरिच्चितः ।३७। (वालमी० ५.३८), ' रामस्तिमिद्मववीत्। प्रधा अमोघमेतदस्त्रं में दत्त्वैकाक्तितो व्रज । सन्यं दत्त्वा गतः काक । इ०। अ० रा० ५. ३। १ अर्थात् श्रीरामचन्द्रजीते उससे कहा कि मेरा यह अस्त्र अमोघ है (निष्फल नहीं जा सकता)। अतः तू केवल श्रपनी एक श्राँख देकर यहाँसे चला जा। तब वह श्रपनी 'सव्य' श्राँख देकर चला गया। 'सव्य' का श्रथ शायः वाम ही लिया जाता है; इससे किसी-किसीने वायीं आँखका फोड़ना अर्थ किया। परन्तु कोशमें 'सब्य' का ऋर्थ 'दिच्यां' भी मिलता है, यथा 'सन्यं वामे च दिच्यो इति अजयः।', 'सन्यंतु दिच्यो वामे च प्रतिकृतो च इति विश्वः।' इस तरह वाल्मीकीय और श्रध्यात्मकी एव वाक्यता हो जाती है। अथवा, यदि 'बायां नेत्र' अर्थ लें तो भाव होगा कि मतभेदके कारण गोस्वामीजीने दिच्या या बाम कुछ न लिखकर 'एक नयन करि तजा कहा'। इससे सबके मतोंकी रत्ता हो गई। एक नेत्र फोड़नेके विषयमें महानुभावोंने अनेक कल्पनायें की हैं, यथा-(१) काक-के एक ही नेत्र होता है, तेरे दो क्यों ? (२):हम दोनोंको एक जाने और देखे। (३) जानकीजी सबको नेत्रवत प्रिय हैं, यथा 'वधू लरिकनी पर घर आईं। राखेंहु नयन पलककी नाईं ॥ १।३४४।' इति दशरथवाक्य, 'नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई। राखेउँ०। २।४६।' और 'जोगवहिं प्रमु सिय लघनहिं कैसें। पलक बिलोचन गोलक जैसे । २।१४२। नेत्रवत् प्रिय जानकीजीको कष्ट दिया अतः नेत्र फोड़ा।—(मा० म०, रा० प्र० श०)। (४) शृंगाररसमें वीमत्सरस किया, श्रतः नेत्र ही फोड़ा ।--(करु०) । इत्यादि ।

२ 'जद्यपि तेहि कर बध उचित' इति । जयन्तने परम प्रिया श्रीजानकीजीका अपराध किया, वह आत-तायी था, न्यायसे उसका बध उचित था। तथापि प्रमुने उसे छोड़ दिया, यह उनकी छुपालुता है। यही मत बात्मीकिजीका भी है। यथा "वधाईमिप काकुत्स्यः छपया पर्यपालयत्। ५.३८.३५।" अर्थात् वधयोग्य होने पर भी उसकी रचा की। अ॰ रा॰ से स्पष्ट है कि आँख भी जो फोड़ी वह उसकी सम्मतिसे।

३ क्रपालता एक आँख फोड़नेमें भी है। एक आँख रहने पर भी दोनोंका काम एकसे ही हो जाता है

श्रीर श्रंगोंसे यह वात नहीं है। एक पंख या एक पैर या चींच काट डालनेसे सदा दुःख रहता।—(पं०)। प्रश्नामी इसका समाधान यों करते हैं—(१) 'रघुवीर' शब्दमें ही इस शंकाका उत्तर निहित है। श्रीरामजी 'र्युवीर', रघुकुलके सर्वोत्तम वीर हैं, संन्यासी नहीं हैं। 'ज्ञमा शत्रौ च मित्रे च यतीनामेव भूषण्म्। श्रपराधिषु सत्त्वेषु नृपाणां सेव वृषणम्।' रघुकुल-नारिपर कोई अत्याचार करे और रघुवंशी राजा उसे दसड न दे तो यह उसके लिये पाप है। यथा 'श्रदराज्यान दराडयन् राजा दराडयांश्चैवाप्य दराडयन्। श्रयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति। मनु १२८।' जो राजा ऋपने धर्मपत्नीके ऋपराधीको विना दंडके छोड़ देता हो, वह प्रजाकी ख़ियोंकी रचा क्योंकर करेगा ? तव तो प्रजा सभीसे अनाहत हो जायगी। (२) श्रीरामजी जव धनुषपर वाण चढ़ाते हैं तब उसको कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। परशुरामने तपसे प्राप्त किया हुआ अपना सव कुछ दिया है, यह बाल्मीकीयमें स्पष्ट कहा है। समुद्रनियहके समय जव वाण चढ़ाया तब समुद्रपर कृपा करके उसके वताये हुये उत्तरतटवासी खलोंपर उसको चलाया ।

४ 'को कुपाल रघुवीर सम' इस प्रसंगमें 'कुपाल' खौर 'रघुवीर' दोनों शब्द चरितार्थ हुए। पंचवीरता-युक्त होनेसे 'रघुवीर' नाम है। विद्यावीर, दानवीर, दयावीर, पराक्रमवीर छौर महावीर हैं। सींकास्त्रसे तीनों लोकोंमें कोई रक्ता न कर सका इससे विद्यावीर और महावीर दिखाया । शरण आनेपर प्राण्की रक्ता की इससे द्यावीरता दिखाई। जीवमात्रकी रक्ताको एकमात्र हम ही समर्थ हैं, इस दृढ़ अनुसंधानका ही नाम कृपा है; यथा 'रहणे सर्वभूतानामहमेको परोविभुः। इति सामर्थ्यसंघानं कृपा सा पारमेश्वरी। मे गु॰ द०।' जिस जयंतकी किसीने रज्ञा न की उसकी रज्ञा आपने की, यह कृपालुता है।

४ 'एक वार चुनि कुमुम मुहाए ।१.३।' से 'प्रभु छाड़ेउ करि छोहः ।।२।' तक इति । श्रीरामप्रसादशरणजी कहते हैं कि विचारपूर्वक देखा जाय तो इस कांडके प्रत्येक चरितमें नवीं रसोंकी भलक है। इन चौपाइयोंमें भी यद्यपि प्रयान रूपसे शृङ्गार ही है तथापि इस प्रसंगमें नवों रसोंका अन्तर्भाव भी है। जैसे कि—(क) फुलोंके आभूपण धारण करानेमें शङ्कारकी पराकाष्ठा है। (ख) भूपणोंके पहनाते समय मन्द मुसकानयुत कुछ छेड़छाड़ है, इसमें 'हास्य' है। (ग) जयन्तका इसी समय रंगमें भंग करना, चरणों में चोंच मारना छोर उससे रुधिरका स्नाव होना 'वीभत्स' है। (व) श्रीरामजीको उसपर क्रोध स्नाना 'रोद्र' है। (ङ) सींकपर त्रह्मात्वका प्रयोग करके उसे लक्ष्य वनाया, यह 'वीररस' है। (च) वाणने वेतरह जयन्तका पीछा किया और उसके प्राणोंका गाहक हुआ। जयन्त भयातुर हो भागता फिरा। इसमें 'भयानक' रस है। ( छ ) वाण और जयंतमें दो अंगुलका ही वरावर वीच रहा, किंतु उसने जलाया नहीं, यह 'अद्भतरस' है। (ज) शरण श्रानेपर द्या श्रानेमें 'कहणा'। श्रोर, (भ) यह सत्र हो चुकनेपर भी चित्त का स्थिर वना रहना 'शान्तरस' है।

रघुपति चित्रक्ट वसि नाना। चरित किये श्रति सुधा समाना ॥१॥ वहुरि राम अस मन अनुमाना। होइंहि भीर सविहि मोहि जाना ॥२॥ सकत्त मुनिन्द सन विदा कराई । सीतासहित द्रा चले

अर्थ-चित्रकृटमें वसकर श्रीरवुनाथजीने अनेक चरित किए जो कानोंको अमृत समान (प्रिय) हैं ॥१॥ फिर श्रीरामजीने मनमें ऐसा विचार किया कि मुफे सभी जान गए, इससे भीड़ होगी ॥२॥ (श्रतः) सव मुनियोंसे विदा कराके सीतासहित दोनों भाई (वहाँसे) चले ॥३॥

क्ष 'श्रुति' का अर्थ वेद भी किया गया है। अर्थ-वेदके समान पवित्र और अमृतसदश। वेदके त्रनुक्ल और सुनने एवम् कल्याण करनेमें त्रमृत समान । यथा 'श्रृति सेतुपालक राम०'। वा, सुधासम जन्ममरणनाशक । या, वेदोंमें साररूप जैसे समुद्रका सार अमृत वैसे ही वेदोंका मुवासाररूप यह चरित । यथा 'ब्रह्मांभोषि समुद्भवं''' ।—( खर्रा )

टिप्पणी—१ 'रघुपति चित्रकूट बिस नाना''' इति । (क) वाल्मीकिजीसे प्रमुने जो कहा था कि 'तहँ रचि रुचिर परन-तृनसाला। बास करों कछु काल कृपाला। २.१२६।', उसको चिरतार्थ किया—'रघुपति चित्रकूट विस् '। पुनः, मुनिने कहा था कि 'चित्रकूटिगिरि करहु निवासू। तहँ तुम्हार सब भाँति सुपासू। २.१३२।', अतः 'चित्रकूट बिस नाना चिरत किये'''। चित्रकूटिनवासका उपसंहार यहाँ है। (ख) 'नाना' अर्थात् किए तो बहुत पर हमने एक हो कहा। 'अब प्रभुचिरत सुनहु अतिपावन। ३.१२।' उपक्रम है और 'चिरत किये श्रुति सुधा समाना' उपसंहार है। इस प्रसंगकी समाप्ति यहाँ की। यहाँ सूद्दमतः यह भी जनाया कि वे सब चिरत श्रुङ्गारसके हैं। [बाल्मीकिजीके 'सब भाँति सुपासू' दिखलाने के लिये श्रुङ्गारसका वर्णन किया। सीतानाथका विहारस्थल प्रमोदवन प्रसिद्ध है। चिरत्रमें श्रुङ्गारसके योगसे माधुर्थातिशय हो गया। इसिलये 'श्रुति सुधा समाना' कहा। अथवा अलौकिक रित ही वेदोंका सार है, इसपे 'श्रुति ''' कहा॥ (वि०त्रि०)]

२ 'मन अनुमाना । होइहि भीर''' इति । (क) भीड़ होनेका अनुमान होनेका कारण है । अवध-मिथिला-वासी देख गए हैं। किसी-न-किसी वहानेसे वे अवश्य आते-जाते रहेंगे। भीड़का पास रहना धर्म-विरुद्ध है। यह 'विशेष उदासी त्रत' के प्रतिकृत पड़ता है। (ख) अध्यात्मसे जान पड़ता है कि आसपासके नगर्रानवासी दर्शनोंकी इच्छासे सदैव आया-जाया करते थे। भावुक तो अवध-मिथिला-प्रान्तोंका जन-जन है। अब कोई श्रीत्रवधका नागरिक आकर अपनी महारानीको कुशसाथरीपर सोते देखकर आर्तकन्दन करने लगे। मिथिलाका कोई वृद्ध या युवक श्रीजानकीजीको अपनी पुत्री या बहिन मानकर उनके लिये शच्या वाहन आदिकी व्यवस्था करना प्रारम्भ कर दे, तो ऐसे भावुक भक्तोंको कैसे रोका जा सकेगा ? परम संकोची मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे उनके हृद्योंको निराश करके भग्न कर सकेंगे श्रौर उनका श्राग्रह मानकर वनवासी जीवनका निर्वाह कैसे शक्य है। अतः मार्ग ही एक रह गया कि किसीके आनेके पहले ही चित्र-कुटको छोड़ दिया जावे। (श्रीचक्रजी)] उस भीड़-भाड़को देखकर और अपने द्राडकारएयके कार्यको भी विचारकर उन्होंने चित्रकूटको छोड़ दिया, यथा 'नागराश्च सदा यान्ति रामदर्शनलालसाः । चित्रकूटिश्वतं ज्ञात्वा सीतयालस्मरोन च । अ० रा० २.६.७७ । दृष्ट्वां तजनसंबाधं रामस्तत्याज तं गिरिम्। गीतावलीसे भी यही सिद्ध होता है। यथा 'काहू सों काहू समाचार ऐसे पाए। चित्रकृट ते राम लवन सिय सुनियत अनत सिधाए।। सैल सरित निर्भर बन मुनिथल देखि-देखि सब आए। कहत मुनत सुमिरत सुखदायक मानस सुगम सुहाए।। ' ' २।८८।' ( ग ) जयन्तप्रसंगसे सबका जानना कहा । सब जान गए कि ईश्वर हैं । श्रथवा, भाव कि यहाँ सब जान गए, अब जो नहीं जानते उनको चलकर दर्शन दें—यह छुपागुण है। ( खर्रा, वंदन पाठकजी )। [ 'विश्राम सागर' में भी लिखा है कि अवधसे लोग बराबर आते-जाते थे। (दीनजी) ]

३ 'सकत मुनिन्ह सन बिदा कराई' इति । (क) विदा होकर जाना शिष्टाचार है, यथा 'चलेड पवनसुत बिदा कराई । ४.८.४।', 'मुनि सन बिदा माँगि त्रिपुरारी । १.४८.६।', 'गयेड राउ गृह बिदा कराई । १.२१७. ८।' पुनः, (ख) ऐसा करनेसे मुनियोंको संतोष होगा । पुनः, 'सकल' से मिलनेसे आपकी सरलता दिखाई जैसा आगे भी दिखाएँगे, यथा 'सकल मुनिन्हके आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह । ६।' (घ) इस चौपाईसे नवीन प्रसंगका आरंभ जनाया। 'सुरपित सुतकरनी' प्रकरण समाप्त हुआ।

## "प्रमु-अत्रि-भेंट-प्रकरण"

अति के आश्रम जब प्रभु गयऊ । सुनत महामुनि हरिषत भयऊ ॥॥॥ पुलकित गात श्रित्र उठि थाए । देखि रामु श्रातुर चिल श्राए ॥५॥

अर्थ-प्रभु जब अत्रिजीके आश्रममें गए तब वे महामुनि सुनते ही आनिन्दत हुए ॥ ४॥ शरीर

पुलिकत हो गया, श्रीरामचन्द्रजीको देखकर अत्रिजी उठ दौड़े । रामचन्द्रजी (मुनिको दौड़े आते हुए) देखकर वड़ी शीव्रतासे चलकर आए ॥५॥

पु० रा० कु० - १ 'श्रित्रके श्राश्रम जब प्रमु गयऊ'। (क) विदा होकर चित्रकूटसे चलनेमें माधुर्य-सम्बन्धी 'द्दों माई' पद दिया और यहाँ श्रित्रजीके श्राश्रमपर पहुँचनेपर ऐश्वर्य सम्बन्धी 'प्रमु'' पद दिया। कारण यह कि इनको देखकर मुनि दौड़ेंगे, मुनिका इनमें प्रमु-भाव है। (ख) मुनिका श्राश्रम श्राधकोश तक है। कुटीसे श्राश्रमकी सीमा इतनी दूर है। 'श्राश्रय गयऊ' से जनाया कि सीमाके भीतर पहुँचे, श्रभी कुटी दूर है। (ग) चित्रकूट-रामघाटसे मुनिका श्राश्रम (सीमा) तीन कोस है और सीमासे कुटी श्राधकोस है। यह बीचकी नाप कि कि साढ़ेतीन चौपाइयाँ देकर जना दी है। 'सीता सिहत चले द्दौ भाई' से लेकर 'सादर निज श्राश्रम तब श्राने' तक ३॥ (साढ़े तीन) चौपाइयाँ बीचमें हैं। पहला 'श्राश्रम' सीमाका बोधक है श्रीर श्रागे जो पुनः 'श्राश्रम' शब्द श्राया है—'सादर निज श्राश्रम', वह कुटीका बोधक है।

( नोट—इसी प्रकार वाल्मीकिजीके आश्रमपर यह शब्द दो बार आया है, यथा 'बालमीकि आश्रम प्रभु आए। २.१२४.४।' और 'करि सनमान आश्रमहिं आने। २.१२४.२।' वहाँ भी यही दो अर्थ हैं।)

२ 'सुनत महामुनि हरिषत भयऊ'। (क) कोलिकरातसे सुना होगा, यथा 'सब समाचार किरात कोलिन्ह आइ तेहि अवसर कहे। २.२२६।' (ख) यहाँ भीतर (मन) का हर्ष कहा और आगे 'पुलिकत गात' से बाहरका हर्ष कहा। हर्षका कारण 'सेवक सदन स्वामि आगमन्' है। भीतर बाहर दोनोंमें हर्ष छा गया। हर्ष और प्रेमके मारे स्वागतके लिये उठ दौड़े। यथा 'प्रभु आगमन अवन सुनि पावा। करत मनोरथ आतुर धावा। ३।१०।३।' (सुतीहणजी), 'सुनत अगिस्ति तुरत उठि धाए। हरि बिलोकि लोचन जल छाए। ३।१२।६।' (अगस्त्यजी), 'समाचार पुरवासिन्ह पाए॥ धाये धाम काम सब त्यागी। १।२२०।' (मिथिलावासी)। (ग) अत्रिजी चित्रकूटके ऋषियोंमें सबसे प्रधान हैं, इसीसे अन्य सब ऋषियोंको 'मुनि' कहकर—'सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई', इनको 'महामुनि' कहा। अर्थात् और सब मुनि हैं और ये महामुनि हैं। यथा 'अवसि अत्रि आयसु सिर धरहू। तात विगत भय कानन चरहू॥ 'रिषिनायक जहँ आयसु देहीं। राखेहु तीरथजल थल तेही॥ २।३०६ (४,७)।' वाल्मीकिजीके 'अत्रि आदि मुनिबर बहु बसहीं। २।१३२।७।' से भी यही सिद्ध होता है। इनका नाम लिया औरोंको 'आदि' '' से जना दिया।

प० प० प० प०—श्रित्र शब्द ही कहता है कि वे त्रिगुणातीत थे। सगुण परमात्मा मिलने आते हैं इतना सुनते ही दौड़े, इससे सगुण भक्तिकी पराकाष्ठा दिखाई। 'गयऊ' से सिद्ध है कि गोस्वामीजी तवतक मनसे रामाश्रममें ही रहे। भगवान चले, उसके पश्चात् ये निकले और उनके पहले ही उधर जा पहुँचे। यह आगेके 'चिल आए' से स्पष्ट किया है।

टिप्पणी—३ 'देखि राम आतुर चिल आए'। (क) उधर मुनिका प्रेमातुर होकर दौड़ना कहकर इधर प्रमुको भी अपने धुमें सावधान दिखाया। यथा 'सीलसिंधु मुनि गुर आगवन्। सिय समीप राखे रिपुदवन्॥ चिले सवेग राम तेहि काला। धीर धरमधुर दीनदयाला॥ २.२४३।' (ख) मुनिका 'धावना' कहा और रामजीका 'आतुरता से चलकर आना' कहा। इनका दौड़ना न कहा, क्योंकि इनके साथ खी है जो अत्यन्त सुकुमारी है जैसा अयोध्याकांडमें दिखाया जा चुका है। क० २।१०।११ देखिए। तो भी बहुत तेजीसे चले जिससे मुनिको अधिक अम न हो। [(ग) मुनिको प्रमुके आगमनकी खबर मिली, अतः सुनकर दौड़ना कहा, पर किरात रामजीको खबर न दे सके कि मुनि आरहे हैं क्योंकि मुनि सुनतेही धाए और वीचमें जगह थोड़ी ही थी। इसीसे रामजीका देखकर आतुर होकर चलना कहा। अथवा, इधर ख़बर पहुँचानेका कोई प्रयोजन न था इससे इनको ख़बर न दी गई। (खरी)]

प॰ प॰ प॰ निर्ण आए' इति । 'आए' से सूचित हुआ कि गोस्वामीजी ध्यानदृष्टिसे अत्रिजीके आश्रममें प्रमुके पूर्व ही पहुँच गए और वहाँसे देख रहे हैं कि भगवान कव आते हैं, अतः 'आए' कहा।

देखिए—'तब प्रमु भरद्वाज पहि आए।२।१०६।७।', 'बालमीकि आश्रम प्रमु आए।२।१२४।४।', 'पुनि आए जहँ मुनि सरभंगा।३।७।८।' में भी 'आए' हैं, आगे 'मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा।३।१२।४।', 'सकल मुनिन्हके आश्रमिन्ह जाइ-जाइ सुख दीन्ह।३।६।' इत्यादिमें 'आए' नहीं है। विशेष 'आइ नहाए सरितवर सिय समेत वोड भाइ।२।१३२।' में देखिए।

करत दंडवत मुनि उर लाए। प्रेमवारि द्वी जन अन्हवाए॥६॥ देखि रामछिब नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तब आने॥ ७॥

श्रर्थ—द्राह्यत् करते ही मुनिने उनको हृद्यसे लगा लिया श्रौर दोनों जनोंको श्रपने प्रेमाशुसे नहला दिया। दे। रामचन्द्रजीकी छिब देखकर नेत्र शीतल हुए; तब मुनि उनको श्रादरपूर्वक श्रपने श्राश्रममें लाए। ७।

दिष्पणि—१ 'करत दंडवत मुनि उर लाए' इति । (क) यहाँ श्रीराम श्रीर मुनि दोनोंकी परस्पर श्रातुरता श्रोर प्रेम दिखाते श्रा रहे हैं। 'करत' शब्दमें भी वही भाव भलक रहा है। (ख) हृदयमें लगाते ही प्रेम उमड़ पड़ा, नेशोंसे प्रेमाश्रुप्रवाह ऐसा उमड़ा कि दोनों आई (जो छातीसे लगे हुए थे) उससे नहान्से गए। यह श्रत्यंत प्रेमकी दशा है, यथा 'श्रातं श्रनुराग श्रंब उर लाए। नयन सनेह सिलल श्रन्हवाए।२।२४४।' (ग) यहां 'श्रन्हवाए' पद देकर जनाया कि प्रभुने माधुर्य्यमें मुनिको दंडवत् किया; पर वे ऐश्र्य भावसे इनका षोड़शोचार पूजन करेंगे। उस पूजनका प्रारंभ यहीं कर दिया गया। [(घ) यहां मुनिने रामजीकी माधुर्य्यलीलाकी मर्यादा रक्खी, उनको हृदयसे लगाया पर स्वयं माथा न नवाया, न विनती ही की। श्रागे ऐश्वर्यके श्रमुकूल विनती श्रोर प्रणाम किया है श्रीर भक्तिका वरदान माँगा है। जहाँ जैसा चाहिए वहाँ वैसा किया। (खर्रा)]

नोट—'करत दंडवत ग्रुनि उर लाए' यह चरण ज्योंका त्यों श्रीभरद्वाज-मिलन प्रसंगमें भी है। यथा 'तब प्रमु भरद्वाज पिंह आए। करत दंडवत मुनि उर लाए।२।१०६।७।', 'करत दंडवत' शब्द आगे पंपासर पर भी आए हैं, यथा 'करत दंडवत लिये उठाई। राखे बहुत बार उर लाई।३।४१।१०।' (नारदजीको दंडवत करतेमें ही श्रीरामजीने उठा लिया)। यद्यपि श्रीवालमीकिजी तथा श्रीआगस्यजीका भी भाव ऐसा ही हैं तथापि उनके प्रसंगोंमें ऐसा नहीं हुआ है। यथा 'मुनि कहुँ राम दंडवत कीन्हा। आसिरबाद विप्रबर दीन्हा। २।१२४।१।', 'मुनि पद कमल परे दोड भाई। रिषि अति प्रीति लिये उर लाई। ३।१२।१०।'र।१२४।१। देखिए।

टिप्पणी—२ 'देखि रामछ्वि नयन जुड़ाने।' इति। (क) सब भाइयों में श्रीरामजीकी छ्वि सबसे श्रीक है। इसीसे 'रामछ्वि' देखकर नेत्रोंका शीतल होना कहा। यह मूर्ति ही ऐसी सुखदायी है। यथा "चारिड सील रूप गुन धामा। तदिष श्रीक सुखसागर रामा ॥१।१६६ना", "भए मगन देखत मुख सोमा। जनु चकोर पूरन सिस लोभा।१।२०७४-६।" (विश्वामित्रजी), "पुनि चरनिह मेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह विसारी।।", "दूरिहि ते देखे दोड श्राता। नयनानंद दानके दाता।।४।४४।" (ख) 'जुड़ाने' से पूर्व (दर्शन-विना दर्शनके लिए) संतप्त होना जनाया। यथा 'चितवत पंथ रहेडँ दिन राती। श्रव प्रभु देखि जुड़ानी छाती।।=।३।' (शरमंगजी)। विशेष 'देखि राम छिव नयन जुड़ाने।२।१२४।२।' और सुं० ४५ (३) में देखिए। १३ (ग) 'नयन जुड़ाने' कहकर जनाया कि रामानुरागी रामको ही पाकर, उनका दर्शन करके, शीतल होते हैं, श्रन्य किसी पदार्थसे नहीं 'जुड़ाते'। [(घ) खर्रा—(१) देखिए श्रित्रके नेत्रसे चन्द्रमाका जन्म हुत्रा जो अत्यन्त शीतल है तो भी उससे शीतल न हुए, प्रमुके दर्शनसे ही शीतल हुए। (२) मुनिने प्रमुको प्रेमजलसे शीतल किया और स्वयं उनकी छिव देखकर शीतल हुए। छिव समुद्र है, दर्शन जल है। यथा 'भिर लोचन छिवसिधु निहारी। १।४०।', 'जो छिबसुधा पयोनिधि होई। १।२४७।' नेत्रके प्रेमजलसे प्रमु

ॐ खरी—सब शास्त्र श्रवलोकन करते करते, 'बाट जोहते' (= राह देखते कि प्रभु आकर दर्शन दें) एवम् तप आदि करनेसे संतप्त थे, श्रब शीतल हुए।

शीतल हुए और छवि-जलसे सुनि शीतल हुए। (३) स्वयं दोनोंको शीतल किया और आप शीतल हुए राम-छिवसे, क्योंकि 'चारिड क्पसील गुनवामा। तद्पि अधिक सुलसागर रामा'। इत्यादि। प्रनथमें सर्वत्र जिन्हें दोनों भाइयोंका दर्शन हुआ उन्हें दोनोंके दर्शनसे आनन्द हुआ पर पीछे उनके नेत्र प्रसुही में लग गए। ] (ङ) 'सादर निज आश्रम तब आने'। यथा गीताबल्याम् —'प्रेम पट पावँ डे देत सुअरव विलोचन वारि' अर्थान् नेत्रोंके जलसे ही मानों सुन्दर अर्थ्व और प्रेम-पावँ डे देते हुए आश्रममें ले गए। (सवरीप्रकरण)। प्रेमपट बहुत कोमल है, यथा 'जबिह राम किह लेहिं उसासा। उमगत प्रेम मनहुँ चहुँ पासा। २।२२०।'

करि पूजा कहि बचन सुहाए । दिये: मूल फल पशु मन भाए ॥ ८॥ सो - प्राच्छ श्रासन श्रासीनं भरि लोचन सोभा निरुखि । सुनिवर परम प्रवीन जोरि पानि श्रंस्तुति करत ॥ ३॥

शब्दार्थ-श्रासीन = विराजमान, वैठे हुए। प्रशीन (प्रवीण) = निपुण, चतुर।

श्रर्थ—पृजा करके सुहावने सुन्दर वचन कहकर उन्होंने प्रभुको 'मन भाये' कंद्रमूलफल दिए जिससे प्रभु प्रजन्न हुए ।८। प्रभु श्रासनपर विराजे । नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण सुनिश्रेष्ट हाथ जोड़कर न्तुति कर रहे हैं ॥३॥

टिप्पण्णि—१ 'किरि एजा'—आगे दि० ३ में देखिए। 'किह वचन सुहाये' अर्थात् वहा कि हमपर वड़ी क्या की, हमारे बड़े भाग्य हैं कि आपने बर बैठे दर्शन दिए, अब हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। यथा 'मोहि सम भाग्यवंत निहं दूजा। १०।१२।' (आगस्यवाक्य), ''' मुनिवर कहें अतिथि प्रेमप्रिय होहु। कंदमृतफजरूल हम देहि लेहु किर छोहु।२।२१२।' (भरद्वाजः)। [पुनः, मृल फल देनेका भाव कि जो सक्तभींदि किये थे, उन्हें इस बहान समर्पण् किया। (रा० अ०)। 'मन माए' का भाव कि वही-वही फल दिये जिन्हें प्रमु बहुत चाहते पसंद करते थे। अथवा, फल मृल दिए जो प्रेमके कारण् प्रमुको बहुन अच्छे लगे। अथवा, प्रमुने इच्छाभर भरपेद खाया, इससे 'मन भाए' कहा। (पं० रा० व० रा०)। वा, भक्तिपूर्वक अर्पण् होनसे 'मन भाए' कहा। प्र० स्वामी लिखते हैं कि वाल्मीकिजीके आश्रमतक कन्द-सृल-फलादिके खानेका सफट उस्लेख हैं। यहाँ 'दिये' अर्थान् महर्षिका देनामर लिखा है, खाये या नहीं यह स्पष्ट नहीं किया गया। तथापि खाये न होंगे ऐसा प्रतीत होता है। श्रीरावरीजीके यहाँ केवल श्रीरामजीका खाना लिखा है। विरोष उस प्रसंगमें देखिए ।

र 'मिर लोचन सोमा निरिखं' इति । (क) 'प्रमु आसन आसीन' कहकरे तय 'मिर लोचन "'' कहनेका भाव कि जवनक पोडशोपचार पूजनेमें लगे रहे तवतक उन सब कृत्यों के कारण प्रमुकी शोमा जी भरकरदेखनेका अवकाश मिला । प्रमु आसनपर वेटे, सीन सामने खड़े हुए एकटक शोमाको देख रहे हैं । 'भिर लोचन' पदसे जनाया कि इनको दर्शनकी अत्यन्त इकट लालमा थी । जहाँ-जहाँ कविने ऐसी अमिलाया दिखाई है वहाँ-वहाँ यह पर प्रयुक्त किया गया है । जैसे, शियजीको दर्शनकी अति अभिलाया थी, यथा 'हदय विचारत जात हर केहि विधि दरमनु होइ ।''' उनसे, शियजीको दर्शनकी अति अभिलाया थी, यथा 'हदय विचारत जात हर केहि विधि दरमनु होइ ।''' उनसे। दरसन लोखु नम डह लोचन लालची ।शप्रभा' जब उनको दर्शन हुआ तव लिखते हैं कि 'मिर लोचन हित्र सिंखु निहारी ।शप्रभा' [ इसी प्रकार विप्र ( मुग्लुएडजी ), अवधवासियों, मनुरातत्याजी आदिकी द्रशनामिलाया वड़ीचड़ी दिखाकर उनके प्रसंगोंमें भी 'भिर लोचन' पद दिया है । यथा ( मुग्लुएड )—'रामचरनवारिज जब देखडँ । तव निज जनम सफल करि लेखडँ । ७१११० ।--भिर लोचन विलोक अवधेसा । तव सिन्दी । उरिश्र ।'; ( अवधवासी )—'रामद्रसवस सव नर नारी । जनु करिकरिनि चित्र विद्या वारी । २११नडाश', 'रामद्रसकी लालसा भरतसरिस सव साथ ।२१२२४।'; अतः कहते हैं —'नंगल मुर्गत लोचन भरि भरि । निर्लुह हरिष दंडवत करि करि । २१२४६।'; (मन्न)—'उर अभिलाय निरंतर होई ।

देखिय नयन परम प्रमु सोई ।१।१४४।३।' अतः वे माँगते हैं कि 'देखिहं हम सो रूप भिर लोचन। कृपा करहु०।१।१४६।; इसी तरह देवताओं को शिवविवाहकी उत्कट लालसा होनेपर कहा है। यथा 'सकल सुरन्ह के हृदय अस संकर परम उछाहु। निज नयनिन्ह देखा चहिं नाथ तुम्हार विवाहु॥ १।८८। यह उत्सव देखिअ भिर लोचन। सोइ कछु करहु मदन-मद-मोचन॥' पुनः [(ख) 'भिर लोचन सोभा निरिख'' इति। भाव कि शोभा (समुद्र) को देख (पा) कर नेत्रोंमें भर लिया है। मिलान कीजिए शरभङ्गजीकी दशासे—'देखि राम मुखपंकज मुनिवर लोचन भूंग। सादर पान करत अति धन्य जनम सरभंग। ३।७।' पुनश्च यथा 'बहुरि राम छवि धाम बिलोकी। रहा ठठुकि एकटक पल रोकी। १।४४।', 'छवि समुद्र हिर रूप विलोकी। एक टक रहे नयनपट रोकी। १।१४८।' आसन आसीन होने पर सव कृत्यसे सावकाश हुआ तव शोभाका भरपूर देखना कहा। (खर्रा)

२—'मुनिवर परम प्रवीन जोरि पानि अस्तुति कर्त' इति । – मुनिवरसे शास्त्रज्ञान निपुण श्रौर परम प्रवीगासे अनुभवज्ञान (अर्थात् विज्ञान) निपुण जनाया। पुनः, 'परम प्रवीगा' कहा; क्योंकि प्रभुका परात्पर स्वरूप जानकर वैसी ही स्तुति कर रहे हैं। ['प्रवीरां'=श्रीरामजीकी महिमा जानकर संशयोंको त्यागकर जो उनका भजन करे। यथा मसकहि करइ विरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन। अस विचारि तजि संसय रामहि भजिं प्रवीन ।७।१२२।' पुनः 'वीए। प्रगायति इति प्रवीएः ।' ( अमर व्याख्या सुधा ) वीए। वजाते हुए जो भगवान्की स्तुति करे वह भी प्रवीग है। श्रीवचन है कि 'मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः।' (प० प० प०)। मानसमें यह शब्द पायः 'निपुण, कुशल वा चतुर' ऋर्थमें आया है। 'परम प्रवीन' शब्द प्रायः तीन बार और मानसमें आया है। यथा 'सोइ उपाय तुम्ह करेंहु सब पुरजन परम प्रवीन। २।८०।', 'धीर धरम गति परम प्रबीना । २।४४।६।', 'रामभगति पथ परम प्रबीना । ७।६२।३।' पहलेमें श्रीत्र्यवधवासियोंके, दूसरेमें सन्तोंके और तीसरेमें श्रीभुशुरुडीजीके सम्बन्धमें आया है। यहाँ महर्षि श्रित्रिजीके लिये। धर्मगति श्रीर श्रीरामभक्तिमें परम कुशल होनेसे 'परम प्रवीन' विशेषण दिया गया। इसमें जो बातें होनी चाहिएँ सब आ गई'। ] ब्रह्माके पुत्र हैं जैसे ब्रह्माजी स्तुति करते हैं वैसे ही ये भी स्तुति करते हैं, यथा "सुनि बिरंचि मन हर्ष तन पुलकि नयन बह नीर। अस्तुति करत जोरि कर सावधान मित धीर।१।१८४। वड़ेकी स्तुति हाथ जोड़कर की जाती है। 'जोरि पानि' से भी ऐश्वर्यभाव दिखाया, यथा 'कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करडँ अनंता "1818६२।' (कौशल्याजी कृत स्तुति ), 'गई भवानी भवन बहोरी। बंदि चरन बोली कर जोरी। १।२३४। इत्यादि।

३—'किर पूजा' आदिमें कहकर 'अस्तुति करत' तक षोडशोपचार सून्मरीतिसे दिखाया। 'षोडशोपचार यथा ''आसनं स्वागतं पाद्यमर्घ्याचमनीयकम्। मधुपर्काचमनं स्नानं वस्त्रं चामरणानि च।। सुगन्धं सुमनो धूपं दीपं नैवेद्य वंदनम्।'' यहाँ—'सादर निज आश्रम तब आने' इत्यावाह्यम्—(१)। 'श्रमु आसन आसीन' इत्यासनम्—(२)। 'श्रेम बारि द्वौ जन अन्हवाये' इतिस्नानं—(३)। 'दिये मूल फल श्रमु मन भाये' इति नैवेद्यम्—(४)। 'जोरि पानि अस्तुति करत' इति वन्दनम्—(४)। और 'किर पूजा' में अन्य सब उपचार भी जना दिए।

नोट—इसी प्रकार प० पु० उ० अ० २४२ में प्रायः सब प्रधान उपचारोंद्वारा श्रीरघुनाथजीका पूजन हुआ है । यथा "श्रासने सुग्रुमे मुख्ये निवेश्य सह सीतया । अर्घ्यं पाद्यं तथाचामं वस्नाणि विविधानि च ॥ ।२१५। मधु-पर्कं ददौ प्रीत्या भूषणं चानुतेपनम् । " दिव्यान्नपानमच्याद्यैमींजयामास राधवम् ।२१७। तेन संपूजितस्तत्र भक्त्या परमया रृपः ।" अर्थात् श्रीअत्रिजीने श्रीजानकीजी सहित रंघुनाथजीको आसनपर बैठाकर परम भक्तिके साथ अर्घ्य, पाद्य, आचमन, मधुपर्क, वस्त्र, आभूषण, चन्दन और दिव्य अन्नपानादि नैवेद्य इत्यादि द्वारा उनका सम्यक् प्रकारसे पूजन किया ।

#### ( नगस्वरूपिग्गी छन्द )

नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शील कोंपलं । भजामि ते पदांबुजं अकामिनां स्वधामदं ॥ (१)

श्चर्य—भक्तवत्सल, दयालु श्रौर कोमल स्वभाववाले श्चापको मैं नमस्कार करता हूँ । निष्कामभक्तोंको श्रपना धाम देनेवाले श्रापके चरणकमलोंको मैं भजता हूँ । (१)

नोट-१ (क) यह स्तृति नगस्वरूपिणी छन्द्रमें की गई है। इस वृत्तके चारों चरणोंमें प, प अन्तर होते हैं और दूसरा, चौथा, छठा और आठवाँ वर्ण चारों चरणोंका गुरु होता है। इस काएडमें ऐसे १२ छन्द आए हैं। नग पर्वतको कहते हैं। यहाँसे आगेकी यात्रामें वरावर पहाड़ और पहाड़ी वन मिलेंगे, यहींसे पहाड़की यात्रा प्रारम्भ हुई है, यह बात प्रथम ही स्तुतिको इस वृत्तमें देकर जना दी। (ख) मा० हं० कार लिखते हैं कि — त्रत्रिस्तव नगस्वरूपिणी अथवा प्रमाणिका छन्दमें रचित है। यह छन्द स्वयं ही बड़ा लोचवाला होता है। स्वामीजीने उसकी योजना करके अपने अत्रिस्तत्वको विशेष मोहकता प्राप्त कर दी है। प० प० प्र० लिखते हैं कि प्रामाणिक भक्तोंके लिये भगवान क्या क्या करते हैं, उनके पारमार्थिक योग-च्रेमको कैसे चलाते हैं यह ठौर-ठौरपर यहाँ ध्वनित किया है। इस विचारसे यह स्तुति प्रमाणिका छन्दमें को गई। मानसकी मुख्य श्रव्वाईस स्तुतियोंमें यह स्तुति अत्यन्त प्रलोभनीय है। इसके प्रत्येक तीसरी मात्रा-पर ताल श्रानेसे पढ़ने एवं गानेमें एक प्रकारकी मस्ती-सी श्रा जाती है। दोहा १ में जो सिद्धान्त 'श्रित कुपाल रघुनायक सदा दीनपर नेह' प्रथित किया उसका ही विस्तार इस स्तृति तथा इस काण्डके बहुतसे प्रसंगोंमें हुआ है। अतएव प्रथम छन्द्के प्रथम चरणमें इस सहज स्तेहका ही कथन महर्षिने किया है। (ग) स्तोत्र चार प्रकारके हैं, यथा 'द्रव्यस्तोत्रं गुणस्तोत्रं कर्मस्तोत्रं तथैव च । तथैवाभिजन स्तोत्रं स्तोत्रमेवं चतुर्विधम् ॥ इति मस्यपुराणे चतुरचत्वारिंशद्धिक शततमेऽध्याये ॥' (पु० रा० कु०)। (घ) नगस्वरूपिणी छन्दका भाव कि 'अचलता, गिरिकाननविहारी राम प्रतिपाद्य, श्रौर धराधर भूभारहरण पालन-हेतु चले हैं यह बात बिना कहे भी कुछ-कुछ छंदसे ज्ञात होती है। जैसे स्नगधरा छन्दसे विना कहे माला निकलती है। (प्र०)।

टिप्पणी-१ (क) 'भक्तवत्सलं कृपालु शील कोमलं'। भक्तोंके लिए वात्सरय, श्रौरोंके लिए कृपालुता, यथा 'सब पर मोरि बराबरि दाया', और अपराधियोंके लिए शील और कोमलता ऐसी कि जयन्तका वध उचित था तो भी उसे छोड़ दिया। (ख) 'भक्तवत्सल' अर्थात् जैसे गौ जो बछड़ा अत्यन्त प्यारा होता है वैसे ही आपको भक्त प्रिय हैं। पुनः, जैसे वह परवस चरने जाती है तो हंकारकर दौड़ती बचेके पास आती है और कभी कभी खूंटा तक उखाड़कर उसके पास पहुँचती है, यथा 'जनु घेनु बालक बच्छ तिज गृह चरन बन परवस गई। दिन अंत पुर रुख स्रवतथन हुंकार करि धावत भई॥ ७.६। वैसे ही आपको भक्त प्रिय हैं, यथा 'जेहि जनपर ममता ऋति छोहू । १।१३।६।', 'बालक सुत सम दास ऋमानी।', 'करउं सदा तिन्हकै रखवारी । जिमि बालक राखइ महतारी । ४३।४-८ । इसीसे श्राप राज्यरूपी बन्धन छुड़ाकर हमको दर्शन देने त्राए, यथा 'नवगयंद रघुबीर मन राजु त्रालान समान। छूट जानि बन गवन सुनि उर त्रानंद ऋधिकान । २।४१ ।' विशेष 'भगतबळ्ळ प्रमुक्कृषानिधाना । १।१४६।८।<sup>?</sup> देखिए । भक्तवत्सलता मुशुगिडजीके प्रसंगमें देखिए—'भगत बळलता प्रभु के देखी। णदशण।' पुनः, [ भक्तवत्सलका भाव कि हम बळड़ेके समान हैं। नित्य नैमित्तिकादि कर्मोंकी रस्तीमें वँघे हुए हैं। इससे आपके पास नहीं पहुँच सके और आप हमें क़तार्थ करनेको पहुँच ही गए। (रा० प्र०)। पुनः, गौ अपने बछड़ेकी मलिनताका खयाल नहीं करती किन्तु मिलनताको चाटकर दूर कर देती है, इसी तरह जो प्रभुकी शरण आता है उसके दोपोंको दूर करके वे शुद्ध करते हैं--यह भी भाव 'भक्तवत्सल' पद्में है । (पं० रा० व० श० )। पुनः, 'पुत्रादि स्नेहपात्रेऽभिला-षोस्यास्ति' ( अमरव्याख्यासुवा )। जिसको पुत्रादि स्नेहपात्रोंकी अभिलाषा होती है, उसे वत्सल कहते हैं। भगवान्के प्रिय पुत्र तो 'वालक सुत सम दास श्रमानी । ३।४३ ।' हैं । दीनोंके प्रति उनका श्रनन्य, श्रपार,

अगाध, अतुलनीय स्नेह रहता है। (प०प०प०)। 'भजामि' का अर्थ है 'आश्रय लेता हूँ।' (प०प०प०)। 'कृपालु शील कोमलं'—भाव कि भक्तसे विगड़ जानेपर भी कोध नहीं करते, विगड़ी सुधार देते हैं। यथा 'अति द्याल गुरु स्वरूप न कोधा। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा॥ एक सूल मोहि विसर न काऊ। गुरु कर कोमल सील सुभाऊ।']

नोट—२ पद्मिशुं के भजनेका भाव वही है जो 'मुनिसन मधुप बसहिं जेन्ह माहीं ।१।१४८।१।', 'किर मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेंड अभिमत गित लहें । १।३२४ छंद ।', 'मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए । १।३२०।२।', 'पदकमल परागा रस अनुरागा मम सन मधुप करें पाना । १।२११ छंद ।', 'रामचरन पंकज मन जासू । लुवुध मधुप इव तजे न पासू । १।१०।४।', 'रासपदारिवंद रित करत सुभाविहं खोइ । ०।२४।', 'मन मधुपिह पन के तुलसी रघुपित पद कमल बसेहों । वि० १०४।', 'मुमिरत रामचरन जिन्ह रेखा' (आ०), इत्यादिमें है । भाव कि इन चरणोंका ही सदा रमरण, ध्यान, मानसिक पूजन करता हूँ, भौरेकी तरह मेरा मन इन्होंमें लुब्ध रहता है, चरणचिहोंका ध्यान करता हूँ, इन्हीं चरणोंका यश गान करता हूँ । यथा 'जे पद्सरोज मनोज अरि उर सर सदेव विराजहीं । जे सक्रत सुमिरत विमलता मन सकल किलमल भाजहीं । जे परिस मुनि विनता लही गित रही जो पातकमई । मकरंद जिन्हको संमु सिर सुचिता अविध सुर बर नई । " १।३२४ छंद ।', 'ध्यजकुलिस अंकुस कंत-जुत वन फिरत कंटक किन लहे । ०।१३ छंद ।', 'श्याम बरन पद पीठ अरुन तल लसित विसद नखश्रेनी । जनु रिवसुता सारदा सुरसरि मिलि चली लितत त्रिवेनी । अंकुस कुलिस कमल धुज सुंदर भवर तरंग विलासा । मजिहं सुर सज्जन मुनिजन मन मुदित मनोहर वासा । गी० ०।१५ ।'

टिप्पण्णी—२ (क) 'अक्रामिनां स्वधामदं' इति । अर्थात् कर्मकांडी कर्मोके फलोंकी कामनायें त्यागकर अथवा उन्हें आपको समपण् करके आपके धामको जाते हैं । पुनः, भाव कि निष्काम होकर चरणोंकी भक्ति करनेपर ही आप निजधाम देते हैं, अन्यथा नहीं । (ख) प्रथम श्लोकमें गुण् कहा । (ग) 'स्वधामदं'— स्वधाम = निजधाम । [ धाम शब्द बड़ा उत्तम है । इसमें सभी तरहके धामों एवम् मोन्नोंका समावेश हो गया । विष्णु-अवतारसे चैकुण्ठ धाम, श्रीमन्नारायणावतारसे चीरशायी वैकुण्ठ और परात्पर परवह रामावतारसे साकेत धाम । पुनः, धाम = तेजः रावण् कुम्भकर्णका तेज आपके तेजमें समा गया, यथा 'तासु तेज समान प्रभु आनन', 'तासु तेज प्रभु बदन समाना', (लं०) । यह भी 'धाम' है । पुनः, 'निज धाम' वह है जहाँसे फिर लौटना वा पुनरागमन नहीं होता, जहाँ सब संत जाते हैं । यथा 'पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिं । ६१११५ ।', 'देहिं राम तिन्हहूँ निज धामा । ६१४४ ।', 'मम धामदा पुरी सुखरासी । ७१४ ।', 'तुम्ह दियो निज धाम राम नमाभि ब्रह्म निरामयं । ६१४०३ ।' 'यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम । गीता चार१ ।' इसीको योगिदुर्जभगति, परमगति आदि भी कहते हैं । यथा 'मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना ।''निज पद दीन्ह असुर कहुँ दीन-बंधु रघुनाथ । ३१२७ ।', '''गीध गयउ हरिधाम ।''।३२।''। गति दीन्ही जो जाचत जोगी ।', 'जोगि खंद दुर्लभ गति जोई । तो कहुँ आजु सुलभ मइ सोई ।'' हरिपद लीन भइ जहं नहिं फिरे । ३१६६ ।' इत्यादि ]

निम्न मिलानके प्रसंगोंसे इस स्तुतिमें श्राए हुए विशेषगोंके भाव स्पष्ट हो जायंगे।

श्रीश्रत्रिजी

नमामि भक्तवत्सलं भजामि ते पदांबुजं

निकाम श्याम सुन्दरं ...

प्रफ़ुल्ल कंज लीचनं

श्रीमनुशतरूपाप्रकरगा

भगत बल्लल प्रभु कृपा-निधाना पद्राजीव बर्:न नहिं जाहीं

नील सरोस्ह नीलमिन नीलनीरघर श्याम ।
 लाजिह तन सोमा निर्ल कोदि-कोदि सतकाम

नव श्रंबुज श्रंबक छ्वि नीकी

प्रलंब वाहु बिकमं निषंग चाप सायकं स्वभक्त कल्पपाद्पं मनोज वैरि बंदितं अजादि देव सेवितं पदाब्ज भक्ति देहि मे करिकर सरिस सुभग भुजदंडा किट निषंग कर सर कोदंडा सुनु सेवक सुरतह सुरघेनू बिधि हरि हर बंदित पद रेनू सुत बिपयक तव पद रित होऊ

प० प० प० प० निक्सं अनुबंध चतुष्ट्य भी ध्वनित है। भक्तवत्सल भगवान्के 'पदाम्बुज' से विषय, 'भजामि' से भज्यभजक-भाव, 'अकामिनां' से पदाम्बुजके अधिकारी और 'स्वधामदम्' से प्रयोजन ( फल ) कहा। 'अकामिनां' से काम, क्रोध, लोभ रहित जनाया, क्योंकि काम होनेसे ही क्रोध और लोभ होता है। इस छन्दका अकामिनां शब्द अगले छन्दके 'निकाम श्याम सुन्दरं' का बीज है।

😂 इस स्तुतिम भा० दा० जीने प्रायः 'श' की जगह 'स' ही दिया है। पर मानसपीयूषमें काशिराज

एवं ना० प्र० आदिके अनुसार हमने 'श' रखा है।

निकाम श्यामसुंदरं भवांबुनाथ मंदरं । प्रफुल्ल कंज-लोचनं मदादि दोष मोचनं ॥ (२)

त्रर्थ-ग्रत्यन्त श्यामसुन्दर, भवसागर (को मथन करने) के लिए मन्दराचलरूप, पूर्ण खिले हुए कमलके समान नेत्रवाले, मद आदि दोषोंको छुड़ानेवाले हैं। (२)

दिप्पणी—१ 'निकाम श्याम सुंद्रं''' इति । (क) यथा 'श्यामल गात प्रनत भय मोचन ।४.४४.४।' निकाम = ऋत्यन्त । यथा 'कोपेड समर श्रीराम चले विसिख निसित निकाम ।२०।' काम, प्रकाम और निकाम ये सब 'ऋत्यन्त' वाचक शब्द हैं । [पिछले चरणमें 'ऋकामिनां' से ऋधिकार कहा । ऋव इस चरणमें ऋधिकार प्राप्तिका साधन बताते हैं । कामका बल खी है—'कामके केवल नारि ।' और खीमें उसका रूप ही आकर्पणका विषय है । ऋतः कहते हैं कि श्रीरामजी 'निकाम श्याम सुंद्र' हैं । ऋखिल विश्वमें कोई ऐसा सुन्द्र नहीं है । (नोट —श्रीरामके सौन्द्र्यपर अन्यत्र कई स्थलोंपर लिखा जा चुका है )। ऋतः साधन यही है कि उनके सौन्द्र्यमें मग्न हो जाओ, काम स्वयं भाग जायगा, फिर तो भगवानको ऋतुर चले आते देखोंगे । (प० प० प०) । ] (ख) 'भवांबुनाथमंद्रं' इति । भवांबुनाथ = भव + ऋंबुनाथ = भवरूपी समुद्र । 'मंद्रं' का भाव कि आपको किंचित् परिश्रम नहीं होता । ऋथवा, समुद्रके उत्तम पदार्थ देखने और प्राप्त करनेके लिए आप भवसागरको मथकर उसमेंसे भक्कपी रत्न निकालकर धारण करते हैं । [ मिलान कीजिए— 'प्रेम ऋतिय मंद्र-विरह भरत पयोधि गँभीर । मथि प्रगटेड सुर साधु हित कृपासिधु रघुबीर । २.२३८ ।' यहाँ भवसागरके मथनका भाव केवल यही है कि ऋाप जीवोंको जन्ममरणादि दुःखसे मुक्त करनेवाले हैं । ] विशेष ऋगो नोटमें देखिए । ब्रह्माजी तथा त्रिपुरारि शिवजीने भी स्तुतिमें यह विशेषण दिया है । यथा 'भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर ''।१.१८६ छं. ।', 'भववारिधि मंदर परमं दर । वारय तारय संसृति दुस्तर । लं० ११४ छं.।' इससे जनाया कि ब्रह्मा और शिवजी भी भवसे डरते हैं ।

टिप्पणी—२ 'प्रफुल्ल कंज लोचनं ''' इति । (क) लोचनके साथ मोचन कहकर जनाया कि आपके कृपाकटाचमात्रसे मदादि दोष छूट जाते हैं। (ख) इसी प्रकार 'श्यामसु'दर' के समीप 'भवां बुनाथ मंदरं' कह कर जनाया कि आपका श्यामल शरीर भवको छुड़ानेवाला है, यथा 'श्यामल गात प्रनत भय मोचन।' (ग) 'कंजलोचन' से कृपासे परिपर्ण जनाया। (घ) यहाँ दसरे श्लोकमें श्रंगार कहा।

'कंजलोचन' से कृपासे परिपूर्ण जनाया। (घ) यहाँ दूसरे श्लोकमें शृंगार कहा। नोट -- १ भव=इस संसारका वह भाग जो जीवके अन्तःकरणमें है। अर्थात् जिसपर जीवका ममत्व है, जिसको अपना समभकर वह उसके लाभालाभमें सुखी दुःखी वना रहता है। भवके लिए मंद्ररूप कहनेका भाव कि जीवके उस ममत्वको हृद्यसे मथकर निकाल देते हो। (रा० प्र० श०)।

२—'मदादि दोव', ये वही मानसरोग हैं जिनका उ० १२१ ( २६-३७ ) में वर्णन है। अर्थात् काम,

क्रोध, लोभ, मोह, समत्व, ईर्ज्या, ऋहंकार, रुष्णा, कपट, दंग, पाखंड, मत्सर इत्यादि। 'भवांबुनाथमंदरं मदादि दोषसोचनं', यथा 'मानमदमदनमत्सरमनोरथमथन मोहग्रंमोधिमंदर मनस्वी।' (वि० ४४)।

प० प० प० प० प० भगंवुनाथ मंदरं इति । मानसमें सागरमंथनका रूपक विविध ह्पोंमें श्राया है। समुद्रमंथनमें जड़ मंदर पर्वत मथानी, कूर्मभगवान उसको थामनेवाले, देवामुर मथनेवाले होते हैं; पर भव-सागरमंथनके लिए 'कृपाल शील कोमल नितांत मुन्दर' श्रीरामजी मंदररूप तथा कूर्मभगवान हैं। उनपर हिंछ लगाये हुए विचार-सत्संगरूपी रज्जुसे ही मंथन करना चाहिए। इस मंथनसे श्रमृत ( मोन्न, स्वधाम ) की प्राप्ति होगी। मथनेपर प्रथम जो हालाहल, सुरा श्रीर बड़वानल उत्पन्न होंगे उनसे रन्नाके लिये श्रन्य किसीके पास जानेकी श्रावश्यकता नहीं है, यह तीसरे श्रीर चौथे चरणसे जनाते हैं। मद मोह मत्सर ही हालाहल, सुरा श्रीर बड़वानल हैं। देखिए, काम-क्रोध-लोभ रहित होनेपर देविष नारदको 'उर श्रंकुरेज गर्वतरु मारी', 'जिता काम श्रहमिति मन माहीं।' यही हालाहल है। श्रहंकारसे मोह होता है। मोह मिदराहप है, जिसके पानमें कर्तव्याकर्तव्य ज्ञान श्रादि सब सद्गुणोंका नाश होता है।—'मोह न श्रंघ कीन्ह केहि केही।' नारदि इष्टदेवको ही दुर्वचन कह बैठे। बड़वानल = ताप = ज्वर। मत्सरको ज्वर कहा ही है, यथा 'जुग विधि ज्वर मत्सर श्रविवेका। ७.१२९.३७।' श्रतः मत्सर बड़वानल हुश्रा। इन तीनों दोषोंको श्रीरामजी कृपादृष्टिमात्रसे दूर कर देते हैं, यह अगले चरणोंमें कहा है।

प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभोऽप्रमेय वैभवं। निषंग चाप सायकं घरं त्रिलोक नायकं। (३) दिनेश वंश मंडनं महेशचाप खंडनं। मुनींद्र संत रंजनं सुरारिख्ंद भंजनं॥ (४)

शब्दार्थ—अप्रमेय = जो प्रमाण्से अनुमान करके निश्चय न किया जा सके । जिसका अंदाजा नहीं हो सकता । मंडन = भूषण्, शोभित करनेवाला ।

अर्थ—हे प्रभो ! आपकी लम्बी (आजानु) भुजाओंका पराक्रम अतुलनीय है और आपका ऐरवर्य प्रमाण रहित है, आप तरकश और धनुषवाण धारण करनेवाले, तीनों लोकोंके स्वामी ॥३॥ सूर्य्यवंशके भूषित करनेवाले (आभूषण्), महादेवजीके धनुषको तोड़नेवाले, मुनिराजों और सन्तोंको आनन्द देनेवाले, देवताओंके शत्रु अमुरसमूहके नाशक हैं ॥४॥

नोट—? (क) 'प्रलंब बाहु विक्रमं अप्रमेय वैभवं', यथा 'अतुलित भुज प्रताप बल घामः। १०.१४।' (मुतीदण्जी)। (ख) 'प्रलंब बाहु'—प्रभुकी भुजाएँ घुटने तक लम्बी हैं, इसीसे आजानुबाहु कहलाते हैं। इन सब चरणोंका भाव यह है कि आप सदा भक्तों, सन्तों और मुनियों आदिकी रह्यामें तत्पर रहते हैं। बाहु ऐसी लम्बी और पराक्रमशाली हैं कि इनसे शत्रु किसी तरह बच नहीं सकता, उसपर भी आप अन्य त्रोण धनुष और बाण सदा धारण किए रहते हैं, भक्त-दु:ख हरण करनेमें किंचित् विलम्ब नहीं सह सकते। पुनः, 'प्रलंब बाहु' भुशुण्डिजीके प्रसंगमें देखिए; यथा 'राम गहन कहँ भुजा पसारी॥', 'जिमि जिमि दूरि उड़ाड अकासा। तहं भुज हिर देखड निज पासा॥ ब्रह्मलोक लिग गयड में चित्तयउ पाझ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब रामभुजिह मोहि तात॥ सप्तावरन भेद किर जहाँ लगे गित मोरि। गयड तहां प्रभु भुज निरिख व्याङ्कल भयउ बहोरि। ७.७६।' एवं सुं० ४६ (२) में टिएपणी देखिए। (ग) मिलान कीजिए—'अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मित्तमंद जान निहं पाई'। अभी अभी लोकको इसका प्रमाण मिल चुका है। अतः 'अप्रमेय वैभवं' कहा।

प० प० प० निश्वकामिताके होनेपर उसमेंसे प्राहुर्भूत दोषोंका निवारण करके स्वधामकी प्राप्ति कर देना ऊपर कहा। इस प्रकार भक्तिरसामृत तो मिला तथापि उसके चुरानेवाले बहुत हैं। योग तो हुआ पर चेम भी चाहिए। श्रीरामजी चेम किस प्रकार वहन करते हैं यह अब कहते हैं। 'प्रलंब बाहु विक्रमं' से जनाया कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपकी भुजाओंका विक्रम सर्वत्र कार्य कर सकता है। भुजायें

सर्वत्र व्यापक हैं, इससे दृष्टिका भी सर्वव्यापक होना सिद्ध हो गया क्योंकि विना देखे भुजा भुशुरिडजीका सर्वत्र पीछा कैसे करती ? 'प्रभोऽप्रमेय वैभवम' से बताया कि आपके भक्तोंको योग-चेमकी चिन्ता और प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं। भगवान्का सम्पूर्ण ऐश्वर्य भक्तका है। अब रही शरीर प्राणोंके रज्ञणकी वात वह 'निषंग चाप'' में बताते हैं।

नोट—२ 'त्रिलोक नायकं' कहकर 'दिनेशवंशमंडन' कहनेका भाव कि वे ही आप सूर्यवंशको भूषित करनेवाले हुए हैं। 'दिनेशवंश' कहनेका भाव कि यह वंश बड़ा प्रतापी, तेजस्वी, उदार और शरणपाल हुआ है, इसीसे आपने उसमें अवतार लिया जिसमें आपको कोई जान न पाये, सब दशरथ-नन्दन राज-कुमार ही सममें। 'इच्छामय नरवेष सँवारे। होइहौं प्रगट निकेत तुम्हारे। १.१४२.२।' तथा अंसन्ह सहित मनुज अवतारा। लेहों दिनकर वंस उदारा। १.१८०.२।' देखिए। 'महेश चाप-खंडनं' से त्रैलोक्यविजय-श्री सहित आदिशक्ति श्रीसीताजीका पाणिप्रहण कहा।

वि० त्रि०—सरकारके धनुषवाण अखण्ड दण्डायमानकाल तथा खण्डकालके प्रतीक हैं। निषंग खण्डकालोंका कोष है। यथा 'लव निमेष परमान जुग वर्ष करूप सर चंड। भजिस न खल तेहि राम कहँ काल जासु कोदंड।' अतः त्रिलोकनायक कहा। यहाँ तक नित्य दिन्यमूर्तिका वर्णन है।

पु० रा० कु०—१ (क) मुनींद्रसंतरंजन हैं, अतएव 'सुरारिवृन्द्भंजन' हुए। उन्हीं के लिए दुष्टोंका दलन करते रहते हैं, यथा 'परित्राणाय साबूनां विनाशाय च दुन्कृताम्। घर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता ४.८।', 'तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे। घरउं देह निहं आन निहोरे। ४.४८।', 'निसिचरहीन करउँ मिहः' मुनिन्हके आश्रमन्ह जाइ जाइ सुख दीन्ह।।' [अत्रिजी ऐश्वर्यके उपासक हैं, अतः वे अगस्त्यजीकी भाँति यह नहीं कहते कि 'कीजै सकल मुनिन्ह पर दाया। ३.१३.१०।' (प० प० प०) ] (ख) त्रिलोक्तनायक हो, अतः लोकोंकी रत्ताके लिए घनुषवाण धारण किए हो। (ग) 'दिनेशवंशमंडन' का भाव कि यह वंश जगत् का भूषण है और आप उस वंशके भी भूषण एवं भूषितकर्त्ता हैं। (घ) 'महेशचाप' कहकर धनुषकी कठोरता दिखाई। जो किसीसे न टसका उसे भी आपने तोड़ डाला। (ङ) छन्द (३) में वीर स्वरूप और (४) में रामायण है।

२ (क) यहाँ भूत भविष्य वर्तयान तीनों दिखाए। त्रिलोकके स्वामी थे, वही वर्तमानमें रघुकुल-भूषण हुए और अब मुनियों सन्तोंको सुख देनेके लिए निशाचरोंका नाश करने जा रहे हैं, इत्यादि। (ख) सातों कारखेंका चरित इन विशेषणोंद्वारा कहा गया है। 'भक्त वत्सल त्रिलोकनायक' से पूर्व मनुशतरूपा आदिका प्रसंग कहा। 'दिनेशवंशमंडनं', 'महेशचापखंडनं' से जन्मसे विवाह तक वालकाएड समाप्त किया। 'मुनीन्द्रसन्तरंजनं' से राज्यत्याग अयोध्याकांड हुआ, 'मुरारिवृन्द-भंजनं' से अरएय, किष्किन्धा, मुन्दर और लंकाकी कथा रावणवध तक कही। तत्पश्चात् 'मनोजवेरिवंदितं अजादि देवसेवितं' से निशाचरनाशपर सबकी वन्दना एवम् रामराज्याभिषेक आदि कहे और 'विशुद्धबोधविष्रहं समस्त दूषणापहम्' से शान्त रामराज्य कहकर उत्तर रामचरित समाप्त किया। यथा 'रामराज बैठे त्रैलोका। हरित भये गये सब सोका। ७. २०।' [(ग) श्रीवैजनाथजीका मत है कि भक्तवत्सलसे अवतारका कारण कहा, 'मुनीन्द्रसंतरंजनं' से चित्रकृट और दर्गडकारण्यकी लीला अर्थात् अरण्यकांड हुआ। 'मुरारिवृन्दमंजनं' से रावणवधका उपाय एवं उसका वध अर्थात् किष्किन्धा, मुन्दर और लंकाकांड हुआ। आगे 'सशक्ति सानुजं' से राज्य, 'जगद्गुहं' से अपने आचरणसे प्रजा आदिको उपदेश और 'अद्भुतं' से आदर्श राज्य एवं साकेतयात्रा, यथा 'बहुरि कहहु करनायतन कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंसमिन किमि गवने निजधाम। १.११०।' इसी विपयपर रा० प्रक के भाव छंद ११, १२ में देखिए। ]

मनोजवैरिचंदितं अजादि देव सेवितं । विशुद्ध-वोध-विग्रहं समस्तदूपणापहं ॥ (५) नमामि इंदिरापति सुखाकर सतां गति । भने सशक्ति सानुजं शचीपति पियानुजं ॥ (६)

श्चर्थ —कामदेवके शत्रु श्रीमहादेवजीसे वंदित, ब्रह्मादि देवताश्चोंसे सेवित, विशेष निर्मल ज्ञानके वियह ( मूर्तिमान स्वरूप ) श्चौर समस्त दोषोंके नाशक श्चापको मैं नमस्कार करता हूँ ॥४॥ लद्दमीके पति, सुखकी खानि, सत्पुरुपोंकी ( एकमात्र ) गति श्चापको मैं नमस्कार करता हूँ । इन्द्राणीके पति इन्द्रके प्रिय छोटे भाई, श्चादिशक्ति श्रीसीताजी श्चौर भाई लद्दमणसहित श्चापको मैं भजता हूँ ॥६॥

टिप्पणी - १ (क) 'मनोजवैरिवंदितं अजादि-देव-सेवितं' - यहाँ शिवजी और ब्रह्मादिको निवृत्ति और प्रवृत्तिके भेदसे पृथक्-पृथक् कहा । 'त्राजादि देव सेवितं', यथा 'सुर विरंचि मुनि जाके सेवक'। पुनः शिवजी सदा यश गाते रहते हैं, उनको कुछ काम नहीं है और अन्य सब देवताओं को अनेक काम दिए हैं जिनमें वे सब लगे रहते हैं, अतः देवताओं सेवित कहा। यथा 'सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई। ६।२२।१।' पुनः भाव कि शिवजी ब्रह्मा-विष्णु-न्नादि सबसे बंदनीय हैं। यथा 'संकर-जगतवंद्य जगदीसा । सुरनरमुनि सब नावत सीसा ।। तिन्ह नृपसुतिह कीन्ह परनामा । किह सिचदानंद परधामा । १।४०।६-७।", 'सिद्ध सनकादि योगीन्द्र वृन्दारका विष्नुविधिवन्य चरनारविन्दं।' (वि० १२)। सो आप उन शिवजीसे भी बंदित हैं। यथा 'कोभलेन्द्रपदकंजमंजु को कोमलावजमदेशवन्दितो । ७ मं० २ ।' यहाँ मनोज वैरि ( कामारि ) विशेषण ( क्रियावाचक नाम ) देकर कामदेवको जलानेवाला पूरा प्रसंग स्मरण कराते हैं कि वहाँ ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओंने जाकर वन्दना की तब उन्होंने कहा था कि 'कहहु अमर आएहु केहि हेत्'। 'त्रजादि॰' का भाव कि ब्रह्मा सृष्टिके रचयिता हैं और लोक-पालादि सभीके स्वामी हैं तथा सभीसे वंदा हैं सो वे भी आपकी सेवा करते हैं। अर्थात् आप सबके स्वामी हैं, सब आपके सेवक हैं। (प्र.)। (ख) 'विशुद्धबोधविप्रहं' अर्थात् भीतर वाहर विशुद्ध ज्ञान ही ज्ञानरूप हो जैसे स्वर्ण भीतर-बाहर सब स्वर्ण ही है, बोध ही देह है अर्थात् चिन्मय शरीर है। यथा 'शुद्ध बोधायतन सिचदानंदघन' (वि० ५५), 'ज्ञानघन सिन्चदानंदमूलं' (वि०५३), 'ज्ञान ऋखंड एक सीतावर', 'चिदानंदमय देह तुम्हारी' में जो भाव है वही 'वोध्वित्रह' का है। 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इति श्रुतिः। (ग) 'विशुद्धवोध्वित्रहं' कहकर तव 'समस्त दूषणापहं' कहा क्योंकि ज्ञान समस्त दूषणोंका नाशक है, यथा—'जहं तहं रहे पथिक थिक नाना। जिमि इंद्रियगन उपजें ज्ञाना। ४.१४।' इस श्लोकमें भी रामायण कही। 'विशुद्धः'' से यह जनाया कि आप मायाशवलब्रह्म नहीं हैं तथा सर्वविकाररहित हैं।

प० प० प० प०-१ अन्यत्र 'विधि हरिहर बंदित पद रेनू' कहा है। पर यहाँ 'हरि' को न कहनेका कारण छन्द ६ में दिया है। 'मनोजवैरि' नाम देकर यह भी जनाया कि 'अकाम' होनेपर भी वे भजन करते हैं, इसी प्रकार जो कामादिरहित हैं उनको भी भजन करना चाहिए, यह उपदेश है।

२ 'विशुद्ध बोध विष्रहं'''— श्राप जन्मादि छः विकार, षद्धर्मि, श्रवस्थाभेद, स्वगतादि भेद इत्यादि दोषोंके नाशक हैं, श्रतः श्रापमें ये दोष कहाँ ? निर्दोषका चिन्तन करनेसे निर्दोषता प्राप्त होती है। यथा 'निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मिण ते स्थिताः। गीता ४।१६।', 'मामनुस्मरतिश्चन्तं मञ्येव प्रविलीयते। भा० ११।' भगवद्विष्रह पंचभूतमय नहीं है। यथा 'श्रस्यापि देव वपुषो मदनुष्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य। भा० १०।१४।२ ब्रह्मस्तुति।'

टिप्पणी—२ (क) 'नमामि इंदिरापित सुखाकरं' इति। भाव कि आपको कुछ एक लद्मीका ही सुख नहीं है वरन् आप समस्त सुखोंको खानि हैं, आपके सुखके एक छींटा सीकर मात्रसे संसारभरका सुख है, यथा— 'जो आनंदिसधु सुखरासी। सीकर तें त्रेलोक सुपासी।। सो सुखधाम राम अस नामा। १.१६७.४।' [ पुनः, 'नमामि इंद्रिरापित' कहकर फिर 'भजे सशक्ति सानुजं' कहनेका भाव यह है कि श्रीपित आदि अन्य आपके रूपोंको में नमस्कारमात्र करता हूँ पर भजता श्रीसीतालद्मणसंयुक्त आपको ही हूँ। अर्थात् यह रूप उपास्य है ]। (ख) [ 'सुखाकर' सुखकी खानि कहकर 'आनंदिधन' जनाते हुए ब्रह्म जनाया—'आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्। तैत्ति० ३.६।' अर्थात् आनंद ही ब्रह्म है इस प्रकार निश्चयपूर्वक जाना। पुनः यहां 'सुखाकर'

कहा क्योंकि आगे इन्द्रका 'प्रिय अनुज' कहकर इन्द्रको सुखदाता हुए यह कहेंगे। 'सतांगित' सज्जनोंकी गित कहनेका भाव कि आप संतोंको अपना धाम देते हैं, उनके एकमात्र आश्रय हैं, यथा - 'पुनि सम धाम पाइहहु जहां संत सब जाहिं। ६.११४।' 'सर्वदाभिगतः सिद्धः समुद्र इव सिन्धुभिः। वालमी० १.१.१६।' अर्थात जैसे समुद्र नित्योंसे मिला करता है वैसे ही आप सज्जनोंसे मिला करते हैं ( उनकी भीड़ सदा लगी रहती हैं क्योंकि आप ही उनके आश्रय हैं), 'परा त्वत्तोगितर्वार पृथिव्यां नोपपचते। वालमी० ३.६.२०।' अर्थात् इस पृथ्वीपर आपको छोड़ दूसरा रचक हम लोगोंको दिखाई नहीं पड़ता। ( यद दरडकारएयके ऋषियोंने स्वयं प्रमुत्ते कहा है। — यह इस कांडका चरित सूचित करता है कि ऋषि आपकी शरण आएँगे और आप रचाकी प्रतिज्ञा करेंगे ] (ग) 'शचीपित प्रियानुजं'। अदिति के पुत्र इन्द्रादि हैं और उन्होंसे वामन अवतार हुआ, अतः भाई हुए। 'प्रिय' क्योंकि इन्द्रका राज्य जो विलने छीन लिया था वह उससे भिजाद्वारा लौटाकर वामनजीने इन्द्रको पुनः दिया। प्रियत्वके कारण भीख मांगी। भाव कि वहां तो विलसे राज्य लेकर इन्द्रको दिया था और यहां रावण्यय करके इन्द्रादि को सुखी करोगे। 'अनुज' छोटे भाई को कहते हैं, यहाँ भगवान्का वामन अवतार इन्द्रके पीछे हुआ, अतः 'अनुज' कहा। वामनजीकी कथा अ० ३० (७) में देखिए। इस स्रोकमें द्वैत, अद्भैत और विशिष्टाद्वैत तीनोंका मत कहा। 'इन्दिरापितं' से द्वैत, 'सुखाकर सतांगितं' से अद्भैत ओर 'सशक्ति सानुजं' से विशिष्टाद्वैत।

प्रप्रित प्राक्ति सानुनं इति । श्रीसीनाजी ब्रह्मिवचा हैं, ऐसा स्कन्दपुराणमें कहा है । लक्ष्मण्जी परम वैराग्य हैं । इन दोनोंकी कृपाके विना ज्ञानका कुछ उपयोग होता ही नहीं । श्रीरामजी केवल ज्ञातिस्वरूप हैं । श्रातः प्रथम पूजन श्रीलक्ष्मण्जीका ही करना चाहिए । श्रीसीताजी उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी हैं श्रोर लक्ष्मण्जी 'लक्छन्धाम रामिश्य सकल जगत श्राधार' हैं, श्रतः दोनोंका भजन श्रावश्यक है ।

पां०—'शचीपित प्रियानुज' में भाव यह है कि जैसे विलको छलकर देवतात्रोंकी रक्ता की थी वेसे ही रावणको छलकर देवरकाहेतु आपने यह नररूप धारण किया है। यही रावणके साथ छल है; क्योंकि उसको यर था कि देवतादिके हाथसे न मरे और मनुष्य ऐसा वली कहां कि उसे जीत सकता ?

प॰ प॰ प॰ प॰ राचीपति प्रियानुजं कहकर जनाया कि आपने आज ही नहीं किन्तु पूर्वकालमें भी वामनरूपसे अवतार लेकर सुररंजन कार्य किया था और करते आये हैं, यथा 'जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो। नाना तनु धरि तुम्हहि नसायो।', 'वामन परसुराम वपु धरी' (६।१०६)।

खरी—'समस्तदूषणापहं' तक मनुप्रतिपादित रामजीकी वन्दना है। श्रौर 'नमामि इन्दिरापतिं' में विष्णु-श्रवतार रामकी वन्दना है।

वि० त्रि०—'इन्दिरापित' कहकर श्रीरामजीका राज्याभिषेक कहा; यथा 'राम वाम दिसि सोभित रमा- रूप गुन खानि । ७।११।'; 'सुखाकर' से रामराज्यकी सुखसंपदा कही, यथा 'रामराज कर सुख संपदा । वरिन न सकिह फनीस सारदा। 'सतां गितं' से सन्तोंका दर्शनार्थ आगमन कहा, यथा 'नारदादि सनकादि सुनीसा। दरसन लागि कोसलायीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आविह ।' सरकार गुणातीत और भोग- पुरन्दर हैं, अतः शचीपित प्रियानुज कहा।

त्वदं घ्रिमृत्त ये नराः भजंति हीन मत्सराः । पतंति नो भवार्णवे वितर्क्षवीचि संकुत्ते । (७) विविक्तवासिनस्सदा भजंति मुक्तये मुदा । निरस्य इंद्रियादिकं प्रयांति ते गनिं इसकं ॥ (८)

अर्थ — जो मनुष्य मत्सररहित होकर आपके चरणमूलको भजते हैं वे तर्क-वितर्क रूपी लहरोंसे परि-पूर्ण (भरे हुए) संसारसागरमें नहीं गिरते ॥७॥ सदा एकान्तवासी, इन्द्रियादिके विषयोंसे उदासीन, जो मुक्ति के लिए आनन्दपूर्वक आपको भजते हैं वे 'स्वकीय' गतिको प्राप्त होते हैं॥ =॥

र्छ भा॰ दा॰ और पं॰ रा॰ गु॰ द्वि॰ में 'गति स्वकं' पाठ है।

नोट—श्रंबिमूल'=चरणका मूल श्रर्थात् तलवे। तलवेमें ही चिह्न होते हैं जिनका ध्यान उपासक करते हैं। यथा—'पदराजीव वरिन निहं जाहीं। मुनि मन मधुप बसिं जिन्ह माहीं। जहाँ-जहाँ चरणोंका ध्यान कहा है वहाँ-वहाँ चिह्नका ही ध्यान श्रिभेषत है। रज भी तलवेकी होती है जिसकी शिरोधार्थ्य करते हैं श्रीर जिसकी वन्दना की जाती है, चरणामृत भी तलवेका ही उतारा जाता है, श्रतः 'भजन्ति' के सम्बन्धसे 'श्रंधिमूल' पद दिया। 'त्वदंधिमूल ये नराः भजन्ति' श्रर्थात सगुणोपासक। ['पतंति नो भवाणेवे' से सूचित किया कि साकत, वैकुएठ श्रादि नित्य श्रविनाशी धाममें जाते हैं। 'श्रकामिनां स्वधामदं' के ही भावको 'भजंति हीन-मत्सरा पतंति नो भवाणेवे' से स्पष्ट किया। 'मत्सराः' से कामादिं मत्सरान्त सब मानस रोगोंका ग्रहण है।

टिप्पणी-१ (क) 'त्वदं चि' 'भजं ति०० पतिनत००' का भाव कि जो लोग मत्सरयुक्त हैं श्रीर जो श्रापका भजन नहीं करते वे भवसागरमें गिरते हैं। यथा 'बहु रोग बियोगन्हि लोग हुये। भवदंघि निरादरके फल ये।। भवसिंध अगाध परे नर ते। पद-पंकज प्रेम न जे करते।। अति दीन मलीन दुखी नितहीं। जिन्हके पद्-पंकज प्रीति नहीं ।७। १४। मिलान कीजिए 'मोह जलिंध वोहित तुम्ह भए। ७। १२४। पुनः, इससे जनाया कि उपासक अवसमुद्रमें नहीं पड़ते, यथा 'यत्पाद प्रवमेक मेविह भवाम्भोवे स्तितीर्वावतां। १ मं० ऋते० ६।' (ख) यहां उपासकोंकी सुक्ति स्पष्ट न कही। इसका कारण यह है कि उपासक मोच नहीं चाहते, यथा 'राम उपासक मोच्छ न लेहीं'। (प्र० स्वामीका मत है कि 'श्रंघिमूल' का अर्थ दिच्छा पदाङ्गुछ लेना उचित होगा क्योंकि वहीं सर्वश्रेष्ठ गिना गया है। 'पद्नख निरिध देवसिर हरषी।' तथा 'नखनिर्गता सुनिवंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी।' में भी दिचिएाङ्गष्टकी ही सूचना है )। (ग) ऋो० ७ में चरणसेवाका फज कहा छोर ८ में भजनकी विधि कही। (घ) विविक्तवासिनः अर्थात् ज्ञानी आपका भजन इस प्रकार करके वैकुएठ को जाते हैं। (ङ) वितर्क बीचि संकुलें, यथा 'ब्रह्म जो न्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद । १।४०।'...'अस संसय मन भयउ अपारा'; यही और इसी प्रकारके सब संशय तर्कवितर्क हैं। एक तर्कपर दूसरी, दूसरीपर तीसरी इत्यादिका उठना लहरोंका उठना है। यथा 'संसय सप प्रसेड मोहि ताता । दुखद लहिर कुतर्क बहु बाता IV. ६२।६।' सागरमें नित्य नई तरंगें उठती रहती हैं, वैसे ही भवसागरमें तर्क-कुतर्करूपी लहरें उठा करती हैं जिनमें पड़कर प्राणी डूब जाते हैं। 'संकुल' कहा क्योंकि तर्क-वितर्क होनेपर उनका तांता चुकने नहीं आता इसीको बालकांडमें 'अपार' कहा है। (च) 'सुदा' का भाव कि आपकी सेवामें अपनेको भाग्यवात् मानते हैं, अतः हर्पपूर्वक करते हैं, लाचारी वा जबरईसे किसीके भयसे नहीं। (छ) 'गति स्वकं', यथा 'जीव पाव निज सहज सहपा।३६।८।' वा, गति स्वकं = आपका निज धाम। वा, भोच-[ 'मुक्तये' के सम्बन्धसे यह 'गतिं स्वकं' मुक्ति हुई। पाँड़ेजी अर्थ करते हैं-आपकी निज गतिको प्राप्त होते हैं। यही अर्थ करुणासिंधुजीका है। पुनः 'गतिं स्वकं' = नित्य विश्रह सुक्ति पद। (बै०)। आत्मीय अर्थात आत्मसंबंधी गति ।

वि० त्रि०—'त्वदं विमूल स्वकं' इससे भिक्त और मुक्ति दोनों के लिये भजनका उपदेश देते हैं। 'त्वदं विमूल से भिक्त और 'विविक्त '' में मुक्ति कही। यथा 'राम भजत सोइ मुक्कित गोसाई । अन्दिल्ल आवै बिरिआई।' ये देहे न्द्रियों को अपने से पृथक् मानते हुए अन्वय व्यतिरेकद्वारा स्वात्मगित अर्थात् कैवल्यको प्राप्त होते हैं।

प. प. प. प. -१ 'विविक्तवासिनः सदा', 'भजंति मुक्तयेमुदा', 'निरस्य इंद्रियादिकं' इन तीन चरणोंसे बताया कि ज्ञानी लोग राजयोगद्वारा आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका प्रयत्न करते हैं। इन्द्रियादि आठ्यक्तान्त समस्त तत्वोंका निरास करनेपर ही आत्मसाचात्कार होता है। 'इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थो अर्थेभ्यश्च परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान परः॥ महतः परमञ्यक्तसञ्यक्तात्पुरुषः परः। पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः। कठ १।३।१०-११।'-इस रीतिसे इन्द्रियोंसे प्रारम्भ करके आठ्यक्त तक एक एक तत्वका निरास करने पर 'सोंऽहमिस्म' ( वृत्ति आवेगी )। 'ब्रह्माहमिस्म' यह वृत्ति तैलधारावदिविच्छन्न रखेगा तब सबीज समाधि

प्राप्त होगी और पश्चात् निर्वीज समाधि भी होगी। ऐसी समाधि होनेपर 'प्रयानित ते गति स्वकं।'

२ 'गतिस्वकं—पुल्लिंग 'क' का अर्थ बहा या आत्मा है, नपुंसक लिंगमें 'क' का अर्थ मुख है। इस तरह स्वकं = अपनी आत्मा। = आत्मसुख। आत्मानुभव सुखकी प्राप्ति ही गति है।—'आतम अनुभव सुख सुप्रकासा। तव भवमूल भेद-भ्रम नासा। ७११८।२।', 'न तस्य प्राणा उत्कामन्ति, इहैव तस्य प्रविलीयन्ति कामाः। (मुण्डक०)। यह कैवल्य मुक्ति या विदेह मुक्ति है। 'केवलता' श्रीरामजीका ही निग्रण निराकार रूप है, यह अगले छंदमें बताते हैं। कैवल्य = केवली भाव; केवलरूपमें समा जाना। 'मुद्ग' शब्दसे हठ-योगका निरास किया, क्योंकि उसमें सव कियायें बलात्कारसे की जाती हैं।

३ इन छन्दोंमें सगुणोपासकोंका उल्लेख प्रथम करके बताया कि महर्षि अत्रिजी तथा वक्ता दोनों ही सगुणोपासक हैं—'सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं। ६।१११।७।' गरुड़जीका अकाव ज्ञानकी तरफ विशेष होनेसे उन्होंने 'ज्ञानिह भगतिहि अंतर केता' ऐसा प्रश्न किया था तथापि भुग्रुण्डिजीको भक्ति विशेष प्रिय होनेसे उन्होंने 'भगतिहि ज्ञानिह नहि कछु भेदा', ऐसा कहा है।

त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विशुं। जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं।। (९) भजामि भाववरुलभं क्योगिनां सुदुर्लभं। स्वभक्त करुपपादपं समं सुसेन्यमन्वहं।। (१०)

अर्थ—आप एक (अद्वितीय), अद्भुत, समर्थ स्वामी, चेष्टा एवं इच्छारहित, ईश्वर, व्यापक, जगत्मात्र के गुरू और सनातन, तुरीयरूप ही और केवल हैं ॥६॥ (पुनः) भाविष्य, क्योगियोंको अत्यन्त दुर्लभ, अपने भक्तोंके लिए कल्पवृत्तरूप, सबको समान (समदिष्ट, विषमता रहित), और निरंतर दिन प्रतिदिन सेवा करने योग्य (सुस्वामी) ऐसे आपको मैं निरंतर भजता हूँ ॥१०॥

नोट-१ (क) 'एक' अर्थात् आपका-सा दूसरा कोई नहीं है, आपके समान आप ही हैं। 'अद्भुत' अर्थात् नाम रूप लीला सभी आपके विलक्षण और आश्चर्यजनक हैं। यथा 'आदि अंत कोड जासु न पावा। मति अनुमान निगम अस गावा ।। विनु पद चलइ सुनइ बिनु काना । कर बिनु करम करइ विधि नाना ॥"" श्रिस सव भांति श्रलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं वरनी ॥ १।११७। , 'तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके । तद्नतरस्य सर्वस्य तद्व सर्वस्यास्य बाह्यतः । ईशा० मन्त्र ४।' (वह आत्मतत्त्व चलता है और नहीं भी चलता। वह दूर है और समीप भी है। वह सबके अन्तर्गत है और वही सबके बाहर भी है)। 'हरवित महतारी मुनिमन हारी ऋद्भुत रूप विचारी। १।१६२।', 'जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहू न समाइ। सो सब श्रद्भुत देखेडँ वरिन कविन विधि जाइ। ७।८०। 'निरीह'-१।१३ (३) देखो। ईश्वर = षडैश्वर्ययुक्त । ( भाव कि निगु णरूपमें आप जगत्से विलक्तण हैं, सगुणरूपसे भी अद्भुत हैं, प्रभु होनेपर भी निरीह हैं श्रीर ईश्वर होनेपर भी विभु हैं, श्रतः सभी प्रकारसे श्राप श्रद्भुत हैं। वि० त्रि०)। 'जगद्गुरु' अर्थात् आपने किसीसे शिचा नहीं पाई न किसीके शिष्य हैं वरन् सृष्टिके रचिवता ब्रह्माको भी आपने ही वेद पढ़ाया जिस श्रुतिमार्गपर शङ्करजी स्वयं चलते हैं, यथा 'जौं निहं दंड करडें खल तोरा। भ्रष्ट होइ श्रुतिमारग मोरा।' ( प्र० सं० )। पुनः 'गुरु' इति । ब्रह्मा, इन्द्र स्त्रौर वरुणादि देवोंको वेदोंद्वारा स्त्रधिकारोंका वोध करानेसे 'गुरु' नाम है। प्रमाण, यथा 'ब्रह्मेन्द्रवरुणादीनां गुरुवेंदोपदेशनात्'। 'यो वै वेदांश्च पहिस्मोति तस्मै' ( শ্বি০ শ্ব০ ६।१८ ), 'हरिगुरु वंशगोस्मि' ( वि० पु० ), 'गुरुर्गुरूणां त्वं देव' ( স্থ০ হা০ ২।২।২६ ) यसिप्टजीने श्रीरामजीसे कहा है कि आप समस्त गुरुओं के भी गुरू हैं। पुनः, सर्वकालमें विचेदरहित ( एकरस रूपसे ) सवके गुरू होनेसे 'गुरु' कहा, यथा 'सर्वेषामिष गुरुः कालेनानवच्छेदात्' (पातंजलयोगसूत्र)। अथवा, संपूर्ण संप्रदायों के प्रवर्तक आद्याचार्य होनेसे 'गुरु' नाम है, यथा 'सीतानाय समारंभां रामानन्दार्य मध्यगामस्मदाचार्यपर्यन्तां

<sup>†</sup> भा० दा० की पोथीमें हरताल देकर 'तमेक' पाठ वनाया गया है। प्रायः अन्य सर्वों में 'त्वमेक' पाठ है। 'तमेक' का अर्थ होगा 'उन आपको जो' संस्कृतकी स्तुति मानें तो 'तं' विशेष उत्तम है।

वन्दे गुढ परंपराम्।' पुनः सबसे अधिक होनेसे भी 'गुरु' नाम है। राजा बिलने कहा है कि आप हम सबोंको शिचा दिया करते हैं, अतः आप हम सबोंके परम गुरु हैं। यथा 'तं नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः।' (भा० = 1२२१४)। (ग) शाश्वत = निरंतर, आदि-अंतरिहत सनातन। = सदा एकरस अखंडरूप। (वै०)। जिगद्गुरुके साथ शाश्वत भी कहकर जनाया कि आप ही अनादिकालसे सबके गुरु हैं। 'तुरीयं' इति। तुरीयावस्था चारों अवस्थाओं अनितम अवस्था है। भगवान सदा उसी अवस्थामें रहते हें। यह अवस्था स्थूल, सूद्म और कारण इन सबोंसे रहित हैं। (परात्पर—प० प० प०)। (घ) 'केवलं' इति। केवलके अर्थ 'तुरीयातीत' (प०), 'अपने स्वरूपमें स्थित' (गी० प०), निश्चित, एक, और संपूर्ण, यथा 'निर्णांते केवलिति लिझ त्वेककत्त्रनयोः। अमर ३।३।२०२।' अमरकोशके अनुसार माव यह होगा कि आप 'संपूर्ण' हैं, निश्चित हैं। 'एक' शब्द स्तुतिमें आ चुका है अतः वह अर्थ यहाँ नहीं लिया जायगा। श्वे० श्व० उ० में भी कहा है। यथा 'साची चेता केवलो निर्ण्णश्च। दिश्र।' [तुरीयका मजन जाप्रद्वस्थामें कैसे संभव है, इसपर कहते हैं कि भाव आपको प्यारा है। जिस भावसे जो भजता है, उसके लिये वैसे ही हो जाते हैं। यथा 'जाको माया बस बिरंचि सिव नाचत पार न पावें। करतल ताल बजाइ ग्वाल जुवती सोइ नाथ नचावें।'

'जाको माया वस विरंचि सिव नाचत पार न पावै'। करतल ताल बजाइ ग्वाल जुवती सोइ नाथ नचावै'।' नोद—२ (क) 'भाववल्लभ' अर्थात् आपको भाव ही प्यारा है, यथा 'सर्वभाव भज कपट तिज मोहि परमित्रय सोइ। ७८७।', 'भाववस्य भगवान सुखिनिधान करुनाभवन। तिज ममता मद मान भिजय सदा सीतारमन । ७१६२ ।', 'त्रभु भावगाहक ऋति छपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं । ७१८२ ।' पुनः, 'बलि पूजा चाहत नहीं चाहै एक प्रीति । सुमिरत ही माने भलो पावन सब रीति'—( विनय १०७ )। अतः उपरुक्ति भुशुष्डि-उपदेशके अनुसार 'भजामि' कहा । (वि० त्रि०)। 'भाववल्लभ' से ध्वनित किया कि यदि केवल भाव हो, दूसरा कुछ भी श्रिधिकार न हो, तो श्रन्य सब श्रिधकार भगवान् दे देते हैं। जो जिस भावसे स्मरण करता है उसको उस भावसे ही भगवान मिलते हैं। 'जिन्हके रही भावना जैसी। प्रभुमूरित तिन्ह देखी तैसी । १।२४१।४ ।' देखिए । (प० प० प० प०) ]। (ख) 'क्रयोगिनां सुदुर्लभं', यथा 'पुरुष क्रजोगी जिमि डरगारी । मोह बिटप निहं सकिहं डपारी । ६ ३३ ।', श्रौर 'मोह गए वितु रामपद होइ न दृढ़ श्रनुराग । ६. ६१ ।' क्रयोगियोंको भगवान् श्रत्यंत दुर्लभ हैं, यथा 'योऽन्तिहेंतो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं' (भां० ३।१४।४६) अर्थात् जो आप सबके अन्तः करणोंमें विराजमान रहते हुए भी दुष्टात्मात्रोंकी दृष्टिसे श्रीमल रहते हैं। पुनश्च, यथा 'यथा निगूइं पुरुषं कुयोगिनः । भा० ४।१३।४८ ।' अर्थात् ( सब प्रजार्ट्यंत्री आदि शोकाकुल हो राजा श्रंगको खोजने लगे ) जैसे कुयोगी लोग अपने हृदयोंमें किये हुए परमात्माको खोजते हैं (किन्तु उसे पा नहीं सकते)। पुनश्च, यथा 'श्रविपम्वकषायाणां दुर्दशोंऽहं कुयोगिनाम्। भा० १।६।२२।' स्रर्थात् जिन्की वासनाएँ पूर्णतया शान्त नहीं हो जातीं उन कुयोगियोंको मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 'भजामि भाववल्लमं' के सन्दर्भसे 'कुयोगिनां' का अर्थ होगा—'जिनके हृदयमें भगवान्के साथ कोई भाव नहीं है, यद्यपि वे जप तप श्रादि साधन करते हैं; कारण कि श्रकामिता, श्रमानिता श्रादि गुण साधनसे नहीं हो सकते, ये श्रीरामकृपासे ही होते हैं। 'कल्पपादप' अर्थात् उनकी समस्त कामनात्रोंको पूर्ण करते हैं जैसे कल्पवृत्त शत्रु मित्र उदासीन सबको अर्थ धर्म काम देता है। भक्तके लिए कल्पवृत्त हैं श्रीर सबके लिए समान हैं- 'सवपर मोरि वरावरि दाया', 'सब मम त्रिय सब मम उपजाये'। इससे अक्तपर विशेष ममत्व दिखाया। श्रौर भाव पूर्व कई बार श्रा चुके हैं।

प० प० प० प० - 'निरीहम्' विशेषण भी निर्गुण निराकार ब्रह्मका है; कारण कि नारायणोपनिषद्की श्रुति है कि 'पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत प्रजाः सृजेयेति'।—'एकाकी न रमते सोऽकामयत बहुस्यां प्रजा सृजा इति।', यह इच्छा भी निर्गुण ब्रह्ममें नहीं है कारण कि 'न तस्य कार्य करणं च विद्यते।'

इस छन्दमें 'जगद्गुरु' का निर्देश करके गुरुकी आवश्यकता बताई।—'गुरु बिनु भवनिधि तरै न कोई। जो विरंचि संकर सम होई ।'

पु०रा० कु० - एकको दुर्लभ और वृक्षरेको कल्पवृत्त कहमेसे विषमता पाई गई, अतः कहा कि 'सम' हैं। विरोप २।२१६।३-४ देखिए। 'छुसेठ्य', यथा 'श्रुति सिद्धांन्त इहै उरगारी। राम भिजय सब काम विसारी "।। प्रभु रवुपति तिज्ञ सेइस्र काही। मीहि से सठ पर ममता जाही। ।।१२३।', 'समुक्ति मोरि करतृति कुल प्रभु मिहमा जिय जोइ। जो न भजइ रवुवीर पद जग विधि वंचित सोइ।'—( अ० २६४)। पुनः यथा विनये—'सुखद सुप्रभु तुम्ह सों जगमाहीं। श्रवन-नयन मन गोचर नाहीं ( पद १००), 'नाहिन ख्रोर सरन लायक दूजो श्रीरप्रुपतिसम विपति निवारन। काको सहज सुभाउ सेवकवस काहि प्रनत-पर प्रीति खकारन "' ( २०६), 'भिजवे लायक सुखदायक रवुनायक सिरस सरनपद दूजो नाहिन' ( २००), 'ऐसेड साहिवकी सेवासों होत चोर रे "' ( ०१), 'है नीको मेरो देवता कोसलपित राम "'तुलसीदास तेहि सेइय संकर जेहि सेव'— (१०७) इत्यादि देखिए। सुतेव्य हैं, अतः 'खन्वहं भजामि' कहा। विजनाथ जी 'मन्वहं' का अर्थ करते हैं— 'मन्य = क्रोथ अर्थात् समप्र विकार। + हं = नाशक।' औरोंने 'सुसेव्यं + अन्वहं' ऐसा पदच्छेद करके अर्थ किया है। खन्वहं = खनु + खहन् = प्रत्येक दिन = निरंतर।]

पु॰ रा॰ छु॰—'नमामि भाववल्लभं छुयोगिनां''' इति । भाव यह कि छुयोगियोंके भाव नहीं है छौर भक्तोंमें भाव होता है । अपने भावसे छुयोगी छापको नहीं पाते और संत अपने भावसे आपको पाते हैं; आप दोनोंको 'सम' हैं । श्लोक॰ ६ में निगु णुस्यहप कहा और १० में भगवन्-प्राप्तिकी सुगमता अगमता दिखाई ।

अन्य रूप भूवति नतोऽइष्टविंजा-पति । प्रसीद् ये नमामि ते पदावनपत्ति देहि मे ॥ (११)

पठित ये स्तवं इदं नराइरेण ते पदं । ब्रजंति नात्र संश्यं अस्वदीय भक्ति संयुताः ।। (१२)

अर्थ — पृथ्वीकी रज्ञा करनेवाला ( यह उदासी ) एवम् भूप ( राजा ) रूप जो उपमारिहत है, पृथ्वीकी कन्या श्रीजानकीजीके पित श्रीरवुनाथजीको में प्रणाम करता हूँ । सुभापर प्रसन्न हू िए, में आपको नमस्कार करता हूँ । सुभो अपने चरण कमलोंकी भिक्त दीजिये । ११ । जो मनुष्य इस स्तृतिको आदरपूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भिक्तसे संयुक्त होकर अर्थात् भिक्त सहित आपके पढ़को प्राप्त होते हैं, इसमें सन्देह नहीं । १२ ।

नोट--१ 'भूपित' के दोनों अर्थ हो सकते हैं--एक तो राजाका रूप, यथा 'भूपरूप तय राम दुराया । हृद्य चतुर्भुजरूप देखावा'। ब्रह्माजीने स्तुति करके यों वर मांगा है, - 'तृरानायक दे वरदानिष्दं। चरनांद्य प्रेम स्वा सुमदं। ६।११०।' शिवजीने भी 'अनुज जानकी सहित निरंतर। वसहु राम नृप मम उर अंतर।६।११८।' यह वर माँगा है। दूसरे, काननिवहारी धनुर्धारी रूप, यथा 'तद्दिप अनुज श्रीसहित खरारी। वसतु मनिस मम काननचारी!। सुतोद्याजीने स्तुतिमें 'काननचारी' और 'कोसलपित' दोनों शब्दोंका प्रयोग किया है- 'जो कोसलपित राजिवनयना। करहु सो राम हृद्य मम अयना'। पुनः, 'भूपित रूप' कहकर ऐश्वर्यरूपसे पृथक् मासुर्य्य दिभुज, नरस्त्य दाशरिय रामकी वन्द्रना जनाई। २-- 'उर्विजापित' और 'भूपित' पद दिए क्योंकि पृथ्वीके दामाद हैं, अतः उसका भार उतारने जा रहे हैं। ३--खर्रा--भूपितं अनूप रूप सबका कारण है। राजरूपसे मिनतकी याचना की, फिर स्तुति पढ़नेवालोंके लिए भिनतसिहत भगवत् धामकी प्राप्तिके लिए याचना की। इसीसे अंतमें स्तवका माहास्य कहा।

पु॰ रा॰ कु॰—१ (क) 'पठिनत ये स्तवं००' यह स्तोत्रका फल कहा। (ख) 'व्रजनित नात्र संशयं त्वदीय॰' इति।—मिक्युत होनेपर फिर नीचे गिरनेका हर नहीं रह जाता, यथा 'जे ज्ञानमानिवमत्त तव भवहरिन भक्ति न त्राहरी। ते पाइ सुर दुर्लभ पदादिष परत हम देखत हरी।। विस्वास किर सव त्रास परिहरि दास तव जे होइ रहे। जिप नाम तव विनु श्रम तरिहं भव नाथ सो समरामहे॥ ७. १३।' (ग) इस स्तुतिमें तीन भाग किए हैं। 'भजािम', 'नमािम' कहकर प्रथम भागमें मनु-प्रार्थित मूर्त्तिका पूर्व स्वरूप श्रवतार कहा। दूसरे भागमें विष्णुभगवान्का श्रवतार स्वरूप कहा। श्रोर तीसरे भागमें राजकुमाररूपसे प्रार्थना करके जनाते हैं

र्छ संशयं, † संयुताः—१७०४, गी० प्र०, भा० दा० । संयुतं-को० रा० ।

कि दोनों आप ही हैं। (घ) राजा कहकर एवं जानकीपित कहकर तब बर माँगते हैं जिसमें मिलनेमें सन्देह न रहे। यथा 'नृपनायक दे बरदानिमदं। चरनांबुज हेम सदा सुभदं। बारवार वर माँगउँ हर्राप देहु श्रीरंग। पदसरोज अनपायनी भक्ति॰'। (ङ) १२ श्लोकों में यह स्तुति की गई। प्रथम श्लोकमें गुण वर्णन किये, दूसरे में शृंगार कहा, तीसरेमें बीर, चौथे पांचवेंमें रामायण कही, छठेमें द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत कहा, सातवें में चरणसेवाका फल, आठवेंमें भजनकी विधि, नवेंमें निर्मुण कहा, दशवेंमें भगवत्प्राप्तिकी सुगमता-अगमता दिखाई, ग्यारहवेंसे वर माँगा और बारहवेंमें स्तुतिका माहात्म्य कहा।

२ - प्रथम श्लोकमें ही कहा था कि 'भजामि ते पदाम्बुजं', श्रतएव श्रंत में वर मांगा कि 'पदान्ज भक्ति देहि में'। इस स्तुतिमें पद्कमलका भजना कहकर फिर उनका माहात्म्य भी कहा 'त्वदंधिमूल ये नग००' श्रौर

श्चन्तमें उन्हींकी भिक्ति माँगी ।—'चरन सरोहह नाथ जिन कबहुँ तजह मित मीरि'।

प्रविचार अवतार तिया। 'अद्भुत' से निर्मुण और 'रयाम' से सगुण भाव व्यंजित किए। 'प्रफुल्ल कंज लोचन' से अखर डानन्द, 'प्रलंब' से नित्यवासुदेव मनुशतरूपाधेय द्विभुज परात्पर ध्वनित किया। 'त्रिलोकनायक धनुप धरं' अर्थात् त्रिलोकनाय होते हुए भी आपही धनुषवाण धारण किए। 'सुनीन्द्रसंतरंजनं' से 'सुनिगन मिलन विसेष वन' और शरभङ्गादि सुनियोंका मनोरंजन जनाया। 'अजादि देव सेवितं' से जाम्बवान् आदि (ब्रह्मादिके अवतारों) से सेवित कहा। 'विशुद्धवोधविग्रहं' से अवधधामयात्रा और 'समस्तदूषणापहं' से उपासकोंको अपिय उत्तरकाण्डकी कथा संगृहीत है। इत्यादि।' [पु०रा० कु० एवं वै० के भाव इस विषयमें छन्द (३) (४) में लिखे जा चुके हैं ] नोट—४ इस स्तुतिके संवंधमें मतभेद है कि यह संस्कृतकी है या भाषाकी। संस्कृतके पंडित इसको

नीट—४ इस स्तृतिके संवंधमें मतभेद है कि यह संस्कृतकी है या भाषाकी। संस्कृतके पंडित इसकी संस्कृत भाषाकी स्तृति माननेमें 'मुनीन्द्रसंतरंजनं' 'त्वदंधिमूल ये नराः' 'गति स्वकं' 'पदाटजभ कि देहि में' 'स्तवं इदं' 'नरादरेण', 'नात्र संशयं' इनमेंसे किसी शब्दमें लिङ्ग, किसीमें विभिक्त, किसीमें सिन्ध श्रादि दोष वताते हैं। श्रातः इसको भाषाकी ही स्तृति मानना उचित समभते हैं। हां, इस स्तृतिमें संस्कृतके किया पद श्रीर विभिन्तयुक्त शब्दोंका विशेषक्षसे प्रयोग किया गया है; इसीसे इसे कोई-कोई संस्कृतकी स्तृति

कहकर उपर्युक्त अशुद्धियोंको आर्पप्रयोग मानकर समाधान कर लेते हैं।

### दोहा—विनती करि मुनि नाइ सिर कह कर जोरि वहोरि। चरन सरोरुह नाथ जनि कबहुँ तजै मति मोरि॥४॥

व्यर्थ-मुनिने स्तुति करके माथा नवाकर फिर हाथ जोड़कर कहा—''हे नाथ! मेरी बुद्धि कभी आपके चरण कमलोंको न छोड़े'।। ४।।

पु॰ रा॰ कु॰—१ (क) पूर्व कहा है कि 'जोरि पानि अम्तुति करत'; अब यहां दुबारा हाथ जोड़ना कैसे कहा ? उत्तर यह है कि स्तुति करके अन्तमें जब उसका फल कहने लगे तब कहा था कि 'पठिन्त ये स्तवं इदं'। 'इदं' से जान पड़ता है कि उँगलीसे इशारा करके फल कहा । अंगुल्यानिर्देश करनेसे करसंपुट छूट गया था। अथवा, जब मस्तक नवाया तब दोनों हाथ अलग हो गए। पुनः, 'बहोरि' का सम्बन्ध दोनों खोर है। हाथ जाड़नेमें और वर माँगनेमें। एकवार चरणोंकी अक्ति माँगी 'पदाब्जभिक्त देहि से' और अबकी बार मांगते हैं कि चरण कमलको कदापि न छोड़ूँ (अर्थान् अचलता मांगी)।

ं) खर्ग- जीवया स्वभाव मायावश ऐसा हो गया है कि 'कबहुँ देख जग धनमय रिएमय कर हूँ नांग्य शासे खर्थान उन्होंके अनुसंधानमें दिनरात लगा रहता है उससे उसकी वृद्धि मिलन बनी रहते हैं ज्या है विन शोक र्षमा तीनी। केहि के मित उन्हें कृत न मलीनी ७.७१.६।', अतः माँगा कि जिल्ला कर्मा रहें। पुनः (स) तन इंद्रियाधीन, इन्द्रिय मनाधीन, सन बुद्धिके अधीन और बुद्धि आपके अवान है, यथा उर प्रेरक रघुवंसिबभूषन'। अतः माँगा कि बुद्धिमें ऐसी प्रेरणा कीजिए कि चरण

कदापि न छोड़े, क्योंकि चरणोंके छूटनेपर कहें भी ठिकाना न मिलेगा; यथा 'इहै कह्यो सुत वेद चहूँ। श्रीरवु-बीर चरन चिंतन तिज नाहिन ठौर कहूँ। वि० पि ।' (वि० त्रि० का मत है कि सुनिजी बुद्धि की प्रेरणाका वरदान मांगकर गायत्री जपके लदयकी ही सिद्धि चाह रहे हैं। गायत्रीकी उपासनामें बुद्धिकी प्रेरणा ही माँगी जाती है।) कुपासिद्धि चाही।

२—अित्रजीकी स्तुति सुनी, उन्होंने वर माँगा। पर प्रभुने उत्तर न दिया। कारण कि प्रभु अपनी ओरसे माधुर्य्य प्रहण किए हुए मर्यादाका पालन कर रहे हैं। आगे बिदा माँगते समय आप कह रहे हैं 'आयसु होइ जाउँ वन आना १००सेवक जानि तजेउ जिन नेहूं'। तब यहां स्पष्टकपसे वर कैसे दें ? पर मनमें ही वर देना समक लेना चाहिये। जनकजी और भरद्वाजजाके प्रसंगोंमें भी ऐसा हुआ है और उत्तरकाण्डमें विशष्टि जीके सम्बन्धमें भी चुप दिखाया है; पर जैसे वहां संतुष्ट होनेसे वर देना जनाया वैसेही यहां भी समक लेना चाहिए। इसीसे किवने न दोहराया। जनक प्रसंग, यथा 'बारबार मागों कर जोरें। मन परिहरें चरन जिन भोरें। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे। पूरनकाम रामु परितोषे॥ १.३४२॥ भरद्वाज प्रसंग, यथा 'अब करि कृपा देहु बर एहू। निज पद सरसिज सहजसनेहू।००। २.१००। सुनि मुनिबचन राम सकुचाने। भाव भगित आनंद अघाने'। विशिष्ठ प्रसंग, यथा 'नाथ एक बर मागउँ राम कृपा किर देहु। जनम जनम प्रभु पद कमल कबहुँ घटै जिन नेहु॥ ७.४६॥ अस किह मुनि बिसष्ठ गृह आए। कृपासिधुके मन अति भाए।"

नोट—१ किसी किसी का यह भी मत है कि प्रथम बार कुछ न कहा तब फिर हाथ जोड़कर मांगा तब प्रभुकी चेष्टासे उनकी प्रसन्तता जानकर वर देना समभ ितया। वाल्मीकीयसे पता चलता है कि स्त्रिका प्रभूमें पुत्रमाव स्त्रीर स्रतस्याजीका सीताजीमें सुता भाव था। यथा—'तं चावि भगवानितः पुत्रवस्यवत । ।।' (२।११७), 'प्रीतिं जनव मे वस्से दिव्यालंकार शोभिनी। २।११६.११।' स्त्रर्थात् 'भगवान् स्त्रित्रिते उनके साथ पुत्रका-सा व्यवहार किया। । ( स्रतुसूयाजीने कहा ) वेटी! दिव्य स्त्रलंकारों से शोभित होकर सुभे प्रसन्त करो। ११।' पुनश्च यथा—'सेयं मातेव तेऽनव। २.११७.१२।' स्त्रर्थात् ( मुनि श्रीरामजीसे कहते हैं कि ) स्रतुसूया तुम्हारी माताके समान पूज्य हैं। प्रमु भाव-प्राहक हैं, स्नतः 'एवमस्तु' कैसे कहते ?

प० प० प० -१ (क) 'पठंति ये''' का अन्वय इस प्रकार कर लें कि 'त्वदीयं (त्वत्कृतं ) इदं स्तवं ये' नरा आदरेण पठित्त ते ( मम ) भिक्त संयुता, ( भूत्वा ) पदं अजिन्त । अत्र संशय न।' तो भगवान्का चरस्वरूप अर्थ भी निकल सकता है। 'उरप्रेरक रवुबंसिवभूपन' होनेसे अजिजीकी वाणीहीसे मानों उन्होंने वर दिला दिया। (खा जो भक्त ऐश्वर्यभावनासे भजते हैं वे ऐसा ही वर माँगते हैं। जब भगवान् भी ऐश्वर्यभावमें रसते हैं तब 'तथास्तु' वा 'एवमस्तु' कह देते हैं। (ग) जब भक्त पूर्ण माधुर्योपासक रहता है तब वह छुळ माँगता नहीं। श्रीदशरथजी, श्रीविश्वामित्रजी, वाल्मीकिजी, जटायुजी और श्रीमुनयनाजी माधुर्योपासकों सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रीमुनयनाजीको अन्तमें रखनेका हमारा भाव यह है कि वे माधुर्यभावकां भूलकर चरण पकड़कर रह गई — 'रही चरन गहि राजी'। विशेष भाव वहीं देखो।

नोट—२ इस दोहेमें एक भी चौपाई नहीं है। ऊपर सोरठामें भगवान वैठे हैं और फिर छन्दसे ही स्तुतिका प्रारम्भ है। ऐसा करके कवि जना रहे हैं कि महर्षि अत्रिजीने मानों कमलका ही आसन दिया और स्तुति क्या कर रहे हैं. मानों प्रमुपर कमल ही कमल चड़ाते जा रहे हैं। यह भाव इससे निकलता है कि

मानस मुख-वन्दमें छन्द, सोरठा सुन्दर दोहा श्रोंको कमल कहा गया है।

प० प० प० प० निर्मातवकी विशेषता। (क) इसमें पाँच वार नमन किया गया है—'नमामि मक्तवस्तलं'. 'नमामि इंदिरापितं', 'नतोऽहमुर्विजापितं', 'नमामि ते०', 'नाइ सिरु'। पहले तीन वारके नमनमें पाँच-पाँच छन्दोंका अन्तर है तथापि तीसरे और चौथे नमनमें तो एक चरणका भी अन्तर नहीं है। कारण यह जान पड़ता है कि 'स्वभक्त-कलपपादपं सुसेव्य' का उचार होते ही भगवान् की भ कवत्व ग गर्क स्मरणसे हृदय कृतज्ञता-भावसे भर गया और वे 'प्रसीद मे नमामि ते' कहकर मानों यह जना रहे हैं। क

'मो पहिं होइ न प्रति उपकारा । वंद उँ तव पद बारहिं बारा ।'

(ख) छन्द २ में 'भवांबुनाथ मंदरं' शब्दोंसे सागरसंथनसम्बन्धी छनेक उल्लेख कर दिये हैं। अम्बुनाथ=चीरसागर। मन्दर=मन्दरपर्वत। मन्दरसे कूर्मकी ध्विन। अम्बुनाथ और मन्दरके साहचर्यसे संथन। अमृतप्राप्तयर्थ। मद=हालाहल। मोह=सुरा। मत्सर=बड़वानल। इन्दिरापित=विष्णु। इन्दिरा=लद्मी। अजादिदेव=सुर। सुरारिवृन्द=असुर। मनोजवैरि=हालाहल भच्नण् । सुरोगी=राहु। कल्पपादप=पारिजातक। मनोज=चन्द्रमा (चन्द्रमा मनसो जातः)। भजन=वासुकी। गुरु=धन्वन्तरि (सद्गुरु वैद्य)। स्वधामद और वत्सल=कामधेनु (यह मुंनियोंको सिली है)। मंडन=कौरतुभ। बाहु=उच्चैश्रवाः (वाहु'=वाहः, यथा 'वाहोश्रभुजयोः पुमान्' इति अमरव्याख्यासुधा)। शची=देवाङ्गनाः। अम्युज = शंख। शचीपित प्रिय=पेरावत।—इस प्रकार १४ रत्नोंका भी उल्लेख स्पष्ट है।

प० प० प्र०— र्यात्र स्तुति आश्लेपानचत्र है। दोनोंका मिलान—(१) अनुक्रम—यह स्तुति मानस में नवीं है और नवां नच्न आश्लेषा है। (२) नाम—आश्लेषा है। आश्लेप=आलिंगन, मिलना। अत्रिजीके नेत्र भगवान के चरण, भुज और मुख (शरीर) को बारंबार आलिंगन दे रहे हैं। पाँच बार 'नमामि', पाँच बार भजामि या भजन्ति और पाँच बार भगवानके चरणोंका उल्लेख स्तुतिमें है। इससे स्पष्ट है कि मुनि अपने नेत्रोंद्वारा बारंबार भगवानका आलिंगन कर रहे हैं। अतः स्तुति आश्लेषा है। (३) तारा-संख्या। ज्योतिषशास्त्रके प्रन्थोंमें कहीं पाँच संख्या कही है और कहीं छः। इस स्तुतिसे दोनों पत्तोंकां समन्वय हो सकता है। तथा संख्या छः लेना समुचित जान पड़ता है, कारण कि इस नच्नका आकार चक्र-सा है और चक्रमें समसंख्यक अरे होते हैं—'अरा इव रथनाभो'। भगवानके युगल चरण, युगल नेत्र और युगल बाहु भी मिलकर छः होते हैं। (४) आकारसास्य—नच्नका आकार चक्र-सा है। अभगवानका चक्र मुदर्शन

क्ष स्तवका चक्राकार होना निम्न आकृतिसे समभमें आ जायगा।

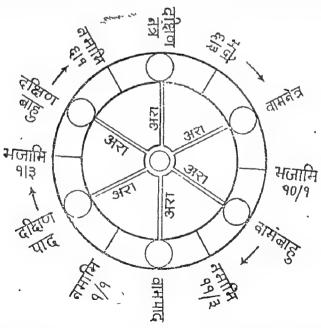

उपर्युक्त आकृतिमें श्रंक छन्द श्रीर चरण सूचक है। प्रदित्तण क्रमसे चलनेपर फिर १।१ उपक्रम श्रीर १११३ उपसंहार मिलकर सुदर्शन चक्र तैयार हो गया। 'नतोऽहं' श्रीर 'नाइ सिरु' तथा 'भजन्ति' शब्द नहीं लिये गए; कारण कि 'नमामि' में हाथ जोड़कर नमन है, श्रतः नाइ सिरु इस चक्रमें नहीं वैठता है। नतः का श्रर्थ नम्र भी हो सकता है। 'भजन्ति' का सम्बन्ध श्रित्रजीसे नहीं है। इस चक्राकृतिसे स्पष्ट हो जायगा कि दो वार नमामि क्यों साथ श्राया है।

है। उसको पदुर कहते हैं और इसने सुदर्शन मंत्रमें अक्र भी छः है। चक्र मंडलाकार होता है और सुति भी उपक्रममें 'नमामि', 'भक्त', 'पदाम्युज' है तथा उपसंहारमें भी 'नमामि', पदास्युज', 'भक्त' (भक्ति-संयुताः) है। इस तरह इसे श्री चकाकार जनाया। (१) देवता साम्य-नक्त्रका देवता 'कद्रूजाः' (सर्प) है। जैसे कर्द्रके पुत्र सर्वोंने सूर्वके घोड़ोंको वेष्टित किया, उसी रीतिसे सुनिके नेत्र श्रीरासर्जाके नेत्र, बाहु चरण ऋदि इन्द्रियस्य बोइंकि वेष्टित करते हैं। 'इन्द्रियाणि हयानाहुः। कट०।' 'सूर्य आत्नाजगतः' ।' श्रीरामजी ही ब्रात्मा हैं। इस प्रकार देवता-साम्य सिद्ध हुआ। (६) नवें गुनप्रामका फलश्रीतका साम्य— प्रिय पालक परलोक लोक कें, यह नवें गुरायामकी फलश्रुति है। और रहतिमें इहलोक-पालकत्व 'स्वभक्त कलपाइपं' से जनाया है। 'सुरारिष्टंदभंजनं' से ऐहिक संरक्षणत्व दिखाया है। 'अक्रामिनां स्वयासई' से परलोक-प्राति; 'समस्त वृष्णापहं', 'मदाविदोषमोचनं' में कामादिसे संरक्षण वताकर परलोक-पालकत्व वृश्ति किया। इत्यादि।

## श्रीयनुम्या-सीता चौर पातिव्रत्य-धर्म-वर्णन

श्रनुसुइया के पद गहि सीता। मिली वहारि सुसील विनीता॥ १॥ िषिपतिनी मन मुख अधिकाई। आसिष देइक निकट वैटाई॥ २॥

अर्थ-किर मुर्राल विनम्र श्रीसीताजी अनुमृयाजीके चरण पकड्कर अत्यंत शील और नस्रतापृर्वक उनसे मिलीं ॥ १॥ ऋषिपत्री श्रीअनुस्याजीके मनमें बहुत सुख हुआ। उन्होंने श्रीसीताजीको आशीर्वाद . देकर पास विठा लिया ॥ २ ॥

श्रीअनुस्याजी-ये अत्रिजी की परम सनी धर्मपत्नी हैं। अत्रिजीने रामचन्द्रजीसे इनका परिचय यो दिया है—(बारमी० ११६ ऋो० ६-१३)—"दश वर्षोतक लगातार वृष्टि न होनेते संसार दग्य होने लगा था तव इन्होंने ऋपने तपोबलसे फलमृल उत्पन्न किए, नंगाको यहाँ लाई छोर छपने बतींके प्रमावसे ही इन्होने ऋषियेकि वित्र दूर किए। देवकार्ये निमित्त इन्होंने दश रात्रिकी एक रात बना दी थी। इन्होंने दश हजार वर्षतक् बड़ा उम्र तप किया था। "इनके सतीत्वक प्रतापकी बहुत-सी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। ब्रह्माविष्णु महेश ने इनके सतीत्वकी परीका ली। उसका फल पाया। तीनोंको इनका पुत्र आकर वनना पड़ा। 'कतक' टीका-कारसे नानेशने रामाभिरामीटीका (वाल्मीकीयरामायरा) में अनुसूर्याजीके सम्बन्धने यह कथा उद्धृत की है कि अनुसुवाजीकी कोई एक सर्खी थी; उसको किसी अपरायस सार्करडेय ऋषिने शाप दे दिया था कि तू स्योदिय होते ही विवया हो जायगी। वह रोती हुई अनुसूयाजीके पास आई। इन्होंने उसपर दया करके अपने त्यांवलसे स्ट्यंका उदय होना ही वन्द कर दिया। जिससे दशरात्रिकी एक रात्रि हो गई। तब ब्रह्माद देनतात्रोंने आकर इस सर्वीके पतिके मरनेका शाप स्थिगत कर दिया, वह विश्ववा न होने पाई। ऐसा होने पर सुर्व्योद्य हुआ । इनके तपस्या और प्रभावकी विस्तृत कथाएँ महामारत, मार्करहेय पुराण और चित्रकूट- . माहात्म्यमं दी हुई हैं। शिव पु० चतुर्थ कोटि रहसंहिता छ०३,४ में छनुसूयाजीके संदाकिनी गंगाको लाने-की क्या मिलती है। चित्रकूटमें कामद्वनमें अनुस्याजी सहित श्रीअदिजी अपने आश्रममें तपस्या करते थे। एक समय वहाँ सो वर्षकी अनावृष्टिसे अकाल पढ़ गया, सर्वत्र हा-हा-कार मच गया। सवको हु खी देख न सकनेक कारण श्रत्रिजीने समाधि लगा ली । तब उनके शिष्यादि उनकी छोड़कर चल दिये । परन्तु श्रृष्ठस्थाजी सब ऋष्ट सहकर उनकी सेवामें वहीं उपस्थित रहीं । वे नित्य मानसी पार्थिय पृजा करके शिवर्जा-को संतुष्ट करती थीं। उनका तेज अन्तिसे इतना वड़ गया या कि देवता, देख आदि सी उनके सामने

<sup>्</sup> छ दीन्ह—को० रा० । नेइ—१७२१, १७०४, १७६२, छ०, भा० दा० ।

न हो सकते थे। महर्षि और उनकी पत्नीका तप देखकर देवता, महर्षि तथा गंगा आदि उनकी वड़ी सराहना करने लगे कि ऐसा कठिन तप देखनेमें नहीं आया। वे सब इनके दर्शनको आए और चले गए, पर गंगाजी और शिवजी वहीं रह गए। गंगाजीने सोचा कि ऐसी महान सतीका कुछ न कुछ उपकार में कर सकृ तो अति उत्तम है।

इस प्रकार अकालके चोवन वर्ष वीत गए। अनुसूयाजीका भी यही संकल्प था कि जवतक स्वामी समाधिस्थ हैं तवतक मैं भी अन्तजल न ब्रह्ण कहाँगी। ४४ वर्ष वीतनेपर महर्षिने समाधिविसर्जन किया छोर अनुसुयाजीसे जल माँगा वे कमण्डल लेकर आश्रमसे वाहर निकली और चिन्ता करने लगी कि कहाँ जल मिले जिससे में स्थामीको संतुष्ट कर सकूं। उसी समय मूर्तिमान गंगाने उनको दर्शन देकर पूछा कि देवि ! तुम कोन हो, कहाँ जाती हो, क्या चाहती हो, सो कहो मैं उसे पूरा कहाँ। आश्चर्यान्वित हो श्रीच्रतु-स्याजीने पूछा कि यहाँ बनमें तो कोई रहता नहीं, न आता है, आप कौन हैं यह कृपा करके वतलाएँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी तपस्या, स्वामी और शिवजीकी सेवा तथा धर्मपालन देखकर मैं वहुत प्रसन्त हूँ, तम जो माँगो मैं हूँ। तब श्री अनुसूयाजाने हर्पपूर्व प्रणाम करके कहा कि आप प्रसन्न हैं तो जल दीजिए। इन्होंने कहा, 'श्रच्छा एक गड्डा बनास्रो। इन्होंने तुरत एक गड्डा खोद दिया। गंगाजी उसमें उतरकर जलरूप हो गई। इन्होंने जल लिया और प्रार्थना की कि जवतक मेरे स्वामी यहाँ न आ जायँ तवतक आप यहाँ उपस्थित रहें। प्रार्थना करके जल ले जाकर इन्होंने स्वामीको दिया। उन्होंने आचयन आदि करके जल पिया और संतृष्ट होकर पृद्धा कि जल कहाँ से लाई हो ऐसा स्वादिष्ट जल तो इसके पूर्व कभी नहीं मिला था। इन्होंने उत्तर दिया कि आपके प्रथके प्रभाव और शिवजीके प्रतापसे गंगाजी यहाँ आई हैं, उन्हींका यह जल है। श्राश्चर्यमें होकर वे दोले कि प्रत्यच देखे विना हमें विश्वाम नहीं होता ! अनुस्याजी उनको साथ लेकर वहाँ आई' । महर्पिजीने छंडको जलसे भरा देखा और गंगाजीका दर्शन भी पाया। फिर दोनोंने दंड-वत् प्रणाम स्तुति करके उसमें स्नान कर नित्य कर्म किया। तब गंगाजीने कहा कि अब मैं जाती हूँ श्रीअतु-सुयाजी तथा महर्षि दोनोंने प्रार्थना की कि आप प्रसन्न होकर जब यहाँ आ गई हैं तो अब इस बनको छोड़-कर न जायाँ। उन्होंने कहा कि यदि तम लोकका कल्याण चाहती हो तो तुमने जो शिवजी और स्वामीकी सेवा की है उसमें से एक वर्षकी सेवाका फल हमें दे दो तो में यहाँ रह जाऊँ। 'शङ्कराचेनसम्भूत फलं वर्षस्य यच्छसि । स्वामिनश्च तदास्थास्ये देवानामुपकारणात् । ४ ४३ । तस्माच यदि लोकस्य हिताय तत्रयच्छसि । तर्ह्याहं स्थिरतां चाम्ये यदि कल्याण्मिच्छिसि ।४७ ' (शिव पु० स्द्र सं०)। उन्होंने अपने एक वर्षका तप दे दिया और उस दिनसे वे वहाँ रह गईं और उनका नाम 'मंदाकिनी' हत्रा।

वि० त्रि०—'न गुणान् गुणिनो हन्ति स्तौति चान्यगुणानि । न हसेत् परदोपांश्च सानुसूया प्रकी-र्यते।' श्रयीत् जो गुणीके गुणोंमें दोप नहीं लगाता श्रौर दूसरेके गुणोंकी स्तुति करता है, दूसरेके दोषोंका उपहास नहीं करता, उसे श्रनुसूया कहते हैं।

प० प० प० प० चात्रसूया नाम सार्थ है। जिसमें असूया नहीं है वह अनुसूया है। त्रिगुणातीत जीव ही छात्रि है; तथापि जीवकी अर्धाङ्गी बुद्धि जवतक छसूयारहित न हो जाय तबतक कोई भी 'ऋत्रि' नहीं हो सकता. छौर छात्रि हुए विना कोई भी परम विरागी नहीं हो सकता; यथा 'कहिय तात सो परम विरागी। त्रिन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी'। छौर परम विरागी हुये विना श्रीरामजी हृदयरूपी आश्रममें पधारते ही नहीं।

टिप्पणी- १ (क) 'पद गिह सीता मिली बहोरि' इति । (हमने 'बहोरि' को आदिमें लेकर अर्थ किया है। इसमें 'बहोरि' का भाव यह है कि जब श्रीश्रित्रजी स्तुति कर चुके तब श्रीसीताजी श्रीअनुसूयाजीके समीप गई और उनके चरणोंको पकड़कर प्रणाम करके उनसे मिलीं। पं०रामकुमारजीने 'बहोरि' को 'मिली'

का विरोपण मानकर ही अर्थ किया है। श्रीचकजी पं० राष्ट्रमारजीसे सहमत हैं। वे लिखते हैं कि "श्री जानकी जीके लिये 'भिन्ती बहोरि' कहा गया है। इसका तात्पर्य स्पष्ट है। जब श्रीराम लद्मग्-जानकी जी श्राश्रममें श्राय तव अनुस्याजीने नहींप श्रविक साथ उनका स्वागत किया। वे कुछ छटियाके भीतर वैठी नहीं रह गईं। तीनोंने ही ऋषिपत्नीको प्रणाम किया। श्रीजानकीजीको श्रनुसूयाजीने हृदयसे लगाकर आशी र्वाद् दिया। इस प्रकार एक दार अप्रममें आते ही श्रीजानकीजी उनसे मिल चुकी हैं। अनुस्याजी जानकीजी से अलग निजना चाहती थीं और यह स्वामाविक था। अतः श्रीजानकीजी अव र्छाटयाक भातर जाकर उनसे निर्ज़ी।" और नि॰ ति॰ कहते हैं कि अनुस्याके राम अत्रिजी ही थे, अतः ने रामदर्शनके लिये नहीं श्राई'।)। चरना स्वर्श करके भेंदना यत्रतत्र कहा नया है। यह रीति-सी जान पड़ती है। यथा 'गुरुपतिनिहि मुनितियन्ह सनेता। मिली प्रेमु किह जाइ न जेता । विदि विदि पग स्थि सबहीके। आसिर बचन लहे प्रिय र्जीके ॥ "लागि लागि पग सविन सिय भेंटति चति चतुराग । २ २४६ ।', 'करि प्रनाम भेंटी सव सासू । २. २२०।' ख़ियोंकी चाल है कि दोनों हाथोंसे चरणोंकी बंदना करती हैं, पालगी करती हैं, यथा 'जाइ सासु पदक्रमल जुग बंदि बैठि सिरु नाइ। २.४७।' पुनः, [ भाव कि सीताजीने चरण पकड़े तव उन्होंने हृदयमें लगा जिया। जैसे 'करत दंडवत सुनि डर लाये' वैसे ही यहाँ। -( प्र० )। पहले 'पद गहे' फिर कंठसे लगा कर मिलीं, इसीसे वक्ता लोग प्रशंसा करते हैं। (खर्रा)। ( ख ) 'रिषिपीतनी मन सुखः' इति। चरण स्पर्श क्रिया अतः आसिष दी और 'मिली वहोरि' अतः 'मन सुन्व अधिकाई' कहा। पुनः, श्रीसंताजी आनन्दरूपा हैं. यथा 'श्रीगनसांत्रिय्य वगाव्यगदानस्वयायिनी' (रा० उ० ता०)। ऋतः सुख हुऋा। (मा० सं०)। पुनः, जिनके जनक महाराज ऐसे पिता और चक्रवर्ती दशस्य महाराज ऐसे श्वसुर वे ही सीता केवल पतिशेमके कारण सर्वे वैभवका त्यागकर सुनिव्रत वेष छाहार स्वीकारकर प्रसन्नतापूर्वक पतिके साथ नगे पेर भयानक वनमें किर रही हैं, ऐसी पतिब्रताशिरोमीं राष्ट्रिय चाश्रममें चाई, यह सममन्नर विरोष सुख हुआ। (प० प॰ प॰ ) ]। ग) 'आसिष देइ' इति । खियोंको सुहानका आशीर्वाद परम प्रिय होता है, वहीं आशीर्वाद दिया। यथा 'सदा सोहानिनि होहु तुम्ह जय लाग माह श्रहि सीस। २.११७।', 'श्रचल होड श्रहिवात हुन्हारा । जब लिंग गंग जसुन जलवारा । २,६६। अ० रा० में आशीर्वाद यह दिया है कि खुनाथजी हराजपूर्वक तुन्हारे साथ लोटें। यथा 'हुशर्का रावको बातु त्वया सह पुनर्यहम् ।२.६.६०।' ( घ ) 'निकट वैठाना' श्रादर है।—'श्रमुस्या समालिंग्य वत्से सीतेति सादरम्। ছা০ रा० २.६ =७।', पुनः यथा उठे सकल जव रबुर्गत ब्राए। विस्त्रामित्र निकट वैठाए।', 'भरत वसिष्ठ निकट वैठारे। नाति धरमसय वचन उचारे। २० १७१।', 'ऋषि चठाइ प्रमु हृद्य लगावा । ऋर गहि परम निऋट वैठावा । ४.३३।', 'जानि प्रिया आद्रु आति र्कीन्हा । वामभाग आसन हर दीन्हा । १.१०७ ।', 'तव नृप दृत निकट वैठारे । मधुर मनोहर वचन उचारे । १.२६१।'. 'ऋति आहर समीप वैठारी। ६,३७.४।'. ( ह ) यहाँ मन. वचन और कर्म तीनों से आहर दिकाया है - 'मन सुल अविकाई' यह मन, 'खासिष देड़' यह वचन और 'बैठाई' यह कर्म है।

दिन्य वसन भूपन पहिराए। जे नित नृतन अवल सुहाए।।३॥ फर रिपिववृ सरनक सुद् बानी। नारि धर्म कछ व्याज बलानी।।थ॥

कर्य—दिव्य वस्त्र और भूषण पहनाए जो नित्य स्वच्छ और मुहावने वने रहते हैं ॥३॥ ऋषिपत्नी अतुम्याजीने रसीली क्रोमल बाग्हीसे क्षियोंके कुछ पानित्रत्यवर्म उनके बहानेसे बखानकर कहे ।४॥

उ॰ ग॰ छ॰ - १ (क) दिव्य बस्तमूण्या पहनाकर, अर्थात् अर्थ देकर, तब बर्मी पदेश किया, इसीसे

ई सरल—इ०, को० रा०, रा० प्र०। सरस—१७२१, १७६२, १७०४ ( राँ० ना० )।

धर्मसे मोचकी प्राप्ति आगे कहेंगी, यथा 'चिनु अस नारि परम गित-लहई'। रहा काम वह भी इसी धर्ममें वताया है, यथा 'सपनेहु आन पुरप जग नाहीं।' अपने ही पितसे रमण, यह काम है। इस प्रकार अर्थ, धर्म, काम और मोच चारों पदार्थ दिए। (स) आमूपण पहनाने और कथा कहनेकी शोभा माधुर्य्य है। इसीसे अनुसूयाजीने जानकीजीका ऐश्वर्य कथन न किया, जैसा कि गंगा आदिने किया था, यथा 'सुनु रघु-वीर शिया वैदेही। तब प्रभाव जग बिदित न केही॥ लोकप होहिं विलोकत तोरें। तोहि सेविहं सब सिधि कर जोरें। २१०३।' (ग) 'दिव्य' का अर्थ किवने स्वयं खोल दिया है कि 'नित नूतन अमल सुहाए' है। दिव्य हैं अर्थात् देवताओं के योग्य हैं, सदा एकरस चमक दमक बनी रहेगी। प्राकृत वस्नसूषणमें तीन दोप हैं—पुराने, मिलन और शोभाहीन हो जाना। इन तीन दोपोंसे रिहत जनाया। (घ) वस्नसे षोडशश्रंगार और सूष्णसे वारहों आमूपण सूचित किये। १२ आमरण ये हैं—नूपुर, किंकणी, चूड़ी, अंगूठी, कंकण, विजायठ, हार, कंठशी, बेसर, विरिया, टीक़ा और सीसफूल।

नोट—१ श्रीसीताजीने ऋषिपत्नीके दिए हुए आभरण वस्त्रको प्रीतिदान समस्त्रर प्रह्ण किया। यथा 'इदं दिव्यं वरं माल्यं वस्त्रमामरणानि च। श्रङ्गरागं च वैदेहि महाईमनुलेपनम् ॥ १८॥ मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत्। अनुरूपमसंक्षिष्टं नित्यमेव भविष्यति ॥१६॥ अङ्गरागेण दिव्येन तिताङ्गी जनआस्त्रजे। शोभयिष्यसि भतीरं यथा श्रीविष्णुमव्ययम् ॥ २०॥ सा वस्त्रमङ्गरागं च भूषणानि सजस्त्रया। मैथिली प्रतिजग्रह प्रतिदानमनुत्तमम् ॥ २१। वाल्मी० २।११८ ।' अर्थात् 'सीते! में तुम्हें यह दिव्य और श्रेष्ठ माला, वस्त्र और आभरण, श्रेष्ठ अंगराग देती हूँ। इनसे तुम्हारे अंगोंकी शांभा होगी। उपयोग करनेपर भी ये खराब न होंगे। दिव्य अंगरागसे तुम अपने पतिको सुशोभित करोगी जैसे लह्मी विष्णुको शोभित करती हैं। श्रीजानकीजीने वस्न, अंगरागसे तुम अपने पतिको सुशोभित करोगी जैसे लह्मी विष्णुको शोभित करती हैं। श्रीजानकीजीने वस्न, अंगराग, भूषण और माला अनुप्याजीके श्रेष्ठ ग्रीतिदानस्वरूप लीं।' अ० रा० में विश्वकर्माके बनाये हुये दो दिव्य छंडल, दो स्वच्छ रेशमी साड़ियाँ और अंगरागका देना लिखा है, यथा 'दिव्ये दवी दुरु हो दिव्य छंडल, दो स्वच्छ रेशमी साड़ियाँ और अंगरागका देना लिखा है, यथा 'दिव्ये दवी दुरु हो निर्मते विश्वकर्मणा। दुक्ते हे ददौ तस्यै निर्मले मिक्तसंयुता।। २.६.८८। अङ्गरागं च सीताय ददौ दिव्यं श्रुमानना।' उत्तम पतित्रता ही जान सकती है कि पतित्रताकी क्या रीति है। उसके अनुसार इन्होंने आगेकी जानकर दिव्य वस्न भूषण दिये जो लंकामें काम दें।

२ मा० म०—(क) अनुसूयाजीने, यह सोचकर कि ये वनवासमें हैं, १४ वर्षतक इनको दूसरा वस्तुम्पण न दिया जायगा। श्रीर लदमणजी एक तो लड़के हैं, दूसरे वे चरण से ऊपर दृष्टि नहीं करते, अतएव वे इनके वस्त्रभूषणकी आवश्यकता जान नहीं सकते, फिर अ० रा० के अनुसार जब श्रीरामजीने देखा कि जानकीजी अवश्य साथ जायेंगी तब उन्होंने कहा कि अच्छा, अपने हार आदि आभूषण गुरुपत्नी श्रीअरुन्धतीजीको दे दो श्रीर साथ चलो। श्रीसीताजीने तब अपने मुख्य आभूषण दे दिए। यथा 'श्रुक्थिय देवौ सीता मुख्यान्यामरणानि व। २.४.५३।' अतः श्रीअनुसूयाजीने इनको दि्वय भूषणवस्त्र दिए, जो सदा एकरस नित्य नये वने रहें। (श्रीचक्रजी लिखते हैं कि श्रीरामलदमणजी तो पुरुष ठहरे, बलकल पहनकर उनका काम चल जायगा। वलकल मैला हो या फटा तो दूसरे वलकल या वृत्तको छालका अभाव नहीं, किन्तु श्रीजानकीजी वल्कल पहनकर रहें, यह बात श्रीअनुसूयाजीका हृदय भी सहन नहीं कर सकता। जो राजछुमारी अयोध्यासे चलते समय बल्कल पहनका तक नहीं जानती थीं वे केवल वल्कल घारण करके कैसे रहेंगी श्रीर, वस्त्र तो फटेंगे और मैले भी होंगे और श्रीराम ठहरे नियम-निष्ठ, वे मला वस्त्र मँगानेकी व्यवस्था क्यों करने लगे शिकर अब वे यहाँसे भी जा रहे हैं। अतः इसका प्रवन्य कर देना हो चाहिए कि उन्हें मैले वा फटे वस्त्र न पहनना पढ़ें। स्मरण रहे कि श्रीअन्निजी तथा श्रीअनुसूयाजी दोनों ही श्रीसीता-रामजीको परत्रहा जानते हैं और यह भी जानते हैं कि इनके शरीर तथा वस्त्र भूषण आदि सब चिन्मय हैं तथापि उनका दोनोंपर वात्सल्यस्नेह हैं। और प्रेमका स्वभाव ही शंकालु है। अतः अपने वात्सल्यस्नेहवश

श्रीश्रानुसूयाजी श्रीजानकीजीके लिये वस्त्र श्रीर श्राभूपण पहलेसे ही प्रस्तुत रक्खे हुये थीं।) तीर्थ व्रतमें दृसरेका घान्य श्रीर फिर ब्रह्मधान्य प्रह्ण करना योग्य नहीं, उसपर रामजी उदारचूड़ामिण और इस समयमें चानप्रस्थ ख्रवस्थामें हैं, भोजनसे श्रीधक तो लेना ही न चाहिए। तव कैसे लिया ! समाधान यह है कि श्रीरामजीने भोजन ही लिया। पर जानकीजीने श्रीर भावसे भोजनसे भी श्रीधक लिया। वह यह कि श्रानुसूयाजी पृथ्वीके श्रंशसे उत्पन्न हैं श्रतः सीताजीने पुत्रिभावसे स्वीकार किया। श्रिथ दी० कार लिखते हैं कि "महारानीजीने श्रानुसूयाजीको सरकार (श्रीरामजी) की सास जानकर लिया। श्रिथीत् श्रानुसूयाजी पृथ्वीके श्रंशसे प्रगट हुई हैं इस वातको श्राडोल युद्धिवाले जानते हैं।" (श्र० दी० च०)। (पृथ्वीके श्रंशसे प्रकट होने श्रीर उसके कारण श्रीरामजीकी सास होनेका प्रमाण हमको नहीं मिला। भा० ३.२४ में इनको कर्ममजीकी कन्या कहा है)।

प्र०—राजकुमारी कहनेसे वात्सल्य भाव प्रवल जनाया श्रौर सुनयनादिकके साथ बहुत दिन श्रनु-सूयाजी रहीं यह भी ज्ञात होता है। श्रतः पुत्रिभावसे दिया लिया गया।

नोट—२ एक व्यासजी काशीजीमें कहते थे कि सुनयनाजी और अनुसूयाजी वहिनें हैं और आज कजली तीज है। इस दिन माता कन्याको वस्ताभूषण देती है। इसी विचारसे रामजी सीताजीको यहाँ लेकर आए। पर यह सर्वथा कपोज कल्पित भाव है। अनुसूयाजी कई मऋषिकी कन्या हैं, यह भा० स्कं० ३.२४ और ४ अ०१ से सप्र है। कर्दमजीको नौ कन्याओं के नाम हैं –कला, अनुसूया, श्रष्टा, हिव भूँ, राति, क्रिया, स्याति, अरुन्धती और शान्ति। इनके पित के नाम क्रमसे ये हैं – मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्य, पुलह, कृतु, भृगु, विसप्त और आव्या ऋषि जो बहााके पुत्र हैं। (भा ३.२४.२२-२४)। ऋषिकन्या यदि सुनयनाजी होतीं तो राजाको कर्दाप न व्याही जातीं। दूसरे अनुसूयाजी सृष्टिके आदिमें हुई और राजा जनक त्रेतामें। श्रीहरिजनजी कहते हैं कि रुद्रसंहिता (शिवपुराण्) पार्वतीखण्डमें लिखा है कि सुनयनाजी, कीर्ति (खुषमानुजा) और मेनाजी ये पूर्व जन्ममें पितृकन्यायें थीं जो सनकादिके शापसे पृथ्वीपर जन्मीं। इस प्रकार भी अनुसूयाजीका इनसे नाता नहीं पाया जाता। वात्सल्यभावसे प्रीतिदान दिया गया वह सीताजीने लिया, प्रीतिदानमें योग्य अयोग्यका विचार नहीं। वाल्मीकिजीका मत है कि वस्त्रभूपण्सिहित विसप्तजीने श्रीसीताजीको श्रीरामके साथ भेजा था। पुनः, कजली तीज भाद्रपदमें होती हैं जो वर्षाकाल है और वर्षकालमें प्रसु चित्रकूटमें ही थे। वि० त्रि० का सत है कि "अनुसूयाजी चन्द्रकी माता हैं। चन्द्रसे ही चित्रयोंका एक प्रधान वंश चला है। सूर्यवंश और चन्द्रवंशमें कन्याका लेन-देन है। इसिलीय अनुसूयाजी कुलवृद्धा हैं। अतः उनका प्रीतिदान स्वीकार करना पड़ा। सम्भवतः इसी भयसे श्रीसीताजी फिर किसी ऋषिपत्रीसे नहीं मिली"।

३ 'सरस मृदुः" 'इति । सरस = रसभरी, रसीली, सुधारसमयी । मृदु = कोमल अर्थात् कानोंको सुननेमें सुखद । यथा 'नाथ तवानन सिस स्रवत कथा सुधा रबुवीर । श्रवन पुटिन्ह सन पान किर निहं अधात मित धीर । ७.४२ ।' तथा यहाँ अनुसूयाजीके मुखसे अमृतसम वाणी निक्तली जिसे जानकीजी पान कर रही हैं । 'कछु व्याज वखानी' अर्थात् नारी धर्मके वहाने कुछ स्तृति की । पुनः, इनके वहाने में कुछ स्त्री- धर्म कहे ! ऋपिने रामजीकी पूजा और सहावने वचनोंसे स्तृति की । ऋपिपत्नीने सीताजीकी पूजा वस्रभूपणसे की और सरस सृदु वाणीद्वारा स्तृति की ।

श्रीचक्रजी —श्रीजानकीजीको इस उपदेशकी कोई आवश्यकता नहीं है जैसा अन्तमें स्वयं अनुसूयाजीने कह दिया है, तथापि उपदेश दिया गया, इसका मुख्य कारण है स्नेह। दूसरे यह सीधा उपदेश है भी नहीं। 'कछु व्याज वखानी' का अर्थ ही है कि जिसे उपदेश दिया जा रहा है, उपदेश उसके लिये नहीं है। उसे तो केवल निमित्त वनाया गया है।

मातु पिता श्राता हितकारी । मितप्रदक्ष सच सुनु राजकुमारी ॥५॥ श्रमितदानि भर्ता वैदेही । श्रथम सो नारि जो सेव न तेही ॥६॥ धीरज धर्म पित्र श्ररु नारी । श्रापदकाल परिखन्नहि चारी ॥७॥

अर्थ — हे राजकुमारी ! सुनो । माता, पिता, भाई और हितकारी तव थोड़ा ही (अर्थात् प्रमाणभर ही सुख) देनेवाले हैं ॥४॥ हे वैदेही ! पित अतुल (सुख) दान देनेवाला है। जो उसकी सेवा न करे वह स्त्री अधम है ॥६॥ धेर्य, धर्म, मित्र और स्त्री ये चारों विपत्तिके समय परखे जाते हैं ॥७॥

श्रीचक्रजी—श्रीद्ययोध्याजीमें माता कोसल्याके समीप स्वयं श्रीजानकीजीने श्रीरामजीसे जो कुछ कहा है—'मातु पिता भगिनी प्रिय भाई। प्रिय परिवाक सुद्धद समुदाई।। सांसु ससुर गुरु सजन सहाई। सुत सुदर सुसील सुखदाई।। जहाँ लगि नाथ नेह ऋर नाते। पिय विनु तियहि तर्रानहु ते ताते।' मानों थोड़े शब्दोंमें ऋनुसूयाजी श्रीवैदेहीजीकी उन वातोंका ही समर्थन कर रही हैं।

टिप्पर्गी - १ 'मालु पिता''' इति । (क) नैहर (मायका) का प्रेम, आपत्काल और पतिकी कुरूपता ये तीनों पाति झत्यके वाधक हैं। अतएव प्रथम इन वाधकोंको कहकर तब धर्म कहेंगी। (ख) 'मितप्रद'। यों तो माता-पिताका स्तेह सदा संतानपर रहता ही है पर शास्त्रानुसार माताका दुलार ४ वर्ष और पिताका १० वर्षतक रहता है। विवाहके पश्चात् उतना प्रेम नहीं रहता। भाईका प्रेम माता-पितासे कम होता ही है। इत्यादि । ये सभी किसी-न-किसी निमित्तसे कोई पदार्थ देते हैं । फिर भी ये सव प्रकारके सुख नहीं दे सकते श्रीर न सर्वस्व देते हैं। स्रतः 'मितप्रदः' अर्थात् थोड़ा दान देनेवाला कहा। (ग) 'श्रमितदानि' स्रथीत् सर्वस्व देता है। जो सुख माता-पिता आदि देते हैं वह सब तो पित देता ही है पर साथ ही परलोक-सुख भी देता है। पति से श्लीका लोकपरलोक दोनों बनता है। अतः अमितदानी कहा।—'पति सेवत सुभगति लहैं' यह परलोकका वनना कहा और 'दानि'से लोकका वनना कहा। [ चार पुरुपार्थी मेंसे धर्म, काम और मोच तो केवल पतिसे ही सिद्ध होते हैं, रहा अर्थ यह अन्यत्र भी मिल सकता है पर एक सीमा तक ही। माता-पिता भाई आदिके धर्ममें उसका कोई भाग नहीं, किन्तु पतिकी तो वह सहधर्मिणी है। पतिके धर्ममें उसका श्रीर उसके धर्ममें पतिका भाग होता है। कामकी सार्थकता ही पतिके साथ है। पतिके श्रातिरिक्त कामका सेवन तो नरकका द्वार है। पति ही नारीको विना सीमाका सुख देता है। वह पतिकी अर्थाङ्गिनी हो जाती है। वह दान या श्रनुप्रह नहीं पाती, वह वहाँ स्वत्व पाती है। ( श्रीचक्रजी )। तन, मन, धन, माँग (सुहाग) सुख और को खसुख देता है जिससे उसका भी उद्घार होता है। अतः उसके दानकी मिति नहीं। (बै॰)। वाल्मी० २.११७ में भी कहा है—'नातोविशिष्टं पश्यामि वान्धवं विसृशन्त्यहम् । सर्वत्र योग्यं वैदेहि तपः क्रुतिमवाच्ययम् । २४-२४ । अर्थात् वहुत विचार करनेपर भी पतिके समान हितकारी बंधु मैं दूसरोंको नहीं पाती। पति सर्वे प्रकारसे ( लोक परलोक दोनोंमें ) हितकारी है। यह तपस्याका अविनाशी फल है। इससे मिलता हुआ श्लोक शिव पु० रुद्र सं० २ पार्वती खंड अ० ४४ में यह है—'मितं ददाति जनको मितं भाता मितं सुतः। अमितस्य हि दातारं भर्तारं पूजयेत्सदा। ४०। अर्थात् ( माता ) पिता, भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं परन्तु पति अमित सुख देता है, इस कारण उसे सदा पूजे। स्कंद पु० हा॰ घ० सा० ७ में भी यह स्होक है। भेद इतना है कि 'जनको' और 'पूज्येत्सदा' के वदले क्रमशः 'हि पिता' और 'का न पूजयेत्' है।] 'राजकुमारी' सम्बोधनका साब कि चाहे वह राजकुमारी ही क्यों न हो पर माता-पिता साई सब प्रमाणभर ही देते हैं, सब नहीं दे सकते। मितप्रदके साथ राजकुमारी धौर 'अमितदानि भर्ता' के साथ

क्ष भित सुख प्रद्—को॰ रा॰! भितप्रद सब—१७०४, १७२१, १७६२, छ०, भा॰ दा॰ ।

'वेदेही' पद दिया। 'वेदेही' पदका भाव कि पतिकी सेवामें तनमनसे लग जाय, देह-सुध भी न रहे, देहके सुख, सुविधा श्रम व्यादिका ध्यान न रहे।

प० प० प० प०-१ 'राजकुमारी'में वही भाव है जो उपर 'सुख अधिकाई' में बताया है। 'अमितदानि' का भाव कि पित अपना तारुएय, अपना तेज, अपना गोत्र, अपना स्वातन्त्र्य तथा अपनी सारी सम्पत्ति ही नहीं वरं अपने सत्कर्मीका आया पुरुष भी सती पत्नीको दे देता है। पुरुषका किया हुआ पाप पत्नीको नहीं भोगना पड़ता, पर पत्नीकृत पापोंका अर्धभाग तो पुरुषको लेना ही पड़ता है। २ 'वैदेही' का भाव कि तू

देह-सुखकी किंचित् त्र्याशा न रखकर ही पति सेवामें तत्पर है, यह मैं जानती हूँ।

नोट—१ 'धीरज धर्म मित्र अरु नारी ''' इति ।-विपत्ति आनेपर धैर्य्य बना रहे, धर्मसे च्युत न हो, मित्रका प्रेम न घटे किन्तु अधिक वढ़ जाय, स्त्री पित्रका अधिक प्यार, सम्मान और सेवा करके उसे प्रसन्न रक्खें, तब वे सच्चे और खरे हैं, यथा 'कुदिन हितू सो हित सुदिन हित अनिहत किन होइ। सिस छिविहर रिव सदन तड मित्र कहत सब कोइ'—(दो० २२२)। अच्छे दिनों में इनके खरे होनेकी परख नहीं हो सकती, यथा 'आपात्र सुमित्रं जानीयाद युद्धे रहरं धने शुचिम्। भार्यो चीरोषु वित्तेषु व्यक्षनेषु च बांधवान्' हित प्रस्तावस्ताकरे।—(पु०रा०कु०)। इस स्त्रोकमें भी 'जानीयाद' शब्द है जो परखने या परीचाका अर्थ देता है न कि प्रतीचा वा राह देखनेका। पुनः, यथा 'न चा भार्यो समें किनिद्विवते भिष्ठकां मतम्। श्रीष्यं सर्वदुःखेषु सत्यमेतद्ववीमि ते।२६।' ( महाभारत वन प० अ० ६१ नलदमयंतीसंवाद )। अर्थात् वैद्योंके प्रतसे सर्वदुःखोंमें खीके समान दूसरी श्रीपि नहीं है यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहती हूँ। श्रतः स्त्रोको चाहिए कि आपत्तिमें वह पतिका साथ न छोड़े।

नोट—२ परखना शब्द प्रायः मणि, रुपया, सोना, आदिके लिए प्रयुक्त होता है। जैसे पारिखी अग्निमें तपाकर या वजाकर या अन्य ढंग से उनकी पहचान करता है कि खरे हैं या खोटे वैसे ही आपित में इनके खरे खोटेपनकी परख होती है। यथा 'कसे कनक मिन पारिखि पाये। पुरुप परिखि अहि समय सुभाये।२.२५३।' 'विपित काल कर सत गुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा।४.७।' [खर्रा-(क) यहां कहना तो ख्रीधर्म ही है पर प्रसंग पाकर धीरज, धर्म और मित्र इन तीनोंको भी कहा। भाव यह कि यह न समक्षना कि रामजी राज्यश्रष्ट होगए हैं। (ख) यहां चारसे चारों वर्ण भी जनाए, धीरज चित्रयका, धर्म बाह्य का, मित्र वैश्यमें और स्त्री श्रुदकी। यहाँ चित्रय वर्तमान है। भाव कि दु:ख सहे, उपवास करे पर धर्ममें दृढ़ रहे-(रा० कु०)।

प० प० प०-१ धीर ज ऋादिको क्रमशः चित्रय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रोंके लिये लगाने में स्वारस्य नहीं है, क्योंिक चारों वर्णीं तथा चारों आश्रमों में भी धीरज धर्म और मित्रकी परीचा होगी ही। स्त्रीकी परीचा तो चारों वर्णीमें होगी। र जवतक धैर्यके उपयोगका प्रसंग नहीं आता तवतक धैर्यकी बातें करनेवाले बहुत होते हैं। यहाँ 'धीरज' का अर्थ 'सात्विक धृति' है—गीता १८१३ देखिए। धर्म अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शांच और इन्द्रियनिष्रह ये चारों वर्णीके लिए सामान्य धर्म हैं। धनहीन, आश्रयहीन हो जानेपर ची इन ब्रतोंको निवाहे वही सच्चा धर्मिष्ठ कहा जा सकेगा।

श्रीचक्रजी—प्रस्तुत प्रसंगमें नारीधर्म-परीज्ञाके साथ धीरज, धर्म श्रौर मित्रकी बात यों ही नहीं कह दी गई, गम्भीरतासे देखें तो पता लगेगा कि यहाँ प्रसंग ने बाहर कुछ नहीं कहा गया है। नारी केवल नारी ही नहीं है, वह पितके लिये मित्र एवं सलाह देनेवाली भी है। श्रापितके समय उसकी इतनी ही परीज्ञा नहीं होती कि उसका पित प्रेम कितना है किन्तु यह परीज्ञा होती है कि उसमें धेर्य, धर्मान उत्त तथा मैत्रीका भाव कितना है। यदि वह धेर्य न रख सकी तो उसकी व्याकुजता पितको श्रौर व्याकुज्ञ करेगी। पितका श्रातिध्यादि धर्म उसका भी धर्म है। इत्यादि। द्रौपदीजीका उदाहरण ले सकते हैं। पाएडवोंके बनवासके समय वे कितनी सेवारत श्रोर धेर्य शालिनी रहीं। उस विपत्तिमें भी धर्म, श्रातिध्यत्कार श्रादिमें उनकी पूरी निष्ठा रही।

यद्यि यह उपरेश इनके व्याजसे नारीमात्रके लिये हैं तथापि यह वात भी भूतने याग्य नहीं कि अनुसूयाजी सर्वज्ञा हैं, श्रागे जो घटना होनेको है उसे जानती हैं। इसीसे वे यहाँ यह भी संकेत कर रही हैं

कि पतिकी आपित्तमें साथ देना ही पर्याप्त नहीं हुआ करता, धेर्य, धर्म एवं मैत्री-भावके परीच्छाका भी समय आ सकता है।

श्रीजनकनिद्द्तीजूमें ये सब गुण एक साथ मिलते हैं। लंका जैसे नगरमें राक्तियोंसे बिरी होनेपर भी उन्होंने हनुमान्जीके साथ श्रीरायबके पास लौटना स्वीकार नहीं किया। 'श्रविहें मातु में जाउँ लेवाई' इस हनुमान्जीकी वातको उन्होंने तिनक भी समर्थन नहीं किया, यह उज्ज्वल श्रयल धर्म, रावण जैसे प्रतापीको भी खद्योत कहकर तुच्छ बता देने जैसी धीरता और उनकी मैत्री भावनाका तो कोई क्या वर्णन करेगा—वे श्राव देकर रावणको भरम कर सकती थीं। '''जिन राक्षियोंने उनको सताया उनके प्रति भी उनकी सित्रता जागरक ही रही।

बृद्ध रोगवस जड़ धनदीना । अंथ वधिर क्रोबी अति दीना ॥८॥ असेहु पति कर किए अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥९॥

श्रर्थ – बुङ्डा, रोगके वश, मूर्ख, निर्धन, श्रन्था, वहिरा, श्रत्यन्त कोधी या श्रत्यन्त दीन-ऐसे भी पतिका श्रपमान करनेसे स्त्री यमपुर (नरक) में श्रनेक दुःख भोगती है। ⊏, ध।

पु० रा० कु० – १ 'ऐसेहु' का भाव कि इनपर दैवका तो अनादर (कोप) है ही, उसपर यदि स्त्रीने भी अनादर किया तव तो अत्यन्त है, असहा है, अपमानकी सीमा ही है। २—ऐसे लोग अपमानके पात्र होते ही हैं, यथा "दीरघ रोगी दारिदी कड़वच लोलुप लोग। तुलसी प्रान समान तड, हाहिं निरादर जोग।।" (दो० ४७७)। इसीसे 'अपमान' पद दिया। यहाँ द दोप गिनाए। एककी क्या यदि इन आठोंसे भी युक्त हो तो भी उसका निरादर न करे, उसके वचनका उल्लंबन न करे।—(खरी)।

नोट - १ 'श्रापत काल परिखिश्रहिं चारी' कहकर तव 'वृद्ध रोगवस...' कहनेका भाव कि पतिका ऐसा होना भी श्रापत्ति है। वृद्ध है अर्थात् मृतकवत् है। श्रत्यन्त वृद्ध, सदा रोगी, जड़ अर्थात् मृढ़ वा वृद्धिः हीन, सदा क्रोधमें भरा रहनेवाला श्रादिकां मृतकसमान कहा ही गया है, यथा 'कोल कामवस कृपिन विमूढ़ा। श्रात दिरद्ध श्रजसी श्रात वृद्धा। सदा रोगवस संतत क्रोधी। "जीवत सव सम चौद्द प्रानी। ६ २०×।' वृद्ध श्रोर रोगी होनेसे उसको विवाहका मुख न मिला। प्रायः वृद्धापेमें ही सदा एक न एक रोग प्रसे रहता है श्रतः वृद्ध कहकर रोगवश कहा। रोगी होनेसे दवाई करते करते घरकी सव संपत्ति उसीमें चली जाती है। रोग होनेपर क्रोध वहुत श्राता है श्रोर मनुष्य श्रत्यन्त दीन हो जाता है, उसे किसी वातमें संतोष नहीं होता, कोई वस किसीपर नहीं चलता, वृद्धि भी मारी जाती है (यह जड़ता है)। वृद्धापेमें ही प्रायः लोग श्रांधे और विहरे हो जाते हैं, इसीसे उन्हें वहुत खीमना पड़ता है, यह 'श्रात दीन' श्रवस्था है ही। श्रतः उसी क्रमसे कहा। वृद्ध रोगवश होनेसे काममुख न मिला, जड़ श्रोर धनहीन होने से स्त्रीको श्रर्थ-मुख भी न मिला, भोजन वस्त्र श्रामुपणका मुख गया। यह सव श्रापत्ति हो है। रात दिन उसकी सेवामें ही लगी रहनेसे शरीर को मुख कहाँ ? श्रान्या हुश्चा तो स्त्रीका रूप एवं श्रङ्कार व्यर्थ हो जाता है श्रीर यदि विहरा हुश्चा तो उसका करह, स्वर तथा वातचीत करने की उसंग नष्ट हो जाती है। (श्रीचक्र) ] वृद्ध रोगवश श्रादि उत्तरोत्तर एकसे दूसरा विशेप वृद्धा है, इसीसे श्रतमें 'श्रात दीना' श्रवगुण कहा गया।

स्त्रीके अर्थ और काम गए। पर इस आपित्तमें यदि वह धर्मपर आरुढ़ रहे अर्थात् मन क्रम वचनसे पितकी सेवा करे तो उसे जन्म लेनेका जो वास्तिविक फंन है सद्गति, वह उसे इतनेसेही प्राप्त हो जाती है— 'पित सेवत सुभ गित लहइ।' यह आगे कहा ही है। 'आपदकाल परिखि अहि' की पूरी व्याख्या चौ० ८ से १० तक और सोरठा में है। अर्थ और कामकी हानि होनेपर धर्म से न डगना परी हा में उत्तीर्ण होना है।

२—िमलान की जिये — 'दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽिष वा। पतिः स्त्रीमिन हातःयो लोकेप्सुमिरः पातकी। सा० १०.२६.२४।' भागवतके स्रोकमें 'वृद्ध, रोगवश, जड़, धनहीन' तो ज्योंकी त्यों आ गए। 'श्रंध

विधर कोथी और दीन' की ठौर 'दुःशील और दुर्भग' शब्द हैं। अन्धे और वहिरेमें शील नहीं रह जाता। शील नेहोंमें रहता है, यह नेत्रहीन हैं। दोनों दशाओंमें खीको कलंक लगाता है। वहिरा वात करते देखता है तो सममता है कि न जाने क्या गुप्त वात कर रही है, इत्यादि। कीथ और दीन दशा दुर्भाग्यसे ही होते हैं। शिव पु० रहसंहिता २ पार्वती खंड अ० ४४, यथा 'आकुशिं न चाकोशेत्यशीदेचाडिवाि च । १६। अर्थात् पित बुरे बचन कहे तो भी आप बुरे बचन न कहे, ताइन करनेपर भी प्रसन्न रहे। पुनश्च यथा 'क्लीवम्बा दुरवस्थम्बा व्यावितं बृद्धमेव च। दुलितं दु:जितम्बाि पितमेकं न लंबदेत्। श्लोक २१। अर्थात् नपु सक, व्याधिप्रस्त, दुरवस्थाको प्राप्त, बृद्ध, सुखी दुखी कैसा ही हो पितका उल्लंघन न करे। मानसके 'वृद्ध, रोगवश, कोथी, ऋति दीन' शिव पु० के बृद्ध, व्याधितं, आकुष्ठ, दु:जित हैं, 'जड़ धनहीन अंध विधर' को दुरवस्था में ले सकते हैं।

३—प० पु० उत्तरखंडमें श्रीवशिष्ठजीने पतित्रता के लक्षण दिलीप महाराजसे विस्तारसे वताए हैं। उसमें यह भी कहा है कि पति छुद्धप हो या दुराचारी, अच्छे स्वभावका हो या दुरे स्वभावका, रोगी, पिशाच, कोधी, वृहा, कंजूस, चालाक, अंधा, वहरा, भयंकर स्वभावका, दिरद्र, यृणित, कायर, धूर्त अथवा परस्ती-लंपट ही क्यों न हो, सती साध्वी खीके लिए वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा देवताकी थांति पूजनीय है। खीको कभी पतिके साथ अनुचित वर्ताय नहीं करना चाहिए। (संचित्र पद्म पु० गीता प्रेस)।

४—'ऐसेहु पतिकर किए अपमाना' इति । शिव पु० के उपर्युक्त अध्यायके श्लोक ४४, ४४, ४३, ४४ के भाव 'किए अपमाना' में कहे गए हैं । अर्थान् ऐसे पतिकी सेवा न कर तीर्थ अतमें लगना, स्वामीको प्रत्युत्तर देना, उसे मारने दौड़ना, तू कहकर बोलना, इत्यादि अपमान करना है ।

श्रीचक्रजी — 'ऐसेहु पित कर किए अपमाना' इति । हिन्दूधर्ममें स्त्रीके प्रति वड़ा निष्ठुर विधान किया है, यह वात सहसा आपके मनमें आवेगी । किन्तु वात ठीक इससे उन्नटी है । हिन्दूधर्म मोग-प्रधान नहीं है । सांसारिक सुलोंका मोगना मनुष्यका उद्देश्य है, यह हिन्दूधर्म मानता ही नहीं । अर्थ, धर्म और काम पुरुषार्थ होनेपर भी गौण हैं । मुख्य पुरुपार्थ है मोत्त । भोजन, सन्तानंत्पादन आदि तो पशु-पत्ती आदि सब करते हैं । मनुष्य जीवनका उद्देश्य है, जन्म-मरणके चक्रसे छुटकारा पाना । हिन्दूधर्मका लद्य है मोत्त और उसी लद्यको सम्मुख रखकर जो जसा अधिकारी है उसके लिये वैसी ही व्यवस्था की गई है । पुरुषके लिये बह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास ये तीन आश्रम कठोर त्याग और तपके हैं । इन आश्रमोंमें पुरुपको कोई सांसारिक सुख भोगनेका विधान नहीं है । केवल गृहस्थाश्रम, पूरे जीवनका एक चतुर्थांश ही सांसारिक मोगोंके लिये रक्षा गया है । त्त्रीके लिये इनमेंसे ब्रह्मचर्य तथा संन्यासश्यमका विधान नहीं है । वानप्रस्थमें पितिके साथ वनमें जाना या पुत्रके पास घर रह जाना, इसकी इच्छापर है । इसे देखते हुए जो विचार करेगा, उसे यह स्वष्ट ज्ञात हो लायगा कि पुरुष या नारीमें कोई पन्तपातपूर्ण भेद धर्मशास्त्रमें नहीं किया है । "

जवतक यह वात समभमें न द्या जाय कि स्त्रीके लिये पित द्याराध्य है तवतक हिन्दूधमें के द्यादेशका खाँचित्य एवं उसका रहस्य समभमें खाना कठिन ही है। दाम्पत्य जीवनको जो कामोपभोगका खबसर मानते हैं, वे हिन्दूधमें के तात्पर्यको जानते ही नहीं। ब्रह्मचर्यका कठोर तप, तितिचा इसिलये नहीं है कि उसके वाद विषयों में लीन हुआ जाय। पुरुषके लिये गृहस्थाश्रम वानश्रस्थकी तैयारी, शेप तीन द्याश्रमों की सेवाका खबसर तथा सन्तान परम्परा रखने के कर्तव्यका एक साधनमात्र है खार नारीके लिये यह उपासना का समय है। पित उसका उपास्य है, उपभोग्य नहीं। पित जब उपास्य है तब वह रूपवान है या कुरूप, युवा या बुद्ध, इत्यादि प्रश्न व्यर्थ हो जाते हैं। खाराधक शाल्यामजीकी विद्याके रूप गोलाई खादिका विचार नहीं करता; उसके लिये तो वह सिक्चदानन्द्यन परमात्मा साचात्स्वरूप है। उस मृतिका खपमान भगवता-पराधका एवं नरकका हैत है।

पितको स्त्री केसी मिले और स्त्रीको पित कैसा मिले, यह न पुरुपके वसकी वात है और न स्त्रीके।

प्रारच्ध कर्म जैसा होता है, सम्बन्ध भी वैसा ही प्राप्त होता है। वृद्ध, रोगी, निर्धन छादि पित छपने प्रारच्धि के दोषसे ही स्त्रीको मिला है। इसमें किसी दूसरेका दोप नहीं। प्रारच्ध कर्मका फल तो भोग कर ही समाप्त होगा। यदि प्रारच्धसे छुटकारा पानेका कोई मार्ग होता तो कोई निर्धन रोगी छादि होना ही नहीं चाहता। इसी प्रकार जो सुख प्रारच्धमें नहीं है, वह प्राप्त हो नहीं सकता। छतः स्त्रीको जो कष्ट मिला वह उसके पूर्व- छत कर्मीका ही फल है। जिन सुखोंका नाश हुआ वह भी प्रारच्धके छनुसार ही हुआ। छव यदि वह पित पर भु मलाये छौर पितका छनादर करे तो यह उसका छापराध ही होगा। यदि वह पितकी उपेदा करे तो कर्तव्यसे च्युत होगी।

प्रारब्धके कष्ट दूर नहीं किये जा सकते, किन्तु उन्हें पुण्यप्रद बनाया जा सकता है। जो कव्ट भोगना ही है उसे रोकर, पछताकर भोगा जाय-इससे कव्टके साथ मनको अशान्ति और व्यथा प्राप्त होती है। उसे धेर्यसे भोग लिया जाय, इससे मनको व्यथा नहीं होती। उसे कर्तव्य तथा तप मान लिया जाय, इससे उसकी व्यथा तो समाप्त ही हो जाती है, वह सचमुच पुण्यप्रद तप हो जाता है। उस कप्टको भोगनेमात्रसे तो पूर्वकृत अशुभ नष्ट हो जाते हैं और जीव शुद्ध होता है। उस कब्टमें तपका भाव कर लेनेसे शुद्धि होनेके साथ तपका पुण्य भी होता है। स्त्री जब वृद्ध, रोगी आदि दोषयुक्त पितकी सेवा कर्तव्य समक्तकर आद्रपूर्वक श्रद्धासे करती है तो वह महान् पुण्यकी भागिनी होती है। वह पित-सेवा ही उसके मोचका हेतु हो जाता है। विवित्र उपर्युक्त दोषियों पापीको नहीं गिनाया। पापी जवतक प्रायश्चित्त न कर ले तवतक त्याउय है।

एके धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पतिपद प्रेमा।।१०॥ जग पतिव्रता चारि विधि ब्रह्मी। वेद पुरान संत सब कह्मी।।११॥ अडलम के ब्रस बस मन माहीं। सपनेहु ब्रान पुरुष जग नाहीं।।१२॥ मध्यम परपित देखें कैसें। श्राता पिता पुत्र निज जैसें।।१३॥ धर्म विचारि सिश्चिक्त कुल रह्में। सो‡ निकिष्ट त्रिय श्रुति ब्रस कह्में।।१४॥ विज्ञ ब्रवसर भय तें रह जोई। जानेहु ब्रधम नारि जग सोई।।१४॥ पतिबंचक परपित रित कर्में। रौरव नरक कल्प सत पर्मे।।१६॥ छन सुख लागि जनम सतकोटी। दुख न सग्न सुक्त तेहि सम को खोटी।।१७॥

श्रथ—तन, वचन श्रीर मनसे पितके चरणों में प्रेम करना खीके लिए यह एक ही धर्म, एक ही ब्रत श्रीर एक ही नियम है।।१०।। संसारमें चार प्रकारकी पितव्रतायें हैं। वेद पुराण सन्त सभी ऐसा कहते हैं।। ११।। उत्तमके मनमें ऐसा (भाव) बसा रहता है कि स्वप्रमें भी संसारमें दूसरा पुरुष है ही नहीं।। १२।। मध्यम प्रतिव्रता दूसरेके पितकों कैसे देखती है जैसे कि श्रपना (सगा) भाई बाप या चेटा हो।। १३।। जो धर्मको विचारकर श्रीर कुल (को मर्यादा) समस्कर रह जाती है (धर्मको विगड़ने नहीं देती, श्रपनेको रोके रहती है) वह निकृष्ट स्त्री है। वेद ऐसा कहते हैं।।१४।। जो मौका न मिलनेसे भयके वश (पितव्रता बनी) रह जाती है, संसारमें उसे श्रधम स्त्री जानना।।१४।। पित से छल करनेवाली जो पराये पुरुषसे प्रेम करती है वह सैकड़ों कल्पों तक रौरव नरकमें पड़ी रहती है।।१६।। च्लामात्रके सुखके लिये शतकोटि (श्रगणित) जनमों के दुःखको नहीं समस्तती, उसके समान दुष्टा कौन होगी १।। १७।।

क्ष ४ (११) के बाद काशीकी प्रतिलिपिमें यह दोहा है —"उत्तम मध्यम नीच लघु सकल कहीं समु-माइ। आगे सुनिह ते भव तरिह सुनहु सीय चितलाइ।।४।।" यह दोहा साफ च्रेपक है। इसका कोई प्रयोजन यहाँ नहीं है। ‡ ते—को० रा०। सो—-१७०४, १७२१, १७६२, छ०, भा० दा०।

नोट—१ "एके धर्म एक व्रत नेमा" इति । (क) भाव यह है कि जैसे शाखों, पुराणों आदि धर्म- प्रन्थों में पुरुषों के लिये धर्म कर धर्म, व्रत और नियम करें गए हैं वैसे ही खीं के लिये पातिव्रत्य धर्म छोड़ और कोई धर्म नहीं करें गए। उसके लोक परलोक दोनों के लिये यह एक ही साधन बताया गया है। यथा 'छोणा- मार्थत्यभावानां परमं दैवतं पितः' अर्थात् अष्ठ स्वभाववाली खियों के लिये पित ही देवता हैं (वाल्मी० २।११७ म्हो० २४)। पुनः यथा महानिर्वाश्वतंत्रे—- 'भर्तेव योपितां तीर्थ तथा दानं वतं गुरुः। तस्मात्सर्वात्मना नारी पितसेवां समाचरेत' अर्थात् पित ही तीर्थ, तथ, दान, व्रत, गुरु है; अतएव छो सर्वभावसे तनमनसे उसकी सेवा करे। पुनः, (छ) एक ही धर्म व्रत नियम है, यह कहकर अन्य धर्म कर्म करनेको मना नहीं करते क्योंकि खियोंको व्रत करना लिखा है, वरन् यह कहते हैं कि इस धर्मके सहश दूसरा धर्म नहीं है। यह छोका मुख्य धर्म है। (शिव पु० २।३ में भी कहा है "भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्मतीर्थ तानि च। तस्मात्सर्व परित्यज्य पितमेकं समर्चयेत्। अ० ५१ ४१। अर्थात् पित ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ, व्रत सब छुछ है, इसलिये सब छुछ छोड़कर एक पित की ही पूजा करे। (स्कंद पु० वा० ध० मा० ७ में यह ४-वाँ म्होक है)। स्क० आ० रे० प्रभासेश्वरमाहात्म्य प्रसंगमें प्रभाने भी कहा है कि छोके लिये पितके सिवा दूसरा देवता नहीं है चाहे वह निर्धन, गुण्हीन और देवपात्र ही क्यों न हो। (पितके कल्याणके लिये पितकी आज्ञासे वह व्रत आदि कर सकती है)।

श्रीचकजी—'वृद्ध रोगवस "' में जो वात कही गई है उसीका कारण देकर 'एकै धर्म "' से पुष्ट किया गया है। वहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि स्त्री ऐसे पतिकी सेवा क्यों करे ? आवागमनसे छुटकारा तो अन्य साधनसे भी हो सकता है। स्त्री उस धर्मका ही सहारा क्यों न ले ? इसी शंकाका यहाँ अनुसूयाजीने

उत्तर दिया है। - 'एकै धर्म ''' ।

परलेकि, पुनर्जन्म, परमात्माकी सत्ता तथा इनके स्वरूपका ज्ञान शास्त्रसे ही होता है। इसलिये इनको पाने तथा इनके विपरीत ले जानेवाले कमें और उन कमें कि परिणाम भी शास्त्रसे ही जाने जाते हैं। जप, तप आदिका कोई फल होता है, यह वात शास्त्र ही वतलाता है। यिद कोई शास्त्रको न माने तो इन कमें का फल वता पानेका भी उसके पास कोई उपाय नहीं है। कौन-सा कर्म पुरुष है, कौन पाप, यह भी शास्त्रसे ही जाना जाता है। इसी प्रकार शास्त्र यह भी वतलाता है कि कौन-सा कर्म किसे करना चाहिए और कौन-सा किसे नहीं करना चाहिए। शास्त्रकी एक वात मानी जाय, एक न मानी जाय, यह तो विचार-हीनताका ही सूचक है।

नारीका सुख्य धर्म पतिप्रेम, पतिसेवा है। यदि किसी व्रतके पालनमें पतिकी सेवामें वाधा पड़ती हो

तो यह अत उसके लिये त्याच्य है।

'काय वचन मन' इति । ये तीनों एक साथ हों तभी प्रेम या सेवा पूर्ण होती है। आलस्य और प्रमाद छोड़कर सेवामें तत्रर रहना शरीरसे सेवा है। उदासीनता तथा रुज़ताका व्यवहार त्यागकर स्नेहपूर्ण मयुर वचन बोलना वाणीसे सेवा या प्रेम है। असूया, घृणा, उपेज्ञा, अहंकार, गर्व आदि त्यागकर नम्नता और न्नेहका भाव मनसे प्रम है।

प॰ प॰ प॰ निषाणादि मूर्तियों में परमेश्वर भावना रखकर जब भवसिंधुसे उत्तीर्ण हो जाते हैं तब जिस पुन्वने प्रारहवानुमार विवाह हो गया, उसमें ईश्वर-भावना रखनेसे इह-परलोकका सुख क्यों न मिलेगा ?

टिप्पणी—१ 'काय वचन मन' दीपदेहरी हैं। अर्थान तन, वचन और मन तीनोंसे उसका यही एक यर्म, धत और नियम है कि तन-मन वचनसे पितपदमें प्रेम हो। पुनः यथासंख्यसे भी लगा सकते हैं कि शरीरके लिए यही एक धर्म है, वचनसे इसी ब्रतमें तत्पर और मनमें यही नियम दृढ़ रहे। [ "जग पितव्रता चारि विधि अहहीं" से "दुख न समुभ तेहि सम को खोटी" तक जा पितव्रताओं के लच्या कहे गए हैं ठीक वसे हो शिवपुराणमें पाये जाते हैं। यथा 'चुविद्याताः कियता नार्यो देवि पितव्रताः। उत्तमादि विभेदेन स्मरतां पार्वारिकाः।। ७२। उत्तमा मध्यमा चैव निकृष्यतिनिकृष्टिका। ब्रुवे तासां लक्ष्यानि सावधानतया श्रम्णा। ७३। स्वप्नेपि यन्मनो नित्यं स्वार्ति पश्वित बृवम्। नार्यं परवित मद्रे उत्तमा सा प्रकृतिता॥ ७४। या पितृश्वातृत्वत्वत् परं पश्वित

सिंदिया। मध्यमा सा हि कथिता शैल के वै पितवता।। ७५ । बुद्ध्वा स्वधम मनसा व्यमिचारं करोति न । निकुष्टा कथिता सा हि सुचिरित्रा च पार्वित ।। ७६ । पत्युः कुलस्य च भयात् व्यमिचारं करोति न । पितवताऽधमा सा हि कथिता पूर्वस्रिमिः ।। ७७ । या भर्तारं समुत्सुच्य रहश्चरित दुर्मित।" (शित्र पु० कद्रसंहिता २, तृतीय खण्ड ग्र॰ ५२)। प्रार्थात् उत्तम मध्यम, प्राधम और श्राति निकृष्ट ये चार प्रकारकी पितव्रतायें होती हैं, उनके लच्चण सुनो । जो स्वप्रमें भी श्रापने पितके सिवा दूसरेको नहीं देखती वह उत्तम है। जो दूसरे मनुष्यको शुद्ध बुद्धिसे पिता, श्राता, तथा पुत्रके समान देखती है वह मध्यम प्रतिव्रता है। जो मनसे श्रापने धर्मको विचारकर व्यभिचार नहीं करती और चित्रत्र वाली है वह निकृष्ट है। जो स्त्री पित और कुलके भयसे व्यभिचारसे वंचित रहती है वह श्राति निकृष्ट है, ऐसा मनु श्रादि पूर्वाचार्याने कहा है। दुर्मित पितका परित्याग कर एकान्तमें दूसरेके पास जाती है (वह उल्को होती है) ] शिवपुराण्में जो पातिव्रत्य धर्म अनेक श्लोकों में कहा है उसे गोसाईजीने इस एक चौपाईमें खींच लिया—'एकै धर्म०० प्रेमा'। कायसे श्रष्टप्रहर सेवामें तत्पर रहे और मनभावते मधुर वचन कहकर मनको पितमें सदा लीन रक्खे।

प० प० प० प०--उपर्युक्त श्लोकोंसे मिलान करनेपर मानसमें एक बड़ी विशेषता दीख रही है कि अर्थ तो वही है पर मानसमें व्यिभचार, पर-पुरुष-गमन इत्यादि शब्दोंकी गंध भी नहीं है। उन शब्दोंसे उन-उन पाप कर्मीका चित्र खड़ा करके पाठकोंके चित्तामें मालिन्य आ जानेकी शक्यता जानकर ही ऐसा किया गया है। कितनी मर्यादाकी रज्ञा की है!

श्रीचक्रजी—नारीके तिये पित परमात्माका प्रतीक है। पातित्रत्य नारीकी आराधना है। इसिलये जैते भगवान्की आराधना करनेवाले भक्त चार प्रकारके होते हैं। वैसे ही पितव्रता भी चार प्रकारकी होती हैं। उत्तम पितव्रता और झानी भक्तकी स्थित एक-सी है। दोनों में वह और उसका आराध्य वस ये दो रह जाते हैं। ऐसी उत्तम पितव्रता तो एक भगवती उमा और दूसरी जगज्जनी श्रीजानकीजी ही मेरे ध्यानमें आती हैं। इस प्रसंगमें उपदेशसे श्रोता महत्तम है, यह वात स्वयं अनुसूयाजीने स्वीकार की है। लौकिक नारीमें इस अवस्थाकी अभिन्यक्ति कठिन ही है।

नोट-- २ 'जग पतित्रता' इति । पतित्रता किसे कहते हुँ ? उसके क्या लच्चण हैं ? नरोत्तम त्राह्मणके इस प्रश्नका उत्तर भगवान्ने यह दिया है। "पुत्र।च्छतगुणं स्तेहाद्राजानं च भयादथ। आराधयेत् पति शौरि या परयेत् सा पतित्रता ॥ कार्ये दासी रती वेश्या भोजने जननी समा। विपत्सु मंत्रिणी भर्तुः सा च भार्या पतित्रता ॥ भर्तु राज्ञां न लङ्कोद्या मनोवाक्काय कर्मभिः सुक्ते पतौ सदा चात्ति सा च भार्या पतित्रता ॥ यस्यां यस्यां तु शञ्यायां पतिस्त्विपितियत्नतः ॥ तत्र तत्र च सा भतु रर्चा चरति नित्यशः ॥ नैत्र मत्सरतां याति न कार्पेएयं न मानिनी । माने ऽमाने समानत्वं या पश्येत् सा पतिव्रता ॥ सुवेपं या नरं दृष्ट्वा भ्रातरं पितरं सुतम् । सन्यते च परं साध्वी सा च भार्या पतिव्रता ॥" (प० पु० सृष्टि ४७।४४-६०)। अर्थात् जो स्त्री पुत्रकी अपेद्मा सौगुने स्तेह्से पतिकी आराधना करती है, राजाके समान उसका भय मानती है और पतिको भगवान्का स्वरूप समक्ति है वह पतित्रता है ॥४४॥ जो गृह कार्य करने से दासी, रमणकालमें वेश्या, भोजनके समय माता और विपत्ति में मंत्रीका काम करती है वह पतिव्रता मानी गई है।। ४६॥ जो मन वाणी शरीर और कियाद्वारा कभी पतिकी आज्ञा उल्लंघन नहीं करती तथा पतिके भोजन कर लेनेपर भोजन करती है वह पित्रता है।। १७।। जिस जिस शण्यापर पित शयन करते हैं वहाँ-वहाँ जो प्रति दिन यस्नपूर्वक उनकी पूजा करती है, पतिके प्रति कभी जिसके मनमें डाह नहीं पैदा होती, कृपण्या नहीं आती, पति की ओर से आदर मिले या त्रनादर, दोनों में जिसकी बुद्धि समान रहती है वह पतित्रता है। ४८-४६। जो साध्वी स्त्री स्त्री वेपवारी परपुरुषको देखकर उसे माई, पिता व पुत्र मानती है वह पतित्रता है । ३—'वेद पुरान…', यथा 'महान्यतिव्रताधर्मश्श्रुतिस्मृतिषु नोदितः । यथैत्र वर्ण्यते श्रेष्ठो न तथान्योऽस्ति निश्चितम् । शि० पु० २. ३. ऋ० ५४. १५ ।' अर्थात् पतित्रतात्रोंका यह महान धर्म श्रुतियों स्मृतियोंमें लिखा है, वैसा अन्यत्र नहीं है, यह निश्चय है।

वि० त्रि० — पतिव्रताके चार प्रकार होने में सबका ऐकमत्य है अर्थात् यह शिष्टानुगृहीत सिद्धान्त है। स्त्री-पुरुषमें भोक्तु-भोग्य-दृष्टि स्वाभाविकी है। स्त्राभाविकी प्रवृत्तिके रोकमें ही शासकी उपयोगिता है। वह निरोध स्त्रियों में चार प्रकारसे सम्भव है। स्वाभाविकी प्रवृत्तिका सर्वात्मना निरोध हठात् नहीं हो सकता। यातः स्त्रीका चपनी भोक्तुदृष्टिको पाणिगृहीताके ऊपर ही केन्द्रित करना पातिव्रत्य है। उसीका चार प्रकार यहाँ कहा गया है। पातिव्रत्यकी रज्ञाके लिये स्त्रियोंपर रोक लगाये गए जिसमें उनका परलोक और यह लोक बना रहे, स्वार्थान्यता इसमें कारण नहीं है।

दिष्पणी—२ 'उत्तमके श्रस वस मन माहीं "" इति। भाव कि यह धर्म स्वाथाविक हो उनके मनमें वसता है कि स्वप्नमें भी संसारमें श्रपना पित छोड़ दूसरा कोई पुरुष नहीं श्रथीत् उसे सब जगत् स्त्रीमय ही दिखता है। [श्रीक्ष्यकलाजी श्रीमीरावाईजीकी जीवनीमें लिखते हैं कि श्रीमीरावाईजीका यही भाव श्रीगिरिधरलालजीमें था कि एक वे ही पुरुष हैं श्रीर जगत्मात्र स्त्री है। इसी भावसे उन्होंने श्रीमहात्मा जीव गोसाई जीका स्त्रीमुख देखनेका प्रण छुड़ाया था ] 'वस' जनाता है कि मनसे कभी दलती नहीं। 'सपनेहु' का भाव कि कुनुद्धिके मनमें श्रानेकी सन्धि नहीं, श्रतः एकरस रहती है। ( यद्यपि स्वप्नमें श्रपना वश नहीं है, पर विना वासनाके स्वप्न भी नहीं होता। श्रतः उन्हें स्वप्नमें भी परपुरुषमें पुंस्तकी भावना नहीं होती। वि.ति.)

३—'मध्यम परपित देखिंह कैसे''' इति । (क) जो उत्ताममें मनका विषय था, मध्यममें नेत्रका विषय हुआ। ये और भी पुरुप पानती हैं, जैसे हमारे पित पुरुष हैं ऐसे ही औरोंके भी पित पुरुष हैं, पर उनमें यह अपने भाई, पिता या पुत्रका नाता मानती हैं, इनके समान देखती हैं, उनहें भोग्यदृष्टिसे नहीं देखतीं। (ख) 'निज जैसे' का भाव कि सगे भाई वाप बेटेमें कामकी प्रवृत्ति नहीं होती। (ग) इनको मध्यम कहनेका कारण यह है कि इनमें कामकी प्रवृत्तिका भय रहता है, यथा 'आता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निर्खत नारी।। होई विकल सक मनिहं न रोकी। जिमि रिवमिन द्वन रिविह विलोकी। १०।४।६।१ (घ) 'जैसे' का भाव कि अवस्थाकमसे वह अपने वरावरवालेको भाई, वड़ेको पिता और छोटेको पुत्रके समान सममती है। (ङ) [खरी—'निज जैसे' का भाव कि अपने मनको मिटाकर तव मचती हैं कि ये तो हमारे लड़के हैं, हमारे भाई हैं, इत्यादि; नहीं तो केवल माननेसे नहीं वच सकतीं, यथा 'होई विकल'''। पर यह छुबुद्धि आते ही उसे निकाल डालती हैं। (पर इस मतसे हम सहमत नहीं हैं। जहाँ सगे भाई, वाप, पुत्रका भाव है वहाँ मनमें दुर्भावता कहाँ शयह तो उसका सहज स्वाभाविक भाव होतेसे उसे इस प्रकार सोचकर संयम नहीं करना पड़ता। यदि इसमें कहीं अपवाद पाया जाय तो उसे किलयुगका घोरतम कुप्रभाव ही कहना होगा। वह किसी छुलटाको ही वात हो सकती है, किन्तु यहाँ पित्रवाका प्रसंग है, यह नहीं भूलना चाहिए। श्रीचक्र जी।) इसीसे मनुजीका आदेश है कि कोई पुरुष अपनी माता, भिग्नी एवं पुत्रीके साथ भी एकान्तमें न रहे।

४—'धर्म विचारि समुमि कुल रहई…' इति। (क) 'धर्म विचारि' से परलोकका डर और 'समुमि कुल' से लोकका डर कहा, अर्थात् लोक-परलोकका डर मानकर धर्ममें रह जाती है। 'समुमि कुल' अर्थात् हमारे पित और पिताका कुल उत्तम, यशस्त्री, निष्कलंक, पित्रत्र इत्यादि विख्यात है उसमें हम कलंकरूप पैदा हुई, कुलकी नाक कटेगी, ऐसे कुलकी होकर हमारा अधर्ममें आचरण सर्वथा अयोग्य है, इत्यादि। यथा 'हंसवंस दसरथ जनक रामलखनसे भाइ। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न वसाइ। २-१६१।' कोई जाने या न जाने पर मेरा पित्रत्र कुल मेरे पापसे कलुपित हो जायगा। ऐसे-ऐसे विचारोंसे जो मनमें आई हुई बुराई-को दवा देती है वह निकृष्ट है।

४ 'विनु अवसर भय ते रह जोई '''' इति । (क) अर्थात् मौका मिल जाय कि कोई घरमें न रहे या किसीको अन्य कार्मों सावकाश ही न हो जो इसकी खोज करे तो यह अवश्य परपुरुषगमन करे । अथवा, पित आदिका भय है कि जान पाए तो मार ही डालेंगे। [ अधममें 'विनु अवसर भय' कहनेसे पाया गया कि निकृष्टको अवसर भी है, सब सुविधा है और भय भी नहीं है तथापि वह मनको संयमित रखती है,

उसका मन उसके वशमें रहता है। 'बिनु अवसर'—अवसर न मिलने पर कई बातें हो सकती हैं—वह इतनी कुरूपा, विकृतांगी आदि है कि कोई आकृष्ट ही नहीं मिलता, वह स्थान या समय नहीं पाती, इत्यादि। भय रोग और गर्भाधान आदिका भी हो सकता है, क्योंकि तब उसकी हुर्गति होगी। (चक्रजी)] (ख) इसे अधम कहा क्योंकि यह अपना धर्म स्वयं नहीं बचा सकती, इसके लिए 'अवसर न मिलने पावे' और 'भय' इन दो रखवालोंकी जरूरत हुई, वे ही इसके धर्मके रचक बने। (ग) प्रथम तीन पितृत्रतायें स्वयं अपने धर्मकी रचक हैं, मनमें उनके पातित्रत्यका विचार है पर इसके मनमें पातित्रत्यधर्म ही नहीं है। निकृष्टका मन दूषित है फिर भी वह अपना स्त्री-धर्म समस्ति है, इससे वह बच जाती है। (घ) 'अधम' को भी पितृत्रतामें गिना क्योंकि पाप मन हीमें रह गया। ऐसी स्त्रियाँ प्रायः किलुगमें ही होती हैं—'गुनमंदिर सु दर पित त्यागी। भजिह नारि परपुरुष अभागी। ७.६०।' इससे (पापके मनमें रह जानेसे) उस पापका दंड न हुआ—'मानस पुन्य होहि नाहिं पापा। ७.१०३।' यह किलका पुनीत प्रताप है। अतः यह भी पितृत्रता मानी गई। (उत्तम पितृत्रता आराध्या है। मध्यम लौकिक नारी होनेपर भी नित्य पितृत्र है। यह भी देववन्द्या, प्रातः समरणीया एवं पूज्या है। इनके समरण्से पापोंका नाश हो जाता है। तृतीय कोटिवाली पितृत्रता कहलाने योग्य नहीं, इसीसे उसे 'निकृष्ट तिय' कहा और शि० पु० वाले श्लोक ७६ में भी उसे 'सचित्रा' ही कहा गया। निकृष्टका मन विकारी है पर बुद्धि शुद्ध है और मनपर बुद्धिका नियन्त्रण भी है। अधमका मन और बुद्धि दोनों दूषित हैं, इसके मनमें पाप करनेकी बात करनेकी आती है और वह पाप करना चाहती भी है, पर बच जाती है)।

६ यहाँतक चार प्रकारकी पितत्रतायें कहीं। आगे व्यभिचारिग्गी स्त्रीको कहते हैं जो इनसे पृथक् है। पृथक् करनेका कारण् यह है कि उसने तनसे पाप कर्म कर डाला। कर्मका उसे यह दंड मिला। यह ऊपरसे दिखानेके लिए पितसे प्रीति करती है पर भजती है परपितको, यही ठगना है। इसे रौरव नरक होता है। अ

वि० त्रि०--'छन सुख लागि "' इति । 'खोटे' की परिभाषा ही यही है जो थोड़ेसे लाभके लिये छपना धर्म छोड़े। विषयसुख च्यामंगुर है। विषय और इन्द्रियके संयोगसे जो पहिले अमृत-सा जान पड़े और परिणासमें विषके समान हो उसे राजस सुख कहते हैं। पहिले तो रित सुख ही राजस है, सो भी धर्म-विरुद्ध होनेसे घोर तामस हो गया। तामसका फल ही अधोगित है।

<sup>%</sup> १—भा० स्कं० ४ अध्याय २६ श्लोक ७ में नरकों का वर्णन है। २८ नरकों में से रौरव नरक तीसरा है। इस नरकमें रह नामक कीड़े होते हैं जो महातामसी सपसे भी अधिक क्रूर होते हैं। यह कीड़े प्राणीको चारों तरफसे काटते हैं। प० पु० उत्तरखंडमें विसष्ठजीने दिलीपमहाराजके पूछनेपर साध्वीकन्याओं ने यमलोकसे लौटनेपर अपनी माताओंसे जो यमलोकका वर्णन किया है उसे विस्तारसे कहा है। उन्होंने बताया है कि इस पृथ्वीके नीचे नरककी अड़ाइस कोटियां हैं जो सातवें तल के अन्तमें भयंकर अंधकारके भीतर स्थित हैं। उपर्युक्त कोटियोंमेंसे प्रत्येकके पांच-पांच नायक हैं। उनमें पहला रौरव है जहां देहधारी जीव रोते हैं। इत्यादि। रौरवसे लेकर अवीचितक कुल एक सो चालीस नरक माने गए हैं।

२—यहाँ प्रसंग पाकर श्री पं० राजारामंजी (पं० रामकुमारजी के शिष्य) की धर्मपत्नी पितदासीजीकृत रामचिरतके प्रसंगोंसे उपदेशके दोहे उद्भृत किए जाते हैं। यथा "दासी बरके नामसे बरतर पूजें नारि। साचात् बर निहं भजिहं तिन्ह सम कौन गँवार।। ७॥ नैहर सामुर सर्वेमुख सो सीता तृण जान। दासी बन गवनी हरिष पितपद प्रेम प्रमान।।११॥ दासी दुखकारण प्रगट यद्यपि कौशलनाथ। पे रानिन्ह सुतको तज्यो तज्यो न पित को साथ।।१२॥ दासी पित ते हठ किए कैकेइहिं दुखभार। विधवापन सुत विमुखता अपयश जगत अपार।।१४॥ दासी पित आदर बिना कहूँ न तिय को मान। नैहरहूँ निदरी गई दच्च सुता जग जान।।१७॥ दासी सव निदरहिं सदा पितबंचक अनुमानि। रामहुँ परसेड पाँचते गौतमितय जिय जानि।।२२॥"

नोट--४ वाल्मीकि और अध्यात्ममें भी यह संवाद है पर उनमें पतिव्रताओंका चातुर्विध्य वर्णन नहीं है। इसको यहाँ देकर पूज्य कविने उन रामायणों में वर्णित धर्मीका सचा हृदय खोल दिया है। (मा० हं०)।

४ मा० म०, करू० आदि कहते हैं कि जैसे चार प्रकारकी स्त्रियाँ यहाँ कही गई, इसी प्रकार इनसे चार प्रकारके भक्त दिखाए हैं। (क) उत्तम उपासक वे हैं जो जिस खरूपमें अनन्यभाव करते हैं उसीमें भुक्ति, मुक्ति चौर भक्ति सभी कुछ देखते हैं, अन्य स्वरूपमें स्वप्नमें भी नहीं। पर अपने इष्टकी प्रसन्नता-हेतु सभी स्वरूप मानने योग्य हैं। यह उत्तम अर्थात् एकस्वरूपानन्य उपासक हैं। जो यह मानते हैं कि जो ईखरके स्वरूप हैं वे सब एक ही हैं, सभी भुक्ति-मुक्ति भक्तिके दाता हैं; परन्तु वे अपने इष्टस्वरूपमें ही परायण हैं। यह नहीं है कि अपने मनकी वृत्ति दूसरे स्वरूपों में चली जाय। जैसे स्वी,दूसरोंको भी पुरुप समभाती है पर अपने चित्तमें उनके लिए विकार उत्पन्न नहीं होने देती—ये स्वरूपानन्य उपासक मध्यम कोटिके हैं। निकृष्ट वे हैं जिनकी इच्छा और देवताओंकी उपासनाकी होती है पर गुरु आदिका धर्म विचारकर करते नहीं। ये सामान्य उपासक हैं। चौथे न्यून वा अधम हैं। (करु०)। (ख) उत्तम उपासक जैसे हतुमान्जी और सुती इएजी कि जो केवल रामरूपको ईश्वर मानकर भक्ति करते हैं, दूसरे रूपको चए। भर दृष्टि उठाकर नहीं देख सकते। (वै०)। दिखिए मीराजीको जो संसारके सभी जीवोंको स्त्री ही रूप सममती थीं, केवल एक अपने निरिधरलालको पुरुष मानती थीं। जब पुरुषभाव ही किसी में नहीं तो विकार कैसे उत्पन्न हो—'मोह न नारि नारि के रूपा'। मध्यम एकको इष्ट जानते हैं, श्रौरोंको श्रंगदेव मानते हैं। इत्यादि। (ग) ये चारों स्वकीयाके समान हैं और जो दूसरे के इष्ट की उपासना करने लगते हैं वे परकीया हैं। वे भक्त नहीं रह जाते। (प्र०)।]

६—'पतिवंचक' इति । प० पु० सृष्टि. ४६ । ३०-३६ में श्रीपार्वतीजी नारद्जी से कहती हैं कि 'जो पापी पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्रीको दृषित करके छोड़ देता है, जो परस्त्री के साथ वलात्कार करता है अथवा उसे धनका लालच देकर फँसाता है, जो परस्रीका अपहरण करता है, वे सब स्नी-हत्यारे हैं और घोर नरकमें पड़ते हैं। इसी प्रकार पतिके साथ वंचना करनेवाली व्यभिचारिणी स्त्री चिरकालतक नरक भोगकर कौएकी योनिमें जन्म लेती है और उच्छिष्ट एवं दुर्गथयुक्त पदार्थ खा खाकर जीवन विताती है, तदनन्तर मनुष्य-योनिमें जन्म लेकर विववा होती है।

विनु अम नारि परम गति लहई। पतिव्रत धर्म छाँडि छल गहई।।१८॥ पति प्रतिकूल जन्म अ जह जाई। विधवां होइ पाइ तरुनाई ॥१९॥

अर्थ — जो छल छोड़कर पातित्रत्यधर्मको प्रह्ण करती है ( दृढ़ पकड़ती है ) वह स्त्री परिश्रम विना परम गित पा जाती है। १८। जो पितके प्रतिकृत है वह जहां ही जाकर जन्म लेती है जवानी पाकर विधवा हो जाती है। १६। 1

नोट-१ 'विनु श्रम'-जप, तप, तीर्थ, योग, यज्ञ, वैराग्य, त्याग, कर्म, उपासना, ज्ञानादि सव परि-श्रमहप हैं। यथा-'कहहु भगति-पध कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा। ७. ४६।' 'झांड़ि छल गहई'—जैसा भक्तिके विषयमें कहा है—'सरल सुभाव न मन कुटिलाई । ७. ४६।' स्वार्थकी चाह छल हैं, छल छोड़कर पातित्रत्य प्रहण करनेका थाव कि अपने पतिकी सेवा सरल स्वभावसे स्वार्थ छोड़कर सहज प्रेमसे करे, यथा 'सहज सनेह खामि सेवकाई। स्वारथ छल फल चारि विहाई। २.३०१.३।' 'पाइ तरनाई' अर्थात् उसकी युवावस्था ही नष्ट हो जाती है, उसका सुख उसको नहीं प्राप्त हो सकता।

२—यहाँ पातित्रत्यका साहात्म्य और पति प्रतिकूलताकी दुर्गति कही।

<sup>&</sup>amp; जन्मि—१७६२, १७०४। जन्म—को० रा०। जन्म—१७२१, भा० द०, छ०। ‡ 'न त्रतेनोपवासेश्च धर्मेण विविधेन च। नारी स्वर्गमवाप्नोति केवलं पतिपूजनात् ॥ स्वामिनः प्रतिकृल्येन येषु जन्मसु गच्छति । तारुख्यं प्राप्त सा नारी विधवा भवति वै ध्रुवम् ॥' इति पराशरसं० ॥

३—भाव कि उसका उद्घार किसी जन्ममें नहीं होनेका। (रा० कु०)।

वि० त्रि०—'पित प्रतिकूल''' इति । ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ सतीत्व भंग नहीं हुन्ना, पर पितसे विरोध हो गया, उस प्रतिकूलाचरणका दण्ड कहते हैं कि ऐसी खीका जन्म जहाँ होता है वहाँ भी पित-सुख उससे छीन लिया जाता है। तरुणावस्था में विधवा होना परमेशवरीय दण्ड है। उसके भोग लेनेमें ही कल्याण है, इसित्ये शास्त्रों में विधवा विवाहका विधान नहीं है।

> सो०--सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ। जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि पिय ॥ सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिव्रत करहिं। तोहि पान पिय राग कहिड किथा संसार हित ॥५॥ ..

अर्थ—स्त्री स्वामाविक ही अपवित्र है। पतिकी सेवासे वह शुभ गति पा जाती है। चारों वेद (पातित्रत्यका) यश गाते हैं, आज भी भगवानको 'तुलसी' त्रिय है। हे सीते ! सुनो, तुम्हारा नाम समरणकर स्त्रियाँ पातित्रत्यधर्म (पालन) करेंगी। तुमको तो राम प्राणित्रय हैं, यह कथा (स्त्रीधर्मोपदेश) मैंने संसारके भलेके लिये कही है ॥४॥

श्रीचक्रजी—'सहज अपावित' इति । 'मैं नारि अपावन प्रभु जग पावन' इस प्रकार श्रीरामचरित-मानसमें नारीकी सहज अपवित्रताकी बात कई स्थानोंपर आई है। इसमें न तो नारीके अपमान करनेकी भावना है, न कोई नारी द्वेषकी बात है। नारी महीने सहीने रजस्वला होती है। इस श्रवस्थामें वह श्रस्पृश्य मानी जाती है। यह अपवित्रावस्था उसकी नैसर्गिक है श्रौर इससे वह वच नहीं सकती। कोई व्रत, अनुष्ठानादि वह अखर्ड रूपसे इस अपवित्रावस्थाके प्रत्येक सहीने प्राप्त होनेके कार्या चला नहीं सकती। इस प्रकार उसकी अपवित्रता स्वाभाविक है।

वि० त्रि० - स्त्रीके शरीरकी बनावट ही ऐसी है कि वे शुद्ध नहीं रह सकतीं। वे महीनेमें तीन दिन क्रमसे चारडाली, ब्रह्मघातिनी और रजकीकी भाँति अशुद्ध रहती हैं, पुरुषके शुक्रको नौ मास गर्भके रूपमें धारण करती हैं। इसलिये सहज अपावनी कहा। पतिके पाणियहणसे, उनके शरीरका पतिके शरीरसे अभेद हो जाता है, वे उसकी अर्घाङ्गिनी हो जाती हैं। अतः उपर्युक्त दोष पतिकी सेवा करनेवालीको नहीं लगता। उसकी श्रम गति होती है।

नोट-१ (क) 'सहज अपावनि'को 'शुभगति' असंभव है। दोनों परस्पर विरोधी हैं पर उनको पति-सेवासे शुभगति 'सहज्' हो जाती है। (ख) 'सुभगति', 'जस गावत' और 'हरिहि प्रिय' पदोंसे जनाया कि पातित्रत्य धर्मके पालनसे तीनों बातें प्राप्त हो जाती हैं —सद्गति, लोकपरलोकयश और भगवत्का प्रियत्व । (ग) 'पित सेवत सुभ गित लहइ', यथा 'स्त्रीणां पित्रतानां तु पितरेव हि दैवतम् । स तु पूच्यो विष्णुभक्त्या मनोवाङ्गाय-कर्मभिः। ५१। स्त्रीणामथाधिकतया विष्णोराराधनादिकम् । पितप्रियरतानां च श्रुतिरेषा सनातनी ॥ ५२।'' (प० पु० पाताल खराड सर्ग ८४)। अर्थात् पतित्रता स्त्रियोंका तो पति ही देवता है। उन्हें पतिमें ही विष्णुके समान पाताल खर्ड सग ६४)। अथात् पातत्रता स्थियाका ता पात हा द्वता ह । उन्ह पातम हा विष्णुक समान भिक्त रखनी चाहिए तथा मन, वाणी, शरीर और क्रियाओंद्वारा पितकी ही पूजा करनी चाहिये। ४१। पितका प्रिय करने में लगी हुई स्वियों के लिये पित-सेवा ही विष्णुकी उत्तम आराधना है। यह सनातन श्रुतिका आदेश है। ४२। पुनः, (घ) 'पित सेवत''' से जनाया कि वह जीवन्मुक्त हो जाती है। (पं० रा० कु०)। खरी—'तुलसिका हरिहि प्रिय'—'तुलसिका' से जलन्धर दैत्यकी स्त्री वृन्दाकी कथा सूचित की। उसके परमसतीत्वके प्रभावसे भगवान् राङ्कर उसके पितसे न जीत सके थे—'परम सती आयुराधिप नारी। तेहि

<sup>†</sup> कहेडँ—पाठान्तर।

वल ताहि न जितिह पुरारी । १.१२३।' वालकांड दोहा १२३ में कथा दी गई है इससे दिखाया कि दैत्यकुलकी ख्रीके पातित्रत्यका यह प्रभाव हुआ कि भगवान् उसे तुलसीरूपसे मस्तकपर धारण करते हैं, वह ऐसी प्रिय है तो मनुष्य आदिकी ख्रियोंके सतीत्वका प्रभाव क्या कहा जाय ? (खर्रा)।

नोट—२ प० पु० भूमिखंडमें तुलसीके प्रियत्वके सम्बन्धमें कथा इस प्रकार है—"देवताओं और देत्योंने परस्पर उत्तम सोहार्द स्थापित कर जब समुद्र मथा तब उसमें चार कन्यायें प्रकट हुई'। फिर कलशमें रखा हुआ अमृत दिखायी पड़ा। उपर्युक्त कन्याओं मेंसे एकका नाम लक्ष्मी, दूसरीका बाहणी, तीसरीका कामोदा और चौथीका उपेष्ठा था। कामोदा अमृतकी लहरसे पैदा हुई थी। वह भविष्यमें सगवान्की प्रसन्नताके लिये वृत्त ह्म धारण करेगी और सदा विष्णुको आनन्द देनेवाली होगी। वृत्तहप्में वह परम-पित्र तुलसीके नामसे विख्यात होगी। उसके साथ भगवान् जगन्नाथ सदा रमण करेंगे। जो तुलसीका एक पत्ता भी ले जाकर भगवान्को समर्पित करेगा उसका भगवान् वड़ा आदर मानेंगे और 'में इसे क्या दे डाल्," ?' यह सोचते हुए वे उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे।"

इसी प्रतंगमें आगे चलकर नारदके संबोधित वाक्योंसे ज्ञात होता है कि कासोदा भगवान् विष्णुके

तेजसे प्रकट हुई थी।

स्कन्द पु० वैष्ण्वखण्ड कार्तिक तुलसीमाहात्म्यमं लिखा है कि चीरसमुद्र मंथनपर अमृतके निकलने पर उस अमृतकलगको दोनों हाथोंमें लिये हुये भगवान् विष्णु वड़े हर्पको प्राप्त हुए। उनके नेत्रोंसे आन-न्दाश्र्की कुछ व्ँ उस अमृतके ऊपर गिरीं। उनसे तत्काल ही मण्डलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार यहाँ प्रकट हुई लक्षी और तुलसीको त्रह्या आदि देवताओंने श्रीहरिको सेवामें समर्पित किया और भगवान्ने उन्हें प्रहण् कर लिया। तबसे तुलसीजी जगदीश्वर श्रीविष्णुकी अत्यन्त प्रिय करनेवाली हो गयीं। संपूर्ण देवता अगविष्या तुलसीकी श्रीविष्णुके समान ही पूजा करते हैं। भगवान् नारायण संसारके रचक हैं और तुलसी उनकी प्रिया हैं। यथा 'ततः पीयूषकलशमजरामरदायकम्। कराभ्यां कलशं विष्णुवीरयन्तुतलंपरम्॥ अवेक्ष्य मनता सद्यः परां निर्वत्तिमाप ह। ३३। तिसन्तियूषकलश श्रानंदाकोदिनन्दवः। व्यवतंत्वलती सद्यः समजायत मण्डला ।३४। "ततोऽतीव प्रियकरा तुलसी जगतां पतेः ।३७। ( अ० = )।

परन्तु इन दोनों कथा श्रोंमें पातित्रत्यके संबंधसे तुलसीका वियत्व नहीं सिद्ध होता। इनमें तो श्रम्तसे श्रथवा भगवान् के श्रानंदाशुसे उत्पन्न श्रौर फिर श्रीहरिके प्रह्णा करनेसे उसका माहात्म्य श्रौर वियत्व कहा गया है।

पद्म पु॰ उत्तर खराड सर्ग ६६ इत्यादिमें जो जलंधरकी पतित्रता की वृन्दाकी कथा दी है (जो मा॰ पी॰ १.१२३ में उद्युत की गई है) उसमें वृन्दाका शाप देकर अप्तिमें प्रवेश कर जाने के वाद इतनी कथा और है कि भगवान उसके विरहमें व्याकुल हो उसकी भरममें लोटने और वहीं श्मशानपर रहने लगे। ऋषियों आदिके बहुत समक्तानेसे भी वे शान्त न हुथे। तब देवताओं ने शिवजीसे जाकर कहा कि भगवान वृन्दासे मोहित होकर श्मशानमें पड़े हैं, क्या किया जाय १ उन्होंने कहा कि महामायामृजप्रकृतिकी शरण जाना चाहिए। देवताओं ने महामायाकी स्तृति की। उसने प्रकट होकर कहा कि तुम लक्ष्मी, सरस्वती और गोरी (जो हमारा ही हम हैं) के पास जाओ, वहाँ तुम्हारा कार्य हो जायगा। देवता वहाँ गए। उन्होंने अपना-अपना बीज दिया और कहा कि इसे वहाँ जाकर वो दो। देवताओं ने वैसा ही किया। उनसे थात्री (सरस्वतीके वीजसे), मालती (लक्षीके वीजसे) और तुलसी (गौरीके वीजसे) हुई। यात्री और तुलसीमें भगवान्को खीका हप देख पड़ा अतः वे उनको वृन्दाका हप जानकर संतुष्ट हो उन्हें लेकर वेकुरठ चले गए। वृन्दाके भरमसेसे उत्पत्ति होनेसे वह परमित्रय हुई।—यह कथा स्कंद पु० वे० का० अ० १४-३० में और शिवपुराणमें भी लगभग ऐसी ही है। प्रायः तीनोंमें वही श्लोक हैं।

स्मरण रहे कि भगवान्के वृन्दासे यह कहनेपर भी कि तू निष्पाप है अब तू हमारा भजन कर-'भज

मामधुनानघे। प० पु० उ० १६।४०।' उसने अपना सतीत्व नष्ट हो जानेसे अपने शरीरको दूषित मानकर भस्म कर दिया। इसीसे वह भगवान्को और अधिक प्रिय हो गई।

स्कन्दपुराण्में आगे चलकर तुलसी-विवाह-कथाके प्रसंगमें ये श्लोक हैं— (वैष्ण्वखण्डकार्तिक-माहात्म्य प्र०३१) यथा 'अनादिमध्यिनिधन त्रैलोक्यपित्तिणलक । इमां ग्रहाण तुलसी विवाहिविधिनेश्वर ॥२२॥ पार्वती-बीजसम्मूलां वृन्दामस्मिन संश्यिताम् । अनादिमध्यिनिधनां वल्लमां ते ददाम्यहम् ॥२३॥ पयोघटेश्चसेवािमः कन्यावहितिता मया । त्वित्ययां तुलसी तुम्यं ददािम त्वं गृहाण्मोः ॥२४॥' अर्थात् आदिमध्यान्तरिहत त्रैलोक्यप्रतिपालक ! आप इस तुलसीको विवाहकी विधिसे प्रहण् कीजिये । यह पार्वतीके बीजसे उत्पन्न हुई है; वृन्दाको भस्ममें स्थित रही है तथा आदि, मध्य और अंतसे रहित है । आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे में आपकी सेवामें अपित करता हूँ । मैंने जलके घड़ोंसे इसकी सेवा करके इसे कन्याकी तरह पाला-पोसा है । आपकी प्रिया तुलसी में आपको ही दे रहा हूँ । आप इसे प्रहण् करें ।—इनसे भी सिद्ध होता है कि परम सती वृन्दाके भस्मसे उत्पन्न होनेके संवंधसे, उसीका दूसरा रूप होनेसे वह भगवान्को परम प्रिय है । इसी कथाके संबंधसे, 'अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय' कहा गया । विष्णुसहस्रनाममें 'तुलसी वल्लभ' भगवान्का एक नाम ही है । इससे वहकर प्रियत्वका प्रमाण क्या चाहिये ?

श्रीचक्रजी वृन्दा नुलसीकी कथा ही मानकर लिखते हैं—'क्षीके लिये पतिके नथर देहका महत्व नहीं होता। पित उसके लिये परमात्माका प्रतीक है। जैसे कोई भक्त मूर्तिका पूजन करता है, लेकिन मूर्ति मुख्य नहीं है। मुख्य हैं वे प्रभु जिनकी मूर्ति है। याय यदि प्रभु मूर्तिमें प्रगट हो जायँ तो यह उपासनाका भंग या उपासनाका नाश नहीं है, यह तो उपासनाकी पूर्णता और प्रभुकी कृपा है। जैसे अनेक मूर्तियोंद्वारा एक ही परमात्माकी पूजा होती है, वैसे ही समस्त जीवरूपमें भी उन्हों परम प्रभुका अंश है। पितत्रता नारी पितको जीव नहीं, परमात्मा मानती है। इसिलये पितयोंके शरीरके रंग या रूप चाहे जो हों, समस्त पितत्रताओं द्वारा उनके पितरूपसे वे जगदीश्वर ही पूजे जाते हैं। अब यदि वे द्यामय किसीके पितरूपमें प्राप्त हों तो यह उसके उपासनाकी पूर्ति हुई, यह प्रभुका अनुप्रह हुआ। इसमें उसके व्रतके भंग होनेकी कोई बात नहीं। यह तो मूर्ति-अर्चावतार होने-जैसी दिव्य कृपा है। वृन्दा परमपितव्रता थी। लेकिन पितके नश्वर देहमें उसे मोह हो गया था। इड्डी, मांस, चामका ढाँचा ही आराध्य बन गया। परन्तु मोह-युक्त होनेपर भी उसका पातिव्रत्य पूर्ण था। कोई व्रत जप आदि पूर्ण होता है तो वह परमात्माकी प्राप्ति कराता ही है। परमात्मा ही पूर्ण है, समस्त पूर्णतार्थ वहीं पहुँचकर पूर्ण होती हैं। वृन्दाको भी उसके पितरूपमें ही प्रभु मिले, जैसे आराधकको उसके ही आराध्य रूपमें भगवान्के दर्शन होते हैं।

काम या मोहमें बाधा पड़नेपर क्रोध होता है। वृत्दा भगवानको पाकर अपवित्र होना तो दूर रहा परम पिवत्र हो गई। पितत्रत परम पितको पाकर पूर्ण एवं सफल हो गया है। पर उसके मोहमें बाधा पड़ी इससे उसे क्रोध हुआ और उसने भगवानको जड़ होनेका शाप दे दिया। सर्व समर्थ होते हुये भी भगवानने शापको स्वीकार कर लिया। शालिप्राम रूपमें भगवान उस शापका सम्मान करके ही धरापर व्यक्त हुए। वृत्दा अपने मोहवश जालव्यरको देहके साथ सती हुई लेकिन उसे तो भगवानने अपना लिया था। सतीके चिताकी भरमसे तुलसीकी उत्पत्ति हुई। इस तुलसी रूपमें प्रभुने उसे अपनाया। अपने पातित्रत्यके प्रमावसे वृत्दा तुलसी होकर भगवानको इतनी थिय लगी कि विना उसके शालिप्रामको पूजा ही नहीं होती। पतित्रताका इतना महान प्रभाव है।

शिव पुराग् दितीय रुद्रसंहिता युद्धखण्ड अ०२७ से ४१ तक्सें एक कथा तुलसीके संबंधकी हमें और मिली जो इस प्रकार है—श्रीराधिकाजीके शापसे श्रीसुदामाजी शंखचूड़ नामक दानव हुए। उन्होंने पुष्कर चेत्रमें तपस्या की जिससे ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर उनको जगन्मंगलमंगल और सर्वत्र विजय दिव्य श्रीकृष्ण-कवच दिया और कहा कि धर्मध्वजकी कन्या तुलसी बद्दिकाश्रममें तप कर रही है तुम उससे जाकर विवाह

करो । यह वदिकाश्रममें उसके पास गये और दोनों में बातचीत हो ही रही थी कि ब्रह्माजी वहाँ पहुँच गये और दोनों को आज्ञा दी कि निवाह कर लो । विवाह हो जाने के बाद वह दैत्यदानवादिका राजा हुआ और तब इन्द्रादि समस्त देवताओं को जीतकर वह सबका स्वामी बन बैठा । देवता पीड़ित हो ब्रह्माके पास गए, ब्रह्मा सबको लेकर बैकुएठ गए और सब युत्तान्त उनसे कहे । विष्णु भगवान्ते कहा कि वह शिवजी के हाथसे ही मरेगा अतएव सब वहीं चलो । सब वहाँ गए । शिवजीने उसका वध स्वीकार किया । तब सब अपने अपने लोकों को गए । (अ ३१)। शिवजीने शङ्कचूड़के पास पुष्पदन्त नामक दूतको सेजा कि देवताओं का राज्य-अधिकार संपत्ति लौटा दो, नहीं तो हमसे युद्ध करना होगा । उसने युद्ध स्वीकार किया । दोनों में घोर युद्ध हुआ जिसका वर्णन अ०३३ से ३६ तकमें है । अन्ततोगत्वा शिवजीने त्रिशूल चलाना चाहा तब आकाशवाणी हुई कि ठहरिये, इसको ब्रह्माका वर है कि जबतक हरिका परमकवच इसके हाथमें है और जबतक इसकी खीका सतीत्व है तवतक वह नहीं मरेगा । शिवजी यह वाणी सुनकर हक गए।

इधर भगवान् विष्णु त्राह्मणका रूप धरकर शंखनूड़के पास गए और उससे भिन्ना मांगी। उसने कहा कि माँगो। ब्राह्मणने कहा कि देनेकी प्रतिज्ञा करो तब मैं माँगूँ। उसने प्रतिज्ञा की। तब ब्राह्मणने हरिकवच माँगा। उस सत्यवादी ब्राह्मण शंखचूड़ने हर्षपूर्वक उसे दे दिया। कवच लेकर भगवान् शंखचूड़का रूप धारणकर उसकी परम सती तुलसीके पास नगाड़े बजाते हुए पहुँचे। उसने जाना कि स्वामी युद्ध जीतकर आए हैं, आकर आरती उतारी और उन्हें अपने रंगमहलमें ले गई। तुलसीके पूछनेपर कि युद्ध कैसे-कैसे हुआ, शंखचूड़ रूपधारी त्राह्मण्ने युद्धका वृत्तान्त कुछ कहकर बताया कि त्रह्माजीकी आज्ञासे हमने देवताओं-को राज्य दे दिया और दोनोंमें सुलह हो गई। दोनों स्त्री-पुरुषोंका सम्बन्ध होते ही तुलसीको अनुमान हुआ कि ये सेरे स्वामी नहीं हैं, और उधर शिवजीने शंखचूड़को मार डाला। उसने क्रोधसे कहा कि तुम कौन हो, बताओं ? नहीं तो मैं शाप देती हूँ। तुस मेरे स्वामी नहीं हो। शापके भयसे भगवान्ने अपना सुन्दर रूप धर लिया। उसने भगवान्को पहचानकर कहा कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया। तुम्हारा हृदय पाषाण्का है, उसमें दया नहीं है। अतः तुम मेरे शापसे पाषाण हो। इतना कहकर वह विलाप करने लगी। भगवान्-ने शिवजीका स्मरण किया और वे तुरत वहीं पहुँच गए। उन्होंने तुलसीको बहुत ज्ञानीपदेश देकर कहा कि अव तुम दोनोंको सुख देनेवाली बात में कहता हूँ, उसे सुनो। तुमने पूर्व जिस बातके लिये तप किया था उसीके अनुसार यह सब कार्य हुआ है, वह अन्यथा कैसे हो सकता है ? (उसने तप किया था कि भगवान हमारे पति हों)। अब तुम इस शरीरको छोड़ दिव्य देह धारणकर रमाके समान भगवान्के साथ रमण करो। तुम्हारी यह देह छूटनेपर तुम गण्डको नदी होगी। और कुछ कालके बाद तुम देवपूजाके साधनरूप 'तुलसी वृज्ञ' होगी। भगवान् तुम्हारे शापवश गण्डकी तटके पर्वत होंगे। करोड़ों तीच्या दन्तवाले कीड़े जसकी शिलाके दुकड़ोंमें चकाकार छिद्र करेंगे, वही अत्यन्त पुरुयकारक शालप्राम होंगे जो चकोंके भेदसे लक्मीनारायण, सीताराम आदि प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार तुम्हारा और भगवान्का सदा संगम रहेगा। तुम्हारे पति शंखचूड़की ऋस्थिसे शंख होगा। तुलसी, शालग्राम और शंख जो एकत्र रखता है वह महाज्ञानी श्रीर भगवान्को श्रीतिश्रिय होता है। यथा 'शालग्रामञ्च तुलसीं शङ्खं चैकत्र एवहि। यो रक्ति महाज्ञानी स भवेच्छ्री-इरिप्रियः। ह० सं० यु० ४१।४४।'

इंगि हैं कथा 'अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय' में मेरी समक्तमें बहुत संगत है। 'अजहुँ' से सूचित होता है कि 'तुलसी' जपने पातिव्रत्यके कारण पूर्व भी प्रिय थी और आज भी प्रिय है। 'तुलसी' ने पूर्व तप किया था कि भगवान् उसके पति हों, इसी सम्बन्धसे वे शंखचूड़के शापका उद्धार करने के लिये, उसका शापित शरीर छुड़ाने के लिये, उसके रूपसे 'तुलसी' के पास गए थे। 'तुलसी' का वह शरीर ही गएडकी हुआ। और भगवान् शालप्रामरूप से सदा उसमें निवास करते हैं। फिर, वह 'तुलसी' दिन्यरूप से भी सदा भगवान् के साथ लक्षीकी तरह रहती है और साथ ही 'तुलसीवृत्तरूप' से भी सदा प्रमुकी सेवा क्रती है।

मानसमें अनुसूयाजीका पातिव्रत्यधर्मीपदेश उस उपदेशसे नितान्त मिलता है जो शिवपुराणमें एक व्राह्मणी-ने श्रीपार्वतीजीको किया है, इससे अनुमान होता है कि 'अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय' भी शिवपुराणान्तर्गत इस कथाको लच्य करते हुए ही कहा गया है।

🖅 तुलसीके प्रियत्वके सम्बन्धमें 'रामहि प्रिय पाचिन तुलसी सी। १.३१.१२।' में भी कुछ लिखा

जा चुका है। वहाँ भी देखिये।

दिष्पणी—१ (क) तुलसीके दृष्टान्तसे जनाया कि सहज अपावनी श्वी परम पावनी हो जाती है। यथा 'रामिह प्रिय पाविन तुलसी सी।' (ख) जो बात कही उसके दोनों प्रमाण (शब्द प्रमाण, प्रस्यत्त प्रमाण) दिए। 'श्रुति अस कहई', 'गाविह श्रुति चारि', यह शब्दप्रमाण है और 'अजहुँ तुलसिका हरिह प्रिय' यह प्रत्यत्त प्रमाण है, सब जानते हैं। (ग) चार प्रकारकी पित्रतायें बताई, उसमें भी वेदादिका प्रमाण दिया—'वेद पुरान संत सब कहहीं'। उत्तम, मध्यम और निकृष्ट को (जो अपने धर्मको रत्ता स्वयं करती हैं) कहकर फिर उसका भी प्रमाण दिया कि 'श्रुति अस कहई'। फिर अधम पित्रता (जो मनसे पित्रता नहीं है किन्तु परपुक्पका चिन्तवन करती रहती है) और व्यभिचारिणी के लक्षण और पातित्रत्यका साहात्म्य एवम् व्यभिचार की दुर्गित कहकर फिर प्रमाण दिया कि 'वारो वेद' ऐसा कहते हैं। इनका प्रमाण देकर जनाया कि पित्रता खियोंको वेद पुराण सन्तवचन आदिके सुननेका अधिकार है, यथा 'जदिप जोषिता नहिं अधिकारी। दासी मन क्रम बचन तुम्हारी'—(१११०) और पित्रताका धर्म है 'काय बचन मन पितपद प्रेमा।' अ

२—'सुनु सीता तव नाम सुमिरिः'' इति । (क) श्रादिमें जब धर्मोपदेश किया तब 'सुनु राजकुमारी' कहा था श्रीर श्रव उनका ऐश्वर्य कहती हैं । श्रतः 'सुनु सीता' कहा । (ख) यह जो कहा कि 'तव नाम सुमिरि नारि पितृतत करिह' यह भी 'संसारिहत' कहा श्रीर जो श्री-धर्मकी कथा कही वह भी 'संसारिहत' कही । संसारिकी द्वियोंको उपदेश हैं कि पितृतता होना चाहें तो श्रीसीताजीका स्मरण करें । (ग) ऐसा ही पार्वती-जीके विषयमें कहा है, यथा 'एहि कर नाम सुमिरि संसारा । तिय चितृहिंह पितृतत श्रीसधारा ।' [ मिलान कीजिये शि० पु० २.३ 'तब स्मरणतो नार्यो भवन्ति हि पितृतताः ।८१। त्वद्ये कथनेमाने न कि देवि प्रयोजनम् । तथापि कथितं मेऽद्य जगदाचारतिश्वो ।=२।' (श्र० १४) । श्रर्थात् तुम्हारे नामका स्मरण करनेसे स्त्रियाँ पितृतता होंगी । हे देवि ! तुमसे विशेष क्या कहना ! मैंने यह तुमसे जगत्के श्राचारके निमित्त कहा है । यह पातित्रत्यधर्मीपदेश चौपाइयोंमें हुआ । कारण कि चौपाइयोंको पुरइन कहा है । सधन पुरइनें जलको ढके रहती हैं । वैसे ही यह उपदेश श्रीसीताजीके लिये नहीं है, श्रौरोंके लिये इनके मिपसे है ]।

श्रीचक्रजी-- 'सुनु सीता तब नाम '' इति । 'तब नाम सुमिरि' का भाव यह है कि 'सीता' इस नाम-के स्मरणसे नारियों के मनकी दुर्भावना दूर होती है। यह नाम ऐसा दिव्य प्रभावमय है कि उसके स्मरणसे नारियों में पातित्रत्यका भाव जागृत होता है। पितत्रताकी शक्ति उन्हें मिलती है। अनुसूयाजी श्रीजानकीजी-को उपदेश करने के वहाने जगत्की नारियों को यह गुप्त मंत्र बतला रही हैं। 'कहिउँ कथा संसार हित' में उन्होंने यह बात भी ध्वनित कर दी है।

वि॰ त्रि॰—'सीता' नामके स्मरण्से पातित्रत्यका निर्वाह होता है। ऋतः पहिलेकी भाँति 'सुन राज-कुमारी' न कहकर नाम लेकर 'सुनु सीता' कहती हैं। गौरीका नाम लेकर श्लियाँ पातित्रत्यक्तपी खड्गधारापर चढ़ती हैं श्रीर तुम्हारा नाम लेकर उनका निर्वाह होता है।

श्च पातिव्रत्यका माहात्म्य यथा 'सुतं पतंतं प्रसमीद्य पावके न बोधयामास पति पतिव्रता ॥ पतिव्रता शापमयेन पीड़ितो हुताशनश्चंदन पंकशीतलः ।'—(पु० रा० कु०)। अर्थात् पतिव्रता स्त्रीके गोद्में सिर रखकर पति सो रहा था। उसी समय उसने देखा कि पुत्र अग्निकुंडमें जाकर गिर गया। फिर भी वह पुत्रको बचानेके लिये न उठी कि पतिकी नींद् उचट जायगी। अग्निने यह सीचकर कि यदि मैं पुत्रको जलाता हूँ तो पतिव्रता शाप दे देगी, इस भयसे वह चन्दनवत् शीतल हो गया।

# **अत्रि-आश्रमसे** विदाई

सुनि जानकी परम सुखु पावा। साइर तासु चरन पिरु नावा॥१॥ तव मुनि सन कह कृपा निधाना। आयसु होइक्ष जाउँ वन आना॥२॥ कृपा करेहू। सेवक जानि तजेहु जनि नेहू ॥२॥ मा पर

अर्थ-श्रीजानकीर्जाने सुनकर परम् आनन्द पाया और आदरपूर्वक उनके चरणोंमें माथा नवाया ॥१॥ तव कृपासागर श्रीरानजीने मुनिसे कहा कि आज्ञा हो तो में दूसरे वनको जाऊँ ॥२॥ मुमपर

निरन्तर हृपा करते रहियेगा। सेवक जानकर प्रेम न छोड़िएगा॥३॥

टिप्पणी—१ (क) 'सुनु सोता तव नाम' कहकर अनुसूयाजीने ऐश्वर्य प्रकट किया; पर इन्होंने अपने ऐश्वर्यको गुप्त रखा। अतः यहाँ कहा कि 'जानकी परम सुख पात्रा। असित नावा।' इन्होंने माधुर्य्य ही टढ़ रक्खा। जैसे श्रीरामजीने मुनिसे नावुर्ज्य वरता वैसे ही इन्होंने अनुसूयाजीसे। अतः इनके सुनने और मरनक नवानमें 'जानकी' मायुर्व्य नाम दिया। (ख) 'अनुसूयाके पद गहि सीता' उपक्रम है और 'सादर तासु चरन सिरु नावा' उपसंहार । (न) ऋषियत्नी इनको पाकर वड़ी सुखी हुई थीं, श्रतः ये भी वड़ी सुखी हुई। जैसे 'ऋ पपितनी मन सुख अधिकाई' वैसे ही यहाँ 'जानकी परम सुख पावा'। यहाँ 'ये यथा मां प्रप-चन्ते तांस्तयेव भजाम्यहम्' (गीता ४.११) को चरितार्थ किया। पुनः, जो श्रपनेको प्रिय होता है उसको दूसरोंसे भी सुननेसे सुख होता है। श्रीसीताजीको पातित्रत्य परम प्रिय है अतः उसका उपदेश सुनकर परम सुल हुआ। पुनः, 'परम मृत्व पावा' का भाव कि पूजासे सुल हुआ और धर्मोपदेश सुनकर परम सुल हुआ। अर्थान् भूषणवस्त्रादि पानसे सुल हुआ और यह परमार्थका उपदेश है अतः इससे परम सुल हुआ। जैसे त्राह्मणीके पित्रताधर्मीपदेशसे श्रीपार्वतीजीका सुल पाना कहा है, यथा 'शिवां सुरमितवाप पार्वतीशंकरिया। शि॰ पु॰ २।३।১४।' येपे ही यहाँ श्रीजानकीजीका सुख पाना कहा गया । )। [( घ ) 'सादर तासु चरन सिरु नावा'—विदा होनेपर भी प्रणाम किया जाता है इस ने जनाया कि प्रणाम करके विदा हुई, यथा 'तासु चरन सिरु नाइ करि प्रेमसिंहन मितवीर। गयउ गरुड़ वैकुंठ तव "।७.१२४।' इससे यह भी जनाया कि श्रापका प्रत्युपकार सुमासे नहीं हो सकता, यथा 'मो पहिं होई न प्रति उपकारा। वंद उँ तव पद वारहि वारा। ७.१२४.४। इससे इतज्ञता सृचित की। सुशीलतासे कुछ वोलीं नहीं, केवल साथा नवाया। 'अनुसूया के पद नहि सीता' आदिमें और अन्तमें फिर 'सिर नावा।' आदि अन्त दोनोंमें प्रणाम ही मात्र है। वाल्मी-कीय ऋदिमें इनका वोलना भी कहा गया है पर मानसमें नहीं।]

२ (क) तव अर्थात् जव श्रीसीताजी प्रणाम करके विदा हो आई और इधर अत्रिजी भी पूजा स्तुति समाप्त कर चुके । अत्रि-राम संवाद और अनुसूया सीता संवाद दोनों एक साथ ही प्रारम्भ और समाप्त हुए । ( ख ) 'ऋपानियान' विरोषण दिया क्योंकि द्रव्डकारएयमें और भी ऋषियोंको सुख देना चाहते हैं। इस वन्में अत्रिमुनि ही प्रयान हैं, इसीलिए अन्य वनको जानेमें उनकी आज्ञा ली, यथा प्रमुपद अंकित अविन विसेषी । श्रायमु होइ त अवड देखी ॥ अवसि अत्रि श्रायमु सिर घरहू । तात विगत भय कानन चरहू ॥ २.३०८।' पुनः, अत्रिजीके आश्रम तक एक ही वन है; अतः 'जाउँ वन आना' कहा। (ग) 'संतत कृपा करेहूं', 'तजेहु जिन नेहूं', यथा 'स्नेदः प्रवासाश्रवान्' ऐसा कहा । अत्रिजीने कहा था कि 'चरन सरोरुह नाथ र्जान कबहुँ तज मित मोरि', वैसे ही प्रमुने कहा कि 'सेवक जानि तजेहु जिन नेहू'। सेवकपर स्वामी कृपा रनेह करते ही हैं, यथा 'वड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं। १.१६७.७।' वैसे ही में सेवक हूँ आप स्वामी हैं, मुफ

🕸 होड—को० रा०। होइ--१७०४, १७२१, १७६२ छ०, भा० दा०।

पर वसा ही स्तेह बनावे रहिवेगा।

क्ष्यहाँ इस प्रकरणमें श्रीसीताजीकी निरिभमानता दिखाई है। ये पितत्रता-शिरोमिण हैं, यथा 'सती सिरोमिन सिय गुन गाथा।'; उनको कोई क्या उपदेश देगा कि 'लोकप होहिं बिलोकत जाके।' तो भी वे सादर अनुसूयाजीका पातित्रत्यधर्मोपदेश सुनती रहीं और अन्तमें कृतज्ञता सूचित करते हुए उन्होंने चरणों में मस्तक नवाया। इससे हमलोगोंको उपदेश प्रहण करना चाहिए कि अपनेसे बड़ोंका उपदेश निरिभमान होकर आदरपूर्वक सुना करें चाहे हम उसे जानते भी क्यों न हों।

प० प० प० प०—भगवान् अपने आचरणद्वारा उपदेश देते हैं कि जव हम चित्रय वेष धारणकर मुनियों विश्रोंका सम्मान करते हैं तब अन्य सबोंको भी यही अपना कर्तव्य समभना चाहिए – 'यद्यदाचरित श्रेष्ठः तत्त्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। गीता ३.२१।' 'संतत मो पर कृपा करेहू।…' यह है भारतीय सनातन वैदिक धर्मकी मर्यादा। चक्रवर्ती महाराजके परमप्रतापी राजकुमार एक मुनिके सामने इस प्रकार कृपाकी याचना करते हैं। 'संतत दासन्ह देहु बढ़ाई' भी इसका एक हेतु है।

धर्मधुरंधर प्रभु के बानी । सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी ॥४॥ जासु कृपा अज सिव सनकादी । चहत सकल परमारथवादी ॥५॥ ते तुम्ह राम अकाम पित्रारे । दीनबंधु मृदु बचन उचारे ॥६॥ अब जानी मैं श्री चतुराई । भजी तुम्हहि सब देव विहाई ॥७॥ जेहि समान अतिसय नहि कोई । ताकर सील कस न अस होई ॥८॥

शब्दार्थ—परमार्थवादी = जो ब्रह्मके साचात् करनेमें प्रवल हैं। ब्रह्मतत्वके जाननेवाले, ज्ञानी। यथा 'राम ब्रह्म परमारथ रूपा।'=ब्रह्मविचारमें कुशल पंडित, यथा 'सिव ब्रज सुक सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद'। 'जेहि समान ब्रातिसय', यथा 'न तत्समश्चाम्यविकश्च दृश्यते' इति श्वेताश्वतर श्रुतिः'—

अर्थ—धर्मधुरन्धर प्रभुके वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेमपूर्वक बोले ॥४॥ त्रक्षा, शिव, सनकादि सभी परमार्थवादी जिसकी छुपाकी चाह करते हैं, हे राम! वही आप (जिनको निष्काम भक्त प्रिय हैं और जो) निष्काम भक्तोंके प्यारे एवम दीनवन्धु हैं जिन्होंने (ऐसे) कोमल वचन कहे ॥४-६॥ अब मैंने आपकी वा लद्मीजीकी चतुराई समभी कि सब देवताओं को छोड़कर तुम्हें भजना चाहिये वा भजा। ७॥ जिनके समान या अधिक कोई नहीं है उसका शील ऐसा क्यों न हो ?॥८॥

टिप्पणी—१ (क) "धर्मधुरंघर प्रमु", यथा "धर्मसेतु करुनायतन कस न कहहु अस राम" (विसष्ठ वाक्य अ० १४८), "सहज सरल सुनि रघुबर वानी। साधु साधु वोले सुनि ज्ञानी। कस न कहहु अस रघुकुल-केतू। तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू। श्रुतिसेतु पालक राम तुम्ह०। २.१२६।" (वाल्मीिक वचन )। भाव कि आप धर्मकी मर्यादाके पालक हैं रचक हैं, अतः ऐसे वचन कहना आपके योग्य ही है। जो आप स्वयं सवपर कृपा करते हैं वे ही सुनिसे कृपा माँगते हैं—'संतत मोपर कृपा करेहू', क्योंकि धर्मधुरन्धर हैं, मर्यादा नहीं छोड़ते। अत्रिजी ब्राह्मण और ऋषि हैं और आप चित्रय वेषमें हैं, इस नाते उनके सेवक बनते हैं। (ख) "प्रमु" अर्थात् सब इनकी आज्ञा पालते हैं। यथा "बिधि हिर हर सिस रिब दिसिपाला। माया जीव करमकुलि काला।। अहिए मिहप जहँ लिग प्रमुताई। जोगसिद्धि निगमागम गाई॥ करि विचार जिय देखहु नीके। राम रजाइ सीस सबही के। २.२५४।' (ग) "मुनि ज्ञानी" के साथ 'सप्रेम' पद दिया क्योंकि प्रेम विना ज्ञानकी शोभा नहीं। [यथा 'सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञानू। करनधार विनु जिमि जलजानू। २.२७७.५।', 'बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी। सोक सनेह मगन मुनि ज्ञानी। (विसप्रजी २.१७१)।', 'निर्भर

<sup>🕸</sup> भजिय—रा० गु० द्वि०, बं० पाठक । भजी—१७०४, १७२१, १७६२, छ०, भा० दा०, को० रा० ।

प्रेम सगन सुनि ज्ञानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी।' (सुतीइएजी)। पुनः भाव कि माधुर्व्यमें न भूले। च्यार्शार्वाद न देकर इस तरह वोले। च्यतः 'ज्ञानी' कहा। (पं०रा० व० श०)]।

प० प० प० प० - 'वर्म घुरं घर०'। इसमें उपदेश है कि जो कोई वर्म संखापक नामसे कोई कार्य करता हो उसका आद्य कर्तव्य है कि प्रथम स्वयं वर्मका पालन करे, नहीं तो 'पर उपदेस इसल बहुतेरे।०' में ही उनकी गणना होगी। वेद शास्त्रकी मर्यादाका पालन करना धर्मीपदेश, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, समाजसेवक इत्यादि बड़े लोगोंका कर्तव्य है। पर आज तो 'मारग सोइ जा कहँ जो भावा। पंडित सोइ जो गाल वजावा।'

दिप्पर्शा—र 'संतत मोपर कृपा करेहू' का उत्तर 'जासु कृपा अज सिव॰' है। 'सेवक जानि तजेहु जिन नेहूं का उत्तर 'ते तुम्ह राम अकाम पियारे' हैं और 'आयसु होइ जाउँ वन आना' का उत्तर 'केहि

विधि कहउँ जाहु अव स्वामी' है।

रे—'चहत सकत परमार्थवादी' का तालर्ज्य कि—(क) रामकृपा ही परमार्थ हैं। पुनः, (ख) स्वार्थरत लोग तो स्वार्थके लिये चाहते ही हैं पर जिनकी दृष्टिमें स्वार्थ नहीं है, वे भी आपको चाहते हैं। तालर्थ कि जब सकाम और निष्कान दोनों ही आपको प्यार करते हैं तब हम स्नेह क्योंकर छोड़ सकते हैं? इससे यह भी जनाया कि बिना रामकृपाक वे परमार्थसाधनको न्यर्थ समकते हैं, इसीसे छपाकी चाह करते हैं। [ त्रह्माजी त्रह्माविचाके सम्प्रदायके प्रवर्तक हैं, शिवजी साज्ञान् द्विण्णमूर्ति हैं, यथा 'तस्मै श्रीगुरमृर्ति नम इदं श्रीविण्मृर्ति', सनकादिक निष्टित्तमार्गके उपदेष्टा हैं। ये सभी परमार्थवादी हैं। आपकी छपा चाहते हैं क्योंकि आप स्वयं परमार्थह्म हैं। (वि० त्रि०)। छपा चाहते हैं, यथा 'अव दीनद्याल द्या करिये। मित मोरि विभेज्करी हरिये। '' (त्रह्माजी ), 'मामिरज्य रयुक्रलनायक' (त्रिपुरारिजी ), 'रयुनंद निकंद्य- दृंद्यनं। महिपाल विलोकय दीन जनं' (उमापित ), 'परमानंद कुपायतन मन परिपूरन काम। प्रेम भगति अनगयनी देह हमिह श्रीराम। ''' (सनकादिकजी ), 'मामविलोकय पंक्रजलोचन। छपा विलोकिन सोच विनोचन' (नारद्जी )]

2—'ते तुम्ह राम अकाम पिआरे'। अभिप्राय यह कि आपका भजन करके दास अकाम हो जाते हैं तब आपको जौन-सी कामना है कि जो आप मेरी कृपा चाहते हैं। पुनः, भाव कि कामनासे तो सभी प्यारे होते हैं पर आप कामना रहित होते हुए भी प्यारे हैं। (खर्रा)। 'अकाम पियारे' कहकर 'दीनबंधु' कहनेका भाव कि में अकाम नहीं हूँ पर दीन हूँ, इसीसे आप मुक्त दीनपर कृपा करके ऐसे मृदु वचन कह रहे हैं।

'अव जानी मैं श्रीचतुराई·'' इति ।

पु॰ रा॰ हु॰—श्रापकी चतुराई जानी। क्या १ यह कि श्राप सबसे बड़े हैं इसीसे ऐसी विनम्न बाणी बोले। श्र्यात् श्रपनी नम्नतासे ही श्रापने अपनी श्रेष्टता जना दी यह चतुराई है। श्रथवा, 'श्री' (=लक्सी) की चतुराई जानी कि क्यों सब देवताश्रोंको छोड़कर श्रापको ही जयमाल पहनाया था। ऐसा करके उन्होंने जना दिया कि सबमें श्राप ही बड़े हैं। पुनः, 'श्रय जानी' श्रयात् सुनी तो पहले थी। पर श्रय समका।

दीनर्जा — यहाँ, श्री = लक्षी। जो तुमको श्रीजीने पितरूपसे श्रहण (वरण) किया उसकी चतुराई में अब समना कि क्यों सबको त्यानकर आपको जयमाल ढाला था। यहाँ श्रीरामजीकी चतुराईका प्रसंग नहीं है। वे कोई चतुराई नहीं करते हैं। वे तो बड़े सरल हैं, यथा 'सरल सुभाउ हुअत झल नाहीं। १।२३७।', 'सहज सरल सुनिं ।

प्र॰—(क) भाव यह कि आप अपने भक्तोंको अपने ने भी अधिक मान्य देते हैं और अन्य देवता भक्तोंको सेवकके ही समान रखते हैं। वा, (ख) आपने मृदुवचन कहे इससे मैंने आपको दीनवंधु जाना, अत्यव हमारी चतुराईकी शोभा यही है कि आपको ही भज् ।

नोट—१ 'सब देव बिहाई' इति । यहाँ प्रमुके शील गुणकी प्रशंसाका प्रसंग है—'ताकर सील कस न अस होई' । जो ब्रह्मशिवादिके सेव्य हैं, आप्तकाम हैं, वे इतने विसन्न होकर आज्ञा माँग रहे हैं । ऐसा

शील किसीमें नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसको प्रभुताका मद न हो। देवता थोड़ेमें ही प्रसन्न होते हैं श्रीर थोड़ेहीमें 'गरम' हो जाते हैं, उनको अपने 'निवाज़े' की लाज नहीं। वे पूजाके श्रनुमान ही सेवकको सुख देते हैं। श्रीर, प्रभुने तो जिसे अपनाया उसे अपनाया ही, 'परखेउ न फेरि खर खोट', 'जेहि जन पर ममता श्रित छोहू। जेहि कहना करि कीन्ह न कोहूं' श्रीर 'जासु छुपा नहिं छुपा श्रघातीं' ये गुण श्रापमें हैं अन्य किसीमें नहीं। इत्यादि जानकर श्रीजीने श्रापकी सेवा ग्रहण की।

नोट—२ मिर्जापुरी पं० रा० गु० द्विवेदीजी और भा. दा., की प्रतियों में 'भजी' पाठ है। उसके अनुसार 'श्री' का अर्थ 'लह्मी, वा, जानकीजी' है, यथा 'उभय वीच श्री सोहइ कैसी। ३.७.३।' लह्मीजीने भगवान्को जयमाल पहनाया और श्रीजानकीजीने स्वयम्बरमें जहाँ सब 'देव दनुज धरि मनुज सरीरा' आए थे श्रीरामजीको ही मन-वचनकर्मसे भजा और व्याहा। अन्य टीकाकारोंने 'भजिय' पाठ रखा है। पं० शिव-लालपाठक भी 'भजी' पाठ देते हैं, वैजनाथजीने 'भजी' पाठ देकर अर्थ किया है 'बरी' (= व्याही)।

पं० रा० व० रा० जी कहते हैं कि वंदन पाठकजीकी प्रतिमें 'भजिश्र' है। यह पाठ प्रधान है। भाव यह कि सबसे वड़ी चतुराई यह है कि आपका भजन करे, सबको छोड़े। दूसरा अर्थ यह है कि आपकी चतुराई मैं जान गया कि आप भक्तों के साथ ऐसा बर्चाव क्यों करते हैं। वह यह है कि जिसमें आपका स्वभाव देखकर आपका ही हो रहे।

नोट—३ 'जेहि समान ऋतिशय निहं कोई'''। भाव कि जब कोई समान ही नहीं है तब 'ऋतिशय' कहांसे होगा। वा, 'ऋतिशय समान तो ऋभाव में कोई नहीं है'। [उसका शील ऐसा होना ही चाहिए ऋथीं त् नम्नताकी बड़ाई बड़ों में ही होती है। (प्र०)। 'जानी श्री चतुराई' कहकर 'ताकर सील कस न ऋस होई' कथनसे जनाया कि श्रीजीने यह शील देखकर ही आपका भजन किया। त्रेलोक्यकी. प्रभुता शीलवान्का ही भजन करती है। महाभारतमें शीलनिरूपणाध्याय द्रष्टन्य है। (वि० त्रि०)]

४ मिलान कीजिये—''नेदं यशो रघुपतेः सुरयाञ्चयाऽऽत्तलीलातनोरधिकसाम्यविमुक्तधाम्मः । रज्ञो-वधो जलिधवन्धनमस्त्रपूर्गेः किं तस्य शत्रु हनने कपयः सहायाः ॥ भा० ६।११।२०॥' श्रर्थात् जिन रघुनाथजीके पराक्रम, तेज श्रादिके समान श्रथवा श्राधिक कहीं किसीका पराक्रम, तेज श्रादि नहीं है उनके लिये राज्ञसवध, समुद्रबंधन श्रादि कीन यशकी बात है १ पुनश्च, यथा श्रुतिः 'न तत्समश्चाभ्यविकथ दृश्यते । श्वे० ६ ८ ।'

केहि विधि कहों क्ष जाहु श्रव स्वामी । कहहु नाथ तुम्ह श्रंतरजामी ॥९॥ श्रम किह प्रश्च विलोकि मुनि धीरा । लोचन जल वह पुलक सरीरा ।१०॥ छन्द-तन पुलक निर्भर पेम पूरन नयन मुख्यंकज दिए । मन ज्ञान गुन गोतीत प्रश्च मैं दीख जप तप का किए ॥ जप जोग धर्म समूह ते नर भगति श्रनुपम पावई । रघुवीरचरित पुनीत निसिद्दिन दास तुलसी गावई ॥

ऋर्थ—हे स्वामी! मैं किस प्रकार कहूँ कि 'स्वामी, अब जाइये'। हे नाथ! आप ही कहिए, आप तो अन्तर्यामी हैं ॥ ६ ॥ ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभुको देखने लगे, नेत्रोंसे जल वह रहा है, शरीर पुलकित है ॥१०॥ शरीर परिपूर्ण रोमांचित है, निर्भर (परिपूर्ण, अतिशय) प्रेमसे पूर्ण हैं, नेत्रोंको मुखकमलमें लगाए हुए हैं। (मनमें विचारते हैं कि) मैंने कौन ने जप तप किए कि मन, ज्ञान, गुण और इन्द्रियोंसे परे प्रभुके

मैंने दर्शन पाएक्ष । जप योग श्रौर धर्मसमृहसे मनुष्य श्रनुपम भक्तिको पाते हैं । (तुलसीदासजी कहते हैं कि) रघुवीर श्रीरामजीके पवित्र चरित्रको तुलसी दिनरात गाता है ।

टिप्पणी—१ 'केहि विधि कहीं जाहु अब स्वामी''' इति । (क) अर्थात् ऐश्वर्य माधुर्य्य दोनों तरहसे कहते नहीं वनता । [ मिलान करो श्रीजनकजीके विचारसे कि 'हम अब वन ते वनिह पठाई। प्रमुद्तित फिरव विवेक वड़ाई। २.२६२.४।' ] अथवा, (ख) 'स्वामी, नाथ, अन्तर्यामी' इन तीनों विधियोंसे ऐसा कहते नहीं वनता। पुनः, (ग) भाव कि यह कैसे कहूँ कि वनको जाओ, क्योंकि आप तो सर्वत्र हैं, यथा 'जहूँ न होहु तहूँ देहु कहिं'। एक स्थान ने दूसरे स्थानपर जानेको कहनेसे आपमें एकदेशीयताका दोपारोप होगा। कदाचित् आप सममें कि में उपरसे कहता हूँ तो आप अन्तर्यामी हैं। पुनः, नाथके जानेसे सेवक अनाथ हो जायगा, यह कैसे कहूँ कि सुमको अनाथ करके जाइए, यथा 'जाहु सुखेन वनिह विल जाऊँ। करि अनाथ जन परिजन गाऊँ।' (कौसल्यावाक्य अ० ४७)। (खर्रा)। पुनः, (घ) भाव कि ईश्वर जानकर यह कहते नहीं वनता कि हमसे जुदा हो, राजकुमार जानकर भी नहीं कहते वनता कि वनको जाइए; क्योंकि वन कठोर और भयानक है और आप कोमल हैं। पुनः, (ङ) आप स्वामी हैं, सेवक स्वामीको जानेको कैसे कह सके ? आप नाथ हैं। नाथके विना सेवक अनाथ होकर कैसे रहना चाहेगा ? पुनः, आपके जानेपर फिर कीन ठिकाना ? क्योंकि आप ही प्राणोंके प्राणा हैं। (रा० प्र०)।

नोट — १ युनिजीके इस चतुराईके कथनपर विचार करनेसे भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजीका कहा हुआ यह श्रोक याद आता है — 'मा गा इत्यपमङ्गलं त्रज सखे स्नेहेनहीनं वचः। तिष्ठेति प्रयुता यथाभिलिषतं कुर्वीत्यु-दासीनता ॥' अर्थान् हे प्रभो ! यदि में कहूँ कि 'मत जाइये' तो ऐसा कहना अपमंगल होता है और 'जाइए' इस वचनके कहनेसे स्नेह्सून्यता पाई जाती है। 'ठहरो' ऐसा कहनेसे प्रमुता पाई जाती है तथा 'जैसी रुचि हो वैसा ही कीजिये' ऐसा कहनेसे उदासीनता पाई जाती है। अतः आप अन्तर्यामी हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। (रण्यहादुरसिंहजी)। यह भाव मा० म० का है और उसीसे संभवतः भारतेन्दुजीने लिया हो। मा० म० कारका दोहा यह है—'कहि जैवो अनुराग हत, रखिवो मेटे वाग। ताते हों कछु ना कहीं कीजे जो प्रिय लाग।'

टिप्पणी—२ (क) 'लोचन जल वह' इति । प्रमुके आगमनपर भी मुनिके प्रेमाश्रु निकत पड़े थे, यथा 'प्रेम वारि दोड जन अन्हवाये।', और अब चलते समय भी। अर्थात् संयोग और वियोग दोनों में अश्रु-प्रवाह चला, भेद केवल इतना है कि संयोगमें आनन्दके कारण और वियोगमें दुःखके कारण आँसू वहे। [ नयन जल और पुलकका एक कारण वियोग तो है ही, दूसरा कारण उनके गुणोंका स्मरण कि ऐने कुपाल दीनवन्यु हैं कि यहाँ आकर मुक्ते दर्शन दिया, पूजा स्वीकार की, इत्यादि। यथा 'सुमिरि रामके गुनगन नाना। पुनि पुनि हरप भुष्ठुं डि सुजाना॥" (प० प० प०)]। (स्व) यही दशा शिवजीकी हुई थी, यथा 'भरि लोचन

<sup>%</sup> १ वै०—अर्थ—'ऐसे प्रमुको मैंने नेत्रभर देखा तो अब क्या वाक़ी रहा ? अब इसी रूपको सदा अबलोकन करना ही उचित है, अब जप तप आदि करनेसे क्या लाभ है ? इससे अधिक कौन लाभ है जिसके लिए जप आदि करें ?' -

२ जोड़के रज़ोक, यथा 'दान वत तपो होम जप स्वाध्याय संयमैः । श्रेयोभिविविधैश्चान्यैः इन्णे भक्ति हिं साध्यते ॥२॥', 'किं मयाऽऽचरितं मद्रं किं तप्तं परमं तयः । किं वायाप्यहेते दत्तं यद्द्रस्याम्यद्य केशवम् ॥ भा० १०१३८। ३ ।' अर्थात् 'दान तप होम व्रत जप वेदाध्यन और शमदमादि नियम इत्यादि अनेक पुण्य कर्मोसे भगवान् छुष्णको भक्ति साधी जाती है ।' अक्रूरजी मन हो मन सोच रहे हैं कि मैंने कौन पुण्य कर्म किये, कोन तप किया अथवा किस योग्य पात्रको मैंन कभी दान दिया जिससे आज मुक्ते भगवान्का दर्शन होगा ? (पं० रामकुमारजी)।

छवि सिंधु निहारी १०० पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता ॥ अये मगन छिव तासु विलोकी । अजहुँ प्रीति उर रहित न रोकी ॥ १.४० । सही भाव यहां के 'लोचन ... प्रेम पूरन' का है । पुनः, यथा 'सकल सखीं गिरिजा गिरि मैना । पुलक सरीर भरे जल नैना । १.६८। (इस उदाहरणमें भी आनन्द और दुःख दोनों में एक ही दशा दिखाई है पृथक-पृथक व्यक्तियों । मेना, हिमाचल और सिखयों को तो दुःख के कारण 'पुलक सरीर भरे जल नैना । और गिरिजाजोकी हर्षके कारण यह दशा हुई । यथा 'सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दंपितिह उमा हरषानी ॥ नारदहू यह भेद न जाना । दसा एक समुभव विलगाना ॥ १.६८.१-२ । इन सवों की एकही दशा एकही समय हुई । मुनिकी एक ही सी दशा दो भिन्न-भिन्न अवसरों पर हुई । ) (ग) 'मुनि धीरा' अर्थात् सात्विक भावों की प्रवलतासे अधीर तो हो गए हैं, तो भी धीरज धरे रहे ।

३ (क) 'नयन मुख पंकज दिए', यथा 'देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भूंग । सादर पान करत आति धन्य जन्म सरभंग ।७।', 'मुख सरोज मकरंद छिब करें मधुप इव पान ।१.२३१।', 'अरिवंद सो आनन रूप मरंद अनंदित लोचन भूंग पिये' (क०)। जो भाव इन उपयुक्त उदाहरणोंका है वही 'नयन मुख पंकज दिए' का है। अर्थात् नेत्र भुज्जवत् हें, श्रीराममुख कमल है। मुनिके नेत्रहपी भोरें श्रीरामजीके मुखहपी कमलके छिबरूपी मकरन्दरसको पान कर रहे हैं और मुखकमलपर ही मँडला रहे हैं, उसको छोड़ते नहीं। पुनः, [मुखकमलमें नेत्रों को लगा देनेका भाव कि न जाने फिर कब इनको दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हो, न जाने फिर दर्शन हों या न हों, अतः आज तो अधाकर देख लूं, यह अवसर तो न जाने दूँ। (रा० प०)। पुनः भाव कि 'निरिख निरिख स्थामल मृदु गाता' 'श्यामतामरस-दाम शरीरं। जटामुकुट परिधन मुनि चीरं। पानि चाप किट सर तूनीरं' मूर्तिको 'नयन मग उर आनि' मनहपी कूचीसे चित्तपटपर प्रेममिससे लिखने लगे। (प० प० प० प०)।। (ख) मुनिको दर्शनकी अत्यन्त आकांचा थी, इसीसे प्रन्थकारने भी कई बार उनका देखना लिखा, यथा (१) 'देखि रामछिब नयन जुड़ाने', (२) 'भिर लोचन सोभा निरिख', (३) 'अस किह प्रमु बिलोकि मुनिधीरा', (४) 'नयन मुख पंकज दिये'।

४ 'मन ज्ञान गुन गोतीत प्रभु मैं दीख ''' इति । (क) यह मुनिके मनके विचार हैं कि मन, ज्ञान ( वृद्धि ) श्रोर इन्द्रियोंकी गित जहां नहीं है, जो इन सबोंसे परे हैं तथा जो सत्व, रज श्रोर तम तीनों गुर्गोंसे ( जिनसे सारी सृष्टिकी रचना होती है उनसे भी ) परे हैं, गुर्गातीत हैं, यथा 'माया गुन ज्ञानातीत श्रमाना वेद पुरान भनंता । १.१६२।', 'मन समेत जेहि जान न बानी। तरिक न सकिहं सकल श्रमानी ।१.३४१.७।' ( तर्क वृद्धिसे होता है ), उन परम प्रभुका में नेत्रोंसे दर्शन कर रहा हूँ । (ख) 'जप तप का किए' श्रर्थात प्रभुका दर्शन तो समस्त साधनोंका फल है, यथा 'श्राजु सुफल तप तीरथ त्यागू। श्राजु सुफल जप जोग विरागू।। सफल सकल सुभ साधन साजू। राम तुम्हिं श्रवलोकत श्राजू॥ २.१००।', 'सव साधन कर सुफल सुहावा। खपन राम सिय दरसनु पावा। २.२१०।' [ पर मैंने कौन जप, तप श्रादि साधन किये १ मैंने तो कुछ भी नहीं किया, प्रभुने मुफ्तर यह श्रहेतुकी कृपा की। श्रथवा, मैंने कौन ऐसे जप-तप किये जिनके फलस्वरूप प्रभुका दर्शन मुफ्ते मिला १ श्रागे जपादिसे प्रभुके दर्शनका निराकरण करते हैं। ( रा० प्र० ) ]

प० प० प्र०—महर्षि अत्रि और श्रीअनुस्याजी ने कैसी घोर तपश्चर्या की यह पुराणों और रामायणों से सब जानते हैं किन्तु उनके वचनों और विचारों से स्पष्ट प्रतीति होती है कि जो कुछ साधन किये गए उनका समरण भी उनको न रह गया, उनको तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अपने से कुछ भी साधन हुआ नहीं, होता भी नहीं और न होगा ऐसी भावनाका सदा सर्वकाल विधिपूर्वक निष्कपट रीत्या साधन में लगे रहनेपर भी मनमें रहना—यह है दीनताका लच्छा श्रीर भगवान दीनों ही पर दया करते हैं। यथा नाथ सकल साधन में हीना। कीन्ही कुषा जानि जन दीना। इशि, भोरे जिय भरोस हढ़ नाहीं। भगति बिरति न हान भन माहीं। नहिं सतसंग जोग जप जागा। निहं हढ़ चरन कमल अनुरागा।।

एक वानि करनानिधान की। सो प्रिय जाके गति न त्र्यान की। १०१६-८।', इत्यादि। श्रीशवरीजीका त्र्यधिकार श्रीर दीनताका शतांश भी हम लोगोंमें हो तो भी प्रभु दया करेंगे।

टिप्पण् — ५ 'जप जोग धर्म समूह ते...' इति। (क) जप योग आदि धर्म-समूहसे हिरमिक मिलती है, यथा 'तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग विराग ज्ञान निपुनाई।। नाना कर्म धर्म वत दाना। संजम दम जप तप मख नाना।। भूत दया द्विज गुर सेवकाई। विद्या विनय विवेक वड़ाई॥ जहँ लिंग साधन वेद वषानी। सवकर फल हिर भगित भवानी।।७.१२६।'; वही भिक्त चिरतके गानसे प्राप्त हो जाती है, यथा 'रावनारि जस पावन गाविह सुनिहं जे लोग। रामभगित दृढ़ पाविहं विनु विराग जप जोग।५६।' 'अनुपम' का भाव कि कर्म, धर्म, ज्ञान कोई भी इसके समान नहीं हैं जिनकी उपमा दी जा सके। पुनः, (ख) 'जप' = मंत्रजप, यथा 'मंत्र जाप-मम दृढ़ विस्वासा।३६।१।' इससे उपासना कही। 'योग' से ज्ञान कहा, यथा 'जोग ते ज्ञाना।१६।१' और 'धर्म' से कर्म कहे। इस तरह भाव हुआ कि कर्म, ज्ञान और उपासना कार्यह्रत्रयसमूह जव किये जायँ तव भिक्त मिले। तात्पर्य कि श्रीरामभिक कार्यह्रत्रयसे परे हैं, श्रेष्ठ है। (ग) 'रघुवीर चरित तुलसी गावई' का भाव कि जिस श्रीरामभिक्ति लोग जप-योग-धर्मसमूह करके पाते हैं वही भिक्त में तुलसीदास श्रीरघुवीर चरित गाकर पाता हूँ। यह कहकर आगे उसी चरितका माहात्म्य कहते हैं—'कठिन काल…'। अपने लिये जप आदि द्वारा भिक्ति प्राप्ति नहीं कहते, कारण कि 'कठिन काल…'। (खर्रा)।

६ 'रघुवीर चरित पुनीत''' इति । यहाँ प्रसंगकी समाप्ति करते हैं । प्रायः मानसमें, स्त्रन्य रामायणोंकी तरह सर्ग या स्रध्याय स्त्रादि नहीं लिखे हैं, प्रसंगद्वारा स्त्रध्यायसमाप्ति में वे स्रपना या स्त्रौर निवन्धकारोंका नाम रखते हैं ।

पु० रा० कु० — वाल्मीिक जी के मतसे अयोध्याकाएड की इति गोस्वामी जी ने यहाँ 'किटन काल००' पर लगाई और अपने मतसे भरतचरितपर अयोध्याकाएड की समाप्ति की। वहां भरतचरितकी समाप्ति सोरठामें की और यहां भी सोरठामें ही इति लगाई। इसीसे ये छः दोहे इस काएड के अन्य ४० दोहों से गिनती में पृथक् किए गए। अ जयन्त-प्रसंगके वाद 'सकल मुनिन्ह सन विदा कराई। सीता सहित चले दोड भाई' यह चौपाई है और अत्रिप्रसंगके वाद 'मुनिपद कमल नाइ किर सीसा। चले बनिह सुर नर मुनि ईसा' यह चौपाई है। नए प्रसंगका यहां से प्रारम्भ है, यह चौपाई डपक्रम है।

खरी—श्रयोध्याकाण्डमें किसीका संवाद नहीं कहा; इससे श्ररण्यके छः दोहों के भीतर सब संवाद कह दिए । श्रयोध्याकाण्डकी समाप्ति सोरठापर की थी—'भरत चरित करि नेम००'—श्रतः श्ररण्यकाण्डकी 'उमा राम गुन गृह...' सोरठेसे ही प्रारम्भ करके दूसरी इति सोरठे ही पर लगाई—'कठिन काल मल कोस०'।

दोहा—किलिमल समन दमन मन राम-सुजस सुख मूल। सादर सुनिहं जे तिन्ह पर राम रहिं अनुकूल।। सो०--किंटन काल मलकोस धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर।। ६।।

श्रर्थ—श्रीरामचन्द्रजी का सुन्दर यश किलके पापोंका नाशक, मनका दमन करनेवाला और सुखकी जड़ है। जो इसे सादर सुनते हैं उनपर श्रीरामजी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन किलकाल पापोंका खजाना है, इसमें न तो धर्म है न ज्ञान न योग और न जप ही; इसमें जो सब आशा भरोसा छोड़कर श्रीरामजी हीको भजते हैं वे ही लोग चतुर हैं।। ६।।

क्ष भागवतदासजीको पोथीमें इस छठे दोहेके वादसे फिर दोहोंकी गणना '१' से की गई है। इस तरह उन्होंने अरण्यकांडका प्रारम्भ दोहा ६ के वादसे माना है। यही वात यहां पं० रा० कु० जी कह रहे हैं।

टिप्पण्णि—१ 'क्रिल्सिल समन' 'अनुकूल' इति । (क) भाव यह कि कलिमल-प्रसित आदि लोगों के पापों को दूर करके सुख देता है और जो कलिमलरित हैं, जिनका मन शान्त है और जो झझानन्दकी भी चाह नहीं करते चरन् निष्काम होकर रामसुयश सुनते हैं वे श्रीरामजीकी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं । (स) 'कठिन काल मल कोस'—किल पापों का ख़जाना है अर्थात् इस युगमें मनका अकाव पापकी ही छोर रहेगा, मन पापमें ही आसक्त रहेगा । यथा 'किल केवल मलमूल मलीना । पापपयोनिधि जन मन मीना ।११०७४।' 'सुन व्यालारि कराल किल मल अवगुन आगार । गुनउ चहुत किलजुग कर चिनु प्रयास निस्तार । ७१९०२।' (ग) 'धर्म न ज्ञान न जोग जप' इति । यथा 'किलजुग जोग न जम्य न ज्ञाना । एक अधार रामगुन गाना ॥ सव भरोस तिज्ञ जो भज रामहिं । प्रेम समेत गाव गुनत्रामिहं ॥ सोइ भव तर कछु संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट किल माहीं ।।।।१०३।' अर्थात् योग आदि किलमल घोनेको समर्थ नहीं है, ये साधन निवह नहीं सकते । विशेष 'निह किल करम न भगित विवेकू ।१।२०।७।' में देखिए । विनयमें इसके भाव स्पष्ट हैं । पद १५५ 'विश्वास एक राम नाम को' देखिए । पुनः, किल 'मलकोश' हे, वहाँ और कुछ है ही नहीं; अतः कहा कि धर्म, ज्ञान, जोग, जप कुछ भी नहीं है । (य) 'ते चतुर नर'—जो अपना हित विचारकर उसीपर आहड़ हो वह चतुर है । रामभजनसे ही किलमें निस्तार है, यह सममकर उसमें लगना यही चतुरता है । यथा 'काल धरम निह व्यापिहं ताही । रगुपित चरन प्रीति छित जाही ॥ हिरिमाया छत दोष गुन विनु हिरिमजन न जाहिं । अजिय राम तिज्ञ काम सव अस विचारि मन माहिं ॥ ७.१०४।''

प० प० प० प०—ऊपर तो कहा कि जपादि धर्म समूहसे मनुष्य अनुपम भक्ति प्राप्त करते हैं और सोरठेमें उसका विरोधी वाक्य कह रहे हैं, यह कैसा ? इस शंकाका समाधान यह है कि वह अत्रवाक्य है जो त्रेतामें कहा गया। कुत और त्रेता युगोंमें देह, आहार, अन्न, जल, वायु आदि सब सहज ही शुद्ध और अनुकूल सुखसाध्य होते थे। तथापि इस वाक्यको सिद्धान्तरूपसे लेना भूल है, कारण कि प्रकरणार्थसे विसंगत है और गोस्वामीजी अपने कालकी वात कहते हैं। जैसे वीज बोनेका कार्य प्रतिकृत कालमें करनेसे वह निष्कत होता है, श्रम ही हाथ लगता है; वैसे ही युगधमोंके विरुद्ध प्रयत्न भी निष्फल होते हैं। कलिकाल उन साधनों के लिये प्रतिकृत है। इसमें रामभजन ही एकमात्र साधन है।

वि० त्रि०—कथा कहनेकी अपेचा सादर श्रवणका माहात्म्य अधिक वतला रहे हैं। भरतचरितश्रवण-से रामपद्रेमकी प्राप्ति होती है और रामचरित्रश्रवणसे श्रीरामजीकी अनुकूलता होती है। यथा 'ता कहँ प्रभु कछु अगम निह्ं जापर तुम्ह अनुकूल। प्रभु प्रताप वड़वानलिंह जारि सकै खलु तूल।'

प्रभु अतिः भेंट-प्रकरण समाप्त हुआ ।

#### विराध-वध-प्रकरण

मुनि पद कमल नाइ करि सीसा । चले वनहि सुर नर मुनि ईसा ॥१॥ श्र.गे राम अनुजक पुनि पार्छे । मुनिवर वेप वने अति कार्छे ।।२॥ उभय वीच श्री सोहर्‡ कैसी । ब्रह्म जीव विच माया जैसी ॥३॥

शब्दार्थ—'काछना' = बनाना, सँबारना, पहनना। यथा 'गौर किसोर वेप बर काछे। कर सर चाप राम के पाछे', 'एई राम लपन जे मुनि संग आये हैं। चौतनी चोलना काछे सिख सोहें आगे पाछे' इत्यादि। यहाँ 'काछे' और 'वने' से पुनरुक्ति सममकर सम्भव है कि पाठ 'आछे' कर दिया गया है। यहाँ, 'बने = विराजमान वा शोभित हैं। और, 'काछे' = बनाए हुए। यथा 'मुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिरकन तन अति बने'।

ঞ্চ लखन † স্সান্ত ‡ सोहति-को० रा०। গু अनुज † कान्छ ‡ सोहइ-१७०४, १७२१, १७६२, भा० दा०

अर्थ—मिन वरणकमलों मं मस्तक नवाकर सुरनरसुनिके स्वामी वनको चले ॥१॥ आगे रामचन्द्र-जी हैं, पुनः पीछे छोटे भाई लक्ष्मणजी हैं, मुनिवरोंका सुन्दर वेष अत्यन्त वनाए हुए शोभित हो रहे हैं ॥२॥ दोनोंके वीचमें श्रीजानकीजी कैसी शोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीवके वीचमें माया (शोभित हो)॥३॥

मा० म०— 'मुनिपद कमल नाइ०'। श्रीरामचन्द्रजी विना मुनिके स्पष्ट कुछ कहे हुए चले राए। इससे दोनोंका नियम रह गया। अर्थात् बड़ेकी आज्ञा लेकर कार्य्य करना उचित है सो श्रीरामचन्द्रजीने आज्ञा माँगकर पूर्ण किया और मुनि भक्त हैं अतः उन्होंने स्वामीको जानेके लिए न कहा। इस प्रकार मुनिके प्रेमकी रहा भी हो गई और इयर प्रमु भूभार उतारने, सुरनरमुनिकी रहा करनेको भी चले।

दिप्पण्णि—१ 'चले वनिह सुरनरमुनि ईसा' इति। (क) 'वनिह' अर्थात् चित्रकृटके वनसे अव वसरे वनको चले, यथा 'आयसु होइ लाउँ वन आना'। यह नहीं कि अभी वस्तीमें थे, अब वनको चले। (ख) क्यों वनको चले १ यह 'सुर-नर-मुनि-ईसा' पदसे लनाया। तीनोंके स्वामी हैं, उनकी रचाके लिए समर्थ हैं, अतः रचा करनेके लिए चले। (ग) यद्यपि प्रमु अपना ऐश्वर्य छिपाए हैं पर ये सब उन्हें ईश्वर ही समफते हैं। अतिज्ञा, सुतीदण्जनी, शरभंगजी, अगस्यजी आदि महामुनियोंने, ब्रह्माद देवताओंने, तथा शवरी आदिने ईश्वर ही प्रतिपादन करके स्तुति की है। अतः तीनोंका ईश कहा। ﷺ अयोध्याकांडतक मासुर्व्यवयान ऐश्वर्य्य हैं, आगे ऐश्वर्य्यव्यान मासुर्य्य हैं। इसीसे भरद्वाज और वाल्मीकिके मिलन प्रसंगमें आशीर्वाद देना लिखा है, यथा 'दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनंदु अम जानि। लोचन गोचर सुकृत फल मनहुँ किये विधि आनि। २.१०६।' इति भरद्वाजः। पुनः; यथा 'मुनि कहुँ राम दंडवत कीन्द्वा। आसिर-वाद विप्र वर दीन्ह्वा। २.१२४।' इति वाल्मीकिः। उनके ऐश्वर्यकथनपर रामजी सकुचते हें। यथा 'सुनि मुनि वचन राम सकुचाने। भाव भगित आनंद अधाने। २.१००।' इति वाल्मीकिः। पर ऐसा व्यवहार अर्ण्यकांडमें नहीं लिखा पाया जाता।

२ (क) 'अनुज पुनि पाछे' इति। दोनों भाइयोंका वेप एक-सा है, दोनों मुनिवेषमें हैं और धनुपवाण तरकश धारण किए हुए हैं। अतः इन दोनोंको एक साथ कहा। श्रीजानकी जीको दूसरी चापाई में कहा। पर 'पुनि' शब्द बड़ी चतुरताका है इससे जनाया कि रामजीके पीछे और भी कोई है तब उसके पीछे लदमण्जी हैं। (ख) 'मुनिवर-वेष बने अति काछे' इति। 'वने अति काछे' से जनाया कि धनुपवाणादि भी धारण किए हुए हैं। इतना ही कहकर वह वेष कह दिया जो अ० ११४ (६) --११४ में कह आए हैं। यथा "तकन तमाल वरन तनु सोहा। देखत कोटि मदन मनु मोहा॥ दामिनि वरन लघन सुठि नीके। नखिमख सुभग भावते जीके॥ मुनिपट कटिन्ह कसे तूनीरा। साहिंह करकमलिन धनुतीरा॥ जटामुकुट सीसिन्ह सुभग उर भूज नयन विसाल। ११४।"

नोट—१ 'डमय बीच श्री सोहइ केसी'''। विलक्षल यही चौपाई अयोध्याकार हमें है, भेद केवल इतना ही है कि वहाँ 'सिय सोहित' कहा और यहाँ 'श्री सोहइ'। यथा 'आगे रामु लघनु वन पाछे। तापस वेप विराजत काछे॥ उमय वीच सिय सोहित कैसें। ब्रह्मजीव विच माया जैसें।' (अ०१२३), अनः भाव वहीं हैं जो वहाँ १२३ (१-२) में लिखे गए हैं। पाठक वहाँ देख लें। यहाँ केवल इतना विचार करना है कि 'सिय' की जगह 'श्री' क्यों रक्खा है। यह वरावर दिखाया गया है कि वाल और अयोध्यामें विशेषकर मायुर्व्य ही विश्वित है, वही प्रवान है। पर अब पाँच कांडों में और खासकर अरख्यमें ऐश्वय्य ही प्रवान है, मायुर्व्य यदाकदा और वह भी प्रमुकी ही ओरसे है। यही कारण है कि इस कांडमें 'सीता', 'लिइमन' ऐश्वर्यं चोतक नामोंका प्रयोग हो रहा है और होगा। 'सिय' और 'लपन' मायुर्व्यसम्बन्धी दुलार प्यार के नामोंकी इति अयोध्याकाएडकी समाप्तिपर ही हो गई।—'सीयरामपद प्रेम अवसि॰'। यही कारण है कि मंगलाचरणमें ही 'श्रीराममूपिग्रं' पद दिया गया। अयोध्याकाएडमें 'उभय वीच सिय॰' इस चौपाईके आगे पीछे प्रायः

'सिय' पर्का प्रयोग हुआ है। यहाँ उसका नाम भी नहीं। यही कारण है कि पूज्य कविने यहाँ वही चौपाई दी पर 'सिय' के बदले 'श्री' पद दिया।

मानसरहस्य—इस पुनरुक्तिसे किव पाठकका ध्यान उस चौपाईके पासकी 'प्रभुपद रेख बीचिवच सीता। धरित चरन मग चलित सभीता॥ सीय राम पद अंक बराएं। लघन चलिहं मग दाहिन लाएं। २० १२३।४-६। इन अर्धालियोंकी ओर आकर्षित करके बताते हैं कि उसी रीतिसे अब भी चल रहे हैं। ऋर्थात् श्रीसीताजी भगवान्के चरणिचहोंके बीचकी जगहपर बड़ी सावधानीसे अपना पैर रखती हैं और श्रीलिंचमणजी तो दोनोंके सेवक ठहरे, अतः वे स्वामी और स्वामिनी दोनोंके चरणिचहोंको वचाकर चलना चाहते हैं। बीचमें पैर रखनेकी जगह मिलती नहीं, इसिलिये दोनोंके चरणिचहोंको अपने से दाहिने लेकर उनसे बाएँ चलते हैं। यों करनेसे अपने दोनों सेव्योंके चरणिचह दाहिने रहनेसे उनका सम्मान भी हो रहा है और राहसे हटकर चलनेसे प्रेमभावकी निष्ठा भी सिद्ध हो रही है—'रीति चिलवेकी भली प्रीति पहिचानिए।' [गीतावलीमें पाठ यह है—'रीति चिलवेकी की, प्रीति पहिचानि के। २।३१।']

वि० त्रि०—'श्री' शब्दके प्रयोगसे ही दिखला दिया कि इस समय भगवती सीता तापसवेषमें नहीं हैं, दिन्य वस्त्रभूषण पहिने हुए हैं जो भगवती अनुसूचाने पहिना दिया था।

टिप्पण्यो—३ यहाँ अध्यात्मरामायण्यके निम्न श्लोकोंका भाव दिखानेके लिए ही 'आगे राम' 'उभय् बीच श्री''' यह चौपाई कही गई है ।—'तावेत्य विपिनं घोरं फिल्लीभंकारनादितम्। नानामृगगण्यकीण् सिंहव्याच्रादिभीषण्म् ॥१०॥ राज्ञसैर्घोरस्पेश्च सेवितं रोमहर्षण्म्। प्रविश्य विपिनं घोरं रामो लदमण्मत्रवीत् ॥११॥ इतः परं प्रयत्नेन गंतव्यं सिहतेन मे । धनुगु णोन संयोज्य शरानिष करे दधत् ॥१२॥ अप्रे यास्याम्यहं पश्चात्त्वमन्वेहि धनुर्घरः ॥ आवयोर्मध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनोः ॥१३॥" (अ०रा० ३।१)। [ अर्थात् इस वनमें ऐसा ऐसा भय है, अतः में आगे रहूँगा पीछे तुम धनुषवाण् चढ़ाए चलो, बीचमें सीता चलें जैसे आत्मा-परमात्माके बीचमें माया। वैजनाथजी इसका भाव यह कहते हैं कि आत्मा और परमात्माके बीचमें आह्रादिनी माया अर्थात् भक्ति रहती है । जैसे भक्त लोग भक्तिपर दृष्टि रखते हैं वैसे ही तुम जानकीजीपर दृष्टि रखना। २ ( खर्रा )—यहाँ सियशोभाकी उपमा 'त्रह्म जीव विच माया' से दृ। व्रह्म-जीवके बीचमें मायाकी ही शोभा अधिक देख पड़ती है अर्थात् जगत्में सब मायाका ही चमत्कार है । अथवा, यहाँ उपमाका का एक अंग व्यवधान हो लिया गया, व्यवधान कृषिणी हैं यह जनाया। ]

पं० श्रीकान्तरारण्जी लिखते हैं कि अयोध्याकांडमें "श्रीरामजीको ब्रह्म, श्रीजानकीजीको अभिन्नराक्ति चिद्रूपा एवं कृपा-कृपिणी कहा गया और शुद्धजीवके कृपमें श्रीलचमण्जीका होना कहा है। यहाँ फिर कहा गया, क्योंकि आगे यह चिरतार्थ होगा। कृपाकी ओट लेनेसे श्रीरामजी जीवक्षी श्रीलचमण्जीको गीताका उपदेश करेंगे, तुरत ही अविद्याकृपिणी शूर्पण्या आवेगी, उसे ये उसी ज्ञानसे निशाचरी जान लेंगे। फिर प्रभुको ही कृपादेवीके संकेतसे श्रीलचमण्जीको संकेत मिलेगा जिससे वे शूर्पण्याको कुरूपा करके त्याग करेंगे कि फिर उनकी दृष्टिमें वह न आवेगी। फिर उसके प्रतिकारमें खरदूषण्यादिकी वाधाओंको कृपा करके श्रीरामजी ही अपने उपर ले लेंगे। उन्हें च्याभरमें नाश कर देंगे। यह सब कृपादेवीकी ओट लेनेके भाव हैं। जीव के उद्धार करनेमें कृपादेवीकी शोभा होती है, वही शोभा यहाँ उत्श्रेचाका विषय है।"

यद्यपि अन्थोंमें श्रीसीताजीको चिद्रपा और कुपारूपिणी कहा है और वे हैं ही चिद्रूपा आदि, तथापि यहाँ उनके इन गुणोंके प्रतिपादनका किवका लक्ष्य नहीं जान पड़ता, क्योंकि उस विषयके बोधक कोई शब्द यहाँ नहीं हैं। यहाँ केवल श्रीजानकीजीका श्रीरामजीका अनुगमन करना और तत्पश्चात् लक्ष्मणजीका साव-धानतापूर्वक उनकी रज्ञा करते हुए उनके पीछे चलना ही किवका कथन है। चाल्मी० में ऐसी सावधानता न होनेसे ही विराध ले भागा है। यदि यहाँ ऐसा ही मान लें (जैसा श्रीकान्तशरणजीने लिखा है) तो इसके माननेसे मायाका जो दृष्टान्त आगे दिया गया है उससे इस विषयमें कोई विशेष साम्य नहीं है। श्रीजानकी-

जीकी कृपाके कारण श्रीलच्मण्जीको श्रीरामगीताका उपदेश दिया गया तो क्या ये उस समय श्रीजानकीजीके अनुयायी या संरक्षक हुए इससे उपदेश दिया गया और, क्या उस उपदेशमें ऐसा विषय है जिससे वे शूर्पण्लाको पहिचानते ? श्रीजानकीजीके संकेतसे लक्ष्मण्जीको उपदेश दिया गया यह भी श्रंथसे नहीं पाया जाता।

मायाके दो भेद कहे गए हैं, विद्या और अविद्या। इनमेंसे अविद्या माया तो जीव और ब्रह्मके वीचमें विरोधी व्यवधान है। उसके अनुसार भाव यह कह सकते हैं कि जैसे मायाका व्यवधान होनेसे जीव ईश्वरको जान या देख नहीं सकता वैसे ही लक्ष्मणजी श्रीजानकी जीव वीचमें होनेसे मार्गमें श्रीरामजीको

ठीकसे देख नहीं पाते ।

विद्यामाया भी जीव और बहाके बीचमें व्यवधान है परन्तु यह ब्रह्मतक पहुँचानेवाली है। अतः यह विरोधी न होकर सहायक है। इसके अनुसार भाव यह होगा कि जैसे विद्यामाया (अर्थात् भगवरप्राप्तिके भजन, पृजन, स्मरण् आदि सांत्विक साधनों) की दृढ़ रचापर साथक जीवकी दृष्टि रहती है और कामादि विकारोंका दमन करते हुये वह साथनोंपर दृढ़ रहता है तो उसको भगवरप्राप्ति हो जाती है, क्योंकि विद्या-मायाकी दृष्टि सदा बहापर रहती है, वह बहाकी अनुगामिनी है; अतः वह जीवको उनकी प्राप्ति करा सकती है। वैसे ही यहाँ श्रीलदमण्जीकी दृष्टि श्रीसीताजीकी (राच्यां आदिसे) रचापर है। जैसे कहीं मोड़पर श्रीरामजी लदमण्जीसे ब्रोक्त हो जायँ तो भी श्रीजानकीजीके सहारे वे उनतक पहुँच जाते हैं क्योंकि श्रीजानकीजीकी दृष्टि वरावर श्रीरामजी पर रहती है।

वाया जयरामदासजी — यहाँ 'सोहह' शहद देकर कियने वंधनकारिणी अविद्या माया और भेदकरी विद्या माया दोनों प्रकृतित्या यवनिकाओं से विज्ञण भगवानकी नित्य आहादिनी शिक्ति जच्य कराया है। प्राकृतमाया मोह और अज्ञानका हेतु है, जीव ब्रह्मके साज्ञातकारमें आवरणहर है, यथा 'नाथ जीव तब माया मोहा', 'मायाद्यस न देखिए जैसे निर्गृन ब्रह्म।' अत्र प्रसंसी माया 'सोहह' नहीं 'विल्क मोहह' है। वह हेय (त्याच्य) है। इसिलये उसे यहाँ नहीं समकता चाहिए। यह उपमा तो परधामके उस मुख्य अवसरकी है कि जब यह जीव संसारी मायासे मुक्त होकर नित्य धामको प्राप्त हो ब्रह्मके सम्मुख उपस्थित होता हैं। तब बीचमें स्वयं श्रीअम्बा लक्ष्मीजो खड़ी होकर भगवान्से अनुरोध करती हैं, जिसते उस चेतनको भगवान स्वीकार करते हैं। उस समय ब्रह्म और जीवके बीचमें जो शोभा श्रीजीकी होती है वहीं शोभा यहाँ श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजीके बीच श्रीसीताजीकी है। श्रीसीताजीका बीचमें चलना श्रीलक्ष्मणजीके सेवाध्मको प्रकट करनेका कारण बनकर उनके भगवान्को अनुरोध करनेके कर्जाञ्चका भी ओचित्य सिद्ध कर रहा है।

प० प० प्र०—यहाँ 'राम बहा हैं, सीताजी माया हैं और तहमण्जी जीव हैं' ऐसा मानना अनर्थ कारक होगा। यह केवल दण्यत है। द्यान्तके उपमानोंको जैसे तैसे उपमेयमें घटानेसे कैसा अनर्थ होगा यह 'फूले कमल सोह सर कैसा। निर्मुन बहा सगुन भयें जैसा' इस एक ही उदाहरण्से देख लीजिए। इसमें कमल फूले विना सरको निर्मुण बहा और फूले हुए कमलोंसिहत सरको सगुण बहा मानना पड़ेगा। सर तो दूरय, खूरय, जल अवगाहनीय और पंय हैं, और बहा तो 'मनोवागतीत', 'अज ज्यापक्रमेकमनादि' इत्यादि है। ये सब धर्म सरमें मानना पड़ेंगे, जो हास्यास्पद ही है। मानसरहस्यकार (वावा जयरामदासजी) की कत्यनाके अनुसार २।१२३।४-६ का अर्थ लगानेसे कैसा अनर्थ होगा। यह पाठक स्वयं देख लें।

त्रहा श्रोर जीवके वीच माया कैसी 'सोहड्' यह देखिए।

जीवका तात्विक रूप यह है - 'ईश्वर श्रंस जीव श्रविनासी। चेतन श्रमल सहज सुखरासी ॥ सो माया यस भएड गोसाई। वँथ्यो कीर सरकट की नाई।''''; वह ईश्वरका श्रंश है। विद्यासायां के विना विश्वकी इसित, स्थिति श्रोर संहार भी श्रशक्य है श्रोर जब विश्वका उद्भव ही न होगा तय जीवत्य भी श्रशक्य है। इस दृशन्तमें श्रीसीताजी श्रीरामजीके पीछे-पीछे चलती हैं, जैसे 'ईस बस्य माया गुनखानी' श्रौर लद्मग्णजी श्रीसीताजीके पीछे-पीछे चलते हैं जैसे 'मायाबस्य जीव श्रीममानी'। इससे स्पष्ट हुआ कि जैसी अघटित घटना पटीयसी मायाकी इच्छा, ज्ञान क्रिया द्रव्य शक्तिसे निर्मुण ब्रह्मको सगुण ईश्वरत्व श्रौर ईश्वरांशको जीवत्व प्राप्त होता है ( मायाके विना दोनोंमें कुछ भी करनेकी शक्ति ही नहीं है ), वैसे ही श्रीसीताजी दोनोंकी शोभा बढ़ा रही हैं। ''जैसे जीव श्रौर ईश्वरका कर्तृ त्व केवल मायापर निर्भर रहता है, वैसे ही श्रीरामलदमण्जीकी 'कोरित करनी' सीताजीके ही निमित्तसे होगी। घनुर्भङ्गके लिये प्रयाण करनेसे श्राजतक दोनोंका यश, प्रताप श्रीसीताजीके निमित्तसे ही प्रतीत हुआ है—यह है मुख्य भाव!—[ पर पाठ है 'श्री सोहइ', 'माया जैसी' (सोहइ), राम श्रौर अनुजका सोहना नहीं कहा। (मा.सं.)। श्रन्यथा भाव श्रच्छा है ]।

वि० त्रि० - ब्रह्मका अनुसरण माया करती है और जीव मायाका अनुसरण करता है। यथा 'माया बस्य जीव अभिमानी। ईस बस्य माया गुन खानी'। ब्रह्म मायाको नहीं देखता, माया ब्रह्मको देखा करती है। यथा 'सो प्रमु अविलास खगराजा'। नाच नटी इव सहित समाजा'। अथवा, ब्रह्मजीवमें भेद नहीं है, साया बीचमें आकर भेद बनाये हुए है। इसिलये रामजीकी उपमा ब्रह्मसे, सीताजीकी मायासे और जदमणजीकी जीवसे दी।

### सरिता बन गिरि अवघट घाटा । पित पिहचानि देहिं वरक बाटा ॥४॥ जहँ जहँ जाहिं देव रघुराया । करिहं मेघ तहँ तहँ नम छाया ॥५॥

शब्दार्थ—'श्रवघट'=दुर्गम, जहाँ घाटकी सन्धि नहीं है, श्रटपट । 'देव'=दिन्य, सत्वगुण्युक्त महात्मा सत्यसंघ, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और बुद्धिमान् इत्यादि । श्र० ३०७ (=) 'सो श्रवलंब देव मोहि देई' में देखिए ।

श्रथे—नदी, बन पहाड़ श्रौर श्रवघट घाट (सभी श्रपने) स्वामीको पहचानकर सुन्दर रास्ता देते हैं। (श्रथीत जहाँ घाट नहीं है वहाँ निद्याँ स्नानयोग्य घाट कर देती हैं, जहाँ जल श्रथाह है वहाँ गोपदजल हो जाता है कि पार जा सकें, वन पर्वतोंमें जहाँ मार्ग दुर्गम है वहाँ सुन्दर कोमल मार्ग वन जाते हैं)।।४।। जहाँ जहाँ देव श्रीरघुनाथजी जाते हैं वहाँ वहाँ मेघ श्राकाशमें छाया करते जाते हैं।।४।।

पु० रा० छुं — १ 'पित पहिचानि' क्यों कि सबके स्वामी हैं। भगवान विराट्रू हैं, यथा "विस्वह्प रघुवंसमित" लोक करपना बेद कर अंग अंग प्रति जासु"—( लं० १४)। [ पंडितजीका आशय यह जान पड़ता है कि विराट्रू में नदी, पर्वत, आदि विराट्के शरीरकी नसें और हड्डियाँ आदि हैं। यथा 'अस्थि सें सिरता नस जारा। ६.१४।' शरीरी-शरीर भाव होनेसे सिरता आदिके स्वामी हैं। सिरता-बनादि जीवकी भोगयोनियाँ हैं। जैसे मनुष्यादि शरीरोंमें जीवात्मा रहता है वैसे ही इन जड़ योनियोंमें भी जीवात्मा रहता है और जीवसमुदायका स्वामी परमात्मा है ही। इस भावसे सिरता आदि, (अर्थात् उनमें स्थित जीवात्मा रहता है और जीवसमुदायका स्वामी परमात्मा है ही। इस भावसे सिरता आदि, (अर्थात् उनमें स्थित जीवात्मा रहता है और जीवसमुदायका स्वामी परमात्मा है ही। इस भावसे सिरता आदि, (अर्थात् उनमें स्थित जीवात्मा प्राण्ठों वा उनके अभिमानी देवताओं) का अपना स्वामी पहचानकर मार्ग देना उचित ही है। (इस समय बहु, माया, जीव की माँति शोमा है अतः पहिचाननेमें कठिनता नहीं है। वि० त्रि०)] २—नदी, वन आदि जड़ोंकी सेवा कही, इसीसे 'देव रघुराया' कहा। ३—'सिरता' से जल, गिरि और वनसे स्थल और मेघसे नभ अर्थात् जगत्में जो तीन प्रकारके जीव हैं—'जलचर थलचर नमचर नाना'—उन तीनोंसे सेवित और सुखकी प्राप्ति कही। ४—यहाँ तक उत्तम, मध्यम, निकुष्ट तीनों प्रकारके जीवोंसे सेवित दिखाया। चेतनमें उत्तम मुनि, मध्यम मेघ और निकुष्ट सिरतादि जो जड़ हैं। ४—खर्रा—अर्रयकांडसे प्रमुका ऐश्वर्य वर्णन हो चला है। और 'सिरता वन गिरि अवधट घाटा।।। जहँ जहँ जाहिं०' ये अर्रययकांडकी प्रथम चौपाइयाँ हैं; अत्रयय यहाँ प्रारम्भसे ही ऐश्वर्य कथन कर चले हैं।

प० प० प० प०- 'पित पहिचानि''' इति । यहाँ शंका होती है कि 'क्या जब अयोध्यासे चित्रकृट गए

धे तब सिरता आदिने उनको न पहचाना था?' उत्तर यह है कि तब भी पहचाना था जैसा 'पदनख निरिख देवसिर हर्र्षां। २।१०१।४।' से स्पष्ट है। पर भगवान्के मनमें भक्त (श्रीभरतजी) की महिमा बड़ानेकी इच्छा उत्पन्न हो गई और सिरता, वन इत्यादि को (अपनी मायासे) सेवा करने नहीं दिया। (विशेष २। १०१।४ और २।२१६ देखिए)। इस समय कोई विरुद्ध शेरणा न होनेसे निसर्ग उनकी सेवामें लग गया। (पूर्व कई बार बताया गया है कि अयोध्याकांडमें श्रायः पूर्ण माधुर्य्य वरता गया है और अरण्यकांडसे श्रायः ऐश्वर्य ही प्रधान है)।

हिं नोट—१ यहाँ द्राटकार एयको प्रस्थान करते में 'देव' पद दिया। शरभंगजी इसी पदका प्रयोग करेंगे, यथा 'सो कछु देव न मोर निहारा'। अगस्त्यजी के आश्रमपर जाने के समय 'सुरभूप' कहा है, यथा 'सुनि आश्रम पहुँचें सरभूपा। १२.४!'

## मिला असुर विराध मग जाता। आवत हीं रघुवीर निपाता।।६।। तुरतिह रुचिर रूप तेहिं पावा। देखि दुखी निज धाम पठावा।।७।।

अर्थ—विराध दैत्य रास्तेमें जाते हुए मिला, पास आते ही रघुकुलवीर श्रीरामजीने उसको मार डाला ।।।।।। तुरन्त ही उसने सुन्दर रूप पाया । उसको दुःखी देखकर ( अर्थात् यह देख कि उसको किसी साधनका

वल न था ) प्रभुने उसकी अपने लोकको भेज दिया ।।।।।

"विराध"—वास्मीकीयमें लिखा है कि विराधने अपनी कथा श्रीरामचन्द्रजीसे स्वयं कही है। (क) में जब राज्ञसका पुत्र हूँ। मेरी माताका नाम शतहदा है और मेरा विराध नाम प्रसिद्ध है। ब्रह्माको प्रसन्न करके मेंने वर प्राप्त कर लिया है कि में किसी अल्रश्चिस न मर सकूं न मेरा कोई अंग कट या छिद सके।— (वाल्मी० स० ३)। में इस वीहड़ वनमें भ्रमण करता हुआ सुनियोंका मांस खाया करता हूँ। (सर्ग २)। (ख) (उसने जब अपना वध निश्चय जाना तव वह विनम्न होकर कहने लगा) है पुरुषर्पम! काकुत्थ! आपने मेरा वथ किया। मोहवश मेंने आपको न जाना था। अब मैं जान गया कि आप राम हैं और ये जच्मण, सीता हैं। में तुम्बर नामका गंधव हूँ। रंभामें आसक्त होने और समयपर छुवेरजीकी सेवामें न पहुँचनेसे उन्होंने मुक्ते शाप दिया था जिससे मेंने राज्ञ्सी शरीर पाया। मेरे विनयपर उन्होंने छुपा करके शापासुम्रह यों किया कि जब रामचन्द्रजी रण्में तेरा वथ करेंगे तव तू फिर इसी पूर्व हपको प्राप्त होकर स्वर्ग में आवेगा। मैंने आपकी छुपासे शापसे मुक्त हो पूर्व रूप पाया, अब अपने लोकको जाता हूँ। गढ़ेमें मेरे शरीरको तोपकर आप शरमंगजीके आश्रमको पधारें। (स० ४)।

अनुसूया-आश्रमसे चलनेपर विराधकुंड मिलता है जो विराध-वयस्थलका स्मारक है।

पुर्राव् कु०—१ (क) ('अपुर' कहकर आपुरीसंपदासंपन्न जनाया। गीता १६।४ में दम्भ, द्र्यं, अतिमान, क्रीय, पारुष्य और अज्ञान आपुरीसंपत्तिवालों के जन्मण वताए गए हैं। यथा 'दम्भो द्र्योऽतिमानश्च क्रीवः पारुष्यमेय च। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संप्दमापुरीम् ॥' पुनः, 'अपुर' कहकर उसे पुर-मुति-दुखदाता जनाया।)। 'मग जाता' पद्से जनाया कि वह रास्तेमें सबको लगता था, कोई इस ओरसे द्रुवकारण्यको या यों कहिए कि द्विण्यको न जा सकता था। 'हिठ सबहीके पंथिह लागा। १०१८२।' में जो भाव है ठीक वही भाव यहाँ है। (ख) वीर हैं अतः आते ही मार डाला। एवं आते ही मारा इसीसे 'रघुवीर' कहा। इससे उसका भी पराक्रमी होना जना दिया। (ग) 'आवत ही' शब्दमें गोस्वामीजीकी भक्तिकी फलक देख पड़ती है। जिन साज्ञात् सीताका स्पर्श रावण नहीं कर सकते, जिनकी छायामात्र (मायासीता) रावणके हाथ लगी, उनका स्पर्श, उनका हरण विराध द्वारा कैसे कह सकते हैं ? 'निपाता' पद दिया क्योंकि किसी श्रम्भशक्षसे वह न मर सकता था। जमीनमें गिराकर जीता गाड़ दिया गया।

नोट-१ संभव है कि उस कल्पमें जिसमें विष्णुभगवान्को शाप होनेसे श्रीरामजी ने या विष्णु-

भगवान्ने रामावतार तिया उसमें वैसाही हो जैसा वाल्मीकिजी ने तिखा और जिस कल्पका अवतार यहाँ शिवजी कह रहे हैं उसमें ऐसाही हो ।—'कलपभेद हरिचरित सुहाये'। २—जो लोग इसे वाल्मीिकिजा ही अवतरण समभें वे भले ही इस प्रकार समाधान कर सकते हैं कि श्रीसीतारामभक्त होने के कारण उन्होंने वाल्मीिकिजीकी रामायणका वह अंश ले लिया जो उन्होंने प्रथम कहा है ''ततः सज्यं धतुः कृत्वा रामः सुनिशिताञ्शरान्। सुशीव्रमिसंधाय राज्ञसं निजवान ह" (स० ३ श्लो० १०)। अर्थात् यह कहते हुए कि मैं तुम्हें युद्धमें जीता न छोड़ू गा धनुषपर बाणका अनुसंधान कर उस राज्ञसको मार डाला। और जो उठा ले जाना उसके पीछे कहा है वह उन्होंने छोड़ दिया। मानसकथा अ० रा० से विशेष मिलती है। अ० रा० में लिखा है कि विराध श्रीसीताजो को पकड़ने को दौड़ा तब श्रीरामजीने उसकी सुजायें काट डालीं। इसपर वह श्रीरामजीकी ओर दौड़ा तब उन्होंने उसके दोनों पैर काट डाले। तदनन्तर उसने अपने मुखसे अजगर सर्पकी तरह उन्हें निगलना चाहा। श्रीरामजी ने अर्धचन्द्राकार बाणसे उसका सिर काट डाला। (३।१।३०-३३)। और, पद्मपुराणमें इतना ही उल्लेख है कि विराधको मारकर वे शरभंगजीके आश्रम पर गए। रामायणोंमें मतभेद होनेसे अन्यकार ने 'निपाता' शब्द दिया जिसमें सबका समावेश है। मानसकी सीताजी श्रीरामजहमण्याकों विज्ञ विराधको सहार हो है। वाल्मीकीयमें इस सावधानता का उल्लेख नहीं है, उसमें विराधका उनके निकटतक पहुँचना कंब संभव है ? वाल्मीकीयमें इस सावधानता का उल्लेख नहीं है।

नोट---३ 'तुरतिह रुचिर रूप तेहि पावा ।००' इति। (क) यह रुचिर रूप उसका पूर्वजन्म का गंधर्वरूप है। (ख) विराधके मृतशरीर से आकाशस्थित सूर्यदेवके समान सुन्दर वस्त्रोंसे सुशोभित और तपाये हुये सुवर्णा-लंकारों से सुसज्जित अति सुन्दर एक पुरुप उत्पन्न हुआ। यथा 'विराधकायादित सुन्दराक्क तिर्विभाजमानी विमलाम्बरा-वृतः । प्रतप्तचामीकरचारमूषणो व्यदृश्यताये गगने रिवर्यथा।' ( अ० रा० ३।१।३६ )। यही 'रुचिर' रूप है। (ग) 'देखि दुखी' इति । रुचिर रूप पाकर उसने दुःख दूर करनेवाले प्रभुको बारम्बार साष्टाङ्ग दग्डवत की ऋौर प्रार्थना की कि भविष्य में आपके भवमोचन चरणोंकी स्मृति मुक्ते सदा बनी रहे, मेरी वाणी आपके नाम संकीर्तन में, कान कथामें, हाथ श्रापकी सेवामें और सिर प्रणाममें संलग्न रहे। मैं श्रापकी शरण हूँ, मेरी रत्ता कीजिये । कृपा कीजिये कि **छापकी माया मुक्ते छाब न व्यापे । यथा** "इतः परं त्वचरणारविन्दयो: स्मृतिः सदा मेऽस्तु भवोपशान्तये । त्वन्नामसंकीर्तनमेव वाणी करोतु मे कर्णपुटं त्वदीयम् । ३६ । कथामृतं पातु करद्वयं ते पादारिवन्दा-र्चनमेव कुर्यात् । शिरश्च ते पादयुगप्रणामं करोतु नित्यं भवदीयमेवम् ।४०। प्रसन्नं पाहि मां राम....माया मां गावृणोतु ते । ४२।" ( अ० रा० ३।१ )। उसके बारम्बार पृथ्वीपर लोटकर प्रणाम करने और ऐसी प्रार्थना से 'देखि दुखी' कहा। (घ) 'निज धाम' के दो अर्थ हैं। उसका अपना लोक अर्थात् गंधर्वलोक जैसा वाल्मीकि आदिका मत है, अथवा, साकेतलोक, वैकुएठलोक आदि अपने धामको मेजा। पर यहाँ प्रसंगसे गंधर्वलोक ही गृहीत है। मिलान के लिए ये उदाहरण हैं, (१) "राम बालि निजधाम पठावा", (२) "रघुपति चरन कमल सिर नाई। गयउ गगन आपिन गति पाई। ३४।४।' (कबंध), (३) 'बंदि रामपद बारहिंबारा। पुनि निज श्राश्रम कहुँ पगु धारा । ४।४।' (शुक)।

विराधवध-प्रकरण समाप्त हुआ।

## "शरभंग देहत्याग-प्रकरण"

पुनि आए जहँ मुनि सरभंगा । सुंदर अनुज जानकी संगा ॥ ८॥ दोहा—देखि राम-मुख-पंकज मुनिबर लोचन भृंग। सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग॥ ७॥

शब्दार्थ-'शरभंगं'-शर = चिता। चिता लगाकर इन्होंने अपना शरीर भंग किया, जो नाम था वही

चरितार्थ भी हुन्ना। प्र० स्वामी न्त्रर्थ करते हैं कि—शर=नारिनयनशर। शरभंग='नारि नयन सर जाहि न लागा।' =जितकाम। इससे जनाया कि नाम प्रथमसे ही सार्थक था।

श्रर्थ—िफर सुन्दर भाई श्रौर श्रीजानकीजी के साथ वहां श्राए जहां सुनि शरभङ्गजी थे।८। श्रीराम-चन्द्रजीका मुखकमल देखकर सुनिश्रेष्ठके नेत्ररूपी भौरे ( उसके छिबरूपी मकरंदरस को ) सादर पान कर रहे

हैं। शरभङ्गजीका जन्म त्र्यति घन्य है। ।

दिष्पण्णी—१ 'पुनि श्राए' पदसे विराध-प्रसंगकी समाप्ति दिखाई । ( मुनि श्रीसीतारामलद्रमण् तीनोंके उपासक थे, वे तीनोंका हृदयमें निरन्तर निवास माँगोंगे। यह बात प्रारम्भमें ही 'मुंदर श्रनुज जानकी संगा' कहकर जना दी है)। ( ख ) वाल्मीकिजी लिखते हैं कि विराधवध करके श्रीरामलद्रमण्जी सूर्य श्रीर चन्द्रके समान शोभित हुए। यथा 'तत्स्तु तौ कार्मुकखड़धारिण्णै निहत्स्र परिगृद्ध मैथिलीम्। विजहतुस्ती महावने दिवि स्थितौ चन्द्रदिवाकराविव।।'' (स॰ '११३४)। श्रर्थात् वे दोनों स्वर्ण्णमंडित धनुष श्रोर खड़ धारण् किये हुये विराधको मारकर श्रीजानकीजीको लेकर उस महावनमें प्रसन्नतापूर्वक विचरते लगे जैसे श्राकाशमें चन्द्र श्रोर सूर्य विचरण् करते हैं। वही भाव गोस्वामीजी 'सुन्दर' विशेषण्णे सूचित कर रहे हैं। जो सुकृती हैं वे ही मुख-कमल देखते हैं, यथा 'जिन्ह जानकी राम छिव देखी। को सुकृती हम सरिस विसेखी। १.३१०।', 'ते पुनि पुन्यपु'ज हम लेखे। जे देखे देखिहिहिं जिन्ह देखें। 'को सुकृती हम सरिस विसेखी। नयन श्रतिथि कीन्हें विधि श्रानो। १.३३४।', 'जनक सुकृत सूरित०।१.३१०।' तथा यहाँ रामदर्शनसे 'श्रति धन्य' कहा। मारीच भी इसी दर्शनके विचारसे अपनेको धन्य मानता है, यथा 'फिरि फिरि प्रमृहि विलोक्तिहीं धन्य न मो सम श्रान। ३.२६।' पुनः, ( घ ) 'श्रित धन्य' से जनाया कि श्रन्य ऋषियोंका जन्म धन्य है श्रीर इनका 'श्रति धन्य' है। श्रथत, अमर सहरहकर मकरं द चूसता है श्रीर साम्य नहीं है, यह भुंग श्रीर मंग यमककी विषमता हारा जना दिया। प० प० प०।।

नोट—१ भौंरा रस पीता है। यहाँ 'पान करत' से मकरंदका भी ऋध्याहार रूपकमें कर लिया गया। यथा 'ऋरबिंद सो ऋानन रूपमरंद ऋनंदित लोचन धृंग पिये।' ( क्ष० १.२ )। रूप ही मकरंद है। यहाँ परंपरित रूपक है। मुखकी छबि मकरंद है यह पूर्व कहा जा चुका है।दोहा ६ छुंद 'मुखपंकज दिए' में देखिये।

२—वाल्मीकिजी, श्रित्रजी एवम् श्रगस्यजी श्रादि ऋषियोंके मिलन-प्रसंगोंमें श्रगवानी श्रादि श्रनेक व्यवहार कथन किए गए, पर यहाँ शरभंगजीके श्राश्रमपर ये कोई व्यवहार न हुए। श्रीरघुनाथजी स्वयं ही उन तक पहुँच गये। कारण कि वाल्मीकिजी श्रादिकों तो उनके शिष्यों या कोल्मीलोंने खबर दी श्रीर शरभंगजीको श्रागमनकी खबर देनेवाला कोई न था। क्योंकि बीचमें विराधके डरसे कोई भी इधरका मनुष्य उधर न जा सकता था।

२—उत्तरकांड दोहा १२७ ( ४ ) से दोहा १२७ तक में बताया है कि कौन देश, कौन छी, कौन राजा, कौन दिज, कौन धन, कौन बुद्धि, कौन घड़ी, कौन जन्म और कौन कुल धन्य है। २१४६११ में बताया है कि किसका जन्म धन्य है। प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि "धन्य जनम जगतीतल तासू। २१४६११।' तथा 'धन्य देस सो जह सुरसरी। ७१२०५१।' से 'सो कुल धन्य । ०१२०।' तक प्रत्येक में कुछ न कुछ विशेष शर्त लगा दो गई है पर यहाँ दोहें में कोई शर्त नहीं है। शरमंगजो सादर श्रीभगवद्मुखक्प मकरंद पान करते हैं। यह भेद दिखाकर बताया कि पुत्र, शूद्र, वैश्य, चित्रय, ब्राह्मण इन जन्मोंकी प्राप्ति अनुक्रमशः तव होगी जब पूर्व पूर्वजन्मकी धन्यता प्राप्त हो गई हो। जब ब्राह्मणजन्मकी धन्यता मिले तब सत्संगकी धन्य घड़ी प्राप्त करनी होगी और तब शरमंगकी सी धन्यता होगी और 'सो कुल धन्य'' यह दोहा चिरतार्थ होगा। सारांश यह कि शरमंगजीने अपने कुलको धन्य, जगत्पूच्य और सुपुनीत किया।'

यहाँपर शरभंगजीके जनमको श्राति धन्य कहा है। सगुगा ब्रह्म रामके मुखारविन्दकी छविको टकटकी

लगाए देख रहे हैं, इसीसे 'ऋति धन्य' कहा। 'ऋति' वा 'परम' धन्य का प्रयोग श्रन्थमें प्रायः तीन स्थानों में आया है। यथा 'एक कहिं हम वहुत न जानिहं। आपुिहं परम धन्य किर मानिहं। ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे। जे देखिहं देखिहिं जिन्ह देखे। २।१२०।७-८।' (श्रामवासी), 'जब सुशीव राम कहें देखा। ऋतिसय जन्म धन्य किर लेखा। ४।४।६।', 'आजु धन्य में धन्य ऋति जद्यि सब विधि हीन। निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन्ह। ७।१२३।' (अशुण्डिजी)। इनसे सिद्ध हुआ कि जो भगवान्का दर्शन पाते हैं तथा उनका हुछ देर साथ पाते हैं वे ऋति घन्य हैं और जिनको सन्त समागम प्राप्त हो वे भी ऋति धन्य हैं। इन उद्धरणों में और शरभंग-प्रसंगमें कुछ भेद भी देख पड़ता है। श्रामवासी, सुशीव और भुशुण्डीजी अपनेको धन्य मानते हैं, पर शरभंगजीमें यह बात नहीं है, उनकी दशा देखकर किव स्वयं अर्थात् दर्शक उनके जन्मको ऋति धन्य कह रहा है, यह विशेषता है।

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'अति धन्य' कहा, क्योंकि मुनि खूब ठगे गए। उनका मन चोरी चला गया, यथा 'निज पन राख्यों जन मन चोरा'। इसीसे यहाँ मनका उल्लेख नहीं करते। सरकारके दर्शनपर भी जिसका मन चोरी न जाय, सावधान रहे, उसे श्रीगोस्वामिपाद धिक्कार देते हैं। यथा 'ठिंग सी रही जे न ठगे धिक से। क० १।१।' चोरसे प्रणाम आशीर्वादका शिष्टाचार नहीं है। मन चुरा लिया है, इसी लिये प्रणामादि नहीं कहते। पुनः, रूपसुधाका पान करनेवाला धन्य है और अति पान करनेवाला अति धन्य है। शरभंगजी 'सादर पान करत अति', अतः अति धन्य हैं।

कह मिन सुनु रघुवीर कृपाला। संकर मानस राज मराला।।१॥ जात रहेउँ विरंचि के धामा। सुनेडँ श्रवन वन श्रेहहिं रामा।।२॥ चितवत पंथ रहेउँ दिन राती। श्रव प्रभु देखि जुड़ानी छाती।।३॥

श्रर्थ—मुनिने कहा—हे रघुवीर! हे क्रपालु! हे शंकरजीके हृद्यरूपी मानसरीवरके राजहंस! मुनिए ॥१॥ में ब्रह्मलीकको जाता था। (इतनेमें मैंने) कानोंसे सुना कि रामचन्द्रजी वनमें आवेंगे॥२॥ (मैं) द्निरात श्रापकी राह देखता रहा। हे प्रभो! श्रव श्रापको देखकर छाती ठंढी हुई ॥३॥

टिप्पणी-१ (क) 'रघुवीर' अर्थात् आप दयावीर हैं, सबपर द्या करके दुष्टदलनके लिए चले, यथा 'सुरकाज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी । अ० १२६ ।'; इसीसे 'कृपाला' भी कहा । पुनः, छाप दानवीर हैं, सवको दर्शनानन्द देने चले हैं, यथा 'नयनानंद दानके दाता । ४.४४ ।' पुनः, विद्या-वीर और पराक्रमवीर भी हैं, इसीसे जो विराध किसी अखशस्त्रसे न मर सकता था उसे आपने विलन्नण रीतिसे मारा। 'खरदूषन विराध वध पंडित। ७.४१।' (ख) 'कृपाला'—श्रवतार, दर्शन, सुरमुनिनररंजन आदि इसी गुगाके कारण हैं। भाव यह कि हमपर भी कृपा की, नहीं तो इस मार्गसे आते ही नहीं। (ग) 'संकर मानस राज मराला' अर्थात् शिवजी जो जगत्के कल्याग्यकत्ती हैं वे भी आपका ध्यान करते हैं। 'मानस' श्लिष्ट पद है। विना श्लेषके रूपककी पूर्त्ति न होगी। 'सेवक मन मानस मराल से। १.३२.१४।', 'जय महेस मन मानस हंसा। १.२-४ ४।', 'जो भुमुं डि मन मानस हंसा। १.१४६.४।', इत्यादि स्थलोंसे इसका अनुवर्तन है। यहाँ 'मन' शब्द न रहनेका एक भाव आगे चौपाई ४ में दिया है कि 'जनमन चोरा' हो। मन चुरा लिया गया श्रतः उसका नाम न दिया। राजहंस मानसरोवर ही में रहते हैं। इससे श्रीराम-जीकी प्राप्ति दुर्लभ दिखाकर यह जनाया कि हमपर बड़ी कृपा की कि ऐसे दुर्लभ होकर भी हमको सुलभ हो गए, स्वयं आकर दर्शन दिये। जो शंकरजीके मनमें निवास करते हैं, जिनका वे ध्यान करते हैं, उनको सैने नेत्रों से प्रत्यत्त देखा। मानस = मन, यथा 'रचि महेस निज मानस राखा। १.३४।' मानस = मानसरोवर, यथा 'मानसमूल मिली सुरसरिही।' पुनः, अपने मनमानसमें वसाना है अतः 'मानस राजमराला' कहा। २—'जात रहेड वरंचिके धामा''।' इति । इससे जनाया कि प्रभुका दर्शन ब्रह्मलोककी प्राप्तिसे

अविक है। ब्रह्मतोककी प्राप्ति हुई, उससे द्वाती शीवल न हुई। इससे उपदेश देते हैं कि जीवका संताप श्री-रानदर्शन वा रामप्राप्तिसे ही मिटता है, अन्यया नहीं, यथा दिखे वितु रखनाथपद तिय के करिन न जाइ। २.१-२। विशेष ३ (७) में देखिए। इससे यह भी जनाया कि मुनिकी मृत्यु इच्छाके अवीन थी जैसे सुछिरडर्जीकी, यथा कामहप इच्छा मरन''। ७११२।'

नोट—{ इनकी बह्यलोकके जानेकी कथा इत्यादि वाल्मीकीयमें इस प्रकार है—'श्रीरामचन्द्रजीने शरमंगर्जीके आश्रममें यह अद्मुत चरित देखा कि अपने हरे घोड़े जुते हुए विचित्र स्थपर सवार इन्द्र आकाश्ममें दितिनान है, देवाङ्गनाओं से सेवित हैं। गंधर्व आदि देवता और बहुतसे सिद्ध महर्षि उसकी स्तुति कर रहे हैं और वह शरमंगजीसे वार्त कर रहा है। श्रीरामजीको आते हुए देखकर इन्द्र वहाँ से यह सोचकर चल दिया कि वे हमें देखने न पावें, रावणवध होनेपर में उनका दर्शन कहाँगा। तदमंतर रामचन्द्रजी शरमंगजीके आश्रमपर आए और स्वागत आदि हो जानेपर मुनिसे इन्द्रके आगमनका कारण पूछा। उन्होंने यों बताया कि सैंने अपनी उन्न तपत्यासे ब्रह्मलोकको जीत किया है। इन्द्र मुम्ते ब्रह्मलोक ले जानेके लिए आए थे, पर जब मुन्ते माद्दम हुआ कि नरश्रेत्र आप थोड़ी ही दूरपर हैं तब मैंने यह निश्चय किया कि आप सरीखे शिय अतिथि, पुरुषसिह, धनिष्ठ महात्माके दर्शन विना ब्रह्मलोकको न जाऊँगा।—"अहं ज्ञात्वा नरव्याव वर्तमानमदूरतः। ब्रह्मलोकं न गच्छामि त्वामहत्त्वा शियातिथिम्।। त्वयाऽहं पुरुषव्याव धार्मिकेण महात्मना। सनागन्य गमिष्टामि त्रिदिवं चावरं परम्।।" (वाल्मी० ३.४.२६,३०)।

र—'चितवत पंथ रहेड दिनराती' से जनाया कि बहुत दिनोंसे निरस्तर प्रभुक्ती राह देख रहे थे, यथा अन्यासे—'बहुकालिन हैवासं तरसे कृतिन रचयः। तब संदर्शना हांची राम स्वं परमेश्वरः। राशा४-५।' बहुत दिनसे निरन्तर राह देखते रहे इसीसे कृति जल रही थी, दर्शन पाये तब संताप मिटा। ﷺ सुमुक्तको उपदेश हैं कि निरन्तर इसी तरह लग्न लगार। रानदर्शन हपी सुखके आगे बहाती ककी प्राप्ति तुच्छ है। प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि यहाँ 'नयन जुड़ाने' नहीं कहा। इससे ध्वनित हैं कि केवल दर्शनकी ही लालसा नहीं थी किन्तु कुछ और भी लाजसा थी, यह आगेके 'जोग जग्य जप तप बत कीन्हा। प्रभु कहें देइ भगति वर लीन्हा' से स्पष्ट है। मिलान की जिये—'कबहुँ नयन मंग सीतल ताता। हो इहिं निरिश्च स्थाम मृदु गाता। धारधार।', 'तोहि देखि सीतल मह क्षाती। ४००० ।', 'लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती। हृद्य लगाइ जुड़ा-विं क्षाती। रारध्यार।'

'दिन रात' नुहाबरा है। यह भी भाव कहा जाता है कि रातमें भी जागता रहता था कि कहीं प्रभु रातमें ही इचरसे न चले जायें।

नाय सकल साधन मैं हीना । कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥४॥ सो कछ देव न मोहि निहोरा । निज पन राखेह जन-मन-चोरा ॥५॥

अर्थ—है नाय! में समस्त सायनोंसे रहित हूँ। आपने मुक्ते अपना दीन सेयक जानकर छपा की ।श है देव! यह ( छपा ) छुछ सुन्तपर अहसान नहीं है। हे दासोंके मनको चुरानेवाले! आपने अपना परा रखा है ॥६॥

दिष्पणीं — { "नाथ सकत सावन में हीना" " इति । (क) ऐसा ही अत्रिवास्य है, यथा 'मन ज्ञान सुन गोतीत प्रभु में दील जय तप का किये । ३.६ ।'; वहीं भाव यहाँ है। (ख) जिन साथनोंसे सुनिने सत्य लोक, इन्द्रलोक आदि जीत लिए थे उनके रहते हुए भी श्रीरामजीके दर्शन मिले और भक्ति भी मिली । इस क्वजाको जनानके लिये वारंबार अपनेको सुनि दीन कहते हैं। पुनः, इतनी दीनताका कारण यह है कि मसु दीन दयाल हैं, वे दीनोंपर दिना साथनके भी कृपा करते हैं। (ग) साथन होते हुए भी साथनहींन कहनेका भाव यह है कि जिन साथनोंसे त्रक्ष-आदि लोकोंकी प्राप्ति होती है वह सब प्रभुके दर्शनके लिए

कुछ भी नहीं हैं, उन सब साधनोंसे दर्शनकी प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है; अतएव वे न होने के ही समान हैं। तात्पर्य यह कि प्रभुकी प्राप्ति कपासाध्य है, कियासाध्य नहीं है। (घ) खरी—महातमा लोग करते वहुत हैं पर छिपाते हैं, इससे जनाते हैं कि कर्मका अभिमान उनको नहीं है। सम्पूर्ण साधनोंसे में रहित हूँ अर्थात् जिस साधनसे आपकी प्राप्ति हो वह कोई साधन मुक्तमें नहीं है। अतः आगे कहते हैं कि 'कीन्ही कृपा जानि जन दीना।' (ङ) 'जानि जन दीना' अर्थात् अपना जन और दीन जानकर आपने कृपा की कि दर्शन दिया। यथा विनये—'जव लिंग में न दीन दयाल तें में न दास तें स्वामी। तब लिंग जे दुख सहे उँ कहे उँ नहिं जद्यि अंतरजामी' (वि०११३)।

२—'निज पन राखेहु जन मन चोरा' इति । 'निज पन' अर्थात् दीन-दयालुता, दीनबन्धुता, भक्त-वत्सलता इत्यादि, यथा 'दीनदयालु बिरद संभारी', 'एहि दरबार दीनको आदर रीति सदा चिल आई' (वि० १६४)। अतएव कहा कि 'सो कछु देव न मोहि निहोरा'। भाव यह कि दर्शन देनेमें मुभपर आपका छछ एहसान नहीं है क्योंकि यह तो आपकी प्रतिज्ञाही है, यदि दर्शन न देते तो प्रतिज्ञा मंग होती, अतः प्रतिज्ञाको रचाके लिए आपने दर्शन दिया। दर्शनके लिए एहसान नहीं मानते। हाँ, आगे छछ छपा चाहते हैं, उसके लिए एहसान लेंगे। पुनः, (ख) दो बातें कहीं 'निज पन राखेहु' और 'जनमनचोरा'। भाव कि दोनों बातें आप करते हैं। प्रण भी रखते हैं और मन भी चुरा लेते हैं। आपकी चोरीका प्रत्यच प्रमाण दिखाते हैं कि शंकरजीके मनकी ऐसी चोरी की कि वह खोजे न मिला इसीसे 'संकर मानस राजमराला' में 'मन' शब्द न दिया। (ग) प्रथम 'संकरमानस राजमराला' कहकर तब 'जनमनचोरा' विशेषण देनेका भाव यही है कि मनकी चोरी दिखानी थी। हिक्क यह प्रसंग और प्रंथोंमें बड़ा नीरस है। देखिये गोस्वा-मीजीने उसे कैसा सरस करके दिखाया है।

प्र०—१ 'जन दीना' का भाव कि आर्त्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी इन चारों अधिकारियों में से आप दीनपर शीव द्रवीभूत होते हैं, यथा 'एहि द्रवार दीन००।' आगे सुती ह्या जीका वाक्य है—'सो प्रिय जाके गित न आन की'। २—'जनमन चोरा' का भाव कि मन ही सब उपाधियों का मूल है। आप कृपा करके उसीको हर लेते हैं, तब भक्ति आदि सधते हैं। ३—'देव' का भाव कि आप सबके राजा हैं, नियन्ता हैं और सब रीति करनेको समर्थ हैं।

करु०—शरभंगजीके इन वचनों में षद्शरणागित पूर्ण है।—[ श्रनुकूलका संकल्प श्रीर प्रतिकूलका त्याग इससे प्रगट है कि ब्रह्मलोक जाना न स्वीकार किया, प्रभुकी प्रतीचा करते रहे—'जात रहेउँ बिरंचि॰' इत्यादि। रचामें त्रिश्वास—'निज पन राखेड॰'। गोप्तृत्व वर्णन—'सो कछु देव न मोहि निहोरा' इत्यादि। श्रात्मिनचेप—'जब लिंग मिलौं तुम्हिहं॰', 'जोग जग्य तप' 'प्रभु कहँ देइ॰'। कार्पण्य—'नाथ सकल साधन मैं हीना"'।

तव लिंग रहहु दीन हित लागी। जब लिंग मिलों तुम्हिह तन्तु त्यागी।। ६।। जोग जग्य जप तप ब्रत कीन्हा। १३३ कहँ देइ भगति वर लीन्हा।। ७।। येहि विधि सर रिच ग्रुनि सरभंगा। बैठे हृदय छाड़ि सब संगा।। ८।।

शब्दार्थ—'सर' (शर)=चिता, यथा 'सूहो पैन्हि पी संग सुहागिन बधू है लीजो सुखके-समूहै बैठि सेज पै कि शर पै'-(देव)। 'संग'=संसर्ग, विषयों के प्रति अनुराग, वासना, विकार, आसक्ति। दि० ३ (ग) देखिये।

अर्थ — तबतक (श्राप मुक्त) दीनके हितके लिये यहाँ ठहरिये जबतक मैं शरीर छोड़कर श्रापसे (न) मिलूं ॥६॥ योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत (श्रादि) जो मुनिने किए थे वे सब प्रभुको समर्पणकर भक्तिका वरदान माँग लिया ॥७॥ इस प्रकार मुनि शरभंगजी चिता रचकर हृदयसे सब संग छोड़कर उसपर बैठे ॥८॥

दिप्पणी-? "तव लिंग रहहु दीन हित लागी ।००" इति । अर्थात् जैसे दीनजन जानकर कृपा की,

दर्शन दिया, वैसे ही दीनजनके हितार्थ मुहूर्त्तभर स्थित रहिए। यहाँ निहोरा लिया। दर्शन तो प्रतिज्ञापालनके कारण आपने दिया और यह मेरी प्रार्थनासे कीजिये। यथा 'एष पंथा नख्यात्र मुहूर्त्त पश्य तात माम्। यावज्जहामि गात्राणि जीणीं त्वचिमवोरगः। वालगी० ३।५।३८-३६।' अर्थात् थोड़ी देरतक मुफे देख लीजिये जवतक मैं शरीर त्याग करता हूँ जैसे सप् पुराना केंचुल छोड़ता है।

प्र०—'जव लिंग मिलों तुम्हिं तन त्यागी' इति । 'रूपमें समा जाना, त्रह्ममें मिल जाना' यह अर्थ यहाँ 'मिलों' का नहीं है । सायुच्य मुक्ति वा कैवल्यपदको उन्होंने नहीं स्वीकार किया, यह वात किव स्वयं आगे कहते हैं—'वैकुंट सिधारा', 'ताते मुनि हिर लीन न भयऊ ।०'। यहाँ 'मिलों' का अर्थ है 'आपके तद्र्य परिकरों में परिकर होकर मिल्ं", आपकी सामीप्य मुक्ति प्राप्त कहाँ ।

प० प० प० प०- 'जब लाग ''' से जान पड़ता है कि प्रथम भगवान्के सगुणस्वरूपमें लीन होनेकी इच्छा हुई थी। यह दूसरी भूमिका है।

टिप्पण्णे—रे जोग जग्य जप तप तप त्याति वर लीन्हा' इति । यथा 'जहं लिंग साधन वेद् वखानी । सवकर फल हिर-भगित भवानी । उ० १२४।०।' 'भक्ति वर लीन्हा' से जनाया कि समस्त धर्मसाधन भक्तिके वरावर न तुले तव भक्तिका वरदान माँगा । यदि वे सव भक्तिके वरावर तुल सकते तो 'भगित वर लीन्हा' न कहकर यह कहते कि सव देकर भक्ति ली । वाल्मीकीयमें शरभंगजीके वचन हैं कि मैंने अपने पुग्य कर्मां खे अन्य ब्रह्मलोक और इन्द्रलोकोंको जीत लिया है, वे सव मैं आपको अपण् करता हूँ, आप उन्हें श्रह्म करें; यथा 'श्रह्म नरशार्द् जिता लोका मया श्रुमाः । ब्राह्मधाश्च नाकपृष्ट्यश्च पितृहीष्वमामकान । श्रिम ११ ।' उसी कथनको यहाँ गोस्वामीजी 'दीनताके साथ' (कहा जाना ) लिखते हैं, यथा 'नाथ सकल साधन मैं हीना'। वाल्मीकिजीने १४ स्थानोंमेंसे एक स्थान इसे भी श्रीसीतारामजीके निवासका वताया है, यथा 'सव किर मागिहें एक फल रामचरन रित होड । २।१२६।'; उसी स्थानमें श्रीशरभङ्गजीकी गिनती आती है। अध्यात्म रा० स० २ श्लो० ६ से मिलान कीजिये—"समर्थ रामस्य महत्सुपुण्यफलं विरक्तः शरभंग योगी। चिति समारोहयद्शमेयं रामं ससीतं सहसा प्रणम्य ॥' (धर्म कर्म जो श्रमुको समर्पित नहीं होते वे आवाग्यनके कारण होते हैं, इसीसे भगवान्ने अर्जु नसे कहा है कि वे सव अर्पण कर दो। यथा 'यन्करोष यदश्नाित यज्जुहोिष ददाित वत् । यत्तपस्यित कीन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ श्रुमाश्च मफ्तैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्वनैः। गीता ६।२०,२८।')

रा० प्र० श०—शरभङ्गजीने योगादि सकाम कर्म किये थे। वे अपने सव कर्मों के अभिमानी थे; नहीं तो 'प्रभु कहँ देह' किव कैसे कहते ? निष्काम कर्ममें देना कैसा, वह तो पहले ही समर्पण हो चुका है। सकाम हीं के कारण कहा कि ब्रह्मलोकको जाता था, पर अब 'प्रभु देखि जुड़ानी छाती'। विविध कर्मोंकी चासनासे ही अन्तः करण जल रहा था। भगवान्के दर्शनसे छाती जुड़ानी अर्थात् अन्तः करण स्थिर हुआ, शान्ति मिली, अन्य सब वासनायें दर्शन होते ही श्रीरामपद्शीतिके प्रवाहमें वह गई'। यथा 'उर कछ प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सो वही।। अब कृपाल निज भगित पावनी। देहु सदा सिवमनभावनी। ४.४६।' जैसे विभीपण्जीकी वासनायें वह गई और उन्होंने भिक्त माँगी वैसे ही शरभंगजीने किया। [भिक्त वर लेना तीसरी भूमिका है। प० प० प्र०]

प० प० प० न१ 'एहि विधि' अर्थात् विचारद्वारा एक-एक भूमिकाको छोड़कर हृद्यको वासनारहित कर द्या । २ 'सर रचि' (सर' का अर्थ चिता करने से आरोके 'जोग अगिनि तनु जारा' से विसंगति होती हैं। मानसमें सतीजी और शवरीके प्रसंगोंमें भी योगाग्जिसे शरीरका भस्म करना कहा गया है। उन प्रसंगोंमें चिता रचनेका उल्लेख नहीं है। अतः 'शर' का अर्थ यहाँ दर्भ या वाण लेना उचित है। 'शरजन्मा' में 'शर' का अर्थ इपीका या दर्भ है। मुनि संन्यासी देहत्यागके समय उत्तराप्रदर्भ रचकर चैठते हैं अर्थात् जो योगी हैं और देहपरवश नहीं हैं वे मुनि। 'जोग अगिनि करि प्रगट तव कर्म सुभासुम लाइ। ७११९।'

में प्रथम योगानिन प्रकट करके पश्चात् उसमें शुभाशुम कर्मीका दहन करना कहा है। शरमंगजीके विषयमें अनि तो एक प्रकारकी ही है पर शुभाशुम कर्मीके स्थानपर देह है। योगानिन में देह-दहन करने के लिये चिता इत्यादि ईधनकी आवश्यकता नहीं होती है। देह ही ईधन बन जाता है और अन्तमें दोनों अनिक्ष होकर वह अनि भी शान्त हो जाती है। (यह भी हो सकता है कि उन प्रसंगोंसे यहाँ यह विलच्च वात हुई, इससे उसका उल्लेख किया। श्रीसतीजी तथा श्रीशबरीजी भी योगी थे पर वहाँ दर्भका रचना भी तो नहीं कहा गया)।

िटप्याि—३ 'बैठे हृद्य छांड़ि सब संगा।' (क) सब ताल्लुकात ( श्रासिक्त, फलकी वासना, श्रादि ) छोड़कर चितापर बैठे, क्योंकि विकारोंके रहते हुए भगवान हृदयमें वास नहीं करते। यथा 'जेहि सर काक कंक बक सूकर क्यों मराल तहें आवत' (वि०१५)। हृदयहपी निकेतको विकारोंसे रहित किया। (ख) प्रथम कहा कि योगयज्ञादि सब देकर भक्ति माँगी, भक्तिकी प्राप्तिसे हृदयका मल धुल जाता है। भिक्त जलहप है, उससे मानों हृदयके विकारोंको धो डाला, यथा 'प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। श्रभ्यंतर मल कबहुँ न जाई। उ०४६।' हृदयमें भक्तिजल पहुँचनेसे हृदय शीतल हुआ—'श्रव प्रभु देखि जुड़ानी छाती'—तब सीता-श्रनुज समेत प्रभुको मनमें वास कराया। (ग) 'संग' इति। 'भावाभाव पदार्थानां हर्षाहर्ष विकारदः। समस्त वासना त्यागः स संगमिति कथ्यते' श्रर्थात् पदार्थों भाव या श्रभाव, हर्ष शोक श्रादि विकार उत्पन्न करनेवाले एवम् समस्त वासना श्रोका त्याग संगका त्याग है। (भेद-भक्तिकी वासना वासना नहीं है)।

दोहा— सीता अनुज समेत पशु नील जलद तनु स्याम । सम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्रीराम ॥८॥ अस कहि जोग अगिनि तनु जारा । रामकृषा बैकुंठ सिधारा ॥१॥ ताते श्रुनि हरि लीन न भयऊ । प्रथमहिं भेद भगति बर लयऊ ॥२॥

शब्दार्थ-योगाग्न-'श्रस कहि जोग श्रगिनि तनु आरा' बा० ६४ (८) में देखिये।

श्रर्थ—श्रीसीताजी श्रौर श्राता श्रीलद्मगाजी सहित नीलमेघकेसे श्याम शरीरवाले सगुगा रूप श्रीरामजी श्राप मेरे हृद्यमें सदा वास कीजिए ।।८।। ऐसा कहकर ( मुनिने ) योगाग्निसे शरीरको भस्म कर दिया श्रीर श्रीरामजीकी छुपासे वैकुग्ठको चल दिए ।।१।। मुनि इससे भगवान्में लीन न हुये कि उन्होंने प्रथम ही भेद-भक्तिका वर माँग लिया था ।।२।।

दिष्पणी—१ (क) 'सगुन रूप श्रीराम' श्रथीत् निर्मुणरूपसे तो श्राप सदा सबके हृदयमें बसते ही हैं, यथा 'सबके उर श्रंतर वसहु जानहु भाउ कुमाउ। २.२४०।', हमारे हृदयमें भी बसे हुए हैं, पर श्रव श्रीसीताल दमण सहित श्रपने इस सगुणरूपसे भी वास की जिये। यथा श्रध्यात्मे—'श्रयोध्याऽधिपतिमेंऽख हृदये राधवरसदा। यहामाङ्केरियता सीता मेधस्येवतिहल्लता' (स० २.१०)। (निर्मुणरूपके वाससे जीवका दुःख दूर नहीं होता। यथा 'श्रस प्रमु हृदय श्रद्धत श्रविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी। ११२३।७।'; श्रतः सगुणरूपसे वसनेकी प्रार्थना है)। (ख) यहाँ मुनिके मन, वचन श्रीर कर्म तीनों दिखाये—'मम हिय वसहु॰' में मन, 'श्रस-किह' से वचन श्रीर योगाग्नि प्रगट करना यह कर्म। (ग) जलद श्राकाशमें रहता है। यहाँ हृदय श्राकाश है। घनके साथ बिजली, यहाँ रामधनश्यामके साथ सीताल दमण दामिनि। मेधमें विजली सदा नहीं रहती, यहाँ तोनोंका निरंतर साथ माँगा।

२ 'रामकृपा वैकुंठ सिधारा' इति । (क) मुनि योग यज्ञादि बड़ी तपस्या करके बहालोकके अधिकारी हुए और उसकी प्राप्ति की । वैकुण्ठ बहालोकसे बढ़कर है, सो रामकृपासे मिला । जो पदार्थ श्रीरामकृपासे मिलता है वह साधनसे अप्राप्य है । मुनिका जितना भी साधन था वह तो भक्तिके बराबर भी न हुआ । दर्शन हुआ वह भी रामकृपासे, यथा 'कीन्ही कृपा जानि जन दीना', वैकुण्ठ मिला सो भी रामकृपासे; अतएव

दोनों जगह 'हुरा' पर दिया। (ख) पुनः, भाव यह कि तरसे बहुतोक मिलता है, यथा 'जात रहेडें' विरंचि के बाना' क्रोर मक्तिसे वेंकुएट मिलता है। क्षतएव जब मिक बर माँगा तब वेंकुएटको जाना कहा। ''तात सुनि हरि लीन न भयक।" इति।

पु० रा० हु॰ — पहले लीन होने की इच्छा प्रगट की, यथा जिन लीग मिलीं तुन्हिंह तनु त्यानीं। मिलीं से लीन होने हैं इच्छा जान पड़ी। परन्तु पीछ सुनिन मेर-मिलिका वर माँग लिया, यथा 'प्रमु कहें देह मगति वर लीन्हा'। अतएव हिर्में लीन न हुए। ('योगानिमें जलने से केंवलय सुक्ति प्रप्त होनी है, तब तिन वेहण्डकों केंसे गए। इस शंकाक निवारणार्थ कहा कि 'ताने "लयक।' इसी तरह सतीतनत्याग पर कहा था कि 'इनी मरत हरि मन वर मागा। जनम जनम सिवप इच्छत्या। तिह कारन हिमितिर गृह बाई। जनमीं "११३४१-६।') भेर-मिलिमें सायुष्य सुक्ति नहीं हो सकती। इसमें तो सदा मगवान्में स्वानी वा सेव्य मात्र रहना है। सेवक स्वामी मात्र तभी हो सकता है जब प्रमुसे खला रहे। 'ताते उमा मोच्छ नहीं पायो। वसरय मेर मगति नन लायों (तं० १११)। पुनः, यथा 'समुनोपासक मोच्छ न लेहीं। तिन्ह कहुँ राम मिलि निज देहीं। ६१११।' [प्रमुक्ते दर्शनसे पशुपित्रयोंको भी विमल ज्ञान उत्पन्न हो जाता था कर वे सिन्योंकी क्रिनेट पित मिलि ही मौगते थे, यथा 'देखत खग निकर हग रविनन्ह जुन थिकत विसरि जहाँनहाँ की मौनित। हिल्हरसन फल पायो है ज्ञान विमत जाँचन भगति होन चाहन जबनि।' (गी० २४), तब शीशरमंगजी दर्शन पाकर विश्वत्व ज्ञानको प्राप्त होकर निर्माणवादियोंकी सुक्ति कैसे चाहते (यथा 'जिन्हके मन मगन मए हैं रस सगुन तिन्हके लेखे काग्न सुक्ति कविना।' (गी० २४)। विरेष १० १४) में देखिये।

गोड़ जी —पहले रात्मंगर्जीने कहा कि "तब तिग रहहु वीन हित लागी। जब लिग मिलीं तुम्हिं तलु त्यागीं", उस समय तलीन होने का विचार था, परन्तु तनत्यागरे पहले उन्होंने माँगा कि तीनीं मूर्तियाँ मेरे हर्यमें निरंतर वसें। यह सेवक सेव्य-माव-विना और अलग शरीर हुए विना संभव न था। यह ईश्वर जीव की अमेरता न थीं, परतम और जीव, उगास और उगासकवाली मेद मिल थीं। इसीसे शरमंग वैक्टंटको गये। परस्तु यह भी भगवान्से एक प्रकारसे मिलना ही हुआ, क्योंकि विक्टंट पुत्रः प्राणः' (पुरारः १) वैक्टंट और मगवान्से अमेर है।

रा॰ प्रः राः—जैसे इमेरोतासनामें जीवन और विदेह दो प्रकारकी सुक्तियाँ हैं वैसे ही मेरोतासनामें साक्ष्य, सायुक्य, सामीप्र और सालोक्य चार प्रकारकी सुक्तियाँ नानी गई हैं, सुनिको सालोक्यकी प्राप्ति हुई। (२०) [पर मेर्मिकिके वरसे सालोक्य, सारूप्य और सानी य तीनोंकी प्राप्ति निश्चित हैं—ना॰ सं॰]

भार मर्थ—जैसे जतमें जल मिलकर अभेदतको प्राप्त होता है वसे ही आत्मा परमात्मामें भितकर एकतको प्राप्त हो जाता है। इसीको लीन होना कहते हैं। पर सुनिन लीन न होना चाहा, क्योंकि अभेदत्यमें सुन्द नहीं है, जैसे जलको जलकी प्राप्तिसे और कंदको कंदकी प्राप्तिसे छछ सुख नहीं. सुख तो पीनेवातेको ही होना है। हिरमें लीन हो जानेपर मिकिका अपूर्व सुख प्राप्त नहीं होना। अतपव इस महाच सुत्रसे वीचन रहकर प्रक्षमें लीन होना सुनिने उत्तम नहीं समनः।

विश्विश्व-श्रीसीना बहुत सहित ब्राने हृद्यमें बसाते हैं। ब्राने हृद्यशे निवासके तिये भवन कता रहे हैं। ब्रानः भवनाकार यह गुल्याम (मृति) द्रावाँ मवा नक्ष्य है। इसमें पाँच तारे चमकते हैं। पाँच ब्राये हुये हैं वे ही पाँच तारे हैं—(१) कहनेसे सुना 'वन ऐहें राना'।(१) प्रहुतो देखकर छानी र्यान्ट हुई।(१) रारीर छोड़कर प्रमुखे भिल्ला चाहा।(१) मिक वर तिया (१) सीता ब्रह्म समेत म्युके हृद्यमें वसकर देह त्यान किया। उसकी फल-मृति है 'सिचिव मृपित विचार के'।

प० प० प० प०—शरमंगकृत स्तृति मया नक्त्र है। मवा नक्त्र नक्त्रमंडलमें दसवाँ है, वेने ही यह दिन स्तृतिक्य नक्त्रमंडलमें दसवीं है। यह ऋतुक्रम साम्य है। मयाकी दलना वार्रीसे की गई है, यथा

'दस दिसि रहे वान नभ छाई । मानहुँ मघा मेव अरि लाई । १७२।३।' और इस स्तुतिके छादि मध्य और श्रंतमें शर-शब्द है और दोहा पमें 'नील जलद' भी है। यथा 'पुनि आए जह मुनि सरभंगा।', 'धन्य जन्म सरभंग', 'एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा', 'नील जलद तनु स्याम ।' यह नाम साम्य हुआ । मघा-की तारा संख्या पाँच है और स्तुतिमें 'रघुवीर कृपाला, प्रभु, नाथ, देव और श्रीराम' ये पाँच हैं। यद्यपि ये पाँचों रघुवीरके ही नाम हैं तथापि इनके अर्थोमें बहुत भेद है। 'रघुवीर कृपाला' में कृपाशीलता, 'प्रभु' में शासकत्व, 'नाथ' में स्वामित्व एवं पालकत्व, 'देव' में प्रकाशदायकत्व, श्रीर 'श्रीराम' में ऐश्वर्य श्रीर परमानन्ददायकत्वका भाव है। यह तारा-संख्यासाम्य हुआ। मघाका आकार शालाके समान है - 'पञ्चामि-तैस्तुशाला' (रत्नमालायां नचत्ररूपाणि )। श्रीरामजी श्रीसीतालच्मण्-सहित चित्रकूटमें 'पर्णतृणशाला' में रहते थे। अब वे उसे छोड़कर चले हैं श्रीर मुनिके हृद्यरूपी शालामें पंचिवधरूपयुक्त रहेंगे; यथा 'मम हृदय बसह निरंतर सगुनरूप श्रीराम।'- यह आकारसाम्य हुआ। मघाका देवता पितर है; यथा 'कद्रजाः पितरो भगोर्यमखी'। श्रीरामजी पितररूप देवता हैं; यथा—'जगतपिता रघुपतिहि विचारी। भरि लोचन छिन लेह निहारी । १ । २४६ । ३ । , वैसे ही शरभंगजीके लोचनभूंग श्रीराममुखारविन्दके छविमकरंदका पान कर रहे थे (दोहा ७ देखिए)। पितर कृपाशील आदि होते हैं और श्रीरामजीने तो 'बालक सुत सम दास असानी' शरमंगको अपना धाम ही दिया है। पुत्रका धम है घरमें रहकर पिताकी सेवा करना, इसीसे तो मुनिवरने भेद-भक्ति वर माँग लिया है।—यह देवता-साम्य है। अब फलश्रुति-साम्य देखिए। फलश्रुति हैं सिचिव भूपित बिचार के।' सिचव कैसा हो यह 'सिचव धरमहिच हिरपद प्रीती। नृप हित हेतु सिखव नित नीती। १। १४४। ३।' में बताया है। यहाँ शरभंगजीका विचार ही भूपित है; उसको हिरपद-प्रीतिरूपी सिचवने बारंबार नीति सिखाई है, इसीसे तो ब्रह्मलोक जानेके विचारसे लेकर भेदमक्ति वर माँगने तक छः बार स्थित्यन्तर होता गया।

रिषि निकाय मुनिषर गति देखी। सुखी भये निज हृदय विसेषी।। ३॥ अस्तुति करहिं सकत्त मुनि-खृंदा। जयति पनतहित कहनाकदा।। ४।।

शब्दार्थ—'कंद' = मेघ, समूह। ऋर्थ—ऋषिसमूह मुनिश्रेष्ठ शरमंगजीकी यह गति देखकर ऋपने हृद्यमें विशेष सुखी हुए॥३॥ सभी मिनवृन्द प्रभुकी स्तुति कर रहे हैं कि 'शरणागत-हितकारी करुणाकन्द प्रभुकी जय हो'।।।।।।

टिप्पणी-१ 'रिषि निकाय मुनिबर गति देखी।" इति। (क) शरभंगजी पहले ब्रह्मलोकको जाते थे यह जानकर मुनिसमूहको सुख हुआ था, पर रघुनाथजीके दर्शन पाकर भक्तिका वरदान लेकर जब उनको वेकुएठ जाते देखा तब प्रथमसे अब अधिक सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि ब्रह्मलोकसे वैकुएठ विशेष है। पुनः, विशेष सुखी कहकर जनाया कि मुनि मत्सररहित होते हैं, दूसरेके सुखको देखकर वे सुखी होते हैं। पुनः, जनाया कि शरमंगजी सबको प्रिय थे, अतएव सबको बड़ा आनन्द हुआ। (ख)—'गित देखी' से जनाया कि हरिरूप धारण किए हुए वैकुण्ठ को जाते हुए देखा। जैसा गृद्ध्रराज जटायुजीके प्रसंगमें कहा है वैसा ही यहाँ भी समभ लेना चाहिए। यथा 'गीध देह तिज धिर हिर रूपा। भूषन बहु पटपीत अनूपा' इत्यादि। ( ३२.१ ) ! [ 'गित देखी' से यह भी सूचित किया कि शरभंगजीके शरीर-त्यागके समय ये सब ऋषि उनके आश्रमपर पहुँच गये थे। वाल्मीकिजी और आ० रा० का मत है कि शरमंगजीके स्वर्ग चले जानेपर सब ऋषि एकत्र होकर उनके आश्रमपर आए। इसके अनुसार भाव यह होगा कि ऋषियोंने उनको विमानपर वैकुएठलोकको श्रीहरिह्नपसे जाते देखा तब सब जयजयकार करते हुए आए। अथवा, वे पहले ही शरमं-गाश्रमके लिये चल चुके थे पर यहाँ स्वर्गको पयान करते समय पहुँचे । ]

र-- 'त्र्यस्तुति करहिं सकल मुनि बृंदा । ' इति । 'ज्यति' इस प्रकारकी स्तुति करनेका भाव यह है कि

अभी वहुत अमुरोंसे लड़ना है, अतएव आशीर्वादात्मक वचन कहा कि आपको शत्रुओं पर जय प्राप्तहो जिससे प्रणुतका हित होगा। 'प्रणुतहित' का भाव कि हम सब भी आपकी शरण हैं हमारी भी रत्ता कीजिये।

नोट—? वाल्मीकिजीने अनेक जातिके ऋषि यहाँ गिनाये हैं, यथा "शरमंगे दिवं याते मुनिसंवाः समागताः। अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थं रामं व्यक्तितेजसम् ॥१॥ वैलानसा चाजिल्लियाः संप्रज्ञाला मरीचिपाः। अश्मकुद्दाश्च वहवः पत्राहाराश्चतापसाः ॥२॥ दन्तोलूलिजनश्चैत तथैतोन्मजकाः परे। गात्रपाय्या अशय्याश्च तथैतानवकाशिकाः ॥३॥ "सर्वे ब्राह्मचा श्रियायुक्तहद्योगसमाहिताः। शरमङ्गाश्रमे राममिनग्मश्च तापसाः।६।" ( स० ६ ), इसीके अनुसार वही भाव सूचित करनेके लिए यहाँ 'निकाय' और "सकल मुनि वृन्दा" पद दिए। अर्थात् जितनी जातिके ऋषि द्राहकारण्यमें थे उन सबके समस्त वृंद्। एक-एक जातिका एक-एक या अधिक वृन्द् था।

२(क) 'प्रनतिहत' और 'करणाकंद' विशेषण पूर्वापर प्रसंगके वीचमें देकर जनाया कि आगे मुनियोंपर करणा करके उनके दुःखको शीघ्र दूर करेंगे, यथा 'करनामय रघुवीर गोसाई। वेगि पाइश्रिह पीर पराई' आगे अस्थिसमूहको देखकर करणा आई है और निशाचरनाशकी प्रतिज्ञा अब करने ही वाले हैं। (ख) वाल्मी० सं ६ में जो कहा है कि 'एवं वयं न मृष्यामो विष्रकारं तपस्विनाम्। कियमाणं वने घोरं रच्चोभिः भीमकर्मभिः ॥१८। ततस्वां शरणार्थं च शरणयं समुपस्थिताः। परिपालय नो राम वष्यमानान्निशाचरैः ॥१८।' अर्थात् क्रूरकर्मा राच्चसोंके द्वारा इस प्रकार मुनियोंका विनाश होना हम लोग अब सह नहीं सकते। इसी कारण शरणमें आए हुए लोगोंकी रच्चा करनेवाले आपकी शरणमें हम लोग आए हैं। हम लोग निशाचरोंसे मारे जा रहे हैं, आप हमपर करणा करके हमारी रच्चा करें।—यह सब भाव इन दो शब्दोंमें प्रकट कर दिया है। "जेहि विधि देह तजी सरभंग'' प्रकरण समाप्त हुआ।

### "वरनि सुतीछन प्रीति युनि"-प्रकरण

पुनि रघुनाथ चले वन आगे। मुनिवर बृंद विपुत्त सँग लागे।।५॥ अस्थिसमूह देखि रघुराया। पूछी मुनिन्ह लागि अति दाया।।६॥ जानतहूं पूछि अस स्वामी। सवदरसी त्रम्ह अंतरजामी।।७॥ निसिवर निकर सकत मुनि खाए। मुनि रघुवीर नयन जल छाए।।८।

त्रर्थ-श्रीरवुनाथजी पुनः त्रागे वनको चले। मुनिवरोंके बहुतसे बुन्द (प्रभुके) साथ लगे, त्रर्थात् साथ हो लिए ।।।।। हड्डियोंका ढेर देखकर रघुनाथजीको मुनियोंपर बड़ी दया त्राई और उन्होंने मुनियोंसे पूछा (कि यह ढेर कैसा यहाँ लगा हुआ है)।।६॥ (मुनियोंने उत्तर दिया कि) हे स्वामी! त्राप सर्वद्शी (सर्वज्ञ) और अन्तर्यामी (हद्यकी जाननेवाले) हैं, आप जानते हुए कैसे पूछते हैं।।।।। निशाचरसमृहने सब मुनियोंको खा डाला है (उन्हींकी हड्डियोंका यह ढेर लग गया है। वा, ये सब निशाचरोंके खाए हुए मुनिविकर हैं।) यह मुनकर रघुवीर श्रीरामजीके नेत्रोंमें जल भर आया।।=॥

दिष्पणी—१ "पुनि रघुनाय चले वन आगे "" इति। (क) इससे एक प्रसंगकी समाप्ति और दूसरेका प्रारम्भ दिखाया। पूर्व प्रसंग 'पुनि आये जहँ मुनि सरभंगा' पर प्रारम्भ हुआ। वह 'जयित प्रनतहित००' पर समाप्त हुआ। अत्रिजीके यहाँसे चलना कहा 'चले वनिहं सुर नर मुनि ईसा', मार्गमें विराधवध किया तय रारभंगजीके आश्रमपर जाना कहा। यहाँ कुछ देर ठहरना पड़ा, यथा 'तव लिंग रहहु दीन हित लागी'। अतः अव 'पुनः' चलना कहा। ( ख ) आगेका वन सुतीदणजीवाला वन है।

२ 'मुनिवरबृंद विपुल सँग लागे' इति । - क्यों संग लगे ? (क) प्रभुकी अनुपम शोभाके दर्शन तथा

क्ष समद्रसी-१७०४। † उर-को० रा०।

उनसे सम्भाषण्की अभिलाषासे, यथा 'बालक ढंद देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा। १.२१८।', 'रामिंह देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहिं संग लागे। २.११४।' तथा यहाँ 'मुनि ढंद सँग लागे'। ध्रथवा, (ख) अध्यसमूह दिखाकर करणाको उभारने के लिए उसी राहसे ले चलने को साथ हुए। अथवा, (ग) अपने-अपने आश्रमोंपर ले जाने के लिए साथ हो लिए और इसीसे आगे कहा भी है कि 'सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह'। (अ० रा० में ऐसा ही कहा है। यथा 'आगच्छ यामो मुनि सेवितानि वनानि सर्वाणि रव्तम कमात्। द्रष्ट्र' सुनि शासुत जानकी भ्यां तदा दया उस्मासु हदा भविष्यति। ३.२.१७।' अर्थात् हे रघुश्रेष्ट! आइये, श्रीसीताल दमण्सिहत आप हमारे साथ कमशः मुनी श्ररों के समस्त आश्रमों को देखने के लिये चित्रये। ऐसा करने से आपको हमपर बड़ी दया लगेगी। रा. प्र. कारका मत है कि अँधेरे वनसे राचसों के भयसे भगे थे अब रघुवंशावतं सप्रतापप्रकाश सहाय लेकर चले।) अथवा (घ) कुछ दूरतक उनको पहुँचाने के लिए साथ हुए।

[नोट—जनस्थानके रात्तसोंके मारे जानेपर अगस्यजीने मुनियोंके साथ हो लेनेका कारण बताया है कि इन्हींके वधके लिए इन्द्र शरभंगजीके पास गए थे और इसीलिये ऋषिवृन्द उपाय करके आपको यहाँ लाए थे। यथा "समाज्य मुदिता रामे सागस्या इदमबुवन्। एतद्थे महातेजा महेन्द्रः पाकशासनः ॥३४॥ शरभङ्गाश्रमं पुर्यमाजगाम पुरंदरः। ग्रानीतस्विममं देशमुपायेन महर्षिभिः॥३५॥"—(वाल्मी० ३. सर्ग २०.)। अर्थात् श्रीरामजीकी पूजा करके अगस्य आदि मुनि प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार बोले — महातेजस्वी इन्द्र इसीलिये शरभंगजीके पवित्र आश्रममें आये थे और इन्हीं पापी रात्तसोंके वधके लिये महर्षि आपको उपाय करके यहाँ ले आए हैं।]

३ चित्रकूटसे लेकर अति-आंश्रमतक बहुत मुनि थे, यथा 'सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई।'; उसके आगे बिराधके भयसे कोई मुनि नहीं रहते रहे; इसीसे शरभंगाश्रमतक कोई मुनि न मिले। शरभंगजी और अंगस्यजीके आश्रमोंके बीचमें बहुतसे मुनि रहते थे; अतएव 'बृन्द' पद दिया। क्योंकि इनके भयसे राज्ञस इधर न आते थे।

४ ''श्रिश्यसमूह देखि रघुराया''' इति । (क) 'श्रिश्यसमूह' पद दिया क्योंकि 'समूह श्रिश्य' ही पूछनेका हेतु है, दो चार हड्डियाँ पड़ी देखकर कोई नहीं पूछता क्योंकि उसमें कोई श्राश्चर्यकी बात नहीं होती । पुनः, (ख) दूसरा कारण पूछनेका 'करणा, द्या' है । मुनियोंकी ऐसी दुर्दशा देख तरस श्राया; उनको कृतार्थ करना चाहते हैं । श्राधमके हाथसे मृत्यु होनेसे सद्गति नहीं होती । पुनः, (ग) तीसरा कारण पूछनेका यह है कि इस प्रकार नीतिकी रचा की । बिना श्रापराधके दंड देना श्रामित हैं । जब मुनि श्रापने मुखसे राच्चसोंका श्रापराध कहें तब उनको दंड दिया जाय । देखिए बालिने श्रापने वधपर यही प्रश्न रघुनाथजीसे किया है—'कारन कवन नाथ मोहि मारा'। श्राथात मेरा क्या श्रापराध है ? नीति प्रतिपालनके विचारसे यहाँ 'रघुराया' कहा । (घ) 'श्रातिदाया' का भाव कि दया तो सवपर रहती है—'सब पर मोहि बराबरि दाया'। पर यहाँ श्रिश्यसमूह देख 'श्राति दाया' लगी ।

४ (क) 'जानतहूँ पृछिय कस स्वामी' का भाव कि पापियों के पाप कहने में भी दोप है, पर आप स्वामी हैं, आपकी आज्ञा अपेल है, अतः निवेदन करते हैं। 'सकल मुनि खाए' अर्थात् सबकी अकाल मृत्यु हुई, अपने कालसे नहीं मरे, राज्ञसों के खाने से मरे हैं। [अध्यात्ममें लिखा है कि सब ओर मनुष्यों की खोप ड़ियाँ देख पड़ती थीं। यथा 'दर्श तत्र पितान्यनेकानि शिरांसि सः। अध्यम्तानि सर्वत्र रामो वचनमब्र हीत्।। १६॥" (अ० रा० ३।२)। पुनः यथा 'एहि पश्य शरीराणि मुनीनां भावितात्मनाम्। हतानां राज्ञ सेवीं रैर्वहूनां बहुधा वने।' (बाल्मी० ३।६। १६)। राज्ञसोंने कैसे खा लिया यह बात अ० रा० में स्पष्ट की है। जब मुनि समाधिमें मगन रहने के कारण भागने में असमर्थ होते थे तभी घात ताकनेवाले राज्ञस आकर उनकी खा जाते थे। यथा राज्ञ सेर्मिज्ञतानीश प्रमत्तानां समाधितः। अन्तरायं मुनीनां ते पश्यन्तोऽनुचरन्ति हि। ३।२।२१।' ] (ख) 'सबद्सीं' अर्थात् सदा सब आपको निरावरण दिखाई देता है, कुछ छिपा नहीं। अंतर्यामी हो, अतः हदयकी भी जानते हो।

पुनः, सर्वदर्शीसे स्वरूपतः छौर छांतर्यामीसे स्वभावतः सब जानना सृचित किया। (ग) 'सुनि रघुवीर-नयन जल छाए' छर्थात् करुणा हुई। करुणा होने पर फिर दुःख तुरत दूर करते हैं, यथा 'जे नाथ करि करुना विलोके त्रिविध दुख ते निरवहे। ७।१३।'

दोहा—निसिचर-हीन कराँ महि भुन उठाइ पन कीन्ह । सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हिश्च नाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ ९॥

चर्थ – (श्रीरघुत्रीरजीने) भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वीको राचसोंसे रहित कसँगा श्रीर समस्त गुनियोंके ब्राश्रमोंसे जा जाकर सबको सुख दिया ॥ ६॥

नोट--१ भुजा उठा कर प्रतिज्ञा करनेकी रीति है। इस प्रकार प्रतिज्ञाकी सत्यता निश्चय कराई जाती है, यथा 'चल न ब्रह्मकुल सन बरिखाई। सत्य कहहूँ दोउ भुजा उठाई। १।१६४।४।', 'पन विदेह कर कहिं हम भुजा उठाइ विसाल ।१।२४६' ऐसा करके जनाया कि अब आप सब निरसन्देह और निडर रहें। लोगों- ने इसके अनेक भाव कहे हैं। जैसे कि "जिसमें सब देख लें। दूसरा भाव कि प्रतिज्ञा पूरी न कहूँ तो हाथ ही काद डालूँगा।" इत्यादि भाव पं० रामकुमारजीने दोहेमें कहे हें 'इन बाहुन' ते बध करव, बाहुन रूप वनाय। युद्ध बाहु अधिन है इन्द्र बाहु के राय।।१॥ वध करि उपर पठाइहों, पन किरिने की रीति। वीरनमें भुज पूज्य है, भुजन राखिहों नीति।।२॥' ये ही भाव पं०, प्र० में हें। इन्द्र बाहुके देवता हैं, वे दुःखी हैं। उनको अभय कहूँगा यह 'वाहु' उठाकर जनाया। हाथ उठानेसे दूरतक सबको प्रतिज्ञा विदित हो जायगी, शब्द बहुँ तक न सुनाई देगा। यह अभय प्रदानकी सुद्रा है। (प्र०)।

दिष्यगी--१ पृथ्वीको निशाचरहीन करनेको कहा क्योंकि मुनियोंने कहा था कि 'निसिचर निकर सकल मुनि खाए' ('मिहि' शब्दसे प्रतिज्ञा केवल पृथ्वीके राज्ञसोंके वधकी सूचित की, पातालादिके निशाचरोंके लिये नहीं। श्रहिरावण श्रोर मिहरावण पाताल निवासी थे, इसीसे गोस्वामीजीने उनका उल्लेख नहीं किया। प० प० प०।) २—'जाइ जाइ सुख दीन्ह से जनाया कि ये सब प्रमुकी राह देख रहे थे, जिसकी जैसी श्रिथिक श्रभिलापा थी वैसा ही श्रिथिक दिन उसके यहाँ ठहरे। सबके यहाँ ठहरते हुए दश वर्ष विता दिए। पुनः, 'जाइ जाइ' दो वार देकर वाल्मीकिजीने जो लिखा है कि एक एकके यहाँ फिर फिर गए वह भाव भी जना दिया है। यथा 'जगामचाश्रमांस्तेषां पर्यायेण तपस्विनाम् ॥ २३॥ येपासुषितवान्पूर्व सकाशे स महास्त्रिवत्।' (स० ११)।

नोट—२ इस दोहेमें यह दरसा दिया कि कैकेयीजीकी आज्ञाका पालन क्योंकर हुआ। महर्षि वाल्मीकि-जीने लिखा है कि १० वर्ष यों विता दिए। उनके सर्ग ११ के— 'प्रविश्य सह वैदेह्या लद्मिणेन च राघवः। तदा तिस्तिन्स काकुत्थः श्रीमत्याश्रममण्डले। २२। उषित्वा स सुखं तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः। जगाम चाश्रमांस्तेषां पर्यायेण तपस्विनाम्। २३। येपासु षतवान्पूर्व सकाशे समहास्त्रवित्। क्वचित्पिद्शान्मासानेकं संवत्सरं कचित्। २४। कचिचचतुरोमासान्पञ्चषट् चापरान्क्वचित्। अपरत्राधिकान्मासान्धर्धमधिकं कचित्। २४। त्रीन्मासानप्रमासांश्च राघवो न्यवसत्सुखम्। तत्र संवसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु वै २६। रमत्रश्चानुकूल्येन ययुः संवत्सरा दश। परिवृत्य च धर्मज्ञो राघवः सह सीत्या। २७।' इन क्लोकोंका आभिपाय 'जाइ जाइ सुख दीन्ह' में भरा हुआ है। रामचन्द्रजीने क्रमसे एक एक महर्षिका आश्रम जा जाकर देखा, किसीमें दस मास रहे, कहीं एक वर्ष, कहीं चार मास कहीं पाँच, कहीं छ, कहीं सात, कहीं आठ मास इत्यादि रीतिसे प्रसन्त्रतापूर्वक रमण करते ऋषियोंको सुख देते दश वर्ष बीत गए।

मूनि इशस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीछन रति भगवाना ॥१॥

क्ष १७२१, १७६२ में 'आश्रमहि' है। १७०४, को० रा० में 'आश्रम' है। आश्रमन्हि-छ०, भा० दा०।

#### मन क्रम बचन राम-पद-सेवक । सपनेहु आन भरोस न देवक ॥२॥ प्रभु त्रागवनु श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ त्रातुर धावा ॥३॥

शन्दार्थ - सुजान=चतुर, प्रवीसा। 'त्रातुर'=शीघता एवं त्राकुलतासे। 'देवक'=देवका, जैसे 'धंधक'= धंघेका। दीनजी कहते हैं कि यह मिथिला प्रान्तका प्रत्यय है इस प्रकार अब भी वहाँ बोला जाता है।

अर्थ — श्री अगस्यमुनिका सुजान शिष्य जिसका नाम सुतीच्या था भगवान्में उनका प्रेम था।।१॥ वे मनकमवचनसे श्रीरामजीके चरणोंके सेवक थे, स्वप्नमें भी किसी दूसरे देवताका आशाभरोसा नहीं था।।२॥ प्रभुका आगमन ( ज्योंही ) कानोंसे सुन पाया (त्योंही वे ) मनोरथ करते हुए आतुरता से दौड़े ।। ३ ।।

टिप्पणी - १ 'मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना' " इति । (क्) गुरुसंबंध देकर सुतीच्णजीकी बड़ाई कही। फिर भगवान्में अनुरक्तिसे एवम् प्रमुके लिए उनकी आनुर चालसे भी बड़ाई की। पुनः, (ख) गुरुका संबंध देकर निवृत्तिमार्गसेवी जनाया। (ग) 'नाम सुतीछन' इति। अगस्यजीके अनेक शिष्य हैं इससे इनका नाम खोलकर कहा, नहीं तो सन्देह होता कि कौन शिष्य अभिष्ठत है। नाम कहकर तब उनके गुण कहे कि 'रिति भगवाना।।००'। भगवान् शब्द निगुण और सगुण दोनोंका वाचक है अतएव आगे उनकी उपा-सना स्पष्ट करनेके लिए 'रामपद सेवक' पद दिया। 'पद' शब्दसे सगुण स्वरूपका उपासक बताया, निगुणके 'पद' नहीं होते। यहाँ 'सन-क्रम-नचन' से श्रीरामजीका सेवक कहा और आगे तीनों बातोंको दिखावेंगे। (घ) ['सुती हरा' का अर्थ है 'कामादि विकार तथा संसारसे क्रूर और ज्ञान एवं मक्तिमें सुन्दर ती हरा। कुशाप्र वृद्धिवाले'। जैसा सुतीच्ए नाम है वैसा ही गुए है। अर्थात् इनकी बुद्धि कुशाप्रभागके समान तीच्ए है। यह बात 'सजान' पदसे जनायी। (प्र०, खर्रा)।

नोट--१ 'सुजान' विशेषण किव दे रहे हैं और 'भगति न ज्ञान' यह सुती दणजीके विचार हैं, वे अपनेको वैसा ही समभते हैं। 'सुजान' शब्द मानसमें बहुत बार आया है। श्रीरामगुणगणका स्मरण करके हर्षित होने, अपनी हीनता-दीनताका और शमुकी कृपाओंका विचार करके कृतज्ञ होने, प्रमुका दर्शन करके पुलिकत तन गद्गदिगरा आदिसे स्तुति करने, मनको स्थिरकर भगवानका ध्यान करने तथा संकट सहकर भी धर्मपर दृढ़ रहनेवालों, इत्यादिके प्रसंगों में यह विशेषण प्रायः देखा जाता है। यथा 'सुमिरि राम के गुनगन नाना । पुनि पुनि हरष भुमुं डि मुजाना । "सिव अज पूज्य चरन रघुराई । मो पर कृपा परम मृदु-लाई। श्रस सुभाउ कहुँ सुनउँ न देखउँ॥ सरन गए मोसे श्रघरासी। होहिं सुद्ध नमामि श्रविनासी। ७। '१२४।१-=।', 'सकुनाधम सब भाँति ऋपावन । प्रभु सोहिं कीन्ह बिदित जगपावन । आजु धन्य मैं धन्य श्रित ।। ।१२३।, 'देखि सुअवसर प्रभु पहिं आयड संभु सुजान ॥ परम प्रीति कर जोरि जुग नयन निलन भरि बारि। पुलिकित तन गदगद गिरा बिनय करत त्रिपुरारि। ६।११३।', 'हृदय न कलु फल अनु-संधाना। भूप विवेकी परम सुजाना। १।१५६।, 'रंतिदेव बिल भूप सुजाना। धरम धरेउ सिंह संकट नाना । राध्यार ।', 'मन थिर करि तब संभु सुजाना । लगे करन रघुनायक ध्याना ।१। दराष्ठ ।'; इत्यादि । ऐसे ही गुण सुतीच्णजीमें सूचित करनेके लिये 'सुजान' विशेषण दिया गया। कविने यहाँ 'सुजान' विशेषण दिया श्रीर श्रागे 'ज्ञानी' कहा है-'निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी।'

वि. त्रि.—१ 'सिष्य सुजाना' कहकर जनाया कि अगस्त्यजीके वहुत शिष्य थे, कोई कर्मठ थे, कोई ज्ञानी थे, कोई योगी थे, उनमेंसे सुती हणजी बड़े सुजान थे, क्योंकि उनकी रित भगवान्में थी; यथा 'राम सनेह सरस मन जासू। साधु सभा बड़ आदर तासू।' २ 'मन क्रम वचन राम पद सेवक' से जनाया कि ये सरकारी कृपाके पात्र थे। यथा 'मन क्रम बचन छाँड़ि चतुराई। भजत कृपा करिहिहें रघुराई।' टिप्पणी—२ 'सपनेहु आन भरोस न देवक' से श्रीरघुनाथजीमें अनन्यता दिखाई। यथा 'मोर दास

कहाइ नर आसा। करइ त कहहु कहा बिश्वासा ७.४६। अ० रा० में श्रीरामजी ने कहा है कि मैं जानता

हूँ कि तुम्हारा मेरे श्वितिरिक्त और कोई साधन नहीं है, इसी लिये में तुम्हें देखने के लिये श्राया हूँ। यथा 'श्रतोऽङ्मागतो द्रष्टुं महते नान्यसाधनम् ।३।२।३६।' मुनिने कहा भी है कि जो रूप मेरे सामने प्रत्यक्त्पसे है इसके श्रतिरिक्त मुक्ते किसी रूपकी इच्छा नहीं है, यथा 'प्रत्यवनोऽद्य मा गोवरमेनदेव रूपं विभात हु स्थे न परं विकांक्षे ।३,२।३४।'

३ 'प्रभु आगवन श्रवन सुनि पावा।'''धावा' इति। यथा अध्यात्मे 'राममागतमाकर्ष सुतीक्षणः स्वयमागतः। श्रगस्यशिष्यो रामस्य मंत्रोगसनतत्तरः।३।२।२६।' यहाँ केवल 'धावा' पद दिया। इससे जान पड़ता है कि सुनि खड़े हुए थे जव उन्होंने आनेका समाचार पाया; क्योंकि यदि वैठे होते तो 'उठि धावा' कहते जैसा महर्षि अत्रि और अगस्यजीके प्रसंगोंमें कहा है। यथा 'पुलिकत गात अत्रि उठि धाए।३।३।४।', 'सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए।१२।६।' वे लोग वैठे हुए थे इससे उनका उठ धावना कहा।

मा० हं—'यह संवाद अध्यात्ममें है सही, पर ऐसा उत्तम और इतना प्रेम-प्रचुर वहाँ नहीं दिखाई देता है। आदर, विनय, विनोद और प्रेम की दृष्टिसे देखते पर काव्यमें उसकी उपमा देने के लिए जोड़ मिल सकेगा तो वह केवल एक गुह ही है। हमारा मन तो यही कहता है कि जिसे गोसाई जी के स्वभावका अनुमान करना हो, वह सुती द्याकी और देखे। उसे वहाँ उनकी रामभिक्तका अल्प-सा चित्र देख पड़ेगा। काव्य दृष्टिसे भी यह संवाद काव्यकी शाल्यका एक अपितम उदाहरण है।"

हैं विधि दीनवंधु रघुराया। मोसे सठ पर करिहहिं दाया ॥४॥ सहित अनु न मोहि राम गोसाई। मिलिहिंहें निज सेवक की नाई ॥५॥ मोरे जिय भरोस दृढ़ नाहीं। भगति विरति न ज्ञान मन माहीं॥६॥ नहिं सतसंग जोग जप जागा। नहिं दृढ़ चरन कमन्न अनुरामा॥७॥

शन्दार्थ — 'निज' = अपना खास, अपना, यथा 'कह मारतसुत सुनहु प्रभु सिस तुम्हार निज दास'— (लं०)। = सच्चा, यथा 'अत्र विनती सम सुनहु शिव जौं मोपर निज नेहु। १।७६।' = जो सन-वचन-कर्मसे दास है।

श्रर्थ—हे विधाता! क्या दीनवंधु रघुराई मुमसे सठपर द्या करेंगे ? ॥४॥ गोस्वामी श्रीरामचंद्रजी भाई लक्ष्मण सहित मुमसे अपने खास सेवककी तरह मिलेंगे ? ॥४३ मेरे जीमें पक्षा भरोसा (विश्वास) नहीं होता (क्योंकि) मेरे हृदयमें भक्ति, वैराग्य या ज्ञान ( कुछ भी ) नहीं है ॥६॥ न सत्संग, योग, जप, यज्ञ ( कुछ भी ) ही है और न (प्रमुके) चरणक नलोंमें हृद अनुराग ही है ॥७॥

नोट—१ सं० १७२१ की प्रतिमें यही पाठ है। काशीकी प्रतिमें 'हे बिधि' पाठ है। पं० रामकुमारजी ने इसीको रखा है। 'हे' पाठ सम्बोधनार्थ है अर्थात् 'हे विधाता! क्या दीनबंधु रघुनाथजी '''। पं० रामकुमारजी अर्थ करते हैं कि 'मुती त्याजी सोचते हैं कि प्रमुक्ते मिलने और दया करनेकी एक यही विधि है कि रघुनाथजी दीनबंधु हैं। इसीसे वे मुक्त शाउपर दया करेंगे, नहीं तो सेरे कुछ साधन नहीं है जिससे वे दर्शन दें।' वाल्मीकिजी के १४ स्थानों में से 'गुन तुम्हार समुफ्तिहं निज दोषा' इसमें मुती ह्याजीका स्थान पड़ता है। इस दीनकी समफ्तें ऐसा आता है कि 'हैं।' का अर्थ 'अरे' 'हे' भी होता है। इस प्रकार 'हैं विधि' का अर्थ भी 'हे विधि' है। दूसरा भाव जो पं० रामकुमारजी ने लिखा है वह 'है' वा 'हैं' पाठमें ही हो सकता है, 'हे' से नहीं। अतएव 'हैं' पाठको दो भावोंका बोधक जानकर उसे अच्छा समफता हूँ। 'हैं' पाठ अन्यत्र भी प्रयुक्त हुआ है। और सं० १६६६ वाली विनयपित्रकामें इसका प्रयोग बराबर कई पद्योंमें हुआ है। इससे 'हें' पाठ लेखकप्रभाद नहीं कहा जा सकता। उस समयमें 'हे' के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ करता होगा। आजकल भी 'हें' शब्द कभी-कभी आश्चर्य सूचित करने के समयमें बोला जाता है। पं० रामकुमारजीने अपने

एक खरेंमें 'हे विधि' पाठ देते हुए यह लिखा है कि 'यह बोलचालकी रीति है। इससे कुछ यह आशय नहीं है कि वे विधिकी उपासना या भरोसा करते हैं।'

नोट--२ 'मो से सठ पर करिहहिं दाया' में भाव यह है कि शठपर कोई खामी प्रेम नहीं करता और मैं तो बहुत बड़ा शठ हूँ, मेरे सदश दूसरा न होगा, तब भला वे सुक्तपर कृपा कैसे करेंगे ? इं स्मरण रहे कि भुशुरुडीजी खादिने भी खनन्य भक्ति होनेपर भी खपनेको शठ कहा है। यथा 'मोहिं से सठ पर ममता जाही। ७१२३।३।', 'सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहहिं राम कृपाल। ११२८।'

प० प० प०--१ 'मोसे सठ पर करिहिं दाया' इति । जो हरिभक्तिको छोड़कर अन्य उपायसे सुख चाहे वह 'शठ' है, यथा 'सुनु खगेस हरिभगित बिहाई । जे सुख चाहिं आन उपाई । ते सठ महासिंधु बिनु तरनी । पैरि पार चाहिं जड़ करनी । ७:११४।३-४।' भाव कि मैंने तो दृढ़ चरण-कमलानुरागरूपी भक्ति को प्राप्तिका प्रयत्न भी नहीं किया, तब प्रभु सुक्तको दर्शन क्यों देने लगे ?' २—'निज सेवक' अर्थात् अत्यन्त अन्तरंग सेवक, अति प्रिय सेवक । शुचि-सुशील सुमितवान सेवक ही प्रिय होते हैं और ऐसे सेवकोंमें भी जो श्रेष्ठ होते हैं वे ही 'निज सेवक' हैं।

वि नि.--अपर कहा है 'करिहाँ दाया ?' क्या दया मुती दण्जी चाहते हैं यह 'मिलिहाँह निज सेवक की नाई' से बताया। वह दया सरकारका परिष्वक्ष देना है। पर परिष्वक्ष तो पिता, माता, पुत्र, सखा श्रादिकों भी दिया जाता है, मुनि उसे नहीं चाहते। सरकारको 'निजदास' सबसे श्रिधक त्रिय है, श्रादः मुनि उसी भावसे परिष्वक्ष चाहते हैं, श्रोर उससे भी भाई सहित मिलतेमें पूरा सतकार है। निजदास वह है 'जेहि गित मोरिन दूसरि श्रासा'।

टिष्पण्ण--१ 'मोरे जिय भरोस दृढ़ नाहीं १००', यथा 'मन-ज्ञान-गुन-गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किये' इति अत्रिवाक्यं । पुनः, यथा 'नाथ सकल साधन मैं होना । कीन्हीं कृषा जानि जन दीना' इति शरभङ्गः । 'भक्ति, विरति न ज्ञान' का अर्थ यहाँ है कि 'ज्ञान वैराग्य सिहत भक्ति नहीं है' । यह कहकर कि ऐसी भक्ति नहीं है फिर कहते हैं कि भक्तिके कोई साधन भी मुफमें नहीं है "निहं सतसंग जोग जप जागा।" ये सब भक्तिके साधन हैं । इनसे भक्ति प्राप्त होती है, यथा 'सब कर फल हरिभगित सुहाई । सो बिनु संत न काहू पाई ।', 'जप जोग धर्म समूह ते नर भगित अनुपम पावई' (आ०६)। जब भक्तिके साधन भी नहीं हैं, तब प्रभुका मिलना असंभव है । [प० प० प० का मत है कि "यहाँ 'भक्ति' का अर्थ 'नवधा भक्ति' है, कारण कि आगे 'निहं दृढ़ चरन कमल अनुराग' से प्रेमलक्षा भक्तिका उल्लेख किया गया है। (राम-गीता देखिए)। ज्ञान = विवेक। इसका कारण 'निहं सतसंग' दिया है —'बिनु सतसंग विवेक न होई'। 'निहं सतसंग जोग जप जागा'—सत्संगसे विवेक, विवेकसे वैराग्य, वैराग्यसे योग और योगसे ज्ञान होता है।"]

नोट—३ श्रीसुतीदणजी अपने इष्टदेव श्रीरामजीका आगमन सुनते हुए प्रेमिवभीर हो दौड़ पड़े श्रीर वड़े आश्चर्यके साथ मनमें विचार करते हुए मनोरथ करते जाते हैं। वे सोचते हैं कि मुक्तमें तो न भक्ति है, न वैराग्य न ज्ञान, न सत्संग ही है न जप, योग यज्ञादि और न प्रमुके चरण कमलों हें छ अनुराग ही है। भाव यह कि उत्तम निष्काम कमींसे चित्तकी शुद्धि होती है जिससे वैराग्य उत्पन्न होता है सो मैंने तो कोई उत्तम कर्म भी नहीं किये। फिर जप योग, यज्ञादि साधनोंसे तथा सत्संगसे भक्तिकी प्राप्ति होती है सो ये कोई साधन भी मैंने नहीं किए, संतोंका संग भी नहीं किया और न मुक्तमें ज्ञान ही है। इस तरह में वेद्वित काण्डजयसे रहित हूँ। खेर! ये नहीं सही, श्रीरघुनाथजीके चरण कमलोंमें अविचल अनुराग हो तो भी प्रमुको प्राप्ति हो सकती, सो यह भी मुक्तमें नहीं है। अतः मुक्त विश्वास नहीं होता कि सर्वसाधनरहित मुक्त ऐसे शठपर ऐसी महती छुपा करेंगे कि मुक्ते स्वयं आकर मुक्तको अपना खास सेवक मानकर, दर्शन देंगे। अतः आश्चर्यान्वित होकर कह रहे हैं कि 'हे विधि! क्या सचमुच ऐसा संभव होगा ?' आगे अपनेमें

एक गुग दिखाते हैं जो भगवान्को प्रिय है। वह है अनन्यता। इसी अनन्यताको देखकर ही तो प्रभु मनु-

शतरूपाजीके लिये प्रकट हुए थे। वस विश्वास हो गया।

वावा हरिहरप्रसाद जी लिखते हैं कि इन सावनोंसे शून्य होनेका भाव विभीपणजीके 'तामस तन कछ साधन नाहीं। प्रीति न पद सरोज मन माहीं। ४।७।३।' में खुलेगा। 'चरण कमल अनुरागा' का भाव कि जैसे भौरा कमलमें लुक्व रहता है वैसी ही मनकी आसक्ति प्रमुक्ते चरणारविन्दमें होनी चाहिए।

> एक वानि करुनानियान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ।।८॥ हो हों सुफल त्राजु मम लोचन। देखि वदनपंकन भवमोचन ॥९॥

शब्दार्थ-चानि = देव, स्वभाव । गति=पहुँच, दौड़, अवलंव, शरण, सहारा, भरोसा, यथा 'तुम्हिहं छाड़ि गति दूसरि नाहीं। राम वसह तिन्हके मन माहीं।

अर्थ - करुणानिधान श्रीरयुनाथजीकी एक यह वानि है कि जिसको और किसीका आशा-भरोसा नहीं वह उनका प्रिय है ॥=॥ भवके छुड़ाने बाले मुखारविन्दको देखकर आज मेरे नेत्र सुफल (कृतार्थ) होंगे !॥६॥

टिप्पणी-१ (क) 'एक वानि करनानियान की' इति । इससे जनाया कि श्रीरामजीके मिलनेमें साधन कारण नहीं है, करणा ही कारण है। ( ख ) 'सो प्रिय जाके गति न आनकी' अर्थात् जो सब साधनोंसे हीन होकर अनन्य हो जाय वही प्रमुको प्रिय है। श्रीसुती इए जीको अनन्यता और दीनताका बल है, किसी साधनका वल नहीं, यही वात प्रकरणके प्रारम्भमें परिचय देते समय कह आये हैं, यथा 'सपनेह आन भरोस न देवक', 'है विधि दीनबंधु रघुराया' । पर विशेषतः इन्हें अनन्यताका ही भरोसा है इसीसे आदिमें भी श्रनन्यता इनकी कही और यहाँ भी उसीका भरोसा दिखाया । शरभंगजीको दीनताका वल था, यथा 'कीन्ही कृपा जानि जन दीना' और 'तव लिंग रहहु दीनहित लागी'। (ग) श्रीमुखवचन भी इस वानिके विषयमें है, यथा 'समद्रसी मोहि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय ऋनन्यगति सोऊ । ४।३।⊏ ।'

प॰ प॰ प्र॰--१ 'भगतिवंत ऋति नीचउ प्रानी । सोहि प्रानिप्रय ऋसि मम वानी । ७१५७:१०।' श्रीर 'सेवक प्रिय अतन्य गति सोऊ। ४।३।८।' इन दोनोंके समन्वयसे सिद्ध हो गया कि 'अतन्य गतिकत्व' भी एक स्वतंत्र भक्ति है, जिसमें कुछ भी साधनकी अपेवा नहीं है। है तो यह अत्यन्त सुगम पर उसका प्राप्त होना अति दुर्गम है। महाराष्ट्र सन्तने 'केकावली' में लिखा है कि 'अनन्यगतिका जनां निरखतां चि सोपद्रवा । तुर्कें चि करुणार्णवा मन धरी उसोप द्रवा ।'

टिप्पणी-२ 'होइहैं सुफन श्राजु मम लोचन''' इति । भगवान्के मुखारविन्दके दर्शनसे नेत्र सुफल होते हैं। यथा 'करहु सुफन सबके नयन सुंदर बदन देखाइ। १.२१=।', 'निज प्रमु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करउँ उरगारी। ७.७४।' (मुशुएडीजी)। आज नेत्रोंके होनेका सुन्दर फल मिलेगा, इस कथनसे सुनिका अपनी अनन्यता और प्रमुकी वार्तिमें विश्वास दिशत किया। (पुनः भाव कि आँखें तो अगि एत जन्मोंसे मिलती चली आई हैं पर सफल कभी न हुई। सफल हुई होतीं तो जन्म ही क्यों होता? अतः 'वरन पंकज' का भवमोचन विशेषण दिया। वि० त्रि०)

प० प॰ प०-'हे विधि दीनवंधु रघुराया' से लेकर 'देखि वड्न पंकज भवमोचन ।' तक सुतीहणजीका स्वगत भाषण है। मानस महाकाव्य नाटकमें इतना प्रलोभनीय और चित्तविद्रावक स्वगतभाषण किसीका भी नहीं है। यह भाषण केवल विनय-जनित नहीं है, वस्तुिश्यित ही है। सुती इणजी के चरित्रमें अनन्यगित सेवकका परमोब, परमरमणीय, परमादरणीय, अद्वितीय आदर्श दिखाया गया है।

> निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्यानी। कहिन जाइ सो दसा भवानी।।१०।। दिसि अह दिदिसि पंच निह सुसा। को मैं चलेड कहाँ निह बुस्ता ॥११॥

# कबहुँक फिरि पाछे पुनिक्ष जाई। कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई।।१२॥ अबिरत्त प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखेँ तह ओट खुकाई।।१३॥

शब्दार्थ—'निर्भर'=पूर्ण भरा हुआ, यथा 'सबके उर निर्भर हरषु पूरित पुलक सरीर। कबिं देखिवे नयन भिर रामु लघनु दोउ बीर। १.३००।' दिशि (दिरा) = पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दिल्ला दिशाएँ एवं उद्ध्व (सिरके उत्पर) और अधः (पैरके नीचे)। पूर्व पश्चिम उत्तर दिल्ला इनमेंसे प्रत्येक दो दिशाओं के बीचके कोणको 'विदिश' कहते हैं जैसे पूर्वसे दिहनावृत्त चलनेसे अग्निकोण, नै र्हत्यकोण, वायव्यकोण और ईशानकोण सिलसिलेसे विदिशाओं के नाम हैं। अविरत्न=यनी, सघन, अव्यविद्धन्न, यथा 'रित हो अविरत्न अमल सियरघुबीरपद नित नित नई। २.७४।'

श्रथ—हे भवानी! वे ज्ञानी मुनि निर्भर प्रेममें मग्न हैं, उनकी वह दशा कही नहीं जा सकती ॥१०॥ उन्हें दिशा, विदिशा और रास्ता ( कुछ भी ) नहीं सूभ रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह कुछ नहीं जान पड़ता। श्रथीत् इसका ज्ञान जाता रहा ॥११॥ कभी जौटकर फिर पीछे जाने लगते हैं और कभी (प्रभुके) गुण गाकर नाचने लगते हैं ॥१२॥ मुनिको अविरल प्रेमाभिक प्राप्त है। प्रभु वृत्तकी आड़में छिपकर देख रहे हैं ॥१३॥

टिप्पणी—१ (क) 'निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी' इति। यहाँ भी दिखाया कि ज्ञान की शोभा प्रेमसे ही है, यथा 'सोह न रामप्रेम विनु ज्ञानू। करनधार विनु जिमि जलजानू। र.२७०।' वे 'भवमोचन बदनपंकज' का समरण करते ही मूर्तिके खाज्ञात्कार होनेसे निर्भर प्रेममें मग्न हो गए। इनका प्रेम निराला है कि जिसकी दशा श्रीशिव जी अकथनीय बताते हैं। (ख) 'किह न जाइ सो दसा भवानी'—यहाँ शिवोक्तिरक्खी है। क्यों कि प्रेमका जानकार इनसे बढ़कर कोई नहीं है, यथा 'प्रेम ते प्रगट होहिं में जाना। १.१८४।' ये शंकरजीके वचन हैं। प्रेम-प्रसंगके अवसरोंपर इन्हींकी उक्ति, इन्हींका संवाद जहाँ तहाँ किवने दिया है — 'सुनु सिवा सो सुख बचन मनते भिन्न जान जो पावई। ७।४।', 'बारबार प्रमु चहिं उठावा। प्रेममगन तेहि उठव न भावा। प्रभुकरपंकज किपके सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि संकर। लागे कहन कथा०। ४.३३।', 'उमा-जोग जप दान तप नाना वत मख नेम। रामकृपा निहं करिहं तिस जिस निष्केवल प्रेम। ६ ११६।' [ 'निर्भर प्रेम मगन' श्रीहनुमान्जीके लिये भी शिश्ला। में आया है। ]

२ 'दिसि अरु बिदिस पंथ नहिं सुमा।' 'चूमा' इति। (क) यहाँ 'सूमा' और 'चूमा' पृथक्-पृथक् भावसे दो शब्द दिये हैं। सूमना आँखोंका विषय है, यथा 'लोचन सहस न सूम सुमेल १२.२६४।' और बूमना मन, बुद्धि और वित्तका विषय है। यथा 'थोरेहि महँ सब कहउँ बुमाई। 'सुनहु तात मित मन चित लाई। ३.१४.१।', 'को जिय के रघुबर बिनु चूमा। २.१८३।', 'गाधिसूनु कह हृदय हँसि मुनिहि हरियरे सूम। अयमय खाँड़ न ऊखमय अजहुँ न चूम अवूम। १.२७४।' तात्पर्थ्य कि प्रेमकी प्रवलतासे भीतर-बाहरकी सभी कर्म और ज्ञान इन्द्रियाँ शिथिल हो गईँ। [(ख) दिशि और विदिशसे पंथ विशेष है और पंथसे अपनपो विशेष है। अतः 'दिसि विदिसि', 'पंथ' और 'को मैं' तीनों कहे। 'सूमता-चूमता नहीं' इससे जनाया कि लौटकर आश्रमको ही कभी-कभी चले जाते हैं। मन एवं नेत्र दोनों भववंषक हैं अतः इन दोनोंको प्रेममें मग्न किये हैं। यथा 'बालकहंद देखि अति सोमा। लगे संग लोचन मनु लोमा। ११२१६।' (जनकपुरवासी तो अत्यंत शोमा देखकर लुड्य हुए थे और श्रीसुनीदण्जो तो विना दशन पाए ही केवल प्रमुक्ता आगमन सुनकर ही मन और नेत्र दोनों ही मानों खो बैठे हैं। यहाँ उत्तरोत्तर अधिक आतुरता, अधिक प्रेम, अधिक विद्वलता दिखाते जा रहे हैं।) इसी तरह संसारमें जन कुन्न सुम वूम नहीं पड़ता तव श्रीरामजीमें प्रेम होता है और तभी वे यथार्थ मिलते हैं। (खर्रा)]

क्ष चिल-को. रा.। पुनि-१७०४,१७२१,१७६२, छ०, भा० दा०।

दिष्पणी—२ 'कबहुँक फिरि पाछे पुनि जाई।''' इति। यही निर्भर, ऋषिरल प्रेममिकका लक्षण है। मिक्किरोमिणि श्रीप्रहाद्जीने इसीका उपदेश देखालकोंकी दिया है। यथा 'निश्चन कर्नाणि गुणानदृश्यन वीवाणि दिलाव भें इक्षान । यदाविह प्रत्युक्त श्रुगद्गई प्रोक्त्य उद्गायि रैनि क्लित ।३४। यदा प्रहम्ल इव किव्हत्याक दिवे क्यांत बन्दते जनम्। हुइः श्वमन्यकि हरे जरसते नाग्यणेत्यात्मनिर्गत्वयः। १५।' अर्थान् जिस समय पुरुष मग्वाक्ते लोलाविष्रहोंद्वारा किये हुए कर्म, अनुपम गुण् और पराक्रमोंको सुनकर परमानंदिक छोकसे रोमांचित और गद्गद्करण होकर उत्करणावरा जोर-जोरसे गाने रोने और नाचने लगता है, जिस समय वह प्रहम्रतके समान कर्मी हसता कर्मी विलाप करता, क्रमी ध्वान करता, क्रमी सव लोगोंकी तरह वन्द्रना करता और कर्मी श्रीहरिमें तन्मय होकर वारंवार दीर्घनिःश्वास जोड़ता हुआ 'हे हरे! हे जगत्यते! हे नारायण्!' इस प्रकार कहता है' 'तव वह मगवान्को प्राप्त कर लेता है।' (मा० ७७०)। पुनख्य, 'एवं व्रतः स्विप्रयनामकीर्त्या जातानुरागो हुतिचित्त कहें। हसस्ययो रोदिति रोति गायत्युन्माद्वनन्त्रत्यित लोकबाहा। मा० १११९०।' अर्थान् जो भगवान्के नामोंका निरसंकोच होकर गान करता हुआ संसारमें असंगभावसे विचरता है ऐसा पुरुष अर्थने परम प्रिय प्रमुक्ते नाम संकीर्तनसे अनुराग उत्यन्न हो जानेपर द्रवितचित्त होकर संसारकी पर्वा न कर कभी खिलखिलाकर हँसता है, कभी रोता है, कभी विल्लाता है, कभी गाने लगता है और कभी उन्मक्ते समान नाच उठता है।

भगवानने उद्धवर्जासे वताया है कि ऐसा भक्त विलोक्तीको पिवत्र कर देता है। यथा 'वागद्गदा द्रवते यस वित्तं दरस्वनं करं इनित कविन्व । वित्तं उद्गायित त्रवते च नद्रक्तियुक्तो भुवनं पुनाति । मा. ११.१४ २४ ।' अर्थान् 'जिसकी वाणी गद्गद और चित्त द्रवीभूत हो जाता है, जो कभी रोता है, कभी हँसता है, कभी लजा होइकर उच स्वरसे गाने और कभी नाचने लगता है वह परम भक्त तीनों लोकोंको पवित्र कर देता है।' वह परम भक्त है। इसीसे प्रभु झिपकर उसके प्रेममय चरित्रको प्रेमसे देखने लगे।

#### ई पन् देखिँह तन स्रोट लुकाई ई

१ ५० रा० छ०-(क) वृज्ञकी आड़में छिपकर देखना कहते हैं। छुतीक्ष्णजी भावमें सम्र भावमंची छत्य और गान कर रहे हैं और प्रमु तो भावके वश हैं ही। अतः खड़े देखने लगे। वृज्जकी ओटमें छिपकर देखते हैं जिसमें रंगमें भंग न हो। याद मुनि देख लेंगे तो फिर नृत्य न करेंगे। (ख) इस प्रन्थमें प्रभुका तीन न्यलोंपर छिपना लिखा है—एक वार लताओटमें, यया 'लता ओट तब सिखन्द लखाये। स्थामल गौर किसोर छुत्त्रये। १.२३२.३।' दूनरी वार यहाँ 'तह ओट' में और तीसरे किष्कियाकांडमें 'विटप ओट' में, यथा 'पुनि नाना विवि भई लराई। विटप ओट देखिंद रखुराई। ४।८।८।' तीनों जगह पृथक् पृथक् पृथक् राज्य दिए—लता, तह और विटप। (ग) तह और विटपसे शान्तरस और लतासे खड़ाररस सूचित किया। यहाँ विटपन्यद न देकर 'तर्र पद देनेका कारण यह है कि अयोध्याकांडमें लदमण्डांके आवेश-प्रसंगमें विटपका रण वा वीररससे स्थक दिया था, इसीसे यहाँ उस पदको भी नहीं दिया—'रनरस विटप पुलक मिस फूला'— वरंच 'तर्र' दिया। विशेष कि० = (८) में देखिये।

२ वीनजी—जितनी ऋत्यन्त घनिष्ट प्रेमसूचक जीजार्ये महाराजकी हुई' वे सब ओटसे ही हुई हैं। बाजि भी बड़ा मक्त था, सामनेसे कैसे मारते और उसकी इच्छा थी सायुज्य मुक्ति पाने की। सायुज्य मुक्ति रात्रभावनासे ही शीव प्राप्त होती है।

३ पं०—जैसे माता-पिता द्विपकर वालकका कौतुक देखें वैसे ही प्रभु इनके प्रेमको देखते हैं। [श्री-रामजी तो विश्वजननी हैं, वे ऐसे प्रेमी वालकको इस दशामें भला कितनी देर देख सकेंगे! बहुत देर नहीं। वैसा ही इघर होता है। 'नमामि भक्तवत्सलें' की भक्तवत्सलेता 'हिय हुलसानी' और वे हद्यमें प्रकट हो गए। (प० प० प०)]

४ प्र--(क) (एकाएक) मिलनसे सुनिको अति हर्ष हो जानेसे नवीं दशासे आगे दशवीं दशापर पहुँच

जानेका भय है जिसमें मृत्यु होती है। श्रतः छिपे। वा, (ख) इससे छिपे कि सातवीं भूभिका श्रीर अपना स्वाद न जाता रहे।

नोट—श्रीमुतीक्ण जीके सम्बन्धमें कहा गया है कि वे 'निर्भर ग्रेममें मग्न' हैं, उन्होंने 'श्रविरल प्रेम मिक्त' पाई है। श्रतः उनमें प्रेमकी दस दशाश्रों में नौ दशाश्रों को इस प्रसंगमें दिखाया भी है। प्रेमकी दस दशायें ये हैं —श्रमिलाष, चिन्ता, स्मरण, गुणगान, उद्देग, प्रलाप, उन्माद, ज्याधि, जड़ताका संचार और मरण। सुतीक्ण जीमें 'करत मनोरथ श्रातुर धावा' श्रमिलाष है, 'हैं विधि "मोसे सठ पर करिहिंह दाया' चिन्ता है, 'सहित श्रनुज मोहि राम गोसाई। मिलिहिंह निज सेवक की नाई।' में चिंता, स्मरण श्रीर गुणगान है, 'मोरे जिय भरोस दढ़ नाहीं। मगित बिरित न ज्ञान मन माहीं।। निह सतसंग जोग जग जागा। निहं दढ़ चरनकमल श्रनुरागा' यह उद्देग और प्रलापदशा है। 'निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी।' उन्माद है। दिस श्रक विदिस पंथ निहं सूक्ता…' उन्माद श्रीर ज्याधि हैं। 'कबहुँक फिरि पाछे पुनि जाई' जड़ता-संचार दशा है क्योंकि गित रक गई।

अतिसय मीति देखि रघुवीरा। मगटे हृदय हरन भव भीरा ॥१४॥ मुनि मग माँभ अवल होइ वैसा। पुलक सरीर पनस-फल जैसा ॥१५॥ तव रघुनाथ निकट चिल आए। देखि दसा निजजन मन भाए ॥१६॥

राव्दार्थ—बैसा = बैठ गया। यथा 'अंगद दीख दसानन वैसे।' 'भीरा' = हर। पनस = कटहल। यह एक सदावदार घना पेड़ है। इसमें हाथ हाथ डेढ़ डेढ़ हाथ लंबे फल होते हैं छोर घेरा भी प्रायः इतना ही होता है। ऊपरका छिलका बहुत मोटा होता है जिसपर बहुतसे नुकीले कंगूरे होते हैं। यह वृत्त नीचेसे ऊपर तक फलता है। माँभ = में, यथा 'पुनि मंदिर माँभ भई नभवानी', 'कैकेइ कत जनमी जग माँभा', 'भरतबचन सुनि माँभ त्रिवेनी'।

श्रथ—भव (संसार, श्रावागमत) के भयको मिटानेवाले रघुवीर श्रीरामजी श्रातिशय प्रेम देखकर उनके हृदयमें प्रगट हो गए॥ १४॥ मुनि मार्गमें श्रचल होकर बैठ गए। उनका शरीर कटहलके फज़के समान पुलिकत हो गया। श्रथीत् रोयें पूरी तरह खड़े हो गये जैसे कटहलके फज़के ऊपर काँटेसे खड़े रहते हैं॥ १४॥ तब श्रीरघुनाथजी पास चले श्राये। श्रपने भक्तकी दशा देखकर मनमें प्रसन्न हुए॥ १६॥

टिप्पणि—१ "श्रातसय प्रीति देखि रघुबीरा। प्रगटे०" इति। (क) जिसके हृदयमें जैसी भक्ति होती है वैसे ही प्रभु उससे मिलते हैं, यथा 'जाके हृदय मगित जिस प्रीती। प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीती। १११८४। ३।', 'प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना। १११८४।४।', 'सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। श्रावत हृदय सनेह बिसेषे'। इनके हृदयमें श्रातशय प्रेम देखा श्रातः प्रकट हो गए। पुनः, (ख) ऐसा कहकर प्रभुके इस वचनामृतको चिरतार्थ कर दिखाया कि—'वचन करम मन मोरि गिति भजन करिहं निःकाम। तिन्ह के हृदय कमल महँ करौं सदा विश्राम। ३।१६।' इस दोहेके सब श्रंग श्रीसुतीच्णजीमें हैं।—(१) बचन करम मन मोरि गिति, यथा 'मन कम वचन रामपद सेवक। सपनेहु श्रान मरोस न देवक।' (२) 'भजन करिहं निःकाम', यथा 'श्राज जानकीसिहत प्रभु चापबानघर राम। सम हिय गगन इंदु इव वसहु सदा निःकाम। ३।११।' पुनः, यथा 'निर्मर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी।' श्रोर प्रेम भजन है, यथा 'पन्नगारि सुनु प्रेम सम भजन न दूसर श्रान', 'रामिहं केवल प्रेम पियारा।' श्रातः हृदय में प्रगट हो गए।—[१ प्रः—हृदयमें प्रगट हुए क्योंकि उस समय मुनि बहिर्ह प्रि नहीं थे। श्रथवा, इस भयसे प्रगट हुए कि श्रतिशय प्रेममें दशवीं दशा न प्राप्त हो जाय। २ मा॰ सं—प्रथम प्रेम देखकर 'तह श्रोट' से तमाशा देखने लगे, पर वह प्रेम जब 'श्रतिशय' कोटिको पहुँचा तब प्रभुसे न रहा गया, पैदल कुछ क़दम चलकर पास पहुँचनेमें कुछ समय लगता। प्रभु इस किंचिन मात्र विलंवको भी सहन न कर सके; इसी कारण प्रभु हृदयमें ही ध्यानद्वारा प्रकट हो गए श्रोर 'प्रेम ते प्रगट

होहिं में जाना' इस जगदाचार्थ्य श्रीशंकरजीके वचनको सत्य कर दिया। पर ध्यानद्वारा प्रकट होने मात्रसे प्रभुको सन्तोष नहीं हुआ, वे उनके निकट जाकर उनकी मनोवाञ्छित अभिलापा पूर्ण करते हैं। केवल विलंबके कारण पहले हृद्यमें साज्ञान प्रकट हुए।]

२ 'प्रगटे हृद्य हरन भव भीरा' इति । (क) अभी हृद्यमें ही अपना स्वह्म द्शित किया, वाह्र प्रस्यच अभी नहीं प्रकट हुए। प्रकट ह्यमें तो अभी 'देखिंह प्रभु तह ओट लुकाई', यूचकी आड़में छिपे हैं, सामने नहीं हैं। हृद्यमें प्रकट होना कहकर फिर उसका फज दिखाते हैं- 'हरन भव भीरा' अर्थात् यह ध्यानका फज है। जिसके हृद्यमें प्रभुका ध्यान वसता है उसको भवका भय नहीं रह जाता। (ख) प्रेममें मुनिको दिशाविदिशा कुछ न स्फती थी पर उनको आँखें खुली हुई थीं। जब हृद्यमें प्रभु प्रगट हुए तब मुनि ध्यानमें मन्त हो गए और उनकी आँखें बंद हो गयीं। आँखें वन्द होनेपर रघुवीरजी निकट गए।

दे 'पुलक सरीर पनसफन जैसा' इति । मिलान कीजिए— 'रनरस विटप पुलक मिस फूला' । कटहल की उपमा देकर जनाया कि शरीर भरमें सघन पुलकावली हुई, राँगटे पूर्ण हपसे खड़े हो गए । पुनः इस उपमासे यह भी जनाया कि जैसे कटहल भीतर रसीला होता है, वैसे ही मुनिका हदय 'रामसनेह-सरस' है । (खरी—कटहलके भीतर अनेक कोए हैं, वैसे ही इनके हद्यमें प्रभु नहीं हैं मानों अनेक ब्रह्माएड ही हैं जिनको ये लेकर वैठ गए हैं ।)

४ 'तव रघुनाथ०'। (क) श्रीरघुनाथजी प्रधान हैं इससे इन्होंका नाम दिया; पर हैं इनके साथ दोनों। यथा 'आगे देखि राम तन स्यामा। सीता अनुज सहित सुख धामा'। (ख) पहले प्रगट होना कहा और अव चलकर आना कहा। कारण कि अन्तर्यामी रूप चलता नहीं है अतः उसका ध्यानमें प्रकट होना कहा। और सगुणहूप चलता है इससे अव 'चिल आए' कहा। निकट आनेपर दशा देख पड़ी कि रौंगटे खड़े हैं। (ग) 'देखि दसा निज जन मन भाये' इति। 'देखि' का भाव कि वह दशा देखते ही वनती है, कहते नहीं वनती। पहले जो कहा था कि 'कहि न ज़ाइ सो दसा' उसीका निर्वाह यहाँ भी है।

नोट—'( शाण्डिल्यस्त्रें) तत्परिशुद्धिय गम्यालोकचित्तङ्गेभ्यः'। "तंस्कृतटीका) तत्परिशुद्धिः च लोक-वित्तंभयो गम्या। तस्याः बुद्धेः भक्तेश्च परिशुद्धिः सांसारिक प्रेमवत् चित्तेभ्यः गम्या। यथा लोके प्रेमतारतम्यं तथैव भगवत्त्रीर्त्तानारौ पुलकाश्च पातादिभिर्मावैः भगवत्प्रेमरूपायाः भक्तेः प्रामाण्यमनुमीयते। न केवलं लोकविद्धानि किन्तु महर्षीणां स्पृतिभ्योऽपितानिलिंगानि प्रायशो वच्यन्ते'। अर्थ—भक्तिकी बुद्धिका परिशुद्धित्व अथच प्रेमभक्तिका प्राहुर्भाव तथा परिमाण् सांसारिक प्रेमके जैसे लक्षणों ही से जाना जा सकता है। अर्थात् जैसे लोकिक रसोंके अनुभाव रोमांच अश्रुपातादिसे संसारके रसोंके प्राहुर्भावका अनुमान तथा लक्षण् मनुष्यों प्रतीत हो जाता है, उसी प्रकार भगवत्येमरूपाभक्तिके प्राहुर्भावका अनुमान ईश्वरके कीर्तनादिसे भक्ते रोमांच, प्रलाप, अश्रुपात, लय इत्यादि सच्चे अनुभावोंके चिह्नांसे प्रतीत हो जाता है कि किस-किस भक्ते पित्तिक कितना-कितना है अर्थात् किस भक्ति भिक्त के किस कोटितक पहुँच गई है, यह जाना जा सकता है। इससे ऊँची कोटिकी शक्ति सम्पादनके लिए भक्तजन यह और अभ्यास बढ़ाकर पूर्ण भित्तके ज्व पत्पर पहुँच सकते हैं। यह लोकिक प्रेमके उदाहरणमात्र ही नहीं समक्षें किन्तु वड़े-चड़े महर्षियोंके भी वचनोंसे ऐसा ही पाया जाता है कि रोमांच अश्रपातादिसे भक्तोंकी भिक्तके प्राहुर्भावका ठीक-ठीक परिचय मिलता है (र० व०)।

मुनिहि राम बहु भाँति जगावा । जाग न ध्यानजनित सुख पावा ॥१७॥ भूप-रूप तव राम दुरावा । हृद्य चतुर्भुज रूप देखावा ॥१८॥ मुनि अञ्जलाइ उठा तव कैसें । विकल हीन मिन फिनिवर जैसें ॥१९॥ शब्दार्थ — दुरावा = छिपाया । जगावा – ध्यानकी निवृत्ति 'जागना' कहलाती है, यथा — बीते संबत सहस सतासी । तजी समाधि संभु श्रविनासी । रामनाम सिव सुमिरन लागे । जानेड सती जगत्पति जागे । १।६०।'', 'छाँ हे चिसिप विषम उर लागे । छूटि समाधि संभु तव जागे ।१।८७।'

अर्थ-श्रीरामजीने मुनिको बहुत प्रकार जगाया ( अर्थात् उनका ध्यान छुटाना चाहा )। वे ध्यानसे उत्पन्न होनेवाले सुखको प्राप्त हैं इससे न जरे। १७। तब श्रीरामजीने अपने राजकुमाररूपको छिपा लिया और ( उसके बदले) हृदयमं चतुर्भुजरूपका दर्शन दिया ॥१८॥ तब (देखिए कि) मुनि कैसे व्याकुल हो उठे जैसे वड़ा श्रेष्ट सर्प मिएरहित हो जानेसे व्याकुल हो जाय ॥१६॥

टिप्पणी-१ (क) 'मुनिहि राम बहु भाँति जगावा। 'इति। 'बहु भाँति' श्रर्थात् उचस्वरसे पुकारा, हाथ पकड़कर हिलाया, तथा जो जो उपाय समाधिसे उतारनेके हैं वे सब काममें लाये, इत्यादि। (ख) 'भूपहप' श्रर्थात् धनुर्धारी द्विभुज राजकुमारहप ।

२—'हृद्य चतुर्भुज रूप देखावा। मुनि अकुलाइ उठा०॥०' इति । (क) प्रथम कहा कि 'ध्यान जनित सुख पादा'; ऋव वीचमें चतुर्भुजरूप दिखाया तो उन्हें बड़ा दु:ख हुआ, वे ऋकुला उठे। इससे जनाया कि जो सुख श्रीरामरूपके ध्यानमें है वह चतुर्भुजरूप (विष्णु, नारायण श्रादि) के ध्यानमें नहीं है। जनक-पुरवासिनियोंके वचनसे मिलान कीजिए – "विष्तु चारिभुज बिधि मुखचारी। बिकट वेष मुखपंच पुरारी॥ अपर देव अस कोड न आही। यह छवि सिख पटतरिये जाही। १।२२०।' [ (ख) हृदयमें चतुर्भुजरूप प्रकट किया, यह क्यों ? मुनिको जगाने के लिए; उनकी अनन्यता विख्यात करने के लिए; जिसमें लोग जान जायँ कि अनन्यता कैसी होती है। इसी तरह भरतजीका प्रेम प्रकट किया गया था जिसमें लोकको प्रेमकी शिचा हो, यथा 'प्रेम श्रमिय मंदर बिरह भरत पयोधि गँभीर। मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपासिधु रघुवीर। २।२३८।' यहाँ यह भी जनाया कि रामजीके ही चतुर्भुज आदि सब रूप हैं। दोनोंमें अभेद दिखाया। यथा 'द्विचत्यारिपड्टानां दश द्वादश षोडश । न। श्रष्टादशामी कथिता इस्ताः शङ्कादिभिर्युताः । सहस्रान्तास्तथा तासां वर्णवाहन-कल्पना ।६। रा० पू० ता० १।'] (ग) पूर्व कहा कि 'मुनि मग माँभ अचल होइ वैसा' अर्थात् मुनिका बैठ जाना कहा था; अतः यहाँ उठ खड़ा होना कहा, क्योंकि आगे प्रमुको देखनेपर उनके चरणींपर 'लकुट इव' गिरना कहेंगे। (घ) जो पूर्व कहा था कि 'सो प्रिय जाके गति न त्यान की' वह यहाँ स्पष्ट चरितार्थ है। (ङ) 'विकल हीन सनि फिनवर जैसे'। यथा 'सूखिहं अधर जरिहं सब अंगू। सनह दीन सनि हीन सुजंगू।', 'मिन लिए फिन जिये व्याकुल वेहाल रे'। वैसे ही ये व्याकुल और विह्नल हो गए। फिएवर मुनि हैं, सर्प-मिण रामभूपहप है। चतुर्भुजहप अन्य मिण रत्न पारस आदि हैं। जैसे सर्पका मिण कोई ले ले और उसके आगे अनेक और मिशा पारस इत्यादि रख दे तो वह सर्प कदापि सुखी नहीं होता, वह तो श्रपना ही मिए। पाकर सुखी होगा नहीं तो व्याकुल छटपटाता हुआ प्राण ही छोड़ देगा । वैसे ही रामभूप-रूप निजम्मि खोनेपर मुनि व्याकुल हो गये। पर उन्होंने चतुर्भुजमूर्त्तिको न प्रहण किया - ऐसे रूपानन्य हैं।

विशेष दोहा ३२ (१) में 'चतुर्भुजरूप' पर देखिए।

नोट-१ यही अनन्यता है कि अपने इष्टको छोड़कर दूसरेसे चित्त व्याकुल हो जाय। यहाँ अन-न्यताकी परख हुई। (प्र०, रा० प्र० श०)। २ करु०—उन्हीं रामचन्द्रजीने पहले द्विमुजरूप फिर चतुर्भुजरूप होकर हृदयमें प्रगट दर्शन दिए तब श्रकुलाना कैसा ? तत्त्वस्वरूप तो एक ही था, केवल द्विभुज चतुर्भुजका भेद था ? उत्तर यह है कि परमानन्य उपासक एक ही स्वरूपमें अनन्य हैं, वे रूपान्तर नहीं सह सकते। देखिए नृसिंहरूप धारण करनेपर लच्मीजी उनको शान्त करने नहीं गई, यही बोलीं कि ये हमारे उपासना-के रूप नहीं हैं यद्यपि हैं भगवान् ही। ३ 🚳 पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि परात्पर परब्रह्म साकेत-विहारी श्रीरामके ही श्रीमन्नारायण, विष्णुभगवान्। महाविष्णु आदि सव सात्विक रूप हैं। वैष्णवों में सव-को अभेद माननेकी आज्ञा है। भगवान्का द्विभुजरूप परात्पर नारदपंचरात्र आदि प्रन्थोंमें कहा गया है। जब वे प्रथम सृष्टि रचनेकी इच्छासे सगुण्रूप हुए श्रौर जलमें उन्होंने शयन किया तब, श्रथवा, सृष्टि

वनानेके वाद अन्तर्यामी होनेके कारण उनका 'नारायण' नाम पड़ा। यथा 'नरतीति नरः योक्ता परमात्मा सनातनः। नराज्जातानि तत्वानि नाराणीति विदुः वुषाः।।' (महाभारत)। अर्थान् नर-शब्दवाच्य सनातन परमात्मा है
और नरसे उत्पन्न हुए तत्त्वोंको नार कहते हैं, उनमें निवास करनेसे उस परमात्माका नाम नारायण पड़ा।
द्विसुज प्रमुका परात्पर परत्रह्म होना प्रमाण सिद्ध है। यथा 'द्विसुजः कुरडली रत्नमाली घीरो घनुर्घरः।' इति
रामतापिनी उपनिपद। पुनः, 'द्विसुजनेकवक्तं कामाद्यिदं हरेः। इति पञ्चरात्रे।' एवं 'परंतु द्विसुजं त्रेयं॰' इति
संकर्षण संहितायाम्। इत्यादि। इस विषयमें वालकांडमें विस्तारसे लिखा जा चुका है। ईसाई और मुसलमान भी भगवान्का नराकार रूप मानते हैं। वाइवल और कुरानमें इसका स्पष्ट उल्लेख है और भारतवर्षमें
तो सृष्टिके आदिसे ऋषि ऐसा कहते आए हैं। सुतीदणजी दाशरथी श्रीरामके उपासक हैं अतः वे अन्यरूपसे
व्याकुल हो गए। पर यह भी स्मरण रहे कि वेष्णव किसी अन्यरूपकी निन्दा नहीं करता। वे सब आदरएथिय हैं पर जैसे पितत्रताका अपने पितमें ही अनन्य भाव होता है वैसे ही भक्तको अपने पित स्वामीमें
अनन्यभाव रखना चाहिए।

त्रागे देखि राम तन स्यामा। सीता त्रानुज सहित सुखभामा।।२०॥ परेज लक्कट इव चरनिह लागी। प्रेम मगन मुनिवर बड्मागी।।२१॥ भुज विसाल गहि लिये वटाई। परम प्रीति राखे उर लाई॥२२॥ मुनिहि मिलत त्रास सोह कृपाला। कनक तरुहि जनु भेंट तमाला॥२३॥ राम वदनु विलोक मुनि ठाढ़ा। मानहु चित्र माँक लिखि काढ़ा॥२४॥

श्रामिताजी श्रीर लदमण्जी सहित सुखके स्थान श्याम शरीरवाले श्रीरामचन्द्रजीको श्रागे देख कर वड़े ही भाग्यवान् मुनिश्रेष्ठ प्रेममें मग्न होकर लक्ष्टीकी तरह गिरकर चरणों लग गए। २०,२१। प्रभुने श्रयनी लम्बी सुजाश्रोंसे उन्हें पकड़कर उठा लिया श्रीर परम प्रेमसे हृदयमें लगाए रक्खा। २२। मुनि से भेंट करते हुए छुपालु रामजी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानों सुवर्णके (वा, धतूरेके) वृत्तसे तमालवृत्त भेंट कर रहा हो। २३। मुनि खड़े हुए श्रीरामचन्द्रजीके मुखका दर्शन कर रहे हैं। (ऐसे दिख रहे हैं) मानों तसवीरमें लिखकर उनकी शक्त काढ़ी गई है। (श्राणीत टकटकी लगाए निमेषरहित देख रहे हैं जैसे तसवीरके चित्रकी श्राँखें एकटक रहती हैं, न शरीर हिले न कोई श्रंग)। २४।

दिष्पणी—१ 'सीता अनुज सहित सुखधामा' इति । [(क) 'राम तन स्यामा' पाठसे यह अर्थापत्ति होती है कि चतुर्भुजमूर्ति जो प्रकट हुई थी उसका तन भी श्याम न था। कारण कि जेतामें विष्णु मंगवान्का पीतरंग रहता है। (वि० ति०)]। (ख) पहिले ध्यानमें सुख पाना कहा अब साज्ञात् आगे देख पड़े तव 'सुख थामा' विशेषण दिया। तात्पर्य कि ध्यानसे साज्ञात् दर्शनमें अधिक सुख है। (ग) पुनः, 'सुखधाम' से जनाया कि पहले ध्यानमें सुख हुआ था, फिर चतुर्भुज रूपका ध्यान हृदयमें प्रकट होनेसे दुःख हो गया था, अब मुनि फिर सुखी हुए। [समाधि मंग करनेवालेपर समाधिस्थका भयानक कोष होता है। जैसे शंकरजीको कामदेवपर हुआ था। मुनिने नेत्र खोलकर देखना चाहा कि किसने समाधि मंग की। तो आगे परम प्रिय सुखधाम श्रीरामजीको 'सीता अनुज सहित' पाया। मनोरथसे अधिककी प्राप्ति हुई। (वि० ति०)] (घ) 'परेड लक्चट इव' अर्थात् साष्टांग द्राहवत् प्रणाम किया। जैसे छड़ी विना सहारे खड़ी की जाय, तो खड़ी नहीं रह सकती वरन् शीत्र पृथ्वीपर गिर पड़ती है वैसे ही ये चरणोंपर गिरे। इसी तरह भरतजीके संवधमें कहा है—'पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई।। सूतल परे लक्चट की नाई'। लक्चट पतला होता है। इस पदसे जनाया कि मुनि तप आदिसे बहुत हुर्वल हो गए हैं जैसे भरतजी वियोगसे छश हो गए थे।—विशेष अ० २४०.२ और वा० १४८(७) में देखिए। छड़ी आपसे नहीं उठती, उठानेसे उठती है, इसीसे प्रभ इन्हें अपने

हाथों से उठावेंगे। (ङ) 'प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी'।—चरणों की प्राप्तिक कारण इनको 'बड़भागी' कहा। प्रभुके चरणों में जो लगते हैं वे ही बड़भागी हैं और प्रभुपद-विमुख अभागी हैं। यह विशेषण या इसका पर्याय सातों कांडों में चरणों के सम्बन्ध में प्रयुक्त हुआ है। यथा—(१) 'अतिसय बड़भागी चरनित्ह लागी जुगल नयन जलधार बही।।१।२११।', (२) 'ते पद पखारत भाग्यभाजन जनक जय जय सब कहें।।१.३२४।', (३) 'भूरिभाग-भाजन भये हु मोहि समेत००। जों: 'कीन्ह रामपद ठाँउ॥ २।७४।', (४) 'चरन सरोज पखारन लागा॥०० एहि सम पुन्यपुंज निहं दूजा।। २।१०१।', (५) 'सोइ गुनज्ञ सोई बड़भागी। जो रघुवीरचरन अनुरागी।। ४।२३।', (६) 'अहोभाग्य मम अभित अति: 'देखेड नयन०० जुगलपदकंज।। ४।४०।', (७) 'बड़भागी अंगद हनुमाना। चरनकमल चापत बिधि नाना॥ ६।१०।', (८) 'अहह धन्य लिख्नमन बड़भागी। रामपदारविंद अनुरागी॥ ७१।'

इन चरणोंसे विमुख अभागे हैं, यथा 'ते नर नरक रूप जीवत जग भवभंजन पद विमुख अभागी।'

नोट—१ 'प्रेम मगन' शब्द ऐसे ही प्रसंगोंमें और भी देखिए। यथा 'प्रेम मगन मुखं बचन न स्रावा। पुनि पुनि पदसरोज सिर नावा। २४।८-६।' (श्रीशवरीजी चरणोंमें लपटी हैं), 'मगन प्रेम तन सुधि निहं तेही। ४।१४।८।', 'गात हरिष हनुमंत। ४।३२। "वार वार प्रमु चहइ उठावा। प्रेम मगन तेहि उठव न भावा। "किप उठाइ प्रमु हृदय लगावा। २३।१-४।', 'बारि विलोचन पुलिकत गाता। "भयउ विदेहु विदेह विसेषी।। प्रेममगन मन जानि नृप । १।२१४।', 'सब निज भाग सराहन लागे।। हम सम पुन्य पुंज जग थोरे। जिन्हेहिं राम जानत किर मोरे।। प्रेम मगन तेहि समय सव "। २।२७४।' इत्यादि। चरणोंमें लगी हुई श्रहत्याको बड़भागी कहते हुए किवने लिखा है—'श्रतिसय बड़भागी चरनिह लागी जुगल नयन जल धार बही। १।२११। 'श्रतः उपर्युक्त उद्धरणोंके भाव यहाँ 'प्रेम मगन बड़भागी' में जना दिये गए। अर्थात् सुनिवरको तनकी सुध नहीं, शरीर पुलिकत है, नेत्रोंसे प्रेमाश्रु प्रवाहद्वारा प्रमुक्ते चरणकमलोंका प्रचालन हो रहा है, चरणोंको छोड़कर उठनेकी इच्छा नहीं होती, करठ गद्गद है, मनमें अपने श्रहोभाग्य समभ रहे हैं, सुक्त ऐसे शठपर ऐसी दया, सुक्ते अपना जन जानकर दर्शन दिया, इत्यादि इत्यादि सव भाव इन तीन शब्दोंसे सूचित किये हैं। 'प्रेम मगन' से प्रेमसे अधीर हो जाना जनाया जैसा आगे दोहेके 'तव सुनि हृदय धीर धिर' से स्पष्ट है।

टिप्पणी—२ 'परम प्रीति राखे उर लाई' इति । 'राखे' पर्से देरतक छातीसे लगाए रहना जनाया, यथा 'करत दंडवत लिए उठाई । राखे वहुत बार उर लाई । ४१।१०।' यहाँ अन्योन्य प्रीति दिखाई । मुनिने अत्यन्त प्रेमसे श्रीरामजीको हृद्यमें रखा, यथा 'अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृद्य हरन भवभीरा ।। ''जाग न ध्यानजित सुख पाता ।', वैसे ही श्रीरामजीने मुनिको देरतक हृद्यसे लगा रखा—'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्' इति गीतायाम् । सुनिमें परम प्रेम है; अतः परम प्रीतिसे आप भी मिले ।

दे 'मुनिहि मिलत अस सोह कृपाला ।०' इति । (क) यहाँ सेवकके मनोरथको पूर्ण किया । मनोरथ था कि 'मिलिहिंह निज सेवक की नाई', वही यहाँ हुआ। दूसरा मनोरथ था कि 'होइहें मुफल आजु मम लोचन। देखि बदन०', वह मनोरथ भी पूर्ण हुआ, यथा 'राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा।' दोनों मनोरथों- को यहाँ चरितार्थ कर दिखाया। (ख) कृपालु प्रभु मुनिसे मिल रहे हैं न कि मुनि कृपालुसे, मुनि तो चरणों- पर गिरे हैं। यही बात उत्प्रेचासे दिखाई है कि मानो तमाल वृत्त जो श्याम वर्ण है, स्वर्ण-वृत्तसे भेंट रहा है। यहाँ वर्णमात्रकी ही उपमा नहीं है वरन् यह भी दिखाते हैं कि दोनों विदेह दशाको प्राप्त हो स्थावर सरीखे जड़वत् हो गए हैं। इसीलिए जड़वृत्तकी उत्प्रेचा की गई। १८ (ग) 'सोह कृपाला' अर्थात् इस भेंटसे

क्ष 'तमाल'-१५-१६ हाथ ऊँचा सुन्दर सहाबदार वृत्त प्रायः पहाड़ों श्रोर कहीं-कहीं यसुनातटपर भी

कृपाल प्रमुकी शोभा हुई। दीनोंपर दया करते हैं: यह उनकी कृपालुता है। जिनके चरणोंके स्पर्शके लिए ब्रह्मादिक तरसते हैं वे ही मुनिको उठाकर उनका त्र्यालिङ्गन कर रहे हैं।

टिप्पणी—४ यहाँ अवणादि नवों प्रकारकी भक्तियाँ मुनिमें दिखाई हैं । (१)—अवणं, यथा—'प्रभु आगवन अवन मुनि पावा'। (२) कीर्तनं, यथा 'कवहुँक नृत्य करइ गुन गाई'। (३) विष्णोः स्मरणं, यथा 'एक वानि कहनानिधानकी। सो प्रिय॰'। (४) पाद सेवनं, यथा 'मन क्रम बचन रामपद सेवक'। (४) अर्चनं, यथा 'पूजा विविध प्रकार'। (६) वन्दनं, यथा 'किह मुनि प्रभु मुनु विनती मोरी।॰'। (७) दास्यं, यथा 'अस अभिमान जाइ जिन मोरे। में सेवक॰'। (६) सख्यं, यथा 'होइहें सुफल आजु मम लोचन'; इसको सख्यमें लिया क्योंकि इसमें प्रतीति है जो भित्रमें ही होती है, यथा 'मुनिहि मिलत अस सोह कृपाला। "यह चौपाई दी है। और कोई 'देखि कृपानिधि मुनि चतुराई। लिए संग विहसे हो भाई। १२.४।' इसको सख्यमें लेते हैं। ] (६) आत्मनिवेदन, यथा 'परे लक्कट इव॰'। विशेष दोहा ११ में देखिए।

नोट—२ श्रीमद्भागवतकी नव प्रकारकी भक्तियों में एक-एक भक्तिका एक ही एक उदाहरण दिया गया है जिसका भाव यह हुआ कि एकको एक ही भक्ति प्राप्त हुई, सब नहीं। यथा "श्रीविष्णोः श्रवणे परीक्षिद-भवद यासिकः कीर्तने। प्रह्लादः स्मरणे तदं विभाजने लच्नीः पृथुः पूजने।। श्रक्ररूस्विभवन्दने किष्वितिद्दिये सख्येर्जुनः। सर्व स्वात्मिनिवेदने विलिश्मत् कृष्णाप्तिरेषा परा।।"—[ इसीको नाभाजीने यों लिखा है — "पद पराग करणा करों जे नेता नवधाभगति के।। श्रवण परीक्ति, सुमित व्याससावक सुकीर्तन। सुठि सुमिरन प्रहलाद, पृथु पूजा, कमला चरनित मन।। वन्दन सुफलकसुवन, दास दीपित कपीश्वर। सख्यत्व पारथ, समर्पण आत्म विलिधर।। उपजीवी इन नाम के एते त्राता अगित के। पद परागः।।१४॥'] पर सुतीक्णजीमें नवों भक्तियाँ हैं। खर्रा।

३—'मानहुँ चित्र माँभ लिखि काढ़ा' इति । 'जाइ समीप राम छवि देखी । रहि जनु कुँत्रिरि चित्र श्रवरेषी । १.२६४ (४) ।' देखिए । पुनः, यथा 'राम विलोके लोग सत्र चित्र लिखे से देख । १.२६०।'

### दोहा—तव मुनि हृद्य धीर धिर गहि पद बारहिं बार। निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा विविध प्रकार॥१०॥

अर्थ—तव मुनिने हृद्यमें धीरज धरकर श्रौर वारम्वार प्रभुके चरगोंको पकड़कर प्रभुको श्रपने श्राश्रममें लाकर श्रनेक प्रकारसे उनकी पूजा की ॥१०॥

टिप्पणी - १ 'धीर धिर' क्योंकि प्रेमसे अधीर हो गए थे। इस साँवली सूर्तिको देखकर सभीका धैर्य छूट जाता है, यथा 'देखि भानुंकुलभूषनिह विसरा सिखन्ह अपान। १.२३३।', 'धिर धीरज एक आलि सयानी।', 'मंजु मधुर मूरित उर आनी। भई सनेह सिथिल सब रानी।। पुनि धिर धीरज कुविर हंकारी', 'पुलिकत तन मुख आव न बचना। देखत रुचिर वेप के रचना।। पुनि धीरज धिर अस्तुति कीन्ही। ४.२।', 'रामलषन उर कर वर चीठी। रिह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धिर धीर पित्रका बाँची', 'सूरित मधुर मनोहर देखी। भयउ विदेहु विदेहु विसेषी।। प्रेम मगन ''धिर धीर। १.२१४।' तथा यहाँ 'राम बदन विलोक मुनि ठाड़ा। मानहुँ चित्रमाँभ लिखि काड़ा।। तव०।'

२ 'गहि पद वारहिं वार' इससे प्रेम दिखाया । प्रेमविवशताकी यह भी एक दशा है, यथा 'प्रेम मगन मुख वचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा । ३४.६।' ( शवरीजी ), 'वारवार नावइ पदसीसा ।

पाया जाता है। श्यामतमाल कम मिलता है। इसकी आवन्सकी तरह काली लकड़ी होती है। वि० त्रि॰ जी 'कनकतर' का अर्थ घतूरेका वृत्त करते हैं। घतूरेका फल भी कटहलके वृत्तके समान कंटिकत होता है। इसकी उपमासे सूचित होगा कि मुनिजीका तन इस समय भी पुलिकत है।

४.७।' (सुत्रीव), 'देखि रामद्यवि अति अनुरागीं। प्रेम विवस पुनि-पुनि पग लागीं।१.३३६।' (सुनयनाजी)। टिप्पणी—-३ मुनि यद्यपि परमार्थमें लीन हैं तथापि व्यवहार भी प्रवल है। अतएव व्यवहार के लिए उन्होंने धैर्य धारण किया। चरणोंमें वारम्वार पड़कर आश्रमपर लाए। (इस तरह वारम्वार चरणोंपर पड़ना आश्रम पर लाने के लिये भी था)। 'विविध प्रकार' अर्थात् षोड़शोपचार पूजन—३.°(=) में देखिए। वा, जो जो विधियाँ शाख्रोंमें और संहिताओं में कही गई हैं, उसके अनुसार प्रायः सभी विधियों से पूजा की। (खर्रा)।

४ जो प्रारम्भमें कहा था कि 'मन क्रम वचन रामपद सेवक' वह तीनों प्रकार इस प्रसंगमें दिखाये हैं। मन-'सपनेहु आन भरोस न देवक'। कर्म-'परेड लकुट इव', 'किर पूजा'''। वचन-'मुनि कह मैं वर कबहुँ न जाचा'''', 'कह मुनि प्रमु सुनु विनती मोरी ...' इत्यादि।

पं० शिवलालपाठकजी लिखते हैं—"साची दूर किमर्थ वन पथी पाथ पथ दूर । किं साची उम एक ही, वन पुरादिनहिं पूर ।१।" श्रर्थात् अन्य कांडोंमें प्रायः थोड़ी चौपाइयोंके वाद दोहा रहता है किन्तु इस कांडमें श्रियक चौपाइयोंके वाद दोहा श्राता है। इसका कारण यह है कि वनमें यात्रीको जल दूर-दूरपर मिलता है। यह वनकांड है, इसीसे इसमें विश्रामपद दोहा दूर-दूर पर मिलता है। फिर इस कांडमें दोहे भी कहीं-कहीं दो-दो एक साथ हैं और कहीं एक ही, इसका कारण यह है कि वनमें पुरवा कहीं एक घरका रहता है, कहीं दो घरका, उसी प्रकार वनकांडकी रचनामें विश्रामपद दोहोंकी रचना है। (अ० दी० च०)।

नोट-- १ चौपाईको पुरइन और दोहोंको कमल कहा है। पुरइनोंमें कमल इसी प्रकारके होते हैं। कोई नियमसे नहीं होते। वैसे ही कहीं दो चौपाइयोंपर, कहीं ७ पर, कहीं = पर, कहीं वीस तीस आदिपर छन्द सोरठा दोहा रूपी कमल आए हैं। कहीं कहीं पुरइनके विना ही कमल खिला है।

कह मुनि पश्च सुनु विनती मोरी । अस्तुति करों कवन विधि तोरी ॥१॥ मिति अमित मोरि मिति थोरी । रिव सन्मुख खद्योत अँजोरी ॥२॥ स्याम तामरस दाम कारीरं। जटा मुक्ट परिधन मुनिचीरं॥३॥ पानि चाप सर कटि तूनीरं। नौमि निरंतर श्रीरघुवीरं॥४॥

शब्दार्थ—'खद्योत'=जुगन् । श्रंजोरी=उजाला, प्रकाश । तामरस=कमल । दाय≈समृह । (पं०रा॰कु॰) ।= माला; यथा 'विच विच सुकुतादाम सुहाए । १।२८८३ ।', 'धूरि से सम जनक जम ताहि ज्याल सम दाम । १।१७४ ।' 'परिधन' (परिधान) = नीचे पहननेका कपड़ा, धोती श्रादि । यथा 'मुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा', 'सीस जटा सरसीरुह लोचन बने परिधन मुनिचीर'।

अर्थ—मुनि कहते हैं कि हे प्रमो! मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कहाँ ?।।१।। धापकी महिमाकी हद नहीं है और मेरी वुद्धि थोड़ी है। जैसे सूर्यके सामने जुगनूका प्रकाश ।।२।। श्याम-कमलसमूहके समान श्याम शरीर, जटाओं का मुकुट और मुनिवस्त (वल्कल आदि) किटसे नीचे धारण किए हुए, हाथों में धनुषवाण और कमरमें तर्कश कसे हुए, श्रीरघुवीर! आपको में निरंतर (सदा, विना किंचित् अंतर या वीच पड़े हुए) नमस्कार करता हूँ ॥३-४॥

प० प० प० न० - 'सुनु विनती' 'तोरी' ऐसे एकवचनके प्रयोग श्रीसुतीच्एजी श्रीर श्रीशरभंगजीके सुखसे ही निकले हैं। वाल्मीकि, श्रित्र श्रीर श्रीर

टिप्पणी — ? 'अस्तुति करी कवन विधि तोरी। महिमा अभित००' इति। (क) पूजाके विषयमें कहा कि 'पूजा विविध प्रकार' की अर्थात् पांडशोपचार पूजन किया। पूजाके उपरान्त स्तुति करनी चाहिए, वह भी पूजाका अंग है। स्तुतिके विषयमें मुनि कहते हैं कि मैं स्तुति किस प्रकार करूँ अर्थात् वह तो किसी

प्रकार मुक्त नहीं वनती । कारण कि स्तुतिमें वड़ी वुद्धि चाहिए, यथा 'मुनिवर परम प्रवीन जारि पानि अस्तुति करत । ३।' परम प्रवीण लोग ही आपकी स्तुति कर सकते हैं और 'मोरि मित थोरी' अर्थात् मैं अद्र बुद्धि हूँ, तब कैसे कर सकूँ ? महिमा अमित है । यथा 'महिमा अमिति वेद नहि जाना । मैं केहि भाँति कहुँ सगवाना । जिन्धि !' (विसप्टवाक्य), 'महिमा नाम रूप गुनगाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा । जिर्धि !' (विसप्टवाक्य), 'महिमा नाम रूप गुनगाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा । जिर्धि !' (वा ) 'रिव सन्मुख खद्योत अंजोरी' । यहाँ 'महिमा अमित मोरि मिति थोरी' उपमेय और 'रिव सन्मुख खद्योत अँजोरी' उपमान वाक्य है । जैसे सूर्य्यके प्रकाश कहीं करती । यह दृष्टान्त अलंकार है । स्पूर्यके सामने चन्द्रमा और तारागण मित्तिन पड़ जाते हैं । वा, मिण सरीखे जान पड़ते हैं तब मला जुगनूकी क्या वात ? शिवसनकादि, शेपशारदादिको मित चन्द्रादि-सी है, जब ये ही उस अपार मिहमाके आगे कुछ नहीं कह सकते, दंग रहते हैं। तव मैं कैसे कुछ कह सकूँ ? यहाँ दीनताके कारण मुनिने अपने में प्रवीणमितिकी हीनता कही । जैसे गोस्वामीजीने अपनी अत्यन्त दीनता हीनता कही और कान्य उनका सर्वोपिर है वैसे ही मुतीइण्जिकी स्तुतिको जानिए। यह कार्पण्य शरणागितिका लक्षण है। (वर्रा) ]

नोट-१ 'श्याम तामरस दाम शरीरं' इति । अरग्य और सुन्दरकाडोंको छोड़ अन्य किसी काग्डमें इस प्रकारकी उपमा नहीं है। सुन्दरकाण्डमें महारानीजी रावणसे कहती हैं—'श्याम सरोज दाम सम सुंदर। प्रमु भुज करिकर सम दसकंथर। ४।१०।३।' दोनों अनन्यगतिक भक्तोंके ही प्रसंग हैं।

प्र॰ स्वामीजी लिखते हैं कि "इस प्रसंगमें तमालवृत्तकी उपमा पहले ही आ चुकी है। तमाल वृत्त वहुत ऊँचा नील वर्णका होता है तथापि उँचाईके प्रमाणमें उसकी चौड़ाई वहुत कम होती है, वह पतला-सा दीखता है। (हारकी उपमा देनेमें) भाव यह प्रतीत होता है कि भगवानका शरीर सुतीच्णजीके आश्रममें आनेतक (इतने दिनोंके वनवाससे) पतला हो गया था तथापि मुख और नेत्रोंकी कान्ति एवं शरीरके वलमें किसी प्रकारकी न्यूनता नहीं आई थी। यह वनवासका परिणाम वताया। आगे श्रीसीताजीके विरहसे दुवें लता भी आ जायगी, यथा विरह विकल वलहीन मोहिंं। ३७।

टिप्पणी—र 'जटा मुकुट परिवन मुनिचीर', 'पानि चाप-सर किट तृतीर' और 'श्रीरघुवीर'—इन तीनों चरणोंका ताल्पर्य यह है कि पिताके बचन पालन करनेके लिए आपने मुनिवेष धारण किया, पृथ्वीका भार हरनेके लिये वीरह्य धारण किया। इन दोनों में आपकी शोभा है यह जतानेके लिए 'रघुवीर' के साथ 'श्री' विशेषण दिया। [ 'श्याम तामरस्व' से अवतार सूचित किया—( खर्रा)। श्रीरघुवीर = श्रीसीता सहित पंचवीरतायुक्त रघुवीर।]

मोह विपिन घन दहन कुसानुः । संत सरोरुह कानन थानुः ॥५॥ निसिचर करि वरूथ मृगराजः । त्रातु सदा नो भव खग वाजः ॥६॥ श्रहन नयन राजीव सुवेसं । सीता नयन चकोर निसेसं ॥७॥ हर हृदि मानस वालमरानं । नौमि राम चर वाहु विसालं ॥८॥

शब्दार्थ — नो = हमारी । निसेस = निशि + ईश = रातका स्वामी, चन्द्र । विशाल = चौड़ी = लम्बी । अर्थ — मोहरूपी घने बनको जलानेके लिए आग्निरूप, सन्तरूपी कमलवनके (प्रफुल्लित करनेको) सूर्य्यस्प ॥४॥ निशाचररूपी हाथियोंके मुंडके (दलन करनेके) लिये सिंह और भवरूपी पत्ती (को चंगुलमें लपेटकर मार डालने) के लिये वाजरूप ऐसे आप हमारी सदा रज्ञा करें ॥६॥ लाल कमलके समान नेत्र और

क्ष भा० दा० और का॰ में यही पाठ है। 'राजमराल' पाठ को॰ रा॰ और ना॰ प्र॰ का है।

सुन्दर वेषवाले, श्रीसीताजीके नेत्र रूपी चकोरोंके चन्द्र, शिवजीके हृदयरूपी मानसरोवरके बालहंस, विशाल छाती ( वन्नःस्थल ) श्रीर भुजाश्रोंवाले श्रीरामचन्द्रजी ! मैं श्रापको प्रणाम करता हूँ ॥७८॥

टिप्पणी—१ (क) 'मोह बिपिन घन दहन कुसानुः। संत''' इति। अर्थात् मोहादि दोषोंको नाश करके आप सन्तोंको सुखी करते हैं। भीतरके शत्रुओं (भोहदशमौिल आदि) का विनाश कहकर तब बाहरके खलोंका नाश कहते हैं—'तिसिचर करिबरूथ मृगराजः'। (ख) मोहको वनका रूपक जहाँ-तहाँ कई ठौर दिया है, यथा 'सुनु मुनि कह पुरान बुध संता। मोह बिपिन कहुँ नारि बसंता। ४४.१।', 'बन बहु बिषम मोह मद माना। १.३८.६।' (ग) भीतर बाहरके शत्रुओंका नाश कहकर तब भवका नाश कहा। (यहाँ परंपरित रूपक है।)

प० प० प० प० प० -१ 'निस्चिर करि वरूथ मृगराजः' इति । श्रीराम तद्मण्जीके तिये विश्वामित्रजीके साथ प्रयाणके समयसे परशुरामगर्वहरणतक 'पुरुषसिंह', 'सिंघिकसोर', 'रघुसिंह' विशेषण आए हैं पर वहाँ वे मृगराज नहीं हैं। फिर अयोध्याकांडकी समाप्तितक 'पुरुषसिंह' भी देखनेमें नहीं आता। कारण कि विवाह प्रसंग शृङ्गार और भिक्तरस प्रधान है और अयोध्याकांड करण और भिक्तरस प्रधान है। अरण्यमें मृगवृन्द और उनका विनाशक सिंह रहता है वैसे ही इस कांडमें दण्डकारण्यमें निशाचररूपी मृग हैं, अतः

यहाँसे मृगराज, केशरी, सिंह ऋादि विशेषण मिलेंगे।

२ 'त्रातु सदा नो'—आगे और पीछे 'नौभि' एकवचन और यहाँ तथा आगे, 'नो' बहुवचनका प्रयोग करके जनाया कि नमन तो मैं ही कर रहा हूँ, पर रचा सभी मुनियों सहित अपनी चाहता हूँ।

टिप्पणी—२ 'श्रहन नयन राजीव सुवेसं।''' इति। श्राप कमलनयन हैं, श्रापका सुन्दर वेष है श्रोर श्राप सीता-नयन-चकोरके चन्द्र हैं, यथा 'श्रधिक सनेह देह भै भोरी। सरद सिसिह जनु चितव चकोरी। १.२३२।' 'श्रहण' श्रृंगार श्रोर वीर दोनोंमें घटित होता है। (श्रीसीताजी साज्ञात् देखती हैं इससे चन्द्र चकोरकी उपमा दी। शिवजी ध्यानमें देखते हैं इससे उनके हृदय-मानसका हंस बताया। वि० त्रि०)।

३ (क) यहाँ प्रथम शोमा कहकर बहुत पीछे 'सीतानयन चकोर निसेसं' कहा है, यह भी साभिप्राय है। प्रथम प्रीष्म, फिर वर्षा तब शरद् होता है। उसी क्रमसे यहाँ कह रहे हैं। 'प्रीषम दुसह रामबनगमन्। पंथकथा खर आतप पबन्।'—वनगमन प्रीष्म है; यहाँ 'जटा मुक्ट "' वनवेष प्रथम कहा। फिर निशाचर युद्ध कहा—'निसिचर करिबक्थ मृगराजः।' यह वर्षा है, यथा 'बरषा घोर निसाचर रारी। सुरकुज-सालि सुमंगलकारी।' वर्षाके पश्चात् शरद् है। वह शरद् है—'राम-राजसुख बिनय बड़ाई। विसद सुखद सोइ सरद सुहाई'—(बा० ४२)। और, यहाँ भी शरद्के चन्द्रसे मुखारिबन्दकी उपमा अंतमें दो है। जैसे प्रीष्म और शरद्के वीचमें वर्षा वैसे ही यहाँ वनगमन और श्रीसीतामिलापके बीचमें निशाचरवध आया। निशाचरवध हो तब श्रीसीताजी मिलें, तब आपके मुखचन्द्रके लिए उनके नयन चकोर हों। अतः प्रथम 'श्रीरचुवीर' कहकर इतने पीछे 'सीतानयन चकोर निसेसं' कहा। रावणा मरे तब तो इनका दर्शन हो, अतः राच्चसोंका मरण कहकर तब 'सीतानयन चकोर निसेसं' कहा। (ख) यहाँ अगिन, सूर्य्य और चन्द्र तीनों तेजस्वोंको उपमा दीं—'मोह विपिनघन दहन कुसानुः। संत सरोरह कानन मानुः', 'सीतानयन चकोर निसेसं'। तीनों तेजस्वी हैं, यथा 'तेजहीन पावक सिस तरनी'। ये ही तीन तेज और प्रकाशयुक्त हैं, इन तीनोंकी उपमा देकर सूचित किया कि आप सर्व-तेजोमय हैं।

नोट—१ 'श्याम तामरस दाम सरीरं। "अशिष्युवीरं' में स्वरूपका वर्णन कर नमस्कार किया। 'मोह विषिन घन दहन 'वाजः' में गुण वर्णनकर भवसे रज्ञा चाही। 'अहन नयन 'वाहु विसालं'में फिर रूपका वर्णनकर नमस्कार करते हैं। कृपाको उत्तेजित करनेके लिये 'राजीव नयन' कहा। 'राजीव नयन'के भाव पूर्व आ चुके हैं। जटा वलकलवारी वेष सुन्दर है, यथा 'वलकल बसन जटिल तनु स्यामा। जनु मुनिवेष

कीन्ह रति कामा । २।२३६।७ ।' अतः 'सुवेष' कहा ।

टिप्पणी—४ (क) 'हरहृदिमानस वालमरांलं'। वालकका पालनपोपण होता है वैते ही शिवजी हृद्यमें आपका पाजन निरंतर करते हैं। [यहाँ वालहंस कहकर जनाया कि वे वालह्प के उपासक हैं— 'वंद उँ वालह्प सोह रामू'। (प्र०)। पुनः, शरमंगजीने इनको 'संकर मानस राजमराला' कहा था। सुती हंणजी 'वाल मराल' कह रहे हैं। कारण कि शरमंगजी वृद्दे मुनि थे और वे मुनि तो शिष्य हैं। (वि० त्रि०)] (ख) 'नौमि राम उर वाहु विसालं'। दासोंको मुजाओं से उठाकर हृद्यसे लगाते हैं; अतः उर और वाहुकी विशालता कही। यथा 'दीन वचन सुनि प्रमु मन भावा। भुज विसाल गहि हृदय लगावा। ४.४६.२।', 'भुज विसाल गहि लिये उठाई। परम प्रीति राखे उर लाई'। पहले पंजा व चंगुज कहा। क्योंकि वाज चंगुलसे पित्योंको भगट लेता है। अब विशाल भुज कहा क्योंकि ये सर्वत्र पहुँचती हैं, ऐसी लंबी हैं कि भुशुण्डिने सर्वत्र उनको अपने पीछे देखा और विभीपणको दूरसे ही उठा लिया—सुं० ४६ (२) देखिए।

संसय सर्प प्रसन उरगादः । सनन सुकर्कस तर्क विषादः ॥९॥ भव-भंजन रंजन-सुरज्यः । त्रातु सदा नो कृपावरूथः ॥ १०॥ निर्मुन सगुन विषम सम रूपं । ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं ॥ ११॥ अमलमिलमनवद्यमपारं । नौमि राम भंजन महिभारं ॥ १२॥

शब्दार्थ—उरगादा=उरग (सर्प) को खानेवाला; गरुड़ । सुकर्कश=अत्यन्त कठोर, प्रचंड, यथा 'कर्कशं कठिनं क्रूरं कठोरं निष्ठुरं दृढ़मित्यमरः ।' सु = अत्यंत । तर्क—अत्रित्तिमें देखिए । यह्य = भुंड, समूह । अखिल = सम्पूर्ण, सर्वाङ्ग पूर्ण, अखण्ड । अनवद्य = निर्दोप, वेपेव, अनिद्य ।

अर्थ—संशयह्मी सर्पको निगल जानेके लिये गरुइह्म, अत्यन्त कठिन तर्कनाओंके दुःखको नाश करनेवाले, भवको तोड़ने (नष्ट करने, मिटाने ) वाले और देववृन्दको आनन्द देनेवाले, कृपाके समूह आप मेरी सदा रचा करें। ६, १०। निगु ण, सगुण विषम और समह्म, ज्ञान, वाणी और इन्द्रियों से परे उपमारहित, निर्विकार, अखिल, निर्देष, अनंत, पृथ्वीके वोमके नाशक श्रीरामचन्द्रजी ! आपको में प्रणाम करता हूँ । ११-१२।

विष्पण्या—१ 'संसय सर्प यसन उरगादः ।…' इति । (क) पूर्वार्धमें संशयरूपी सर्पका नाश कहा । जिसको इसा है, उसमें जो सर्पका विष व्याप्त है उस विषका नाश वाक़ी रहा सो उत्तरार्द्धमें कहा । सर्प काटता है तो लहरें उठती हैं, संशय सर्प के यसने से अनेक कुतर्कनाएँ लगें लहरें उठा करती हैं, यथा 'संसय सर्प यसे उठी हुई तर्कनाएँ दोनोंका नाश कहा । जब संशय और तर्कनाओंका नाश होता है तब सवका नाश होता है, अतः दोनोंका नाश कहकर तब 'भव भंजन००' कहा । इन सबसे बचाया, अतः अन्त- में 'कृपावरूथ' कहा । 'उरगादः' नाम सार्थक सामित्राय और उपयुक्त है । उरगाद = सर्पको खानेवाला । 'सर्प यसन' सर्पका खानेवाला ही हुआ चाहे । [ यह भी जनाया कि गरुड़ सर्पोंको खाते हैं, पर संशय सर्पने उन्हें भी इस लिया था । संशय-सर्पको खा जानेवाले एकमात्र आप ही हैं । (ख) कर्कश तर्कका जो विषाद है उसके आप नाशक हैं अर्थात् आपको कृपासे भक्तके हृदयमें कुतर्कना नहीं होने पाती । यथा 'दुष्ट तर्क सव दूरि वहाई ।' कुतर्कसे नरक मिलता है, यथा 'कल्प कल्प भरि एक एक नरका । परिहं जे दूषि अरि किरि तर्का । ७१०० ।' कुतर्कको भयंकर नदी कहा है जिसमें पड़कर मनुष्य वह ही जाता है, यथा 'नदी कुतर्क भयंकर नाना ।' (खर्रा)। (ग) यहाँ परंपरित रूपक और द्वितीय उन्नेख अलंकार हैं। ]

<sup>ं</sup> पं० शिवलालपाठक और करु०ने 'सकर्क सतर्क' पाठ दिया है और वै०एवं कोदोरामजीने 'सुकर्क।

<sup>‡ &#</sup>x27;गोतीतमह्दपं'—( का॰, ना॰ प्र॰ )।

टिप्पणी—२ 'निर्मुन खगुन तिपम समस्पं'' दिति। (क) निर्मण भी सगुण भी, विषम भी सम भी। किर दोनों स्प वाणी, ज्ञान और इन्द्रियोंसे परे, सबसे भिन्न हैं। ऐसे परस्प विरोधी गुण एक साथ धारण किए होनेसे 'अन्प' हैं। कोई उपमा चौदहों भुवनोंमें नहीं है। (वि०ति०का मत है कि निर्मुण सगुण कहकर मिश्र त्रहा कहा। विषम समस्प कहकर जगन्मय कहा। ज्ञान गिरा गोतीतसे साचात् त्रहा कहा। तीनों होनेसे अन्प कहा, यथा 'अन्प रूप भूपति'। अवतारस्पमें तीनोंका समावेश है, यथा 'त्रहां इ निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहें। सो मम उरवासी यह उपहासी सुनत धीर मित थिर न रहे।') (ख) पहले निर्मुण आदि विशेषण देकर अंतमें कहा 'नौमि राम मंजन मिह भारं', भाव कि आप ऐसे होकर भी पृथ्वीका भार नष्ट करनेके लिए अवतार लेते हैं। ऐसा करके आप देवादिको आनन्द देते हैं। अनूप, यथा 'जय राय रूप अन्प निर्मुन सगुन गुनमें रक सही-( जटायुक्त स्तुति )। यहाँ यथासंख्य नहीं है जैसे 'तेहि कर भेद सुनह तुम्ह सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ। एक दुष्ट अतिसय दुखल्पा। जा वस जीव परा भवकूपा। एक रचइ जग गुन वस जाके। प्रभु में रित निर्ह निज वल ताके। १४।४–६।' में।

नोट-- ? विनायकी टीका एवं और भी दो एक टीकाकारोंने यहाँ यथासंख्यालंकार मानकर अर्थ किया है, इस तरह कि "आपका निर्गुण स्वरूप तो सदा एकरस विकाररहित होता है और सगुण्हप सदा वदलनेवाला होता है। सगुण अर्थात् स्वीकार करने योग्य उत्तम गुणों सहित हैं और निर्गुण अर्थात् छोड़ने योग्य दुर्गु णोंसे रहित हैं"—(वि० टी०)"। पर यह ऋर्थ ठीक नहीं है। यह सब भगवान् रामचन्द्रजीके स्वरूपका वर्णन है, सव उन्हींके विशेषण हैं। विरोधाभासालंकार है। यही भगवानमें विलक्षणता है कि वे विरोधी गुर्णोंको घारण किए हैं। ऋ० २१६ में विषम समका भाव स्पष्ट रूपसे देवगुरुने इन्द्रसे कहा है, यथा ''जद्यपि सम नहिं राग न रोपू । गहिं न पाप पृनु गुन दोपू ॥ ३ ॥ करम प्रधान विस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥४॥ तद्षि करिं सम विषम विहारा । भगत अभगत हृद्य अनुसारा ॥४॥ अगुन श्रलेप श्रयान एकरस । राम सगुन भये भगत प्रेम वस ॥६॥ राम सदा सेवक रुचि राखी । वेद पुरान साधु तीनों गुर्णों से परे ।= अव्यक्त । सगुण्=कृपा, वात्सल्य आदि दिव्य गुर्णोंसे युक्त ।=व्यक्त । भक्त अनेक भाव-नाओंसे प्रभुका स्मरण हृद्यमें करते हैं, अतः उनके हृद्यमें सम हैं और अभक्त शत्रु वनकर विहार करते हैं। इसीसे भक्त प्रह्लादकी रचा की, हिरण्यकशिपुको मारा। पुनः, यथा 'कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसमहु चाहि।'—विशेष २.२१६ (३-४) में देखिए। वेदान्त भूषणजीका मत है कि शास्त्रोंमें मूर्त और अमूर्त भेदसे दो प्रकारसे अन्तर्यामीकी स्थिति सबके अन्तःकरणोंमें दिखाई गूई है। जिस तरह काष्ट्रमें श्राग्त श्रोर पुष्पमें गंव व्याप्त रहता है उसी तरह व्यापक अन्तर्यामीको श्रमूर्त्त कहते हैं श्रोर भक्तोंकी भावनानुकृत वियह विरोपसे हृद्यमें रहनेवाले ईश्वरको मृतं कहते हैं। अन्तर्यामीके इस मूर्त्त अमूर्त रूपको गोस्वामीजीने सम-विषम कहा है। यथा 'तद्पि करिंह समे विषय विहारा। २।२१८।'

२ किसी किसी ने ऐसा अर्थ किया है कि 'आपका निगु गहर विषमरूप है, ध्यान धारण करनेमें अगम है और सगुण समहप है अर्थात् इस रूपसे आप सुगमतासे प्राप्त होते हैं।

३ 'ज्ञान गिरा गोतीत'—प० प० प्र० का मत है कि यहाँ 'ज्ञान' का अर्थ है विपय-ज्ञान-प्राप्तिका सायन मन। यथा 'मन समेत जेहि जान न वानी।', 'पस्यंति जं जोगी जतन करि करत मन गो यस सदा।', 'ज्ञिति पवन मन गो निरस करि।' ऐसा अर्थ न लेनेसे 'ज्ञानगम्य जय रघुराई', 'ज्ञानेनात्मिन पश्यन्ति केचित् आत्मानम्। गीता।' इत्यादिसे विरोध होगा।

४ 'अमलमिखल''' इति । 'अमल' से शुद्ध, 'अखिल' से पूर्ण, 'अन्वच' से निर्विकार, 'अपार' से

व्यापक अथवा अपरिच्छिन्न कहा और 'भंजन महिभार' से पृण्णिवतार कहा। (वि० त्रि०)।

भक्त कल्प पादप आरामः । तन्त्रंन क्रोघ लोभ मद कामः ॥ १३ ॥ अति नागर भवसागर सेतः । त्रातु सदा दिनकरकुलकेतः ॥ १४ ॥ अतुलित धुन प्रताप वलधामः । किलिमल विपुल विभंजन नामः ॥ १५ ॥ धर्म वर्ष नर्मद गुन - ग्रामः । संतत संतनोतु मम रामः ॥ १६ ॥

शब्दार्थ--पाद्प = वृत्त । श्राराम = वाग्र । तिर्जन = धमकाने, भयप्रदर्शन, ढाँट, फटकार, ढपटने तिरस्कार करनेवाले । विपुल = समूह । विभंजन = विशेष श्रर्थात् पूर्ण रूपमे नाश करनेवाले । नर्भद्=श्रानन्द देनेवाले । वर्भ = कवच, जिरहवस्तर । संतनोतु = शं तनोतु = कल्याणका विस्तार करो या वहाश्रो ।

श्रर्थ--मक्तोंके लिए कल्पवृत्तके वाग, कोध, लोभ, मद और कामको धमकानेवाले ( अर्थात् भक्तोंको दुःख देनेवाले क्रोधादिका नाश करनेवाले), भवसागरके पर उतरनेके लिए सेतु, श्रत्यन्त चतुर, सूर्य्यवंशकी ध्वजा, वे आप सदा मेरी रज्ञा करें। १३, १४। जिनकी भुजाओंका प्रताप अतुलनीय है, जो वलके धाम हैं, जिनका नाम कलिके पापसमूहका नाशक है, धर्मके लिए कन्नचरूप, और जिनके गुणप्राम ( यश ) आनन्द देनेवाले हैं ऐसे आप श्रीरामचन्द्रजी मेरे कल्याणका निरन्तर विस्तार करें। १४, १६।

दिष्पण् — १ "भक्तकल्पपाद्प-न्नारामः ।००" इति । (क) भक्तोंके लिए कल्पवृत्त के वाग हो । इस कथनका भाव कि पृथ्वीका भार उतारकर न्नापने सबको सुखी किया पर भक्तोंको सुख देनेके लिए न्नाप न्नापे कर्प हैं और सर्वत्र हैं। वागमें एक दो वृत्त नहीं किन्तु न्नापे होते हैं वैसे ही न्नाप भक्तोंके लिये न्नापे कल्पवृत्त्रके समान हैं, जिसमें भक्त जहाँ भी जायँ तहाँ ही उसकी न्नापका सुख मिले। ('पुनः भाव कि कल्पवृत्त्रके समान न्नाप सबको सुख न्नार न्नापका स्वापको पहचानकर न्नापके सम्मुख नाय। पर भक्त निष्काम होते हैं, यथा 'नात्या स्वार स्वार हैं, जो भी न्नापको पहचानकर न्नापके सम्मुख नाय। पर भक्त निष्काम होते हैं न्या 'नात्या स्वार स्वार हैं हैं, जो भी न्नापको ही चाहते हैं। न्यापको नात्ते हैं। निष्काम होते हैं निष्काम होते हैं निष्काम होते हैं। निष्काम होते हैं निष्काम होते हैं निष्काम होते हैं। निष्काम होते हैं निष्काम स्वार है। विश्व विश्व वात 'न्यात नागर भवसागर सेतुः' से जना दी। भवसागरसे पार होना, संसारवंवनसे मुक्त होना, मोन्न है। कल्पवृत्तको मानसमें देवतर, सुरतर भी कहा है, न्या 'देव देवतर सिस सुभाऊ। सन्तुख विमुख न काहुहि काऊ। २।२६७। ८।', 'जासु भवन सुरतर तर होई। सिह कि दिर निष्कास सन्तान कर्म निष्का विश्व वाहित्वत्रनम्'; पर मनोर्थका देनेवाला प्रायः कल्पवृत्त ही कहा गया है, वही वहाँ न्नामिन्नेत है।]

२ 'तर्जन क्रोध लांभमद्काम'। (क) कल्पवृद्ध सम कहा और अर्थधर्मादिकी प्राप्ति कही। प्राप्त होनेपर उनकी रद्धा भी चाहिए; नहीं तो चोर लूट ले जायँ। अतः "तर्जन०" कहा। (ख) अर्थका वाधक क्रोध
है, धर्मका लोभ, कामका मद और मोक्तका वाधक काम है, यथा 'कलिमल प्रते धर्म सव" भये लोग सव
मोह वस लोभ प्रसे सुभक्षमें ।७.६७।', 'सुभगित पाव कि परितयगामी।७।११२।', इत्यादि। (ग) [प्रमु अपने
भक्तोंकी क्रोध, मद, काम और लोभ सभी विकारोंसे रद्धा करते हैं। यह नग्रदमोह-प्रसंगसे स्पष्ट है। यथा
'कामकला कल्ल मुनिहिं न द्यापी', 'भयउ न नारद मन कल्ल रोपा', 'उर अंक्ररेड गर्च तह भारी। वेगि सो में
डारिहों उखारी'। 'हे विधि मिले कवन विधि वाला' (इस लोभसे भी रद्धा की)। 'ताते कीन्ह निवारन
मुनि में यह जिय जानि। ४४।' मा० शं० कारके मतानुसार क्रोध, लोभ, मद, कामके क्रमशः उदाहरण ये
हैं---'भयड न नारद मन कल्ल रोपा। १।१२७।', 'आसा वसन व्यसन यह तिन्हहीं। ७।३२।' (सनकादि),
'भरतिह होइ न राजमद"'', 'वैठें सोह कामरिपु केसें। १।१००।']

<sup>† &#</sup>x27;धामं, नामं'--( का॰ ), 'धामा, नामा'--( ना॰ प्र॰ )।

टिप्पणी—३ "अति नागर भवसागर सेतु:! त्रातु०" इति । (क) चारों पदार्थों के बाधकोंका नाश करके श्राप भवसागरका पुल बाँधकर भक्तोंको भवपार करते हैं। 'श्रात नागर' का भाव कि लंकाके लिए समुद्रमें पुल बाँधनेमें श्राप 'नागर' हैं। यह सेतु श्रापने मर्यादासहित बाँधा, यथा 'ममकृत सेतु जे दरतन करिहहिं।००'। 'नागर' कहा, क्योंकि समुद्रमें श्रीर कोई पुल न बाँध सका था। इसे सुनकर रावण भी घवड़ा उठा था। उसे बड़ा आश्चर्य और विस्मय हुआ तब दूसरेकी बात ही क्या ? [ लंकाके लिये जो सेतु बना वह तो एक समुद्रके एक बहुत अल्पांशपर बना था और भवसागर तो अनेक हैं और अत्यन्त दुस्तर हैं। 'नाम लेत भवसिंधु सुखाहीं 18.२४.४।' में देखिये। अतः इस सेतुकी रचनामें 'अतिनागर' कहा। 'अतिनागर' अलग भी विश-पण है। यथा 'जय निर्मुन जय जय गुनसागर। सुख मंदिर सुंदर अति नागर।७,३४।' वैजनाथजी 'तर्जन क्रोध'का भाव यह कहते हैं कि हृदयमें क्रोधादिके आते ही आप ऐसा खेदांप्राप्तकर देते हैं कि वे अवकर आप ही उन्हें त्याग देते हैं। पुनः, 'अवसागरसेतुः' का भाव कि जैसे 'श्रित श्रापार जे सरितवर जो नृप सेत कराहि। चिंद पिपीलिकड परम लघु बिनु श्रम पारिह जाहिं', वैसे ही सर्वसाधनहीन भक्त भी केवल प्रभु ( रूपी सेतु ) का आश्रयण करके अनायासेन भवसागर पार कर जाते हैं। उन्हें भवसागरके उत्ताल तरंग तथा सकर, उरग आदि वाधा नहीं कर सकते ॥ (वि. त्रि.) ] (ख) पूर्वार्धमें 'भवसागरसेतुः' कहकर आगे 'दिनकरकुल-केतुः' से बताते हैं कि वह सेतु क्या है और कैसे बनाया ? यह सेतु बनाने के लिये आप दिनकरकुलकेतु हुए श्रथीत् दिनकरवंशमें श्रवतार लिया, श्रवतार लेकर चरित किये जिन्हें गा-गाकर लोग भव-समुद्रपार हो जायँ। यथा 'जग बिस्तारहिं बिसद जस रामजन्म कर हेतु। १-१२१। सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं।' (ग) 'त्रातु सदा' इति । किससे रत्ता करें ? उत्तर—क्रोध, लोभ, मद, काम और भव इन पाँचोंसे सदा रत्ता चाहते हैं; क्योंकि ये 'मुनि विज्ञान-धाम मन करहिं निमिष महँ छोभ', 'बिषय छुपथ्य पाइ अंकुरे । मुनिहु हृद्य का नर बापरे'।

४ प्रथम भक्तोंके लिए 'करुपपादप आराम' होना कहा, फिर भवसागरके सेतुरचनामें 'अति नागर' कहा। इस प्रकार दो बातें कहकर जनाया कि आप भक्तोंको इहलोक और परलोक दोनोंमें सुख देते हैं।

वि० त्रि०—'संसय सर्प प्रसनः'' इति। यहाँ ज्ञानस्वरूप कहा, यथा 'ज्ञान उदय जिमि संसय जाहीं'। इस स्तुतिमें भवका उल्लेख तीन बार आया है। (१) ज्ञानियोंके लिये संसारकी पारमार्थिक स्थिति है ही नहीं, केवल व्यावहारिकी स्थिति है, इसलिये उनके लिये वह खग है, कभी काम खगसे भी पड़ ही जाता है। उसके लिये प्रभु बाज हैं, उसे निर्मूल कर देते हैं तब सजातवाद सामने आ जाता है। (२) कर्मठोंके लिये संसार वास्तविक है, इसलिये उसका भंग कर देते हैं, तब दैवी प्रकृतिवालोंको सुखानुभव होता है, अतः 'भव भंजन रंजन सुरजूथः' कहा। (३) भक्तोंके लिये सेतु हो जाते हैं, उनका आश्रयण करके भक्त भवसरिताके आरपार आया जाया करते हैं, उन्हें भवसरिता बाधक नहीं है।

टिप्पणी—४ 'श्रतुलित भुज प्रताप बलधामः।०' इति। (क) यहाँ चार चरणों में रूप, नाम, लीला श्रीर चारों कहे। 'श्रतुलित भुज००' से रूप, 'कलिमल बिपुल बिभंजन नामः' से नाम, 'धर्म वर्म नर्मद गुनग्रामः' से लीला श्रीर 'सवके हृदय निरंतर बासी' से धाम। 'संतत संतनीतु मम रामः' को बीचमें रखकर जनाया कि रूप, नाम, लीला श्रीर धाम इन चारोंको हमारे हृदयमें बसाकर श्राप हमारे कल्याणको बढ़ावें, यथा 'केह्रिसावक जनमन-बन के'। [(ख) 'श्रतुलित भुज प्रताप' भुशुएडीजीके प्रसंगमें देख लीजिए। यथा 'तव में भागि चलेडें उरगारी। राम गहन कहें भुजा प्रसारी। ७।७६।७।' से 'सप्तावरन भेद करि जहाँ लगे गित मीरि। गएडें तहाँ प्रभु भुज निरिख व्याकुल भएडें वहोरि।७६।' तक। 'बलधाम', यथा 'मरुत कोटि सत बिपुल बल। ।।।६१।', 'श्रतुलित बल श्रतुलित प्रभुताई' (यह जयन्तने परीचा लेनेपर कहा है)। 'धाम' से जनाया कि यहींसे बल पाकर सब सृष्टिका कार्य है, यथा 'जाके बल बिरंचि हरि ईसा। पालत हरत सृजत दससीसा॥

ধাरश'] (ন) 'कलिमल विभंजन नामः', यथा 'रामनाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल । १.२७।', 'नाम सकल कृति कलुप निकंद्न ।१.२४।', 'कलिमल मथन नाम ममताहृन ।ऽ।५१।६।'

विष्यणी—६ 'वर्ष वर्ष', यथा 'सायामानुषद्धिपणी रधुवरी सद्धर्भवर्मी हितो'—(कि०)। 'वर्ष वर्म नर्मद गुनव्रामः' इति । गुण्यासक कथन-श्रवणां वर्स जाना जाता है, इसीस धर्मकी रचा है । [ सुख विस्तार करने उपयाप राजा अपयापय क्या या वर्ष । पर ही स्तुतिकी समापि की । 'वर्ष वर्ष॰'—रामगुण्याम वर्षका कवच और मोत्तुसुखका दाता है । यथा 'एहि विधि कहत रामगुनप्रामा। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। ४.ज.२। यार भगवान्का अवतार भी धर्म-संरच्छणार्थ ही होता है, यथा 'धर्मसंग्यायनार्थाय सम्मयामि युगे युगे । गीता नाष्ट्रा', 'धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई ।४।६।४।', चार्गके लिय वहीं काम करनेके लिये च्याने गुण्यामको यहाँ छोड़ जाते हैं। गुण्यामको माहात्म्य कविन स्वयं 'जग मंगल गुनत्राम राम के ।१।३२।२।' सं 'दृह्न रामगुनत्राम जिमि इंवन अनल प्रचंड ।१।३२।' तक कहा है।

७ - स्नुति भरमें 'तनोतु', 'त्रातु' स्रोर 'नौमि' ये शब्द प्रयुक्त किये गये हैं। विकारोंसे रज्ञा करनेकी प्रार्थना है खोर रूपको नमस्कार किया है। 'नौमि' में द्वितीयान्त है खोर 'तनोतु' 'त्रातु' में प्रथमान्त है—'स्तृति भरमें स्तृतिकी पहली चोपाईमें 'नौमि' शब्दमें जो खहंकारात्मक 'में' खाता है, उसका सँभाल वृसरी चींगाईमें तुरन्त ही 'त्रातु' पर्से करते जाते हैं। (कहीं भूलकर भी यह भाव न आ जाय कि मैंस्त्रिका

कर्त्ता हूँ। मा० संः)।

नोट-१ एक चौपाई (चार चरण ) में 'नौमि' है तो दूसरीमें 'त्रातु' है, यह कम १४ अर्थालियोंमें वरावर चला गया है। संलहवीं अर्थालीमें 'सतनातु' है। क्रमसे वे चरण यहाँ उद्युत किये जाते हैं — 'नीमि निरंतर श्रीरवुवीरं' (चा॰ ४), 'त्रानु सदा नो भय-खग-वाज-' (६), 'नोमि राम उर वाहु विसालं' (८), 'त्रातु सदा नो कृपावरूथः' (१०), 'नामि राम भंजन महिभार' (१२), 'त्रातु सदा दिनकरकुलकेतुः' (१४), अार 'संतत संतनानु मम रामः' (१६)।

जहाँ 'नौमि' पद दिया है, वहाँ प्रभुक स्वरूप, स्वरूप-सौन्दर्य वा शोभाका वर्णन है। यथा 'श्याम तामरस दाम सरीरं। जटा सुकुट परियन मुनिचीरं। पानि चाप सर कटि तूनीरं। नौमि निरंतर श्रीरघुवीरं ।४।', 'त्रहन नयन राजीव सुवसं । सीता नयन चकोर निसेसं ।७। हर हृद्धि मानस वालमरालं। नौमि राम चर बाहु विसालं ।=।', निगु न सगुन विषम सम रूपं । ज्ञान गिरा गोतीतमनृषं ॥ श्रमल मखिलमनबद्यम-

पारं। नामि राम भंजन महिभारं ।१२।

इसी प्रकार जहाँ 'त्रातु' पद प्रयुक्त हुआ है, यहाँ मोह, भय, संशय, तर्क, काम, क्रोथ, लोभ आदिसे बचानवाले विरदोंका स्मरण कराके उनसे रज्ञाकी प्रार्थना की है। यथा 'मोह विपिन घन दहन कुसानुः। संतसरोरुह क्रानन भानुः॥ निसिचर-करिवरुष मृगराजः। त्रातु सदा नो भव-खग वाजः।६।', इत्यादि,

'सं तनोतुं' श्रथीन् मेरे कल्याणुका विस्तार कीजिए।

वि॰ त्रि॰—तीन प्रकारने भजन कहा गया है। 'तस्यैवाहं मनवासो स एवाहिमिति त्रिया'। में उनका हूँ, वे नेरे हैं, श्रार यही में हूँ। नेवक श्रारम्भमें समकता है कि में उनका हूँ। जब सम्बन्ध प्रागल्भ्य होता है तव समकता है कि वे सेरे हैं। छोर जब उस प्रागलभ्यकी छति छुछि होती है तब समकते लगता है कि उनमें और मुक्तमें भेद नहीं है। यहाँपर मुनिजी सम्बन्ध-प्रागलभ्यसे 'मम रामः' कह रहे हैं और उन्हींसे सदा करयाण चाहते हैं।

प॰ प॰ प॰--'संतनोतु मम' इति । कल्याएकि विस्तारमें वहुवचन 'नो' न देकर एकवचन मम देनेका भाव कि यह कीन जाने कि अन्य सब मुनियोंकी करवाणकी करवना अवनी सी हो या न हो। सुनीक्णजी तो भक्तिकी प्रांतिने ही अवना करवाण समकते हैं, अन्य न जाने क्या चाहते हों। अतः यहाँ

श्रपने हो लिये कहा।

जदिप विरज व्यापक अविनासी। सब के हृदय निरंतर वासी।।१७॥
तदिप अनुज श्री सहित ज़रारी। वसतुक मनिस मम काननचारी।।१८॥
जे जानिह ते जानहु रिवामी। सगुन अगुन उर अंतरजामी।।१९॥
जो कोसलपित राजिव नयना। करौ सो राम हृदय मम अयना।।२०॥
शब्दार्थ—विरज = निर्मल, निर्दोष, विशुद्ध। = प्रकृति गुगा सत्व रज तम आदि रहित।

श्चर्य—यद्यपि त्राप विशुद्ध, व्यापक, नाशरिहत श्रौर सब प्राणियोंके हृदयमें निरंतर वास करनेवाले हैं, तौभी, हे खरारी ! भाई (लद्मणजी) श्रौर श्रीक्षीताजी सिहत वनमें विचरनेवाले श्राप मेरे मनरूपी वनमें बिसए।१७,१८। जो श्रापको सगुण, निगुण, हृदयमें रहनेवाले श्रंतयीमीरूप जानते हों वे (वैसा) जानें, पर मेरे हृदयमें तो जो कोशजके राजा कमलनयन राम हैं वे ही घर बनाएँ। १६, २०।

टिप्पणी -१ 'जदिप बिरज ब्यापक अबिनासी...' इति । (क) 'ब्यापक अबिनासी' कहनेका भाव कि आप सबमें व्यापक हैं पर सबके नाशसे आपका नाश हो जाय यह बात नहीं है, आपका विनाश नहीं होता। पुनः सबमें व्याप्त होनेपर भी उनका विकार आपमें नहीं आता, आपमें मिलनता नहीं छू जाती, यह बात बतानेके लिए 'बिरज' कहा। आप सबके हृद्यमें सदा बास करते हैं। क्योंकि व्यापक हैं, अतः निश्चय हैं कि हमारे हृदयमें भी अवश्य आपका निवास व्यापकहपसे है। (ख) यही सिद्धान्त श्रीअगस्यजीका है, यथा 'जद्यि ब्रह्म अखंड अनंता। अनुभवगम्य भजिंद लेहि संता। अस तब रूप बखानों जानों। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रित मानों।। १२. १२-१३।' पुनः, वेदसिद्धान्त भी यही है, यथा 'जे ब्रह्म अजंमहैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। ते कहहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं ७.१३।' पुनः, इन्द्रने भी ऐसा ही कहा है, यथा 'कोउ ब्रह्म निगुन ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। मोहि भाव कोसलभूप श्रीराम सगुन सरूप।। ६.११२।'

२ 'तद्पि श्रमुज श्री सहित खरारी। वसतु''' इति। (क) [ 'जद्पि विरज'''तद्पि' में 'ब्यापक एकु वहा श्रविनासी। सत चेतन घन श्रानँद रासी॥ श्रस प्रभु हृद्य श्रव्छत श्रविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी। १।२१।' का भाव है। श्रर्थात् ऐसे प्रभु सबके हृद्यमें निरंतर निवास तो करते हैं तथापि सब जीव दुःखी और दीन जीवन व्यतीत करते हैं, श्रतः श्रपनी चाह सुनाता हूँ। (प० प० प०, वि० त्रि०)] 'खरारी' का भाव कि जैसे द्रडकारण्यमें वसकर श्रापने खरको मारा वैसे ही हमारे मनहूपी वनमें वसकर क्रोधादि विकारोंका नाश कीजिये। 'खर है क्रोध, लोभ है दूषन, काम बसे त्रिस्नन में'। यहाँ 'भाविक श्रतंकार' है। यहाँ 'खरारी' भविष्य बात कही। भावुक लोगोंको भविष्यकी बात भी भूत सरीखी जान पड़ती है। विशेष 'सोमासिधु खरारी।१.१६२ छन्द।' में देखिए।

नोट—१ (क) बाबा हरिहरप्रसादजी, 'हे खरारि काननचारी! मेरे मनमें बिसए।' इस प्रकार अर्थ करते हुए, यह भाव लिखते हैं कि हमारा मन मानों संकल्पोंका एक वन है। वहाँ दराडकारएयमें तो चौदह हजार ही राज्ञस हैं जिनको आप मारेंगे पर मेरे सनक्ष्मी वनमें तो संकल्पक्षी राज्ञसोंका अंत नहीं, वे अनंत हैं और वहते ही जाते हैं। आप वनमें शिकारके लिए आये हैं, खरदूषणादिक्षी दुष्ट मृगोंका शिकार करेंगे, यथा 'हम छत्री मृगया बन करहीं। तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं। जद्यपि मनुज दनुज छल घालक। १६.६।', 'अवध-नृपति दसरथ के जाए। पुरुषसिंह बन खेलन आए।२२.३।'; अतः इस काननचारी- रूपसे हदयमें बिसए, यहाँ आपके लिए बहुत शिकार है। हमारे अनंत संकल्पोंका नाश कीजिए। विशेष 'कहिर सावक जनमन बन के।१.३२.७।' में देखिए। पुनः, (ख) 'खरारी…' का भाव कि जैसे खरादिके

क्ष वसह को० राट। विज्ञानह को० रा०। जानह किमा वा०।

मारनेमें आपका दोष नहीं था, वे सब आपसमें ही एक दूसरेको रामहप देखकर लड़ मरे। वैसे ही आपके वसनेमें मेरे मनहपी-वनके दुष्ट आपही मर मिटेंगे। अतः वही रूप वसाइए। यथा 'तव लिग हृदय वसत खल नाना। लोभ मोह मच्छर मद माना। जव लिग उर न वसत रघुनाथा। घरे चाप सायक किट भाथा। ४.४०। (खर्रा)। जैने खरादिके वधमें परिश्रम नहीं पड़ा, आपको लीलामात्रमें अजेय अमर राक्तोंका नाश हो गया, वैसे ही मनमें इस रूपके वसनेमात्रसे मनमें रहनेवाले दुष्टोंका अनायास नाश हो जायगा। ये सब युक्तियाँ रामाकार हो जायगी। आपमें ही लग जायेगी। (ग) 'तदिप' का भाव कि वह रूप तो सबके हिन्यमें रहता है, उसके लिए एहसान लेता हूँ, क्योंकि इस सगुण काननचारी अतिशय रूपमें ही मेरी विशेष श्रद्धा है। कदाचित् कोई कहे कि ईश्वर तो सर्वभूतमय है वही तुम भी मानो, यथा 'जेहि पूछ्ज सोइ मुनि अस कहई। ईश्वर सर्वभूतमय अहई', उसपर कहते हैं कि जो ऐसा जानते हैं सो जानें, उनके लिए वैसे ही विसए। (पु० रा० कु०)।

दिष्पणी—३ (क) 'जे जानहिं ते जानहु स्वामी''' इति । अर्थात् में निगु ण सगुण अन्तर्यामी नहीं जानता, में तो इसी रूपको सव कुछ जानता हूँ। पुनः भाव कि अनंत अस्व एड अनुभवगम्य अज अहत अव्यक्त का ध्यान करते हैं वे उनका ही ध्यान करें, उन्होंको जानों, में उन्हें मना नहीं करता, क्योंकि 'जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम। १।८०।' (विशेष टिष्पणी १ देखिए), पर मेरी रुचि तो इसी रूपमें है। (ख) 'जो कोसलपित राजिवनयना''' अर्थात् श्रीराम अन्तर्यामी भी कहलाते हैं, हमें उन अन्तर्यामीकी चाह नहीं। जो कोशलपुरी श्रीअयोध्याजीके राजा हैं, कमलनयन हें, वे श्रीराम हमारे हृदयमें घर वनावें। अर्थात् मेरे हृदयमें इस साज्ञात् रूपसे विसए।—यहाँ 'विशेषक अलंकार' है। (ग) पूर्व कहा कि 'वसतु मनसि सम काननचारी'। काननचारी रूपकी अवधि १४ वर्षकी है। उसमेंसे अव वर्ष दिन रह गया है। आगे एक वर्षके अंतमें लौटकर फिर तो अवधमें वसेंगे। अतः काननचारी रूपका वर माँगकर यह वर माँगा कि 'जो कोसलपित '। भाव कि अवधमें लौटनेपर फिर भूपरूपसे वसियेगा। (ध) पहले काननचारी रूपके वसानेके लिए मनको कानन कहा, फिर जव कोसलपित स्पसे वसनेका वर माँगा तव हृदयको भवन कहा। क्योंकि वनविहारी रूप तो वनमें ही विचरता है, वह ता वनमें ही रहेगा और राजारूप राजधानीके महलोंमें रहा चाहे, उस रूपके लिए महल ही चाहिए, अत्र व वार मनको वन और दूसरी वार भवनसे रूपक दिया।

नोट—२ श्र० रा० में इससे कुछ मिलता हुआ श्लोक यह है—'जानन्तु राम तब रूपमशेपदेशकालादु-पाधिरहितं घनचित्प्रकाशम्। प्रत्यच्तोऽच मम गोचरमेतदेव रूपं विभातु हृदये न परं विकाङ्चे । ३.२.३४।' अर्थात् हे राम! जो लोग आपके स्वरूपको देश काल आदि मःस्त डपाधियोंसे रहित और चिद्घन प्रकाश-स्वरूप जानते हें वे भले ही वैसा ही जानें, किन्तु मेरे हृदयमें तो, आज जो प्रत्यच्च रूपसे मुभे दिखायों दे रहा है, यही रूप भासमान होता रहे। इसके अतिरिक्त मुभे किसी और रूपकी इच्छा नहीं है।

मा० हं०—गंथमें अनेक स्थलोंमें—'यत्सत्वाद्मृषेव भाति सकर्ल रज्जो यथाऽहेर्भ्रमः', 'एक अनीह', 'भूठउ सत्य जाहि विनु जाने' इत्यादि—जीव-त्रहोक्य और मायावाद स्पष्ट डिल्लिखत है। अतएव यह स्पष्ट है कि वेदान्त दर्शनमें गोसाईजी श्रीशंकराचार्यजीके ही अनुरुष्यी थे। परन्तु उनका खिचाव ज्ञानमार्गकी ओर विशेषह्यसे नहीं दिखता। चाहे अपनी रुचिके कारण हो या देशकाल्खितिकी अनुकूलतासे हो, उन्होंने रामचितमानसमें ज्ञानकी अपेचा भक्तिको ही प्राधान्य दिया है।

यद्यपि रामानुज अथवा वल्लभका द्वैतवाद गोसाई जीको इप्ट न था तौ भी उपासना उन्होंने इन्होंसे

ली है—यह वात नीचे दिए हुए प्रमाणोंसे सिद्ध होती हैं। अ यह होते हुए भी इस वल्लभसंप्रदायका शिव-विष्णुभेद गोसाई जीको मान्य न हुआ। तात्पर्य यह कि गीतावाला निष्काम कर्मयोग, श्रीशंकराचार्यका ज्ञान-योग और वल्लभाचार्यका भक्तियोग इन तीनोंके संयोगसे बना हुआ स्वामीजीका यह दार्शनिक योग एक अपूर्व तीर्थराज जैसा निर्माण हुआ। इसका परिणाम बहुत ही शुद्ध हुआ। उनके अनुयायियोंको किसी प्रकार-का भिन्न संप्रदाय प्रचलित कर द्वेष फैलानेका अवसर न मिल सका, हम यही उत्कृष्ट लोकशिचाका लच्नण सममते हैं।

श्चन्तमें कहना यही है कि 'कर्म, ज्ञान श्रौर भक्तिका समुज्ञयात्मक योग होना श्रमंभव है।', इस शंकाका कोई कारण नहीं। इस समुज्ञयको ही पराभक्ति, ज्ञानोत्तरा भक्ति इत्यादि श्रमेक नाम दिये गये हैं। सब साधनोंकी परिपूर्णता यही भक्ति है। श्राह्मैतसिद्धान्तके पुरस्कर्ता श्रीश्रादिशंकराचार्यने भी श्रन्तमें इसी योगका श्रवलंबन इस प्रकार किया है—'सत्यिप भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्। सामुद्रोहि तरंगः क्ष्मिन समुद्रो न तारंगः'। उन्हींके श्रमुयायी श्राह्मैत सिद्धिकत्तां श्रीमधुसूद्वसरस्वती इस प्रकार कह गए हैं— "ध्यानाभ्याससमाहितेन मनसा यन्निर्गुणं निष्क्रियं। ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पर्यंति परयंतु ते। श्रम्साकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरं। कालिंदी पुलिनेषु यत्किमिप तन्नीलं जहो धावति''। इसी मार्गका श्रवलम्य गोसाईजीने इस प्रकारसे किया है—'जे जानिहं ते जानहु स्वामी। सगुन श्रगुन उर श्रंतरजामी।। जो कोसलपित राजिव नयना। करड सो राम हृदय मम श्रयना'।

उक्त प्रकारसे विचार-परिवर्तन भासित होना संभव है परन्तु वह केवल भास है। वह विचार-परिवर्तन नहीं है, किन्तु साधन परिपाक है। छगुणसे (अर्थात् कर्म और उपासनासे) निर्मुण (अर्थात् ज्ञान) और फिर निर्मुणसे सगुण यह साधन-परिपाकका क्रम है। यही पूर्णावस्था है और यही ज्ञानोत्तरा भिक्त कहीं जाती है। ज्ञानका परिपाक भिक्तमें होना यही उसका फल है। श्रीशंकरजीकी रामभिक्त इसी प्रकारकी है, और उसीको अद्वेत भिक्त कहना चाहिए। वह अतीव दुष्प्राप्य है जैसा कि गीताजीमें कहा है-'वासुदेवः सर्वभिति स महात्मा सुदुर्लभः' (७१६)। स्वामीजीके 'निर्मुन रूप सुलभ अति सगुन न जानइ कोइ' का आशय भी यही होना चाहिए। भारतीय आध्यात्मिक वाङ्मयमें इसी भिक्तकी महती गाई हुई दिखाती है। स्वामीजी भी उसे इस प्रकार कहते हैं - 'जे असि भगित जानि परिहरहीं। केवल ज्ञानहेतु अम करहीं। ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी। खोजत आक फिरहिं पय लागी।।', 'अस विचारि जे सुनि विज्ञानी। जाचिहें भगित सकल सुखखानी'।

भा० स्कं० १० अ० १४ में भी वही मत इस प्रकार है— "श्रेयः स्तृति भिनतमुद्स्य ते विभी क्रिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये। तेवामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावधातिनाम्।।४।"; अर्थात् हे विभो! जो पुरुष कल्याण्याप्तिकी मार्गरूपा आपकी भिनतको छोड़कर केवल ज्ञानलाभके लिये ही क्लेश उठाते हैं उनके लिये केवल कष्ट ही शेप रहता है और कुछ नहीं मिलता, जैसे थोथी भूसी छूटनेवालेको अमके सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता।

अस अभिमान जाइ जिन भोरें। मैं सेवक रघुपति पित मोरें।।२१।। सुनि मुनि वचन राम मन भाए। बहुरि हरिष मुनिवर उर लाए।।२२।। परम प्रसंन जानु मुनि मोही। जो बर मागहु देखें सो तोही।।२३।।

<sup>% &#</sup>x27;करम वचन सन छाँडि छल जब लिंग जन न तुम्हार। तब लिंग सुख सपनेहु नहीं किये कोटि , उपचार।', 'सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तिरय उरगारि। भजहु रामपद्पंकज अस सिद्धांत बिचारि'।

श्रथ — ऐसा श्रभिमान भूलकर भी न मिटे कि मैं सेवक हूँ श्रीर श्रीरष्ठनाथजी मेरे स्वामी हैं ॥२१॥ मुनिके वचन सुनकर श्रीरामजीके मनको वे श्रच्छे लगे। श्रसन्न होकर उन्होंने मुनिश्रेष्टको फिर हृद्यसे लगा लिया ॥२२॥ हे मुनि ! मुक्ते परम श्रसन्न जानो। जो वर माँगो वही मैं तुम्हें दूँ ॥२३॥

टिप्पण्णि—१ 'श्रस श्रिमान जाइ जिन भोरे 100' इति । श्रिममान श्रानेसे झानका नाश होता है, यथा 'मान ने झान पान ते लाजा'। 'श्रस श्रिममान' का भाव कि श्रोर प्रकारके श्रिममान जैसे कि जाति, योवन, विद्या, वल, ऐश्वर्य श्रादिका ये सब जावँ, नष्ट हो जायँ, क्यांकि उनके नष्ट हुए विना जीवको मुखकी प्राप्ति नहीं, यथा 'तुलिसदास में मार गए विनु जिय मुख कबहुँ न पावे।' (विनय १२०), पर यह श्रिममान सदा बना रहे क्यांकि इस श्रिममानके नाशसे सेवकधर्मका नाश है। सेवक होनेका श्रिममान भूलकर भी न श्रूटे। देखिए लदमण्जीन भी क्या कहा है—'जों तेहि श्राजु वधे विनु श्रावों। तो रचुपतिसेवक न कहावों। १७४।', पुनः, 'श्राजु रामसेवक जसु लेऊँ। भरतिह समर सिखावन देऊँ। २.२३०।' [भाव यह कि सेवक-सेव्य-भाव सदा बना रहे। मुशुरिडजीन भी गरड़जीसे यही कहा है—'सेवक सेव्य भाव विनु भव न तरिय उरगारि। भजहु राम पद पंकज श्रस सिद्धांत विचारि। ७.११६।' यह श्रिममान भिक्तका प्राण् है।]

नोद—१ 'श्रस श्रभिमान जाइ जिन भोरे ।०' इति । यह वात स्मरण रखने योग्य है कि भक्त किसी प्रकारकी मुक्ति नहीं चाहता । यह तो यही चाहता है कि मेरा सेवक-स्वामिभाव कभी न छूटे । इसीसे कहा है कि 'मुक्ति निरादिर भगति लुभाने' । देखिए श्रीहनुमान्जीने प्रमुसे क्या कहा है—"भववंघच्छिदेत्तस्य स्प्रहायामि न मुक्तये । भवान् प्रमुरहं दास इति यत्र विलुप्यते ॥' श्रथात् भववंघनके निवारण करनेवाली में उस मुक्तिको कदापि नहीं चाहता जिसमें 'प्रमु स्वामी हैं श्रोर में दास' इस भावका विलोप हो जाता है ।

भगवान् किपलदेवने भी देवहृतिजीसे ऐसा ही कहाँ है, यथा "सालोक्यसार्थिसामीष्यसारूपेंकत्वमखुत्ं। दीयमानं न ग्रहन्ति विना मस्सेवनम् जनाः ॥' अर्थात् सालोक्यादि पाँचो प्रकारकी मुक्तियोंको हमारे जन हमारे देनेपर भी नहीं प्रहण् करते। (भा० ३.२६.१३)। पुनः यथा 'न पारमेष्टथं न महेन्द्रिविष्ण्वं न सार्वभोमं न रसा-विषयम्। योगसिद्धारपुनर्भवं वा मध्यर्पितात्मेछित मिहनाऽन्यत् ॥'' (भा० ११।१४।१४) अर्थात् मेरा अनन्य भक्त जो मुक्तको आत्म समर्पण् कर देता है वह ब्रह्माके पदको, महेन्द्रपदको, सार्वभोमराज्य एवं पातालराज्यको तथा योगसिद्धि और मोज्तकको भी चाह नहीं करता, एक मुक्तीको चाहता है। वैसे ही श्रीमुतीव्णजी यहाँ वार्यार सगुण् स्वरूपकी भिक्तका वर माँगते हैं।

यात्रा जयरामदासजी—श्रीलीलावाम प्रमुने देखा कि 'मुनिजी थोड़ी देर पहले तो ध्यानमें इतने मग्न थे कि मेरे जगानेपर भी नहीं जगे थे, परन्तु इस समय उनकी याचनामें कितनी दूरकी सोच-सँभाल प्रकट होती है! छतः इन्हें और सचेतकर श्रवसर दे श्रार्तताके रहस्यका श्रानन्द लेना चाहिए। भगवान् भी भक्तों के साथ विनोद करने में वेसे ही सुखी होते हैं जैसे भक्त भगवान् की लीलामें। भगवान् वोले—'परम प्रसन्न' 'देउँ सो तोही'। मुनि! श्रीर भी जो कुछ चाहते हो सो माँगने में कसर न करो, में सब कुछ देनेको तैयार हूँ।

प० प० प० प०-श्रीसुतीच्णजीकी ध्यित 'वालक सुत' की हो गई। वालक जानता तो है कि क्या चाहिए पर उचित राज्योंमें इच्छाको प्रकट नहीं कर सकता। माता उसके स्वभावसे उसकी चाह तो जानती है, पर उसकी तोतली वाणी सननेमें उसे त्यानंद है। सुतीच्णजीका विचारक्षी भूषित विवेकक्षी सुभटकी सहायतासे प्रयत्न तो कर रहा है पर इष्टार्थ प्राप्ति नहीं होती। प्रथम 'त्रमुज श्रीसहित खरारी काननचारी' को मनमें वसानेकी इच्छा प्रदर्शित की, पर अनुज श्रोर श्रीसे भरत, रात्रुवन श्रोर लक्ष्मीका भी वोध हो सकता है। श्रातः उस भूलको सुधारनेके लिये फिर माँगा कि 'जो कोसलपित "श्रयना', पर इसमें भी कभी रह गई। वालक सुतीच्या सममता है कि सुमसे ठीक नहीं कहते वनता, श्रातः फिर तीसरी वार प्रयत्न करता है—'श्रस श्रीमान जाइ जिन भोरे। में सेवक रघुपित पित सोरे।' इसमें तो सब छुछ छूट गया, तीसरा

ही कुछ मुखसे कहा गया। इसमें सेव्य-सेवक-भावसे भिक्त माँगी। इसमें 'तस्य श्रहम्' श्रीर 'मम श्रसी' इन दोनों भावोंका समावेश हो गया। वालककी यह दशा देखकर माता प्रसन्न है, उससे श्रव रहा नहीं जाता, वह बच्चेको हृदयसे लगा लेती है। अ इससे सिद्ध हुश्रा कि सेवक-सेव्य-भावसे भजनेवाला श्रमानी दास ही भगवान्को श्रति प्रिय है। कहा भी है 'सेवक पर ममता श्रति भूरी।'

टिप्पणी—२ 'बहुरि हरिष मुनिवर उर लाये' इति । एक बार उरमें लगा चुके हैं, यथा 'भुज बिसाल गहि लिये उठाई। परम प्रीति राखे उर लाई', अब फिर लगाया। अतः 'बहुरि' पद दिया। 'उर लाये' कि हम तो तुम्हारे हृदयमें बसेंगे ही तुम हमारे उरमें बसो। ( इससे प्रभुने मुनि पर अपना परस प्रेम और प्रस-

न्नता दर्शित की जैसा आगे वे स्वयं कहते हैं )।

प० प० प० प० प० - 'बहुरि हरिष मुनिवर उर लाए' इति । दो बार हृदयसे लगानेका सौभाग्य अन्य किसी मुनिको प्राप्त नहीं हुआ । हाँ, श्रीहनुमान्जीसे प्रभु तीन बार मिले हैं । यथा 'प्रीति सिहत सब मेंदे रघुपति करनापु'ज ।४।२६।' (जाम्बवान् आदिके साथ इनसे भी मिले); 'सुनत कुपानिधि सन अति भाए। पुनि हृनुमान हरिष उर लाए। ४।३०।६।' (इस दूसरी बारके मिलनके शब्दोंको सुतीन्एसे मिलनवाले शब्दोंको मिलानेसे किवकी कैसी सावधानता देख पड़ती है। 'सुनत' 'अति भाए' से हृनुमान्जीके विषयमें प्रेमाधिक्य जना दिया है), 'किप उठाइ प्रभु हृदय लगावा। ४।३३।४।' (यह मिलन दूसरी बारके 'अति भाए' का ही फल है।) इस प्रकार श्रीहनुमान्जीकी विशेषता दिखाई है, नहीं तो 'सुनु किप तोहि समान उपकारी। निहें कोड सुर नर मुनि तनुधारी।' ये वचन निरर्थक हो जाते। 'बालक सुत सम दास अमानी', 'सेवक श्रिय अनन्य गित सोऊ', 'भगतबळ्ळता हिय हुलसानी' यह सब बचन यहाँ चिरतार्थ हुए।

अपने हृदयसे वाचाशिक्त और विवेक-बल मुनिके हृदयमें डालकर तब माता कहेगी कि बेटा, ले, तेरी जो इच्छा हो माँग ले।

टिप्पणी—३ 'परम प्रसन्न जानु मुनि मोही।००'' अर्थात् प्रसन्न तो हम सदा ही रहते हैं, पर तुम्हारी विनय सुनकर आज तुमपर मैं परम प्रसन्न हूँ; अतः जो साँगो सो दूँ। तात्पर्य कि तुम हमारे 'निज जन' हो और 'जन कहँ कछु अदेय नहिं मोरे'।

प० प० प० प० प्रक्ति की बात है कि 'जानु', 'तोही' आदि एक वचनका प्रयोग प्रभुने प्रसन्नता-वश ही और वह भी सुतीदण, हनुमान, शबरी तथा विभीषण ऐसे भक्तोंके साथ किया है। कारण कि माता अपने बातक सुतको ऐसे ही संबोधित करती है। एक वचनका प्रयोग परमप्रेमका द्योतक है, बहुवचन ती शिष्टाचार है।

मुनि कह मैं बर कबहुँ न जाचा। समुक्षि न परे क्रूड का साचा।।२४॥ तुम्हि नीक लागे रघुराई। सो मोहि देहु दास सुखदाई।।२५॥ अबिरल भगति बिरति बिज्ञाना। होहु सकल गुन-ज्ञान-निधाना।।२६॥

श्रर्थ—मुनि कहते हैं कि मैंने वरदान कभी नहीं साँगा, मुक्ते समक्त नहीं पड़ता कि क्या क्रूठ है और क्या सत्य है। २४। हे रघुराई ! हे दासोंको सुख देनेवाले ! आपको जो अच्छा लगे वही दासोंको सुख देने वाला वर मुक्ते दीजिए। २४। ( प्रभु बोले ) अविरल भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों और ज्ञानके निधान हो जाओ। २६।

नोट-१ 'मुनि कह मैं वर कबहुँ न जाचा...' इति । (क) मुनिने माँगा था कि श्रीजानकीलहमण-सिहत हमारे उरमें वितिए- 'बसतु मनिस मम काननचारी'। उसपर भी श्रीरामजी कह रहे हैं कि 'वर माँगो', इस कारण मुनि सोचमें पड़ गए, विचार करने लगे कि इससे सुन्दर श्रेष्ठ कीन वर है जो माँगूँ। क्या मेरे वरमें कोई कसर रह गई है ? अवश्य होगी तभी तो प्रभु माँगनेको कहते हैं। भगवान् यहाँ उनकी परमानन्यता प्रकट करना चाहते हैं। और स्वयं भी उनके आर्तताके रहस्यका आनन्द लेना चाहते हैं। कोई और ऐसा वर न समक्त पड़ा; अतएव उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी वर किसीसे माँगा नहीं, इससे मेरी समक्तमें छुछ नहीं आता कि क्या उत्तम है जो माँगा जाय, इसिलए जो आपको अच्छा लगता हो और जो सेवकको सुखद हो वह स्वयं सोचकर दीजिये। भगवान् ने जो वर दिया—'अविरल भक्ति॰', यही मक्तमुखदायी है और उनको प्रिय लगता है और जब किसी पर प्रभु परम प्रसन्न होते हैं तभी यह वर उसे देते हैं— ये सव बातें यहाँ जनाई । (पं० रा० छु०)। (स) पुनः भाव कि मुक्ते तो केवल आपका आशा-भरोसा रहा है। सो आपका दर्शन प्रथम-प्रथम आज प्राप्त हुआ; इससे पहले माँगता किससे ? किसी दूसरे से कभी माँगा होता तो समक्ता जाता कि वर माँगना जानते हैं। (करू०, बै०)। (ग) खिन्यहाँ उपदेश देते हैं कि भगवान्से जब माँगे तव उनकी अविरल भक्ति और उसके साथ उसकी रत्ताके लिये वैराग्य और ऐरवर्यका ज्ञान इत्यादि ही माँगे। यह जीवका परम पुरुषार्थ है, परम ध्येय है, परम कर्तव्य है।

वि. त्रि. भूठ श्रौर सचका परिज्ञान मुक्ते नहीं हैं। इनकी पहिचान ज्ञानसे होती है सो वह ब्रह्मज्ञान मुक्तमें नहीं है। संभव है कि कोई मिध्या वस्तु माँग लूँ। इसी से मैंने वरदान कभी नहीं माँगा, सदा फजा- मुसंधानरहित कर्म करता श्राया।

मुसंघानरहित कर्म करता आया।
प० प० प० प०- 'त्र्यविरत्न भगति''' इति । सुतीद्गण्जीको यह वर विना माँगे ही मिल गया। अगस्यजीको माँगने पर मिला है, यथा 'यह वर माँगउँ कृपानिकेता। बसहु हृदय श्रीअनुज समेता।। अविरत्न
भगति विरति सतसंगा। चरन सरोहह श्रीति अभंगा।'—यह है भेद बालकसुत और प्रौढ़ तनयमें।

मधु जो दीन्ह सो वरु मैं पात्रा। अब सो देहु मोहि जो भावा।।२७॥

दोहा—अनुज जानकी सहित प्रभु चाप वान घर राम । मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहंकाम ॥११॥

श्चर्य—जो वर प्रभुने दिया वह मैंने पाया, श्वव जो मुक्ते श्रच्छा लगता है वह दीजिए।२७। हे प्रभो ! भाई श्रीलदमण्जी श्रीर श्रीजानकीजी सहित धनुषवाणधारी रामरूप मेरे निष्काम हृद्यरूपी श्राकाशमें चन्द्रमाके समान सदा बसे।११।

दिष्यग्री—१ 'अब सो देष्ठ मोहि जो भावा' इति । (क) जब भगवान्ते वर दिया तब समफ पड़ा कि जगत् असत्य है, प्रभु हो सत्य हें, यथा 'उमा कहउँ मैं अनुभव अपना । सत हरिभजन जगत सब सपना'। पुनः, भाव कि जो आपने दिया वह मैंने अंगीकार किया । पर अब मुफ्ते ये कुछ अपनी उस रुचिके आगे नहीं भाते जो अब उपजी है । (खर्रा) । (ख) आदि मध्य अवसान तीनोंमें मुनिने एक ही वर माँगा । यथा (१) 'तद्पि अनुज श्रीसहित खरारी । वसतु मनिस मम काननचारी' (आदिमें), (२) 'जो कोसलपित राजिवन्तयाना । करउ सो राम हदय मम अयना' (मध्यमें) और (३) 'अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम । मम हिय०० वसहु०' (अंतमें) । तात्पर्य कि वनचारी रूपसे मेरे मनरूपी वनमें चिसए, कोशलपित अर्थात् राजारूपसे 'ममहृद्य-अयनमें' विसए और साकेतयात्रा पर 'मम हिय गगन' में विसए। इस प्रकार तीन बार हदयमें तीन भेदसे वसनेको कहकर जनाया कि भक्ति ज्ञान आदि सब श्रीरामजीकी प्राप्तिके साधन हैं और श्रीरामजीका हदयमें सगुण रूपसे वसना सिद्धफल है । यथा 'सब साधन को एक फल जेहि जान्यों सोइ जान । ज्यों त्यों मन मंदिर वसहिं राम धरे धन्न बान ।' (दोहावली ६०)।

२ 'सम हिय गगन इंदु इव'—यहाँ हृदयको आकाश और प्रभुको चन्द्रमा कहा और माँगा कि 'अनुज जानकी सिहत' वसिए। प्रभु चंद्रमा हैं तो लदमण्जी वुध और श्रीजानकीजी रोहिणी हुई, इस प्रकार रूपक पूरा हुआ, यथा 'उपमा बहुरि कहउँ जिय जोही। जनु बुध बिधु बिच रोहिनि सोही। २.१२।'

टिप्पणी—३ 'बसहु सदा निह्काम'। भाव कि चन्द्रमा अष्टप्रहर आकाशमें नहीं रहता और साकेत-विहारीजी साकेतमें सदा विहार करते हैं; अतएव 'सदा' पद दिया। 'निष्काम' का भाव कि यहाँसे जानेकी कभी कामना न कीजिए।

प्र०—१ 'निहकाम'। पद 'हृद्य, राम, और बसहु' तीनोंके साथ लगता है। हमारा हृद्य निष्काम है—'ते तुम्ह राम अकास पियारे'। एवं हमारा हृद्य सदा निष्काम बना रहे। कभी आपसे भी किसी बात की कामना न करे। पुनः, हमारे हृद्यमें निष्काम (स्थिर) बसिए अर्थात् इसे छोड़नेकी फिर कभी भी कामना न की जिए। २ 'यह काम' पाठ भी प्राचीन टीकाकारोंने दिया है जिसका अर्थ है—'यह मेरी अभिताषा है'।

प० प० प० - 'प्रभु जो दीन्ह''' इति । किवकुलकमलप्रभाकरने बालक स्वभावका बड़ा प्रलोभनीय आदर्श बालककी आटपटी पर प्रेम लपेटी वाणीमें प्रकाशित किया है । मुनिकी वृत्ति देखकर सम्भव है कि कोई कहे कि मुनि बड़े चतुर हैं; पर यह बात अयोग्य है, बालक भला चतुराई कब कर सकता है और फिर हेत्रहित निज शिश्र-हितकारी प्रेममयी मातासे !!

रा० प्र० श०—१ प्रथम वर माँगा था कि 'वसतु मनसि मम कानन चारी'। फिर सोचे कि यह वनविहारों वेष तो १४ वर्षके लिए ही है, ऐसा न हो कि हमारे हृदयसे फिर निकल जाय तब माँगा कि 'जो
कोसलपित राजिव नयना। करों सो राम००'। फिर मानों सोचे कि कोशलपित तो ११ हजार वर्ष ही रहेंगे,
यथा 'दश वर्ष सहस्राणि दशवर्ष शतानि च। रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यित।' इति वाल्मीकीये। इसके
वाद यह रूप हमारे अन्तःकरणमें रहे या न रहे अतएव माँगा कि 'मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा'।
चन्द्रमा और आकाश महाप्रलयतक रहते हैं, अतः सन्तुष्ट हो गए। २—निःकाम = चेष्टारहित।

चन्द्रमा और आकाश महाप्रलयतक रहते हैं, अतः सन्तुष्ट हो गए। २—िनःकाम = चेष्टारिहत।
प० प० प० प०-'अनुज जानकी सहित''' इति। यह चौथे बारकी माँग है। जिसे माँगनेका प्रयत्न
पूर्व तीन बार करके देखा वह सब इसमें समाविष्ट है। अबकी बार विचार-भूपतिने विवेक-सुभटकी पूरी
शूरता बीरता धीरताके सहायसे गिरा अर्थपर विजय प्राप्त कर ली। पूर्व तीन बारके प्रयत्न-'अनुज श्रीसहित
खरारी।""', 'जो कोसलपति''' और 'अस अभिमान'''—में क्या-क्या छूट गया था यह यथास्थान
कहा गया है।

'प्रमु' से अवतारीकी सूचना दी। राम और अनुजसे कोसलपित जनाया। 'श्री' की अतिव्याप्ति 'जानकी' शब्दसे मिटाई। चापबाणधर और जानकी के साहचर्यसे काननचारी, 'हिय गगन इंदु इव' से खरारी शब्द सूचित त्रिताप और कामादिके विनाशक जनाया। 'सदा बसहु' से इन्दुके अव्याप्ति दोषको निकाल डाला।

'निह्काम'-निकाम=यथेष्ट=यथेप्सित। 'कामं प्रकामं पर्याप्तं निकामेष्टं यथेप्सितम् इत्यमरः।' हमने निहकामका अर्थ निकाम इसिलये किया है कि श्रीरामजीमें कामका अस्तित्व कौन मान सकता है और सुतीच्या ऐसा अनन्य गित कभी यह नहीं कह सकता कि मेरा हृदय निष्काम है। 'प्रकृतिप्रत्ययसिवलींप विकारागमाश्च वर्णानाम'—व्याकरणके इस आधारसे 'निकाम' शब्दमें 'ह' आगम होनेसे 'निहकाम' हो सकता है। और पूर्वसन्दर्भानुसार दोहेमें जो कुछ माँगा है वह मुनिजीकी ईप्सा थी। उन्होंने स्पष्ट कहा है 'अब सो देहु मोहि जो भावा।' 'मोहि जो भावा' का अर्थ यथेप्सित है। इस प्रकारके वर्णागमके उदाहरणसराप, अस्तुति, उपरोहित, अस्थान आदि हैं।

प० प० प० प्र०—सुती दणस्तुति और पूर्वा पाल्गुनी न चत्रका साम्य—(१) अनुक्रम—यह स्तुति ग्यारहवीं है और पूर्वा फाल्गुनी न चत्र भी ग्यारहवाँ है। (२) इस न चत्रमें दो तारे, वैसे ही स्तुतिमें श्रीरामसगुण-विम्रहस्वरूपवर्णन और ऐश्वर्यगुणवर्णन दो हैं। पहले तारे के साथ 'नौिंग' है तो दूसरे के साथ 'त्रातु' है और नौिंम एवं त्रातु तीन तीन बार आये हैं। (३) पूर्वा फाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी मिलकर दोनों का आकार लम्बचतुरस्र शञ्याके समान है; यथा 'इन्द्रहयेनो त्रयोख शय्या' (रक्षमाला न चत्रकृषाणि)। दोनों न चत्रों के

दो दो तारोंको जोड़ देनेसे लम्बचतुरस्र होगा। इस प्रकार दोनों नचत्रोंके आकारमें घनिष्ठ सम्बन्ध है। श्रीसती द्या श्रीर श्रीत्रगस्य जीमें भी शिष्य श्रीर गुरु यह परम पवित्र सम्बन्ध है। स्तुतिके वाद सुती द्याजी गुरुके पास जाते भी हैं। ग्यारहवें दोहेमें सुतीच्एस्तुति पूरी नहीं हुई है—'एवमस्तु करि रमानिवासा। हरिप चले कुंभज रिषि पासा ।' स्तुतिके देवताको भी १२ (१) में दोनोंसे सम्वन्धित दरसाया है श्रीर तेरहवें दोहेमें अगस्ति कृत स्तुति है। जैसे दोनों नचत्रोंके तारे आकारमें परस्पर संबंधित हैं, अगस्तिस्तुतिके समय सुतीच्णजी भी वहाँ ही उपस्थित हैं। (४) सुतीच्णस्तुतिमें सगुणरूपको प्राधान्य देकर निगु णरूपको असार वताया है। फल्गु = असार। निगु गिरूप आदारूप, पूर्व रूप है, उसको यह स्तुति फल्गुत्व दे रही है। अतः पूर्वाफाल्गुनी नाम सार्थ हुआ। (४) फाल्गुण नचत्रका देवता भग (सूर्य) है और इस स्तुतिमें श्रीरामजीको भानु कहा है—'संत सरोरुह कानन भानुः।' (६) फन्नश्रुति—'सुभट भूपति विचारके'। स्तुतिकी टीकामें जहाँ तहाँ विवेकरूपी सुभटका कार्य वताया है। इन सव गुण्यामोंका सम्बन्ध श्रीरामजीसे भी सिद्ध होता है। 'धर्म वर्म नर्मद गुण्यामः' यह श्रीरामजीके लिये ही है। श्रीर उनके गुण्याम भी 'कुपथ कुतके कुचालि किल कपट दंभ पाषंड । दहन रामगुनत्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड' हैं।

नोट-१ सत्योपाख्यानमें मिलता हुआ श्लोक यह है-'सीतया सह रामत्वं लद्मणेन च वाण्धृत्। मदीचे हृद्याकाशे वसेन्दुरिव सर्वदा'। पर यहाँ 'निःकाम' पद अधिक है।

मा० म० ( मयूख )-पहले अभेद भावसे वर माँगा-'जो कोसलपिति । वह एक रूप मनमें व्याप्त था। परन्तु जब एक स्वरूपसे हृदय हरा न हुआ तब तीनों स्वरूपोंको हृदयमें वास करनेके लिए वर माँगा, यथा 'स्रतुज जानको सहित०'। क्योंकि विना जानकीजीके हृद्य हराभरा नहीं होगा; स्रतः श्याम गौर मूर्त्तियोंको हृदयमें वसाया।

नोट-- २ पु० रा० कु० जी यहाँ नवधा, प्रेमा श्रीर परा भिक्तयों के उदाहरण मुनिमें दिखाते हैं। इनमेंसे नवधाके उदाहरण तो १० (२०-२४) में आ चुके हैं। केवल भेद इतना है कि यहाँ स्मरणका उदा-हरण 'हे विधि दीनवंधु०' और सख्यका 'मुनिहि मिलत अस सोह०' दिया है। 'निर्भर प्रेम मगन' प्रेमा और 'दिसि : अरु विदिसि पंथ नहिं सूभा''' पराके उदाहरण हैं।

# सुतीच्ण-भेम प्रकरण समाप्त हुआ। "प्रभु-अगस्ति-सत्संग-प्रकृष्ण"

प्वमस्त करि रमानिवासा । हरिष चले कुंभज रिषि पासा ॥१॥ बहुत दिवस गुर दरसनु पाए । भए मोहि येहिं ब्राश्रम ब्राए ॥२॥ श्रव प्रभु संग जाउँ गुर पादीं । तुम्ह कहँ नाथ निहोरा देखि कुपानिधि मुनि चतुराई। लिए संग विहसे द्वौ

अर्थ - श्रीनिवास भगवान् रामचन्द्रजी एवमस्तु (ऐसा ही हो) कहकर प्रसन्न होकर श्रीअगस्य ऋषिके पास चले ॥१॥ ( सुती दण जी बोले ) सुमे गुरुका दर्शन हुए और इस आश्रममें आए बहुत दिन हो गए अर्थात् जवसे यहाँ आया दर्शन नहीं हुए ॥२॥ हे प्रभो ! अव आपके साथ गुरुजीके पास जाता हूँ । हे नाथ ! इसमें श्रापका कुछ निहोरा (श्रापपर मेरा एहसान ) नहीं ॥ ३ ॥ मुनिकी चतुरता देखकर कृपानिधान श्रीरामजीने उन्हें साथ ले लिया और दोनों भाई ( चतुरतापर ) हँस पड़े ॥४॥

नोट- १ श्रीस्वामी प्रज्ञानानस्त्जी लिखते हैं कि भरद्वाज, वाल्मीकि, अत्रि और शरभंग इन चारों के वरयाचना या प्रार्थना करनेपर 'एवमस्तु' इत्यादि न कहनेका कारण यह है कि ये चारों वड़े प्रसिद्ध मुनि थे। वे ज्ञानप्रधान भक्तियुक्त थे । उनके याचनाके पश्चात् ऐसा न कहनेसे उन ज्ञानी भक्तोंको दुःख होनेकी- संभावना न थी। सुतीहणजी दीन घाटके भक्त थे। 'एक बानि करनानिधान की। सो प्रिय जाके गित न ख्रान की।' यही उनका एक यात्र साधनाधार था। वे 'बालक सिसु सम दास ख्रमानी' कोटिके भक्त थे। वालक कुछ प्रेमसे माँगे और वात्सल्यपूर्ण जननी माँ 'वेटा! ले ले' ऐसा तुरत न कहे तो बालकको विषाद होगा। उसको लगेगा कि माँ की देनेकी इच्छा नहीं। बालक यह नहीं जानता कि 'मौनं सम्मित लक्षणम्'। ख्रपने ख्रितशय प्रीतियुक्त वालकको कप्र पहुँचाना मातृहृद्यके बाहरकी वात है। फिर श्रीरामजी जैसी माँ ऐसा कब कर सकती श्रमत्व 'सुतीहण्' जीके लिए 'एवमस्तु' ऐसा कहा गया और अरद्वाजादिके प्रसंगमें नहीं कहा गया।

श्रीप्रज्ञानानंद स्वामीजी--'हरपि' इति । अरद्वाज, वाल्मीकि, ष्टात्रि श्रीर शरभंग इन चारों ऋषियोंके आश्रमपर जानेके समय 'हरिष' या 'हर्प सहित' शब्दोंका प्रयोग नहीं है। यथा 'तब प्रमु भरद्वाज पिहं गयऊ', 'प्रात नहाइ चले रघुराई।'''बालमीकि आश्रम प्रभु आए।', 'सीता सहित चले दोड माई।'''अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ।', 'पुनि आए जह मुनि सरभंगा।' यहाँ महर्षि अगस्यके आश्रमको जाते समय 'हरिष' शब्दका प्रयोग क्यों हुन्ता ? दूसरे श्रीरघुनाथजी तो 'हर्प बिषाद रहित' हैं तब यहाँ 'हर्षि' क्यों लिखा ? समाधान यह है कि जहाँ व्यक्तिका कार्य करनेका अवसर आया है वहाँ भगवान् श्रीराम हर्ष-बिषादरहित हैं परन्तु जहाँ भक्तका प्रेम देखते हैं वहाँ हुए होता है। 'भक्त बिरह दुख दुखित सुजाना।' श्रीर जहाँ जहाँ आध्यार कार्य करने के लिये महत्वका श्रवसर श्राता है वहाँ वहाँ भी हुएका वर्णन मिलता है। यथा (१) 'हरिष चले मुनि भय हरन' १-२०८ में मुनिभयका हरेगा करना मुख्य कारण हर्पका नहीं है । यहाँ स्रवतार कार्यका प्रारंभ होनेवाला था। इसमें मुख्यतः मारीचका वशीकरण करके रावण-वधके नाटकमें एक विशेष सहायक पात्र बनाकर रखना था; इसके लिए हर्ष हुआ है। (२) 'धनुषयज्ञ सुनि रघुकुत-नाथा। हरिष चले मुनिबर के साथा ।१।२१०।१०।', तथा 'हरषि चले मुनि बृंद सहाया । बेगि विदेह नगर नित्रराया।१।२१२-४।' में हर्ष इसलिए हुआ है कि रावण-वधके नाटकके मुख्य प्रलोभक पात्र श्रीसीताजीका संयोग होगा। तथा यहाँ (३) प्रस्तुत प्रसंग (श्री श्रगस्याश्रमको प्रस्थान) के पूर्व प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि 'निसिचरहीन करडें महि"। ६।' इस प्रतिज्ञाकी श्रंशतः पूर्ति श्रीर रावणादिके विनाशका श्रीगणेश किस स्थानपर निवास करनेसे सुगमतासे होगा यह अगस्त्यजीके मुखसे जाननेके उद्देश्यसे वहाँ जानेको निकले थे। अतः हर्ष कहा। यहाँ 'अगस्ति' शब्द न लिखकर 'कुंभज' शब्दका प्रयोग करके 'कहं कुंभज कहं सिंधु अपारा। सोषेड सुजस सकल संसारा । १।२४६.७।' इस सामर्थ्यकी स्रोर ध्यान खींचनेका प्रयत्न किया गया है।

श्रागे भी इसी भावसे 'हरिष' शब्दका प्रयोग उपलब्ध होता है।—(४) 'हरिष राम तब कीन्ह पयाना। ४-३४-४।', लंकाकी चढ़ाईके लिए किष्किधासे प्रयाणका यह उल्लेख है। श्रीर (४) एक उदाहरण विभीषण-मिलनके समय यह है—'तुरत उठे प्रभु हरिष विसेषा। ४-४६-१।' इसमें विशेष शब्दसे बताया कि विभीषणका भिलन श्रीर शरणागित रावण-वध-कार्यमें एक विशेष कारण है।

पु०रा॰कु०—१ 'एवमस्तु करि रमा निवासा''' इति । (क) रमानिवास—रमाका निवास है जिनमें, श्रायांत् जो परम उदार हैं, यथा 'वारवार वर माँगउँ हरिष देहु श्रीरंग । ७.१४ ।' [ प्र०—तापनी आदिमें 'रमा' भी एक नाम श्रीसीताजीका कहा है । ] (ख) 'हरिष' चलनेका भाव कि श्रीरामजी को श्रगस्यजीके दर्शनोंकी उत्कंठा है इसीसे उनके पास जानेमें हर्ष हो रहा है । (ग) वालमीकिजी लिखते हैं कि रामजी श्रामस्यजीके पास वार्तालाप और लाभकी श्राशासे जा रहे थे, वही प्रसंग गोसाई जीने 'हरिष' शब्दसे जना दिया है । प्रमाण, यथा 'एव लोक्चितः साधुहिते नित्यतः सताम्। श्रमानिभगतानेष श्रेयसा योजिष्यति। ३.११.८७। श्रायांत् ये महात्मा सवके द्वारा पूजित हैं, सज्जनोंके कल्याणमें रत हैं, हम लोग जब उनके यहाँ जायेंगे तब श्रवश्य ही ये हमारा कल्याण करेंगे । [पुनः, श्रगस्यजी विसष्टजीके भाई हैं, श्रतः उनके दर्शनके लिये हिर्तित

होकर चले। अगस्यजीसे रावण-वधके लिये मंत्र लेंगे, शरणागत मुनियोंके त्रासका हरण करेंगे, इसलिये 'रमानिवास' कह रहे हैं। यथा 'दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन मुखदायकं।' (वि. त्रि.)] ‡

प० प० प० नि कं भज रिषि पासा' इति । पूर्व इन्हें मुनि कहा था, यथा 'मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना'। यहाँ 'ऋषि' शटद देकर जनाते हैं कि मंत्र पूछनेके लिये इनके पास जाते हैं, क्योंकि ऋषि मन्त्रों के द्रष्टा होते हैं—'ऋषयो मन्त्राणां द्रष्टारः।'

दिप्पणी—२ 'भए मोहि येहि आश्रम आए' इति । अर्थात् गुरुदर्शन हुए बहुत दिन हुए और इस आश्रममें आए बहुत दिन हुए। इस कथनसे सिद्ध हुआ कि इनका दूसरा भी आश्रम था, जैसे श्रीअगस्यजी

श्रौर वाल्मीकिजीके भी दो-दो श्राश्रम थे।

३ "अब प्रसु संग जाउँ " इति । (क) प्रसुको अगस्यजीके यहां पहुँचाने और इस तरह मार्ग भर प्रसुके संग तथा दर्शनका लाभ लेने तो जा ही रहे हैं किंतु कहते हैं कि 'तुम्ह कहँ नाथ निहोरा नाहीं'। इसमें भाव यह है कि मैं कुछ आपके निमित्त साथ नहीं जाता, आपको पहुँचाने जाता तो चाहे एहसान होता, पर मैं तो अपने गुरुका दर्शन करने जाता हूँ । मार्ग यही हैं । अतः इसमें 'निहोरा नाहीं'। (चतुराई इस वाक्यमें यह देखी कि गुरुका दर्शन करने कहते हैं इससे रोकते नहीं बनता और गुरु-दिज्ञणामें यह हमको ही देंगे। पुनः, हमारा निहोरा होता तो हम मना करते, जब निहोरा नहीं तो कैसे मना करें)। (ख) संग चलनेका निहोरा नहीं है, यह चतुराई है। क्योंकि प्रसु किसीको संग नहीं लेते। यथा (१) 'वरबस राम सुमंत्र पठाये। सुरसरि तोर आप तब आये। २.१००।', (२) 'विदा किए बढ़ बिनय करि फिरे पाइ मन काम। २.१०६।', (३) 'तब रघुबीर अनेक विधि सखहिं सिखावनु दीन्ह। "गवन तेइ कीन्ह। २.१११।', (४) 'पथिक अनेक मिलिहें मग जाता। कहिं सप्रेम देखि दोड आता॥ कि केहिर बन जाइ व जोई। इम संग चलिंह जो आयसु होई। "एहि विधि पूछहिं प्रेमवस पुलकगात जल नयन। छपासिंधु फेरिहं तिन्हिं किंहि बनीत मृदु बयन। २.११२।', (५) 'जथा जोग सनमानि प्रसु विदा किए मुनि चृद। २.१३४।', (६) 'राम सकल बनचर तब तोषे। किह मृदु बचन प्रेम परिपोषे॥ विदा किये। २.१३०।' परन्तु श्रीसुतीच्एाजी इस बहाने दर्शनलाक्षार्थ संग जाते हैं कि मैं तो गुरुदर्शनको जाता हूँ। (ग) चतुराई देखकर हँसे कि हमारे दर्शनार्थ साथ जाते हैं और भार गुरुपर डालते हैं। (साथमें चलकर हमें गुरुद्दिज्ञणारूपमें देना चाहते हैं, नहीं तो विना हमारे साथके गुरुके पास न जानेका अर्थ क्या है, यह चतुराई है। वि. ति.)।

मा० म०—तात्पर्य यह है कि गुरुने आज्ञा दी थी कि जबतक श्रीरामजी न आवें तबतक यहाँ न आना, श्रीरामजीके साथ आना। अतः संग जाकर उनकी आज्ञा पूरी करूँगा। यह उलटी बात होती है कि शिष्यद्वारा गुरुको रामप्राप्ति हो, पर ऐसी आज्ञा ही है। (नोट—इस विषयमें यह कथा कही जाती है कि सुती इस जीने गुरु श्री अगस्त्य जीको गुरु दिस्सा देकर गुरु ऋग्से उद्धार हो जाने के विचारसे गुरु जीसे गुरु दिस्सा माँगने का आप्रह किया। यद्यपि गुरु देवजीने बारवार यही कहा कि इसका हठ न करो, में तुम्हें यों ही उस्सा किए देता हूँ तो भी इनने न माना। तब अगस्त्य जीने कहा कि अच्छा नहीं मानते हो तो जाओ गुरु दिस्सामें श्रीसीतारामजीको लाकर हमें दर्शन कराना और विना उनके यहाँ न आना। यही कारण 'बहुत दिवस गुरु दरसन पाये' का है। आजकलके गुरु और शिष्यों को इस शसंगसे उपदेश प्रहण करना चाहिए)।

दिप्पणी-४ (क) 'कृपानिधान' का भाव कि प्रभु कृपाके समुद्र हैं। इससे कृपा करके संग लिया।

<sup>‡</sup> खरी -वर देनेमें 'रमानिवास' कहा। ष्रथवा, विष्णु चतुर्भुज श्रीर राम द्विभुजमें भेदका निराकरण करनेके लिए 'रमानिवास' कहा। श्रथवा, श्राकाशवाणीसे सममे थे कि विष्णुभगवान् श्रायेंगे इससे यह पद दिया।

[ विना श्रम गुरुऋण चुकाने और साथ ही साथ मार्गभरमें इष्टके दर्शनों और सत्संगका सुयोग देख उसका लाभ उठाये विना न रहा गया। यही चतुराई है। (प० प० प०) ] (ख) यहां मन बचन कर्म तीनों कहे— 'एवमस्तु' यह वचन है, 'हर्षि' यह मनका विषय है और 'चले' कर्म है।

प० प प०— बिहुँ से इति । यहाँ विहसनेका कारण सुती हण जीका गृह प्रेम ही है। 'मन बिहुँ से रघु बंसमिन प्रीति अलोकिक जानि । १।२६५।', 'सुनि केवटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बिहुँ से कर्नाएन चितइ जानकी लपन तन । २।१००।' इन प्रसंगों में जिस भावसे हुँ से थे उसी भावसे यहाँ हुँ से । 'बिहुँ सने' स्त्रीर 'मुसुकाने' में क्या भेद है यह 'बिहुँ सि कृपासुख बृंद । ३।२३।' में देखिये।

पंथ कहत निज भगति अनुषा। मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूषा।।५।।
तुरत सुतीछन गुर पहिं गयऊ। किर दंडवत कहत अस भयऊ।।६।।
नाथ कोसलाधीस-कुमारा। आए मिलन जगत-आधारा।।७।।
राम अनुज समेत बेदेही। निसिदिनु देव जपतहहु जेही।।८।।
सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए। हिर बिलोकि लोचन जल छाए।।६।।

श्रथ—रास्तेमें श्रपनी श्रनुपम भक्ति वर्णन करते हुए देवताश्रोंके राजा (रक्तक, पालक) श्रीरामजी मुनिके श्राश्रमपर पहुँच गए। १। सुतीदण्जी तुरत गुरुजीके पास गए श्रीर द्रण्डवत् करके इस प्रकार कहने लगे। ६। हे नाथ! कीशलराज श्रीदशरथजीके राजकुमार, जगत्के श्राधार रूप, श्रापसे मिलने श्राये हैं। ७। भाई श्रीर वैदेहीजी सहित श्रीरामचन्द्रजी श्राये हैं जिनका, हे देव! श्राप दिन-रात जप करते हैं। ८। श्रगस्यजी यह सुनते ही तुरन्त उठ दौड़े। भगवान्को देखकर उनके नेत्रोंमें जल भर श्राया। ६।

पु० रा० कु०—१ 'पंथ कहत निज भगित अनूपा ।००' इति । (क) कथावात्तीमें मार्ग शीघ कट जाता है, यथा 'वरनत पंथ विविध इतिहासा । विश्वनाथ पहुँचे कैलासा । १.५८ ।', 'सीयको सनेह सील कथा तथा लंका की चले कहत चाय सो सिरानों पंथ छनमें'—(क० सुं० ३१) तथा यहाँ भक्ति कहते-कहते आश्रमपर पहुँच गए, मार्ग जान न पड़ा । (ख) यहाँ 'सुरभूपा' कहा क्योंकि देवताओं के कार्यके लिए अगस्यजीसे रात्तसोंके मारनेका संमत करेंगे, शस्त्रास्त्र लेंगे । (ग) 'भक्ति' कहनेका भाव कि प्रभुने विचारा कि हमारे संगका आनन्द इन्हें मिलना चाहिए । पुनः, भाव कि सुनिको भक्तिकी चाह है अतः भिनत कही ।

प० प० प० प० प० १ अभी-अभी तो सुती दण्जीकी अनन्य भिन्त देखी है और वे साथ भी हैं। अतः भक्त और भिन्तिके विचारोंसे ही अगवान्का अन्तःकरण परिपूरित है; इसीसे भिन्तिकी चर्चा चलाई। अन्यथा दोनों भाइयोंके दिन तो 'कहत विराग ज्ञान गुन नीती' बीतते थे। सुरभूपा = सुर + भू + पा=देवादि लोकोंके पालक। भाव कि स्वर्गादि लोकोंके पालनार्थ आये हैं।

दिप्पणी—२ 'तुरत सुतीछन गुरु पहिं गयऊ'। (क) गुरुके पास गये, इससे सूचित किया कि रामचन्द्रजी बाहर ही खड़े रहे। (ख) 'करि दंडवत कहत अस अयऊ'—श्रीरामागमन सुननेके पूर्व द्ण्डवत किया अर्थात् गुरुको दण्डवत करना यह रामागमन सुनानेसे भी अधिक है। (ग) 'तुरत' गुरु-दर्शन-हेतु एवं गुरुके अयसे कि वे यह न कहें कि पहले क्यों न जनाया जब वे आ ही गए तब जनानेसे क्या ? दंडवत करके दिल्ला दी जाती है। वैसे ही श्रीरामजीका आगमन सुनाया मानों गुरुदिल्लामें रामजीको दिया। (खर्रा)। श्रुतुरत इससे भी गए कि जिसमें गुरु स्वागत आदि यथोचित कर सकें। अ० रा० के मतानुसार श्रीरामजीने श्रीसुतीद्णजीसे श्रीअगस्यजीको सीता-अनुज सिहत अपने आगमनका समाचार देने को कहा है, यथा 'बिहरेवाश्रमस्याथ स्थित्त्रारामोऽब्रवोन्सिनम्। सुतीक्ष्ण गच्छ त्वं शीव्रमागतं मां निवेदय। । अगस्यमुनिवर्याय सीतया लक्ष्मणेन च।' (३।३)।

प॰ प॰ प॰ प्र॰—'तुरत गयऊ' इति। वौड़ते-वौड़ते ही गए होंगे। कारण कि—(क) वे जानते थे कि श्रीरामजीके साथ शीगुर्द्जीके पास गमन करनेमें गुरुद्दिणा चुकानेका कार्य न होगा। (ख) श्रीरामजीको बहुत देरतक परीका करते-करते सुनिके आश्रमके पास खड़ा रहना न पड़े। (ग) परमानन्दका समाचार जितना शीव दिया जाय उतना ही अच्छा । 'सुनत अगरित तुरत उठि घाए ।' भी देखिए।

दिप्पणी-३ 'नाय कोसलायीस इमारा। आये मिलन००', इस प्रकार कहा; क्योंकि 'दर्शन करने आये हैं ऐसा कहनेसे एक नाराज होते कि यह जानते हो और कह रहे हो कि जिनका आप भजन करते हैं, है यथा 'निसिदिन देव जपत हहु जेही', तब दर्शन करना कैसे कहा ? जैसे कोई किसी चेलेसे कहे कि तुम्हारे गुरु तुन्हारे दर्शनको आए हैं तो शिष्यको कितना वुरा लगेगा। और, यदि कहें कि आपको दर्शन देने आए हैं तो यह रामजीके प्रतिकूल है । मर्यादा पुरुषोत्तम इस रूपसे मुनियोंके दास हैं । ऋतः 'श्राए मिलन' कहा । [ पुनः, 'जगत आवारा' में यह भाव है कि आपके और दासके जगत् ( अर्थात् देह ) के जो आवार हैं वे (आ गए)। यथा 'त्वनेव जगतां नाथो जगदेतत्तवातित्। मा० १०. १४. ३६। (प० प० प्र०)]

दिप्पर्की - ४ (क) यहाँ उपासनाचतुष्ट्य कहा है। 'क्रोशलाबीश' से बाम । 'क्रुनार' से रूप। 'जगत अवारं से लीला और 'राम अनुजसनेत वैदेही' से नाम। इससे जनाया कि मुनिका विशिष्टाद्वैत मत है। वे नाम रूप लीला वाम वारोंके उपासक हैं, क्योंकि ये चारों नित्य हैं, यथा पंचरात्रे — रामत्य नाम रूपंच र्खीडा घान परासरम्। एतच्चद्वष्टयं नित्यं सन्चिदानस्य विष्रहम्'। (स्व ) 'निसिदिन देव जपतहहु जेही।' यहाँ दिखिशहि नाम रूप श्रावीना को चरितार्य कर दिखाया है। नाम रातदिन जपते हैं, श्रतः रूप (नामी) पास ऋा गया।

प॰ प॰ प॰ प॰ रं को कोसलगति राजिवनयना' ही उनके मुख्से दूसरे रूपमें निकलता है। (ख) इमारा' – यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी सपत्रीक हैं तथापि सुतीक्राजी उनके लिये 'इमार' शब्दका अयोग कर रहे हैं: कारल कि वे सन् 'इनार' अवस्थामें ही रहते हैं। ऐसा अर्थ करनेसे 'अहह इनार सोर लय आता। ३।१७। पर श्राचेन करनेका स्थान न रहेगा। (ग) वुरत उठि वाए इति। अगस्थजी त्वरा कर रहे हैं। इसमें और सुर्ताद्र जीकी त्वरामें हेतु भिन्न-भिन्न है। अगस्यजीन जब सुना कि तीनों ध्येय मूर्ति आए हैं तो दे, 'कब जाऊँ और कब निद्धू' ऐसी प्रेम द्रीनकी लालसा अति तीव्र होनेसे ही, दौड़े। इनकी कितने लंब समयकी अनुप्त अभिलाषा नृप्त होनेवाली थी। कदाचित् उन्हें ऐसा लगा हो कि इस समय पंख मिल दानें तो भी विलंब ही हो जायगा।

रा॰ प्र॰ शः--मुनिसे जब कहा कि कोशलाबीशङुमार मिलने आए हैं तब मुनि न डठे। राजङुमारसे क्या प्रयोजन १ एनः, 'कोराजायीश कुनार' में अतिव्याप्ति है। श्रीभरत-जदमण्शत्रव्रजी भी तो कोसलाधीश-इनार हैं, इससे अगत्यनी न उठ । इसी तरह 'नगत आवार' श्रीभरत और तहमण्जी भी कहे गए हैं। कर्न खर्जी भी जनवाबार हैं, यथा 'लच्छन-चाम रामिश्य सकल जनत आधार। गुरु वसिष्ठ तेहि राखा लिंड्रिमन नाम उद्गर । १.१६७।' एवं भरतर्जाको कहा है कि 'भरत भूमि रह राउरि राखी। २.२६४।' इतनेपर भी ध्यान न दिया तब फिर उन्होंने दों कहा कि जिनका मंत्र आप जैपते हैं वे श्रीसीता कदमणसहित अए हैं। तब दुनि उउ दोंड़े। (इससे यह भी जनाया कि अगस्यजी श्रीसीतालदमण्युक्त रामजीके

प॰ प॰ प॰ महिष अगत्यजी जानते हैं कि सीताहरण-निमित्तसे ही दुशाननकुलका नाश होगा श्रीर हुना इतना ही कि कीसज्ञावीस इनारा जगत श्रावारा' श्राए। उनके श्रकेले या वारों भाइयोंसहित आने हें ह्या होगा है इससे हर्प न हुआ। जब सुनेंगे कि 'अनुज समेत वैदेही' आये हैं तब सुनते ही वौड़े। श्रीइहुमान्-मरत-मिलनसे निलान कीजिए। 'रवुकुकतिलक सुजन सुखवाता। आयड इसल देवसुनिआता। अराप्र।' इतना हुनकर नरतजीको हुप नहीं हुआ, वे चिन्तामें मन्न हो गए कि क्या लक्ष्मण जीवित नहीं

हुए ? क्या श्रीसीताजी रावणके वशसे मुक्त नहीं हुई' ? इत्यादि । जव सुना कि 'सीता ऋनुज सहित प्रभु आवत' तब 'विसरे सब दूखा । ७।२।४-६ ।'

नोट—'हरि विलोकिः'' इति । मुनि ऐश्वर्यको धारण किये हुए हैं और प्रमु माधुर्यको । अपने-अपने भावके अनुसार दोनों व्यवहारमें निपुण हैं, वैसे ही आचरण करते हैं । मुनि ऐश्वर्य जानते हैं अतः आगमन सुनते ही स्वागतके लिये उठ दौड़े । प्रमु साधुर्यमें दंडवत कर रहे हैं । 'डिठ धाए' से जनाया कि मुनि वैठे हुए थे जब समाचार मिला ।

प० प० प० प०—'लोचन जल छाए' में प्रेमकी प्रगाइ दशा तो कारण है ही, तथापि मुनि जानते हैं कि ये भगवान हैं, दशरथनन्दन हैं, पर विष्ठ घेतु-सुर-सन्त-हित कैसे-कैसे कष्ट केल रहे हैं। इस कल्पनासे भी 'लोचन जल छाए'। जैसे 'किर प्रनाम तिन्ह राम निहारे। बेपु देखि भए निपट दुखारे।' (जनकदूत), 'तापसवेपु जानकी देखी। सा सबु विकल विषाद विसेषी।' (जनक समाज), 'तनय विलोकि नयन जल छाए।' (श्रीदशरथजी), वैसे ही श्रगस्यजीके हृदयमें प्रीति थी। श्रगस्यजीमें ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों भावोंका संमिश्रण है, यह श्रागे स्पष्ट हो गया है।

सुनि पद कमल परे द्वौ भाई। रिषि ऋति प्रीति लिए उर लाई।।१०।। सादर कुसल पूछि सुनि ज्ञानी। आसन बर बैठारे आनी।।११।। पुनि कार बहु प्रकार प्रसु पूजा। मोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा।।१२।। जहँ लिंग रहे अपर सुनिबृंदा। हर्षे सव विलोकि सुखकंदा।।१३।।

अर्थ—दोनों भाई मुनिके चरणकमलोंपर पड़ गए (अर्थात् दोनोंने साष्टांग प्रणाम किया)। श्रीत्रगत्त्य ऋषिने अत्यन्त प्रेमसे उन्हें हृदयसे लगा लिया ॥१०॥ ज्ञानी मुनिने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसनपर विठाया ॥११॥ फिर अनेक प्रकारसे प्रभुकी पूजा करके वोले कि मेरे समान भाग्यवान् दूसरा नहीं ॥१२॥ जहाँतक और मनिसमह थे वे सब सखमल आनन्दकन्द रघनाथजीको देखकर प्रसन्न हए ॥१३॥

नहीं ॥१२॥ जहाँतक और सुनिसमूह थे वे सब सुखमूल आनन्दकन्द रघुनाथजीको देखकर प्रसन्न हुए ॥१३॥ टिप्पण् —१ 'सुनि पदकमल परे द्वौ साई ।००' इति । (क) विना चीन्हें संकोचवश श्रीसीताजी किसीको प्रणाम नहीं करतीं। उनका अत्यंत संकोची स्वभाव है। 'सकुचि सीय तव नयन उघारे', 'गूड़ गिरा सुनि सिय सकुचानी', 'सकुची न्याकुत्तता बड़ि जानी', 'तन सकोच मन परम उछाहू', 'पुनि पुनि रामिह चितव सिय सकुचत मन सकुचै न', 'सीय सकुचवस उतद न देई', 'पितु कह सत्य सनेह सुशनी। सीय सकुच महुँ मनहु समानी', 'कहित न सीय सकुच मन माही'।—इन उदाहरणों से उनका अत्यन्त संकोची स्वभाव प्रकट है। वसियुजी पुरोहित हैं, उन्हें वे पहचानती हैं, अतः उनको प्रणाम किया, यथा 'सीय आइ सुनिवर पग लागी। उचित असीस लही सन माँगी। २.२४६।', 'गहे चरन सिय सहित वहोरी। चोले राम कमल कर जोरी। २.८।' [ यहाँ उपलच्चा श्रीजानकीजीका भी प्रणाम करना जानना चाहिए। चा, कर्ममात्रमें विवाह-प्रतिज्ञानुसार पितयुत प्रणाम समक्ष लें। (प्र०)। अ० रा०!में तीनोंका प्रणाम करना कहा है, यथा 'रामोऽपि मुनिपायन्तं दृष्ट्रा हर्षसमाकुलः। सीतवा लह्मणोनिप दण्डवत्रतितो भुवि। ३.३.१३।' वालमीकीयमें भी तीनोंका प्रणाम करना कहा है, यथा 'श्रमेवाच वुषमीता तस्यौ रामः कृताज्ञितः। सीतया सह वैदेहा तदा रामः सतहमणः। ३.१२.२४।' वि० त्रि० का मत है कि "भगवती गायत्रीक्षण बाह्यणोंकी उपास्य देवता हैं, अतः उनकी उपासनाके विरुद्ध पड़नेकी आशंकासे प्रणाम नहीं करतीं, केवल वड़ोंकी आहासे वसिष्ठजीको प्रणाम करती हैं। यथा 'सास ससुर गुरु पूजा करहू।' स्वामी प्रज्ञानानंदजी लिखते हैं कि सुतोच्णजीके संवंघमें 'अतिसय प्रीति देखि रघुवीरा' ऐसा उल्लेख पहले कर देनेसे यहाँ यह भाव प्रतीत होता है कि गुरु और शिष्य दोनों भगरप्रममें समान थे।]

प॰ प॰ प्र०-भरद्वाजजी स्त्रीर स्त्रत्रिजीको 'करत दंडवत मुनि उर लाए' (२।१०६।७,३।३।६)।

उन्होंने पृरी दंडवत नहीं करने दी क्योंकि वे केवल ऐश्वर्यके उपासक हैं, अपने इष्टकी क्यों द्रांडवत करने देंने। वाल्मीकिजी और अगस्यजीने वेसा नहीं किया। इससे दोनोंने माधुर्यभाव प्रतीत होता है। वाल्मीकिजी केवल माधुर्योपासक हैं, इसीसे उन्होंने अतिथिभावसे ही सम्मान किया और आशीर्वाद दिया, हृद्यसे नहीं लगाया और न कोई वर साँगा। अगस्यजीने पूरी द्रांडवत करने दी और हृद्यसे लगाया। इसमें वात्सल्यकी माधुर्य भिक्त कलकती है। और पूजा आदिसे ऐश्वर्य भाव भी स्पष्ट है। ऐश्वर्य भावको जानवूक्तकर द्वाकर केवल माधुर्यभावमें रमना मुनियोंके लिये तो बहुत दुष्कर है। श्रीदशरथजी, श्रीसुनयनाजी आदिको इतना दुष्कर नहीं। सुतीक्एजीमें ऐश्वर्यभाव है, इसीसे उन्होंने द्रांडवत की। शरभंगजीमें भी वही भाव था तथापि प्रेसावेशमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तथामृतपानमें ही मत्त हो गए। दिष्पणी—रे सादर कुसल पृद्धि मुनि झानी। सब जानते हैं, अतः झानी कहा। [कुशल पूछना

दिप्पणी—२ 'सार्र कुसल पृद्धि मुनि ज्ञानी'। सब जानते हैं, अतः ज्ञानी कहा। [कुराल पृद्धना माधुर्यभावका निदर्शक है। त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं यह आगे के 'तुम्ह जानहु जेहि कारन आयजें। ताते तात न कि समुक्ताएउँ। १३.२।' से स्पष्ट है। (प० प० प०)। पुनः, 'मुनि ज्ञानी' कहकर उनकी भिक्तको अहेतुकी कहा, यथा 'आत्नालमास्तु मन्दो निर्मन्या अधुरक्तने कुर्वन्य हैतुकी मिकिमित्यं मृत्तुणो हिरः।' (वि. त्रि.)] जाननपर भी कुराल पृद्धना यह रीति है, शिष्टाचार है। वारंवार कई प्रकारसे कुराल पृद्धा यह 'साद्र' से जनाया। ['प्रभुं शक्तसे जनाया कि—(क) मुनि जानते थे कि दशरथनंदन शीरामजी परमात्मा हैं। (ख) कर्त्तुं अस्यथा कर्त्तुं समर्थ होनेपर भी 'संतत दासन्ह देहु बड़ाई' इस स्वभावानुकूल आए हैं। (ग) मुनि ने जो पृज्ञा की वह भी सेव्य-सेवक भावसे ही की। (प्र०)]

नोट—१ 'वर श्रासन' शब्द मानसमें चार स्थानों में और श्राया है, यथा 'सैलराज वड़ श्राव्र कीन्हा । पद पखारि वर श्रासन दीन्हा । ११६६६ ।', 'वैठे वरासन रामु जानिक मुदित मन दसरथ भये । ११२१ छंद ।', 'दंड प्रनाम सविह नृप कीन्हे । पृजि सप्रेम वरासन दीन्हे । ११३३१११ ।', 'सृद्र करिंड जप वप त्रत नाना । वैठि वरासन कहिं पुराना । ७१००१६।' शैजराज श्रार जनकमहाराज राजा हैं श्रतः वहाँ 'वरासन' का अर्थ सिंहासन है । उत्तरकांडमें वरासन 'व्यासासन' 'व्यासगढ़ी' है । श्रमस्यजी श्रीरामोपासनाके श्राचार्य हैं; श्रोर जानते हैं कि श्रीरामजी उनके श्राश्रममें श्रायंगे । श्रतप्त यहां भी 'वर श्रासन' से सिंहासनश अर्थ ले सकते हैं । प्र० स्वामीजी जिसते हैं कि भरद्वाज श्रीर श्रीयजीने 'श्रासन' देना केवल श्रमस्यजीके यहाँ पाया जाता है । इससे हम कुछ करमना कर सकते हैं कि श्रमस्यजीका ऐश्रय कितना महाच था । वृसरा भाव यह है कि यद्यपि भरतजीकी दिनयर भी श्रीरामजीने राज्याभिषेक कर लेना श्रस्तीकार किया तथापि श्रमस्यजीने उनको सिंहासनपर विठाकर पृजा की, इस तरह मानों वताया कि वे फिर सिंहासनाधिष्टित होंने।' [पर यह तो चित्रकृट दरवारमें ही निश्चित हो चुका है—(मा० सं०)। 'वैठारे श्रानी' से जनाया कि श्रीरामजीको मुनिके सामने सिंहासनपर वैठनेमें संकोच था श्रतः मुनिने श्राप्रहभूवंक विठाया ((वि. वि. ))

दिष्यणी—३ 'पुनि करि वहुं प्रकार प्रमु पूला ।००' इति । (क) उपचारके विषयमें अनेक मत हैं-पंची-पचार, दशोपचार, षोडशोपचार, शतोपचार, सहस्रोपचार इत्यादि, अतएव पूच्य किन किसी उपचारका नाम न देकर 'पुनि करि वहु प्रकार' इतना ही कहा । (ख) भगवान्से सिले, उनकी पूजा की और उनका नाम जपते हैं । इन इत्योंसे जीव वड़मार्गा होता है अतः मुनिन अपने भाग्यकी सराहना की—'मोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा' । पुनः, (ग) इन पदार्थोंकी प्राप्तिसे अपने भाग्यकी सराहना करना विधि है, यया 'मोर भाग्य राजर गुनगाया । किह न सिराहिं सुनहु रघुनाया । १.३४२.३ ।' (जनक), 'फिरत अहेर परेड मुलाई । वड़े माग देखेड पद आई । १.१४६ ।' (भानुप्रताय ), 'अहो भाग्य नम अभित अति रामकृपासुखपुंज । देखेड नयन विरंचि सिव सेव्य जुनल पद कंज ।। ४.४७ ।' (विभीषण्जी), इत्यादि । [ 'मोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा' इति । यहाँ कर्ता कियापद अध्याहत रक्षे गये हैं । इसमें भाव यह है कि मुनिराज इतने वड़े ज्ञानी स्त्रीर समर्थ होनेपर भी, 'भगवन् ! आपके दर्शन पानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ' इत्यादि कहते-कहते अवाक् हो गए, वाणी रुद्ध हो गयी, प्रेम-सरोवरमें उनका मन डूब गया । (प० प० प०)। पुनः, सरकारकी प्राप्तिसे भाग्यवान् तो और लोग भी हुए, पर गुरुद्विणामें सरकारको मुनिजीने ही पाया। इसलिये 'सोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा' कह रहे हैं। (वि. त्रि.)

प० प० प्र०—'मोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा' इति । 'श्रीदशरथजी, श्रीजनकजी आदिने भी ऐसा ही कहा है। तव 'नहिं दूजा' लिखनेका क्या उपयोग ?' इस संभावित शंकाका समाधान यह है कि सभी स्थानों के बचन यथार्थ हैं। (१) परमात्माको पुत्र बनानेका सौभाग्य पुरुषोंमें केवल दशरथमहाराजको और जामाता बनानेका भाग्य केवल जनकमहाराजको प्राप्त हुआ। हिन्मणी-जनक भीमक और वसुदेव, नन्द आदिके भी भाग्यमें यह नहीं है। कृष्ण भगवान् अनेकोंके जामाता हुए। वे वसुदेवके भी पुत्र थे और नन्दके भी। (२) मन्त्रकी याचना करनेके लिये अपनी इच्छासे अगस्यजीसे ही मिलने गए। (३) मारीचने भी कहा है 'धन्य न भो सम आन'। यह भी सत्य है। अन्तरंगमें प्रेम और वहिरंगमें वैर करके भगवान्के मुखारविंद की बारंबार देखते हुए उनके बाणसे मरना दूसरेके भाग्यमें नहीं था। इत्यादि।

नोट—२ इस प्रसंगमें मुनिकी पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंकी सफजता श्रीर सुख दिखाते हैं। 'नाथ कोसलाधीस कुमारा''' से श्रवणेन्द्रिय, 'हिर विलोकि लोचन जल छाए' से नेत्र, 'रिषि श्रति प्रीति लिए उर लाई' से त्वक् इन्द्रिय, 'सादर कुसल पूछि' से रसना श्रीर 'श्रासन पर वैठारे श्रानी'से नासिका इन्द्रियका सुख कहा। पुष्पों- के श्रासनपर विठानेसे सुगंध मिला। (पं० रा० कु०)।

३ 'जहँ लिंग रहे अपर मुनिबृंदा । हरषे ००' इति ।—आतिथ्य करके अगस्त्यजी सुखी हुए। दर्शनसे सब मुनि सुखी हुए। (पं० रा० कु०)। ['सुखकंदा' का भाव कि सुखरूपी जलकी वृष्टि होनेसे उन मुनिवृंदों के शरीर आनन्दरससे रोमांचित हो गए। कंद = कं (जल) + द (देनेवाला) = जलद = मेघ। (प० प० प०) ] जिस समय सुतीदणजी पहुँचे उस समय गुरुजो श्रीराममन्त्रकी व्याख्या कर रहे थे और सब मुनि सुन रहे थे, व्याख्या समाप्त होते न होते श्रीरामजीको प्राप्ति हो गई, आनन्दकी वर्षा हो गई। सब मुनि नवशस्यकी भाँति आनन्दकन्दकी प्राप्तिसे हर्षित हुए। यथा 'मूसुर सिस नव बृंद बलाहक।' (वि० त्रि०)।

प० प० प्र०—मुनिवृंदा और सुखकंदा, इस तरह यमकमें विषमताद्वारा जनाया कि इन सुनियोंका अधिकार भगवहर्शन होने योग्य न था तथापि गुरुजीके कारण उनका भी भाग्य वढ़ गया। 'यमाश्रितो हि वक्रोपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते' यह गुरुसामध्ये है।

### दोहा—मुनि समूह महँ वैठे सनमुख सवकी त्रोर। सरद इंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर॥१२॥

शब्दार्थ-तन = त्रोर, तरफ, यथा 'बिहँ से करुनाऐन चितइ जानकी लखन तन'।

श्रर्थ—मुनि समूहमें प्रभु सबकी श्रोर सम्मुख ही बैठे हुए हैं (श्रर्थात् यह भगवान्का रहस्य है, यहाँ ऐश्वर्य प्रकट किया है कि सब उनको अपने सम्मुख ही बैठे देख रहे हैं, पीठ किसीकी श्रोर नहीं देख पड़ती। मुनिसमूह उनको इस प्रकार एकटक देख रहे हैं ) मानों चकोरोंका समुदाय शरद्के (पूर्ण) चन्द्रमाकी श्रोर देख रहा है ॥१२॥

टिप्पणी-१ चन्द्रसे किरण है और किरणसे तापका नाश होता है। श्रीरामजीका मुख चन्द्रमा है,

क्ष भा० दा० की प्रतिमें प्रायः सर्वत्र सन्मुष हैं। † चन्द्रमाका पृष्ठ भाग किसीको दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि चन्द्रमा श्रपनी धुरीपर नहीं घूमता। सरकारका इच्छामय रूप है, श्रतः संकल्पानुसार दर्शन हो रहा है। (वि० त्रि०)।

उनके वचन मुखचन्द्रकी किरणें हैं, इन वचनरूपी किरणोंसे भवरूपी तापका नाश होता है, यथा 'ससिकर सम सुनि शिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी। १।१२०।', 'तब रघुवीर कहा मुनि पाहीं ... तव भय डरत सदा सो काला', 'काल विलोकत ईस रुख भानु काल अनुहारि। रिबहि राउ राजिह प्रजा बुध व्यव-हरहिं विचारि' (दोहावली ४०४)। २ - 'इन्दु परमैश्वर्य' अर्थात् चन्द्रमा बडे ऐश्वर्यमान ब्रह्माएडके प्रका-शक हैं। ['चितवत मनहूँ निकर चकोर' इति । मिलान कीजिए, यथा 'देखि इंदु चकोर समुदाई । चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई । ४।१७। 'एकटक सव सोहिंह चहुँ श्रीरा । रामचंद्र मुखचंद्र चकीरा ।२।११४।४। ']

नोट-यह भी पार्वतीजीके 'श्रौरौ रामरहस्य श्रनेका। कहह नाथ०। १-१११-३।' इस प्रश्नका उत्तर है। गुरु (अगस्यजी) शिष्य (सुतीच्याजी) के आचर एका मिलान—

#### श्रीश्रगस्यजी

#### श्रीसुतीच्एजी

१ राम श्रुतज समेत वैदेही | निसिदिन देव जपतइह जेही

मन वच करम रामपद सेवक । सपनेहु ग्रान भरोत न देवक प्रभु त्रागमन अवन सुनि पावा । करत मनोरथ ब्राहर घावा

२ सुनत श्रगस्ति तुरत उठि धाए

परम प्रीति राखे उर लाई

३ रिषि अति पीति लिये उर लाई ४ ग्रासन वर वैठारे ग्रानी

निज श्राश्रम प्रभु श्रानि करि-

५ पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा

करि पूजा विविध प्रकार

६ मोहि सम भागवंत नहिं दुजा

प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी

७ तुम्हरेह भजन प्रभाव अवारी । जानौं महिमा कञ्जक तुम्हारी महिमा श्रमित मोरि मति थोरी । रवि सनमुख खद्योत श्रुँजोरी श्रनुज जानको सहित प्रभु चापबानघर राम।

प्यह वर मार्गी कुपानिकेता । वसहु हृदय श्री अनुज-समेता ॥

मम हिय गगन इंदुइव बसहु सदा निःकाम॥

६ 'जद्यपि ब्रह्म ऋखंड अनंता । ऋतुभवगम्य भजिंद जेिहें संता । जदापि विरज ब्यापक ऋविनासी सबके हृदय निरंतर बासी । श्रम तव रूप बखानों जानों। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रित मानों। वो कोसलपित राजिवनयना। करउ सो राम हृदयमम अयना।

> . तव रघुवीर कहा मुनि पाहीं। तुम्ह सन प्रभु दुराव कछु नाहीं।।१।। तुम्ह जानहु जेहि कारन आएउँ । ताते तात न कहि समुक्ताएउँ ॥२॥ श्रव सो मंत्र देहु प्रभु मोही। जेहि प्रकार मारौं मुनि द्रोही।।३॥

श्चर्थ-तव रघुवीर श्रीरामजीने मुनिसे कहा-हे प्रभी ! श्चापसे कुछ छिपा नहीं है ॥१॥ श्चाप जानते हैं कि जिस कारणसे मैं आया हूँ। हे तात ! इसीसे मैंने कुछ आपसे समभाकर न कहा ॥२॥ हे प्रभी ! अब मुमे वह मंत्र ( सलाह ) दीजिए जिस ढंगसे मैं मुनिद्रोही निशाचरोंको मारूँ ॥३॥

टिप्पणी-१ 'तब रघुबीर कहा' इति । (क) श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिए मुनि-द्रोही रावणके वधका मंत्र पूछ रहे हैं, इसीसे यहाँ 'रघुबीर' पद दिया। [ 'रघुबीर' शब्दसे यहाँ मुख्यतः 'विद्यावीरता' 'विचक्त्यता' प्रतीत होती है। भाषणकी कुशलता यहां स्पष्ट है। (प० प० प्र०) ] (ख) 'तुमसे कुछ दुराव नहीं' इससे यह भी ज्ञात होता है कि पायः औरोंसे ऐश्वर्य छिपाते हैं। [ 'प्रभु' सम्बोधन देकर स्वामी-सेवकका नाता जोड़ा, और स्वामीसे दुराव नहीं करना चाहिए, इससे कहते हैं कि 'तुम्ह सन दुराव कछु नाहीं'। पुनः, भाव कि वाल्मीकिजीसे कुछ दुराव किया था, सो उन्होंने सारा भेद ही खोल दिया। यथा 'श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी। जो सृजति जग पालित हरति रख पाइ कृपानिधान की।। जो सहस सीस अहीस महिधर लषन सचराचर धनी। सुरकाज धरि नरराजतन चले दलन खल निसिचर अनी।' (वि.त्रि.)। पुनः 'हुराव कछु नाहीं' से सूचित करते हैं कि अगस्यजी भक्तवर हैं, ऐसे ही भक्तसे दुराव नहीं होता । यथा 'जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ । जन सन कबहुँ कि करडँ दुराऊ ।३।४२।३।'(प०प०प्र०)] त्ग) 'तुम्ह

जानहु जेहि कारन आयउँ। 'इति। अर्थात् पिताकी आज्ञापालनार्थ वनमें आए हैं, सो आप जानते ही हैं, इससे कहकर नहीं समकाया। (इन शब्दोंसे जनाया कि अपना भी कुछ प्रयोजन है, मेरी इच्छासे ही वनवास हुआ है यह आप जानते ही हैं, यथा 'तुलिसदास जो रहीं मातु हित, को सुर बिप्र-भूमिभय टारें। गी. २।२।४।' और आपके पास जिस प्रयोजनसे आया वह भी आप जानते हैं, उसे विस्तारसे नहीं कहता, सीधे-सीधे कहे देता हूँ। वह कारण यह है कि 'अब सो मंत्र देहु''')

नोट—१ मंत्र पूछनेका कारण है। श्राप निशाचर-नाशकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं। श्रतः पूछा जिसमें ब्राह्मण-वध—(रावण पुलस्यजी का नाती है)—की हत्या न लगे श्रीर मुनियोंका कार्य्य भो हो जाय। इनके समान दूसरा ऋषि नहीं, रावण भी इनसे डरता था; क्योंकि ये इल्वल श्रीर वातापी ऐसे मायावी राचमोंको नाश करनेमें समर्थ हुए, समुद्र सोख लिया, इत्यादि इत्यादि। पुनः, ये गुरु विशष्ठजीके बड़े भाई हैं। घटसे दोनोंकी उत्पत्ति हुई। प्रभुने लदमणजीसे इनका महत्त्व कहा है कि 'इनके प्रभावसे राचस दिशाको अयसे देखते हैं, ये सज्जनोंके कल्याणमें रत रहते हैं। हमारा भी श्रवश्य 'कल्याण करेंने'—(वालमी० ३-११)

दीनजी इस सम्बन्धमें कहते हैं कि—''एकबार महाराज रघुजीने कुवेरको पुष्किविमान दानमें दिया। रावणके छीन लेने पर कुवेरने उनसे पुकार की। तब रघुजीने रावणको संदेसा कहला भेजा कि विमान कुवेरको लौटा दे नहीं तो हम तेरा नाश करेंगे। उसने सुनी-अनसुनी कर दी। तब रघुने धनुषपर बाण चढ़ाया कि यहीं से लंकाका नाश कर दें। ब्रह्माजीने आकर इनका हाथ पकड़ लिया और बोले कि हम उसकी मृत्यु श्रीरामजीके हाथसे लिख चुके हैं, हमारा लेख असत्य हो जायगा, आप ऐसा न करें। राजाने कहा कि बाण अमोघ है, व्यर्थ नहीं जा सकता। उस पर ब्रह्माने उस बाणको माँग लिया और कहा कि इसीसेश्रीरामचन्द्रजी रावणका वध करेंगे और उसे लेकर ब्रह्माजीने अगस्त्यजीके पास रख दिया। जब राम-रावणका सात दिन तक लगातार द्वन्द्वयुद्ध हुआ और देवता घबड़ाए तब रामचन्द्रजीने अगस्त्यजीका स्मरण किया, उन्होंने आकर उस बाणका प्रयोग और आदित्यजीका पूजन बताया।"

चरदृषणादिके वध पर अगस्यजीने कहा है कि ऋषि आपको इस स्थान पर इनके वधार्थ ही लाए शे, यथा 'एतदर्थ ''' । आनीतस्विममं देशमुपायेन महिंकि।: । वाल्मी॰ ३।३०।३५ ।'; पर जबसे महिंको निशाचर-हीन करने की प्रतिज्ञा की, तबसे अवतक कोई निशाचर सामने नहीं आया, विराधवधि सब सावधान हो गए हैं, अतः पृछते हैं कि क्या उपाय करूँ जिससे वे कुछ अपराध करें और मैं उनका वध कर प्रतिज्ञाकी पूर्ति करूँ । इससे यह ज्ञात होता है कि मुनि पंचवटीमें रहनेको जो बतायेंगे —यही मंत्र है जो श्रीरामजीको मिला। पुनः, वाल्मीकीय और अध्यात्मरामायणमें लिखा है कि मुनिने रामचन्द्रजीको अज्ञय तूण और अज्ञय बाण, मुनिके पास स्थापित किया हुआ धनुष और रत्नभूषित खड्ग दिए और कहा कि इनसे राच्नसों का बध कीजिए । जिस लिए अवतार हुआ उसके योग्य स्थान पंचवटी है, यथा 'दिरौ चापं महेन्द्रेण रामार्थ स्थापितं पुरा ।४५। अव्योगे वाणत्णीरे खड्गो रत्नविभूषितः । जहि राधत्र मुमारमूतं राच्नसमण्डज्ञम् ।४६। अ० रा० ३-३।", 'इदं दिव्यं महच्चापं हेमरत्नविभूषितम् । वैष्णवं पुष्पव्याप्त निर्मितं विश्वकर्मणा ।३२। अपोधः सूर्यसंकाशो ब्रह्म-दत्तः शरोत्तमः । दत्ती मम महेन्द्रेण तूणी चाद्यसायकौ ।३३। ''' वाल्मी० ३-१०।'' मुनिने श्रीरामजीसे कहा है कि आप मुमस्से अलग दूसरी जगह आश्रम बनाना चाहते हैं, इसका अभिप्राय में तपस्याके बलसे जान गया। आपके कार्यके अनुकूल स्थान पंचवटी है। यथा 'हदयस्थं च ते छन्दो विज्ञातं तपसा मया।' '' अतश्च त्वामहं ब्रूपि गच्छ पञ्चविति।१७। वाल्मी० ३-१३।' अतः यहाँ 'रावण्यवध-कार्यके योग्य उचित्त स्थान और अत्तय धनुप, वाण तूण, खड्ग आदि' ही वह मंत्र है जो देनेको कहते हैं।

प० प० प०-१ 'मंत्र देहु' का मुख्य भाव यह है कि जिस मंत्र ( अर्थात् ब्रह्मास्त्र पाशुपास्त्र इत्यादि ) के श्रनुष्टान करनेसे रावण ऐसे वरमदमत्त विश्ववित्रासक मुनिद्रोहीका नाश करनेका सामर्थ्य मुक्तमें आ जाय, ऐसा कुछ मंत्र दीजिये। अन्य रामायणोंमें उल्लेख मिलता है कि भगवान् कुंभजाश्रममें रहकर अर्गास्त-

दत्त मंत्रका अनुष्ठान करते थे। २ 'मुनिद्रोही' का भाव कि 'आप मुनि हैं', आपको उन राच्चसोंके मुनिद्रोहका परिचय बहुत मिला है; आप ही उन राच्चसोंके वधके उपायके विषयमें पूरे मर्मज्ञ हो सकते हैं। नोट--२ (क) यहाँ रामचन्द्रजीने मुनिको 'प्रमु' संबोधन करके जनाया कि आप बड़े समर्थ हैं जैसा

नोट—२ (क) यहाँ रामचन्द्रजीने मुनिको 'प्रमु' संबोधन करके जनाया कि आप बड़े समर्थ हैं जैसा ऊपर नोटमें कहा गया है। — 'तुम्ह सन प्रमु दुराव कछु नाहीं' और 'अब सो मंत्र देहु प्रमु मोही'। आहा! कैसा माधुर्थ्यमें ऐश्वर्य्यको छिपाया है! पर मुनि भी एक ही हैं, उनके उत्तरमें उन्होंने तीन बार (उनसे एक बार आधिक) 'प्रमु' पद संबोधनमें दिया और एक बार 'नाथ'। यथा 'मुनि मुसुकाने सुनि प्रमु बानी। पूछेहु नाथ मोहि का जानी' ('नाथ' भी प्रमुका पर्य्याय है।), 'है प्रमु परम मनोहर ठाऊँ', 'दंडक बन पुनीत प्रमु करहू'। (ख) किवने इस प्रकारके उल्लेखसे दिखाया कि दोनों पूर्ण विनयशील हैं और दोनों परस्पर वार्तालापमें 'वचन अगोचर सुख अनुगवहीं।' (प० प० प०)।

मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु वानी । पूछेहु नाथ मोहि का जानी ॥४॥
तुम्हरेइ भजन प्रधाव अधारी । जानों महिमा कछुक तुम्हारी ॥५॥

अर्थ — प्रमुके वचन सुनकर सुनि मुस्कराये। (और बोले —) हे नाथ! (मुक्ते) क्या समक्तकर आपने सुमसे पूछा है ? ।।४॥ हे पापोंके नाशक! आपके ही भजनके प्रभावसे मैं आपकी कुछ थोड़ीसी महिमा जानता हूँ ॥४॥

टिप्पणी—१ 'मुनि मुसुकाने सुनि प्रमु बानी ''' इति । (क) प्रमुकी वाणीपर हँसे कि सपर्थ होकर श्रसमर्थकीसी वाणी बोल रहे हैं। [ पुनः भाव कि श्रपना तात्विक स्वरूप छिपानेका प्रयत्न और नरलीलाका कैसा अभिनय कर रहे हैं। इतने महान होनेपर भी कितनी नम्रता है! विशों के लिए कितना आदर है! (प० प० प०)] हे नाथ ! क्या जानकर पूछते हो ? अर्थात् हमें भ्रममें न डालिये, हम जानते हैं कि आप ब्रह्माएडनायक हैं, आप नाथ हैं, मैं तो सेवक हूँ। आगे मुनिने स्वयं इसीको स्पष्ट कहा है-'पूछेहु मोहि मनुज की नाई ' (ख) 'पूछे हु नाथ मोहि का जानी' का उत्तर आगे चलकर मुनि स्वयं देते हैं कि 'संतत दासन्ह देहु बड़ाई। तातें मोहि पूछेहु रघुराई।' (ग) सगवान मोहित करनेवाले वचन बोले हैं, इसीसे मुनि आगे वर माँग रहे हैं कि हमारे हृदयमें विसए जिसमें हमको श्रम न हो। यथा 'यह वर माँगी छुपा निकेता। वसहु हृदय'। प्रभु जिसके हृदयमें निवास करते हैं उसकी श्रमादि नहीं होते, यथा 'भरत हृदय सियराम निवासू। तह कि तिमिर जह तरिन प्रकासू। २.२६४।' प्रभुके माधुर्य्यसे मोह हो जाता है, यथा 'पदनख निरिख देवसिर हर्षी। सुनि प्रभु बचन मोह मित करषी। २.१०१।' [ इसी तरह मोहमें डालनेवाले बचन सुनकर हतुमान्जीने त्राहि त्राहि किया, यथा 'चरन परेड प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत ।' ४.३२ देखिए । पुनः इसी तरह वानरोंने कहा है, यथा 'प्रमु जोइ कहहु तुम्हिं सब सोहा। हमरे होत बचन सुनि मोहा॥ दीन जानि कपि किये सनाथा। तुम्ह त्रैलोक ईस रघुनाथा।। सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहीं। मसक कहूँ खगपति हित करहीं। ६.११७।'] (घ) प्रमुके 'तुम्ह जानहु जेहि कारन आयेउँ' इन वचनोंका उत्तर यह है कि 'तुम्हरेइ भजन प्रभाव अघारी। जानों महिमा कछुक तुम्हारी'। अर्थात् आपकी बात भला मैं क्या जान सकता हूँ, श्राप जिसे श्रपना जन जानकर कुछ जना दें वही जीव जान सकता है—'सो जानइ जीह देहु जनाई'। त्रापके भजनके प्रभावसे कुछ महिमा जानता हूँ। 'रोक्यो बिंधि सोख्यो सिंधु घटजहू नाम बल हारयो हिय खारो भयउ भूसुर डरिन'। (वि० २४७)। [ (ङ) जो महिमा त्रागे कहते हैं वह बड़ी भारी है, उसको भी मुनि 'कछुक' बताते हैं, तब पूरी महिमा न जाने कितनी भारी होगी—यह जनाया। यथा 'रघुपतिमहिमा अगुन अवाधा। बरनब सोइ बर बारि अगाधा।।', 'महिमा निगम नेति नित कहई', 'तिमि रघुपति महिमा अवगाहा। तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा।', इत्यादि। (खर्रा) ]

२ 'पूछेहु नाथ मोहि का जानी' यहाँ कहकर फिर आगे महिमा कही है जिसमें चराचरमात्रको जंतु

कहा है। इसका भाव यह हुआ कि मैं भी एक जन्तुके समान हूँ और राज्ञस भी। मायाके भीतर लिप्त जीव-जंतु मायासे परे आपको क्या जान सकते हैं ? आपको क्या मंत्र दे सकते हैं ?

नोट—१ प्रभुने भरद्वाजजीसे मार्ग पूछा, यथा 'नाथ किहय हम केहि मग जाहीं। २.१०६।' वाल्मी- किजीसे स्थान पूछा, यथा 'श्रस जिय जानि किहए सोइ ठाऊँ। सिय ""। २.१२६।', श्रीर श्रगस्यजीसे 'मंत्र' पूछा। तीन ऋषियोंसे तीन पृथक पृथक बातें पूछीं। प्रथमसे मार्ग पूछा, क्योंकि उस समय वहाँ निवास इष्ट नहीं था, ठहरना नहीं था। वाल्मीकिजीसे स्थान पूछा क्योंकि भरतजीकी राह देखना है, श्रतः कुछ समय निकट ही निवास करना इप्ट था। श्रीर यहाँ मंत्र पूछा क्योंकि श्रव निशाचरहीन करनेकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उनका वध इप्ट है। इनके श्राश्रममें निशाचर नहीं श्रा सकते थे, इससे इनसे बढ़कर कीन मंत्र दे सकता था? यह तो सीधासादा उत्तर हुआ। श्रव देखिए कि 'मग', "ठाउँ", ('निवास') श्रीर 'मंत्र' ये तीन शब्द

यह तो सीधासादा उत्तर हुआ। अब देखिए कि 'मग', ''ठाउँ'', ('निवास') और 'मंत्र' ये तीन शब्द तीन मुनियों के लिए अलग अलग प्रयुक्त होने में क्या उपयुक्तता और विलक्षणता है। पूज्य किन शब्दों का कैसा निर्वाह पूर्वापर किया है, यह देख लीजिए। भरद्वाजजीको 'परमारथ पथ परम मुजाना' कहा था (बार्व ४४), अतः उनसे 'पथ' पूछा। वाल्मीकिजीको कहा कि 'रामायन जेहि निरमयउं। रामायण=रामका अयन (घर, स्थान)। अतः उनके प्रसंगमें 'ठाउँ', 'निवास', 'निकेत' शब्दोंका प्रयोग प्रश्न और उत्तरमें हुआ। अगस्यजी राममंत्रके विधानमें परमनिषुण हैं, पूर्वोत्तर रामचिरतके ऐसे ज्ञाता हैं कि शिवजी रामकथा सत्संग करने इनके पास जाया करते थे—'रामकथा मुनिवर्ज बखानी। मुनी महेसठ'। जैसा पूर्व मंत्र देते आए वैसा ही देंगे। पुनः, मुतीच्एजीका वचन है 'निसि दिन देव जपत हहु जेही'। जप मंत्रका होता है। मंत्र पूछना है इसीसे 'जपत' शब्द वहाँ रखकर दिखाया कि मुनि तभी उठे जब शिष्यने यह कहा। और वाल्मीकिजीने रावणवधके लिए अगस्यजीका मंत्र (आदित्यहृद्वय) बताना लिखा है। अ० रा० में लिखा है कि जिस समय मुतीच्याजी अगस्यजीके समीप पहुँचे उस समय वे अत्यन्त भक्तिपूर्वक अपने शिष्योंको श्रीराममंत्रकी व्याख्या मुना रहे थे, यथा 'व्याख्यात राममंत्रार्थं शिष्यभ्यक्षाति भक्तिः। ३-३-६।' उनकी अगस्यसंहिता तो प्रसिद्ध ही है जिसमें इस मंत्रकी व्याख्या भी है। अतः इनके प्रसंगमें 'मंत्र' शब्दका प्रयोग उपयुक्त ही है।

र तीनों महात्मा प्रमुके प्रश्नपर हँसे और तीनोंने प्रथम ऐश्वर्यदेशमें ही इनके 'मग', 'ठाउँ' और 'मंत्र' का उत्तर दिया और जना दिया कि हमसे आप छिप नहीं सकते, हम आपको खूब जानते हैं। ऐश्वरंचोतक शब्दोंमें इन प्रश्नोंका उत्तर देकर तब माधुर्यभावमें उत्तर दिया है। यथा—(१) 'मुनि मन बिहँ सि राम सन कहहीं। सुगम सकल मग तुम्ह कहुँ अहहीं' (भरद्वाज। २-१०६)। 'साथ लागि मुनि शिष्य बोलाए।' 'सकल कहिं मगु दीख हमारा। मुनि बटु चारि संग तब तीन्हें।' (२) 'सहज सरल सुनि रघुवर बानी। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी।। २-१२६-६।' से 'पूछेहु मोहिं कि रहों कहँ "॥ जहँ न होंहु तहँ देहु कि तुम्हिं देखावों ठाउँ। १२७।' तक। 'सुनहु राम अब कहउँ निकेता। जहाँ बसहु सिय लघन समेता।। २-१२८-३।' से 'जाहि न चाहिय कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु। "राउक निजगेहु। १३१।' तक। (३) 'मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी। पूछेहु नाथ मोहि का जानी।।' से 'संतत दासन्ह देहु बड़ाई। तातें मोहि पूछेहु रघुराई' तक। जिसे 'पथ' में सुजान कहा उसने पथका ऐश्वर्यमें उत्तर दिया, जो राम-अयन बनानेमें निपुण है उसने स्थानका ऐश्वर्यमय उत्तर दिया और जो राममंत्र जपमें एवं मंत्रविधानमें निपुण है उसने गुप्त रोतिसे मंत्र दिया। मंत्र गुप्त चाहिए वैसे ही यहाँ गुप्त उत्तर है।

उपिर तरु बिसाल तव माया। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया॥ ६॥ जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बसिंह न जानिह आना॥ ७॥ ते फल भच्छक कठिन कराला। तव भय डरत सदा सोउ काला॥ ८॥ ते तुम्ह सकल लोकपित साई। पूँछेड्ड मोहि मनुज की नाई॥ ९॥

अर्थ — आपकी विशाल माया गूलरके वृत्तके समान है, अनेक ब्रह्माण्डसमूह उसके फल हैं ॥६॥ चर-अचर सभी जीव (गूलरफत्तके भीतरके) छोटे-छोटे जीवोंके समान हैं जो (ब्रह्माण्डरूपी फलके भीतर वसते हैं और उसके वाहर और भी कोई वस्तु है यह कुछ नहीं जानते ॥७॥ उन फलोंका खानेवाला कठिन भयंकर काल है। वह काल भी सदा आपके भयसे उरता रहता है ॥८॥ वे ही आप समत्त लोकपालोंके आमी होकर मुक्तसे मनुष्यकी तरह पूछ रहे हैं कि मन्त्र वताओ ॥६॥

दिप्यग्री—१ जो कहा था कि 'जानों महिमा कछुक' वह इन चौपाइयोंमें कही गई। यह 'कछुक' है। इन वचनोंसे जनाते हैं कि आप माया, ब्रह्माएड और काल तीनों के पित हैं। यथा 'सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु वल विरचित माया। ४-२१-४।'। 'तव माया' कहकर मायापित होना जनाया, 'ते सुम्ह सकल लोकपित साई' से ब्रह्माएडोंके स्वामी होना कहा और 'तव मय डरत सदा सोड काला' से कालके भी नियन्ता स्वामी जनाया।

२—'ते फल भच्छक कठिन कराला ।०० काला' इति । (क) काल कठिन कराल है । समस्त ब्रह्माएडों के जीवोंको खा जाता है, उसे द्या नहीं ज्ञाती ऐसा कठिन कठोर निर्देशों है ज्ञार उसका ऐसा भारी रूप है कि ब्रह्माएड इसके पेटमें समाते चले जाते हैं; यही करालता है । (ख) ब्रह्मांडोंकी फलसे उपमा देकर जनाया कि काल ब्रह्माएडोंको मच्चण कर लेता है, समूचाका समूचा; कुछ यह नहीं कि जीवोंको ही खाले, ब्रह्माएड वने रह जायें । ब्रह्माएडोंका भी नाश हो जाता है । (ग) 'तव भय उरत सदा सोड काला', यथा—'जाके डर ज्ञात काल डेराई । जो सुर असुर चराचर खाई । ४-२२ ।' पुनः, भाव कि काल भी ज्ञापका रख़ देखकर काम करता रहता है, विना ज्ञापकी ब्राह्माके नहीं खा सकता, चाहे भूखा भला ही रह जाय । यथा 'काल विलोकत ईस रखः'' (दोह्मवली ४०४), 'भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्वावि । कठ० २।३।३ ।' अर्थात् इन्हींके भयसे इन्द्र, वायु और मृत्यु (काल ) दोड़-दोड़कर अपना-अपना कार्य कर रहे हैं । पुनः, (घ) जिन ब्रह्माएडोंकी आयु पूरी हुई वे ही पके हुए फल हें, उन्हींको काल खाता है । गूलरका युच माया है । यह युच्हपी माया बनी रहती है, सब ब्रह्मांडरूपी फलोंके नष्ट होनेपर पुनः फलेगी । यथा 'विधिश्रपंच अस अचल अनादी । २-२८-१ ६ ।', 'अव्यक्तमूलमनादि तरुं ' । पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटपः' । ७०१३।'

प० प० प० प०—'ऊमिर तरः ''काला' इति । भाव कि-१ आप मुक्तको बहुत ज्ञानी, सर्वज्ञ, त्रिकालज्ञ, समर्थ इत्यादि समक्तते हैं पर मेरा ज्ञान और मेरी शक्ति तो गूलरके फल के समान अत्यन्त क्षुद्र ही है। २ आप उन मुनिद्रोही राज्ञसोंको मारनेका साधन पृछते हैं। उन निशाचरोंको शक्ति ही कितनी ? अखिल अनन्त ब्रह्मांडोंका ब्रास करनेवाला काल भी आपसे उरता है, समस्त निशाचर मिलकर एक ब्रह्मांडके एक ख्रुद्र विभागके वरावर भी तो न होंगे।

टिप्पणी—३ 'सकत लोकपित साई' इति । अनेक ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांडमें ब्रह्मा विष्णु महेश इन्द्र श्रादि हैं । यथा 'लोक-लोक प्रति भिन्न विधाता । भिन्न विष्तु सिव मनु दिसि त्राता । ७.८१।' इन सबके स्वामी एवं शासनकर्त्ता आप ही हैं ।

४ खरी—माया जड़ है; अतएव जड़ वृत्तकी डपमा दी, यथा 'जासु सत्यता ते जड़ माया'। वृत्तसे फज उत्पन्न होता है वैसे ही मायासे नह्याएड, यथा 'सुनु रावन नह्यांड निकाया। पाइ जासु वल-विरचित माया। ४-२१।', 'जव निमेप महु भुवन निकाया। रचे जासु अनुसासन माया। १-२२।' वृत्तमें फल अनेक हैं, वैसे ही यहाँ नह्याएड निकाया हैं। यहाँ यथासंख्य अलंकार है। अथवा, अनेक फलोंका निकाय अर्थात् घोषा, गुच्छ वा घोद है। 'मनुज की नाई'—भाव कि ऐसा तो मनुष्य पूछा करते हैं। इस तरह पूछकर मुक्ते मोहमें न डालिए।

यह दर मांगों कृपानिकेता। वसहु हृद्य श्री श्रनुज समेता।।१०॥

श्रविरत्त भगति विरित सतसंगा। चरन सरोघ्ह मीति श्रमंगा।।११॥ जद्यपि ब्रह्म अखंड श्रनंता। श्रनुभवगम्य भनिहं जेहि संता।।१२॥ श्रम तव रूप वखानौं जानौं। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रित मानौं।।१३॥

अर्थ—हे कृपाके धाम ! यह वर माँगता हूँ कि मेरे हृद्यमें आप श्रीसीतालदमण सहित वास कीजिए । ॥१०॥ अविरल भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरणकमलोंकी अटल प्रीति मेरे हृद्यमें बसे ॥११॥ यद्यपि आप अखरह, अनन्त ब्रह्म हैं जो अनुभवसे ही प्राप्त होते या जाने जाते हैं और जिनका सन्त भजन करते हैं ॥१२॥ ऐसा आपका रूप वखान करता और जानता हूँ, तो भी लौट लौटकर आपके इस संगुण

बह्मरूपमें प्रेम करता हूँ और करूँ ॥१३॥

दिप्पणी—१ 'यह वर मागों कृपानिकेता। वसहु००' इति। (क) महिमा वा प्रभाव तो ब्रह्मरूपका वर्णन किया और माँगी भिक्त। इसीपर कहते हैं कि 'जद्यिप ब्रह्म००'। (ख) यहाँ अभी वीचमें वर माँग-नेका कोई मौका नहीं था क्योंकि प्रभुने तो मन्त्र पूछा है और ये उत्तरमें मिहमा कह रहे हैं। बीचमें वरका क्या मौका ? इसके विषयमें पूर्व कह आए हैं कि प्रशन अममें डालनेवाला है क्योंकि परमेश्वर होकर मनुष्यकी तरह प्रशन कर रहे हैं। अतः, 'छपानिकेत' सम्बोधन करके वर माँगा कि तीनों हमारे हृदयमें विसए, वसनेसे फिर हमें मोह वा अमका भय न रहेगा, यथा—'भरत हृदय सिय राम निवासू। तहं कि तिभिर जहं भानु प्रकासू'। [स्वामी प्रज्ञानानंदजीके मतसे छपानिकेता का भाव यह है कि आपकी छपा तो इस दासपर हो ही गई है इसीसे आप मुक्ते बड़ाई देनेके लिए मेरे इस निकेत में पधारे हैं ]।

नोट—१ 'श्रविरल भगित ''' इति । स्वामी प्रज्ञानानन्दजी लिखते हैं कि श्रविरलभिनत्का अर्थ तो 'दृढ़ श्रनपायिनी प्रेमलच्चण भिन्त' होता है। तथापि इसी पंक्तिमें 'चरन सरोहह प्रीति श्रभंगा' भी कहा है जो प्रेमलच्चणा भिन्तिका बोधक है। श्रतः पुनहिन्त दोषसे बचनेके लिये 'श्रविरल भिन्त' का अर्थ 'निरन्तर श्रखण्ड तैलधारावत भजन' लेना डिचत होगा। भिन्त भजनका पर्याय भी है, यथा 'राम भजत सोइ मुकुति गोसाई । श्रनइच्छित श्रावै विरिश्चाई। तथा मोच्चसुख सुनु खगराई। रहि न सकइ हिर भगिति विद्दाई। भगित करत विनु जतन प्रयासा। संस्रित मूल श्रविद्या नासा। ७.११६।' पुनः, भिन्ति=साधन भिक्त।

वि० त्रि० का मत है कि "श्रविरत भक्ति = श्रन्तरायरहित भक्ति। यह सब साधनोंका फल है। वैराग्य सब धर्मों का फल है। श्रोर, सत्संग फलसिद्धि है। यथा 'जहँ लिंग साधन वेद बखानी। सब कर फल हिर भगित भवानी। ७। १२५। ७।', 'निज निज कम निरत श्रुति रीती।। एहि कर फल पुनि बिषय विरागा।३।१६।६-७।', 'सत-संगत मुद मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला।१।३।:।' इस भाँति मुनिजीने तीनों फल ही माँगे, फिर भी श्रद्ध प्रेमके लिये प्रार्थना करते हैं। 'प्रीति श्रमंगा' का भाव कि प्रेमका प्रवाह तैलधारावत् श्रविच्छित्र होना चाहिए, बीचमें भंग न हो। भजन तो वैरभावसे भी होता है, पर मुनिजीको वैसा भजन रुचिकर नहीं, क्योंकि उससे जाड़ेमें गंगास्नानकी भाँति इस लोकमें श्रानन्द नहीं मिलता। श्रतएव प्रेमभावसे भजन चाहते हैं। श्रथवा, श्रविरत्त भक्ति तो निर्गुण रूपकी भी होती है, श्रतः 'चरन सरोरहः'' से स्पष्ट कर दिया कि मैं सगुणरूपकी भक्ति चाहता हूँ।

२ 'विरित सतसंगा' इति । 'विरित चर्म असि ज्ञान' उत्तरकांडमें कहा है । वैराग्य-विहीन ज्ञान पंगु और ज्ञान-विहीन वेराग्य अंधा होता है । इसीसे दोनोंका सहवास आवश्यक है । सतसंग से हिरकथा- अवराका लाभ होता है जिससे मोहका नाश होकर ज्ञानकी प्राप्ति होती है । वैराग्य और ज्ञानसे मद्मोहादि शतुओंका विनाश होनेपर जो विजय प्राप्त होती है वह है हिरमिक्त । एकके विना दूसरेका कुछ मूल्य नहीं । इसी लिये मुनि भजन, वैराग्य, ज्ञान और ज्ञानोत्तरा मिक्त—श्रीरामचरण सरोरुह प्रीति—सभी की याचना एक साथ कर रहे हैं । (प० प० प०)।

श्रीसनकादिक मुनिजी रामकथा श्रवण करनेके लिये अगस्त्यजीके पास जाया करते थे, यथा 'तहाँ रहे सनकादि भवानी। जह घट संभव मुनिबर ज्ञानी।। रामकथा मुनिबर बहु बरनी। ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी। ७. ३२।' और यहाँ अगस्त्यजी स्वयं कह रहे हैं कि 'अस तव रूप बखानों जानों। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रित मानों।'—इससे सिद्ध होता है कि भगवद्गक्त सदैव भक्तिमें अतृप्तसे ही रहते हैं। वे मायाका बल भली भाँति जानते हैं और इसके फंदे में पड़ न जायँ इस हेतु से वे सर्वदा सजग रहते हैं। एक बार भगवान के मुखारविन्दसे वरकी प्राप्ति हो जानेपर फिर मायाका चक्र नहीं चलेगा, क्योंकि 'सो माया प्रभु सों भय भाषे'; इसी श्रद्धासे मुनि यहाँ वर माँग रहे हैं।

नोट-- ३ 'चरन सरोरुह प्रीति अभंगा' इति । भाव कि भौंरा एकको छोड़, दूसरेसे तीसरे इत्यादिपर प्रेम करता है, मेरे प्रेममें ऐसा व्यभिचार न पैदा हो जाय, मेरी आपके चरणोंमें अव्यभिचारिणी अखंड

प्रीति हो, यह 'त्रभंगा' शब्दसे सूचित किया।

४ 'जद्यपि बहा आवंड आनंता।''' इति। (क) ब्रह्म=आत्यन्त बृहत् आर्थात् व्यापक। 'ब्रह्म' से वस्तुतः अपिरिच्छन्न, 'अवंड' से देशतः अपिरिच्छन्न, 'अनंत' से कालतः अपिरिच्छन्न जनाया। 'अनुभवगम्य' अर्थात् स्वसंवेद्य है। (वि. त्रि.)। ब्रह्म अनुभवगम्य है, स्वसंवेद्य है। वह भिन्न भावसे जाना नहीं जाता। 'अनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा। भा० १०।१४।६।" जो केवल स्वानुभवगम्य है, उसका भजन संत कैसे कर सकते हैं हस शंकाका समाधान यह है कि यहाँ अन्तः करण्की वृत्तिको तदाकार-ब्रह्माकार करनेकी अवस्थिति ही भजन है। (हदयमें प्रमुका साचात्कार करना भजन है)। सगुण्में प्रीति इसिलये कि श्रीमुखवचन है कि 'मोहि भगत प्रिय संतत', 'दुहुँ कहुँ काम क्रोध रिपु आहीं।', 'जनहिं मोर बल निज बल ताही।'—'अस विचारि पंडित मोहि भजहीं। पाएह ज्ञान भगित नहिं तजहीं। ३।४२।' (प. प. प्र.)।

टिप्पणी-२ (क) 'अस तव रूप बखानों जानों 100'। अर्थात् ऐसा आपका रूप है, इस प्रकार मैं बखान करता और जानता हूँ; इसीसे आपसे बखान किया, रही मेरी शिति सो तो सगुगुरूपमें ही है। 'फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रित मानौं क्योंकि 'जेहि सुख लागि पुरारि श्रसुभ वेष कृत सिव सुखद । श्रवधपुरी नर नारि तेहि सुख महुँ संतत मगन । सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहु लहेउ । ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्म सुखिहं सज्जन सुमति। ७-८८।' (ख) 'बखानों' यह बाहरका ऊपरी त्राचरण कहा त्रीर 'जानों' यह भीतर का कहा। अर्थात् यही नहीं कि ऊपरसे बनाकर कहता हूँ ऐसी अन्तः करणमें प्रतीति भी है। ऐसा ही वेद-स्ततिमें वेदोंने कहा है —'जे ब्रह्म अजमद्वेतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ।। करनायतन प्रमु सद्गुनाकर देव यह वर माँगहीं । मन बचन कर्म विकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं ।। ७।१३।' (ग) [ दूसरा अर्थ इस प्रकार एक खरें में है—िक 'मुक्ते यह भी वर दीजिए कि आपका ऐसा स्वरूप जानता रहूँ और बखान भी करूँ तो भी सगुण हीमें मेरा प्रेम रहे।' 'किरि किरि' के दोनों अर्थ लगते हैं — लौट लौटकर एवं पुनः पुनः । रा० प० कार कहते हैं कि 'फिरि फिरि सगुन बहा रित मानों' से सिद्ध हुआ कि निर्गुणका रस सगुण है, कर्मादि आंकुर हैं, और छिलका गुठलीके स्थान निर्गुण हुआ। 'फिरि फिरि' अर्थात् जन्म जन्ममें सगुण ब्रह्ममें प्रीति मानूँ। (घ) अ० रा० में श्रीमुती दण्जिके वचन कुछ इसी प्रकारके हैं। यथा 'जानन्तु राम तव रूपमशेषदेशका ला दुपिधिरहितं घनचित्प्रकाशम्। प्रत्यव्यतोऽद्य मम गोचरमेतदेव रूपं विभात हृदये न परं विकाङ्चे । ३।२।३४। ; अर्थात् हे श्रीरामजी ! जो लोग आपके स्वरूपको देशकाल त्रादि समस्त उपाधियोंसे रहित श्रौर चिद्घन प्रकाशस्वरूप जानते हैं; वे भले ही वैसा जानें; किन्तु मेरे हृदयमें तो, त्राज जो प्रत्यचलपसे मुभे दिखाई दे रहा है, यही रूप भासमान होता रहे, इसके श्रतिरिक्त मुभे श्रीर किसी रूपकी इच्छा नहीं है।]

वि॰ त्रि॰—'बख़ानों जानों' इति । भाव कि वर्णन तो परोत्त ज्ञानवाले भी किया करते हैं, पर उन्हें अनुभव नहीं है और मुक्ते अनुभव भी है अर्थात् अपरोत्त ज्ञान भी है । 'फिरि फिरि' अर्थात् फिर भी उस

श्रनुभवसे बारबार हटकर सगुगारूपमें प्रीति करता हूँ; यथा 'सुनि गुनगान समाधि बिसारी। सादर सुनहिं परम श्रिधकारी।'; क्योंकि प्रभुमें गुगा ही ऐसे हैं।

संतत दासन्ह देहु बड़ाई। तार्ते मोहि पूंछेहु रघुराई।।१४॥ है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचवटी तेहि नाऊँ॥१५॥ दंडक बन पुनीत प्रभु करहू। उग्र साप म्रुनिवर कर हरहू॥१६॥ बास करहु तहँ रघुकुत्तराया। कीजै सकत म्रुनिन्ह पर दाया॥१७॥

अर्थ — आप सदा सेवकोंको बड़ाई देते आए हैं, इसीसे, हे रघुराई! आपने मुमसे पूछा है ॥१४॥ हे प्रभो ! एक परम रमणीय और पवित्र स्थान है, उसका पंचवटी नाम है ॥१४॥ हे प्रभो ! दएडकवनको पवित्र कीजिए, मुनिवरके शापका उद्धार कीजिए ॥१६॥ हे रघुकुलराज ! आप वहाँ निवास करें और समस्त

मुनियोंपर दया करें ॥१७॥

नोट—१ 'दंडकवन' श्रोर उप्र शाप को कथा बालकांड दोहा २४ (७) में दी जा चुकी है। पंचवटी- का वर्णन श्रीहनुमन्नाटकमें बड़ा सुन्दर है—'एवा पञ्चवटी रघूत्तमछुटी यत्रास्ति पञ्चावटी, पान्थस्यैकघटी प्रस्कृततटी संश्लेषिमत्ती वटी, गोदा यत्र नटी तरंगिततटी कल्लोलच्चन्तपुटी, दिव्यामोदछुटी भवाव्धिश्लेटी भूतिक्रयादुष्कुटी ।।२२।।' (श्रंक ३)। श्रार्थात् लद्मगाजी कहते हैं कि हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्रीरामजी! जहाँ वटके पाँच वृत्त हैं। इन पाँचों के मूलमें पाँच सरस्वती छुंड हैं श्रीर पिथकों की एक ही घटी (चट्टी), शोभायमान तटोंवाली, खीपुत्रों के निश्चयको दूर करने को श्रीष्ठिष्ठप श्रीर जिसके समीप तरंगों वाले किनारों- से युक्त, कल्लोलोंसे शब्दायमान जल निकलने के मार्गवाली तथा मनोहर सुगंधिकी एक छटी श्रीर संसार सागरको नौका रूप, मनुख्योंकी सामान्य कियाश्रोंसे दुष्प्राप्य, गोदावरी नर्तकी रूप हैं। ऐसे स्थानमें यहाँ यह पंचवटी है। यहाँ छटी कीजिए। दूसरा श्रर्थ—पंचतत्त्वोंकी नाशक (=मोचदात्र), जहाँ रूपरसादिकी निवृत्ति हो जाती है, सुमुक्षुके लिए एक विश्रामका स्थान श्रीर जहाँ समिधा तथा कुशाश्रोंसे युक्त स्रीपुत्रादिकों- के संचयको दूर करनेमें वज्रस्वरूप, प्राणियोंको मोहादिसे निकालनेवाली, देवताश्रोंके श्रमण करनेसे शब्दा- यमान कुंजोंवाली तथा स्वाभाविक वासनाश्रोंको दूर करनेवाली भवसागरके लिए नौकारूप, प्राणियोंकी सामान्य कियाश्रोंसे दुष्प्राप्य श्रीर मुनियोंकी समा ऐसी यह पंचवटी है; यहाँ कुटी की जाय।—( व्रजरत-भटाचार्थकत टीका)।

नोट—२ 'पंचवटी'। यह स्थान गोदावरीतटपर नासिकके पास है और अगस्यजीके आश्रमसे = कोसपर है। यह बड़ा रमणीय स्थान है। प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि "अगस्याश्रम अहमदनगर जिलाके पश्चिम दिशाकी सीमापर सह्याद्रि पर्वतमें अकोला ताल्लुकदारीके पास ही है। इसके समीप एक निर्मल जल बहनेवाला नाला है। आश्रममें निर्मल जलके दो कुण्ड हैं। यह स्थान अब नाथपन्थी साधुओं के क्लेमें है। नासिकसे मोटरमार्गसे लगभग ४०-४४ मीलपर है। अगस्याश्रम अब भी पावन और मनोहर है। पञ्चवटीकी मनोहरतापर किलका प्रभाव अन्य स्थानोंकी अपेत्रा बहुत कम पड़ा है। चारों तरफ वन है। वाल्मीकिजी ने जिस मधुक वनका उल्लेख किया है वे महुएके वृत्त भी उधर भरपूर हैं। वाल्मी० ३।१२ में अगस्याश्रम का जो वर्णन है उससे सिद्ध होता है कि उनके आश्रममें अगिनशालाके अतिरिक्त बहा, विष्णु, रुद्र, भग, धाता, विधाता, महेन्द्र, विवस्वान, कुवेर, वायु, वरुण, गायत्री, अष्ट वसु, नागराज, गरुड़, कार्तिकेय और धर्म, इन देवताओंके पृथक पृथक स्थान थे जिनकी पूजा नित्य नियमित क्रपसे होती थी।' वाल्मीकिजी लिखते हैं कि मुनिने प्रमुसे कहा कि जो आपका अभिशय है वह वहाँ पूरा होगा, वहाँ रहकर आप तपस्वियोंकी रच्चा करें। 'अपि चात्र वसन राम तापसान्पालयिष्यसि। ३०१३०२३।', वही भाव यहाँ 'कीजे सकल मुनिन्ह पर दाया' का है। खरेंमें लिखा है कि यहाँ पंचोंका वट है अतः इसका पंचवटी नाम है। पर यदि

पाँच वटके वृत्तके कारण यह नाम हुआ हो तो विशेष संगत होगा। पंचवटोंका होना हनुमन्नाटकके उद्ध-रणसे स्पष्ट है।

पु० रा० कु०—१ (क) 'संतत दासन्ह देहु बड़ाई...' यह अपने ही प्रश्न 'पूछेहु मोहि नाथ का जानी' का स्वयं उत्तर दे रहे हें । युनि अभी तक ऐश्वर्यत्रोधक शक्त्रोंका ही प्रयोग करते आए । अव रघुराई शक्त्र देकर वताते हें कि सर्वश्वर, सर्वज्ञ परमात्मा होनेपर भी आपका स्वभाव हे 'सन्तत' दासोंको बड़ाई देना।'' इस स्वभावने आपको रघुराज्ञ वननेपर भी नहीं छोड़ा । [प्रभुके मंत्र पूछनेपर हठात गुरुकी भाँति उपदेश करने वैठना घृष्टता है और कुछ न कहना आज्ञानभंग है, अतः भूमिका पूर्वक उत्तर देते हैं । (वि. त्रि. )। प० प० प० का मत है कि श्रीरामजीने मुनिके 'पूँ छेहु नाथ मोहि का जानी' इस प्रश्नका उत्तर नहीं दिया; अतः स्वयं मुनिने उसका उत्तर दिया कि 'स्तत दासन्ह देहु बड़ाई । ताते मोहिं पृछेहु रघुराई ।'; पर मेरी समभमें यह प्रश्न उत्तर पानेके लिये किया ही नहीं गया, मुनि कभी यह आशा नहीं कर सकते थे कि प्रभु इसका उत्तर हेंगे, दूसरे मुनिका वाक्य पूरा नहीं हुआ है, वे प्रश्नके साथ-साथ और भी सब कहते चले जा रहे हैं और यह भी जानते हैं कि क्यों इस तरह पूछ रहे हैं—'जस काछिय तस चहिय नाचा']। (ख) 'हे प्रमु परम मनोहर ठाऊँ। पावन…' इति । मनोहरसे श्रृंगारयुक्त और पावनसे शान्त सूचित किया। [पंच- वटीको परम मनोहर ठाऊँ। पावन कहकर जनाया कि वह आपके निवासयोग्य है । ऋपि, मुनि ऐसे ही आश्रमों स्थानोंमें रहते हैं। यथा 'भरद्वाज आश्रम श्रति पावन। परम रस्य मुनिवर मन भावन। ११४४६।' (रस्य मन भावन। ११४४६।' (वाल्मीकिआश्रम)। युचि = पावन। मुन्दर = मनोहर। और श्रीरामजी इस समय 'मनिव्रत-वेष-ऋहार' में हैं ही। अतः ऐसा स्थान वताया। स्थान यहि मनोहर न हुआ तो साधनके कछोंसे मन ऊव जायगा और यदि पावन न हुआ तो वहाँ चित्त एकात्र नहीं रह सकेगा। इसिलये जो स्थान पावन श्रीर मनोहर होता है वहीं मुनि आश्रम बनाते हैं ]। (ग) 'दर्र कवन पुनीत प्रभु करहू।। वास करहु तहुँ निवास करनेसे ही वह पवित्र होगा और मुनियोंका भय मिटेगा, आपको छुछ उपाय इन वातोंके लिये नहीं करना होगा। निवासमात्रसे दोनों लाम लोगोंको प्रप्ता होती, यथा 'जब ते राम कीन्ह तहुँ बासा। मुखी भए मुनि बीती त्रासा। 'जब ते राम कीन्ह तहुँ बासा। मुखी भए मुनि बीती त्रासा। 'श्रिर हो

२ मुनियोंपर द्या करनेको कहते हें, इसीसे 'रघुकुलराया' पद दिया। राजाका धर्म है कि दुष्टोंसे बाह्यणोंकी रचा करें। [ रघुकुल बड़ा दयालु कुल है और आप उसके भी राजा हैं, अतः मानसमें अधिकांश स्थलोंपर 'रघुराया' के साथ 'दाया' तथा 'दाया' के साथ 'रघुराया' का प्रयोग किया गया है। यथा 'तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्ह विप्रन्ह पर दाया॥', 'अस्थि समूह देखि रघुराया। पूछा मुनिन्ह लागि अति दाया।', 'जामवंत कह सुनु रघुराया। जापर नाथ करहु तुम दाया॥', 'हा जगदेक बीर रघुराया। केहि अपराध विसारेह दाया॥', 'अब पद देखि कुसल रघुराया। जों तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया।', 'सोइ कोसलाधीस रघुराया। आयेउ करन तोहि पर दाया।', 'दीन-वंधु दयाल रघुराया। देव कीन्हि देवन्ह पर दाया।' इत्यादि। (शीभैरवानंद रामायणी 'व्यापक' जी) ] दंडकवन पावन करनेमें 'प्रभु' पद दिया। अर्थात पावन करनेका सामार्थ्य आपको है, चरणके रपर्श-मात्रसे वह पिवत्र हो जायगा। यह ऐश्वर्यवाचक संबोधन है। रघुकुलराया माधुर्यसूचक है। [पंजाबीजी कहते हैं कि मुनिका आशय यह है कि आप समर्थ हैं, आश्रममें वसनेसे सब सुपास है पर आपका कार्य्य न होगा, क्योंकि यहाँ हमारे भयसे राचस नहीं आते। दूसरे यहाँ नियाससे अन्य ऋषि दूपण देंगे कि बड़े बड़ेके ही यहाँ ठहरते हैं, हम गरीब हैं, इससे हमारे यहाँ न रहे और वहाँ वास करनेसे दोप भी न देंगे]।

३ (क) श्रीरामचन्द्रजीने कहा था कि अब वह मंत्र बताइये जिससे मुनि-द्रोहीको मैं मार्हें। इसका उत्तर मुनिने गम्भीरतापूर्वक दिया कि पंचवटीमें वास कीजिए, इससे सब बातोंका निर्वाह,होगा। आप अधर्म

से बचे रहेंगे। वहाँके वाससे रान्तसोंसे विरोध होगा, तब वे आप ही मारे जायँगे। 'जेहि प्रकार मारों' इस बातका उत्तर भी हो गया। श्रीरामजीको अपराध न होगा, वहाँपर मुनिद्रोही स्वयं इनका अपराध करेंगे तब मारे जायँगे—'बिनु अपराध प्रभु हतिहं न कांहू'। (ख) इस उत्तरमें मुनिकी साधुता भी वनी रही और मंत्र देना भी हो गया। सन्त किसीको वध करनेको अपने मुखसे नहीं कहते और पंचवटीका निवास स्वयं निशाचरवधका उपाय हो जायगा।

नोट—३ 'उप्र साप मुनिबर कर' इति । जो पहली कथा हमने बालकांडमें दी है, वह 'श्रीगुरुचरित्र' (मराठी) में है पर वह भी अधूरी है ऐसा प्र० स्वामीजी कहते हैं । वे लिखते हैं कि 'मुनियोंने गोहत्याका पाप लगाया और कहा कि जब तुम गंगाजीको यहाँ लाओगे तब पापमुक्त हो जाओगे, गौतमऋषि भी उनको शाप देकर ब्रह्मिगिरिपर घोर तपस्या करने लगे और भगवान् शंकरको प्रसन्न करके वर प्राप्त किया । श्रीशंकरजीने ब्रह्मिगिरिपर अपनी जटायें पटक दीं जिससे गंगाजी वहाँ गोदावरीक्षपमें प्रकट हो गई'। ब्रह्मिगिरि इयम्बकेश्वरके पास है।'

प० प० प्र०—'इस विभागमें श्रीकुंभजकृत स्तुति है। यह बारहवीं स्तुति है। श्रीर बारहवाँ नत्तत्र उत्तरा फालगुनी है। इसमें दो तारे हैं। इस नन्त्रका श्राकार स्वतंत्र नहीं है। पूर्वा फालगुनी के दो तारे श्रीर उत्तरा फालगुनी के दो तारे, इन चारों के मेलसे उसका श्राकार शय्याका-सा है। यथा 'रत्नप्रभा' नन्त्रप्रकरणे 'द्वन्द्वद्वयेनोत्तरयोस्तु शय्या'। दो से शय्या कैसे बनेगी ? इस स्तुतिमें 'निगु ण ब्रह्मका ज्ञान' श्रीर 'सगुण ब्रह्म रित' ये दो तारे हैं।

इस स्तुतिमें माया, माया जिनत विश्व और उसके निवासियोंको च्राणभंगुर बताकर फल्गुत्व बताया, इससे यह फाल्गुनी नच्न हो गई। उत्तरा फाल्गुनी कैसे ? इस तरह कि सुतीद्याजीकी स्तुति पूर्वा फाल्गुनी है। इसमें विश्वका पूर्व रूप जो निगु ण ब्रह्म है इसकी कीमत नहीं रखी। पूर्व रूपको फल्गुत्व दिया, इससे यह स्तुति पूर्व फाल्गुनी हुई।

श्रीसुतीच्या श्रीर श्रीत्रगस्यजी शिष्य गुरु हैं। (श्रतः दो होते हुये भी दोनोंमें सिद्धांतका) ऐवय है। जैसे पूर्व श्रीर उत्तरा दोनों मिलकर एक त्राकार शय्या-खट्वासा बताया है।

पूर्वा फाल्गुनीकी देवता 'भग' है। सुतीच्एाजीको तो भगवान्ने सभी भगों ऐश्वर्योंका सार 'श्रविरल भगति विरति विज्ञाना। होहु सकल गुन ज्ञान निधाना।' ही दे दिया। भगवान्ने भुशुरुडीजीसे कहा है सब सुख खानि भगति तैं मांगी। नहिं कोड तोहि समान बड़भागी।'

उत्तरा फाल्गुनीकी देवता अर्थमा है। उसका साम्य स्तुतिमें इस प्रकार है कि, अर्थमा— सूर्य तथा वितृदेवत । रामचन्द्ररूपी सूर्यको अगस्यरूपी अर्थमा (पितृदेवत) ने निशाचरतमविनाशार्थ पंचवटीमें जानेकी प्रेरणा दे दी। अर्थमाका व्युत्पत्यर्थ है 'प्रेरक'। 'कुंभज लोभ उद्धि अपार के' यह कुंभजकृत स्तुतिकी फलश्रुति है।'

नोट—४ वि. त्रि. लिखते हैं कि जैसे दिनभर घूमफिरकर मनुष्य शञ्यामें ही विश्राम करता है, इसी भाँति निराधार निर्मुणमें घूम-घामकर शञ्याकी भाँति सगुणमें ही रित होती है; यथा 'अस तब रूप बखानों जानों। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रित मानों'। इस तरह आकार शञ्याका साम्य है। इस स्तुतिकी फलश्रुतिमें प्रन्थकारने 'कुंभज' शब्द देकर स्पष्ट कर दिया कि यह अगस्त्यकी स्तुति है, उन्हींकी भाँति अपार लोभको सोख लेती है, यथा 'कुंभज लोभ उद्धि अपार के'। जिसे यह भावना हो गई कि इस ब्रह्मांडमें हम गूलरफलके जन्तुकी भाँति रहते हैं, कुछ जानते नहीं, उसमें लोभकी भावना रह नहीं सकती।

# 'दं डक्वनपावनता—गीधमैत्री—पंचवटी वास' प्रकरण चले राम मुनि आयस पाई। तुरतिह पंचवटी निश्रराई।।१८॥ दो०—गीधराज सैंं मेंट भइ वहु विधि प्रीति वढ़ाइ\*। गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्नग्रह छाइ।।१३॥

शब्दार्थ—नित्रराना = निकट पहुँचना, पास होना, पास त्राना या जाना। यथा 'रिष्यमूक पर्वत नित्रराया। (४.१.१)'।

अर्थ—मुनिकी आज्ञा पाकर रामचन्द्रजी चले। तुरत ही पंचवटीके पास पहुँच गए।।१न।। गृद्ध्रराज-से भेंट हुई। वहुत तरहसे प्रेमको वड़ाकर प्रभु गोदावरीके पास पर्णशाला छाकर रहे।।१३॥

दिष्पणी—१ 'चले राम मुनि आयसु पाई''' इति । 'एवमस्तु करि रमा निवासा । हरिष चले कुंभजिरिष पासा' उपक्रम है और 'चले राम मुनि आयसु पाई' उपसंहार । ११ (२) से १३ (१७) तक अगस्य-सरसंग-प्रकरण रहा । श्रीसुतीहणजीके आश्रमसे चलनेपर 'हरिष चले' कहा, पर जव महर्षि अगस्यजीके यहाँ आये तव वैठ गए थे, यथा 'आसन पर वैठारे आनी' । अतः अब पुनः चलना कहा ।

नोट—१ वालमीकिजी लिखते हैं कि पंचवटीके रास्तेमें एक विशालकाय पराक्रमी गृद्धको देखकर उसे राज्ञस सममकर उससे उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो ? वह बहुत मधुर वाणीसे वोला 'वत्स ! मुमे अपने पिताका मित्र जानों'।—'उवाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः। ३.१४.३।' पहले ही उसने इन्हें 'वत्स !' सम्बोधन किया और पिताका मित्र अपनेको कहा, अतएव प्रभुने विना कुछ और पूछे प्रथम उसकी पूजा की। भाव-प्राहक प्रभुकी जय! तव उसका नाम इत्यादि पूछे। उसने ब्रह्माकी सृष्टिकी आदिसे कथा कही और कहा कि में अहणका पुत्र हूँ। तुम्हारे यहाँ रहनेसे में सहायक होऊँगा, जैसा तुम चाहते हो। खुम्हारे और लदमणके जानेपर में सीताकी रज्ञा कहँगा। तत्पश्चात् प्रभुने उसका अभिनंदन और आलिंगन किया और वारंवार पितासे मित्रताकी कथा पूछी और सुनी। यथा 'गितुर्हि शुआव सिलत्वमात्मवाझययुषा संकिष्ठतं पुनः पुनः। वाल्मी. ३.१४.३५।'

नोट—२ मा. पी. प्रथम संस्करणमें हमने लिखा था कि (१) 'पद्मपुराणमें मित्रताकी कथा कही जाती है कि एक वार संवत्सर सुनाते हुए विसष्टजीने राजासे कहा कि शिन अपना स्थान छोड़कर अवकी निकलेंगे जिससे १२ वर्ष वर्षा न होगी। राजा गुरुसे उनका मार्ग पूछकर उसी मार्गपर रथपर चढ़कर चले। मार्गमें शिनके मिलनेपर उसकी दृष्टि पड़ते ही राजा गिरे तव जटायुने उनको अपनी पीठपर रोका था।' पं० श्रीकान्तशरणने भी लिखा है कि "पितासे मित्रताकी कथा पद्मपुराणमें कही गई है, जहाँ शिनस्तोत्र भी है।" (लगभग वही है जो सा० पी० में था) "। राजा तो महातेजस्वी थे पर उनका रथ प्राकृत होनेके कारण शिनकी कड़ी दृष्टिसे जल गया। राजा आकाशमार्गमें गिरने लगे। इतनेमें जटायु पहुँचे और राजाको अपनी पीठपर वैठा लिया। तव फिर राजाने घनुषवाण लेकर सामना किया तव शिन हृदयसे उर गये कि ऐसा पराक्रमी तो हमने नहीं देखा। किर उन्होंने राजासे कहा कि हम तुम्हारे पराक्रमसे प्रसन्न हैं, वर माँगो।""—परन्तु पद्मपुराणमें हमें इस प्रसंगमें ऐसी कथा नहीं मिली।

पद्म पु० ड० अ० ३४ में कथा इस प्रकार लिखी है कि एक वारकी वात है कि जब शिन कृत्तिका नच्चित्रके अन्तमें थे तब ज्योतिपियोंने राजा दशरथजीको वताया कि अब शिनश्चर रोहिणी नच्चित्रको भेदकर, (जिसे शक्टभेद भी कहते हैं) जानेवाले हैं जिसका फल देव-दानवको भी भयंकर है और पृथिवीपर तो

<sup>‡</sup> सों—(का०) ॥ 'हडाइ'— (रा० गु० द्वि०, ना० प्र०)। वढाइ—(का०, भा० दा०)।

वारह वर्षका भगंकर दुर्भित्त होना है। यह सुनकर सब लोग व्याकुल हो गये। तब राजाने श्रीविशिष्ठादि नाह्मणोंको बुलवाकर उनसे इसके परिहारका उपाय पूछा। विसष्ठजीने कहा कि यह योग नह्मादिसे भी असाध्य है, इसका परिहार कोई नहीं कर सकता। यह सुनकर राजा परम साहस धारणकर दिव्य रथमें अपने दिव्याहों सहित बैठकर सूर्यके सवा लच्च योजन ऊपर नज्ञमंडलमें गये और वहाँ रोहिणी नच्च के प्रष्टमागमें स्थित होकर उन्होंने शनिको लिच्च करके धनुषपर संहाराह्मको चढ़ाकर आकर्णपर्यन्य खींचा। शिन यह देखकर डर तो गए पर हँसते हुए बोले कि राजन ! तुम्हारा पौरुष, उद्योग और तप सराहनीय है। में तो जिसकी तरफ देख देता हूँ वह देव दैत्य कोई हो भस्म हो जाता है। में तुम्हारे तप और उद्योगसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारो जो इच्छा हो वह वर माँगो। राजाने कहा कि 'जबतक प्रथ्वो, चन्द्र सूर्याद हैं तवतक आप कभी रोहिणीका भेदन न करें।' शनिने 'एवमस्तु' कहा। फिर भी शनिने कहा कि हम बहुत प्रसन्न हैं तुम और वर माँगो तब राजाने कहा कि मैं यही माँगता हूँ कि शकटभेद कभी न कीजिये और बारह वर्ष दुर्भित्त कभी न हो। शनिने यह वर दे दिया। तब दशरथमहाराजने धनुषको रथमें रख दिया और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। (फोक ६ से २० तक। इसके आगे श्लोक ३० तक स्तुति हैं)। स्तोत्र सुनकर शिन प्रसन्त हुए और पुनः वर माँगनेको कहा। राजाने माँगा कि आप किसीको पीड़ा न पहुँचावें। शनिन कहा कि यह वर असंभव है (क्योंकि जीवोंके कर्मानुसार दु:ख-सुख देनेके लिये ही प्रहोंकी नियुक्ति हैं) अतः हम तुमको यह वर देते हैं कि जो तुम्हारी इस स्तुतिको पढ़ेगा वह पीड़ासे मुक्त हो जायगा। और भी विधान पीड़ासे मुक्त होनेके बताए हैं। तीनों वर पाकर राजा पुनः रथपर आहढ़ होकर श्री अयोध्याजीको लौट आए।

इस कथामें कहीं जटायुके सहायक होने आदिकी चर्चा नहीं है।

रंतंद पु॰ प्रभासखण्ड इन ४६ में प्रायः बिल्कुल यही कथा है। उसमें भी जटायुकी सहायताका उन्लेख नहीं है।

वाल्मीकीयके एक संस्कृत टीकाकारने लिखा है कि राजा लोग एक दूसरेसे मित्रता रखते हैं, जैसे रावणने वानरराज बालिसे मित्रता की, श्रीरामजीने सुप्रीवसे मित्रता की। इसी तरह महाराज दशरथकी जटायुसे गृदुधराज होनेसे मित्रता थी।

(२) दूसरी कथा आग्नेय रामायणमें कही जाती है कि कोशस्याजीके साथ विवाहके लिए बारात चली। रावणने विघ्न डाला। जिस नदीसे राजा नावपर जा रहे थे उसमें बाढ़ आई। नाव टूटी, राजा बहते हुए एक टापूपर जा लगे। गुरु विसष्ठ भी साथ थे। उस समय यह चिन्ता हुई कि विचाहका समय निकट है, कोसलपुर कैसे पहुँचें, तब गृद्धराजने उनको पीठपर सवार कर वहाँ पहुँचा दिया था।

प० प० प० प०—'भावार्थ रामायणमें लिखा है कि जब दशरथजी नमुचि-युद्धमें इन्द्रकी सहायता करने गए तब जटायुने नमुचिका शिरस्त्राण उड़ा दिया, उसी समय दशरथजीने बाणसे दैत्यका विनाश किया। इस तरह जटायुने अपनेको दशरथजीका युद्धसखा बताया। श्रीदशरथकी आयु ६० हजार वर्ष की थी और जटायुकी भी। यथा 'षष्टिवर्षसहस्त्राणि मम जातस्य रावणः। बाल्मी० ३।४०।२०।' मनु (जो दशरथ हुए) कश्यपके पौत्र और जटायु भी कश्यपके पौत्र। अथवा कश्यप ही दशरथ हैं और जटायु कश्यपके पौत्र हैं। इत्यादि बहुत प्रकारके नाते बताकर प्रीति बढ़ाई।

नोट—३ 'बहु विधि प्रौति बढ़ाइ' इति । 'बत्स' संबोधनसे प्रोति हुई, फिर उसने अपनेको श्रीदश-रथजीका मित्र कहा, इससे प्रीति चौर बढ़ी । फिर उसने अपनेको कश्यपजीका पौत्र बताया, इससे प्रीति चौर बढ़ी । फिर कहा कि तुम्हारा सहायक रहूँगा और तुम लोगोंकी अनुपस्थितिमें सीताजीकी रज्ञा करूँगा, इससे भी प्रीति बढ़ी । फिर पितासे मित्रताकी कथा सुनकर बढ़ी । यही 'बहु बिधि' है ।

जव ते राय कीन्ह तहँ बासा । सुखी भए मुनि बीती त्रासा ॥१॥

गिरि वन नदी ताल छवि छाए। दिन दिन प्रति अति होहिं सुहाए॥२॥ खग मृग वृंद अनंदित रहहीं। मधुप मधुर गुंजत छवि लहहीं॥३॥ सो वन वर्गन न सक अहिराजा। जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा॥४॥

श्रर्थ—जबसे श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ निवास किया, मुनि सुखी हुए, उनका डर जाता रहा ॥१॥ पर्वत, वन, नदी, तालाव शोभासे पूर्ण हो गए श्रौर प्रति दिन श्रत्यंत सुहावने हो रहे हैं ॥२॥ पची-पशुवृन्द सुखी रहते हैं । भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं ॥३॥ शेषनाग भी उस वनका वर्णन नहीं कर सकते जहाँ रघुवीर श्रीरामजी प्रत्यच विराजमान हैं ॥४॥

टिप्पर्णी—१ (क) मुनिने प्रथम दण्डकारण्य पावन करनेको कहा तव मुनियोंपर दया करनेको,पर यहाँ रामजीके निवास करते ही कविने प्रथम मुनियोंका भय मिटना श्रौर मुखी होना लिखा। कारण कि श्रीराम-जीके मनमें मुनियोंका कार्य्य प्रधान है, वे इसे ही अति आवश्यक सममते हैं, उसकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं. इसीसे मुनियांका सुखी होना ही प्रथम है। (ख) मुनिके 'कीजै सकल मुनिन्ह पर दाया' इस वचनको इस चौपाई, 'जबते राम कीन्ह तहँ वासा । सुखी भए मुनि बीती त्रासा', में चरितार्थ किया है । दूसरी वात जो मुनिने कही थी कि 'दंडक वन पुनीत प्रभु करहू' इसका चरितार्थ अगली चौपाई 'गिरि वन नदी...' में है। वनका सहावन होना कहकर तर्व उनके आश्रित जीवोंका सुख कहा—'खगमृगवृद अनंदित रहहीं...'। (ग) 'खगमृग॰' का भाव कि पत्ती बोलकर, मृग देखकर सुख दिखाते (प्रकट करते) हैं । सब पशु-पत्ती परस्वरका वैर भूल गए, ऋतः सब सुखी हैं। यथा 'सहवासी काँची भपै पुरजन पाक प्रवीन। कालचेप केहि बिधि करहिं तुलसी खग मृग मीन' [ यह जो स्वाभाविक वैर है वह सव जाता रहा ! तेजस्वी अहिंसात्मक पुरुपों महा-त्मात्रोंके आश्रमोंमें पशु-पत्ती आदि सभी जीव अपना पारस्परिक वैर भूल जाते हैं, यह उन महात्माश्रोंकी तपस्या, तेज, प्रताप का फल है। यथा 'खग मृग विपुल कोलाहल करहीं। विरहित वैर मुद्ति मन चरहीं । २.१२४।' (वाल्मीकि त्राश्रम , 'करि केहरि कपि कोल कुरंगा । विगत वैर विचरहिं सव संगा ।२.१३८।' (चित्रकूटमें श्रीरामजीके निवास करनेपर), 'सहज वयर सब जीवन्ह त्यागा। गिरि पर सकल करहिं अनुरागा । १.६६ ।' ( गिरिजाजीके जन्मपर) । इसी तरह सेतुवंध होनेपर सव जलचर वैर भूलकर 'प्रभृहि विलोक्तिं टरिहं न टारे। मन हरिपत सब भए सुखारे। ६.४। ; वैसे ही यहाँ हुआ। ] (घ) 'सो वन वरिन न सक अहिराजा '-कारण न वर्णन कर सकनेका यह कि वे 'दिन दिन प्रति अति होहिं सुहाए'। जो छटा श्राज है वह कल नहीं रहनेकी, श्रतः जो वे श्राज कहेंगे वह कल भूठी हो जायगी। श्रथवा, श्रत्यन्त शोभा है, इससे वर्णन नहीं की जा सकती।

२—'जहाँ प्रगट रवुवीर विराजा' अर्थात् जिनके भजनके प्रभावसे मुनियोंके आश्रमों में पूर्ण शोभा हो रही है, वे स्वयं ही जहाँ प्रत्यच्च विराजमान् होंगे वहाँकी शोभाका फिर कैसे कोई अन्दाजा कर सकता है। अथवा, यहाँ आहिरा त रघुवीर स्पसे प्रगट विराजमान् हैं वे ही लहमण्जी देखकर वर्णन नहीं कर सकते तब और कौन वर्णन करेगा ? [ यहाँ रघुवीर पद दिया क्योंकि यह निशाचरोंका वन है, यहाँसे उनका पराक्रम वीरत्व प्रकट होगा ]।

३—चित्रकूटमें तथा प्रवर्षणिगिरिमें (किष्किन्धामें) देवताओं ने छुटी बनाई थी, यथा 'रमेड राम मन देवन्ह जाना । चले सकल सुरपित परधाना ॥ कोल किरात वेष सब आए । रचे परनतृन सदन सुहाए ॥ २.१३३॥', 'प्रथमिह देवन्ह गिरिगुहा राखेड रुचिर बनाइ । रामक्रपानिधि कछुक दिन बास करिहंगे आह । ४.१२॥' परन्तु यहाँ छुटी नहीं बनाई । क्यों ? उत्तर—(१) खरके भयसे । भय सबको रहा है; यह बात खरदूषणादिके बधपर किने स्पष्ट कही है, यथा 'जब रघुनाथ समर रिपु जीते । सुर नर मुनि सबके भय बीते ॥ २१.१॥' (२) यह उम्र शापसे शापित था । यहाँ पर्णकुटी बनानेमें देवता समर्थ न थे, अतः प्रभुने

स्वयं कुटी छायी। इन्हींके आगमनपर वह स्थान हराभरा हो गया। देवता इसे न तो हराभरा करनेको समर्थ थे और न यहाँ आश्रम वना सकते थे।

दंडकवनपावनता आदि प्रकरण समाप्त हुए। 'पुनि लिख्छमन उपदेश अनुपा'—प्रकरण "श्रीरामगीता" ( मिक्तियोग )

एक वार प्रभु सुख आसीना । लिछमन वचन कहे छलहीना ॥५॥ सुर नर मुनि सचराचर साई । मैं पूछों निज प्रभु की नाई ॥६॥

' श्रर्थ-एक वार प्रमु (श्रीरामचन्द्रजी) सुखसे (परम प्रसन्न) वैठे हुए थे। (ऐसे समय) श्रीलच्म-ग्रजीने छलकपटरहित (सहज सरल स्वभावसे) वचन कहे।। ४॥ हे सुर, नर, मुनि श्रीर चराचरमात्रके स्वामी! मैं निज प्रमुकी तरह श्रापसे पूछता हूँ॥ ६॥

डमा-शिव-संवाद-प्रसंगसे मिलान

- १ एकवार तेहि तर प्रभु गयऊ।
- २ तरु विलोकि उर अति सुख भयऊ । पारवती भल अवसरु जानी ॥
- ३ प्रश्न उमाके सहज सुहाई। छल विहीन०—
- ४ विश्वनाथ
- ४ मम नाथ पुरारी
- ६ 'हरहु नाथ मम मित भ्रमभारी', 'जेहि विधि मोह मिटै-…'
- ७ 'मोहि समुभाइ कहहु वृषकेतू'

एक वार
प्रभु सुख असीना
लाछ्यमन कहे वचन छल हीना
सुर नर मुनि सचराचर साई
में पूछ्ड निज प्रभु की नाई
सोक मोह भ्रम जाइ
मोहि समुमाइ कह्ह, सकल कहह
समुमाइ

नोट—१ (क) 'एक वार' का भाव कि दिन निश्चित नहीं है। पंचवटीमें पहुँचनेके पश्चात् और शूर्पण्लाके आगमनके कुछ पहलेकी यह वात है। विशेष 'एक वार चुनि कुसुम "1२।१।२। देखिए। 'प्रभु' इति। कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु समर्थः = प्रमुः। द्राडकवनका उप्र शाप हरण कर उसे पावन सहावन बनाकर वैठे हें छतः 'प्रभु' कहा। (वि० त्रि०)। मिलान कीजिए 'एक वार तेहि तर प्रभु गयऊ।१.१०६.८।' से। (ख) 'सुख आसीना' इति। भाव कि नित्यिक्रिया कर सावकाश वैठे हैं, कुछ कर या सोच नहीं रहे हैं। एकान्त है, श्रीजनकनिदनीजी भी नहीं हैं। ऐसा ही समय प्रश्नके लिये उपयुक्त है। सुखासनसे वैठे हैं। योगशास्त्रका भी यही अनुशासन है कि 'स्थिरसुखमासनम्।' (वि० त्रि०)।

२ वावा रामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि पूर्व यह कहकर कि 'जब ते राम कीन्ह तहँ वासा। सुखी भए सुनि वीती त्रासा। गिरि बन नदी ताल छिव छाए। ''' तब यह कहते हैं कि 'एक वार प्रभु सुख छासीना।' भाव यह है कि—(क) अपने समान गुण स्वभाववालोंको देखकर सुख होता ही है। यहाँ पाँच परोपकारी पूर्वसे उपस्थित थे ही—सुनि, गिरि, वन, नदी और पृथ्वी (जिनपर ये सब वसे हैं)। यथा 'संत विटप सिरता गिरि घरनी। परिहत हेतु सवन्ह के करनी'। छठे परोपकारी आप पहुँचे ( आपका आविर्भाव, वनवास आदि सब परोपकारहेतु ही है)। अतः 'सुख आसीना' कहा। (ख) अपने आश्रितको सुखी देखकर स्वामीको सुख होता ही है—'वेद धर्म रचक सुरत्राता'। मुनि वेद विहित कर्मधर्मोंका सदा मनन करते और उनके अनुकृत आचरण करते हैं। वे मुनि आपकी शरण पाकर सुखी हुए—'सुखी भये मुनि वीतो त्रासा'। अतः आप भी 'सुखासीन' हैं। (ग) ज्ञानेन्द्रियाँ अपने विषयोंका सुख पाती हैं तब अन्तःकरण सुखी होता हैं। यहाँ गिरि, वन, नदी, ताल, खगमुगवन्द आदि अपने रूपसे नेत्रोंको, पची और भौरे अपनी वोलीसे

शवरेन्द्रियको, नदी और ताज सर्वासे त्वचा और रसनाको और पुष्य सुनान्यसे नासिकाके द्वारा अन्तः-करएको सुल है रहे हैं। क्रतः 'सुल क्रार्सनां कहा। (व) 'सो दन दर्शन न सक ऋहिराजा। जहाँ प्रगट रहुवीर विराजा।' ऐसे शोमायमान वनमें जहाँ टेस्के फुल फुले हैं, सामने नदीकी वारा वह रही है, नयूर केंकिना आदिकी कून हो रही है, कमन जिनगर मर्सिटनेवाने अमर गूँज रहे हैं खिले हैं और अपना प्राणाबार मी साथ हैं: इस शंगार रसकी पराकाष्टावाली दशाको (सुख-क्रासीना कहना ही चाहिये। पुनः, (ङ) सुल कासीनां कहनेका तालर्य यह है कि परसर प्रियाप्रियतमके विपिनविहारका यह अन्तिम दिवस है। वालविक क्रीड़ा नो किसी देशकलमें कदापि न्यून होती ही नहीं वह नित्य एकरस है। प्रकटमें जो दिखाना है वह लीता नात्र है। तेरहवाँ वर्ष व्यतीत होनेको अब केवल तीन ही नास रह गये हैं। वसन्त-पंचमीके प्रधान्के ये चरित्र हैं। श्रीजानकी जीके हरलका समय निकट हैं — असित अटमी फागकी सीता-हरए बलान। [ पुनः माव कि शत्रु नहीं किन्तु मानों सुल ही प्रमुक्ते रूपमें वैठा था। यथा 'सुलसरूप रद्ववंचननि । प० प० प्रव ]।

नोड—१ इ० रा० में मिलता हुआ स्रोक यह है—'एकता लदमयो राममेकान्ते ससुपरियतम्। विनया-वनतो मूचा पप्रच्छ परनेश्वरम् ।३.४.१६ ' मानसके 'एक बार, प्रसु. सुख आसीना, लिखमान बचन कहें और 'बुलहीना' की जगह आर गर्में क्रमशा 'एकदा, परमेशवरम् गर्मे, एकान्ते समुपिसतम्, लक्स्सी पप्रच्छ' श्रीर विनयावनती नृत्या, ये शब्द आये हैं। इस तरह 'सुख आसीना' का मान है कि एकान्तमें प्रसन्न वैठे हुए हैं और 'बुल्हीना' से जनाया कि बहुत नम्रतार्थिक पृक्षा।

४—'तिब्रुमन इचन कहे बहुद्दीना' इति । (ऋ) 'तिब्रिमन' प्यारा नाम है। ये वचपनसे ही प्रमुके चर्रोमें प्रेम करनेवाले हैं, यथा 'वार्राह ते निज हित पित जानी । लिब्रिमन रामचरन रित मानी ।१.१६=।' इससे उनदेशकी पात्रता दिखलाई गई है। (वि० त्रि॰)। (ख) 'छल्हीना' का भाव कि ये प्रश्न जय पाने, परीकृत या अनने दुखिकी चतुरना दिखलानेके लिए नहीं हैं। त्रिमाठीजी लिखते हैं कि यहाँ अहंकारका अहरेव ही बल है। अन्याययुक्त अरन करनेवालका उत्तर देना निषिद्ध है। यथा "नायुः कसिव्यूत्तत् न चस्येन पृच्चतः।' यहाँ 'ब्रह्मन' राक्त्ये सन्तरी जिज्ञासा दिखलाई गई है। 'सनी चहहिं प्रसुद्धके वानी। जो सुन होइ सकल अस हानी। ७.३६.३। वाली वात यहाँ भी है।' चळजी हिस्तते हैं कि 'विना पूछे क्रिर्ड के इक न बत के। अन्यायपूर्वक पूक्रनेवालेकों भी इक्ष न बतावे। यह बचाके लिये शाखीय आदेश है। कोई कहीं जा रहा है, किसी काममें व्यक्त है, चिनित या उत्तेजित है, उत्तर देनेकी मनःस्थितिमें नहीं है. ऐसे समय उससे इन्हें पूजा जाय - यह अन्यायपूर्वक पूजना हुआ। पूजनेमें बृष्टता हो, व्यङ्ग हो. सूत्रमता हो, अकड़ हो, यह मी अन्यायपूर्वक पूजना हुआ। रा० प्र० श० की जिसते हैं कि यहाँ प्ररन् उससे कर रहे हैं कि जिसको तरिक न सकेहिं सकेल बहुनानी । न्यायवालोंका प्रस्न संशय, तर्क, जल्प, वितरहा और इत्युक्त होता है। इल्हीन ऋइकर बनाया कि ये प्रतन तार्किकोंकी भाँति केवल बाद्विवाद हेटु नहीं किन्तु अरने और जगत्मात्रकी प्रवृत्तिके कारण्हें। पुनः, बिलहीना कहकर जनाया कि इनके उत्तर जो कोई सुनेगा वह भी छुड़रहित हो जायगा, उसे मायाकी ऋसत्यना (परिवर्तनशीड़ता) मतक जायगी। विशेष १.१११ (६) में देखिए। इस लोगोंने 'छत्तहीन' को हदमस्जीका विशेषस्य माना है पर यह ठीक नहीं है

जैसा कि शिवपार्वतीसंवाद और इन प्रश्नोंके निलानमें सार है। यह 'वचन' का ही विरोषण है। अ॰ दी॰ कारका मत है कि जो प्रश्न प्रहुण करनेकी इच्छासे किया जाता है वह विना हुलका प्रश्न है। पर् ब्रह्म प्रत करनेवाहेका लक्स यह है कि वह स्वयं तो क्सनात्र ही प्रहस्स करता है और उपदेश

करता है वड़ा मारी।

प 😂 वड़ोंसे कद और कैसी स्थितिमें श्रन करना चाहिए इसकी वहाँ एक मर्यादा बतायी हैं | जब स्त्रामी, गुरुवम, सून, माता-निता इत्यादि ( अनका उत्तर देने योग्य व्यक्ति ) प्रसन्त हों तद पूछना चाहिए !

यथा 'वैठे परम प्रसन्न कृपाला। कहत अनुज सन कथा रसाला।४१.४।', 'यह विचारि नारद कर बीना। गए जहाँ प्रमु सुख आसीना।४१.८।'

श्रीचक्रजी — १ श्रीलदमण्जी कभी श्रीरामजीसे छलपूर्वक कोई बात कहेंगे यह कल्पना करना ही अपराध होगाः ऐसी दशामें 'बचन कहे छलहीना' का तात्पर्य समभने योग्य है। श्रीलदमण्जी जीवों के आचार्य हैं, ज्ञानियों के परम गुरु हैं, ऐसी कोई बात, कोई ज्ञान, कोई तत्व नहीं जो उन्हें ज्ञात न हो। उन्होंने निषादराजको तत्त्वज्ञान एवं भक्तिका उपदेश भी किया है। जो सब कुछ जानता हुआ भी पूछे उसके विषयमें यह शंका स्वाभाविक होती है कि वह केवल पूछनेका छल कर रहा है। इसी शंकाके निवारणार्थ 'छलहीना' आया है। उनके प्रश्नमें कोई छल न था, यह वे आगे स्पष्ट कर देते हैं।

२ 'सुर नर मुनि''' इति । भाव कि चराचरमात्रमें विशेषतः सुर, नर, मुनियोंमें जितने साधक हैं, वे भिन्न-भिन्न हिचके हैं । रुचि ख्रीर अधिकार भेदसे भिन्न-भिन्न निष्ठायें हैं । उन निष्ठाश्रोंकी दृढ़ताके लिये खापने अपनी वाणी वेद-शाखद्वारा भिन्न-भिन्न साधनमार्गी सिद्धान्तोंका निर्देश किया है: अतः वे सब सत्य हैं और उन सबके परमप्राप्य आप ही हैं, क्योंकि आप सबके स्वामी हैं। मुक्ते यह सब पता है, क्योंकि आपने मुक्ते जीवोंका मार्गप्रदर्शक 'परमाचार्य' बना रक्खा है । किन्तु मैं आपको आज सर्वेश्वर मानकर कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो अपना निज नाथ मानकर अपने निजी प्रमुकी भाँति पूछ रहा हूँ । अतः आप मेरे लिये मेरे अधिकारके अनुरूप उपदेश करें । मुक्ते बतावें कि इन नाना सिद्धान्तों, नाना निष्ठाश्रोंमेंसे स्वयं मैं अपने लिये किसका आलंबन करूँ । इन प्रश्नोंमें भी एक आपह है 'मोहि समुमाइ' सेवा'।

प०प०प०-१ शिक्षि श्रीसुमित्रानन्द् त तहमण्जीके वचनों में ही क्या, उनके हृद्यमें, उनके श्राचरणमें कभी कोई छल-कपटकी कल्पना स्वप्नमें भी कर सकेगा ? इस स्थानपर 'छलहीना' शब्द प्रयुक्त करने में किवराज दूसरी एक मर्यादा बता रहे हैं कि प्रश्न करने में छल कपट न होना चाहिए। केवल जिज्ञासाकी तृप्तिके लिए ही पूछना चाहिए। वाद-विवाद करके श्रपना पांडित्य, श्रपनी विद्वत्ता जनाने, परीचा लेने श्रथवा किसीका श्रपमान करके श्रपना मान बढ़ा लेने की इच्छा इत्यादि न होनी चाहिए।

२ 'सुर नर मुनि' 'प्रभु की नाई' में यह मर्यादा बताई है कि संत या गुरुको मानव बुद्धिसे न देखना चाहिए, उनको परमात्मा स्वरूप ही जानना चाहिए। 'तुम्ह तें गुरिह अधिक जिय जानी। सेविह सर्व भाव सनमानी।' ऐसी भावना श्रद्धा रखकर उनके साथ बर्ताव भी इसी भगवद्भावसे करना चाहिए।

३ 'भें पूछ्उँ निज प्रभु की नाई' में यह भाव है कि उनके साथ जो व्यावहारिक संबंध सगाई नाता हो उसे पूर्णतया भूलकर सेव्यसेवक भावसे ही व्यवहार करना चाहिए। शारीरिक रूप, गुण, वर्ण इत्यादिकी छोर न देखना चाहिए। कारण कि गुण और दोष दोनोंको न देखनेका छम्यास करना है। इसका आरंभ यदि गुक्के पास ही न हुआ तो होगा कब ?

नोट—६ "सुरनर मुनि सचराचर साई।"" इति। (क) सचराचरके खामी हैं अर्थात् सर्वेश्वर हैं, सबके गुरु हैं। यथा 'स सर्वेषामि गुरु कालेनानवच्छेदात्' इति श्रुतिः, 'जगद्गुरुं च शाश्वतं'। (वि० त्रि०)। (ख) 'निज त्रमु की नाई' का मान कि आप तो सबके ही अम दूर करके सबको सुख देते रहते हैं। पर जैसे संदेह दूर करने के लिये सेवक निज स्वामीसे पूछता है जिसमें पदार्थका ज्ञान हो जाय, वैसे ही मैं पूछता हूँ। (पं० रा० कु०)। ( पुनः भाव कि सुरनर मुनि आदिके तो आप 'त्रमु' हैं पर मेरे तो 'निज प्रमु' हैं, मुक्ते तो 'तुम्हिं छाँड़ि गांत दूसिर नाहीं', अतः आप मुक्ते 'जेहि गिंत मोरि न दूसिर आसा' ऐसा समक्त कर उत्तर दें। मुक्ते आपसे पूछनेका दावा है। मुक्ते आप अपना निज सेवक समित्रए)। (ग) इस चौपाईके पूर्वार्द्धमें ऐश्वर्य्य और उत्तरार्द्धमें माधुर्य्य है। मान कि जो प्रश्न करेंगे वह ऐश्वर्य्य-माधुर्य्य-युक्त है ( ज्ञान और भिक्त )। 'निज प्रमु' का भाव कि आप जो आज्ञा करेंगे वही हमारा कर्त्तव्य होगा, यथा 'मोहि समुक्ताइ कहउ सोइ देवा। सब तिज करउँ चरनरज सेवा'। (रा० प्र० श०)। पुनः, 'निज प्रमु' से अनन्यताकी ममता रखते

हुए प्रश्न किया क्योंकि 'सेवक सुत पित मातु भरोसे। रहे असोच वनै प्रमु पोसे'। भाव कि जैसे मैं 'निज प्रमु' सममकर पृछता हूँ वैसे ही आप जो उत्तर दें वह प्रमु-सिम्मत हो। पुनः, भाव कि जैसे सेवक सीधी रीतिसे अपने स्वामीसे पूछता है वैसेही मैं सेवककी तरह पूछता हूँ। (रा० प्र०)।

मोहि सबुभाइ कहहु सोइ देवा । सव तिज करों चरन रज सेवा ॥७॥ कहहु ज्ञान विराग श्रक माया । कहहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥८॥ दो०—ईश्वर जीवहिं भेद प्रश्च सकत्त कहों सबुकाइ । जातें होड़ चरन रित सोक मोह श्रम जाइ ॥१४॥

श्रथं - हे देव ! मुमसे वही सममा कर कहिए जिससे सबको छोड़कर में प्रभुके चरण्रजका सेवन कहाँ।।।।। ज्ञान, वैराग्य श्रोर साया (का स्वरूप) कहिए श्रोर वह मिक्त कहिए जिससे श्राप कृपा करते हैं।। है। प्रभो ! ईश्वर श्रोर जीवका भेद, यह सब सममाकर कहिए, जिससे श्रापके चरणों अनुराग हो श्रोर शोक, मोह, श्रम मिट जाए ।।१४॥

नोट-१ 'मोहि समुभाइ कहहु सोइ देवा। सब तिज करीं चरन रज सेवा।' इति। (क) भाव यह कि कठिन है, सममाकर कहनेसे सर्वसावारण इस तत्त्वज्ञानको समभकर वैसा आचरण करेंगे। 'सव तर्जि' यह उपदेशमावमें है अर्थात् जबतक जीव विषयवासनाका त्याग न करेगा तवतक श्रीरामजी के चरणोंकी सेवा, उनकी भक्ति, उसे प्राप्त होना असंभव है।—'सवकी ममता ताग वटोरी। मम पद मनहि वाँधि वरि डोरी'। सुत्रीवने कहा है—'सुख संपति परिवार वड़ाई। सव परिहरि करिहों सेवकाई। ए सव राम भगति के वायक ।४.७।' (ख) पूछनेकी यही रीति है कि जिज्ञासु नितान्त अज्ञान वनकर पूछे। यथा (१) 'राम कवन प्रसु पूर्झों तोही। कहिय बुमाइ क्रुपानिधि मोही। "१.४६।' (श्रीभरद्वाजजी), (२) 'नाथ धरेड नरतनु केहि हेतू। मोहि समुक्ताइ कहहु वृपकेतू। १।१२०।७। (श्रीपार्वतीजी), (३) 'संत असंत भेद विलगाई। प्रनतपाल मोहि कहहु वुकाई। ७१८। '(श्रीभरतजी), (४) 'एक वात प्रभु पूछ्रउँ तोही। कहहु वुकाइ कृपानिधि मोही। ७।११४।' (श्रीगरुड़जी)। इत्यादि, सर्वोंने सममाकर विस्तारपूर्वक कहनेकी प्रार्थना की है, वैसे ही यहाँ 'समु-माइ कहहु' कहा । (पं० रा० कु०) । (ग) 'सोइ' इति । यद्यपि छहों प्रश्नोंके लिये समभाकर कहनेकी प्रार्थना है, तथापि 'सोइ' शब्दके प्रयोगसे प्रथम प्रश्नपर अधिक जोर मालूम पड़ता है क्योंकि सिद्धान्त तो थोड़े शब्दोंमें भी कहा जा सकता है, पर साधनके विना विस्तारपूर्वक कहे काम नहीं चलता। यह प्रश्न साधन विपयक है। (वि॰ त्रि॰)। (घ) 'देवा' इति। श्रीरामजी इष्टदेव हैं इसी भावसे देव सम्बोधन दिया। जिसकी सेवा करनी हो उसीसे सेवाविधि जान लेनेपर भ्रमको स्थान नहीं रहता। 'सेव्य' होनेसे ही उनका देव-शब्दसे संवोधन किया गया है। (वि० त्रि०)। (ङ) 'सव तिज' का भाव कि श्रीचरणों में श्रित श्रनुराग विरागी ही कर सकता है। यथा 'जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनिवृंदा। १।१८६।' अतः 'सव तिज' कहा । पुनः भाव कि विना सव कुछ तजे रात-दिन भजन नहीं हो सकता, यथा 'श्रव प्रभु कृपा करहु एहि भाँती । सव तिज भजन करहुँ दिन राती । ४।७। (वि० त्रि०) । पुनः भाव कि वाहरके संसारी नाते तो मैं तोड़ ही चुका, अब भीतरके भी विकार दूर कर दूँ। (खर्रा)। (च) 'चरनरज सेवा' इति। लद्मगाजी का श्रीचरणोंमें ऋत्यन्त प्रेम है, यथा 'चापत चरन लघन उर लाए। सभय सप्रेम परम सचु पाए।' वह प्रेमः पिपासा वढ़ती ही जाती है, अतः 'चरणरजसेवा' करनेका ही उपाय पृछते हैं। यहाँपर 'चरणरजसेवा' कह-कर अपना दैन्य सूचित करते हैं। (पुनः, इसमें यह भी भाव हो सकता है कि चरणकी मुख्य एवं विशेष

<sup>†</sup> जीव ─१७२१, १७६२, छ० । जीवहि−१७०४, को. रा० । ‡ कह्हु-१७२१, १७६२, १७०४, छ०, को. रा. । कहो~भा. दा. ।

अधिकारिणी तो माता श्रीजानकीजी हैं, यथा 'कोसलेन्द्रपदकंजमंजुलो कोमलावजमहेशवन्दितो । जानकीकरसरोजला-लितो''। ७.मं १लोक०२।' मैं चरणरजका ही अधिकारी हूँ अतः जिस तरह मुक्ते वह सेवा मिले वह समका कर कहिए )।

श्रीचकजी—'सब तिज '''। भाव कि ज्ञाप मुमे योग, सिद्धि, अर्थ, धर्म, काम, या मोत्तका साधन बतलाने की कृपा न करें। कैवल्य ज्ञानसे मोत्त नहीं पाना। भले मैं आपके चरणों की सेवाका अधिकारी न हों ऊँ, पर आप तो सर्वसमर्थ हैं न! मेरे अधिकारको न देखिए। कहीं मेरी आसक्ति हो भी तो ऐसा उपदेश की जिए कि वह आसक्ति दूर हो जाय। सबको छोड़कर आपकी चरण्रजकी सेवामें लगूँ—मुमे वही मार्ग बताइये। इस प्रार्थनामें 'सब तिज' के द्वारा पूर्ण वैराग्य तथा 'चरनरज सेवा' द्वारा पूर्ण विनस्रताकी याचना की गई है। इतनी प्रार्थना करके तब श्रीलद्मगाजी छः प्रश्न करते हैं—ज्ञान क्या है, इत्यादि।

नोट—र प० प० प० का मत है कि यहाँ 'रज' का अर्थ चरणरज (धूलि) न लेकर उसे 'सेवा' का विशेषण मानकर 'अरुप' अर्थ करना चाहिए।

नोट-३ (क) वि. त्रि. जी यहाँ 'सब तिज करौं चरन रज सेवा' को प्रथम प्रश्न मानते हैं ऋौर इस क्रमसे ज्ञान, विराग ऋ।दिको दूसरां, तीसरा इत्यादि मानते हैं। दूसरा प्रश्न ज्ञान विषयक है क्योंकि कहा है—'कहिं संत मुनि बेद पुराना । निंह कछु दुर्लभ ज्ञान समाना ।' तथा 'ज्ञान मोच्छप्रद बेद बखाना ।' इस प्रश्नका तात्पर्य यह है कि विषयगोचर ज्ञान तो सभी को है; जानने योग्य ज्ञान कौन सा है ? तीसरा प्रश्न वैराग्य विषयक है; क्योंकि यही राजा विवेकका मंत्री है, यथा 'सचिव बिराग विवेक नरेसू'। इसके बिना संन्यासी उपहासयोग्य समभा जाता है। यथा 'सब नृप भए जोग उपहासी। जैसे बिन बिराग संन्यासी।' ( वैराग्यके विना ज्ञान हो ही नहीं सकता, यथा 'ज्ञान कि होइ विराग विन', अतः ज्ञानका प्रश्न करके वैराग्य का प्रश्न किया। योग और ज्ञेम दोनों )। (ख) 'अरु माया'—यद्यपि मायामें ही संसार पड़ा हुआ है, तथापि उसके जाननेकी आवश्यकता है। इसके चरित्र कोई लख नहीं पाता और इसीके वशमें पड़ा हुआ संसार नाच रहा है, यथा 'जो माया सब जगिह नचावा । जासु चरित लिख काहु न पावा ।' यह माया विना राम-कुपाके छूटती नहीं, लच्मणजी इसका परिचय भी जानना चाहते हैं। यह चौथा प्रश्न है। (वि० त्रि०)। (ग) 'कहहु सो मक्ति' – मक्ति दो प्रकारकी होती है। मक्ति शब्दकी व्युत्पत्ति दो प्रकारसे है, एक भाव व्युत्पत्ति से तो 'भजनमन्तः करणस्य भगवदाकारताख्यं भक्तिः' यह है जिससे, भजन = 'अन्तः करणकी भगवदाकारता भक्ति अर्थात् फल रूपा भक्ति' यह अर्थ निकलता है, और दूसरी करण्ट्युत्पत्ति ( यथा 'भज्यते = सेव्यते । 'मगबदाकारमन्तः करणं कियते अनया'), जिससे सेवन अर्थात् भगवदाकार अन्तः करण किया जाता है, उसे भक्ति कहते हैं, अर्थात् साधन-भक्ति यह अर्थ बोध होता है। 'करहु जेहि दाया' का भाव कि जिससे आप शीव्र द्रवीभूत होते हैं, जिसपर आप सदा अनुकूल रहते हैं, यथा 'भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपति अति माया' इत्यादि । (वि० त्रि०)।

४ 'ईश्वर जीवभेद' का भाव यह है कि ईश्वर भी चेतन है, और जीव भी चेतन है, दोनोंको कर्मा-धिकार है, दोनों मायासे सम्बद्ध हैं। दोनों अनादि हैं। फिर दोनोंमें भेद ही क्या है ? 'प्र्मु' का भाव यह है कि पहिले कह आये हैं कि 'मैं पूँ छहुँ निज प्रभुकी नाई'', अतः इस 'सुनि लिखसन उपदेश अनूपा' प्रकरण में सरकारके लिये प्रायेण 'प्रभु' शब्दका ही प्रयोग है — 'एकबार प्रभु सुख आसीना।', 'मैं पूछों निज प्रभु की नाई'।', 'ईश्वर-जीव भेद प्रभु सकल कूहहु समुमाइ।', 'लिखिमन प्रभु चरनिह सिर नावा।' (वि० त्रि०)।

दिप्पणी--१ तदमण्जी ज्ञान, वैराग्य और भक्तिके स्वरूप जानते हैं, इन्होंने गुहसे कहा भी है, यथा 'वोले लपन मधुर मृदु बानी। ज्ञान बिराग भगित रस सानी'। तथा उनकी श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रीति है जैसा वे स्वयं कह चुके हैं, यथा 'मन क्रम बचन चरन रत होई। कृपासिंधु परिहरिय कि सोई। २.७२।', तब भी यहाँ प्रशन करना और कहना कि 'जाते होइ चरन रित', 'सब तिज करड चरनरज सेवा' यह

श्रपना संदेह दूर करनेके लिये नहीं, वरंच जीवोंके कल्याग्यके लिये है। श्रीलद्दमण्जी जीवोंके श्राचार्य माने जाते हैं। यहाँ उन्होंने लोकोपकारहेतु जानवूमकर पूछा है, यथा—'तुम्ह रघुवीर चरन श्रनुरागी। कीन्हिंहु प्रश्न जगत हित लागी'। मुख्य कारण यही है। श्रथवा, श्रीमुखसे सुनकर जो कुछ जानते हैं उसमें श्रीर भी हढ़ होना चाहते हैं। कारण यह भी हो सकता है कि शास्त्रकी वातें पुनः पुनः देखनी-सुननी-विचारनी चाहिए, यथा 'सास्त्र सुचितत पुनि पुनि देखिश्र', नहीं तो विस्मरण हो जानेका भय है। तीसरे इस प्रकार कालचेप करना चाहिये—यह दिखाया। ज्यर्थ वातोंमें समय न वितावे यह उपदेश है]।

टिप्पणी—२ (क) 'ईश्वर जीविह भेद प्रभु कहिंदु सकल समुभाइ।००' इति।—'समुभाइ' श्रादिमें भी कहा, यथा 'मोहि समुभाइ कहिंदु सोइ देवा'। भाव यह कि ज्ञान, वैराग्य, माया, भिक्त, ईश्वर जीव भेद यह सव वातें समभाकर कहिए। 'समुभाइ' पदसे सवकी कठिनता श्रीर सूदमता दर्शित हुई। [ इन छहों प्रश्नोंका उत्तर केवल व्युत्पत्तिलभ्य श्रर्थ श्रथवा परिभाषा मात्रसे हो सकता है। इसीसे प्रार्थना करते हैं कि समभाकर किह्ये, जिससे भ्रान्ति न रह जाय। (वि० त्रि०)]। (ख) ज्ञान विराग मायाको एक साथ रक्खा श्रीर भक्तिको श्रलग, क्योंकि भक्तिके पास माया जा नहीं सकती, यथा 'भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहिं डरपित श्रित माया'। ७.११६।' इससे भक्तिको स्वतंत्र जनाया।

३—'जाते होइ चरन रित सोक मोह भ्रम जाइ'। (क) ज्ञानसे शोकका नाश होगा श्रौर वैराग्यसे मोहका । मायाका स्वरूप किह्येगा, उससे भ्रम दूर होगा क्योंकि इससे निज-पर-स्वरूपकी विस्पृति होती है, यथा 'मायावस स्वरूप विसरायो'—(विनय)। भक्ति किहिए, उससे चरणोंमें भक्ति होगी। (ख)—ज्ञान वैराग्यादि सभीको पूळनेका कारण वताया कि 'सव तिज करड चरनरज सेवा'। इन सर्वोंके जाननेपर ही चरण-सेवा वन पड़ती है। यथा 'जाने विनु न होइ परतीती। विनु परतीति होइ निहं शीती। ७.८१।'

[(ग) 'जाते होइ चरन रित' से लदमण्जी अपना लह्य भी स्पष्ट कहे देते हैं कि मेरा लह्य भिक्त है, मुक्ति नहीं। जिसका लह्य मुक्ति है, उसे सममानेका मार्ग दूसरा है, जैसा कि उत्तरकाएडके 'ज्ञानदीपक' प्रकरणमें विस्तृत रूपसे कहा गया है। और भिक्ति सममानेका मार्ग ही दूसरा है, जो इस प्रकरणमें कहा जायगा। (वि० त्रि०)। (घ) इष्टिवयोगजन्य दु:खसे शोक होता है। मोह अज्ञानको कहते हैं। भ्रम अन्यथा-ज्ञानको कहते हैं। इनके विना हटे भिक्त होती नहीं। यथा 'होइ विवेक मोह भ्रम भागा। तव रघुनाथ चरन अनुरागा'। इससे यह भी दिखला दिया कि ये ही प्रश्न सव प्रश्नोंके मूल हैं, इनका अभ्रान्त उत्तर यदि मनमें वैठ जाय तो शोक-मोह-भ्रम निवारणपूर्वक भिक्ति प्राप्तिका अधिकार होता है। (वि० त्रि०)]

प० प० प० - १ इन प्रश्नोंमें हेतु यह है कि १२ वर्षके वनवासकालमें मुनियोंके मुखसे इन विषयोंके वचन मुने हें श्रोर श्रभी श्रभी कुछ दिन ही पूर्व महर्षि श्रगस्यजीके मुखसे माया, जीव, विरित्त, श्रविरल भक्ति, चरणस्रोहह प्रीति श्रभंगा, झान और श्रज्ञान इन सब वातोंका केवल उल्लेख मुना था, तथापि 'इदिमत्थं' ऐसा निश्चय न होनेसे विस्तारपूर्वक कहनेकी प्रार्थना है।

२ जव-जव श्रीरामजी प्रसन्न वैठते हैं तव-तव कुछ-न-कुछ महती कृपावृष्टि होती है। यथा 'वैठे परम प्रसन्न कृपाला। कहत अनुज सन कथा रसाला। ४१।४।', (यहाँ ही नारदजीको वर और उपदेश दिये, संतलच्या सुनाये); 'सुख आसीन तहाँ द्वौ भाई॥ कहत अनुज सन कथा रसाला। भगति विरति नृपनीति विवेका। ४।१३।६-७।',

नोट—१ पूर्व कहा कि 'सब तिज करडं चरनरज सेवा' और फिर यहाँ कहते हैं 'जातें होइ चरन रित', इससे जनाया कि जीवका परम पुरुषार्थ यही है कि वह अन्य देवादिकी आशा तथा मुक्तिकी चाहकों भी छोड़कर अमुकी सेवा करे, उनका भजन करे। क्योंकि अन्य देवताओंकी सेवा केवल सांसारिक खार्थ-लाभके लिये की जाती है। गीतामें भी भगवान्ने यही कहा है और भागवतमें तो स्पष्ट बताया है कि किस देवताकी पूजासे क्या स्वार्थ प्राप्त होता है। मुक्तिका चाहनेवाला भी सेवासुखसे वंचित रहता है। तभी तो

कहा है कि 'मुकुति निराद्रि भगति लुमाने', 'सगुन उपासक मोच्छ न लेहीं। तिन्ह कहँ राम भगति निज देहीं'। श्रीभरतजीने भी मोचतकको छोड़कर श्रीरामचरणानुराग ही माँगा है, यथा 'श्ररथ न घरम न काम रुचि गति न चहुउँ निरवान। जनम जनम रित राम पद यह बरदानु न श्रान।।२.२०४॥'

तोट--६ यहाँ छः प्रश्न किए-ज्ञान, वैराग्य, माया, भक्ति, ईश्वर और जीव। और अन्तमें कहा कि 'जाते होइ चरन रित सोक मोह भ्रम जाइ'। इसका एक भाव पं० रामकुमारजीका लिखा गया। और भाव सुनिए—(क) आगे शीघ ही वह लीला होनेको है जिससे सती और गरुड़जीको शोक, मोह और भ्रम होगया; इतर जीव किस गिनतीमें हैं। इन्हींसे बचनेके लिए ये प्रश्न हुए हैं। (ख) रा० प्र० श० जी कहते हैं कि यहाँ प्रश्न तो छः किए पर उनसे अभिप्राय दो ही प्रकट किए--एक कि 'चरण्रित हो', दूसरे कि 'शौक मोह भ्रम जाय'; कारण कि भक्तिका स्वरूप जाननेसे चरणोंमें प्रेम होता है और ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर, जीवका भेद जाननेसे शोकादि दूर होते हैं। (ग) शोक, मोह और भ्रम ये चित, मन और बुद्धिमें होते हैं। ये तीनों आपमें लीन रहें। चतुष्ट्य अन्तःकरणमें मन, चित्त, बुद्ध और श्रहंकार ये चारों हैं; उनमेंसे यहाँ आहंकार को नहीं कहा। कारण कि सेवामें श्रहंकार होना भित्तका एक स्वरूप है, यथा 'श्रस श्रमिमान जाइ जिन भोरे। मैं सेवक रघुपित पित मोरे'। इसोसे तीनके विकारोंका दूर करना कहा गया।

रा० प्र० रा०--१ तीन स्थानोंमें तीन हीको शोकादि हुए। बाललीलामें भुशुएडजीको मोह हुआ, यथा 'जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोही। सो सब चिरत सुनावउँ तोही'। वनमें सतीजीको शोक हुआ, यथा 'नित नव सोच सती उर भारा'। रणमें गरुड़जीको भ्रम, यथा 'सो भ्रम अब मैं हित करि जाना'। २ छः प्रकारके उपकारी यहाँ एकत्र हैं, अथवा जीव षट्विकारयुक्त हैं, अतः छः प्रश्न किये गये। ज्ञान और मुनिका संबंध है, च्या 'बुंद अघात सहैं गिरि कैसे। खलके बचन संत सह जैसे'। शीतोष्णादि सहना वैराग्यवान्का काम है। माया और वनको एकता यों है कि दोनों में फँसकर मार्गसे भटक जाना होता है। भिनत और नदीका स्वरूप एक है, दोनों ताप और मल के नाशक हैं-- 'प्रेम भिनत जल बिनु खगराई। अभ्यंतर मल कबहुँ कि जाई'। 'खग मृर बुंद''' में जीवोंका भेद कहा।

## थोरेहि # महँ सब कहीं बुकाई । सुनहु तात मित मन चितु लाई ॥१॥

अर्थ -- हे तात ! मैं थोड़े हीमें सब सममाकर कहता हूँ । तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर मुनो ।।१।। टिप्पणी--१ (क) श्रील न्मणजीने दो बार कहा कि सममाकर किहये, यथा 'मोहि समुमाइ कहहु', 'कहौ समुमाइ'। अतः प्रभुने कहा कि 'थोरेहि महँ सब कहौं बुमाई'। भाव कि मैं संचिप्तरूपमें ही कहूँगा किन्तु सममाकर कहूँगा। ख) थोड़े हीमें कहनेका भाव कि इनकी व्याख्या बड़ी है, 'इनके सममनेका विस्तार भारी' है। पुनः, थोड़ेमें कहते हैं क्योंकि शूर्पणखा चल चुकी है, विस्तारका समय अब नहीं है।

नोट—१ थोड़ेमें सममाना कहकर वक्ता श्रौर श्रोताकी उत्तमता दिखाई। गृह बातको थोड़ेमें कहकर सममा देने श्रौर श्रोताका थोड़े हीमें संमम लेनेसे दोनोंकी विशेषता श्रौर निपुण बुद्धिमत्ता दर्शित होती है। यथा 'थोरे महुँ जानिहिंह सयाने। १।१२।' (पं०)। यह वक्ताका पाण्डित्य है कि सब कुछ सममाकर कहे श्रौर विस्तार न होने पाये। कितना काम तो उत्तरके क्रमसे निकल जाता है। यहाँ पाठक देखेंगे कि प्रश्नके क्रमसे उत्तरका क्रम भिन्न है। प्रश्न करनेमें तो पहिले 'मोहि समुमाइ कहाँ सोइ देवा, सब तिज करौं चरन रज-सेवा' ऐसा प्रश्न किया, पर उत्तर देनेवालेने पहिले 'मैं श्रक मोर तोर तें माया' कहकर पहिले चौथे प्रश्नका ही उत्तर देना उचित सममा, क्योंकि, 'मूमौ पतितपादानां मूमिरेव पर बलम्', जो जमीनपर गिरा है, वह जमीन टेककर ही उठेगा। सब लोग मायामें ही पड़े हैं श्रतः पहिले मायाको ही सममाना चाहिये।

१ थोरेहि - (का०, ना० प०)। थोरेह-भा दा.

उसके समभनेपर शेषका समभना कष्टसाध्य नहीं रह जायगा। (वि० त्रि०)। रा० प्र० श० जी कहते हैं क जैसा प्रश्न है कि 'मोहि समुभाइ कहहु' उसी के अनुकूल उत्तर है 'कहों बुमाई'। बुमावल प्राम्य भाषामें पहेलीको कहते हैं जिसमें वस्तुका यथार्थ स्वरूप न कहकर केवल उसका लच्चा गृद्ध रूप से कह दिया जाता है। श्रोता अपनी बुद्धिसे उसे समभ लेता है। 'बुमाई' शब्दसे यहाँ यही वार्ता जान पड़ती है। पुनः, 'सुनहु तात मित मन चित लाई' से बुमावल स्पष्ट है। यद्यपि लदमगाजीने दो वार कहा कि समभाकर कहिए तथापि आपने सायादिका स्वरूप विस्तारसे नहीं कहा; हाँ ऐसा तो अवश्य कहा जो समभमें आ जावे। परन्तु जीव और ईश्वरका स्वरूप तो कुछ भी नहीं कहा, केवल उनके गुग्यसे उनका स्वरूप लखाया कि प्रेरक होनेसे ईश्वर और अरुपज्ञ होनेसे जीव जानना। प्र० स्वामी कहते हैं कि—''गृद्ध तत्त्वका बोध करानेमें संचेप या विस्तार मुख्य हेतु नहीं है। श्रोता साधन चतुष्टय-संपन्न हो और वक्ता ज्ञान-दान-शक्ति-युक्त हो तो शब्दोंकी भी आवश्यकता नहीं होती—'गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्याः स्युश्चिछन्न संशयाः'।"

टिप्पणी—२ 'सुनहु तात मित मन चित लाई' से यह सूचित किया कि यह विषय बहुत सूच्म है, इसमें मन, बुद्धि और चित्त तीनों लगाने पड़ते हैं। [मनकी चंचलता छोड़कर बुद्धिसे निश्चय करे और चित्तसे प्रहण करे—(खर्रा)। 'तात' प्यारका शब्द है। मन संकल्पिकल्पात्मक है। बुद्धि निश्चयाित्मका होती है, चित्त धारण करता है। यथा 'मनहु न आनिय अमरपित रघुपित-भगत अकाज।', 'तब सोइ बुद्धि पाइ उँजियारा। उरगृह बैठि ग्रंथि निरुआरा।', 'चित्त दिया भिर धरे हढ़ समता दियट बनाइ।' अन्तःकरण्की संज्ञाएँ चार हैं—मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार। सो तीनको लगानेको कहते हैं, अहङ्कारका नाम नहीं लेते, क्योंकि ओताको अहंकार हो तो उसे जिज्ञासाकी पात्रता ही नहीं होती, वह कभी उत्तर नहीं समक सकेगा। अतः अहंकारके योगका निषेध, उसका नाम न लेकर, करते हैं। (वि० त्रि०)। रा० प्र० रा० जी लिखते हैं कि अन्तःकरण्में जानेपर चित्तसे प्रहण्ण, मनसे मनन और बुद्धिसे निश्चय करके उसपर तत्पर हो जावे—यह भाव 'मित मन चित लाई' का है। यही श्रवण, मनन और निद्ध्यासन है। चौथा कारण अहंकार है, उसको न कहा, इसका तात्पर्य कि अहंकारश्च्य होकर यह सब करे। [कार्य्यमेदसे अन्तःकरण्यके चार विभाग हैं—१ मन (संकल्प विकल्प करनेवाला), २ बुद्धि (विवेक वा निश्चय करनेवाला), ३ चित्त (बातोंका स्मरण्य करनेवाला, चिंतनकर्त्ता), ४ अहंकार (जिससे सृष्टिके पदार्थोंसे अपना सम्बन्ध देख पड़ता है)। ये अन्तःकरण चतुष्टय कहलाते हैं। अँग्रेजीमें Feeling और Willing दो कार्य अन्तःकरण्येक कहे गए हैं]।

श्रीचक्रजी—ऐसे उत्तम श्रिधकारीको भी प्रभुने सावधान किया। 'सुनहु तात मित....'। भाव कि जीवों के परमाचार्य होनेसे तुम जिज्ञासुमात्रके श्रादर्श हो। सुनना कैसे चाहिए, यह सभी जीव तुमसे सीखेंगे। दूसरे यह तत्त्व ऐसा है कि श्रवण मनन निद्ध्यासनके विना इसका श्रवगम नहीं होता। श्रवण मनका धर्म हैं। किसी भी बातको हम सुन लें इसके लिये मनका वहाँ रहना, मनका उसमें लगना श्रावश्यक है। इसीसे मन लगानेकी बात कही गई। श्रवणके बाद मनन श्रावश्यक है श्रीर यह बुद्धिका काम है। जो सुना है उसपर विचार न किया जाय तो वह तत्काल भूल जायगा। श्रपनी बुद्धिसे, श्रपने तर्कोंसे उसपर विचार करना मनन है। यही बुद्धिको लगाना है। इससे सुनी बात स्मरण होती है श्रीर उसकी उपयोगिता समफमें श्रा जाती है। श्रवण मननकी सफलता है निद्ध्यासन। बात सुन ली, समफ ली, किन्तु जबतक वह चित्तमें वैठ न जाय, उसके श्रनुसार श्रपने विचार बन न जायँ तबतक उससे क्या लाम! श्रतः सबसे श्रन्तमें चित्तको लगाने (निद्ध्यासन) का श्रादेश है।

प॰प॰प़॰—'मित मन चित' क्रमका भाव। मितको ही बोध होता है, उसका ही कार्य निश्चय करना है। श्रतः मितको प्रथम स्थान दिया। मनसे श्रवण श्रीर मनन होता है, चित्तसे श्रनुसन्धानात्मक निद्ध्यासन होता है। इससे यह श्रनुक्रम रक्खा गया।

२०

में अह मोर तोर तें माया। जेहि बस कीन्हे जीव निकाया।।२॥ गो गोचर जह लिंग यन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥३॥ तेहि कर सेद सुनहु तुम्ह सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ॥४॥

शब्दार्थ-गोचर=इन्द्रियोंका विषय, यथा 'इन्द्रियार्थश्व ह्यीकं विषयीद्रियम् इत्यमरः'। प्रेरणा=िकसीको किसी कार्य्यमें लगानेकी किया; कार्य्यमें प्रवृत्त या नियुक्त करना। प्रेरित = प्रेरणासे, प्रचित्तत, आज्ञासे।

श्चर्य—में श्रीर मेरा, तू श्रीर तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवोंको वशमें कर लिया है ॥२॥ इन्द्रियों श्रीर इन्द्रियोंका विषय एवं जहाँतक मन जाय, हे भाई! उस सबको माया जानना ॥३॥ उसके विद्या श्रीर श्रविद्या इन दोनोंका भेद भी तुम सुनो ॥४॥

दिष्पणी —१ 'मैं अरु मोर तोर तें माया...' इति । (क) माया, ब्रह्म और जीव अनिर्वचनीय हैं । इनका स्वरूप कारणसे नहीं कहते बनता । इसीसे कार्य्यद्वारा कहते हैं । मैं मोर इत्यादि ये सब मायाके कार्य हैं !—(खर्रा) । (ख) यहाँ लच्दाणजीका प्रथम प्रश्न 'ज्ञान' का है पर प्रभुने प्रथम 'माया' का स्वरूप कहा । इसी प्रकार आगे फिर क्रम भंग किया है, पहले भक्तिका प्रश्न किया गया है पर प्रभुने पहले ईश्वर-जीवका भेद कहा । मायाको प्रथम इससे कहा कि ज्ञानका कथन करनेपर फिर मायाका स्वरूप कहते न बनता । अर्थात् ज्ञान होनेपर माया रह ही नहीं जाती, तब उसका स्वरूप कौन सुनेगा और कैसे कहा जायगा ? दूसरे मायाका स्वरूप समक्तानेपर फिर ज्ञानका स्वरूप शीव समक्तमें आ जाता है । दोहावलीमें कहा है कि विना मायाके स्वरूपके ज्ञानका कथन असंभव है । यथा 'ज्ञान कहें अज्ञान बिनु तम बिनु कहें प्रकास । निर्मान कहें जो मगन बिन सो गर तलसीदास । दो० २५१ ।'

प्रकास । निरगुन कहैं जो सगुन बितु सो गुरु तुलसीदास । दी० २४१।'
नोट—१ मायासे उत्तर प्रारम्भ करनेके और कारण ये कहे जाते हैं । (१) जीवका अनेक जन्मोंसे मायाका सम्बन्ध है । उसका स्वरूप जाननेमें उसकी रुचि होगी । जन्म-मर्ग् आदिका कारण माया ही है । पुनः, मायाका स्वरूप जाननेसे विवेक (सदसत्का ज्ञान ) होनेसे असत्से वैराग्य और सत्में अनुराग होगा । अतप्व मायाका स्वरूप प्रथम कहा । (रा० प्र० श०)। (२) श्रीरामजीने कमसे कहा और लहमण्जीने ज्यतिक्रमसे । इसमें भाव यह है कि प्रश्नकर्ता जिज्ञासुको अजान (अज्ञान ) बनकर पूछना चाहिए तभी बक्ता हर्षपूर्वक भली प्रकार कहता है । (शिला)। (३) प्रथम मायाका वर्णन करके लहमण्जीके वैराग्यकी परीचा ली। (दीनजी)। (४) वि० त्रि० का मत १४ (१) में देखिए। (४) इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि 'सव तिज्ञ भजन करकें 'को सममानेके लिये परित्याच्य विषयके रूपमें जीवकी माया अहंता और ममताका वर्णन जब प्रारम्भ हो गया तब जीवकी मायाके साथ ईश्वरीय मायाका भी वर्णन करके, एक विषयको पुरा करके तब दूसरेको प्रारम्भ करना ठीक है । मायाके रूपको बताकर विषयको अध्रा छोड़कर दूसरा विषय उठाना ठीक नहीं। दूसरे, ज्ञानका वर्णन विधिमुखसे 'यह ज्ञान है' इस प्रकार तो हो नहीं सकता, उसका वर्णन निषेध द्वारा ही शक्य है । ज्ञानके वर्णनका रूप हो यह होगा कि मायाका वर्णन करके कह दिया जाय कि जिसमें यह माया न हो, वह ज्ञान है । इसलिये उत्तरमें कोई विपर्यय नहीं हुआ है । माया और ज्ञान विषयक दोनों प्रश्नोंका उत्तर एक साथ देनेके लिये प्रसंगप्ता विषयके अनुसार ही प्रभुने उत्तर दिया है । (श्रीचकजी) पुनः, (६) प्रधान मञ्जनिवर्हणन्यायसे मायाको प्रथम कहा । अथवा, अरग्यकांड मायापुरी है, अतः पहले उसका सम्मान उचित था।...(प० प० प०)।

दिष्पणी—२ मैं प्रथम है पीछे तें है, जब मैं कहनेवाला नहीं तब 'तैं' कौन कहेगा। इसीसे मैं और मोर तोर तें इस प्रकार लिखा। 'जेहि बस कीन्हे', यथा 'हम हमार आचार बड़ भूरिभार धिर सीस। हिंठ सठ परवस परत जिमि कीर कोसकृमि कीस।२४२।' (दोहावली), 'जीव चराचर बसकै राखे।१.२००।', 'ईश्वर श्रंस जीव श्रविनासी।" सो माया बस भएउ गोसाई। बँध्यो कीर मरकट की नाई।७.११७।',

'यन्मायावशवित विश्वमित्तलं ''। १. मं० श्लो०।' इत्यादि। 'जीव निकाया' कहा क्यों कि जीव असंख्यों हैं, यथा 'जीव अनेक एक श्रीकंता ७.७८।' [जिस समय जीव ब्रह्मसे पृथक हुआ उसी समय मायाने उसे घेरा। उसके हृद्यमें 'अहं' भाव उत्पन्न हुआ। वस वह मायावश अपना स्वरूप भूल गया और देह गेह आदिकों 'मोर' मानने लगा। यथा 'जिव जव तें हिर ते विलगान्यो। तव ते देह गेह निज जान्यो। माया वस स्वरूप विसरायो। तेहि अम ते नाना दुख पायो।' (वि० १३६)। में और मेरा आ जानेपर दूसरों के प्रति भेद्वुद्धि होना अनिवाय है, अतः में और मोरके पश्चात् तू और तेरा भाव भी आ जाता है। यह क्रमका भाव है। इसी में मोर आदिने समस्त जीवोंको वश कर रक्खा है। भाव यह कि ये सव मायाके ही परिणाम हैं। इन्हींके द्वारा मायाका परिचय हो सकता है। शुद्ध जीवमें अहं, मम आदि विचार वृत्तियाँ नहीं होतीं।] वि० त्रि०—'में अरु मोर'—वोलनेवाला अपनेको मैं (अहम्) कहता है, इसीको व्याकरणमें उत्तम-

वि० ति०—'में अरु मोर'—वोलनेवाला अपनेको में ( अहम् ) कहता है, इसीको व्याकरण्में उत्तमपुरुप कहते हैं। यहाँ 'अपना' का अभिप्राय कूटस्थ और चिदाभासके एकीभावसे हैं। अविद्यामें पड़ा हुआ
लो चेतनका प्रतिविम्ब है, उसे चिदाभास कहते हैं, और उसके अधिष्ठानभूत चिदंशको 'कूटस्थ' कहते हैं।
कूटस्थ तथा चिदाभासका विवेक न करके दोनोंको एक मान लेना ही यहाँ एकीभाव है। कि 'में' राव्दके पष्ठीका रूप 'मोर' है। इसके द्वारा गृहादिसे अपने सस्वन्यका बोध होता है। यही 'में अरु मोर' सब अनथोंकी
लड़ है। पहिले 'अहम्भाव' का स्कुरण होता है, इसके फुरते ही जगत् दृश्य सपनेकी भाँति सामने खड़ा हो
जाता है। 'में अरु मोर' को ही 'मोह निशा' कहा है। इसी रातमें सोता हुआ मनुष्य संसाररूपी स्वप्न देख
रहा है। यथा 'में तें मोर मूदता त्यागू। महामोह-निसि सोवत जागू॥', 'मोहनिसा सब सोविन हारा।
देखिं सपन अनेक प्रकारा॥', 'बहु उपाय संसारतरन कर विमल गिरा श्रुति गावै। तुलसिदास में मोर गये
विनु जिय सुख कबहुँ न पावै॥'

तोर तें — 'तें' का प्रतिद्वन्दी 'में' है। अतः कोई यह न समक ले कि 'तें और तोर' मायाकी सीमाके वाहर हैं, अतः, इनका अलग उल्लेख किया। वोलनेवाला जिससे वोलता है, उसे 'तें' कहता है। इसे व्याक-रणमें मध्यमपुरुष कहते हैं। 'में' के स्फुरणके वाद 'तें' का स्फुरण होता है। इसलिए 'में अह मोर' के वाद 'तोर तें' का उल्लेख किया। 'मोर' की भाँति 'तोर' भी 'तें' के षष्टीका रूप हैं। और संबंध कायम करता है।

माया—भाव यह है कि 'में ऋर मोर, तोर तें' माया है — निस्तत्त्व है। कार्य तो इसके दिखलाई पड़ते हैं; पर त्रवसे इसका प्रथक तत्त्व कुछ भी नहीं है। जिस भाँति सीपमें रजत तीनों कालमें नहीं है, पर प्रत्यच्च भासता है। यह भासना निस्तत्त्व है, पर यह भ्रम हटाये नहीं हटता। इसी भाँति ब्रह्ममें मायाकी स्थिति है। वह तीनों कालमें नहीं है, यह संसार-भ्रम भी किसीके हटाये नहीं हटता। यथा 'सो माया रघु-वीरहिं वाँची। सब काहू मानी किर साँची।', 'जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया।'

क्ष जिस भाँति श्राग्नमें दाहिका-शक्ति है, उसी भाँति सद्रूप ब्रह्ममें मायाशक्ति है। यह माया त्रिगुणातिमका है। सत्य, रज श्राँर तम इसके तीन गुण हैं। प्रल्यावस्थामें इसके तीनों गुणोंमें साम्य रहता है।
इसमें वेषम्य होना ही सृष्टि है। इसीमें विदानन्द ब्रह्मका प्रतिविम्य पड़ता है। श्राणुद्धसत्या माया (श्रविद्या)
में जो प्रतिविम्य पड़ता है वह सत्वकी श्रशुद्धिके तारतम्यसे देव, तिर्यक् श्रादि भेदसे श्रनेक प्रकारका हो
जाता है। जिस भाँति गाँदले श्राँर चंचल जलमें पड़ा हुश्रा चन्द्रका प्रतिविम्य श्रगणित खण्डोंमें विभक्त हो
जाता है श्रीर उस जलके वशमें रहता है, उसी भाँति श्रशुद्धसत्वा मायामें प्रतिविम्यित चिदाभास ही
श्रमंख्य जीवस्प हो जाता है। इसी चिदाभासका श्रिधिष्ठानभूत चिदंश ही क्रूदस्थ कहलाता है। एवम्
चिदाभास श्रीर क्रूदस्थके एकीभावको लेकर ही 'श्रहम्, त्वम्, इदम्' (में, ते, श्रोर यह) का ज्यवहार
है। चिदाभास श्रीर क्रूदस्थका एकीभाव ही 'जड़चेतनग्रन्थि' कही गयी है। यथा 'जड़ चेतनिह ग्रंथि परि
गई। जदिप मृपा छूटत कठिनई।'

'रजत सीप महँ भास जिमि, जया भानुकर वारि। जर्ि मृषा तिहुँ काल सोइ, भ्रम न सके कोड टारि॥'', 'एहि विधि जग हरि-त्राशित रहई। जदिप श्रसत्य देत दुख श्रहई॥ जौं सपने सिर काटै कोई। विनु जागे न दूर दुख होई॥'

जीव निकाया—भाव यह कि कूटस्थ, चिदाभास और कारणशरीरके समूहको 'जीव' कहते हैं। ये जीव असंख्य हैं। ये सब मायाके वशमें हैं। जिस भाँति जलमें पड़ा हुआ अतिबिम्ब जलके वशमें होता हैं—जलके अपर उठनेसे वह अपर उठता है, जलके नीचे गिरतेसे वह नीचे गिरता है, जलके चळ्ळल होनेसे वह चळळल होता है—इसी भाँति जीव मायाके वशमें रहता है। माया जैसा कराती हैं, बेसा करता है।

दिष्यणी—३ (क) 'गो गोचर जहँ लिंग मन जाई' इससे जनाया कि मनसे मायाकी पहुँच अधिक है और यह कि माया मनोमय है। इन्द्रियों और मनका वेग माया है। (ख) दृश्यमान जगत् मायाका ठहरा। अपर लोक नेत्रादि इन्द्रियों के गम्य नहीं पर मन अर्थात् अन्तःकरण् वहाँ जा सकता है, यथा 'सरग नरक चर अचर लोक वहु वसत मध्य मन तेसें।' (वि०१२४), [ यह स्थूलतम पदार्थों अनंत कोटि ब्रह्मांडतक जाता है और सूर्मतम पदार्थ अहंकार, महत्तरत्र और मूलप्रकृतितक पहुँचता है अर्थात् अष्ट अपरा प्रकृतितक इसकी पहुँच है। (वि० त्रि०)। श्रीगिरिधर शर्माजी लिखते हैं कि इन्द्रियों के विषय नाम और रूप, एवं मनके विषय और उनके संस्कार, इन सवोंको यहाँ माया कहा गया है], इसीसे बताया कि वह भी माया है। (ग) 'भाई' संवोधनसे अपना प्रेम चोतित किया गया है। जिस भाँति सदासे शिचा देते आए उसी भाँति इस बार भी शिचा दे रहे हैं। यथा 'राम करहिं आतन्ह पर प्रीती। नाना भाँति सिखावहिं नीती।', 'वेद पुरान सुनहिं मन लाई। आपु कहिं अनुजहिं समुमाई।' (वि० त्रि०)]।

४ (क) पहले मायाका खरूप कहा—'में घर मोर तोर तें माया'। फिर मायाका कार्य्य (कर्त्तव्य) कहा—'जेहि वस कीन्हे जीव निकाया'। फिर मायाका विस्तार कहा कि 'गो गोचर जह लिंग मन जाई। सो सब माया जानहुं''। फिर मायाका भेद कहा—'तेहि कर भेद युनहु तुम्ह सोऊ'। वह भेद यह है कि एक विद्या माया है, दूसरी श्रविद्या माया है। एक दुष्ट श्रतिशय दुःखरूपा है जिसके वशों पड़कर जीव अवकूपमें पड़ गया है। (ख) खरी—मन जहाँतक जाय वह माया है। तय प्रश्न होता है कि भगवन्में भी तो मन जाता है तभी तो गीतामें भगवान्ने मन लगानेको कहा है, यथा 'मश्येव मन श्रावत्त्व'''। श्रावः' श्रीर श्रुति भी कहती है 'हृदा मनीपा मनसाभिक्लृप्तो''। कठ शशिष्ट' अर्थात् मनसे वारंवार जितन करके ध्यानमें लाया हुत्रा। पुनश्च, 'मनसैवेदमाप्तव्यं। कठ अ०२ वहती शिशा अर्थात् वह मनसे प्राप्त होने योग्य है। तव तो वह भी माया हुत्रा ? इसीसे कहते हैं कि माया दो प्रकारकी है। विद्या माया जीवमें दिव्य गुण उत्पन्न करती है, भगवान्में मनः लगता है, [ मन लगनेपर वह निरंतर अजन करता है श्रोर निरंतर अगवान्का संयोग चाहता है, तव भगवान् उसे प्रेमपूर्वक वह परिपक्व ध्यस्थाको प्राप्त दुद्धियोग देते हैं जिससे वह प्रभुको प्राप्त हो जाय, यथा 'तेषां सत्तवुक्तानां मजता प्रीतिपूर्वकम् । दशि बुद्धियोगं तं वेन मामुग्यान्ति ते। गीता १०१०।' भगवान् उनकी मनोष्टित्तें प्रकटरूपसे विराजमान रहते हैं श्रोर ध्रपने कल्याण गुण्याणोंको प्रकट करके ध्रपने विषयके ज्ञानरूप प्रकाशमय दीपकके द्वारा उनके पूर्वअभ्यस्त ज्ञान विरोधी प्राचीन कर्मरूप श्रज्ञानसे उत्पन्न वीक्त विषयों में प्रीतिरूप श्रंथकारका नाश कर देते हैं। यथा 'तेषामेवानुक्त्यार्थमहम् अज्ञानचे उत्पन्न वीक्त विद्योग नास्ता। गीता १०११।'] तव जीव मायासे पार हो जाता है, यथा 'राम दूरि माया वढ़ित चटित ज्ञानि मन माँह। ।' (दोहावली ६६)। 'इिरसेवकहि न व्याप श्रविद्या। प्रमु प्रेरित तेहि व्याप विद्या विद्या।'

श्रीचक्रजो—साकेत, गोलोक, बैकुएठ छादि छतीन्द्रिय लोक हैं। वहाँ प्राक्ठत इन्द्रियोंकी गित नहीं है। जीव वहाँ जब पार्पद देहसे पहुँचता है तो उसका शरीर चिन्मय होता है, उसकी इन्द्रियाँ चिन्मय होती हैं। भौतिक (मायिक) कारण तथा सूदम देह उसके यहीं छूट चुके होते हैं। लेकिन पूर्व जीवित व्यक्ति श्रतीन्द्रिय लोकोंके विषयमें कुछ सोचता ही है। भले ही उसका सोचना अपूर्ण हो, किन्तु उसका मन वहाँ तक जाता तो है। तो क्या वे लोक भी मायिक हैं?

चौपाईका अर्थ इस प्रकार करें—'इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके विषय और इन इन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विषयमें मन जहाँतक जाता—जो कुछ सोचता है, वह सब माया है'। इस अर्थमें 'जह लिंग जाई' का अन्यय केवल 'मन' के साथ है। इस अर्थके अनुसार मन इन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विषयको छोड़कर जो कुछ सोचे वह माया नहीं कही जायगी।

यदि पूर्वोक्त ही अर्थ लिया जाय तो भी कोई दोष नहीं है। 'माया' का अर्थ केवल अज्ञान नहीं है। भगवान्की योगमाया भी एक प्रकारकी माया ही है। अतीन्द्रिय दिव्य लोक भी माया (योगमाया) की विभूति है। वे शारवत हैं, चिन्मय हैं, नित्य हैं, किन्तु उनका संपूर्ण गठन एवं संचालन भगवान्की योग-मायाद्वारा ही होता है। उन परमपुरुषकी वे सन्धिनी शिक्त ही प्रभुके निगुण रूपसे उस सगुणरूप एवं सगुण लोकका पार्थक्य दोनोंके नित्य अभिन्न होनेपर भी वनाये रहती हैं। अतः उन दिव्य लोकोंको भी माया कहनेमें कोई दोष नहीं आता।

-यह भी स्मरण रखनेकी बात है कि जीवकी मायाका वर्णन पहले ही कर चुके। यह ईश्वरकी माया है। ईश्वरकी मायाके भी दो भेद हैं—सामान्य माया और योगमाया। जगत् सामान्यमायाका कार्य है। अंदेतवादी इसी मायाको माया कहते हैं। योगमायाका वैभव नित्य दिव्य लोकोंमें है। वे भगवान्की

श्रभिन्न शक्ति हैं।

वि० त्रि०—(क) 'तेहिकर भेद'—भाव यह कि माया और प्रकृति पर्यायवाची शब्द हैं—'मायां तु प्रकृति विद्यामायां तु महेश्वरम्।' अपर मायाका वर्णन करते हुए, उसके दोनों भेद (परा प्रकृति और अपरा प्रकृति) दिखला चुके हैं। 'मैं अरु मोर तोर तें माया' कहकर परा प्रकृतिका वर्णन किया, जो जीवभूत होकर जगत्को धारण किये हुए है, और 'गोगोचर जह लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई' कहकर अपरा प्रकृतिका वर्णन किया गया है। अव दूसरे प्रकारसे उसके भेद कहेंगे। (ख) 'मुनहु तुम्ह सोऊ'—मायाके वर्णनको अत्यन्त सावधानीसे मुननेके लिये पहले 'मुनहु तात मन मित चित लाई' कह चुके हैं। अब उसके भेद कहनेके समय पुनः सावधान करते हैं—'मुनहु तुम्ह सोऊ'। भाव यह है कि मायाके स्वरूपके ठीक ठीक मनमें वैठ जानेसे शेष सब बातोंके समक्षनेसे मुविधा होगी। (ग) 'विद्या अपर अविद्या दोऊ'—उस सायाके दो भेद हैं—एक अपरा-विद्या दूसरी अविद्या ( अज्ञान )। यथा 'प्रभु सेवकहिं न ज्याप अविद्या। प्रभुप्रेरित ज्यापै तेहि बिद्या।।' अज्ञोंसहित वेदत्रयी अपरा विद्या है। अपरा विद्या कहने से पता चलता है कि कोई परा विद्या भी है। उसका उल्लेख यहाँ न करके आगे करेंगे। यहाँ ( अपर ) विद्या, और अविद्याका वर्णन चल रहा है। ( त्रिपाठीजीने 'अपर' का अर्थ 'अपरा' किया है)।

एक दुष्ट अतिशय दुखरूपा। जा वस जीव परा भव कूपा॥ ५॥ एक रचै जग गुन वस जाकें। प्रभु प्रेरित नहिं निज वल ताकें॥ ६॥

श्रर्थ—एक (श्रविद्या) वड़ी ही दुष्टा और श्रत्यन्त दुःखरूपा है। जिसके वश होकर जीव संसार-कुएँमें पड़ा है।।।।। एक (विद्या) जिसके वशमें गुण हैं, वह जगत्की रचना करती है (सृष्टि उत्पन्न करती है) पर प्रभुकी प्रेरणासे, उसको कुछ अपना बल नहीं है।। ६॥

वि० त्रि०—'एक दुष्ट'—यहाँ 'एक' कहकर क्रम नहीं देते, क्योंकि क्रम इष्ट नहीं है। पहले श्रविद्याका ही वर्णन करना है। उसे दुष्ट इस लिए कहा कि वह दोषयुक्त है। शुद्धसत्वप्रधाना नहीं है। जो दुष्ट होता है, दोषयुक्त होता है उससे दूसरेको पीड़ा पहुँचती है। श्रतः कहते हैं 'श्रतिशय दु:खरूपा'। यह दुष्ट श्रविद्या श्रविशुद्धिके तारतम्यसे श्रनेक प्रकारकी होती है। यही स्थूल श्रीर सूक्तमशरीरकी कारणभूता—'प्रकृतिकी

श्रवस्था विशेष 'कारण शरीर' कहलाती है। पञ्चमहाभूतोंसे निर्मित इस श्रिक्षमांसमय देहको 'स्थूल शरीर' कहते हैं। इसीके भीतर, इसका श्रनुकरण करता हुआ, श्रपञ्चीकृत महाभूत तथा उसके कार्य पञ्च प्राण, दश इन्द्रिय, मन और बुद्धिका बना हुआ 'सून्म शरीर' है। इन दोनों सून्म शरीर और स्थूल शरीरोंसे श्रविद्याद्वारा ही जीव बद्ध होता है। देह गेह श्रादिको श्रपना मानने लगना, श्रपनेको देह समभ लेना, श्रपना स्वरूप भूल जाना इत्यादि ही मायाके वश होना है, यथा 'जिव जब ते हरि ते विलगान्यो। तब ते देह गेह निज जान्यो॥ माया बस सरूप विसरायो। तेहि भ्रम ते दाहन दुख पायो॥' (वि० १३६)।

दिप्पण्णी—१ 'जा बस जीव परा भवकूपा' इति । अर्थात् मैं और मोर तें और तोर यही माया है जिसने समस्त जीवोंको वश कर रक्खा है । यही माया अतिशय दुष्टक्ष्पा है, यथा 'तुलसिदास मैं मोर गए बिनु जिब सुख कबहुँ न पावै । (बि० १२०)। 'परा भवकूपा' के पड़ा शब्दसे जनाया कि अपनी ओरसे यह जीव भवकूपमें पड़ा है, यथा 'भवसूल सोग अनेक जेहि तेहि पंथ तू हिठ हिठ चल्यो।' (बि० १३६); इसीसे यह नहीं कहते कि 'निज बस किर नायो भवकूपा' अर्थात् प्रभु यह नहीं कहते कि मायाने अपने वश करके इसे भवकूपमें डाल दिया, किन्तु कहते हैं कि वह 'पड़ गया है'। मिलान करो—'सो माया बस भयड गोसाई'। बँध्यो कीर मकटकी नाई'।। ७११७।३।'

वि० त्रि०—'जा वस जीव परा भवकूपा'। श्रविद्या द्वारा स्थूल सूद्म शरीरका श्रध्यास (भ्रम) ही बन्धन है। इसी बन्धन के कारण जीव भव-कूपमें पड़ा दुःख पा रहा है। द्वेत ही भव कूप है। जगत् (१) ईश्वरका कार्य (रिचत) है, श्रीर (२) जीवका भोग्य है। मायावृत्त्यात्मक ईश्वरका सङ्कल्प जगत्की उत्पत्तिका कारण है श्रीर मनोवृत्त्यात्मक जीवका सङ्कल्प भोगका साधन है। जैसे ईश्वरने खी बना दी, श्रव उसीको कोई भार्थ्या, कोई बहू, कोई ननद, कोई देवरानी श्रीर कोई माता मानता है। वह मांसमयी खी तो एक ही है, परन्तु मनोमयाके श्रवेक भेद हो गये। जीवकी बन्धन करनेवाली यह मनोमयी (खी) हैं, ईश्वरकी बनाई हुई मांसमयी बन्धन करनेवाली नहीं है। इस मांति द्वेत दो प्रकारका है—एक ईश्वरकृत श्रीर दूसरा जीवकृत। ईश्वरकृत द्वेत बन्धनका कारण नहीं है। सो जीवकृत द्वेतको भव-कूप कह रहे हैं। कूप इसिलए कहते हैं कि यह तमोमय दुःखक्त है द्वार इससे बाहर केवल श्रपने पुरुषार्थद्वारा निकलना भी कठिन है। करणानिधान भगवान् या उनके कुपापात्र गुरुही करावलम्बन देकर बाहर निकाल सकते हैं। 'विनय' में गोस्वामीजीने 'द्वेत' को भव-कूप कहा है। यथा 'द्वेतरूप भवकूप परों निहं श्रम कछ जतन विचारो।' उसी श्रविद्याको मोहशक्ति कहा गया है। मायामें निर्माण-शक्तिकी माँति मोहशक्ति भी है, वही

उसी अविद्याको मोहशक्ति कहा गया है। मायामें निर्माण-शक्तिकी भाँति मोहशक्ति भी है, वहीं जीवकों मोहित करती है। मोहसे अनीशताको प्राप्त होकर, भवकूपमें पड़ा जीव सोचता है—'मैं जन्म्यों मोहि मातु पिता तिय तनय धाम धन। ये मेरे हैं शत्रु मित्र विद्या बल परिजन।। यों ही यह विद्यान चित्त फुरना से किल्पत। देखत बहुबिधि स्वप्न अबिद्या ते अति निद्रित।।' तथा 'बोते हैं विषवित्त-बीज दुखकों जो प्रेमके नामसे। होते हैं अंखुएँ भरे अनलके सो नेहके धामसे।। शोकारण्य बढ़ा विशाल इनसे सो लाख शाखा धरे। देहोंको दहता तुषानल यथा निर्धूम ज्वाला भरे॥' (प्रबोधचन्द्रोद्य)।

टिप्पणी — २ (क) 'एक रचइ जग गुन बस जाके' अर्थात् यह माया त्रिगुणात्मिका है। प्रभु प्रेरित= प्रभुकी आज्ञासे, यथा 'लव निमेष महँ भुवन निकाया। रचइ जासु अनुसासन माया। १.२२४।' गीतामें भी भगवान्ने कहा है कि मेरे द्वारा प्रेरित मेरी प्रकृति जीवोंके कर्मानुसार रूप चराचर जगत्को रचती है, इस हेतुसे जीवोंके कर्मानुसार मेरी प्रेरणासे यह जगत् चल रहा है। यथा 'मयाधिक्षेण प्रकृतिः स्थते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगिद्वपरिवर्तते। ६.१०।' प्रकृति ही माया है, यथा 'मायां तु प्रकृतिं विद्यात्। १वे० ४.१०।' (ख) 'निहं निज बल ताके' अर्थात् प्रभुके बलसे सृष्टिकी रचना करती है। तात्पर्य कि माया जड़ है, यथा 'जासु सत्यताते जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया', 'सो दासी रघुवीर के समुभे मिथ्या सोपि। छूट न राम कृपा विनु नाथ कहउँ पद रोपि'। 'सोइ प्रभु भ्रू बिलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा'।

श्रीचक्रजी—'विद्या और श्रविद्या ये दो भेद उसके हैं' यह अर्थ उपयुक्त नहीं लगता क्योंिक श्रागे जो वर्णन है वह इस क्रमसे नहीं है। 'विद्या श्रविद्या' ये दो भेद वतलाकर पहले कम प्राप्त ढंगसे विद्याका वर्णन होना चाहिये था। दूसरी वात यह है कि जगत्की रचना करनेवाली त्रिगुणािरमका मायाको कहीं भी विद्या नहीं कहा गया है। उसे विद्या कहनेपर मानना होगा कि श्रीरामचिरतमानसमें यह 'विद्या' शब्द सर्वथा श्रप्रचित अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। इसलिये उपयुक्त यही लगता है कि प्रभु विद्याको श्रवण वतलाते हैं श्रोर श्रविद्याके फिर दो भेद बतलाते हैं। (गिरिधर शर्माका यह मत है)। 'एक दुष्ट "कृपा' यह श्रविद्याका एक भेद है। प्रभु पहले ही 'मैं श्रक मोर तोर तें माया' में इसका वर्णन कर चुके हैं। 'जेहि बस कीन्हे जीव निकाया' यही जीवोंकी माया श्रयन्त दुःखरुषा है। यहाँ 'भव' को 'कृप' बताकर उसमें पड़े हुए जीवोंको कृप-मंह्रक वताया गया है श्रीर बात भी ऐसा ही है भी। किसीसे पूछिये 'श्राप ज्ञानी हैं ?' वह श्रविकार करेगा। उसे श्रपनेको श्रज्ञानी माननेमें कोई श्रापत्ति नहीं; किन्तु उसे तिनक मूर्ख कह देखिए ? (वह श्राग-ववृला हो जायगा) मानों श्रज्ञानी श्रोर मूर्खमें बड़ा श्रन्तर हो; लेकिन यह विचारहीनता हो तो जीवका श्रज्ञान है। जिस शरीरको हम श्रपना कहते हैं, श्रनेक जूयें, सहस्रशः कीड़े उसे श्रपना सममते हैं। एक नारीके पेटसे पुत्र होता है, उसे वह श्रपना लड़का कहती है; किन्तु उसीके पेटसे श्रोच या वमन मार्गसे रोगके कारण जो केंचुए निकले, उन्हें उसका पुत्र किहये तो वह गाली देगी। यह विचारहीनता, यह श्रज्ञान ही तो कृपमण्डूकता है। इस श्रज्ञानके कारण ही जीव संसारमें उलमा है। किसीकी विचारशक्ति प्रवुद्ध हो जाय तो वह संसारमें श्रीर संसारके भोगोंमें, 'मैं मेरा' श्रीर 'तू तेरा' में पड़ा रह नहीं सकता है।

अविद्यांके इस एक भेदको दार्शनिक शन्दोंमें आवरणशक्ति कहते हैं। यह जीवकी विचार-शक्तिको ढके रहती है। 'अहं' और 'मम' में लिप्त प्राणी उन्मुक्त विचार कर नहीं पाता। इसीसे प्रभु इसे दुष्ट कहते हैं और यह अतिशय दु:खरूप तो है ही।

दूसरी श्रविद्या वह है जिसके वशमें सत्व, रज श्रीर तम ये तीनों गुण हैं। यह ईश्वरकी माया है। इसमें श्रपना कोई बल नहीं, यह प्रभुकी प्रेरणासे जगत्की रचना, स्थिति श्रीर प्रलय करती है। इसीका नाम प्रकृति है—'मायां तु प्रकृति विद्यात्' (श्वे० ४।१०), 'मयाध्यत्तेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्।' (गीता ६। १०)। दार्शनिक इस प्रकृतिको ही मायाकी वित्तेपशक्ति मानते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। उसमें यह वित्तेप चेतनके सान्निध्यसे ही श्राता है। प्रभु-प्रेरित होनेपर ही वह जगत्की सृष्टि करती है।

यहाँ यह प्रश्न एठेगा कि अविद्यांके दोनों भेदोंकी तो व्याख्या की गई, किन्तु विद्याका नाम लेकर ही छोड़ दिया गया, ऐसा क्यों ? इसका स्पष्ट उत्तर तो यही है कि विद्याका वर्णन सम्भव नहीं है। विद्या माया = प्रभुकी अविनय लीलाशक्ति योगमाया। भला उनका वर्णन कैसे किया जा सकता है! उनका तो नाम लेना ही पर्याप्त है।

यदि यही मानें कि प्रभुने 'विद्या अपर अविद्या दोऊ' द्वारा विद्या और अविद्या यही कहा है तो यह मानना पड़ेगा और सभी सन्त विद्वान मानते भी हैं कि 'एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा' के द्वारा अविद्याका वर्णन हुआ है और 'एक रचइ जग गुन बस जाके' के द्वारा विद्याका वर्णन। ऐसा माननेपर भी यह मानना पड़ेगा कि यह विद्या दर्शनशास्त्रको त्रिगुणात्मिका प्रकृति नहीं है। त्रिगुण इसके रूप नहीं हैं—वे इसके वशमें हैं। यह प्रभु प्रेरित होकर जगत्की रचना करती है। यही योगमाया शक्ति जगन्जननी 'सीता' हैं। यथा 'बाम भाग सोभित अनुकूला। आदिसक्ति छिबिनिधि जगमूला। जासु अंस उपजिह गुनखानी। अगनित लिच्छ उमा ब्रह्मानी।। भृकुटि विलास जासु जग होई। राम बाम दिस सीता सोई।', 'आदिसक्ति जेहि जग उपजाया। सोड अवतरिहि मोरि यह माया।।' इन्हींको यहाँ 'विद्या' कहकर यह सपष्ट किये दे रहे

हैं कि वे त्रिगुणात्मिका नहीं हैं, त्रिगुण उनके वशमें हैं।—इस प्रकार सूत्ररूपसे 'थोरेहि महँ' प्रभुने ऋविद्या श्रोर योगमायाका वर्णन कर दिया।

'एक रचे जग॰' के ख्रौर प्रमाण, यथा 'उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं"', 'जो सृजित जगु पालित हरित

रुख पाइ कृपानिधान की । २।१२६।'

प० प० प०--विद्या माया श्रीसीताजी परमशक्ति हैं, इनसे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। ये श्रीरामजी-से श्रमिन्न हैं। दोनोंमें श्रभेद दशक मानसके कुछ प्रमाण देखिए—

|    | श्रीरामजी                                |      | श्रीसीताजी                                   |
|----|------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 3  | ।विद्या जनित विकार श्रीरघुबर हरें        | 8    | क्लेशहारिगीं ( अविद्या आदि पंचक्लेश हैं )    |
| ि  | विनिदायक स्रान को                        | २    | सर्वश्रेयस्करी                               |
| रि | तंधुसुता प्रिय, ऋतिसय प्रिय करुनानिधानकी | 3    | रामवल्लभाम्                                  |
|    | कुटि बिलास सृष्टि लय होई                 | 8    | भृकृटि बिलास जासु जग होई।                    |
| दे | खत रूप चराचर मोहे                        |      | देखि रूप मोहे नरनारी                         |
| व  | रुना गुनसागर                             |      | गुनखानि जानकी सीता                           |
| ē  | पमा खोजिखोजि कबि लाजे                    | v    | सब उपमा कवि रहे जुटारी । केहि पटतरौं विदेह   |
| इ  | त्यादि                                   |      | कुमारी । इत्यादि                             |
|    |                                          | _2 = | क्तर किया संसारकी रहाता. करती है । यहाँ रचना |

वि० त्रि० — १ 'एक रचइ जग' — वह भगवती श्रापरा-विद्या संसारकी रचना करती हैं। यहाँ रचना उपलच्ना है, इसीके साथ पालन और उपसंहार भी समभ लेना चाहिए। यह श्रापरा-विद्या भगवान्की प्ररान्तनी श्राप्तामनी शिक्त है। इसीको ऋक्, यजु, साम कहते हैं। यही त्रयी सूर्व्यको ताप प्रदान करती है, संसारके पापका नाश करती है। स्थितिके समय यही विष्णु होकर जगत्का पालन करती है। यही ऋक्, यजु, सामक्ष्यसे सूर्व्यके भीतर ठहरी हुई है। प्रत्येक मासमें जो प्रथक् प्रथक् सूर्व कहे गये हैं, उनमें यह वेदत्रयीक्षिण्णी पराशक्ति निवास करती है, पूर्वाहमें ऋक्, मध्याहमें यजु श्रीर सायहमें बहद्रथन्तरादि सामश्रुतियाँ सूर्व्यकी स्तुति करती हैं। यह ऋक्, यजुः सामक्षिणी वेदत्रयी भगवान विष्णु के ही श्रङ्ग हैं, ये सदा श्रादित्य में रहती हैं। यह त्रयीमयी वैष्ण्वी शिक्त केवल सूर्व्यकी ही नहीं है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों त्रयीमय हैं। सर्गके श्रादिमें बहादेव ऋक्मय होते हैं, पालनके समय विष्णु यजुर्मय होते हैं, श्रीर श्रन्तमें रुद्र साममय होते हैं। इसीलिये उसकी ध्विन श्रपवित्र कही गयी है। इस प्रकार यह त्रयीमयी वैष्ण्वी शिक्त, श्रपने सातों गणोंमें स्थित सूर्व्यमें श्रवस्थित रहती है। उसमें श्रिधिष्ठत सूर्व्यदेव श्रपनी प्रखर रिश्मयोंसे प्रवित्त होकर संसारके सम्पूर्ण श्रन्धकारको नष्ट करते हैं। इस भाँति त्रयीमय श्रपरा विद्या हो संसारकी रचनेवाली हैं (†) यथा 'इतना मन श्रानत खगराया। रघुपति श्रेरित ब्यापी माया (श्रपरा विद्या)।। सो

<sup>(†)</sup> सर्वशक्तिः परा विष्णोर्श्वग्रद्धाःसामसंज्ञिता । सेषा त्रयी तपत्यंहो जगतश्च हिनस्ति या ॥७॥ सेप विष्णुः स्थितः स्थित्यां जगतः पालनोद्यतः ऋग्यजुःसामभूतोऽन्तः सवितुर्द्धिज तिष्ठति ॥८॥ मासि मासि रिवर्यो यस्तत्र तत्र हि सा परा । त्रयीमयी विष्णुशक्तिरवस्थानं करोति वै ॥६॥ ऋचः स्तुवन्ति पूर्वोह्ने मध्या-हेऽथ यज्ञंषि वै । वृहद्रथन्तरादीनि सामान्यहः च्रये रिवम् ॥१०॥ अङ्गमेषा त्रयी विष्णोर्श्वग्यजुः सामसंज्ञिता । विष्णुशक्तिरवस्थानं सदादित्ये करोति सा ॥११॥ न केवलं रवेः शक्तिवेष्णवी सा त्रयीमयी । त्रह्माथपुरुषो सद्रस्यमेतत्त्रयीमयम् ॥१२॥ सर्गादौ ऋङ्मयो त्रह्मास्थितौ विष्णुर्यजुर्भयः । स्द्रः साममयोऽन्ताय तस्मात् तस्याशुचिष्वेनिः ॥१३॥ एवं सा सान्त्विकी शक्तिवेष्ण्यी या त्रयीमयी । आत्मसप्तगण्यस्थं तं भास्वन्तमधिति-ष्ठित ॥१४॥ तया चाधिष्ठितः सोऽपि जाज्वलीति स्वरिमिभः। तसः समस्तज्ञातां नाशं नयति चाखिलम्॥१४॥ (विष्णुपुराण्, त्रशं २ श्र०११)।

माया न दुखद मोहि काही । ञ्चान जीव इव संसृत नाही ॥ ७.७८ ।, 'उदर माभ सुनु अंडज राया । देखेडँ वहु ब्रह्मांड-निकाया ॥ असत मोहिं ब्रह्मांड अनेका । वीते सनहु कल्पसत एका ॥ इत्यादि (७.८०.३-८१.१ तक) ।

२ 'गुन वस जाके' — इस अपरा-विद्याके वशमें गुण है। विशुद्ध सत्वप्रधान होनेसे उसमें जो ब्रह्मका प्रतिविम्य पड़ता है, वह पूर्ण होता है। उसीको सर्वज्ञ ईश्वर कहते हैं। उन्हींकी यह पराशक्ति सत्व, रज, तमको वशमें रखती है। ब्रह्म-विष्णु रहमयी होनेसे यह सत्व, रज, तमकी अधिष्ठात्री देवी है। अतः इसके वशमें गुण हैं। उसके जिस रूपसे हम परिचित हैं, वह उसकी वाङ्मयी मूर्ति है।

'प्रभु प्रेरित निहं निज बल ताकें:—भगवान कहते हैं कि वेदनामवाली प्रातनी परा शिक्त मेरी है। यथा 'ममैनेषा पराशक्तिवेदनंत्रा प्रातनी। ऋष्वतः सामरूपेण सर्गादी सम्प्रवर्तते।।" (क्रूमेपुराण)। यह सर्गके आदिमें ऋक्, यजुः, सामरूपसे प्रवृत्त होती है। अर्थात् उसको प्रवृत्त करनेवाले उसके प्रभु (स्वामी) भगवान् हैं। उनकी प्रेरणा विना वह ऋक नहीं कर सकती। अतः कहते हैं—'निहं निज वल ताके'। शक्तिमान्से पृथक् शक्तिकी कोई सत्ता नहीं होती, अतः कहा गया कि 'उसको अपना (स्वतन्त्ररूपेण) वल नहीं है।'

श्रिक्त सरजार्ज ए० वियर्सन के विचार — किय के माया राज्य के प्रयोगपर कुछ व्याख्या लिखनी चाहिए। कभी-कभी यह उसका ऐसे राज्यों उठलेख करते हैं जिससे यह निरूपित और व्यक्त होता है कि वह ब्रह्मको मायासे छिपाती है। यह शिव-उपासक वेदान्तियों की माया है जिसके ये कट्टर विरोधी थे। पर इस प्रकार के प्रयोग केवल उपमा आदिमें हुए हैं और इनके उपदेशके अंश नहीं हैं। यह प्रयोग उनके शिव-पूजनका फज हो, पर अन्य स्थानों में इन्होंने इस राज्य के दो भिन्न अर्थ लिए हैं। एक तो उस जादूका जिसका राज्योंने रामकी सेनासे युद्ध करने में प्रयोग किया था और दूसरा ब्रह्म और मोहिनी शिक्ति समितन हैं (उ० दो० ७०-७१)। सशरीर शिक्त ईश्वरके अधीन तथा एक प्रकार उन्हीं की प्रेरित है। इसी अंतिम योग्यता से वह सारे संसारको नचाती है पर उसी ईश्वरके भ्रू भङ्गसे वह स्वयं नटी के समान नाचने लगती है। यह अपने अलावेमें लाकर सभीको, देवताओं को भी मूर्य बनाती है और जब कोई तपस्त्री पुरुष धमंड करता है तब ईश्वर उसे वहकाने को उसे भेजते हैं। वह शरीर तथा सांसारिक मायाविनी होकर मनुष्योंसे पाप कराती है पर जिसमें सची भिक्त है, वह उसके लिए अभेदा है और वह उसके पास नहीं जा सकती।

तुलसीवासने यह भी शिक्ता दी है कि ईश्वर शरीरधारी है। उपनिषद्के निर्गुण ब्रह्मको मानते हुए जो सभी गुणोंसे हीन है तथा जिसके बारेसे केवल यही कहा जा सकता है कि वह 'यह नहीं है', 'वह नहीं है' इन्होंने यही निश्चय किया कि ऐसे पुरुषका विचार मनुष्योंके मस्तिष्कके बाहर है और केवल उसी ईश्वर का पूजन हो सकता है जो निर्गुणसे सगुण हो गया हो—( उ० १३)।

पं० गिरघरशर्मा अद्वैतवादीका मत है कि वेदान्त शास्त्रमें ईश्वरकी उपाधिको शुद्ध सत्य प्रधान माया और जीवकी उपाधिको मिलन सत्य प्रधान अविद्या कहा गया है। यहाँ श्रीगोखामीजीने ईश्वरकी उपाधिका विद्या शब्द से उल्लेख कर दिया। अविद्यासे विलक्षण होनेके कारण व सत्वप्रधान होनेके कारण ही संभवतः उसे विद्या कहा गया है। अध्यात्मरामायणके आधारपर ही यह तत्व निरूपण है—अध्यात्मरामायणमें— 'रूपे हे निश्चित पूर्व मायायाः कुलनंदन ॥ विद्येगवरणे तत्र प्रथमं कल्पयेडजगत्। लिगाद्यत्रक्षपर्यन्तं त्थू त्यक्ष्मविमेदतः ॥ अपरं त्विल्लं ज्ञानरपाहत्य तिष्ठति ॥ शश्यरर-२४ ॥ इत्यादि के द्वारा एक विद्येप शक्ति और दूसरी आवरण शिक्त यही मायाके दो स्वरूप वताए गए हैं। आवरण शिक्त स्वरूप ज्ञान नहीं होने देती और विद्येप शिक्त आवृत्त वस्तुमें जगत्की कल्पना कराती है। इस प्रकरणके साथ गोस्वामीजीकी प्रकृत चौपाईकी तुलना करने पर यह सिद्ध होता है कि यहाँ श्रीगोस्वामीजीने आवरण शिक्तको अविद्या पदसे और जगदुत्पादक विद्येप शिक्तको विद्या पदसे उल्लेख किया है। क्योंकि गोस्वामीजीके वताए विद्या और अविद्याके लज्ञण इन्हीं दोनों शिक्तियोंमें लप्छ मिलते हैं। यद्यिप विद्येप शिक्तका विद्या पदसे उथवाके लज्ञण इन्हीं दोनों शिक्तियोंमें लप्छ मिलते हैं। यद्यिप विद्येप शिक्तका विद्या पदसे उथवार अन्यत्र वेदान्त प्रत्योंमें देखा

नहीं गया, किन्तु प्रकरण और लच्चणकी श्रनुकूलतासे यहाँ विद्या पदसे उसी शक्तिका प्रहण श्रसमंजस हो सकता है। श्रविद्यासे वित्तच्या श्रीर ईश्वरीय शक्ति होना ही उसके विद्या व्यवहारका हेतु हो सकता है। विद्या, जिसे ज्ञान कहते हैं, इसी विद्येप शक्तिके श्रंतर्गत है; इसीलिये भी इसे विद्या कहना ठीक हो सकता है।

अथवा, एक दूसरी भी व्याख्या उक्त चौपाइयोंकी हो सकती है। पहले मायाका लच्च कहकर आगे उसके दो भेद किए गए—'विद्या अपर अविद्या दोऊ'। अर्थात् मायाका एक भेद है विद्या और दूतरा भेद है 'दोऊ अविद्या' अर्थात् दोनों प्रकारकी अविद्या। इनमेंसे विद्याको छोड़कर दोनों प्रकारकी अविद्याका ही स्वक्ष पहले बताते हैं—'एक दुष्ट...'। ये दोनों अविद्याके ही स्वक्ष हैं, जिन्हें अध्यात्म रामायणमें आवर्रण्याक्ति और विद्येष शक्ति कहा गया है। एक जीवको भवकूपमें गिराती है और दूसरी जिसके बसमें गुण् हें प्रभुकी प्ररणासे संसारको रचती है। यों दो प्रकारकी अविद्याएँ बताकर अब विद्याका स्वक्ष कहते हैं 'ग्यान मान जहँ एको नाहीं। देख ब्रह्म समान सब माहीं।' तात्पर्य यह कि इन दोनों अविद्याओं से जहाँ एक भी न रहे और जिसके द्वारा सबमें ब्रह्म समान सब माहीं।' तात्पर्य यह कि इन दोनों अविद्याओं से जहाँ एक भी न रहे और जिसके द्वारा सबमें ब्रह्म समान सब माहीं।' तात्पर्य यह कि इन दोनों अविद्याओं से जहाँ एक भी न रहे और जिसके द्वारा सबमें ब्रह्म स्वाक्त सर्वथा विरोधी है। ज्ञानका उदय होनेपर उसी च्रण्य अविद्याका आवरण दूर हो जाता है योर विद्येपशक्ति द्वारा उत्पादित जगत भी क्रमशः च्रय प्रारब्ध होनेपर लीन हो जाता है। यो विद्या यद्यि अविद्याकी विरोधिनी है किन्तु वह भी अन्तःकरण्यकी वृत्ति ही है। और अन्तःकरण्य मायासे बना है। सुतरां यह ज्ञानक्ष विद्या भी मायाके भीतर ही आ गई। इस लिए श्रीगोस्वामीजीने इसे भी मायाके भेदोंमें लिखा। यह व्याख्या सर्वाशमें वेदांत प्रन्थोंके व अध्यात्म रामार यणके अनुकूल होती है।

पं० श्रीकान्तरारणजी लिखते हैं कि श्रविद्याको प्रथम कहकर तब विद्याको कहा कि इसी विद्या मायाके साहचर्यमें ज्ञान श्रादि भी कहे जायँ। जिससे श्रुतियोंमें कही हुई विद्याका भाव भी इससे श्रप्टथक् रहे। यथा 'श्रविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्तुते।' (ईशा० १४), इसमें विद्यासे ज्ञानोपासनाका अर्थ है।

श्रीमन्त जामदारजी—तुलसीदासजीने ज्ञानकी अपेचा मक्तिको ही श्रेष्ठ माना है और साधक बाधक प्रमाणोंसे वही मत सिद्ध किया है। गोस्वामीजीका ज्ञानमक्तित्रादका तुलनात्मक संचेप इस प्रकार है—"जे ज्ञानमान-विमत्त तव अवहरिन भक्ति न आदरी। ते पाइ सुर-दुर्लभ पदादिप परत हम देखत हरी।। विस्वास किर सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे। जिप नाम तव बिनु श्रम तरिहं भवनाथ सोइ समरामहे॥" प्रस्थानत्रयी सहश ग्रंथोंपर जोर देनेवाले व्याख्याता यही कहते हैं कि सब पापोंकी जड़ अभिमान ही है। (पर व्याख्यताओंका आहंकार स्वयं बढ़ता जाता है) भक्तिके अतिरिक्त आहंकार छूट नहीं सकता और आहंकार छूट विना ज्ञान जम नहीं सकता। अतः भक्तिके अभावमें ज्ञान न जमकर आहंकार ही जमता जाता है। इसी कारण वेदान्तियोंको ज्ञानकी वातोंका अपचन होकर उनका आहंकार जोरसे बढ़ जाता है। परचात इस आहंकारको वृद्धिका परिणाम स्वामीजीने बताया है—'आहंकार आति दुखद उहरआ'' यह भक्तिशून्य ज्ञानका परिणाम खिममान वढ़ानेमें न होता तो गीताका व्याख्यान संपूर्ण करनेपर श्रीकृष्णजीने आर्जु नजीको खासकर चेताया न होता कि 'इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन' (आर्थात् तपहीन, अक्तिहोनसे इसे कभी न कहना चाहिए। गी० १८६७।)

उपर्युक्त सिद्धान्तकी सत्यता सत्यता-समीकरणकी रीतिसे इस प्रकार दिखाई जा सकती है 'मैं अह मोर तोर तें माया' अर्थात् 'में और सेरा' और 'तू और तेरा' यही माया है इसिलए मैं + तूं=माया। परन्तु मायाका 'में तूं'— रूप कार्य्य जब प्रथम ही निर्दिष्ट हुआं उस समय 'तू' यानी ब्रह्म और में यानी अहंकार इनके अतिरिक्त और कुछ भी तीसरा पदार्थ था ही नहीं; इसिलये, ब्रह्म + अहं = माया । तहा = 'माया — अहं।

अ श्रन्य रीतिसे भी यह सभीकरण सिद्ध होता है। ब्रह्ममें जो 'श्रहंब्रह्मास्म' स्फूर्ति हुई वह ब्रह्मकी स्वगत शक्तिक कारण हुई। स्वगत शक्ति कहनेका कारण यह है कि श्रहंस्फूर्ति होनेके पहिले न तो ब्रह्मका न

परन्तु ब्रह्म यानी (सत्य) ज्ञान, साया यानी भेदभाव, श्रर्थात् श्रज्ञान, श्रौर '—श्रहं' यानी निरहंकारता हैं। ज्ञान = श्रज्ञान —निरहंकारता।

परन्तु निष्काम प्रेमसे और कृतज्ञतासे परमेश्वरमें अहंकारका लय होना ही निरहंकारता कहलाती है। 'मक्ति' संज्ञा इसीकी है। इसलिये ज्ञान = अज्ञान + मक्ति -- (१) † और 'ज्ञान -- मिल्त' = अज्ञान। (२) ई अब देखिए कि प्रारंभमें के छंद के पूर्वार्धमें गोसाई जीका सिद्धान्त समीकरण नं० २ से सिद्ध हुआ जाता है और उत्तरार्ध समीकरण नं० १ से। समीकरण नं० २ और नं० १ के कमसे यही निश्चित होता है कि मिल्लिंग केवल दिल्लगी या वकमक सममना चाहिए। यह ज्ञान 'वंध्या किं गुर्वी' प्रसववेदनाम' ऐसा ही है। उससे मिल्लिंग अज्ञान अत्यन्त उपयुक्त सममना चाहिये। क्योंकि उस अज्ञानमेंसे यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होनेका संभव रहता है। काकभुशुं डी-गरुड़-संवादमें के 'ज्ञानहि भक्तिहि अंतर केता' इस प्रश्नपर कितना और कैसा प्रकाश गिरता है वह पाठकोंको सममानेकी अब हमें जरूरत नहीं दिखती।

ग्यान मान जहँ एकौ नाहीं। देख ब्रह्म समान सन माहीं।।७॥ कहिब्र तात सो परम निरागी। तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी।।८॥

श्रर्थ—ज्ञान वह है जहाँ एक भी मान न हो। सबमें ब्रह्मको एक-सा देखे ॥७॥ हे तात ! वह परम वैरागी कहा जायगा जो सिद्धियों श्रोर तीनों गुणोंको तिनकेके समान त्याग दे ॥=॥

गौड़जी—'ज्ञान " माहीं'। इस चौपाईमें विलक्षण रीतिसे गीताजीकी वतायी ज्ञानकी परिभाषा दी गयी है। गीतामें १३ वें अध्यायमें ज्ञानकी परिभाषा इस प्रकार की गयी है—

"श्रमानित्वमद्भित्सिहंसा चान्तिरार्जवम् । श्राचार्योपासनं शौचं स्थैर्य्यमात्मविनिग्रहः ॥७॥ इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । जन्म मृत्यु जराव्याधि दुःखदेषानुदर्शनम् ॥=॥ श्रमक्तिरनिभव्यंगः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्विमष्टानिष्ठोपपित्ताषु ॥६॥ मिय चानन्ययोगेन भक्ति ह्यभिचारिणी । विविक्तदेशसेवित्त्रमरितर्जनसंसदि ॥१०॥ श्रध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् । एतज्ज्ञनिमिति प्रोक्तमज्ञानं यद्तोऽन्यथा ॥११॥"

[ अर्थात् "मानहीनता, दम्भहीनता, अहिंसा, चमा, सरलता, आचार्यकी उपासना, शौच, स्थिरता और मनका भलीभाँति निग्रह ।।।। इन्द्रियोंके भोगोंमें वैराग्य और अहंकारहीनता तथा जन्म, मृत्यु, जरा-व्याधि एवं दु:खह्म दोषको बार-बार देखना ।।।। अनासिकत, पुत्र, स्त्री, घर आदिमें अलिप्तता तथा इष्ट

उसके उस शक्तिका नाम निर्देश हो सकता था। अहंस्फूर्तिके पश्चात् ही उस शक्तिको माया नाम लगाया गया। इससे यही सिद्ध हुआ कि अहं और बहा इस भेदका निर्देश, माया शब्दसे किया गया है। तात्पर्य कि ब्रह्मकी अंगभूत (स्वगत) शक्तिको फलरूपसे माया नाम मिला है। इससे 'ब्रह्म + अहं = माया' यही सिद्ध हुआ। अब यह कहा जाय कि वह शक्ति ही 'ब्रह्मासिम' इस स्फूर्तिका बीज, यानी प्रधान कारण, होनेसे उसीको माया कहना चाहिए तो भी ऊपरवाले समीकरणमें फरक नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि उस वीजरूप मायाने भी केवल एक 'ब्रह्म' ही न वतलाकर 'आहं' को भी स्पष्ट कर दिया। इससे यही हुआ कि मायाने 'आहं' और 'ब्रह्म' इस द्वैतको पैदा किया; अतएव समीकरणमें दिखलाना हो तो मायाको इसी प्रकार दर्शाना होगा कि, माया = ब्रह्म + आहं। (मा० हं०)।

† मिलान कीजिए—'श्रिपचेत्युदुराचारो अजते मामनन्यभाक् । साधुरेव समंतव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः'।। (गीता १।३०)। 'जौं नर होइ चराचर द्रोही। श्रावइ समय सरन तिक मोही।। तिज मद मोह कपट छल नाना। करउँ सद्य तेहि साधु समाना'।

‡ श्रेयः सृति मक्तिमुद्स्य ते विभो क्षिश्यंति ये केवलबोधलब्धये। तेषामसौ क्षेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावधातिनाम्॥'(भाग० १०।१४।४), 'जोग कुजोग ज्ञान स्रज्ञानू । जहाँ न राम प्रेम परधानृ'।

और अनिष्ठकी प्राप्तियों में सदा समचित रहना ॥६॥ मुभमें अनन्ययोगसे अव्यक्षिचारिणी भक्ति, एकानत देशके सेवन करनेका स्वभाव और जनसमुदायमें अप्रीति ॥१०॥ अध्यात्म ज्ञानमें नित्य स्थिति, तत्वज्ञानके अर्थका दर्शन; —यह सब 'ज्ञान' है। इसके विपरीत जो है, वह अज्ञान है, ऐसा कहा है ॥११॥"

ऋोकोंमें आए हए शब्दोंकी व्याख्या इस प्रकार है—"उत्तम पुरुषोंके प्रति तिरस्कारबुद्धिके न होनेका नाम 'अमानित्व' है। धार्मिकपनके यशकी प्राप्तिके लिये अनुष्ठान करनेका नाम 'दंभ' है, उसके न होनेका नाम 'श्रदिभत्व' है। मन, वाणी श्रीर शरीरसे दूसरेको पीड़ा न पहुँचानेका नाम 'श्रहिँसा' है। दूसरेके द्वारा पीड़ित किये जानेपर भी उनके प्रति चित्तामें विकार न होनेका नाम 'चान्ति' ( चमा ) है । दूसरोंके लिये सन, वाणी श्रौर शरीरकी एकरूपता (सरल भाव) का नाम 'श्राजव' है। श्रात्मज्ञान देनेवाले श्राचार्यको प्रशाम करनेका, उनसे प्रश्न करनेका और उनकी सेवा आदिमें लगे रहनेका नाम 'आच।र्यकी उपासना' है। मन, वाग्री स्रोर शरीरमें स्रात्मज्ञान स्रोर उसके साधनकी शास्त्रसिद्ध योग्यता प्राप्त हो जानेका नाम 'शौच' है। श्रध्यात्मशास्त्रमें कही हुई बातपर निश्चल भावका नाम 'स्थैर्य' है श्रीर श्रात्मस्वरूपके श्रतिरिक्त विषयोंसे मनको हटाये रखनेका नाम 'अात्मविनियह' है। इन्द्रियोंके अर्थोमें वैराग्य (अर्थात् आत्माके अतिरिक्त समस्त विषयों में दोषदर्शन करके विरक्त हो जाना), अहंकारहीनता अर्थात् अनात्मा रारीरमें आत्माभिमान का अभाव । यह कहना उपलक्षणमात्र है । अतएव जो अपनी वस्तु नहीं है, उसमें अपनेपनका अभाव भी इससे विवित्तत है। शरीरसे युक्त रहनेतक जन्म, मृत्यु, जरा, न्याधि और दुःखरूप दोष अनिवार्य हैं, इस बातका विचार करते रहना । यही 'दोषानुदर्शन' है। आत्माके अतिरिक्त अन्य विषयोंमें आसिक्तका अभाव। पुत्र, स्त्री और घर ऋदिमें शास्त्रीय कर्मोंकी उपयोगिताके सिवा सम्बन्धका अभाव, इष्ट और अनिष्टकी प्राप्ति में हुर्प श्रौर उद्वेगसे रहित रहना, सर्वेश्वरमें ऐकान्तिक भावसे स्थिर मक्ति । निर्जन देशमें निवास करनेका स्वभाव और जनसमुदायमें अप्रीति । आत्म विषयक ज्ञानमें अविच्छित्र स्थिति । तत्वज्ञानके अर्थको देखना अर्थात् जो तत्वज्ञानका फलस्वरूप तत्व है, उसमें भली भाँति रत हो जाना । जिससे आत्माको जाना जाय अर्थात् आत्मज्ञानका नाम ज्ञान है। अतः चेत्रसे संबंध रखनेवाले मनुष्यके लिये यह बतलाया हुआ अमा-नित्व आदि गुण समुदाय ही आत्मज्ञानका उपयोगी है। इससे अतिरिक्त समस्त चेत्रका कार्यमात्र आत्मज्ञान का विरोधी है; अतः वह अज्ञान है। ( श्रीरामानुजभाष्य हिन्दी अनुवादसे ) ]

इन पांचो श्लोकोंमें 'श्रमानित्वम्' से श्रारम्भ किया है श्रीर 'तत्वज्ञानार्थदर्शनम्' पर समाप्त किया है श्रीर कहा है कि यही ज्ञान है। गोरवामीजीने 'श्रमानित्व' ('मान जहँ एकड नाहीं') से श्रारम्भ किया श्रीर 'तत्वज्ञानार्थदर्शनम्' ('देख ब्रह्म समान सब माहीं') पर समाप्त किया। 'थोरेहि महँ सब कहउँ' की प्रतिज्ञा इस विलज्ञणतासे पूरी की गयी। यह चौपाई मानों इस संचित्र लेखनका प्राकृतरूप है-श्रीर श्रद्धत भाषान्तर है।

[ अमानित्वं ''''' 'तत्व ज्ञानार्थं दर्शनम् । एतत् 'ज्ञानम्' । ] थोड़े ही में पाँच श्लोकोंके भाव आ गये ।

इसी प्रकार इस गीतामें थोड़ेमें ही अद्भुत शिक्षा दी गई है। सभी अत्यन्त सारगर्भित हैं। सबके िलये प्रमाण हैं। (गोड़जी)।

श्लोक ११ के अन्तमें 'अज्ञानं यदतोऽन्यथा' इन शन्दोंसे अज्ञान क्या है यह भी बताया है। अर्थात् अमानित्व आदि जो ज्ञानके लच्चण कहे गए उनके विपरीत सब लच्चण मान, दंभ, हिंसा, अच्चान्ति आदि अज्ञानके लच्चण हैं।

प. प. प्र. —ज्ञानके लच्या जो गीतामें कहे गये हैं वे सव इस कांडमें श्रीमुखसे कहे हुए सन्तोंके गुर्योंमें तथा श्रिति-खिति, मुतीच्या-स्तुति एवं जटायु-स्तुतिमें भी पाये जाते हैं।—

| दोहा १४ (७–=)                                              | । श्रामद्रामपन्द्रपरणा सर्व नाप नाप                          |                                                                                                                        |  |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| स्तुतिश्रोंमें ज्ञान-लच्गा<br>मदादि दोष मोचनम्             | भगवद्गीताके ज्ञान-लन्नग्<br>१ त्रमानित्वम्<br>२ त्रदंभित्वम् | संत लच्नणोंमें ज्ञान-लच्नण<br>१ मान करिंह न काऊ श्रीर मानद भी।<br>२ दंभ करिंह न काऊ, निज्ञ गुन श्रवन<br>सुनत सकुचाहीं। |  |  |
|                                                            | ३ ग्रहिंसा                                                   | ३ सविह सन शीती; दाया, मुदिता मंत्री<br>छुमा ।                                                                          |  |  |
| ८ भीन गामकः                                                | ४ ज्ञान्तिः                                                  | ४ धीर धर्मगति परम प्रवीना।                                                                                             |  |  |
| ४ हीन मत्सराः<br>४ मोरि मति थोरी । रिव सन्मुख              | ४ यार्जवम्                                                   | ५ सरल सुभाउ; विनय।                                                                                                     |  |  |
| खद्योत श्रॅंजोरी ।<br>६ श्रव प्रभु संग जाउँ गुरु पाहीं ।   | ६ त्राचार्योपासनम्                                           | ६ गुरु, विप्रपद्-पूजा; श्रद्धा ।                                                                                       |  |  |
| करि दंडवत ।                                                |                                                              | -ि अस्ति न नेहिं क्रमारग पार ।                                                                                         |  |  |
| ७ यह भी 'सकल गुन'में आजाता                                 | 3                                                            | शुचि, अनव, भूलि न देहिं कुमारग पाऊ।                                                                                    |  |  |
| = बहुत दिवस <b>ा</b> र दरसन पाएँ                           | = स्थेर्यम्                                                  | = श्रचल ।                                                                                                              |  |  |
| (इसमें अचंचलता देख पड़ती                                   | है)                                                          |                                                                                                                        |  |  |
| ६ करत मन वस सदा                                            | ६ ऋात्मविनित्रहः।                                            | ६ अनीह, संजम।                                                                                                          |  |  |
| १० करत गो वस सदा;                                          | १० इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्                                 | १० विरति, छमा, दम, नेमा,<br>ऋकिंचन ।                                                                                   |  |  |
| निरस्य इन्द्रियादिकम्                                      | 0.0                                                          | ११ मद् करहिं न काऊ। सदहीना।                                                                                            |  |  |
| ११ नाथ सकल साधन में हीना।                                  | ११ अनहंकारः।                                                 | पर गुन सुनत अधिक हर्षाहीं।                                                                                             |  |  |
| जन दीना। (इसमें ऋहंकारव                                    | ন ,,                                                         | 46 24 240 311 4 1 6 1 6 1 6 1                                                                                          |  |  |
| अभाव प्रतीत होता है )                                      | 00                                                           | १२ संसार दुख रहित। सुखधामा।                                                                                            |  |  |
| १२ समस्त दृपणापहं । स्व-कं·<br>( श्रात्मसुखं ) प्रयान्ति । | १२ जन्म मृत्युजराव्याधि दुःख<br>दोषादि दर्शनम् ।             | विवेक।                                                                                                                 |  |  |
| १३ ह्याँड़ि सब संगा।                                       | १३ ऋसक्तिः।                                                  | १३ षटविकार्राजत, मितभोगी, अनीह।                                                                                        |  |  |
| १४ जोग ऋगिनि तनु जारा                                      | १४ अन्भिस्वङः पत्रदारगृहादिष                                 | यु। १४ प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह।                                                                                     |  |  |
| १४ 'सकल गुण' में आ जाता है                                 |                                                              | १५ सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती।                                                                                         |  |  |
| यह समिचतत्त्व। 'योगी' से                                   |                                                              |                                                                                                                        |  |  |
|                                                            | १६ मिय अनन्य योगेन भक्ति-                                    | १६ गावहिं सुनहिं सदा मम लीला।                                                                                          |  |  |
| भगति । स्रकामी ।                                           | रव्यभिचारिणी।                                                | सम पद् प्रीति श्रमाया । श्रकामा ।                                                                                      |  |  |
|                                                            | ी। १७ विविक्त देशसेवित्वम्।                                  | १७ जोगी, ब्रत                                                                                                          |  |  |
| १८ जोगी जतन करि । ध्यान ।                                  | १= ऋरतिज्ञ संसदि                                             | १= जप, तप, त्रत । सावधा <b>न</b> ,                                                                                     |  |  |
| १६ सकल ग्यान निधान । ज्ञान                                 |                                                              | १६ वोधजधारथ वेद पुराना । कोविद ।                                                                                       |  |  |
| २० जतन करि जे पश्यन्ति ।                                   |                                                              | २० ऋमित वोध। विगत संदेह।                                                                                               |  |  |
| विशुद्ध वोध, । ज्ञान ।                                     |                                                              | कवि विग्याना ।                                                                                                         |  |  |
| <del>-</del>                                               | त उपक्रम किया, रामगीतामें पन                                 | रावृत्ति संचेपमें कर दी और साधुलच्योंमें                                                                               |  |  |
| ज्ञानादि लज्ञणोंका उपसंहार                                 | हर दिया। सानों इस चौपाईकी टी                                 | का आदि अन्तमें रखकर मध्यमें सूत्ररूपसे                                                                                 |  |  |
| सिद्धान्त श्रीमत्वसे ही कह हिस                             | 1                                                            |                                                                                                                        |  |  |

सिद्धान्त श्रीमुखसे ही कह दिया ! पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि गीताके उपर्युक्त उद्धरणमें जो 'मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यिभ-चारिणी' यह कहा गया है इससे भक्तिहप सरस ज्ञानका कथन है। श्रीर इसके पूर्व गीता ७.१६-१७ में ज्ञानीको भक्त कहा है। मानसमें भी 'रामभगत जग चारि प्रकारा' में भी ज्ञानीको भक्त कहा है, अतः ज्ञान और भक्ति दोनों पर्याय हैं। ज्ञान और भक्ति एक ही किस प्रकार हो सकते हैं इसपर उन्होंने छां० ३.१८.१-१, और आनन्दभाष्य 'ध्यानवेदनाद्यभिहितस्यावृत्तिः कर्तव्या। अर्तव्येति। ४.१.१।' प्रमाण्में दिये हैं।

मेरी समक्तमें उनका मत है कि 'ज्ञान मान जहँं: 'माहीं' में के 'ज्ञान' शब्दका अर्थ 'मिक्ति' है। यह इससे जाना जाता है कि उन्होंने इसपर शंका भी की है कि 'ज्ञान और भक्तिका तारतम्य (न्यूनाधिक्य) उत्तरकांडमें बहुत कहा गया है ?' और समाधान किया है कि वहाँ कैवल्यपरक रुच ज्ञानका प्रसंग है, उसमें भी श्रीरामजी यहाँपर आगे 'धरम ते विरति जोग ते ज्ञाना' में कहेंगे और उससे भिनतको बहुत श्रेष्ठ कहेंगे।

परन्तु यहाँ लद्मण्जीके 'कहहु ज्ञान बिराग अरु माया। कहहु सो भगति करहु जेहि दाया।' में ज्ञान और भिक्त दोनोंका पृथक् पृथक् प्रश्न है और उत्तरमें भी 'ज्ञान मान जहाँ एकड नाहीं।''' और 'जाते बेगि द्रवौं मैं भाई। सो मम मगति''' दोनोंका स्वतंत्र प्रतिपादन है। इससे इस प्रसंगमें ज्ञानको भिक्तका पर्याय मानना विचारणीय है।

## 'ज्ञान मान जहँ एकौ नाहीं' इति । --

पु० रा० छ०—(क) मैं श्रीर मोर, तें श्रीर तोर यही श्रहंकार या मान है। इनके रहते जीवको सुख नहीं, यथा 'तुलिसदास में मोर गए बिनु जिउ सुख कबहुँ न पावै' (विनय १२०)। ये जहाँ नहीं हैं वहाँ ज्ञान है श्रीर जहाँ ये हैं वहाँ माया है। इसीसे मायाका स्वरूप कहकर तब ज्ञानका स्वरूप कहा। इनके (स्वरूपोंके) शहणसे श्रीर मायाके त्यागसे ज्ञान उदय होगा, यथा 'मायाछन्न न देखिए जैसे निर्गुन ब्रह्म। १६।' (ख) प्रथम इन्द्रियों श्रीर मनके वेगको माया बताया—'गो गोचर जहुँ०'। श्रव ज्ञानका स्वरूप कहते हैं जिससे मन श्रीर इन्द्रियाँ स्थिर होती हैं। (ग) प्रथम मायाका स्वरूप कहा तब ज्ञानका। मायारूपी श्रंधकार दूर हुश्रा तब वैराग्य हुश्रा, तब निकाम (बुरी) वस्तुश्रोंका त्याग हुश्रा। श्रीर तब भिनतका श्रहण हुश्रा। श्रतः कमसे वर्णन किया। यहाँ 'कारण माला श्रलंकार' है।

श्रीचक्रजी — मुक्ते 'ज्ञानमान' को एक शब्द मानकर अर्थ करना अधिक उपयुक्त लगता है। प्रश्न यह है कि 'देख बहा समान सब माही' इसमें ज्ञानका वर्णन है या ज्ञानीका? ('जिस वृत्तिके द्वारा ज्ञानी) सबमें समान रूपसे बहाको देखता है' ऐसा अर्थ करें तब तो इसमें ज्ञानका वर्णन है, किन्तु ऐसा अर्थ बहुत खींचतानका माना जायगा। 'जो सबमें समान रूपसे ब्रह्मको देखे।' यही अर्थ सबोंने किया है। इसमें का 'जो' व्यक्ति ही होगा और व्यक्तिका वर्णन ज्ञानीका वर्णन है। जब आधेमें ज्ञानीका वर्णन है, तब उसी अर्थालोंके आधेमें ज्ञानका वर्णन मानना अटपटा-सा लगता है।

दूसरे ज्ञान वोधात्मक वृत्तिका नाम है और वृत्तिका वर्णन हो नहीं सकता। उसे सीधे कैसे बत-लाया जा सकता है ? अतः प्रभु ज्ञानीका वर्णन करके ज्ञानको लित्ति कर रहे हैं। तीसरा कारण 'ज्ञानमान' को एक शब्द माननेका यह है कि पूर्व कहा जा चुका है कि मायाका वर्णन प्रभु प्रथम इसलिये कर रहे हैं कि मायाका निपेध कर देना ही ज्ञानका लक्षण है। ज्ञानका लक्षण प्रथक नहीं बतलाया जा सकता। इसलिये जब इस अर्धालीमें ज्ञानका लक्षण कहा जा रहा है तो वह लक्षण मायाका निषेधक्षप लक्षण ही होना चाहिए। 'जहाँ एक भी मान नहीं' यह तो मायाका निषेध हुआ नहीं। 'जहाँ एक भी (माया) नहीं', यह मायाका निषेध हुआ। यह निषेध तभी अर्धालीके अर्थसे निकल सकता है जब 'ज्ञानमान' एक शब्द माना जाय।

'ज्ञानमान' को अलग लेकर जो अर्थ होता है उसमें और 'ज्ञानमान' वाले अर्थ, दोनों अर्थांके तालर्य-में कोई अन्तर नहीं पड़ता। 'ज्ञान मान जहँ एकड नाहीं' पाठमें 'मान' का अर्थ है-'मैं अरु मोर तोर तें माया' जिसमें मैं—सेरा, तू-तेरा इस प्रकारका एक भी अभिमान नहीं है। 'ज्ञानमान जहँ एकड नाहीं' पाठका अर्थ है—'ज्ञानवान वह है जिसमें एक भी माया न हो।'—यहाँ अविद्या मायाके ही न होनेकी बात है। 'जिसमें

में, मेरा. तू, तेरा, इस प्रकारकी एक भी अविद्या नहीं हैं'।

में मेरा और तू तेरा यह एक भी जहाँ नहीं है वह ज्ञानी है। यह परिभाषा अधूरी है। जो सबमें समान रूपसे ब्रह्मको देखता है वह ज्ञानी है, यह परिभाषा भी अधूरी है। घोर निद्रामें मेरा, तू और तेराके भाव नहीं रहते, किन्तु 'सें' का बोध रहता है, पर मूच्छों में चाहे वह आघातजन्य मूच्छों हो, श्रौषधिजन्य मूच्छों हो या मेस्मराइजम आदिसे प्राप्त मूच्छों हो, उसमें 'में' का भाव भी नहीं रहता। पत्थर वृज्ञादिमें भी यह 'आहं' की वोधवृत्ति प्रमुप्त रहती है। लेकिन तमोगुणसे अभिभवकी यह दशा तो ज्ञान नहीं है। ज्ञानीमें तो वोधवृत्ति जागृत रहती है। केवल बौद्धिक ज्ञान भी ज्ञान नहीं, ऐसोंके लिये ही कहा है—'ब्रह्मज्ञान वितु नारि नर करिंह न दूसरि वात। कोड़ी लागि मोहचस करिंह विष्रगुरु घात।' यदि अहंकार वना है तो वह अज्ञानी है।—इसीलिये प्रभु ने दोनों लह्मण एक साथ वताये हैं।

बुद्धिमें निर्विकार एकरस चेतन सत्ताकी प्रतिष्ठा, सबमें सर्वत्र उसे एकरस व्याप्त देखना और हृदयमें

सर्वथा ऋहंता, ममताका सर्वथा ऋभाव — यही ज्ञानका स्वरूप है।

रा०प०—(क) भान जह एको नहीं अर्थात् ब्रह्मको छोड़ दूसरी बात मानी ही नहीं जाय, दूसरी वातका मान ही नहीं। (ख) यहाँ ज्ञानके दो स्वरूप कहे। एक पूर्वार्द्धमें कि ब्रह्मसे अतिरिक्त दूसरी बात नहीं और दूसरा उत्तराद्धमें कि स्वामी जो ब्रह्म सो सवमें हैं, इस प्रकार सबको देखना ज्ञान है (रा० प० प०)। रा० प्र०—सब जगतमें ब्रह्मको देखे अर्थात् जड़चेतन सबमें ब्रह्म परिपूर्ण है। जैसे मिश्रीमें मिठास,

रा० प्र०—सब जगत्में ब्रह्मको देखे अर्थात् जड़चेतन सबमें ब्रह्म परिपूर्ण है। जैसे मिश्रीमें भिठास, संयव (नमक, लवण) में लवण्रव। यह भी ज्ञान है। (प्र०)। (मिलान की जिए—'सचराचररूप स्वामि भगवंत' एवं 'निज प्रभुमय देखिहिं जगत केहि सन करिहं विरोध'।)

रा० प्र० श०—भाव यह है कि जैसे पहले दृष्टि थी कि 'गो गोचर जहँ लगि मन जाई। सो सब

माया जानेहु भाई'; वैसे ही अब 'देख ब्रह्म समान सब माहीं', यह ज्ञान-दृष्टि है।

वि० त्रि०—(क) ज्ञान—अर्थात् परा विद्या, जिससे अत्तरब्रह्म जाना जाता है। इसीको 'ब्रह्मविद्या' कहते हैं। चारों महावाक्यों क्ष द्वारा ब्रह्मविद्याका उपदेश होता है। उसमें से छान्दोग्यश्रुतिगत वाक्यका उपदेश लोमश महर्षिने सुशुरिडजीको ब्राह्मण जन्ममें किया था। यथा 'लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्वैत अगुन हृदयेसा। अकत अनीह अनाम अरूपा। अनुभवगम्य अखंड अनूपा।। मन गोतीत अमल अविनासी। निर्विकार निरविध सुखरासी।। सो तैं तोहि ताहि निहं भेदा। वारि वीचि इव गाविह वेदा॥'; इसीको ज्ञान कहा है, क्योंकि आगे चलकर गहड़जी मुशुरडीजीसे कह रहे हैं कि 'कहिं संत मुनि वेद पुराना। निहं कछ दुर्लभ ज्ञान समाना।। सो मुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाई। निहं आद्रेड भगित की नाई॥' शेष तीन वाक्य भी इसी भाँति ब्रह्म जीवके ऐक्यका प्रतिपादन करते हैं। यहाँ भगवान लक्ष्मणजीको ऐतरेय-आरएयक गत महावाक्येक तात्पर्यका उपदेश कर रहे हैं।

(ख) 'मान जहँ एक उनाहीं'—'मीयते अनेन इति मानम्' अर्थात् जिससे नापा जाता है, उसे मान कहते हैं। वे मान लयु, गुरु, महत्, अर्थु, उत्तम, मध्यम, अयम आदि भेदसे अनेक प्रकारके होते हैं। जैसे बहा, इन्द्रादि देव उत्तम हैं, मनुष्य मध्यम हैं, अश्व-गजादि अयम हैं। एवम् विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मण् तथा गौ पूच्य, हाथी, कुत्ता श्वपचादि निकृष्ट हैं। ये सव वातें मानसे सिद्ध हैं। यह मान देहादिकों में ही सम्भव है। पर जो चेतन बह्य सबमें व्याप्त है उसका तो कोई मान नहीं है।

(ग) 'देख ब्रह्म समान सब माहीं'—चक्षुरिन्द्रिय द्वारा निकले हुए अन्तः करण-वृत्तिसे उपहित चैतन्यसे

क्ष चारों नेदों से चार महावाक्य लिये गये हैं। पहिला ऋग्नेदान्तर्गत ऐतरेयञ्चारएयक से, दूसरा यजुर्वेदान्तर्गत वृहदारएयक से, तीसरा सामनेदान्तर्गत छान्दोग्य से श्रीर चौथा अथर्वनेद से।

ही पुरुष दर्शन योग्य रूपादिको देखता है। श्रोत्रद्वारा निकले हुए श्रन्तःकरण-वृत्तिरूप उपाधिवाले चैतन्यसे सुनता है। प्राण्द्वारा निकले हुए श्रन्तःकरणवृत्ति उपिहत चैतन्यसे सुवता है। वागिन्द्रियावच्छिन्न चेतनसे वोलता है। रसनेन्द्रियद्वारा निकले हुए श्रन्तःकरणवृत्ति उपिहत चैतन्यसे चखता है। वही प्रज्ञान चैतन्य न्रद्धा है श्रोर वह सबसे समान है। इन्द्रियादिकी विकलता या सफलतासे दर्शनादिमें तारतम्य हो सकता है, परन्तु चैतन्य तो सबसें समान ही है। ऐसी समान दृष्टि रखना ही ज्ञान है। यथा 'विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक ते एक सचेता॥ सबकर परम प्रकासक जोई। राम श्रनादि श्रवधपित सोई॥', 'जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। वन्दों सबके पद-कमल सदा जोरि जुग-पानि॥ उमा जे रामचरनरत विगत काम मद क्रोध। निज प्रभुमय देखिं जगत केहि सन करिं विरोध॥' 'देस काल दिसि विदिसी माहीं। कहउ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं॥ श्रगजगमय सब रहित विरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिसि श्रागी॥' (यह दूसरे प्रश्नका उत्तर हुआ।)

नोट—१ 'तात कहिए सो परम बिरागी' इति । यहाँ वैरागीके लत्त् कहकर वैराग्यके लत्त् सिद्ध किए । श्रक्ष पदार्थका स्वरूप उनके धर्मके द्वारा ही व्यक्त हो सकता है; इसी से यहाँ धर्म ही कहकर वैराग्यका स्वरूप दिखाया गया । जैसे कोई धर्म श्रादिका वा कोधादिका स्वरूप देखना चाहे तो स्वच्छता और हर्ष जो तीर्थादिस्तानके उपरान्त होते हैं श्रीर नेत्र भुकुटि अधर श्रादिका लाल होना, चढ़ना श्रीर फड़कना श्रादि जो कोधमें होते हैं इनको कहनेसे उनका स्वरूप जान पड़ता है। (प्र०)।

२ जो संसारके पदार्थोंको त्याग करे वह 'वैरागी' श्रीर जो दिव्य पदार्थोंका त्याग करे वह 'परम वैरागी'। 'सिद्धि तीनि गुन' के त्यागके उदाहरण भरतजी हैं, यथा 'भरतिह होइ न राजमद विधि हिर हर पद पाइ। २.२३१।' विधि हिर हर तीनों गुणोंके स्वरूप हैं। भरतजीने तीनोंकी सिद्धियोंको तिनकाके समान त्याग कर दिया है।—(पं० रा० क्र०, पां०)

वि० त्रि०—(क) 'तात' यह प्यारका शब्द है। यहाँ छोटे साईके लिए आया है। भाव यह है कि तुमने वैराग्यके विषयमें प्रश्न किया है, सो वैराग्य तुम्हें स्वभावसे ही प्राप्त है। वनगमनके समय मैंने स्वयं देख लिया है, यथा 'राम विलोकि वंधु कर जोरे। देह गेह सब सन तन तोरे।२.७०।', 'मातु चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराइ मनहुँ भाग गृग भाग बस ।२.७५।'; अतः तुमसे वैराग्यका वर्णन करना केवल कथाको विस्तार देना है। अतएव जो वैराग्यसे भी साध्य 'परम वैराग्य' है, उसीका वर्णन करना केवल कथाको विस्तार देना है। अतएव जो वैराग्यसे भी साध्य 'परम वैराग्य' है, उसीका वर्णन में तुमसे कहुँगा। (ख) 'सो परम विरागी कहिए'—भाव यह है कि विषय दो प्रकारके हैं एक दृष्ट और दूसरा आनुश्रविक। जो इस लोकमें देखा सुना जाता है वह 'दृष्ट' कहलाता है, जैसे स्वर्गादि। सो दोनों प्रकारके विषयोंके परिणाम विरसत्वके देखनेसे जिनको इनका लोभ नहीं रह गया है, वे इन विषयोंके वश नहीं होते, विषय ही उनके वशमें रहते हैं। उनके वैराग्यकी 'वशीकार' संज्ञा है। यथा 'एहि तन कर फल विषय न भाई। सरगहु स्वरूप अंत दुखदाई॥' इन विषयविषयक वैराग्यवानोंको परम विरागी नहीं कहते, परम विरागीका लच्चण है,—'तृनसम सिद्धि तीन गुन त्यागी'। जिसने अणिमादिक अष्टिसियों तथा सत्व, रज और तमका त्याग किया हो वह 'परम विरागी' है। पहिला वैराग्य अर्थात् अपर वैराग्य विषयविषयक था, 'परम वैराग्य' तो गुण्विषयक होता है। गुण्विषयक वैराग्य ही सच्चा वैराग्य ही सच्चा वैराग्य विषयविषयक था, 'परम विरागी' कहना चाहिए। यथा 'विधि हिर हर तप देखि अपरा। मनु समीप आये बहु बारा॥ माँगहु बर बहु माँ ति लोभाये। परम धीर नहिं चलहिं चलाये।' यहाँ रजोगुणके अधिष्ठाता विधि, सत्वगुणके अधिष्ठाता हिर और तमोगुणके अधिष्ठाता हर अपने गुण्य सम्बन्धी सब प्रकारके सुख तथा सिद्धियोंका लोभ दिखा रहे हैं, पर परम वैराग्वान स्वायम्भू मनुको रन गुण्यों तथा सिद्धियोंकी इच्छा नहीं हुई। (यह तीसरे प्रश्नका उत्तर हुआ।

नोट--३ 'गुण्' की विस्तृत व्याख्या 'गुनकृत सन्यपात नहिं केही। ७।०१।१।', तथा अन्यत्र भी की गई है। सत्व, रज, तम तीन गुण् हैं। गीता अ० १४ में भी विस्तारसे इनका वर्णन है। 'सिद्धि' वा० मं० सो० १ देखिए।

प० प० प० प० -१ 'तृन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी' इति । (क) तीनों गुणोंका त्याग हुआ यह तव सममना चाहिए जब गुणातीत आत्माका अपरोत्त साज्ञात्कार होगा और द्रष्टा जीव जान लेगा कि गुणोंके सिवा दूसरा कोई कर्ता नहीं है—'गुणा गुणेपु वर्तन्ते', 'इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेपु वर्तन्ते' (गीता)। (ख) गुणातीतके लज्ञण (जो गीता १४ (२२-२४) में दिये हैं) तथा ज्ञानके लज्ञण (अध्याय १३ के) और अध्याय १२ के भक्त लज्ञणोंमें भेद नहीं है। (ग) सिद्धियोंकी प्राप्ति हठयोग, नामजपयोग, ज्ञानयोग, राजयोग, भगवत्क्रपा, भित्तयोग तथा सद्गुरुश्रपासे होती है। हठयोग, ज्ञानयोगसे, यथा 'रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई। ७११८।७।' नाम जपसे, यथा 'साधक जपिंह नाम लड लाए। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाए।' भगवत्क्रपासे, यथा 'काकमुसु'डी माँगु वह...अनिमादिक सिधि अपर रिधि। ७१३।' गुरुश्रपासे यथा 'कामरूप इच्छा मरनः। ७११३।', 'जो इच्छा करिहहु मन माहीं। हरिप्रसाद कछु दुरलभ नाहीं।' भिक्तयोगसे यथा 'भगति सकल सुख खानि।', 'रामकथा...सकल सिद्धि सुख संपति रासी। १।३१।१३।'

२ 'परम विरागी' की इस परिभाषासे शंका उठती है कि 'तव क्या श्रीहनुमानजी, श्रीभरद्वाजजी परम विरागी न थे ?' समाधान यह है कि हनुमानजीने सिद्धियोंका उपयोग श्रपने स्वामीके कार्यसंपादनमें ही किया है। भरद्वाजजीने भी सिद्धियोंको बुलाया नहीं, वे स्वयं श्राई। जब धर्मसंस्थापनका कार्य भगवान् सन्तोंको निसित्त करके करना चाहते हैं तव वे ही उनके पास सिद्धियोंको भेज देते हैं।

दो०—माया ईस न आपु कहुँ जान कहिश्र सो जीव। • वंध मोक्षपद सर्वपर माया प्रेरक सीव॥१५॥

अर्थ — जो मायाको, ईश्वरको और अपनेको न जान सके उसे जीव कहिए। वन्धन तथा मोचका देनेवाला, सबसे परे और मायाका प्रेरक ईश्वर है।।१५॥

नोट—१ (क) इस दोहेके अपने-अपने मतानुसार लोगोंने भिन्त-भिन्त अर्थ किये हैं। भाया ईस न आपु कहुँ के कई प्रकारसे अर्थ किये जाते हैं (१) माया, ईश्वर और अपनेको। (२) मायाके स्वामी (परमेश्वर मायापित) को और अपनेको। (३) अपनेको मायाका स्वामी नहीं जानता। (४) जो माया आदिको स्वयं अपनेसे ही विना गुरु आदिके उपदेशके न जाने। (रा०प्र०, वै०)। (ख) 'वंध मोच्छप्रद'' सीव' का अर्थ प्रायः वही किया गया है जो हमने ऊपर दिया है। श्रीकान्तशरणजी 'सर्वपर' का अर्थ 'सब जीवों पर' करके यह अर्थ देते हैं—''सब जीवोंपर मायाकी प्ररेणा करके बन्धन और मोजका देनेवाला ईश्वर है।' (ग) 'सीव' का अर्थ ईश्वर है। यह शब्द दोहावलीमें इसी अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, यथा 'जीव सीव सम सुख सयन, सपने कछु करतृति। जागत दीन मलीन सोइ, विकल विषाद विभूति। २४६।' किसीने दोहेका अर्थ इस प्रकार किया है—'माया है यह ईश की ताहि न अपनी जान। जो याको अपनी कहैं ताहि जीव पहिचान।।'

दीनजी - सारी गीता, षट्दर्शन इसी एक दोहेमें आ गए। ऐसा संनिप्त वर्णन कहीं नहीं है।

दिप्पणी—१ (क) मायाके ईश (अर्थात् 'जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इव' उस ईश्वर) को श्रीर अपनेको न जानकर जो मायाके वश हुआ, स्वरूप भूल गया, वही जीव है। यथा 'जिव जब तें हरि तें विलगान्यो। तव ते देह गेह निज जान्यो। माया वस स्वरूप विसरायो। तेहि भ्रम ते दारुन दुख पायो।' (विनय १३६), 'ईश्वर श्रंश जीव श्रविनासी' †। (ख) 'वंध मोच्छप्रद', यथा 'गति श्रगति जीव की सब हरि

<sup>†</sup> १ प्र०—'जो जान ले तब ( जीव ) क्या है, १ यह प्रश्न वैसा ही है, जैसे कोई पूछे कि अग्नि शीतल

हाथ तुम्हारे'। 'सर्वपर' यथा 'वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्'। (ग) 'सीव', यथा 'जीव सीव सुख सयन'। सीव = ईश्वर।

२ खरी—माया, ईश और अपनेको अर्थात् इस पदार्थ-त्रयके जाननेके लिए ही सब शास्त्र हैं। यहाँ श्रीरामजीके कथनमें श्रीरामानुजाचार्यकृत अर्थपंचकका पंच ज्ञान घटित होता है। इन पाँचों स्वरूपोंका जानना अत्यावश्यक कहा गया है, यथा 'प्राप्यस्य ब्रह्मणों रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः। प्राप्तुवायं फलज्वैव तथा प्राप्तिविरोधि च ॥ वदन्ति सकला वेदा सेतिहास पुराणकाः। मुनयश्च महात्मानो वेदवेदाङ्ग वेदिनः।' (हारीत)। जबतक इनका बोध नहीं होता जीव भवसे मुक्त नहीं हो सकता। (१) स्व-स्वरूप-ज्ञान यह कि श्रीरामजी अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। (२) पर-स्वरूप-ज्ञान जो दोहामें कहा गया—'बंधमोच्छप्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव'। (३) 'विरोधी स्वरूप'-ज्ञान यह कि हमारे और ईश्वरके बीचमें विरोध करनेवाला कौन है इसका ज्ञान। वही यहाँ माया है—'जा बस जीव परा भवकूपा'। (४) 'उपाय (साधन) स्वरूप'-ज्ञान—ज्ञान वैराग्य भक्ति जो कही गई। (४) फलस्वरूप-ज्ञान, यथा 'तिन्हके हृद्य कमल महँ सदा करजें बिश्राम।' भगवतसान्निध्य-प्राप्ति फल है।

३—अ० ६४ (२४) 'कहत रामगुन भा भिनुसारा' में लिखा जा चुका है कि इस ग्रंथमें ४ मुख्य गीतायें हैं और प्रत्येक गीताके अंतमें उसकी फलश्रुति है। वहाँ देखिए। यह श्रीरामगीता है। लहमण्जीके प्रश्नपर श्रीरामचन्द्रजीका उपदेश हुआ है। इस गीताका फल भगवान स्वयं कहते हैं—'तिन्हके हृद्य कमल महँ सदा करउँ विश्राम।' अहैतमें जीवत्व रहता ही नहीं, अतः श्रहैतसे अर्थ नहीं किया जाता।

रा० प्र० श०—(क) असत् पदार्थोंसे वैराग्य और सतमें अनुराग होनेपर यह निश्चय हुआ कि जीव और ईश्वर दोनोंका स्वरूप मायासे भिन्न है, 'ईश्वर श्रंस जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी।'

हो जाय तो क्या कहलायगी। ईश्वर और मायाका जैसा यथार्थ स्वरूप है वह तो कोई जान सकता ही नहीं जैसे अग्निका शीतल होना मणि मंत्र औषधादि विना असंभव है। २ पु० रा० कु०—यथा 'स्थूलशरीयभिमानी जीवनामकं ब्रह्मप्रतिबिंबं भवति स च जीवः प्रकृत्या स्वस्मिनीश्वरिमन्त्रतं जानाति अविद्योपिषः सन् आत्मा जीवः उच्यते'। (अज्ञात)।

प० प० प० प० निका वाहे बद्ध हो या मुक्त हो जाय, कैवल्य मुक्ति प्राप्त कर ले, तथापि वह परमेश्वर हो ही नहीं सकता है। मले ही वह ब्रह्ममें यहाँ ही लीन हो जाय।—'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, इह एव तस्य प्रविलीयन्ते प्राणाः।' (श्रुति)। ईश्वर एक है, अज है, अनादि है। लच्यार्थसे ईश्वर जीव-ऐक्य हो सकता है। तथापि वाच्यांशमें ईश्वर और जीवमें समानता भी नहीं हो सकती। ईश्वर एक है तब भी विविध सम्प्रदायों और धर्मोंमें कितने भगड़े पैदा होते हैं। यदि ईश्वर अनेक हो जायँ तब तो कहना ही क्या! किसकी आज्ञा मानें, किसकी न मानें!! इसिलिये ही मानसमें कहा है 'जीव कि ईस समान'। अद्वैती भी नहीं कहते कि जीव वाच्यांशमें ईश्वर हो सकेगा। वह ब्रह्मरूप है ही—'ब्रह्मविद् ब्रह्म एव भवति।'

श्रज्ञानक्षि आवरणका नाश करना जीवके हाथमें नहीं है। जैसे कोशकीटक ( वेरकी माड़पर कोश बनानेवाला एक कीड़ा) स्वयं ही उस कोशक्षि आवरणको बनाकर अपनी ही करनीसे उस कोशमें बन्द होकर मर जाता है, वैसे ही जीव भी अपना ही बनाया हुआ अज्ञानावरण स्वयं नहीं हटा सकता। सस्त गुरु भगवान्की ही छुपासे अज्ञान दूर होता है।

श्रीचक्रजी — 'जो मायाको, ईश्वरको श्रीर श्रपने श्रापको जान ले वह क्या जीव नहीं रह जायगा ? इस ज्ञानके द्वारा ही क्या उसका जीवत्व समाप्त हो जायगा ?' विशिष्टाद्वैतसम्प्रदाय जीवको नित्य मानता है। जीवका जीवत्व इस मतमें कभी समाप्त नहीं होता। वह भगवद्भक्ति करके भगवद्धाम पा सकता है। द्वैतमत भी जीवको नित्य मानता है किन्तु जीवके श्रज्ञानको नित्य नहीं मानता।

यही रूप सिचदानन्दका भी है। जब दोनोंका रूप सत् है तो दोनोंका संबंध भी अनादिकालसे सत् ही है— उस संबंधका वर्ताव तो परमात्मा अपनी ओरसे यथोचित नित्य करता ही है, पर मायामें पड़कर जीव अपने सम्बन्ध और भावको सर्वथा भूल गया है। उसी संबंध और भावके प्रकाशके निमित्त दोनोंका यथार्थ स्वरूप

(ख) जिसके कारण दोनोंमें भेद पड़ गया वह माया है। माया, ईश्वर श्रौर श्रपने स्वरूपको यदि जीव जानता तो इस दीन दशाको न पहुँचता—अतः अव 'जीव' नाम होनेका कारण कहा कि जो तीनोंको

न जाने वह जीव कहलाता है।

नोट-- र 'माया ईस न''' इति । जीव सायामें पड़ा हुआ असमर्थ है, वह कदापि नहीं जान सकता। यह मायाको नहीं जानता, यथा 'जो माया सव जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा। ७.७२.१।', ईरवरको नहीं जानता, यथा 'तव माया वस फिरडँ भुलाना । ताते मैं नहिं प्रभु पहिचाना । ४.२.६ )', 'माया वस परिछिन्न जड़ जीव । ७.१११ ।', 'त्रानन्दसिंधु मध्य तव वासा । विनु जाने कस मरिस पियासा' । वि० १३६।', 'देखइ खेलइ ऋहि खेल परिहरि सो प्रमु पहचानई। पितु मातु गुरु स्वामी ऋपनपौ तिय तनय सेवक सखा। प्रिय लगत जाके प्रेम सो विनु हेतु हित नहिं तें लखा।' (वि०१३४) और ऋपनेको भी नहीं जानता, यथा 'माया वस स्वरूप विसरायो।''' 'निर्मल निरंजन निर्विकार उदार सुख तें परिहर्यो। निः काज राज विहाय नृप इव स्वप्न कारागृह पर्यो ।' (वि० १३६ )।

पं०विजयानन्द त्रिपाठीजी—'माया ईस न त्र्यापु कहुँ जान'—भाव यह है कि मायाका ज्ञान, ईश्वर-का ज्ञान तथा आत्मा (अपने) का ज्ञान ऐसा परस्पर सापेच है कि एकके ज्ञानके लिए शेष दोका ज्ञान अनि-वार्य है। क्योंकि ब्रह्म श्रीर जीवमें भेद करनेवाली केवल माया ही है। यथा मुधा भेद जद्यपि कृत-माया। विनु हरि जाइ न कोटि उपाया।' उस मायाकी स्थिति वड़ी ही विचित्र है। वह न सत् है, न असत् है और न सद्सत् ही है। वह न भिन्न है, न अभिन्न है और न भिन्नाभिन्न ही है। न निरवयन है और न सावयव है, वह बहात्मैक्यज्ञान में ही हटायी जा सकती है। यथा कोड कह सत्य भूठ कह कोऊ जुगल प्रवल करि मानै । तुलसिदास परिहरै तीन भ्रम सो आपन पहिचानै ॥' वह ( माया ) जिसकी सत्यतासे भासती है, इस मायी ईश्वरका विना निरूपण किये मायाका निरूपण कैसे होगा ? त्रथवा जिस जीवपर उसका श्रधिकार है, उसके विना निरूपण किये ही माया कैसे जानी जायगी? इसी भाँति जिसका श्रंश जीव है, उस श्रंशी ईश्वरका विना निरूपण किये, अथवा जिस मायाने उस अखण्डसे ईश्वरका अंश किल्पत किया है, उसका विना निरूपण किये जीवका निरूपण कैसे होगा ? एवम् जिसके कारण ईश्वर मायी है और जिसके अंश होनेसे वह अंशी है, उस माया और जीवके निरूपण विना ईश्वरका निरूपण कैसे होगा ? श्रीर विना निरूपण किये ज्ञान कैसे होगा ? अतः जिसे एकका ज्ञान नहीं है, उसे तीनोंका सम्यक् ज्ञान नहीं है। इसीलिए कहा है—'माया ईस न ऋाषु कहुँ जान' जिसे माया, ईश्वर ऋौर ऋपना ज्ञान नहीं है ।

'किहिय सो जीव'—ऐसे अज्ञानी अथवा अल्पज्ञको जीव कहते हैं। अर्थात् अज्ञानका हटना और स्वरूपज्ञानका होना एक वस्तु है। ज्ञान होते ही वह जीव नहीं रह जाता, वह ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। यथा 'सोइ जानै जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हिह तुम्हइ होइ जाई। २।१२७।३।' (यह भाव श्रद्धैत सिद्धान्तके

अनुसार है।)
'वंध-मोच्छप्रद'—मिध्या ज्ञानकृत जो कर्तृ त्वाभिमान है, उसे 'वन्ध' कहते हैं और तत्त्वज्ञानसे जो अज्ञान और उसके कार्य्यका अभाव होता है, उसीको 'मोत्त' कहते हैं। सो वन्धप्रद ईश्वर है। वहीं कर्मफल-दाता है। जीव भी अनादि है और उसके कर्म भी अनादि हैं। ये दोनों 'वीजांकुर-न्याय' से अनादि सिद्ध हैं। सदासे ही श्रङ्करका कारण वील और वीजका कारण श्रङ्कर होता चला श्राया है, इसी भांति जन्मका कारण पूर्वार्जित कर्म और उसका भी कारण पूर्वजन्म, यह कर्म श्रनादिकालसे चला श्राता है। ईश्वर भी

श्रनादि कालसे तत् तत् कर्मीका फल देता चला श्राता है, इसीसे उसे वन्धप्रद कहते हैं। यथा 'जेहि वाँध्यो सुर श्रमुर नाग मुनि प्रवल कर्म की डोरी।' वही ईश्वर मोत्तप्रद भी है, उसकी छ्यासे जीव मिध्याकृत कर - त्वादि श्रमिमानसे छूटता है। यथा 'तुलसिदास यह मोहसृंखला छुटिहें तुम्हरे छोरे।', 'दैवी छोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।। गीता ७१४।' श्रथांत् भगवान् कहते हैं कि यह मेरी देवी गुणमयी माया पार पाने योग्य नहीं है, जो मेरी शरणमें श्राते हैं, वे ही तर सकते हैं।

'सर्व पर'—वही ईश्वर सबके परे हैं। सबका उपादान होनेसे प्रकृति सबका कारण है, परन्तु ईश्वर उससे भी परे है। यथा 'प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी। ब्रह्म निरीह विरज अविनासी ॥', 'जो माया सब जगहिं नचावा। जासु चरित लिख काहु न पावा। सो प्रभु अ विलास खगराया। नाच नटी इव सहित सहाया॥'

'साया प्रेरक सीव'—प्रश्न है कि 'ईश्वर जीवहि भेदे प्रभु, सकल कहहु समुभाइ।' सो उसका उत्तर देते हुए जीवका लक्षण कहकर 'शिव' अर्थात् ईश्वरका लक्षण कहते हैं। तद्भवरूपमें शकारका सकार और हस्व† का दीर्घ विकल्प करके होता है। इस भाँति 'शिव' का प्राकृत रूप 'सीव' है। शिव नाम ईश्वरका है।

तात्पर्य यह कि जीव और शिवमें वास्तविक भेद नहीं है। सिन्वदानन्दरूपसे जीव शिवमें अभेद है, पर सायाने किएत भेद कर रखा है। न्यवहारकालमें वह भेद सत्य भी है। शिव वन्ध-मोन्तप्रद, सर्वपर, माया प्रेरक और एक है। जीव वद्ध हें, अभिमानी हैं, मायाके वशमें हैं और अनेक हैं। यथा 'मायावस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान।', 'ग्यान अखंड एक सीतावर। मायावस्य जीव सचराचर।। जो सबके रह ज्ञान एकरस। ईरवर जीविह भेद कहहु कस।। मायावस्य जीव अभिमानी। ईसवस्य माया गुन खानी॥ परवस जीव स्ववस मगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता।। मुधा भेद जद्यि कृतमाया। विनु हिर जाइ न कोटि खपाया।' दो०-'रामचंद्रके भजन विनु, जो चह पद निर्वान। ज्ञानवंत अपि सो नर, पसु विनु पूंछ विषान॥' (यह छठे प्रशन का उत्तर हुआ।)

रा० प्र० रा०—१ ईश्वरके सर्व शिक्तमान् होनेसे उसकी माया परम प्रवत है। यथा 'शिव विरंचि कहँ मोहई को है वपुरा आन'। जव ईश्वर-कोटिवाले मायाके फंदेमें पड़ जाते हैं तब औरोंका कहना ही क्या ? यदि ब्रह्मादिक मायाका स्वरूप जानते तो कदापि उसके असमें न पड़ते, एक बार नहीं बहुधा कामादिके किसी न किसी मकोरेमें आ ही जाते हैं। जव विद्यामायावाले उसके चक्करमें पड़ जाते हैं तब अविद्यामायावाला जीव उसको क्या सममेगा ? २—श्रीभुशुरिडजी कहते हैं—'नारद भव विरंचि सनकादी। जे सुनिनायक आतम वादी॥'—(मीमांसाके दोनों भाग जिनमें पुरुषार्थ मुख्य माना गया है वे सब इनमें आ गए)—ऐसों-ऐसोंको भी कहते हैं कि 'मोह न अंध कीन्ह केहि केही। को जग काम नचाव न जेही॥ तृष्णा केहि न कीन्ह वौराहा। केहि कर हृदय कोध नहिं दाहा।' तात्पर्य यह कि यदि जीव अपने पुरुषार्थवश मायासे वचनेका यत्न करे तब छूटे, नहीं तो 'अधिक अधिक अदमाई'। ३—जव जीव मायाको नहीं जान सकता तब ईश्वरका जानना तो और कठिन एवं असम्भव है।

नोट—३ जहाँ कहीं भी जीवका भायाको जानना या उससे तरना लिखा है वह केवल कृपासे ही, साधनसे नहीं। यथा 'सोइ जानइ जेहि देहु जनाई।'''तुम्हरिहि कृपा तुम्हिं रघुनंदन। जानिहं अगत'''। २.१२७।', 'जानिवो तिहारे हाथ...। वि० २४१।' वही वात यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ ज्ञानवैराग्यके उपरान्त साधनकी व्याख्या है।

टिप्पणी—8 माया ईश न आपु कहँ जान' के 'जान' शब्दसे साधन वा अपने पुरुषार्थद्वारा जानने से तात्पर्य है, कृपासे नहीं। कारण यह कि जो जाननेका यंत्र है—अन्तः करण—वह भी तो मायाका ही कार्य है। मायाका कार्य्य मायाके कारणको कैसे जान सकता है शयह वात दूसरी है कि 'सो जानइ जेहि देह जनाई।' जिसे प्रभु स्वयं जनावें वही जान सकता है—यह कृपा है, साधन या पुरुषार्थ नहीं। (वै०)।

<sup>† &#</sup>x27;श्रषोः सः' २।४३ प्राकृतप्रकाश । सर्वत्र शकार-षकार का सकार होता है।

टिप्पणी—१ यह निश्चय हुआ कि जीव अपने वलसे न ईश्वरको जान सकता है न मायाको। रहा अपनेको जानना सो वह ऐसे गाढ़ अविद्यारूपी तममें पड़ा है कि ज्ञान-वैराग्य-नेत्र कुछ काम नहीं देते। देखिये जीव तीन प्रकारके कहे गये हैं—'विमुक्त विरत और विषई'। सनकादिक विमुक्त, परीचित आदि विरत और संसारी विषयी हैं। वैराग्य साधन अवस्था है और ज्ञान उसका फल है। उसपर कहते हें—'जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई। विरआई विमोह वस करई'। यह तो वैराग्यवान् ज्ञानियोंकी दशा है और विमुक्तकी दशा कि सनकादिकको कोध आ गया। उन्होंने जयविजयको शाप दे दिया—इसीसे कहा है—'हिर इच्छा भावी बलवाना'। विरक्त विरतकी यह दशा है तव विषयी किस लेखेमें ?

६--जीवका स्वरूप कहकर उत्तराद्धेमें ईश्वरका स्वरूप कहा।

पां०--इस दोहेसें अद्वेत, द्वेत, विशिष्टाद्वेत तीनों मत घटते हैं। अद्वेत इस प्रकार कि जवतक अपने को मायाईश (मायाका ईश्वर) नहीं जानता तवतक जीव कहलाता है। जब अपने रूपको पहचान लिया तब वाँधने छोड़नेवाला, सबसे परे और मायाको आज्ञा देनेवाला और सीव अर्थात् मर्थ्याद् हुआ। द्वेत पद्त यह है कि मायाको नहीं जाना; अपनेको और ईश्वरको जाना। विशिष्टाद्वेत यह है कि रघुनाथजी लदमण्जीसे कहते हैं कि आप अपनेको मायाईश न जानें, आप अपनेको जीव जानें।

श्रीचक्रजी--पृष्ठ १६६ नोट १ (क) में दिया हुआ पहला अर्थ विशिष्टाहैतमतके अनुसार है, दूसा हैतमतके और तीसरा अहैतमतके अनुसार है। एक दोहेमें ही सम्पूर्ण दर्शनशास्त्र बता देनेका यह अद्भुत नमूना है। इतनी संचित्र रीतिसे समस्त दर्शनोंको एक साथ कदाचित् ही कहीं कहा गया हो।

मा० हं०--यह ज्ञानोपदेश अध्यात्ममें अरण्य कांड सर्ग ४ श्लोक १७ से प्रारम्भ होता है। उसमेंकी कठिनता निकालकर उसीके आधारसे वहुत ही सरल शब्दोंमें यह उपदेश गुसाईजीने अपनी चौपाइयोंमें उतार लिया है। शिच्तककी सच्ची शिच्तगुकला यहाँ प्रतीत होती है।

रा० प्र० रा०--ईरवर, जीव और मायाका स्वरूप पूछने और उसके अनुकूल उत्तर मिलनेसे यह निश्चय हो गया कि प्रश्नोत्तर विशिष्टाहत मतके अनुसार है। भिक्त केवल दो हो हैत और विशिष्टाहतमें उत्कृष्ट मानी गई है और झान वैराग्यादि तीनों मतोंमें रूपान्तरसे माने गए हैं। श्रीलदमण्जीका प्रश्न है—'कहहु ज्ञान विराग अरु माया'। श्रीरामजी क्रममंग करके उत्तर देते हैं। और मतोंमें ज्ञान और विवेकके स्वरूपमें कुछ भेद नहीं माना गया है। परन्तु अहैत मतावलम्बी विवेकको ज्ञानका साधन बतलाते हैं। साधन चतुष्टय जो वेदान्तका है उसमें विवेक, वैराग्य और माया शमादि षद सम्पत्ति और मुमुन्तता ये ही चारों हैं। विवेकका उत्तर वैराग्य है। जब विवेक वैराग्यादि साधन अवस्थामें ले लिये जावें तो प्रश्न अहैत मतानुकूल हो जाता है परन्तु उत्तरमें भिन्तकी श्रेष्ठता होनेसे अहैत और मायाका स्वरूप पृथक् बतलानेसे उप्युक्त दोनों मतोंका निराकरण् करके केवल विशिष्टाहत ही सिद्ध होता है।

श्र० दी०--ब्रह्म, जीव श्रौर माया इन तीनोंका जानना श्रालख तत्त्व है जो लखनेपर भी श्रालख हो जाता है। भाव यह है कि हप, विवाद, ज्ञान, श्राह्मकार, श्रामिमान ये जीवके धर्म हैं जिनमें फँसे होनेसे मायाकी प्रवलतासे उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है श्रीर ब्रह्मका ज्ञान श्रावंड एकरस रहता है; यही जीव श्रीर सीवमें भेद है। उत्तरकांडमें भुशुग्डीजीने भी यही उत्तर दिया है।

नोट--४ श्रीलद्मगाजीने प्रश्न किया है कि ईश्वर और जीवका भेद किहिये। यह भेद भगवान श्रीराम-जी इस दोहेमें वता रहे हैं। स्मरण रहे कि यहाँ भगवान यह नहीं कहते कि ईश्वर और जीवमें थेद नहीं है किन्तु भेद स्पष्ट वता रहे हैं। यही 'समन्वय सिद्धान्त' है। नहीं तो वे स्पष्ट कह देते कि तुम भेद पूछते हो पर इन दोनोंमें भेद नहीं है, जो जीव है, वह ही ईश्वर है।

धर्म ते विरति जोग ते ग्याना । ग्यान मोछपद वेद वखाना ॥१॥

अर्थ--धर्मसे वैराग्य और योगसे ज्ञान (होता है) और ज्ञान मोत्तका दाता है (ऐसा) वेदों में कहा है। १। नोट--१ प्र० में यों अर्थ किया है कि 'धर्मसे वैराग्य, वैराग्यसे योग और योगसे ज्ञान ०' और लिखा है कि 'विरित्तसे योग' का अध्याहार कर लेना चाहिए। अथवा, यों अर्थ करें कि 'धर्मसे और विरित्तयोगसे ज्ञान होता है' यह कारणमाला अलंकार हुआ। 'ज्ञान मोच्छपद', यथा 'ऋते ज्ञानान्तमुक्तिः' इति श्रुतिः। (धर्मकी व्याख्या १.४४ में विस्तारसे की गई है। वहाँ देखिये)।

दिप्पणी--१ ज्ञान वैराग्यका स्वरूप कह चुके । अब दोनोंके साधन कहते हैं कि धर्म करनेसे विरित होती है और योगसाधनसे ज्ञान होता है । यथा अध्यात्मे-- वैराग्यं जायते धर्माद्योगाण्ज्ञान समुद्भवः । ज्ञानात्सं-

जायते मोच्चस्ततो मुक्तिर्न संशयः।'

नोट—२ 'धर्म ते बिरित जोग ते ज्ञाना।''' इति। संग पाकर जब श्रद्धा मनुष्य के हृदयमें उत्पन्न होती है उस समय पूर्वजन्मार्जित सम्पूर्ण धार्मिक संस्कार जाग उठते हैं। मनुष्य धर्मिकयामें प्रवृत्त होता है। धीरे-धीरे उसके मंद्संस्कार दबते जाते हैं। वह धर्ममार्गमें अप्रसर होता जाता है। यहाँतक कि धर्मकृत्यको छोड़कर और किसी भी कार्यमें उसको विश्राम नहीं मिलता है। विषयसे उदासीन रहने लगता है। उसके अन्तःकरणमें जो धार्मिक भाव उठा करते हैं उन्हींमें वह निमग्न रहता है। अधिकांश वह अंतर्जगन्में ही बिचरा करता है। उसे एक ऐसा अवलंब मिल जाता है जिसके सहारे वह इस भयानक जगत्में भी निर्भय अर्थात् भयरहित होकर रहता है। कुसंगके प्रभावसे जब मंद संस्कारोंका उदय होता है और उसका वित्त विश्रेपको प्राप्त होता है तब द्वन्द्वसंस्कारोंकी रगड़से विरागकी उत्पत्ति होती है। वैराग्य एक प्रकारकी अग्निहै। जैसे दो लकड़ियोंकी रगड़से अग्नि उत्पन्त होकर दोनों लकड़ियोंको जला देती है, वैसे ही उज्ज्वल और मंद संस्कारोंके मुठभेड़से विरित पैदा होती है और धुभाधुभ कर्मको जला देती है। गोपीचंद, करमैती बाई, सेन्ट फांसीस, सिराजुद्दीन सूकी इसके उदाहरण हैं।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य विषयभोगमें पूर्णरूपसे लिप्त रहता है। एकाएक ऐसी घटना उपस्थित हो जाती हैं कि अत्यन्त ग्लानि, खेद, निर्वेदके संचारसे धार्मिक संस्कार जागृत हो जाते हैं। वह मनुष्य गहरी नींदमें सोते हुए प्राणीकी तरह एकाएक जाग उठता है। दृश्य बदल जाते हैं। कायापलट हो जाती है। "राजिष भर्छ हरि, बल्खबुखारेके बादशाह इबराहीम अदहम, गोस्वामी वुलसीदास, विल्वमंगल सूरदास, महिप देवेन्द्रनाथ ठाकुर, वंशीवट बृंदावनमें वंशीधर सुखमाधामके दर्शन होनेपर मेहरुन्निसा बेगम, खानखाना, पंडितराज उमापित तिवारीजी (जब वे विध्याचल कालीखोहके मार्गसे जा रहे थे एक पत्र पड़ा मिलनेपर) इत्यादि इसके उदाहरण हैं। आसारांश यह हुआ कि किसी कारण विशेषसे लौकिक सामग्रीको लेते हुए जब धार्मिक संस्कार उदय होता है तब आपसे आप विराग उत्पन्न हो जाता है। अपनित सामग्रीको लेते हुए जब धार्मिक संस्कार उदय होता है जब आपसे आप विराग उत्पन्न होता है—इस बातके लिये हमें अपने अन्त:करणमें प्रवेश करना होगा "। (तु० प० वर्ष २ अंक ७)।

वि० त्रि०—१ (क) 'धर्म ते बिरित'—जो जगत्की स्थितिका कारण है ('धारणाद्धर्ममित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः') तथा प्राणियोंकी उन्नंति और मोत्तका हेतु है ('यतोऽभ्युद्यिनःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः') एवं कल्याणार्थ भी ब्राह्मणादि वर्णाश्रमावलिक्योंसे जिसका अनुष्ठान किया जाता है ('चोद्नालत्तणोऽथों धर्मः') उसे धर्म कहते हैं । वेदने दो प्रकारके धर्म बतलाये हैं—एक प्रवृत्तिलत्त्वण और दूसरा निवृत्तिल्त्त्वण । ज्ञान वैराग्य जिसका लत्त्वण है, उसे निवृत्तिलत्त्वण धर्म कहते हैं, जो सात्तात् कल्याणका हेतु है । वर्ण और आश्रमको लत्त्य करके जो सांसारिक उन्नतिके लिए कहा गया है, वह प्रवृत्तिलत्त्वण धर्म है । यद्यि वह स्वर्गादि फलोंके लिए किया जाता है, फिर भी ईश्वरार्पण बुद्धिसे, फलकामनारहित होकर किये जानेपर अन्तःकरणशुद्धिका कारण हो जाता है । विशुद्धान्तःकरण पुरुषके लिए ज्ञानिष्ठाके योग्यता सम्पादनद्वारा, ज्ञानोत्पत्तिका कारण होनसे, वह मोत्तका हेतु भी होता है । इसीको कर्मयोग कहते हैं । यथा 'ग्र सर संत

पितर महिदेवा । करइ सदा नृप सवकै सेवा ॥ भूपधरम जे वेद वखाने । सकल करइ सादर सुख माने ॥ … वासुदेव अर्पित नृप ग्यानी ॥' इस प्रकार धर्माचरणसे वैराग्य होता है। उसकी उत्पत्ति इस विधिसे होती है कि शास्त्रविधिके अनुसार, फलकी कांचा न रखते हुए, कर्तव्यवृद्धिसे आनन्दपूर्वक जप, तप, वत, यम, निय-मादि वेद विहित शुभ धर्मीका श्रद्धापूर्वक आचरण करे और वे भावहत न होने पायें की तब परमधर्म अहिंसा का उद्य होता है, उसे वशीकृत निर्मल मनद्वारा विश्वाससे दृढ़ करे। उस अहिंसाका विषयवासनात्याग, त्तमा, तोप और 'वृतिसे भी योग हो। जब ऐसी स्थिति हो जाय, तब मुद्तिता तथा इन्द्रियद्मनपूर्वक सत्योक्ति (वेद) के अनुसार विचार करे। फिर निर्मल, पवित्र विरागका उद्य होता है। यथा 'सात्विक श्रद्धा चेनु सोहाई। जौ हरिकृपा हृद्य वस आई॥ जप तप व्रत यमनियम अपारा। जे श्रुति कह सुभ घरम अचारा॥ तेइ तृन हरित चरइ जब गाई। भाय-बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई॥ नोइनिवृत्ति पात्रविश्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासा । परम घरममय पय दुहि भाई । श्रौटइ अनल अकाम वनाई ॥ तोष मरत तव छमा जुड़ावै। धृति सम जावन देइ जमावै॥ मुद्तिता मथै विचार मथानी। दम अधार रजु सत्य सुवानी॥ तव

मिथि काढ़ि लेइ नवनीता । विमल विराग सुभग सुपुनीता ॥ ७११७ ।' प० प० प्र०—१ 'वर्म ते विरित्तः'' इति । (क) यहाँ केवल यह कह दिया है कि धर्मसे वैराग्य होता है। धर्म और उसके प्राप्तिके सावन उत्तरकांड ज्ञानदीपक्रमें कहे गये हैं। जप, तप, व्रत, यम, नियम, दान, द्या, द्म, तीर्थाटन आदि वेदविहित शुभ कर्म ही यहाँ 'धर्म' से अभिप्रेत हैं। ( ७।४६।१-२, ७।११७। १०, ७।१२६।४-६)। अयोध्याकांड अथसे इतितक राजा, प्रजा, पुत्र, पत्नी, इत्यादि विविध धर्मांका आदर्श वताता है। सात्विक श्रद्धापूर्वक धर्माचरण करनेसे क्रमशः भाव, निवृत्ति, संतचरणोंमें विश्वास, मनकी निर्मलता, परमधर्म अहिंसा, निष्कामता, चमा, संतोष, धृति, मुदिता, विवेक आदि (जो ज्ञानदीपकमें कहे गये हैं ) की प्राप्ति होनेपर 'विमल विराग सुभग सुपुनीता' का लाभ होगा। अपर वैराग्यकी प्राप्ति होगी। ( ख ) यद्यपि लदमण्जीके पूछनेपर कि विराग क्या है भगवान्ने 'परम विरागी' का ही लच्छा कहा है तथापि यहाँ 'विरति' का अर्थ 'परम वैराग्य' नहीं करना चाहिए। यह अपर वैराग्य है। अभी 'तीनि अवस्था तीन गुन' निकाले नहीं गए हैं। व्यतिरेक ज्ञानके पश्चात् ही 'परम वैराग्य' की प्राप्ति होती हैं।

वि० त्रि०—'योग ते ज्ञाना'—वैराग्यसे सत् लच्यपर चित्तके स्थिर करनेके अभ्याससे चित्तवृत्तिका निरोध होता है। उसीको योग कहते हैं। योगीका कर्म अशुक्त कृष्ण होता है। तब ममतामलके दूर होनेसे वहीं वैराग्य परमवैराग्यमें परिणात होता है। वह ज्ञान वैराग्य ही है। उसीसे धर्ममेघसमावि होती है। र धममेघ समाधिमें परोत्त ज्ञान होता है यही तत्पदका शोधन है। तत्पश्चात् सवमें बहा दृष्टि दृढ़ करे।

<sup>🕸 &#</sup>x27;तपो न कल्कोऽध्ययनं न कल्कः स्वामाविको ज्ञान विधिर्न कल्कः । प्रसद्घ वित्ताहरणं न कल्कः सर्वाणि भावोपहतानि कल्कः ॥ अर्थात् तप करना पाप नहीं और न वेद पढ़ना ही पाप है। स्वामाविक ज्ञानकी विवि भी पाप नहीं है। हठ करके घन छीन लेना भी पाप नहीं है। परन्तु भावोपहत हो जानेसे ये सब पाप हैं। भाव यह कि दम्भके लिए तप करना, दूसरेको जीतनेके लिये वेद पढ़ना, बुरी नीयतसे देखना, मुनना श्रीर धनके मालिकके भलेके लिए नहीं, वरन् अपने स्वार्थके लिए धन छीन लेना पाप है, क्योंकि ऐसा करनेमें भाव विगड़ जाता है।

<sup>† &#</sup>x27;ध्यातृध्याने परित्यच्य क्रमाद्ध्येयैक गोचरम् निवातदीपविधतं समाधिरभिधीयते ।', 'वर्म मेधिममं प्राहुः समाधिर्योगिवित्तानाः । वर्षत्येष यतो धर्मामृतधाराः सहस्रशः । ( पं० द० ) स्रर्थात् ध्याता स्रोर ध्यानको छोड़कर जब चित्तका विषय केवल ध्यान रह जाता है और चित्त वातरहित स्थानके दीपकी लीकी भाँति निश्चल हो जाता है, तब ऐसी समाधिको धर्ममेघ कहते हैं। इससे धर्म लच्चण सहस्रों अमृतधाराकी वर्षा होती हैं।

तव जाप्रत, स्वप्न, सुपुप्ति अवस्थाओं में क्रमशः वैषयिक ज्ञान, उसके संस्कार और अज्ञानको दूर करे, तव तुरीय अवस्थाकी प्राप्ति होती है। इसे त्वंपदका शोधन कहते हैं।

सो त्वंपदके लक्ष्यार्थको तत्पदके लक्ष्यार्थमें कीन करके सानन्द समाधिमें स्थित हो यही अपरोत्त ज्ञान है। यथा 'जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुम लाइ। वुद्धि सिरावे ग्यानघृत समता मल जिर जाइ।। तब विज्ञानकिपनी वुद्धि विसद घृत पाइ। चित्ता दिया भिर धरइ दृढ़ समता दियट बनाइ।। तोनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास ते काढि। तृल तूरीय संवारि पुनि वाती करइ सुगािह।। एहि विधि लेसे दीप तेजरासि विज्ञानमय। जातिहं जासु समीप जरिहं मदािदक सलभ सब।। ७.११७॥'

प० प० प्र०—'जोग ते ज्ञाना' इति । (क) योग, यथा—योऽगनप्राण योरैक्य स्वरजो रेतसोस्तथा । सूर्याचन्द्र-मसोर्योगो जीवात्मपरमात्मनोः (योगशिखा ३.६)', 'एवं तु दृन्द्रजालस्य संयोगो योग उच्यते', 'योगश्चित्त वृत्ति निरोधः' (पा॰ यो॰), 'योगः समाधिः' । योगके अनेक प्रकार हैं । जैसे-कर्मयोग, भक्तियोग, सांख्ययोग, हठयोग, मंत्र-योग, लययोग, राजयोग (ज्ञानयोग)। 'धर्म ते बिरति' से कर्मयोग बताया है। 'भक्तियोग' का निरूपण श्रागे होनेवाला है। केवल हठयोगसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती है—'योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न ज्ञमो मोज्ञ-कर्मिण ( यो० त० उप० )। मंत्रयोगका अन्तर्भाव भक्तियोगमें ही होता है—'मंत्रजाप मम दढ़ विश्वासा। पंचम भजन'। लययोगका कार्य केवल तत्त्वोंका, कार्यका कारणमें लय करना है। यह स्वतंत्र योग नहीं है। इससे यहाँ 'योग' का ऋर्थ ज्ञानयोग (सांख्ययोग) ('ज्ञानयोगस्तु सांख्यानाम्।' भ० गी० ) ही लेना पड़ेगा। उत्तरकांडके ज्ञानदीपक प्रकरण्में विराग-प्राप्तिके पश्चात् तुरन्त ही योगका निरूपण आरम्भ किया है। 'सोऽ-हमस्मि' इस वृत्तिका श्रखंड रखना, इसमें मुख्य साधन हैं। यह केवल राजयोगका ही कार्य कहा गया है, इससे इस स्थानमें विस्तार करना श्रिप्रासंगिक होगा। हठयोग, मंत्रयोग, लययोग और राजयोग, इन चारों का, जिस एक ही योगमें अन्तर्भाव होता है ऐसे एक योगका 'योगशिखोपनिषद्' में निरूपण मिलता है। उसको 'महायोग' या 'सिद्धयोग' कहते हैं। हिंदीमें महायोगपर 'महायोग विज्ञान', 'योगवाणी' ये सुन्दर प्रंथ हैं। श्रङ्गरेजीमें 'देवात्म शक्ति कुण्डलिनी', मराठी में 'षट्चक्रदर्शन श्रीर भेदन' और 'देवयान पन्थ' इत्यादि हैं पर केवल महायोगका ही उनमें (मराठी यंथोंमें) निरूपण नहीं है। (सूचना)—आजकलके लोगोंकी देह ही हठयोगका अभ्यास करने योग्य नहीं होती है। जिनमें सत्वगुणका विकास नहीं हुआ है उनकी कुएडिलिनी जागृत और कियाशील कर देने को 'लेड बीटर' अपने 'The chakras' इस प्रथमें मना करते हैं और वह यथार्थ ही है।

वि० त्रि०—'ज्ञान मोछपद'—भाव यह है कि तब अखराड 'सोहमिस्म' वृत्तिका उदय होता है। उससे आत्मानुभव सुख होता है, भेदभ्रम जाता रहता है, मोहादि दूर होते हैं। तब चिज्जड़प्रनिथ खुल जाती है और जीवका मोच हो जाता है। यही ज्ञानयोग है। यथा 'सोहमिस्म इति वृत्ति अखंडा।'''जो निर्विव्नपंथ निर्वहई। सो कैवल्य परम पद लहुई।। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। संत पुरान निगम आगम वद।। ७११८।३।'

'वेद वखाना' इति । वेदने स्वयम् ज्ञानका बखान किया है । यथा 'ऋते ज्ञानान्त मुक्तिः', 'तमेव विदिखा-ऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।', 'ज्ञानादेव हि कैवल्यम्।' विना ज्ञानके मुक्ति नहीं होती। उसे जाननेसे ही मृत्युका त्रातिक्रमण किया जा सकता है, मुक्तिके लिए दूसरा मार्ग नहीं है। ज्ञानसे ही कैवल्यकी प्राप्ति होती है, इत्यादि। भाव यह है कि मोत्तका सात्तात् कारण ज्ञान है। त्रान्य मोत्तप्रद साधन ज्ञान-द्वारा ही मोत्त देते हैं। काशी मोत्त देती है, क्योंकि ज्ञानखानि है, भक्ति मुक्ति देती है क्योंकि ज्ञान-विज्ञान उसके श्रधीन हैं।

<sup>‡</sup> त्वंपदका वाच्यार्थ लच्यार्थ कूटस्थ (तुरीय) एवम् तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर श्रीर लच्यार्थ शुद्ध चेतन बहा है।

पं० श्रीकान्तरारणाजी—'प्रथम सरस' ज्ञानप्रसंग कह चुके हैं। बीचमें ईश्वर-जीवका भेद कहकर यहाँपर फिर कैवल्यपरक ज्ञानका प्रसंग है। इसीसे इसे प्रथक कहते हैं। यह ज्ञान वही है जिसे उ० ११७ में दीपक रूपमें कहा गया है। यहाँके सब अङ्ग वहाँसे मिलते हैं—जैसे कि 'सात्विक श्रद्धा' पूर्वक जप तप आदि कहते हुए 'परम धर्ममय पय दुहि भाई।' तक धर्म कहा गया है। फिर आगे 'विराग सुभग सुपुनीता' तक धर्मका फलक्षप वैराग्य कहा है। पुनः 'योग अगिनि करि' में योग कहा गया है, तब विज्ञान आदि अङ्ग कहते हुए 'जौ निर्विदन पंथ निर्वहई। सो कैवल्य परम पद लहई।' यह फल कहा है। वैसे ही यहाँ भी धर्मसे वैराग्य, योगसे ज्ञान और तब, 'ज्ञान मोच्छप्रद वेद बखाना।' कहा गया है। फिर उसे जैसे वहाँ भिक्तिकी अपेन्ना सविदन अल्प-फल-पद आदि कहा है, वैसे आगे यहाँ भी कहते हैं। यह ज्ञान योगशास्त्रका है, इसे हन्न ज्ञान भी कहते हैं। इसीके प्रति कहा गया है—'जे ज्ञान मान विमन्त तय भवहरनि भगति न आदरी। उ० १३।', 'जोगु कुजोगु ज्ञान अज्ञानू। जह नहिं राम प्रेमः। २।२६१।'

## जातें बेगि द्रवर्षं मैं भाई । सो यम भगति भगत सुखदाई ॥२॥

शब्दार्थ--'द्रवडँ' = पिघलता, पसीजता हूँ अर्थात् प्रसन्न होता हूँ ।

शर्थ — हे भाई ! जिससे में शोघ प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भिक्त है जो भक्तोंको सुख देनेवाली है ।२। विष्णा — १ 'जाते वेगि द्रवोंठ' इति । इससे सिद्ध हुत्रा कि ज्ञान त्रादि साधनोंसे दीर्घकालमें कुछ होता है जैसे कि श्रीमद्भगवद्गीता आदिमें कहा गया है। यथा 'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परांगतिम्। गीता ६।४४।' 'बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रवित्ते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सहुर्जभः । गीता ७।१६।', 'बासुदेवे भगवद्धित्तां प्रयोजितः जनवस्याशुवैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। भा० १।२।७।' वहाँ वह कठिनता और यहाँ यह सुगमता कि 'वेगि द्रवर्जं'। तात्पर्य्य कि 'सकुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेथ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम', 'सकुत प्रनाम किये अपनाये', 'सन्मुख होइ जीव मोहि जवहीं । जन्मकोटि अघ नासिह तबहीं ।', 'अपि चेत्सुदुराचारो भजते नामनन्यथाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यय्यवसितो हि सः। ६।३०। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा''। (गीता)।' [ अर्थात् अत्यन्त दुराचारी भी यदि अनन्यभाक् (केवल मेरे भजनको ही अपना एकमात्र प्रयोजन समभनेवाला) होकर मुक्ते भजता है तो वह साधु ही माना जाने योग्य है, क्योंकि उसका निश्चय परम समीचीन है। वह शीघ ही धर्मात्मा हो जाता है ], 'करवँ सद्य तेहि साधु समाना।' इत्यादि प्रमाणोंसे सिद्ध है कि भिक्तके अतिरिक्त और किसीमें यह सुगमता नहीं है। भिक्तसे तत्काल सम्मुख आते ही, द्रवित हो जाते हैं, यह 'वेगि' से जनाया। सदाचारी हो या दुराचारी, स्त्री हो या पुरुष, किसी भी जातिका हो वा वर्णवाह्य हो, कोई भी हो, भिक्त करे तो द्रवित अवश्य होते हैं।

वि० त्रि०—१ (क) 'भाई'—यहाँ 'भाई' सम्बोधनका भाव यह है कि तुम हमारे स्वभावसे परिचित हो, यहाँ मैं अपना स्वभाव कहता हूँ। अथवा भाई होनेसे तुम्हारा मुक्तमें प्रेम स्वाभाविक श्रोर प्रेमका ही मार्ग मुलभ श्रोर मुखद है, उसीका मैं निरूपण करूँगा। यथा 'मुलभ मुखद मारग यह भाई। भिक्त मोर पुरान श्रुति गाई॥' अतः भाई सम्बोधन दिया। (ख) 'मैं'—इससे सगुण ब्रह्म अभिप्रेत है, क्योंकि एकर कि निर्वकार निर्गुण ब्रह्ममें द्रवना सम्भव नहीं और यहाँ उसीका प्रसंग है। सगुण ब्रह्मके श्रवतारों में भी रामावतार प्रमुख है, क्योंकि उसकी विशेषता कही गयी है। अध्यात्मरामायण कहता है कि सत्वनिधि श्रीहरिके बहुतसे अवतार हैं, उनमेंसे जगदिख्यात् रामावतार सहस्रोंके समान है। अ 'विनय' में अन्थकार भी कहते हैं—'एकइ दानि सिरोमनि सांचो। हरिहु और अवतार आपने राखी बेद बड़ाई! लै चिउरा निधि दई सुदामहि जचिप बाल-मिताई॥' (ग) 'जाते वेगि द्रवउँ'—भाव यह है कि अन्य साधनोंसे भी मैं

कि अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्विनघेद्विजाः । तेषां सहस्रसदृशो रामो नाम जनैः श्रुतः ।' २३

द्रवीभूत होता हूँ, परन्तु शीघ्र नहीं, क्योंकि उनमें साधकको अपने बलका भरोसा रहता है। उन्हें भगवान्ते प्रीढ़ तनय माना है, परन्तु अमानी दासको शिशु बालक माना है, जिसे अपना भरोसा कुछ नहीं, सर्वात्मना मांका भरोसा है। यथा—'मोरे प्रौढ़ तनयसम ज्ञानी। बालक सिसुसम दास अमानी॥' भगवान् भी बीत-चिन्त्य रहते हैं कि यह प्रौढ़ तनय है, यह काम क्रोधादि शत्रुका सामना कर लेगा। परन्तु अमानी दासकी सदा रखवारी करते हैं। यथा 'गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई। तह रखे जननी अरगाई॥' तह मानना पड़ेगा कि भगवान्के शीघ्र द्रवीभूत होनेके भी कारण हैं। दूसरी बात यह है कि निर्गु एकी उपासनामें अधिक क्लेश है। देहाभिमानियोंकी गित अव्यक्तमें बड़ी कठिनतासे होती है। सर्वकर्मीका संन्यास करके गुरुके पास जाने और वहाँ वेदान्त-वाक्योंका विचार करने तथा उन विचारोंसे अनेक प्रकारके अमों को दूर करनेमें महान् प्रयास करना पड़ता है। सगुणोंपासनामें कोई प्रतिबन्ध नहीं है, उसमें गुरुके पास जाकर श्रवण, मनन, निद्ध्यासन नहीं करना है। उसे ईश्वरको छुपासे स्वयम् तत्त्वज्ञानका उदय होता है और वह ब्रह्मलोकके ऐश्वर्यको भोगकर कैवल्य प्राप्त करता है। गीतामें भगवान्ने कहा है कि 'हे पार्थ! जो सब कर्मोंको सुके अपरेण करके, मुक्तमें लग जाते हैं और अनन्ययोगसे मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, ऐसे मुक्तमें चित्त लगाने वालोंको मैं शीघ ही संसार सागरसे पार कर देता हूँ।

ध्यान देने योग्य वात यह है कि कभी वह करुणावरुणालय भक्तोंपर द्रवीभूत होकर पूतिदुर्गनिध-युक्त संसारमें भी अवतीर्ण होता है। कभी राजा बन्दियोंपर करुणा करके कारागारके निरीच्च के लिए वहाँ पदार्पण करता है। यदि कभी ईश्वर अवतीर्ण ही न हो, तो उसके होनेका प्रमाण ही क्या है? उस अवतीर्ण करके भजनकी बड़ी ही महत्ता है, क्योंकि वह अवतार उस विश्वरूप भगवानकी द्रवीभूत मूर्ति है; उसे कुपा करते देर नहीं लगती।

(घ) 'सो सम भगांत'—भक्ति 'प्रेम' को कहते हैं। वही प्रेम यदि छोटोंपर हो तो 'वात्सल्य', बराबर वालेपर हो तो मैत्री, सौहार्द या सख्य और बड़ों के प्रति हो तो 'मिक्त' कहलाता है। वही प्रेम यदि सांसारिक पुरुषोंपर हो तो बन्धका कारण होता है और वही यदि ईश्वरके चरणोंमें हो तो भवबन्धनसे मुक्ति देता है। यथा 'जननी जनक बंधु मुत दारा। तन धन भवन मुहद परिवारा।। सब कर ममता ताग बटोरी। सम पद मनहि बाँध विर डोरी।। समदरसी इच्छा कछु नाहीं। हरष सोक भय निह मन माँहीं।। अस सजन मम उर बस कैसे। लोभी हदय बसइ धन जैसे।।' इसी (भिक्ति) से भगचान शीघ ही द्रवीभूत होते हैं। द्रवीभूत होनेका प्रारम्भ तो जीवके ईश्वरके प्रति अनुकूल होते ही हो जाता है। यथा 'सनमुख होई जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासिहं तबहीं।' विना करुणानिधानके प्रति अनुकूल हुए तो सब साधन ही निष्फल हैं। यथा 'जोग छुजोग ज्ञान अज्ञान्। जहँ निहं राम-प्रेम परधान्।।' निरुपारितज्ञान भी टिकाऊ नहीं होता, क्योंकि भक्ति † ही योग और ज्ञानके भी विघ्नोंको दूर करनेवाली है। भक्तिके साथ होनेसे करुणानिधानकी करुणा बनी रहती है और उसीसे सिद्धि होती है। परन्तु उसमें देर लगती है, कारण कि भिनतके साथ अन्य साधनोंका मिश्रण रहता है। शुद्ध भिनत होनेसे भगवानकी पूर्ण करुणामें देर नहीं लगती। यथा 'रामिह केवल प्रेम पियारा।', 'रीभत राम सनेह निसोते।', 'जौ जप जाग जोग वत वर्जित, केवल प्रेम न नहते। तो कत सुर मुनिबर बिहाइ, व्रज-गोप-गेह बिस रहते!'

(ङ) 'भगत मुखदाई'—भाव यह है कि दुखदाई पदार्थों को हटाकर ही भक्ति भगवतीका पदर्पण होता है। जननी, जनक, बन्धु, सुत, दारा आदि नश्वर पदार्थों में ममता रहना ही दुखदाई है। सो भिक्त करनेमें इनसे मनोवृत्तिको हटाकर तब भगवान्के चरणों ने लगायी जाती है। जवतक इनमें प्रेम है तबतक

<sup>†</sup> ततः प्रत्यक् चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावख्य' ( योग०१ पाद, २६ सू० ) अर्थात् भिक्तसे प्रत्यक्-चेतनका ज्ञान और वित्रोंका नाश भी होता है।

भिक्त कहाँ ? और जब श्रविनाशी भगवानके चरणों में मन लगा तब सुख ही सुख है। स्वयं भगवती भास्त्रती भिक्तमें ही ऐसा सामर्थ्य है कि भक्तके सिन्नकट विपत्तिको फटकने नहीं देती। यथा 'मन क्रम बचन चरनरित होई। सपने हु बिपित कि वृिभ्य सोई।' यदि भक्तमें त्रुटि है तभी विपत्तिका श्रागमन होता है। भुशुण्डिजीने कहा है—'हारे किर सब करम गोसाई। सुखी न भये श्रविह की नाई।' अक्ति सामने दूसरों की कौन कहे, स्वयम् मायाका बल नहीं चलता, क्यों कि भिक्त मगवानको प्यारी है। यथा 'सो रघु-बीरिह भगित पियारी। माया खलु नर्तकी विचारी।। भगिति हिं सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपित श्रित माया।।' भुशुण्डिजी कहते हैं कि भिक्तको छोड़कर सुख पानेका दूसरा उपाय ही नहीं है। यथा 'श्रुति पुरान सद्ग्रंथ कहाहीं। रघुपित भगित बिना सुख नाहीं।। कमठपीठ जामिह वरु बारा। वंध्यासुत बरु काहुिं मारा।। फूलिह नम बरु बहुिविध फूला। जीव न लह सुख हिर्गितकूला।। तृषा जाइ वरु मृगजलपाना। बरु जामिह सससीस विपाना।। श्रंथकार वरु रबिह नसावै। रामिबसुख न जीव सुख पावै।। हिमते श्रनल प्रगट बरु होई। बिमुख राम सुख पाव न कोई॥'

प० प० प० - 'जाते वेगि द्रवर्डं मैं '''' इति । (क) प्रश्न था 'कहहु सो भगति करहु जेहि दाया' श्रीर उत्तर है—'जाते मैं बेगि द्रवडँ सो मम भगति भगत सुखदाई'। यहाँ मानो 'करहु जेहि दाया' की व्याख्या ही की गयी है। 'अन्तः करणका शीघ पिघल जाना' (द्रवित होना) दयाका चिह्न है। जब किसीका प्रेम देखकर अन्तः करण द्रवित होता है तब इससे उसके दुःख, दैन्य, भय इत्यादि दूर करनेका प्रयत्न किये विना रहा ही नहीं जाता है। वह सब अपने हृदयकी शान्तिके लिये ही करता है। तथापि मनुष्यादि प्राणी श्रल्पशक्तिमान्, श्रल्पैश्वर्यवान् होनेसे किसीके भी दुःख शोक भयादिका पूर्ण विनाश करके पूर्ण श्रनुपम, श्रपार सुख देनेमें समर्थ नहीं होते हैं। ईश्वर, भगवान, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर्य सम्पन्न श्रीर मायाके प्रेरक होनेसे ऐसा सुख दे सकता है, पर जब इनका हृदय द्रवित हो जाता है तब। श्रीर श्रीरामजीके हृदयको द्रवीभूत करनेकी शक्ति केवल भक्तिमें ही है। (ख) यहाँतक चार प्रश्नोंके विवरणमें श्रीरामजी श्रपना परमात्मत्व छिपाकर ही उत्तार देते श्राये हैं। 'मम माया 'मम प्रेरित' ऐसा प्रयोग नहीं किया है। पर 'बेगि द्रवउँ' इन शब्दोंका उच्चार होते ही वे ऐसे द्रवित हो गये कि श्रपना दशरथनन्दनत्व भूल ही गये। उन्होंने अपना परमात्मत्व 'मम भिकत' 'मैं द्रवडँ' कहकर प्रकट ही कर दिया। आगे भी इस प्रकरणकी समाप्तितक इसी भगवद्भावसे ही कहते हैं। यथा 'ममधर्म', 'मम लीला रित', 'मोहि कहँ जानै', 'मम गुन', 'मोरि गति', 'करडें सदा विश्राम' इत्यादि । बिलहारी है भिक्तकी ! (ग) जहाँ प्रेम उमड़ आता है वहाँ हुराव रखना त्रसंभव हो जाता है। उत्तरकांडके पुरजन-गीतामें भी ऐसा ही हुत्रा है। देखिये उत्तरकांड ४३-र से ४६ तक। वहाँ 'अनुबह' शब्द मुखसे निकलनेकी ही देर थी कि 'मेरो' शब्द आ गया। इस उत्तरमें 'वेगि' शब्दसे बताया कि भक्तपर द्या करनेमें भगवान्से जरासी भी देर नहीं होती है, एक चएकी भी देरी नहीं लगती है। वे दौड़ते ही आते हैं, गरुड़की राह नहीं देखते हैं, खगराजकी गति भी उस समय ऋति मंद मालूम होती है। भाव यह कि भगवान् भिक्त-परवश हैं। (घ) ज्ञानके वर्णनमें केवल 'मोच्छपद' इतना ही कहा और यहाँ भिक्तको 'सुखदाई' कहा, इससे स्पष्ट हुआ कि केवल ज्ञान सुख-दायक नहीं है, यथा —'तथा मोच्छसुख सुनु खगराई। रहि न सकइ हरिभक्ति बिहाई।७.११६।'

दिष्पणी—२ 'सुखदाई' का भाव कि ज्ञानसाधनमें दु:ख है, यथा 'ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका। साधन कित न मन कहँ देका।। करत कष्ट बहु पावै कोई' और यहाँ 'कहहु भगतिपथ कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा।।""।७.४६।' पुनः ज्ञानकी कितनता, यथा 'कहत कितन समुभत कितन साधत कितन विवेक। होइ घुनाच्छर न्याय जौं पुनि प्रत्यूह अनेक।७.११८। ज्ञानपंथ कृपान के धारा। परत खगेस होइ निहं वारा।। जौ निर्राबद्धन पंथ निरबहई। सो कैवल्य परमपद लहई।। अति दुर्लभ कैवल्य परमपद । संत पुरान निगम आगम वद।। राम भजत सोइ मुक्ति गोसाई'। अनइच्छित आवइ वरियाई।।

जिमि थल विनु जल रहि न सकाई। कोटि भाँति कोउ करइ उपाई।। तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई। रहि न सकइ हिर भगति विहाई॥'

## सो सुतंत्र अवलंब न त्राना । तेहि त्राधीन ज्ञान विज्ञाना ॥३॥

्र अर्थ—वह स्वतन्त्र है। उसको दूसरेका अवलंब नहीं है। ज्ञान और विज्ञान उसके अधीन हैं, अर्थात् उन्हें भिक्तका अवलंब लेना पड़ता है।। ३॥

## "सो स्वतंत्र अवलंब न आना।"" इति।

रा० प्र० श०—इस चौपाईमें भिक्तकी उत्कृष्टता और ज्ञानादिकी न्यूनता फिर कही। अर्थात् भिक्त स्वतंत्र है, ज्ञान आदि परतंत्र हैं। स्वतंत्र और परतंत्रका भेद कौन नहीं जानता? यह कहकर फिर कहते हैं भिक्ति तात अनुपम सुखमूला'। देखिए यह श्रीलदमणजीका चौथा प्रश्न था पर प्रभु उसका उत्तर सबके अन्तमें देते हैं—इससे भी ज्ञात होता है कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अर्थात् यह अन्तिम उपदेश है। स्वतंत्रका भाव कि प्रभुक्ती प्राप्ति करानेमें स्वतंत्र है, ज्ञान आदिकी सहायताकी ज्ञकरत नहीं, उनका अवलंब लेना नहीं पड़ता। यह 'अवलंब न आना' से जना दिया। यथा 'भगित अवसहि बस करी' भिक्तसे भगवान स्वयं भक्तोंके वश हो जाते हैं।

पु॰ रा॰ कु॰—'तेहि आधीन' अर्थात् वह ज्ञान विज्ञानके अधीन नहीं है, वरन ज्ञान विज्ञान उसके अधीन हैं।

रा० प०— भाव यह कि जैसे खीको अपने पितसे मिलाने में दूतीका प्रयोजन नहीं और विंव प्रति-विंवके वीचमें किसीकी अपेचा नहीं, वैसे ही भिक्त और भगवन्तके बीचमें किसी दूसरे साधनकी अपेचा नहीं। (कारण कि भिक्त भगवानका रूप ही है—'भिक्त भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक'। वह कभी पृथक् नहीं)।

बरी—वैराग्य धर्मसे और ज्ञान योगसे होता है। भिनत स्वतः उत्पन्न होती है पर साधन करनेसे

श्रीर भी दृढ़ होती है—'भक्त्या संजायते भिकतः।' यह कृपासाध्य है।

वि॰ त्रि॰ - १ (क) 'सो सुतंत्र - जो परमुखापेची न हो, वही स्वतंत्र है। कर्म और ज्ञान स्वतन्त्र नहीं है। कम ( यज्ञ-यागादि ) में अधिकार, द्रव्य-विधान, सामर्थ्य, देश, काल आदिका बड़ा बखेड़ा है, उसकी सिद्धि इनके अधीन है, फिर भी यदि उसमें भिक्तका पुट न रहा, तो उससे संसार ही दृढ़ होता चला जाता है, इसीलिए श्रीगीस्वामीजी कहते हैं—'सो सब करम घरम जिर जाऊ। जह न रामपद पंकज भाऊ॥ करतड सुकृत न पाप सिराहीं। रक्तबीज इव बाढ़त जाहीं ॥' ज्ञान भी स्वतन्त्र नहीं है। उपर कह आये हैं कि ज्ञानदीपके प्रव्वित करने -- तत्पद्के श्रीर त्वंपद्के शोधन तथा एकीकरण्में कितने ही साधनोंकी श्रिनि वार्ग्य त्रावश्यकता है। सब कुछ होनेपर भी त्रात्मानुभव-प्रकाशमें तथा चित्जडप्रन्थिके छोड़नेमें त्राचिन्त्य वाधाएँ आ पड़ती हैं। यथा "छोरत अंथि जानि खगराया। विघ्न अनेक करै तब साया।। रिद्धि सिद्धि प्रेरै वहु भाई । बुद्धिहि लोभ दिखावे आई ॥ कलबल छल करि जाइ समीपा । अंचल बात बुमावइ दीपा ॥ जो तेहि बुद्धि बिघ्न नहिं वाधी। तौ बहोरि सुर करहिं उपाधी॥ इन्द्रिय द्वार ऋरोखा नाना। तहँ तहँ सुर बैठे करि थाना ॥ आवत देखिह विषय-बयारी । तब हठि देहिं कपाट उघारी ॥ जब सो प्रभंजन उरगृह जाई । तबहि दीप विज्ञान वुमाई ॥ ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकासा । वुद्धि विकल भइ विषय बतासा ॥ विषय-समीर बुद्धिकृत भोरी। एहि बिधि दीप को बार बहोरी॥ तब फिरि जीव विविध विधि पावइ संसृतिक्लेस। हारमाया अति दुस्तर तरि न जाइ बिहगेस ॥' यदि ज्ञान सिद्ध हो, तो भी भिनतका आदर वहाँ भी अति-वाच्य है, नहीं तो निरूपास्ति ज्ञानसे साधकका पतन होता है। यथा 'जे ज्ञान सान विसत्त तव भव हरनि भगति न आदरी । ते पाइ सुर दुर्लभ पदाद्रिप परत हम देखत हरी।' ( ख ) 'अवलंव न आनां'-भिक्तके

स्वातन्त्र्यका कारण कहते हैं कि उसे दूसरेका अवलम्व नहीं है, वह कर्म ( यज्ञयागादि ) और ज्ञानकी मुखा-पेची नहीं है। यह बात नहीं है कि विना यज्ञ किये भिकत होती ही नहीं। यहाँपर ग्रन्थकार कहते हैं—'कौन सो सोमयाजी अजामिल रह्यों कौन गजराज रह्यों वाजपेयी।' अर्थात् ये आर्तभक्त विना यज्ञ-यागादिके ही कल्याग्-भाजन हुए। श्रीर यह वात भी नहीं कि विना ज्ञानके भिकत न हो। किरातींको कौन वड़ा ज्ञान था ? यथा किरात-वचन प्रमु के प्रति—'कीन्ह वास भल ठाँउ विचारी। इहाँ सकल रितु रहव सुखारी।। हम सव भाँति करव सेवकाई। किर केहिर श्रिहि वाघ वराई॥ वन वेहड़ गिरिकंदर खोहा। सब हमार प्रभु पगपग जोहा।। जहाँ तहाँ तुम्हिह श्रिहेर खेलाउव। सर निर्भर जल ठाउँ देखाउव।। हस सेवक परिवार समेता। नाथ न सकुचव श्रायसु देता।। वेदवचन सुनिमन श्रगम ते प्रभु करुनाऐन। बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु वालक वैन ॥' इसीलिए भिक्तको स्वतंत्र कहा । भिक्तिविरोषसे चाहे हुए भगवान् भक्तके श्रिमिमुख होते हैं और इच्छामात्रसे उसके अभीष्ट-प्रदानपूर्वक उसपर अनुप्रह करते हैं। ईश्वरकी इच्छामात्रसे उस भक्त योगी को शीव्रसे शीव्र समाधिकी प्राप्ति होती हैं श्रीर समाधिका फल भी होता है। भगवत्स्मरणसे भक्तको रोगादि विद्न भी नहीं होते और स्वरूप-दर्शन भी उसे होता है । अतः भक्तिकी उपमा चिन्ता-मिं से दी। जिस प्रकार चिन्तामिं एकाश स्वाभाविक है, दीपके प्रकाशकी तरह आगन्तुक नहीं, उसी प्रकार भिनतमें स्वात्मानुभव-प्रकाश स्वाभाविक है। जिस भाँति चिन्तामिण्से सव सुखोंका लाभ होता है चसी भाँति भिक्तिसे भी सर्वाभीष्टकी सिद्धि होती है। छतः भिक्त स्वतः सब कुछ करनेमें समर्थ है। यथा 'रामभगति चिन्तामनि सु'दर। वसइ गरुड़ जाके उर श्रंतर।। परमत्रकासरूप दिनराती। नहिं कछु चहिय दिया घृत वाती ।। मोह द्रिद्र निकट निहं आवा । लोभ वात निहं ताहि वुभावा ।। प्रवल अविद्या तम मिटि जाई। हारहिं सकल सलभ समुदाई।। खल कामादि निकट नहिं जाहीं। बसइ भगति जाके उर माहीं।। गरल सुधासम अरि हित होइ। तेहि मिन विनु सुख पाव न कोई।। व्यापहिं मानस रोग न भारी। जिन्हके वस सब जीव दुखारी ।। रामभगित मिन उर वस जाके । दुख लवलेस न सपनेहु ताके ।। चतुरिसरोमिन तेइ जगमाहीं । जे मिन लागि सु जतन कराहीं ॥'

प० प० प०-१ ( शंका ) — यहाँ कहा कि भिक्त 'स्वतंत्र' है, उसे दूसरेका अवलम्ब नहीं, और आगे

प० प० प०--१ ( शंका ) — यहाँ कहा कि भक्ति 'स्वतंत्र' है, उसे दूसरेका अवलम्व नहीं, और आगे कहते हैं कि भक्तिके साधन कहता हूँ। यह पूर्वापर विरोध है। इस कथनसे तो यह सिद्ध होता है कि भक्ति भी साधनाधीन है ? ( समाधान ) — अगली चौपाइयोंको विवेकपूर्वक देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि भक्तिके जो साधन वताए हैं वह भी भिक्त ही हैं, अन्य कुछ नहीं। भिक्तिका अर्थ ही है 'अति प्रीति', 'अनुराग', 'अति प्रेम'। 'सा पराऽनुरिक्त ईश्वरे' यह ईश्वरभिक्तिकी व्याख्या है। अति प्रीति, निरित, अनुराग, हढ़

भजन श्रीर हढ़ सेत्रा, ये शब्द क्रमशः प्रत्येक साधनके साथ प्रयुक्त हुए हैं।

२ 'ज्ञान विज्ञान' अर्थात् व्यतिरेक ज्ञान और अन्वय ज्ञानकी प्राप्ति भी विना भिक्तके न होगी। गीतामें भी कहा है कि 'मिय चानन्ययोगेन भिक्तिरव्यभिचारिणी' (गीता १३।१०), यह लच्चण ज्ञानके लच्चणोंमें होना चाहिए। अगवान्की उपासनाके विना चित्तके विच्चेप न मिटेंगे।

वि० त्रि०—'तेहि आधीन ज्ञान-विग्याना'—ऊपर दिखलाया जा चुका है कि ज्ञान विरागकी स्थिति विना भिनति नहीं होती। श्रीमद्भागवत-माहात्म्यमें ज्ञान-विरागके भिनति अधीन होनेका वड़ा सुन्दर उपाख्यान है। वृन्दावनमें एक युवती सुन्दरी रूदन करती थी और दो वृद्ध पुरुष सृत्युशय्यापर पड़े उच्चिश्वास ते रहे थे। नारदजीके पूछनेपर माल्म हुआ कि वह युवती भिक्त है और दोनों चेतनारहित पुरुष ज्ञान-विराग उसके पुत्र हैं। वृन्दावनमें आने से भिनत तो वृद्धासे तरुगी हो गयी, पर उसके पुत्रोंका कोई उपकार

<sup>†—&#</sup>x27;प्रिंणिधानाङ्गिक्तिवरोषादावर्जित ईश्वरस्तमनुगृह्णात्यिभधानमात्रेण । तद्भिध्यानमात्राद्पि योगिन श्रासन्नतमः समाधिलाभः समाधिफलं च भवति' (यो॰ भा० १।२३)। 'ये तावद्न्तराया व्याधिप्रभृतयस्ते तावदीश्वरप्रिणिधानान्न भवन्ति । स्वरूपदर्शनमप्यस्य भवति' (यो० भा० १।२६)।

न हुआ। अन्तमें नारद् भगवान्के उद्योगसे भागवतकी कथा हुई और उससे ज्ञान-विराग भी स्वस्थ हो गए। तात्पर्यार्थ यही है कि भिक्त से ही ज्ञान-वैराग्य उत्पन्न होते हैं तथा उसकी कृपा से ही वे स्वास्थ्यलाभ करते हैं। जिसे भिक्त होती है, उसे ज्ञान-वैराग्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यथा 'सब सुखखानि भगित तें माँगी। निहं जग कोउ तोहिं सम बड़भागी। जो मुनि कोटि जतन निहं लहहीं। जे जप जोग अनल तन दहहीं।। रीभिड देखि तोरि चतुराई। मागेहु भगित मोहिं अति भाई।। सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे। सब सुभ गुन बिसहिं उर तोरे।। भगित ग्यान बिग्यान बिरागा। जोग चित्र रहस्य विभागा!! जानव तें सब ही कर भेदा। मम प्रसाद निहं साधन खेदा।।'

श्रीचक्रजी—भक्ति स्वयं साधन एवं साध्यह्म है। ज्ञान-विज्ञान उसके वशमें हैं। यथा 'वासुदेवे भगवित भिक्तयोगः प्रयोजितः। जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुक्रम्। भा० १।२।७।', 'भिक्तः परेशान्त्रभवो विरक्तिरन्यत्र चैष त्रिक एककालः। प्रपद्यमानस्य यथाश्ततः स्युस्तुष्टिः पृष्टिः क्षुद्मायोऽनुधासम्। भा० ११।२।४२।' अर्थात् भगवान् वासुदेवमें भिक्तयोग करनेपर वह वैराग्य तथा श्राहेतुक ज्ञानको उत्पन्न करता है। जैसे भोजन करते समय भोजनके प्रत्येक ग्रासके साथ चित्तका सन्तोष, शरीरका पोषण् श्रीर भूखकी निवृत्ति ये तीनों काम एक साथ तत्काल होते हैं, वैसे ही भगवान्की शरण् लेनेपर भगवान्की भिक्त, परमात्मतत्त्वका ज्ञान तथा सांसारिक विषयोंसे वैराग्य ये तीनों वातें साथ ही होती हैं। ज्ञान = श्रात्मतत्त्वका सामान्य बौद्धिक ज्ञान। विज्ञान = श्रपरोज्ञानुभव। भिक्तके विना श्रपरोज्ञानुभव तो होगा ही नहीं, परोज्ञान भी नहीं होगा; क्योंकि उसके लिये भी बुद्धिमें धारणा शिक्त श्रपेत्रित है, जो उपासनासे ही उपलब्ध होती है।

पं० श्रीकान्तशरण्जी—"ज्ञानमें धर्म और योगके सहायक होनेकी जैसी आवश्यकता हुई, वैसी आवश्यकता मित्तमें नहीं पड़ती। इसमें धर्मका कार्य नवधासे और योगका कार्य प्रेमासे (अपनेसे) ही हो जाता है। भित्तमें ज्ञान-विज्ञानकी अधीनता यों है कि सरस ज्ञान दो प्रकारके हैं—एक साधन हुए और दूसरा फलरूप। साधन हुप ज्ञान गीता १८१०-५३ में कहा गया। उसके फलरूपमें पराभित्त वहींपर आगे ५४ वें श्लोकमें कही गई है। उसी ज्ञानकी अधीनता यहाँपर समस्तनी चाहिए। फलरूप ज्ञान वही है जो ऊपर 'ज्ञान मान जहँ...' में भित्तसे अभेद कहा गया है। कैवल्यपरक ज्ञानकी अधीनता इस प्रकार है कि उसका फल भित्तमें अनायास ही आ जाता है, यथा 'राम भजत सोइ मुकुति गोसाई। अनइच्छित आवइ चित्र्याई। ७.११६।' विज्ञान उस ज्ञानकी छठी भूमिकामें ही आ गया है, तो उसकी अधीनता आ ही गई। पुनः सरसविज्ञानकी अधीनता, यथा 'ज्ञानिहुँ ते अति प्रिय विज्ञानी।… तिन्ह ते पुनि मोहिं प्रिय निज दासा। जिहि गित मोरि न दूसरि आसा। ७.८६।' विज्ञान गुणातीत अवस्थाको भी कहा गया—उ० दो० ११० देखिए। वह दशा भित्तसे सहज ही आ जाती है; यथा 'मां च योऽध्यिमचारेण भित्तयोगेन सेवते। स गुणान्समतीत्येतान् वहास्याय कल्पते। (गीता १४।२६)।'

भगति तात अनुपम सुखमूला । मिलइ जो संत होईँ अनुकूला ॥४॥ भगति कि साधन कहीं वखानी । सुगम पंथ मोहि पावहिं पानी ॥५॥

अर्थ—हे तात! भिक्त अनुपम (उपमारिहत) और सुखकी जड़ है। यदि संत प्रसन्न हों तो वह प्राप्त हो जाती है।।।।। मैं भिक्तके साधन विस्तारसे वर्णन करता हूँ जिस सुगम मार्गसे मनुष्य मुक्ते पाते हैं।।।।। नोट—१ 'अनुपम सुखमूला'। उपमारिहत है अर्थात् प्रभुकी प्रीति एवं प्राप्ति या कैवल्यपदकी प्राप्तिमें कोई साधन इस योग्य नहीं जिससे इसकी उपमा दी जाय और अनुपम सुखकी उपजानेवाली है, यथा 'ताकर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह। ७.४४।' ब्रह्मसुखसे इसका सुख अधिक है तभी तो कहा है—'सोई सुख लवलेस वारक जिन्ह सपनेह लहेड। ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्मसुखहिं सज्जन सुमित। ७.८८।' और

'बरवस ब्रह्मसुखिंहं मन त्यागा । १.२१६ ।' (ख) प्र०-कार इसे भिक्तका विशेषण मानकर यह अर्थ कहते हैं कि अनुपम सुखमूला भिक्त अर्थात् पराभिक्त संतक्ष्पासे मिलती है। पराभिक्तकी प्राप्ति संतद्वारा कही और साधारण भिक्तकी प्राप्तिके नव साधन कहे। (प्र०)।

दिप्पणी—१ (क) श्रीलद्मण्जीने ज्ञान, वैराग्य, माया श्रौर भिक्त पूछी। प्रभुने माया, ज्ञान श्रौर वैराग्य कहे, ज्ञान वैराग्यके साधन कहे, श्रव भिक्त श्रौर भिक्तके साधन कहते हैं। भिक्त श्रमुपम है तो उसकी प्राप्ति बड़ी कठिन होगी, उसपर कहते हैं कि 'मिलइ जो संत हो इं श्रमुकूला' श्रथीत् इसका एक यही साधन है, यथा 'श्रम विचारि जोइ कर सतसंगा। रामभगित ते हि सुलभ बिहंगा'। संत सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वे 'सरल चित जगतिहत' होते हैं। 'परउपकार बचन मन काया' यह उनका सहज स्वभाव है। 'सुगम पंथ मोहि पाविह प्रानी' श्रथीत् भिक्तमार्ग सुगम है, ज्ञानमार्ग श्रगम्य है। क्या पंथ है सो भी बताया कि सन्तोंकी प्रसन्नतामात्रसे यह प्राप्त हो जाती है। श्रव श्रौर भी बताते हैं।

प० प० प्र०—१ 'तात' इति । पन्द्रहवें दोहे की चौपाइयोंमें श्रीरामजी लद्मग्जीको 'तात' 'भाई' 'सुनहु तुम्ह' 'तात' ऐसा चार वार संबोधित किया है; किन्तु यहाँसे श्रागे सात चौपाइयोंमें एक बार भी ऐसा संवोधन नहीं श्राया है। यह भी साभिष्राय है। इससे किव जनाते हैं कि भक्तिके निरूपग्में श्रीरामजी इतने तदाकार हो गए हैं कि 'लद्मग् सामने बैठे हैं' वे यह भी भूल गए।

२ 'श्रनुपम सुखमूला' का भाव कि साधारण वृत्तको मूल श्रीर जल दोनोंकी श्रावश्यकता होती है। विना इनके वृत्त सूख जाता है। वैसे ही श्रनुपम सुखरूपी वृत्तका मूल भक्ति है। भक्तिमें सदा रसमयता भरी रहती है क्योंकि यह स्वतंत्र है श्रतः सुखरूपी वृत्त हरा-भरा रहता है, उसको किसी श्रन्य जलकी श्रावश्य-कता नहीं। भक्तिसे जो सुख मिलता है उसकी तुलनामें मोत्तसुख नहीं दिक सकता।

वि० त्रि०—१ (क) 'तात'—प्रश्न हुत्रा था कि 'कहहु सो भगति करहु जेहि दाया', उत्तर हो रहा है-'जाते बेगि द्वौं मैं भाई ।' यहाँ भी प्रश्नसे उत्तरमें विशेषता है, अतः प्यारके शब्द 'तात' से सन्बोधन करते हैं। ऊपर भी ऐसा ही हो चुका है। पृछा था 'सकल कहहु समुभाइ', उत्तर हुऋा—'थोरेहि महँ सब कहुडँ बुफाई। सुनहु तात। प्रश्न विरागके विषयमें हुआ, उत्तर मिला— सुनहु तात सो परम विरागी। अतः निष्कपे यही निकला कि जहाँ प्रश्रसे उत्तरमें कुछ विशेष बात प्यारके कारण कहनी है, वहाँ 'तात' शब्दसे संबोधन करते हैं। (ख) 'भगति श्रनुपम सुखमूला'—भक्तिके तीन विभाग हैं—(१) साधन, (२) भाव और (३) प्रेम । जो करनेसे हो और उसके कारण नित्य सिद्धभावका हृदयमें आविर्भाव हो, उसे साधनभक्ति कहते हैं। द्रवीभूत चित्त-वृत्तिमें जब रामरङ्ग चढ़ जाता है, तब उसे भावभिक्त कहते हैं। जब श्रीरामचरगामें चांगु-चण अविच्छित्र आसिक्त बढ़ती चले, गुणोंकी कामना न रहे, ऐसे परमानन्द शान्तिमय अनुभवरूप निरोधको प्रेमाभिक्त कहते हैं। (१) साधनभिक्त, यथा 'भगित के साधन कहीं बखानी।' (२) भाव भिक्त, यथा 'सुनि सुनिबचन राम मुसुकाने। भाव भगति स्रानंद स्रघाने।' (३) प्रेमाभक्ति यथा 'स्रविरत प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखिह तरु ओट लुकाई। ' जो भिक्त सदा बनी ही रहे, जिसमें कभी व्यवधान पड़े ही नहीं, जिसमें अन्तरायका होना सम्भव ही नहीं वही अनुपम है। कर्म तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वरूप ही त्याग प्रहरणात्मक है। ज्ञान भी जीवमें एकरस नहीं रह सकता। यथा ''जौ सब के रह ज्ञान एकरस । ईश्वर जीविं भेद कहहु कस ।" परन्तु भिक्त ऐसी है, जिसमें अन्तराय सम्भव नहीं । उसीको अविरल, अनपायिनी, सिद्धा, अनन्या आदि अनेक नामोंसे कहते हैं । उसपर मायाका भी वल नहीं चलता, अतः वह अनूप है, सुखमूल है। यथा 'रामभगति निरुपम निरुपाधी। बसइ जासु उर सदा अवाधी॥ तेहिं विलोकि माया सकुचाई। करि न सकै कछु निज प्रभुताई।। श्रस बिचारि जे मुनि विग्यानी। जाचिह भगति सकल सुखखानी ॥

(ग) 'मिलइ'—भाव यह है कि वह क्रपासाध्य है, क्रियासाध्य नहीं । अपने पुरुषार्थसे उसे कोई नहीं प्राप्त कर सकता, वह भग गन्के अनुप्रहसे ही मिलती है। यथा 'अविरल भगित विशुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव। जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभुप्ताद कोड पाव॥' (घ) 'जो संत होहँ अनुकूला'—भाव यह है कि प्रभुप्रसाद से ही वह मिलती है, चाहे साज्ञात प्रभु द्वारा मिले, चाहे उनके अपररूप सन्तों द्वारा प्राप्त हो। विशुद्ध सन्तका समागम भी विना प्रभुकी क्रपाके सम्भव नहीं है। यथा 'संत विशुद्ध मिलिह पिर तेही। चितवह राम कृपा करि जेही॥' जिसके अङ्ग-अङ्गके प्रति वेदोंने लोकोंकी कल्पना की है, उस प्रभुका दर्शन दुर्लभ है। श्वयं भगवान कहते हैं—'हे अर्जुन! तुमने मेरे जिस सुदुर्दर्श रूपका दर्शन किया है, उसके दर्शनके लिए देवता भी सदा लालायित रहते हैं। वेदसे, तपसे, दानसे या यहासे कोई मेरा दर्शन इस भाँति नहीं पा सकता, जिस भाँति तुमने पाया है। केवल अनन्यमित्तसे ही भक्त मुभे इस प्रकारसे जान सकता है, देख सकता है और मेरेमें प्रवेश कर सकता है।' सो विश्वरूप भगवान समुद्र हैं, सवकी इनतक गित नहीं, यह पुरुषार्थ मेघरूपी सन्तोंमें ही है कि भगवानकी ही मङ्गलमयी मधुर मनोहर मूर्ति भक्तिको लाकर मिला दें। आनन्दकन्द भगवान चन्दनके वृत्त हैं, पर सर्पाद विद्मवाहुल्यसे कोई चन्दनवृत्ततक जा नहीं सकता। पर वह सामर्थ्य सन्तरूपी मरतमें ही है कि उसकी आनन्दम्यी विभूति भक्तिको लाकर पुरुषार्य हीन प्राणीसे मिला दे। इसलिए कहते हैं कि 'मिलइ जो संत होहिं अनुकूला।' यथा 'राम सिंधु घन सज्जन धीरा। चंदन तर हिर संत समीरा॥ सबकर फल हिरभगित सोहाई। सो बिनु संत न काहू पाई॥ अस विचारि जोड़ कर सतसंगा। रामभगित तेहि सुलभ बिहंगा॥' ( यह पाँचवें प्रभक्त उत्तर समाप्त हुआ। अब प्रथम प्रभका उत्तर कहते हैं)।

रा० प्र० रा०—(क) प्रथम कहा कि 'भिलइ जो संत होई अनुकूला' और फिर कहा कि 'भगित के साधन कहों वखानी'। भाव यह कि शीघतर भिन्त प्राप्त होनेका उपाय सतसंग है; पर जो गाढ़तर उनके विधि-निपेधके भगड़ों पड़े हुए हैं, उनके ( अर्थात् जगत्मात्रके ) हितार्थ और भी सुगम उपाय बताते हैं। (ख) प्रथम उपायमें किसी साधनकी अपेत्ता नहीं, केवल सन्तक्रपासे प्राप्य बताया। यदि उसमें प्रश्न किया जाय कि 'बिनु हिर कृपा मिलहिं निहं संता', तो उसका उत्तर है कि उसमें भी किसी साधनकी अपेत्ता नहीं। 'भिलहिं' शब्द स्वयं ही इस बातका प्रमाण है; अर्थात् वे स्वयं प्राप्त हो जाते हैं, जब भगवत्कृपा होती है।

प० प० प० प०-१ 'जो संत होइँ अनुकूला' इति। (क) अर्थात् भिक्त संतक्ष्पासाध्य है। इसमें यह अनुक्रम लगता है—'विनु हिर कुपा मिलिहं निहं संता', 'पुन्य पुंज बिनु मिलइ न सोई' और 'पुन्य पुंज बिनु मिलिहं न संता।' रामकुपाके विना संतोंसे मिलना असंभव है और पुण्यपुंजके विना श्रीरामजीकी कृपा नहीं होती। पुण्य पुंज क्या है यह बताना आवश्यक हुआ। अतः जिस पुण्यके नींवपर यह बड़ा भवन बनाया जाता है उससे ही छठी चौपाईमें साधनभिक्तका निरूपण शुरू होता है। (ख) अ निस्ति मानसमें रुचिर सप्त सोपान हैं, वैसे ही इस भिक्त-प्रसादके सात सोपान हैं। सातो भिक्तमय हैं।

श्रीचक्रजी—सन्त तो सदा सबपर सानुकृत ही रहते हैं, पर उनसे स्वयं अनुकृत होकर उनकी सेवामें लगकर विनम्न भावसे मिला जाय तो भिक्त मिलेगी। पर प्रश्न यह है कि सन्त मिलें कैसे ? उत्तर है 'रामकृपा से'। देविष नारदने भी भिक्तसूत्रमें ये सूत्र दिये हैं—'महत्संगो दुर्लभोऽगम्यो अमोघश्च।', 'लभ्यतेऽपि तत्कृपयेव।', 'तिसंगस्तज्जने भेदाभावात्।' अर्थात् महापुरुषका संग मिलना दुर्लभ है। मिलनेपर भी 'ये संत हैं' ऐसा पिहचानना कठिन है। पहचान हो जाय तो वह व्यर्थ नहीं जाती। पर सन्त दूँ दनेसे नहीं मिलते, भगवान्की कृपा होनेपर अधिकारी पुरुषको स्वयं मिल जाते हैं। इसपर प्रश्न होता है कि भगवान्की कृपा तो सवपर समान है, वे अनन्तकृपासागर हैं; तब उनकी कृपाका क्या अर्थ ? (उत्तर—) उनकी कृपा तो सवपर है, किन्तु उसका लाभ अधिकारी पुरुष ही उठा पाते हैं। जैसे सूर्यका प्रकाश सब पत्थरोंपर समानरूप से पड़ता है, किन्तु अग्नि,तो आग्नेय शीशेसे ही उस प्रकाशसे प्रकट होती है। इसी प्रकार अधिकारीको सन्त

मिल जाते हैं। यह अधिकार कैसे मिलता है, इसका उत्तर मानसमें ही है—'पुन्यपुंज' से, और 'पुन्य एक '''। अतएव भिन्तके साधनोंमें सबसे पहला कार्य 'विप्र चरन ''' यह बतलाते हैं।

प० प० प० प०-१ (क) 'कहउँ वखानी' इति । प्रथम चार प्रश्नोंका विवरण ८ चौपाइयों और एक दोहे में हुआ है । इस तरह कि आठ चौपाइयों में क्रमशः उपक्रम, अविद्याका लच्चण, मायाका सामान्य लच्चण, मायाके भेद, अविद्याका कार्य और प्रताप, विद्याका स्वरूप और कार्य, ज्ञान तथा वैराग्य कहा है, आधे दोहेमें जीवका और आधेमें ईश्वरका लच्चण कहा है । इतना संचेप किया है । और, भक्तिके साधनोंके प्रतिपादनमें ही पाँच चौपाइयाँ लगा दी हैं । संपूर्ण भिक्त प्रश्नके निरूपणमें ११ चौपाइयाँ और एक दोहा है । इतना विस्तार ! इससे सिद्ध है कि भगवान और किव दोनोंको भिक्त अत्यन्त प्रिय है । जिस विषयपर किसीका अतिशय प्रेम होता है, उसको कहते या लिखते समय उसका अधिक विस्तार अनिच्छासे ही (विना चाहे ही) हो जाता है । वैसा ही यहाँ हुआ ।

'सुगम पंथ', यथा 'सुलम सुखद मारग यह भाई। भगति मोरि पुरान श्रुति गाई।।', 'कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग न जप तप मख उपवासा। ७.४६।' भागवत आदिमें भी यही नगाड़ा वज रहा है, यथा 'विप्रादिपड्गुण्युतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखात् श्वपचो वरिष्ठः।', 'नाहं वसामि वैक्कुएठे योगिनां हृदयेन च।

मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्टामि नारद ।'

वि० त्रि०—२ 'भगित के साधन'—अविरत्त भक्तिका प्रसङ्ग समाप्त हुआ। अव जो पहते प्रश्न किया था कि 'मोहि ममुभाइ कहहु सोइ देवा। सव तिज करों चरनरज सेवा', उसका उत्तर आरम्भ होता है। भाव यह कि जिस साधनसे सुख, सम्पत्ति, परिवार और बड़ाई आदिका परित्याग करके सेवकाईमें जीव प्रवृत्त होता है, उसका वर्णन किया जा रहा है, वे ही भक्तिके साधन हैं। ईश्वरके अस्तित्वका ज्ञान मनुष्यमें त्व(भाविक है, वह छोटे-छोटे वबोंमें भी पाया जाता है। निरीश्वरवाद अस्वाभाविक है, बड़ी कठिनतासे गते उत्तरता है, फिर भी 'ईश्वर नहीं है' ऐसा अभान्त ज्ञान तो किसीको होता ही नहीं। उसके विना जाने भी ईश्वरके अस्तित्वकी धारणा छिपी-छिपायी कहीं न कहीं, उसके हृदयमें पड़ी रहती है। तव ईश्वरकी प्राप्तिक लिये प्रयत्न करना उसके लिए स्वाभाविक है। फिर भी मनुष्य जो ईश्वरकी भक्ति नहीं करता, उसका कारण यह है कि सुख, सम्पत्ति, परिवार, वड़ाई आदि इसके वाधक हैं। इन वाधकोंको दूर करनेसे हृदयमें स्वतः भक्तिका सक्चार हो उठता है। यथा 'सुख संपति परिवार वड़ाई। सव परिहरि करिहों सेवकाई।। ये सव रामभगित के वाधक। कहिं संत तब पद आराधक।। अब प्रभु छुपा करहु एहि भांती। सव तिज भजन करों दिनराती।।'

वि० त्रि०—३ (क) 'कहउँ वखानी'—भाव कि समभाकर कहता हूँ, क्योंकि प्रार्थना ही ऐसी है कि 'मोहिं समुमाइ कहों सोइ देवा'। साधनके वर्णनमें छुछ विस्तार करना ही पड़ता है। साधन अनेक होते हैं और उसमें पूर्वापरका कम होता है। इनमें उलटफेर होनेसे सिद्धिमें कठिनाई होती है और ठीक कमसे चलनेमें सुगमता होती है और सिद्धि भी शीव्र होती है। दूसरी बात यह है कि ज्ञानपन्थकी माँति यह अकथ कहानी नहीं है, जो न सममते ही वने, न वखानते ही बने। यथा 'सुनहु तात यह अकथ कहानी। समुभत वने न जात वखानी।।' (ख)—'सुगम पंथ'—जिस मार्गसे चलनेमें विद्वनवाधा न हो, आवास न हो, वही सुगम पंथ है। इस पंथपर चलनेवालेकी स्वयं रखवारी भगवान् करते हैं, अतः उसे विद्वनवाधा दवा नहीं सकती और उसमें योग, जप, तप, त्रत, उपवासादि कष्टका अनुष्टान नहीं है, आपसे आप समाधि सिद्ध होती है। भक्तियोगके पथिकको भगवान्के सहारे पारका प्राप्त करना कठिन नहीं होता। यथा 'ज्ञानपंथ छपान के धारा। परत खंगेस होइ नहिं वारा।।', 'कहत कठिन समुमत कठिन साधत कठिन विवेक। होइ घुनाच्छर न्याय जों पुनि प्रत्यूह अनेक। ७११६।', 'सीम कि चांपि सकै कोड तासू। वड़ रखवार रसा-पति जासू।', 'कहतु भगित पथ कौन प्रयास। जोग न जप तप मख उपवास।।', 'सुमिरत हरिहि साप गित

वाधी। सहज विमल मन लागि समाधी।।' (ग)—'मोहिं पाविहं प्रानी'—एक, व्यापक, अविनाशी, अविकारी, सिच्दानन्द्धन ब्रह्म सबके हृद्यमें विद्यमान है, पर उसकी प्राप्ति तो नहीं होती, यिद प्राप्ति होती तो जीव दीन-दुखारी न होते। काष्ट्रमें अग्नि तो अव्यक्त रूपसे व्याप्त है, पर मनसे काष्ट और अग्निको पृथक् करनेसे अग्निकी प्राप्ति नहीं होती। उसकी प्राप्ति तब होगी, जब यत्नसे उस अव्यक्त अग्निको व्यक्त रूपमें लाया जाय। इसी भाँति अव्यक्त ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, स्वयं हृद्यमें विराजमान है, पर प्राप्ति उसकी नहीं होती। जब भिनतहारा उसे व्यक्त रूप (सगुण रूप) में लाया जाय, तब उसकी प्राप्ति होती है। हीरेमें मूल्य है पर हीरेसे स्वयं तो कोई काम नहीं चलता, जब यत्न किया जाय, तब उसकी प्राप्ति भी हो सकती है श्रीर उससे काम भी चल सकता है।

प्रथमहि विष चरन अति प्रीती । निज निज कर्म निरत अति रीती ॥ ६ ॥

अर्थ — पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यन्त प्रीति करे और वेदकी रीतिके अनुसार अपने अपने कमें लगा रहे ॥ ६॥

"प्रथमहि बिप्रचरन अति प्रीती"

गौड़जी—यहाँ भगवानने 'बिप्रचरनमें अतिप्रीती' पहली रार्त रखी है। अन्यत्र भी कहा है 'सापत ताड़त परुष कहंता। विप्र पूज्य अस गावहिं संता। पूजिय बिप्र सीलगुन हीना। सूद्र न गुनगन-यान प्रवीना॥' गोखामीजी वन्दनामें भी कहते हैं 'बंद्उँ प्रथम महीसुर चरना। मोहजनित संसय सब हरना। और फिर अन्यत्र भी 'सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी', 'विप्र जेंवाइ देहिं बहु दाना', 'बिप्र घेनु हित संकट सहहीं' इस प्रकारके प्रसंगोंसे कुछ विचारक गोस्वामीजीपर ब्राह्मणोंके अनुचित पत्तपातका दोष लगाते हैं।

गोस्वामीजीने रामचरितमानसमें 'नानापुराणितगमागमसम्मत' बात लिखी है। पुराणों में, रामा-यग्रोमें और महाभारतमें तो 'विश्रों' का यत्र-तत्र महत्व है हो। श्रुतियों में भी 'विश्र' शब्द ऋषियों के अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। ऋषियों श्रौर विद्वानोंको पुष्य तो श्राय्य-समाज श्रौर जाति पाँति तोङ्क्रमंडलतक मानता है। 'विप्र' यहाँ त्रास्तिक विद्वान् त्राह्मणके ही त्र्रार्थमें श्राया है जो मोह-जनित सब संशय हरनेवाले हैं। नास्तिक विद्वानों वा अविद्वानों के अर्थमें नहीं प्रयुक्त हुआ है जो ब्राह्मण वनते हैं। साथ ही यहाँ 'जन्मना' ब्राह्मणकी चर्चा है, जो कर्मणा भी ब्राह्मण हो। जो केवल कर्मणा के आधारपर ब्राह्मण बने उसकी चर्चा नहीं है। यह बात कित्युगके प्रसंगमें कहे 'विप्र निरच्छर लोलुप कामी। निराचार सठ वृषली खामी' से स्पष्ट हो जाती है। तात्पर्य यह कि विष्र होकर निरचर नहीं होना चाहिए, विद्वान् होना चाहिये। लोलुप नहीं होना चाहिये, संतोषी होना चाहिए। कामी नहीं होना चाहिये, ब्रह्मचर्यपरायण होना चाहिये, निराचार नहीं होना चाहिये, सदाचारयुक्त होना चाहिए, शठ नहीं होना चाहिये, साधु होना चाहिये। वृषलीपति नहीं होना चाहिये, शुद्ध विवाह-संस्कारयुक्ता पतिपरायणा साध्त्री स्त्रीका पति होना चाहिये। तात्पर्य यह कि विप्रको संस्कार-युक्त होना चाहिये और कुलवन्तीका पति होना चाहिये। किल्युगके वर्णनके व्याजसे मानसकारने साफ वता दिया कि वह 'विष' किसे कहते हैं। 'विष' वह विद्वान् जन्मना ब्राह्मण है जो सन्तोषी हो, ब्रह्मचारी हो, आचारयुक्त हो, साधु हो और यदि गृहस्थ हो तो संस्कारयुक्ता सदाचारिणी ब्राह्मणी कुलवतीका पति हो। न तो आजकलके बाह्मण वननेवाले नास्तिकोंपर यह परिभाषा घटती है और न निरचर शठ, आचार-हीन धनलोतुप व्यभिचारियोंपर यह परिभाषा घटती है जो ब्राह्मणका नाम बदनाम करते हैं। 'पूजिय बिप्र सील गुनहीता। सुद्र न गुनगन ग्यान प्रवीना।' परन्तु तो भी यदि उक्त परिभाषाकी शर्तीमेंसे आचारहीन ( शीलहीन ) शम दम तपस अादि गुण्रहित ( गुण्हीन ) भी बाह्यण हो, तब भी पूजा योग्य जन्मना ब्राह्मण् ही होगा। ब्राह्मणोचित गुण, विद्या और चातुरी रखनेवाला शूद्र पूजा योग्य नहीं है। जिस तरह दुनियाँ की श्रदालतमें एक नालायक वकील भी मुकदमोंकी पैरवी कर सकेगा परन्तु वड़ा चतुर श्रोर विद्वान् भी हो तो भी जिसके पास सनद नहीं है वह पैरवी करनेका अधिकारी नहीं है। जीवात्माका जन्म भिन्न वर्णी और

परिस्थितियोंमें कर्मानुसार होता है। जो ब्राह्मण होकर जन्मा उसे मानो विधाताने कर्मकी परीचामें पास कर लेनेपर पूज्यताकी सनद दे दी है। इसी लिये श्रूद्रमें योग्यता कितनी हो हो परन्तु वह इसी जन्मकी इ्यर्जित है, पूर्वकी नहीं, इसी लिये उसको पूज्यताकी सनद प्राप्त नहीं है, वह पुजेगा नहीं।

भिक्तमें विप्रवरणमें अतिप्रीतिकी शर्ता जहरी है। विषके चरणों में अतिप्रीति न होगी तो भोह जिनत संशय' नष्ट न होंगे। आस्तिकता न आवेगी, निज निज वर्णाश्रम धर्ममें निरत न होगा और सबसे वड़ी वात यह है कि श्रुतिको रीतिसे अपने धर्ममें निरत न होगा। इस मार्गपर चलनेवाला मोहजन्य संशय हरनेवाला तो विष्ठ ही होगा। जब इस तरह गुरुके आदेशपे अपने अपने धर्मका पालन कर चुकेगां, तब विषयोंसे वैराग्य होगा। गुरुविष्ठचरणमें अतिप्रीति करके जब सदुपदेश प्रहण और अभ्यास करेगा तब उसका फल होगा विषयोंसे वैराग्य। विषयोंसे वैराग्य होनेपर भगवद्धर्म अनुराग उपजेगा। इसी लिये विष्ठ, संत, गुरुचरणोंमें अतिप्रीति पहली शर्ता रखो गयी है।

यहाँ ब्राह्मणोंसे पच्चपातकी कोई वात नहीं है। यहाँ तो प्राचीन हिन्दूसंस्कृतिके ब्रनुकूल वर्णाश्रम धर्म और वैदिक रीतिके प्रतिपादनके साथ ही भक्ति वतलायी गयी है। हिन्दूकी भक्ति इसी प्रकारकी हो

सकती है।

२—वैद्यावरत्न श्री १०८ रूपकलाजीका सत्संग इसी विषयपर कुछ वर्ष हुए हुआ। वे कमीते थे कि हमारे शास्त्रोंके अनुसार पूर्व जन्मोंमें किए हुए कुछ कमींके भागके लिए उनके अनुकूल, कुल, जाति, संग इत्यादि प्राणीको प्राप्त होते हैं। पूर्व कम्मींके फलसे यदि किसीको ब्राह्मकुलमें जन्म मिला तो और तीनों वर्णीसे वह पूजनीय है चाहे उसके कमें, धर्म, आचरण इस जन्ममें कैसे ही क्यों न हों। हमारा धर्म है उसको पूजना, हमको अपना धर्म करना चाहिए; उसका धर्म वह जाने। हम अपने कमीका फल पावेंगे, वह अपने कमीका फल पावेंगा। हमारा धर्म यह नहीं है कि उसमें ऐव निकालें और अपना धर्म छोड़ दें।

प० प० प० प० नः 'विप्रचरन श्रात प्रीती' इति। (क) यह प्रेसामिक्तप्राप्तिकी प्रथम भूमिका है। 'चरन' शब्द देकर सेवा सूचित की। अत्यन्त प्रेमसे विप्रसेवाका फल अन्यत्र बताया है कि मोहजनित संशय दूर होंगे, समस्त देवताश्रोंसिहत भगवान् उसके वश हो जायेंगे। यथा 'वंद उँ प्रथम महीसुर चरना। मोह जिनत संसय सव हरना। ११२१३।', 'मन क्रम वचन कपट तिज जो कर भूसुर सेव। मोहिं समेत विरिच सिव वस ताके सव देव।' इसके समान दूसरा पुष्य नहीं है, यथा 'पुन्य एक जग महँ निहं दूजा। मन क्रम वचन विप्र पद् पूजा। ७४४।०।' (ख) उपर्युक्त उद्धरणोंसे 'अति प्रीति' का अर्थ 'मन कर्म वचन' निष्कपट सिद्ध हुआ। यदि इसमें कसर (न्यूनता) रही तो सव सेवा निष्फल होगी। विप्रचरणोंमें प्रेम होनेसे वह श्रीरामकथा-श्रवणका अधिकारी वनेगा तत्परचात् कथाके श्रवणसे मोह नष्ट होकर श्रीराम चरणमें अनुराग होगा।

४ वि० त्रि०—'प्रथमहि'—(क) भाव यह है कि भक्तिपत्थपर पैर रखनेवालेको पहले साधनभक्तिका अङ्गीकार करना पड़ता है। 'प्रथमहि' कहकर यह दिखलाया कि यहाँ जो कुछ कहा जायगा, उसमें कम है। दूसरा, तीसरा कहकर स्पष्ट न गिनानेपर भी कम समम लेना चाहिए। (ख) 'विप्रचरन अतिप्रीती'—विप्र वेदपाठी ब्राह्मण्यको कहते हैं। ब्राह्मण्यमें यदि ब्राह्मणेचित गुण न हो, तो भी उसका कमेठ होना अनिवाय है। वेदविहीन ब्राह्मण्य शोच्य हो जाता है। अतः गोस्वामीजीने विप्र शब्दका अधिक प्रयोग किया है, ब्राह्मण्य शब्दका अतिविरत्त प्रयोग है। सो पहला साधन यह है कि विप्रके चरणमें अतिप्रीति हो, क्योंकि द्विज-सेव-काई हरितोषण्यत है। विप्रके पूजित होनेसे भगवान तुष्ट होते हैं। इसीलिए वे महिदेव कहलाते हैं। 'अतिप्रीती' कहनेका भाव यह है कि उनसे शापित, ताड़ित तथा अपमानित होनेपर भी क्रोध न करे, उनकी पूजा हो करे, क्योंकि शील-गुणहीन ब्राह्मण्यके पूजनका विधान है, गुण-ब्रानप्रवीण शहके पूजनका विधान नहीं है। पूर्व जन्मके कर्मोंसे ही जाति, आयु और भोगकी प्राप्ति होती है। जो रमणीयाचरण हैं, उनकी रम-

गीय योनिकी प्राप्ति होती है, वे ब्राह्मण, चित्रय वा वैश्य होते हैं और जो कपूयाचरण (निन्दिताचरण) हैं, उनको कपूय (निन्द्य) योनिकी प्राप्ति होती है, वे चागड़ाल या कुत्तेकी योनिको प्राप्त होते हैं। अतः शील-गुण्हीन विप्रकी पूजा वस्तुतः उसके पूर्वजन्मके रमणीयाचरणकी पूजा है, जिसके विपाकसे उसे ब्राह्मण शरीर मिला है और गुण्ज्ञान प्रवीण श्रूद्रको अपूज्यता उसके पूर्वजन्मके कपूयाचरणका परिपाकरूप है। इस जन्म का रमणीयाचरण अभी परिपक्व नहीं है, वह आगामी जन्ममें उसके जाति, आयु और भोगका कारण होगा। अतः जिस भाँति अश्वत्थ तुलसी आदि स्वयं अपने कल्याण्संपादनमें असमर्थ हैं, पर उनके पूजकों का कल्याण् होता है, उसी भाँति शीलगुण्हीन विप्र अपना कल्याण् करनेमें असमर्थ हैं, पर उनके पूजकों कल्याण् होता है।

४ श्रीचक्रजी—श्राच्तेप करनेवाले पूजा तथा श्रादर जैसे शब्दोंका श्रर्थतक नहीं सममना चाहते। पूजा श्रीर श्रादर एक वात नहीं है। गुणवान, विद्वान, शीलवान श्रद्रका श्रादर न किया जाय श्रीर शीलगुण्रित विश्रका श्रादर किया जाय यह श्रर्थ करना तो श्रनर्थ ही करना है। समाजमें श्रादर तो शीलवान, गुणवान विद्वान्का ही होना चाहिए चाहे वह जिस जातिका हो। लेकिन यहाँ बात है पूजाकी। जो यह नहीं समम्ता कि हिन्दू-धर्म व्यक्ति-पूजाका समर्थक नहीं, वह श्रपनी नासमभीसे श्रटपटे तर्क करता है। शील, गुण, विद्या श्रादि होना या न होना ये व्यक्तित्वके धर्म हैं। गौ की श्रपेचा श्रिषक सीधा उपयोगी पशु हो सकता है, पर वह श्रपवित्र माना जाता है और गौ दूध न दे, मारनेवाली हो, तब भी पूज्य और पवित्र है। इसी प्रकार बाह्मण या शूद्रका न तो व्यक्तित्व पूज्य है न श्रपूज्य। पूजा तो होती है उसके सात्विक देहको प्रतीक बनाकर परमात्माकी। पूजा सात्विक पदार्थ, सात्विक देहके माध्यमसे होनी चाहिए-इसपर हिन्दू धर्मने बहुत श्रिषक ध्यान दिया है। पाषाणोंमें शालिप्राम और नर्भदेशवरसे भी मूल्यवान, गुणवान, सुन्दर पाषाण मिल सकते हैं, पर वे पूज्य नहीं, क्योंकि उनमें वह दिव्य भाव नहीं। वृत्त तो बहुत हैं, बहुत उपयोगी हैं, किन्तु तुलसी और पीपल श्रपनी सात्विकतासे ही पूज्य हैं। इसी प्रकार विश्र-शरीर पूज्य है क्योंकि पूर्वजन्मके पवित्र कर्मोंक कारण उसे वह सात्विक देह मिला है।

६ पं० रा० कु०—(क) विश्वरण्में अत्यन्त प्रेम हो यह प्रथम साधन बताया। क्योंकि भक्ति सन्तोंके अधीन है—'मिलइ जो संत हो इँ अनुकूला', 'सबकर फल हरिमगित सुहाई। सो बिनु संत न काहू पाई' ( मुशुण्डिवाक्य ७.१२०)। संतदरान विप्रोंके अधीन है, यथा 'पुन्यपु'ज विनु मिलिहं न संता' और 'पुन्य एक जग महँ निहं दूजा। मन क्रम बचन विश्रपद्पूजा'। (ख) 'अति प्रीती' का भाव कि ब्राह्मण्से अधिक न बने, न उनकी बराबरी करे, उनका दास बनकर उनकी सेवा करे, तब भिक्त प्राप्त होगी। इसीसे प्रथम विश्रचरण्में अत्यन्त प्रेम करनेको कहा। ['विश्रचरण्में अति प्रेम' यह साधन प्रथम कहा; क्योंकि प्रभु ब्रह्मण्यदेव हैं। (रा० प्र०)]। (ग) 'निज निज कर्म निरत श्रुति रीती'। श्रतिके अधिकारी ब्राह्मण् हैं। वे श्रुतिकी रीति बतायेंगे।

प० प० प० प० प० भिंक निज कर्म निरत श्रुति रीती' इति । (क) यह साधन-भिंकतमें दूसरी भूमिका है। यद्यपि यह गीता १७.४४ "स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं तमते नरः" का रूपान्तर ही है तथापि इसके 'श्रुति रीती' शब्द अधिक महत्वके हैं। इनसे गीताका अर्थ अधिक स्पष्ट हो गया है। (ख) 'निज निजकमें' क्या हें? इसका उल्लेख साररूपसे अयोध्याकांडमें 'सोचिश्र बिप्र जो वेद बिहीना' १७२ (३) से लेकर 'निज तन पोषक निर्दय भारी' १७३ (३) तक है। इनमें बताया है कि जो यथास्थित कर्म नहीं करता वह शोचनीय है। इसी प्रकार उत्तरकांडमें 'धन्य नारि पतित्रत अनुसरी। १२७५।' से लेकर 'धन्य जनम द्विज भगित अभंगा।।।।।' तक अत्यन्त संदोपसे यह वताया है कि निज-निजकमें करनेवाले धन्य हैं। (ग) 'श्रुतिरीती' अर्थात् अपने-अपने वर्ण, जाति, आश्रम भेदके अधिकारानुसार श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त विधिसे अपने-अपने

कर्ममें लगा रहे। 'निरित'=नितरां रित = अति प्रीति। इस शब्दसे जनाया कि अपने-अपने कर्मोंको अति-प्रीतिपूर्वक करे। श्रुति भगवत वाक्य है। 'श्रुतिरीती' में यह भाव भी है कि भगवदाज्ञा समसकर इन्हें प्रेमसे करे। (घ) बिप्रपद्प्रेम कहकर 'निजनिजकर्म...' को कहा क्योंकि विप्र ही वेदों और कर्मोंका मर्म जानते हैं। वे प्रसन्न होंगे तव बतायेंगे।

वि० त्रि०—'निज-निज-कर्मनिरत'—अपने वर्ण और अपने आश्रमके कर्ममें लगा रहे। भाव यह है कि शोक-मोहादि दोषोंसे जिनका चित्त घिरा हुआ है, ऐसे सभी प्राणियों से स्वधर्मका त्याग और निषिद्ध धर्म-का सेवन स्वामाविक ही होता है। क्ष जैसे अर्जुन स्वयं ही पहले चात्र-धर्म-रूप युद्धमें प्रवृत्त हुआ था तव भी शोक मोह द्वारा विवेकज्ञानके दव जानेसे उस युद्धसे उपरत हुआ और दूसरों के धर्म भिज्ञाचरणमें प्रवृत्त होने लगा। अतः ब्राह्मण्में जो अन्य जातिके कर्म करनेकी प्रवृत्ति देखी जाती है, इसी भाँति संन्यस्तमें जो गृहस्थधर्मकी प्रवृत्ति तथा गृहस्थमें जो संन्यस्तधर्मकी प्रवृत्ति है, उसका कारण शोकमोहादिसे विवेक-विज्ञान का दव जाना ही है। यथा 'वित्र निरच्छर लोलुप कासी। निराचार सठ वृषलीस्वासी।। शूद्र करिहं जप तप व्रत नाना । वैठि वरासन कहिं पुराना ।। गुनमंदिर सुंदर पित त्यागी । भजिं नारि परपुरुष अभागी।। सौभागिनी विभूषन हीना। विधवन्ह के सिंगार नवीना।। तपसी धनवंत दिद्र गृही। किल कौतुक तात न जात कही। दस्यादि। दूसरी बात यह है कि जिनका सम्बन्ध ब्राह्मणोंसे दूट गया, उनसे वर्गाश्रम धर्मका निर्वाह किसी भाँति सम्भव नहीं। मनु भगवान्ने स्पष्ट. लिखा है कि यहीं के चित्रय, जो वाहर जाकर वसे, वे ब्राह्मणोंसे असम्बद्ध होनेके कारण वर्णाश्रमधर्मसे पतित होकर यवन, म्लेच्छ, पुरुक्स, किरातादि अवस्थाको प्राप्त हो गये हैं। 'श्रुतिरीती' का भाव यह है कि वेदकी रीतिसे जो जिसका कर्म है वहीं करे, दूसरा न करे। अदृष्टार्थका ज्ञान वेद तथा तचरगाश्रित शास्त्रोंसे ही हो सकता है। ईश्वर, स्वर्ग या धर्मको किसीने देखा नहीं। उनका ज्ञान अन्य किसी प्रमाणोंसे नहीं हो सकता। 'अचित्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केंग योजयेत्।' जो भाव अचित्य हैं, उनमें तर्कको स्थान नहीं देना चाहिये। अतः धर्म कैसे पालन करना चाहिये इसे श्रुति ही वतला सकती है। लाखों मनुष्योंके एकस्वरसे चिल्लानेसे भी न कोई वस्तु पुण्य हो सकती है, न कोई पाप हो सकती है। करोड़ों आदिमयोंके एकसाथ आवाज उठानेपर भी न शीशा हीरा हो सकता है और न हीरा शीशा हो सकता है। इसका विवेक तो पारखी (जौहरी) ही कर सकता है। अतः कित्पत आचार न करे। जो कर्म एकके लिए धर्म है, वही दूसरेके लिए अधर्म हो जाता है, इसलिए कार्या-कार्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्रविधानको जानकर ही कर्म करना चाहिये। जो शास्त्रविधिको छोड़कर अपने मनका करते हैं, उन्हें न तो सिद्धि मिलती है न सुख मिलता है न उनको परागतिकी प्राप्ति होती है। यथा 'तस्माच्छाका' प्रमाणं ते कार्याकार्यन्यवस्थिती। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाईसि।। गीता १६ । २४ ॥', 'यच्छास्त्रविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारत: । न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ।। १६ । २३ गीता ॥' श्रुतिरीति कर्म करनेकी यह है कि शास्त्रविहित कर्मको सङ्गरहित होकर विना रागद्वेष के, फलको इच्छा न रखते हुए करे। तात्पर्च्यार्थ यह कि अपनी स्वासाविकी प्रवृत्तिको शास्त्रीय बनाये और उसे ऐसा दृढ़ करे कि उसके त्यागमें उतनी ही कठिनता मालूम पड़े जितनी पहले स्वाभाविकी प्रवृत्तिके त्यागमें मालूम पड़ी थी। यथा 'सिवि द्घीचि हरिचंद नरेसा । सहे घरमहित कोटि कलेसा ॥ रंतिदेव बलि भूप सुजाना । घरम घरेउ सिंह संकट नाना ॥ मैं सोइ धर्म सुलभ करि पाना । तजें तिहूँपुर अपजस छावा ॥ संभावित कहं अपजस लाह । मरन कोटि सम दारुन दाह ।'

यह कर फल पुनि निषय निरागा । तन मम धर्म उपन अनुरागा ॥ ७॥

क्ष 'तथा च सर्वप्राणिनां शोकमोहादि दोषाविष्टचेतसां स्वभावत एव स्वधर्मपरित्यागः प्रतिषिद्धसेवा च स्यात्' ( शां० भा० )।

अर्थ-फिर इसका फल विषयोंसे वेरान्य होगा तब मेरे धर्ममें प्रेम उत्पन्न होगा ॥ ७॥।

टिप्पण्णी—१ (क) 'यह कर फल पुनि विषय विरागा', यथा 'धर्म ते विरित'। विश्वस्ण-अनुराग धर्म है। धर्म करनेसे चित्त शुद्ध हो जाता है, उससे मन विषयोंसे विरक्त (उद्यूसीन) हो जाता है। विराग छोर अनुराग हो पदार्थ हैं; विषयोंसे वेराग्य होगा, हमारे धर्म (भगवद्धमें) में अनुराग होगा, तब हमारी भिक्त करने लगेगा। (ख) ज्ञान और वैराग्यका साधन धर्म है—'धर्म ते विरित्त थोग ते ज्ञाना'। और, यहाँ दिखाया कि भिक्तका साधन भी धर्म हैं—'भिक्तके साधन कहों वखानी।…निज निज कर्म निरत श्रुतिरीती'। [(ग) 'बराग्य' का अर्थ बावाजी बनना नहीं है किन्तु विषयोंमें आसिक्त न जाना है। शरीर स्वस्य रहे या अस्वस्य, परिवार सुखी रहे या दुःखी, रहे या नष्ट हो जाय, सम्पत्ति रहे या कंगाली आ जाय, सब श्ररांसा करें या गाली हैं—इनमेंसे किसीकी इच्छा (को) अपेजा न करना, सांसारिक स्थिति शार्व्यवश जेसी बने, उसे ही भगवान्का मंगल विधान मानकर संतुष्ट रहना—यही बैराग्य है। शास्त्रविहित धर्मका ठीक ठीक आचरण करनेसे ही ऐसा बैराग्य आता है। (शीचक्रजी)]

प० प० प० प० प० पिह कर फल पुनि विषय विरागा' इति । (क) ज्ञानमार्गमं वैराग्यकी प्राप्ति धर्मसे कही गयी—'धर्म ते विरति' और यहाँ भक्तिमार्गमं केवल अपने-अपने वर्णाश्रमाचार कर्मों अनुष्ठानसे वराग्यकी प्राप्ति कहकर इसे अधिक सुलभ दिखाया। (ख) (राङ्का)—'कर्म तो वन्यनमें डालनेवाला कहा गया है उससे वराग्य केसे हो सकता है ? (समाधान)—यहाँ 'निज निज कर्म निरत श्रुति रीती' से जनाया है कि यह सब कर्म भगवन्द्राज्ञा समभक्तर भगवन्त्रीत्यर्थ निष्काम भावसे ही करना चाहिए। इस भावसे जो कर्म किए जाते हैं वे वंधनका कारण नहीं होते। देखिए मनुजीने भगवद्राज्ञा मानकर कर्म किये अतः उनको वराग्य हुआ। प्रमाण, यथा 'मदर्थमिंग कर्माण कुर्वन् सिद्ध (वैराग्यं) श्रवाप्यित्ते । (ग) कर्मों के अनुष्ठानसे यदि विषयों से वराग्य न हुआ तो आगे के साधनों से कुछ लाभ न होगा। इससे सिद्ध होता है कि भक्तिमार्गमं भी वैराग्य आवश्यक है। यथा 'रामप्रेमपथ पेखिए दिए विषय तन पीठि। तुलसी केंचुरि परिहरे होत साँपह दीठि।', 'तुलसी जों विषयकी मुवा माधुरी मीठि। तो लों सुधा सहस्र सम रामभगति सुठि सीठि।' (इति दोहावल्याम्।=२, =३), 'रमाविलास राम अनुरागी। तजत वमन लिमि जन वड़मागी। २,३२४।', 'पय अहार फल असन एक निसि मोजन एक लोग। करत राम हित नेम वत परिहरि भूपन मोग।'

वि० त्रि०—(क) 'एहिकर फल पुनि'—भाव यह है कि कार्य-कारणश्क्ष्यला चल रही है। 'विश्वरण् प्रीति' का फल 'श्रुतिरीतिसे स्वध्मांचरण' है। अब उसका फल कहते हैं, इसीलिए 'पुनि' शब्दका प्रयोग किया। 'विपयविरागा'—अर्थात् वशीकारसंज्ञा वेराग्य, जिसका वर्णन पहिले किया जा चुका है। भाव यह है कि शास्त्रीया वृत्ति हुई होनेसे ही वस्तुविचारका उद्य होता है। तब विपयके दोप प्रश्निप्रामिवरस-स्वादि दिखायी पड़ने लगते हैं। विना दोपदर्शनके बेराग्य, नहीं होता। बेराग्योद्यकी आवश्यकता दोनों मार्गोमें अनिवार्य्य है। 'धर्मते विरित' कहा गया है, और यहाँ भी वही बात कही जा रही है। पर इसके बादकी प्रक्रियामें भेद है। ज्ञानमार्गा वेराग्योद्यके वाद योगद्वारा 'तन् त्व' पदका शोधन करके 'सोऽहमिस्म' वृत्तिसे आत्मानुभव करते हुए चिज्ञड़मन्यिको सुलमाकर मोचलाभ करते हैं, पर सगुणोपासक यह रास्ता नहीं पकड़ते। वे मोच नहीं चाहते। उन्हें सिद्धा भक्ति चाहिये। यथा 'सगुन उपासक मोच्छ न लेहीं। तिन्हकहँ राम भगति निज्ञ देहीं॥', 'साधन सिद्धि रामपद नेहू। मोहि लिखपरत भरत मत एहू॥' (ग) 'तव मम धर्म'—श्रीरामजी कहते हैं कि मेरा धर्म। अब देखना यह है कि धर्म कीनसे हैं! इसका निश्चय तो रामजीके मुखसे ही हो सकता है। सो प्रभुने स्वयम सुशुण्डिजीसे वर्णन किया है। यथा 'श्रव सुन परम

क्ष तुरत विरत होके रोकके इन्द्रियोंको, स्मरण मननसे भी नारिके जी हटाऊँ। सुरत विरसताको देह विभत्सताको, प्रतिदिन जिय सोचूँ कामको यौँ नसाऊँ॥'''।' इत्यादि ( प्रवोधचन्द्रोद्य )।

विमल मम वानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ निज सिद्धांत सुनावहुँ तोहीं । सुनु मन धर सब तिज भजु मोहीं ॥ ७.८६.१-२ । से 'कोड पितु भगत बचन मन कर्मा । सपनेहु जान न दूसर धर्मा ॥ सो सुत पितु प्रानसमाना । जद्यपि सो सब भांति अयाना ॥ एहि बिधि जीव चराचर जेते । त्रिजग देव मुनि असुर समेते ॥ अखिल विश्व यह मोर उपाया । सबपर मोरि बराबरि दाया ॥ तिन्हमहँ जो परिहरि मद माया । भजे मोहि मन बच अरु काया ॥' 'पुरुष नपुंसक नारि वा, जीव चराचर कोइ । सर्वभाव भज कपट तिज मोहि परमित्रय सोइ ॥' 'सत्य कहहुँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रान प्रिय । असे विचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥ ८७ ।' तक

प० प० प० - 'मम धर्म' इति । भागवत धर्मोंका विवेचन भा० ११.२ में इस प्रकार है । यथा 'कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवी बुद्ध्याऽऽऽस्तना वाऽनुस्तर्त्वभावात् । करोति यद्यस्तकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् ।३६। '' लं वायुमिनं सिललं महीच व्योतींषि सत्वानि दिशो हुमादीन । सित्तसमुद्राश्च हरेः शरीरं यत्कित्र मूतं प्रणमेदनन्यः ।४१। '' स्विन्तेषु यः पश्येद्ध्यावद्भावमात्मनः । भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ।४५ ।' स्क्रोक ३५ से ४५ तक पढ़ने योग्य है । अर्थात् [ निमिमहाराजके प्रश्न करनेपर नवयोगेश्वरोंभेंसे किव ख्रीर हिरने भागवत धर्मीका विवेचन किया हैं — भगवान्ने अपने साज्ञात्कारके लिए जो सुगमसे सुगम उपाय स्वयं बतलाए हैं जिनसे भोलेभाले मनुष्य भी सुगमतासे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं वे 'भागवतधर्म' कहे जाते हैं । इन धर्मोंका आश्रय एक दिव्य राज्यपथपर चलना है । वह तनसे, वचनसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, अहंकारसे, स्वभाववश जो कुछ भी करे वह भगवान्के लिये हैं इस भावसे उन्हें ही समर्पण करे । यह सरलसे सरल भागवतधर्म है । श्राकाश, वायु, श्विन्त, जल, पृथ्वी, यह-नज्ञन, प्राणी, दिशाएँ, वृच्च, नदी, समुद्र ख्रादि जो कुछ भी हो उसे भक्त श्वान्त, जल, पृथ्वी, यह-नज्ञन, प्राणी, दिशाएँ, वृच्च, नदी, समुद्र ख्रादि जो कुछ भी हो उसे भक्त श्वान्त मावसे प्रणाम करता है । जो सर्वत्र परिपूर्ण अगवतसत्ताको ही देखता है ख्रीर समस्त प्राणियोंको भगवान्में ही देखता है वह उत्तम भागवत है । जो भगवान्से प्रेम, भक्तोंसे मित्रता, दुःखीपर कुपा ख्रीर न श्रनुक्रूलकी प्राप्तिमें हिष्त होता है, दोनोंको भगवान्की लीला जानता है वह उत्तम भागवत है । इत्यादि । मानसमें ये सब धर्म बहुत थोड़े शहरोंमें नवधामिक्तों कहे हुए मिलते हैं । ]

वि॰ त्रि॰—'उपज अनुरागा'—भाव यह है कि जबतक वैराग्यका उदय नहीं हुआ, तबतक तो विषयमें अनुराग था। मन सदा विषयके धर्मोंमें ही आसक्त रहता था। और जब विषयसे विराग हुआ तो स्वभावसे हो भगवान्की और जायगा, उनके करुणा, भक्तवत्सलतादि धर्मोंपर अनुरक्त होगा (यहांसे भाव-भक्तिका प्रारम्भ हुआ), यथा 'समुभि समुभि गुनग्राम रामके उर अनुराग वढ़ाउ।', 'मन मेरे मानै सिख मेरी। जौ निज भगति चहै हरिकेरी।। उर आनहि प्रमुक्त हित जेते। सेवहिं ते जे अपनपौ चेते॥' (वि॰ १२६)। इत्यादि।

रा० प्र० श० — 'तव मम घरम उपज अनुरागा' इति । — अर्थात् जैसे पहले संसारी विषयमें अनुराग था वैसा ही अनुराग अब प्रभुमें होगा। वाल्मोकिजीने १४ स्थान प्रभुके निवासके बताए हैं उनमें इसका मन लगेगा। अर्थात् अब उसकी दशा यह हो जायगी कि — (१) संत समा नित सुनिहं पुराना (२) प्रभु प्रसाद पट भूषन घरहीं। (३) हरिहि निवेदित भोजन करही। (४) लोचन चातक तिन्ह किर राखे। रहिं दरस जलघर अभिलाषे॥ निद्रिहं सिंधु सिरत सर भारी। रूपबिंदु जल होिंह सुखारी। (४) प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा। सादर तासु लहइ नित नासा। (६) कर नित करिंह रामपदपूजा। (७) रामभरोस हृदय निहं दूजा। (८) चरन रामतीरथ चिल जाहीं। इत्यादि ये ही सब भागवत-भगवद्धर्भ हैं।

अवनादिक नव भक्ति दृढ़ाहीं । मम लीला रित अति मन माहीं ॥८॥ अर्थ-अवण आदि नवों भक्तियाँ दृढ़ होंगी । मनमें मेरी लीलामें अत्यन्त प्रेम होगा ॥॥॥ पु० रा० कु० — 'श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहीं' से श्रीमद्भागवतमें कही हुई नवधा भक्तिका प्रहण है। यथा 'श्रवणं कीर्त्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । श्रचनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मिनवेदनम् । ७.५.२३ ।'

नोट-१ (क) अवगाका अर्थ अपनेसे ही यन्थों का पठन नहीं है। अवगा अनुभवी भगवद्भक्तके मुख से ही करना श्रभिष्रेत है 'श्रवणं तु गुरोः पूर्वम्'। 'श्रवण' शब्द स्वयं कह रहा है कि कहनेवाला दूसरा हो। सब साधनोंमें यह श्रेष्ठ है। प्रपंचमें भी श्रवणके विना कुछ भी विषयज्ञान नहीं हो सकता। श्रवण विना भाषा बोलनेकी भी शक्ति नहीं मिलती है। फिर परमार्थमें तो श्रवग्रकी आवश्यकता कितनी है यह कहनेकी भी बात नहीं रह जाती। (प० प० प्र०)। नाम, चरित्र और गुणादिके सुननेको 'श्रवण' कहते हैं। नाम-श्रवगा, यथा 'वेगि बिलंब न कीजिये लीजिय उपदेस। बीज मंत्र जिपये सोइ जेहि जपत महेस।।' चरित्र-श्रवणा. यथा 'लागी सुनै श्रवन मन लायी। आदिहि ते सब कथा सुनायी॥' गुण्श्रवण, यथा 'सुनत फिरौं हरिगुन अनुवादा । अञ्याहतगति संभु प्रसादा ॥ (वि० त्रि०)। (ख) 'कीर्तन'—नाम, लीला और गुणादि-के गानको 'कीर्तन' कहते हैं। नामकीर्तन, यथा 'राम नाम महिमा सुर कहहीं। सुनि सुनि अवध लोग सुख लहहीं ॥' लीलाकीर्तन, यथा 'बटतर सो कह कथा प्रसंगा । आवें सुनइ अनेक बिहंगा ॥' गुणकीर्तन, यथा 'कतहुँ मुनिन्ह उपदेसिंह ज्ञाना। कतहुँ रामगुन करिं बखाना।।' भगवन्नाम कीर्तनको नारदीय कीर्तन-पद्धित कहते हैं। गौराङ्ग महाप्रभुने इस पद्धितका प्रचार-प्रसार किया श्रौर उन्नीसवीं बीसवीं शताब्दिमें श्री १०८ सीतारायशरण भगवानप्रसाद ( श्रीरूपकला ) जीने बिहार और उत्तर प्रदेशमें इसीका अधिक प्रचार किया। लीला श्रीर गुण कीर्तन वैयासकीय कीर्तन-पद्धति है। महाराष्ट्रके संत श्रीतुकाराम श्रादि इसी प्रकार का कीर्तन करते थे। (ग) 'स्मरण'-जिस किसी भाँति मनद्वारा सम्बन्धको 'स्मरण' कहते हैं। यह इतना बड़ा प्रबत्त साधन है कि इसके प्रभावसे भगविद्वरोधियोंका भी उद्धार हो जाता है, यथा 'उमा राम मृदुवित करनाकर । वैरभाव समिरत मोहि निसिचर ॥ देहिं परमगितासो जिय जानी । अस कृपालको कहह भवानी ॥ ६.४४।' (वि० त्रि०)। वैखरी ऋादि चारों वाणियोंसे नामका जप 'स्मरण' में ऋा गया। वैखरीसे जप करनेसे प्राग्तत्वकी शुद्धि ऋौर विशुद्धि चक्रकी जागृति होती है। जबतक प्राग्की शुद्धि न हो जाय तबतक वैखरी जप ही हितावह है। प्राण और मनका साहचर्य है; ब्रतः प्राणकी शुद्धि हुए विना मानस-जप करनेसे प्राण मनको विचिप्त कर देगा। भगवद्गक्तिके इच्छुकको मंत्रका ग्रहण गुरुसे ही करना चाहिए। (प० प० प०) श्रीचक्रजी लिखते हैं-'स्मरण भी दो प्रकारसे होते हैं--एक नाम और दूसरे गुण एवं लीलाका। स्मरण मन का धर्म है, ऋतः मानसिक जपको नाम स्मरण मान सकते हैं। वाचिक या उपांश जप एकाय मनसे हो तभी वे नाम-स्मरण हैं, अन्यथा जपकी क्रियामात्र ही हैं।' (घ) 'पादसेवन'—चरणोंकी पूजा-सेवा। कुछ भक्त ऐसे हैं, जो केवल चरणोंका ही ध्यान-चिन्तन-पूजन किया करते हैं, यथा 'कर नित करहिं रामपद पूजा। राम भरोस हृदय निहं दूजा ॥ २.१२६।', 'त्रागे परा गोधपित देखा। सुमिरत रामचरन जिन्ह रेखा॥ ३. ३०।', 'नित पूजत प्रमु पाँवरी'''। २.३२४।' (वि० त्रि०)। ( प्रज्ञानानन्द स्वामीका मत है कि यहाँ संद्गुक्की सेवा ही प्रधान है। ज्ञानेश्वरी गीता घा० १३ में 'आचार्योपासनापर टीका देखिए)। (पर कुछ सन्त कहते हैं कि श्लोकमें 'विष्णोः' शब्द स्पष्ट आया है, अतः सभी भक्तियाँ भगवान्के प्रति ही करनेकी बात है, गुरु या श्रन्य किसीके प्रति नहीं )। (ङ) 'त्रचने'-शुद्धि न्यासादि पूर्वाङ्गोंके निर्वाहपूर्वक उपचारोंद्वारा मन्त्रोंसे पूजनको 'अर्चन' कहते हैं। यथा 'तब मुनि हृद्य धीर धरि, गहि पद बारिह बार। निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा बिविध प्रकार ॥' ( वि० त्रि० ) । गुरु, इष्टदेवता त्र्यादिकी मानस-पूजा तथा त्राह्य-पूजा 'यथा विभव विस्तार' से करे, 'वित्त शाष्ट्यं न कुर्यात्'। 'कर नित करिंह रामपद पूजा', 'पूजिंह तुम्हिंह सिंहत परिवारा'। ( प० प० प० )। (च) 'वन्द्न' = नमन भक्ति, द्र्यडवत् प्रणाम । नमनसे लीनता मिलती है। यह नमन भी भगवद्भावनासे ही करना चाहिए—' "हरेः शरीरं यत्किक्चभूतं प्रणमेदनन्यः । भा० ११.२.४१।' यह एक ही साधन भगवान्की प्रसन्नताके लिए पर्याप्त है, 'द्रग्डवते' स्वामीका चरित्र इसका साची है। (प० प० प०)।

अकर्जी वन्द्तमिक्ति उदाहरण हैं। (छ) 'दास्य' भावकी भक्ति ज्वलन्त उदाहरण श्रीहनुमान्जी हैं। 'राम काज कीन्हे विना मोहिं कहाँ विश्राम' यह भाव सदा अचल वना रहे। (प० प० प०)। मैं प्रभुका किंकर हूँ इस अभिमानको 'दास्य' कहते हैं। यथा—'अस अभिमान जाइ जिन मोरे। में सेवक रघुपित पित मोरे।', 'सेवक हम स्वामी सियनाहू। होउ नात यह और निवाहू। २.२४।', 'आजु रामसेवक जसु लेऊँ। २. २३०।' इत्यादि। (ज) 'सख्य' के दो भेद हैं। विश्वास और मित्रवृत्ति। विश्वास, यथा 'है तुलसीके एकगुन अवगुन निधि कह लोग। एक भरोसी रावरो राम-रीमिने जोग॥' मित्रवृत्ति थथा 'तुलसी कही है साँची रेख वार वार खाँची, हील किये नाममहिमाकी नाव वोरिहों' (विनय)।

श्रीचक्रजी—श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, श्रर्चन श्रौर वन्दन ये छः साधन भक्ति हैं। इनका श्राचरण करनेसे साध्य भक्ति, प्रेमरूपा भक्तिका हृदयमें प्राहुर्भाव होता है। दास्यभाव साध्य भी है श्रौर साधन भी। दास्य सार्वभौम भाव है। वह व्यक्तिकी प्रत्येक दशा, भक्तिके प्रत्येक श्रंशमें व्यापक है। सख्य श्रौर श्रात्मिवेदनमें भी श्राराध्यके प्रति सेवाका भाव रहता है। उपासनाके द्वारा जब चित्त निर्मल हो जाता है, वासनाएँ सर्वथा दूर हो जाती हैं तब प्रभुसे श्रत्यन्त समीपता श्रात्मीयताका भाव जागृत होता है, 'वे श्रपने हैं' यह श्रनुभृति होने लगती है—यही सख्य भाव है।

प० प० प० प० — 'आत्मिनिवेदन' (आत्मिमपिण्) तीन प्रकारका है। एक 'जड़ आत्मिनिवेदन', दूसरा 'चंचल आत्मिनिवेदन' और तीसरा 'निश्चल आत्मिनिवेदन'। पहलेमें केवल दृश्य जड़ पदार्थ ही भगवान्का 'यह भगवान्का ही है' समक्षकर समर्पण किये जाते हैं। दूसरेमें यह भाव रहता है कि 'मेरा यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान्का ही है ऐसा नाता भगवान्से जोड़ना 'चंचल आत्मिनिवेदन' है। 'जीवोनाह' देशिकोबत्या शिवोऽहम्', 'आहं ब्रह्मास्मि', 'सः अहम् अस्मि' इस रीतिसे जीवभावको भी त्यागकर अपरोत्तसाचात्काराहृद् हो जाना ही 'निश्चल आत्मिनिवेदन' है। यही व्यतिरेक ज्ञान है। 'आत्मबुद्ध्या त्वसेवाहम्' (सु० उप०) यह श्रीहनुमान्जीका वचन इस निश्चय आत्मिनिवेदनका दर्शक है। 'तुलसिदास जग आपु सिहत जब लिंगि निर्मूल न जाई। तब लिंग कोटि कलप उपाय करि मिरिय तिरय निहं माई। वि०११२।' में भी इसीका निर्देश है। [मानसपीयूव वालकांडमें नवधामिक्तिका विस्तृत उल्लेख कई बार आ चुका है। वैक्ष्णवोंमें भगवत् रारणागितिके समयके श्लोक यह हैं—'योऽहंममास्ति यत्किञ्चत् इह लोके परत्र च। तत्सर्व भवतोरेव चरणेषु समर्पितम्।', 'मां मदीयं च निखिलं चेतनाचेतनात्मकम्। स्वकैङ्कर्योपकरणं वरद स्वीकुक स्वयम्।' इनमें देही-देह सभीका समर्पण है।]

वि० त्रि०—१ 'श्रात्मा' शब्दके पंडितोंने दो श्रर्थ माने हैं--एक तो श्रह्नतास्पद देही, दूसरा ममता-स्पद देहा। इन दोनोंका निवेदन 'श्रात्मनिवेदन' है। देहीनिवेदन, यथा 'में श्रव जन्म संमुहित हारा। को गुन दूपन करइ विचारा॥' देह निवेदन यथा 'हदय-घाउ मेरे पीर रघुवीरें। पाइ सजीवन जानि कहत यों प्रेम पुलिक विसराय सरीरें। सोहि कहा वूमत पुनि पुनि जैसे पाठ श्ररथ चरचा कीरे।। सोभा सुख छति लाभ भूप कहँ, केवल कांति मोल हीरे॥ उपमा राम-लखनकी प्रीतिको क्यों दीजे खीरें नीरें॥' (गी०)

श्रीचकजी—श्रात्मिनवेदन अर्थात् माधुर्यभाव तो भक्तिकी चरमसीमा है। अपना कुछ नहीं रहा, सब कुछ प्रभुके चरणोंमें विसर्जित हो गया और उनको छोड़कर दूसरेकी सत्ता भी शेष नहीं रही। 'सपने हु आन पुरुष जग नाहीं' यह सर्वोत्ताम पित्रवताकी स्थिति प्राप्त हो गई—यही आत्मिनवेदन है। कि वहाँ यह ध्यान रहना चाहिये कि सख्य या आत्मिनवेदनके भाव किये नहीं जाते। जब भी इन्हें किया जायगा, केवल दंभ होगा और दंभका फल तो पतन – नरक है। ये भाव तो जब स्वयं प्रकट हों, तब आते हैं। जहाँ-तक करनेकी बात है—केवल दास्य भाव किया जाता है—करणीय है। जीव परमात्माका दास है, यह परम सत्य है। अतः सेवक मानकर भजन करना चाहिये।

वि॰ त्रि॰--२ (क) 'हड़ाहीं'--भाव यह है कि श्रवणादिक नवभक्तियोंका कर्राव्यरूपसे शास्त्रोंमें वर्णन

है। यतः इनकी गिनती साधनभिनतों है। साधक इनका आचरण स्वधमीनुष्ठान समभकर करता आरहा था, परन्तु अनुरागके विना वे दृढ़मूलक नहीं हो पाती थीं। अब सरकारके धर्मों अनुराग उत्पन्न हो जाने से वह दृढ़मूलक हो गयी। (ख) 'मम लीलारित'—लीलाका अर्थ चरित्र है। भगवान आप्तकाम हैं, अतः किसी प्रयोजनका उद्देश्य रखकर उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, उनका चरित्र उनकी लीला है। परन्तु उनके चरित्रका कथन और श्रवणका उपयोग नवधामिक के कीर्तन और श्रवण प्रकरणमें कहा जा चुका है। अतः यहाँपर लीलासे उनके चरित्रके अनुकरणसे तात्पर्य है। यथा 'खेल हुँ तहाँ बालकन मीला। करउँ सकल रघुनायक लीला।' श्रीमद्भागवतमें भी प्रेमाधिक्यसे गोपियों द्वारा भगवान् के चरित्रके अनुकरणका वर्णन है, यथा 'लीला भगवतस्तास्ता हानुचकुस्तदात्मिकाः।' अतः यहाँ ममलीलाका अर्थ हुआ रामलीला।

श्रीचक्रजी — पूर्व जो कहा था कि 'तब मम धर्म उपज अनुरागा' वह 'मम धर्म' ये 'श्रवनादिक नव-भिक्त' हैं। ये दृढ़ कैसे होंगी ? यह पहले ही बता आये कि विश्वरणमें आति श्रीत श्रीत आर अपने-अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आचरण करनेसे 'मम धर्म' में प्रेम उत्पन्न होगा। अब यहाँ बताते हैं कि वह प्रेम दृढ़ कब होगा,—जब भगवान के अबतारकी कथामें अत्यन्त रित अर्थात् लगन हो। लीला-श्रवण, लीला-चिन्तन तथा लीलानुराग ही भिक्तको दृढ़ करनेके साधन हैं।

टिप्पणी—१ 'मम लीला रित श्रांत मन माहीं' यहाँसे लेकर 'बचन कर्म मन मोरि गति॰' इस दोहे पर्यन्त वही भक्ति है जो श्रीरामजीने शबरीजीसे कही है। दोनों प्रकारकी भक्तियोंका साधन विष्रचरणा- नुराग और धर्मसहित व्यवहार करते रहना है। इन्हींसे दोनों प्रकारकी भक्तियाँ उत्पन्न श्रीर हढ़ होती हैं।

दिष्पणी—२ इस प्रसंगमें ऋत्यन्त प्रेम करना कहा। (क), 'प्रथमिह विष्ठचरन ऋति प्रोती'। (ख) मम लीला रित ऋति मन माहीं। (ग) संतचरनपंकज ऋति प्रेमा। भाव यह है कि प्रीति तो सभीमें होना ऋाव श्यक है पर इन तीनों में ऋर्थात् विष्ठचरण, मम लीला और संतचरणमें तो ऋतिशय प्रेम होना चाहिये। इसी प्रकार तीनमें हढ़ होना कहा। (क) 'श्रवणादिक नव भगति हढ़ाहीं' (ख) मन क्रम बचन भजन हढ़ तेमा। (ग) सब मोहिं कह जाने हढ़ सेवा। इस कथनका तात्पर्थ्य यह है कि भिक्त, भजनका नियम और सेवा ये हढ़ नहीं रह पाते, कुछ दिनों में शिथिल हो जाते हैं; ऋतएव इनको शिथिल न पड़ने देना चाहिये। इनमें हढ़ रहना चाहिये।

. ३ श्रीशबरीजोको भी नवधा भिकत कही गई है। दोनोंका मिलान यहाँ दिया जाता है। शबरीजीके प्रति । लदमगाजीके प्रति

१ प्रथम भगति संतन्ह कर संगा

२ दूसरि रति मस कथा प्रसंगा

३ गुरपद पंकज सेवा तीसरि भक्ति श्रमान

४ चौथि भगति मम गुनगन करै कपट तजि गान

४ मंत्र जाप मम दृढ़ विस्वासा

६ छठ दमसील बिरति बहुकर्मा

७ सातव सम मोहिमय जग देखा (इसके दोनों अथीं का प्रहण हुआ)

= श्राठवँ जथा लाभ संतोपा

६ नवम सरल सब सन छल हीना । मम भरोस हिय हरप न दीना । संतचरनपंकज ऋति प्रेमा।

मम लीला रति अति मन माहीं ॥

गुरुपितुमातु बंधु पति देवा । सब मोहि कहँ जानइ इढ़ सेवा ॥

मम गुन गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन वह नीरा ।।

मन क्रम बचन भजन दढ़ नेमा

काम श्रादि मद दंभ न जाके।

गुरु पितु मातु बंधु पति देवा । सब मो कहँ जानै हढ़ सेवा ॥—( यहाँ उपलक्त्या है )

भजन करें निहकाम (विनु संतोष न काम नसाहीं) वचन करम मन मोरि गति

दिप्पणी—४ 'मम लीला रित द्यति मन माहीं' इति । लीलामें द्यत्यंत प्रेम होनेसे प्रमुके करुणा, द्यतु-कंपा, वात्सल्य, सौशील्य द्यादि गुणोंका ठौर-ठौरपर दर्शन और स्मरण होगा । लीलासे ही ज्ञात होगा कि प्रमु संतोंके लिये ही द्यवतार लेते हैं, यथा 'तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे । धरेडँ देह निहं त्यान निहोरे ।', 'नरहरि प्रगट किये प्रहलादा ।' द्यतः जब चरितमें अनुराग हुत्रा तव संतचरणमें प्रीति हुई । 'विनु सतसंग न हरिकथा', कथाके सुननेसे, सत्संग करनेसे भजनमें दृढ़ नेम हुत्रा ।

प० प० प० प० (क) मम लोलासे सगुण ब्रह्मके चरित्र ही अभिष्ठेत हैं। लीला = हेतु-रहित चरित्र। भगवान् आद्यशङ्कराचार्यको भी ज्ञानोत्तरा भक्ति मान्य है, यह उनके नृसिंहतापिनीभाष्य तथा प्रवोध- सुवाकर आदि प्रंथोंसे स्पष्ट है। (ख) 'अति रित' क्योंकि विना प्रेमके भक्ति दृढ़ न होगी। जब भगवल्लीला अवण करनेकी, देखनेकी, उसमें सहकारी होनेकी अतिशय प्रीति होगी तव नववाभक्ति सिद्ध होगी। वथापि प्रेमसे भगवल्लीला सुनानेवाला निर्हेतुक वक्ता सन्तोंके अतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं है, इसीसे आगे कहते हैं — 'संतचरन पंकज अति प्रेमा'।

संत चरन पंक्रज अति प्रेमा। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा॥ ९॥

अर्थ—सन्तोंके चरणकमलोंमें अति प्रेम हो। मन, कर्म और वचनसे भजनका पक्का नियम हो।।।। प० प० प०- 'संत चरन पंकज "' इति । (क) पंकज शब्द भावगर्भित है। कमलका जन्म पंक (कीचड़) में होता है। वह पानीमें ही रहता है, पानी से ही जीता है स्त्रीर पानीमें ही वढ़ता है तथापि वह पंक और जलसे निर्लिप्त रहता है। वैसे ही संत भी मायारुपी देहमें जगत्में जन्म लेकर मायिक अत्रादिसे ही जीते हैं तथापि वे माया और मायाजनित प्रपंचसे सदा अलिप्त रहते हैं। जैसे कमल सुगंध मकरंद आदि देता है वैसे ही संत भी संगतिमें आनेवालेको 'सुरुचि सुवास सरस अनुराग' देते हैं। मानस मुखवंदमें 'ब्रारथ अनूप सुभाव सुभासा।' को 'पराग मकरंद सुवासा।' कहा गया है। भगवल्लीलाओं के विविध अर्थ तथा लीलाचरित्रके शब्दों और वाक्योंके भाव संत ही जानते हैं। सन्तोंमें जब अत्यन्त प्रेम होगा तव वे उसके कुछ ध्वनित भाव कहेंगे जिससे श्रोताको 'सुरुचि रूपी सुगंघ' प्राप्त होगी। विना सन्तों की संगतिके सगुण परमात्माकी लीलामें प्रेम न होगा और न परमात्मामें। गरुइजीने जब भुशुण्डीजीसे चरित सुना तव 'रामचरन नूतन रित' हुई। (ख) 'चरण' में 'अित प्रेम' का भाव कि उनकी अत्यन्त प्रेमसे सेवा करे। जब वे देख लेंगे कि यह अति आर्त है, श्रीरामभक्ति श्रीरामचरितश्रवणका अधिकारी है तब 'गूढ़ों तत्व न साधु दुरावहिं', वे कहेंगे। (ग) सन्तचरणमें अत्यन्त प्रेम करनेको इससे भी कहा कि सन्त श्रीमिक्तिके कोठारी हैं। वे भगवत्प्रेममय. होते हैं, भगवान्में उनका निःस्वार्थ प्रेम होता है। वे भगवान्को शिशु-वालकके समान प्रिय होते हैं। अपने वालकपर अत्यन्त प्रेम करनेवालेपर उस वालकके माता-पिता सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह भगवान् जव देखते हैं कि यह मेरे वालक (संत-भक्त ) में निः सवार्थ अत्यन्त प्रेम करता है तब वे ही सन्तोंको निमित्त करके उसे अपनी प्रेमभक्ति प्राप्त कर देते हैं। (घ) सिद्धा न्तरूपसे 'मिलइ जो सन्त होइ अनुकूला' से उपक्रम किया। फिर चार चौपाइयों में उपपत्तिरूपसे सन्तोंकी अनुकूलताकी प्राप्तिके साधन वताए। श्रीर 'संतचरन पंकज<sup>ः</sup>' पर उपसंहार किया।

श्रीचक्रजी—'संतचरन '' इति । श्राराध्यकी श्रपेद्या भी सन्तका श्रिषक श्राद्र करना भक्तका श्राद्र्श है; क्योंकि सन्तकृपासे ही भिक्त प्राप्त हुई श्रीर सत्संगसे ही भजनमें रुचि वढ़ती है। किन्तु इसका यह श्रथं नहीं है कि 'संतचरन पंकज श्रात प्रेमा होनेके कारण सन्तको ही श्राराध्य मान ले। सन्त मार्ग-दर्शक है, प्रकाशदाता है, किन्तु वही लह्य नहीं है। सन्तके चरणोंमें प्रेम होनेसे सन्तके द्वारा भगवान्के भजनकी प्रेरणा मिलेगी, यदि वह सचमुच सन्त है। लेकिन भजन तो करना ही पढ़ेगा। सब कुछ सन्त श्रपनी कृपासे कर देगा—इस भावसे वड़ा कोई घोखा नहीं है। इसीलिये भगवान् श्रागे कहते हैं—'मन क्रम

वचन भजन हृढ़ नेमा ।

वि० त्रि०—१ 'संतचरन पंकज श्रित श्रेमा।' इति। जव लीलाद्वारा साधक प्रत्यच्च देखता है कि सन्तोंके परित्राएके लिये ही प्रभु श्रवतार धारण करते हैं, सन्तोंके मिलनकी उत्कट इच्छाके सामने उन्हें राजितिक फीका ही माल्म पड़ता है श्रोर वनवास श्रेयस्कर प्रतीत होता है, जव लीलामें प्रभुको सन्तचरएमें श्रवनत होते देखते हैं, तव सन्तचरए-पङ्कजमें श्रितश्रेमका न होना श्राध्य है। जव श्रीमुखसे सन्तोंकी स्तुति सुनते हैं, तव उनके प्रति साधकका श्रत्यन्त श्रनुराग वढ़ जाता है। यथा 'सुनु मुित संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन्ह ते में उनके वस रहऊँ॥' इत्यादि ३.४४.६ से 'किह न सकिहं सारद श्रुति तेते। ४६.८।' तक। परन्तु ऐसे सन्त-महात्माकी पहिचान श्रत्यन्त किन है। विना सन्तोंके संसार चल नहीं सकता। वे सवकी सव देशोंमें सुलभ हें, परन्तु विपयी जीवको उनकी पहिचान नहीं। श्रतएव उनकी प्राप्त नहीं होती। उनकी प्राप्तिके लिए प्रत्यपुज चाहिये, भगवान्की छपा चाहिये। सो साधक उसीके लिए यत्नशील है। यथा 'पुन्यपु'ज विनु मिलहिं न संता...'; 'संत विशुद्ध मिलहिं परि तेही। चितवहिं राम छपा किर जेही॥' भगवान भाववश्य हैं, इसिलए भावभिक्त करनेवालेपर हिर्कण होती हैं—उन्हें सन्त मिलते हैं श्रीर उनसे उनको भक्तिचन्तामिएकी प्राप्ति होती है। यथा 'भाववस्य भगवान सुखनिधान करनाश्रयन। तिज ईपी मदमान, भजिय सदा सीतारमन॥'

र 'मनक्रमवचन भजन दृढ़ नेमा'—भाव यह है कि पिहले अवणादिक नवमक्ति दृढ़ हुई थीं। अव संतोंके प्रसाद्से मनसा, वाचा, कर्मणा दृढ़ नियमके साथ भजन आरम्भ हुआ। राममक्तिके वाधकोंकी ओरसे पृत्ति फिर गयी, यथा—'जरु सो संपित सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाइ। सनसुख होत जो रामपद, करइ न सहस सहाय॥', 'मनक्रम वचन रामपद सेवक। सपनेहु आन भरोस न देवक॥' अव साधक महास्मापदको प्राप्त हुआ। जो मनमें हो, वही वाणीमें हो, वही कर्ममें हो, यह महात्माका लच्चण है। मनमें दूसरी वात हो, वाणीसे कोई दूसरी वात कहे और कर्म उन दोनोंसे पृथक् हो कुछ करे, यह दुरात्माका लच्चण है—'मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्। मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम्॥' 'वाणीसे भजन करना और मन दूसरी और रहे, अवथा कर्मसे भजन करना, वाणीसे कुछ दूसरी वातें करते रहना तथा मनसे अन्य विपयोंका ध्यान करते रहना यथार्थ भजन नहीं है। मनमें भी भगवान् हों, वाणीसे उनकी स्तुति हो, कर्मसे उनकी परिचर्या होती रहे, तव उस मजनको मन-वचन-कर्मसे भजन कहेंगे। दूसरी वात यह है कि भोजनकी भाँति भजन हित है, अतः इसे नित्य नियमके साथ प्रीतिपूर्वक करना चाहिये, अन्यथा अजनका ठीक प्रभाव नहीं पड़ता। यथा 'भोजन करिश्र तृपिति हित लागी। जिसि सो असन पचवे जठरागी॥ प्रश्रा हिरागिति सुगम सुखदायी। को अस मूह न जाहि सोहाई।।७११८॥'

श्रीचक्रजी—उत्तम भजन वह है जो मनसे हो। मन वशमें नहीं है, स्मरण चिन्तन श्रादिमें नहीं लगता तो कमसे हढ़ नियम बनाकर भजन करना चाहिए। घरमें अर्चनके लिये द्रव्य नहीं, तीर्थाटनकी सुविधा नहीं, जीवनिर्वाह एवं परिवार-पोषणके कामोंसे समय ही नहीं मिलता कि अर्चा करे, कथा सुने। ऐसी अवस्थामें वाणीसे हढ़ नियमपूर्वक भजन करना चाहिए। जप श्रोर कीर्चन इसके अन्तर्गत है। केवल जीभसे निरन्तर नाम जप होता रहे, यह अभ्यास हो जाना चाहिए। इस प्रकार प्रभुने 'मन क्रम वचन' में एक क्रम वत्तलाया। तीनोंसे मजन करना चाहिए यह तो मुख्य है ही।

प० प० प० प०-१ विप्रभिक्त, स्वकर्मभिक्त, भागवत-धर्मभिक्त, श्रवणादिभिक्त, भगवल्लीलाभिक्त श्रीर गुरु-संत-भिक्त ये छः प्रकारके साधन जब दृढ़ हो जायँगे तब सन्तक्रपासे प्रेमलच्यारूपी रसस्वरूपा भिक्ति प्राप्ति होगी। 'रसः वैसः', 'हरिपद्रित रस वेद वखाना'। इस मुख्य छपासाध्य भिक्तिका ही विव-रण श्रागे की छः अर्धालियोंमें किया जाता है। इस भक्तिके साथ सात सोपान पूरे हो जाते हैं।

२ "मन क्रम वचन भजन"" इति । (क) आगे दोहेमें 'वचन कर्म मन' ऐसा अनुक्रम है। यहाँ 'मन क्रम वचन' रखा; क्योंकि—(?) वचन और भजनमें यमकानुप्रास्ट मिलता है। (२) 'मन एव मनुष्याणां कारणं

वन्धमोत्त्रयोः', 'मनः कृतं कृतं लोके न शरीरकृतं कृतम्।' ( श्रुति और गरुड़पुराण् ), मन ही वंधमोत्तका कारण है। 'रहति न प्रभु चित चूक किये की। करत सुरित सय बार हिये की।' इससे भी मनको प्रथम रक्खा। श्रीर यदि कर्म भी मनकी भावनाके श्रनुकूल हो तब तो विशेष श्रानन्दकी बात है। (३) वचनसे भी हृदयके भाव प्रकट होते हैं। स्मरण श्रीर प्रिय भाषण प्रेमके चिह्न हैं। श्रतएव मनको प्रथम श्रीर वचन को अन्तमें रख दिया। दोहेमें 'वचन' को आदिमें और 'मन' को अन्तमें रखनेका भाव यह है कि कमी बीचका है। 'आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने Sपि तत्तया' इस न्यायसे वचन और मन दोनोंकी जहाँ मिक होगी वहाँ कृत्तिकी इतनी महत्ता नहीं है। साथ ही 'म' का अनुप्रास भी साधना है और द्विरुक्तिसे बचना भी हेतु है। (ख) 'मनसे भजन'--मानसपूजा, ध्यान, मानसजप, भगवद्गुण रूप-यशादिका चिन्तन इत्यादि मनका भजन है। यथा 'श्राम छाँह कर मानस पूजा', 'पीपर तरु तर ध्यान सो धरई', 'सरग नरक अपबरग समाना । जहँ तहँ देख घरे धनु बाना ।', 'तुम्ह सन सहज सनेह' । (ग) वाद्य पूजा, संत-गुरु परिवार-पूजन, तीर्थयात्रा, दान, यज्ञ आदि 'कर्म' का भजन हैं। 'प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा।' से 'सकल भाय सेवर्हि सनमानी' तक (२।१२६।१-=) विशेष करके कर्मभजनका ही वर्णन हैं। (घ) वैखरीसे जप, गुण-लीला-नाम कीर्रान, स्तृति, स्तोत्रपाठ, भगवचर्चा आदि वचन का भजन है। (ङ) 'भजन दढ़ नेमा' इति । भजन करते समय प्रापंचिक कार्योंको भूल जाना, 'सजिय राम सब काज विसारी'। स्वप्नमें भी भजन होने लगे, अन्य विषय स्वप्नमें भी न आवें। भजनका त्याग करनेकी इच्छा होनेपर भी वह न छूटे तब जानना चाहिए कि भजन हुट हो गया। (च) 'हुट नेमा' का भाव कि नियमित अवसरपर नियमसे आमर्गान्त भजन करता ही रहे।

गुरु पितु मातु बंधु पित देवा। सब मोहि कहँ जानै दृढ़ सेवा।।१०॥ मम गुन गावत पुलक सरीरा। गदगद गिरा नयन बह नीरा।।११॥ काम आदि सद दंभ न जाके। तात निरंतर बस मैं ताके।।१२॥

शब्दार्थ-पित = स्वामी। यथा 'श्रस श्रिभमान जाइ जिन भोरे। मैं सेवक रघुपित पित मोरे।', 'सेवक सुत पित मातु भरोसे। रहइ श्रसोच बनइ प्रभु पोसे।'

अर्थ—गुरु, पिता, माता, भाई, स्वामी और देवता सब मुक्तको ही जानकर सेवामें हट हो ॥१०॥ मेरे गुण गाते हुए शरीरमें रोमांच हो, वाणी गद्गद हो जाय, नेत्रोंसे जल ( आँसू ) बहे ॥११॥ काम आदि मद छौर दस्म जिसके नहीं हैं, हे तात ! मैं सदा उसके वशमें रहता हूँ ॥१२॥

टिप्पणी -१ 'गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोहिं ' ' देति। — अर्थात् रामजी ही सब कुछ हैं, यथा 'तात तुम्हारि मातु बैदेही। पिता राम सब माँति सनेही। २.७४।', 'गुर पितु मातु न जानों काहू। कहउँ सुभाउ नाथ पितयाहू॥ जहँ लिंग जगत सनेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई॥ मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी। दीनबंधु उर अंतरजामी॥ २.७२।'

वि० ति० - १ 'गुर पितु मातु'''' इति । (क) गुरु पिता माताके लिये स्वयं श्रित कहती हैं - 'मातृ देवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव ।' ये ही तीनों देव हैं । ये ही तीन अग्नि हैं । इन्हींकी सेवासे लोक बनता है । इनकी आज्ञा पालनमें यिद बुरे रास्तेपर चलना पड़े तो भी अकल्याण नहीं होता । यथा 'गुरु पितु मातु स्वामि सिख पालें । चलेहुँ कुमग पग परिह न खालें ।। २.३१४ ।' (ख) 'बंधु पित देवा' वन्धु वे ही हैं जो आड़े समय काम आते हैं । यथा 'होहिं कुठायँ सुबंधु सहाये । ओड़िअहिं हाथ असिन हु के घाये ।।' पितका अर्थ स्वामी है, जिसका सब भाँति छल छोड़कर सेवाका विधान है । यथा 'भानु पीठि सेइअ उर आगी । स्वामिहि सर्वभाव छल त्यागी ।। ४.२३ ।' देवता इष्टफल देनेवाले हैं । यथा 'इष्टान् मोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । तैर्द्शन्प्रदायेग्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥' यहाँपर छःको गिनाया है, और भी जितने प्रेमके पात्र हैं, उन सबको भी साथ ही समम लेना चाहिए । (ग) 'सब मोहि कहँ जाने' -

भाव यह है कि सबकी ओरसे ममता हटाकर श्रीरामजीसे प्रीति करें। श्रीरामजीको ही माता-िपता, गुरु, बन्धु, स्वामी और देवता माने। अर्थात् माहात्म्य ज्ञानयुक्त है, सुदृढ़ और सबसे अधिक स्नेह हो। यथा किवित्तरामायणे—'राम मातु पितु बंधु सुजन गुरु पूज्य परमिहत। साहेब सखा सहाय नेहनाते पुनीतिचत॥ देस कोस कुल कर्म धर्म धन धाम धरिन गित। जाित पाँति सब माँति लािग रामिह हमारि पित।। परमारथ स्वारथ सुजस सुलभ रामते सकलफल। कह तुलिसदास अब जब कबहुँ एक रामते मोर भल॥ ७.११०।', 'राम हैं मातु पिता गुरु बंधु औ संगी सखा सुत स्वामि सनेही। क ७.३६।' (ग) 'दृढ़सेवा'—अर्थात् जिस साधककी सेवा दृढ़ हो गयी है। भाव यह है कि जिसके लिए अपर लिख आये हैं कि 'मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा'। वही दृढ़ सेवावाला भक्त सब नाता (सम्बन्ध) रामजीसे जोड़नेमें समर्थ हो सकता है। [ रा० प्र० कारने भी यही अर्थ किया है। दृढ़ सेवा = दृढ़ है सेवा जिसकी। 'मोहि कह जाने" अर्थात् गुरु माता पिता बंधु आदि सबोंमें हमारी भावना करे, इससे पराभिक्त होगी जिसकी दृशा आगे कहते हैं। (प्र०)। ऐसी भावना करनेसे भी 'सबकी ममता ताग' प्रभुकी ममतामें परिगत हो जायगी।]

प० प० प० प० नि यहाँ गुरु, पिता, माता इत्यादिका त्याग करनेकी बात नहीं है। श्रीमुखवचन हैं 'जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धन भवन सहद परिवारा॥ सबकै ममता ताग बटोरी। मम पद मनि बाँध बिर डोरी। ४.४८।'—इससे श्रधीलीका भाव स्पष्ट हो जाता है। (ख) 'दृढ़ सेवा' = दृढ़ भजन भिक्त । उपर 'भजन दृढ़ नेमा' से उपक्रम, यहाँ 'दृढ़ सेवा (भजन)' से श्रभ्यास श्रीर श्रागे दोहेमें 'भजन करिं निष्काम' से उपसंहार किया है। यह भिक्तका प्रकरण है।

श्रीचक्रजी—गुरु पितु मातु आदि पूज्यवर्ग हैं। इनको आराध्यका ही रूप समिके, इनकी सेवा-पूजा भी आराध्यकी पूजा समक्तकर करे, किन्तु प्रेम भगवान् से ही करे। जहाँ आराध्यके प्रेम एवं सेवामें इनके द्वारा बाधा पड़ती हो, वहाँ ये लौकिक सम्बन्ध त्याज्य हो जायँगे।

वि० ति०—२ (क) 'मम गुन गावत'—भाव यह है कि तब उस भक्त श्रीहरिमें श्रविच्छित्र मनीगित हो जाती है। उन्हींका गुण बराबर गान किया करता है। उन्हींको मूर्तिका ध्यान किया करता है, दूसरी
कोई बात उसे श्रच्छी नहीं लगती। श्रीहरिको भी भक्तोंका गान परम प्रिय है। उन्हींका वचन है कि 'नाहं
बसामि वैकुएठे योगिनां हदयेन च। मद्भक्ता यत्र गायिन्त तत्र तिष्ठामि नारद।।' इसकी कोई श्रावश्यकता
नहीं कि वह गान सुर-तालसे भी ठींक हो। यह श्रमित्राय होता तो कहते 'गायका यत्र गायिन्त', पर ऐसा
नहीं कहते। श्रतः भक्तोंका गान उन्हें प्रिय है, चाहे वह संगीतकी दृष्टिसे कैसा ही हो। (ख) 'पुलक सरीरा,
गरगद गिरा नयन वह नीरा' इति। शरीरमें रोमाञ्च होना, गला भर श्राना, श्रांखोंसे श्रांसूकी धारा चलना,
ये सब प्रेममें डूबाडूब होनेके लक्तण हैं। यहाँपर भक्तोंके गानके प्रिय होनेका कारण कहते हैं। भक्त प्रेम
में डूबाडूब है, वह प्रेमसे मग्न होकर गान करता है, उसे लय, सुर-तानका पता नहीं। श्रीहरि ऐसे ही गानपर रीभ जाते हैं। भीतरके प्रेमके बाहरी लक्त्या, पुलक-शरीर, गद्गद गिरा श्रीर नयन नीर हैं।

प० प० प० प० न्द 'पुलक सरीरा, गदगद गिरा, नयन बह नीरा।' पुलक आदि ये तीनों भिक्तप्रेमके सात्विक अनुभाव हैं। सात्विक भाव आठ हैं। यथा 'ते स्तम्भः स्वेदः रोमांचाः स्वरभेदोऽथ वेपथः। वैवर्ण्यमश्रु, प्रलय इत्यष्टौ सात्विका मताः।

इं इयन देखना चाहिये कि ये विविध भाव कैसे उत्पन्न होते हैं। श्रीरूपगोस्वामीजी 'भिक्त रसामृतसिंधु' में लिखते हैं 'चित्तं सत्वीभवत् प्राणे न्यस्यत्यात्मानमुद्भटम्। प्राणस्तु विक्रियां गच्छन् देहं विचोभयत्यलम् ॥ तदा स्तम्भादयो भावा भक्तदेहे भवन्त्यमी ॥', 'चत्वारि दमादि भूतानि प्राणो जात्वयलम् । कदाचित् स्वप्रधानः सन् देहे चरित सर्वतः ॥१॥ स्तम्भं भूमिस्थितः प्राणस्तनोत्यश्रुं जलाश्रयः। तेज-

क्ष 'माहात्म्यज्ञानयुक्तस्तु सुदृदृः सर्वतोऽधिकः । स्नेहो भिक्तिरिति प्रोक्तस्तया सार्ध्देवादि नान्यथा ॥'

स्थः स्वेद, वेवण्यं, प्रल्यं वियदाश्रितः।।२॥स्वस्थं एकः क्रमान्मन्द्मध्यतीत्रत्वभेदभाक् रोमाछ्य कम्प-वेस्वर्याएयत्र त्रीणि तनोत्यसौ ।।३॥' छर्थात् जब चित्त सत्त्वगुणीभूत होकर जोरसे प्राणमें प्रवेश करता है तव प्राण विकारी होकर देहमें बहुत ह्योभ उत्पन्न करता है। उस समय स्तंभ, स्वेद, रोमाछ्य, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, छ्रश्रु छोर प्रलय, ये छाठ भाव शरीरमें प्रतीत होते हैं। छव किस कारणसे कीनसा भाव पेदा होता है यह भी जानना उचित है। जब प्रथ्वीतत्व (मृलाधार) में प्राण प्रवेश करता है तब देह स्तंभ (खंभे) के समान अचल, स्थिर, जड़सी हो जाती है ('रहि गए कहत न खाटी मीठी')। जब जलतत्वकां (स्वाधिष्ठान) छाश्रय करता है तब नयन नीर (अश्रुपात), जब तेजतत्त्वमें (मिण्पूर) प्रवेश करता है तब स्वेद (पसीना) छोर शरीर निस्तेज-विवर्ण हो जाता है (वैवर्ण)—'विवरन भयउ निपट नरपाल्,'। जब, वह छपित प्राण छपने स्थानमें (श्रनाहत) ही बैठता है तब मन्द, मध्यम छोर तीव्र भेदसे रोमाछ्य, (पुलक सरीरा), कंप (शरीरका कॉपना), 'कंप, पुलक तन, नयन सनीरा। २।७०।२।' छोर स्वरभङ्ग-('गदगद गिरा, न कछ किह जाई'); जब छाकाश तत्त्वमें (विद्युद्धि) प्रवेश करता है तब प्रलय तंद्रा, निद्रा, मूर्छा।

श्रीचकजी —भगवान् यहाँ आठों सात्विक भावोंकी बात नहीं कह रहे हैं। 'मम गुन गावत' की ही बात कह रहे हैं। श्रीर बता रहे हैं कि जिसके हदरमें प्रेम है, उसका शरीर गुणगान करते समय रामांचित हो जाता है, बाणी गद्गद हो जाती है श्रीर श्रश्रुप्रवाह चलने लगता है।

प० प० प० प०—३ (क) 'काम छादि सद दंभ न जाके' इति । काम छादि = काम कोध लोभ । यहाँ यद्यपि केवल पाँच ही विकारोंका निर्देश किया है तथापि तदनुपंगिक सभी मानस-विकारोंका प्रह्ण करना उचित है, यथा 'तिज मद मोह कपट छल नाना ।' ( युं० ४८-१ ), 'समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हपे सोक भय निर्हे मन माहीं ॥ दंभ मान मद करिहं न काऊ' (युं० ४८-६ ), 'राग रोप इरिपा मद मोहू । जिन सपने हु इन्हें के बस होहू ॥ सकल प्रकार विकार विहाई । मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ।' ( छ० ७४।४-६ ), 'तृन सम विपय स्वर्ग छपवर्गा', 'वैर न विप्रह छास न त्रासा' इत्यादि छाज्ञान, द्वेतजनित सब विकार जिसमें नहीं है । (ख) 'तात निरंतर बस मैं ताके' इति । मैं सदा सर्वकाल इसके छाधीन ही रहता हूँ । यथा 'करडँ सदा तिन्ह के रखवारी', 'धरडँ देह निहं छान निहोरे', 'छास सञ्जन मम उर बस केसे । लोभी इदय वसिह धन जैसे' ( युं० ४८-७ ), 'मैं इन्ह के बस रहऊँ' ( ४४-६ )।

वि० त्रि० – ३ (क) 'काम आदि मद दंभ न जाके' — 'काम, लोभ, मद, दम्भ आदि हुरभिसिन्ध हैं। जो किसी कामनासे गान करता हो वह भले ही अर्थार्थी भक्त हो, पर प्रेराभिक्त उसे नहीं है। जो मदसे गान करता हो कि मैं सिन्नीत-शास्त्रका अचार्य हूँ अथवा मुक्तसे गानेवाले हुर्लभ हैं, उसे भी भगवद्गुण-गानका छुछ फल तो होता ही है पर प्रेमाभिक्तसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं। अथवा जो लोभसे गान करता है, कि गान करनेसे मुक्ते छुछ मिलेगा या जो दम्भसे गान करता है कि लोग मुक्ते भक्त कहेंगे, उनका गान वैसा नहीं (चाहे वह कितना ही लय, सुर और तानसे ठीक हो) जो भगवान्को रिक्ता सके। अतः गान सभी दुरिमसिन्ध्योंसे रहित हाना चाहिये। यथा 'प्रेम भगति बिन्नु सुनु खगराई। अभ्यंतर मल कबहुँ कि जाई। जिन्द जो को कर्म कहे गए हैं वे सब कामादिद्वारा भी होते हैं। दम्भसे अश्रु बहाने, गद्गद स्वर हो जाने, रोमांचित होनेकी बात तो दूर रही मूर्छातकका अभिनय लोग करते हैं। नाटक और सिनेमामें जैसे अभिनेता अश्रु आदि दिखा लेते हैं, वैसे ही लोग कथा कीर्तनमें भी अश्रु बहाते हैं, गद्गद स्वर बना लेते हैं, रोमांच या कंव दिखलाते हैं। दंभ न भी हो तो भी मद हो जाता है। (चक्रजी)]। (ग) 'तात'—प्रशन है मीहि समुफाह कही सोह देवा। सब तिज करीं चरन रज सेवा' और उत्तर हो रहा है-'तात' निर'तर वस में ताके।' यहाँ भी उत्तर प्रश्नसे कहीं अधिक विशेषता रखता है, इसलिए किर 'तात' सम्बोधन देते हैं। (च) 'निरंतर वस में ताके'—श्रीमद्रागवतमें दुर्वासाजीसे स्वयम् भगवान्ते कहा है कि 'हे बाह्मण! में भक्तके पराधीन हैं, एक प्रकारसे परतन्त्र ही हूँ—'अहं भक्तपराधीन हम्बतन्त्र इव हिज । ।। (श) हो। सग-कि पराधीन हैं, एक प्रकारसे परतन्त्र ही हूँ—'अहं भक्तपराधीन हम्बतन्त्र इव हिज ।।। (श) हो। सग-

वान् ऐसे ही भक्तके पराधीन (वशमें ) रहते हैं। यथा, पाञ्चरात्रमें—'मनोगितरिविच्छिन्ना इरौ प्रेमपिष्लुता। ग्रिमिसिविविविविक्षित्रना भिक्तिविष्णुवशङ्करी॥' श्रीहरिमें अविच्छिन्न और अभिसन्धिरहित, प्रेमपिष्लुता मनोगितिका होना, ऐसी भक्ति है जो हरिको वशमें रखती है।

टिप्पणि—१ (क) 'मम गुन गावत''', यथा 'पुलक गात हिय सिय रघुबीह । नाम जीह जप लोचन नीह' (भरतः)। सबके अन्तमें गुणगानको कहनेका अभिप्राय यह है कि भागवतमें लिखा है कि तबतक धर्म करे जबतक हमारी कथामें प्रीति न हो।—(खर्ग)।(ख) 'काम आदि मद दंभ न जाके।' इति। ये सब कथाके बाधक हैं, यथा 'क्रोधिहि सब कामिहि हरिकथा। उसर बीज बये फल जथा', 'अति खल जे विषई वक कागा। एहि सर निकट न जाहिं अभागा', 'तेहि कारन आवत हिय हारे। कामी काक बलाक बिचारे।' इनके रहते हुए भगवान कभी हृदयमें नहीं बसते। यथा 'हिर निर्मल मल प्रसित हृदय असमंजस मोहि जनावत। जेहि सर काक कंक वक सूकर क्यों मराल तह आवत। वि०१५४।', 'करहु हृदय अति विमल बसहिं हिर कहि कहि सबिंह सिखावों। "वि०१४२।' (ग) 'तात निरंतर बस मैं ताके', यथा 'नाइं वसिम वैकुष्ठे योगिनां हृदयेन च। मद्रक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद॥'

## दोहा--बचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहिं नि:काम। तिन्हके हृदय कमल महुँ करों सदा बिश्राम॥१६॥

भगति जोग सुनि श्रिति सुख पावा। लिख्रिमन प्रभु चरनिह सिरु नावा।।१॥ एहि विधि गए कछुक दिन बीती। कहत विराग ज्ञान गुन नीती॥२॥

अर्थ—जिनको वचन, कर्म और मनसे मेरी ही गति है और जो कामनारहित होकर भजन करते हैं, उनके हृदयकमलमें मैं सदा विश्राम करता हूँ ।।१६।। भिक्तयोग सुनकर लद्दमणजीने अत्यन्त सुख पाया और प्रभुके चरणोंमें माथा नवाया ॥१॥ इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए।२।

श्रीचक्रजी-पहिले 'मन क्रम बचन भजन' प्रभुने बताया था। वहाँ भजन करनेकी बात थी; अतः मन क्रम तथा वाणी यह क्रम बतलाया गया था। अब यहाँ वचन, कर्म तथा मनका क्रम बतला रहे हैं। वाणीकी गति भगवान्में ही हो अर्थात् भगवान्के नाम, गुण तथा लीलाका ही वर्णन वाणी करे। कर्मकी

गति भगवान् में हो; अर्थान् जितने भी कर्म किए जायँ सब भगवतप्रीतिके लिए ही किए जायँ और मनकी गति भगवान्में हो; अर्थान् मनसे भगवान्के ही रूप, गुण तथा लीलाओंका चिन्तन हो।

मन, वार्णी और कर्म तीनोंकी गति भगवान्में ही हो; भगवान्को छोड़ अपने लिये जीवनमें कुछ न वचा हो, न वोत्तना, न करना और न सोचना। जीवन भगवन्मय हो, भगवान्के लिये ही हो। शरीर, मन और वाणी एक यन्त्रके समान हो चुका हो जो कि प्रमुक्ते लिये ही प्रयुक्त हो। और सर्वथा निष्काम भावसे हो। लोक, परलोक और मोज्ञतककी कामना नहीं हो, भजन भजनके लिये ही हो। जहाँ भजनको छोड़कर न छुछ वोलना अच्छा लगता है, न करना और न सोचना ही, ऐसी स्थितिके भक्तके ही इदय कमलमें प्रभु विश्राम करते हैं। , प० प० प० प०-"करों सदा विश्राम' इति। शंका-ईश्वर तो "सवके हृद्य निरंतर वासी" हैं ही। यथा "ईर्वरः सर्वम्वानां हृदेशेऽर्जु न विष्ठवि" ( गीवा १८।६१ ), तव भक्तिसे विरोष क्या लाभ ? समाधान—(१) ईरवर सर्वभूतहृद्य निवासी हैं यह वात सत्य है। तथापि उन हृद्योंमें वे अप्रगट रूपसे ही रहते हैं। इससे अनुभवमें नहीं आते हैं। 'दुरिवनमोऽसतां हृदिनतोऽस्पृत क्एठमिएं', (वेद स्तुति)। अर्थात्—'मिए गलमें ही रख दी है, यह भूल जानेसे त्रैलोक्यमें खोजनेपर भी वह नहीं मिलती है। है तो विलक्क पात ही। यही वात वालकांडमें कही गई है, यथा "मुकुर मलिन ऋह नयन विहीना। रामरूप देखहिं किमि दीना", "सत चेतन घन आनँद रासी। अस प्रभु ढद्य अछत अविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी" (वा॰ २३१६-०)। इसीसे इस दोहेमें 'वास करडँ' ऐसा न कहकर "करडँ विश्राम" कहा। भाव यह कि ऐसे भक्तोंके इत्यमें ही भगवान्को विश्राम मिलता है। अन्य लोगोंके हृदय-काम-क्रोवादि मलोंसे भरे हुए हैं। पुनः, (२) विश्रामका भाव कि अन्य सव जीव "पुत्रान् देहि, धन देहि, यशो देहि, दिप मे जिह्" ऐसी वार्ते सुनाते ही रहते हैं। तब भगवान्को विश्राम कहाँ। "सब जीव प्रमुको प्रिय हैं। "सब मम प्रिय सव सम डपजाये' हैं, "सब पर पितहि शीति सम होई" तथापि वे आपसमें डाह, बैर, विश्रह, मगड़े करते हैं। किस पिताको विश्राम मिलेगा उस घरमें जिसमें उसके सभी पुत्र श्रापसमें निरंतर मनाइते हों!! इस दोहेमें 'निवास', या 'वास' शब्द कवि लिख देते तो कितना अनर्थ हो जाता! धन्य है कविकी जागसकता और पूर्वापर अलंड समन्वय पद्धति !! अयोध्याकाएड वाल्मीकि-संभाषण्में ही इसी भावसे, मंदिर, शुभसदन, निज गेह, सद्न सुखदायक, शब्द प्रयुक्त हुए हैं।

दिप्पणी—१ (क) 'करों सदा विश्राम'। इन शब्दोंसे इसे निज गृह सूचित किया, यथा 'जाहि न चाहिय कबहुँ कछु तुम्हसन सहज सनेह। मनमंदिर तिन्हके वसहु सो राउर निज गेह।' (ख) ज्ञानका फल मोच हैं और मिक्का फल उरमें भगवान्का वास है, यह 'वचन कमें मन मोरि गति००। "करों सदा विश्राम' इस वाक्यमें परिपृष्ट सिद्धान्त कहा। (ग) सबके अन्तमें हृद्यकमलमें विश्राम करना कहा। कारण कि 'सव सावन को एक फल जेहि जानेड सोइ जान। ब्यों त्यों मन मंदिर वसिंह राम घरे घनुवान'। (दोहावली ६०)।

श्रीचकर्जा — यहाँ श्रीकौसल्यानन्द्वर्धन स्वयं अपने लिये 'करलें सदा विश्राम' कहते हैं। अर्थात् उस निष्कान भक्तके हृद्यमें तो ये नव जलवर सुन्दर सगुण साकारक्ष्पसे विश्राम करते हैं। देविष नारद्का भी ऐसा ही अनुभव है। यथा 'श्रायतः स्ववीयोगि तीर्थपादः प्रियश्रवाः। आहूत इव मे शीव्रं दर्शनं याति चेतिस । भा० शाह्राहर ।' देविष्जी व्यासजीसे कहते हैं — 'जब मैं उन श्रियश्रवण (जिनके गुण सुननेमें वहुत प्यारे लगते हैं), तीर्थचरण (जिनके श्रीचरण ही सवको परम पवित्र करनेवाले हैं) का गुणगान करने लगता हूँ तो अपने गुण-पराक्रमका गान होते ही महपद वे मेरे हृद्यमें प्रगद होकर इस प्रकार दर्शन देने लगते हैं, जैसे उन्हें वलाया गया हो।

वि॰ त्रि॰—१ (क) 'वचन कर्म मन मोरि गति'—जिन्हें मनसा, वाचा, कर्मणा श्रीरामकी ही गति है—वृसरा चारा नहीं, वे ही जागते-सोते भगवानकी शरणमें रहते हैं। वृसरेसे वोलना भी पड़ा तो सत्य, श्रिय श्रीर विचारकर हितकी वात वोलते हैं। उन्हें दु:ख, सुख, प्रशंसा श्रीर गाली समान होती है, वे सबके

हितकारी और प्रिय होते हैं। यथा 'सबके प्रिय सबके हितकारी। दुख सुख सिर प्रसंसा गारी।। कहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी। जागत सोवत सरन तुम्हारी।। तुम्हिं छाड़ि गित दूसिर नाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं।। २।१३०।' (ख) — 'भजन करिं निष्काम'। वे ही भक्त निष्कामभजन कर सकते हैं, जिन्हें न तो परमार्थकी कामना है और न जो गूढ़गति जानना चाहते हैं। न उन्हें अणिमादिक सिद्धियाँ चाहियें और न किसी सङ्गसे विनिमु कित। यथा 'सकल कामनाहीन जे, रामभगति रस-लोन। नाम सुप्रेम पियूषहद, तिनहु किये मन मीन ॥' (ग) 'तिन्हके हृद्यकमल महुँ'--भाव यह है कि उन्हींके हृद्यकी शोभा है इसीसे कमलकी उपमा दी है। वही हृद्य ऐसा है, जहाँ भगवान सगुणरूपमें रहते हैं। निगुण रूपसे तो उनका निवास सभी हृद्यों में है। (घ) 'करहुँ सदा विश्राम'--जिनके हृद्यमें कुछ श्रौर भी कामनाएँ हैं उनके हृदयमें सगुण रूपसे प्रकट होनेपर भी श्रीहरि विश्राम नहीं करने पाते। उनकी रुचि रखनेके लिए उन्हें सतत चंचल रहना पड़ता है। यथा 'राम सदा सेवक रुचि राखी। बेद पुराण संत सब साखी॥' पर प्रेमाभक्तिवाले निष्काम भजन करते हैं, श्रतः भगवान्को विश्राम उन्हींके हृदयमें मिलता है। इस प्रेमाभिक्तिके भी श्रीवाल्मीकिजीने चौदह भेद कहे हैं। यथा (१) 'जिन्हके श्रवन समुद्र समाना।" तिन्हके हिय तुम्ह कहुँ गृहक्तरे ॥ २।१२८।४-४।' (२) 'लोचन चातक जिन्ह करि राखे ।'''तिन्हके हृद्य सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥ २।१२८।६-८।', (३) 'जसु तुम्हार मानस बिमल्, हंसिनि जीहा जासु । मुकुताहल गुनगन चुनइ, राम बसहु हिय तासु । १२८ ।', (४) 'प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा।"'राम वसहु तिन्हके मन माहीं ॥ २।१२६।१-४', (४) 'मंत्रराज नित जपहिं तुम्हारा। पूजहिं तुम्हिं सिहत परिवारा ।। ''सबु करि मागिहं एक फलु, रामचरन रित होउ । तिन्हके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥ १२६ ।', (६) 'काम कोह मद मान न मोहा । लोभ न छोभ न राग न द्रोहा । जिन्हके कपट दम्भ निहं माया । तिन्हके हृदय बसहु रघुराया ॥ २।१३०।१-२ ।', (७) 'सबके प्रिय सबके हितकारी। "तुम्हि छाड़ि गित दूसिर नाहीं। राम बसहुँ तिन्हके मन माहीं ॥२।१३०।३-५।', (८) 'जननीसम जानिहें परनारी।"जिन्हि राम तुम्ह प्रानिप्यारे। तिन्हके मन सुभसदन तुम्हारे॥ २।१३०।६-८।', (६) स्वामि सखा पितु मातु गुरु, जिन्हके सब तुम्ह तात । मनमंदिर तिन्हके बसहु सीय सहित दोड भ्रात ॥ १३०।% (१०) 'श्रवगुन तिज सबके गुन गहहीं।' 'धर तुम्हार तिन्हकर मनु नीका।। २।१३१।१-२।' (११) 'गुन तुम्हार समुमहिं निज दोसा।' 'तेहि उर बसहु सिहत वैदेही।। २।१३१।३-४।' (१२) 'जाति-पाँति धन धरम वड़ाई। '' तेहिके हृदय रहहु रघुराई॥ २।१३१।४-६।', (१३) 'सरगु नरकु अपवरगु समाना। जहँ तहँ देख धरे धनुवाना। करम वचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहिके उर डेरा।। २।१३१।७-८।', (१४) 'जाहि न चाहित्र कवहुँ कछु, तुम्ह सन सहज सनेह। बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेह ॥१३१।', नोट—पं० श्रीकान्तरारणजीने श्रीरामगीताके इस चरम वाक्यका मिलान गीताके चरमवाक्य भन्मना

भव मद्रको मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यिस सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोच्चिष्यामि मा शुचः । १८१४,६६ ।' से इस प्रकार किया है कि— ''उत्तरकांड दो० १०३ में सबके हृदयमें नित्य चारों युगोंकी वृत्तियोंका होना कहा गया है । तद्नुसार सत्य- युगकी शुद्ध सत्वमय वृत्तिमें भगवान्में मन रक्खे, यह 'मन्मना भव' का अर्थ है । त्रेताकी वृत्तिमें थोड़े रजोगुणके संसर्गसे जब कुछ चपलता आवे, तब देवताओंको मेरे शरीरक्षमें जानते हुए यज्ञकृष मेरी भिक्त करे; यह 'मद्रकः' का अर्थ है । द्वापरकी वृत्तिरच्चाके लिये 'मद्याजी' अर्थात् मेरी पूजा कर, यह कहा है और फिर किलयुगकी वृत्तिरचाके लिये 'मां नमस्कुरु' यह कहा है । अर्थात् चारों युगोंकी वृत्तियोंके उपायक्ष में ही हूँ । इस श्लोकको पूर्वाधका भाव यहाँ 'वचन करम मन मोरि गित' में कहा गया । ''सर्वधर्मान्''' इस श्लोकके पूर्वाधका भाव यहाँ कि आयुमोगमें कोई शोच न रहेगा।''

इने दोनों वाक्योंका मिलान श्लोकके शब्दोंका द्रार्थ जान लेनेसे सरलतासे हो जाता है। मन्मना भव = मुक्तमें मन वाला हो द्रार्थात् जिस-तिस प्रकारसे हो मन मुक्तमें ही लगा रहे, अन्यत्र न जाय। यही वात 'मन मोरि गति' से कही गई है।

मद्रको भव = मेरा भक्त हो। भजन करनेवाला भक्त कहलाता है। यही बात 'भजन करहिं' से कही गई। निष्काममें 'मत्' का भाव आ गया। मेरे सिवा भक्तिमें दूसरी कामना न हो। मद्याजी=मेरा यजन (पूजन आदि) करनेवाला हो। पूजन आदि कर्म हैं। यह वात 'करम मोरि गति' से कही गई है।

मां नमस्कुर=मुमको ही नमस्कार कर। 'नमस्कार' में कर्म श्रीर वचन दोनोंका समावेश है। वचनसे

'नमामि' श्रादि कहा जाता ही है। यही वात 'वचन मोरि गति' से कही गई।

मामेवैष्यसि = तू मुफ्तको प्राप्त होगा। यह वात 'तिन्हके हृदयकमल महँ करउँ सदा विश्राम' में श्रा गई। सदा हृदयमें सगुणक्ष्यसे निवास करना भगवत-प्राप्ति ही है।

'सर्वधर्मान्परित्य ज्य मामेकं शरणं व्रज' = सवधर्मोंका परित्याग करके मुक्त एककी शरण आ जा। यही भाव 'गुरु पितु मातु वंधु पित देवा। सव मोहि कहँ जाने दृढ़ सेवा। १६।१०।' के साथ-साथ 'करम वचन मन मोरि गित' में आ गया। ऐसा सज्जन भगवानको प्रिय है, यथा 'जननी जनक वंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुदृद् परिवारा।। सव के ममता ताग वटोरी। मम पद मनिह वाँध वरि डोरी।।" अस सज्जन मम उर वस कैसे। लोभी हृद्य वसइ धनु जैसे।। तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे। ४।४८।' गीताके पूर्व श्लोक के 'सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में का भाव इसमें आ गया।

'ऋहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोत्तयिष्यामि मा शुचः।'=मैं तुमे सारे पापोंसे छुड़ा दूंगा, तू शोक मत कर। यह भाव 'करम वचन मन मोरि गति''' इसमें ही आ गया। जिसके हृदयमें श्रीरामजी धनुषवाण लिये वसते हैं उसके निकट कामकोधादि जो पापके मूल हैं आ ही नहीं सकते, यथा 'तव लिग हृदय वसत खल नाना। लोभ मोह मच्छर मद माना।। जव लिग उर न वसत रघुनाथा। धरें चाप सायक किट भाथा। ४.४७।' और जिसे मन कर्म वचनसे प्रमुकी ही गित हैं उसे कभी विपत्ति नहीं आ सकती, यथा 'वचन काय मन मम गित जाही। सपनेहु वृक्षिय विपति कि ताही॥ कह हनुमंत विपति प्रमु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। ४।३२.२,३।' अतः इसमें 'मा शुचः' का भाव है।

वि० त्रि०—'भक्तिके साधन कहहुँ वखानी' से लेकर 'तिन्हके हृद्य कमल महँ करडँ सदा विश्राम' तक भक्तियोग है। यह सव योगोंमें उत्तम है। स्वयं भगवानने कहा है 'योगिनामिप सर्वेषां मद्गतेनान्त-रात्मना। श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः।' (गीता ६।४७)। द्यर्थान् सभी योगियोंमें, मुभमें मन लगाकर श्रद्धापूर्वक, जो मेरा भजन करता है वह सवसे वड़ा योगी है।

प० प० प० प० १ (क) 'भक्तियोग'। भक्तियोग ही आत्मा और परमात्माका सचा शाश्वत योग कर देता है। कारण 'जे ग्यान मान विमत्त तब भव हरिन भक्ति न आद्री। ते पाइ मुरदुर्लभपदाद्पि परत हम देखत हरी' (वेदस्तुति ७.१३), 'भगित हीन गुन सव मुख ऐसे। लवन विना वह विज्ञन जैसे', 'भजन हीन सुख कवने काजा' (७.८४), इन उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है। भक्तको प्रभुक्ता ही वल रहता है, प्रभु ही उसके सव आवश्यक कार्य कर देते हैं। अतः भक्तियोग मुलभ और मुखद है। यथा 'जनिह मोर वल निज वल ताही। दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आही', 'दैवी होषा गुण्मियी मम माया हुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरित ते। गीता ७१४।', 'तेषामहं समुद्धतां मृत्युसंसारसागरात्।।' (गीता १२।७), 'श्रेयः सुति भक्ति मुदस्य' 'ज्ञाने प्रयासमुद्र-पास्य' 'श्रयापि ते देव पदाम्बुजह्य' इत्यादि माग० १०।१४४,२,२६। ब्रह्मस्तुत्तिके श्लोक अवश्य अवलोकन करने योग्य हैं। (ख) 'भक्ति योग सुनि अति सुख पावा।' कथनका सारांश यह है कि जो अति सुख चाहते हो तो निरंतर भक्तियोगका अवग्ण संतमुखसे करते रहो। सम्पूर्ण मानस तो भक्तियोग से ही भरा है यथा 'जेहि

महँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना' । इस छोटेसे अरण्यकाण्डमें भक्तिरस ठोस ठोस

अथाह अपार ही भरा हुआ है।

हिष्पण्णी—२ 'भगित जोग....' इति। (क) भाव कि ज्ञान, वैराग्य और माया, ईश्वरजीवभेद (वा कर्मयोग और ज्ञानयोग) सुनकर भी सुख हुआ, पर भिक्तयोग सुनने से 'अति' सुख प्राप्त हुआ। पुनः भिक्त सुखदाई है उससे शीघ्र प्रभु द्रवीभूत होते हैं, अतः इससे अत्यन्त सुख हुआ। [अथवा, प्रभुसुखकी वाणी सुननेसे
सकल अमकी हानि होती है। अतः भिक्तयोगके अश्वान्त ज्ञानसे परमसुखकी प्राप्ति हुई। (वि० त्रि०)। इससे
यह भी सूचित किया कि जब अवण्मात्रसे ही आतिशय सुख होता है तो भिक्त प्राप्त होनेसे अपार अनन्त
परम अगाध सुख होगा इसमें आश्चर्य ही क्या ? (प० प० प०)। श्रीलच्मण्डीने कहा था कि 'सकल कही
समुभाइ। जाते होइ चरनरित।' श्रीरामजीने ज्ञानको सून्त्र रितिसे कहकर ज्ञान और भिक्तका भेद कहते
हुए भिक्तको विस्तारसे कहा, क्योंकि इस भेदको जान लेनेसे प्रभुके चरणोंमें अविच्छित अनुराग होता है,
और इस रहस्यको जान लेनेसे फिर मोह आदि नहीं होते। यथा 'यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जानइ
कोइ। जो जानइ रघुपति छपा सपनेहु मोह न होइ॥ औरौ ज्ञान भगित कर भेद सुनहु सुप्रवीन। जो सुनि
होइ रामपद प्रीति सदा अविद्यीन ।० ११६।', अतः 'भगित जोग सुनि अति सुखपावा'। (ख) 'सिक नावा'—
उपदेश के अनन्तर प्रणाम पुनः करना श्रुतिस्मृतिसन्त सबका सिद्धान्त है। यह छतज्ञता सूचित करता है।
यथा 'मो पिई होइ न प्रति-उपकारा, तव पद बंद बारिं बारा'। (ग) 'सब तिज करौ चरन रज सेवा'
उपक्रम है और 'प्रभु चरनिह सिक नावा' उपसंहार।

पं पं पं पं पं प्रमुं इस प्रकरणका उपक्रम 'एक बार प्रभु सुख आसीना' से हुआ और उपसंहार भी 'अति सुख' और 'प्रभु' शब्दोंसे ही किया गया है-'श्रित सुख पावा । प्रभु चरनन्ह...' । इस तरह उपक्रमोपसंहारसे ही जना दिया कि जहाँ प्रभु हैं वहीं सुख है । बीचमें 'सचराचर स्वामी', 'प्रभु', 'देवा' और 'प्रभु' इस प्रकार

चार बार आवृत्ति भी हो गई। ( मानस गूढ़ार्थचन्द्रिका अप्रकाशित )।

टिप्पणी—३ (क) 'एहि बिधि गये कछुक दिन बीती' इति । भाव कि अन्यत्र महीना या वर्षका वर्ष बीता यहाँ छुछ ही दिन बीते क्योंकि अब बनवासके दिन थोड़े ही रह गए हैं। [(ख) 'एहि बिधि' अर्थात् श्रीलद्मण्जी सेवकभावसे छुछ पूछते और श्रीरामजी समभाते, इस प्रकार। (प० प० प०)]। (ग) 'कहत बिराग ज्ञान गुन नीती', यथा 'कहिय तात सो परम बिरागी। तुन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी'—(बैराग्य), 'ज्ञान मान जह एकी नाहीं। देख ब्रह्म समान सब माहीं'—(ज्ञान), 'एक रचे जग गुन बस जाके', 'तृनसम सिद्धि तीनि गुन त्यागी'—(गुण), 'निज निज कर्म निरत श्रुतिनीती'—(नीति)। (घ) [भक्तिको कहकर फिर छुछ न कहा। बैराग्यका स्वरूप पातंजलिशास्त्रमें, ज्ञानका सांस्थमें, गुण भागवतोंके और राजनीति कही। नीतिपर समाप्ति की क्योंकि आगे शूर्पण्खाके नाक कान काटना है। (खर्रा)]।

प० प० प०-- 'कहत बिरागः'' इति । (क) इसमें भक्ति नहीं हैं। कारण कि भक्तिका विस्तृत विवेचन 'श्रीरामगीता' में श्रवण कर चुके हैं। वहाँ ज्ञान, वैराग्य और मायाका विवेचन संचिष्तरूपमें ही सुना था, श्रतः उनके सम्बन्धमें कुछ शंकाओंका उठना स्वामाविक था। इसीसे उनको पूछा गया श्रीर भगवान् राम उत्तर देते गए। (ख) 'गुन' शब्दसे जनाया कि 'गुण' का श्रर्थ, गुणोंकी संख्या, जीव के ऊपर गुणोंके परिणाम, गुण कब श्रीर किसको बंधनकारक होते हैं, इत्यादि सब कहे गए। (ग) 'नीति' शब्दसे धर्मनीति, राजनीति, वैयक्तिक नीति, सामाजिक नीति, राष्ट्रीय नीति इत्यादिकी चर्चा तथा कब किस नीतिको महत्व देना चाहिए इत्यादि विवेचन सूचित कर दिया।

यहाँ 'पुनि लिक्षिमन उपदेश अन्पा' अर्थात् श्रीरामगीता-भक्तियोग प्रकरण समाप्त हुआ।

अरगयकागड पूर्वार्घ समाप्त हुआ। (श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु)

श्रीरूपकतादेव्ये नमः श्रीहनुमते नमः श्रीहनुमते नमः श्रीरूपकतादेव्ये नमः श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः

# ग्ररायकाराइ-उत्तरार्घ

# 'सूर्पण्यां जिमि कीन्हि कुरूपा' प्रकरण

स्पनत्वा रावन कै वहिनी। दुष्ट हृद्य दारुन जस श्रहिनी।।३।। पंचवटी सो गई एक वारा। देखि विकल यह जुगल कुमारा।।४॥ श्राता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी।।४॥ होई विकल सक मनहि न रोकी। जिमि रविमनि द्रव रविहि विलोकी।।६॥

शन्दार्थ-(दारुन' (दारुण) = कठिन, क्रूर, क्रोधी स्वर्भाववाली।

श्चर्य-नागिनकी-सी कठिन दुष्टहृद्यवाली शूर्पणखा जो रावणकी वहिन थी, वह एक वार पंचवटीमें गई। दोनों राजकुमारोंको देखकर व्याकुल हो गई॥३-४॥ (भुशुष्डिजी कहते हैं--) हे सर्पोंके शत्र गरुड़जी! भाई, पिता, पुत्र कोई भी सुन्दर पुरुष हो उसे स्त्री देखते ही व्याकुल हो जाती है, मनको नहीं रोक सकती जैसे सूर्य्यकान्तमिण सूर्य्यको देखकर तेजको प्रवाहित करती है (यद्यपि सूर्यको सूर्यकान्तमिणके होनेतकका

पता नहीं है) ॥५-६॥

शूर्पण्ला:—क्रुवेरने अपने पिताको प्रसन्न करनेके लिए परम सुन्द्री तीन राच्स-कन्याओं, पुष्पोत्कटा, राक्ता और मालिनीको उनकी सेवामें नियुक्त कर दिया। इनकी सेवासे प्रसन्न होकर महात्मा विश्रवाने प्रत्येकको लोकपालोंके सहश पराक्रमी पुत्र होनेका वरदान दिया। पुष्पोत्कटासे रावण और क्रुंभकर्ण, मालिनीसे विभीषण और राकासे खर और शूर्पण्ला हुए। इस प्रकार शूर्पण्ला रावनकी वहिन है। (महा-भारत वनपर्व अ० २७४ के अनुसार यह कथा है। वाल्मीकीय (७१८) का रावण, कुंभकर्ण, शूर्पण्ला और विभीषण चारों कैकसीकी संतानें थीं। पर यह मत मानसका नहीं है। विशेष ११४०६ (१-४) मानसपीयूप भाग २ देखिए)। इसका विवाह कालखञ्जवंशी मायावी राच्स विद्युक्तिहसे हुआ था; रावणने उसको मार डाला। शूर्पण्लाके विलाप करनेपर उसने खरदूषण्तिशिरा और १४ हजार वलवान राच्सोंकी सेना देकर जनस्थानमें इसे रखा। इसके नख सूपके समान थे, अतः शूर्पण्ला नाम पड़ा। खरदूषण् भी इसके भाई है। यह स्वयं वलवती और स्वच्छन्दचारिणी थी।—'अहं प्रभावसंपन्ना स्वच्छन्दवलगामिनी। वाल्मी० ३। १७२४। अर्थात् में अपने स्वाचीन वलसे सर्वत्र विचरण करती हूँ—यह उसने स्वयं श्रीरामजीसे कहा है।

नोट—१ यहाँ दुष्टहृद्य श्रीर दारुणके लिए नागिनकी उपमा वड़ी उत्तम है। वह भयङ्कर होती ही है पर साथ ही ऐसी दारुणहृद्या है कि अपने ही अंडोंवचोंको खा जाती है। वैसे ही यह सारे निशाचर-वंशके नाशका कारण होगी। २—'रावणकी वहिन' कहकर वैधव्य जनाया। दूसरे, रावण जगत्प्रसिद्ध है इससे उसका नाम दिया। [पुनः, रावणकी वहिन कहकर उसे वड़ी क्रूर, व्यभिचारिणी, परपुरुषरता, राज्सी, विशाल देहवाली और रावणके समान जनाया। 'दुष्ट हृद्य' अर्थात् जिसका हृद्य कामविकार तथा अथमसे दूषित हो गया है। यथा 'पदुष्यित कुलिश्रयः', 'स्रोष्ठ दुष्टास्र—वर्णसंकरः' (गांता १।४१)। 'अहिनी' से जाहशील, दूर रखने योग्य, क्रूर, चपल इत्यादि जनाया। (प० प० प०)]

३ 'सूपनखा रावन के वहिनी'। यह प्रसंग 'विनाशकाले विपरीत बुद्धिः' का उदाहरण है। जो पुरुष परायी स्त्रीसे अनुचित प्रेम करता है, वह उस स्त्रीके पतिके परोक्तमें करता है। उसका एक कारण यह भी है

कि पित भड़ आ नहीं है तो उसकी मरम्मत करेगा। इसी तरह जो स्नी किसी दूसरी स्नीके पितसे प्रेम करती है वह भी उस दूसरी स्नीके सामने नहीं करती। शूर्प गुखाकी ऐसी मित भङ्ग हो गई कि उसने श्रीसीताजीके सामने अपना प्रेम प्रकट किया। इस बातको कालिदासने रघुवंशमें स्पष्टक्षपसे लिखा है। गोस्वामीजीने भी श्रीसीताजीकी उपस्थिति 'तब खिसिआनि राम पृहिं गई। क्ष्य भयंकर प्रगटत सई॥ सीतिह सभय देखि रघुराई।' इन चरणोंमें जना दी है। उधुवंशके उस अंशका अनुवाद यह है—'प्रथम वरिन निज कुल कि नामा। सिय सन्मुखिह बर्घो तिन रामा॥ बढ़त काम तरुनी मन माहीं। समय कुसमय निहारत नाहीं॥'- इतनी निर्णं जता! ऐसी मित मारी गई। श्रीजीने उसकी निर्णं जतापर मुस्कुरा दिया। इसपर वह राचसी तो थी ही, उनको धमकाने लगी कि मैं तुमको खा जाऊँगी। इत्यादि। यहीं राचसिवनाशका सूत्रपात हुआ।

नोट—४ 'पंचवटी सो गइ एक बारा' इति। - पंचवटीकैसे गई यह अ०रा० में लिखा है कि एक दिन पंचवटीके पास गौतमी नदीके तीरपर श्रीरामजीके कमल, वज और अंकुशकी रेखाओंसे युक्त चरणचिहोंको देखकर वह उनके सौन्दर्थसे मोहित होकर कामासक्त हुई। उन्हें देखती-देखती धीरे-धीरे रघुनाथजीके आश्रममें चली आई। यथा 'एकदा गौतमीतीरे पञ्चवट्याः समीतः। पद्मवज्ञाङ्कणङ्कानि पदानि जगतीपतेः। १। दृष्ट्वा कामपरीतात्मा पादसौन्दर्थमोहिता। पश्चन्तो सा शनैरायाद्राघवस्य निवेशनम्। ३। अ० रा० ३। ३। अथवा, अब निशाचरोंके नाशवाली लीलाका समय आ गया, अतः कालकी श्रेरणासे इस समय आई। अ० दी० कार कहते हैं कि 'क्या कारण था कि शूर्पणखा स्त्रीजाति होकर एक बार अकेली पंचवटीमें गई?' और उसका उत्तर देते हैं कि शूर्पणखाका विवाह होनेके छठे ही दिन उसके पुत्र हुआ। विद्यु जिल्ह को मार डालनेके बाद रावणने उसके पुत्रको जनस्थानमें लोहेके एक पिंजड़ेमें बंदकर केदी बनाकर रक्खा था। एक बार फूल फल लेनेके लिये लदमणजी उपर जा निकले थे। उन्हें देखकर वह राज्य हँसा तब लहमणजीने उसे अग्निवाणसे भरम कर दिया। नारदने यह समाचार शूर्पणखाको दिया तब वह कोधित होकर प्रमुक्ते निकट आई (पर यहाँ आते ही वह तो दोनोंपर आसक्त हो गई। पुत्रवधको उसने शकुन माना। न पुत्रवध होता न इधर आती। पर यह कथा कहाँसे ली गई यह नहीं मालूम है)। (अ० दी० च०)। टिप्पणी—१ 'देखि विकल मह जुगल कुमारा' यहाँ कहा और आगे कहते हैं कि 'रुचिर हप धरिः''।

टिप्पणि—१ 'देखि बिकल मइ जुगल कुमारा' यहाँ कहा और आगे कहते हैं कि 'रुचिर रूप धरि'''। इससे अनुमान होता है कि उसने दोनों भाइयोंको देखा पर इन्होंने उसे नहीं देखा; क्योंकि यदि देख लेते तो रूप बनाते न बनता। 'युगल' का एक भाव यह भी है कि एकके स्त्री है वह न व्याहेगा तो दूसरा तो अवश्य व्याह लेगा (इससे कुलटा व्यभिचारिणी भी होना जनाया)। ['देखि बिकल भइ' अर्थात् कामातुरा हो गई, यथा 'हष्ट्वा राज्सी काममोहिता', 'राज्ञसी मदनादिता', 'कामपाशावपशिताम्' (वाल्मी० ३।१७१६,३।१७।२१,३।१०।०११)। लदमणजीसे भी उसने कहा है कि तुम्हारे इस रूपके योग्य मैं ही तुम्हारी सुन्दरी स्त्री हो सकती

हूँ । यथा 'श्रस्य रूपस्य ते युक्ता भार्याऽहं वरवर्शिनी । वाल्मी॰ ३.१८.७ ।' ]

स्वामी प्रज्ञानानन्दजी—१ 'देखि बिकल''' इति । (क) शुद्ध हृदयवाली स्त्री कभी ऐसी विकल नहीं होती। इससे 'दुष्ट हृदयत्व' जनाया। (ख) 'कुमारा'—यह शब्द किवने प्रयुक्त करके इससे 'कुमार-अवस्था-वाला' यह अर्थ सूचित किया। 'देखत बालक बहु कालीना' होनेसे ही सनकादि चारों भाइयोंको भी 'सनत्—कुमार' कहते हैं। श्रीराम-लक्ष्मणादिका शरीर, रूपादि सदैव कुमारावस्थाका-सा रहता है, इसीसे तो इन सवोंकी मूर्तियाँ 'श्मश्रुविहीन' (दाढ़ीमूछरहित) होती हैं। यहाँ 'कुमार' शब्दके प्रयोगमें जो हेतु है वह चौ० ११ से संबंधित है।

टिप्पणि—२ 'श्राता पिता पुत्र उरगारी' इति । (क) 'उरगारी' संबोधनका भाव कि आपका सर्प ही भोजन है तव तो आपके स्वामीके आगे आहिनी (साँपिनी) की दुर्दशा हुई । (पं०)। (ख) 'श्राता पिता पुत्र' अर्थात् इनके देखनेसे कामकी उत्पत्ति न होनी चाहिए; पर इनके साथ भी श्री रहे तो काम न व्यापे, यह कठिन है। इसीसे मनुस्मृतिमें लिखा है कि 'मात्रा स्वसा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्' अर्थात् इनके साथ भी

कभी एकान्तमें वास न करे)। [पाँ डे़जी "भ्राताके तुल्य वरावरी अवस्थाका, पिताके समान अधिक अवस्थान वाला और पुत्रके समान छोटी अवस्थावाला पुरुष हो उसकी मनोहरता देखकर"—ऐसा अर्थ करते हैं। ]

व्यापकर्जी—प्रन्थकारकी शैली है कि जहाँ जिसकी प्रधानता दिखानी होती है वहाँ अन्य ब्दाहरणोंके साथ बसीको प्रथम देते हैं। जैसे, 'अनुजवधू भगिनी सुतनारी। सुनु सठ कन्या सम ये चारी।' में भगिनी, सुतनारी और कन्याके साथ 'अनुज वधू' को ही प्रथम कहा, क्योंकि यहाँ प्रसंग अनुजवधूका ही है। वालि अपने अनुज सुप्रीवकी खीमें रत था। वैसे ही प्रस्तुत प्रसंगमें शूर्पण्खा एक साथ ही दोनों आताओंपर आसक्त हुई है, अतः यहाँ 'पिता पुत्र' के साथ प्रथम "आता" ही को कहा।

दिप्पणी—३ "पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ होइ विकल "" इति । भाव कि ये दोनों पुरुष मनोहर हैं । इसीसे वह मनको रोक न सकी, देखकर कामातुर हो गई। स्मरण रहे कि वह दोनोंपर रीकी है, एक पर नहीं। यह बात कविने "ज़ुगल कुमारा" पदसे लिंचत कर दिया है।

श्री प्रज्ञानानंद्रवामीजी-२ (क) "पुरुष मनोहर निरखत नारी" इति । इसमें पहले तीन शब्द भाव-पूर्ण हैं। (१) 'पुरुष'—यहाँ मनुज, नर, मनुष्य इत्यादि शब्दोंका प्रयोग न करके 'पुरुष' शब्द प्रयुक्त करने-में यह भाव है कि "जिसमें पौरुष है ऐसा नर।" (२) "मनोहर"—इस शब्दसे एक और गुणका वीय कराया गया जो रुचिर, मुन्दर, सोहाए, चारु, मोहक इत्यादि शब्दोंमें नहीं है। इस शब्दसे जनाया कि वह "पुरुष" मनको हरन करनेवाले सींदर्भ, रूप आऋतिवाला हो। तयापि जो पुरुष एक स्त्रीको मनोहर होगा वह सभी-को होगा ही ऐसा नियम नहीं है। जो सूर्य सूर्यकान्तको द्रवित करनेका निमित्त होता है वह हीरा, स्फटिका-विको द्रवित करनेमें समर्थ नहीं होता है। (२) ''निरखत" इस शब्दसे भी दुष्ट हृद्यका ही निद्र्शन होता है, कारण कि परपुरुपेंकि मुखको निरखना—निरीच्या करना—कुलवन्ती खियोंका धर्म नहीं है। यह तो कुल टार्झोंका स्वभाव है। (४) बहुत मुस्कराकर परपुरुषसे बातचीत करना भी सुशील नारियोंका स्वभाव, इस किलयुगमें भी, नहीं है। शूर्पे एखा इजटा थी, इस कथनके लिये आगे भी बहुत आधार मिलते हैं। (ख) "सक ननिह न रोकी" इति । भाव कि ऐसी खियों में फिर जाति पाँति, नाता, कुल, अवस्था, काल, समय, परिस्थिति, लाज, भय इत्यादि क्रज भी विचार करनेकी शक्ति नहीं रह जाती है। जैसे पतंग दीपज्योतिपर लुन्य होते हैं यैसी ही स्थिति उनके मनकी हो जाती है। सत्य ही कहा है "कामातुराणां न भयं न लजा"। काम वात है। इसमें रोगीकी विवेक शक्ति ही नष्ट हो जाती है। 😂 नारदादि भगवड़ कोंको सुन्दर नारी देखनेपर जो मोह होता है वह ऋविद्याजनित नईं होता है। वह तो भगवरप्रेरणासे, योगमाया विद्यामाया-जिनत होता है, उनका अभिमानांकुर उखाड़नेके लिये ही वह प्रेरणा दी जाती है—'हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित द्यापइ तेहि विद्या ॥ ताते नास न होइ दास कर । ७। ७६। २-३। १

गोंड़र्जा—सुवारक समालाचक इन परोंको उद्युत करके गोसाई जीका खी-द्रेष सिद्ध करते हैं। परन्तु गोस्वामीजीने तो नीतिके प्रसिद्ध रलोकका अनुवाद दिया है और ऐसे प्रसंगपर दिया है जहाँ एक राज्ञसीकी कामानुरताका आगे ही चलकर वर्णन करते हैं। सामान्य स्वभाव कहकर विरोधका उदाहरण देते हैं, जो उदेरय है। जो कवि ऐसी पितव्रताओं का वर्णन करता है जिनके लिए "सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं' कहा है, वही उन अवम नारियोंका भी वर्णन कर रहा है जो स्पन्ता सी कामानुरा और निल्जा होती हैं। ऐसी ख़ियाँ संसारमें न होतीं तो अवश्य कविका ख़ीदेष था।

प० प० प०- "भ्राता "विलोकी"। इन दो चौपाइयों में दिया हुआ सिद्धान्त नारि जातिके लिये नहीं है, यह पूर्वापर संवंधसे स्पष्ट होता है। रावग्रके विहिनी, दुष्ट हृदय, दाहग्र और अहिनी इन चार शब्दोंसे जिस स्वभावका ज्ञान होता है ऐसे स्वभाववाले खीसमुद्रायके लिये ही यह सिद्धान्त है। प्रथके वचनोंका अर्थ करनेमें पूर्वापर संदर्भ, प्रकरणार्थ इत्यादि व्यानमें न रखनेसे अर्थका अनर्थ किया जाता है। और कवि-

पर मिध्या हेपारोप भी किया जाता है तथा ऐसा करनेवाले स्वयं भ्रममें पड़ जाते हैं श्रौर दूसरोंको भी भ्रमपंकमें गिराते हैं। भला गोस्वामीजी जैसे महाभगवद्गक्तके हृदयमें समग्र नारिवर्गके लिये श्रमुदारताकी कल्पना भी करनेके लिए स्थान मिलेगा ?

#### "जिमि रविमनि द्रव रबिहि बिलोकी"

उपर्युक्त चरणोंके "द्रव" शब्दका अर्थ करनेमें कितने ही टीकाकारोंने प्रायः असावधानताको है, यथा—बावू श्यामसुन्द्रदासने अर्थ किया है कि "सूर्यमणि सूर्यको देखकर पिघल जाती है"। वीरकिष पं० महावीरप्रसाद मालवीयने यह लिखा है कि "सूर्यको देखकर सूर्यकान्तमणि पसीजने लगती है" एवं यह कि मणि "सूर्यको देखकर पिघलती है"। बाबा हरिहरप्रसादने भी "पसीजना" अर्थ किया है। बैजनाथजीने अन्तरार्थ न देकर केवल मावार्थ लिख दिया है कि सूर्पणखा कामाग्निसे पीड़ित हुई। करणा-सिन्धुजी महाराजने लिखा है कि "रिवकी मणि वह है जिसमेंसे, सूर्यके सम्मुख होनेपर, अग्नि निकलती है किन्तु एक सूर्यमणि होती है जब उसे सूर्यके सम्मुख करो तो उसमेंसे स्वर्ण द्रवता है"। और कई टीका-कारोंने 'द्रव' शब्द अर्थमें ज्योंका त्यों ही रख दिया है।

संपादकने दो तीन कोश देखे और कई महात्माओं से इस विषयमें सत्संग किया पर उसको कहीं सूर्य्यकान्तमिणका सूर्य्यके सम्मुख रखे जानेपर पिघलने या पसीजनेका प्रमाण न मिला। सर्वसम्मत यही मिला कि उसमें अग्नि प्रगट होती है, उसमें से तेज प्रवाहित होता है। अतएव यही निश्चय करना पड़ता है कि टीकाकारोंने केवल भावको लेकर अर्थ कर दिया है।

हिंदी-शब्द-सागरमें सूर्य्यकान्तमिण्के विषयमें ऐसा लिखा है—"यह एक प्रकारका स्फटिक या बिल्लौर है। सूर्य्यके सामने रखनेसे इसमेंसे आँच निकलतो है। रत्नपरीत्ता-प्रंथमें इसका गुण लिखा है।—"चन्द्र-कान्तमिण अमृत उपजावै। सूर्य्यकान्तमें अग्नि प्रजावै"। इसको सूर्य्यमिण, रिवमिण भी कहते हैं।

एक महानुभावका मत है कि—"द्रव" शब्दके स्थानपर 'द्रव' शब्द होना चाहिए। क्योंकि सूर्य्यकान्त-मिए द्रवती (पसीजती) नहीं वरन् जल उठती है वा अग्नि प्रगट करती है जिसके प्रमाण ये हैं—यद्चेत-नाऽपि पादैः स्पृष्टा प्रव्वितत सिवतुरिवकांता। तत्तोजस्वी पुरुषः परकृत विकृतिं कथं सहते।।३०।। १ (भतृ हरि-नीतिशक) अर्थात् सूर्य्यकान्तमिण यदि अचेतन है तो भी सूर्य्यके किरण्रूपी पादस्पर्श करनेसे जल उठती है। ऐसे ही तेजस्वी पुरुष परकृत अनाद्रको कैसे सहें १ "प्रभु सनमुख भये नीच नर होत निपट विकराल। रविरुख लिख दरपन फटिक उगिलत ज्वाला जाल। दोहावली ३०४।"

'ऐसा अनुमान होता है कि 'द्व' शब्दमें किसी प्रकार स्याहीका जरासा विन्दु पड़ जानेसे 'द्व' शब्द पढ़ा गया है। और उसीके अनुसार लोगोंने टीकाएँ लिखी हैं। इस ओर टीकाकारोंका ध्यान शायद नहीं गया कि वास्तवमें सूर्य्यकान्तमिए द्रवती है या नहीं"। अपनी सम्मितको वे इस तरह पुष्ट करते हैं कि ''होइ विकल' और 'द्रवित होना' इन दोनों शब्दोंमें विरोध भाव पाया जाता है अर्थात् जो व्याकुल होगा वह द्रवित न होगा और जो द्रवित होगा वह व्याकुल न होगा, और आगे चलकर सूर्य्यकान्तमिएका रूपक भी ठीक मिलता है अर्थात् खरदूषणादि सेनासहित चले तब उन्होंने शूर्पण्याको आगे कर लिया और विनष्ट हुए। इसी प्रकार सूर्यकान्तमिण भी अपने पीछेबाले पदार्थको जला डालती है।"

श्राचीन एवं आधुनिक किसी प्रतिमें "दव" पाठ नहीं है। 'द्रव' ही पाठ सर्वत्र है। हितोपदेशके 'सुवेषं पुरुपं दृष्ट्वा भ्रातरं यदि वा सुतम्। योनिः क्लियति नारीणां सत्यं सत्यं हि नारद'। पं० रामकुमार-जीने अपने संस्कृत खरींमें ऐसा ही दूसरा श्लोक यह दिया है—'सुस्नातं पुरुषं दृष्ट्वा भ्रातरं पितरं सुतम्। क्लिदिन्त योनयः स्त्रीणामामपात्रमिवांभसा' इति नीतिः। और बंदनापाठकजीने यह श्लोक दिया है—

'सात्विकं भावभापत्रा मन्मथेन प्रपीढिताः। तरुणं पुरुषं दृष्ट्वा योनिर्द्रवित योषितः॥ इति सत्योपाख्याने'।-इन रलोकोंके अनुसार 'द्रव' राद्द वड़ा ही उत्कृष्ट है। भाव भी आ गया और भोंडी वात लेखमें न आई। कैसा मर्यादाका निर्वाह किया है। धन्य गोस्वामीजी! आपने ऐसे शब्द रखे कि खी पुरुष वचा यूढ़ा कोई भी हो सबके सामने द्र्पपूर्वक पढ़ा और कहा जा सकता है।

अब विचार करना है, 'रविमनि द्रव' की उपयुक्ततापर। यह वात मान्य है कि सूर्यमणिसे अग्नि अगट होती है।

हिंदिमिन द्रव जिमि रिविह विलोकी' का भाव यह है कि खीकी ओरसे स्वयं सौन्द्र्य और सुवेषको देखकर वासनाकी अग्निका उद्दीपन होने लगता है यद्यपि उस सुवेष और सौंद्र्यके नायककी ओरसे प्रवृत्ति तो क्या ध्यानतक नहीं होता। प्रस्तुत प्रसंगमें इसी प्रकारकी प्राकृत नारि शूर्पण्खाका वर्णन है जिसपर यद्यपि श्रीरघुनाथजीका ध्यान भी नहीं गया है तो भी अपनी ओरसे कामातुरा शूर्पण्खा प्रवृत्त होती है।

श्रीरवामी पं॰ रामवल्लभाशरणजी कहते हैं कि 'द्रव' शब्दका अर्थ 'प्रवाहित होना' है और 'रविमणि

द्रव' का अर्थ हुआ-'रविमिण्से तेज प्रवाहित होता है।'

ब्रह्मचारी श्रीविन्दुजीने वताया है कि 'द्रव' शब्द 'हु' धातुसे वनता है जिसका अर्थ है—गित, गमन आर मोज्ञ। अतः 'द्रव' का अर्थ चलना, गमन करना तथा निर्गत और प्रवाहित होना होता है। अमरका भी यही मत है, यथा 'प्रद्रावोद्द्रावसन्द्रावसन्द्रावाविद्रवोद्रवः ॥' विद्रव और उपद्रव आदि वहुत प्रचलित शब्द हैं जिनका अर्थ गमन और चपलता ही है।

डपर्युक्त पादमें 'द्रव' शब्द 'रविमिनि' के साथ है। रविमिणिके दो भेद हैं, एक सामान्य और दूसरा विरोध। सामान्य सूर्यकान्तमिण है जिससे सूर्यके सम्मुख होनेसे ज्वाला उत्पन्न होती है और विरोध स्यमन्तकमिण।

यदि रविमनिका अर्थ सुर्य्यकान्तमिए किया जाय तो भी 'द्रव' शब्द सार्थक होता है और यदि स्यमन्तकमणि लिया जाय तो भी सूर्य्यकान्तमणिका अर्थ प्रहण करनेपर उसका अनुवाद होगा कि 'जिस प्रकार सूर्यकान्तर्माण्से उसके सूर्याभिमुख होनेसे ज्याला निकलती है। ' 'द्रव' क्रिया अपने वास्तविक अर्थमें अपने संज्ञापद 'रविमिन' के सर्वथा अनुकूल होकर आई है। ब्वाला या तेजके लिए निकलना, उद्गत होना, वहिर्गत होना तथा द्रवीभूत होना आदिका प्रयोग होता है। ज्वाला अथवा अग्निके लिए जैसे उद्गार प्रयुक्त होता है वैसे 'द्रव' भी, यथा 'सोमकान्तो मणिः स्वच्छः सूर्य्यकान्तस्तथा न किम्। उद्गारेख विशेषोस्ति तयोरमृत वह्नयः ॥' इस श्लोकमें अमृत और अग्नि, दोनोंके लिये 'उद्गार' पदका प्रयोग हुआ है। चन्द्रकान्तमणिके अमृत अथवा रसके वर्णनमें जिस प्रकार 'द्रव' पदका प्रयोग हो सकता है उसी प्रकार सूर्यकान्तमंणिकी व्वालाके लिए भी। क्योंकि निर्गत, निस्सृत और प्रवाहित होना ही उसका अर्थ है, जैसे-'सुवाकरक्रस्पर्शाद्वहिद्रवित सर्वतः। चन्द्रकान्तमगोरतेन मृदुत्वं लोकविश्रुतम्'। यहाँ 'वहिद्रवित' का अर्थ वाहर निर्गत या प्रवाहित होना ही है। अतः जैसे रस या जलके निकलनेके लिए 'द्रव' शब्दका व्यवहार हो सकता है वैसे ही ज्वालाके लिए भी। जैसे रस और अमृत शब्द जलवाचक हैं और भावोत्कर्ष तथा दशा, श्रानंद, शोभा और मोहके अर्थमें उनका व्यवहार होता है उसी प्रकार द्रवका भी उसके गत्यर्थक होनेसे जैसे जल और तरल चन पदार्थां के लिए व्यवहार हो सकता है वैसे ही परिणामपूर्वक गतिशीलताको श्राप्त होनेवाले मिण आदि दृढ़ पदार्थी और मनुष्यादि चर जीवोंके लिए भी अन्तष्करणके लिए जहाँ 'द्रव' शब्द त्राता है उसका अर्थ होता है द्याभावापन्न होकर अस्थिर अथवा चल-चित्त होना। इसीको दुरना, पसीजना श्रीर रीमना कहते हैं।

जिस प्रकार 'द्रु' धातुसे 'द्रव' बनता है उसी प्रकार 'सु' धातुसे 'स्रव' राब्द सिद्ध होता है जिसका अर्थ भी प्रवाहित होना, पितत अथवा स्विलित होना है। जलके लिए जैसे इसका प्रयोग होता है वैसे ही ज्वालमालाके लिए भी। स्वयम् गोस्वामीजीने विरिहिणी श्रीजनकनिद्नीसे उसका प्रयोग कराया है, यथा 'पावकमय सिस स्रवत न आगी।' यहाँ अग्निके लिए 'स्रवत' कहा है। वर्षा भी इसी प्रकारका शब्द है। जैसे जल-वर्षा वैसे ही अग्नि, उपल, बाण तथा स्वर्ण-वर्षाका भी प्रयोग प्रसिद्ध है। 'द्रव' की तरह ज्वाल-मालाके उद्गारके लिए "वमन" शब्दका भी गोस्वामीजीने विनय-पित्रकामें प्रयोग किया है, यथा 'प्रबल पावक-महाज्वालमाला बमन।' (वि०३८)। अतः 'द्रव' का प्रयोग रिवमिणिसे ज्वालिनर्गत अथवा प्रवाहित होनेके अर्थमें सर्वथा सङ्गत है और कविको अभिमत है।

सूर्यमणिका दूसरा अर्थ-विशेष स्यमन्तकमणि है। यह मणि सूर्य्यनारायणने अपने प्रिय भक्त और सखा सत्राजित्को दी थी। यह सूर्य्याभिमुख होनेसे प्रतिदिन आठ भार सोना प्रस्नव करती थी (जो सूर्य्य-किरणें उसमें प्रविष्ठ होकर निकलती थीं उनका स्थूलरूप स्वर्ण हो जाता था), यथा 'श्रासीन्सत्राजितः सूर्योभक्तस्य परमः सखा। प्रीतस्तरमे मणि प्रादात्स्य्यंखिष्टः स्यामन्तकम् ॥ भा० १०।५६।३। दिनेदिने स्वर्णभारानष्टौ स स्वजित प्रभो॥' (श्रीमद्भागवत १०।४६।११)। अतः स्यमन्तकमणिको ही विशिष्ट रूपसे सूर्य्यमणि अथवा रविमणि कहते हैं। और, उससे स्वर्ण प्रवाहित होना प्रमाणित तथा प्रसिद्ध है। सुभाषित रत्नमालागारमें भी स्यमन्तकमणिको ही सूर्य्यकान्तमणि माना है। उसका गुण भी ऐसा ही था। उसमें इतना प्रकाश था कि उसका धारण करनेवाला दूसरा सूर्य्य ही प्रतीत होता था—'सतं विभ्रन्मणि करठे भ्राजमानो यथा रविः।' (भा० १०।४६।४)।

दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक सिद्धान्तानुसार भी 'रिवमनि' के लिए 'द्रव' राब्दका प्रयोग सर्वथा सार्थक सिद्ध होता है । वैशेषिक दर्शनकार भगवान कणादका सिद्धान्त है कि अग्निमें निन्निप्त हुए घटके परमाणु पहले द्रवीभूत हो जाते हैं, पश्चात अग्निके संयोगसे रूपान्तरमें परिणत तथा एकत्र हो समष्टिरूप धारण करते हैं । अतः यह सिद्ध हुआ कि जब सूर्यकान्तमणिसे ब्वाला निकलेगी तब पहले सूर्यकिरणोंके योगसे इसके परमाणु अवश्य द्रवीभूत होंगे और तभी वे ब्वालारूपमें परिणत होंगे । पदार्थोंका परिणाम या रूपान्तर विना उनके परमाणुके द्रवीभूत हुए नहीं हो सकता । अतएव 'द्रव' कियाका प्रयोग 'रिवमनि' के लिए परमतत्त्वने वेत्ता महाकविने बहुत ही सार्थक किया है ।

यदि 'द्रव' के स्थानमें 'द्व' का प्रस्तावित पाठान्तर मानें तो उसमें कई विप्रतिपत्तियाँ उपस्थित होंगी। एक तो सब प्राचीन तथा अर्वाचीन प्रतियोंमें 'द्रव' ही पाठ है। दूसरे 'द्व' का पाठ बनता नहीं। क्योंकि वह (द्व) 'द्रव' ही का समानार्थवाची है। दोनों पर्यायी हैं। 'द्रु' की भांति 'द्रु' धातु भी, जिससे 'द्व' बनता है, गत्यर्थक है। यदि 'द्व' का वनाग्नि अर्थ प्रह्ण करें तो वह सूर्यकान्तमिणकी ज्वालाके लिए सार्थक नहीं। तीसरे बनाग्निके अतिरिक्त ज्वालाकी क्रियाके रूपमें मानस या अन्य अपने काव्यमें गोस्वा-मीजीने उसका प्रयोग नहीं किया है तथा और भी किसी किवने ऐसा नहीं किया है। अतः 'द्रव' ही पाठ शुद्ध और सार्थक है।

रुचिर रूप धरि प्रश्न पहिं जाई। बोली बचन बहुत ग्रुसुकाई।।।।। तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी। यह संजोग बिधि रचा बिचारी।।८।। मम अनुरूप पुरुष जग माहीं। देखें खोजि लोक तिहुँ नाहीं।।९।। तातें अब लिंग रहिउँ कुमारी। मन माना कछु तुम्हिहं निहारी।।१०।।

अर्थ-सुन्दर रूप धरकर प्रभुके पास जाकर, बहुत मुस्कुराती हुई (वह ) ये वचन बोली ॥॥॥

तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं और न मेरे समान स्त्री है, विधाताने यह संयोग विचारकर रचा है।।। मेरे योग्य पुरुष संसार भरमें नहीं है, मैंने तीनों लोकोंमें दूँ देखा।।। इसीसे अवतक कुमारी वनी रही। तुमको देखकर कुछ मन माना है।१०।

नोट—१ 'रुचिर रूप धरि''' इति । यहाँ 'रुचिर' शब्द वड़ा मनोहर है । मानसमें किवने इस विशेष्णको प्रमुके सम्बन्धी पदार्थों के साथ ही प्रायः प्रयुक्त किया है । यथा 'श्रवधपुरी श्रित रुचिर वनाई' (जन्मभूमि), 'वर्रान न जाइ रुचिर श्रॅंगनाई । जह खेलिहिं०' (वालकीड़ा भूमि), 'तेहि गिरि रुचिर वसद खग सोई' (शिशुपनका साथका खिलाड़ी भक्त), 'सेज रुचिर रिच राम उठाये ।१०३४६।' (शब्या )। 'उर श्रित रुचिर नागमनिमाला।१०२१६।', 'शृत कर चाप रुचिर कर सायक', 'रुचिर चौतनी सुभग सिर०' श्रीर 'उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला' (श्राभूषण, धनुषवाण श्रादि)। 'छरस रुचिर व्यंजन वहु जाती' (जेवनारमें विवाहके समय)। वनवासमें प्रभु स्वयं 'रुचिर' शब्दका प्रयोग करते हैं, यथा 'तहँ रिच रुचिर परन तृत-साला। वास करडें कछु काल छुपाला।', 'सुनहु प्रिया त्रत रुचिर सुसीला। में कछु करव लिलत नर लीला'। इस उदाहरणोंसे ज्ञात होता है कि प्रभुको 'रुचिर' शब्द परमप्रिय है। इसीसे किवने वही सब्द उन्हें ठौर-ठौर-पर समर्पण किया है। यहाँतक कि शूर्पणखा उनसे सम्बन्ध करने आई तो उसका भी 'रुचिर' रुपसे श्रान कहा है। मानों वह जानती है कि यह शब्द उनको प्रिय है, श्रतः रुचिर रूप धरनेसे वे मेरा प्रिय करेंगे, में उन्हें प्रिय लगूँगी। मारीच भी 'परम रुचिर मृग' वनकर श्राता है। २७ (३) देखिए। (ख) रुचिर रूप धरकर श्रानेमें यह भी भाव है कि कामासकत होनेपर उसने विचारा कि जाकर मिल्रू पर वे मनुष्य हैं श्रीर में राज्ञी हैं, उनको मुक्से सुख न होगा, वे मुक्ते देखकर मोहित न होंगे, श्रतएव सुन्दर रूप धरकर चलना चाहिए श्रीर यही उसने किया भी। (खर्रा)।

२ (क) 'प्रमु पहिं' का भाव कि वे समर्थ हैं, इसकी माया यहाँ न चलेगी, यहाँ 'प्रमु' विशेषण प्रारंभमें ही देकर जनाया कि यहाँ उसकी दाल न गलेगी। (ख) 'वोली वचन वहुत मुसुकाई' इति। इसमें अभि-सारिका नायिकाका भाव स्पष्ट है। 'मुसुकाई' अर्थात् कटाच् करके, हाव-भाव दिखाकर । इस शब्दमें दाम्पत्य प्रेमका वीज प्रकट होता है, क्योंकि स्त्रीपुरुषमें प्रेमका प्रारंभ मुस्क्यानसे ही होता है। (दीनजी)। स्त्रीकी मुस्त्रयान पुरुपके लिये फंदा वा फाँसी कही गई है। इसी भावसे वह मुसुकाई। (पं॰ रा॰ कु॰)। (ग) 'तुम्ह सम पुरुप न' अर्थात् इसीसे में तुम्हं देखते ही तुम्हारे ऊपर आसक्त हो गई, आजतक किसीका सींदर्य मुक्ते मोहित न कर सकता था। यथा ""राम त्वापूर्वदर्शनात् समुपेतास्मि भावेन भर्तारं पुरुषोत्तमम्। वालमी॰ ३.१७.२४।' आगे स्वयं कहती है 'मन माना कछु तुम्हिह निहारी।' (घ) 'न मो सम नारी'—भाव कि जो खी तुम्हारे पास है वह मेरे सामने तुच्छ है, विकृता और विरूपा है, असती है, भयानक है, पतली कमर-वाली है, वह तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं तुम्हारे योग्य हूँ। यथा 'विकृता च विरूपा च न सेयं सहशी तव। ग्रह-मेवानुरूपा ते भार्यारूपेण पश्य माम्। वाल्मी० ३.१७.२६। इमां विरूपामसतीं करालां निर्णतोदरीम्। " २७। आरो 'मन माना कछुं में भी देखिए। (ङ) 'यह सँजोग विधि रचा विचारी' इति। अर्थात् तुम्हारा सौंदर्य अद्वितीय है और मेरा भी। यह सौंदर्यकी जोड़ी विधाताने इसीलिये रची है कि ये दोनों एक दूसरेके अनुकूल हैं, इन दोनोंमें दाम्पत्यप्रेम होगा, तुम अपने अनुकूल सुन्दर जानकर मुक्ते अंगीकार करोगे। तुम पति होगे, मैं पत्नी हूँगी। विवाता पैदा करते ही लिख देते हैं कि किससे किसका संयोग होगा, अतः कहा कि 'यह सँजोग विवि रचा'। 'विचारी' अर्थात् वहुत सोच सममकर रचा है, इससे यह अन्यया नहीं हो सकता। विवाता संयोग रचते हैं, यथा 'जेहि विरंचि रचि सीय सँवारी। तेहि स्यामल वह रचेड विचारी।१.२२३।', 'जौ विधि वस अस वने सँजोगू। तौ कृतकृत्य होइ सव लोगू।१.२२२।' पं० रामकुमारजी एक खरेंमें लिखते हैं कि विविका रचना इससे कहा कि श्रीरामजी विधिको मानते हैं, यथा 'प्रमु विधि वचनु कीन्ह चह साँचा।१.४६।'

टिप्पणी—१ 'सम अनुरूप पुरुष जग माहीं "' इति । इन वचनों से उसका कपट खुल गया कि वह राज्ञ्मी है, क्यों कि तीनों लोकों में स्वच्छन्द्रूप से राज्ञ्छमारी या किसी भलेमानसकी कन्या इस प्रकार न घूमती फिरती । इसी भावसे किवने यहाँ 'देखें उँ' पद दिया । जनकपुर में जहाँ अष्टसिखयों का सम्वाद है वहाँ वे कहती हैं 'सुरनर असुर नाग सुनि माहीं । सोभा असि कहुँ सुनियत नाहीं ।१.२२०।' अर्थात् वहाँ किव 'सुनियत' पद देते हैं, जिसका भाव यह है कि वे सब परदेवाली और भलेमानसों कि खियाँ हैं । खरदूषण के प्रसंगमें भी देखना लिखा है, यथा 'नाग असुर सुर नर सुनि जेते । देखे सुने हते हम केते । हम भिर जन्म सुनहु सब भाई । देखी निहं असि सुंदरताई ॥"—[ वाल्मीकिजी कहते हैं कि श्रीरामजीने जान लिया कि वह राज्ञ्मी है तभी तो उन्होंने उससे कहा भी—'त्वं हि तावन्मनोज्ञाङ्की राज्ञ्मी प्रतिभासि में' (३.१७,१८)। अर्थात् हे सुन्दरी ! तुम तो सुभे राज्ञ्मी-सी जान पड़ती हो । यहाँ पूज्य किवने शिष्टताका कैसा मान किया है कि उन वचनों को प्रभुके सुखसे नहीं कहलाया । ]

प० प० प० प०-१ (क) जो स्त्री त्रैलोक्यके पुरुषोंको, अपने अनुरूप है या नहीं, इस भावसे खोजकर देखती है, क्या वह सुशीला कहने योग्य होगी ? (ख) 'रहिउँ कुमारी' यह असत्य भाषण है। वह विधवा थी तथापि कोमारावस्थाका रूप बनाकर वह अपनेको 'कुमारी' कहती है। इसमें दंभ और कपट प्रगट हो गया। (ग) देखिए, यहाँ भी 'पुरुष' शब्दका ही प्रयोग हुआ है, 'सनुज' का नहीं। (घ) 'मन माना' में भाव यह है कि यद्यपि आप भी मेरे पूर्ण अनुरूप नहीं हैं तथापि आप से अधिक मनोहर पुरुष मिलना असंभव है, आतः लाचारी है, आपसे ही काम चला लेना चाहिए। निशाचरगुण 'अधम अभिमानी' यहाँ भी प्रकट है।

िटपणी २—'ताते अब लिग रहिउँ कुमारी''' इति । (क) इन वचनोंसे पाया गया कि वह युवान स्थाका रूप धारण करके आई है जिसमें शीव्र मनोकामना सिद्ध हो । छोटी अवस्था धारण करती तो मनोरथकी सिद्धिके लिये युवावस्था पहुँचनेतक रुकना पड़ता फिर भी न जाने कामना पूर्ण होती या न होती । आगेका संदेह मिटानेके लिए युवावस्थाका रूप वनाकर आई । अपनी इतनी अवस्था हो जानेका कारण प्रथम ही कह चुकी कि ढूँढ़ती फिरी, कोई पित होने योग्य पुरुष ही न मिला । अब आप मिले । (ख) 'कछु' का भाव कि तुम भी हमारे सदृश यथार्थतः हमारे अनुरूप नहीं हो । 'मन माना' से जनाया कि अपनी रुचि अनुकूल अपना स्वयंवर करती हूँ, यथा 'करइ स्वयंवर सो नृपवाला'। इक यहाँ यह वात देखने योग्य है कि शूप्रणाखाने प्रभुके लिए वहुवचन और अपने लिए एकवचनका प्रयोग किया है । कारण कि वह पित वनाने आई है । पुरुष स्वामी है और स्त्री दासी है ।

नोट—३ लालाभगवानदीनजी कहते हैं कि यहाँ 'कछु' शब्दमें व्यंग है। छुछ ही मन माना है, इसीसे दोपर आसकत हुई। यही भाव लेकर किवने पूर्व कहा है कि 'देखि विकल भइ जुगल कुमारा'। नहीं तो यदि पूरा मन माना होता तो एक ही पर मुग्ध होती। दोनोंपर मुग्ध होनेसे भी 'तुम्ह सम', 'तुम्हिंहिं निहारी' में वहुवचनका प्रयोग उपयुक्त ही हुआ है। पुनः, 'कछु मन माना' से खी-सुलभ अहंकार भी प्रकट होता है। इससे रूपगिवता नायिका पाई जाती है—यह रिसकोंका अर्थ है। इसे भँवाकर भी अर्थ करते हैं जो भक्तोंका अर्थ है—'यद्यपि अभी हमने आपको कुछ ही देखा है, रूपमात्र ही, इतनेपर ही मेरा मन मान गया। इसमें आत्मसमर्पण है।

सीतहि चितइ कही प्रभुवाता। अहै कुआर\* मोर लघु भ्राता ॥११॥

अर्थ—सीताजीकी श्रोर देखकर प्रभुने यह बात कही कि सेरा छोटा माई छुमार है ॥११॥ नोट—इस चौपाईमें 'चितइ' श्रौर 'कुश्रार' वा 'कुमार' शब्दोंपर टीकाकारोंने श्रनेक माव लिखे हैं।

क्ष 'कुत्राँर'—(छ०)। 'कुमार'—(का०, ना० प्र०)।

श्रौर 'कुमार' शब्दपर शंका उठाकर श्रमेक प्रकारसे उसके समाधानका प्रयत्न किया है। पहले टीकाकारों के कुछ भाव देकर तब उनपर विचार किया जायगा।

#### श्रीसीताजीकी ऋोर देखनेके भाव

पु॰ रा॰ कु॰—(क) शूर्पण्खाने कहा था कि मेरा 'मन माना कछु तुम्इहि निहारी'। प्रभु सीताजीकी श्रोर देखकर जनाते हैं कि 'मोर मन माना इन्हिं निहारी'; यहाँसे मेरा मन हटकर कहीं जाता ही नहीं, यथा 'सो मन सदा रहत तोहि पाहीं ।४.१४। श्रीर मैं एक पत्नीवत हूँ, मैं स्वप्नमें भी परश्चीपर दृष्टि नहीं बालता, यथा 'मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहु पर नारि न हेरी ।१.२३१।' [ वाल्मीकिजीने भी कहा है कि श्रीरामजीने श्रीसीताजीको श्रपना हृदय दे दिया था, इसीसे उनका मन सीताजीमें ही रहता था। यथा 'मनस्वी तद्गतमनास्तस्या हृदि समर्पितः । १।७७।२६।' वे पर-स्त्री की स्रोर नहीं देखते, यथा 'न रामः परदारान्स चत्तुर्स्यामिष पश्यति । २.७२.४८।' ]। (ख) दोहा—'सूर्पण्या माया करि रुचिररूप मुसुकाइ। सीतिह चित्रये राम हम यह मायापित आइ ॥' अर्थात् शूर्पण्याने माया रची, कपटवेष वनाया, यथा 'रुचिर ह्प घरि प्रमु पहिँ जाई। वोली वचन वहुत मुसुकाई'।। 'प्रमु चितइ' कर जनाते हैं कि हम और ये मायाके ईश (मायापति) हैं, यथा 'मायापति सेवक सन माया ।०', 'मायापति भगवान्', 'सुरमुनि सभय देखि माया-नाथ अति कौतुक करेड', 'माया सब सियमाया माहूँ'। अतएव तेरी माया यहाँ न चलेगी। (ग) दोहा-'हास्य फुठाई तव वनै चितै वे माया त्रोर। सीतिह लिख पुनि त्रापु लखु इन सम रूप न तोर॥'। त्रर्थात् केवल ईश्वरमें 'हास्य भुठाई' नहीं वन पड़ते, जैसे केवल ब्रह्म जगप्रपंच नहीं रच सकता। जव मायाका आश्रयं लेता है तव 'हास्य मुठाई' करते वने है। अतः 'सीतिह चितइ कही'। (घ) दोहा -'सीता मम पत्नी अहै सीतिह पर मम दीठि। लषनिह कहेउ क्रमार प्रभु सीतिह की रुचि मीठि।।१।। सम हित विधि सीतिह रचेड मम हित तोहि कहँ नाहि। यह पतित्रतकी सींव है तू व्यभिचारिनि त्राहि ॥२॥' त्रर्थात् श्रीसीताजी मेरी धर्मपत्नी हैं, मेरी दृष्टि सदा सीता ही पर रहती है, अन्यपर मेरी दृष्टि कदापि नहीं जाती। मेरे लिये तो विधाताने सीताको ही रचा, तुमको मेरे लिये नहीं रचा। यह भी जनाया कि यह पतित्रतात्रों की सीमा है श्रीर तू तो व्यक्षिचारिणी है। प्रमुको सीताजी ही प्राणिप्रय हैं, दूसरेमें उनकी रुचि नहीं, यह भाव भी 'कुमार' कहकर जनाया। (ङ) यहाँ इनकी ओर देखकर प्रत्यच दिखाते हैं कि हमारे खी है और मैं एक पत्नीव्रत हूँ तव में तुमको कैसे व्याहूँ। मेरा भाई लक्ष्मण कुमार है तव हम कैसे (एक औरको ) व्याह लें। (च) कहीं लदमण्जी यह न कह दें कि उनके भी स्त्री है अतः इस प्रकार इशारा किया जिसमें लदमण्जी जान जायँ कि यहाँ हास्य हो रहा है।

पाँड़ेजी—'चितइ' का भाव कि—(क) हमारे स्त्री है। (ख) इसका रूप देख। यह तुम्हसे कहीं अधिक सुन्दर है। (ग) लदमण्को थाँभनेके लिए। (घ) जानकीजी रावणकी इष्ट हैं, अतएव उनका रख देखते हैं कि रावणसे विरोध करें या न करें। और (ङ) "हास्यकी भाँति कि देखो स्त्रीकी ऐसी प्रकृति होती है"।

व्यापकजी —श्रीसीताजीकी ओर देखनेका भाव यह है कि देख ले हमारे पास तो हमसे अधिक सुन्दर खी है। श्रीसीताजी अधिक सुन्दर थीं, यथा 'गर्व करहु रघुनंदन जिन मन मांह। देखहु आपिन मूरित सिय की छांह। वरवे १.१७।' [प० प० प०—देखनेका भाव कि क्या इसकी इच्छा मान्य कर लूं।]

मा॰ म॰ - श्रीरामचन्द्रजीने श्रीसीताजीकी श्रोर देखा, उसकी श्रोर दृष्टि भी न की।

श्चित्रायः यही भाव श्रौरोंने भी लिखे हैं। इस चौपाईकी जोड़के श्लोक श्रध्यात्म श्रौर वाल्मीकीयमें ये हें—'रामः सीतां कटाचेगा पश्यन् सिस्मतमत्रवीत्। भार्या ममेषा कल्यागी विद्यते ह्यनपायिनी ॥१२॥ त्वं तु सापत्न्यदुः खेन कथं स्थास्यसि सुन्द्रि। विह्रास्ते मम श्राता लन्द्मगोऽतीव सुन्द्रः॥१३॥ तवानुक्षो भविता पितस्तेनैव सल्लर् ।'—( श्रध्यात्म स० १ )। श्रर्थात् श्रीरामजीने सीताजीकी श्रोर संकेत करके सुसु

कुराकर कहा कि यह कल्याणी मेरी श्री हैं, जो मेरे पास सदा रहती हैं। तुम दूसरी पत्नी बनकर रहोगी तो सदा सवतके दुःखसे दुःखी रहोगी। मेरा भाई लह्मण अत्यन्त सुन्दर है जो बाहर बैठे हैं। वे तुम्हारे अनुक्ष्म पित होंगे। तुम उन्हींके साथ विहार करो। पुनश्च, 'स्वेच्छ्या रल्ल्एया वाचा स्मितपूर्वमथात्रत्रीत्॥१॥ कृतदारोऽस्मि भवित भार्येयं द्यिता मम। त्वद्विधानां तु नारीणां सुदुःखा ससपत्नता॥२॥ अनुजस्त्वेष में आता शीलवान् प्रियदर्शनः। श्रीमानकृतदारश्च लह्मणो नाम वीर्यवान्॥३॥ अपूर्वी भार्यया चार्थी तरुणः प्रियदर्शनः। अनुक्त्यर्व ते भर्ता क्ष्यस्थास्यमविष्यति॥४॥ एनं भज विशालाचि भर्तारं भ्रातरं मम। अस्पत्रा वरारोहे मेरमर्कप्रभा यथा॥४॥" (वाल्मी० स० १८)। अर्थात् श्रीरामजी शूर्पणखासे मधुर स्वरमें साफ साफ हँसकर बोले। हे श्रीमित ! मेरा विवाह हो चुका है। यह मेरी प्रिय श्री है और मौजूद है। तुम्हारे समान श्लियोंके लिये सवतका होना बड़ा ही दुःखदायी है। यह मेरा छोटा भाई लह्मण है, सुन्दर शीलवान् देखनेमें सुन्दर और सब प्रकारकी संपत्तिवाला है, इसके श्ली नहीं है और यह बड़ा वीर्यवान् है। तुम्हारे इस सुन्दर रूपके अनुक्त यह तुम्हारा पित हो सकता है। हे विशालाचि ! तुम मेरे इस माईको अपना पित वनाओ। वहाँ तुम विना सवतकी रहोगी जैसे सूर्यकी प्रभा मेरपर रहती है।

एक "चितइ" शब्दोंमें ही पूज्य किवने वाल्मीिक और अध्यात्मके भाव किस खूबीसे भलका दिये हैं। इतना ही नहीं वरन् उसमें अनेक भाव भर दिए हैं, जितने चाहें निकालते जायँ।

प० प० प० प० निः "प्रभु" शब्द देकर जनाया कि सर्वज्ञ सर्वसमर्थ होनेसे वे उसका कपट इत्यादि जान गए। इसी भावमें "प्रभु पहिं जाई" में यह शब्द पूर्व आया है। इस प्रसंगमें यह शब्द पाँच बार आया है। लक्ष्मणजीको "कुआर" वा "कुमार" कहनेके भाव—

पु० रा० कुं -(क) पदकी मैत्रीके लिए कुमार पद दिया। जैसे उसने कहा था कि 'श्रव लिंग रहिउँ कुमारों', वैसे ही प्रभुने मिलता-जुलता उत्तर दिया कि 'श्रहै कुमार'। कुमारीका ज्याह कुमारके साथ उचित ही है, दोनोंका जोड़ है —(पं०)। (ख) 'कुमार' का श्रर्थ 'लड़का', 'छोटा' और 'राजकुमार' भी होता है, उस श्रथमें भी ले सकते हैं। यथा 'तुम्ह हनुमंत संग ले तारा। किर बिनती समुक्तां कुमारा' में सुप्रीवने छोटा जानकर यही 'कुमार' शब्द लदमण्डांके लिए प्रयुक्त किया है। वैसा ही यहाँ समक्त लें। [किवने भी श्रभी श्रमी 'कुमार' शब्द 'राजकुमार' श्रथमें प्रयुक्त किया है, यथा 'देखि बिकल भइ जुगल कुमारा।' श्रागे भी कहा है 'मुनि मख राखन गयं कुमारा।' वैसा ही यहाँ भी समक लें।]

मा० म०—भाव कि 'मार' (कामदेव) इनके अलौकिक द्वादश वर्षके व्रतको देखकर लजाता है। यहाँ हास्यरसके अन्तर्गत नीतिका उपदेश है कि तुम्हारा तौष करनेवाला कोई नहीं, मुक्ते पत्नी विद्यमान ही है और मेरे भाईने कामको द्वादश वर्षके कठिन व्रतसे निरादर ही किया।

श्र० दी० कार कहते हैं "रहित कुआर कुँआर किह, अनट गिरा केहि हेतु। गत सम्बत रिव जोग रित, जित मन नृप सुत सेतु ।२४।" अर्थात् जो कुँआरे नहीं हैं, विवाहित हैं, उनको प्रभुने कुआँरा कहा, यह मिध्या कैसे कहा ? वे तो कभी असत्य नहीं बोलते ? और उत्तर देते हैं कि वे असत्य नहीं बोले। रिव अर्थात् वारह सम्वत् (वर्ष) वीतनेपर राजपुत्रोंकी कुमार पदवी होती है। अथवा, 'जोगरित' अर्थात् रितसंयोगरिहत और 'जित मन' मनके जीतने वालोंको कुमार कहते हैं, यह मर्यादा है। लहमण्जी अभी वैसे ही हैं।

पं०, प्र० — त्रर्थात् इनकी स्त्री नहीं है। यहाँ प्रत्यच स्त्रीके त्र्यमावसे कुमार कहा। दीनजी — यहाँ राजनीति है। नीतिके विचारसे राजनीतिका उत्तर देना अनुचित नहीं।

मा० शं०—हास्यरसमें मिथ्या बोलना दोष नहीं है। पुनः, छलीके साथ छलमयी वार्ता करना नीति है। 'शठं प्रति शाष्ट्र्यं कुर्यात्'।

कर॰—स्नोरहित पुरुष विदेशमें है तो एक देशमें उसकी "कुमार" संज्ञा है। वह विवाह कर ले तो दोष नहीं और यहाँ ऐसा कहनेका अवसर है।

व्यापकजी—इस चरणका अन्वय इस प्रकार करना चाहिए "कुमार मीर लघुआता अहै" अर्थात् वह कुमार मेरा लघु आता है। भाव यह कि तुम यह न समभी कि वह हमारा कोई नौकर है, उसके साथ विवाह करनेसे नौकरानी वनना पड़ेगी। वह रघुवंशी है, हमारा भाई है।

श्रीर भी अनेक भाव लोगोंने कहे हैं जैसे कि--(१) 'कुत्सितो मार्ग यस्मात् स कुमारः' अर्थात् जिसके आगे कामदेवकी सुन्द्रता भी कुछ नहीं है। (२) कुमारसे जनाया कि ब्रह्मचर्यव्रत धारण किए हैं, वा, ब्रह्मचारी और इन्द्रियजित् हैं। (३) कुमार स्वामिकार्तिकको भी कहते हैं, उनके ये मोर हैं। तू सर्पिणी है, विवाह सजातीयमें होता है। (४) कु = पृथ्वी। मार = कामदेव। अर्थात् पृथ्वीपर कामदेवके समान सुन्द्र है। —(पं०)। (४) कु = दुष्ट। कुमार = दुष्टोंको मारनेवाले। (६) कुमार = जिसने कामदेवको भी अपने रूपसे कुत्सित बना दिया। यथा 'कोटि काम उपमा लघु सोऊ', 'जय सरीर छिब कोटि अनंगा'। (७) शूर्पण्याको तो सुन्दर मनोहर पुरुष चाहिए। विवाहित व अविवाहितका प्रश्न वा विचार ही उसके आगे नहीं है। प्रभु भी यह स्पष्ट नहीं कहते कि हम व्याहे हैं। (प० प० प्र०)

यहाँ हास्य और व्यंगसे पूर्ण इस 'कुमार' शब्दका प्रयोग किया गया है। शूर्पण्ला राचसी है, विध्या है और मायासे सुन्दर रूप वनाकर आई है। इसपर भी फूठ बोलती है कि मैं 'कुमारी' हूँ। जैसे उसने हँसी की, वैसे ही उसको उत्तर भी हास्यरसयुक्त दिया गया। इसीसे वालमीकिजीने श्रीरामजीको यहाँ 'वाक्यविशारद' विशेषण दिया है, यथा — "इत्येवमुक्तः काकुत्स्थः प्रहस्य मिदरेज्णाम्। इदं वचनामारेमे वक्तं वाक्यविशारदः॥ स०१७ श्ल० २६॥" अर्थात् वचनविशारद् श्रीरामचन्द्रजी उस मतवाली आँखोंवाली शूर्प- एखाके इस प्रकार वचन सुनकर हँसकर वचन वोले।

पुनः, हँसकर उत्तर देना भी हास्य ही जनाता है—'वाचा स्मितपूर्वमथाववीत्। वाल्मी० ३.१८.१।' 'कुमार' शब्दका तोड़-मरोड़ करनेसे पारिडत्य छोड़ असली वात हाथ नहीं लग सकती। वे जनाते हैं कि जैसी तू विधवा होती हुई भी 'कुमारो' है, वैसे ही यह मेरा भाई विवाह होनेपर भी 'कुमार' ही है। यहाँ उनकी खी नहीं है, इससे यह हास्य भी पूरा गठा। वाल्मीिक आदि रामायणोंसे यही अर्थ निश्चय सिद्ध होता है और किवने पहले ही 'अहिनी' से इसकी समता देकर अहिराजके योग्य और भी उसे कर दिया। पूर्व वाल्मी० स० १८ के और अध्यात्मके उद्धृत श्लोकोंसे 'कुमार' का अर्थ 'विन व्याहा' छोड़ और क्या लिया जा सकता है ? और यही भाव शूर्पणखाके हदयमें वैठानेके लिए ही इस शब्दका प्रयोग हुआ है। फिर आने चलकर वाल्मीिकजी और भी स्पष्ट कहते हैं कि यहाँ परिहास है, यथा—'इति सा लक्ष्मणेनोका कराला निर्णितोदरी। मन्यते तद्धवः सत्यं परिहासाविचल्ला। १८.१३।' अर्थात् शूर्पणखा परिहासमें प्रवीण न थी, इससे वह लक्ष्मणजी की वातको सत्य समफ गई।

हास्यमें भूठ र्ञानंदा है, दोषावह नहीं है। प्रमाण यथा 'गोब्राह्मणायें हिंसायां वृत्ययें प्राणसंकटे। स्त्रीष्ठ नर्भ विवादेषु नावतं स्याच्छुगुन्सितम्।।' अर्थात् गौ ब्राह्मणाकी हिंसा होती हो, प्राण संकटमें पड़े हों, अपनी जीविका जाती हो, स्त्रियोंसे हँसी दिल्लगीमें या मगड़ेमें भूठ निन्दनीय नहीं है। [ उपर्युक्त श्लोक पूर्व संस्करणमें दिया गया था। भा० द.१६. में श्लोक इस प्रकार है—'स्त्रीष्ठ नर्भविवाहे च वृत्त्यर्थे प्राणसंकटे। गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याच्छुगुप्सितम्। ४३।"]

श्रीमानसी वंदनपाठकजीका भी यही मत है कि यहाँ हास्य प्रधान है। पुनः, यह श्लिष्ट पद है। उसको सुमाना तो यही है कि इनके स्त्री नहीं है, मेरे स्त्री है श्रीर साथ ही श्लेषार्थी होनेसे भूठ भी नहीं। क्योंकि 'कुमार' होटे श्रीर 'राजक्रमार' को भी कहते ही हैं।

प्रज्ञानानंद स्वामीजी लिखते हैं कि वाल्मीकीयका यह प्रसंग ( अरएय सर्ग १८१२३४) भी आह्नाद दायक और द्वयार्थी वचनोंसे युक्त हैं । देखिये 'कृतदारोऽस्मि भवति मार्थेयं दियता मम ।... अनुजस्तेष में आता शीलवान्त्रियदर्शनः । श्रीमानकृतदारश्च लहमणो नाम वीयवान् ।। अपूर्वी भार्यया चार्थी तरुण प्रिय-दर्शनः ॥' इधर भी उपहास है और असत्यका आभास भी स्पष्ट है । इतना स्पष्ट मानसमें नहीं है । तथापि इधर भी असत्य है ही नहीं । यथा—श्रीः च, मानः च कृती दाराः येन स श्रीमानकृतदारः । श्रपूर्वीन विचते पूर्वा यस्याः सा अपूर्वी तथा अपूर्वी भार्या यस्य स अपूर्वी मार्थया । अर्थी = पूर्वभार्थया अर्थी, यह दूसरा अर्थ हो सकता है । यह है रामजीके मनका अर्थ । इसके अनुसार अर्थ यह है—लहमी और मानको जिसने दासीके समान बना रक्खा है और जिसकी भार्या ऐसी है कि उसके समान न पहले कभी कोई थी और न इस समय कोई है और उस अपनी पत्नी को जो चाहता है । संस्कृत दीकाकारोंने दूसरे अर्थ दिये हैं पर वे क्लिष्ट जान पड़ते हैं । अब लहमण्जीके उत्तरमें देखिये । "एतां विरूपामसतीं करालां निर्णतोदरीम् । मार्था युद्धां परित्यज्य त्यामेवैष भिज्ञत्वति । १०११ ।", इसके भी दो अर्थ केवल अन्वय भिन्न करनेसे होते हैं, विशेष विचार करना भी नहीं पड़ता है । यथा (१) पतां विरूपाम् असतीम् करालां निर्णतोदरीम् । वृद्धां मार्याम् परित्यज्य एष स्ताम परित्यज्य एष पतां मार्याम् परित्यज्य एष स्ताम परित्यज्य एष एतां मार्याम् परित्यज्य एष स्ताम परित्यज्य एष एतां मार्याम् परित्यज्य एष स्ताम करालाम् निर्णतोदरीम् ने असत्य नहीं है तो भला मानसमें जहाँ ठौर ठौर-पर रामजीका परमात्मत्व उद्घोषित किया गया है वहाँ उपहासमें भी असत्य असंभव है ।

पु॰ रा॰ कु॰--लद्मण्जीके पास क्यों भेजा ? उत्तर--१ इसमें भाव यह है कि वह तो दोनोंपर रीभी हुई है। केवल प्रभु ही पर रीभी होती तो यहीं सारा मामला भुगतान हो जाता। लद्मण्जीपर भी रीभी है, अतः वहाँ भेजना ज़रूरी समभा। ['लघुश्राता' का भाव कि जैसे हम राजकुमार वैसे ही वह, जैसे हम राज्य ऐश्वर्यिक अधिकारी हैं वैसा ही वह है और हमसे छोटा है इससे तेरे योग्य है। (पां॰)]।

मा० हं०—"स्वामीजीकी शूर्पण्खाकी तुलनामें श्रध्यात्मकार श्रीर वाल्मीकिजीकी शूर्पण्खा बहुत ही भोली-सी दिखाई देती हैं। स्वामीजीकी शूर्पण्खा यावनी श्रमलकी खियोंकी फसलमेंसे होनेके कारण श्रथात वह बड़ी छिछोरी श्रीर षड्यंत्रवाली हुई है। उसी सबबसे वह 'ताते श्रव लाग रहिउँ कुमारी। मन माना कछु तुम्हिं निहारी' इस तरह ललक उठ सकी। इस निर्लज्जताके परिणाममें स्वामीजीके रामचन्द्रजीको भी प्रसंगवशतः 'सीतिह चितइ कही प्रभु बाता। श्रहइ कुमार मोर लघु भ्राता' इस तरह एक रंगीला श्रलबेला-सा बनना पड़ा। श्रि श्रमले श्रमलिषत ध्येयपर एकाग्रध्यान रख उसके श्रमुसार चित्र चित्रण करनेमें गोसाई-जीकी बराबरी कदाचित् ही कोई किव कर सके।"

गइ लिछिमन रिपु भिगनी जानी । प्रश्च बिलोकि बोले मृदु बानी ॥१२॥ सुंदरि सुनु मैं उन्ह कर दासा । पराधीन निहं तोर सुपासा ॥१३॥ प्रश्च समस्थ कोसलपुर राजा । जो कछु करहिं उन्हहिं सब छाजा ॥१४॥

त्रर्थ—वह लद्मण्जीके पास गई। लद्मण्जी, उसे रात्रुकी बहिन जानकर और प्रभु (श्रीरामजी) को देखकर, उससे कोमल वचन बोले ॥१२॥ हे सुन्द्री ! सुन, मैं तो उनका दास हूँ। पराधीन रहनेमें तेरा सुपास (निर्वाह) न होगा ॥१३॥ प्रभु (रामजी) समर्थ हैं, अयोध्याके राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब कुछ फबेगा।१४

प० प० प० नेवल 'गइ' किया-पदके प्रयोगसे किवने यहां बता दिया कि कितनी शीव्रतासे गई। श्रीरामजीके मुखसे शब्द निकलने हीकी देर थी कि वह लद्दमण्जीके समीप पहुँच गई। रिपु भगिनी है यह ,उर प्रेरक रघुवंशविभूषण' की प्रेरणासे जाना।

पु॰ रा॰ कु॰ - १ (क) 'रिषु भगिनी जानी़'। उसके 'मम श्रमुक्तप पुरुष जग माहीं। देखेडँ खोजि

लोक तिहुँ नाहीं' इन वचनों से जान गए। 'रिपु' कहा क्यों कि जबसे 'निसिचरहीन करों महि मुज उठाइ पन कीन्ह' तभी से सब शत्र हो चुके। यथा 'सेवक बैर बैर अधिकाई।'—[ खर्रा—रिपुभिगनी जाननेका यह भी कारण हो सकता है कि पहले अगस्यजी आदिसे सुना भी हो कि शूर्पण्छा स्वतंत्र, वेमर्यादा, इस वनमें घूमा करती है। दूसरे, ऋषिपत्नी कोई न तो इस प्रकारसे स्वतंत्र विचरेगी और न ऐसी बातें करेगी और वनमें सिवाय मुनियों और राचसोंके दूसरा है नहीं जो आता। वाल्मीकीय और अध्यात्ममें तो उसने अपनेसे ही रावण्की बिहन होना बताया है पर मानसकी कथासे उससे भेद है। अतः वह भाव प्रसंगानुकूल नहीं है। विचोदपूर्ण बात करें, नहीं तो भला इनसे कब आशा थी कि ये रात्रकी बिहन जानकर उसकी दुष्टताको सह सकते। यहाँ 'पिहित' और 'सूदम' अलंकार हैं। पुनः, 'प्रभु बिलोकि...' में भाव यह है कि दोनों भाई रघुवंशाकी मर्यादाका पालन करते हैं। 'रघुवंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथ पगु घरेन काऊ। ' 'नहिं पाविहंं पर तिय मनु डीठी। १.२३१।' यह मर्यादा है। ये दोनों भी परस्त्रीका मुँह नहीं देखते। इसीसे प्रभुने श्रीसीताजीकी और देखकर उसको उत्तर दिया था। वैसे ही श्रीलच्मण्जी प्रभुकी और देखकर बोल रहे हैं, उसकी और नहीं देख रहे हैं। ( व्यापकजी )

२ (क) 'मैं उन्हकर दासा', क्योंकि लघुश्राता हैं—'जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकरकुल रीति सुहाई।२.१४।' (ख) 'पराधीन निहं तोर सुपासा', यथा 'पराधीन सपनेहु सुख नाहीं।' रातिदन सबकी सेवा ही करते बीतेगी। इससे भारी दुःख कौन है ? 'दासी भिवष्यिस त्वं तु ततो दुःखतरं नु किम्'—'अध्यात्मे-३।४।१६)। [वालमी० में भी यही कहा है कि मैं तो दास हूँ। तुम दासकी स्त्री अर्थात् दासी क्यों बनना चाहती हो। यथा 'कथं दासस्य मे दासी भार्या भिवतुषिच्छिस। ३।१८।८।' भाव कि तुम राजाकी बहिन हो अतः राजाके साथ तुम्हारा विवाह उचित है। 'निह तोर सुपासा' से जनाया कि हमारे साथ दुःख भोगना पड़ेगा और राजाकी रानी बननेसे सुख ही होगा। सम्मानार्थ बड़ेके लिए बहुवचनका प्रयोग होता ही है। अथवा 'उन्ह' से 'श्रीसीता' और 'श्रीराम' दोनोंका सेवक बताया।

[ व्यापकजीका मत है कि प्रभु ने जो कहा था कि वह कुमार मेरा लघुश्राता है, उसीको लेकर ये उत्तर देते हैं कि मैं उनका छोटा भाई नहीं हूँ किन्तु उनका दास हूँ। यथा 'वारेहि ते निज हित पित जानी। लिछिनमन रामचरन रित मानी।' तथा 'मोरे सबुइ एक तुम्ह स्वामी।', 'श्राप माने स्वामी के सखा सुभाइ, पित ते सनेह सावधान रहत उरत। साहब सेवक रीति प्रीति परिमितः।'।' (वि०२४१)। उनका मत है कि यहाँ भाई-भाईके परस्पर हासका भी उदाहरण है जो किवने मानसमुखबंदमें कहा था-'श्रवलोकिन बोलिन मिलिन प्रीति परस्पर हास ।'; पर मेरी समभमें यहाँ परस्पर हास नहीं है। लद्मणजी श्रपनेको सत्य ही दास मानते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि भाई हैं जैसा वि०२४१ से भी सिद्ध है।]

दीनजी—"सुंदरि सुनु "" यह व्यङ्गपूर्ण वचन हैं। वे आचार्थ्य हैं और सर्वज्ञ हैं, अतः कहते हैं कि बड़ी सुन्दरी हो न जो हमको ख़सम (पित) बनाने आई हो!—(नोट—'सुन्दरि' संबोधनमें यह भी भाव है कि तुम ऐसी सुन्दर हो कि रानी ही बनने योग्य हो, दासी नहीं। तुम्हारी ऐसी सुन्दरीको छोड़कर रामजी दूसरेसे प्रेम नहीं करेंगे, तुम उन्हींकी स्त्री बनो। यथा 'को हि रूपिमदं शेष्ट संत्यच्य वरविणिन। मानुषीषु बरारोहे कुर्याद्भावं विचत्त्रणः ॥ वाल्मी० ३.१८.१२।' अर्थात् हे सुन्दरि! कौन बुद्धिमान् ऐसा सुन्दर रूप छोड़कर मानुषी से प्रेम करेगा ?

दिष्पणी—३(क) 'प्रभु समर्थ कोसलपुरराजा "'इति। समर्थका भाव कि 'समरथ कहँ निहं दोष गुसाई। पावक सुरसिकी नाई।' वे कई रानियाँ कर लें तो भी उनको कोई दोष नहीं दे सकता। किसी जातिकी भी स्त्रीको रानी वनानेसे उन्हें कोई जातिसे बाहर नहीं कर सकता। (ख) 'कोसलपुरराजा'। भाव कि अवधेश-जीकी ७०० रानियाँ थीं तो इनको दो में क्या कठिनता है ? मिलान कीजिये 'समृद्धार्थस्य सिद्धार्थी मुदिता-

मलवर्णिनी । ऋार्यस्य त्वं विशालाचि भार्या भव यवीयसी । वाल्मी० स० १८।१०। ऋर्थात् रामजी सब तरह ऐश्वर्यमान हैं। तुम उन्हींकी स्त्री बनो, वहाँ तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे, तुम प्रसन्न रहोगी।

चह मान भिखारी। व्यसनी धन सुभगति विभिचारी ॥१५॥ लोभी जसु चह चार गुषानी । नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी ।।१६॥

शव्दार्थ — व्यसनी = जिसे किसी बातका व्यसन (शौक, लत) हो; जुआरी, नशेबाज, आदि । जुआ, स्त्री प्रसंग, नृत्य गान, शिकार आदि १८ व्यसन मनुजीने कहे हैं। जिसमेंसे १० कामज और ८ क्रोधज हैं। जिसमें ये कोई भी व्यसन हों वह व्यसनी है। चार = दूत। गुमानी = अभिमानी। = संशयी।

श्रर्थ—सेवक सुखकी चाह करे, भिखारी प्रतिष्ठा चाहे, व्यसनी धन श्रीर व्यभिचारी (परत्रियगामी) सद्गति चाहे, लोभी यश चाहे और दूत अभिमानी हुआ चाहे अथवा, संशयी चार फल चाहे (तो यह ऐसा जान पड़ता है कि) ये प्राणी आकाशसे दूध दुह लेना चाहते हैं। १४, १६।

दीनजी-१ 'सेवक सुख चह' का भाव कि विवाह सुखके लिये किया जाता है सो (सुख) न मिलेगा।

दूसरे, मैं दास हूँ । दासकी स्त्री सुन्दर हुई तो कठिनाई ही पड़ती है; वह तो महलके लायक है। नोट--१ 'सेवक सुख चह', यथा 'कथं दासस्य मे दासी भार्या भिवतिमिन्छ्रिस' (वाल्मी०१८।१०)। सेवकको तो अपना सारा प्रेम स्वामीकी सेवामें लगा देना होता है, उसे,तो स्वार्थपरमार्थ सबपर लात मारनी पड़ती है। उसे सुख कहाँ ? यथा 'सब तों सेवक धरम कठोरा।२.२०३।', 'आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा' ( अपने मनके विरुद्ध भी करना पड़ता है), 'सहज सनेह स्वामि सेवकाई। स्वारथ छल फल चारि बिहाई।२.३०१।'; तब हम तुमसे प्रेम कब कर सकते हैं और प्रेम न होनेसे तुमको भी सुख कब मिल सकता है ? प्रज्ञानानंद स्वा-मीजीका भी यही मत है। वे लिखते हैं कि शरीर-सुख तथा विषय-सुखको चाहनेवाला कभी सचा सेवक हो ही नहीं सकता ''हर गिरि ते गुरु सेवक घरमू', 'सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः'। कोई सेवाको श्व-गृति कहते हैं, तथापि 'सेवाश्वगृत्तियैंकक्ता न तैःसम्यगुदाहत्म्। स्वच्छन्दचरितः क श्वा विक्रीतासुश्च सेवकः' (राम० चं०२)।

दीनजी-र 'मार्न मिखारी' का भाव कि तुम प्रेमिस्ता चाहती हो फिर भी मान चाहती हो, मानका ख़याल हदयमें घुसा हुआ है। जो स्वयं कहे कि मेरे पति बनो, वह व्यभिचारिणी ही समभी जायगी। [जो भिखारी बनकर भी मान चाहेगा उसको अपमान होनेपर दुःख और असमाधान ही होगा और अपमान तो भिचामें मिलता ही है, पर जिसको वह अपमान अमृतके समान लगेगा वह धन्य हो सकता है। (प०प०प०)]। ३ 'व्यसनी धन' का भाव कि तुमे व्यसन है प्रोम करनेका! तू श्रीरामजीसे भी प्रोम करती है कि जो हमारे स्वामी हैं श्रीर हमसे भी जो दास हैं। प्राण्धन बनानेवाली कईके पास नहीं जाती-(पितको प्राण्धन कहते हैं)। ४ एक तो तू विधवा। उसपर भी तू श्रीरामजीके पास गई, फिर मेरे पास आई; ऐसेको कौन स्वीकार कर सकता है ! ऐसेको गित बुरो ही होती है। ['शुभगित बिभिचारी' यथा 'सुभ गित पाव कि पर-तिय गामी।' व्यभिचारी कामी होते ही हैं। श्रीर 'कामी पुनि कि रहें अकलंका'। (प० प० प्र०)]। ४—लोभी = जिसकी इच्छा पूर्ण न हो। तुम्हारी पितकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, इससे तुम्हारा अपयश होगा, यश न होगा श्रीर पित यशके लिए किया जाता है। [ यश, कीर्ति पानेके लिये पुर्य-कर्म करने पड़ते हैं, जिसमें धनका व्यय करना पड़ता है। श्रौर धनका व्यय तो लोभीको मरगासे भी श्रिधक दुःखदायक होता है।— "पावन जस कि पुन्य बिनु होई"। (प० प० प्र०)]। ६ चार (सेवक) होकर चाहे कि स्वाक्षिमान क़ायम रहे सो नहीं रह सकता—यह आचार्यरूपसे फटकार है कि सुख और अभिमान ये दोनों श्रव न रहेंगे। सेवकको सुख मिलना, इत्यादि सब भूठ है, इनको 'नभसे दूध दुहना' इस भूठसे प्रमा-

क्षः गुनानी-१७०४। विशेष पाठान्तरवाले नोटमें देखिए।

णित करना 'मिध्याध्यवसित' ऋलंकार है। [ जो गुप्त दृतकर्भ करता है वह यदि वमरडी होगा तो उसका गौष्य स्कोट ( प्रकट ) हो जायगा। ( प० प० प०) ]

नोट-- र यहाँ प्रस्तुत प्रसंग है दास और दासी (दासकी खी) के सुखकी चाह करने और सुख

मिलनेका, अतः ''सेवक सुख चह'' से ही इन नीतियोंको प्रारंभ किया गया।

श्रीविजयानंदित्रपाठीजी -गुमानी = संशयी। यथा "तुलसी जु पै गुमानको होतो कहूँ उपाउ। तो कि जानिकिहि जानि जिय परिहरते रघुराउ'। और "चार' से चार फतका ग्रहण है, जैसे 'नव सप्त साजे सुंदरी' में "नवसप्त" से सोलहो शृङ्गरका ग्रहण होता है। अतः अर्थ हुआ कि "संशयी चार फल चाहे" तो उसका चाहना आकाशसे दूध दुहनेके समान है, क्योंकि "नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः।" संशयात्मा देमाके दोनों लोकोंमेंसे कोई नहीं वनता। उसका चार फल चाहना व्यर्थ है।

शिला—यहाँ लद्मण्जीने छः वातें कहीं—सेवक सुख, भिखारी मान, व्यसनी घन, व्यभिचारी शुभगति, लोभी यश और चार गुमान—इनमेंसे तीन अपने लिए और तीन उसमें अयोग्य दिखाई। १ 'सेवक
सुख''—भाव कि हम घरवार छोड़ शीत, गर्मी, वर्षा, हवा आदि सहते हैं, परस्त्रीभोगसुख कैसे योग्य हो
सकता है ! सुखभोग और रामसेवा यह मुक्तमें अयोग्य है। २ 'भिखारी मान'—भाव कि तू कामासकत
होकर भिखारिनी वनकर याचना करने आई। तुक्ते जवाव मिल गया, तव तू हमसे अपना मान कराने आई।
यह तुक्तमें अयोग्य है। ३ "व्यसनी धन"—"धन" लाभ है और "लाभ कि रघुपति भगित समाना'। परस्त्रीगामी होकर भिक्त भी वनी रहे, यह कैसे संभव है ! ४ "शुभगित व्यभिचारी' — तू व्यभिचारिणी है।
प्रथम तूने श्रीरामजीको वर बनाना चाहा, अब हमको पित बनाना चाहती है। यह शुभ चाल नहीं है। ४
"लोभी यश"—विना कुलजाति जाने व्याह करना लोभ है, इससे यश नहीं मिल सकता। अतः ऐसा करना
हमारे लिये अयोग्य है। ६ "चार गुमानी" तुक्ते अपने सौंदर्यका बड़ा गुमान है। तब ऐसी गर्ववाली स्त्रीको
कौन व्याहेगा ! यह तुक्तमें अयोग्य है।

स्वामी प्रज्ञानानंद्रजी—नीतिक वचन लद्मण्डिकि मुखमें रखनेमें भाव यह है कि शूर्पण्खाके आगम्मने पहले 'कहत ग्यान विराग गुन नीती' दिन जाते थे। इस चर्चाकी लद्मण्डिने कैसा आत्मसात् कर रखा है यह यहाँ दिखाया। और ये पांचों असंभव वातें शूर्पण्खा और रावण दोनोंमें घटती हैं। यथा (क) सेवककी पत्नी होकर सुख चाहनेवाली तू महामूर्ख है। (ख) तू प्रण्यकी भिन्ना माँगती है और तुमको घमंड है कि मेरे अनुह्म त्रिलोकमें कोई नहीं है। (ग) तू रावणकी भिग्नी होनेसे उसके समान मित्रा, व्यभिचार इत्यादि दुव्यसनोंकी दासी है अतः तू और तेरा भाई दोनों भि गरी हो जायँगे। (घ) तुम दोनों व्यभिचार प्रिय हो इससे तुम्हारी दुर्गति होगी। (ङ) यहाँ जो गुप्त दौतकमें करनेका तेरा हेतु है वह सब निष्फत्न ही हो गया। पर अभी तेरा शासन भी करना चाहिए। तू दंडके योग्य है।

नोट — ३ 'नभ दुहि दूध चहत'। आकाशसे दूध दुहना, यह मुहावरा है। अर्थात् असम्भव या असाध्य वातको संभव करना चाहते हैं, यह कैसे हो सकती है ? आशाय कि मैं दास हूँ, मेरे साथ रहकर मुख कैसे संभव है ? सुख तो स्वामिनी वननेसे ही तुम्हें मिलेगा, तुम स्वामीकी स्त्री जाकर वनो।

४ मिलानके रलोक, यथा 'सेवैव मानमिललं ड्योस्नेव तमो जरेव लावएयम्। इरिइस्कयेव दुरितं गुणशत-मन्पर्यता इरित ॥'—(हितोरदेशे) 'श्रर्था लाववमृन्छितो निपतनं कामातुरो लाव्छनम्। लुब्बोऽकीर्तिमसंगरः परिभवं दुट्टोऽन्यदोषे रितम्॥' –(नवरत्ने) अर्थात् सेवा संपूर्ण मानको, चाँदनी अन्वकारको, चुढ़ापा सुन्दरताको, हरिहरक्या पापको और याचना सेकड़ों गुणोंको हर लेती है ॥१॥ अर्थी लवुताको, उचस्थ पतनको, कामातुर कलंकको, लोभी अपयशको, और रण-विमुख अपमानको प्राप्त होता है। दुष्ट दूसरेके दोषोंमें रित प्राप्त करता है। 'प्रानी' शब्दमें व्यंग है कि वे पश्च हैं।

पाठान्तर-१७०४, रा० प० में 'चार गुनानी' पाठ है। चार गुनानी=चुग़लखोर गुणसमूह चाहे। (रा०

प०)। चार=जो छिपकर पराया दोष देखे और फिर प्रकट करे। (रा० प० प०)। १७२१, १७६२, छ०, को० रा० आदिमें "गुमानी" पाठ है। 'चार गुमानी' का अर्थ पूर्व आ गया। मा० दा० ने "चार" पाठ दिया है। गौड़जी कहते हैं कि यहाँ अन्वय करनेमें ['लोभी जस चह (अरु) चार गुमानी (होन चह)'] अन्तमें 'गुमानी' शब्दके बाद 'होन चह' विवित्ति है। ऐसा माननेसे 'चार गुमानी' पाठ ठीक समभा जा सकता है। परन्तु भिन्न भिन्न प्रतियोंके पाठमें भेद है। यदि 'चार गुनानी' पाठ समभा जाय तो अर्थ होगा 'चार' (जासूस और इसलिए चुगलखोर) 'गुनानी' (गुणोंका समूह) चाहे। यदि पाठ 'चार गुमानी' है तो अन्वय होगा—'लोभी चार (सुन्दर) गुमानी (गर्व करने लायक) यश चह'।

पुनि फिरि राम निकट सो आई। पशु लिखमन पिहं बहुरि पटाई ॥१७॥ लिखिमन कहा तोहि सो वरई। जो तृन तोरि लाज परिहरई॥१८॥

शब्दार्थ—तिनका तोड़ना=संबंध छोड़ना—यह मुहावरा है।

श्रर्थ—वह पुनः लौटकर श्रीरामजीके पास श्राई। श्रीरामचन्द्रजीने उसे फिर लहमण्जीके पास भेज दिया। १७। लहमण्जी बोले कि तुमे वही व्याहेगा जो लज्जाको तिनकावत् तोड़कर त्याग देगा (वा, तिनका तोड़कर लञ्जाको छोड़ दे) अर्थात् निर्लेच्ज हो जाय। १८।

नोट—१ कुलटा स्त्रीकी यही दशा होती है । वह सभीको अपना पित बनाती है । लक्सग्रजीके इस रुखे उत्तरसे अब वह समभ गई कि यह सव परिहास था। २—किसी किसी महानुभावने यहाँ प्रश्न किया है कि "प्रभुको तो वानि है कि कोई भी कैसे ही शरग्रमें आवे तो उसका त्याग नहीं करते । यथा 'काम मोहित गोपिकन्ह पर छपा अतुिलत कीन्हि।' (वि० २१४) । शूर्पण्खा शरग्रमें आई, चाहे काम लोभ या किसी रीति से आई, तब उसका त्याग क्यों किया ?' उत्तर यह है कि एक तो वह कपटवेष बनाकर आई, दूसरे वह व्यभिचारिणी बनकर आई । वह तो 'देखि बिकल भइ जुगल कुमारा'। अत्रयव वह किसीके कामकी न रहीं और न उसका शरण् होना कहा जा सकता है । यही हाल उनका होता है जो अनेक देवताओं की शरण्में दौड़ते हैं, कोई भी ऐसेकी रचा नहीं करता। जैसे द्रीपदी और गजेन्द्र जबतक दूसरोंका भरोसा करते रहे तबतक भगवान्ते उनकी सहायता न की । यदि शूर्पण्खा सत्य ही प्रेम करके उनकी शरण्में गई होती तो शरणागतवत्सल भगवान् उसे अवश्य प्रहण् करते । (मा०म०, मयूल)। ३—यहाँ 'राम' शब्द 'रमु कीड़ायाम्' का भाव जनाता है । प्रमु क्रीड़ा कर रहे हैं । शूर्पण्खा-प्रसंगमें इसके पूर्व 'राम' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । प्रह्ञानानंदस्वामीजी लिखते हैं कि इस समय शूर्पण्खाके अरघुनाथजीके निकट जानेपर 'राम' शब्द देकर किन जनाते हैं कि बह अब भी यही समभती है कि उनको आराम मिलेगा। पर उसी चौपाईमें 'प्रमु' शब्दसे किन वताते हैं कि आराम तो दूर रहा उसे दण्ड ही मिलेगा। इस प्रसंगमें पाँच वार 'प्रमु' शब्दके प्रयोगका भाव यह है कि श्रीरामजीका प्रमुत्व केवल हुप-विषयपर ही नहीं किन्तु पाँचों विषयोंपर है।

नोट-४ 'सो वरई' 'जो तुन तोरि' '' इति । लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि यह आचार्यरूपसे मानो वरदान है कि वह अवतार तुमको वरेगा जिसमें लाज न होगी।

प लद्मण्जीके वचन सुनकर वह श्रीरामजीके पास लौट आई। इससे जाना गया कि उनकी वात इसको भाई, इसको मनमें जँची कि सत्य है, वड़ेकी रानी बननेमें ये सब मेरी सेवा करेंगे और छोटेकी स्त्री वननेमें दासी वनना होगा। यथा 'इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निर्णतोदरी। मन्यते तहचः सत्यं परिहासाविच- च्णा।' (वाल्मी० सर्ग १८।१३)।

तव खिसिश्रानि राम पहिं गई। रूप भयंकर प्रगटत भई ॥१९॥ सीतहि सभय देखि रघुराई। कहा अनुज सन सयन चुक्ताई॥२०॥ त्रर्थ - तव वह खिसियाई हुई श्रीरामचन्द्रजीके पास गई और भयंकर रूप प्रकट कर लिया ॥१६॥ सीताजीको भयभीत देखकर श्रीरघुनाथजीने भाई लद्मणसे इशारेसे समभाकर कहा ॥२०॥

स्वामी प्रज्ञानानन्द्रजी—'तव खिसिञ्चानि''' इसके दोनों चरण १४-१४ मात्राञ्चोंक हैं। प्रन्थके श्वारंभसे यहाँतक एक भी चौपाई ऐसी नहीं है पर यहाँसे उत्तरकांडके श्रांततक कमसे कम १२७ श्रधां ियाँ ऐसी मिलती हैं। २० वर्षके वाद २८।११।८१ को सहसा मेरा समाधान हो गया कि इसमें काव्यदोष नहीं है, ऐसा करने में गृह भाव है। संपूर्ण स्थानों में खोज करने पर यह साधार सिद्ध हुआ कि विशिष्ट भावों का दिग्दर्शन कराने के लिये श्रन्तकी चार मात्राश्चों से एक एक मात्रा न्यून रखकर गतिमंग कराया गया है। ठौर-ठौरपर यह गतिमंग श्रोर लयमंग खटकता है।

शूर्पण्या-त्रागमन होनेपर सीताहरणकी त्रतीव दु:खद घटना किन के मनश्वक्ष के सामने त्रा जानेसे रावणके वधकी कथा शीव्रातिशीव्र लिख देनेकी कल्पना और निश्चय भी खड़ा हो गया और यहाँसे कथाको त्रतिसंन्तिहत देनेका निश्चय हो गया। ऐसा करनेमें, विविध भावोंका शब्द-चित्र जैसा त्रादिके दो कांडोंमें खींचा गया वैसा खींचना त्रसंभव जानकर भाव-प्रदर्शनकी एक नयी कला स्कूर्त हो गयी जो इन १५।१४ मात्रात्रोंकी त्रधीलियोंमें निहित है। त्रव इन दो त्राधीलियोंका रहस्य प्रकट करके वताया जाता है।

"तव खिसित्रानि राम पिहं गई" इति । जव दुष्ट राच्नसोंका तिरस्कार किया जाता है तब वे राच्नसी कर्म करते ही हैं। श्रीरामजीके पास श्रीसीताजी वैठी हैं जो 'चित्रलिखित किय देखि डेराती' हैं। शूर्पण्खा क्रोधाविष्ट होकर निकट जायगी तव भयसे उनकी दशा कैसी होगी, यह कल्पना कविके हृदयमें खड़ी हो गयी। पर, भीतिके भावोंको शब्दोंमें लिखकर कथाका विस्तार करना अनुचित है इससे ये भीतिके भाव निवृश्तित करनेके लिये एक मात्रा न्यून कर दी गई। सीताजीमें भीतिसे उत्पन्न कंप, स्वेद, स्तंभ इत्यादि भाव शब्दोंमें लिखकर नहीं वताये। इसी प्रकार प्रत्येक स्थानमें कहीं भिक्त, कहीं भीति, कहीं शोक, कहीं आश्चर्य इत्यादि विविध भाव, केवल एक मात्रा कम करके, प्रकट करनेकी अपूर्व काव्यकला केवल मानसमें ही मिलती है। धन्य ! धन्य !

नोट— १ 'रूप अयंकर प्रगटत भई' इति । कामनाकी हानि होनेपर क्रोध होता ही है । उसकी कामना पूर्ण न हुई तव क्रोधमें भरकर वह भयंकररूप धारण कर श्रीसीताजीको खाने दौड़ी यह कहते हुए कि न यह रहेगी न सौतका उर रहेगा । यथा 'श्रद्येमां भच्चिष्यामि पश्यतस्तव मानुषीम् । त्वया सह चिर्ष्यामि निःसपता यथामुखम् ॥१६॥ इत्युक्त्वा मृगशावात्तीमलातसहशेत्तणा । श्रभ्यगच्छन्मुसंकुद्धाः महोल्का रोहिणीमिव ॥१७॥ वालमी० सर्ग १८ ।' अर्थात् व्वालाहीन श्रिग्नकाष्टके समान नेत्रोंवाली शूर्पण्या ऐसा कहकर कि 'तुम्हारे देखते ही देखते इस मानुषीको में इसी समय खाये डालती हूँ । सवतके न रहनेपर में सुखपूर्वक तुम्हारे साथ विचरण करूँगी', वह क्रोधपूर्वक वालमृगनयनी श्रीजानकीजीपर भपटी जैसे महान उल्का रोहिणीपर भपटती है ।

दिप्पणी—१ 'सीतिह सभय देखि रघुराई।' इति। 'अभय' देना रामजीका विरद है, व्रत है। जब कोई सभय होकर शरण हुआ उन्होंने अभय किया, यथा 'अभयं सर्वभूतेभ्यो द्दाम्येतद्वतं मम' (वाल्मी ६।१८। ३४), 'मम पन सरनागत भय हारी। ४.४३।', 'जौं सभीत आवा सरनाई'। रखिहउँ ताहि प्रानकी नाई'। ४.४४।', 'जािन सभय सुर भूमि सुनि वचन समेत सनेह "। १.१८६।', 'सभय देव करनािनिध जाने।', 'सभय विलोके लोग सव जािन जानकी भीर। १.२७०।', 'सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक करेउ "३.२०।', इत्यादि। तथा यहाँ 'सभय देखि' निर्भय करनेका उपाय तुरन्त रच दिया। भयकी नियुत्तिके विचारसे 'रघुराई' पद दिया।—दोन्तीन वार घुमानेका कारण है—उसका अपराध सिद्ध करना।

प० प० प० प० - 'रघुराई' शब्दका भाव वतानेके लिए 'सीता, सभय और देखि', ये तीन शब्द पर्याप्त हैं। श्रीसीताजी रघुवंशकी प्रिय वधू हैं, श्रीरामजी रघुवंशके राजा हैं, सीताजी सभीत हैं यह रघुराईने देखा है। फिर क्या ऐसी अवस्थामें रघुवंशके राजाको शान्त वैठकर वंशकी विनताकी भयार्त्त अवस्था देखते

रहना शक्य है। भय श्रोर अयका कारण मिटा देना उनका कर्ताव्य ही है वही श्रव ये करेंगे, यह आव 'रघुराई' शब्दमें है।

प० प० प० प० प० - 'वुक्ताई' शब्दका भाव कि इस रीतिसे कहा कि लदमण्जी निस्संदेह समक्त जायँ कि क्या करना है, नहीं तो फिर पूछनेमें कालचेप होगा, इतनेमें वह कामरूपिणी निशाचरी कहीं गुप्त न हो जाय। वह अयंकरा और कामरूपिणी है यह उसने स्वयं ही कहा है, यथा 'श्रहं शूर्पणला नाम राज्ञी कामरूपिणी। श्रारपं विचरामीदमेका सर्वभयंकरा। वाल्मी० ३।१७।२०,२१।' और साधारणतः सभी राज्ञस कामरूपी होते ही हैं, यथा 'कामरूप जानहिं सब माया।' भगवान्की इच्छा है कि इस समय निशाचरविनाशका वीज वो दें। यदि वह भाग गई तो निशाचरोंका विनाश करनेके लिए पर्याप्त सबल कारण ही ने मिलेगा।

टिप्पण्णि—२ 'कहा अनुज सन सयन वुक्ताई' इति । यहाँ 'सूच्म अलंकार' है, यथा 'पर आराय लखिकै करें चेष्टा साभित्राय । उत्तर रूप अनूप जह तहाँ सूच्म किंबराय ॥ लषन लखें उर्घुनाथ दिशि निशिचिर चिर च्याहन काम । तर्जनि पर घरि तर्जनी ऐंचि लई तब राम ॥', 'वेद नाम किं अंगुरिन खंडि अकास । पठयो सूपनखाहि लपन के पास । बरवै २८।'

नोट —२ आनंदरामायणमें अँगुलीसे इशारा करना कहा है — 'वैदेहीं समयां दृष्ट्वा श्रंगुल्या बोधितों ऽनुजः'। वरवे रामायणके अनुसार यहाँ इशारा यों किया कि चार अँगुलियाँ दिखाकर देदका अर्थ सूचित किया (क्योंकि वेद चार हैं) और वेद 'श्रुति' को कहते हैं। श्रुतिका एक अर्थ 'कान' है। फिर अंगुली आकाशकी और घुमाकर आकाशका खण्डन भी जनाया। आकाश "नाक" को कहते हैं।

दीनजी—यहाँ ''युक्ति श्रतंकार' है। श्रपना मर्म लद्दमणजीको बताना श्रौर शूर्पणखासे छिपाना था। 'कहा श्रनुज सन सैन बुक्ताई' से जनाया कि लद्दमणजी इतने पास थे कि शब्द सुन सकें श्रौर उँगत्तीका

इशारा देख सकें।

िंजहाँ ग्रुप्त रीतिसे कुछ सममाना होता है, बातको दूसरोंसे ग्रुप्त रखना होती है, वहाँ प्रायः संकेतसे काम लिया जाता है। यथा 'रघुपति सयनहि लखनु नेवारे। १.२७६।', 'सयनहि रघुपति लघनु नेवारे। प्रेम समेत निकट वैठारे। १.२४४।', 'निज पति कहेउ तिन्हिंह सिय सयनि। २.११७।', 'कहेसु जानि जिय सयन व्यमाई। ४.१४।'—( व्यापकजी) ]।

पं० रा० च० शुक्ल — किवलोग अपनी चतुराई दिखानेके लिए श्लेष, कूट, पहेलिका आदि लाया करते हैं, पर परमभावुक गोखामीजीने ऐसा नहीं किया। केवल एक (इसी) स्थानपर ऐसी युक्तिप्रदुता हैं, पर वह आख्यानगत पात्रका चातुर्थ्य दिखानेके लिए ही है। लह्म एजीसे शूर्प एखाके नाक कान काटनेके लिए राम इस तरह इशारा करते हैं—'वेद नाम किह अँगुरिन खंडि अकास। पठयो सूपनखाहि लपन के पास।।' (वेद=श्रुति=कान। आकाश = स्वर्ग=नाक)।

### दोहा— लिखमन अति लाघन सो नाक कान विनु कीन्हि। ताके कर रावन कहँ मनो चुननती दीन्हि॥१७॥

शव्दार्थ—लाघव==हाथकी सफ़ाई, फ़ुर्ती, सहजमें, जल्दी । यथा 'ऋति लाघव उठाइ घेनु लीन्हा'। ऋथे—श्रीलदमणजीने बड़ी फ़ुर्तीसे उसको विना नाक-कानका कर दिया, मानों उसके हाथ रावणको चुनौती दी (ऋथीत ललकारा कि मर्द हो तो सामने ऋाओ) ॥१७॥

टिप्पर्शी—"ताके कर" में यह भी ध्विन है कि नाककान काटकर उसके हाथमें धर दिये।

प्रज्ञानानन्द स्वामीजी—१ 'ऋति लाघव' अर्थात् उसको विरोध करनेका अवसर ही न देकर तथा उसके शरीरको स्पर्श किये विना ऋत्यंत फ़ुर्तीसे यह काम किया। विरोधका अवसर मिल जाता तो कदाचित स्त्री-हत्या करनेका प्रसंग आ जाता अथवा इस विरोधमें उस दुष्टाके शरीरका स्पर्श करना पड़ता।

नोट—१ 'नाक कान विनु कीन्हि' इति। नाक कान काटनेका भाव कि—(क) व्यभिचारिणीका यही दंड है। उनको छुप ख्रीर यौवनका गर्व होता है, नाक-कान काटनेका भाव कि स्वरं मनुष्यसे संग करते पा उसकी नाक काट डाली है। (ख) ( वंदनपाठकजी लिखते हैं कि) नाक काटनेसे व्यभिचारिणीको विरूप कर दंड दिया ख्रीर कान इसलिए काटा कि तूने इनसे सुना नहीं कि श्रीराम धर्मात्मा एकपरनीव्रत हैं। (ग) पति-दासीजी लिखती हैं कि "सूपनखा गइ रामपहँ तिज वैधव्य विचार। 'दासी' याते नासिका काटे राज-छुमार।।" पुनः, (घ)—कानमें बहुतसे भूषण पहने जाते हैं। नाक-कानसे हो ख़ीका शृङ्गार ख्रीर शोभा होती है। इस क्रकार उसकी अधर्ममें प्रवृत्ति आप ही मिट जाती है। इस क्रकार उसकी अधर्ममें प्रवृत्ति आप ही मिट जाती है। (ङ) कान = श्रुति, नाक = स्वर्ग। नाक-कान काटनेका भाव कि श्रुति-और-सुर-विरोधी रावणको चुनौती दी। (प०)। (च) प्रशन—नाक कान उसने काटने कैसे दिया, हाथ पैर न हिलाये श्री इसका उत्तर गोस्वामी-जीने स्वयं दे दिया है कि 'अति लाघव०' खर्थात् ऐसी फ़ुर्ती की कि वह छुछ न कर सकी। खथवा, वह सीताजीकी खोर फुकी है। उसने उनको पास आते, तलवार चलाते न देखा। खथवा, समभी कि खब सुक्ती उत्तर सुभे मनाने, मेरे कपोल खादि स्पर्श करके सुभे प्रसन्न करने आप हैं।

नोट—२ (क) चुनवती=प्रवृत्ति बढ़ानेवाली बात, उत्तेजना, ललकार, प्रचार; यथा 'चतुरंगिमी सेन संग लीन्हे। विचरत सबिह चुनौती दीन्हे'।—''सूपनखा की गति तुम्ह देखी। तदिप हृदय निहं लाज विसेषी'' यह चुनौती है।

शूर्पण्ला का नाक-कान काटना क्या अपमान है ?

गौड़जी—आजकल कुछ सुधारक लोग अपनेको स्त्रीजातिपर अत्यन्त उदार दिखाते हुए यह भी कहते हैं कि "त्पूनखाके कान-नाक काटकर लक्ष्मणजीने वड़ा ही कठोर दंड दिया। वैसे ही ताड़काको मारा था तो गुरुजीकी आज्ञा थी, परन्तु यहाँ श्रीरामचन्द्रजीने सूपनखाको चमा कर दिया होता तो उनको अधिक शोभा देता। श्रीजातिका अपमान उचित न था।" वह इस बातको भूल जाते हैं कि वह (दुष्ट हृदय दारण जस अहिनी) राच्नसी थी और भयंकर रूप बनाकर सीताको उसने डराया और अपने विवाहके मार्गमें कंटकरूप सीताजीको खा जानेकी धमकी दी। उसे विवाहके प्रस्तावकी ढिठाईपर यह दंड नहीं दिया गया। उसे दंड इस लिये दिया गया कि उसने मार डालनेकी, मृत्युकी, धमकी दी। श्रीरामचन्द्रजीको यह निश्चय था कि मृत्युदंडसे कममें ही वह भाग जायगी। इसीलिये उस ऋषिमांसपर वैधव्य व्यतीत करनेवाली राच्यसिको भी मृत्युदंड न देकर ऐसा दंड दिया कि उसके अपमानपर सभी सम्बन्धी राच्यस उबल पड़े। मृत्युदंडसे खरदूपण, त्रिशिरा और रावणको उतनी उत्तेजना भी दिलानेवाला कौन मिलता जितनी उत्तेजना सूपनखाने दिलायी। नाक कान काटकर छोड़ देना सूपनखाके साथ उतनी ही रिआयत थी जितनी जयन्तके साथ की गयी थी। चमा याचना सूपनखाने कव की, जो उसे दी जाती? जो मुकाबलेमें आकर युद्ध करना चाहे, उसका सामना न करके उसकी याचनाके विपरीत ही उसे चमा करना तो कायरता है।

राम-रावण्युद्धका हेतु पैदा करने, लीलाका अंग संपन्न करने के लिये यह वीजारीपण्या। सूप-नखाके हाथसे रावण्को मानो चुनोती दी गयी थी। अगर इसे रावण्के पत्तवाले अनुचित अपमान मानें तो भी ठीक है। यह तो भगवान्की ओरसे मनुष्योचित दौर्वल्यका बड़ा ही उत्तम अभिनय समभा जाना चाहिये। इस स्थलपर तो अनुपम माधुर्य्य भाव प्रदर्शित होता है।

वावृ शिवनंदन सहाय—कविने शूर्पणखाको निर्लज्जताकी मूर्त्ति खड़ी की है और लहमण्के हाथसे उसकी नाक और कान कटवाकर उसे यथोचित दंड भी दिलवाया है। भक्त लहमण्सिंहने लिखा है कि "पिताकी प्रतिज्ञापालनके लिए राज-परित्याग कर देनेकी प्रशंसा नहीं करनी तो असंभव है, परन्तु रावण्के

संग युद्ध करके, जिसका अपराध केवल यही मालूम होता है कि उसने अपनी वहनके प्रति अयोग्य अपमान का वर्ला लिया, इतने रुधिर प्रवाहको समर्थन करना दुष्कर है"। हमारे जानते यह अयोग्य अपमान तब होता जब राह चलते वा बैठे-बैठे रामचन्द्र या लक्ष्मण उसकी बहनके साथ छेड़छाड़ करते, हँसी-मजाक उड़ाते या उसकी नाक-कान काटते। कोई भी सभ्य या शिष्टजन इस वातको सहन न करेगा कि जहाँ वह त्रियपत्नी, आता, बन्धु या किसी और ही के संग वैठा हो, वहाँ एक छुलकलिङ्कानी कामकी छुनारी पहुँचकर उससे प्रेमगाँठ जोड़ने--प्रीतिरीति करनेकी प्रार्थना करे, हठ करे और बलका प्रयोग करनेपर उद्यत हो जाय। लक्ष्मणने तो नाक कान काटना उचित समक्षा, परन्तु हमारे भाई लक्ष्मणसिंह ऐसी अवस्थामें क्या करते ? उसका आदर करते या अपमान ? - यह जाननेकी हमारे पाठकोंको निश्चय बड़ी उत्कंठा होगी।

पं० रा० चं० दूवे—शूर्पण्खाके नाक-कान कटवाना भी स्त्रीजातिका अपमान वताया जाता है। हो सकता है। पर इसमें गुसाइंजीका दोष क्या ? उसके नाक-कान गोसाईंजीके जन्मसे हजारों लाखों वर्ष पूर्व कट चुके थे। यह सजा अच्छी थी या युरी, इसके जाँचनेका अधिकार हमको नहीं। इन वातोंमें सदा परिवर्तन होता रहता है। जो आज अच्छा समभा जाता है, वही कालांतरमें युरा हो जाता है। आज भी अनेक दुष्टकमींको जो सजा बहुत कठोर समभी जाती है, आगे चलकर उसका असभ्यतासूचकतक समभा जाना संभव है। आज हम उसे ऐसा नहीं समभते, तो क्या आगामी पीढ़ियोंको इस समयके लोगोंको ऐसा दंड देनेपर खरा-खोटा कहना अच्छा होगा। एक वात और विचारणीय है; वह यह कि क्या जिसको हम सभ्यवंड कहते हैं, उससे हमारी इष्ट-सिद्धि होती है ? जेलखाने सुधारघर हैं या दुराचार और अनाचारकी पाठशालाएँ ? कितने अभियुक्त जेलखानेकी हवा खाकर सुधरकर निकलते हैं और भविष्यमें निदित कर्मींसे वचते हैं ? यदि वहुत कम; वो फिर क्यों उस पुराने दंडकी, जिससे एक हो के प्रति पाशविक करता होती थी पर बहुतोंको उससे शिचा मिलती थी और फिर वैसा करनेका साहस न होता था, निन्दा की जाय ? आजके समान तब अनेक प्रकारके अनाचारोंकी वृद्धि नहीं होने दी जाती थी, जेलखानोंके प्रामके प्राम नहीं वसते थे। सम्राट् अशोकके जनमोत्सवपर केवल एक या दो वन्दी मुक्त होते थे। कारण कि होते ही वहुत कम थे। अस्तु।

हमारा आश्रय सिर्फ यही है कि जो रिवाज जिस समय प्रचलित होता है, उस समय वह साधारण प्रतीत होता है। उसके दोष जनताको दिखाई नहीं देते। वह बुरा नहीं दिखाई देता। आज भी यही है।

सभ्यता-श्रिममानी श्रमेरिकानिवासियोंको 'लिंच ला' (Lynch Law) में कोई दोष दृष्टिगोचर नहीं होता है। वह न्यायपुक्त श्रौर गुणमय ही दिखाई देता है। दूसरे की श्राँखोंमें वह काँटेके समान खटकता है, श्रन्यायमूलक श्रौर पाशविक प्रतीत होता है।

जैसे पुरुषोंको कामका चेरा वताया है श्रीर यहाँतक कह डाला है 'नहिं मानहिं कोड श्रनुजा तनुजा' तो फिर यदि—'सूपनखा रावन की वहिनी। दुष्ट हृदय दारुन जस श्रहिनी।।' की कामांघताका जिक करते हुए यह कह डाला कि—'श्राता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी।' तो गुसाई जीने पुरुषोंकी श्रपेत्ता श्रियोंके प्रति कौन-सा घोर श्रन्याय किया ? वे तो दोनोंको एक ही लाठीसे हाँक रहे हैं।

मा० सं० — कुछ लोगोंका कहना है कि "रामचन्द्रजीको चाहिए था कि शूर्पण्खाकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते। वे राजा थे, कई विवाह कर लेना उनके लिए अयोग्य न था। वरन् इसको पत्नी वना लेनेमें उनका संबंध त्रैलोक्यिवजयी रावणसे हो जानेसे आगे वहुत लाम संभव था।" हमारी समक्षमें यह शंका उन्हीं लोगोंकी है जो एकपत्नीमें संतोष नहीं कर सकते, वा जिन्हें पाश्चात्य सभ्यताने मोहित कर लिया है। उनकी यह कल्पना रामायणके सम्बन्धमें निर्थक है। एकपत्नीव्रत तो रामायणकी मुख्य शिचाओं में से है।

राजा दृशरथकी यदि कई रानियाँ न होतीं तो श्रीरामचन्द्रजीका वनवास क्यों होता ? श्रीर, यदि पुरुषोत्तम श्रीरामजी वहुपत्नीवान् होते तो निश्चय ही आज शंका करनेवाले यह प्रमाणित करते कि उन्हों (रामजी) ने अपने घरके ही अनुभव से छुछ लाभ नहीं उठाया । आजकतकी दृष्टिसे भी यह प्रश्न सूर्खताका है क्योंकि श्राज भी पच्छाहीं रोशनीवाल दोनों पन्नोंका रजामन्दीसे ही विवाह होना न्याय-संगत मानते हैं। प्रस्तुत प्रसंगमें न श्रीरामचन्द्रजी राजी हैं न श्रीलच्मगाजी। इसलिए विवाहका संवंध ही कैसे हो सकता है ? यदि कहा जाय कि मगबद्धिभृतियोंपर मोहित होना अक्तिका एक प्रकार है और भगवान्को भक्तका भी उद्घार करना चाहिए, नहीं तो भगवद्गुणोंमें एक ब्रुटि-सी पाई जाती है। तो इसका उत्तर यह है कि वर्तमान समयमें भगवान् मर्यादापुरुषोत्तम हैं, उनपर मोहित होनेसे सद्गति अवश्य होती है और यदि नीच वासनासे भी कोई भगवानके निकट पहुँचे तो भी उसका भला हुए विना नहीं रह सकता। जनकपुरमें दोनों वंधुश्रोंके रूपपर नगरकी सभी ख़ियाँ मोहित हो गई थीं और उनमेंसे अनेकोंने भगवानको पतिभावसे भी देखा था; परन्तु भगवानने इस भावसे किसीको न देखा । श्रीरामावतारमें एकपत्नीव्रतकी नर्यादा है परन्तु इन नोहित हो जानेवालोंके भावकी रज्ञा भगवान्ने अपने कृष्णावतारमें की, जिसमें रामावतार में उनपर सोहित होनेवाली स्त्रियाँ जो पत्नीत्व नहीं चाहती थीं वरन् केवल सखित्वकी ऋभिलाषिणी थीं वे गोपियाँ हुई श्रीर जो पत्नीत्वकी अभिलाषिणी थीं वे सब रानियाँ हुई । कहा जाता है कि गर्गसंहितामें शूर्पणखाके विषयमें विस्तृत कथा है। श्रीरामचन्द्रजीने उससे कह दिया था कि इस अवतारमें हम तुम्हें प्रहण नहीं कर सकते अगले अवतारमें तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। वही शूर्पणखा कुटना हुई। करणासिंधुनीने भी ऐसा ही लिखा है कि वह द्वापरमें कुवरी हुई। इस प्रकार भगवान्ने उसकी अभिलाषा भी पूर्ण कर दी। शंका कस्ने-वाले महानुभावको यह जानकर श्राशा है कि संतोष हो।

नोट—ऐसी शंका करनेवाले भूल जाते हैं कि यह मर्यादापुरुषोत्तम अवतार है, जिसमें एकपत्नीव्रतकी मर्यादा स्थापित की गई है। श्रीरामजी ही नहीं वरन उनके सब भाई, परिजन और सारी प्रजा एकपत्नीव्रत थी - 'एक नारि वर रत सब भारी।'

देखिए सीतावियोगके लगभग १००० वर्ष वाद तक वे विना खीके रहे पर उन्होंने दूसरा विवाह न किया। यह ब्रत पराकाष्टाको पहुँच जाता है जब हम सोचते हैं कि यज्ञोंके समय जब ऋषियोंने उनसे दूसरा विवाह कर लेने की राय दी तब भी उन्होंने उसे स्वीकार न किया और यज्ञके लिए स्वर्णकी सीता वनायी गई।

शूर्पण्ला विश्व है। परखीको माताके समान देखना शास्त्राज्ञा है—'मातृवत्परहारेपु', 'जननी सम देखिंह परनारी'। उन्होंने स्वप्नमें भी परायी स्त्रीपर दृष्टि नहीं डाली तब इसको कैसे स्त्री बनाते। अच्छा दूसरी दृष्टिसे भी देखिये—शूर्पण्ला दोनों राजकुमारोंपर मोहित हुई है। वह पहले श्रीरामजीके पास गई तब उन्होंने उसे लदमण्जीके पास मेज दिया। यहाँ उसकी परीक्षा भी हो गई। यदि वह सत्य ही विवाह करने आई थी तो लदमण्जीके पास न जाती, यही कहती कि मैंने तो आपके लिए आत्मसमर्पण कर दिया है, अब और कहाँ जा सकती हूँ १ पर वह कामकी चेरी उनको छोड़ लदमण्जीके पास जाती है। फिर वहाँसे यहाँ आती है। श्रीरामजीसे विवाह करने आई, अतः लदमण्जीके लिए वह माताहर है। उसे वे कैसे प्रहण् करते और लदमण्जीको पित बनाने गई, अतः वह अनुजवधू सरीखी हुई। उसे रामजी कैसे प्रहण् करते—वह तो कन्या समान हुई। दोनोंको पित बनाना चाहा; अतः स्वष्ट है कि वह निर्लजा है, इजटा है।

वह तो कन्या समान हुई। वोनोंको पित वनाना चाहा; अतः स्पष्ट है कि वह निर्लेजा है, छुलटा है। इतनपर भी प्रभु उसे जमा ही करते रहे, क्योंकि वे तो 'निज अपराव रिसाहिं न काऊ'। पर जब वह श्रीसीताजीको खाने दोड़ी और वे भयभीत हो गईं तब इस आततायनीके अपरावको वे न सह सके—'जो अपराव भगत कर करई। रामरोष पावक सो जरई'। फिर भी उसको प्राणद्ग्ड न दिया गया। स्त्री जानकर केवल इतना ही दंड दिया गया जो आजकल भी नेपाल आदि रजवाड़ोंमें दिया जाता है। वाल्मीकीयमें इसका प्रमाण है कि ऐसी वियोंके लिए उस समय यही क्ष्ट था। उन्नहरण में वाल्मी॰ आ॰ स॰ ६६। ११-१= प्रमार है। अयोमुकी मानकी एक राज्सी आकर राज्यावीके समझ पायी और वोली कि आओ हम दुन इस वनमें आयुपर्यन्त रामण करें। इसपर सज़मण्जीने उसके नाक काम काट हाते। यो राजाबा कर्तव्य है वही वंद सुर्य-एसाको भी मिला।

एक सहातुमाव शूर्पेणलाके साककात ठाटनेके सम्बन्धने यह कहते थे कि वह एक्ट्रक्ट द्वा होते से ब्राहर्णी हुई और प्रमु क्विय हैं। क्विय ब्राहर्णिके साथ विवाह नहीं कर सकता। कता उन्होंने इसकी प्रार्थना म्वीकर म की। ऐसा विवाह प्रावितोन्य विवाह कहताता है और उसके तिए यही ईंड देना सजाका कर्निक्य है। यथा—'सजावाहततो इएड ब्रावुदोन्ये ह नयस। प्रतिदोन्ये वक्ष दुंसे नाये कर्नीते कर्नन्य ह

(पास्यत्कः) ।

क्षित्रं इत्यता कि देतोस्यपतिको रावणसे लाम पहुँचता उपहासाराव है I—, संपादक ) I

नोड—प्राण न होनेमें एक रहत्य अवतारके कार्य्यका भी हैं। रावणका उनके परिवारसहित उद्धार करना है। इसके ब्रास वह कार्य करना है। जैसे सारीवका वब न करके उसे प्रसुने तंकामें पहुँचा दिया था;

क्योंकि उससे सीताहरण आदि लीलामें कान लेना या।

हुं ॰ हरिजनजाजजी—इन्ह अनिक जोन सूर्पेणकान्ने ऋषेनासिकान्ने न्नाटे जानेकी श्रीरहनायकीन्ने परनोक्कल चरित्रने बक्का नानते हैं। बहुँतक भी कह डाजनेने उनको संक्रीच नहीं होता कि—ंश्यन अपराधका आरम्भ कीरामजी हो की ओरसे हुआ। उन्होंने अनायास रावज्जी भगिनीके नाककान काट लिए। ऐसे ऋहित और अनर्थपर यदि रावज्जन उनकी स्त्रीका हरण किया तो क्या अपराध किया? अतर्थ रावज्ञ अपराधी नहीं कहा जा सकता।

वर्षनान-समयानुसार उत्तर यह है कि उनका यह अनुनान सर्वया अयोग्य है। श्रीरानजीते सूर्य प्रस्ता तया शवण होनोंका परन हित किया है, अहित नहीं किया। सूर्य जा विवस थीं। उसके पतिकों क्यं रावण ने नार बाला था; यह क्या वाल्मीकि आदि रानायणोंने सवितार दी हुई है। वह सूर्य जा नहाला रावण ऐसे प्रताप वीर पुरुष विवस होकर भी अपने वैधव्य बनके विरुद्ध जान करने तथा रावण के अनुपन पौरुष और प्रतापज्ञीनत सुपशको कर्लाकित करके उनहास करने जो उद्यत हुई थी। अर्थान् जान विवस हो पर-पुरुष ने प्रसंग किया चाहनी थी। इस अनर्थस रोकने के निमित्त उसके नाक ज्ञान कार्ट गए। इसका कारण यह है कि क्रियोंका बन स्वरूप है और स्वरूपने प्रधान कंग नासिका है जिसके विना की हत्य हो जाती है। इसी विवास से नाक ज्ञान कार्ट गए जिसमें उसका वैषय्य अर्थ सुरिष्ठत और रावणका सुपश सुर्राक्त वया प्रशंसनीय बना रहे, उन्हासके योग्य न हो। परन्तु रावणने इस परनोपकारको न सनस्कर रहनायजीके साथ घुष्टता की; अत्यव सुजान समाज रावण ही को दोषका भागी कहते का रहे हैं और कर्हेने। सार्थको साथ घुष्टता की; करपब सुजान समाज रावण ही को दोषका भागी कहते का रहे हैं और कर्हेने। सार्थको स्वरूपने वही कहा था कि सूर्य ज्ञान समाज रावण ही को दोषका भागी कहते का रहे हैं और कर्हेने। सार्थको स्वरूपने वही कहा था कि सूर्य एका उनके पास नाई ही कर्यों थी क्ष क्यांन् उसका उनके पास जाना रावण हो को न्यांन का तो हुना था।

खर-दूषण-वध-प्रकरण

नाक कान वितु भइ विकरारा । जनु सूत्र सैल गेरु के घारा ॥१॥ खरदृषन पहिं गइ विलपाता । धिंग धिंग तत्र पोरुष वल झाता ॥२॥ तेहि पृद्धा सब कहेसि बुस्हाई । जानुधान सुनि सेन वनाई ॥३॥

तेहि पूछा सब कहेंसि बुक्ताई । जानुधान सुनि सेन वनाई ॥२॥ अर्थ—विना नाक कानके वह बहुत ही कराल दिखने लगी, नानों (काले) पर्वतसे गेलकी बाय वह रही हो ॥१॥ विलाप करती हुई वह लख्युपणके पास गई । (और वोली—) अरे भाई ! तेरे पुरुषार्थ श्रीर वज्जको विकार है, विकार है ॥२॥ उन्होंने उससे पृद्धा (कि क्या वात है कह, तव) उसने सब समसाकर कहा । निशाचरने सुनकर सेना सजी ॥२॥

टिप्पण्णि—१ 'मइ विकरारा' इति । माव कि कराल तो पूर्व ही थी, अब नाक कान कटनेसे विरोध कराल हो गई, क्योंकि रक्तकी तीन वाराएँ चल रही हैं। विकरार=विकराल। र और ल सावर्ण्य होनेसे

'ल' का 'र' कर लिया गया। यथा 'ऋत्यि सेंल सरिता नंस जारा। ५.१४।'

प्रप्रप्र-१ (क) विकराता-शब्द न देकर यहाँ विकरारा लिखनेसे छोज वड़ गया। 'ल' सृदु है छोर 'क' के छनन्तर छानेवाता 'रा' कठोर है। (ख) 'जनु छव सैल'—यहाँ शैजके साथ कजत शब्द न होनेसे पाया जाता है कि वह रावणादि निशावरोंके समान काली न थी। 'शैल' शब्द से उसकी विशालता छोर भयावनता छादि वताई गई।

गोड़ जी — "विलपाता" शब्दपर भी लोग शंका करते हैं कि 'विलपाती' क्यों नहीं ? यदि अन्त्यानुप्रास की अन्तिन वड़ी हुई नात्रा छोड़ दें तो अन्वय इस भकार होता है — 'खरदूषन पिंहें (एहि प्रकार) विलपत वा विजयात गई (कि है) आता विग विग तव वल पोरुष।' इस गचरुपके देखने यह स्पष्ट हो जाता है कि विलपत, विलयत, विलयत, विलयत, रोवत, नाचव, गावत, कहत, वोलत आदि अपूर्ण या असमास कियाओं में लिङ्गमेदके चिह्न कोई आवश्यकता नहीं पड़ती; इसलिए यहाँ कोई अशुद्धि नहीं है और विलपातकी जगह विलपाती नहीं चाहिए।

नोद — १ (क) 'विलयाता' का भाव कि अनायको नाई विलाप कर रही थी। यथा 'अनायबिहताि कि तु नाये भिये तियते । वार्मा० ३.२१.४।' (ये खरके वाक्य हैं कि मैं तेरा रक्क हूँ, तव तू अनायकी त्रह क्यों विलाप कर रही हैं ?)। (ख) "विगविग" अर्थात् तुम्हारे वल पराक्रमके रहते हुए कोई नेरी अनायको देश हैं। विशा कर डाले, यह लज्जाकी वात है। यथा 'तोिह जिअत द्सकंघर मोरि कि असि गति होइ।२१।' तुमने अपनेको व्यर्थ ही पराक्रमी समन रक्खा है, तुम्हें अपनी शूरताका केवल अहंकार है, तुम शूर नहीं हो, इलक्कलंक हो, यथा 'श्रमानी न श्रस्त मियारोविविक्षिप:।१७।''। वर्ष २१।' ये सब माब विग-विगके हैं।

पुरुषार्थ और वल दो वातें हैं, अतः इसमें पुनरिक्त नहीं है। पुरुषार्थ पुरुषत्व और पराक्रमवाचक है और वजमें सेनाका वज एवं शारीरिक वलका भाव है। वा, विद एक ही अर्थ भी मान लें तो भी कोवके आवेशमें पुनरिक्त नहीं मानी जायगी।—(प्र०)।

टिप्पर्णा--र 'तेहि पूछा सब कहेसि वुमाई।' इति। "वुमाई" द्यर्थात् वताया कि दो भाई हैं, सुन्दर द्यी संगमें हैं, वड़े वीर जान पड़ते हैं, राख वारण किए हैं, इत्यादि। यहाँ कविने विस्तारसे नहीं लिखा क्योंकि द्यांगे रावणसे यह फिर कहेगी; वहीं लिखेंगे।

नोद्द-र (क) 'तिहि पृष्ठा सव' इति। वारुमीकीय तथा अव्यात्ममें लिखा है कि वह उनके सामने जाकर पृथ्वीयर गिर पड़ी छौर भयानक चीतकार करती रोने लगी। तव खरको उसकी दशा देखकर वड़ा क्रोब आया छौर उसने कहा कि सब बात कह, घवड़ाहुटको दूर करके होशमें आकर बता कि तुम किसने विरूप किया। तू तो बल और पराक्रमचे संपन्न है, इच्छानुसार रूप वारण कर जहाँ चाह जा सकती है और सब्यं यमराजके समान है, किसके पास गई थी जिसने तेरी यह दुर्गति की ? कोन ऐसा पराक्रमी है ? इस लोकमें तो कोई ऐसा है नहीं और स्वर्गमें इन्द्रका भी साहस ऐसा नहीं पड़ सकता कि बह नेरा अधिय कर सके, तब बता तो सही कि विवेत काल सर्पके साथ कोन खेल रहा है ? इस्यादि जो बालमी० २.१६.२-१२ में कहा है बह सब तिहि पृष्ठा' में छा गया। (ख) "सब कहेसि दुमाई" में उपयुक्त बातोंके अतिरिक्त यह भी आ गया कि उनके साथ जो खी है उचीके कारण दोनोंने मिलकर नेरी यह दशा की है जैसी अनाया असतीर्की होती है। यथा 'तम्बानुमान्धां संन्य पनदामिकक्तवान्। इमामवर्या नीताई वयाऽनायाऽस्त्री तथा। बालमी० ३.१६.१-१ (ग) 'सेन बनाई' से स्वित हुआ कि परम पराक्रमी है जिसने ऐसा साहस किया है, ऐसा

श्रतुमान करके सेना सुसिंजित करके चले । इन शब्दोंसे वाल्मी० सर्ग २२ श्लोक द से १६ तकके भाव श्रा गए कि खरने दूपण्से कहा कि हमारे समरविजयी चौदह हजार राच्चसोंको सव युद्ध सामित्रयोंसे सुसिंजित करके ले श्रास्त्रो । इत्यादि ।

धाए निसिचर निकर वरूया। जन्नु सपच्छ कज्जल गिरि ज्या ॥४॥ नाना वाहन नानाकारा। नानायुधधर धोर अपारा॥५॥ स्पनला आगे करि लीनी। असुभ रूप श्रुति नासा हीनी॥६॥ असगुन अमित होहिं भयकारी। गनिहं न सृत्यु विवस सब कारी॥७॥ गर्जिहं तर्जिहं गगन उड़ाहीं। देखि कटकु भट अति हरवाहीं॥८॥ कोउ कह जिअत धरहु दो भाई। धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई॥९॥

अर्थ--समूह राचसों के भुएड के भुएड दौड़े मानों पच्युत काजल के पर्वतों के भुएड हों ॥४॥ अने क आकार के अने क वाहन (सवारियाँ जैसे रथ, घोड़े, हाथी, ऊँट आदि), अने क प्रकार के अगिएत भयद्भर अस्रशस्त्र धारण किए हैं ॥४॥ अमंगलरूपिणी नाककान कटी हुई अर्थात् नकटी वृची कानी शूपिणखाको उन्होंने आगे कर लिया ॥६॥ अगिएत भय देनेवाले अपशक्त हो रहे हैं, पर वे सबके सब मृत्युके वश हैं, इससे उनको छुद्ध नहीं गिनते ॥७॥ गरजते हैं, दपटते हैं, आकाशमें उड़ते (उछलते) हैं, सेनाको देखकर योधा वहुत ही प्रसन्न होते हैं ॥६॥ कोई कहता है कि दोनों भाइयोंको जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मारडालो, स्त्रीको छुड़ा लो ॥६॥

नोट--१ (क) 'निकर वरुथा' अर्थान् प्रत्येक सेनापित अपना-अपना दल लिए था। ऐसी अनेक टोलियां थीं। (ख) "कज्जलिंगिर" कहा क्योंकि काले हैं और शरीर पर्वताकार विशाल हैं। दूसरे, इससे जनाया कि इनमें कुछ सार नहीं है। ये ऐसे नष्ट हो जायँगे जैसे पवनके ककोरेसे काजलका पहाड़ (जो सार रहित है) छिन्न भिन्न हो जाय। -(करु०)। पुनः, इससे महातमोगुणी जनाया। (ग) 'नानायुध-धर घोर अपारा' इति। यथा 'मुद्गरैः पिहशैः शुलैः मुतीक्षेश्च परश्च है:। खन्ने अके रथस्थेश्च आजपानैः सतीमरैः १८। शक्तिभिः पिह्में रैरितमानेश्च कार्मकैः। गदासिमुसलैर्व के र्र्यहीतैमीं मदर्शनैः ।।१६।। राज्ञमानां मुघोराणां सहसाणि चतुर्दश। निर्यातानि जनस्थानात्सरिचतानुवर्तिनाम् ॥२०।' (बाह्मी० सर्ग २२)। अर्थात् मुख्दर, पिट्टश, तीन्दण शूल, परश्वध, खन्न, चक्र और चमकीले तोमर रथपर रक्खे हुए थे। शक्ति, भयानक परिघ, अनेक धनुप, गदा, तलवार, मुसल और वज्रको जो देखनेमें भयानक थे, लिये हुए थे। ऐसे चौदह हजार राज्ञस जो परम आज्ञाकारी थे जनस्थानसे निकले।

दिष्पणी—१ 'सूपनखा आगे करि लीनी' इति। (क) यह अपशक्तन उन्होंने अपनी ही ओरसे कर लिया और सब प्रारच्यवश हुए। समस्त अपशक्तनों के पहले इसीको नाम लेकर गिनाकर सूचित किया कि समस्त अपशक्तनों से इसका आगे होना अधिक अपशक्तन है। (ख) आगे करने का कारण यह है कि यह शत्रुका पता चलकर बतावे।

२ 'असगुन अमित होहिं भयकारी। गनहिं न''' इति। कालके वश होनेसे वुद्धि विचार नहीं रह जाते, यथा 'काल दंड गिंह काहु न मारा। हरें धर्म वल वुद्धि विचारा। ६.३६।' इसीसे 'गनहिं न'। रावण को भी इसी प्रकार अपशक्तन हुए थे। उससे मिलान की जिए। भटोंका सवारीपरसे गिरना, घोड़े हाथियोंका चिंघाड़ कर पीछे भागना, अखशस्त्रका हाथसे गिरना, इत्यादि अपशक्तन हैं। यथा 'असगुन अमित होहिं तेहि काला। गनै न भुजवल गर्व विसाला। ६.७७.६। अति गर्व गनै न सगुन असगुन स्रविह आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते वाजि गज चिकरत भाजिह साथ ते॥ गोमाय गीध कराल खर रव स्वान वोलिह अति घने। जनु कालदूत उल्क वोलिहं वचन परम भयावने।।'

नोट—२ (क) 'श्रसगुन श्रमित होहिं' कहकर वाल्मी० ३.२३. श्लोक १—१८ में कहे हुए सब श्रम् शक्त जना दिये। जो संत्रेपसे ये हैं—धूसर रंगके मेघोंने लाल जलकी वृष्टि की। रथमें जुते हुए घोड़े समलल भूमिमें सहसा गिर पड़े। सूर्यके चारों श्रोर श्रंगारेके समान गोलाकार परिधि हो गई। रथकी ध्वजापर गीध बैठ गया। भयानक मांसभची पशु पत्ती श्रमंगलसूचक शब्द करने लगे। मेघों द्वारा भयानक रोमहर्षण श्रंधकार छा गया, खूनसे रँगे हुए वसके समान लाल संध्या हो गई। कंक, श्र्गाल, गीय, श्र्गाली ज्वाला निकलने वाले मुखसे सेनाके सामने बोलने लगी। विना पर्वके ही सूर्यश्रहण होने लगा। विना रातके ही तारे दिखाई देने लगे। तालावमें मछलियां श्रोर पद्मी छिप गए श्रोर कमल सूख गए। वृत्तोंके फल फूल नष्ट हो गए। सारिकाएँ 'चीं चीं कू चीं' शब्द करने लगीं। उल्कापात होने लगा। खरके श्रासपासकी भूमि, पर्वत श्रोर वन काँपने लगे, उसकी बाई सुजा फड़कने लगी, उसकी श्रांख श्रांसुश्रोंसे भर जाने लगी। (ख) 'गनहिं न' इति। यह वाल्मी० ३.२३.१६.२६ से स्पष्ट है। खरने उत्पातोंको देखकर हँसते हुए सबसे कहा है कि मैं इनको छुछ नहीं सोचता, जैसे बलवान दुर्वलकी चिंता नहीं करता। मैं क्रोध करके मृत्युको भी मार टूँगा, देवराज इन्द्रको भी मार सकता हूँ, तव उन दो मनुष्योंकी बात ही क्या? यह सुनकर सेना प्रसन्न हुई। इसका कारण बताते हैं कि 'मृत्यु विवस सब भारी'। यथा 'प्रहर्पमुत्त लेमे मृत्युपाशावपाशिता। सर्ग २३ श्लोक २६।' श्रर्थात् वे सब श्रत्यन्त प्रसन्न हुए क्योंकि उत्तप मृत्युकी छाया पड़ चुकी थी।

दिष्पणी—३ 'गर्जीहं तर्जीहं''' इति । अपशक्त होनेसे उत्साह भंग हो जाता है, पर इनका उत्साह भंग न हुआ, वरन् इनका उत्साह वढ़ता ही जाता है। 'गर्जीहं तर्जीहं''' से जनाया कि उत्साहसे पूर्ण हैं। इसका कारण कि व स्वयं बताते हैं कि अपशक्तकी पर्वा नहीं करते क्योंकि 'मृत्यु बिवस सब भारी'। 'अति हरषाहीं' का भाव कि सारी सेनाको हर्ष है, पर जो भट हैं उन्हें 'अति हर्ष' है।

४—'कोड कह जियत घरहु दोड भाई "' इति । भाव कि उनको पूर्ण विश्वास है और वे निश्चय किए हुए हैं कि हम दोनोंको वध करेंगे, इसीसे ऐसा कह रहे हैं कि 'जियत घरहु', 'धिर मारहु' और 'तिय लेहु छड़ाई'। उन्होंने बड़ा भारी अपराध किया है, बधके योग्य हैं, पर शखाखसे तुरत मर जायंगे, कष्ट न होगा, अतएव पकड़ लो, क्लेश भोगवा-भोगवाकर प्राण लेना चाहिए। स्त्री छीन लेनेसे मानसी खेद होगा जिससे आप ही मर जायंगे, यथा 'तव प्रमु नारि विरह बल-हीना। अनुज तासु दुख दुखी मलीना'।

प० प० प० निजीवित पकड़नेमें भाव यह है कि शूर्पण्ला अपने विरूप करनेवालोंके गलेका रक्त पान कर सकेगी, इससे उसका समाधान हो जायगा, वह संतुष्ट हो जायगी। 'धरि मारहु' अर्थात् पकड़ लेनेपर भी उनका वध करना ही चाहिए, नहीं तो पीछे वे न जाने क्या उपद्रव करें।

धूरि पूरि नभगंडल रहा। राम बोलाइ अनुज सन कहा।।१०।। ले जानिकहि जाहु गिरिकंदर। आवा निसिचर कटकु भगंकर।।११।। रहेहु सजग सुनि प्रभु के बानी। चले सहित श्री सर धनु पानी।।१२।। देखि राम रिपु दल चिल आवा। विहसि कठिन कोदंड चढ़ावा।।१३।।

त्र्यं—आकाशमण्डल धूलसे भर गया (तब) श्रीरामजीने भाईको बुलाकर कहा ॥१०॥ जानकीजीको लेकर पर्वतकी कंदरामें चले जात्रो। निशाचरोंकी भयंकर सेना त्रा गई है ॥११॥ सचेत रहना। प्रभुके वचन सुनकर लदमण्जी श्रीजानकीजी सिहत हाथोंमें धनुष बाण लिये हुए चले ॥१२॥ यह देखकर कि शत्रुका दल चलकर आ गया श्रीरामचन्द्रजीने हँसकर कठिन धनुष चढ़ाया ॥१३॥

नोट-१ (क) 'धूरि पूरि नममंडल रहा।''' इति । वाल्मीकीय और अध्यात्मसें उत्पातोंको देख और रात्तसोंके गर्जन तथा भेरी आदिको ध्विन सुनकर लद्दमण्जीसे कंदरामें जानेकी वात कही है। मानसमें आकाशको (रात्तसोंको भारी सेनासे उड़ी हुई) धूलसे पूर्ण देखकर कहा है। (ख) 'वोलाइ' से जनाया कि'

लदमण्जी कुछ दूरीपर वैठे हुए हैं पर इतनी ही दूर हैं कि साधारण स्वरसे युलानेसे सुन सकें। प० प० प० प० प० प्रित्त पृरि पृरि पिरा के दोनों चरणोंमें भी १४-१४ मात्राएँ हैं। धूल देखकर उधरसे राज्ञसोंकी वड़ी सेनाका आगमन निश्चय कर एक ओर तो श्रीरामजीको चिन्ता उत्पन्न हुई कि श्रीजानकीजी भयभीत हो जायँगी, इनको रचाका उपाय करना चाहिए और दूसरी ओर चित्तमें वड़ा आनन्द हो रहा है कि निशाचरों के विनाशकी प्रतिज्ञा सत्य करनेका वड़ा हो सुन्द्र अवसर प्राप्त हो गया। श्रीसोताजीकी चिन्ता से एक चुण श्रीरामजी स्तंभित हो गए — भगत-बछलता हिय हुलसानी । तत्काल ही उसका उपाय मनमें आते ही आनंद तथा वीररससे सात्विक भाव प्रगट हो गए। यथा ' स्न भिरत जिन्हिह न पुलक तन ते जग जीवत जाय। दोहावली ४२३' — ये सब भाव यहाँ केवल एक मात्राकी न्यूनतासे प्रकट होते हैं। यह कविकला कौशल है।

दिप्पणि—१ 'लै जानिक हि जाहु गिरिकंदर' इति । श्रीसीताजीसे घरपर रहने के लिए कहते हुए प्रभुने कहा था कि 'डरपहिं धीर गहन सुधि आये। मृगलीचिन तुम्ह भीरु सुभाये'। अर्थात् तुम स्वाभाविक ही डरपोक हो, आतएव लदमणजीसे कहा कि इन्हें कन्दरामें ले जाओ जिसमें हमारा और निशाचरोंका युद्ध इनको न देख पड़े। (अभी शूर्पण्लाका भयंकर रूप देखकर भयभीत हो ही चुकी हैं और अब तो अनेक विकट राज्ञस आ रहे हैं)।

नोट—२ (क) श्रीसीताजीको लद्मगाजीके साथ भेजनेका कारण यह है कि इनके रहनेसे आपितकी विशेष आशंका है। आपितिकी आशंका होनेपर अपने कल्यागाकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान पुरुषको पहले से ही उसका उपाय कर लेना चाहिए, ऐसा विधान है। यथा "अनागत विधान तु कर्तन्यं ग्रुमिन्छता। आपदा शङ्कमानेन पुरुषेण विपश्चिता। वाल्मी॰ ३।२४।११।" अतएव लद्मगाजीको आज्ञा दी कि श्रीजानकीजीको कंदरामें ले जाओ। यथा "तस्माद्ग्हीत्वा वैदेहीं शरपाणिर्धनुर्धरः। गुहामाश्रय शैलस्य दुर्गी पादपसंकुलाम् ॥ श्लोक १२।" कंदरामें जानेको कहा, क्योंकि वहाँ पर्वत हैं और उनमें छिपनेके लिए ऐसी भी गुफाएँ हैं जहाँ सबका पहुँच सकना बहुत दुर्लभ है। और कोई स्थान वहाँ ऐसा नहीं है। (मा॰ सं॰)।

(ख) 'रहें हु सजग' अर्थात् तुम्हारे रहनेके स्थानका पता कोई न पा सके, श्रीजानकीजीको उन राचसोंका दर्शन न होने पावे, तथा किसीपर विश्वास न करना, क्योंकि राचस बड़े मायावी होते हैं, इत्यादि

सव तरह सावधान रहना । (प० प० प०)।

(ग) लदमण्जीको क्यों भेज दिया ? उत्तर—क्योंकि श्रीसीताजीको कंद्रामें अकेली नहीं छोड़ सकते, न जाने कोई निशाचर वहाँ पहुँच जाय। दूसरे, यहाँ नीति भी काममें लाए हैं। लदमण्जीने नाक कान काटे हैं, इन्हींसे वे लड़ पड़ेंगे श्रीर ये निशाचर उनके हाथसे मरेंगे नहीं। तीसरे उन राचसोंको एवं शूपे- ण्लाको अपना पराक्रम दिखाना है जिसमें वह रावण्से जाकर कहे। (पं०)। चौथे, श्रीरामजी इन सबोंको स्वयं मारना चाहते हैं, यद्यपि लदमण्जी सबको मार सकते हैं। यथा 'त्वं हि शूख बलवान्हन्या एतान्त संशयः। स्वयं निहन्तुमिन्छामि सबीनेव निशाचरान्। वाल्मी० ३।२४।१४।'

टिप्पण्णि—२ (क) "रहेहु सजग सुनि प्रभु के बानी। चलेंंं इति। दो आज्ञाएँ दो गईं। एक तो यह कि जानकीजीको कंदरामें ले जात्रो, दूसरी कि "सजग रहनांं। लदमण्जीने दोनोंका पालन किया। ले जानकिहि जाहुं अतः 'चले सहित श्रीं। 'रहेहु सजग' अतः "सर धनु पानीं'। हाथमें धनुषवाण लेनेसे 'सजगता' दिखा दी। (ख) 'सुनि प्रभु के बानी चलें'— फिर दुबारा कहनेका मौका न दिया, न कुछ उत्तर दिया; क्योंकि 'उत्तर देइ सुनि स्वामि रजाई। सो सेवकु लिख लाज लजाई। २।२६६।' दूसरे प्रभुकी आज्ञा 'श्रपेल' है, यथा 'प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। १।१६।' कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, यथा 'राम रजाइ सीस सबही कें। २।२५४।' लदमण्जी रामस्वभाव जानते हैं, अतः वचन सुनते ही उन्होंने आज्ञाका पालन किया। ['प्रभु शब्दका भाव कि इनकी आज्ञाका पालन ही कर्त्तंच्य है, धर्म है, कुछ भी बोलना, जैसे

कि आप जायँ, में ही इनका नारा आपके प्रतापसे कर दूँगा, अनुचित है। 😂 यहाँ सेवक-धर्मका उपदेश है 'आज्ञा पालनं सेवकानां घर्मः।' (प०प०प०)]

पुरु पुरु पुरु—'चले सहित श्रीः'' इति । 'चले' अर्थात् श्रविलंव शीव्रतासे चले । यहाँ 'श्री' की जगह 'सिय' लिखते तो अनुप्रास अधिक सुन्दर हो जाता पर किवने ऐसा न करके हेतुपूर्वक 'श्री' शब्द दिया। इससे वे जनाते हैं कि यहाँ वक्ता काकमुशुरुडीजी हैं (जैसा पूर्व के 'भ्राता पिता पुत्र उरगारी' से स्पष्ट हैं )।

श्रीर यह कथा भुशुरडीजी वाले कल्पकी है।

दिप्पणी-३ "देखि राम रिपु दल चिल आवा। विहँसि" इति। (क) प्रथम धूलि उड़ती हुई देखकर मालूम हुआ कि निशाचरकटक आ रहा है, यथा 'धूरि पूरि नभमंडल रहा अवा निस्चिर ।'; अव ध्वजा पताका आदि दिखाई दिए। (ख) 'विहँ सिं से उत्साहकी वृद्धि जनाई—(१) उत्साह हुआ, भय नहीं है; क्योंिक जित्रय हैं —'छित्रय तन धिर समर सकाना। कुल कलंकु तेहि पावँर आना। १।२८४।' (२) आने प्रभु कहेंने 'हम छत्री मृगया वन करहीं।१९।६।' विहँसकर जनाया कि मानों वहुत अच्छा शिकार आ गया। पुनः, (३) कठिन कोदडको 'विहँसि चड़ावा' अर्थात् छुछ श्रम नहीं हुआ। पुनः, (४) 'विहँसि' से अन्तः-करणमें छुपा सूचित की और 'कोद्रड' चड़ाकर बाहरसे कठोरता दिखाई, यथा 'चितइ छुपा करि राजिव नयना'। पुनः, (४) विहँसे क्योंकि 'जिमि अहनीपल निकर निहारी। घावहिं सठ खग मांस अहारी।। चाँच भंग दुख तिन्हिं न सुमा। तिमि धाये मनुजाद अयूमा। १।३६। अर्थात् इनकी मूर्वतापर हँसे कि इनकी यही सुक्त रहा है कि सावारण मनुष्य हैं, इनको शीव्र ही हम मारकर खा डालेंगे, यदि प्रभाव जानते तो इस तरह न दौड़े त्राते। पुनः, (६) जो प्रतिज्ञा की उसका विवान अब आ बना, रावणसे युद्धका आज श्रीनिषेश हुआ, क्योंकि खरदूषण रावणकी सीमाके रक्तक हैं। अतः हँसे। पुनः, (७) खर्रा — विहँसे कि हमारे स्वरूपको नहीं जानते, इसीसे लड़ने आए हैं।

स्वामी प्रज्ञानानन्द्जी—'विहँसिकठिन'''' के भाव कि—(क) हास माया है। वहुतसे श्रवसरोंपर जव जव श्रीरामजी विहुँसे हैं तव तव योगमायाका प्रसार अथवा आकर्पण किया गया है। यथा 'वोले विहुँसि चराचर राया । बहुते दिनन्ह कीन्हि मुनि दाया ।१।१२८।६। (नारद-मोह), 'वोले बिहँ सि राम मृदुवानी ।१।४३।' ( सती सोह ), 'भ्रम तें चिकत राम मोहि देखा । विहँसे सो सुनु चरित विसेपा ।७।७६।' ( मुशुरिड-मोह ), 'देखि क्रपाल विकल मोहि विहँसे तव रवुवीर । विहँसत ही मुख वाहर त्रायउँ सुनु मित घीर ।ऽ।≂२।' (भुद्युविड-मोह-नुक्ति) । इससे यह स्पष्ट है कि प्रभुने रिपुपर त्रपनी मायाको प्रेरित किया । वा, (ख) उस दुष्टा कामी व्यभिचारिणी खीका पक् लेकर ये सब व्यर्थ ही मारे जायेंगे यह सोचकर हँसे। अथवा, (ग) इनके स्वयं चढ़ आनेसे अगस्यजीके 'उप आप मुनिवर कर हरहू' और "कीजे सकल मुनिन्ह पर दाया" इस श्राज्ञाका विना प्रयासके पालन होगा । द्राडकारस्य शापमुक्त होगा और मुनिगस् निर्भय हो जायँगे, यह सोचकर हँसे। यह आनन्दस्चक हास है।

छंद — कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जट जूट बाँघत सोह क्यों। मरकत सैल पर लरतं दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यां।। कटि किस निषंग विसाल भुज गहि चाप विसिष सुवारि कै। चितवत मनहुँ मृगराज-प्रभु गजराज-घटा निहारि के।।

शब्दार्थ —कठिन=जो दूसरेसे चढ़ाया न जा सके; जिसे कोई काट न सके । घटा =समूह । अर्थ - कठिन घनुष चड़ाकर सिरंपर जटाओं का जूड़ा वाँघते हुए श्रीरामजी कैसे शोभित हो रहे हैं

ॐ लसत-को० रा०।

जैसे नीलमके पर्वतपर करोड़ों विजलियोंसे दो सर्प लड़ रहे हों। कमरमें तर्कश कसकर अपने लंबे (आजानु) हाथोंसे धनुषको पकड़कर और वाग्रको सुधारकर इस तरहसे प्रभु शत्रुकी ओर देख रहे हैं मानों गजराजों- का समृह देखकर सिंह (उधर) देख रहा हो।

रित्पणी—१ (क) कोदंड चढ़ाकर कंघेपर लटका लिया तब दोनों हाथोंसे जटाएँ बाँधी। जटाएँ बाँध कर कमरमें तर्कश कसकर अपनी विशाल मुजाओंमें घनुप और तीदण वाण सुधारकर लिया और उनकी ओर देख रहे हैं। [प्रथम कोदण्ड चढ़ाकर पीछे जटाओंका वाँधना कहकर श्रीरामजीकी सावधानता दिखाई।

(प, प० प्र०)। जटाएँ बाँधीं जिसमें संप्रामके समय ये नेत्रोंके आगे न आ जायँ।]

(ख) मरकतशैल और श्रीरामजीका श्यामल शरीर, करोड़ों विजलियाँ और सुनहली जटाएँ (तपस्वी महात्माओं की जटाओं का अप्रभाग प्रायः ललाईपन लिए होता है), सप और हाथ परस्रर उपमान और उपमेय हैं। दोनों हाथों से जटाओं को पकड़कर बाँचते हैं, यही मानों दो सपींका विजलियों से लड़ना है। िकसी-िकसी विशेष दशामें वालों से विजलीकी चिनगारियाँ वास्तवमें निकलती भी हैं। परन्तु यहाँ लटों के अप्रभागकी चमकसे ही अभिप्राय है। (गौड़जी)। इस किलयुगमें आज भी जो कोई कुएडिलिनी योगी वन जाता है उसके सिरकी जटाएँ ही नहीं किन्तु सारे शरीर के रोम भी माणिक्यके समान चमकीले हो जाते हैं यह 'चक्षुर्वें सत्यम्' है। ज्ञानेश्वरी गीता अ० ६।२६४। भी देखिए। त्रेतामें सुवर्णके-से लाल और चमकीले होनेमें आश्चर्य क्या १ जो योगी नहीं हैं, ऐसे तपिस्वयोंकी जटाओं के अप्रभाग लाल हो जाते हैं और धूपमें सुवर्णके समान चमकते हैं। (प० प० प०)]। (ग) 'सुधारि के' क्योंकि आज इनका प्रथम-प्रथम काम पड़ेगा, अभी तक रक्खे ही रहे थे।

२ 'चितवत मनहुँ मृगराज''', यथा 'मनहुँ मत्त गजगन निरिष्य सिंहिकसोरिह चोप ।१.२६७।' (श्रीसुतीच्एाजीके 'निस्चिर किर बरूथ मृगराजः ।११.३।' को यहां चिरतार्थ किया । ) भाव यह कि उनके दलनका उत्साह हृदयमें पूर्ण है । वे वहुतसे हैं; अतः गजराजघटा कहा । सिंह अकेला सबको दल डालता है और यहाँ प्रभु अकेले ही सबका नाश करेंगे ।

दोनजी टवर्ग, मूर्यन्य प, घ, इत्यादि परुषाष्ट्रितसूचक शब्दोंका लाना तुलसीदासजीकी पूर्ण-साहित्य-मर्भज्ञता प्रगट करता है।

पु॰ रा॰ कु॰—टवर्गके पाँचों अत्तर संस्कृतकाव्य प्रन्थोंमें भी एक ही ठौर पड़ते नहीं देखनेमें आते; पर श्रीगोस्वामीजीने एक ही चरणमें देखिए 'ट, ठ, ड, ढ, चारोंको घर दिया है। 'कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जटजूट"।'

## सोरठा — त्राइ गए वगमेल धरहु धरहु धावत असुभट । जथा विलोकि अकेल वालरविहि घरत दनुज॥१८॥

श्चर्य—वड़े बड़े थोद्धा यह कहते हुए कि पकड़ो पकड़ो दौड़ते हुए निकट श्चा गए, जैसे (उदय-समयके) वालसूर्यको श्रकेला देखकर दैत्य घेर लेते हैं ॥ १⊏ ॥

टिप्पणी—१ सवारोंकी दौड़को बगमेल कहते हैं। यथा 'हरिष परसपर मिलन हित कछुक चले बगमेल ।१.३ ४।', 'विरह विकल वलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल। सहित विषिन मधुकर खग मदन कीन्ह वगमेल ।३.३७।', 'सूर सँजोइल साजि सुबाजि सुसेल घरे बगमेल चले हैं। क० ६.३३।' तथा यहाँ 'आइ गये बगमेल' [ दीनजीका मत है कि यहाँ बगमेलका अर्थ है 'निकट'। और कामदेवके प्रसंगमें 'मदन कीन्ह बगमेल' में लगाम छोड़कर वेतहाशा दौड़ाते हुए ले जानेका अर्थ है। वगमेलके दोनों अर्थ हैं। जब चढ़ाईके या दौड़नेके साथ आता है तब बाग छोड़नेका अर्थ देता है। ११३०४ भी देखिए ]

२ 'वालरविहि घेरत द्नुज।' इति। 'रविहि घेरत' से जनाया कि मारे तेजके समीप नहीं आ सकते। इसीसे घे दूत भेजेंगे और जैसे रवि द्नुजको जीत लेते हैं वैसे ही प्रभु इनको जीत लेंगे।

नोद-१ हेमाद्रि आदि वन्थोंमें उल्लेख है कि मंदेह नामक दैत्य प्रातःकाल सूर्यको अस्रशस्त्र लिए घेर लेते हैं। प्रातः सन्ध्या करते समय जो अर्ध्य दिया जाता है अर्थात् गायत्री आदि मंत्रोंसे अभिमंत्रित जल जो पूर्व दिशाकी ओर फेंका जाता है, उसका प्रत्येक वूँ द वाण्युष्ठ होकर उन दानवोंको मारता है। ये दैत्य वीस हजार कहे जाते हैं। उसीका यहाँ रूपक है। यहाँ अकेले श्रीरामजी और १४ हजार निशाचर हैं, सवका नाश होगा, रामजीका कुछ न विगड़ेगा। पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि ब्रह्माजीने दस हजार दैत्य उत्पन्न किए और उनको शाप दिया कि तुम नित्य मरो और नित्य जियो। गायत्रीमंत्र जाप करके जो जल देते हैं उससे ये मरते हैं।

पूर्व संस्करण्में ऐसा लिखा गया था। खोज करनेपर हमें विष्णुपुराण श्रंश २ श्र० म में यह कथा मिली। उसमें लिखा है कि परम भयंकर सन्ध्याकाल प्राप्त होनेपर प्रतिदिन मंदेह नामक राज्ञस सुर्ध्यको खानेकी इच्छा करते हैं। ब्रह्माजीका उनको शाप है कि वे प्रतिदिन मरें पर उनका शरीर श्रज्ञय रहे (श्रर्थात् वे फिर दूसरी प्रातः संध्याके पूर्व ही उसी शरीरमें जीवित हो जाया करेंगे। सूर्योदयके समय नित्यप्रति उनका सूर्यसे घोर युद्ध होता है। उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मण्ण लोग ॐकार ब्रह्मसंयुक्त गायत्रीमंत्रसे श्रममंत्रित जल फेंकते हैं जो उन राज्ञसोंको वन्न समान लगता है। उस जल (श्रद्यं) से वे सब राज्ञस जल जाते हैं। इस लिये सन्ध्योपासनका उल्लंबन न करना चाहिए। जो संध्या नहीं करते वे सूर्यका नाश करनेवाले हैं। यथा 'संध्याकाले च संप्राप्त रोद्रे परमदावणे। मन्देहा राज्ञसा घोराः सूर्यमिन्छन्ति खादितुम् ॥ ५०॥ प्रजापतिकृतः शापत्तेषां मैत्रेय रज्ञ्ञसम्। श्रज्ञयत्वं शरीराणां मरणं च दिने दिने ॥ ५१॥ ततः सूर्यस्य तैर्युद्धं भवत्यस्यन्त-दाकणम्। ततो हिजोत्तमास्तोवं संक्षिपत्ति महासुने ॥ ५२॥ व्यानकार्यं नारिणा ॥ ५३॥ तस्मान्नोल्जंथनं कार्यं संध्योपासनकर्मणः। स हन्ति सूर्यं सन्ध्याया नोपास्ति कुवते त्र यः। ५७। (वि० पु० श्रंश २ श्र० =)।

२ प्रज्ञानानंद स्वामीजी लिखते हैं कि ये दानव ब्राह्मण हैं। इससे ब्रह्महत्या पापके विनाशके लिए चतुः समुद्र बलयांकित पृथ्वी-प्रद्तिण, तांत्रिकरीत्या, भावनासे करनी पड़ती है। 'असौ आदित्यः ब्रह्म' ऐसा उचारण करते हुए पानीकी धारा ( अपने चारों तरक ) मंडलाकार गिरायी जाती है। यह है आधिभौतिक अर्थ पर इसमें आध्यात्मिक अर्थ भी है।

• प० प० प० प० १२ - (१) इसमें आध्यात्मिक अर्थ है — सूर्य = आत्मा। इसके दर्शनमें विध्न डालनेवाले दानव हमारी 'मन्द ईहाः' विषय वासनाएँ हैं। यथा 'विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब शूल', होहिं विषय रत मंद मंदतर।', 'कांच किरिच वदले ते लेहीं। कर तें डारि परसमिन देहीं।' गायत्री मंत्रके अनुष्ठानसे, (समयपर यथा विधि) चित्त शुद्ध हो जाता है, दुर्वासनाओं का नाश होता है और आत्मारामर्रावका दर्शन हो जाता है। (२) इस दृष्ठान्तसे यह भी सूचित किया कि जैसे उन दानवांसे सूर्यका कुछ भी विगइता नहीं प्रत्युत उन्हीं का च्यामात्रमें नाश हो जाता है, वैसे ही इधर भी होनेवाला है। पाठकगण भयभीत सचित न हो जायाँ। (३) वालरिवसे भगवान्की कोमलता और छोटी अवस्था ध्वतित की गयी। (४) वालरिवके उद्यके समय उसके मंडलपर दृष्टि डालनेपर परचात् दश दिशाओं में सूर्यका लाल-पीला तेज ही परिपूर्ण देखनेमें आता है वैसी ही इन राचसों को दशा हो जायगी, वे भगवान्के मुखमंडलको, दक्व टकी लगाए देखते ही रह जायँगे और तत्पश्चात् सब दिशाओं में वे रामरूप ही देखते रहेंगे। (४) वालरिवका तेज नेत्रोंको अल्पकाल ही सहा होता है पश्चात् नेत्र उसके मण्डलको देखनेसे अंध-से हो जाते हैं, वैसी ही दुर्दशा सभी राचसोंकी होगी।

दिप्पणी—३ इस प्रसंगमें रसोंके उदाहरण देखिए। (१) 'हिचर रूप' शृ'गार। (२) 'वोली वचन

बहुत मुसुकाई'-हास्य। (३) 'रूप भयंकर प्रगटत भई'—भयानक। (४) 'नाक कान बिनु भइ विकरारा'— वीभत्स। (४) 'खरदूषन पहिं गै बिलपाता'—करुणा। (६) 'धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता'—वीर। (७) 'तेहि पूछा सब कहेसि बुक्ताई'—शान्त। (८) 'सूपनखा आगे करि लीन्ही'—रौद्र। (६) अद्भुत रस आगे दो० २० छंद में 'सायानाथ आति कौतुक' करवो। देखहिं परस्पर राम "' में है।

प्रभु विलोकि सर सकिहं न हारी। थिकत भई रजनीचर धारी।।१॥ सिचव बोलि बोले खरदूषन। यह कोउ नृपबालक नरभूषन।।२॥ नाग असुर सुर नर ग्रुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥३॥ हम भिर जन्म सुनहु सब भाई। देखी निहं श्रसि सुंदरताई॥४॥ जद्यपि भिगनी कीन्दि कुरूपा। बध लायक निहं पुरुष श्रनूपा।।५॥

अर्थ—प्रभुको देखकर वे बाण नहीं चला सकते, निशाचरसेना स्तब्ध हो गई ॥१॥ खरदूषणने मंत्री को बुलाकर कहा—ये कोई मनुष्योंमें भूषणरूप राजकुमार हैं। २। नाग, असुर, सुर, नर और सुनि जितने भी हैं, हमने कितने ही देख डाले, कितनोंको जीत लिया और कितनोंको मार डाला ॥३॥ पर, हे सब भाइयो ! सुनो, हमने तो जन्मभर (जबसे हम पैदा हुए तबसे आज तक) ऐसी सुन्दरता कहीं नहीं देखी ॥४॥ यद्यपि इन्होंने हमारी बहिनको कुरूपा (बदसूरत, नकटी बूची) कर डाला है तथापि ये उपमारहित पुरुष वध किए जाने योग्य नहीं हैं॥४॥

टिप्पण्णी—२ 'प्रभु बिलोकि सर सकिं न डारी। थिकत भई ''' इति। (क) प्रभुका माधुर्थ्य ऐसा ही है, रूपको देखा नहीं कि मन उसीमें डूब गया, मोहिनी पड़ गई। यथा (१) 'रामिह चितइ रहे थिक लोचन। रूप अपार मार मद मोचन।। १.२६६।', (२) 'जिन्ह बीथिन्ह बिहरें सब भाई। थिकत होहिं सब लोग लुगाई।। १.२०४।', (३) 'थिके नयन रघुपित छिब देखे। पलकिन्हिं परिहरीं निमेषें॥ १.२३२।', (४) 'थिके नारि नर प्रम पियासे। मनहुँ मृगीमृग देखि दियासे॥२.११६।' तथा यहाँ (४) 'थिकत भई रजनीचरधारी'। कि आपको देखकर मार्गको तीच्ण नागिनें और बिच्छियाँ विष छोड़ देती हैं, यथा 'जिन्हिंह निरिष्य मग साँपिनि बीछी। तजिंह बिषम बिषु तामस तीछी। २.२६२।', तब इन राचसोंपर कुछ देर उसका प्रभाव पड़ा तो आश्चर्य ही क्या श्रातः 'सर सकिं न डारी'। दूसरे, वे प्रभुका तेज देख ठिठक रहे। यथा 'कोउ कहें तेज प्रताप पु'ज चितए निहं जात भियारे।' (गी० १.६६)। तीसरे, रूपने मोहित कर लिया, यथा 'रूप दीपिका निहारि मृग-मृगी नर नारि बिथके बिलोचन निमेषें बिसराइ के। गी० १.६२।'; अता 'सर सकिं न डारी' और ''सचिव बोलि''''। (ख) 'घारि' = मारने लूटनेवाली सेना। ऐसी सेना भी छिब देखकर थिकत हो गई।

प० प० प० प० प०—वस्तुसत्ताका प्रभाव दुष्ट राज्ञसोंपर भी पड़ता है, यह यहाँ दिखाया गया है। यदि श्रीरामजीने "बिहँस" कर अपनी मायाका प्रसार इनपर न किया होता तो कदाचित् ये लड़नेका साहस भी न करते। 'राम कीन्ह चाहिंह सोइ होई। करें अन्यथा अस निहं कोई।'यह सिद्धान्त अपेल है। 'सती-मोह, नारदमोह, खरदूषणवध, रावण-मोह, गरुड़-मोह, कैकेयि कुटिल-करणी' इत्यादि रामायणकी संपूर्ण घटनाएँ केवल इस एक सूत्रपर ही अधिष्ठित हैं। "उन्होंने अज उठाइ पन" किया है कि 'निसिचरहीन करों मिह' यही उनकी इच्छा है। अतएव उसीके अनुसार उनकी माया सबको नचाती है और रावणवध तक नचायेगी।

टिप्पणी—२ 'सचिव बोलि बोले खरदूषन…' इति । यह कार्य्य भारो समभ पड़ा; अतः मंत्रीको ही चुलाकर भेजा कि यह काम औरसे न हो सकेगा, मंत्री जाकर ठीक समभा देगा । पुनः, राजा समभ कर प्रतिष्ठापूर्वक मंत्रीको भेजा, यथा 'यह कोड नृप बालक नर भूषन ।' शूप्णखासे सुना भी है कि राजकुमार

हैं, क्योंकि लद्मण्जीने उसे वताया था कि 'प्रमु समरथ कोसलपुर राजा।', नाम नहीं सुना है, इससे नाम न कहा, केवल 'नृपवालक' कहा।

३ (क) "नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे" सुंदरताई" इति। सुन्दरताके विषयमें जनकपुर-वासियोंका भी यही अनुभव है, यथा 'सुर नर असुर नाग मुनि माहीं। सोभा असि कहुँ सुनियति नाहीं।।१ २२०।' जिसीने यह शोभा देखी वह सुग्ध हो गया। यथा 'वालकवृंद देखि अति शोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा। १.२१६।', 'देखि भानुकुलभूषनिह विसरा सिखन्ह अपान।।१.२३३।', 'पंचवटी सो गइ एक वारा। देखि विकल भइ जुगल कुमारा।।३.१६।', "खगमृग मगन देखि छिन होहीं। लिए चोरि चित राम वटोही।।२.१२३।", "देखन कहुँ प्रमु करुनाकंदा। प्रगट भये सब जलचरवृंदा।। तिन्हकी ओट न देखिअ वारी। मगन भए हरि-रूप निहारी।।६.४।'', वैसे ही यहाँ राज्स मोहित हो गए हैं। (ख) 'देखे, जिते हते' अर्थात् नाग और असुरको देखा, देवताओंको जीता और नरों एवं मुनियोंको मारा और खाया। पर इनमेंसे कहीं भी ऐसा सोंदर्य न देखा।

४ "जद्यपि भिगनी कीन्हि कुरूपा। वध "" इति। (क) बहिनकी नाक कान काट ली, वह कुरूपा हो गई इस अपराधसे वे वध योग्य हुए, यथा "कीन्ह मोहवस द्रोह जद्यपि तेहि कर वध उचित", पर ये अनूप (अनुपम पुरुष) हैं, इससे वध करना उचित नहीं। (ख) "पुरुष अनूपा", यथा "विष्नु चारिभुज विधि मुख चारी। विकट वेष मुख पंच पुरारी।। अपर देउ अस कोड न आही। यह अबि सखी पटतरिय जाही। १,२२०।", 'मन भावहिं मुख वरनि न जाहीं। उपमा कहुँ त्रिभुवन कोड नाहीं। १,३११।" (यह अनुभव जनकपुरवासिनियोंका है)।

दीनजी—१ अत्यन्त शोभापर इतना मुग्ध हो गए कि वहिनका अपमान करनेपर भी नष्ट करनेकी इच्छा नहीं रह जाती। (इसीसे) 'सोभासिंधु खरारी' इत्यादिमें 'खरारी' शब्दका प्रयोग किया है। स्मरण् रहे कि किवने कुछ शब्द मुकर्रर कर लिए हैं, जैसे कि 'सोभासिंधु खरारी' में। अत्यन्त मुन्दरता प्रकट करनेके लिए 'खरारी' शब्द लाते हैं, इसका प्रमाण यह प्रसंग है। इसी तरह जहाँ कथाका कोई प्रसंग मोड़ते हैं अर्थात् कुछ कहकर कुछ और कहना चाहते हैं वहाँ 'संध्या' शब्दका प्रयोग करते हैं। जैसे, पहले अभिपेकका सामान फिर ''साँम समय सानंद नृप।'' अर्थात् इससे जनाया कि यहाँसे प्रसंग डल्टा ही होगा। इसी तरह 'संध्या भई फिरी दोड अनी' में रसपरिवर्तन सूचित करनेको दो विपरीत भावोंके जोड़में 'संध्या' शब्दका प्रयोग किया है। 'देखी निहं असि सुंदरताई'—शतु तो सदा निंदा ही करता है, कभी शत्रुकी प्रशंसा नहीं करता। यहाँ शत्रुके मुखसे यह एकवाल होना उनके सौंदर्यका परिपूर्णराशि होना प्रमाणित करता है।

२ शास्त्रकी मर्यादा है कि जितने पदार्थ अद्भुत और स्वयं परिपूर्ण होते हैं वे ईश्वरकी विभूति समभे जाते हैं — (यहाँ सौंदर्य पदार्थ परिपूर्ण है ) और उनका विनाश करना पाप समभा जाता है। इसी विचारसे

खरदूषणने कहा कि 'वध लायक नहिं पुरुष अनूपा।'

प० प० प० प० कोमल बालकोंपर आघात करनेमें खर-दूषण जैसे उन्मत्त, घोर, क्र्रकर्माओं के भी 'वहिंह न हाथ' ऐसी स्थिति सहज ही होती है। यह मानवी अन्तः करणका सहज स्वभाव पाया जाता है। १६ (६) से यह स्पष्ट हो जाता है कि भिग्निका अपमान सहन करनेको खरदूषणादि तैयार हैं तथापि 'नारी-लोभ', काम प्रताप वड़ाई-प्रभुता, कितनी प्रवल है। 'सीताजी प्राप्त हो जायँ' इस लोभसे वे निरपराधी चौदह सहस्र श्रुवीरोंका पशुके समान समरयज्ञमें विल देनेको सहज ही तैयार हो जाते हैं। रावणको भी यही दशा है।

देहु \* तुरत निज नारि दुराई। जीश्रत भवन जाहु द्वौ भाई॥६॥

<sup>ि &#</sup>x27;देहि'—(क०)। वंदनपाठकजीकी प्रतिमें 'देहु' के 'हु' पर हरताल लगाकर 'देहिं' वनाया है; पर पं० रा० गु० द्वि की छपी गुटकामें 'देहुं' है।

## मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु । तासु वचन सुनि आतुर आवहु ॥७॥

अर्थ-'छिपाई हुई अपनी स्त्री हमको तुरत दे दो और जीतेजो दोनों भाई घर लीट जाओ।' मेरा

यह कथन तुम उनसे जाकर सुनावो और उनका वचन (उत्तर) सुनकर तुम शीघ्र आ जाओ।।६.७॥

टिप्पणी—१ 'देहु तुरत निज नारि दुराई''' इति । शूपण्छाने यह बात बताई है, दूसरेसे नहीं
माल्म हुई—'तेहि पूछा सब कहेसि बुमाई'। "दुराई' अर्थात् जिसे हमारे डरसे तुमने छिपा दिया है, देनेका
सन नहीं है, अतः कहा कि 'देहु' दे दो। पूर्व कहा कि वधलायक नहीं हैं, अब कहते हैं कि दोनों भाई जीवित घर लौट जाश्रो श्रथात स्त्री ही लेकर हम तुम्हें छोड़ देते हैं। स्त्री ले लेनेसे वधका दंड हो गया, यथा 'संमावित कह अपजस लाहू। मरन कोटि सम दारन दाहू॥', 'सम्मावितस्य चाकीर्तिमरणाद्तिरिच्यते' (गीता) [ पुनः भाव कि स्त्रीका अपराध किया है, अतः उसके दंडमें स्त्री ले लेंगे, तुमको छोड़ देते हैं। (खर्रा)। पुनः, बाबा हरिदासजीका मत है कि खरदूषणने मनमें विचार किया कि इनको सार डालें तो यह कड़ी सजान होगी श्रीर काम इन्होंने किया है भारी दंडका। इन्होंने हमारी वहिनके नाक कान काटे हैं, उसके श्रनुकूल ही सजा देनी चाहिए। यही सोचकर उन्होंने कहा कि 'देहु तुरत निज नारि दुराई'। इससे इनकी भी नाक संसारमें कटेगी, लोकमें इनकी निंदा होगी। अपनी निंदा सुनकर कान वहिरे कर लेंगे; यह मानों कान रहित होना है। 'देहु तुरत' में यह भी भाव है कि स्त्री देकर तुरत चले जायँ जिससे हमारी निंदा न हो कि एक नर बालक पर चौदह सहस्र शूरवीर निशाचर चढ़ आए। पुनः 'दुराई' और 'जाहु' का भाव कि चुराके चुपचाप घर चले जात्रो, नहीं तो हमारे कोई निशाचर शत्रु जानकर भन्त्या न कर लें। हम तो छोड़े देते हैं। (शिला) ]

राम सन जाई। सुनत राम बोले मुसुकाई ॥ ८॥ हम छत्री मुगया वन करहीं । तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं ॥ ९ ॥ रिपु वलवंत देखि नहिं डरहीं। एक बार कालहु सन लरहीं।।१०।। जद्यपि मनुज दनु नकुल घालक । मुनिपालक खलसालक बालक ॥११॥

श्रर्थे - दूतोंने रामचन्द्रजीसे जाकर कहा। सुनते ही श्रीरामजी मुस्कुराकर बोले ॥८॥ हम चत्रिय हैं, वनमें शिकार करते हैं, तुम्हारे सरीखे दुष्टरूप मृगों (पशुत्रों) को हूँ इते फिरते हैं ।। १। शत्रुको बलवान् देखकर हम नहीं डरते। एक बार काल (यदि वह लड़ने आवे तो उस) से भी लड़ें।। १०।। यद्यपि हम मनुष्य हैं पर दैत्यकुलके नाशक, मुनियोंके पालक (पालन-पोषणकर्त्ता, रत्तक) और दुष्टोंके शालक (पीड़ा व दुःख देनेवाले, छेदन करनेवाले ) बालक हैं ।। ११ ।।

नोट- ? (क) 'दूतन्ह कहा' इति । यहाँ दूतोंका जाना कहा और पूर्व कहा है कि खरदूषणने मंत्रियों को बुलाकर उनसे कहा कि हमारा संदेसा उनसे कही। इससे जान पड़ता है कि खरने मंत्रीसे कहा और मंत्रीने दूतोंको भेजा। (खर्रा)। श्रथवा, मंत्रियोंने दूतोंको भेजा हो वा कई मंत्री स्वयं ही गए हों। एक से श्रिधिक गए, इसीसे 'दूतन्ह' पद दिया। दूतत्वके काममें गए, श्रितः उन्हींको श्रव दूत कहा (वंदनपाठकजी)। (ख) 'राम सन जाई', 'सुनत राम' इति। 'राम' शब्द देकर जनाया कि उन्होंने संदेखा कहनेपर भी 'राम' को प्रसन्न ही देखा, किंचित् भी भयका चिह्न न पाया।

टिप्पणी-१ (क) 'सुनत राम बोले' से जनाया कि दूतोंने आकर यह भी कहा कि हमको आज्ञा है कि शीघ लौटकर आओ, अतः तुरत उत्तर दो। इसीसे तुरत उत्तर दिया। (ख) 'मुसुकाई' का भाव कि तुम सीताको माँगते हो, हम उन्हें इसी कार्य्यके लिए हो तो संग लाए हैं, क्योंकि तुमको निर्मूल करना है। श्रथवा, मुस्कुराए कि वातें करके हमें डराना चाहते हो सो हम डरनेवाले नहीं। यही आगे कहते हैं-'रिपु वलवंत देखि नहिं डरहीं'। अथवा, हमको ऐसा निर्वल और अप्रतिष्ठित समभ लिया है कि हम स्वी देकर चले जायँगे। छोटा आदमी भी इज्जत लेनेसे मर जाता है और हम तो चत्रिय हैं, उसपर भी आप ऐसे बलवान शत्र सम्मुख आ उपस्थित हुए हैं तो भी हम न लड़ें, यह कैसे संभव है ? यथा 'छित्रिय तनु धरि समर सकाना। कुल कलंकु तेहि पाँवर आना ।१।२०४।' तुम्हारी क्या, हम तो काल भी आ जाय तो उससे भी वरावर लड़ेंगे, हटेंगे नहीं। यथा 'देव दनुज भूपित भट नाना। सम वल अधिक होड वलवाना॥ जो रन हमहिं पचारे कोऊ। लरहिं सुखेन कालु किन होऊ। १।२८४। अथवा, हँसकर जनाया कि अभी हमें बालक सममते हो, आगे प्राणोंके लाले पड़ेंगे तव पराक्रम जान पड़ेगा। यहाँ हँसना निरादरसूचक है। अथवा [ मुस्कानमें भाव यह है कि ये सब डर गए हैं, ऐसा न हो कि युद्ध न करें, श्रतः इनके चात्र-तेजको उत्ते-जित करना आवश्यक है इसीसे चिढ़ानेके लिए बोले। ( प० प० प०) ]

| दूतोंने क्या कहा ? |      | क्या उत्तर सिला                 |
|--------------------|------|---------------------------------|
| खरदूषग्रका वल कहा  | Ś    | हम छत्री मृगया वन करहीं ''लरहीं |
| श्राप नरभूपण हैं   | २    | जद्यपि मनुज द्नुजकुल घालक       |
| यह कोउ नृपवालक     | ३    | हम मुनिपालक खलसालक वालक हैं     |
| 2                  | *3 5 | (भी न मेन नन पर किरि नाम" व     |

'जद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा' 'दोड भाई' ४ 🐪 'जौ न होइ बल घर फिरि जाहू'' कदराई। ३ (क) 'तुम्ह से खल' अर्थात् जो परस्रीकी खोजमें रहते हैं जैसे तुम और रावण, विभीषण नहीं। [ जपर छन्दमें 'सगराज' शब्द प्रभुके लिये आया है। उसीके अनुसार यहां राचसोंको 'सृग' कहा। भाव कि तुम सव मृगगण हो त्र्रीर हम मृगराज हैं। 'मृग खोजत फिरहीं' से यह भी जनाया कि तुम्हारे सरीखे दुष्टों को मारना हमारा खेल ही है। यथा 'वन मृगया नित खेलहिं जाई ।१।२०४।' (प०प०प्र०)। 'खोजत फिरहीं' का भाव कि हमें तो हूँ इना पड़ता है और तुम तो विना परिश्रम आ मिले तव तुमको कैसे छोड़ेंगे। (वै०)] (ख) 'मुनि पालक खलसालक', यथा 'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनर्थाय संभवािम युगेयुगे। इति गीतायाम् ।

नोट-२ काष्टिजिह्नास्वामीजी 'द्नुजकुलवालक' को खरदूपग्रका सम्बोधन मानते हैं अर्थात् 'हे दनुज-कुलके नाशक !' और कहते हैं कि इससे जनाते हैं कि हमसे बैर करके माल्यवान आदि दनुजकुल भरका नाश कराना चाहते हो। वैजनाथजी अर्थ करते हैं कि 'वालक परिवारसहित दुष्टोंके नाशकर्ता हैं।'

जों न होइ बल घर फिरि जाहू। समर बिग्रुख में हतों न काहू ॥१२॥ रन चढ़ि करिश्र कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कदराई ॥१३॥ दूतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ । सुनि खरदूषन उर अति दहेऊ ॥१४॥

अर्थ-यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, लड़ाईमें पीठ दिए हुए, मुँह फेरे हुएको मैं कभी नहीं मारता ॥ १२ ॥ लड़ाईमें चढ़ाई करके कपट, चतुरता और शत्रु पर कृपा करना महान् डरपोकपन है ॥१३॥

दूतोंने तुरंत जाकर सब कहा। सुनकर खरदूषणका हृदय श्रत्यन्त जल उठा।। १४॥ विष्पणी—१ 'जीं न होइ बल ''' यह खरदूषणके 'जीश्रत भवन जाहु दोड भाई' इन वचनोंका उत्तर है। 'काहू' अर्थात् 'मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं वालं स्त्रियं जडम्। प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित्। भा० १।७।३६। अर्थात् मतवाला, सनकी या मङ्गी और पागल, सोया हुआ, वजा, स्नी, मूर्वे, शरणागत, रथहीन डरा हुआ ऐसे शत्रुको धर्मावत् नहीं मारते । पुनश्च यथा 'नायुषव्यसनप्राप्तं नार्ते नातिपरिक्तम् । न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् । इति मनुस्मृतौ ।७.६३।' अर्थान् शस्त्रहीन, आर्त्ता, अत्यन्त घायल, डरे हुए पर धर्मज्ञ पुरुष हाथ नहीं चलाते ।

२ 'रन चढ़ि करिश्र कपट चतुराई' अर्थात् हमारे प्राण बचानेके बहाने अपने प्राण बचाते हो, अपने प्राग्ति लाले पड़े हैं इसीसे हमपर द्या जना रहे हो। यह 'कपट चातुरी' है। (ख) 'परम कदराई' का भाव कि चढ़ाई करके कपटचातुरी करना कायरपन है और शत्रपर कृपा करना तो परम कादरता है। ['रिपुपर क्रपा परम कर्राई' इति । यह श्रीमुखवाक्य भी गिरह वाँवने योग्य है। लोग इसे उन्ति कहते हैं, परन्तु यह उनकी भूल है। इसी क्रपाके कारण भारत के सम्राद् पृथ्वीराज झः वार गोरीको हराकर उसे झोड़ते गए और सातवीं वार जब पृथ्वीराज हारे तो गोरीने उनपर क्रपा न की और पृथ्वीराजके साथ हिन्दू साम्राज्यका मृत्ये अस्त हो गया। (राय व० लाला सीतारामजी)। इन शब्दोंसे उन्हें कायर स्वित किया। भाव यह कि वीरवाना धरकर आए हो और लड़ने में शंकित होते हो, यह कायरपन है। (प०प०प०)]

३ 'दृतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ "' इति । (क) आजा यी कि 'ताष्ठ वचन सुनि आतुर आवहु'। अतः 'जाइ तुरत ...' कहा। (ख) 'उर अति दहेऊ' अर्थान् जलानुना तो पूर्वसे ही था जब भिगनीकी दशा देखी थी, अब कपदी, कादर बनाये गए, इस में अब अरुप्तन दाह हुआ। दाह हुआ था, इसीका प्रभाव था कि 'कोड कह जियत बरों दोड भाई', "आइ गये बगमेल बरहु बरहु बावहु सुमद' इत्यादि। "अतिदाह" का प्रभाग, यथा "उर दहेड कहेड कि बरहु वाए विकट मट रजनीचरा। ...'। तात्यर्थ कि निर्वल जानकर घर पकड़नेकी इच्छा की थी, क्योंकि आगे लिखते हैं कि 'जानि सबल आराति'। [ पुनः शाव कि हमने तो द्या दिखाई थी कि स्त्रीको देदो और चले जाओ, हम प्राण न लेंगे, और वह इसको उस्टा ही समन कर हमें काथर बनाता है, अतः अस्यन्त जल उठा। (प्र०)]

प० प० प० प०—इस उन्नहरत्मके कारत्म ये हैं—(१) विना प्रात्में पर खेते ही श्रीसीताजीको प्राप्तिका मनोर्य जो हृद्यमें था वह घृत्में मिल गया। (२) नृपवालकोंके मुखसे त्रेलोक्यविजयी वीरोंका अपमान और शत्रके अपमान्तकारक वचन अपने ही सचिवोंके मुखसे सारी राज्ञस सेनाके सम्मुख सुननेका असह अपूर्व प्रसंग। अत्यन्त असह दाह होनसे सौन्द्रये देखकर जो द्यादेता आई थी वह भाग गई और स्वभाव प्रवल हो गया—'स्वभावो दुरतिकमः।'

नोट - दूत भेजनेका प्रसंग वाल्मीकीय और अन्यासमें नहीं है। (हरिगीतिका)

छंद-- उर दहेर कहेर कि धरहे घाएक विकट भर रजनीचरा।
सर चाप तोपर सक्ति खुल ऋपान परिव परसु घरा॥
प्रभु कीन्हि धनुप दकोर प्रथम कटोर घोर भयावहां॥
भए दिवर व्याकुल जातुधान न ज्ञान तहि अवसर रहा॥

शक्तार्थं—तोमर = भालेकी तरहका एक शकारका अस्त्र । इसमें लकड़िके इंडेमें आगेकी और लोहेका वहा फल लगा गहता था । = शर्पला, शापला । परशु = एक अस्त्र जिसमें एक इंडेके सिरेपर एक अर्द्धचन्द्राकार लोहेका फल लगा रहता है । = एक शकारकी कुल्हाड़ी जो पहले लड़ाईमें काम आती थी, फरसा, भलुवा । 'परिय'=गँड़ासा, लोहांगी । "शक्ति" = एक शकारका श्राचीनकालका अस्त्र है । यह एक शकारकी वर्छी है जो भालेसे छोटी पर उसी आकारकी होती है और फेंककर चलाई जाती है । "श्लूल" = प्राचीन कालका एक अस्त्र है जो श्रायः वरछेके आकारका होता है । = पहिश्च (शस्त्र या खाँड़ा। इसकी तीन मार्प थीं — उत्तम ४ हाथ, मध्यम ३॥ हाथ और अधम ३ हाथ लंबा होता था । मुठियाके अपूर चलानेवालेकी कलाईके बचावके लिए एक जाली बनी होती थी । दोनों और यार होती थी और नोक अत्यन्त तीक्ण होती थी । आजकल जिसे पटा कहते हैं वह केवल लंबाईमें छोटा होता है )— (प्र०)। "टंकोर" (टंकार) = वह शहद जो धनुपकी कसी हुई डोरीपर वाण रखकर खींचनसे होता है = धनुपकी कसी हुई प्रत्यंचा खींच वा तानकर छोड़नेका शहद । 'भयावह' = भयंकर, हराबना ।

अर्थ-हृद्य जल उठा तव उन्होंने कहा कि पकड़ लो। (यह सुनकर) निशाचरोंके विकट योद्धा वाए,

<sup>🕸</sup> धावहु--को० रा०। घाए--१७२१, १७६२, १७०४। † भयामहा-को० रा०।

धनुष, तोमर, शक्ति (साँग), शूल, कृपाण (द्विधार खड्ग), परिघ और फरसा घारण किए हुए दौड़ पड़े । प्रभुने पहले धनुषका टंकार किया जो वड़ा कठोर और घोर भयंकर था। निशाचर टंकारसे वहिरे और व्याकुल हो गए, उस समय उनको कुछ होश-हवास न रह गया।

नोट—'धरहु धाए…' इति । यद्यपि हृदयमें अत्यंत दाह हुआ तो भी मारनेको न कहा । केवल 'धरहु' पकड़ लो यही कहा । क्योंकि उनका सौंदर्य अनुपम है, नरभूषण हैं, यह वात अव भी उनके हृदयमें है। (प्र॰)

दिप्पण्णि—१ (क) 'प्रभु कीन्हि धनुष टकोर''' इति । कुंभकर्ण्युद्धके समय भी श्रीरामजीने टंकार किया है जिससे शत्रु-सेना विहरी हो गई, यथा 'प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टॅकोरा । रिपुदल विधर भयड सुनि सोरा ॥६.६७।' जिन्होंने स्वप्नमें भी रणमें पीठ न दी थी वे भी मुड़ चले, टंकार सुनकर व्याकुल हो गए। (ख) टंकार कठोर है, अतः निशाचर विहरे हो गए। कठोर कानोंके लिये है और घोर भयकर्ता मनके लिए है, अतः 'भये व्याकुल'। (ग) 'न ज्ञान तेहि अवसर रहा' अर्थात् कुछ देर बाद होश आया जव टंकारका शव्द जो कानोंमें गूँज रहा था, जाता रहा, यथा 'सुर असुर मुनि कर कान दीन्हें सकल विकल विचारहीं। कोदंड खंडेड राम तुलसी जयित वचन उचारहीं। १.२६१।'

पं० रा० व० रा०—'प्रभु कीन्ह धनुष टँकोर प्रथम' इति । यहाँ "प्रथम" का भाव यह भी है कि निशि-चरोंसे युद्धमें प्रभुने च्याज ही प्रथम-प्रथम टंकार शब्द किया है । पूर्व मारीच सुवाहुके युद्धमें टंकारकी च्याव-स्यकता न पड़ी थी । [ वाल्मी० ३.२५ में भी टंकार करना कहा है, यथा "स खरस्याज्ञया स्तस्तुरगान्समचोदयत्। यत्र रामो महाबाहुरेको धुन्वन्चनुः स्थितः ॥३॥" च्यार्थात् जिधर श्रीरामजी अकेले धनुषका टंकार कर रहे थे उस दिशामें सारथीने खरकी च्याज्ञासे घोड़ोंको हाँका । ]

> दोहा—सावधान होइ धाए जानि सबल आराति। लागे वरषन राम पर अस्त्र सस्त्र वहु भाँति॥ तिन्ह के आयुध तिलं सम करि काटे रघुवीर। तानि सरासन अवन लगि पुनि छाँड़े निज तीर।।१९॥

शब्दार्थं -- 'आराति'=शत्रु, यथा 'पुनि उठि भपटिह सुर आराती। टरइ न कीस चरन एहि भाँती। ६.३३।', 'सुधि निह तब सिर पर आराती। ३.२१।' 'अस्त्र शस्त्र' — अस्त्र वह हथियार है जो दूरसे शत्रु पर फेंके या चलाये जाते हैं जैसे वाण, शिक्त, गोला इत्यादि और शस्त्र वह हैं जो फेंककर नहीं वरन् पाससे जिनसे आधात किया जाता है, जैसे खड्ग तलवार आदि।

श्चर्य—शत्रुको वली जानकर उन्होंने सावधान होकर धावा किया। वहुत तरहसे अस्त्र शस्त्र श्रीराम-जीपर वरसने लगे। श्रीरयुवीरने उनके हथियार काटकर तिलके समान दुकड़े दुकड़े कर डाले। फिर धनुष-को कानपर्य्यन्त खींचकर अपने तीर चलाए।।।।

दिप्पणी---१ 'सावधान होइ धाए जानि ।' इति । पहले असावधानीसे धावा कर वैठे थे, यह जान-कर कि निर्वल हैं। जव टंकारमात्रका यह प्रभाव देखा तब सावधान होकर चढ़ाई की। [ पुनः, 'सावधान होइ' में यह भी भाव है कि टंकारसे सब राज्ञस मूर्जित हो गए थे। अब सावधान होनेपर फिर धाए। यहाँ श्रीरामजीको श्रोरसे धर्मयुद्ध दिखाया कि राज्ञसोंके असावधान होनेपर इन्होंने उनपर वाण नहीं छोड़े ]

२ "लागे वरषन रामपर अस्त्र सस्त्र"।' इति । ऐसा ही वाल्मीकीयमें भी कहा है, यथा 'ते रामे शर-वर्षाणि व्यस्जन रक्तसं गणाः ॥१०॥ शैलेन्द्रमिव घाराभिर्वर्षमाणा महाघनाः।' (स० २५)। अर्थात् श्रीरामजीको मारने की इच्छासे उन राक्तसोंने उनपर वाणोंकी वृष्टि की मानों महामेघ पर्वतेन्द्रपर धारा वरसा रहे हों। वर्षासे पहाड़का नाश नहीं होता वैसे ही वे प्रमुका कुछ न कर सके।

### (तोमर†)

छंद—तव चले बान कराल, फुंकरत जनु बहु व्याल।
कोषेड समर श्रीराम, चले विसिख निसित निकाम ॥१॥
श्रवलोकि खरतर तीर, ग्रुरि चले निसिचर बीर।
भए क्रुद्ध तीनिड भाइ, जो भागि रन ते जाइ॥२॥
तेहि वधव हम निज पानि, फिरे मरन मन महुँ ठानि।
श्रायुध श्रनेक प्रकार, सनग्रुख ते करहिं प्रहार॥३॥

शब्दार्थ—'निसित' (निशित) = तेज, तीक्षा, सानपर चढ़े हुए। 'निकास' = ऋत्यन्त, बहुत; यथा ''निकाम श्याम सुन्दरं'। फुंकरत=फूँ-फूँ शब्द करते जैसे सर्प बैल आदिके मुँहसे वा नथुनेसे बलपूर्वक वायु निकलनेपर शब्द होता है। बाणका अत्रभाग सुवर्णमयी सर्पकी जिह्वासम लपलपाता दिखता होगा।

श्रथं—तब भयंकर बाण चले मानों बहुतसे सर्प फुंकारते हुए जा रहे हैं। श्रीरामचन्द्रजीने संप्राममें कोप किया। श्रत्यन्त तीव्ण पैने बाण चलने लगे।।१।। बाणोंको बहुत ही तीव्ण देखकर बीर निशाचर मुड़ चले। तीनों भाई (खर, दृषण और त्रिशिरा) बड़े कुद्ध हुए (श्रीर बोले—) जो रणसे भाग जायगा, उसे हम श्रपने हाथों बध करेंगे। तब वे मनमें मरना निश्चय करके लौट पड़े और सामने आकर अनेक प्रकारके श्रुख-शख चलाने लगे।।२-३।।

दिप्पणी-१ 'तब चले वान कराल फुंकरत जनु बहु ज्याल' इति । (क) राचसोंका श्रस्त्रशस्त्र वरसाना कहा था और प्रभुके बाणोंको फुंकारते हुए सर्पकी उपमा दी। इस भेदसे जनाया कि वर्षासे पर्वतका नाश नहीं होता और सर्पसे मनुष्योंका मरण हो जाता है, वैसे ही उनके आयुध निष्फल हुए और प्रमुके आयुध उनका प्राण ही ले लेंगे। सर्पके दृष्टान्तसे उनका नाश जनाया। यथा 'राम बान अहिगन सरिस निकर निसाचर भेक। जब लिग प्रसत न''''। 'फ़ुंकरत' से सकीध और विषेले होना जनाया। (ख) 'तब चले बान' श्रोर 'चले बिसिख निसित' में बाणोंका चलाना भर कहा, तीरका लगना न कहा । इससे जनाया कि इन्हें देखते ही बीर मुड़ चले, पीठ फेरनेपर बाणोंने उनका पीछा न किया, क्योंकि प्रभु रणसे विमुखको नहीं मारते । प्रभुके वचन यहाँ चरितार्थ हुए, जो उन्होंने कहे थे कि 'समर विमुख मैं हतीं न काहू ।' [नोट-समरमें कोपकी शोभा है, अतः 'श्रीराम' कहा । वा, श्रीरामजीकी विजय-श्री इस समरमें होगी, यह जनाया । वा, श्रीके संबंध से कोप हुआ। नहीं तो आप तो राम हैं, आपको कोप कहाँ ? (वंदन-पाठकजी)। 'सिसुपन ते पितु मातु बंधु गुर सेवक सिचव सखाऊ । कहत राम बिधु बदन रिसौंहैं सपनेहु लखेउ न काऊ' (विनय), यह उनका शील स्वभाव है पर यहाँ नरनाट्य है, 'जस काछिय तस चाहिस्र नाचा' और कोप रणकी शोभा है, अतः कोपे । वारुमीकिजीने भी यहाँ कोप करना लिखा है । यथा 'क्रोबमाहारयत्तीव्रं वधार्थं सर्वरत्तसाम् । दुष्पें ह्यश्चामवत्कुदो युगान्ताग्निरिव ज्वलन् ॥३४॥ तं दृष्ट्वा तेजसाविष्टं प्रान्यथन्वनदेवता । तत्यरुष्टस्य रूपं तु रामस्य दृहशे तदा । दत्तस्येव कतुं हन्तुमुद्यतस्य पिनाकिनः ॥' अर्थात् सब राच्त्सींका वध करने के लिये उन्होंने बड़ा क्रोध किया। प्रलयाग्निके समान वे दुष्प्रेच्य हो गए। उनके तेजको देखकर वन-देवता घवड़ा गए। उनका कोधसे भरा हुआ रूप ऐसा दिखता था जैसे दत्तके यज्ञके नाशके लिए महादेवजीका रूप था ( वाल्मी० ३.२४ ) ]

२ 'श्रवलोकि खरतर तीर मुरि चले निसिचर बीर'। मुड़ चले, पीछे लौटे, पीठ दी, इससे वाणोंकी

<sup>† &</sup>quot;तोमर" छन्दके चारों चरणोंमें १२-१२ मात्राएँ होती हैं छौर अन्तमें गुरु लघु वर्ण रहता है। इस कांडमें छः छन्द छौर एक अर्घाली इसी एक जगह छाए हैं। तोमर एक छायुधका नाम भी है, छतः युद्ध-प्रसंगमें इस छन्दका प्रयोग सार्थक है। ॥ अध्यार—१७०४, १७६२।

तीच्णता जनाई । वीर निशाचरोंके पीठ देनेसे रघुवीरकी वड़ाई सूचित हुई । वे वीर न होते तो इनको यश न होता, यथा 'नहिं गजारि जसु वधे सुगाला । ६.३०।'

रहे, ये नहीं मुद्धे तीनिड भाइ "' इति । तीनों भाइयोंका क्रुद्ध होना कहकर जनाया कि ये तीन वाक़ी रहे, ये नहीं मुद्धे । पुनः यह कि वे तीनों मालिक हैं, तीनों तीन दिशाएँ घेरे हुए हैं । सेनाको तीन तरफ़से घेरे हुए हैं । येनाको तीन तरफ़से घेरे हुए हैं और चौथी तरफ़ लड़ाई हो रही है । वे भागती हुई सेनासे वोले कि शत्रसे वचोगे तो हम अपने हाथसे मारेंगे, हमसे वचकर कहाँ जा सकोगे ? यह सुनकर 'फिरे मरन मन महुँ ठानि'। भाव कि जीतनेकी आशा कौन कहे, यहाँ तो जीवनकी भी आशा जाती रही।

४ 'सनमुख ते करिं प्रहार' इति । भाव कि मरना है, तो वीरोंकी-सी मृत्यु क्यों न मरें। [पीठ देकर मरनेपर, कलंकित होकर अपने स्वामीके हाथसे मारे जानेसे अपयश होगा और नरकगामी होना पढ़ेगा। इसी प्रकार रावणके डाँटनेपर कि 'जो रन विमुख सुना मैं काना। सो मैं हतव कराल कृपाना।""। ६.४१।', उसके सेवकोंने भी यही सोचा था, यथा 'सन्मुख मरन वीर के सोभा। तव तिन्ह तजा प्रान कर लोभा।"" ६.४१।' कि हिन्दू धर्मावलंवियोंको स्मरण रखना और अपने भगवान एवं महात्माओंके वाक्योंमें श्रद्धा तथा अटल विश्वास रखना चाहिए। ऐसा होनेसे न तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है और न हमें कभी किसीसे भय हो सकता है। भगवान गीतामें कह रहे हैं 'हतो वा प्राप्स्यिस स्वर्ग जित्या वा भोदयसे महीम्।" १३७। ' अर्थात् हे अर्जु न! धर्मके लिये युद्धमें यदि तू मारा गया तो तुमे स्वर्ग प्राप्त होगा। अतः तू युद्ध कर। —यह वाक्य प्रत्येक हिन्दू गाँठ वाँध ले तो अन्य धर्मावलंवियोंसे उनको कभी भय न रहे। ]

रिपु परम कोपे जानि, प्रभु धनुष सर संधानि।
छाँड़े विपुत्त नाराच, लगे कटन विकट पिसाच।।।।।
उर सीस श्रुज कर चरन, जहँ तहँ लगे महि परन।
विकरत लागत वान, धर परत कुधर समान।।५।।
भट कटत तन सत खंड, पुनि उठत करि पाषंड।
नभ उड़त बहु श्रुज शुंड, विनु मौलि धावत रुंड।।६।।
स्वग कंक काक शृगाल, कटकटिहं कठिन कराल।।।।।

शब्दार्थ—चिकारना=चिंघाड़ना जैसे हाथी चिल्ताते हैं, चीख़ मारना । 'कुधर'=कु (भू) + धर = पृथ्वी को धारण करनेवाले; पर्वत । नाराच—टिप्पणी २ में देखिए।

श्रर्थ—शत्रुको परम कुपित जानकर प्रभुने धनुषपर बाणका अनुसंधान करके (चढ़ाकर) बहुतसे नाराच नामके वाण छोड़े। विकट राज्ञस कटने लगे।।।।।। छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर कटकर पढ़ने लगे। वाण लगनेपर चिंघाड़ते हैं, घड़ (सिर-रहित शरीर) पर्वतके समान गिर रहे हैं।।।।।। योद्धाओं के शरीर कटकर सौ सौ टुकड़े हो जाते हैं, फिर माया करके उठ पड़ते हैं। आकाशमें बहुत सी भुजाएँ और सिर उड़ते हैं, विना सिरके घड़ दौड़ रहे हैं।। ६।। पत्ती चील, कौए, गीदड़, कठिन भयङ्कर कटकट्ट शब्द करते हैं।।।।।

टिप्पग्गि—१ 'रिपु परम कोपे जानि' इति । वीरोंको कोप तो प्रथमसे ही था अब धिकार फटकार

सुनकर परम कोप हुआ। पुनः, प्राणींपर खेलनेवालेका कोप वहुत अधिक हो ही जाता है।

२ 'प्रभु धनुप सर संघानि । छाँड़े विपुल नाराच' इति । (क) प्रथम कह आए कि 'तानि सरासन अवन लिंग पुनि छाँड़े निज तीर' और अब दुबारा लिखा 'छाँड़े विपुल नाराच'। भाव कि प्रथम तीर छोड़े तब बीर भाग चले, भागनेपर वाण चलाना बंद कर दिया था, क्योंकि कह चुके हैं कि 'समर विमुख मैं

हतों न काहू'—इस अपने पूर्व वाक्यको यहाँ चरितार्थ कर दिखाया। जब वे फिर सम्मुख आए, तब पुनः वाण छोड़े। (ख) अब वाणोंकी दूसरी किस्म है। नाराच तीर लोहेका होता है। इसमें पाँच पंख लगे रहते हें श्रीर शरमें चार पंख होते हैं। नाराचका चलाना वहुत कठिन है।

३ 'लगे कटन विकट पिसाच "' इति । (क) अब कटनेका व्योरा देते हैं। उर, शीश, भुज, कर, चरण कटकटकर भूमिपर पड़ने लगे। जब उर कटा तब बाण लगते ही चीख़ते चिंघाड़ते हैं और जब सिर कटा तव घड़ पृथ्वीपर पर्वत सरीखा गिर पड़ता है। जिनके डर शीश आदि पृथ्वीमें गिरे उनके ही धड़ पृथ्वीमें गिरे श्रौरोंके नहीं। यह प्रथम प्रकार हुआ:—(१)। 'भट कटत तन सतखंड। पुनि उठत करि पाखंड''' श्रयित ये ऐसे मायावी हैं कि इनके तनके सौ सौ दुकड़े हो जाते हैं तो भी ये समूचे उठ खड़े होते हैं मानों शरीर कटा ही न था। यही माया है। पाखरड=माया, यथा 'जव कीन्ह तेहि पाखंड भे प्रगट जंतु प्रचंड'। यह दूसरी प्रकारके कहे। -(२)। 'नभ उड़त वह भुज मुंड विनु मौलि धावत रंड' ये तीसरी प्रकारके हैं। जिनके भुज सिर उर छादि भी कटकर पृथ्वीपर नहीं गिरते, छाकाशमें ही उड़ने लगते हैं, उनके धड़ भी पृथ्वीपर नहीं गिरते, आकाशमें ही उड़ते रहे—(३)। प्रथम पाँच टुकड़े होते थे—उर, सीस, भुज, कर, चरण। और जब वाणोंकी तीव्र धारा चली तब सौ सौ टुकड़े हुए।—(४)। (ख) 'खग कंक काक शृगाल "" ये प्रथम प्रकार वाले राच्चसोंके खानेको आये। ये दूसरी प्रकारके वीरोंको नहीं खा सकते और न तीसरी प्रकारके वीरोंको ये खासके, क्योंकि उनके कटे हुए अंग आकाशमें उड़नेके कारण इनको मिलते नहीं।

प० प० प्र०-इस प्रसंगमें कविने 'तव चले' से 'विनु मौलि धावत रंड' तक वीर, भ्यानक श्रौर रौद्र रस भर दिया है। 'कटकटिहं' से 'गुड़ी उड़ावहीं' तक वीभत्सरस है। आगे धीरे-धीरे फिरसे वीररसमें श्राकर "पावहिं पद निर्वान" में शान्तरसपर समाप्त किया है। 🖅 मानसकी यह विशेषता है कि ठौर-ठौर पर सव रसोंका रूपान्तर अन्तमें भक्ति या शान्तरसमें ही हो जाता है।

( हरिगीतिका )-

छंद-कटकटहिं जंबुक भूत मेत पिसाच खर्परक संचहीं। वेताल वीर कपाल ताल वजाइ जोगिनि नंचहीं।। रघुवीर वान प्रचंड खंडहिं थटन्ह के उर भुज सिरा। जहँ तहँ परिहं उठि लरिहं धर-धरु धरु करिहं भयकर गिरा ॥१॥

शब्दार्थ—'वेताल' = पुराणोंके अनुसार भूतोंकी एक प्रकारकी योनि है। इस योनिके भूत साधारण भूतोंके प्रधान माने जाते हैं और प्रायः शमशानोंमें रहते थे। "योगिनी" = रणिशाचिनी। आवरण देवता — ये असंख्य हैं, पर इनमेंसे ६४ मुख्य हैं।

श्रर्थ-गीदड़ कटक्कट करते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच खपड़ेमें रक्त मांस जमा कर रहे हैं। वेताल वीरोंकी खोपड़ियोंसे ताल वजाते हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं। रघुवीरके प्रचएड बाए योद्धाओं के कलेजों, भुजाओं श्रौर सिरोंको काटकर दुकड़े दुकड़े कर डालते हैं। (वे दुकड़े) जहाँ तहाँ गिरते हैं, फिर उठते हैं, लड़ते हैं और धर पकड़ो, घरो, घरो ऐसा भयंकर शब्द करते हैं ॥१॥

टिप्पणी-१ (क) 'कटकटिहं जंबुक भूतप्रेत पिसाच" इति । जैसे 'खग कंक काक श्रगाल' उधर मध्य संप्राममें आए वैसे ही जंबूक, भूतप्रेत आदि भी मध्य संप्राममें वर्णन किए गए। ६४ योगिनियोंका नाच हो रहा है। (ख) 'रघुवीर वान प्रचंड…' इति। भगवान्के कोपसे वाण भी कोपको प्राप्त हैं, यथा 'भए कुछ जुद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे। ६.६०।' (ग) पूर्व जो प्रथम प्रकार कहा उनमें उनका उठना नहीं कहा गया श्रौर यहाँ उनका (सिर, सुज, उर, कर, चरणका) उठना कहते हैं। सभी उठ पड़ते हैं तो गृथ्र क्ष खप्पर--१७२१, १७६२। खप्पर--छ०, की० रा०। खप्प--१७०४।

श्रादि खाते किसको हैं ? उत्तर – जो श्रंग कटता है वह पड़ा रहता है, दूसरा तैयार हो जाता है, जैसे रावण के सिर, वाहु और महिषासुरके सिर।

२—'धर घर घर करहिं भयकर गिरा' इति । (क) राच्तसोंके हृदयमें जो वात प्रथमसे ही गड़ी हुई है वहीं कटनेपर भी उनके मुखसे वरावर निकलती जा रही है—(१) 'कोड कह जियत धरह दोड भाई', (२) 'ब्राइ गए वगमेल घरहु घरहु''', (३) 'डर द्हेड कहेड कि घरहु'। तथा यहाँ (४) 'घर घर घर'। (ख) 'करिंह भयकर गिरा' जिसमें रामजी डर जायँ, डनके हृदयमें भय समा जाय।

श्रंतावरी गहि उड़त गीध पिसाच कर गहि धावहीं। संग्राम-पूर-वासी मनहु वहु वाल गुड़ी उड़ावहीं।

शन्दार्थ- 'अंतावरी'=अँतुंडी; आँतोंका समृह ।

अर्थ-गृध अंतिं इयाँ पकड़कर उड़ते हैं और पिशाच ( उसके नीचेका एक छोर ) हाथसे पकड़कर

दौड़ते हैं ( ऐसा जान पड़ता है ) मानों संग्रामक्ष्पी नगरके रहनेवाले वहुतसे वालक पतंग उड़ा रहे हैं। नोट--१ "कर गहि घावहीं"--यह उनका कौतुक है। २—गृत्र ऋँतड़ी लिए आकाशमें पतंगसे जान पड़ते हैं। अँतड़ीका छोर पकड़े पिशाच रणभूमिमें खींचते हैं। यह मानों डोर है। पिशाच पुरवासी वालक हैं।

२ 🖅 दीनजी कहते थे कि इस प्रसंगमें तुलसीदासजीने अपनी कवित्वशक्तिका प्रकाशन बहुत अच्छी तरहसे किया है। कविका कर्ताव्य है कि वह अमुन्दर वस्तुसे भी मुन्दरता निकाल ले। यहाँ तुलसीदासजीने वीभत्ससूचक दृश्यसे माधुर्य्य निकाला है। अन्तावरीको लेकर गीयका उड़ना एक वीभत्स दृश्य है, परन्तु इस दृश्यकी भी समता वालगुड़ी-उड़ावन-रूपी माधुर्य्यमूलक घटनासे की है जिससे उनमें भी माधुर्य आ गया है। इसी प्रकार ऋयोध्याकांडमें महाराज दशरथजीकी चिताकी उपमा 'सुरपुर सोपान' से देकर निर्वेदमें भी माधुर्व्य निकाला है। श्रौर, लंकाकाण्डमें रामचन्द्रजीके श्यामशरीरपर रक्तविंदुश्रोंको देखकर (जो वीभत्ससूचक हैं ) तमालपर रचमुनियोंका विठलाना माधुर्व्यह्पमें हो गया है। ये वातें प्रकट करती हैं कि तुलसीदासजीमें कविकर्मकी वड़ी सूदम कुशलता थी।

मारे पञ्चारे उर विदारे विपुत्त भट अवलोकि निज दल विकल भट तिसिरादि खरदूपन फिरे।।१।। सर सक्ति तोमर परसु सूल प्कहि कृपान करि कोप श्रीरघ्रवीर पर अगनित निसाचर डारहीं।। प्रभु निमिष महुँ रिपुसर निवारि पचारि डारे सायका। दस दस विसिख डर माँक मारे सकल निसिचरनायका ॥३॥

शन्दार्थ—"पछाड़ना"=कुश्ती या लड़ाईमें पटकना, गिराना । यहाँ 'पछारे' का अर्थ है 'वाणोंसे मूर्छित हो गिरे हुए'। "कहरत"=कराहते वा पीड़ाके मारे आह-आह करते हैं। कृपाण = दुघारा खड़ा, सेफ। निवारि = रोककर, काटकर, नष्ट करके ।

अर्थ—मारे गए, पछाड़े गए, हृद्य फाड़ डाले गए हुए वहुतसे वीर पड़े कराह रहे हैं। अपने दलकी व्याक्तल देख त्रिशिरा आदि योद्धा और खरदूषणने इघर मुह फेरा (आ भुके)।।२।। अगिणत निशाचर कोप करके एक वार ही वाण, शिक्त, तोमर, परशु, शूल और कृपाण श्रीरघुवीरपर डाल रहे हैं। प्रभुने पल-भरमें शत्र के वाणोंको नित्रारणकर ललकारके अपने वाण छोड़े। समस्त निशाचरनायकों (सेनापितयों) के हृद्यमें उन्होंने दस दस वाण मारे ॥३॥

दिप्पणी-१ 'तिसिरादि खरदूषन फिरे' इति। (क) प्रायः सर्वत्र खरदूषण ही आदिमें लिखे गए हैं पर

यहाँ त्रिशिराको आदिमें रखा है। यह भी सहेतुक है। सब कामों में बड़ा भाई ही आगे रहता है (यथा 'खरदूषन पहिं गई बिलपाता। १८१२।', 'सचिव बोलि बोले खरदूषन। १६.२।', 'सुनि खरदूषन उर अति दहेऊ। १६.१४।', "खरदूषन तिसिरा बचें उ मनुज कि अस बिरंबंड। २४।'', 'खर दूषन तिसिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सब गाता। २२.१२।'), पर संकट पड़नेपर छोटेका धर्म है कि वह आगे आवे, बड़ेको दु:ख न होने दे। इस कारण त्रिशिराको आदिमें रखा। (ख) 'खरदूषन पहिं गै बिलपाता', 'सुनि खरदूषन उर अति दहेऊ' यहाँतक 'मजामामला' (सुख) में वे आगे रहे। इञ्जतआत्र के काममें तीनोंको बरावर (साथ) कहते हैं, यथा 'भये कुद्ध तीनिड भाइ', और संग्राममें त्रिशिराको आगे कहते हैं—"तिसिर रादि खरदूषन फिरे"। इसी तरह 'कौसलेससुत लिझमन रामा। कालहु जीति सकहिं संग्रामा। ४.७।' में श्रीलद्मण्जीको प्रथम कहा है।

२ 'एकहि बारहीं । करि कोप श्रीरघुबीरपर अगिनत निसाचर डारहीं' इति । (क) एकबारगी बहुतसे अक्षराख सब मिलकर डालते हैं जिसमें रोकते न बने; क्यों कि देख लिया है कि ये आयुध रोकनेमें बड़ें प्रवीण हैं, यथा 'तिन्ह के आयुध तिल सम००'। पर यहाँ भी उनको धोखा ही हुआ, उनका अनुमान ठीक न निकला । क्यों कि 'प्रभु निमिष महुँ रिपु सर निवारि०'। पलमात्रमें सबके समस्त आयुधों को निवारण कर दिया । (वाल्मीकिजी लिखते हैं कि रामचन्द्रजी कब बाण लेते हैं और कब चलाते हैं, यह बात राच्सों को नहीं मालूम होती थी । वे केवल यही देख सकते थे कि वे धनुष खींच रहे हैं । यथा 'नाददानं शरान्वोरान्वि- मुचन्तं शरोत्तमान् । विकर्षमाणं पश्यन्ति राच्यसिते शरादिताः । ३.२५.३६ ।' यह भाव 'निभिष महुँ''' में आ गया )। (ख) यहाँ 'श्रीरघुबीर' पद दिया है । 'श्री' पद देकर यह जनाया कि विजय-श्री आपको प्राप्त है । अथवा, जनाया कि ये श्रीमान् वीर हैं कि निमिषमात्रमें समस्त आयुधोंको काट डाला । शत्र के आयुधोंको च्याभरमें व्यर्थ करना यह 'रघुकुलके वीर' की शोभा है ।

प० प० प० प० प० भीरघुवीर' इति । (क) यहाँ 'श्रो' = तेज और ऐश्वर्घ (से युक्त), यथा 'भएड तेजहत श्री सव गई। ६.४.४।', पुनः, श्री=योगमाया (युक्त)। यह अर्थ भी यहाँ मुसंगत होगा क्योंकि आगे 'माया-नाथ कौतुक' होनेवाला है। (ख) इस स्थानपर श्रीरघुनाथजीकी पाँचों वीरताएँ प्रकट हुई हैं। अगिएत निशाचर एक साथ ही अगिएत राखाखोंकी इनपर वृष्टि कर रहे हैं तथापि ये स्थिर और निर्भय लड़ रहे हैं। यह युद्धवीरता है। शत्रु 'करत माया अति घनी' पर श्रीरामजीने कपटका आश्रय नहीं लिया। यह धर्मवीरता है। चौदह हजार अजेय, अमर राइसोंसे अकेले युद्ध करना और 'मुर मुनि सभय' हो गए हैं यह जान लेना "विद्यावीरता" है। राइसोंको निर्वाण और देव-मुनिको अभय देना दानवीरता है। सबको मोच प्राप्त हो जाय इस हेतुसे सबके मन रामाकार कर दिये, यह छपा है। इसीसे किवने 'छपानिधान' शब्द दोहेमें दिया है। रामाकार मन होनेसे वे मुक्त हो गए। यथा 'रामाकार भए तिन्ह के मन। मुक्त भए छूटे भवबंधन।' अनेकों जन्म मुनि यत्न करते हैं तब कहीं 'राम' मुखसे अंतमें निकल पाता है, वह इन राइसोंको च्यामात्रमें सुलभ कर दिया गया। 'परम छपा' शत्र पर भी! यह छपावीरता है।

टिप्पणी—३ 'दसदस बिसिष उर माँक मारे सकल निसिचरनायका' इति । दश दश बाण मारनेकां भाव कि—(१) दशवीं दशा (मृत्यु) को प्राप्त कर दिया । वा, (२) ये वीर रावणसमान बली हैं । वहाँ 'दस दस बान भाल दस मारे' हैं, अतः यहाँ भी दस दस मारे । वा, (३) तीस तीरसे रावणको अनेक बार मारा है, अतएव यहाँ तीनोंको दस दस बाण एक साथ मारे, इस प्रकार एक बारमें ३० बाण हुए । ऐसा करके 'खरदूषन मो सम वलवंता' को चरितार्थ किया ।

व्यापकजी — प्रभुने चौदह सहस्र राचसोंके हृद्यमें दश दश बाग मारकर अपना बाग्विद्याका कौशल दिखाया। इस बातको सुनकर मेधनाद उसे हृद्यमें रक्खे रहा और जब लंकामें संप्राम करने आया तब अपनेको श्रीरामजीसे अधिक जनाते हुए उसने कह ही डाला 'कहँ कौसलाधीस दोड आता। धन्वी सकल होक विल्याता। इसमें ठ्यंन्य यह है कि तुम तो केवल चौरह सहस्र निशाचरोंको दश-दश वाण मारकर वन्त्री विल्यात हो गए, पर अब आइए नेरा वाणिवद्या-कौशज तथा हस्त-लावव देखिए। में आपके अठारह पद्म यूयपितयों और अपार सेनामें प्रत्येकको दश-दश वाण मार सकता हूँ। और यह कहकर उसने वैसा ही किया भी। यथा सो किप भालु न रन महँ देखा। कीन्हेंसि लेहि न प्रान अवसेषा।। दस दस सर सव मारेसि पर भूनि किप वीर। तिहनाद किर गर्जा नेवनाद वल बीर। इ.१९८। यह उसका गर्जन अपनी विशेषता-प्रदर्शनके अहंकारका है।

महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया श्रित घनी।
सुर डरत चौद्ह सहस मेत विलोकि एक श्रिवचनी।।
सुर सुनि सभय प्रभु देखि मायानाय श्रित कौतुक करचौ।
देखहिं परसपर राम करि संग्राम रिपुद्दल लिर मरचौ।।।।।।

ऋर्य—योद्धा पृथ्वीपर निर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, ऋत्यन्त धनी नाया करते हैं। प्रेत तो १४ हजार हैं और ऋववके राजा ( श्रीरामजी ) ऋकेले —यह देखकर देवता और मुनि डर रहे हैं। प्रमुने मुर और मुनियोंको भयभीत देख उन मायापितने ऋत्यन्त खेल किया कि सब आपसमें एक वृत्यरेको रानकप देख आपसमें ही सब शत्रु दल संशाम करके लड़ मरा ॥।।।

दिष्यकी—१ 'मिह परत इठि" करत माया अतिवनी' इति। 'माया अति वनी' यह कि १४ हजार सबके सब फिर फिर जी उठते हैं। इनको शिवजीका वरदान था कि तुम किसीके मारे न मरोगे, आपसमें लड़ोगे तनी मरोगे।

२ हर हरत चौदह सहस प्रेत विलोकि " इति । (क) यहाँ राक्सोंको प्रेत कहा क्योंकि वे मर-मरके किर जी उठे हैं। इसीसे जितने के तितने ही वने रहते हैं। (ख) 'अवयवनी' इति । भाव कि इस समय देवताओं की दृष्टि नायुर्ध्य रूपमें हैं, ऐअर्थ्य र नहीं । [ यथा 'वर्ष्ट्य सहलाणि रक्सां भीनकर्मणाम् । एकरच रानों वनारना क्यं दृष्टं मिविष्टि ॥ वाहरी ० ३.२४.२३ ।', 'वमूब रामः संस्थामीईवाकर इवाहनः । विषेदुर्देवगत्वर्याः विद्यार परनर्ष्टः । वाहर्न ० ३.२५.१५ ।' अर्थात् भयानक कर्मे करनेवाले चौदह हजार राक्ष्म हैं और इवर क्रकेले वर्मात्मा राम हैं. युद्ध कैसे होगा ? श्रीरामचन्द्रजी राक्ष्मोंके वाणोंसे विद्ध हुए । उनके उन स्थानोंसे स्थिर निकल रहा है, वे सायंकालीन नेवोंसे दके हुए सूर्यके समान हो गए हैं, यह देखकर देवता, गंवर्ष, सिद्ध और परमर्थि दुःबी हुए ।

र हिर हिन समय वैकि मायानाथ अति कौतुक करयों इति। (क) मायानायं का भाव कि राक्ष् सोने अति वनी नाया की और ये नायापित हैं तथापि इन्होंने माया न की, इन्होंने एक कौतुक मात्र किया। पुनः, नाम कि वे कितनी नाया करेंने, यहाँ माया न लगेगी क्योंकि वे तो मायानाय हैं। माया करना छल है, रामजी छली नहीं हैं, ये शुद्ध संप्राम कर रहे हैं, ये अवर्म युद्ध नहीं करते। अतः इन्होंने माया न रची। एक वड़ा भारी कौतुक कर दिया।

(ख) 'सुर सुनि समय' इति । यहाँ पंचवदीके संत्राममें नर नहीं हैं. सुरमुनि देखते हैं । राज्ञसीके भयसे यहाँ सावारण महुष्य न थे ।

रा॰ प॰—यह अड्डत रस है। तीनों कालोंने आश्चर्य दसन्न करनेवाली वात है कि सब परस्पर एक वूसरेको राम ही देखते थे।

प्र- 'इड तोगोंडा कहना है कि इन सब निशाचरोंको शिवजीका बरवान था कि ये किसीसे न मरेंगे, आपसमें ही लड़कर सुत्यु होगी, अन्यथा नहीं। अतएव श्रीरवृनायजीने मोहनास चलाया जिसका फल यह हुआ कि सब एक दूसरेको राम ही दीखते थे। इस मावमें 'मारे पद्वारे विदारें में शंका ही नहीं रह जाती।' [ श्रकंपन संग्रामभूमिसे भागकर जब रावणके पास गया तव उसके भी वचनोंसे यही वात सिद्ध होती है, यथा 'सर्पा: पञ्चानना भूता मज्यन्ति स्म राज्ञसान्। येन येन च गच्छित्ति राज्ञसा भयक्रिताः॥ १६॥ तेन तेन स्म पश्यन्ति राममेवाग्रतः स्थितम्। इत्थं विनाशितं तेन जनस्थानं तवामघ ॥२०॥' (वाल्मी० सर्ग ३१)। श्रय्यात् श्रीरामजीके छोडे हुए वाण पंचमुखवाले सर्प होकर राज्ञसोंको खा गए। डरे हुए राज्ञस जिस मार्गसे जाते थे, उधर ही अपने आगे रामचन्द्रको स्थित देखते थे। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रने आपके जनस्थानका नाश किया।

दोहा—राम राम कहि तनु तजिहं पाविहं पद निर्वान । करि उपाय रिपु मारे छन महुँ कृपानिधान॥ हरपित वरषिहं सुमन सुर वाजिहं गगन निसान। अस्तुति करि करि सब चले सोभित विविध विमान॥२०॥

श्रर्थ—सव राम राम कहते हुए (राम है इसे मारो) शरीर छोड़ते हैं श्रौर मोच्चप्ट पाते हैं। द्या-सागर श्रीरामजीने उपाय करके च्राथमरमें शत्रु को मार डाला। देवता प्रसन्न होकर फूल वरसाते हैं श्रौर श्राका-शमें नगाड़े वज रहे हैं। सब देवता स्तुति कर करके श्रनेक प्रकारके विमानों में सुशोभित होते हुए चल दिए।।२०।।

टिप्पणी—१ 'राम राम किह तन तजिहें' इति । (क) यहाँ नामके माहात्म्यसे मुक्ति होना कहा । ये रामवाण्ये नहीं मरे । परस्पर युद्ध करके मरे, इससे मुक्ति न हो सकती थी, पर नामके प्रतापसे वे मुक्त हो गए। लंकासें वाण्यका माहात्म्य कहा, क्योंकि वाणों द्वारा मुक्ति होगी; यथा 'रघुवीर सर तीरथ सरीरन्ह त्यागि गित पैहिंह सही।' (सुं०)। (ख) 'कृपानिधान' पद दिया क्योंकि देवतात्रों मुनियोंको अभय किया स्त्रोर राज्ञसोंको मुक्ति दी। निशाचरोंको क्लेश न भोगना पड़ा। ज्ञणमात्रमें कौतुक करके निर्वाणपद दिया— यह कृपा है।

२ 'हरिषत बरषिं सुमन सुर' इति । देवता पूर्णकाम हुए, श्रतः 'हिष्त बर्षिं कहा; यथा 'भरत राम संवाद सुनि सकल सुमंगल मूल । सुर स्वारथी सराहि कुल हरिषत वरषिं फूल ॥२.३०८।', पूर्ण कार्य न होता तो मिलन हृदयसे वरसाते । यथा "भरतिं प्रसंसत विवुध वरषत सुमन मानस मिलन से ॥२.३०१।''

३ 'त्रस्तुति करि करि सव चले...' इति । (क) 'किर किर' से प्रत्येकका पृथक्-पृथक् स्तुति करना जनाया। (ख) "सोभित विविध विमान" इति । देवतात्रोंके इस घोर निशाचर युद्ध और उनके नाशसे श्रानन्द हुआ, अतः शोभित हैं, यथा 'वर्षा घोर निसाचर रारी । सुरकुल-सालि सुमंगलकारी'। पुनः भाव कि पहले भुज, सिर, मुण्डसे आकाश अशोभित था अव विमानोंसे सुशोभित है।

नोट—१ वाल्मीकिजी लिखते हैं कि "देवता और चारण एकत्र होकर फूल बरसाते दुन्दुभी वजाते स्तुति करते हैं कि तीन मुहूर्त्तमें इन्होंने कामरूप १४ सहस्र निशाचरोंको युद्धमें मारा। यह बड़ा अद्भुत कर्म है। अद्भुत प्राक्तम है, दढ़ता विष्णुके समान है। स्तुति करके गए तब ब्रह्मार्ष, राजि और अगस्यजीने पूजा की और कहा कि इन्हीं पापियोंके वथके लिए महर्षि आ करके आपको यहाँ लाए और इसीलिए इन्द्र शरभंगजीके पास आए थे। आपने हम सबोंका वह काम किया। अब महर्षि धर्मानुष्ठान करेंगे। यथा 'एतिस्मन्नतरे देवाश्चारणैः सह संगताः। दुन्दुभीश्चामिनिष्नन्तः पुष्पवर्ष समन्ततः॥२६॥ रामस्योपि संहृष्टा ववर्षुर्विस्वास्तदा। अर्थािवश्महूर्तेन रामेण निशितैः शरैः ॥३०॥ चहुर्द्र सहस्राणि रक्तमं कामरूपिणाम्। खरदूषण्मुख्यानां निहतानि महामृषे ॥३१॥ अहां वत महत्कर्म रामस्य विदितात्मनः। अहोवीर्यमहो दार्क्यं विष्णोरिव हि हश्यते ॥३२॥ इत्यव- मुक्ता ते सर्वे यपुर्देवा यथागतम्। ततो राजप्यः सर्वे संगताः परमर्षयः ॥३३॥ समाज्य मुदिता रामं सागस्त्या इदमृबुवन्। एतद्र्यं महातेजा महेन्द्रः पाकशासनः ॥३४॥ शरभङ्गाश्रमं पुर्यमाजगाम पुरन्दरः। आनीतस्त्विममं देशमुपयेन महर्षिभिः

।।३४॥ एषां वधार्थं शत्रूणां रक्तसां पापकर्मणाम् । तदिदं नः कृतं कार्यं त्वया दशरथात्मल ।।३६॥ स्वधर्मं प्रचरिष्यन्ति दराडकेषु महर्षयः ।' ( वाल्मी० ३० ) ।

दीनजी—'अनख' से रामनामके ज्ञारणका उदाहरण यह प्रसंग है।

जव रघुनाथ समर रिपु जीते। सुर नर मुनि सब के भय बीते॥ १॥ तव लिछमन सीतिह ले आए। प्रभु पद परत हरिष उर लाए॥ २॥ सीता चितव स्याम मृदुगाता। परम प्रेम लोचन न अघाता॥ ३॥

द्यर्थ—जव रघुनाथजीने संप्राममें शत्रु को जीता और सुरनरमुनि सबके भय दूर हुए।तव लद्दमण्जी श्रीसीताजीको ले आए। चरणोंमें पड़ते ही प्रभुने उनको हर्षपूर्वक हृदयसे लगा लिया।१-२। श्रीसीताजी परमन्त्रेमसे श्यामल कोमल शरीरका दर्शन कर रही हैं, नेत्र अघाते नहीं, तृप्त नहीं होते॥३॥
प० प० प० प० प्र०—१ 'जब रघुनाथ समर रिपु'''—यहाँ 'रघुवीर' शब्दसे 'र' और 'व' का अनुप्रास भी

प० प० प० प० १ 'जब रघुनाथ समर रिपु: "-यहाँ 'रघुवीर' शब्द्से 'र' श्रीर 'व' का अनुप्रास भी विद्या हो जाता है उसे न देकर "रघुनाथ" शब्द देनेमें भाव यह है कि इन्होंने वह कार्य कर दिखाया जो अन्य रघुवंशीय महावीरोंसे नहीं हुआ था। इस प्रकार 'रघुनाथ' नामकी सार्थकता वताई। इसी भावसे आगे 'श्रीरघुनायक' शब्दका प्रयोग किया गया है।

२ (क) 'मुर नर मुनि सबके' इन शन्दोंसे स्वर्ग, मर्स्य और पातालमें चराचर जीवोंका निर्भय होना वताया। क्योंकि खरव्षणादि इन सबोंको सताया करते थे जैसा उनके 'नाग अमुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते' इन वचनोंसे स्पष्ट है। मुनियोंका निर्भय होना यह है कि राज्ञस उनके स्नान, संध्या, जप, तप और यज्ञादि कर्मोंमें विद्न डाला करते थे, मुनि समर्थ होते हुए भी अपनी तपस्याकी हानिके भयसे उनको शाप न दे सकते थे (जैसा विश्वामित्रजीके प्रसंगमें वालकाण्ड २०० (६) में लिखा जा चुका है), वह वाधा दूर हो गई अब निर्भय होकर जप-तपादि करेंगे। यथा 'स्ववर्भ प्रचरिष्यन्ति दण्डकेषु महर्षयः। वालमी० ३०.३७।' यह अगस्यजीका वाक्य है। (ख) (शंका)—अभी रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाद तो जीवित ही हैं तब इन सबोंका निर्भय होना कैसे मान लिया गया ! (समाधान)—खरदूषण रावणके समान वलवान् थे, इनके वधसे उनको दढ़ विश्वास है कि रावण भी मारा जायगा। श्रीरामजी निशाचर-नाशकी प्रतिज्ञा कर ही चुके हैं, दण्डकारण्यमें हैं ही, रावण समान वलवान् उसके भाइयोंको मार ही चुके हैं, अब उसका भी विनाश निश्चय है।

दिष्पणी—१ (क) 'जब रघुनाथ "भय वीते' अर्थात् समरके समय भी उनको वड़ा भय रहा, यथा 'सुर मुनि समय प्रमु देखि००।' काएडके प्रारम्भमें कहा था 'श्रव प्रमुचरित सुनहु ऋति पावन। करत जे वन सुर नर मुनि भावन' और ''चले वनहिं सुर नर मुनि ईसा", वही 'सुर नर-मुनि' पद यहाँ देकर यह वात पृष्ट करते हैं कि इन्हींकी सहायताके लिये चले थे और सहायता की। (ख) ['तव' अर्थात् जब देवताओं ने हिषत होकर पृष्पोंकी वृष्टि की, नगाड़े वजाए और स्तुति कर-करके निभय होकर चल दिये तव आए। नगाड़ोंके शब्द तथा स्तुतियों समम गए कि 'रघुनाथ समर रिपु जीते।' स्तुतियाँ वन्द होनेसे देवताओं का चला जाना भी निश्चत हो गया। 'हरिष' देहली-दीपक-न्यायसे लक्ष्मणजी और प्रमु दोनों के साथ है। वड़ोंको प्रणाम हर्षपूर्वक करना धर्म है। (प० प० प०)]

२ (क) 'प्रभुपद परत' यह सेवक भावसे और "सीता चितव स्याम मृहुगाता" यह स्वीभावसे है, यथा 'नारि विलोकहिं हरिष हिय निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार घरि मूरित परम अनूप।१.२४१।' 'श्यामो भवित शृङ्कार:।' (ख) 'परम प्रेम लोचन न अघाता' इति। प्रेम तो सदा ही रहता है पर इस समय घोर संग्राममें विजयको प्राप्त हुए श्रीरामजीको देख रही हैं, अतः परम प्रेम है। यथा 'वभूव हृष्टा वैदेही भर्तारं परिषत्वजे। मुदा परमया युक्ता हृष्ट्वा रह्मोगणान्हतान्। रामं चैवाव्ययं हृष्टा वृतोष जनकात्मजा।४० "वभूव हृष्टा

जनकात्मजा तदा । वाल्मी॰ ३।३०।४१।' [ श्रीप्रज्ञानानन्द्स्वामीजीका मत है कि नील सरोरुह श्याम शरीरपर रुधिरकी लाल वृँदें माणिक्यके समान और वीच-वीचमें पसीनेकी वृँदें मोतीके समान वड़ी सुन्दर शोभा दे रही हैं। जटाजूट वँवा हुआ है। लोचन लाल हैं। इस अद्भुत काँकीका दर्शन अभीतक कभी नहीं किया था। श्रतः देखती ही रह गईं। (अ० रा० के 'शखृष्टणानि चाङ्गेषु ममार्ज जनकात्मजा। ३।४।३७।' से यह भाव लिया जा सकता है। ऐसी ही भाँकी रावणवधके र्यंतमें जो कविने ६।१०२ में दिखाई है, यथा 'संप्राम द्यंगन राम द्यंग द्यनंग वहु सोभा लही ॥ सिर जटा-मुकुट प्रसृत विचिविच द्यति मनोहर राजहीं। जनु नीलिगिरि पर तिक्ति पटल समेत उडुगन भ्राजहीं ॥ भुज दंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति वने । जनु रायमुनी तमाल पर वैठीं विपुल सुख आपने ॥' उसके अनुसार भी यह भाव हो सकता है।)]

रे खरद्पण और रावणका समान युद्ध कहकर 'खरद्पन मोहि सम वलवंता' रावणके इस विचारको

चरितार्थ किया है।

खरद्षण-युद्ध धाए निसिचर निकर वरूया। जनु सपच्छ कजलगिरिन्था नाना बाहन नानाकारा । नानायुषघर घोर ऋपारा गर्जिह तर्जेहिं गगन उड़ाहीं धूरि पूरि नभमंडल रहा

कोदंड कठिन चढ़ाइ जटजूट बाँधत सोह क्यों कटि कसि निपंग विसाल भुज गहि चाप बिसिष सुधारिकै उर दहेउ कहेउ कि घरहु धावहु विकट भट रजनीचरा श्राद्द गए बगमेल

प्रभू कीन्द्र धनुष टंकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा । भये १० प्रथम कीन्द्र प्रभु धनुष टकोरा । रिपुद्त विधर भयेड बिधर व्याकुल जातुधान

लागे बरसन राम पर श्रस्त्रसस्त्र बहु भाँति । तिन्हके श्रायुच ११ कोटिन्ह श्रायुच रावन डारे । तिल प्रमान करि काटि तिलसम करि काटे रघुवीर ॥

तानि सरासन अवन लगि पुनि छाँ है निज तीर तब चले बान कराल फुंकरत जनुबहु ब्याल कोपे समर श्रीराम, चले बिसिष निसित निकाम श्रवलोकि खर तर तीर मुरि चले निसिचर बीर

भये कृद्ध "जो भागि रन ते जाइ तेहि वधन इम निज

पानि ।

फिरे मरन मन महँ ठानि सनमुख ते करहिं प्रहार

छाऐ विपुत नाराच लगे कटन विकट पिसाच । उर सीस भुज कर चरन जहें तहें लगे महि परन

चिक्तरत लागत बान घर परत कुघर समान

भट कटत तन सत खंड

नभ उड़त बहु भुज मुंड

वितु मीलि घावत ्रंड

#### रावण-युद्ध

१ चले बीर सब श्रवुलित बली। जनु करजल के श्राँकी चली

२ चलेड निसाचर कटक स्रापार । चतुरंगिनी स्रनी बहु घारा

श्रसगुन श्रमित होहिं भयगारी । गनहिं न मृत्युविवस सब भारी ३ असगुनश्रमित होहिं तेहिकाला । गनहिं न भुजवल गर्व विसाला

४ केहरिनाद बीर सब करहीं

५ उठी रेनु रिन गयउ छिपाई

६ जटाजूट बाँधे हद माथे

७ कटितट परिकर कस्यो निषंग कर कोदंड कठिन सारंग

कहें उदसानन सुनहु सुभद्दा । मर्दहु भालु किपन्ह के ठट्टा

६ एही बीच निसाचर अनी। कसमसात आई अति घनी

छनि सोरा।।

निवारे ॥

१२ तानेउ चाप अवन लगि छाँ हेउ विसिख कराल

१३ चले बान सपच्छ जनु उरगा

१४ रघुपति कोपि बान ऋरि लाई

१५ चले निशाचर निकर पराई

१६ फेरि सुभट लंकेस रिसाना।। जो रन विमुख फिरा मैं जाना। सो मैं इतन कराल कुपाना

१७ उम्र बचन सुनि सक्ल डेराने । चले क्रोध करि

१८ सनमुख मरन बीर कै सोभा। तब तिन्ह तजा प्रानकर लोमा

१६ जहँ तहँ चले निपुल नाराचा। लगे कटन भट विकट पिसाचा

२० कटहिं चरन उर सिर भुजदंडा

२१ लागत बान बीर चिक्करहीं । घुर्मि घुर्मि घायल महि परहीं

२२ बहुत बीर होइ सतखंडा

२३ रहे छाइ नभ सिर श्रव बाह्

२४ रुंड प्रचंड मुंड बिनु घावहिं

खग कंक काक श्रुगाल करकरहिं कठिन कराल भूतप्रेतिपसाच खप्पर संचहीं । वेताल बीर कपाल ताल बजाइ जोगिनि नंचहीं । घर घर करिं भयकर गिरा श्रुंतावरी गिंह उड़त गींध विपुल भट कहरत परे श्रुवलोकि निजदल विकल भट तिसिरादि खरदूषन फिरे सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकहि बारहीं । करि कोप श्रीरघुचीरपर श्रुगनित निसाचर डारहीं ।। प्रभु निमिष महँ रिपुसर निवारि प्रचारि डारे सायका । दस दस विसिष उर माँक मारे महि परत पुनि उठि लस्त मरत न करत माया श्रुतिधनी

सुर डरत

सुरमुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ ऋति कौ तुक करेड 'देखि परस्पर राम किर संप्राम रितु दल लिर मरेड' 'ऋति कौ तुक करेड' राम राम किह तनु तजि हैं पावि पद निरमान हरिषत वरषि सुमन सुर माजि गगन निसान। ऋस्तुति किर किर सब चेले सो भित विविध विमान २५ काक कंक लै भुजा उड़ाहों। जंबुक निकर कटकटकहिं २६ जोगिनि भरि भरि खप्पर संचिहें। भूतिपसाचनधू नम नंचिहें। भट कपाल करताल बजाविहें।

२७ घर घर मारु मारु धुनि गावहिं

२८ खेंचत गीघ स्रॉत तट मए

२६ कहरत भट घायल तट गिरे

३० रावन हृदय विचारा भा निसिचर संहार

३१ कोटिन्ह चक त्रिसूल पनारह। त्रिनु प्रयास प्रभु काटि निवारह॥

३२ दस दंस वान भाल दस मारे

३३ उठिह सँभारि सुभट पुनि लरहीं

३४ मरत न रिपु श्रम भयेउ त्रिसेषा ॥ दस दिसि धावहिं कोटिन्ह रावन

३५ डरे सकल सुर

३६ सुर सभय जानि रघुपति चाप सर जोरत भये

३७ पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा ।

३८ त्र्रति कौतुकी कोसलाघीसा

३६ कहाँ राम रन इतउँ प्रचारी

४० तासु तेज समान प्रभु श्रानन

४१ सुर दुंदुभी बजाविह इरषि

४२ त्र्रस्तुति वरहिं सुमन सुर वरषिं

रा० प्र० रा० —इस प्रसंगमें नवो रसोंका वर्णन हुआ है। यथा "१ रुचिर रूप धरि प्रभु पहँ गई।"—श्रुङ्गार। २ 'अहै कुमार मोर लघु भ्राता'—हास्य। ३ 'नाक कान विनु भइ विकरारा'—वीभत्स। ४ 'एक वार कालहु सन लरहीं'—वीर। ४ 'कोपेड समर श्रीराम'—रौद्र। ६ 'डर सीस कर भुज चरन जहँ तहँ लगे मिह परन'—भयानक। ७ 'देखि हिं परस्पर राम करि संप्राम रिपु दल लिर मरयो'—श्रद्धत। ५ 'राम राम कि तनु तजिहें'—करुणा। ६ 'जब रघुनाथ समर रिपु जीते। सुर नर मुनि सबके भय बीते।'—शान्त।

पंचवटी वसि श्रीरघुनायक। करत चरित सुर मुनि सुखदायक।।।।।।

श्रथ-पंचवटीमें वसकर श्रीरघुनाथजी सुरों और मुनियोंको सुख देनेवाले चरित करते हैं ॥४॥
प॰ प॰ प॰ प॰-"श्रीरघुनायक" इति । "सिय" शब्दसे तीसरा 'य' अज्ञर आ जाता और अनुप्रास वड़
जाता । 'सिय' न देकर 'श्री' शब्द लिखकर सूचित करते हैं कि यहाँ श्रीभुशुएडीजी वक्ता हैं। [ 'सिय' नाम
न देनेका कारण हम प्रारम्भमें दे आये हैं। यह माधुर्यका नाम है। अरुएयकांडसे ऐश्वर्य प्रधान हैं.]

दिष्पणी—१ 'करत चरित सुर मुनि सुखदायक' इति । यहाँ 'सुर मुनि' कहा और पूर्व प्रारंभसे 'सुर नर मुनि' तीनोंको कहते आए हैं; यथा "अब प्रभु चरित सुनहु आति पावन । करत जे बन सुर नर मुनि भावन', 'मुनिपदकमल नाइ करि सीसा । चले बनहिं सुर नर मुनि ईसा', 'सुर नर मुनि सबके भय वीते'। अतः यहाँ भी 'नर' शब्दका प्रहण हुआ।

[स्वामी प्रज्ञानानंद्जीका मत है कि 'नर' शब्दका प्रयोग करनेसे इस वाक्यमें अति व्याप्ति हो जाती, कारण कि मनुष्यमात्रको भगवल्लीला-श्रवण प्रिय नहीं लगता। कितने ही उससे द्वेष रखते हैं। देवयोनि भोग-योनि है, इससे देवताओंको भगवचरितसे लाभ उठानेका सामर्थ्य नहीं है। श्रतएव यहाँ 'सुर'=मृत्यु-लोकके वे जीव जिनको लीला-श्रवण श्रति त्रिय है। यथा 'सदा सुनिहं सादर नर नारी। ते सुर बर मानस श्रिधकारी।'

प० प० प० प० नित्यं अर्थात् जिनके श्रवण, कथन, गान और मननादिसे नित्य, शाश्वत, दुःख-रिहत मुखका लाभ हो जाय। यहाँ अवतारका एक मुख्य हेतु 'मुखदायक लीला' करना बताया। यथा 'गाइ गाइ भवनिधि नर तरहीं', 'कृहिं मुनिं अनुमोदन करहीं। ते गोपद इव भवनिधि तरहीं। ७.१२०।'

खरदृषणवय प्रकरण समाप्त हुआ

# 'जिमि सब मरम दसानन जाना'-प्रकरण

धुआँ देखि खरदूषन केरा। जाइ सुपनखा रावन पेरा ॥५॥ बोली बचन क्रोध करि भारी। देस कोस के सुरति बिसारी। १६॥ करिस पान सोविस दिनु राती। सुधि निहं तव सिर पर आराती। ।७॥

शब्दार्थ—धुआँ—धुर्रा, धज्जी, नाश, दुकड़े-दुकड़े होना। = मृतक शरीर—यह बुन्देलखरडी भाषा है। —(रा० प्र०)। दीनजी इसे अवधी प्रयोग बताते हैं। क्रोधावेशमें आकर इस मुहावरेका प्रयोग लोग करते हैं कि हम तुम्हारा धुआँ (नाश) देखेंगे—(पं० रा० व० श०)। कि वाल्मी० २।६६। १८ में जो कहा है कि 'नरी यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन याति हि। अचिरात्तस्य धूआग्रं चितायां संप्रदृश्यते। अर्थात् स्वप्नमें जो मनुष्य गधेपर सवार जाता देख पड़ता है, उसकी चितासे धुआँ उठता दिखाई पड़ता है। इससे भी 'धुआँ देखने' का अर्थ 'मरा हुआ' ही सिद्ध होता है। प्रेरणा=उस्काना, उत्तेजित करना।

अर्थ-खरदूषणका मरण देखकर शूर्पणखाने जाकर रावणको प्रेरित किया।।४।। बड़ा कोघ करके (वह यह) वचन बोली-तूने देश और खजानेकी सुधि भुला दी॥६॥ मदिरा पी-पीकर रात-दिन सोया करता

है । तुभे ख़बर नहीं कि शत्रु सिरपर त्रा गया ॥७॥

दिष्पणी—१ 'बोली बचन कोध करि भारी' इति । शूर्पण्या खरदूषण्से क्रोधपूर्वक बोली थी, यथा 'धिग धिग तव पौरुष बल श्राता' और यहाँ 'भारी क्रोध' करके बोली । २-'देस कोस के सुरित बिसारी' का भाव कि रात्रुने तेरा देश 'जनस्थान' दबा ही लिया, अब कोश भी लेगा । देश-कोशकी खबर न लेते रहना, वेख़बर या निश्चित्त रहना कि हमारा कोई क्या कर सकता है, हमने तो इन्द्रतकको पकड़कर बाँध लिया, और शत्रुकी खबरदारी न रखना यह सब नीतिके विरुद्ध है, इसीसे आगे नीति कहती है।

रे खराँ—शूर्पणखा बहिन है, इससे उसके द्वारा धर्मोपदेश होना उचित है। वाल्मीकीयमें इसका प्रमाण है। केकयीके वर माँगनेपर महाराज दशरथने कहा है कि रामको वन देकर मैं कौसल्याको क्या उत्तर दूँगा कि जिसने हमें माता, खी और भिग्नोके समान मुख दिया है —धर्मोपदेशमें वह बहिन-की-सी है। यथा 'यदा यदा च कौसल्या दासीव च सखीव च ॥६८॥ भार्यावद्भगिनीवच मातुवच्चोपतिष्ठति। सततं प्रियकामा में प्रियपुत्रा प्रियंवदा ॥६९॥'—(वाल्मी० २.१२)।

वै०-कोशमें जनस्थान खाली हुआ।

राज नीति-विनु धनु विनु धर्मा। हरिहि समर्पे विनु सतकर्मा।।८।। विद्या विनु विवेक उपजाए। श्रम फल पढ़े किए श्रक पाए।।९॥ संग् ते जती कुमंत्र तें राजा। मान तें ज्ञान पान तें लाजा।।१०॥ प्रीति प्रनय विनु मद ते गुनी। नासिहं वेगि नीति श्रम सुनी।।११॥

## सोरठा—रिंपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि । अस कहि विविध विलाप करि लागी रोदन करन ॥२१॥

शब्दार्थ—'प्रनय'--प्रण्य प्रीतिका आदि अंग है, यथा 'प्रण्य प्रेम आसक्ति पुनि लगन लाग अनुराग। नेह सहित सब प्रीतिके जानव अंग बिभाग।', 'मम तब तब मम प्रण्य यह प्रीति निरंतर होइ।'—(वै०)। प्रण्य = प्रीतियुक्त प्रार्थना, नम्रता, विश्वास। सौहाद परिचय अर्थात् जिसके साथ प्रीति करे उसमें और अपनेमें अभेद समभना ऐसे प्रेमको 'प्रण्य' कहते हैं—(पं० रा० व० रा०)। जती (यती)=जो मोचके लिए यस करे, घर बार धन सब छोड़ दे। संग = विषयोंमें आसक्ति। मान = गर्व, अभिमान, प्रतिष्ठा।

द्यर्थ—नीतिके बिना राज्य, धर्मके विना धन (की प्राप्ति) का, हरिको बिना समर्पण किये हुये सत्-कर्मोके करनेका।। द्या दिना विवेक उत्पन्न कराये हुए (द्यर्थात् विद्या पढ़नेसे ज्ञान उत्पन्न न हुत्रा तो उस) विद्याके पढ़नेका फल श्रममात्र है। त्रर्थात् ये सब व्यर्थ हैं।।। संगसे संन्यासी, बुरी सलाहसे राजा, मानसे ज्ञान, मिद्रा पान करनेसे लजा, विना प्रण्यकी प्रीति त्रीर मद्से गुण्वानका शीघ्र नाश होता है—ऐसी नीति सुनी है।।१०-११॥ शत्रु, रोग, त्रिम, पाप, समर्थ (स्वामी), त्रीर सर्प इनको छोटा करके न सममना चाहिए।—ऐसा कहकर वह त्रानेक प्रकारसे विलाप करती हुई रोने लगी।।२१॥

नोट—१ 'राज नीति विनु''नासिं वेगि''' से मिलते हुए श्लोक भृत हिरिनीतिशतकमें यह हैं = 'दौर्मन्त्र्यान्नुपतिर्विनश्यित यतिः संगात्मुतोलालनात्। विशेऽतध्ययनात्कुलंकुतनयाच्छीलं खलोपासनात्।। हीर्मदादनवेत्त्रणादिप कृषिः स्तेहः प्रवासाश्रयात्। मेत्री चाप्रण्यात्समृद्धिरनयात्त्यागात प्रमादाद्धनम्।। इति भत्त हिरिः नीति ४१।' श्रर्थात् बुरी सलाहसे राजा, लगावसे संन्यासी, लाङ्प्यारसे वेटा, न पढ़नेसे ब्राह्मण्, बुरी वेटीसे कुल, खलोंके संगसे चरित्र, मिद्रासे लज्जा, देखभाल न करनेसे खेती, विदेशमें रहनेसे स्तेह, प्रण्यके श्रभावसे मेत्री, श्रन्यायसे ऐश्वर्य, प्रमाद (मन-ग्रुखी-त्याग) से घन नष्ट हो जाता है।

टिप्पणी—१ (क) 'राज नीति बिनु' इति । नीति न जाननेसे, नीतिविरुद्ध करनेसे प्राप्त राज्य भी हाथ से निकल जाता है। यथा 'राजु कि रहइ नीति बिनु जानें। ७.११२।' 'दौर्मन्त्रगत्नविति विनश्यित।' (भर्ट् - हिर्र)। (ख) [नीतिके अनेक अंग हैं। उनमेंसे मुख्य है, देशका बराबर च्रण्-च्रणका हाल जानना। इनमें रावणकी असावधानता देखी गई कि सारा जनस्थान विनष्ट हो गया, वह देश हाथसे निकल गया, सब राचस सुभट मारे गए और रावणको खबर भी न हुई। वाल्मी० २.२३ पूरे सर्गमें शूर्पण्याकी डाँट-फटकार है। उसने कहा है कि जिस राजाके गुप्त चर, कोष और नीति उसके अधीन नहीं रहते वह सामान्य मनुष्य हो जाता है। तुम मिद्रा पिये स्त्रियों आसक्त रहते हो, तुम्हारे नीतिक्ष नेत्र नहीं हैं, इसीसे तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारा जनस्थान विनष्ट हो गया। यथा 'येषां चाराश्च कोशश्च नयश्च जयतां वर। अस्वाधीनता नरेन्द्राणां प्राकृतैस्ते जनै। समाः। १।' पुनश्च अध्यात्मे; यथा 'पानासक्तः स्त्रीविजितः''। चारचत्नुर्वितिस्त्रं कथं राजा मिवष्यित।४२।'' जनस्थानमश्येष मुनीनां निर्भयं कृतम्। न जानासि विमृद्धत्वमत एव मयोच्यते।४४।' (३.५)।—ये सब 'राज नीति बिनु' में आ गए। शस्तुत प्रसंग नीतिका है अतः नीति ही से उपदेशका आरंभ हुआ।] (ग) "धन बिनु धर्मा" इति। धन प्राप्त है पर यदि उसे धर्ममें न लगाया तो उस धनका होना न होना बराबर है। उस धनकी प्राप्तिमें जो अम हुआ वह व्यर्थ ही समभना चाहिए। यदि धन धर्ममें लग गया तो उसकी प्राप्तिका अम सफल है, वही धन धन्य है। यथा "सो धन धन्य प्रथम गिति जाकी। ७-१२७.७।"

नोट—२ 'हरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा' इति । सत्कर्म करके उनको भगवानको अर्पण करना चाहिए। क्ष्मिरण रहे कि संपूर्ण कर्म मनुष्यके जन्ममरणक्ष्प संसारके कारण हैं; पर यदि वे ही कर्म भगवद्र्पण कर दिये जायँ तो वे कर्म आप ही अपने नाशके कारण हो जाते हैं अर्थात् फिर उन कर्मीका फल नहीं भोगना पड़ता। ईश्वरार्पण्युद्धिसे रहित कर्म कभी भी शोभित नहीं हो सकता। कर्मीके समर्पित कर देनेसे

वे तापत्रय की छोषि हो जाते हैं। यथा 'एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संस्रुतिहेतवः। त एवात्मविनाशाय कल्यन्ते किल्यताः परे। २४।', 'कुतः पुनः शश्वदमद्रमीश्वरे न चार्षितं कर्म यद्प्यकारणम् ।१२।', '" ब्रह्मंस्तापत्रयचिकित्सितम्। यदीश्वरे भगवित कर्म ब्रह्मणि भावितम्। २२।'—(भा० १.५)। भा० ३.६ में ब्रह्माजीके वाक्य हैं कि भगवानको छप्ण किया धर्म कभी चीण नहीं होता, यथा 'पमोंऽपितः किहिंचिद् ध्रियते न यत्र ।१३।'; स्रतः कहा कि 'हरिहिं समप बिनु सतकर्मा। श्रम फल किएँ'। भा० १२.१२.५२ में भी कहा है कि जो कर्म भगवानको अर्पण नहीं किया जाता, वह चाहे कितना ही ऊँचा क्यों न हो, सर्वदा अमङ्गलरूप श्रीर दुःख देनेवाला ही है वह शोभन हो ही कैसे सकता है ? ये सूतजीके वचन हैं। यथा 'नैष्कर्म्यमण्यच्युतभाववर्जितं न शेभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्। कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न ह्यपितं कर्म यदप्यनुत्तमम्॥'

श्रीशुकदेवजीने राजा परीचितसे भा० २.४ में कहा है कि बड़े-बड़े तपस्वी, दानी, कीर्तिमान, मनस्वी ख्रीर सदाचारपरायण मंत्रवेत्ता भी ख्रपने-ख्रपने कर्मीको द्र्रपण किये विना कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते। यथा 'तपित्वनो दानपरा यशिवनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः । चोमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥१७॥' गीतामें भगवान्के 'चेतसा सर्वकर्माणि मिय संन्यस्य मत्परः । ''१८०४७।' से भी यही आशय निकलता है। इसीसे तो मानसमें राजा भानुप्रतापके संबंधमें कहा कि 'करें जे धरम करम मन बानी। बासु-देव द्र्या द्रित नृप ज्ञानी। १।१४६।'अङ्ग अत्रयव प्रत्येक हिन्दू क्या मनुष्यमात्रको सब कर्मीको समर्पण करते रहना उचित है। इससे लोक परलोक दोनों वनेंगे।

दिष्पणी—२ (क) 'हरिहि समर्पें ''' इति । जो बिंबमें किया होती है वही प्रतिबिम्बमें होती है। ईश्वर बिम्ब है। विना ईरवरके अर्पण किए उसका फल जीवमें नहीं आप्राप्त हो सकता। सत्कर्मोंको हरिको समर्पण करना चाहिए। यथा 'क्लेश भूर्यव्यक्षाराणि कर्माणि विफ्लानि वा। देहिनां विषयात्तीनां न तथैवार्षितं त्विथं इति भागवते अष्टमें (अ०४।४००) (ख) 'बिद्या बिनु बिवेक उपजाए। अम फल पढ़ें' इति । 'उपजाए' राब्दसे यह रूपक बना कि विद्यारूपिणी स्त्रीसे विवेकरूप पुत्र उत्पन्न किये विना अम ही फल है। जैसे बंध्या (बांम स्त्री) में पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता, उससे पुत्रकी चाह करनेमें अममात्र होगा, वैसे ही विवेक न हुआ तो विद्या बाँम सरीखी है। विद्याका पढ़ना व्यर्थ हुआ। (ग) 'धन बिनु धर्मा' से कर्मकाएड, 'हरिहि समर्पे बिनु सत्कर्मा' से उपासना कांड और 'विद्या बिनु बिवेक उपजाए' से ज्ञानकांड कहा। ज्ञान उत्पन्न हुआ तब विद्याका फल है। (घ) 'अम फल पढ़े किये अह पाये' इति। यहाँ 'प्रथम विनोक्ति' आलंकार है। एकएकके विना एकएककी न्यूनता कथनकी है। राज्य, धन, सत्कर्म और विद्या चार वस्तुएँ कहकर फिर कहा है कि यदि इनके साथ ये चार गुण न हों तो विद्याका पढ़ना, सत्कर्मका करना, धन और राज्यका पाना केवल अममात्र है। (यहाँ पूर्वोक्त वर्ण्य) वस्तुओंका कम पलट कर अर्थात् विपरीत कमसे वर्णन हुआ है, यह भी 'यथासंख्य आलंकार' है और इसको 'विपरीत कमालंकार' भी कहते हैं। यहाँ 'पढ़ें', 'किये' और 'पाए' को क्रमशा 'विद्या', 'सत्कर्म', 'धन', 'राज्य' के साथ लगाकर अर्थ करना होगा।)

नोट—३ 'संग ते जती' इति । 'संग' = आसक्ति । आसक्तिसे काम उत्पन्न होता है । आसक्ति परि-पक्षावस्थाका नाम काम है । जिस दशाको प्राप्त होकर मनुष्य विषयोंका भोग किये विना रह नहीं सकता, वह दशा "काम" है । काम बना रहे और कामनानुसार विषयोंकी प्राप्ति न हो तो उस समय पास रहनेवाले पुरुषोंपर कोध होता है कि इन लोगोंके द्वारा हमारा अभीष्ठ विषय नष्ट कर दिया गया । क्रोधसे कर्राव्या-कर्राव्यका विवेक नहीं रह जाता । उसके कारण मनुष्य सब कुछ कर डालता है । उससे फिर इन्द्रिय जय आदिके लिए प्रारम्भ किए हुए प्रयक्षकी स्मृति नष्ट हो जाती है । स्मृतिके नाशसे आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिए जो निश्चय किया था उसका अर्थात् बुद्धिका नाश हो जाता है, जिससे जीव संसार-सागरमें डूबकर नष्ट हो जाता है । "संग" सबका मूल है । इसीसे कहा कि संगसे यतमान पुरुषका नाश होता है । गीतामें भग- वान्ने यही कहा है—'सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोघोऽभिजायते ॥६२॥ क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्समृति-विश्वमः । स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥६३॥ गीता अ०२।' [ यहाँ 'यती' शब्द परमार्थ-साधकके अर्थमें है । (प०प०प०)]

नोट—४ 'कुमंत्र ते राजा' इति । कुमंत्रसे राजाका नाश होता है— 'दौर्मन्त्र्यान्नृपतिर्विनश्यति' इति भर्त हरे (पूर्वोक्त), 'सचिव वैद गुर तीनि जों प्रिय बोलिहं भय आस । राज धर्म तन तीन कर होइ वेगि ही नास । ४१३७।' रावणको मंत्रियोंने भयसे ठीक सलाह न दी, इसीसे उसका नाश हुआ । प्रहस्तने कहा कि 'कहिंह सचिव सब ठकुरसोहाती । नाथ न पूर आव एहि भाँती । सुनत नीक आगे दुख पावा । सचिवन्ह अस मत प्रभुहि सुनावा । ६१६।'

४ 'मान ते ज्ञान' इति । ज्ञानमें एक भी मान न चाहिए, मानसे ज्ञानका नाश होता है । 'ज्ञान मान जहँ एकड नाहीं । १४।७।' देखिए । रावणको वड़ा ऋहंकार है कि मेरे समान कोई नहीं है, इसीसे उसका ज्ञान नष्ट हो गया । रावणको मान है, यथा 'परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस । ४।३६।' (विभीषण-वाक्य), 'की तिज्ञ मान ''' ४।४६।' (लद्दमणवाक्य), 'तेहि कहँ पिय पुनि पुनि नर कहहू । मुधा मान ममता मद बहहू । ६।३६।' (मंदोदरीवाक्य) । उसका ज्ञान जाता रहा; यथा 'पियहि काल बस मित भ्रम भयऊ । ६।१६।', 'काल विवस मन उपज न बोधा ।'' 'तेहि भ्रम होइ तुम्हारिह नाईं । लं० ३६।'

दिप्पणी—३ 'पान ते लाजा' अर्थात् मिद्रा पीनेसे लज्जा जाती रहती है। प्रथम उसने यह कहा कि 'करिस पान सोविस दिन राती' और फिर यहाँ 'पान ते लाजा' यह नीति कहकर जनाया कि तू निर्लंज हो गया है, मेरी यह दुर्गीत हुई तो भी तुमें लज्जा नहीं। यथा 'सूपनखा कै गित तुम्ह देखी। तदिप हृद्य निहं लाज विसेपी। ६१३४।'

वै०, रा० प्र० रा०—'प्रीति प्रनय बिनु' इति । प्रीतिके आठ आंग हैं जिनमेंसे एक 'प्रणय' है। इन आठोंके अलग-अलग भेद हैं। प्रणय—'मम तब तब मम प्रणय यह'—मैं तुम्हारा हूँ तुम हमारे हो, मेरा तुम्हारा है, तुम्हारा मेरा है—यही प्रणय है। लंका छोड़ते समय विभीषणजीने भगवान्से कहा है कि—'देस कोस मंदिर संपदा। देहु छपालु किपन्ह कहँ मुदा। सब बिधि नाथ मोहि अपनाइय'। इसपर भगवान्ने कहा कि—'तोर कोस गृह मोर सब' अर्थात् तेरा कोश, गृह, सब कुछ मेरा है—यह प्रणय है। जबतक यह बातें नहीं हैं, प्रीति न रहेगी।

नोट—६ वैष्ण्वरत्न स्वामी श्रीसीतारामशर्ण भगवानप्रसादजी (रूपकला) 'छादर्श हिन्दू परिवार' शिषंक लेखमें लिखते हैं—'प्रेमको सर्वोच्च भावोंसे पूर्ण बनानेके लिए उसमें विनयका समावेश होना चाहिए। प्रत्येक प्राण्णी किसी न किसी छांशमें छादरका पात्र है। केवल इसलिए कि वह मनुष्य है, ईश्वर उसे प्यार करता है और वह ईश्वरसे प्रेम करनेकी चमता रखता है। परन्तु जिन्हें हम सबसे अधिक प्यार करते हैं उनका सम्यान भी हम अवश्य उतना ही करते हैं। श्रीलच्चमणजी कितने गंभीर भावसे श्रीराममद्रका अदब करते थे। वे उनके चरण्चिहपर भी लात नहीं रखते थे—'सीयरामपद-अंक चराए। लखन चलहिं मगु दाहिन लाए।' भगवती सीताजी पतिको ईश्वरसमान पूजती थीं और उनकी पतिभक्तिमें माधुर्य और पवित्रताका समावेश ऐसा हुआ था कि उनका चित्र और चरित्र सर्वतोभावसे नितान्त अनुपम प्रमाणित हुआ। पूज्यवुद्धि और प्रेमपात्रतत्त्व तभी चरितार्थ होगा जब हम अपने पूज्य और प्रेमपात्रको कभी भी स्वार्थसिद्धिका सापन न बनानेकी प्रतिज्ञा करें, हम उसके दर्शनका प्रतिफल भी उसीको सममें छर्थात् हमें तत्सुखमावता रखनी चाहिए और स्वसुख होनेकी क्षुद्रवासनाको निकाल देनी चाहिए। जो पति अपनी प्रियतमाको कामपिपासा शान्त करनेकी वस्तु या संतान उत्पन्न करने या गृहपरिचर्याका मुख्य साधन समम्तता है वह पतिके पित्रत्र नामको धारण करनेकी योग्यता नहीं रखता। इसी तरह वह भार्या भी पत्री कहलाने योग्य नहीं है जो पतिको केवल रोटी लूगा देनेवाला और संतानका पालन-पोपण करनेवाला सम-

मती हो। सचा हिन्दू पित जिसने श्रीराम।यण अच्छी तरह पढ़ी है अपनी भार्याको केवल उसी रामायणी आदर्शभावसे प्यार करेगा, क्योंकि वह अपनी प्रियतमा पत्नीको अपनेसे भिन्न कदापि नहीं सममता है। उसी तरह प्रीति, प्रतीति और पिवत्रतामयी सची हिंदूपत्नी भी अपने पितको उसी आदर्शसे प्यार करेगी, क्योंकि कमसे कम उसको दृष्टिमं मनुष्योंमें वह देवता तो अवश्य है। इस प्रकार प्यार करना भित्रपूर्वक प्यार करना कहलाता है। परन्तु वह प्रेम जो चिरतार्थ न हुआ यां जिसका सेवा-धर्ममें विकास न हुआ वस या निर्गन्ध पुष्पके सदश है। ऐसा प्रेम धीरे-धीरे चीण होता जाता है और एक दिन उसका सर्वधा हास हो जाता है। केवल संस्कारमात्र सूक्ष्मरूपमें रह जाता है। इसीसे कहा है कि प्रीति प्रनयित्त मद ते गुनी। नासिंह वेगि नीति अस सुनी।

प्रेमकी सजीवता जाती रहती है यदि प्रेमी प्रियतमपर अपने आपको वार देनेकी प्रवल इच्छा न प्रदर्शित करे। साधारण अहर्निशिके मामूली व्यवहारमें भी अपने सुखको, अपने आरामको, अपने स्वत्वको दूसरेके लिये अपरेण करनेकी सदा चेष्टा करना ही सजीव प्रेम है।

वह उसी तरहका प्रेम था जिसे लद्मग्राकुमारने उस समय प्रदर्शित किया जब एक दिन महान् कष्ट उठानेके पीछे भाई और भाभीके विश्रामस्थलकी उन्होंने रातभर जागकर पहरा दी। और वह भी इसी प्रकार का प्रेम था जिसकी प्रेरणासे श्रीरामभद्रने भगवती सीता और लद्दमग्राकुमारके व्याकुल मनको बह्लानेके लिये तरह-तरहकी आख्यायिकाएँ कही थीं।

क्रिमित्रके यहाँ जाकर भी उससे विदा माँगकर लौटना भी प्रीतिका प्रणय अंग है। दोहा १.४८. ४-६, भाग २ पृष्ठ ४६ देखिए।

स्वामी प्रज्ञानानन्दजी—१ "नीति अस सुनी" इति । शूप्णुखा रावणुको नीतिके सिद्धान्त तो सुना रही है पर यह सव उपदेश शुद्ध भावसे रावणुका हित करनेके लिये नहीं है किन्तु डाह बुद्धिसे हैं । नीति सुनाती है पर जो वचन आगे कहेगी वह केवल इसलिये कि रावण अनीति और महत्पाप परदारापहरण करनेको प्रवृत्त हो जाय ।—"पर उपदेस कुसल बहुतेरे । जे आचरहिं ते नर न घनेरे" । रावणुकी भी ऐसी ही स्थिति है; यथा "तिन्हिं ज्ञान उपदेसा रावन । आपन मंद कथा सुभ पावन ।" (गौड़जीका नोट २२ (६) में देखिए)।

र शूर्पण्याके इन वचनोंसे इतना तो सिद्ध होता ही है कि क्रूर मायाविनी राज्ञसी होकर भी उसने राजनीति, धर्मनीति इत्यादिका पर्याप्त श्रवण किया है। भले ही शब्दज्ञान ही क्यों न हो, तथापि "को कालः फजदायकः" यह कोई जानता नहीं। इसलिए शब्दज्ञानरूपी बीज बोना और उस शास्त्रज्ञानरूपी वृज्ञका पालन पोपण करना ही चाहिए। पर श्राज जो दशा है वह शोचनीय हो रही है।

टिप्पणी—४ (क) 'नीति अस सुनी'। 'सुनी' से जनाया कि पढ़ी लिखी नहीं है, इसीसे सुनी हुई कहती है। (ख) 'रिपु रूज पावक' इति। आते ही प्रथम कहा था कि 'सुधि नहिं तब सिरं पर आराती', इसीसे यहाँ प्रथम 'रिपु' को गिनाया। इसीसे यहाँ प्रयोजन भी है और तो उदाहरण मात्र हैं। (ग) 'गिनिय न छोट करि'। भाव कि राम लहमण दोनों देखनेमें छोटे हैं। उनकी छोटी अवस्थापर न भूल जाना।

नोट —७ वावा हरीदासजी 'राज नीति बिनु' से लेकर 'गनिय न छोट करि' में आई हुई सब वातों को रावणमें घटाते हैं। वे पहले इस दोहेको लेते हैं। 'रिपु रुज पावक पाप प्रभु आहि॰' इति। रिपु तुम्हारे सब देवता हैं। वे श्रीराम-लदमणको सहायक पाकर इस अवसरपर बली हुए हैं। वानररूपसे वे प्रवल हैं जिनको तुमने छोटा मान रक्खा है। तुम्हारे शरीरसे तुम्हारे पुत्र नाती आदि जो उत्पन्न हुए वे छुमार्गी तुम्हारे शरीरके रोग हैं (रावणको कालरूप रोगने घेरा है। उसके मंत्री उसे छुमंत्ररूपी छुपध्य देकर नाश करना चाहते हैं। मंदोदरीने कहा है—'निकट काल जेहि आवत साई। तेहि अम होइ तुम्हारिह नाई। ३.३६।', विभीषणजीने भी कहा है 'सभा काल वस तोरि')। विभीषण वैद्युह्ण हैं। उनका सम्मत ओषधरूप है। तुम

उसका निरादर करते हो, अतः तुम्हारा नाश होगा। हनुमान्जी ग्यारहवें रुद्र पावक रूप हैं जिन्होंने बाल्या-वस्थामें ही सूर्यके तेजको मंद कर दिया। उनको वैष्णव जानकर तुमने उनका पूजन न किया, दश रुद्रोंका किया। वे पावकमें अपना तेज प्रकट कर तुम्हारे नगरको जला देंगे। जीविहंसा वड़ा भारी पाप है। तुमने जो मुनियोंको मार-मारकर खाया है वह सब पाप तुम्हारे नाशके लिये उदय हुआ है। तुमने अहि (शेषजी) का अनादर किया, वे धरणीधर हैं। तुम पृथ्वीपर भाररूप हुए, अतः वे लदमण्रूपसे महिभार हरण करनेके लिये प्रकट हुए हैं। नाशके यह छः हेतु कहकर वह विलाप करने लगी। शूर्पण्याको लदमण्जीके स्पर्शमात्रसे यह दिवय ज्ञान उत्पन्न हो गया।

श्रव चौपाइयोंको लेते हैं। 'राज नीति विनु'—भाव कि नीतिका मुख्य श्रंग है देशका बराबर ज्ञ्या-चएका हाल जानना, पर सारा जनस्थान विनष्ट हो गया और तुमे खबर भी नहीं। तब राजनीति तेरी रचा कव करेगी। 'धन विनु धर्मा' अर्थात् तू समभता है कि लंका सोने की है, पारसमिएयोंकी कोठी भरी है, धन हमारी रचा करेगा। पर यह नहीं होनेका, क्योंकि तेरा धन धर्ममें नहीं लगा और सब अधर्मका कमाया हुआ है। अतः वह रत्ता न करेगा और लंका भरमसात हो जावेगी। 'हरिहि समर्पे विनु सतकर्मा' का भाव कि यदि कहो कि हमने वहुत सत्कर्म किये हैं वह रत्ता करेंगे, सो भी नहीं क्योंकि तेरे सत्कर्म हरिको समर्पण नहीं किये गए। 'विद्या विनु विवेक उपजाएं' का भाव कि यदि कही कि हमने वेदोंपर भाष्य किया है विद्यावलसे हमारी रज्ञा होगी, सो भी नहीं क्योंकि विद्या होती है ईश्वरको जाननेके लिये, तूने ईश्वरको जाना नहीं, स्रतः वह व्यर्थ हुई, रज्ञा न करेगी। 'संग ते जती' का भाव कि यदि कहो कि हमने शिवजीको सिर चढ़ाकर कालको जीता है, यह यतीका काम किया है। अतः काल हमें नहीं जीत सकता। सो यह भी नहीं होनेका क्योंकि तुम्हारा मन विषयोंमें आसक्त होनेसे तुम योगभ्रष्ट हो। 'कुमंत्र ते राजा' का भाव कि तुम्हारे मंत्री कुमंत्री हैं अतः तुम्हारा नाश होगा। 'मान ते ज्ञान' का भाव कि तुम्हें वहुत अभिमान है अतः तुम्हारी वुद्धि भ्रष्ट हो गई, ज्ञान जाता रहा। इससे ज्ञान तुम्हारी रच्चा न करेगा। 'पान ते लाजा' का भाव कि निर्लड्जकी रचा कोई नहीं करता । तू मिद्रा पान कर निर्लड्ज हो गया है । अपने भाई छुवेरकी पुत्रवधू उर्वशीके साथ तूने वलात्कार किया तव लेज्जा कहाँ रह गई। 'प्रीति प्रनय विनु' का भाव कि तू सोचता है कि सेरे मित्र मेरी रज्ञा करेंने पर तू कटुवादी है, तुम्ममं नम्नता है ही नहीं, अतएव वे भी तेरी सहायता न करेंगे। 'मद ते गुनी' का भाव कि तुमको राज्यमद है, इससे तुममें जो भी गुए हैं वे लव नष्ट हो गए। श्रंगद्ने कहा ही है- धर्महीन प्रमुपद्-विमुख कालविवस दससीस। तेहि परिहरि गुन श्राए सुनहु कोसलावीस । ६.३७ ।

यहाँ शूर्ष गुखाने सोलह वातें कहकर समभाया। कारण कि जीवोंमें सोलह कलाके तेजस्वी होते हैं। देवताओं और ईश्वरमें अनंत कलाएँ हैं। सोलह कहकर जनाया कि तेरी सब कलायें चीण हो गई हैं। (शिला)।

नोट—द चौपाइयों ('राजनीति' से 'नीति असि सुनी' तक ) में राजा ही वर्ण्य विषय है, शेष सव अवर्ण्य हैं, केवल लोक-शिचार्थ सवका धर्म एक ही होनेसे कह दिये गए। कारण भिन्न भिन्न हैं, 'नासिहें' धर्म सवका एक है। इसी तरह सोरठामें 'रिपु' वर्ण्य है, रुज पावक पाप आदि अवर्ण्य हैं। सवका एक ही धर्म 'गिनय न छोट करि' होनेसे वे भी कह दिए गए। अतः दोनों जगह 'दीपक अलंकार' हुआ। (वीर)।

दोहा — सभा माँक परि ब्याङ्कल वहु प्रकार कह रोह । तोहि जियत दसकंघर मोरि कि असि गति होइ॥२१॥

अर्थ — सभाके वीचमें व्याकुल पड़ी हुई वहुत प्रकारसे रो-रो-कर शूर्प एखा कह रही है कि अरे दस-ंधर! तेरे जीतेजी क्या मेरी ऐसी दशा होनी चाहिए॥२१॥ नोट-१ भाव यह है कि तुम ऐसे विश्वविजयी श्राताके जीवित रहते हुए कोई मेरे नाक कान काट कर खच्छन्द सुखपूर्वक जीता रहे, यह न होना चाहिए, तेरे रहते मेरी दशा अनाथ विधवाकी सी न होनी चाहिए। आशय कि तू चलकर उनसे जूम, लड़कर उन्हें जीत जिससे मेरी छाती ठंढी हो या मर जा।

प० प० प० प० निक्षी जाति जब प्रवल हो जाती है तब स्नी-मायाका फैलाना उनके बाएँ हाथका खेल-सा है। उनका हदन, उनका विलाप वीरोंके हृद्यकों भी द्रवीभूत कर देता है। यथा 'तब कुबरी तिय माया ठानी।' देखिए 'नारिचरित जलनिधि खबगाहू। २.२७.६।' से 'मागि मकु लेहू। २.२५.३।' तक। नारि-चरित्र का एक नमूना (सतीजी) बालकांडमें, दो नमूने (संथरा और कैकेयी) अयोध्यामें और एक (शूर्पण्ला) ऋर् एयकांडमें है। इनमेंसे सतीजी सत्वप्रधान, मंथरा रजः प्रधान तम और कैकेयी सत्वप्रधान तमोगुणी हैं। कि इनसे विरुद्ध नमूने भी मानसमें अनेक हैं, जैसे, बालमें श्रीकौसल्या, सुमित्रा और कैकेयीजी, अयोध्या और सुद्में श्रीसीताजी, अरएयमें अनुसूयाजी, कि कि धामें तारा और लंकामें मन्दोद्री, इत्यादि।

नोट—२ 'दसकंधर' सम्बोधन करके जनाती है कि तेरे तो दश शिर हैं, तेरे रहते एक शिरवालेने मेरी यह दुर्दशा कर दी। ३ 'असि' से ऐसा भी भाव कहते हैं कि अभीतक मुँहपर कपड़ा ढाँपे हुए थी, अब मुँह खोलकर इशारा करके, दिखाकर कहती है कि ऐसी दुर्दशा मेरी हो। मुँह छिपाये न होती तो अवतक

रावरा चुप न बैठा रहता।

सुनत सभासद उठे अकुलाई । समुमाई गहि बाँह उठाई ॥१॥ कह लंकेस कहिस निज बाता। केइ तव नासा कान निपाता॥२॥

श्चर्य—यह सुनते ही सभासद श्रकुलाकर उठे, उसे समकाया और बाँह पकड़कर उसे उठाया ॥१॥ लंकापित रावणने कहा कि श्चपनी बात तो कह कि किसने तेरे नाक-कान काट लिए ॥२॥

टिप्पणि—१ (क) 'अकुलाई'। क्योंकि त्रैलोक्यविजयीकी बहिनके नाक कान काटनेवाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। सभी रावणसे काँपते हैं, ऐसा कौन करेगा ? अवश्य कोई असाधारण पुरुष है। (ख) 'समुक्ताई गिह बाँह उठाई'। समकाया, बाँह पकड़कर उठाया, अर्थात् इतना करनेपर तब उठी, नहीं तो उठती ही नथी। (ग) इस कथनसे किव जनाते हैं कि राचसों में मर्थादाका विचार बहुत कम है। सब लोकों के राजा रावणको बहिन होकर भी यह स्वतंत्र वनमें विचरण करती हुई श्रीरामजीसे कामकी वार्ता करने लगी, और यहाँ आकर सभाके बीचमें पड़ी है, सभासदों ने हाथ पकड़कर उठाया।

२ (क)—'कह लंकेस'। लंकाका राजा है, राजा नीतिज्ञ होते हैं, नीतिको मानते हैं, अतः नीतिको सुनकर उसे प्रह्माकर पूछा। इसीसे 'लंकेश' कहा। (ख) 'निज बाता' का भाव कि अभीतक और सब इधर उधरकी कही पर अपनी बात जरा भी न बतायी। (ग) सभासदोंके समभानेसे न समभी तब रावणने स्वयं समभाया और पूछा। इसीको प्रेरित करने आई थी—'जाइ सूपनखा रावन प्रेरा।२१.४।'; इसीसे इसके

पूछनेपर कहेगी।

अवधनृपति दसरथ के जाए। पुरुषसिंघ बन खेलन आए।।३॥ समुिक परी मोहि उन्ह के करनी। रहित निसाचर करिहिहें धरनी॥॥॥ जिन्ह कर भुजबल पाइ दसानन। अभय भए विचरत मुिन कानन॥५॥ देखत वालक काल समाना। परम धीर धन्धी गुन नाना॥६॥ अतुिलत वल प्रताप हो भाता। खलबधरत सुरमुनि-सुखदाता॥७॥

श्रर्थ—श्रवधके राजा दशरथके पुत्र जो पुरुषोंमें सिंहवत् हैं वनमें शिकार खेलने आए हैं ॥३॥ मुके उनकी करनी (यह) समक्त पड़ी है कि वे पृथ्वीको निशिचरहीन कर देंगे ॥४॥ जिनकी भुजाओंका बल पाकर

हे द्शमुख ! वनमें मुनि लोग निर्भय होकर विचर रहे हैं ॥५॥ देखनेमें ( तो वे ) वालक हैं पर हैं कालके सहश । परम धीर, धनुर्विद्यामें निपुण और अनेक गुण्युक्त हैं ॥६॥ दोनों भाइयोंमें अतोल वल और प्रताप हैं । वे खलोंके वधमें तत्पर हैं, देवता और मुनियोंको सुख देनेवाले हैं ॥७॥

दिष्यणी १ (क) 'अवधनृपित दसरथके जाये' यह कैसे जाना ? लक्ष्मणजीके वचनसे । यथा 'प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा । १७.१४।' इस प्रसंगसे उसने इन्हें दशरथपुत्र कहा । (ख) 'पुरुषितंघ वन खेलन आए' और 'रिहत निसाचर करिहिंह घरनी' से जनाया कि उसने श्रीरामजीका उत्तर, जो खरदूषण्को उन्होंने भेजा था, सुना है; यथा 'हम हन्नी मृगया वन करहीं । तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं । १६.६।' इससे और खरदूषण्विके नाशको समम्कर उसने कहा कि निशिचररिहत कर देंगे । "रिहत निसाचर करिहिंह" अर्थात् पृथ्वीका मार उतारेंगे । (ग) इस प्रसंगमें "पुरुषित्व" "" से रावण् और कुम्भकर्ण दोनोंका (दोनोंके पूर्व जन्मका ) प्रसंग निकलता है । पूर्व जन्ममें जव रावण् हिरण्यकश्यप था तव जो पुरुष (नर) सिंह हो अवनिर्मण हुए थे वे ही अव नृपितरूपमें हैं । पुनः, जो वन खेलनेवाले शूकररूप अवतीर्ण हुए थे वे ही नृपितरूप होकर आये । पहले वन ( = जल) में शूकररूपसे खेले, अव वन (जंगल) में खेलने अपने । वनमें खेलनेसे शेष लक्ष्मण्जी भी साथ आए हैं । (खर्रा)।

नोट—१ अ० दी० कार शंका करते हैं कि "शूर्पण्खाने श्रीरघुनाथ जीसे तो छलयुक्त वातें कीं। यथा— 'श्रव लिंग रहिउँ छुमारी' इत्यादि। पर रावण्के समीप उसने कपटरहित वात कही कि 'रिहत निसाचर करिहिहें घरनी'। यह क्यों ?'' और उसका समाधान यह करते हैं कि लदमण्जी जीवों के आचार्य हैं। उनके हाथकी तलवारसे वह अंकित हुई। इस स्पर्शसे उसकी पूर्वकी छलबुद्धि जाती रही।

२ 'पुरुषसिय वन खेलन आए' इति । वह उन्हींको सिंह समभती है और सवको नामई समभती है। इस शब्द (पुरुषसिंह) को देकर गोस्वामीजीने ख़ीके उस मनोभावका अच्छा प्रदर्शन किया है जिस मनोभाव से ख़ी किसी पुरुषपर आसक्त होती है। अर्थात् इस पुरुषके सिवा उसे संसार भरमें कोई पुरुष ही नहीं दिखाई पड़ता। खेलन = सैर करने। (दीनजी)।

३ 'पुरुषसिंह' का रूपक इस प्रकार है। रणस्थलमें उनका अवस्थान करना ही संधि और वाल हैं। रणकुशल राज्ञस गजेन्द्र हैं जिनको यह नर-सिंह मारनेवाला हैं। शर ही इसके खंग हैं जिससे यह पूर्ण हैं। तीच्ण अगिन ही इसके दाँत हैं। यथा 'असी रणान्तः स्थितिसंधिवालो विदग्धरज्ञोमृगहा दुसिंहः। सुप्तस्त्वया बोधियतुं न शक्यः शराङ्गपूर्णो निशितासिदंष्ट्रः॥ वाल्मी० ३.३१.४७।' यह मारीचने रावणसे कहा है। यह सब भाव 'पुरुषसिंह' से जना दिया है।

दिष्पणी—२ (क) 'जिन्हकर भुज वल पाइ...'; यथा 'जव ते राम कीन्ह तहँ वासा। सुखी भए सुनि वीती त्रासा। १४।१।' (ख) 'देखत वालक काल समाना।'; यथा 'मुनिपालक खल सालक वालक ।१६।११।' यहाँतक श्रीरामजीका उत्तर सुना हुत्रा कहा। और, 'परम धीर धन्वी गुन नाना' यह त्रपने आँखों (युद्धमें) देखी कही। प्रभुने जो खरदूपणको उत्तर दिया था वह और युद्धका पराक्रम इसके हृद्यमें विध गया है। वहीं सब कह रही है। 'परम धीर' क्योंकि सेनासे घरनेपर भी हँसते ही रहे।

सोपाधाम राम अस नामा । तिन्ह के संग नारि एक स्यामा ॥८॥ रूपरासि विधि नारि<sup>१</sup> सँवारी । रति संत कोटि तासु वित्तहारी ॥९॥

शब्दार्थ — श्यामा = सोलह वर्षकी अवस्थाकी। यथा 'शीतकाले भवेदुष्णा ग्रीष्मे च सुलशीतला। सर्वा-वयन शोभाव्या सा श्यामा परिकीर्तिता"—( प्रदीपोदद्योते )। = जिसके अभी पुत्र न हुआ हो। = जो अपने मध्यस्य युत्रावस्थामें हो। इत्यादि। श्रर्थ—शोभाके घाम हैं। उनका "राम" ऐसा नाम है। उनके साथ एक श्यामा स्त्री है।।।। जो रूप (सौंदर्ज्य) की राशि है। ब्रह्माने उस स्त्रीको सँवारकर बनाया है। सौ करोड़ (श्रसंख्य) रितयाँ उसपर निछावर हैं।। ह।।

टिप्पणी—१ 'सोभाधाम राम अस नामा' इति । (क) शूर्पण्खा स्वयं इनको देखकर मोहित हुई है और अपने भाई खरदूषण्को भी यह कहते सुना है कि 'हम भिर जन्म सुनहु सब भाई । देखी निह असि सु दरताई', अतः देखी-सुनी दोनोंके प्रमाण्से 'शोभाधाम' कहा । जान पड़ता है कि वह शोभा इसके हदयमें गड़ गई है, इसीसे प्रथम इसीको कहा । (ख) 'तिन्हके संग निर एक स्थामा' अर्थात् यह रामकी भार्या है। २ (क) 'क्परासि' अर्थात् जैसे राम शोभाधाम हैं वैसे ही यह क्पकी राशि ही है। (ख) 'रित सत कोटि तासु''' इति । भाव कि प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक ही 'रित' होती है, सो करोड़ ब्रह्माण्डोंकी 'रितयाँ' एकत्र हो जायँ तो भी उस क्पराशिको नहीं पा सकतीं, वे सब तुच्छ हैं, इसके क्पपर निछावर हैं। अर्थात् एक ब्रह्माण्डकी कौन कहे सो करोड़ ब्रह्माण्डोंमें ऐसी सुन्दर स्त्रो नहीं मिल सकती।

दीनजी—'रूपराशि'। जो सपत्नी होने गई थी रसीके मुखसे स्त्रीका सौन्द्र्य परिपूर्ण वर्णन होना जनाता है कि कैसा अपूर्व सौंद्र्य होगा, यद्यपि यहाँ रावणको उत्तोजित करनेके लिए ही यह कहा गया है तो भी वह (Uppermost idea) सर्वोपरि बात जो मनमें होती है किसी न किसी तरह निकल ही आती

है, रुकती नहीं।

[ अकंपन और शूर्पण्खा दोनोंने श्रीसीताजीके सौंदर्यके संबंधमें कहा है कि देवी, गंधवीं, किन्नरी, अप्रसरा, आदि कोई भी श्री सीताके समान नहीं है। यथा ''नैव देवी न गन्धवीं नाप्सरा च पन्नगी। तुल्या सीमन्तिनी तस्य मानुषी हु कुतो भवेत्।" (वाल्मी॰ ३।३१।३०)]।

गौड़जी—शूर्पणखाने नीतिके वाक्य कहकर रावणकी शासनबुद्धिको उभारा। फिर वह रावणके कामी स्वभावको उत्तेजित करनेके लिये प्रसंगसे "नारि इक स्यामा" की भी सूचना देती है। अपने अप-राधको ध्वित्से बताती है कि शोभाधाम हैं, इनपर रीक्षी थी, परन्तु वह हमारी ओर क्यों निगाह डालने लगे, क्योंकि साथमें तो अप्रतिम सुन्दरी मौजूद थी। राज्ञसीका अत्यन्त कामवश होना भी व्याजसे दिखाया है।

तासु अनुज काटे श्रुति नांसा। सुनि तव भिगिन कर्राहें? परिहासा।।१०।। खरदूपन सुनि लगे पुकारा। छन महुँ सकल कटक उन्ह मारा।।११।। खरदूपन तिसिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सब गाता।।१२।। शब्दार्थ—'लगे पुकारा' मुहावरा है 'फरियाद सुनकर सहायता करनेका।' = सहाय हुए।

श्रर्थ — उसके भाईने नाक-कान काटे। 'तेरी बहिन हूँ' यह सुनकर हँसी करते थे।।१०।। मेरी पुकार लगनेपर श्रर्थात् फ़र्याद् सुनकर खरदूषण उनसे भिड़े। उन्होंने सारा कटक ज्ञाभरमें मार डाला।। ११॥ खरदूषणका श्रीर त्रिशिराका मारा जाना सुनकर दशशीश रावणका सारा शरीर जल उठा। (वह आग भभूका हो गया)।। १२॥

टिप्पणी—१ (क) 'तासु अनुज काटे श्रुति नासा' यह रावणके 'केहिंदुतव नासा कान निपाता' का उत्तर है। शूर्पण्लाके नाक-कान काटनेके समय किन कहा था 'लिइसन अति लाघव सों नाक-कान बिनु कीन्हि। ताके कर रायन कहँ मनहुँ चुनौती दीन्हि'। 'तासु अनुज काटे॰' यह कहना ही मानों चुनौती देना है। (ख) 'सुनि तव भिगित करिहं परिहासा' अर्थात् तुमको कुछ नहीं समसते। 'सुनि' से शंका होती है कि किससे सना ? इस शब्दसे वह जनाती है कि मैंने उनसे अपना नाम और तुम्हारा सम्बन्ध बताया, तब मुक्से यह सुनकर हँसी मसख़री करने लगे कि तू अपना विवाह हमारे साथ कर ले। जब मैं कुद्ध हुई तब

मेरी नाक-कान काट लिये ! [ मानसके अनुसार तो श्रीरामजी अथवा तदमण्जीने भी किसीके मुखसे सुना नहीं है कि "शूर्पण्या रावण्की भिगती" है । उसमें "लिइसन रिप्प भिगती जानी" इतना ही उल्लेख है । शूर्पण्याने भूठ ही कहा कि 'मुनि''' इत्यादि । हाँ, वाल्मीकीयमें शूर्पण्या उनके निकट राज्मीक्पमें ही जाती है और पृछनेपर सव वातें अपने मुखसे ही कह देती है, वहाँ दुराव, रुचिर रूप इत्यादि नहीं है । प० प० प्र०] । (ग) यहाँ तदमण्जीका नाम उसने नहीं तिया । 'तामु अनुज' कहा । कारण् कि वह नाम न जानती थी । श्रीतदमण्जीन रामजीका नाम वताया पर अपना नाम न वताया था । और श्रीरामजीने भी उनका नाम न वताया था । यही कहा था "अहइ कुमार मोर त्रष्ठ आता" । अथवा, ये शत्रु हैं और रात्रु का नाम न तेना चाहिए । इससे 'तामु अनुज' कहा । (य) 'इन महँ सकत कटक उन्ह मारा' । यथा 'करि उपाय रिपु मारे छन महँ कृपानियान' । तथा यहाँ 'छन महँ मारा' कहा । [अ० रा० में भी च्लामें मारना कहा है । यथा 'ततः कृणेन रामेण देनेव वत्रशातिना । १२। हवें तेन विनश वै रक्तम भीमविक्रमाः।' (३।५) । वाल्मीकीयमें 'च्ला' के वदले 'अर्घायिक मुहूर्त्तन' कहा है । च्लाका अर्थ 'थोड़ी ही देरमें' लेनसे सवका समन्वय हो जाता है । ] यहाँ श्रीरामजीकी करनी स्पष्ट कही, अभीतक मुँदी ढकी कही थी ।

र 'सुनि दससीस जरे सब गाता' इति । जब "सभा माँभ परि व्याङ्क बहु प्रकार कह रोइ' तब 'सुनित सभासद उठ अकुलाई ।०' और जो उसने कहा था कि 'तोहि जिअत दसकंघर मोरि कि असि गिति होइ' उसके उत्तरमें 'कह लंकेस कहिस निज बाता' यह चरण है। या यों कहिए कि रावणका ऐसा प्रवल वैरी सुनकर सभी व्याङ्कल हुए और खर-वृषण-त्रिशिराका वय सुनकर रावण व्याङ्कल हुआ। अब जो सुना कि खरवृषणको उन्होंने मार डाला तब शोचसे 'जरे सब गाता' सारा शरीर जल उठा, अत्यन्त दाह हुआ। यथा 'सूखिहं अबर जरिहं सब अंगू। मनह दीन मनिहीन मुअंगू'।

३ इस दोहेमें श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला, गुण और धाम ये पाँचों कहे गए हैं, यथा (१) 'राम ध्रम नामा' से नाम। (२) 'स्रवधनुपित' से धाम। (२) 'सोभाधाम' और 'दसरथके जाये' से रूप। (४) 'परम धीर धन्वी गुन नाना' से गुण और (४) 'समुिक परी मोहि उन्हके करनी। रहित निसाचर करिहिंह धरनी' से लीला कही।

दिष्णी—४ इस दोहें में नवरसात्मक मृत्ति कही है, यथा (१) 'सोभावाम राम इस नामा। तिन्हके संग नारि एक स्थामा।। रूप रासि विधि नारि सँवारी। रित सतकोदि तासु विलहारी।।' में शृङ्गार। (२) 'सुनि तव भिगिन करिहं परिहासा' में हास्य। (३) 'द्यमय भये विचरत सुनि कानन' में करुण। (४) 'देखत वालक काल समाना' में रोह। (४) 'परम धीर धन्वी गुन नाना'' में वीर। (६) 'खलवधरत' में भयानक। (७) 'तासु इसुन काटे श्रुति नासा' में वीभत्स। (५) 'छन महँ सकल कदक उन्ह मारा' में इप्नुस्त और, (६) 'सुर मुनि मुखदाता' में शान्तरस कहा।

इस प्रकार इस प्रसंगरूपी समुद्रसे १४ रत्न निकले । ४ ई ६=१४ । नाम, रूप, लीला, गुण और धाम— ये पाँच हुए । और; शृक्षार आदि नवोरस, दोनों मिलकर १४ हुए ।

४ 'खरदृषन त्रिसिरा कर घाता''' इति । पहले उसने कहा कि खरदृषणादिको ज्ञण भरमें मारा । फिर उसी वातको कविने दुहराकर लिखा है । तात्पर्ध कि पहले वचन सुनते ही रावण सूख गया, उसके होश हवास ठिकाने न रहे तब शूर्पणखाने सब लड़ाईका वृत्तान्त कहा और अवकी तीनों भाइयोंका नाम लिया कि तीनों भारे गए । इसीसे किवने दोहराया ।

दोहा — स्पनखिंह समुक्ताइ करि वत्त वोतेसि वहु भांति । गएड भवन अति सोच वस नीट परे निर्ह राति॥२२॥ श्चर्य-शूर्पणखाको समभाकर ( रावणने ) बहुत तरहसे श्चपना बल बखान किया। (फिर ) श्चपने महलमें गया। श्चत्यन्त शोचके वश ( उसे ) रातमें नींद नहीं पड़ रही है ॥२२॥

दिष्यणी—१ 'सूपनखिं समुमाइ करि बल००' इति । (क) शूपेग्वाके 'तोहि जियत दसकंघर मोरि कि असि गित होइ' इन वचनोंका प्रभाव रावणके हृद्यपर बहुत पड़ा । इसीसे उससे सब हाल सुनकर उसने अब उसे सममाया और बहुत भाँति बलका बखानकर उसे धीरज दिया । (ख) पहले शूपेग्खाको समासदोंने सममाया था, अब रावणने स्वयं सममाया । "वल बोलेसि बहु भाँति" जैसा अध्यात्म और बाल्मीकीयमें है ।

नोट—१ वाल्मी० ३।३१ के अनुसार जनस्थानके नाश और खरदूषणादिके वधका समाचार रावणको अकम्पन राचससे मिला जो जनस्थानसे भागकर रावणके पास आया था। उससे समाचार पानेपर रावणने जो अकम्पनसे कहा है कि ''मेरा विरोध करके इन्द्र, कुवेर, यम और विष्णु भी सुखपूर्वक नहीं रह सकते। मैं कालका काल हूँ, अग्निको भी जला सकता हूँ, मैं मृत्युको भी मार डालनेका उत्साह रखता हूँ। पवनका वेग अपने वेगसे वलपूर्वक रोक सकता हूँ। कोधमें आनेपर मैं सूर्य और अग्निको भी जला सकता हूँ।'' वे सब भाव ''वल वोलेसि वहु भाँति'' से कविने जना दिये हैं। स्रोकोंका उद्धरण आगे २३।१-२ में दिया गया है।

मानसमें जो रावणने मन्दोदरी आदिसे कहा है वैसा ही यहाँ भी समफना चाहिए। कविको आगे विस्तारसे लिखना था इससे यहाँ नहीं लिखा। 'कंपिंह लोकप जाकी त्रासा। तासु नारि सभीत बिंह हासा। ४.३७।', (मन्दोदरीसे), 'कहिंस न खल अस को जग माहीं। भुजवल जाहि जिता मैं नाहीं। ४।४१।' (विभी-पणजीसे), 'जग जोधा को मोहि समाना। वरन कुवेर पवन जम काला। भुजवल जिते उँ सकल दिगपाला॥ देव दनुज नर सव वस मोरें। कवन हेतु उपजा भय तोरें।।६।८।' (मन्दोदरीसे) इत्यादि सब 'बल बोलेसि बहु माँति' में आ गया। अ० रा० में सुन्दर वाक्यों तथा दानमानादिसे उसको धीरज देना लिखा है।

टिप्पणी—२ 'गएउ भवन अति सीच बस नींद्''' इति । समभाकर घर गया। अब उसे अत्यन्त चिन्ता व्याप गई है। अत्यन्त शोचका प्रमाण देते हैं कि 'नींद परे निहं राति'। कहाँ तो राति दिन निश्चित सोया करता था; यथा 'करिस पान सोविस दिन राती' और कहाँ अब दिनकी बात क्या रातमें भी सारी रात नींद न पड़ी। अति शोचके कारण ऐसा हुआ; यथा 'निसि न नींद निहं भूख दिन भरत विकल सुनि सोच।२.२५२।', 'सो किमि सोव सोच अधिकाई।१.१७०।'

खरी— अन्तः करणमें भय है, मुखसे बल बोलता है। शूर्पणखाके 'तोहि जियत दसकंघर मोरि कि असि गित होइ' इन वचनों के कारण बल वखाना और समभाया और जो उसने कहा था कि 'छन महँ सकल कटक उन्ह मारा' इससे सोच विचारमें पड़ गया है। रावणने अपना शोच गुप्त रक्खा, इसका कारण आगे स्पष्ट करते हैं कि वह भगवान्के हाथसे मरना चाहता है।

( रावणके मनके विचार )

सुर नर श्रमुर नाग खग माहीं। मोरे श्रमुचर कहें को ज नाहीं।। १॥ खरदूषन मोहि सम बलवंता। तिन्हिंह को मारइ बिनु भगवंता।। २॥

अर्थ देवता, मनुष्य, दैत्य, नाग और पित्तयोंमें मेरे सेवकोंकी बराबरी करनेवाला ( जोड़का ) कोई नहीं है ॥१॥खरदूषण (तो) मेरे समान बलवान् थे । उन्हें सिवाय भगवान्के और कौन मार सकता है ?॥२॥

दिप्पणी—१ 'सुर नर असुर नाग खग माहीं:"' इति । (क) यहाँ "सुरनर" का नाम दिया 'सुनि' को छोड़ दिया। क्योंकि सुनि किसीसे युद्ध नहीं करते। यहाँ रावण युद्धका प्रसंग कह रहा है, सुनियोंकी गिनती वीरोंमें नहीं है। श्रङ्गार शोभाके प्रकरणमें 'सुनि' पद रक्खा जाता है, यथा 'सुर नर असुर नाग सुनि माहीं। सोभा असि कहुँ सुनिअति नाहीं। नाग, असुर, सुर नर सुनि जेते। देखे सुने हते हम केते'। (ख) शूर्षणखाने यही कहा कि 'छन महँ सकल कटक उन्ह मारा' और यहाँ रावण भी वही सिद्धान्त करता

है "तिन्हिंह को मारइ""। पूर्वापरसे मारना ही सिद्ध है। अतः "मोरे अनुचर कहँ कोड नाहीं" का भावार्थ है कि उनमेंसे कोई मेरे एक सेवकको भी मार नहीं सकता तो मेरे समान वली खरवूपणको कौन मार सकता है ? मेरा तो एक एक सेवक जगत्भरको जीत सकता है। यथा 'कुमुख अकंपन कुलिसरद धूम- केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय। १.१८०।'

२ 'खरदृषन मोहि सन वलवंता । तिन्हिहः'' इति । अर्थान् मेरे साधारण सेवकको तो कोई तीनों लोकोंमें छू भी नहीं सकता फिर भला खरदृषणको मारना यह तो असम्भव ही है । भगवान् ही मार सकते हैं, दूसरा नहीं । 'भगवंत' पदका भाव कि जिसे तीनों लोकोंकी उत्पत्ति और प्रलयका सामध्ये है वह

भगवान् ही हैं।

श्रीनंने परमहंसजी—"यह मनके अनुमानसे भगवान्का अवतार सही किया। परन्तु उस मनके अनुमानको एक ज्यामें फिर विचार किया कि मनका अनुमान उत्तम नहीं माना गया है। इसलिए वह संदेहमें पड़ गया और उसने प्रत्यज्ञमें निश्चय करना ठीक सममा, क्योंकि प्रत्यज्ञका निश्चय उत्तम माना गया है। 'अतः नेत्रके सामने परीज्ञा करके अवतार निश्चय करेंगे इसीसे संदेहका वचन कहा है।'

नोट— १ निह मे विभिन्नं इत्वा शक्यं मघवता सुखम्। प्राप्तुं वैश्रवणेनापि न यमेन च विष्णुना।।।।। कालस्य चाप्यहं कालो दहेयमपि पावकम्। मृत्युं मरण्धर्मेण् संयोजियितुमुत्सहे।।६॥ वातस्य तरसा वेगं निहन्तुमपि चोत्सहे। दहेयमपि सक्कुद्धरतेजसादित्यपावको ।।७॥' वास्मी० ३.३१ में यह जो रावण्ने श्रकंपनसे कहा है उसमें इन्द्र, कुवेर, यम, विष्णु, काल, श्राग्न, मृत्यु, पवन और सूर्य इन तेजस्वी समर्थांको गिनाया है। मानसका 'कोड' शब्द इस गणनासे श्रायक ज्यापक और राचिकर है। पुनः वहाँ रावण् सोचता है कि मेरा अभिय करनेको समर्थ कोई नहीं और यहाँ 'मोरे श्रनुचर कहँ'''। पाठक स्वयं विचार देखें कि कौन श्रायक श्रव्छा है, कौन वाणी अधिक वलवती है। 'मोरे श्रनुचर कहँ कोड नाहीं' श्रर्थात् उनके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता; यथा 'एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय। १.१८०।', तब मेरे सामनेकी तो वात ही क्या ?

सुररंजन भंजन महिभारा। जों भगवंत लीन्ह अवतारा।।३॥ तो मैं जाइ वैरु इठि करऊँ। प्रभूसर पान तजे भव तरऊँ।।४॥ होइहि भजनु न तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र हृढ़ एहा।।५॥ जों नररूप भूपसुत कोऊ। हिरहों नारि जीति रन होऊ।।६॥

अर्थ—देवताओं को आनन्द देनवाले, भूभारका भंजन करनेवाले भगवान्ते यदि अवतार लिया है तो में जाकर हठपूर्वक वैर कहँगा। प्रमुके वाणोंसे प्राण छोड़नेपर भवपार हो जाऊँगा।।३-४॥ तामसी रारीर से भजन न होगा (अतः) मन-कर्म-वचनसे पक्का मंत्र यही है।।४॥ यदि मनुष्यद्दप कोई राजपुत्र होंगे तो

दोनोंको रएमें जीतकर खीको हर लूंगा ॥६॥

टिप्पणी—१ (क) "जों भगवंत लीन्ह अवतारा''" इति । 'जों' 'तो' कहकर अवतारमें सन्देह अनाया। (ख) 'वैर हाँठ करऊँ' का तात्पर्य कि ईश्वर तो किसीसे वैर नहीं करते, अतः में हठपूर्वक अपनी ओरसे उनसे वैर कहँगा। (ग) 'प्रमु सर प्रान तजे००' और 'हिरहों नारि००' से स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध देखे।—'रयुवीर-सर-तीरथ सरीरिन्ह त्यांगि गित पैहिंह सहीं'। ईश्वरको जीतनेको नहीं कहता। मनुष्य को जीत लेनेमें निश्चय है—'जीति रन दोऊ'।

२ "होइहि भजतु न तामस देहा ।००", यथा 'तामस तन कळु सायन नाहीं। प्रीति न पद सरोज मन माहीं। प्राप्ता भवपार होनेके-दो उपाय है—प्रीति और विरोध। इनमेंसे 'विरोध' उपायको इसने निश्चय

रखा और प्रीतिका निराकरण किया ।

प० रा० गु० द्वि०—'मंत्र दृढ़ एहा' इति । रावणने मुख्य सिद्धान्त यही मनमें पक्का रखा । इसका प्रमाण यह है कि उसे १६ वार वैर छोड़कर राम भजन करनेका उपदेश दिया गया तब भी उसने किसीकी नहीं सुनी, अपने मनकी ही की । अतः 'दृढ़' पद दिया । वे १६ उपदेश ये हैं । मारीच और गृधराजका (ये दो उपदेश अरण्यकांडमें), श्रीजानकोजी, हनुमान्जी, मंदोदरी, विभीषण (३ बार,), माल्यवान, लद्मण्जी का पत्र द्वारा और शुकका—(ये ६ उपदेश सुन्दरकांडमें), और मन्दोदरी (३ बार), प्रहस्त, अंगद, माल्यवान, कालनेमि और कुम्भकर्णका—(ये ६ उपदेश लंकामें हुए)।

प० प० प० प० निक्न कम बचन मंत्र दृढ़'' इति । (क) 'मंत्र' शब्द देकर जनाया कि जो कुछ निश्चय किया गया है उसको गुप्त रखनेका भी निश्चय साथ ही साथ किया गया है। क्योंकि 'जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तबहिं जब करिय दुराऊ।', 'षट्कर्णो भिद्यते मन्त्रः चतुरफर्णो न भिद्यते। द्विकर्णस्य तुमंत्रस्य ब्रह्मात्यन्तं न गच्छिति।।' (ख) इस निश्चयको रावण्यने मन-क्रम बचनसे छांत तक गुप्त रखा। मनमें कभी विरोधके सिवा सामका विचार नहीं छाने दिया। कमें तो स्पष्ट है कि कोई भी कमें ऐसा नहीं किया जिससे उसका निश्चय किसीको प्रकट हो जाय। विचार करते समय अवश्य उसके मुखसे 'भगवंता', 'भगवंत' और 'प्रभु' शब्द निकले हैं, पर बैरका निश्चय कर-चुकनेके पश्चात् उसने 'राम', 'रघुनाथ', 'प्रभु' आदि शब्दोंका उचार जीतेजी नहीं किया; तापस, भूपसुत आदि ही कहा है। इतना ही नहीं किन्तु जबतक शिर शरीरमें रहा तबतक उसने युद्धमें आह्वान (जलकार) के लिए भी 'राम' आदि शब्दोंका उचार नहीं किया। जब शिर धड़से अलग होकर आकाशमें उड़ते थे तभो वे 'राम' शब्दका उचार करते थे, पर वह भी "कहां राम रन हतीं प्रचारी" इस बैर-भावसे ही। मानसकी जोड़का रावण् अन्यत्र मिलना असंभव है। (हनुमन्नाटक और अध्यात्मके रावणोंने अपना विचार मन्दोद्री आहिसे प्रकट कर दिया है)।

दिल्पणि—३ 'जों नररूप भूपसुत कोऊ 100' इति । (क) द्रार्थात् ईश्वरके द्रातिरिक्त द्र्योर जो कोई सनुष्यरूप भूपसुत होगा तो उसे जीत ल्ंगा। (ख) मेरी मृत्यु द्र्योर किसीके हाथ नहीं, इन्होंने खरदृषणको मारा तो क्या हुन्ना ? ['नररूप कोऊ' में भाव यह है कि ईश्वरके द्रातिरिक्त यदि कोई द्र्योर देवता दैत्य द्रादि नररूपसे द्राया है तो उसे भी मैं जीत ल्ंगा। क्योंकि देवादिमें तो कोई मेरी जोड़का है ही नहीं, तब नरक्षि द्रानेसे उसमें द्राधिक वल कहाँसे द्र्या सकता है द्र्योर मनुष्य ही कोई है तब तो उसका जीतना क्या, वह तो हमारा द्राहार ही है। (मा० सं०)]

प० प० प० प०—'नररूप भूपस्रत' दो शब्दोंको आपाततः देखनेसे इसमें काव्यका शब्दगत दोष जान पड़ेगा पर ऐसा है नहीं। रावर्णने प्रथम तो यही निश्चय किया कि वे "भगवंत" ही हैं, पर पीछे उसका चित्त द्विधा हो गया। उसे संशय हो गया कि भगवान होंगे अथवा नहीं भी होंगे। इसीसे वह कहता है 'जों नररूप''' अर्थात् जो देखनेमें नररूप हैं वे यदि परमात्मा नहीं हुए, वरंच किसी राजाके पुत्र हुए, तब क्या करना होगा? उत्तर मिल गया 'हरिहों नारि', पर चोरी करके नहीं किन्त 'जीति रन दोऊ'।

मा० हं०—रावण विरोधी भक्त था ऐसी कहावत है। जो कुछ हो परन्तु हम निश्चयसे कह सकते हैं कि गोसाईजीका रावण वैसा न था। श्रीरामजीसे बदला लेने के निश्चयसे शूर्पण्ला रावणतक पहुँची और उसे सोताहरण के लिए तैयार कर सकी। यदि रावण विषय-लोलुप न होता तो शूर्पण्लाका यत्न अवश्य ही विफल होता। रावणकी दुर्भर विषयलालसाका यही पहला प्रमाण लिया जा सकता है। बाद, रावण विचार करने लगा कि यदि रामजी कोई मनुष्य होंगे तो सीता स्वयंको पच सकेगी, परन्तु जो वे ईश्वर हों तो सीता हरणसे निस्संदेह उसके प्राणोंपर बीतेगी। इस दूसरे विचारसे उसे एक तीसरा ही विचार सूमा—प्राणहानि भी अच्छी ही होगी, क्योंकि तामस देहसे ईश भक्ति कुछ भी बन नहीं सकती, इसलिए संसार पार होने के लिए रामजीके ही हाथसे मरने में भला होगा। अब देखिए कि इस विचारमें भक्तिका नाम निशान तक नहीं। केवल एक विपयवासनासे प्रेरित होकर रावण साधकवाधक दृष्टसे परिणामकी छोर देखता जा रहा है।

तामस देहसे ईश्वर भजन न हो सका, इससे साफ प्रतीत होता कि उसे उसके अनंत घोर कृत्योंका स्मर्ण हुआ जिससे उसका हृद्य दहल उठा। जिसे पाश्चात्ताप कहते हैं सो यह नहीं है। यदि यह यथार्थ पाश्चात्ताप होता तो इन्द्रियलौक्यकी जड़ कायम रखकर रावण सीताहरणके लिए प्रवृत्त ही न होता। इस विचारके लिए यह प्रमाण देखिए—'सुररंजन भंजन महिभारा'' हरिहडँ नारि जीति रन दोऊ', अन्तकी चौपाईमेंके विचार को रावणका अन्तिम निश्चय सममता चाहिए। मिक्तका अथवा पश्चात्तापका ऐसा अश्लील पर्यवसान होना कभी भी संभव नहीं। —विशेष देखो २४ (८) में।

पं० रा० चं० शुक्त—जिस प्रकार राम राम थे, उसी प्रकार रावण रावण था। वह भगवान्को उन जलकारनेवालोंमेंसे था जिसकी जलकारपर उन्हें आना पड़ा था। वालकांडमें गोस्वामीजीने पहिले उसके उन अत्याचारोंका वर्णन करके जिनसे पीड़ित होकर दुनिया पनाह माँगती थी, तव रामका अवतार होना कहा है। वह उन राइसोंका सरदार था जो गांव जलाते थे, खेती उजाड़ते थे, चौपाए नष्ट करते थे, ऋषियोंको यह आदि नहीं करने देते थे, किसीको कोई अच्छी चीज देखते थे तो छीन लेते थे और जिनके खाए हुए लोगोंकी हिड्डियोंसे दिक्खनका जंगल भर पड़ा था। चंगेजखाँ और नादिरशाह तो मानों लोगोंको उसका उछ अनुमान करानेके लिए आए थे। राम और रावणको चाहे अहुरमज्द और अह्मान समित चाहे खुदा और शैतान। कर्क इतना ही समित कि शैतान और खुदाकी लड़ाईका मैदान इस दुनियासे जरा दूर पड़ता था और राम रावणकी लड़ाईका मैदान यह दुनिया ही है।

ऐसे तामस आदर्शमें धर्मके लेशका अनुसंधान निष्फल ही समक्त पड़ेगा। पर हमारे यहाँकी पुरानी अक्तलके अनुसार धर्मके कुछ आधार विना कोई प्रताप और ऐश्वर्यके साथ एक च्रण नहीं दिक सकता, रावण तो इतने दिनोंतक पृथ्वीपर रहा। अतः उसमें धर्मका कोई न कोई अंग अवश्य था। वह अंग अवश्य था जिससे शक्ति और ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है। उसमें कष्ट-सहिष्णुता थी। वह बड़ा भारी तपस्वी था। उसकी धीरतामें कोई संदेह नहीं। भाई, पुत्र जितने कुटुम्त्री थे, सबके मारे जानेपर भी वह उसी उत्साहसे लड़ता रहा। अब रहे धर्मके सत्य आदि और अंग जो किसी वर्गकी रचाके लिए आवश्यक होते हैं। उनका पालन राच्नसोंके बीच वह अवश्य करता रहा होगा। उसके बिना राच्नसकुल रह कैसे सकता था? पर धर्मका पूरा भाव लोकव्यापकत्वमें है। यों तो चोर और डाकू भी अपने दलके भीतर परस्परके व्यवहारमें धर्म बनाए रखते हैं। लोकधर्म वह है जिसके आचरणसे पहले तो किसीको दुःख न पहुँचे, यदि पहुँचे भी तो विरुद्ध आचरण करनेसे जितने लोगोंको पहुँचता है, उससे कम लोगोंको। सारांश यह कि रावणमें केवल अपने लिए और अपने दलके लिए शक्ति अर्जित करनेमरको धर्म था, समाजमें उस शक्तिका सदु-पयोग करनेवाला धर्म नहीं था। रावण पंडित था, राजनीति-कुशल था, धीर था, वीर था, पर सब गुणोंका उसने दुक्पयोग किया। उसके मरनेपर उसका तेज रामजीके मुखमें समा गया। सन्से निकलकर जो शक्ति असत्कृप हो गई थी वह फिर सत्में विलीन हो गई।

नोट—१ अ० रा० में भी कुछ इसी प्रकारके विचार रावणके हैं। मानसके 'सुर नर असुर नाग खग गाहीं। मोरे अनुचर कहँ कोउ नाहीं। खरदूषन मोहि सम वलवंता। तिन्हिंह को मारइ' की जोड़में अ० रा० में 'एकेन रामेण कथं मनुष्यमात्रेण नष्टः सवलः खरो मे। आता कथं में वलवीर्यदर्पयुतो विनष्टो बत राघवेण। ३.५.५८।' (अर्थात् मनुष्यमात्र एक रघुवंशी रामने वलवीर्यसाहससंपन्न मेरे आता खरको सेना सिहत कैसे मार डाला ?) यह रलोक है। ''सुररंजन मंजन महिमारा। जों भगवंत लीन्ह अवतारा।'' की जोड़में 'यहा न रामो मनुजः परेशो मां हन्तुकामः सवलं वलीघेः। सम्प्रार्थितोऽयं दुहिणेन पूर्व मनुष्यक्षपोऽद्य रघोः छलेऽमृत। ५६।' (अर्थात् अथवा यह राम मनुष्य नहीं हैं, साचात् परमात्माने ही पूर्वकालमें की हुई त्रह्माकी प्रार्थनासे मुक्ते मारनेके लिये मनुष्यक्षपसे रघुवंशमें अवतार लिया है), 'तौ में जाइ वैर हिठ करकें। प्रमु सर प्रान तजे भव तरऊँ।' की जोड़में 'विरोधवुद्ध्येव हिरं प्रयामिः '६१।' "वध्यो यदि स्यां परमात्मनाहं

वैकुएठराज्यं परिपाल्येऽहम्। " ६०।" ( अर्थात् में विरोधबुंद्धिहीसे भगवान्के पास जाऊँगा यदि परमात्मा द्वारा मारा गया तो वैकुएठका राज्य भोगूँगा), 'होइहि भजन न तामस देहा' की जगह 'दुतं न भक्त्या भगवान्त्रसीदेत्। ६१।' ( अर्थात् भक्तिके द्वारा भगवान् शीघ्र प्रसन्न नहीं हो सकते), श्रीर 'जौ नरहप भूपसुत कोऊ। हरिहजँ नारि जीति रन दोऊ।' को जोड़में 'नो चिद्दं राज्ञसराज्यमेव भोदये चिरं राममतो अज्ञामि। ६०।' ( अर्थात् नहीं तो चिरकालपर्यन्त राज्ञसोंका राज्य तो भोगूँगा ही। इसिलये मैं रामके पास अवश्य चलुंगा), ये श्लोक हैं।

चला अकेल जान चिंद तहवाँ । वस मारीच सिंधुतट जहवाँ ॥७॥

श्रर्थ—(रावण) रथपर चढ़कर श्रकेला ही वहाँको चला जहाँ समुद्रके किनारे मारीच रहता था ॥॥ नोट—१ मारीचके पास रावण कहाँ गया ? यह बात महाभारत वनपर्व श्र० २०६ रलोक ४८,४६ में मार्कएडेय रामायणमें दी है कि रावण त्रिकृट श्रीर काल पर्वतों को लाँघता हुश्रा गोकर्णचेत्रमें गया जहाँ उसका पुराना मंत्री रामचन्द्रजीके भयसे तपस्वी वेषमें रहता था। 'तहवाँ जहवाँ' से जनाया कि मारीच श्रव इसरे देशमें रहता है। श्र० रा० में इस चौपाईसे मिलता हुश्रा रलोक यह है—'ययौ मारीचसदनं परं पारमुद्दव्वतः। '''३.६.२।' श्रर्थात् समुद्रके दूसरे तटपर मारीचके घर गया। वाल्मी० ३.३४ में लिखा है कि रावणने समुद्रके उस पार जाकर एक श्राश्रम देखा जहाँ कृष्णमृगचर्म तथा जटा घारण करनेवाला मारीच रहता था। यथा 'तं तु गत्वा परं पार समुद्रस्य नदीपतेः। ददर्शाश्रममेकान्ते पुर्ष्य रम्ये वनान्तरे। ३७। ''''। इन उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि मारीचका श्राश्रम समुद्रके इस पार लंकासे बहुत दूरीपर था।

२ श्रकेला गया जिसमें किसीको ख़बर न हो, बैरीको कोई पता न दे-दे जिससे काममें अड़चन पड़ जाय। यह बात मानी हुई है कि जब किसी भेदको कोई दूसरा जान जाता है तो वह कभी न कभी अवश्य खुल जाता है।

प० प० प० प० निर्मा विचारोंका विश्लेषण करनेपर ज्ञात होता है कि उसने श्रीरामजीके साथ वैर करनेका निश्चय किया श्रीर वह भी पंचवटीमें जाकर सम्मुख करनेका। युद्धका परिणाम क्या होगा, इसमें उसके श्रागे दो ही परिणाम स्पष्ट हैं। राम भगवान हुए तो उनके शरसे मरकर मुक्त हो जाऊँगा। श्रीर, यिद वे भूपसुत हुए (भगवान न हुए) तो उनको मारकर उनकी स्त्रीको ले श्राऊँगा। तीसरा पर्याय उसके सामने कोई भी न था। तथापि रावण घरसे युद्धकी तैयारी करके नहीं निकला, श्रकेला ही रथ लेकर निकला श्रीर पंचवटीमें न जाकर मारीचके श्राश्रममें गया तथा कपटसे श्रीसीताजीको हर ले जानेका निश्चय किया।—ऐसा क्यों हुआ १ इस विचार-परिवर्तनमें श्रीराममायाकी प्रभुता ही प्रेरक है।

निश्चयके बदलाने में, कारण यह है कि यदि रावण पंचवटी में युद्ध करता तो वह अकेला वहाँ मारा जाता। कुम्भकर्ण जानता था कि राम कौन हैं, श्रतः वह विरोध न करता। मेघनाद भी श्रपनी तरफ़ से बैर न बढ़ाता। तव तो असंख्यों दुष्ट राचस बने ही रह जाते और श्रीरामजीको 'निसिचरहीन करडँ मिह' इस प्रतिज्ञाका सत्य करना। असंभव हो जाता। अतएव जिस शक्तिको (दोहा ३३ में 'बिहसि कृपा-मुखबृंद' ने ) प्रेरणा दी है उसीने अपनी मायासे यह सूत्र संचालित किया है।

इसीसे तो मारीच भी जब मायामृग बनकर आता है तो अपने 'अंतर श्रेम' के विरुद्ध कई कार्य कर जाता है। श्रीरामजीके वाणोंसे मरनेके लिये उसे उनको न तो सुदूर ले जानेकी आवश्यकता थी और न उनके स्वरमें 'हा सीते! हा लदमण' पुकारनेकी। मायाने ही प्रभुकी निशांचर-कुल-नाशकी इच्छा जानकर उसकी भी बुद्धि ऐसी कर दी।

रावण यदि अपने निश्चयपर टिक जाता तो उसे न तो मारीचाश्रममें जानेकी आ वश्यकता थी और

न श्रकेले सारथी विहीन चुपचाप जानेकी। वह स्पष्ट कहकर जा सकता था कि शूर्पणखाका बदला लेने, भूपसुतोंका शासन करने जाता हूँ।

रावगाका निश्चय-परिवर्तन कव हुआ ? रावगाके शयनागारसे निकलकर बाहर आने के बाद जब वह

नित्य कर्ममें लगा होगा तथा जब युक्ति बनाने के पूर्व ही प्रभु बिहँ से थे तभी यह कार्य हो गया।

श्रीनंगे परमहंसजी - रावण मारीचके पास श्रीर श्रकेला क्यों श्राया ? ( उत्तर ) रावण चोरी श्रीर परीचा श्रादिमें कुशल था। शूर्पणुखाने कहा था 'पुरुषसिंह बन खेलन श्राए'। श्रतः उसने सोचा कि शिकार खेलने आए हैं तो इस सारीचको कपट मृग बना दें। बस दोनों बातोंकी परीचा मिल जायगी। यदि श्रवतारी हुए तो जान जायँगे। यदि राजकुमार हुए तो उसके पीछे दौड़े जायँगे। किन्तु भगवान देवकार्यके लिये मनुष्य वन गए, मृगके पीछे दौड़े। अकेला आया, क्योंकि प्राण देना है। प्राण देनेमें पलटनकी जरू-रत नहीं होती।

> 'जिमि सब परम दसानन जाना' यह प्रसंग समाप्त हुआ। (श्रीसीताजीका अपना प्रतिविंव आश्रममें रखना) इहाँ राम जस जुगुति वनाई । सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥८॥ दोहा-लिखिमन गए बनहिं जब लोन मूल फल कंद । जनकसुता सन वोले बिहिस कृपा सुखबूद ॥२३॥

शब्दार्थ-मूल=पृथ्वीके भीतर जिनकी 'उत्पत्ति एक पेड़के ही अनेक मूलों (जड़ों ) से होती है वे 'मूल' कहलाते हैं, जैसे आलू, रतालू इत्यादि। कंद = जो पृथ्वीके भीतर एक पौधेमें एक ही पैदा होता है उसे कन्द कहते हैं जैसे सूरन इत्यादि।—'अर्शोद्दाः सूरणः कन्दः' इत्यमरः। (प० प० प०)। अर्थ—यहाँ श्रीरामचन्द्रजीने जैसी युक्ति बनाई, हे उमा! वह सुन्दर कथा सुनो।।–।। जब लद्मणजी

कंदमूलफल लेने वनको गए तब दया श्रौर श्रानन्दकी राशि श्रीरामजी हँसकर श्रीजानकीजीसे वोले ॥२३॥

नोट-- १ पंचवटीका प्रसंग 'पंचवटी बसि श्रीरघुनायक । करत चरित सुर-सुनि-सुखदायक ।२१-४।' इस चौपाईपर छोड़कर फिर शूर्पण्याका रावणके पास जाना इत्यादि प्रसंग लंका श्रीर मारीचाश्रमतकके, कहे। अब पुनः पंचवटीका प्रसंग उठाते हैं। अतः 'इहाँ' पद दिया। पुनः, 'इहाँ' से जनाया कि जिस समय उधरका चरित लंका आदिमें हो रहा था उसी समय यहाँ यह चरित हुआ। एक साथ लिखे या कहे न जा सकते थे।

कि स्मरण रहे कि गोस्वामीजीके 'इहाँ' और 'उहाँ' शब्दोंका प्रयोग बड़ा विलच्चण है। अयोध्या-कांडमें इसकी ज्त्कृष्टता खूव देखनेमें ज्ञाती है। 'इहाँ' पद देकर किव (वक्ता) श्रपनेको उस स्थानपर सूचित करते हैं त्रौर 'उहाँ' से जनाते हैं कि हम उनके साथ नहीं हैं जिनकी कथा हम लिख रहे हैं। कवि सदा अपनेको भगवान् और भागवतके साथ ही रखते हैं। और, जहाँ भागवत और भगवत दोनोंका प्रकरण पड़ता है (जैसे भरतजी और रामजीका) वहाँ या तो दोनों जगह 'इहाँ' ही का प्रयोग किया है—(टीकाकार पिएडतोंने उनके भावको न समभकर 'इहाँ' का 'उहाँ' कर दिया है )—या अपनेको परमभागवतके साथ दिखाकर—'मोते अधिक संत करि लेखे' को चरितार्थ किया है।

प॰ प॰ प॰ प॰ जुगुति' इति । जिस साधनसे थोड़े ही परिश्रममें चड़े कार्यकी सिद्धि हो जाय श्रौर धर्ममार्गका विरोध न करना पड़े उसे कर्मतत्त्वज्ञ 'युक्ति' कहते हैं। यथा 'श्रल्पायासैरर्थसिद्धिर्धर्ममार्गोऽविरोधतः। येन संसाध्यते युक्तिः सा प्रोक्ता कर्मकोविदैः।' यहाँ अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करना, पृथ्वीको निशाचरहीन करना साध्य है। विना अपराधके रावणपर बाक्रमण करना अधर्ममार्गावलम्बन होगा। रावण जव सीताजीको

( अपनी तथा विश्वकी कल्पनानुसार ) छलसे ले जायगा तब लंकापर आक्रमण करना, इत्यादि सब कार्य अधर्ममार्गके बिना ही साध्य हो सकते हैं। इसलिए यही करानेका निश्चय किया। और, सीताजीको रावण का स्पर्श होना भी अधर्म होगा; साथ ही यह भी संभव था कि सीताजी उसे अपने पातिव्रत्यतेजसे भस्म कर दें, इसलिए 'सीताजीका पाचकमें निवास' और माया-सीताका हरण करानेका निश्चय किया।

टिप्पणी-१ 'इहाँ राम जिस जुगुति बनाई ।''' इति । (क) 'राम' अर्थात् ये सब चराचरमें रमण करते हैं, अतएव सब समयके सारे वृत्तान्त जानते हैं। रावणके भीतरका अभिशय और उसका मारीचको साथ लेकर आनेका विचार यह सब वे जान गए। इसीसे रावणके आगमनके पूर्व ही उन्होंने यह उपाय किया जो आगे वर्णित है। [ अथवा जिस युक्तिसे अपनेको लीला करनेका और जिसके फलस्वरूप अपने चरित्रमें सञ्जनों श्रीर मुनिगणोंको रमनेका मुख्यवसर मिलेगा तथा अपना खेल (क्रीड़ा) होगा, 'सम कौतुक होई', वह करने जा रहे हैं। ऋतः 'राम' नाम दिया। (प० प० प०)] (ख) 'ज़ुगुति' का भाव कि प्रभुको कपट नहीं भाता, यथा भोहि कपट छल छिद्र न भावा। ।।।।।।। रावणने कपट किया, मारीच कपटमुग बना, श्रतः श्रीरामजीने उसके साथ कपट किया। 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्'। वह हमको कपटका मृग देता है तो हम उसको मायाकी सीता देंगे। यह युक्ति बनाई। (खर्रा)। (ग) 'उमा' संबोधन देकर कथाका पता दिया कि यह कथा उमामहेश्वरसंवादमें है। उमामहेश्वरसंवाद ऋध्यात्ममें भी है। ऋतः यह कथा वहाँ भी है ।२४।१। भी देखिए। [ 'उमा' संबोधनमें यह भी भाव है कि सावधान हो जास्रो, स्रव वह लीला होती है जिसे देखकर तुम्हें मोह हो गया था, यथा 'खोजै सो कि ऋज इव नारी ।१।४१।'; देख लो, वह सब विलाप श्रौर खोजना भूठा है कि नहीं ? प्रभुने तो स्वयं ही भायाकी सीता वनवाकर उसका हरण कराया श्रीर स्वयं ही वियोगमें रोये। यह प्रसंग चाल्मीकीयमें नहीं है, इसीसे अन्य किसी श्रोताकी संबोधन न किया। (खर्रा)। पुनः, 'उमा' संबोधनका भावं कि तुमने जो कहा था कि 'जो प्रभु मैं पूछा नहिं होई। सोड द्यालु राखहु जिन गोई।' अब हम वही कहते हैं। यह प्रमुका अति गोप्यचरित है, इसे सुनी। (पं०)] (घ) 'सुहाई' का भाव कि बड़ोंके हृदयकी बात है (जो उन्हें भावे वह सुन्दर ही है। उन्हें कपटके बदले कपट भाया )। इसं कथामें ईश्वरके हृदयकी अगाधता कहनी है, अतः उसे "सुहाई" कहा। खरी, पं२)। [ जो सोताहर सा विश्वको दुःखदायक होगा, उसीको शिवजी 'सुहाई' कह रहे हैं। साव यह है कि इस युक्तिका फल बड़ा मधुर होगा। निशाचरोंका नाश होगा, धर्मका संस्थापन होगा और भविष्यमें भगवन्जनोंको भवसागरतरणके सुलभ साधनं 'श्रीरामचरित' का निर्माण होगा। फलके अनुसार ही सुन्द-रता वा श्रमुन्दरताका निश्चय किया जाता है। जो श्रारम्भमें दुःखदायक पर जिसका परिणाम सुखदायक हो वही सुन्दर कहे जाने योग्य है और जो आरम्भमें सुखदायक पर अन्तमें दुःखदायी हो वह सुन्दर नहीं है।(प०प०प्रः)]

प० प० प० प० १ (क) 'जनकसुता सन बोले' इति । जनकसुता (पिता संबंधी) नाम देकर जनाया कि आजसे दोनोंका प्रत्यत्त संबंध छूट जायगा। (ख) बिहँसना और मुसुकाना इन दो कियाओं के परिणाम विभिन्न हैं। जब सम्बन्धी व्यक्तियों में उदित ऐश्वर्य भावको दबाकर वात्सल्यादि माधुर्य भावोंको जागृत और कियाशील करना होता है तब 'मुसकराते' हैं। यथा 'उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकानाः''। परिणाम यह हुआ कि 'माता पुनि बोली सो मित होली। १११६२।' पुनः यथा 'मन मुसुकाहिं राम सुनि बानी', परिणाम यह हुआ कि विश्वामित्रजी तत्काल ही रामरूपका मर्भ कहना छोड़कर कहने लगे कि 'रघुकुलमिन दसरथ के जाए'। और, जब किसीको, चाहे वह निकट हो अथवा अत्यन्त दूर हो, अपनी मायासे मोहित करना होता है तब वे 'विहसते' हैं। यह 'विहास' और 'मुसुकान' में भेद है।

टिप्पणी—२ (क) 'विहँसि' का भाव कि अब निशाचरों के नाशकी पूरी युक्ति बनी। वा, रावणको ठगते के जिए स्वयं माया करना चाइते हैं, अाः हँसे। हास प्रमुक्ती माया है ही। अथवा, [ 'विहँसि' का भाव

कि रावएके वधके लिए खीको लंका भेजनेमें यद्यपि हँसी है तो भी परोपकारहेतु हम तुम हँसी सहें। वा, लंकामें भेजना है, अतः हँसकर उनको प्रसन्न कर रहे हैं। वा, हँसकर जनाया कि यह कष्ट और लीला हमारे लिए हँसीखेल है, इसीसे 'सुख-वृंद' पद दिया। (पं०)। अथवा, भाव कि देखो तुम कहती थीं कि राज्ञसोंका विना अपराध नाश करना उचित नहीं, देखो वह तुम्हींको हरने आ रहा है। अब तो अपराध होगा। वाल्मी० में सीताजीने राज्ञसनाशकी प्रतिज्ञाके समय ऐसा कहा था। ] (ख) कृपासुखवृंदका भाव कि कृपा और सुखकी राशि हैं, इसीसे सवपर कृपा करके सबके सुखके लिए यह लीला करना चाहते हैं।

पर्ण पर्ण पर्ने इस दोहें में किव 'कंद' श्रौर 'ब्रंद' विषम यमक देकर जनाते हैं कि श्रब भगवत्प्रेरित विषम माया किसीको वशमें करेगी। यथा 'तव विषम माया बस''', 'श्रीपित निज माया तब प्रेरी। सुन कठिन करनी तेहि केरी।', इत्यादि।

सुनहु िपया व्रत रुचिर सुसीला। मैं कछु करिव लिलत नर लीला।।१॥
तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा। जो लिंग करीं निसाचर नासा।।२॥

अर्थ—हे प्रिये ! हे सुन्दर पातित्रत्यधर्मका पालन करनेवाली और सुशीले ! सुनो । मैं कुछ 'ललित' नरलीला (नरनाट्य) कहाँगा ॥१॥ जवतक मैं निशाचरोंका नाश कहाँ तबतक तुम अग्निमें निवास करो ॥२॥

टिप्पणी—१ (क) 'सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुसीला' इति । श्रीसीताजी इन्होंकी नहीं किंतु समस्त गुणोंको खानि हैं, इन्हीं गुणोंका समरणकर और मुखसे कह-कहकर प्रभुने श्रीसीताहरणपर विलाप किया है, यथा 'हा गुनखानि जानकी सीता। रूप सील वृद्ध नेम पुनीता॥' इत्यादि। (ख) यहाँ सब विशेषण साभि-प्राय हैं। अब रावणके वधका समय आ गया। श्रीसीताहरणद्वारा ही उसकी मृत्यु होगी; क्योंकि 'बिनु अपराध प्रभु हति न काऊ। जो अपराध मक्त कर करई। राम रोष पावक सो जरई।' इसको चरितार्थ करनेके लिए श्रीसीताजीको रावणवधतकके लिए अलग करेंगे। अतः कहते हैं 'प्रिया, व्रत रुचिर, सुसीला' अर्थात् मैं तुमको अपनेसे पृथक् करता हूँ, इससे यह न जानना कि तुम मुभे अप्रिय हो। जुम तो हमारी सर्वदा प्रिया हो। कार्यके निमित्त ऐसा कहता हूँ। जो वे कहें कि ऐसा करनेसे हम दूषित हो जायँगी, तो उसपर कहते हैं कि नहीं, तुम तो 'व्रत रुचिर' हो। खलके यहाँ रहनेसे शीलका नाश होता है, उसपर कहते हैं कि तुम 'सुशीला' हो, तुम्हारे शीलका नाश नहीं हो सकता। अथवा, तुम हमारी प्रिया हो, व्रत-रुचिर हो, सुशीला हो, तुम हमारे वचनोंका पालन करो। 'व्रत रुचिर' कौन व्रत है ? उत्तर—'एके धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा'।

२ "में कछु करिव लिलत नर लीला"।—लिलत अर्थात् जिसमें ऐश्वर्यकी छटामात्र भी नहीं, किंचित् ऐश्वर्यका मेल जिसमें नहीं है।

दीनजी—'ललित नर लीला', इसमें भी साहित्यिक मर्म है। लिलत अलंकारमें जो कुछ कहा जाता है वह स्पष्ट शब्दोंमें न कहकर उसके प्रतिबिम्ब भावमें कहा जाता है। जैसे अयोध्याकांडमें 'लिखत सुधाकर लिखना राहू'—राज न हुआ वनवास हुआ, इस घटनाको दूसरी घटना करके वर्णन किया। भाव कि जैस 'लिलित अलंकार' में वर्णित होता है उसी प्रकार यहांसे आगे तककी हमारी सव लीला लिलित अलंकारमें सममनी चाहिए। इसी अभिप्रायसे आगे 'प्रतिविव' शब्द दिया है जो लिलत अलंकारका वाचक है, यथा 'लिलित अलंकत जानिये कहा। चाहिये जौन। ताहीके प्रतिविव ही वर्णन कीजे शौन'।

दिप्पणी—३ 'तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा' इति । (क) अग्निमें निवास करनेको कहते हैं क्योंकि अंतमें इसीको साची देकर इसीमेंसे इनको प्रकट कराना होगा, यथा 'सीता प्रथम अनल महुँ राखी। प्रगट कीन्हि चह अंतरसाखी। ६.१०७।' अग्निकी साची देनेकी रीति है, यथा 'पावक साखी देई करि जोरी

प्रीति हड़ाइ। ४.४।' (ख) पुनः भाव कि तुम भी ऐक्षर्य न रक्खो, कहीं उसके दुःख देनेपर शाप न दे दो कि वह भरम हो जाय जो हमारी प्रतिज्ञा ही जाय। (खर्रा)।

नोट--१ 'तुम्ह पावक महँ करहु निवासा' इति । पावकमें निवास करनेका भाव श्रीकरणासिंधुजी यह लिखते हैं कि 'पावकमें निवास करके अन्तर्भूत हमारे पास रहो।' श्रीसीताजी श्रीरामजीसे पृथक कभी नहीं रहतीं, उनका नित्य संयोग है, वियोग कभी नहीं होता, यह वात सती मोह-प्रकरणसे भली भाँ ति प्रमाणित होती है। अग्निमें निवासका भाव भी यह सिद्ध करता है। अग्नि ब्रह्मका एक रूप है जैसा कि श्रुति कहती है—'एकं सिद्धिया बहुवां बदन्ति, अग्निं यमं मातिरश्चानमाहुः।' अर्थात् सत् एक है, इसे ब्राह्मण भिन्न भिन्न नामोंसे पुकारते हैं। कोई अग्नि कहता है, कोई यम कहता है और कोई पवन कहता है। मनुने भी अ० १२ में कहा है—'एतमेके बदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्। इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्॥" अग्निके इस अर्थसे वैजनाथजीका 'रामबह्मभा' का यह भाव सिद्ध होता है कि उनका वियोग सरकार चण्णमात्रको भी सह नहीं सकते।

श्रीपंजावीजीका मत है कि श्रीरघुनाथजीने विचारा कि सब देवता रावण्से भयभीत हैं, हमें हनुमान द्वारा लंकादहन कराना है, कहीं ऐसा न हो कि श्रीन उसे न जलावे, श्रतः 'उसके वीच श्रपनी शक्ति रख दी' जिसमें वह निभय होकर लंकाको जला सके।

वालकांडके संगलाचरणमें जो श्रीसीताजीका संगलाचरण हैं—"उद्भव स्थित संहारकारिणी', उसमेंकी संहारकारिणी शिक्तका यहाँ उल्लेख गुप्त रीतिसे किया गया है। श्रीसीताजी तो पावकमें समा गई, श्रव यहाँ उनका 'शितिवंव' है। यह उनकी संहारिणी शिक्त ही है जो कपटरूपसे यहाँ विराजमान है। ऐसा क्यों किया ? इसका कारण यह है कि सरकार निश्चिरनाशकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं और विना संहारिणीशिक्त काम नहीं चल सकता। यह शिक्त रावणके साथ लंकामें जाकर राज्ञस कुलका संहार करेगी। वे रामवल्लभा हैं, जो कुछ श्रीरामजीको श्रिय है वही वे करती हैं। उनकी राज्ञस-संहारकी इच्छा देखकर वे अपनी संहारिणीशिक शकटकर रावणके नाशके लिए भेजती हैं। यही मन्दोदरी और विभीषणजीका मत है जो उन्होंने रावणसे प्रकट किया था; यथा "तव कुल कमल विषिन दुखदाई। सीता सीतिनसा सम आई।', 'कालराति निसिचरकुल केरी। तेहि सीता पर शिति घनेरी॥' और वाल्मीकीय सुं० में हृतुमान्जीने भी ऐसा ही कहा है—"यां सीतित्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते गृहे। कालरात्रीति तां विद्धि सर्वलङ्काविनाशिनीम्॥ (४१३४) अर्थात् जो तुम्हारे घरमें उपस्थित हैं, जिन्हें तुम सीता समभते हो, उन्हें कालरात्रि समभो, वे सर्वलंकानाशिनी हैं। जो शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी आदि स्पसे असुरनाशिनी है वही शिक्त यहाँ सीना-प्रतिविद्य स्पी असुरसंहारिणी कालरात्रि है।

नोट—२ पावकमें निवास करनेके और भाव ये कहे जाते हैं --(क) श्रीरामजी अग्निको अपना पिता मानते हैं, क्यों कि अग्निके दिए हुए पिएडसे इनका जन्म हुआ, और खी अपने पिता अथवा पितके घर शुद्ध रहती हैं। (पां०)। (ख) और किसी तत्वमें रखनेसे इनका तेज न छिपता। (पं०)। (ग) अग्नि सीता-जीका पिता है इस तरह कि रावणने जब ऋषियों से कर माँगा तब उन्होंने अपना रुधिर एक घटमें देकर भेजा कि इसके द्वारा तेरी मृत्यु होगी। ऋषियों का कोप ही अग्नि हैं। उससे श्रीसीताजीकी उत्पत्ति हुई। (पं०)। (घ) श्रीरामजी तपस्वी रहें तब सीताजी भोगस्थानमें रहना कव स्वीकार कर सकती हैं, यथा 'तुम्हिं उचित तप मोकहुँ भोगू। २.६७।', अतः, पहलेसे उनके अनुकूल तप स्थान अग्निमें निवास करनेको कहा जिसमें साथका हठ न करें।

से तुम अग्निमें प्रवेश कर वहीं अहरय रूपसे एक वर्ष रहो। रावणका वय हो जानेपर तुम मुक्ते पूर्ववत् पा लोगी'।

जविं राम सब कहा बखानी। पशुपद धरि हिय अनल समानी ॥३॥ निज प्रतिविंव राखि तहँ सीता। तैसइ सील रूप सुविनीता ॥४॥ लिछिमनहूँ यह मरमु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना ॥५॥

श्रर्थ—जैसे ही श्रीरामजीने सव वखानकर कहा वैसे ही प्रभुके चरणोंको हृद्यमें घरकर वे श्राग्निमें समा गई ।।३।। श्रीसीताजीने श्रपना प्रतिविंव वहाँ रखा जिसमें वैसा ही शील, सुन्दरता श्रीर श्रत्यन्त विनम्रता थी ।।४॥ भगवान्ने जो कुछ लीला रची उस भेदको लदमणजीने भी न जाना ।।४॥

टिप्पणी—१ 'जबिह राम सब कहा बखानी। प्रमु पद्००' इति। (क) पूर्व 'व्रत रुचिर' कहा, उसीको यहाँ चिरतार्थ किया। व्रत रुचिर है। 'काय वचन मन पितपद प्रेमा' यही पातिव्रत्यकी रुचिरता है। इनका पितपदमें ऐसा ही प्रेम है, अतः 'पितपद धिर हिय' कहा। पितपद हृदयमें घरना धर्म है। पुनः, इन चर- णोंसे गंगा निकली हैं— 'नख निर्गता सुरवंदिता त्रैलोक्यपावन सुरसरी', अतएव इनके धारण करनेसे अगिनमें शीतलता बनी रहेगी। (खर्रा)।

नोट—१ 'निज प्रतिविद्य राखि तहँ सीता' इति। वाल्मी० ३.४४.३७ में सीताजीने तदमण्जीके सामने प्रतिज्ञा की है कि में तीद्या विष पी लूँगी, श्राग्नमें प्रवेश कर जाऊँगी, पर श्रीराघवके श्रातिरक्त किसी श्रन्य पुरुषका स्पर्श न कहँगी। यथा 'विश्विम वा विष तीव्यं प्रवेह्शिम हुताशनम्। न त्वहं राषवादन्यं कदापि पुरुषं स्रुरो ।' इस वचनके श्राधारपर रामाभिरामीय टीकाकार कूर्म-पुराणका श्रवतरण 'जगाम शरणं विहं श्रावस्थ्यं शुचिस्मिता।''' देकर कहते हैं कि वाल्मीकीयमें भी श्रमती सीता श्राग्नमें समा गई, रावण माया-सीताको हर ले गया, नहीं तो सीताजीकी उपर्युक्त प्रतिज्ञा ही श्रमत्य हो जायगी।

अ० रा० में भगवान्ने सीताजीसे कहा है कि रावण भिक्षुकरूप धरकर आवेगा, अतः तुम अपने ही समान आकृतिवाली अपनी छायाको छटीमें छोड़कर अग्निमें प्रवेश कर जाओ। यथा 'रावणो भिच्चरूपेण आगिमिष्यति तेऽन्तिकम् । त्वं तु छायां त्वदाकारां स्थापिक्वोटजे विश ॥३.७.२।'.

स्वामी प्रज्ञानानन्द् जी लिखते हैं कि यहाँ 'प्रतिविंव' का अर्थ 'प्रतिकृति' या 'प्रतिमान' है। 'छाया सीता' शव्दका प्रयोग मानसमें नहीं मिलता है। हाँ, 'माया सीता' मिलता है—'पुनि माया सीता कर हरना'। इसी प्रकार 'प्रतिविंव' = मायासे निर्मित सम्पूर्ण लज्ञणोंवाली सीताजीकी प्रतिमूर्ति। इस अर्थमें इस शब्दका प्रयोग मानसमें हुआ भी है। यथा 'हिर प्रतिविंव मनहुँ अति सुंदर १७.२४.७।' (लव और कुश दोनों भाई भगवान्की मानों दो प्रतिमूर्ति ही हैं)। अमरकोशमें भी यह अर्थ है। यथा 'प्रतिमानं प्रतिविंव प्रतिवान प्रतिवान तना प्रतिव्हावा प्रतिकृतिर्वापुंति प्रतिनिधिः।'

वैजनाथजीका मत है कि ऋषिकन्या वेदवतीने प्रमुकी प्राप्तिके लिए तप किया। उसको देख कर रावणने उसे जवरदस्ती पकड़कर लंकाको ले जाना चाहा। तव उसने शाप दिया कि तेरा नाश मेरे ही द्वारा होगा। यह कहकर उसने अपना वह शरीर छोड़ दिया। वही यहाँ श्रीसीताजीका प्रतिविव है, उसीमें श्रीसी-ताजीका आवेश हुआ। इसी कारण श्रीसीताजीको अग्निमें निवास करनेको कहा गया। एक वेदवतीकी कथा वाल्मीकीय उत्तरकांडमें है पर वह वेदवती अयोनिजा सीता हुई है न कि सीताका प्रतिविव।

एक दूसरी वेदवतीकी कथा स्कन्द पुराण वैष्णवखरहके भूमियाराह खरहमें है। वेङ्कटाचलिवासी वीरपित भगवान्ते वक्कलमालिका सखीसे वहाँ कहा है कि 'जब रावण सीताको हर ले जानेके लिए मेरे आश्रमके समीप आया इस समय मेरे अग्निहोत्रगृहमें विद्यमान अग्निहेव, रावण्की ऐसी चेष्टा जानकर, सीताको साथ ले पातालमें चले गए और अपनी पत्नी स्वाहाकी देख-रेखमें उन्हें रखकर लौट आए।

पूर्वकालमें कल्याण्मयी वेदवतीको एक बार रावण्ने स्पर्श कर लिया था जिससे दुःखित होकर उन्होंने प्रज्वलित अग्निमें अपने शरीरको त्याग दिया। उसी वेदवतीको रावण्का संहार करनेके उद्देश्यसे अग्निदेवने सीताके समान रूपवाली बना दिया और मेरी पर्णशालामें सीताके स्थानपर उसे लाकर रख दिया। रावण् उसीको अपहरण करके लङ्कामें ले आया। रावण्वध हो जानेपर अग्निपरीचाके समय वेदवितोने अग्निमें प्रवेश किया और असली सीताको लाकर अग्निदेवने देकर वेदवतीको मुक्तसे वरदान दिलाया। मैंने उसे वरदान दिया कि कल्यामें यह आकाश राजाकी अयोनिजा कन्या होगी तब मैं इसे अङ्गीकार करूँगा, तबतक यह ब्रह्मलोकमें निवास करे।

मानसकी 'सीता' स्वयं अपना प्रतिबिंब अपने स्थानपर छोड़ती हैं ख्रौर ख्राग्निमें निवास करती हैं। मानसके राम रावणका निश्चय जानकर स्वयं यह लीला रचनेको, युक्ति बनानेको सीताजीसे कहते हैं ख्रौर पित-स्ख-लखकर वे वैसा करती हैं। इससे मानसकी यह कथा वाल्मीकीय ख्रौर स्कन्दवाले कल्पोंसे भिन्न कल्पकी जान पड़ती है ख्रौर साहित्यिज्ञ लोग ऐसा कहेंगे कि मानसके इस प्रसंगका मूल ख्राधार स्कन्दपुराण है।

रा० प्र० कार लिखते हैं कि प्रतिबिंब अन्यवहित देशमें रहता है, न्यवहित ( प्रथक् किये हुए ) देशमें उसका रहना असंभव है। और समाधान यह करते हैं कि इससे ईश्वरता दिखाई है। असंभवकी संभव कर देना ईश्वरता है।

प० प० प० प्र०—श्रीसीताजीके और वेदवतीके श्राग्निश्वेशसे यह सिद्ध होता है कि मानवी देहका रूपान्तर पाँच भूतोंमेंसे किसी भी एक भूतमें हो सकता है। श्रीतुकाराम महाराज शरीरको वायुरूप बनाकर सदेह वैक्कण्ठको गये। श्रीरामानुजाचार्यजी श्रपनी देहको श्राग्निरूप बनाकर सदेह गये। श्रीनिवृत्तिनाथजीने श्रपनी कायाको कुशावर्त्तमें जलरूप बना दिया।

टिप्प्णी—२ 'निज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता ''' इति । श्रीरामचन्द्रजीने स्पष्ट न कहा कि प्रतिबिंब यहाँ रख दो । पर उन्होंने पतिरख देख ऐसा किया । 'पित रख लिख आयसु अनुसरेहू ।१.३३४।', माता- श्रोंकी इस शिक्ताको यहाँ चरितार्थ किया । श्लीमें चार गुण विशेष हैं —शील, स्वरूप, विनीत और व्रत रुचिर । इसीसे इन चारोंको यहाँ कहा ।

दिप्पणी—३ (क) 'लिख्रमन गए बनिहें जब लेन मूल फल कंद' इतनी ही देरमें यह सब चिरत रचा गया। जब वे आ गए तब वक्ता कहते हैं कि 'लिख्रमनहूँ यह मरमु न जाना' । क्यों न जाना ? इसका कारण प्रथम ही कह दिया कि "निज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता। तैसइ सील रूप सुबिनीता' । (ख) यहाँ सूस्मरीतिसे प्रकरण्की समाप्ति दिखाई। लस्मण्जी प्रातःकाल स्नान, संध्या, पूजन करके बनको गए। रावण प्रातःकाल उठकर मारीचके यहाँ गया, बहाँसे मारीचको लेकर मध्याह्नमें सीताहरण करने गया, अतएव मध्याह्नके पूर्व ही सीताजीका अग्निमें स्थापन हुआ। "लिख्रमन गए बनिहं०" उपक्रम है और 'लिख्रमनहू यह मरम न जाना' उपसंहार है। (ग) लदमण्जीको यह लीला न जनाई, क्योंकि उनके जान लेनेसे विरह न करते बनता। प्रभुने महारानीजीसे कहा है कि 'मैं कछ करिब लिलत नर लीला'। यदि लस्मण्जीको जना देते तो लीलाका वह लालित्य जाता रहता। इसीसे वहाँ "लिलत" पद दिया। अथवा, नारदशापवाले अवन्तारमें नारदवचन सत्य करना है कि 'नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी'। ये जान लेंगे तो नारदशापवाले अवन्तारमें नारदवचन सत्य करना है कि 'नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी'। ये जान लेंगे तो नारदवाक्य सत्य न हो पायेंगे। (खर्रा)। 'लिख्रमनहूँ' का भाव कि ये ईश्वरकोटिमें रामरूप हैं, जब इन्होंने ही न जाना तो अपर देवादि किस िग्नतीमें हैं। (प०)। जिस चरितको भगवान् गुप्त रखना चाहें उसे कीन जान सकता है कोई भी नहीं। यथा 'राम कीन्ह चाहिंह सोइ होई। करै अन्यथा अस निहं कोई। १.१२८।', "होइहि सोइ जो राम रिच राखा। १.४२.७।', "सोइ जानइ जेहि देहु जनाई।२.१२७।' रावणका निश्चय तो किसीने जाना नहीं, तव श्रीरामजीका रहस्य कीन जान सकता है जबतक उनकी स्वयं इच्छा न हो ?]।

४ ''जो कछ चरित रचा भगवाना'' इति ( क ) भगवान् वह है जो विद्या और श्रविद्याको जाने, यहाँ

मायाकी सीता वनीं, इसको आप ही जानते हैं। (ख) भगवान्ने यह चरित लहमणजीसे गुप्त रखा, अतः गोखामीजीने भी अनुरोंमें ही गुप्त कहा। अर्थान् यह न कहकर कि 'जो यह चरित रचा', यह कहा कि 'जो कछ चरित रचा'। 'कछु' क्या ? यह गुप्त रखा है, स्पष्टवाचक शब्द यहाँ नहीं दिया। धन्य गुसाईजी!!

नोट—२ वालकागड कैलासप्रकरणमें दिखाया जा चुका है कि श्रीपार्वतीजीके दो प्रश्न ये भी हैं— 'श्रीरो राम रहस्य अनेका। कहहु नाथ अति विमल विवेका।' और 'जो प्रभु मैं पूछा नहिं होई। सोउ द्यालु राखहु जिन गोई'। उन प्रश्लोंका उत्तर यहाँ (इस कांडमें) भी तीन स्थलोंपर दिया गया है—(१) मुनिसमूह महँ वैठे सनमुख सबकी ओर'; (२) 'मायानाथ अस कौतुक करयो। देखिह परस्पर राम'; (३) 'लिछिमनहू यह मरम न जाना।' ये सब गुप्त रहस्य हैं। पहला और दूसरा प्रथम प्रथका उत्तर है और तीसरा दूसरे प्रथका।

रा० प्र० प्रा०—'उमा' श्रादि संवोधन दो ही स्थानों में हैं, या तो उनके गुप्त प्रश्नोंपर या 'जो प्रभु मैं पूछा निहं होई' इस प्रश्नके उत्तरमें । जैसे—''श्रोरड एक कहों निज चोरी । सुनु गिरिजा००'', 'मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ', 'छन महँ सविह मिले भगवाना । उमा मरम यह काहु न जाना'—ये सव इस प्रश्नके उत्तर हैं । श्रोर 'उमा जे रामचरन रत गत ममता मद क्रोध' यह गुप्त प्रश्नके उत्तरमें कहा गया हैं। हिंडिं विदा यह तो रघुनाथजीके रहम्यकी वात हुई । परन्तु जहाँ श्रीजानकीजीकी मिहमा कही है वहाँ केवल रघुनाथजीका ही जानना लिखा है । वह भी श्रंथभरमें केवल दो ही स्थानों में—एक तो वालकांडमें; यथा 'जानी सिय वरात पुर आई । कछु निज मिहमा प्रगटि जनाई ।''।३०६।''सिय मिहमा रघुनायक जाना'। दूसरे श्रयोध्याकांडमें; यथा 'सीय सासुप्रति वेष वनाई ।''लिखा न मरमु राम विनु काहू ।२.२४२।' ये सव भी 'जो प्रभु में पूछा निहं होई' का ही उत्तर है । हिंडिं इसी तरह श्रीजानकीजी ही श्रीरामजीके मनकी जानती हैं । यथा 'पिय-हिय की सिय जाननिहारी । मिन मुदरी मन मुदित उतारी । २.१०२।', 'श्रनुज सेवक सिवव हैं सव सुमित साधु सखाउ । जान कोउ न जानकी विनु श्रगम श्रवख लखाउ ।। राम जोगवत सीयमनु प्रिय मनिह प्रानिप्रयाउ ।' (गी० ७.२४) । इसका कारण यह है कि श्रीसीताजी श्रोर श्रीरामजी एक ही हैं, देखने मात्रको दो हैं। श्रोर कोई इनके गोप्य चिरतोंको विना इनके जनाये नहीं जान सकता ।—'सो जानइ जेहि देहु जनाई'। ]

### दसकंधर-मारीच-बतकही-प्रकरण

दसमुख गयउ जहाँ मारीचा। नाइ माथ स्वारथरत नीचा।।६॥ नवनि नीच के अति दुखदाई। जिमि अंकुस धनु उरग विलाई।।७॥ भय दायक खल के पिय वानी। जिमि अकाल के कुसुम भवानी।।८॥

श्रर्थ—दशमुख (रावण) वहाँ गया जहाँ मारीच था और माथा नवाया (क्योंकि) स्वार्थपरायण (स्वार्थ ही जिसको प्रिय है) और नीच है ॥६॥ नीचका नवना (दीनता, नम्रता) अत्यन्त दुःखदायी होता है जैसे श्रंकुश, वनुष, सर्प और विल्लीका ॥७॥ हे भवानी ! दुष्टकी प्रिय वाणी भय देनेवाली होती है जैसे विना समय (ऋतु) के फूल (भयदायक होते हैं)॥८॥

दिप्पणी—१ (क) 'चला अकेल जान चिंद्र तहवाँ। वस मारीच सिंधुतट जहवाँ' उपक्रम है और 'दसमुख गयो जहाँ मारीचा' उपसंहार है। (ख) 'दरामुख' का भाव कि इसके सामने एक मुखवाले मारीचकी कुछ न चलेगी। [इस प्रसंगमें "जाइ सूपनखा रावन प्रेरा। २७.४।' से लेकर 'हारि परा खल वहु विधि''। २६।' तक रावण नाम दो ही वार प्रयुक्त हुआ है। एक २७.४ में, दूसरे 'क्रोधवंत तव रावन लीन्हिसि रथ वैठाइ' दोहा २० में। और 'दसमुख', 'दसानन', 'दसकंधर', वा 'दससीस' ये समानार्थक राव्द दश वार आए हैं। इन राव्दोंके प्रयोगका कारण यह है कि रावणके शरीरके आकारादिकी कल्पना चित्त-चक्षुके सामने

जितनी स्पष्ट इन शब्दोंसे खड़ी हो जाती है उतनी रावण, निशाचरपति, आदि अन्य शब्दोंसे नहीं होगी। (प०प० प०)। पुनः, 'दशमुख' का भाव कि वह ऐसे अभिमानसे कह रहा है मानों दशो मुखों से कह रहा है।] (रा) 'नाइ माथ स्वारथरत नीचा'। अर्थात् भक्तिसे सस्तक नहीं नवाया, स्वार्थवश प्रणाम किया, क्योंकि नीच है, नीच लोग स्वार्थ-साधनार्थ ऐसा करते हैं। इसीकी व्याख्या आगे कवि स्वयं करते हैं। यदि भक्तिसे प्रणाम करता तो आगे फिर मारनेको न तैयार होता। (घ) राजा गुरु, देवता, साधु, ब्राह्म-णको मस्तक नवाये, यह धर्म है। अन्यको मस्तक नवाना उचित नहीं है। जिस रावणके सम्बन्धमें कहा है कि 'रिं सिंस पवन वरुन धनधारी। अगिनि काल जम सब अधिकारी।। श्रायसु करिहं सकल भयभीता। नविं श्राइ नित चरन बिनीता ।१।१८२।, वह दूसरेको जो अपने श्रधीन है भाथा नवावे, यह नीचता है। [ वाल्मी॰ ३.४० में रावराने स्पष्ट कहा है कि "मैं राजा हूँ। राजा ऋग्नि, इन्द्र, चन्द्रमा, यम और वरुराका रूप है। उसका सब स्थानों में सम्मान करना चाहिए पर तुम मंत्रीका धर्म भूलकर विना मेरे तुमसे मंत्र पूछे तुमने कठोर वचन कहे"। राजा होकर उसने मंत्री और अपनी प्रजाको प्रणाम किया। अतः 'नीच' कहा। स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि रावण एकमात्र अपने स्वार्थके कारण राज्ञसकुलका नाश करायेगा, अतः उसे नीच कहा । यथा 'स्वारथरत परिवार विरोधी । लंपट काम लोभ ऋति कोधी ।७.४०।', 'आपु गए अस तिन्हहूं घालहिं । जे कछु सतमारग प्रतिपालहिं ।' जो स्वार्थरत होते हैं वे चाहे कितने ही ऊँचे क्यों न हों पर नीच कर्म करनेमें किंचित भी नहीं हिचकते । स्वर्गस्थ इन्द्रादिकी भी यही दशा है । यथा 'आए देव सदा स्वारथी', 'क्रॅंच निवास नीच करतूती । देखि न सकहिं पराइ बिभूती ।' (रावण स्वार्थवश मारीचका नाश कराने जा रहा है। अतः उसे 'नीच' कहा।)]

टिप्पणी—२ 'नवनि नीच के अति दुखदाई 100' इति । (क) निमत होने में अंकुशादिकी उपमा दी और मधुर बोलने में कुसुमकी उपमा दी । दो बार उपमा देकर जनाया कि मधुर वचन कहकर प्रणाम किया है। श्वतः दोनों की उपमा दी । खल स्वार्थ हेतु प्रिय वचन बोलते हैं; यथा 'बोलहिं मधुर वचन जिमि मोरा । खाहिं महाश्रहि हृदय कठोरा'। प्रिय वाणीकी उपमा प्रायः फूलकी दी जाती है, यथा 'बाउ कुपा मूरति अनुकूला । बोलत बचन मरत जनु फूला ।१.२८०।', 'मातु बचन सुनि अति अनुकूला । जनु सनेह सुरतरु के फूला ।२.५२।'; पर खलकी वाणी प्रिय होनेपर भी भयदायक है, यह जनाने के लिए 'अकालके कुसुम' की उपमा दी । विना समयके ऋतुके पहले या पीछे, फूल निकलना अपशकुनसूचक है, राजा और प्रजाको भय उपजानेवाला है । (ख) अंकुश नया और हाथीके मस्तकपर धँसा धनुष विशेष नया (जैसा खींचकर वाण चढ़ाने और निशाना करनेपर लचता है ) कि किसीका घात किया, सर्प भुका कि लपककर काटा, बिल्ली दबकी (सिमिटकर बैठी) कि मूसा आदिको लिया। सब दूसरेको दुःख देनेके लिये ही नवते हैं । (शिला)। पुनः, (ग) अंकुश और धनुष दूसरेके प्रेरनेसे दुःख देते हैं, सर्प और बिल्ली स्वतः भी दुःख देते हैं और दूसरेकी प्रेरणासे भी। रावणको शूर्णणखाने प्रेरित किया और फिर अपनी इच्छासे भी

रावराने यही निश्चय किया।

 ( दंड ) देते हैं जो भी उनका स्पर्श करें। 'विलाई' के दृष्टान्तसे स्वाभाविक येर जनाया। इस तरह यहाँ चार प्रकारके नीचोंका दिग्दर्शन कराया है। ( चारों प्रकारकी नीचता रावणमें दिखाई )।

क्षिकथाके संदर्भका किंचित् आश्रय लेकर नीतिके सिद्धान्तोंको सहज सुलभ दृष्टान्तोंसे प्रथित करना यह तुलसी काव्यकलाका एक वैशिष्ट्य है।

दिष्ण्गी—२ (क) [ नम्रता और प्रियवाणी ये दोनों गुण हैं और मुखदायक हैं, परन्तु खलमें इनका होना स्वार्थसाथन के प्रयोजनसे ही होता है । अतः उसमें ये अवगुण और दुःखदायी कहे गए । यहाँ उदाहरण, लेश और विरोधाभास अलंकार हैं । विल्ली सर्प आदि भुके तो समम लो कि धात करना ही चाहते हैं ] !(ख) 'भयदायक खल के प्रिय वानी' से जनाया कि कठोर वाणी तो भयदायक होती ही है और खल प्रायः कठोर वचन वोलते हैं; यथा 'वचन वज्र जेहि सदा पियारा'। जब कठोर वोलते हैं तब उनके लिए वज्रकी उपमा देते हैं, और 'प्रिय' वोलनेमें अकालक फूलकी उपमा देते हैं क्योंकि यह उनकी प्रकृतिके विरुद्ध है जैसे वह फूल प्रकृतिके नियमके प्रतिकृत हैं। अतः, दोनों भयदायक हैं। पुनश्च यथामस्यपुराणे—'अङ्गु-तानि प्रमुयन्ते तत्र देशस्य विद्वाः। अकाले फलपुष्पाणि देशविद्ववकारकः ॥१॥ दुर्जनैरुट्यमानानि सम्मतानि प्रियाण्यपि। अकाल कुमुमानीव भयं संजनयन्ति हि ॥२॥' अर्थात् देशमें भयानक काल उपस्थित होनेपर आश्चर्यजनक वातें पैदा होने लगती हैं। अकालके फल फूल देशमें भयानकता उपजानेवाले होते हैं। यदि दुर्जनोंके मुँहसे प्रिय सम्मतियाँ भी निकलें तो अकाल कुमुमोंकी तरह अवश्य भय पैदा करती हैं। (माज्य इसे पद्मपु० का और पं० रा० कु० मत्त्य पु० का श्लोक कहते हैं)। [रामचन्द्रजीके लङ्कामें पहुँचते ही वहाँ विना समयके फल फूल हुए, यह रावण्यके लिए अपशक्त हुआ, श्रीरामजीको उससे लाम हुआ—'सव तर फरे रामहित लागी। रितु अठ कुरितु कालगित त्यागी। ६.४।' अकालके कुमुमकी उपमा देकर जनाया कि मारीचवय होगा और निश्चरकुलका नाश—यह प्रियवाणीका फल हुआ]

मा० हं०—पूर्वोक्त दोहा २३ (३-६) का लेख देखिए। विचारोंसे स्वामीका अपना रावण कहींसे भी लिया हुआ नहीं है। उनका रावण कभी कामी, कभी कोथी, कभी वक्ष्यानी, कभी खियोंको उरानेवाला, कभी उनसे भी उरनेवाला, इस प्रकारका हुआ है। इसीलिए स्वयं गोसाईजी कहते हैं कि अध्यास और वाल्मीकिकी अपेक्षा उनके रावणसे विशेष उरकर ही रहना भला है। क्योंकि 'नविन नीचकी अति दुखदाई। जिमि अकालके इसुम''' यानी "अव्यवस्थितिचत्तस्य प्रसादोऽिष भयङ्करः"। इन सब कारणोंसे एवं किंपि परिचय से होता है कि गोसाईजीने अपने रावणका वर्णन अकवरका लक्ष्य करके वनाया है।

दोहा — करि पूजा मारीच तत्र सादर पूछी वात । कत्र हेतु मन व्यग्न श्रित श्रक्सर श्राएहु तात ॥२४॥

शब्दार्थ-अकसर [एक +सर (प्रत्यय)]=अकेले । व्यय= उदास ।

ई गोसाई जीकी रामायणका काल अकवर वादशाहीका था। उस अमलदारीकी जो भीतरी वातें थीं वे धूर्तताकी थीं, फज़स्वरूप हिन्दू वर्मकी ग्लानि, राजपूत खी-पुरुषोंकी घोर विखंबना, जातिव्यवस्थापर प्रहार, वालिववाहकी रकाबद, विधवाविवाह प्रोत्साहन, यावनी धर्मका प्रचार, कारसीभाषा स्पार मुसलमानी प्रयात्रोंका मनमाना फेलाव, 'कंटकं कंटकेनैव' की राजनीति इ० इ० हैं। मुग़लोंकी अमलदारीका हेतु और उसके भावी परिणाम, गोस्वामीजीके व्यापक निरीक्णमें शीव्र ही आ चुके थे। ये ही अत्याचार गोसाई जी के दैनिक दश्य वन गए और इन्हीं दश्योंपर उन्होंने रावणके अत्याचारकी छाप लगा दी और दूसरे ही जल वड़े त्वेषसे 'जिन्हके यह आचरण भवानी। ते जानहु निसिचर सब प्रानी' इस असंबद्ध चौपाईको बीचहीमें युसेड़कर उन्होंने अपने रावणको ध्वनित कर दिया। "अकवरकालीन देशस्थितिका वर्णन गोसाई जीने (कवित्त रामायणमें) कैसी हृद्यस्पर्शी वाणीसे किया है—शंकाकार उसे अवश्य देखें।—(मा॰ हं०)।

अर्थ-तव सारीचने पूजा करके आदरपूर्वक बात पृछी । हे तात ! किस कारण तुम्हारा मन अत्यन्त चिन्तित है जो तुम अकेले आए हो ॥२४॥

टिप्प्णी-१ रावणने स्वार्थवश होकर अपनी मर्यादा छोड़ दी, माथा नवाया। मारीचने अपनी मर्यादा रखनेके लिए पूजा की। पूजा करके तब आगमनका हेतु पूछा। इसी प्रकार पूछनेकी रीति है, यथा 'चरन पखारि कीन्हि श्रति पूजा। मो सम श्राजु धन्य नहिं दूजा।।''केहि कारन श्रागमन तुम्हारा। कहर सो करत न लावों बारा। १.२०७।' इति दशरथवाक्य विश्वामित्रं प्रति। पुनः, यथा 'करि पूजा समेत श्रतु-रागा। मधुर बचन तब बोलेड कागा।। नाथ कृतारथ भएउँ मैं तब दरसन खगराज। आयसु देहु सो करडँ अब प्रभ आयेह केहि काज। ७.६३।'

नोट-१ ऋ० रा॰ सें भी ऐसा ही है। यथा '''पूजियत्वा यथाविधि। कृतातिथ्यं सुखासीनं मारीचो वाक्यम-ब्रवीत् ।३.६.४। समागमनमेतत्ते रथेनैकेन रावण । चिन्तापर इवाभासि हृदि कार्यं विचिन्तयन् । ५।'

दसमुख सकल कथा तेहि त्रागें। कही सहित त्रिभमान त्रभागें।।१॥ होहु कपट मृग तुम्ह छलकारी। जेहि विधि हिर स्रानौं तृप नारी ॥२॥

अर्थ-भाग्यहीन दशाननने अभिमानसहित सारी कथा उसके सामने कही ॥१॥ (फिर बोला-)

तुम छल करनेवाले कपटसुग बन जान्नो, जिस प्रकारसे में राजाकी स्त्रीको हर लाऊँ ॥२॥
नोट--१ त्रिममानसहित बोलनेके सम्बन्धसे 'द्समुख' कहा, मानों दशों मुखोंसे कह रहा है।
श्रीरामजीसे बैर ठाना, त्रातः त्रमागा कहा। यथा 'बेद पहें बिधि संसु सभीत पुजावन रावन सो नित त्रावें।
दानव देव द्यावने दीन दुखी दिन दूरिहि तें सिर नावें॥ ऐसेहु भाग भगे दसभाल तें जो प्रभुता किं
कोविद गावें। राम से बाम भये तेहि बामहि बाम सबै मुख संपति लावें॥ क० ७२ १, 'रामविरोध न उबरिस सरन विष्तु त्राज ईस'। जहाँ यह सुमाना होता है कि वैर करोगे तो दशशीश काटे जायँगे वहाँ प्रायः 'दशशीश' पद देते हैं।

र अंकपनने आकर जब रावणसे खरदूषणादिके नाशका समाचार कहा और वह सुनकर बोला कि में अभी दोनोंको मारने जाता हूँ—'गिमिष्यामि जन-स्थानं रामं हन्तुं सलदमण्म्' (वाल्मी० २।३१।२१), तब आंकपनने दोनोंका बल प्रताप बखानं कर कहा कि तुम उनको नहीं जीत सकते—'नहिं रामो दशप्रीव शक्यों जेतुं रणे त्वया। र समां वापि लोकेन स्वर्गः पापजनैरिव। वाल्मी० ३.३१.२७।'; यह कहकर उसने रावणसे उनके मारनेका यही उपाय बताया कि तुम उनको धोखा देकर उनकी सुन्दर स्त्रीको हर लाओ, उसकी सुन्दर ताको देवी, गन्धर्वी, अप्सरा, पत्रगी कोई भी नहीं पा सकता, सीताके विना रामचन्द्रजी जी नहीं सकते। इस सलाहको रावणने पसन्द किया । इसीसे सीताहरणका विचार उसके जीमें हुआ । अध्यात्ममें शूर्पणलाकी ही यह सलाह दी हुई जान पड़ती है । और मानसमें रावणका स्वयं अपना यह विचार जान पड़ता है । शूर्पणखाके 'तिन्ह के संग नारि एक स्थामा ।। रूपरासि विधि नारि सँवारी । रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥' इन वचनोंने उसके कामी मनको उभारकर ये विचार उत्पन्न किये होंगे।

टिप्पणी--१ (क) 'तेहि आगे' अर्थात् इसीसे कहा, और किसीसे न कहा। एकान्तमें इससे कहा। (ख) 'सिंहत अभिमान' यह कि वे राजकुमार हैं, उनका छलना क्या ? हमने तो देवताओं तकको छलसे वश कर लिया। (ग) "होहु कपटमृग तुम्ह छलकारी" 'नृपनारी"। शूर्पण्छाने कहा था कि 'अवधनृपति दसरथ के जाये। पुरुषसिंघ बन खेलन आए' और 'तिन्हु के संग नारि एक स्यामा', यही मारीचको सममान कर कहा कि तुम कपटमृग बन जास्रो, राजा हैं शिकार करेंगे, तुम उन्हें शिकारके बहाने सीताके निकटसे वहुत दूर ले जाकर कर दो, फिर स्रोका हरण हमारे हाथ है, हमने उसकी विधि सोच ली है। यती बनकर हरण करूँगा। उन्होंने हमारी बहिनको कुरूपा किया, हम उनकी स्त्री हरेंगे। (घ) छलकारी; यथा 'अगटत दुरत करत छल भूरी'। पुनः, रामजीके स्वरमें बोला यह छल किया। विशेष २७.१४ में देखिए।

#### तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा। ते नर रूप चराचर ईसा।।३॥ तासों तात वयर नहिं की जै। मारें मिरत्र जिल्लाए जीजै।।।।।।

ऋर्थ - तब मारीचने (वा, मारीचने पुनः ) कहा - 'हे दशशीश! सुनो, वे मनुष्य रूपमें चराचरके स्वामी हैं ॥३॥ हे तात ! उनसे वैर न की जिए। उनके मारनेसे मृत्यु और जिलानेसे जीना होता है' ॥४॥

टिप्पणी-१ 'तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा''' इति । (क) 'पुनि' शब्द देकर जनाया कि एक वार पहले कहकर उसे वैरसे निवारण कर चुका है, अब 'पुनि' सममाता है। [पहले अकंपनने जनस्थानसे भाग-कर लंकामें आकर रावणको खबर दी तब वह मारीचके यहाँ गया और मारीचके सममानेपर लोट आया था। यथा 'एतमुक्तो दशग्रीयो मारीचेन स रावणः। न्यवर्तत पुरी लङ्कां विवेरा च ग्रहोत्तमम्॥ वालमी० ३.३१,४०। इस कथाको 'पुनि' शब्द्से जनाकर वाल्मीकिके मतकी भी रचा की । दूसरा अर्थ 'पुनि' का तत्पश्चात् है । ] (ख) 'दशसीसा'। जब कथा उसने मारीचसे कही तब 'दसमुख' पद दिया; यथा 'दसमुख सकल कथा तेहि आगे। कही सिहत अभिमान अभागें। कथा मुखसे ही कही जाती है। जब उसको बेरसे निवारण करनेकी वात कही तव 'दससीस' पद दिया, भाव कि वैर करनेसे दशो सिर काटे जायेंगे; यथा 'तव सिर निकर कपिन्हके आगें। परिहिंह धरिन राम सर लागें। ६.२०। पुनः भाव कि वीसो कानोंसे सुनी और [दशो मस्तिष्कोंसे उसे विचार करो कि जो बात में कहता हूँ वह हित की है, उसे मानना चाहिए। (प० प० प्र०) ] (ग) 'ते नररूप चराचर ईसा' इति।—भाव कि तुम उन्हें नृप समझते हो, यह भूल है। वे नृप नहीं हैं, नर रूप धारण किए हुए चराचरके ईश हैं। २ 'तासों तात वयर नहिं कीजे'''' इति । (क) भाव कि वैर वरावरवालेसे करना चाहिए। वड़ेसे वेर

करनेसे हानि हैं; यथा 'प्रीति विरोध समान सन करिय नीति अस आहि। ६.२३।', 'नाथ वयर कीने ताही सों । बुधि वल सिकय जीति जाहीं सों ॥ तुम्हिंह रघुपतिहि अंतर कैसा । खलु खद्यीत दिनकरिंह जैसा ॥… तासु विरोध न कीजिय नाथा। काल करम जिव जाके हाथा।। ६.६।' [वैर करनेसे क्या होता है यह देखिये-'राम विमुख सुख पाव न कोई', "राम विमुख सठ चहिस संपदा।'', 'राखि को सकह राम कर द्रोही॥', 'मातु मृत्यु पितु समन समाना। सुवा होइ विष सुनु हरिजाना।। मित्र करइ सत रिपु के करनी। ता कहूँ विवुध नदी वैतरनी ॥ सव जगु ताहि अनलहु ते ताता । जो रवुवीर विमुख सुनु भ्राता ॥ ३.२.४-८।' (प० प॰ प्र॰ ) ] (ख) 'मारे मरिय जियाये जीजें'। भाव कि वे त्रिदेवरूप हैं, शिवरूप मारनेमें, विष्णुरूप पालने या जिलानेमें और ब्रह्मारूप रचना करनेमें। उन्होंने सुवाहुको मारा, खरदूपणादि उनके मारनेसे मरे, हम

उनके जिलानेसे जीवित हैं, नहीं तो कवके मार डाले गये होते। (खर्रा)।

प्टनि मल राखन गएउ इमारा । विचु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥५॥ सत जोजन आएउँ छन माहीं। तिन्ह सन वयरु किए भल नाहीं।।६।। भइ मम कीट भूंग की नाई। जह तह मैं देखों दोड भाई।।७।।

शब्दार्थ-'फर'=नोकीला श्रयमाग जो शरीरको वेथ देता है, गाँसी। 'सुंग'-एक प्रकारका कीड़ा जिसे विल्ती भी कहते हैं। इसके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि यह किसी की ड़ेके ढोलेको पकड़कर ले आता है और उसे महीसे ढक देता है और उसपर वैठकर और डंक मारमारकर इतनी देर तक और इतने जोरसे भिन्न भिन्न शब्द करता है कि वह कीड़ा भी इसीकी तरह हो जाता है।

अर्थ--वह कुमार मुनि (विश्वामित्र) के यज्ञकी रचाको गए थे। रघुनाथजीने विना फलका वागा मुक्ते मारा ॥४॥ च्या भरमें में सौ योजन (४०० सौ कोस) आ गिरा । (वा सौ योजन चौड़े समुद्रके पार यहाँ श्राया )। उनसे वेर कुरनेमं भला नहीं है ॥६॥ मेरी दशा भूंगवाले कीड़ेकी सी हो गई, में जहाँ तहाँ दोनों भाइयोंको ही देखता हूँ ॥७॥

दिष्यग्री—१ क) 'बिनु फर सर रघुपित मोहि मारा''' इति । अर्थात् मुक्ते जीता रक्खा कि आगे सीताहरग्रमें इससे काम चलेगा और मेरे भाई मुबाहुको मार ढाला । बचाने के लिये ही फर रहित बाग्रसे मुक्ते लंका तटपर फेंका था और अब फर सहित मारेंगे तो मेरा मरण अवश्य होगा जैसे मुबाहुका हुआ; यथा 'बिनु फर राम बान तेहि मारा । सत जीजन गा सागर पारा ॥ पावकसर मुबाहु पुनि मारा ॥ १.२१०।' वक्सरसे दिल्ग समुद्र ४०० कोश है और सागर भी ४०० कोश चौड़ा है । ''मारे मरिय जियाये जीजें'' को यहाँ चिरतार्थ किया । [ नोट—कोष्टकका अर्थ बालकाग्रडके 'सत जोजन गा सागर पारा' के समानाधिकरण् के विचारसे दिया गया है । वहाँ इसपर विचार भी किया गया है । ] (ख) 'कुमारा' से यह भी जनाया कि जब उनकी कोमाराबस्था थी तब की यह बात है और अब तो वे बहुत बड़े हो गए हैं । ये यज्ञ रच्चाके लिए गए थे और में सेना सहित यज्ञ विध्वंस करने गया था । ( इसी तरह हनु० १४-३४ में मन्दोदरीके वाक्य हैं । यथा उत्पाट्यन्किमि कौण्पकोटिमन्तस्तेजो हुताशनसिम्बनसामिधेनीम् । इस्ताढकीमकृत बालतरः पृष्किरीष्ठ जयं स्फुटमनेन दशाननोऽिष ॥' अर्थात् अत्यन्त बालयावस्थामें उन्होंने ताड़काके हृदयकी अग्निमें अनेक राच्सोंका हवन कर दिया था और अब तो वे तरुग और लघुहस्त हैं ) [ ( ग ) 'रघुपित' का माव कि रघुवंशी किसी महाबीरने जिस कार्यके करनेका कभी प्रयत्न भी नहीं किया उसीको इन्होंने केवल बालकेलिके धनुषसे साध्य किया । ( प० प० प०) ]

२ ' भइ मम कीट मृंगकी नाई' इति । (क) जैसे कुष्णभगवान् कंसको सर्वत्र देख पड़ते थे वैसे ही इसे 'राम-लद्मण' सर्वत्र देख पड़ते थे । तात्पर्य कि मैं भयके मारे उनके समीप नहीं जा सकता । (ख) 'देखीं दोड माई' कहा, क्योंकि यज्ञरचामें दोनों भाई साथ थे । (ग) भृंग और कीटका दृष्टान्त दिया क्योंकि भृंग कीड़ेको चारों और फिराता और उसे शब्द सुनाता है, वैसे ही रामवाणने इसे चक्रकी तरह भँवाया फिराया और यहाँ फेंका, अतएव भयभीत हुआ सर्वत्र उन्हींको देखता है ।—[ जो कीट भृङ्गीसे छूटा तो भयके मारे उसे सर्वत्र भृङ्गी ही देख पड़ता है । भृङ्गी कीटको उड़ा ले जाता है वैसे ही वाण मुक्ते उड़ा लाया। केवल भय होता तो कंसको उपमा देते, भृङ्गीकी न देते। (खर्रा)। पर कंस द्वापरमें हुए हैं और यह प्रसंग त्रेताका है ।

नीट--१ दूसरी वार जब रावण मारीचके पास गया तब उसने अपना पूर्व वृत्तान्त कहते हुए यह भी कहा कि पूर्व विना फरके वाणसे तो मैं इधर आ गिरा था तथापि मुसे कुछ ग्लानि न हुई थी और मैं मृगह्प धरकर द्र्यडकारण्यमें मुनियोंको डरंबाता और खाता रहा। उसके उपरान्त जो अद्भुत बात हुई वह सुनो। एक बार मैं द्र्यडकारण्यमें तपस्वी रामके समीप गया और उनके पराक्रमको भूलकर पुराना वैर यादकर मैं उनको सींगोंसे मारनेको बढ़ा। उन्होंने तीन बाण चलाए। मेरे दो साथी मारे गए। मैं किसी तरह भागकर वचा। बस उसी समयसे भयभीत होकर मैं बुरे कर्मोंको छोड़कर योगाभ्यासी तपस्वी हो गया हूँ। वृत्तवृत्तमें चीर, छुष्ण मृगचर्म और धनुप धारण करनेवाले रामको पाश लिए हुए यमराजके समान देखता हूँ। एकवारगी ही सहस्त्रों रामको एवं सारे वनको राममय ही देखता हूँ। यद्यपि वे यहाँ नहीं हैं तो भी सर्वत्र वे ही मुसे देख पड़ते हैं। स्वप्रमें भी उन्हें देखकर मैं घवड़ाता हूँ। जिन शब्दोंमें रकार आदिमें है उन्हें सुनकर मैं भयभीत हो जाता हूँ। यथा 'वृत्ते वृक्षे हि पश्यामि चीरकृष्णाजिनाम्बरम्। एश्तिधनुषं रामं पाशहस्त्रमिवान्तकम्।१५। अपि रामसहस्राणि भीतः पश्यामि रावण। राममृत्तिदं सर्वमर्थयं प्रतिभाति मे।१६। राममेव हि पश्यामि रहिते राचसेश्वर। ह्या स्वप्तात राममुद्भमामीव चेतनः। १७। रकारादीनि नामानि रामत्रसस्य रावण। रतनि च रथाश्चैव वित्रासं जनवन्ति मे॥१८। वालमी० ३.३६।

जौं नर तात तद्पि अति सुरा । तिन्हिह बिरोधि न आइहि पूरा ॥८॥

### दोहा-जेहिं ताड़का सुवाहु हित खंडे इर कोदंड। खरदूषन तिसिरा बधेड मनुज कि असि वरिवंड।।२५॥

अर्थ—हे तात ! यदि वे मनुष्य ही हों तो भी बड़े ही शूरवीर हैं। उनसे वैर करके पूरा न पड़ेगा। शि। जिन्होंने ताड़का और सुवाहुको मारकर शिवजीका धनुष तोड़ा और खरदूषण त्रिशिराका वध किया, क्या मनुष्य ऐसा प्रतापी वलवान हो सकता है ? अर्थात् कभी नहीं ॥२४॥

दिप्पणी—१ "जों नर तात तद्पि अति सूरा..." इति । (क) रावणके 'जेहि विधि हरि आनहुँ नृपनारी' इन वचनोंका यह उत्तर है। ये वचन रावणकी 'खातिरी' के लिए कहे। (ख) इन शब्दोंसे स्पष्ट किया
कि मारीचको इनके अवतारमें निश्चय है, मनुष्य होनेमें सन्देह है। "जों नर" रावणंकी खातिरीके लिए
कहे। स्वयं उनको ईश्वर ही जानता है; यथा 'ते नर रूप चराचर ईसा'। पुनः, रावणने 'नर' कहा, यथा
'जेहि विधि हरि आनों नृपनारी' इसीसे उसने भी कहा कि 'जों नर…अति सूरा' अर्थात् यदि नर ही मानते
हो, जगदीश नहीं, तो भी वे शूरोंमें सर्वोपिर हैं।

नोट—१ "तिन्हिहं विरोधि न आइहि पूरा' में भाव यह है कि मैं विरोध कहाँगा तो मैं तो मारा ही जाऊँगा पर तुम्हारा तो सपरिवार नाश होगा, इसका मुक्ते शोक है, इसीसे मैं समभाता हूँ। यथा 'श्रशेव शोचनीयस्वं ससैन्यो विनिशाष्यसि ॥१६॥ मां निहत्य तु रामोऽसाविचरात्वां विध्यति । अशानिव्यसि चेत्सीतामाश्रमात्सिहितो मया। नैव त्यमि नाहं वै नैव लङ्का न राक्साः॥१६॥ वालमी० ३.४१।' अर्थात् यदि तुम मेरे साथ जाकर सीताको ले आओगे तो मुक्ते, तुम्हें, लंका और समस्त राक्सोंको कोई न बचा सकेगा।

टिप्पणी—२ 'जेहि ताड़का सुवाहु...बरिवंड', अर्थात् ये सब काम मनुष्योंसे होनेवाले नहीं हैं, यथा 'मारग जात भयावित भारी। केहि विधि तात ताड़का मारी।। घोर निसाचर विकट भट समर गनिहं निहं काहु। मारे सिहत सहाय किमि खल मारोच सुवाहु।।१.३४६।...कमठ पीठि पवि कठिन कठोरा। नृपसमाजु महुँ सिवधनु तोरा। सकल अमानुष करम तुम्हारे। केवल कौसिक कृपा सुधारे॥' खरदूषण्वधसे रावण्को स्वयं ही संदेह हो गया कि ये नर नहीं हैं। मारीच ताड़का और सुवाहु आदिका वध तो पूर्वसे ही जानता था किन्तु खरदूषण्विका वध उसने रावण्से सुना; यथा 'दसमुख सकल कथा तेहि आगे। कही', नहीं तो रात्रिभरमें इससे और कौन आकर कहनेवाला था।

रे मारीचने पहले अपना हाल कहकर तब अपनी माता और भाईका हाल कहा। प्रथम ताड़का वध हुआ, अतः प्रथम उसे कहा। आघे दोहे ( पूर्वार्घ ) में वालकांड और आघे (उत्तरार्घ) में अरएयकांड कहा।

नोट—२ श्रीरामचरितमानस सचा इतिहास है। तथापि इस इतिहासी चरित्रको लेकर आत्मरामायण भी बनाया गया है। उसका आध्यात्मिक रूपक हारा वर्णन भी प्रन्थकारने स्वयं विनयपित्रका पद ४० में किया है जिसमें इस शरीरको ही ब्रह्माण्ड, सुप्रवृत्तिको लंकादुर्ग, मोह, अहंकार, कामादिको क्रमशः रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाद आदि, जीवको विभीषण, इत्यादिसे रूपक दिया गया है। प्रेमी पाठक वहाँ देख लें। 'आत्मरामायण' में बहुत विस्तृत रूपक देखनेमें आया था। समग्र मानसमें इसी प्रकार विरक्त महात्माओंने आध्यात्मिक दृष्टिसे उसके अपरोत्तार्थ लगाए हैं। इस अर्थका जितना आधार मानसमें मिलता है इतना अन्य किसीभी रामायणमें नहीं मिलता। स्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीके ऐसे अपरोत्तार्थ कुछ यहाँ दिये जाते हैं। (१.३२४ छंद ४ में भी देखिए)।

प० प० प० प०-श्रीरामचन्द्रजी ( एवं प्रत्येक स्विह्तसाधक ) प्रत्यगात्मास्वरूप हैं। ताड़का देहवुद्धि ( स्थूलदेह तादात्म्यवुद्धि ) है। सुवाहु, मारीच क्रमशः कारण और सूच्म शरीर हैं। विश्वामित्रका यज्ञ ज्ञान-सत्र है। शंकरजीका धनुष भव अर्थात् संसृति है। श्रीसीताजी परम शान्तिस्वरूपा हैं। जैसे श्रीरामजीने प्रथम ताड़काको मारा वैसे ही प्रत्येक साधकको प्रथम देहबुद्धिरूपिणी ताड़काका नाश करना आवश्यक है।

उसका नाश किये विना सुबाहुरूपी कारण्देह ( अज्ञान ) का नाश असंभव हैं। श्रीरामजीने मारीचको वाय-व्यास्त्रसे रामाकार करके अत्यन्त दूर रख दिया क्योंकि उससे आगे काम लेना है। इसी तरह सूद्म देहरूपी मारीचको प्राण्-निप्रहरूपी योगाभ्याससे वश किये विना 'सोऽहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। दीपसिखा सोइ परम प्रचंडा।' प्रज्वितत नहीं हो सकती और इस तुरीयाके विना जड़-चेतन-ग्रंथिका छूटना असंभव है। जब कीट भृंगके समान आत्माकार वृत्ति होती है तब हृदयमें 'आतम अनुभव सुप्रकासा' छा जाता है। तत्पश्चात् सुबाहुरूपी कारण्देह-मूलाज्ञान-मूलाविद्या-जड़चेतनग्रंथि तोड़ना पड़ती है। सुबाहुका नाश अग्निवाण्से किया गया और यहाँ योग अग्नि है, यथा 'जोग अगिनि करि प्रकट...'।

मारी चरूपी सूद्तमदेह-लिङ्गदेहको प्रथम ही मार डालनेसे अहंकार (ज्ञानाहंकार भी) रूपी रावणका वध हो ही नहीं सकता। ज्ञानानुभूतिका दृढ़ीकरण अशक्य होगा, इसी लिये उसे भर्जित बीजके समान प्रारद्ध्यच्यान्ततक रखना ही पड़ता है। यहां बाधक मुख्याहंकारको सममना चाहिये न कि शास्त्रीय-साधक अहंकार अथवा गौण अहंकारको।

# जाहु भवन कुल कुसल विचारी । सुनत जरा दीन्हिस बहु गारी ॥१॥ गुरु जिमि मृद करिस मम बोधा । कहु जग मोहि समान को जोधा॥२॥

श्चर्य —श्चपने कुलका कुशल विचारकर घर लौट जाओ। यह सुनकर रावण जल उठा श्चौर बहुत गालियाँ दी॥१॥ रे मूर्ख ! गुरुकी तरह मुक्ते ज्ञानोपदेश करता है। कह तो, संसारमें मेरे समान कौन योद्धा है १॥२॥

नोट-१ वात्मी० ३.३१ में मारीचकी शिचा पढ़ने योग्य है, ऋतः कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है—''सीतामिहानयस्वेति को त्रवीति त्रवीहि में। रचोलोकस्य सर्वस्य कः शृङ्गंछेतुमिच्छति॥४३॥ प्रोत्साहयति यश्च त्वां स च शत्रुरसंशयम् । त्र्याशीविषमुखाद्दंष्ट्रामुद्धर्तुं चेच्छति त्वया ।४४॥ कर्मणानेन केनासि कापथं प्रतिपादितः । सुखसुप्तस्य ते राजन् प्रहतं केन मूर्धनि ॥४४॥ विशुद्धवंशाभिजनाग्रहस्तस्तेजोमदः संस्थितदो-विषागाः । उदीन्तितुं रावण नेहयुक्तः स संयुगे राघव-गन्धहस्ती ॥४६॥ असौ रणान्तः स्थितिसंधिवालो विदग्ध-रज्ञोमृगहा नृसिंहः । सुप्रस्तवया बोधयितु न शक्यः शराङ्गपूर्णो निशितासिदंष्ट्रः ॥४०॥ चापापहारे भुजवेग-पङ्के शरोर्मिमाले सुमहाहवौधे । न राम पातालमुखेऽतिबोरे प्रस्कन्दितुं राज्ञसराजयुक्तम् ॥४८॥' अर्थात् हमसे यह कही कि सीताको लंकामें लानेके लिये कौन कहता है। कौन राच्चसोंके लोकका शृंग काटना, उनके गौरवका नाश करना, चाहता है ? ॥४३॥ जो आपको इस विषयमें प्रोत्साहित करता है वह आपका शत्रु श्रवश्य है, इसमें सन्देह नहीं, क्योंकि वह विषधर सपैके मुखसे विषवाला दाँत तुम्हारे हाथों उखड़वाना चाहता है ॥४४॥ हे राजन् ! इस जानकीके हरणक्रप कर्मसे तुम्हें कुकर्म-पथमें चलना किसने सिखलाया है ? श्रपने घरमें सुखस्त्ररूप सोते हुए त्र्रापके मस्तकपर यह थपेड़ा किसने जमाया १ ॥४४॥ जिसका विशुद्ध इच्वाकुवंशमें उत्पन्न होना मानो सूँड़ है, तेज प्रताप ही महामद है, दीर्घबाहु ही दोनों दाँत हैं, ऐसे रामचन्द्ररूपी मदान्ध हाथीको आप छेड़ने योग्य नहीं ॥४६॥ हे रावण ! रणके मध्यकी स्थितिके लिये उत्सुकता ही जिसके संधि और बाल हैं, रण्कुशल राचसरूपी मृगोंके नाश करनेवाले तीच्ए बाए ही अंग हैं, तीद्दण श्रसि ही दाँत हैं, ऐसे सोते हुए रामचन्द्ररूपी नृसिंहको आप न जगाइये ॥४०॥ हे राज्ञसराज रावण! धनुपके चढ़ानेमें जो भुजाओंका वेग है वही जिसमें कीचड़ है और बाणोंका चलाना जिसमें लहरें हैं ऐसे अतिघोर रामरूपी पातालमुखमें कूदने योग्य आप नहीं हैं। । । ।।।

टिप्पणी—१ 'सुनत जरा दीन्हिंसि बहु गारी॥ गुरु जिमि ...' इति ।१—मारीचने वारंबार वैर छोड़ने का उपदेश किया। यथा 'तासों तात वैर नहिं कीजै। मारे मरिय जियाये जीजै', 'सतजोजन आयेउँ छन

माहीं । तिन्ह सन वेर किए भल नाहीं', 'जौं नर तात तदिप र्जात सूरा । तिन्हिंह विरोधि न छाइहि पूरा ।' इसीसे वह जल उठा ।

२ क्षियेर-निवृत्तिका उपदेश जो देता है उसपर वह क्रुद्ध होता है, यथा 'मृत्यु निकट आई खल तोहीं। लागेसि अवम सिखायन मोहीं'—( हनुमन्त ), 'वृढ़ भएसि नतु मरतेड तोही। अव जिन नयन दिखाविस मोही'—( माल्यवन्तः ), 'पुनि द्सकंठ रिसान अति तेहि मन कीन्ह विचार। रामदृत कर मरड वह यह खल रत मल भार'—( कालनेमिः )।

र जो कोई भी दूसरे वीरकी वड़ाई करता है उसपर रावण कोय करता है। यथा 'रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहाँ है कोऊ।श४०।', 'श्रान वीर वल सठ मम आगे। पुनि पुनि कहिस लाज

पति त्यागे । इरिधा

# तव मारीच हृद्यं अनुमाना । नवहि विरोधे नहिं कल्याना ॥३॥ सस्त्री मर्मी मध्न सट धनी । वैद चंदि कवि भानसं गुनी ॥४॥

शब्दार्थ-भानस गुणी = महानस अर्थात् रसोईके काममें गुणवान् = छुशल रसोइया । महानसका अपभेश 'भानस' 'महनस' और मानस' भी हो सकता है ।

अर्थ — तव मारीचने हृद्यमें विचार किया कि शिक्षी ( शिक्षका पूरा ज्ञाता ), भेदी, समर्थ स्वामी, शठ (मूर्ख), धंनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोज्ञ्या इन नवसे वैर करनेसे कल्याण नहीं होता ॥३-४॥

नोट — १ चाण्डयनीतिमें ऐसा ही कहा है — 'शस्त्री प्रभेदी नृपतिश्शठो वैद्यो धनी कविः। वंदी गुणीतिव्याख्यातैनीविभने विरुद्ध्यताम्॥', भेद केवल इतना ही है कि यहाँ ''भानस गुणी'' है और श्लोकमें केवल 'गणी' नवाँ है।

२ शस्त्री जो शस्त्र विद्यामें निपुण है एवं शस्त्रवारी। मर्मी जो अपना गृप्त भेद जानता है जैसे विभीपण रावणके नाभिमें अमृतकुंडका होना जानते थे। समर्थ जैसे राजा। शठ वह है जो अपनी हानि लाभ स्वयं नहीं जानता। भानसगुणी रसोई करनेवाला। इनसे विरोध करनेसे शर्खा िंसर ही काट लेगा। मर्मी शत्रुमें भेद बता देगा, राजा जीता न छोड़ेगा, मूर्ख िमत्र भी हो तो शत्रुता कर लेगा, धनी हपयेके बलपर अनेक सुकर्मे लगाकर वा वृक्षरोंको लालच देकर बैरीको कष्ट देगा, बैद्य उलटी द्या न दे दे, भाट और किव संसारमें अपकीर्ति फैना देंगे, रसोइया विष मिला देगा!

शिज्ञा—रावण शाबी है मार ही डालेगा, इसके हाथमें शाब है। मेरा मर्भ जानता है कि कितना वल है। दिराजा है, दूँ इकर मारेगा। शठ है इसे विचार नहीं कि मेरे उपदेशपर न चलनेसे कुलका नाश होगा, वात काटने वे वेर विसाहेगा। घनवान है दूसरेके पास जा छिपूँ तो ऐश्वर्यके वलसे मुक्ते लेकर मारेगा, दूसरोंको घन देकर मरवा डालेगा। वंदी और किव किवतामें अगरागण डालकर उससे अकल्याण करते हैं,

क्ष्मानस गुनी पं० शिवलाल पाठक और काशिराजकी प्रतियों में भी है काष्टिजिह्वास्वामीने उसका अर्थ रसोड्या लिखा है। पं० रामगुलाम द्विवेदीने 'मानस गुनी' पाठ दिया है। वन्द्रनपाठकने 'मानस गुनी' का अर्थ व्योतिपी और सगुणिया किया है। 'मानस गुनी'—१७२१, १७६२, में। प्रज्ञानानंद्जी वताते हैं कि संस्कृतमें भी कहीं-कहीं 'ह' के स्थानपर 'भ' आता है। यथा 'दोष ग्रमीत गुणाम्' (वेद्खुित श्लोक)=रोपग्रीत गुणाम्। अमरकोषमें 'रसोड्या' के लिए सूपकार, वलुव आरालिक, आन्धिसक, सूद्, औद्निक और गुणा, ये सात शब्द आये हैं। यथा 'स्वकारल बलुवाः। आरालिका आन्धिकाः सूदा औद्निका गुणाः।' इनमेंसे 'गुणा' शब्द के लिए ही चाणक्यनीतिमें 'गुणी' शब्द आया है। 'गुणी' शब्द अनेकार्थवाची है और एकार्थनिर्णयके लिये श्रोकमें कुछ भी सावन नहीं है, इसीसे गोस्वामीलीने यहाँ उसका अर्थ स्पष्ट कर दिया कि 'गुणी' का अर्थ "भानस गुणी" अर्थात् "पाकशालामें निपुण' है।

उसका नाश किये विना सुबाहुरूपी कारण्देह ( अज्ञान ) का नाश असंभव है । श्रीरामजीने मारीचको वाय-व्यास्त्रसे रामाकार करके अत्यन्त दूर रख दिया क्योंकि उससे आगे काम लेना है । इसी तरह सूच्म देहरूपी मारीचको प्राण्-निम्नहरूपी योगाभ्याससे वश किये विना 'सोऽहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। दीपसिखा सोइ परम प्रचंडा।' प्रज्वित नहीं हो सकती और इस तुरीयाके विना जड़-चेतन-ग्रंथिका छूटना असंभव है । जब कीट भृंगके समान आत्माकार वृत्ति होती है तब हृद्यमें 'आतम अनुभव सुप्रकासा' छा जाता है । तत्परचात् सुवाहुरूपी कारण्देह-मूलाज्ञान-मूलाविद्या-जड़चेतनग्रंथि तोड़ना पड़ती है । सुवाहुका नाश श्राग्नवाण्से किया गया और यहाँ योग अग्नि है, यथा 'जोग अग्नि करि प्रकट…'।

मारीचरूपी सूच्मदेह-लिङ्गदेहको प्रथम हो मार डालनेसे अहंकार (ज्ञानाहंकार भी) रूपी रावणका वध हो ही नहीं सकता। ज्ञानानुभूतिका दृढ़ीकरण अशक्य होगा, इसी लिये उसे भर्जित बीजके समान प्रारम्धचयान्ततक रखना ही पड़ता है। यहां बाधक मुख्याहंकारको सममना चाहिये न कि शास्त्रीय-साधक आहंकार अथवा गौण अहंकारको।

# जाहु भवन कुल कुसल विचारी। सुनत जरा दीन्हिस बहु गारी ॥१॥ गुरु जिमि मूद करिस मम बोधा। कहु जग मोहि समान को जोधा॥२॥

श्रर्थ —श्रपने कुलका कुशल विचारकर घर लौट जाओ। यह सुनकर रावण जल उठा श्रौर बहुत गालियाँ दी॥१॥ रे मूर्ख ! गुरुकी तरह मुक्ते ज्ञानोपदेश करता है। कह तो, संसारमें मेरे समान कीन योद्धा है १॥२॥

नोट-१ वात्मी० ३.३१ में मारीचकी शिचा पढ़ने योग्य है, अतः कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है—''सीतामिहानयस्वेति को त्रवीति त्रवीहि में। रचीलोकस्य सर्वस्य कः शृङ्गे छेतुमिच्छति॥४३॥ प्रोत्साहयति यश्च त्वां स च शत्रुरसंशयम् । त्राशीविषमुखादंष्ट्रामुद्धर्तुं चेच्छति त्वया ।४४॥ कर्मणानेन केनासि कापथं प्रतिपादितः । सुखसुप्तस्य ते राजन् प्रहतं केन मूर्धित ॥४४॥ विशुद्धवंशाभिजनाग्रहस्तस्तेजोमदः संस्थितदो-विषागाः । उदीन्तितुं रावगा नेहयुक्तः स संयुगे राघव-गन्घहस्ती ॥४६॥ असौ रणान्तः स्थितिसंधिवालो विदग्ध-रत्तोमगहा नृसिंहः । सुप्तस्त्वया बोधयितु न शक्यः शराङ्गपूर्णो निशितासिद्ंब्ट्रः ॥४७॥ चापापहारे भुजवेगः पङ्के शरोर्मिमाले सुमहाहवौधे । न राम पातालमुखेऽतिचीरे प्रस्कन्दितुं राच्यसराजयुक्तम् ॥४८॥' अर्थात् हमसे यह कहो कि सीताको लंकामें लानेके लिये कौन कहता है। कौन राच्नसोंके लोकका शृंग काटना, उनके गौरवका नाश करना, चाहता है ? ॥४३॥ जो त्र्यापको इस विषयमें प्रोत्साहित करता है वह त्र्यापका शत्रु श्रवश्य है, इसमें सन्देह नहीं, क्योंकि वह विषयर सर्पके मुखसे विषवाला दाँत तुम्हारे हाथों उखड़वाना चाहता है ॥४४॥ हे राजन् ! इस जानकीके हरण्छप कर्मसे तुम्हें कुकर्म-पथमें चलना किसने सिखलाया है ? श्रपने घरमें सुखस्वरूप सोते हुए त्र्यापके सस्तकपर यह थपेड़ा किसने जमाया री।४४॥ जिसका विशुद्ध इच्वाकुवंशों उत्पन्न होना मानो सूँड़ है, तेज प्रताप ही महामद है, दीर्घबाहु ही दोनों दाँत हैं, ऐसे रामचन्द्ररूपी मदान्ध हाथीको त्राप छेड़ने योग्य नहीं ॥४६॥ हे रावण ! रणके मध्यकी स्थितिके लिये उत्सुकता ही जिसके संधि और बाल हैं, रण्कुशल राज्ञसह्पी मृगोंके नाश करनेवाले तीदण बाण ही अंग हैं, तीच्या श्रसि ही दाँत हैं, ऐसे सोते हुए रामचन्द्ररूपी नृसिंहको आप न जगाइये ॥४०॥ हे राज्ञसराज् रावण ! धनुपके चढ़ानेमें जो भुजात्रोंका वेग है वही जिसमें कीचड़ है और बाणोंका चलाना जिसमें लहरें हैं ऐसे अतिघोर रामरूपी पातालमुखमें कूदने योग्य आप नहीं हैं। 🖂 🛚

टिप्पणी—१ 'सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी॥ गुरु जिमि...' इति ।१—मारीचने बारंबार बैर छोड़ने का उपदेश किया। यथा 'तासों तात चैर नहिं कीजै। मारे मरिय जियाये जीजै', 'सतजोजन आयेउँ छन

माहीं। तिन्ह सन बैर किए भल नाहीं', 'जौं नर तात तदिप अति सूरा। तिन्हिह बिरोधि न आइहि पूरा।' इसीसे वह जल उठा।

२ क्षित्रवेर-निवृत्तिका उपदेश जो देता है उसपर वह कुद्ध होता है, यथा 'मृत्यु निकट आई खल तोहीं। लागेसि अधम सिखावन मोहीं'—( हनुमन्त ), 'बूढ़ भएसि नतु मरतेड तोही। अब जिन नयन दिखावसि मोहीं'—( माल्यवन्तः ), 'पुनि दसकंठ रिसान अति तेहि मन कीन्ह विचार। रामदूत कर मरड वरु यह खल रत मल भार'—( कालनेमिः )।

रे जो कोई भी दूसरे वीरकी बड़ाई करता है उसपर रावण कोघ करता है। यथा 'रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहाँ है कोऊ।४।४०।', 'आन बीर बल सठ मम आगे। पुनि पुनि कहिस लाज पति त्यांगे।६।२६।'

# तब मारीच हृद्यं अनुमाना । नवहि बिरोधे नहिं कल्याना ॥३॥ सस्त्री ममीं मञ्ज सठ धनी । वैद बंदि कवि भानसः गुनी ॥४॥

शब्दार्थ — भानस गुणी = महानस अर्थात् रसिईके काममें गुणवान् = कुशल रसिइया। महानसका अपभ्रंश 'भानस' 'म्हनस' और मानस' भी हो सकता है।

अर्थ —तन मारीचने हृदयमें विचार किया कि शासी ( शास्त्रका पूरा ज्ञाता ), भेदी, समर्थ स्वामी, शठ (मूर्ख), धंनत्रान्, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया इन नवसे वैर करनेसे कल्याण नहीं होता ॥३-४॥

नोट — १ चाणक्यनीतिमें ऐसा ही कहा है — 'शस्त्री प्रभेदी नृपतिश्शठो वैद्यो धनी किवः। वंदी गुणीतिव्याख्यातैन विभिन्न विरुद्ध्यताम्।।', भेद केवल इतना ही है कि यहाँ "भानस गुणी'' है और श्लोकमें केवल 'गुणी' नवाँ है।

२ शस्त्री जो शस्त्र विद्यामें निपुण है एवं शस्त्रधारी। मर्मी जो अपना गृप्त भेद जानता है जैसे विभीषण रावणके नाभिमें अमृतकुंडका होना जानते थे। समय जैसे राजा। शठ वह है जो अपनी हानि लाभ स्वयं नहीं जानता। भानसगुणी रसोई करनेवाला। इनसे विरोध करनेसे शस्त्री सिर ही काट लेगा। मर्मी शत्रुसे भेद वता देगा, राजा जीता न छोड़ेगा, मूर्ख मित्र भी हो तो शत्रुता कर लेगा, धनी रूपयेके बलपर अनेक मुकदमे लगाकर वा दूसरोंको लालच देकर वैरीको कष्ट देगा, वैद्य उलटी द्या न दे दे, भाट और किव संसारमें अपकीर्ति फैना देंगे, रसोइया विष मिला देगा।

शिला—रावण शस्त्री है मार ही डालेगा, इसके हाथमें शस्त्र है। मेरा मर्म जानता है कि कितना बल है। दिराजा है, दूँ इकर मारेगा। शठ है इसे विचार नहीं कि मेरे उपदेशपर न चलनेसे कुलका नाश होगा, बात काटने पे वैर बिसाहेगा। घनवान है दूसरेके पास जा छिपूँ तो ऐश्वर्यके बलसे मुक्ते लेकर मारेगा, दूसरोंको धन देकर मरवा डालेगा। बंदी और किव किवतामें अगर्णगण डालकर उससे अकल्याण करते हैं,

क्ष्मानस गुनी पं० शिवलाल पाठक और काशिराजकी प्रतियों में भी है काष्टिजिह्नारवामीने उसका अर्थ रसोइया लिखा है। पं० रामगुलाम द्विवेदीने 'मानस गुनी' पाठ दिया है। वन्दनपाठकने 'मानस गुनी' का अर्थ ज्योतिषी और सगुिखाया किया है। 'मानस गुनी'—१७२१, १७६२, में। प्रज्ञानानंदजी बताते हैं कि संस्कृतमें भी कहीं-कहीं 'ह' के स्थानपर 'भ' आता है। यथा 'होष ग्रभीत गुणाम' (वेदरति रलोक)=होषग्रहीत गुणाम। अमरकोषमें 'रसोइया' के लिए सूपकार, बलुव आशालक, आन्धिसक, सूद, औदिनक और गुणा, ये सात शब्द आये हैं। यथा 'सपकारस्त बलुवाः। आरालिका आन्धिसकाः सूदा औदिनका गुणाः।' इनमें ले 'गुणा' शब्द के लिए ही चाणक्यनीतिमें 'गुणा' शब्द आया है। 'गुणी' शब्द अनेकार्थवाची है और एकार्थनिर्णयके लिये क्षोकमें छुछ भी साधन नहीं है, इसीसे गोस्वामीजीने यहाँ उसका अर्थ स्पष्ट कर दिया कि 'गुणी' का अर्थ "भानस गुणी" अर्थात् "वाकशालामें निपुण' है।

वैसे ही यह पंडित है मेरा नाश करेगा। 'मानस गुणी' अर्थात् सगुणियां वा ज्योतिषी है जहाँ जाकर छिपूँगा जान लेगा। [ क्विपर यहाँ शस्त्री प्रस्तुत है, अतः उसे प्रथम कहा। शेष सब नीति उपदेशमें कहे गए। यह अभिप्राय नहीं है कि ये सब बातें रावणमें हों ही। (मा० सं०)]

मा० म०—िकसका कल्याण नहीं है ? शस्त्रीसे विरोध करनेसे शस्त्रहितका, मर्मीसे कमसल त्रर्थात् जारजका, प्रमुसे त्र्यनुगामीका, शठसे साधुका, धनीसे निर्धनका, वैद्यसे रोगीका, वंदीसे सूरका, किवसे राजाका, भानसगुणीसे खानेवालेका कल्याण नहीं। इन नवका कल्याण नहीं होता। सबका ही त्रकल्याण

हो यह वात नहीं।

डभय भाँति देखा निज मरना । तव ताकिसि रघुनायक सरना ॥५॥ डतरु देत मोहि बधव अभागे । कस न मरौं रघुपति सर लागे ॥६॥ अस जिय जानि दसानन संगा । चला रामपद प्रेमु अभंगा ॥७॥ मन अति हरष जनाव न तेही । आजु देखिहौं परम सनेही ॥८॥

श्रथ—दोनों प्रकारसे अपना मरण देखा तब उसने रघुनायककी शरण ताकी ।।।।। वह (मनमें विचा- - रता है कि) यह श्रभागा उत्तर देनेसे मार डालेगा, तो रघुनाथजीके वाण लगतेसे ही क्यों न महाँ ?।। ६।। हृद्यमें ऐसा समक्तकर वह रावणके साथ चला। श्रीरामजीके चरणों में उसका श्रवत प्रेम है, मनमें श्रत्यन्त हुई है कि श्राज परम रनेहीका दर्शन कहाँगा; पर यह बात वह उसपर प्रगट नहीं करता।। ७-८।।

टिप्पणी—? 'उभय भाँति देखा निज मरना हिता। अर्थात् जो इसके राज्यमें न बसे, इससे विरोध न करे, वह भले ही बच जाय, यह नीति तो औरोंके लिए है। और, हमारी तो दोनों प्रकार मृत्यु ही होनी है। इससे विरोध नहीं करते तो भी नहीं बच सकते और विरोध करते हैं तो भी मारे जायँगे। उधर

रामजीके हाथ, इधर इसके हाथ।

नोट — १ शरण ताकी, क्योंकि वे वैरभावसे भी शरण होनेपर निजधाम ही देते हैं; यथा 'देहिं राम तिन्हहूँ निज धामा ॥ उमा राम मृदुचित करनाकर । वैर भाव सुमिरत मोहिं निसिचर ।६।४४।' रामाज्ञामें कहा है — 'इत रावन उत राम कर मीचु जानि मारीच । कपट कनक मृग वेपु तब कीन्ह निशाचर नीच । (प्र०) । हमुमन्नाटक में यों कहा है — 'रामादिप च मतिव्यं मतिव्यं रावणादिप । उभयोर्यदिमत्त्वयं वरं रामो न रावणाः ॥२४॥' (श्रंक ३) अर्थात् रामके हाथसे भी मरना ही है और रावणसे भी मरण है। जब दोनोंके हाथों

मरण ही है तब रामके हाथों मरना ही श्रेष्ठ है, रावणके हाथसे नहीं।

वाल्मीकीयमें रावणके अंतिम वचन ये हैं — 'नो चेत्करोषि मारीच हन्मि त्वामहमद्य वै। एतत्कार्यः मवश्यं में वलादिष करिष्यसि। राज्ञो विप्रतिकूलस्थो न जातु सुखमेधते। ३१४०।२६। आसाद्य तं जीवितसंशः यस्ते मृत्युर्ध्रुवो ह्यद्य मया विरुध्यतः। एतद्यथावत्परिगण्य बुद्ध्या यदत्र पथ्यं कुरु तत्त्रथा त्वम्।२७।' अर्थात् यदि तुम मेरा काम न करोगे तो में तुम्हें मार डाल् गा। तुमको मेरा यह काम जबरदस्ती करना होगा। राजाके प्रतिकूल चलनेसे कोई सुखी नहीं हो सकता। रामके सामने जानेसे तुम्हें मृत्युका भय है और मुक्तसे विरोध करनेपर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह सब बुद्धिसे विचारकर जो हित हो वह तुम करो। —यह सब 'उभय भाँति' का भाव है। इसपर वाल्मीकीयमें जो उसने रावणसे कहा है कि शत्रु रामके द्वारा मारे जानेमें में प्रसन्न हूँ; यथा 'अनेन कृतकृत्योऽस्मि म्रिये चाप्यरिणा हतः। ३।४१।१७।', इसमें भी यही भाव निहित है कि तेरे हाथसे मरनेमें में प्रसन्न नहीं हूँ।

पं० श्रीकान्तरारणजी यह भाव कहते हैं—"मैं प्रसन्न हूँ, श्रर्थात् तुम मुक्ते मारोगे, तो मैं वदला नहीं ले सकता और इस तरह तो मैं तुम्हें सपरिवार मारकर मानो महाँगा। इसीका मुक्ते संतीष है। इसीसे उसने श्रीरामजीके प्रति स्नेह रखते हुए भी छल किया कि जिससे इस दुष्टका सपरिवार नारा हो, तो सेरी डाह

मिटे।", प्र दासकी समभमें यहाँ यह भाव नहीं है। उसको शोक है कि इसके कारण राचसकुलका नाश होगा। 'स्रत्रैव शोचनीयस्वं ससैन्यो विनशिष्यसि । वाल्मी० ३।४१।१६।'

टिप्पणी-२ 'उतर देत मोहि बधब श्रभागे।०' इति। रावण प्रश्नका उत्तर माँगता है-'कहु जग मोहि समान को जोधा'। मैं उत्तर दे सकता हूँ कि 'बड़े योद्धा हो तब चोरी करनेको क्यों कहते हो, युद्ध करके सीताजीको जीत लाख्रो। धनुष तोड़कर क्यों न ले आए ? यथा 'जनक सभा अगनित महिपाजा। रहे तुम्हहु बल अतुल विसाला ॥ भंजि धनुष जानकी बिवाही । तब संग्राम जितेहु किन ताही ॥'; पर उत्तर दूँगा तो यह भार डालेगा । 'अभागे' अर्थात् यह भाग्यहीन हो गया, इसका स्वस्व नष्ट होगा ।

३ 'कस न मरीं रघुपति सर लागे' अर्थात् रघुपतिके बाणसे मरनेका योग लगा तो मुक्ति होगी। यथा 'रघुबीर-सर्-तीरथ सरीरन्ह त्यागि गति पैहिहं सही'। अध्यात्ममें कहा है कि दुष्टके हाथसे मरनेसे नरक होगा, इससे रामजीके हाथ क्यों न मरूँ, यथा 'यदि मां राववो हन्याचरा मुक्तो भवाणवात् ॥ मां हन्याद्यदि चेद्दुष्टरतदा में निरयो ध्रुवम् । इति निश्चित्य मरणं रामादुत्थाय वेगतः ॥३।६।३६,३७।' बाणकी शरण मुक्तिके लिए ली, श्रतएव बाग द्वारा इसे मारकर प्रभु मुक्ति देंगे।

४ 'श्रम जिय जानि दसानन संगा ।०' इति । 'तब मारीच हृद्य श्रनुमाना' उपक्रम है श्रौर 'श्रम जिय जानि' उपसंहार । 'प्रेंम अभंगा' कहा, क्योंकि मरणपर्यन्त इसका प्रेम भंग न हुआ, ऐसा ही बना रहा, यथा "शन तजत प्रगटेसि निज देहा। सुमिरेसि राम समेत सनेहा॥ ऋंतर प्रेम तासु पहिचाना"।

४ 'मन श्रित हर्ष जनाव न तेही। ०' इति। (क) 'श्रित हर्ष' का भाव कि रघुनाथजीके बाण्से महाँगा यह समभकर हर्ष हुआ और 'आज देखिहडुँ परम सनेही' यह समभकर 'अति हर्ष' हुआ। (ख) जीवके स्त्री पुत्र आदि स्तेही हैं और ईश्वर 'परम स्नेही' हैं, क्योंकि वे गर्भमें भी संग नहीं छोड़ते। (ग) उससे प्रकट नहीं करता। क्योंकि यदि वह जान ले तो संदेह करेगा कि दुःखके समय इसे सुख क्यों हुआ, यह अवश्य छल करेगा, इसके मनमें कुछ कपट है, ऐसी शंका होनेपर वहाँ न ले जायगा, स्वयं ही मेरा वध करेगा।

नोट-- रिक्ट स्मरण रहे कि रावणने अपना मंत्र, प्रभुने अपनी युक्ति और मारीचने अपनी युक्तिका योग गुप्त रक्खा। तभी तीनों सकल मनोरथ हुए। रावणने कुलसहित मोच पाया, रावण माया-सीता द्वारा छला गया और मारीचने मुक्ति पाई। यदि वे दूसरेको जना देते तो सफल न होते। यथा 'जोग जुगुति जप मंत्र प्रभाऊ । फलइ तबहि जब करिय दुराऊ'।

छन्द-निज परम पीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहों। श्रीसहित अनुज समेत कुपानिकेत पद मन लाइहीं।। निर्वानदायक क्रोध जाकर भगति अक्सिह बस करी। निज पानि सर संयानि सो मोहि बिधिह सुखसागर हरी।।

अर्थ - अपने परम ियतम (प्यारे) को देखकर नेत्रोंको सुफल करके सुख पाऊँगा। श्रीजानकीजी-सहित श्रीर भाई लद्मण समेत कृपाके स्थान ( श्रीरामचन्द्रजीके ) चरणोंमें मन लगाऊँगा। जिसका क्रोध मोत्तका देनेवाला है श्रीर जिसकी मिक्त उसे श्रवश्य ही वशकर लेनेवाली है † वही श्रानन्दिसन्धु भगवान् श्रपने हाथोंसे बाण (धनुषपर) लगाकर मेरा वघ करेंगे।

टिप्पणी-१ 'निज परम प्रीतम देखि''' इति । 'निज' का भाव कि और सब स्नेही अपने नहीं हैं।

<sup>†</sup> रा० प०--'श्रवसिंह'=जो वशमें होनेवाला नहीं अर्थात् मनको। २ पांडेजी--'श्रवस'=जो किसीके वश नहीं = राम । पाठमें 'व' है । अवस ≖ अवश्य ।

श्रीर ये स्तेही अपने हैं। सच्चे स्तेही हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते। 'निज' शब्द 'सच्चा, खास, श्रन्तरंग' श्रथींमें अनेक बार श्रा चुका है। यथा ''प्रमु सर्वे इस निज जानी। गित श्रनत्य तापस नृप रानी। शि १४४।४।'', 'जे निज भगत नाथ तय श्रहहीं। १।१४०।८।' 'देखि दसा निज जन मन भाए। ३।१०।१६।'' [श्रात्मा हो सबसे प्रिय है 'प्रेष्ठतमः श्रात्मा' श्रीर श्रीरामजी तो परमात्मा ही हैं। श्रतः 'परम प्रीतम' कहा। (प०प०प्र०)]

नोट—१ "लोचन सुफल करि सुख पाइहों" इति । भगवानके दर्शनसे नेत्र सुफल होते हैं। 'होइहें सुफल आजु मम लोचन ।३।१०।६।', 'करहु सुफल सबके नयन सु'दर वदन देखाइ ।१.२१=।" देखिये। यह सिद्धान्त सातों कांडोंमें अनेक वार दिया गया है। यथा 'देखें मिर लोचन हिर भवमोचन इहै लाभ संकर जाना ।१.२११।'' 'सुफल सकल सुभसाधन साजू। राम तुम्हिं अवलोकत आजू ।२.१००।', 'होइहें सुफतः''' (उपर्युक्त), 'सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं ।४.१०।', 'अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपासुखपु'ज। देखें नयन विरंचि सिव सेन्य जुगल पद कंज ।४.४०।', 'अब कुसल पद पंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेन्य जे ।६.१२०।', 'निज प्रमु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफज करों उरगारी। ७.७४.६।' (प॰प०प०)

टिप्पणी—२ 'श्रीसहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन '' इति। पूर्व केवल श्रीरघुनाथजीके दर्शन से सुख पाना लिखा, इस लिए अब तीनोंको कहते हैं।—[ यहाँ सहित और समेत दो शब्द आए हैं। ऐसा ही प्रयोग और भी स्थानों में हुआ है, यथा 'तेहि अवसर नारद सहित अक रिषिसप्त समेत। समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत। १.६७। यहाँ 'श्रीसहित' में यह भी भाव है कि पूर्व जव मैंने देखा था तब वे स्नीसहित न थे और अब शक्तिसहित उनके दर्शन होंगे। इसके बाद साथ ही विचार उठा कि जो भाई उस समय साथ थे वह भी तो साथ हैं अतः फिर 'अनुज समेत' पद दिया। ]

३ 'निर्वानदायक कोध जाकर भगित अवसिह्ण' इति । कोध और मिक्क दोनोंसे अपनी भलाई ही है। कोध यों कि 'निज पानि सरण्ण', मुमे अपने हाथोंसे बागा चलाकर मारेंगे, मैं मुक्क हो जाऊँगा। और भिक्त तो ऐसी सवल है कि उससे तो प्रमु अवश्य ही बश हो जाते हैं। यथा 'री के बस होत खी के देत निज धाम रे' (विनय)। [ 'अवसिह बस करी', यथा 'भाव बस्य भगवान', 'जातें वेगि द्रवों मैं भाई। सो मम भगित भगत सुखदाई', 'मम गुन गावत "तात निरंतर बस मैं ताके ", 'प्रायशोऽजित, जितोष्यसि तै कि लोक्याम्। भाण् ब्रह्मस्तुति, १०.१४.३।' (पण्पण्पण्ण)

४ 'बिधिह सुबसागर हरी' इति । (१) सुबसागर हैं, वे मेरा वध करेंगे, तो मैं उस सुबसागरमें प्राप्त हो जाऊँगा, ईश्वरमें मिलकर सुबसागर हो जाऊँगा, यथा 'सरिताजल जलनिधि महँ जाई। होइ सुबी जिमि जिव हरि पाई' [ 'यथा नवः स्थन्दमाना समुद्रे ऋस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय।' (श्रुति), 'सित इवार्णवे मधुनि लिल्युः' (वेदस्तुति भा० १०।८०।३१)।—( प० प० प०)](२) दर्शनसे सुखकी प्राप्ति कही 'निज परसप्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहों' और वधसे सुखका सागर होना कहा। तात्पर्य कि जब जुदा रहा तव सुख पाना कहा, जब निर्वाणपदकी प्राप्ति हुई तव वही हो गया। [ यह अद्वेत सिद्धान्तके अनुसार भाव हैं। भक्तिमार्गका भाव है कि आनन्दसिंधु श्रीरामजीके हाथोंसे बध होनेसे में सुखसागर हरिको प्राप्त हो जाऊँगा जिससे फिर आवागमन न होगा। यथा 'प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊँ'। निर्वाणमुक्तिमें प्रभु के साधर्म्यगुणोंके द्वारा सुखसागर हो जाना इस प्रकार है जैसे मलयागिरिके चन्दनके साधर्म्य (गंधगुण प्राधान्य) से कंकोल, निव, कुटजा आदि कड़वे वृत्तोंको लकड़ी भी चन्दन ही कही जाती है। (सि० ति०)] दर्शन और वध दोनों में आनंद कहा। (३) 'हरी' का भाव कि 'भक्तानां क्लेशं हरतीति हरिः', जन्ममरणके क्लेशको छुड़ा देंगे, अतः हिर कहा।

दोहा-- मम पाछे धर धावत धरे सरासन वान । फिरि फिरि प्रभुहि विलोकिहौं धन्य न मो सम आन ॥२६॥ ऋर्थ—धनुषवाण धारण किए हुए मेरे पीछे मुभे पकड़नेको दौड़ते हुए प्रमुको भैं पीछे फिरफिरकर देखंगा—मुभसा धन्य कोई नहीं ! ॥२६॥

टिप्पणी—१ 'धर धावत' = धरने (पकड़ने) को धावते; यथा 'कपट कुरंग संग धर धाए'। जब नहीं पकड़ मिलेगा तब मारेंगे, इसीसे 'धरे सरासन बान' धायँगे। यथा 'कपट कुरंग कनकमनिमय लिख प्रिय सो कहित हैं सि बाला। पाये पालिबे जोग मंजु मृग मारेहुँ मंजुल छाला। (गीतावली ३।३)। [प्र०-वा, 'धर धावत'=पीछा पकड़े हुए दौड़ते जैसा शिकारियोंकी रीति है।]

र 'फिरि फिरि प्रभुहि' ' 'इति । (क) दर्शनका उत्साह भारी है अतएव प्रथकार भी वारंबार उसका उत्साह लेखनी-द्वारा कह रहे हैं—(१) 'आजु देखिहों परम सनेही'।(२) 'निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल किर सुख पाइहों' और (३) 'फिरि फिरि'''।(ख) 'धन्य न मो सम आन' इति । धन्य=सुकृती, यथा 'सुकृती पुण्यवान घन्यः'। सुकृतसे भगवानका दर्शन मिलता है; यथा 'जिन्ह जानकी राम छिब देखी। को सुकृती हम सिरस बिसेबी। १.३१० ४।' भाव कि शिवादि प्रभुके पीछे धावते हैं (अर्थात् प्राप्तिके लिए उनका ध्यान करते हैं पर दर्शन नहीं पाते) और प्रभु मेरे पीछे धावोंगे। अतः मेरा भाग्य उनसे भी बड़ा है। 'फिरि फिरि' का भाव कि इनका दर्शन योगियोंको एक बार भी दुलभ है और सुक्ते बारंबार दर्शन होंगे अतः मेरे समान वे भी भाग्यशाली नहीं। [ श्रीरामजीको पकड़नेके लिए कौसल्याजीको दौड़ना पड़ता था, यथा 'निगम नेति सिव अंत न पावा। मायामृग पाछे सो धावा।'', 'निगम नेति सिव अंत न पावा। ताहि घर जननी हिठ धावा', पर वही श्रीराम सुक्तो पकड़नेके लिए स्वयं दौड़ेंगे। (प० प० प०)]

## 'पुनि माया-सीता कर हरना'-प्रकरण

तेहि बन निकट दसानन गयऊ। तब मारीच कपट मृग भएऊ।।१॥ अति बिचित्र कछु वरनि न जाई। कनक देह मनि रचित बनाई।।२॥ सीता परम रुचिर मृग देषा। अंग अंग सुमनोहर बेषा।।३॥

श्री अर्थ जब रावण उस वनके निकट पहुँचा तब मारीच कपटमृग बन गया ॥१॥ वह ऋत्यन्त विल् च्रण है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। उसने मिण्योंसे जटित सोनेकी देह बनाई है ॥२॥ श्रीसीताजीने परम सुन्दर हिरन देखा। उसके अंग-अंगका वेष अत्यन्त मनको हरनेवाला था॥३॥

टिप्पण् — १ 'तेहि बन निकट द्सानन गएऊ ""' इति । (क) 'पंचवटी वसि श्रीरघुनायक । करत चिरत सुर मुनि सुखदायक' और 'तेहि बन निकट द्सानन गयऊ' का संबंध है। इसी प्रकार 'होहु कपटमृग सुम्ह छलकारी' का और 'तव मारीच कपट मृग भयऊ' का संबंध है। [ वालमीकिजी लिखते हैं कि रावण् ने मारीचको अपने रथपर विठा लिया। पर्वतों, निद्यों, देशों और नगरोंको देखते हुए वे दोनों द्र्ष्डकारण्यमें पहुँचे और वहाँ जब श्रीरामचन्द्रजीका आश्रम देख पड़ा तब अपने रथसे उत्तरकर और मारीचका हाथ पकड़कर रावण् ने उससे कहा कि यही केलोंसे घिरा हुआ वह आश्रम है, अब शीघ्र वह कार्य करो जिसके लिए हम लोग यहाँ आये हैं। यथा 'ततो रावण्मारीची विमानिव तं रथम्। ३.४२.६। आवह्याययतुः शीवं तस्मा दंश्रममण्डलात्। ...समेत्य द्र्षेडकारण्यं राघचस्याश्रमं ततः। १०-११। ददर्श सहमारीचो रावणो राचसाधिषः। ...।'— यह सब भाव 'बन निकट द्सानन गएऊ' से जना दिये। इससे यह भी जनाया कि पंचवटी मारीचाश्रमसे बहुत दूर थी। ] (ख) मृग ही बना क्योंकि इसका चर्म कामका होता है, शूकरादि मृगों (पश्चओं) का चर्म कामका नहीं, दूसरे सुन्दर नहीं होता। मृगको देखकर श्रीसीताजी रामचन्द्रजीको प्रेरित करेंगी। पुनः, सिंह शूकरादि निकट नहीं जा सकते उनसे भय होता है, अतः मृग वना। [ अथवा, मारीच जितना सुन्दर हिरन बन सकता था इतना सुन्दर और किसी पशुका रूप नहीं बना सकता था। इसीसे प्रायः वह तीच्ण

सींगोंवाला हिरण ही बना करता था श्रीर उनसे तपस्वी महात्माश्रोंको मारकर उन्हें खाया करता था श्रीर उसी रूपसे वह श्रीरामजीसे अपना पुराना वैर निकालनेके लिए दण्डकारण्यमें एक बार पूर्व भी उनके समीप गया था, जैसा वाल्मी० ३.३६ से स्पष्ट हैं। यथा 'सहितो मृगरूपाम्यां प्रविधे दण्डकावनम्।२। दीप्तजिह्रो महादंष्ट्रस्तीच्णशृङ्को महावल:। व्यचरन्दण्डकारण्यं मांसमको महामृगः १३। "पूर्ववैरमनुस्मरन्।६। श्रम्यवावं सुसंकुद्धतीच्णशृङ्को मृगाकृतिः।' संभवतः इसीसे रावणाने इसे मृग बननेको कहा। (मा० सं०)। (ग) रावणाकी श्राज्ञा थी कि 'होहु कपट मृग तुम्ह छलकारी।', अतः मारीचने तुरंत कपट मृग रूप धारण करके उसे दिखा दिया कि देख लीजिए यह मृगरूप छल करने थोग्य है या नहीं। यहाँ रावणाकी श्राज्ञाका श्रर्धपालन हो गया, शेष पालन श्रव श्रागे पूरा कर देगा। (प० प० प०)

टिप्पणी—२ ''श्रित विचित्र कल्ल बरिन न जाई'' श्रिथांत विचित्र होता तो कुल कहते भी, पर यह तो 'श्रित विचित्र' है, श्रितः कुल कहा नहीं जाता। इतना ही कहते हैं कि कनककी देह मिण्रिचित बनाई है श्रीर बनाव कुल नहीं कहते बनता। मृग पायः स्वर्णवर्णके होते हैं, श्रितः स्वर्णकी देह बनाई। ['कनक देह मिन्रिचित' से मृगका श्रलोकिकत्व जना दिया। (प० प० प्र०)]

नोट—१ श्रीखामी प्रज्ञानानन्दजी बताते हैं कि महाराष्ट्रके पंचवटी इत्यादि विभागोंमें "चितल" नामकी एक हरिग्रकी जाति होती है, जिसके मुख और पेटके सिवा शेष शरीरका वर्ण पीला होता है, और इस पीले वर्णमें चाँदीकेसे सफेद बिंदु सैकड़ों होते हैं। मुखका वर्ण विचित्र होता है और पेटका वर्ण नील- छटाका होता है। दूसरे मृगोंसे यह जाति देखनेमें सुन्दर होती है। अब भी कुछ लोग इस जातिको पालते

हैं। ये मृग बहुत बड़े नहीं होते हैं।

टिप्पर्गी—३ 'सीता परम रुचिर मृग देखा "" इति । (क) श्रीराम-लदमणजीने भी देखापर वे बोले नहीं । वे जानते हैं; यथा 'तब रघुपति जानत सब कारन' । [ वाल्मीकीय, ऋध्यात्म रा० श्रीर हनु० नाटकसे जान पड़ता है कि परम रुचिर मृगको श्रीजानकीजोने ही प्रथम देखा । तब उन्होंने श्रीरामजीसे कहा । वाल्मी-किजी लिखते हैं कि मारीच कपटमृग बना हुआ श्रीसीताजीको लुभानेके लिए आश्रमके पास सुखपूर्वक विचुरण करने लगा। उसी समय श्रीजानकीजी फूल चुनती हुई कर्णिकार अशोक और आमके वृत्तके पास आई और वहाँ प्रथम-प्रथम इस अङ्गत मृगको देखकर उन्होंने पतिको और लच्मण्जीको पुकारा कि शीव श्राइए, तब दोनों भाइयोंने श्राकर मृगको देखा। यथा 'प्रलोभनार्थं वैदेह्या''।२१। "रामाश्रमपदाम्याशे विचचार यथासुखम् । २४ । "तिहमन्तेव ततः काले वैदेही शुभलोचना ।३०। कुसुमापचये व्यमा पादपानत्यवर्तत । "सर्ग ४२।३१।' भतरिमित चक्रन्द लक्ष्मणं चैव सायुधम्। सर्वे ४३।२। श्राहूयाहूय च पुनस्तं मृगं साधु वीच्ने। श्रागन्छा-गच्छ शीवं व त्रार्थपुत्र सहानुज । ३ । तावाहूती नरव्याची वैदेह्या रामलक्ष्मणी । वीक्तमाणी तु तं देशं तदा दहशतु-र्मृगम्।४।'-इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि प्रथम वैदेहीजीने ही देखा। श्र० रा० की मायासीताने स्वयं श्रीराम-जीके पास त्याकर उनसे कहा है कि इसे देखिए। यथा 'मायासीता तदापश्यन्मृगं भायाविनिर्मितम्। इसन्ती राममभ्येत्य प्रोवाच विनयान्विता। ५। पश्य राम मृगं चित्रं कानकं रत्नम्षितम्। ... सर्गे ७।६। इससे भी दोनोंका साथ न होना सिद्ध होता है। हनुमन्नाटकका मत स्पष्ट नहीं है, पर वहाँ भी श्रीजानकी ीका एकाएकी मृगको देखना कहा है। यथा '''दशकेण्ठोत्कण्ठितपेरितंद्राक्कनकमयकुरङ्गं जानको सन्ददर्श। ३.२५।' पं० रामकुमार-जीने जो भाव लिखा है वह संभवतः हनु० ना० के 'सुललितफलमूलैस्तत्र कालं कियन्तं दशरथकुलदीपे सीतया लद्मगोन । गमयति दशकण्ठोत्करिठत ... । ३.२४। अौर प्रायः उसीके अनुरूप जो गीतावलीमें कहा है, यथा 'वैठे हैं राम लषन ऋर सीता। पंचवटी बर पर्नेकुटी तर कहैं कछु कथा पुनीता। १। कपट क़रंग कनकमनिमय लिख प्रिय सों कहित हँ सि-बाला। ३.३। , उसीके आधारपर कहा है। इन दोनों प्रन्थों के मतानुसार तीनों एक साथ बैठे थे, कथा हो रही थी, उसी समय मृग आया। श्रीरामजी कथा कहनेमें और लद्मण्जी सुननेमें मग्न होंगे। माया-सीताका चित्त माया-मृगकी और जाना उचित है। अतः प्रथम माया-

सीताका ही देखना कहा। दूसरे प्रयोजन भी उन्हीं के देखनेसे सिद्ध होना है; अतः उन्हींका देखना कहा गया।—इन आधारोंके अनुसार पंडितजीका भाव भी संगत हो सकता है ] (ख) मायाकी सीता, मायाका -मृग। अतः मायाकी दृष्टिमें माया है, जहाँ मन जाता है वहीं हर जाता है। (खरी)।

नोट - २ हनुमन्नाटक ग्रंक ३ रलो० २६ से मिलान कीजिए - 'देहं हेममयं हिन्मिणिमयं शृङ्गद्वयं वेदुमाञ्चलारोऽिप खुरा रदच्छदयुगं माणिक्यकान्तिद्युति । नेत्रे नील सुतारके सुवितते तद्वचलं प्रेचितं, तच्च द्रिलमयं किमन्न बहुना सर्वाङ्ग रम्यो मृगः ॥२६॥' श्रर्थात् स्वर्णकी जिसकी देह है, हिरत मिण्योंकी सींगें हैं, मूँ गैके चारों खुर हैं, स्वच्छ कान्तियुक्त एवं माणिक्यकी कान्तिके समान दाँत हैं, नीले सुन्दर पुतिलयोंवाले नेत्र हैं श्रीर उन्हींके अनुकूल जिनका चंचल अवलोकन है ऐसे-ऐसे रत्नोंसे युक्त देहवाला था। बहुत क्या

कहा जाय ? उसका सर्वोग् शरीर् रमणीय है।

वाहमी० ४२, ४३ में इसके मनोहर वेषका वर्णन हैं—'नीलमिणके समान सींगें, मुख कहीं सफेद कहीं काला, मुख लालकमल और कान नीलकमल समान, गर्दन कुछ ऊँची, वैदूर्यमिणके समान खुर, चाँदीके सैकड़ों विन्दुओं से चित्रित, पीठ लालकमलकेसर सहश, होंठ मुक्तामिण से चित्रित, बाल चाँदीके, सोने के रौएँ, प्रौढ़ सूर्यके सहश वर्ण, शङ्ख और मुक्ताकी कान्तिवाला पेट था। यथा 'निणमवरश्रङ्कामः सितासित-मुखाइतिः। रक्तपद्मीत्पलमुख इन्द्रनीलोत्पलभ्रवाः। १६। किंचिदत्युन्नतमीव इन्द्रनीलनिभोदरः। मधूकिनभपार्श्वश्च वंजिकक्तसंनिमः। १७। वैदूर्य संकाशखुरस्तनुजंघः मुसंहतः। इन्द्रायुवसवर्णेन पुच्छेनोध्वं विराजितः। १८। मनोहर-सिन्धवर्णो रत्नैनांनाविधैर्वृतः। क्योन राक्सो जातो मृगः परमशोभनः। १६। रोप्यैकिन्दुशतिश्चत्रं भृत्वा च प्रियनन्दनः। ...रर। राजीवचित्रपृष्ठः स विरराज महामृगः...। २४। मुक्तामिणविचित्राङ्कं ददर्श परमाङ्कना। तं वै विचर दन्तोष्ठं रूपबादुउन्दरम्।। ३३।। वालमी० ३.४२।' इसीको यहाँ 'आति विचित्र', 'परम रुचिर' और 'सुमनोहर' तथा 'कनक देह मनिरचित' से जनाया है।

'सुमनोहर'—सत्य ही इसने श्रीसीताजीका मन हर लिया था। यथा 'श्रहो रूपमहो लच्मीः स्वर संपच्च शोमना। मृगोऽद्भुतो विचित्राङ्को हृदयं हरतीव मे'—( वाल्मी॰ ४३।१५) अर्थात् श्रहा! कैसा रूप है, कैसी श्री है,

स्वर कैसा सुन्दर है, अद्भुत मृगा है, विचित्र अंग हैं, मेरे मनको हरे लेता है।

प० प० प० प० प० प्रिंगमजीका वर्णन करते हुए कविने उनको 'मनोहर' श्रीर 'चित चोर' कहा है। यथा "लोचन मुखद बिश्व चित चोरा। १.२१४।'', 'मृरित मधुर मनोहर देखी। १.२१५।', 'स्यामल गौर मनोहर जोरी। १.२१६.४।', 'चितवत चितिह चोरि जनु लेहीं। १.२१६।', 'गाथें महामिन मौरु मंजुल श्रंग सब चित चोरहीं। १.३२७ छंद।'; पर इस कपट मृगके संबंधमें लिखते हैं कि 'श्रंग श्रंग मुमनोहर बेषा', श्रधीत् इसका पत्येक श्रंग केवल "मनोहर" ही नहीं है किन्तु मु (श्रत्यंत) मनोहर है। "मुमनोहर' विशेष्ण के जनाया कि इसका वेष मनके श्रहंकारको चुरानेवाला है। श्रा यहाँ किवकी सावधानता श्रीर समन्वय कलाको देखिए श्रीर दाद दीजिए। श्रीसीताजीका रूप ऐसा मनोहर था, कि 'देखि रूप मोहे नर नारी' ऐसी रूपवतीको मोहित करनेके लिए श्रंग श्रंग "मु-मनोहर" होने ही चाहिए।

सुनहु देव रघुवीर कुपाला। येहि मृग कर अति सुंदर छाला ॥४॥ सत्यसंघ प्रमु विध करि एही। आनहु चर्म कहति वैदेही ॥५॥

षर्थ —वैदहीजी बोलीं —हे देव ! हे कुपाल रघुबीर ! सुनिए । इस मृगका चर्म (खाल) बड़ा ही सुन्दर

है। हे सत्यप्रतिज्ञ प्रभो। इसको मारकर इसकी खाल लाइए ॥४-४॥

दिप्पणि—१ 'देव' अर्थात् आप दिव्य हैं, जानते हैं कि राज्ञस मृग बनकर आया है। आप रघुबीरं हैं और वीरका धर्म है दुष्टका वध करना। आप कृपालु हैं, दुष्टोंको मारकर मुनियोंपर कृपा की जिए, यह मुनिद्रोही हैं; यथा 'लै सहाय धावा मुनिद्रोही।'' पुनः, मुक्तपर भी कृपा की जिए, इसका चर्म ले आइए।

पुनः इसपर भी कृपा की जिए, इसे मुक्ति दी जिए। पशुकी गित उसके हाथकी बात नहीं है, आपके हाथसे वध होने से ही यह मुक्त हो सकेगा। आप सत्यसंध हैं, निशाचर-वधकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उस प्रतिज्ञाको पूरी की जिए। यदि कहें कि यह राच्यस है, इसका चर्म कैसे लावेंगे, उसपर कहती हैं कि आप 'प्रमु' (समर्थ) हैं, भूठको भी सत्य कर सकते हैं। प्रमु=कर्त्तुमकर्त्तुसमर्थः। इसकी छाल 'अति सुन्दर' होगी क्योंकि यह 'अति विचिन्न' है।—(सत्यसंध, रघुबीर, छुपाला सबका चरितार्थ आगे दिखावेंगे)।

पं रामकुमारजीने जो भाव (टिप्पणीमें) कहे हैं वे सुसंगत नहीं हैं, कारण कि "यह राच्स है" ऐसा जान लेनेपर सीताजीका कहना कि "इस मृगको या मृगचर्म ले आइए" सिद्ध करेगा कि श्रीसीताजी जान वूमकर मृगक्षि राचसको पालना चाहती थीं। विलमीकीय तथा गीतावलीकी सीताने इस हिरनको पकड़ लाने, और यदि जीता न पकड़ा जा सके तो उसका मृगचर्म लानेको कहा है। यथा—"यदि ग्रहणमभ्येति जीवन्नेव मृगस्तव।...जीवन्न यदि तेऽभ्येति ग्रहणं मृगसत्तमः। ग्रजिनं नरशार्दूल कचिरं तु भविष्यति। वाल्मी० ३.४३. १६,१६।, 'पाए पालिवे जोग मंजु मृग, मारेहु मंजुल छाला। गी० २.३।' और अध्यात्म रामायणमें केवल वाँघकर लानेकी वात कही है, वधकी नहीं। यथा 'वद्ध्वा देहि मम कीडामृगो भवतु सुन्दरः। ३.७.६।'; पर मानसकी सीता उस मृगको पकड़ लानेको नहीं कह रही हैं, प्रत्युत उसका वघ करके उसके 'अति सुन्दर' चर्मको लानेको कह रही हैं। अतः मेरी समकमें पं रामकुमारजीके भावमें कोई असंगति नहीं है ।

२ 'सत्यसंध प्रभु विध करि एही ...वैदेही'। (क) सत्यसंध = सत्य प्रतिज्ञा। इस शब्दका सुसंगत भाव ध्यान में न आनेसे ऊपरके जैसे भाव निकले। यहाँ निशाचरवधकी प्रतिज्ञा अभिप्रेत नहीं है, बिल्क विवाहके समय 'धर्मेच अर्थच कामे च नातिचरामि' यह प्रतिज्ञा सूचित है। प्रभुका भाव कि मैं जो वस्तु चाहती हूँ उसका प्राप्त करना आपके सामध्यके बाहर नहीं है। 'बैदेही'—यहाँ 'बैदेही' शब्द रखकर ध्वनितार्थ प्रगट करनेका कविका कमाल है! विदेहकी कन्या, बापसे वेटी सवाई, विषयवासना जिनके चित्तको छू भी नहीं सकती, ऐसी होनेपर भी 'हिर इच्छा' (भावी बलवाना) क्या और कैसा कर देती है देखिये। इस भावकी पृष्टि आगे 'मर्म वचन जब सीता बोला। हिर प्रेरित' से होती है।

तव रघुपति जानत सब कारना उठे हरिष सुर काजु सवारन ॥६॥ मृग विलोकि कटि परिकर वाँधा । करतल चाप रुचिर सर साँधा ॥७॥

शव्सर्थ-परिकर = कटिबंधन, कमरका फेंटा। साँधना = तीरको धनुषपर लगाकर निशाना साधना, लच्य करना। = वाणको धनुषमें लगाना।

म्पर्थ—तब रघुनाथजी, जो सब कारण जानते हैं, देवकार्य सँवारनेके लिए उत्साह स्प्रौर प्रसन्नता-पूर्वक उठे ॥६॥ मृगको देखकर कमरको वस्त्रसे बाँधा, श्रौर हाथोंमें सुन्दर धनुष (लेकर उस) पर सुन्दर

बाग् चढ़ाया ॥ ७ ॥

टिप्पणी—१ 'तब रघुपति...' इति । [(क) 'रघुपति' का भाव कि रघुश्रेष्ठको रघुवंशीय पतित्रताकी सहज साध्य इच्छाको पूर्ण करना कर्त्तांच्य है। (प० प० प०) ] (ख) 'जानत सब कारन'। प्रभु सब जानते हैं कि यह मारीच है और इसके साथ रावण भी आया है; यथा 'जद्यपि प्रभु जानत सब कारन', 'राजनीति राखत सुरत्राता'। पुनः यथा 'सो माया रघुबीरहिं बाँची। लिछिमन किपन्ह सो मानी साँची'। [वालमीिक और अध्यारममें लद्मणजीने स्पष्ट कहा है कि यह मारीच है। स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि श्रीरामजीने यह जान लिया कि मेरी देवी मायाकी प्रेरणावश होकर ही बैदेही स्वभाव-बिरुद्ध बिनती करती हैं। ] (ग) 'छटे हरिष सुरकाज सँवारन' अर्थात् यदि देवकार्य न सँवारना होता तो वहींसे मार देते जैसे जयन्तको। पर विना यहाँसे उठकर दूर गए न तो रावण आयेगा, न सीताहरण होगा, न उसका वध होगा और न दैवकार्य्य होगा।

प० प० प० प० प० (शंका) श्रीरामजी तो 'हर्ष विषाद रहित' हैं, तब यहाँ स्वभाव-विरुद्ध कैसे हुआ ? (समाधान)। मानसके श्रीरामजी केवल दो कारणोंसे हर्पयुक्त होते हैं, एक तो जब भक्तका अनन्य प्रेम देखते हैं, अथवा जब वे स्वयं भक्तपर परम अनुग्रह करना चाहते हैं। यथा 'बोले क्रपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि। माँगहु वर जोइ भाव मन...।१.१४८न।' (मनुप्रसंग), 'परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो बर माँगहु देखें सो तोही। ३.११.२३।' (सुतीदणजीसे), 'पुनि हनुमान हरिष हिय लाए।५.३०।', "अस कि करत दंडवत देखा। तुरत उठे प्रभु हर्ष बिसेषा।...भुज बिसाल गिह हृदय लगावा।५.३०।'' (विभीषण प्र०)। यहाँ 'हर्ष' का अर्थ आनंद और उत्साह भी है। दूसरे, जब सुरकार्य अथवा महत्वका अवतार कार्य करनेको निकलते हैं तब भी हर्ष होता है, पर ऐसे अवसरोंपर 'हर्ष' का अर्थ 'उत्साह' होता है। ऐसे स्थानोंमें 'आनंद' अर्थ लेनेसे विसंगति दोष उत्पन्न हो जायगा। कारण कि जिसको महत्वके कार्यके लिए निकलते समय, प्रयत्नके आरंभमें हर्ष-आनंद होगा उसे कार्यकी सिद्धि होनेपर तो विशेष आनंद होता है, तथापि श्रीरामजीको जहाँ कार्यारंभमें हर्ष हुआ है वहाँ कार्यकी सफलतामें एक भी स्थानमें हर्षका उल्लेख नहीं मिलता है। कार्यारममें उत्साह कार्यसिद्धिका दर्शक होता है।

कार्य करनेमें प्रभाव-शक्ति, उत्साह शिक्त और मंत्र शिक्ति, इन तीनों शिक्तियोंकी आवश्यकता होती हैं। 'प्रभावोत्साहमंत्रजाः शक्त्यः' (अमर)। कार्य सफल होनेपर उत्साह नहीं रहता है। उत्साह और आनंद भिन्न हैं—'राम विवाह उछाहु अनंदू'। वाल्मी० में श्रीरामजीको विरह विलाप करते-करते सकीप, तथापि निरुत्साह देखकर लखनलालजी कहते हैं कि 'उत्साहो बलवानार्य नात्युत्साहात्परं बलम्। सोत्साहस्य हि लोकेषु न किंचिद्पि दुष्करम्'।।। उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु। उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिलप्त्याम जानकीम् (वाल्मी० रा० सर्ग ६६) †। अवतार-कार्यके आरम्भमें श्रीरामजीको कहाँ कहाँ हुव हुआ है, यह देखिये। (१) 'हरिष चले सुनि भय हरन।१.२०८।' यहाँ सुनि भय हरणके लिए हर्प (आनंद) है और अवतारकार्यका प्रारम्भ करनेमें हर्प (उत्साह) है। मारीचको रामाकार मन करके भगाकर भावीकार्यके लिए रखना यह अवतारकार्य है, तथापि मुनिमखरचण्ण सिद्ध होनेपर हर्ष नहीं हुआ है। (२) 'हर्राप चले सुनि हं सहाया।१.२१२।४।' अवतारके नाटकके मुख्य पात्र श्रीसीताजीकी प्राप्ति करना है, अतः उत्साह है। धनुर्भग होनेपर अथवा जयमाला पहनायी जानेपर अथवा विवाह-समाप्तिमें हर्प नहीं हुआ है। (३) वन-

<sup>†</sup> ये श्लोक सर्ग ६६ में नहीं हैं। सर्ग ६३ में इस प्रकारका श्लोक यह है-"शोकं विसृज्याद्य पृतिं, भजस्व सोत्साहता चास्तु विमार्गेग्रेऽस्याः। उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदन्ति कर्मस्वतिदुष्करेषु ।१६।'

गमनके समय प्रसन्तता और उत्साह दोनोंका उल्लेख है, यथा 'मुख प्रसन्त चित चौगुन चाऊ'। प्रसन्तता इसलिए कि भक्तोंपर अनुप्रह करनेको मिलेगा और चाव (उत्साह=हर्ष) इसलिए कि अवतार-कार्य (रावणादि-वध) के लिए प्रयाण करते हैं। (४) 'हरिष चले कु भज रिषि पासा'—अवतार-कार्य-सिद्धिके लिए कुम्भज- जैसे प्रतापशील ऋषिश्रेष्ठसे ( 'अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही। जेहि प्रकार मारों मुनिद्रोही।१३।३।') मंत्र प्राप्त करना है, इससे प्रयाण समय उत्साह है। (४) 'हरिष राम तब कीन्ह प्रयाना।४.३५.४।' रावणवधके लिए किष्किधासे प्रयाण करते समय हर्ष अर्थात् उत्साह है।।६) जब कार्य करनेको प्रयाण करते समय हर्ष (उत्साह। होता है तब वह कार्यसिद्धि, सफलता, सूचित करता है, यथा 'होइहि काजु मोहि हरष विसेखी। ।४.१।' इत्यादि।

टिप्पण्णि—२ "मृग बिलोकि "रुचिर सर साँधा"। [(क) "किट परिकर बाँधा" क्योंकि वे जानते हैं कि इसके लिए दूर तक दौड़े जाना होगा, तभी रावणकी मनोकामना और देवकार्य सिद्ध होगा। (ख) 'चाप'—भगवान्का धनुष तीन स्थानोंपर नवा हुआ था, उसकी लेनेपर वे अधिक सुशोभित हो गए। यथा 'श्रस्यामायत्तमस्माक यहात्य रघुनन्दन। वाल्मी० ४३।४७।'] (ग) मृग परम रुचिर है; यथा 'सीता परम रुचिर मृग देखा', अतः 'रुचिर' मृगके लिए 'रुचिर-सर' का अनुसंधान किया जिसमें माया-शरीर वेधकर सत्य

शरीरको भी वेध दे।

हिन्दि श्रीरामजीके लिए मृग भी श्राता है तो वह भी परम रुचिर बनकर (जैसे पूर्व शूपंग्राला 'हिचर रूप' घरकर श्राई थी ) श्रीर प्रभु भारते चले सो भी 'रुचिर सर' से । मानों राचस जानते थे कि 'हिचर' श्रीरामजीको श्रात्यन्त प्रिय है । विशेष दोहा १७ (७) में देखिए । श्रागे लंकाकांडमें प्रभुके काममें मृगचमें श्रावेगा तब वहाँपर उसे भी 'रुचिर' दिखाया है; यथा 'तापर रुचिर मृदुल मृग-छाला। तेहि श्रासन श्रासीन छुपाला। ६,११.४।'

प० प० प० प०— "करतल चाप रुचिर सर साँधा"। 'रुचिर' शब्द करतल, चाप और शर तीनोंके साथ लेना उचित है। कारण कि श्रीरामजी परम मनोहर, श्रीसीताजी भी परम रुचिर, पंचवटी परम मनोहर, (यथा 'है प्रसु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचबटी तेहि नाऊँ।') कपटमृग परम रुचिर, शूपेणखा भी रुचिर तब

केवल र्शंचर शर कहनेसे कैसे सुसंगत होगा ? धनुष भी रुचिर ही चाहिए।

मधु लिख्छिमनांह कहा सम्रुक्ताई। फिरत विषिन निसिचर बहु भाई।।८॥ सीता केरि करेहु रखवारी। बुधि विवेक बल समय विचारी॥९॥

अर्थ-प्रभुने लद्दमण्जीसे सममा कर कहा-हे भाई! वनमें बहुतसे निशाचर फिरते हैं।।।। तुम

चुद्धि, विवेक, बल श्रौर समयका विचार करके सीताकी रखवाली करना ॥॥

टिप्पणी—१ (क) 'कहा समुक्ताई ।' इति । क्या समकाया यह किन स्वयं कहते हैं—'फिरत॰॰'।
(ख) 'नुधि निवेक बल समय निचारी' का भाव कि समय निचार कर बुद्धि, निवेक और बलसे काम लिया जाय तो कोई कार्य्य संसारमें कठिन नहीं, सब सुलभ हो जाते हैं जैसे, 'पवनतनय बल पवन समाना। बुधि निवेक निज्ञान निधाना।', यह कहकर तब कहा है 'कवन सो काज कठिन जग माहीं। जो निहं होई तात नुम्ह पाईं।। ४-३०।' भाव कि जैसा मौका, स्थिति, प्रयोजन आ पड़े वैसा निचार कर करना।

नोट-१ 'समय' यह कि रावणसे वैर कर चुके हैं। छलरूपसे कोई आवे तो बुद्धि विवेकसे विचार कर लेना, सहसा विश्वास न कर लेना। सामना करे तब बलसे काम लेना। (वै०)। पुनः भाव कि बुद्धिसे विचारना, विवेकसे सोच समम लेना, बल अनुमान कर काम करना। इनका चरितार्थ आगे दिखावेंगे।

(पं०रा० व० श०)।

पशुद्धि विलोकि चला मृग भाजी। धाए राष्ट्र सरासन साजी।।१०।।

#### निगम नेति सिव ध्यान न पावा। माया मृग पाछे सो अधावा।।११॥

श्रर्थ—प्रमुको देखकर मृग भाग चला। श्रीरामचन्द्रजीने धनुष संजा (चिल्ला चढ़ा) कर उसका पीछा किया ॥१०॥ वेद जिसको 'नेति' कहते हैं, जिसे शिवजी ध्यानमें नहीं पाते, वही प्रमु मायामृगके पीछे दौड़े।११

टिप्पणी—१ (क) 'प्रमुहि बिलोकि चला मृग भाजी ।०' इति । दोनोंने परस्तर एक दूसरेको देख लिया। यथा 'मृग बिलोकि परिकर किट बाँधा' और यहाँ 'प्रमु बिलोकि०'। और, जो पूर्व कहा था कि मारीचका निर्चय था कि 'फिरि फिरि प्रमुहि बिलोकिहों' उसको यहाँ चरितार्थ किया। अर्थात् इससे यह भी जनाया कि वह बारंबार प्रमुको फिर-फिरकर देखता है और भागता जाता है। हनु० ना० ४।३ में भी ऐसा ही कहा है। यथा "ग्रीवामङ्गाभिगमं मुहुरनुपति स्पन्दने बढहिं।"। गी० ३।३ में भी ऐसा ही है; यथा "चल्यो भाजि फिरि फिरि चितवत मुनिमख रखवारे चीन्हें॥ सोहति मधुर मनोहर मूरित हेम-हरिन के पाछे। धाविन नविन बिलोकिन विथकिन बसै तुलिस उर आछे।" (ख) बाण पहले ही धनुषपर जो लगाया था वह (लदमणजीको) समभानेके समय उतार लिया था, इसीसे अब फिर कहा कि 'धाए राम सरासन साजी'। [ 'करतल चाप रुचिर सर साँधा' से उपकम किया और 'धाए साजी' से उपसंहार कर दिया। (प० प० प०) ] (ग) जिसको वेद और शित्र नहीं पाते वे मृगको नहीं पकड़ पाते, यह माधुर्थ लीलाको शोभा है। यह लालित्य दिखाया जो 'करिब लित नर लीला' में कहा था।

लालित्य दिखाया जो 'करिब लुलित नर लीला' में कहा था।
र—वेद 'वाणी' रूप हैं। 'निगम नेति' अर्थात् जहाँ वेदरूपी वाणी नहीं पहुँच सकती। शिवजी ध्यानमें नहीं पाते। ध्यान मनसे होता है; यथा 'मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन्ह। १.१११।' अतः 'शिव ध्यान न पावा' का भाव कि जहाँ शिवजीका मन नहीं पहुँच पाता। 'यतोवाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य मनसा सह। तैत्ति० २।४।', 'मन समेत जेहि जान न बानी। तरिक न सकिहं सकल अनुमानी। १. ३४१.७।' का जो भाव है वही सब भाव यहाँ सूचित किया। ["निगम नेति मायामृग पाछे सो धावा॥" यह आरवर्य है। तथापि यह आश्वर्य भक्तजनोंका उद्धार करनेके लिए लीलाचरित्र निर्माण करनेके लिए ही करते हैं, नहीं तो 'भृकुटि बिलास जासु लय होई' ऐसे रामजीको रावण और निशाचरवध करनेके लिये ऐसी अघटित घटना करनेको दूसरी आवश्यकता ही क्या ? (प० प० प०)। 'भागा' क्योंकि रावणका कार्य निकट

मरनेसे न होगा। (प्र०)]

नोट—१ इसमें यह भी भाव है कि जगत् मात्रको मोहित करनेवाली माया जिनके वशमें है, नटीकी तरह जिनके इशारेपर नाचती रहती है, जो निर्विकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सिचदानंद घन हैं, वे उस माया-मृगके पीछे दौड़े, यह क्यों १ यह इस लिये कि रावणका सीताहरण करनेका मनोरथ, मारीचका 'फिरि फिरि' कर अपने पीछे दौड़ते हुए प्रभुको बारंबार देखनेका मनोरथ, श्रीसीताजीका मृगचर्मका मनोरथ और देवकार्य सिद्ध हो । अ० रा० में कहा है कि इससे यह वाक्य सर्वथा सत्य है कि भगवान् हिर बड़े भक्तवत्सल हैं । वे सब कुछ जानते थे तथापि श्रीसीताजीको प्रसन्न करनेके लिए वे मृगके पीछे गए । यथा "इत्युक्त प्रयो रामो मायामृगमनृद्धतः । माया यदाश्रया लोकमोहिनी जगदाकृतिः । सर्ग ७।१२। निर्विकारश्चिदात्मापि पूर्णोऽपि मृगम्बगत् मकानुकम्पी भगवानिति सत्यं बचो हिरः ।।१३॥ वर्षु 'सीतापियार्थाय जानन्निप मृगं ययौ ॥' यह सब भाव इन दो चर्णोसे सूचित कर दिया है । गीतावलीमें भी कहा है—'प्रिया बचन सुनि बिहँसि प्रेम बस गविहं चाप सर लीन्हें । ३.३।', 'प्रिया-प्रीति-प्रेरित बन बीथिन्ह बिचरत कपट-कनक-मृग-संग । ३.४।'

कबहुँ निकट पुनि दूरि पराई। कबहुँक प्रगटै कबहुँ छपाई।।१२॥ प्रगटत दुरत करत छल भूरी। येहि बिधि प्रभुहि गयो लै दूरी।।१३॥ तब तिक राम कठिन सर मारा। धरनि परेड करि घोर पुकारा।।१४॥

शब्दार्थ—पुकार = शब्द, ची्त्कार ! दुरत = छिपता हुआ ! भूरी = बहुत ! पुकार∸शब्द, गर्जन ! अर्थ—कभी पास आ जाता और फिर दूर भाग जाता, कभी प्रगट होता और कभी छिप जाता ॥१२॥ इस प्रकार प्रकट होते, छिपते, बहुत छल करते हुए वह प्रभुको दूर ले गया ॥१३॥ तब श्रीरामजीने ताककर कठिन वाग् मारा । (जिससे ) वह घोर ( भयंकर ) शब्द करता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥१४॥

दिप्पणी—१ 'कबहुँ निकट पुनि दूर पराई', यह काम शरीरसे कर रहा है और 'कबहुँक प्रगटै कबहुँ छपाई' यह काम मायासे करता है। निकट आ जाता है, प्रगट हो जाता है जिसमें निराश होकर लौट न जायँ, और, दूर भाग जाता है एवं छिप जाता है जिसमें कहीं अभी मार न लें। रावणने जो कहा था कि 'होहु कपटमृग तुम्ह छलकारी' उस 'छलकारी' शब्दको यहाँ चरिताथ कर रहा है।

नोट-१ हुन् ना० अंक ४ में 'कवहुँ निकट''' छल भूरी' का बड़ा सुन्दर वर्णन है। यथा 'श्रान्दोल-यन्त्रिशिखमेककरेण सार्ध, कोदण्डकाण्डमपरेण करेण धुन्वन् । सन्नह्य पुष्पलतया पटलं जटानां, रामो मृगं मृगयते वन-वीथिकास ॥१॥ इस्ताभ्यासमुपैति लेढि च तृर्णं न स्पृश्यता गाइते, गुल्मान्प्राप्य विवर्तते किसल्यानाघाय चाघाय च। भूयस्त्रस्यति पश्यति प्रतिदिशं कराडूयते स्वां तनुं, दूरं धावति तिष्ठति प्रचलति प्रान्तेषु मायामृगः ॥२॥' अर्थात् एक हाथसे बाग चलाते हुए श्रीर दूसरे हाथसे धनुषके (धुन्ध) बड़े शब्दको करते हुए, घुष्पोंकी लतासे जटा-जुटको बाँधकर महाराज रामचन्द्रजी वनकी गलियोंमें मृगको दूँ इने लगे। वह मायामृग कभी तो भागता-भागता हाथोंसे ही प्रहण करने योग्य होकर तृणोंको चाटता है, कभी घासको छूतातक नहीं, कभी लता-गुच्छोंको पाकर नवीन पत्तोंकी सुगंधिको सूँघकर लौटने लगता है, फिर बारंवार चारों दिशाओंको देखने लगता है, कभी खड़ा हो जाता है श्रीर कभी इधर-उधरको चलने लगता है। पुनश्च यथा 'श्रीवाभंगिभरामं मुहरनुपति स्पन्दने बद्धिः, पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्भ्यसा पूर्वकायम् । दभैरर्घावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रेशिभिः कीर्णवर्मा, पश्योद्दिरनप्लुतत्वाद्दियति बहुतरं स्तोकमुर्झ्या प्रयाति । इनु० ४।३।' श्रर्थात् ( श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं ) यह मरा बारबार मनोहर श्रीवाको फेरकर पीछेको श्रीर देखता है श्रीर चलनेमें दृष्टिको लगाकर वाण लगनेके भयसे अपने पिछले शरीरको शीघ्रतासे शिरमें सिकोड़कर कर लेता है। आधे खाए हुए तथा श्रमसे थिकत हो जानेके कारण खुले हुए मुखमें गिरते हुए तृखोंसे मार्गको व्याप्त करनेवाला मृग घवड़ाकर आकाशमें वहत और पृथ्वीमें थोड़ा-थोड़ा चलता है, अर्थात् इतना उछल कूदकर आकाशमें भागता है कि पृथ्वीमें इसका चरण कम कम पड़ता है। वाल्मी० २।४४। श्लोक ३-१२ में भी इसका विस्तृत उल्लेख है।

टिप्पणी—२ 'येहि बिधि प्रमुहि गयो ले दूरी' अर्थात् अब श्रीरामजी समक्त गए कि रावणका कार्य अच्छी तरहसे हो सकता है, तब उन्होंने ताककर कठिन वाण मारा। 'कठिन सर' अर्थात् जिससे बच न सके। (इसीको हनुमन्नाटकमें 'दिव्य वाण' लिखा है)। बाण लगनेपर चिधाड़ करना था सो न करके उसके बदले उसने लहमणजीका नाम लेकर पुकारा जिसमें लहमणजी आवें। ऋषियोंका इसमें मतभेद है कि कितनी दूर ले गया, अतएव केवल 'दूरी' पद देकर सबके मतकी रत्ता की गई है।

नोट — २ "तब तिक राम कठिन सर मारा।"" इति । यह बाए सूर्यकी किरएों के समान प्रकाशः मान् था। यह दीत अख ब्रह्माका बनाया हुन्ना था। सपैके समान तथा जलता हुन्ना यह बाए वज्रके समान कठिन था। इस शरने उसके स्गरूपको छेदकर मारीचके राज्ञसरूपके हृद्यको भी वेध डाला। यह सब भाव 'कठिन' विशेषएके हैं। यथा 'भृयखु शरमुद्धृत्य कुषितस्तव राघवः। सूर्यरिष्मप्रतीकाशं व्वलन्तमिरिमर्दनः।१३। संवाय स हदं चापे विकृष्य बलवद्वली। तमेव मृगमुद्दिश्य व्वलन्तिमिव पंनगम्। १४। मुमोच व्वलितं दीप्तमस्नं ब्रह्म-विनिर्मितम्। स भशं मृगरूपस्य विनिर्मिच शरोज्ञमः। १५। मारीचस्यैव हृद्यं विमेदाशनिसंनिमः।' (वाल्मी॰ ३।४४)।

नोट-३ 'धरनि परेंड करि घोर पुकारा' यह कठिन शरका प्रभाव कहा। यथा 'व्यनदद्भैरवं नादं वर्षयामल्यजीवितः। वाल्मी० ४४।१७।' वाल्मीकीयसे सिद्ध होता है कि वाण लगनेपर उसने घोर गर्जन

किया, वही यहाँ 'घोर पुकारा' से जनाया गया है। इसके बाद उसने लदमण्जीका नाम लिया। यही मानसके क्रमसे जनाया है।

> लिखमन कर प्रथमिं लै नामा । पाछे सुमिरेसि मन महुँ रामा ॥१५॥ पान तजत पगटेसि निज़ देहा । सुमिरेसि राम समेत सनेहा ॥१६॥ श्रंतर प्रेमु तासु पहिचाना । मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना ॥१७॥

अर्थ-पहले लद्मगाजीका नाम लेकर पीछे ( उसने ) मनमें श्रीरामजीकार मरण किया ॥१४॥ प्राण छोड़ते समय अपनी (राच्सी) देह प्रगट की और प्रेमसहित श्रीरामजीका स्मरण किया ॥१६॥ सुजान प्रभुने उसके अन्तः करणके प्रेमको पहचानकर उसको मुनियोंकी भी दुर्लभ मुक्ति दी ॥१७॥

टिप्पणी-१ 'प्रभु लिछमनिह कहा समुमाई। फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई।। सीता केरि करेह रखवारी।'; श्रतएव पहले 'लदमण' नाम पुकारकर लिया, जिसमें वे भी वहाँ न रह जायँ, वहांसे चले श्राघें, तब रावण जाकर कार्य्य साधे। "राम" नाम मनमें धीरेसे लिया; यथा "लपन पुकारि राम हरुये कहि बैर सँभारेड" ( गी० ३।६ ) । पुनः, यथा 'सुकृत न सुकृती परिहरें कपट न कपटी नीच । मरत सिखावन सो दियो गीधराज मारीच ॥' इति दोहावल्याम् । पुनः, छलके लिए लद्म एका नाम लिया और मुक्ति के लिए रामनाम लिया—"जाकर नाम मरत मुख श्रावा । श्रधमंड मुकुत होई श्रुति गावा । ३.३१.६ ।" [ पुनः भाव कि लद्मगाजी त्राचार्य्य हैं, बिना त्राचार्यके प्रभुकी प्राप्ति नहीं। त्रातएव लद्मगाजीका नाम लेकर मानों जनकी शरण गया तब श्रीरामजीका स्मरण किया । ( करू०, मा॰ म॰, वै० ) ]

नोट-१ वाल्मीकिजी लिखते हैं कि रावणके वचनका स्मरण करके राज्ञस मारीचने सोचा कि किस उपायसे 'सीता' लदमण्जीको भेजेंगी और रावण उनका हरण करेगा। उसने उसी समय निश्चय करके श्रीरामचन्द्रजीके समान स्वरमें 'हा सीते' 'हा लद्मण्' ऐसा'जोरसे चिल्लाकर कहा। यथा 'समुखा तद्वचने रची दथ्यो केन तु लचमणम् । इह प्रधापयेत्सीता तां शूत्ये रावणो हरेत् ।१७। स प्राप्तकालमाज्ञाय चकार च ततः स्वनम् । सहशं राघनस्येन हा सीते लक्ष्मणेति च ।१६। । हा सीते लच्मणेत्येनमाकुश्य तु महास्वनम् । २ । ४४ । २४। अ० रा० ३।३।१८ में 'हा हतोऽस्मि महाबाहो त्राहि लदमण मां द्रुतम्।' अर्थात् हे महाबाहो लदमण ! मैं मारा गया, मेरी शीघ ही रज्ञा करो-ऐसा उसने मरते समय कहा।

टिप्पणी-- 'प्रान तजत '''राम समेत सनेहा' इति । प्राण निकलनेके समय बेहोशी आ गई, इसीसे निजदेह प्रगट कर दी। [पर, वेहोशी त्रानेपर 'सुमिरेसि" सनेहा' कैसे संभव था ? यह भाव कुछ शिथिल-सा है और इसका प्रमाण भी हमें नहीं मिला] वा, अपने खामीका काम करके अब प्राणपयानके समय निजदेह प्रगट की। छल छूट गया, लक्ष्मणजीका नाम छलके लिए लिया, अब उसे भी छोड़ा, अब केवल श्रीरामजीका स्मरण किया। [ स्मरण रहे कि यहाँ दो बार श्रीरामका स्मरण करना कहा है। एक बार रावण-का कार्य सँवार देनेके बाद, फिर दूसरी बार स्नेहसे । इसीसे दो बार कहा गया । श्रीरामस्मरण वाल्मीकीय, घा राज, और हनुमन्नाटकमें नहीं है ]

स्वामीप्रज्ञानानंदजी—"प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा"—(१) अपनी देह प्रगट करने में हेतु यह है-कि कपट तो केवल रावणके कार्य-संपादनके लिये करना था, वह कार्य तो अब हो ही जायगा, अब भगवान् के सामने कपटका क्या काम ? 'मोहि कपट छल छिद्र न भावा' यह है भगवान्का स्वभाव ! देखिये किष्किधामें जबतक हनुमान्जी ऋपना कपटवेष नहीं त्यागते तबतक श्रीरामजी उनसे नहीं मिलते । (२) श्रीहनुमान्जी श्रीर श्रीलषनलालजीके हाथसे मरते समय कालनेमि श्रीर मेघनादका कपट भी न टिक सका, तब श्रीराम्-जीका बाग लगनेपर कपटदेह कैसे रह सकती ? (३) भाव यह है कि मनमें रामजीका स्मर्ग करनेसे मारीचके कपट, छल इत्यादि सब दोषोंका दलन हो गया। ( दोष-दलन करुणायतन ), वह 'निर्मल मन' हो

गया। तत्र उसने फिरसे "सुनिरेसि राम समेत सनेहा"। निर्मेल मनसे सप्रेम रमरण करनेका फल 'सुनि दुर्लभ गति' की प्राप्ति है। "अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्। य प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। गीता नारा", "निर्मेल मन जन सो मोहि पावा"।

टिप्पणी—३ तनसे इसने छल किया कि मायाका मृग बना। पुनः, वचनसे छल किया कि लह्मण्-जीका नाम लेकर पुकारा। केवल मनसे शुद्ध है, मनमें प्रेम है, अतः 'अंतर प्रेम तासु पहिचाना'; यथा 'रहित न प्रभु चित् चूक किए की। करत सुरत सय बार हिये की। १.२६।'

४ 'सुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना'। मनकी गति जानी, श्रतः सुजान कहा, यथा 'राम सुजान जान जन जी की', 'स्वामि सुजान जान सब ही की। रुचि लालसा रहिन जन जी की।'

प० प० प० प०— "श्रंतर प्रेम तासु पहिचाना। " इति। (१) इससे यह सिद्ध होता है कि श्रन्तकालमें रामस्मरण करनेकी शिक्त श्रीरामजीने अपनी कृपासे ही दे दी। अन्यथा 'रामजीने मुनि दुर्लभ गित दे दी' ऐसा कहनेमें कुछ भी सार नहीं रह जाता है। "अन्ते मितः सा गितः'। (२) मारीच तो जातिका निशाचर, श्रत्यन्त कूर, कपटी, महामायाची, द्विजमांस-भक्तक श्रीर यज्ञविध्वंसक था। ऐसा होनेपर अन्त समय श्रीरामजीका वारंवार दर्शन श्रीर प्राणित्क्रमण के समय रामस्मरण, भगवानकी कृपा-विना श्रसंभव है। कोटि विप्र बघ लागिहं जाहू। श्राए सरन तज्ञ नहिं ताहू॥ सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि श्रघ नासिहं तबहीं। प्राप्त भगवानका विरद यहाँ चरितार्थ हो गया। "तब तािकिस रघुनायक सेरना" से उसका सम्मुख होना कह श्राए हैं। 'रहित न प्रभु चित चूक किये की। करत सुरित सय बार हिये की' यह सिद्धान्त भी यहाँ 'श्रंतर प्रेम तासु पहिचाना।' में चिरतार्थ हो गया।

#### दोहा—वियुत्त सुमन सुर वरषि गाविहं प्रभु गुनगाथ। निज पद दीन्ह, असुर कहुँ दीनवंधु रघुनाथ॥२०॥

अर्थ—देवता बहुत फूल बरसाते हैं और प्रभुके गुणगाथ गा रहे हैं। 'रघुनाथजी ऐसे दीनबन्धु हैं कि उन्होंने अधुरको अपना पद दिया' ॥२७॥

टिप्पणी—१ क्या गुण्गाथ गाते हैं ? यह उत्तरार्द्धमें कहते हैं कि 'निजपद'''। अर्थात् 'अधम उद्धारणादि गुण् गाए। 'अप्तर' गौ द्विज आदिका भन्नण करनेवाला, मिद्रा पीनेवाला, इसको भी हृद्यका प्रेम पहचानकर मुनियोंको भी दुर्लभ ऐसी मुक्ति दी। प्रेम ऐसा ही पदार्थ है। मारीच अपनी मुक्ति करानेमें असमर्थ था, इसीसे 'दीनवंधु' विशेषण दिया अर्थात् वह दीन था।

२ पूर्व मृगको या चर्म लानेके लिए कहते हुए जो विशेषण श्रीसीताजीने दिये थे उनका चरितार्थ हस प्रसंगमें यों हुआ—देव—'तब रघुपति जानत सब कारन। उठे हरिष सुरकाज सँवारन।' (१)। रघुबीर—'खल बिध तुरत फिरे रघुबीरा'। (२)। कृपाला—'निज पद दीन्ह असुर कहँ दीनबंधु रघुनाथ'। (३)। सत्य-संध—'तब तिक राम कठिन सर मारा'। (४) प्रभु हैं—चर्म लाए। चर्म लानेका प्रमाण लं० ११ में है—'तापर रुचिर मृदुल मृगञ्जाला। तेहि आसन आसीन कृपाला'। पुनः, यथा 'हेम को हरिन हिन फिरे रघु- कुलमिन लषन लित कर लिये मृगञ्जाल। गी० ३।६।'

प० प० प० प० चिर मुगके चर्मका संकेत है, पर मेरी समक्तमें निम्न कारणोंसे यह अनुमान सयुक्तिक शा' में इसी 'परम रुचिर' मृगके चर्मका संकेत है, पर मेरी समक्तमें निम्न कारणोंसे यह अनुमान सयुक्तिक नहीं है—(१) प्राण त्याग करते समय 'परम रुचिर मृग' ही अन्तर्धान हो गया। उसने तो 'प्रान तजत प्रगदेसि निज देहा'। (२) 'में कछु करिब लिलत नर लीला। २४.१।' ये श्रीरामजीके वाक्य हैं। यहाँसे माधुर्य लीलाका ही चिरत है। अतः यह मानना कि भगवानने अपने ऐश्वर्यसे चर्म पैदा किया प्रकरणार्थसे विरुद्ध होगा। (३) लंकाकांडमें "परम रुचिर मृगछाल" नहीं है। वहाँ केवल "रुचिर मृदुल मृगछाल" लिखा है।

'परम रुचिर' शब्द भी होते तब भी यह मान लेना कि वह इस 'कपट मृग' का ही है प्रसंगके विरुद्ध होगा। (४) श्रीलद्मगाजी और श्रीरामजी दोनों रास्तेमें मिलते हैं। अतः रामायणियोंका यह मत कि लद्मगाजी चर्मकी निकालकर लाए निराधार है। (४) यदि श्रीरामजी ही इस चर्मको लाए होते तो वे विरह विलापमें इसके लानेका निर्देश अवश्य करते, यह तो विलापका एक विशेष साधन बन जाता। (६) गीतावलीका जो आधार लिया जाता है वह यहां संगत नहीं है, क्योंकि वहाँ 'हरिन हिन', 'रघुबर दूरि जाइ मृग मारयो' ये शब्द हैं। वहाँ 'मृग' का वध कहा है और मानसमें 'खल बिध तुरत फिरे' यह शब्द हैं, यहाँ 'मृग बिध' नहीं कहते। फिर वहाँ अपनी देह प्रकट करनेका किंचित् भी संकेत नहीं है। इतना ही नहीं, वहां तो लद्मराजी सीताजीको सममाते हुए कहते हैं 'हत्यो हरिन'। गीतावलीमें चर्म लानेंका उल्लेख वहाँ के पूर्वीपर संदर्भसे सुसंगत है, पर मानससे पूर्वापर संदर्भसे यह कल्पना विसंगत है। (७) श्रीलदमणजीने इसी चर्मको सुवेल भाँखीके पूर्व तक गुप्त रक्खा श्रीर उस दिन सुवेल पर्वतपर बिछाया — ऐसा माननेपर एक प्रश्न यह होता है कि 'जिस चर्मकी अत्यंत लालसा श्रीसीताजीको थी वह चर्म श्राग्निद्दय (श्राग्निपरीचा) के पर्धात् उन्होंने सीताजीको क्यों नहीं दिया ? कनकमय मिण्रिचित मृगचर्म तो ऐसे अवसरपर उपहार योग्य पदार्थ था ? (५) एक दीकाकार ने यह प्रश्न किया है 'यदि इसे कपट मृगका चर्म न मानें तो सुवेलपर बिछा हुआ वह चर्म कहाँसे मिला ? मानतमें तो इसका उल्लेख कहीं नहीं है कि श्रीरामलदमण्जी मृगचर्मका उपयोग करते थे ?' इसका उत्तर सुनिए। उल्लेख मानसमें तो है ही पर सावधानीसे देखनेसे ही देख पड़ता है। 'श्रजिन बसन, फल श्रसन, महि सयन इासि क्रस पात' यह श्रीरामजीकी वनवासचर्याका वर्णन मानसमें ही है। ''मुनिव्रत बेष ऋहार'' यह था वनवासका नियम । श्रीरामजीने जनकपुरमें परशुरामजीको मुनिवेषमें देखा ही था। उस समय परशुरामजीने मृगचर्मको ही प्रावरण किया था। यथा 'बृषभ कंघ उर बाहु विसाला। चार जनेउ माल मृगञ्जाला ।। कटि मुनि बसन ''। १.२६८.७-८।' (১) इस कथा भागके वक्ता श्रीकाकसुश्चण्डी जी हैं, यह 'इमि कुपंथ पग देत खगेसा' से स्पष्ट है। यह उस कल्पकी कथाका वर्णन है। और, 'मृग विध बंधु सिहत हरि आए। १.४६.६।' (जो बालकांडमें कहा है जब श्रीशिवजी और सतीजीने वनमें श्रीराम्जी को देखा था ) यह उस कल्पकी कथाका उल्लेख है जिसकी कथा श्रीशिवजीने पीछे श्रीपार्वतीजीसे कही है। इससे यह सिद्ध हो गया कि श्रीरामजी कपटमृगका चर्म नहीं लाए ख्रीर लद्दमण्जी लाते कब ? वे तो वहाँ तक गए भी नहीं जहाँ मारीचका वध हुआ था। जब कल्प भेदानुसार कथा भेदका अनुसंधान छूट जाता है तब ऐसी बहुतेरी शंकार्श्वांका मानसमें पैदा हो जाना सुलभ है।

(नोट-यह गोस्वामीजीकी काव्यकलाका कौशल है कि उसमें अनेक कल्पोंकी कथाओं के भाव निकल आते हैं।)

#### मारीच वध प्रसंग समाप्त हुआ।

----0:---

खल बिंध तुरत फिरे रघुबीरा। सोह चाप कर किंट तूनीरा।।१॥ श्रारत गिरा सुनी जब सीता। कह लिख्रमन सन परम संभीता।।२॥ जाह बेगि संकट श्रित भ्राता। लिख्रमन बिहिस कहा सुनु माता।।२॥

श्रर्थ—दुष्टको मारकर रघुबीर तुरत लौटे। उनके हाथोंमें धनुष श्रीर कमरमें तर्कश शोभा पा रहे हैं। १। जब श्रीसीताजीने दुःखभरी वाणी सुनी तब श्रत्यन्त भयभीत होकर उन्होंने लक्ष्मणजीसे कहा। २। शीघ्र जाश्रो, भाई बड़े संकटमें हैं। लक्ष्मणजीने हँसकर कहा। हे माता! सुनिए॥३॥

टिप्पणी—१ 'खल बिंघ तुरत फिरे रघुबीरा''' इति । (क) श्रीरामकृपासे मुक्ति हुई थी, पर वह दुष्ट था, मरण पर्यन्त उसने छल न छोड़ा, [ वाल्मीकिजी कहते हैं कि 'स प्राप्तकालमाज्ञाय चकार च ततः स्वनम्। सहशं राघवस्येव हा सीते लक्त्मणेति च ।३.४४.१६।' श्रर्थात् मारीचने बाण लगकर गिरनेपर विचार किया

कि रावराका काम कैसे कहाँ कि जिसमें लहमगाजी भी छोड़ कर चले आवें। उसी समय ऐसा विचारकर डसने श्रीरामजीके स्वरमें 'हा सीते', 'हा लदमण' ऐसा कहा। यही दुष्टता है।]; इसीसे वक्तालोग उसे 'खल' कहते हैं। अधमकी मुक्ति होती है पर उसका कुनाम नहीं जाता। [यहाँ मारीचको मरनेके बाद भी 'खल' कहा है। इसका कारण यह है कि संसारमें किसीकी कीर्ति या अपकीर्ति उसके बाह्य आचरणानुसारही होती है। अन्तकाल तक मारीचकी कृति खलकी सी ही थी। अन्तः करणकी भावना कोई बिरला ही जानता है। इसमें यह उप देश मिलता है कि जैसी भावना हो वैसी कृति श्रौर उक्ति भी चाहिए। 'मनस्येकं वचस्येकं कार्यमेकं महात्म-नाम्। मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कार्यमन्यत् दुरात्मनाम्'। मनमें एक भावना श्रौर कृति उससे विलक्षण श्रौर वचन इससे भी भिन्न यह दुर्जनोंका स्वभाव है। इससे ही 'खल' कहा (प० प० प्र०)। ] (ख) 'तुरत फिरे' क्योंकि उसने लक्ष्मणजीका नाम लेकर पुकारा था, इससे चिन्ता है कि आश्रमपर कुछ छल होने ही चाहता है। [ यथा 'हा सीते लचन पत्ये नमा कुश्य तु महास्वनम् । ममार राच्नसः सोऽयं श्रुत्वा सीता कथं भवेत् ।।२४॥ लक्ष्मणश्च महाबाह: कामबस्यां गमिष्यति । इति संचित्त्य धर्मात्मा रामो हुष्ट तनूरुह: । २५।। तत्र रामं भयं तीव्रमाविवेश विषाद जम् । राक्षसं मृगरूपं तं इत्वा श्रुत्वा च तत्त्वनम् ।।२६॥ (३।४४) । ऋर्थात् हा सीते ! हा लद्भगा ! जोरसे चित्लाकर यह मरा है। यह सुनकर सीताकी क्या दशा हुई होगी। महावाहु लद्मण किस अवस्थामें होंगे - यह सोचकर श्रीरामचन्द्रजीके रौंगटे खड़े हो गए। भयभीत होकर रामजी चले। ] (ग) खलको मारकर लौटे, अतः 'रघु-बीर' कहा। [ 'रघुवीर' नाम पाचों प्रकारसे यहाँ चरितार्थ किया है। 'युद्धवीर' हैं, क्योंकि महामायावी ऋदि-तीय, घोर भयानक राज्ञसको एक बाणसे ही सार डाला। 'कृपाबीर' हैं क्योंकि 'सुर काज सँवारन' (देवोंपर द्या करनेके लिये ही) उन्होंने यह चरित किया। मारीचको 'निर्वाण' दिया, 'निजपद दीन्ह असर कहुँ' यह दानवीरता है। 'विद्यावीर' का प्रमाण, यथा 'तब रघुपति जानत सब कारन', 'अंतर प्रेम तासु पहिचाना।''' सुजाना'। 'धर्मवीर' क्योंकि धर्म युद्ध करके श्रौर धर्म संस्थापनाके लिये ही राज्ञस मारीचको मारा, श्रतः 'रघुवीर' कहा । ] (घ) 'सोह चाप कर कटि तूनीरा'—धनुष बाण-तर्कशकी शोभा अब हुई जब खलको मार-कर लौटे। श्रतः 'सोह' कहा।

२ 'श्रारत गिरा सुनी जब सीताः'' इति । (क) 'श्रारत गिरा' श्रर्थात् 'त्राहि त्राहि लद्मर्गा', यथा স্থান্ত্ৰ্য सभय गहेसि पग जाई। त्रांहि त्राहि द्यालु रघुराई।।' 'सुनि कुपालु त्र्यति श्रारत बानी'; 'प्रनतपाल रघुवंसमिन त्राहि त्राहि अब मीहि। आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करैगी तोहि। ६.२०।' [ 'त्राहि लदमण मां द्रुतम्। अ० रा० ३.७.१८। यह वाक्य मारीचके (श्रीरामजीके स्वरमें) हैं। आर्त-शब्द वाल्मीकीयमें भी हैं। श्रीसीताजी कह रही हैं कि शरण चाहनेवाले तथा रचाके लिए पुकार करनेवाले अपने भाईकी रचा करो। जिस प्रकार गाय श्रीर वैल सिंहके पंजेमें श्रा जाते हैं वैसे ही तुम्हारे भाई राचसों के पंजेमें श्रागए हैं। यथा क्रोशतः परमार्तस्य श्रुतः शब्दो मया भृशम् । ३।४५।२ । आकन्दमानं तु वने भ्रातरं त्रातुमहीस । तं चिप्रमिधाव रवं भ्रातरं शरणैषिणम् ।३। रक्तसं वशमापन्नं सिंहानामिव गोवृषम् ।" ] (ख) 'परम सभीता' से जनाया कि देह काँपने लगी, अश्रुपात हो रहा है, रोएँ खड़े हो गए हैं। [ क्या दशा हुई होगी, इसकी कल्पना करना आज कलकी सुशील नारिवर्गको भी असंभव है। जिनको श्रीराघवकी शीतल 'सिख! भी दाहक हो गई थी ( अ०६४-२ ), उनका 'त्रारत गिरा' सुनकर सूख जाना असंभव नहीं। मुख विवर्ण हो गया, शरीर एकदम सूख गया। शरीरमें स्वेद (पसीना), छातीमें घबराहट इत्यादि बाह्य लच्चण लच्चमणजीके देखनेमें आए ही होंगे। (प०प० प्र०)। वाल्मी०।३.४४.१। में श्रीसीताजीने कहा कि मेरे प्राण और हृद्य अपने स्थानपर नहीं हैं, यथा 'निह में जीवितं स्थाने हृदयं वावितिष्ठते...', यह भी 'परम सभीता' का भाव है। वाल्मीकिजी उन्हें मृगीके समान डरी हुई लिखते हैं। यथा 'अव्वील्लद्दमणस्रतां सीतां मृगवध्मिव।३।४५।१०।"

३ 'जाहु वेगि संकट अति आता'। यहाँ 'परमसभीता' का कारण कहा कि तुम्हारे भाईपर बड़ा भारी संकट आ पड़ा है। इससे जनाया कि मारीचके शब्द, अतिसंकटमें जैसे शब्द उचारण होते हैं, वैसे ही हैं

श्रीर यह कि श्रीरामजीके स्वरसे मिलते हुए स्वरमें उसने लच्मणजीको पुकारा था। [ यथा 'सुनहु तात कोउ तुम्हिह पुकारत प्राननाथ की नाई । गी० ३.६।', वाल्मी० श्रीर श्र० रा० के प्रमाण पूर्व श्रा चुके हैं। 'श्रित' का भाव कि जब उन्होंने समम लिया कि विना तुम्हारी सहायताके जीवित नहीं बच सकते तब तुमको सहायताके लिए पुकारा। ( पं० रा० व० श० ) ]

प० प० प्र० 👺 'जाहु बेगि संकट त्राति भ्राता' में पतित्रता स्रीका, स्वभाव-चित्र-चित्रण कितना

सुन्दर है। यहाँ 'त्र्रधिक प्रीति मन भा संदेहा' भी चरितार्थ हो गया।

दिप्पणि—४ 'लिइमन बिहसि कहा सुनु माता' इति । लद्दमण्जीको मालूम है कि राज्ञस मारा गया। 'बिहँसना' सीताजीकी असंभव बातपर है। वे यह जानते हैं कि श्रीरामजीपर संकट पड़ नहीं सकता, संकट पड़ना असंभव है। वे यह भी जानते हैं कि यह श्रीरामजीके शब्द नहीं हैं; यथा 'नसतस्य स्वरो व्यक्तं न कश्चिदिव देवतः ।।१६॥ गन्ववनगरप्रख्या माया तस्य च रज्ञसः।' 'वाहमी० ३।४५।१७।' अर्थात् लद्दमण्जी श्रीसीताजीसे कहते हैं कि स्वर और शब्द न तो श्रीरामजीके हैं और न किसी देवताके। यह उसी राज्ञसकी गंधवनगरके समान भूठी माया है। पुनः खरीमें लिखा है कि लद्दमण्जीके 'विहँसने' से उन्होंने दूसरा भाव समभा पर इनका माताभाव दढ़ रहा इसीसे इनने 'माता' संबोधन किया। (श्रीसीताजीमें माताभाव पूर्वसे ही है। माता सुनित्राकी भी शिज्ञा है — 'तात तुम्हारि मातु बैदेही')।

पं० रा० चं० दूबे-कविने यहाँ भी कैसा उच्च आदर्श स्थान क्षियोंका दरसाया है। 'मारीच मरते समय श्रीलदमणजीका नाम उच्च स्वरसे पुकारता है। यह आर्दीनाद श्रीसीताजीके कर्णगोचर होता है। पतिपरायणा किसी अशुभकी शंकासे विह्नल हो जाती है और 'कह लिख्निम सन परम सभीता''' । 'लिख्नि-मन बिहँ सि कहा सुनु माता'—श्राहा, कैसा उदार मान है! माता शब्दमें कैसा उच्च भाव है! क्या पाश्चात्य लेखक इस भावको प्रदर्शित करनेमें समर्थ हुए हैं ? अस्तु! सीतादेवी उस समय ऐसी कातर हो गई' कि उनको यह उपदेश बुरा लगा।—'मरम बचन सीता जब बोला"। उन मर्मवचनोंकी श्रोर केवल संकेतकर साफ़-साफ़ न लिखना भी कविके उच्च त्रादर्शको ही दरसाता है। कवि उन शब्दोंको लेखनी द्वारा श्रंकित न करके दिखलाता है कि सतीका श्रादर्श उसकी दृष्टिमें कितना ऊँचा है। उस श्रादर्शके साथ ये शब्द शोभा नहीं पाते । वीर लद्मगाजीके समान तुनकमिजाज जो किसीकी बात सहन नहीं कर सकते थे, देवीके शब्दोंको सुनकर दमबखुद हो जाते हैं। उत्तरतक नहीं देते। वह एजेक्स Ajax की तरह यह नहीं कह उठते कि । स्त्री ! तेरा चुप रहना ही सबसे अच्छा भूषण है'। बल्कि 'बन दिसि देव सौंपि सब काहू...'। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी वही आदर, वही भक्ति, वही स्नेह भलकता रहता है। भाईकी त्राज्ञाका उल्लंघन होता है। यह भी मालूम है कि सीताजीको सुनसान आश्रममें अकेले छोड़ना उचित नहीं। पर देवीकी आज्ञाका पालन किया जाता है और जब इस आज्ञा-उल्लंघनका इस प्रकार जवाब तलब होता है—'आयेहु तात बचन मम पेली', तब लदमण भाभीकी चुगली नहीं खाते—केवल इतना ही कह देते हैं - 'नाथ कछ मोहि न खोरी'।

> भुकुटि बिलास स्रिष्ट लय होई। सपनेहु संकट परै कि सोई ॥४॥ मरम बचन सीता जब बोला। हरिप्रेरित लिछिमन मन डोला ॥५॥ बन दिसि देव सौंपि सब काहू। चले जहाँ रावन सिस राहू॥६॥

शब्दार्थ — डोलना = विचलित होना, हढ़ न रह जाना । लय = प्रलय, नाश । मर्म = हृद्यको भेदन करनेवाले ।

श्रर्थ—जिसकी भौंहके फिरनेसे (इशारा मात्रसे ) सृष्टिका नाश होता है, क्या उसे खप्नमें भी संकट पड़ सकता है ? (कदापि नहीं )।।।।। जब श्रीसीताजीने मर्भ वचन कहा तब प्रभुकी प्रेरणासे लदमणजीका मन डाँवाडोल हो गया ॥ ४ ॥ वन और दिशाओं आदिके सब देवताओं को सौंपकर लद्मगाजी वहाँ को चले जहाँ रावगारूपी चन्द्रमाको प्रसनेवाले राहु श्रीग्रमजी थे ॥ ६ ॥

नोट—१ 'भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई'''' इति । (क) भाव कि जिसके भ्रूबिलासमात्रसे चरावरमात्रका नारा होता है उसका नारा कौन कर सकता है १ भ्रू-के कटाल्लमात्रका यह बल है, तब रारिके
बलकी क्या कही जा सके १ (पु० रा० कु० ) । लंकाकांडमें शिवजीने भी ऐसा ही कहा है, यथा 'भृकुटि भंग
जो कालहि खाई ।६.६५.२।' इशारेमें किंचित् श्रम नहीं क्योंकि भृकुटि तो साधारणतया ही फिरती है । (ख)
पुनः, 'सृष्टि लय' में 'उत्पत्ति, पालन और संहार' तीनों आ गए । 'सृष्टि' = सृष्टि-रचना और उसका पालन ।
(प०) । श्रीप्रज्ञानानन्दस्वामीजीका मत है कि 'सृष्टिलय' शब्दोंका अर्थ 'उत्पत्ति-स्थिति-लय' भी हो सकता है
तथापि इस स्थानपर प्रकरणार्थानुसार 'सृष्टिका लय' ऐसा अर्थ करना ही योग्य होगा, कारण कि सीताजीके
मनमें रामजीके मरणकी आशंकाने घर बना लिया है; इसीसे लहमणजीने कहा कि जिनकी इच्छा मात्रसे
अखिल विश्व, बिनाशके संकटमें पड़ेगा उनका जीवित संकटमें पड़ना असंभव है । (प० प० प०) । इस
मतका परिपोषण अ० रा० ३.७.३० से होता है । उसमें लहमणजीके वचन ये हैं—'रामक्रैलोक्यमिय यः
कद्भी नाशयित लाणात् ।३०।' अर्थात् जो श्रीरामचन्द्रजी क्रोधित होनेपर एक ज्ञ्णमें संपूर्ण त्रिलोकीको भी
नष्ट कर सकते हैं । पाठक देखेंगे कि "भृकुटि बिलास' शब्द 'क्रुढो' से कहीं अधिक उत्तम हैं । क्रिके 'भृकुटि
बिलास सृष्टि लय' इन ४ शब्दोंमें जितना बर्ल भरा हुआ है, वह बाल्मीकीयके सर्ग ४५ के निम्न श्रोकोंसे
कहीं बढ़कर है, पाठक स्वयं देख लें ।%

टिप्पणी—? वाल्मीकीय सर्ग ४४ में जो मर्म वचन बोलना लिखा है उसे पूज्य किन न लिखा, केवल 'मरम वचन' इतना मात्र लिखकर छोड़ दिया, आशयसे दिखाया कि जब 'लिछिमन बिहिस कहा सुनु माता' तब उनके हँसनेपर छिपित हुई कि रामजीकी आर्त्तवाणी सुनकर भी हँस रहा है। इससे जान पहता है कि तुम चाहते हो कि उनहें कुछ हो जाय तो हमको सीता प्राप्त हो जायँ। [ नोट—जिसे अनुचित जानकर पूज्य किन नहीं लिखा उसे यह दीन उद्घृत नहीं कर सकता, जो चाहे वहाँ देख ले। हाँ, 'मर्म वचन' से जनाया कि ये हृदयमें भिदने और घाव करनेवाले हैं। ऐसा हुआ भी, यथा 'हत्युकः पर्व वाक्यं सीतया रोमहर्षणम्। वाल्नी० ४५।२०।' अर्थात् कठोर वचन सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। लह्मण्जीने स्वयं कहा है कि आपकी वातें कानोंमें तपे हुए बाणके समान मालूम होती हैं, मैं सह नहीं सकता। यथा 'न सहे हीहशं वाक्यं वैदेहि जनकात्मजे।३०। श्रोत्रयोहमयोमेंऽघ तप्तनाराचसिनमम्। ''रेश' (वाल्मी० सर्ग ४४)।

'मरम बचन जब सीता बोला'—

पु॰ रा॰ कु॰—'बोला' पुल्लिङ्ग है। 'सीता बोली' ऐसा लिखना चाहिए था। 'बोला' कहना अनुचित है। इस अपने कथनसे किव यह भाव दर्शित करते हैं कि सीताने लद्म एको अनुचित बात कही। अयोग्य कहा है, तो हम उचित पद कैसे धरें। अनुचित बात लिखने योग्य नहीं, केवल भावसे दर्शित कर दिया है।

क्ष अविवित्तसम्मास्त्रस्तां सीतां मृगवधूमिव। पत्रगासुरगंधव देवदानवरा ससैः ॥ १०॥ अशक्यस्तव वेदेहि भर्ता जेतुं न संशयः। देवि देव मनुष्येषु गन्धवेषु पतित्रषु ॥ ११॥ राम्सेषु पिशाचेषु किन्नरेषु मृगेषु च । दानवेषु च घोरेषु न स विद्येत शोभने ॥१२॥ न त्वामस्मिन्वने हातुमुत्सहे राघवं विना। अनिवार्यं बलं तस्य वलैर्वलवतामपि ॥ १४॥ त्रिभिर्लोकैः समुद्तिः सेश्वरैः सामरैरपि । हृद्यं निर्वृत्तं तेःस्तु संतापस्यव्यतां तव ॥ १४॥ अर्थात् हरिग्णिकी तरह हरी हुई श्रीसीताजीसे लद्दमण्जी बोले—नाग, असुर, गन्धर्व, देव, दानव और राम्त्रस कोई भी श्रीरामजीको नहीं जीत सकते । हे देवि ! देवी, देवता, मनुष्य, गन्धर्व, पत्ती, राम्स, पिशाच, किन्नर, पशु, और दानव कोई भी श्रीरामके सामने नहीं खड़ा हो सकता। में तुमको अकेली नहीं छोड़ सकता। तीनों लोकोंके बलिष्ठ मिलकर भी युद्धमें रामजीको नहीं जीत सकते। अतः तुम अपने मनका दुःख दूर करो।

श्रीगौड़जी—'मरम बचन जब सीता (द्वारा) बोला (गया)', इस प्रकार अन्वय होना चाहिए। यह तो मायाका खेल था। सीताजी हों श्रीर लहमणजीको मम्म वचन कहें, यह तो असंभव था। इसीलिये यहाँ कम्मवाच्य पद दिया गया कि कम्मवाच्यमें कमेकी प्रधानता रहती है। कर्चापदकी नहीं। लहमणजीके देखने-सुननेमें सीता-द्वारा ही वचन बोला गया। परन्तु किव बड़े कौशलसे माया-सीताको गौण कर्न पद देकर मानों छिपाता है, परदेमें रखता है।

प०प०प्र०—'सीता बोला' यह व्याकरण्दृष्ट्या दोष है ऐसा कोई कहेंगे भी पर यह दोष नहीं, गुण है। 'हिर प्रेरित' शब्दोंको देहली-दीपकसे लेना चाहिए, तब भाव यह होगा कि जब हरिकी प्रेरणासे सीता- जीके मुखारविंद्से मर्भ वचन निकल गये तब हरिकी ही प्रेरणासे लक्ष्मणका मन-निश्चय, चिलत हो गया। अन्यथा सीताजीकी सेवा जिस देवरने १२ साल ६ महीने और अठारा दिन की और जो सीता लक्ष्मणपर बालक समान प्रेम करती थीं उनका लक्ष्मणको ऐसे मर्भ वचन बोलना कब संभव था १ भगवाव को 'लितत नर लीला' और 'निसाचर नास' करना है। वे ही सब पात्रोंके अन्तः करणोंका संचालन करते हैं। नारद, सती, मंथरा, कैकेयी, विसष्ठ, दशरथ, शूर्पणखा, रावण, मारीच, सीता, लक्ष्मण, जटायू, इत्यादि अवतार-नाटक सब प्रमुख पात्र हरिप्रेरणासे ही सहज-स्वभाव, निश्चय, इत्यादिके विरुद्ध ही कार्य करते हैं। मानसमें 'हरि इच्छा भावी बलवाना' 'राम कीन्ह चाहें सोइ होई। करें अन्यथा अस नहिं कोई' यह सिद्धान्त आदिसे अन्ततक चरितार्थ किया है और "काहुहि बादि न देइश्च दोसू' यह उपदेश मंथरा, कैकेयी, रावण, मारीचादिके विषयमें भी सत्य है। इनमेंसे किसीको भी दोष नहीं है। यह सिद्धान्त मानसमें साधारण जितना स्पष्ट है इतना अन्य रामायणोंमें मिलना असंभव है।

श्रीनंगे परमहंसजी — 'मरम बचन बोला' इति । इसके दूसरे चरणसें 'लिछिमन मन डोला' लिखना

था, इसीसे उसके अनुसार प्रथम चरण्में 'बोला' शब्द लिखा गया।

टिप्पणी—२ (क) 'हिर प्रेरित लिंछमन मन डोला' इति । भाव कि माया द्वारा उनकी बुद्धि नहीं वे प्रेरित हो सकतो थी । उनका मन प्रमुकी प्रेरणासे विचित्तत हुआ । 'हिरप्रेरित' पद देकर आज्ञामंग दोष निवारण किया ।—[ ﷺ 'हिर प्रेरित' पदसे उस शंकाको दूर किया कि 'यदि श्रीलच्मणजीको श्रीरामजीकी प्रभुतापर इतना विश्वास था तो क्यों गए शक्षीं छिपे रहते" ] (ख) 'मन डोला' अर्थात् सीताजीको छोड़कर श्रीरामजीके पास जानेकी इच्छा हुई । [परतमकी मायाका लच्मणजीको भी पता नहीं था । इसीलिए प्रेरणा हुई । नहीं तो आज्ञाका उल्लंघन उनसे असंभव था । (गौड़जी) ]

नोट-२ पाँड़ेजी आदिने 'सीता बोली', 'मित डोली' पाठ रखा है। गोखामीजीके गृह भावोंके न सममानेसे ही हम लोग इस प्रकार पाठ वदलते हैं, यह हमारी बड़ी भूल है। पं० रामकुमारजी एवम् गौड़जीने

इसका भाव स्पष्ट कर दिया है।

टिप्पणी—३ 'बन दिसि देव सौंपि सब काहू' इति। (क) श्रीरामजीने आज्ञा दी थो कि 'सीता केरि करें हु रखनारी। बुनि बिवेक बल समय बिचारी। यहाँ तीनों प्रकारसे रत्ता दिखाते हैं। (१) वनदेव, दिशिदेव आदिको सौंपा, यह बुद्धिसे रत्ता की। (२) 'भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई।''', यह विवेकसे रत्ता की। श्रौर (३) रेखा खींच उसके मीतर सीताजीको रखा यह बलसे रत्ता की। यह मन्दोदरीके वचनसे स्पष्ट है—'रामानुज लघु रेख खँचाई। सोउ निहं नाँघें हु अति मनुसाई'—(तं० ३६)। तथा श्रानन्दरामायण्में—'तत्कूरवचनं तस्याः श्रुत्वा ज्ञात्वा महद्भयम्। ततः सधनुषः कोट्यारेखां कृत्वा समन्तत, ननाम च पुनरसीतां'। समग्र वनदेवताओंको सौंपना वाल्मीकिजी भी लिखते हैं—'रचन्तु त्वां विशालांचि समग्रा वनदेवताः। ३.४४.३४।' हनुमन्नाटकसे भी रेखाका खिचाना स्पष्ट है; यथा 'स व्याहरद्धिमिणि देहि भिज्ञामलङ्घयहरमण्डहपत्रेखाम्। जग्रह॰' अर्थात् रावण्यके भीख मांगनेपर ज्योंही सीताजीने लदमण्जीके धनुषके चिहकी रेखाका उल्लंघन कियाः''' (श्रंक ४।६)। (अ०दी०च० कार लिखते हैं कि यहाँ श्रीसीताजी

सर्म वातें कह रही हैं, इससे सीताजीको छोड़कर उन्होंने प्रभुके पास जाना उचित सममा—यह 'समय' विचारा। अकेली कैसे छोड़ें ? अतः वनदिशि देवको सौंपा। यह वृद्धि है। रेखा खींचकर बल दिखाया कि जो इसके भीतर आयेगा वह भस्म हो जायगा।)

(ख) देव, दिक्पाल आदिने रत्ता की ? नहीं। कारण कि वे सव तो रावणसे डरते थे, दूसरे वे चाहते भी थे कि हरण हो जिसमें उसका सारा कुल नष्ट हो, नहीं तो एक रावण ही मारा जाता। ऐसा न होता तो वे पहले ही आकर लक्ष्मणजीको ख़बर दे देते (हरिप्रेरित लहमण 'मन डोला' तव हरिप्रेरित देवता भी क्यों रत्ता करने लगे ? लहमणजीने अपना कर्त्तव्य कर दिया। अ० रा० में लिखा है कि जब रावणने अपना रूप दिखाया तव वनके देवी देवता सभी भयंकर रूपको देखकर डर गये। इससे यह भाव निकलता है कि चिंद रावणके अतिरिक्त कोई होता जिससे वे न डरते थे तो वे रत्ता अवंश्य करते)।

प० प० प० प०—इस प्रकरणमें लखनलालजीके रेखा खींचनेका उल्लेख नहीं है। वाल्मीकीयमें भी नहीं है। तथापि मंदोदरी जब चौथी बार रावणको समभाती है, तब उसने कहा है कि 'रामानुज लघु रेख खचाई।''', इस कथनके आधारपर कोई कोई टीकाकार वह भाव इधर लगाते हैं पर यह ठीक नहीं है। कारण कि अरएयकांडके कथाके वक्ता काक भुशुण्डिजी हैं; यह 'इमि कुपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल लेसा' से स्पष्ट है। और यह कथा नारदशापसे चीरसागरशायी नारायणके अवतार की है। मन्दो-दरीके कथनमें बैकुएठाधिपति विष्णुका अवतार सूचित होता है; यथा 'अति वल मधुकैटभ जेहि मारे'। 'महाबीर दितिसुत संघारे', 'जेहि बलि बांधि सहसमुज मारा' (लं० ६।७-८)। वह रेखा खींचनेका उल्लेख अन्य कल्पका है, अर्थात् दीन घाटकी कथाका है। और यह कथा-प्रसंग भक्ति-घाटका है।

मानसमें चार कल्पोंकी कथाका ऐसा सुंदर मिश्रण है कि 'सहसा लिख न सकहिं नर नारी'। तथापि
. भेददर्शक शब्दोंकी योजना भी ऐसी खूबीसे की गई है कि 'ग्यान नयन निरखत मन माना'। त्यागे जदायूकी
कथाके वक्ता शिवजी हैं, वह ज्ञानघाटकी कथा है। इससे यह लाभ हो गया कि सभी प्रकारकी भावनासे
पाठकोंको अपना-अपना प्रिय मत, भाव इसमें मिल सकता है। वाद-विवाद, खंडन-मंडनके लिये स्थान ही
नहीं है। तथापि चारों कल्पोंकी कथाओंको अलग-अलग सममे बिना प्रस्थका समन्वय नहीं हो सकता है।

दिप्पणी—४ 'चले जहाँ रावन सिस राहू' इति । यहाँ 'रिव राहू' न कहकर 'शिश राहू' कहा। कारण कि—(क) रामजी सूर्य्यंशी हैं, [स्र्यंशी रामजी उसे मारेंगे, उसके तेजको हर लेंगे, जैसे सूर्य्यं चन्द्रमाके तेजको हर लेंगे, जैसे सूर्य्यं चन्द्रमाके तेजको हर लेंगे, जैसे सूर्य्यं चन्द्रमाके तेजको हर लेंगा है। यथा 'प्रभु प्रताप रिव छिविह न हरिही। अ० २०६।', 'तासु तेज समान प्रभु आनन। ६.१०२।'] अतः यहाँ सूर्य्यंका प्रास कैसे कहें १ पुनः, (ख) चन्द्रमा सकलंक हैं; यथा 'जनम सिंधु पुनि वंधु विष दिन मलीन सकलंक'। सूर्य्यं कलंकी नहीं है —(रावण कुल-कलंक हैं; यथा 'रिषि पुलिस जस विमल मयंका। तेहि सिस महँ जिन होहु कलंका। ४.२३।')। सूर्य्यं राहुकी उपमा यहाँ उपर्युक्त कारणोंसे अयोग्य जानकर न दी। [(ग) रावण निशिचर है और चन्द्रमा भी 'निशि + चर'। यह निशिचराज है और वह 'निशिपति' (राकेश, शवंरीश) है। (घ) यह जगजननीका हरनेवाला और वह गुरुतियगामी, इत्यादि। अत्र प्व दोनोंका जोड़ खूव अञ्जा है। (खर्रा) ] (ङ) राहु पूर्णचन्द्रको प्रसता है, अतः रावणको पूर्णचन्द्रसे उपमा देकर जनाया कि अव उसका भोग पूर्ण हो चुका। अब वह मारा जायगा। (च) जैसे चन्द्रका प्रासकर्त्ता राहु ही है वैस ही रावणके वधकर्त्ता राम ही हैं, दूसरा कोई नहीं। (छ) चन्द्रमाका अपराध राहुने नहीं किया।

प० प० प्र०—'रावन रिव राहू' लिखनेसे अनुप्रास अधिक रम्य हो जाता, तथापि रावणको रिवसे रूपित न करके शिशसे रूपित करनेमें विशेष हेतु हैं जो दोनोंके मिलानसे स्पष्ट हो जायँगे।

#### शशि

चन्द्र चीरसागरसे निकला है। देवासुरोंके प्रयत्नसे चन्द्रकी उत्पत्ति।

चन्द्रको विष बारुगी ( बंधु ) प्रिय हैं।

चन्द्र निशा प्रिय । चन्द्रके राज्यमें-रात्रिमें व्याव्यसिंहादि हिंस प्राणियोंका बल बढ़ता है तथा चोरोंका

चंद्र विरहिशा दुखदाई

चंद्रविवमें श्रमृत रहता है,-'शिशिह भूषश्रहि लोभ श्रमीके'। चंद्रका रूप सदा बदलता है। चंद्र पंकजदोही, कैरवसुखद है, उल्लूकोंका बल बढ़ाता है

कलापूर्ण होनेपर राहु ग्रास करता है। इसने गुरुपरनीकी श्रभिलाधा की।

चंद्र गुरुशाप दग्व है।

#### रावण

- १ यह समुद्रपरिखांकित लंकासे निकल कर आया है।
- २ शिव-विरंचिके वरसे श्रीर कुंभकर्ण मेघनादादि श्रसुरोंके सहायसे इसकी शक्ति ।
- ३ इसको परघनरूपी विष श्रीर वारुगी प्रिय है। 'घन पराव विष तें विष मारी'।
- ४ रावराको मोइ-निशा प्रिय।
- प्र रावणराज्यमें दुष्ट, दुर्जनोंका वल बढ़ा, यथा—'वाढ़े खल बहु चोर जुल्लारा'। 'मत्सर मान मोइ मद चोरा' बहुत बढ़ गये।
- ६ रावण देवयत्त्रगंधर्व-नर-किन्नर-नाग कुमारियोंको विरह दुःखमें डाल रहा है, श्रीर सीताजीको भी।
- ७ यहाँ 'नाभिकुएड पियूष बस याके'।
- रावण भी नाना रूप धारण करता है।
- ह यह 'ज्ञान विज्ञान-पंकज', 'संतकंज', को दुःखद है, अध उत्तुकोंको बढ़ाता है, मोहादि कैरवको सुखद है।
- १० रावणके पापोंकी परमावधि होनेपर राम-राहु इसे प्रसेंगे।
- ११ यह जगद्गुरुपत्नी श्रीर जगजननीकी श्रिभिलाषा करता है 'जगद्गुरुं च शाश्वतम्' 'जगदंबा जानहु जिय सीता'।, 'उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदंबा संततमनिंदिता। ७.२४।'
- १२ यह अनरपयराजा (रामजीके पूर्वज) भ्रीर भ्रत्य श्रनेकोंके शापोंसे दग्ब है।

मिलान की चार बातें ऊपर दिप्पणी ४ (ख), (ग), (च), (छ) में आ चुकी हैं। इस तरह दोनों में १६-

जैसे चंद्रकी सोलह कलाएँ होती हैं वैसे ही रावणमें ये षोडश कलायें हैं। यद्यपि राहु रिवको भी प्रसता है तथापि रिवमें कलंक, अमृत, विरिह्ति-दुःख-दायित्व, दुर्जन-हिंसक-सुखदायित्व नहीं है। ऐसा रूपक करके किने रावणका संनिप्त चरित्र इसके स्वभाववर्णनके साथ लिख दिया है। इस रूपकसे सीताहरणसे लेकर रावणवधपर्यंतकी कथा सूचित की गयी है।

नोट —श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हैं कि 'राहु पूर्णचन्द्रको प्रसता है ऋौर रावण द्यमी पूर्णचन्द्र नहीं हुआ। जब वह पूर्णचन्द्र हो जायगा तब राहुरूप श्रीरामचन्द्रजी सर्विप्रास प्रहण लगा देंगे। जब रावण विभीषणको लात मारेगा तब पूर्णचन्द्ररूप होगा। यथा 'तब लों न दाप दल्यो दसकंघर जब लों विभीषन लात न मार्थों। सीताहरणसमय वह श्रर्घचन्द्ररूप था, इसीलिये छोड़ दिया गया।'

स्न बीच दसकंधर देखा। आवा निकट जती के वेषा॥ ७॥ जाकें हर सुर असुर डेराहीं। निसि न नीद दिन अन्न न खाहीं॥ ८॥ सो दससीस स्वान की नाईं। इत उत चितइ चला भड़िहाई ॥ ९॥

#### इसि छुपंथ पम देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल लेसा। 11१ ०11

शब्दार्थ—'सून'=शून्य, सूना, एकान्त, सन्नाटा।=०=रेखा। बीच = अवसर, मौक्ना, अवकाश, दूरी। भिंदहाई =चोरीके लिए।=घरघुसना। (नं०प०)।

श्रर्थ—इसी वीचमें सन्नाटा देखकर रावण यतीवेषसे पास आया ॥०॥ जिसके डरसे देवता दैत्य डरते हें, रातको नींद नहीं पड़ती और दिनमें अन्न नहीं खाने पाते ( अर्थात् नींद और भूख दोनों जाती रहीं) ॥=॥ वही दश सिरवाला रावण कुत्ते की तरह इधर-उधर ताकता हुआ चोरीके लिए चला ॥६॥ हे पिन्स्वामी गरुड़ ! इसी प्रकार कुमार्गमें पैर रखते ही शरीरमें तेज, बुद्धि और बल लेशमात्र नहीं रह जाते ॥१०॥

👰 'सून बीच दसकंधर देखा। आवा निकट जती''' इति। 👰

टिप्पणी—१ (क) सून (शून्य) के बीचमें दशकंधने देखा तो शून्यसे बाहर करने के लिए यती के वेषसे आया। [ यथा—''सीतारक्णदक्तक्मणवनुर्लेखाि नोल्लिङ्घता। हनु॰ इ.६।'' (विल्पान्नाक्य रावणं प्रति), ] 'स न्याहरदिमिण देहि मिन्नामलङ्घयल्लक्ष्मणलक्ष्मलेखाम्। हनु॰ ४.६।' (अर्थात् तपस्वी बोला—हे धर्माचरण करनेवालां! सुमे भिन्ना दे। यह सुनकर ज्यों ही जानकीजीने लदमणजीके धनुषके चिह्नकी रेखाका उल्लंधन किया। अथवा, शून्य और वीच देखा कि दोनों भाई अब दूर निकल गए हैं तब वह आया, यथा 'सठ सूने हिर आनेसि मोही। अथम निलज्ज लाज निहं तोही। ४.६.६।', "जाने उत्तव बल अथम सुरारी। सूने हिर आनिहि परनारी। ६.३०।'' (ख) "दसकंधर देखां' का भाव कि दशों प्रीवात्रोंको फेर-फेरकर देखता था— (खरी)। (ग) आशयसे पाया जाता है कि रावण छोटा (सून्म) रूप धारण किए हुए देखता रहा था। लन्मण्जीका रेखा खींचना भी उसने देखा और उनका दूर निकल जाना भी। (खरीं)।

प० प० प० प० — "दसकंधर देखा" — इससे झाँत होता है कि रावण आश्रमके आसमंतात् भागमें कहीं समीप ही गुप्त होकर वीसों नेत्रोंसे देख रहा था और बीसों कानोंसे सुन रहा था कि श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीमें क्या वातें होती हैं तथा लक्ष्मणजी किस उद्देश्यसे बाहर जाते हैं। एक साथ ही सभी ओर देखता है कि कोई भी आश्रमकी ओर आ तो नहीं रहा है। इत्यादि। दशमितिकोंसे विचारकर ही वहाँ यतीवेपमें आता है।

नोट—१ यतीका वेष धारण करनेके कई कारण हो सकते हैं—(१) सबका इस वेषपर विश्वास होता है। (२) रेखासे वाहर निकालना है और अन्य वेषमें सन्देह होगा, बाहर न निकलेंगी। (३) जलन्धर रावण वाले अवतारमें यतीके ही द्वारा छल करनेका शाप वृन्दाका है। उसने कहा था कि तुमने हमको यतीरूपसे छला, तुम्हारी स्त्रीको मेरा पति इसी रूपसे छलेगा।

नोट—२ महाभारतवनपर्व अ० २७६ मार्करहेयरामायणमें लिखा है कि रावण सिर मुँडाए हुए तिरंडधारी संन्यासीका रूप धारण करके गया था। इससे सिद्ध होता है कि वैष्णवसम्प्रदाय बहुत प्राचीन कालसे चला आ रहा है। यह लोगोंकी भूल है जो श्रीरामानुजाचार्य्य स्वामीके ही समयसे वैष्णवसम्प्रदायको समभते हों। अप्रुनः, वाल्मीकिजी लिखते हैं कि वह उज्जवल काषाय (गेरुए) वस्न पहने था, शिखा भी

ं रा० प० में "रह म तेज बल बुधि लवलेसा" पाठ है। अन्यमें उपर्युक्त पाठ है।

क्ष एक पारसी जजने मुक्तसे प्रश्न किया था कि 'रामोपासनाको प्राचीन कैसे कहते हो। राम तो त्रेता में हुए ?' श्रतः इस प्रसंगमें इस संदेहके दूर कर देनेका योग्य स्थान समक्त कर यहाँ कुछ इशारामात्र लिखा जाता है।

श्रीध्रवजी श्रीर प्रह्लादजी तो सत्ययुगमें हुए, यदि रामोपासना उस समय न थी तो ये रामनाम क्यों रटते रहे, यह उपदेश नारदद्वारा उन्हें कैसे हुआ ? यह तो प्रत्यन्त प्रमाण हुआ। दूसरा प्रमाण रावणका वैष्णवयतीवेष है। श्रर्थात् श्रीरामजीके श्राविर्भावके समय भी वैष्णव थे। तीसरा प्रमाण वेदोंका भी

थी, छाता और उपानही (जूती) धारण किए और बाएँ कंघेपर दंड एवं कमण्डल लिए था। संन्यासी छातिथि और उसमें ब्राह्मणके चिह्न देखकर उसका सीताजीने सत्कार किया। यथा 'श्लक्षणकाषायसंवीतः शिखी छुत्री उपानही। वामे चांसेऽवसज्याथ शुभे यष्टिकमण्डल् ॥३॥ परिवाजकरूपेण वैदेहीमन्ववर्तत ॥४॥ ''दिजातिवेषेण हि तं दृष्ट्वा रावणमागतम्। सर्वेरतिथिसत्कारैः पूजयामास मैथिली ॥३३॥ ''' (वाल्मी० ३।४६)।

प० प० प० प०—यहाँ 'यति' शब्द त्रिद्रण्डी संन्यासीके लिए ही प्रयुक्त है, अन्यथा 'यति' शब्दका अर्थ है "जिसने इन्द्रियोंको जीत लिया है"—इसी अर्थसे श्रीसीताजी कपट-यतीको 'गोसाई" संबोधन करेंगी। संन्यासके चार प्रकार हैं —कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस। कुटीचकके लिए शिखा और यहोपवीतका त्याग नहीं है। वह अपने प्राममें ही अलग पर्णकुटी बनाकर उसमें जप-ध्यान-परायण होकर रहे, संध्या और पंचमहायहोंका अनुष्ठान करे तथा प्रपंचोपाधिका त्याग करे। बहूदकके लिए नियम है कि वह तीथोंमें घूमता रहे, शुक्त भिन्ना करके पंचमहायहादिका अनुष्ठान करे और जपध्यानपरायण रहे। हंस त्रिद्र हिशला, उपानह धारण करते और पकान्न भिन्नाहार करते हैं। परमहंस एकदण्डी, शिखायहोपवीत विहीन, पक्वान्त-माधुकरी आदि भिन्नाहारी होते हैं। रावण हंस संन्यासीके रूपमें आया। सुभद्राहरणके लिए अर्जुनने भी त्रिद्रश्डीका ही रूप प्रहण किया था। हिप्पणी—र 'जाके डर सुर असुर डेराहीं: "' इति। (क) सुर और असुरसे स्वर्ग और पातालको

हिप्पणि—र 'जाके डर मुर श्रमुर ड़ेराहीं ''' इति । (क) मुर श्रीर श्रमुरसे स्वर्गे श्रीर पातालको गिनाया, मर्त्यलोकको न कहा, क्योंकि देवता श्रीर राचसोंके सामने इनकी गिनती ही क्या ? यथा 'जितेड सुरामुर तब श्रम नाहीं । नर बानर केहि लेखे माहीं । ४.२७।' [ सुर-श्रमुरको ही कहा, क्योंकि जब एक बार नारदने उससे मनुष्योंको सताते हुए देख कहा था कि मृगपित मेढकोंको सतावे तो इसमें उसका पुरुषार्थ नहीं सराहा जा सकता, तबसे वह मनुष्योंके पीछे नहीं पड़ता था, उनको उपेच्य सममता था । (प० प० प०) ]

३ 'सो दससीस स्वान की नाई' ''' इति । (क) कुत्ता जब चोरी करने चलता है तब इधर-उधर भयसे ताकता चलता है। पुनः, (ख) श्वानकी उपमासे जनाया कि यतीके वेषसे कुत्तेका काम करता है तब इसकी विजय कव हो सकती है; यथा 'सार्दूलको स्वाँग किर क्कुर की करतूर्ति। तुलसी तापर चहत हैं कीरित बिजय बिभूति'। (दो० ४१२)। कुत्ता चोरी करे तो उसे मिडिहाई कहते हैं। [ भा० ६.१०.२२ में श्रीरामजीने रावणसे ऐसा ही कहा है। यथा 'रामस्तमाह पुरुषादपुरीष यन्नः कान्तासमत्तमसतापहृता श्ववत् ते।' श्रर्थात् नीच राज्ञस! तुम कुत्तेकी तरह हमारी अनुपिधितमें हमारी शाणित्रया पत्नीको हर लाए। तुमने दुष्टता-की हर कर दी। तुम्हारा-सा निर्लंज और निन्दनीय कौन होगा ?]

४ 'इमि कुपंथ पग देत'''रह न तेज''' इति । (क) 'बुद्धि, बल और तेजसे विजय प्राप्त होती है, यथा 'बुधि बल जीति सिक्य जाही सों। ६.६।', 'देखि बुद्धि बल निपुन किप कहें जानकी जाहु। ४.१७।' (ख) जैसे रावणके तेज, बल और बुद्धिज्ञा नाश हुआ, ऐसे ही कुमार्गमें पैर रखनेसे बुद्धि, बल और तेजका नाश होता है। यह कुमार्गका प्रभाव है। श्रीसीताजीकी चोरी कुमार्गपर चलना है; यथा 'रे त्रियचोर कुमार्ग गामी। ६.३२.४।' तेजका नाश यह कि चोरकी तरह जा रहा है—'सो दससीस श्वान की नाई। इत उत चित्त इचला मिह्हाई'। बलका नाश, यथा 'जानेड तब बल अधम सुरारी। सूने हिर आनिहि परनारी। ६.३०।', 'रामानुज लघु रेख खँचाई। सोड निहं नाघेहु असि मनुसाई। ६.३४।', 'चला उताइल त्रास न थोरी'। बुद्धि नष्ट हो गई, क्योंकि वह समभता है कि राजकुमारोंको जीत लूँगा और पहले तो उन्हें पता ही न लीजिए—ऋग्वेद मण्डल ७ अनुवाक ६ में मंत्ररामायण प्रकरणके १४१ वें मंत्रमें श्रीराममन्त्रोद्धारका वर्णन है। नीलकएठ सूरिजीने "मंत्ररहस्य प्रकाशिका" नामक व्याख्या भी की है। अगस्यजीने इसी मंत्रसे समुद्र सोख लिया था, शिवजीने कालकूट हालाहल पी लिया। स्वयं शिवजीने इसका जप करके इसके द्वारा काशी के जीवोंकी मुक्तिका बरदान श्रीरामजीसे ही पाया। प्रमाण; यथा 'श्रीरामस्य मनुं काश्यां जजाप वृषमध्वजः'— (रामोत्तरतापिनी)। इत्यादि।

लगेगा। [स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि तेज और बल दोनोंको तन और बुद्धि दोनोंके साथ लेना चाहिए, कारण कि तपसे शरीर और बुद्धि दोनोंमें तेजकी बुद्धि होती हैं—'विनु तप तेज कि कर बिस्तारा।' तपश्चर्यामें चोरी, असत्य, कपट, दंभ होंगे तो वह तपस्या निष्कल होगी। और यदि तपश्चर्या करनेके पश्चात् कुमार्गपर पेर रखा जायगा तो तपश्चर्यासे प्राप्त तेजादिका हास ही हो जायगा। असत्य, कपट, दंभ और परदारापहरण इत्यादि पापोंसे बुद्धि भी मिलन, रजोगुणी और तमोगुणी हो जाती है। 'बुद्धिर्यस्य वर्ल तस्य।' बुद्धिके नष्ट होनेपर प्रणाश तो शीघ ही होता है—'बुद्धिनाशास्त्रणश्यित', (गीता २१६३)]।

दीनजी—'इमि' पद प्रकट करता है कि किव इतने उस विचारमें सप्त हो गए हैं कि सानों स्वयं ही

उस नीतिको समभा रहे हैं।

प०--रावण राजा होकर भिक्षुक बना श्रीर चोरी करने गया, श्रतएव उसका तेज श्रीर बल नष्ट हो गये। नाना विधि करिक्ष कथा सुहाई | राजनीति भय प्रीति देखाई ॥११॥ कह सीता सुनु जती गोसाई | बोलेहु बचन दुष्ट की नाई ॥१२॥ तव रादन निज रूप देखावा | भई सभय जव नाम सुनावा ॥१३॥

श्रर्थ—उसने अनेक प्रकारकी सुन्दर कथाएँ रचकर कहीं। राजनीति, भय श्रीर प्रेम दिखाया।।११॥ श्रीसीताजी बोलीं—'हे यती गोसाई! सुनो, तुमने दुष्टके से वचन बोले हैं'।।१२॥ तब रावणने अपना रूप दिखाया। जब नाम सुनाया तब डर गई। (अर्थात् रूप देखकर न डरी थीं, पहले सुना भी न था। अब उसको सामने देखा, अतः डर गई)।।१३॥

टिप्पणी—१ 'नाना विधि करि कथा सुहाई....' इति। (क) 'सुहाई' से शृङ्गाररसकी कथाएँ सूचित कीं। वह सीताजीके अंगोंकी शोभा कहने लगा, इन्द्र और अहल्याके भेमकी कथा कही, अहल्याने इन्द्रकी इच्छा पूर्ण की, इत्यादि, इसी प्रकार नानाविधिकी कथाएँ सुनाई'।

(ख) 'राजनीति भय प्रीति देखाई' अर्थात ऐसा राजनीतिमें लिखा है कि खीरत्नको राजा प्रह्ण करे, जो तुम हमारा वचन न मानोगी तो हम शाप दे देंगे, हम तुम्हारे ऊपर मोहित होकर आए हैं, तुमपर हमारी अत्यन्त प्रीति है, हमारा तिरस्कार न करो। तुम्हारे पितने तुमको वनमें अकेली छोड़ दिया यह नीति, विरुद्ध किया। यहाँ देवगंथवीदिका भी गम्य नहीं। [यहाँ वानर, सिंह, चीते, व्याघ्र, मृग, मेड़िए, भालुकंक तथा मतवाले कूर हाथी रहते हैं, तुम अकेली रहती हो, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले कूर राच्नसों का यह निवास स्थान है, क्या तुम्हें भय नहीं लगता ? (वाल्मी० ४६।२४,२६-३२)] यहाँ तुम्हारे लिए भय है। तुम राजमहलोंमें रहनेथोग्य हो, हमसे प्रेम करनेसे हम तुम्हारी रत्ता सदैव करेंगे। इत्यादि। [यह तुम्हारा श्रेष्टम्प, यह मुकुमारता, यह उम्र और इस वीहड़ वनका निवास! इन वातोंसे मेरा मन व्यथित हो रहा है। तुम यहाँ रहनेके थोग्य नहीं हो। देवी, गंधवी, पच्ची कोई भी खो मैंने तुम्हारे समान नहीं देखी। तुमको तो रमणीय सुगंध-युक्त और समृद्धयुक्त नगरों और उपवनोंमें रहना चाहिए। श्रेष्ठ माला, श्रेष्ठ गंध और श्रेष्ठ वस्न तुम्हें धारण करना चाहिए। क्या तुम रहों, मरुतों वा वसुआंकी देवता तो नहीं हो ? इत्यादि प्रीतिके वाक्य हैं। (वाल्मी० ४६.२३-२५)] राजनीति, भय और प्रीति तीनों दिखाए। यथा 'भय अह प्रीति नीति देखराई। चले सकल चरनित्ह सिर नाई। ४.१६।'

२ 'कह सीता सुनु जती गोसाई' '' इति। श्रीसीताजी कितना साधुको मानती हैं, यह बात यहाँ दिखाई है कि उस दुष्टको यतीवेषमें ऐसे वचन कहते हुए सुनकर भी उसको दुष्ट न कहकर उसके वचनको 'दुष्टकी नाई' कहा, जैसा कोई दुष्ट बोले ऐसा तुमने कहा है। यह न कहा कि तू वड़ा दुष्ट है। 'गोसाई' श्रर्थात् यती तो इन्द्रियजित होते हैं, उन्हें ऐसे वचन शोमा नहीं देते, उनका तो स्त्रीमें माताभाव रहना चाहिए।

३ 'तब रावण निज रूप देखावा…' इति । (क) 'तब' का भाव कि यतीरूपसे तुम हमारे वचन ष्रयोग्य मानती हो तो लो हम अपना असली रूप दिखाते हैं, इस रूपसे हमें अहण करो । हम त्रैलोक्य-विजयी राजा हैं। (ख) 'भई सभय जब नाम सुनावा' से पाया गया कि रूपसे नाम अधिक भयदायक था। यथा 'की घों अवन सुनेसि नहिं मोहीं। देखों अति असंक सठ तोही। ४.२१।' सीताजी रावणका नाम सुने हुए थीं कि वह बड़ा दुष्ट है, अतः 'भई सभय जब नाम सुनावा'।

कह सीता धरि धीरज गाढ़ा। त्राइ गएउ प्रभु रहु खल ठाढ़ा ॥१४॥ जिमि हरि-बधुहि छुद्र सस चाहा। भयसि कालबस निसिचरनाहा ॥१५॥ सुनत बचन दससीस रिसाना१। मन महुँ चरन बंदि सुख माना ॥१६॥

श्रर्थ—सीताजीने भारी धीरज धरकर कहा—रे दुष्ट ! खड़ा रह, प्रमु श्रा गए ॥ १४ ॥ जैसे सिंहकी स्त्रीकी तुच्छ खरगोश-चाह करे, वैसे ही, हे निशाचरराज ! तू कालके वश हुआ है ॥ १४ ॥ वचन सुनते ही

रावण क्रुद्ध हुआ। मनमें चरणोंकी वंदना करके सुखी हुआ।। १६॥

टिप्पणि—१ 'कह सीता धरि धीरजु गाढ़ा''' इति।(क) पहले यती मानकर बोली थीं, जब रावणने नाम और रूप प्रकट किया तब डर गईं, डरके मारे वचन नहीं निकलता, इससे बड़ा धैर्य्य धारण करके तब बोलना कहा। 'गाढ़ा' से जनाया कि बहुत डरी हैं, इसीसे बहुत धीरज घरना पड़ा। (ख) 'आइ गएड प्रभु' अर्थात् तेरे मारने के लिए वे समर्थ हैं। कैसे समर्थ हैं यह आगे कहती हैं—'जिमि हरि बधुहि''' अर्थात् सिंहनीकी चाह खरगोश करे तो उसकी जो दशा हो वही तेरी होगी। तू शश है, वे तेरे लिए सिंह हैं। (ग) 'रहु खल ठाढ़ा'। देखिए, जब साधुवेष था तब 'दुष्टकी नाई'' कहा, दुष्ट न कहा। अब जब साधुवेष छोड़ दिया तब उसकी 'खल' संबोधन किया।

नोट—१ वाल्मी० २.४७.३३-३६, ४४-४७ में जो श्रीसीताजीने रावणसे कहा है कि 'श्रीरामचन्द्रजी महागिरिके समान श्रविचल, समुद्रके समान श्रद्धोभ्य, वट-वृत्तके समान श्राश्रितोंकी रचा करनेवाले, सत्यसंघ, सिंहके समान नरश्रेष्ठ, जितेन्द्रिय, महाक्रीति महाबाहु हैं, मैं उन्हींकी श्रनुरागिणी हूँ । वनमें श्रगाल श्रीर सिंहमें जो श्रन्तर है, श्रुद्र नदी श्रीर समुद्रमें, कांजी श्रीर श्रम्तमें, शीशा-लोहे श्रीर सुवर्णमें, कीचड़ श्रीर चंदनमें, बिल्ली श्रीर हाथीमें, कौश्रा श्रीर गरहमें, मद्गु (जलकाक) श्रीर मयूरमें, गीध श्रीर हंसमें जो श्रन्तर है, वही तुममें श्रीर श्रीरामजीमें है ।-'यह सब भाव मानसके 'प्रभु' शब्दसे सूचित कर दिये गए हैं । 'श्राइ गएड प्रभु रहु खल ठाढ़ा' में वाल्मी० ३.४७.३७, ३६-४४ के भाव भी श्रा जाते हैं कि तू सियार दुलेभ सिंहिनीकी चाह करता है, मूखे मृगशत्र सिंहके श्रीर विषेले सर्पसे उनकी दाढ़ निकालना चाहता है, कालकूट पीकर निर्विच्न लौट जाना चाहता है, श्रपनी श्रांखें सूईसे खुजला रहा है, छुरेको जोभसे चाट रहा है, गलेमें पत्थर बाँधकर समुद्रमें तैरना, श्रागको कपड़ेमें बाँधकर ले जाना श्रीर लोहेके श्र्लोंपर चलना चाहता है। श्रर्थात् मेरे ले जानेकी चाह 'प्रभु' के रहते हुए करना ऐसा ही है, श्रसंभव है ।

टिप्पणी—२ "जिमि हरि-बधुहि छुद्र सस चाहा "" इति । (क) यथा 'को प्रभु संग मोहि चितविनहारा । सिंघबधुहि जिमि ससक सियारा ।२.६७।', 'मां को धर्षियतु' शक्तो हरेर्भार्थ्या शशो यथा' इति अध्यातमे । जो वचन सीताजीने अवधमें कहे थे कि 'प्रभु संग मोहि को चितविनहारा । " उन्हींको यहाँ कहकर
चितार्थ करती हैं । [सिंहभार्या कहनेमें भाव यह है कि मैं ही तेरा नाश करनेमें समर्थ हूँ जैसे शशका नाश
करना सिंहनीको सहज सुलभ है । तथापि तपस्त्र्या विनाशके भयसे मैं तेरा नाश करना नहीं चाहती हूँ । फिर
भी तू यह न समभ रक्ते कि खरगोशके समान लंकारूपी बिलमें गुप्त रहनेसे तू बच जायगा। जैसे सिंह उस
खरगोशको उसके परिवार-परिजनों सहित हो मारता है वैसे ही तेरा सकुल विनाश होगा। (प०प०प०) ]

(ख) 'निसिचरनाहा' का भाव कि तू ही नहीं किन्तु निशिचरकुलसहित तू कालके वश हुआ है। यथा 'तव कुल कमल विपिन दुखदाई। सीता सीत निसा सम आई। ४.३६।', 'काल-राति निस्चिर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी।४.४०।',

रे रावणने जानकीजीको भय दिखाया था, यथा 'राजनीति भय प्रीति देखावा', 'भई सभय जब नाम सुनावा'। अब जानकीजी उसको भय दिखा रही हैं—'आइ गएउ प्रभु ''। रावणको ये वचन सुनकर भय प्राप्त हुआ-यह आगे रपष्ट है।—'चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँकि न जाइ'। नोट – २ अ० रा० में मिलते हुए श्लोक ये हैं—'यूचेवं भाषसे मां त्वं नाशमेष्यसि राघवात्।४०।

नोट —२ अ० रा० में मिलते हुए श्लोक ये हैं — यद्येवं भाषसे मां त्वं नाशमेष्यसि राघवात् ।४०। आगिमण्यित रामोऽपि ज्ञगं तिष्ठ सहानुजः। मां को धर्षियतुं शक्तो हरेर्भायां शशो यथा ।४८। रामवाणै विभिन्नस्वं पतिष्यसि महीतले। ३.७.४६। अर्थात् यदि तू मुक्तसे ऐसी बात कहेगा तो रामचन्द्रजी तुमे नष्ट कर देंगे। जरा ठहर तो श्रीरामचन्द्रजी भाई सिहत अभी आते हैं। मेरे साथ कौन बलात्कार कर सकता है ? क्या सिंहपत्नीके साथ खरगोश बलप्रयोग कर सकता है ? श्रीरामजीके बाणोंसे छिन्न-भिन्न होकर तू अभी अभी धराशायी होगा।

दिप्पणी— ४ 'सुनत बचन दससीस रिसाना "' इति । श्रीरामजीकी प्रशंसा और अपनी न्यूनता सुनकर क्रोध हुआ । श्रीरामजीको 'हरि' और इसको 'क्षुद्र शश' कहा है, अतः क्रोध किया । यथा 'आपुहि सुनि खद्योत सम रामिह भानु समान । परुष बचन सुनि काढ़ि असि बोला अति खिसिआन ।४.६।' (श्रोनंगे परमहंसजीका मत है कि रावणने सीताजीके 'जिमि हरिबधुहि छुद्र सस चाहा' इन बचनोंसे उनको पतिव्रता सममकर अपने मनमें उनको प्रणाम किया )।

🎡 'सून बीच'''चरन बंदि''"' इति । 👰

मा० हं०-इस वर्णनसे स्पष्ट दिखता है कि रावणकी उच्छुङ्खलतासे जब सीतादेवी उसपर बिगड़ीं, उस समय उनके पातिव्रत्यके तेजसे चिकत होकर रावणने उनको मानसिक प्रणाम किया। वह प्रणाम मानसिक-शुद्धिका नहीं कहलाया जाता। 'डाँटे पै नव नीच' इस प्रकारका यह नमस्कार था। यदि वह सचै सत्वशुद्धिसे होता तो उसकी सत्वशुद्धि दूसरे ही चाएमें उसे छोड़ चली न जाती। वह नमस्कार मानभंगकी लजासे किया हुआ था, न कि भक्ति अथवा पश्चात्तापसे । २ —यदि यह प्रणाम सच्चे पश्चात्तापके आँचका होता तो वाद्में रावण मित्र ही स्वरूपमें दिखाई देता। मानभंगकी लज्जाके स्थानमें अपने पूर्व पापोंकी लजा यदि उसे मालूम हुई होती तो भगवती सीताकी शरणमें जाकर उसने उनसे चमा ही माँगी होती; परन्तु गोसाईजी कहते हैं—'क्रोधवंत तब रावन लीन्हिस रथ वैठाइंंं। इस दोहेसे रावराकी स्थिति इतनी स्पष्ट हो रही है कि शंकाकी जगह ही नहीं रह सकती। दोहेमें के 'क्रोघ' श्रीर 'मय' शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। मनके सकाम रहे बिना ये विकार कभी भी उत्पन्न नहीं होते ऐसा सिद्धान्त है। अर्थात् यह निर्विवाद सिद्ध है कि रावणके मनमें पश्चात्ताप और भक्तिका लेशमात्र भी न था, दूसरे प्रकारसे देखनेपर भी राव्यका पत्तहीन ही दिखता है । यदि मान लिया जाय कि उसने सीताहरण भक्तिपुरस्सर किया, तो क्रोध और भयकी उपपत्ति कैसी जम सकती ? भक्तिकी भावनासे उसने सीताहरए। किया होता तो उसका मन वड़ा ही शान्त रहता, क्योंकि भक्तिमें उद्देग पैदा हो ही नहीं सकता। पश्चात् लङ्कामें भी उसने सीतादेवीकी फुसलानेका निःसीम प्रयत्न किया । इस प्रयत्नकी मंजिल आख़ीर यहाँतक पहुँची कि 'सीता तें मम कृत श्रपमाना । कार्टो तव सिर कठिन कुपाना'''' । (सु'०) । पश्चात्ताप श्रौर भक्तिकी श्ररूप-सी रेखा भी यदि रावणके मनको स्पर्शकर निकली रहती तो ऐसी गलकटियोंकी वृत्ति उसके मनको क्या छू भी सकती थी! अन्ततक भी ऐसी लहरने उसके मनको स्पर्श नहीं किया। उसकी मृत्यु केवल वदला लेनेकी भावनामें ही . हुई। क्या 'कहाँ राम रन हतडँ प्रचारी' इस उक्तिसे श्रीर भी कोई वात स्थापित हो सकती है ? स्वामीजी-का रावण इस प्रकारका हुआ है। रज और तमका तो वह केवल पुतला है। सत्वगुण क्या चीज है वह

जानता ही नहीं। हमारे मतसे वह हदसे बाहर विषयी, मानी, खूनी और निर्लंब्ज दिखाता है — मंदोदरीका शोक रावणमरणपर देखिए।

प० प० प्र०—'सुनत बचन दससीस रिसाना। मन महँ चरन बंदि सुख माना॥' रावणुके इस परस्पर विरुद्ध कृतिके हेतुके विषयमें टीकाकारोंमें बहुत मतभेद है। (१) तथापि दोहा २३ की चौपाईमें रावराने जो निश्चय किया कि "तौ मैं जाइ बैठ हिंठ करऊँ। प्रभु सर प्रान तजें भव तरऊँ" इस पूर्वनिश्चित कार्यप्रणालीमें यद्यपि फर्क हो गया है तो भी श्रीरामजीसे कर्म, वचन और मनसे वैर करनेके निश्चयमें लेश-मात्र फर्क नहीं पड़ा। यह निश्चय रावणने श्रांततक निबाहा है। (२) फिर इधर तो विरोध कहाँ है ? इस शंकाका समाधान यह है कि इस स्थानमें श्रीरामजीसे विरोध ही है। इसने रामजीसे वैर करनेका निश्चय ठाना है न कि सीताजीसे। रावणके मनमें शंका पैदा हो गयी थी कि 'राम' नृपपुत्र ही हैं कि भगवान् हैं। इस शंकाका निरसन सीताजीके निर्भय और भयकारी उत्तरसे हो गया और 'प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊँ' यह अपना कार्य सिद्ध होगा ऐसा जानकर रावणको आनंद हो गया। 'आदिसक्ति जेहि जग इपजाया। सो अवतरिहि मोर यह माया'। श्रीसीताजी प्राकृत स्त्री नहीं हैं, प्रत्युत आदिशक्ति असुरमिद्नी भगवन्माया ही हैं, ऐसा उसने जान लिया और मनमें चरणोंको वंदन किया। (३) इसपर यह शंका उठेगी कि फिर क्रोध क्यों और सुन्दरकांडमें तलवारसे सीताजीको मारनेको कैसे तैयार हुआ ? यह केवल राम-विरोधके लिए ही है, सीताजीको मारनेकी इच्छा रावएको कभी हुई ही नहीं। (४) रावएके सीताजीके साथ जो विरोध किया है वह केवल रामविरोधांगभूत है। रावण सीताजीके ऊपर काममोहित हुआ ही नहीं। यदि वह अन्तःकरणुसे सीताजीपर काम बुद्धिसे मोहित हो जाता तो एक महीनेकी अवधि कैसे दे देता ? प्रति दिन सीताजीके पास जाकर अनुनय, विनय, भय, लोभ दिखाये विना कैसे रह सकता ? इसको रोकनेवाला कौन था ? (४) त्रिजटाके समान रामप्रेमी स्त्रीको सीताजीके रत्तरणमें जानवूमकर क्यों नियुक्त कर देता? (बाल्मी० रा० देखिये )। किसी भी रामायणमें ऐसा उल्लेख नहीं है कि रावण सीताजीको वश करने के लिये सुन्दरकांड के प्रसंगके पश्चात् पुनः गया है। (६) जिन राक्तियोंको सीताको भय दिखाकर वश करनेको कहा था उनको ऐसा करना छोड़ देनेपर भी रावणने कुछ दंड नहीं दिया। (७) राम महती वानरसेनाके साथ समुद्रपार श्राये हैं श्रौर समुद्रबंधनका विचार कर रहे हैं, इतना दूतोंके मुखसे जान लेनेपर जब सेतुबंधनकार्य चार पाँच दिन ऋहोरात्र चलता रहा, वह भी बड़ी धूमधामसे, तब उसने सेतुके विनाशका प्रयत क्यों नहीं किया ? (=) रामचंद्रजीके प्रत्येक कृत्यपर दूतोंसे समाचार मिलते ही थे। (६) इतने बलवान शत्रुको जिसका बल रावराने अपनी आँखोंसे जनकपुरीमें देखा था, जिस शत्रुका परशुरामजीको परास्त करना मारीचसे सुना है और जिसके संबंधमें रावणने "खरदूषन मोहिं सम बलवंता। तिन्हिं को मारइ बिनु भगवंता" ऐसा स्वयं ही निश्चय किया है, रावणने विना विरोध किए लंकामें कैसे आने दिया ? (१०) मायावी अधर्म युद्ध करनेवाले रावणने लद्मणजीको जीवित करनेके लिये सुषेणको ले जाते सुमय विरोध क्यों न किया ? जिस लंकामें 'मसक समान रूप' कपि भी सहज गुप्तरीतिसे जानेमें असमर्थ था, उस लंकामें सुषेणको विना विरोध ले जाना और फिरसे वापिस लाना कैसे संभव था ? (११) लहमण्जीके मूच्छामुक्त होनेतक और रामजीके नागपाश मुक्त होने तक युद्ध बंद रखनेमें क्या लाभ रावणको ? (१२) इस नमनमें रावणके झंत-रंगमें राम भक्ति थी ऐसा कहनेका आधार बिलकुल नहीं है, 'होइहि भजनु न तामस देहा' यह तो रावण स्वयं जानता ही है। (१३) राम-विरोधका मुख्य साधन सीताजीने विरोध नहीं किया, उसको शापाग्निसे भस्म नहीं किया, इससे ही उसे सुख-आनंद हो गया और इस कुतज्ञता बुद्धिसे ही उसने मानसनमन किया है। २३ (४) और दो० २३ के अनंतरकी पाँच चौपाइयोंकी टीका देखिये।

नोट—३ पद्मपुराण उत्तरखण्डमें कहा है कि रावणने अपने वघकी इच्छासे श्रीरामजीकी पत्नी सीता-जीको हर लिया।'''उसने सीताजीको अशोकवादिकामें रखा और श्रीरामबाणसे मृत्युकी अभिलाषा रखकर वह महलमें गया । यथा "जहार सीतां रामस्य भार्यो स्ववधकाङ्क्या । हियमाणां तु तां दृष्ट्वा जटायुर्ग्वराड्वली ।।५५।। रामस्य सौहृदात्तव युयुषे तेन रक्षा । तं हत्वा वाहुवीर्येण रावणः शत्रुवारणः ।।५६।। प्रविवेश पुरी लङ्कां राक्तसैर्वहुभिर्वृ-ताम । श्रशोकविनका मध्ये निक्तित्य जनकात्मजाम् ।।५७।। निधनं रामवाणेन काङ्क्तस्वग्रहमाविशत् ।'' (प० पु० उ० ख० स० झ० २४२)।

### दोहा— क्रोधवंत तब रावन लीन्हिस रथ बैठाइ। चला गगन-पथ आतुर भय रथ हाँकि न जाइ॥२८॥

श्रर्थ—तब क्रोधमें भरकर रावणने उन्हें रथमें बिठा लिया श्रीर श्राकाश-मार्गसे शीवता श्रीर व्याकु लताके साथ चला। डरके मारे ( उससे ) रथ हाँका नहीं जाता ॥२=॥

नोट—१ 'क्रोधवंत' '' इति । श्रीसीताजीके वचन सुनकर उसे वहुत क्रोध हुश्रा, क्योंकि उसको खरगोश और श्रीरामजीको सिंह कहा था। अ० रा० में भी ऐसा ही कहा है—'इति सीतावचः श्रुखा रावणः क्रोधमृच्छितः । ३.७.४६।' 'क्रोधमृच्छितः' ही क्रोधवंत हैं । श्रीप्रज्ञानानंद स्वामी उपर्युक्त अपने लेखके समर्थनमें क्रोधका कारण यह कहते हैं कि—(१) रावणको श्रीसीताजीका स्पर्श करनेकी इच्छा न होते हुए भी उनका स्पर्श करना पड़ा, इसीसे क्रोध हुआ। रजोगुणी और तमोगुणी लोग अपनी माताको वंदन भी करते हैं और अपनी इच्छाके अनुकूल न चलनेपर उसपर क्रोध भी करते हैं । (२) रावण तो ध्येयवादी ही रहा। ध्येयसिद्धिके लिए परशुरामजीने माताको भी मार डाला और भरतजीने माताको दुरुत्तर दिया, प्रह्लाद पिताको वंदन तो करता था तथापि विरोध भी करता रहा। भीष्माचार्य और अर्जु न दोनों महामहाभागवतोंका युद्ध हुआ। युत्रासुर और सहस्रार्जु न ब्रह्मनिष्ठ होते हुये भी अत्याचार और दुराचार करते रहे। (३) जहाँ क्रोध देख पड़ता है वहाँ वह वाह्य है या आन्तरिक इसका जानना सुलभ नहीं है। (४) 'क्रोध कि द्वैत वुद्धि विनु', 'कर्म कि होहिं सरूपहिं ची-हें' इत्यादि वचन सिद्धान्तरूप नहीं हैं। ये केवल पच्नाभिनवेश जिनत अनुमान हैं।

टिप्पणी—१ किस प्रकार रथमें बिठाया इसमें मतभेद है, इससे पूज्य कि सबके मतकी रहा करने के लिए केवल रथमें बिठाना लिखते हैं। 'भय रथ हाँकि न जाइ', यथा 'कोपभवन सुनि सकुचेड राऊ। भय वस अगहुड़ परें न पाऊ'। इससे जनाया कि सीताजीके वचन 'आइ गयउ प्रभु''' इत्यादि सुनकर उसे डर व्याप्त हो गया, उसका शरीर शिथिल पड़ गया, इसीसे हाथ काम नहीं देते। [प० प० प० के मतानुसार भयके कारण ये हैं कि—(१) सीताजी रथसे कूदकर आत्महत्या न कर लें। (२) पातित्रत्य तेज या योगवलसे अपनी देह भस्म न कर दें। (३) लंकातक पहुँचते रामलक्मण्से युद्धका अनवसर प्रसंग न आ जाय। (४) राम विरोधका मुख्य साधन सीताजी हैं। यह साधन नष्ट न हो जाय। श्रीरामजीके साथ युद्ध करने या मरने का भय नहीं है। यथा 'परम प्रवल रिपु सीस पर तदिष न सोच न त्रास। ६.१०।' क्योंकि वह निश्चय कर चुका है कि 'प्रभु सर प्रान तज़े भव तरऊं'] अ० रा० में लिखा है कि श्रीसीताजीके रदन करनेसे रामके आनेकी आशंका रावणको हो रही है,—'इत्येवं क्रोशमानां तां रामागमनशङ्क्षया। ३.७.६१।'

टिप्पणी—२ रथ कहाँ था ? यहाँ मायामय रथ प्रकट कर लिया, प्रथम इसका होना नहीं पाया जाता जब वह सीताजीके पास आकर बातें कर रहा था। [मारीचके पास जाते समय कहा है कि 'चला अकेल जान चिंह तहवाँ। वस मारीच सिंधुतट जहवाँ। २३.७।' संभवतः इसी रथपर 'तेहि वन निकट दसानन गयऊ। तब मारीच कपट मृग भयऊ।' वहीं वह रथ छोड़कर वह यितके वेषसे श्रीसीताजीके पास आया। रथ आश्रम तक नहीं लाया, इसीसे तुरत मायामय रथ उसने वना लिया। यथा 'स च मायामयो दिव्यः खरयुकः खरस्वनः। प्रत्यहर्यत हेपाङ्गो रावणस्य महारथः। वालमी० ३.४६.१६।' अर्थात् वहाँ मायाका बना हुआ दिव्य पिशाचमुखी खचरोंका रथ और खचचरोंके शब्दसे युक्त सुवर्णके पहियोंवाला रावणका वहा भारी रथ दिखाई पड़ा। इसीके अनुसार यह भाव है। यह भी हो सकता है कि उसका रथ जिसपर वह वनके निकट चढ़कर

ष्याया था वह भी दिव्य रथ था, वह श्रदृश्य रहा, उसके स्मरण करते ही वही रथ श्राश्रमपर श्रा गया। प्रज्ञानानन्दजी 'लीन्हिस रथ बैठाइ' का अर्थ करते हैं कि 'ले गया और रथमें विठा लिया'। वे कहते हैं कि 'यह वही रथ है जिसपर वह मारीचके यहाँ और वहाँसे पंचवटी तक आया। रथ अन्तर्धान होनेवाला नहीं था। ऐसा होता तो जटायुको देखनेपर अन्तर्धान हो जाता।' ]

नोट-- २ इनुमन्नाटकके अनुसार सीताहरण चैत्र शुक्त - शुक्रवारको मध्याह्नकालमें हुआ, यथा 'अर्घरात्रे दिनस्यार्धे अर्घवन्द्रेऽर्घमास्करे । रावणेन हता सीताऽकृष्णपक्षे सिताष्टमी । हनु० । ४।१४ ।' अर्थात् देवदिनके आधे अर्थात् चैत्रमासमें, अर्थरात्रे अर्थात् पितरोंकी आधीरातमें, अकृष्ण अर्थात् शुक्तपत्तमें, अर्धचन्द्रे अर्थात् जब कि अष्टकलायुक्त चन्द्रमा होता है तब, अर्धभास्करे अर्थात् मध्याह समयमं, सिताष्टमी अर्थात् शुक्रवार सहित अष्टमीके दिन रावणने सीताहरण किया। पुनः, यथा 'चैत्रमासे सिताष्टम्यां मुहूर्ते बुन्दसंज्ञके। राघवस्य प्रियां सीतां जहार दशकन्धरः' इति वाराहे । उस समय विन्दयोग था । (प्र० सं०) ।

वाल्मीकीयमें गुप्रराज जटायुने श्रीरामजीसे कहा है कि जिस मुहूर्तमें रावणने सीताहरण किया है उस मुहूर्तमें भूली हुई वस्तुको उसका स्वामी शीघ ही पाता है। वह विन्दनामक मुहूर्त था। यथा 'येन याति मुहूर्तेन सीतामादाय रावणः। विप्रनष्टं घनं द्विप्रं तत्स्वामी प्रतिपद्यते ॥१२॥ विन्दोनाम मुहूर्तोऽसौ न च काक्कत्स्थ सोऽबु-घत्। वाल्मी० ३.६८.१३। मास और तिथियोंके संबंधमें प्रन्थोंमें मतभेद है। अग्निवेश रामायणमें तिथियोंका ही प्रायः उल्लेख है। हमने इनका उल्लेख समय-समयपर प्रसंग आनेपर किया है। प० पु० पाताल-खंड अ० ३६ में माघ कृष्णा अष्टमी वृन्दनामक मुहूर्तमें सीताहर एका होना कहा है। यथा 'आगती राज्ञ सस्तां त हर्तुं पापविपाकतः । ततो माघाषिताष्टम्यां मुहूर्ते हुन्दसंशिते ॥२३॥ राघवाम्यांविना सीतां जहार दशकंषरः । '''२४।' प० पु॰ में इसी जगह संपातीसे वानरोंके मिलाप, हनुमानजीके समुद्रोह्लंघन, सीताजीका दर्शन, श्रच श्रीर मेघ-नाइसे युद्ध, लंकादहन करके लौटने श्रौर श्रीरामजीको समाचार देने इत्यादिसे लेकर रामराज्यामिषेक तककी सब तिथियाँ दी हैं जो यत्र तत्र मानस-पीयूवमें दी गई हैं। स्कन्दपुराणमें भी प्रायः यही सब स्लोक ब्रह्म खरहान्तर्गत धर्मारएय साहात्म्यके अ० २० में ज्योंके त्यों मिलते हैं। इन दोनोंमें 'बुंद' नाम दिया है और वाल्मीकीयमें 'विन्द' नाम है, साथ ही उस मुहूर्त्तका फल भी जटायुने बताया है कि इस मुहूर्तमें खोई हुई वस्तुके लेनेवालेका नाश होता है और वह वस्तु शीव लौटकर मिल जाती है। वाल्मीकीयकी तिथियाँ प्रायः प॰ प॰ से मिलती हैं।

श्रीसीताहरण-रहस्य

भगवान्के चरित्रोंके रहस्य कौन जान सकता है ? वहीं कुछ जान सकता है जिसे वे कृपा करके जना दें—'सो जानइ जेहि देहु जनाई', नहीं तो किसीका भी सामध्ये नहीं जो उसे जान ले। जान ले तो वह रहस्य ही क्या हुआ ? श्रीसीताजी आदि-शक्ति हैं, श्रीरामजीसे उनका वियोग कभी किसी कालमें नहीं है, दोनों अभिन्न हैं, एक ही होते हुए भक्तोंके लिए युगल स्वरूपसे विराजमान् हैं। - भिरा अरथ जल बीचि सम देखियत (कहियत) भिन्न न भिन्न'। माधुरुयेमें पति-पत्नी-भावसे श्रीरामजीको वे ऋतिशय प्रिय हैं। ऐसी परम सतीशिरोमिणिके हर्णमें क्या रहस्य है, यह तो यथार्थ उस नरनाट्यके करनेवाले ही जानें। देखिए जिनके एक सींकके बागासे पीछा किए जानेपर इन्द्रपुत्र जयन्त त्रैलोक्यमें ब्रह्मा, विप्णु, महेश, इन्द्र आदि किसीकी भी शरण न पा सका, क्या वे रावणको घर बैठे नहीं मार सकते थे ? अवश्य मार सकते थे । पर ऐसा होता तो आज हमको उनके चरित्र-गान करके भव पार होनेका अवसर कहाँसे मिलता ? उनके दिव्य गुर्गों, करुणा, भक्तवत्सलता इत्यादिको हम कैसे विश्वासपूर्वक स्मरण कर-करके अपनेको कृतार्थ सममसकते ?

स्मरण रहे कि यहाँ जो कुछ लिखा जा रहा है वह प्रधानतया धार्मिक वा भक्ति भावसे ही लिखा जा

रहा है।

१—यह चिरत जानवूमकर किया गया है। गोखामीजीने तो इसे स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया है और वाल्मीकीयसे भी स्पष्ट है कि श्रीरामलक्ष्मण दोनोंने जान लिया था कि यह कपट मृग मारीच ही है। यथा 'तव रघुपति जानत सब कारन। उठे हरिष सुरकाज सँवारन॥'

यदि जानवू भकर ऐसा न हुआ होता तो क्या रावण परम-सती-शिरोमणियों की भी सिरताज श्रीवैदेही जी को कभी हाथ लगा सकता था श अनुसूया जी से त्रिदेवकी न चली, तब इनके आगे रावण की क्या
चलती शाल्मी० ४।२२ में श्रीजानकी जी ने रावण से यह स्पष्ट कहा है कि तुभे भस्म कर देने की शक्ति मुक्भें
है, तो भी में तुभे भस्म नहीं करती, क्यों कि श्रीरामजी की आज्ञा नहीं है और ऐसा करने से मेरी तपस्या भंग
होगी। यथा 'असन्देशा तु रामस्य तपसश्चानुपालनात्। न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्माई ते जसा।।२०।। नापहर्त् मई
शक्या तस्य रामस्य धीमतः। विधित्तव वधार्याय विहितो नात्र संशयः।।२१॥' (वाल्मी० सं० २२)। यह बात
न होती तो क्या जो सीताजी हनुमान् जी की पूछ में अग्निल गाए जानेपर अग्निको 'शीतो भव हनुमतः'
यह आज्ञा देकर हनुमान् जी के लिए अग्निको शीतल कर देने को समर्थ थीं, क्या वे रावण को भस्म कर देने को
समर्थ न थीं श्री वश्य समर्थ थीं।

यह सीताहरणचिरत्र ही हमारी समक्तमें वाल्मीकि रामायणमें दिये हुए परधामयात्रा चिरतका बीज है। इसीके बलपर १० हजार वर्षसे ऋधिक राज्य करके अन्तमें श्रीसीताजीके त्यागकी लीला करके अवधन्वासियोंपर या यों कहिए कि समस्त प्रजापर अपना परम ममस्व दिखाया है—'अति शिय मीहि यहाँके वासी', 'ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी।' १.१४ (१-३) देखिए। यह लीला नहीं तो और क्या है १ कि १०००० वर्ष तक कोई चर्चा नहीं और जब परधाम-यात्राकी इच्छा हुई, तव एक धोबी-द्वारा उनके विषयमें अपवाद सुना जाता है और उसीपर उनका त्याग किया जाता है।

२ पूज्य श्री पं० रामवल्लभाशरण्जी (जानकोघाट, श्रीत्रयोध्याजी) ने इस विषयमें दो रहस्य वताये थे जो यहाँ लिखे जाते हैं। (१) रावण्जे देव, यन्न, गन्धर्वादिकी कन्याञ्चोंको जबरद्स्ती ला-लाकर उनसे विवाह किया। िकतनी ही देवियाँ उसके यहाँ केंद्र थीं — अपने-अपने घरोंकी यह शोचनीय दशा देवताञ्चोंने आकर प्रभुसे वारवार कही। इन देवियोंकी दारण विपत्ति सुनकर करणावश महारानीजीने उनके संतोष एवं सान्त्वनाके लिए स्वयं रावण्यके यहाँ केंद्र होना स्वीकार किया। (उन्हींने अपने प्रतिविवद्वारा यह देवकार्य किया)। (२) सुतीन्त्रण्जीके आश्रमसे चलते समय महारानीजीने प्रभुसे कहा था कि आपने द्राइकारण्यके ऋषियोंसे उनकी रन्नाके लिए निश्चिरवधकी प्रतिज्ञा की है और अब द्राइकवनको चल रहे हैं, मुझे वहाँका जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बिना अपराधके द्राइकारण्याश्रित रान्नसोंको मारना योग्य नहीं. यह पाप है। विना अपराधके मारनेवाले वीरकी लोकमें प्रशंसा नहीं होती। यथा 'प्रतिज्ञातस्वया वीर द्राइकारण्यवासिनाम्। ऋषीणां रन्नणार्थाय वघः संयित रन्नसाम्। १०। बुद्धिवेंर विना हन्तुं रान्नसान्दर्शकाश्रितान्। अपराधं विना हन्तुं लोको वीर न कामये (मंस्यते)। वालमी० ३.६.२४।' यद्यपि प्रभुने उस समय यही उत्तर दिया कि 'मुके सत्त्य सदा प्रिय है, मैं जो प्रतिज्ञा कर चुका उसे नहीं छोड़ सकता। मैं अवश्य रान्नसोंका वध करके मुनियोंको अभय कहाँगा', तथापि सीताहरण्में यह रहस्य कहा जा सकता है कि रावण्को सापराध ठहरानेके लिए यह चरित हुआ। और, इस प्रकार 'विनु अपराध प्रमु हतिंं न काहू।। जो अपराध भगत कर करई। रामरोष पावक सो जरई॥'' इस वाक्यको भी चरितार्थ कर द्विखाया है।

इस प्रकार लोक वेद दोनोंसे उनका यह कार्य्य (रावण-वघ) क्रीनिन्य वा निर्देष हो गया और इससे प्रियाका भी मान्य रहा।

३ यह भाव तो ऐश्वर्थ और भिनतभावसे हुए। अब एक और भाव जो एक पतिव्रताशिरोमिण (पं० श्रीराजारामजीकी धर्मपत्नी) ने सीताहरणके सम्बन्धमें कहा है उसे उन्हों के शब्दों में सुनिए—'पित पर आयसु जिन करहु अस परिणाम बिचार। 'पितदासी' मृगझालहित सिय दुख सही अपार।।' अर्थात्

यह बात पितत्रताके धर्मके प्रित्कूल है कि वह पितिको आज्ञा है। श्रीपितदासीजी पितत्रताओं को सीताहरणका उदाहरण देकर उपदेश देवी हैं कि पितको कभी भूलकर आज्ञा न देना। वे अपने इस दोहेकी टिप्पण्णीमें लिखती हैं कि 'पित पर आज्ञा करना बिलकुल मना है। यथा—'सिर्ववण तैलोदिन्येपि व पितत्रता। पित नास्ति न ब्रूपादाया छेषु न यो जयेत्' इति काशीखण्डे। अर्थात् धी, लोन, तेलके न रहनेपर भी पितत्रता स्त्री पितसे लानेको न कहे। सीताने पितको मृगवर्म लानेकी आज्ञा दी, यथा 'आनहु चर्म कहित बैदेही'। यहाँ यह शंका होती है कि सीताजी तो पितत्रताशिरोमिणा हैं, इनके तो नामस्मरण करनेसे आकृत स्त्रियाँ पातित्रत्यका पालन करती हैं; यथा 'सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पितत्रत करिहं।', तब उन सीताजीने जानवूमकर कैसे आज्ञा दी, जिसका पिरिणाम उनको मोगना पड़ा ? इसका समाधान यह है कि श्रीरामजीने पुरुषोंके उपदेशके बहुत चरित किए, इसी प्रकार यह चरित स्त्रियों के उपदेशके लिए हुआ है। इसमें उपदेश यह है कि जब किंचित् आज्ञा करनेसे सान्नात् श्रीजानकीजीको ऐसा दण्ड सहना पड़ा, तब जो खियाँ पितका अनेक प्रकारसे निरादर करती हैं उनकी क्या दशा होगी ? इसपर पुनः बिहनें यह प्रश्न करेंगी कि खियाँ बाहर नहीं निकलतीं और गृहस्थीकी अनेक वस्तुओं का एकत्र करना पितके अधीन है, तब बिना कहे कार्य कैसे होगा ? उत्तर यह है कि उपर्युक्त स्रोक्तका अभिप्राय यह नहीं है कि पितको सूचना न दी जाय, किन्तु 'ले आश्रो, ला दो' ऐसा न कहा जाय। यदि आवश्यकता हो तो इस रीतिसे कहा जाय कि अमुक वस्तु नहीं है। अभिप्राय दोनोंका एक ही है, पर इस प्रकार कहनें आज्ञा नहीं पाई जाती।'—(अप्रकाशित)।

यही भाव स्वयं श्रीसीताजीके इन शब्दोंसे ध्वनित हो रहा है—'कामवृत्तिमदं रौद्रं स्त्रीणामसदृशं मतम्। वपुषा त्वस्य सत्त्वस्य विस्मयो जिनतो मम।। वाल्मी० ३।४३ २१।' श्रथीत् अपनी इच्छाकी पूर्तिके लिए जो में आपसे यह कह रही हूँ, यह कठोर है और स्त्रियोंके लिए अनुचित है, यह मैं जानती हूँ, तथापि इस मृगको देखकर मुसे बड़ा विस्मय उत्पन्न हो गया, श्रतः आप इसे ले श्रावें—''श्रानयैनं महाबाहो क्रीडार्थं नो भविष्यति।। वाल्मी० ३ ४३.१०।''

इसी संबंधमें यहाँ एक और बात यह भी लिखनी उचित जान पड़ती है कि आज्ञा देनेमें तो महारानी-को वालमीकिके अनुसार बहुत संकोच हुआ है, परन्तु इससे भी अधिक गर्हित कमें महारानीने लाचार होकर पतिकी आज्ञाके उल्लंघनका किया है। वनगवनके समय श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा थी कि घर रहकर माताओं-की सेवा करो परन्तु महारानीने देखा कि घर रहनेमें वियोग दुःख सहा न जायगा, श्राण त्याग करना पड़ेगा और आज्ञा न मानकर साथ रहकर आज्ञाके उल्लंघनका पाप भुगतना पड़ेगा। इन दोनोंमें वियोग अधिक दुःखदायी प्रतीत हुआ और संयोगके साथ आज्ञा न माननेके पापका परिणाम सहन करना उन्हें कम कठिन जँचा। श्रीरघुनाथजीने ध्वितसे दोनों बातें श्रीजीके सामने रक्खीं और उनपर छोड़ दिया कि जो चाहें अंगीकार कर लें। यथा 'आपन मोर नीक जो चहहू। बचन हमार मानि गृह रहहू॥"

यहाँ 'नीक' में भाव यह है कि न तुम्हारा हरण होगा न आगे भभट बढ़ेगा—'कहीं सुभाय सपथ सत मोही। सुमुखि मातु हित राखों तोही॥ गुरु श्रुति संमत धरम फल पाइझ बिनहि कलेस। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेस।।२.६१॥...जों हठ करहु प्रेमबस बामा। तौ तुम्ह दुखु पाडब परिनामा।.... नर अहार रजनीचर चरहीं। कपट वेष बिधि कोटिक धरहीं...।। सहज सुहृद गुरु स्वामि सिख, जो न करइ सिर मानि। सो पिछताइ अधाइ डर, अविस होइ हित हानि।। ६३॥'

इन पदोंसे यह स्पष्ट होता है कि भगवानने भावी संकटपर विचार करके महारानीको चेतावनी दी कि प्रेमके वश होकर हठ करोगी तो अन्तमें बड़ा दु:ख उठाना पड़ेगा,—केवल रावण-द्वारा हरण और लंकावास ही नहीं बल्कि दसहजार वर्ष पीछे अपयशके परिणामसे वनवास भी करना पड़ेगा और चिरिवाग-दु:ख उठाना पड़ेगा। इतनी भारी चेतावनीपर भी महारानीजीने सद्यः वियोग-जात-दु:ख उठाना किया और पति-आज्ञाका उल्लंघन किया और उसके परिणामको जो स्वामीने वता रक्खा था

सच्चे सत्याप्रहीकी तरह सहना स्वीकार कर लिया। सीताहरण-चरितके व्याजसे महारानीजीको इस पापका कितना घोर दएड दिलाया गया यह सोचकर कलेजा काँप उठता है। हरण और केवल दस ग्यारह महीने तकका ही वियोग नहीं विलक्ष पार्थिव-जीवनके अंतिम दस-ग्यारह सौ वर्षोंका चिर-वियोग जिसमें कि न केवल पितकी आज्ञा थी, बल्कि राजाकी ओरसे वनवासका निर्पराध दएड था।

४—श्रोर भी भाव सुनिए। भुशुण्डिजी, शिवजी आदिने मायाका हरण, माया-सीताका हरण होना स्पष्ट कहा है। यही वात गोस्वामीजीने भी स्पष्ट शब्दोंमें कही है—'पुनि माया सीता कर हरना', "निज प्रतिविव राखि तहँ सीता"।

श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि ऋषिकन्या वेदवतीने प्रभुकी प्राप्तिके लिए अखर तप किया उसको देख रावणने जबरदस्ती उसे पकड़कर लंका ले जाना चाहा। उस समय उसने शाप दिया कि तेरा नाश मेरे द्वारा होगा यह कहकर उसने अपना वह शरीर छोड़ दिया। वही यहाँ सीताजीका प्रतिबंब है। उसीमें सीताजीका आवेश हुआ। (वेदवतीकी कथा वाल्मीकीय उत्तरकाण्डमें है। वेदवतीका शाप सत्य करना है और उसको तपस्याका फल भी देना है। इस बातोंकी पूर्तिके लिए सीताहरण चरित रचा गया।)

दोहा २३ (८) में कहा गया है कि रावणने कपट किया। उसने प्रभुको कपटका मृग दिया, श्रतः प्रभुने उसे कपटकी सीता दी। जैसेको तैसा! परम कौतुकी कृपाला! रावण छलने श्राया श्रीर स्वयं छला गया। वास्तवमें हमारे प्रोफेसर श्रीरामदासजी गौड़ने जैसा कहा है वैसा ही है कि 'मायामानुषरूपिणी' दोनों भाई, मायाकी सीता, मायामृग, मायाका संन्यासी, मायाका रथ, मायाका विलाप श्रीर विरह कथा सभी कुछ दोनों श्रीरसे मायाका खेल था।

इसमें महामाया और ईश्वरी-मायांके साथ रात्तसी मायांकी लीला हो रही है, ईश्वरी अथवा दैवी-माया तामसी किंवा रात्तसी-मायांसे खेल रही है। मूर्ल रात्तस खुश है कि मेरी माया चल गयी और इन मनुष्योंको मैंने माहित करके छोहरण कर लिया, परन्तु वह यह नहीं जानता कि मैं स्वयं ईश्वरी-माया-जालमें बेतरह फँस गया हूँ और मेरी बुद्धिका हरण कवका हो चुका है। जब लह्मणजीको ही परतमकी मायाका पता नहीं है तब देवदनुजादिकी तो बात ही क्या है—'सिव बिरंचि कहँ मोहई को है बपुरा आन ?'

(माया-सीताका हरण होने से "सीताहरण" संबंधी शंका ही निमूल हो जाती है)।

४ श्रीसीताहरणका एक रहस्य यह भी हो सकता है, जिसका बीज इस कारडिक श्रादिमें वो दिया है कि जयन्तने किंचित् सीतापराध किया, उसपर सींकाख चलाकर प्रभुने दिखाया था कि देवराजपुत्रको त्रैलोक्यमें वचनेकी जगह न मिली तब सीताहरण करनेवालेको त्रैलोक्यमें कब कहीं शरण मिल सकती है। सीताहरण होनेसे देवताश्रोंको पूर्ण विश्वास हो जायगा कि श्रव रावण मारा गया इसमें संदेह नहीं श्रीर निशाचरोंको भय होगा कि 'नहिं निसिचर कुल केर उवारा'।

६ एक घोर रहस्य यह भी कहा जाता है कि रावण बाह्मण है, घोर बाह्मणका वध करनेसे ब्रह्महत्या लगती है। इन्द्रको वृत्राप्तरके वधसे घोर ब्रह्महत्या लगी थी। पर धर्मशास्त्रकी आज्ञा यह भी है कि आततायी का वध करना उचित है, इसमें दोष नहीं। परस्त्रीहरण करनेवाला आततायी है। अतः स्त्रीहरणद्वारा इस दोषका भी निवारण हुआई। (प्र० सं०)।

क्ष त्राततायी छः होते हैं। प्रमाण, यथा 'श्रम्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः। च्रेत्रदारा हरश्चैव षडेते श्राततायिनः।।' (विशष्टसमृति ३।१६) श्रर्थात् घर जलानेके लिए आया हुआ, विष देनेवाला, हाथमें हथियार लेकर माग्नेके लिए आया हुआ, धन लूटकर ले जानेवाले और स्री या खेतका हरणकर्ता—ये छः आत-तायो हैं। मनुसमृति न।३४०,३४१ में मनुजीने कहा है कि आततायोको वेधड़क जानसे मार डाले, इसमें कोई पातक नहीं है।—(गीतारहस्य)।

श्रीप्रज्ञानानन्द स्वामीजी—श्रीसीताहरण 'मैं कछु करिंब लिलत नर लीला ।२४।१।' की 'कुछ लिलत लीला' मेंसे एक प्रमुख रामचरित्रलीला है। 'सीताहरण हेतु जेहि होई। इदिमत्थं किह सके न कोई।' सीता श्रीर राम तो बारि-बीचि इव श्रीमन्न ही हैं, तब सीताहरण हुआ कहना भी साहस है। श्रीर, जब श्रीरामजी का विरह-विलाप देखकर भगवती सतीजी भी अमित हो गई' तब सीताहरण नहीं हुआ, ऐसा कहना भी साहस ही है। तथापि जो कुछ समभमें आया उसे लिखता हूँ—

(१) श्रीसीताजी छादिशक्ति हैं, छादि साया हैं। मानसके अनुसार तो जनकनिदनीजीका हरण हुआ ही नहीं, उनके प्रतिबंब अर्थात् प्रतिकृतिका ही हरण हुआ है। जैसे महायोगी एक ही समय स्वदेहा भिन्न अनेक देह धारण कर सकते हैं और मूल देहमें प्राप्त किया हुआ ज्ञान, अनुभव, स्मरण इत्यादि सब असली देहके समान ही होते हैं, वैसा ही यहाँ हुआ है, जैसे चूड़ामणिका देना, रामनामांकित मुद्रिकाको पह स्थाना, जयन्तकथाकी स्मृति देना, और श्रीअनुसूयाजीके दिये हुए दिव्य भूषणवस्त्रादिका माया-सीताके

शरी**रपर रहना** ।

(२) 'आपन मोर नीक जों चहहू।''', 'जो हठ करहु प्रेमवस बामा। तो तुम्ह दुख पाउब परिनामा' इत्यादि आज्ञाओंका भंग करनेसे सीताजीको दुःख हुआ यह मानना उचित नहीं। प्रेमवश होकर, हठ करके श्रीलखनलाल जैसे अनन्य भक्त, अनन्य सेवकका अधिचेप, अनादर जिस माया-सीताने किया उस माया सीताको उसका ही दुःखरूप दुष्परिणाम भोगना पड़ा। 'भिक्तपच हठ, नहिं शठताई' यह सिद्धान्त त्रिकाला- बाधित नहीं है यह सिद्ध हुआ, अथवा 'भिक्तपच, हठ निंह शठताई' ऐसा अथ लेना पड़ेगा।

(३) मानसमें सीतहरणादि संपूर्ण घटनात्रोंका मूल केवल 'हरि इच्छा' 'रामरुख' ही है।

(४) सीताहरण घटना राजनीतिकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्वकी है। इससे यह उपदेश मिलता है कि राजकारणमें केवल शक्ति और धर्मसे भी नहीं निभेगा। गुप्त युक्तिका आश्रय भी लेना पड़ेगा।

(५) 'नारद साप सत्य सब करिहों' इस ब्रह्मवाणीको तथा रावणको मिले हुए अनेक शापों और

उच्छापोंको सत्य करना है।

इस प्रसंगसे हमको बहुत उपदेश मिलते हैं—(१) लहमणजीके समान भगवद्भक्तका श्रपमान श्रिधित्तेप करनेवालेको दुःसह दुःख सहना ही पड़ेगा। (२) स्त्रियोंके श्रुल्प हठसे कैसा महान् श्रुनर्थ होता है। (३) परदारापहरणका परिणाम कितना भयंकर होता है। (४) श्रार्थ सतीका श्रपमान करनेवालेको श्रवश्य दंड देना चाहिए, उसको त्रमा करना कायरों कुलकलंकोंका काम है—'त्रमा शत्रौ च मित्रे च यतीनामेव भूषणम्। श्रपराधिषु सत्वेषु नृपाणां सैवदृषणम्।' इत्यादि।

हा जगदेक अविश्व वीर रघुराया। केहि अपराध विसारेहु दाया।।१॥ आरितहरन सरनसुखदायक। हा रघुकुल सरोज दिन नायक।।२॥ हा लिखिमन तुम्हार निहं दोसा। सो फलु पाय की की न्हें उँ रोसा।।३॥ विविध विलाप करित बैदेही। भूरि-कृपा प्रभु दूरि सनेही।।४॥ विपति मोरि को प्रभुहि सुनावा। पुरोडास चह रासभ खावा।।५॥ सीता कै विलाप सुनि भारी। भये चराचर जीव दुखारी।।६॥

शब्दार्थ-पुरोडाश-१ यव आदिके आटेकी बनी हुई टिकिया जो कपालमें पकाई जाती थी। इसके

<sup>ि</sup> ॐ 'जग एक'—(भा०दा०), इसमें 'दे' वा 'ये' पर हरताल देकर "ए'' बना है ।१७६२। ''जगदेक''— १७२१, पं॰ रा॰ गु॰ द्वि॰, ना॰ प्र॰, छ॰ । जगदैक—गौड़जी, १७०४। हनुमन्नाटकमें भी 'जगदेक वीर' शब्द आए हैं।

टुकड़े काटकर यज्ञमें देवताओं के लिए मंत्र पढ़कर आहुति दी जाती थी। यह यज्ञका अंग है। २—हिव। ३—वह हिव या पुरोडाश जो यज्ञसे बच रहे। ४—यज्ञ भाग।—( श० सा०)

श्रर्थ—हा जगत्के एक ही (श्रिद्धितीय) वीर रघुराज! किस श्रपराधसे द्या भुला दी ?।।१॥ हे (श्राक्ति) दुःखके हरनेवाले! हे शरणागतको सुख देनेवाले ।।२॥ हा ! रघुकुलकमलके सूर्व्य! हा लहमण! तुम्हारा दोष नहीं। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया ।।३॥ वैदेही (राजाबिदेहकी कन्या) अनेक प्रकारसे विलाप कर रही हैं—'कृपाके समूह वे स्नेही दूर निकल गए हैं ।।४॥ सेरी विपत्ति उनको कौन सुनावेगा एवं क्या किसीने सुनाया है ? यज्ञकी खीरको गधा खाना चाहता है'।।४॥ सीताजीका भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुःखी हो गए।।६॥

नोट-१ (क) इन चौपाइयोंके भाव गी० ३.७ से मिलान करनेसे स्पष्ट हो जायेंगे। यथा 'आरत बचन कहित बैदेही। बिलपित भूरि बिसूरि 'दूरि गए मृग सँग परम सनेही'।।१॥ कहे कटु बचन, रेख नाँघी मैं तात छमा सो कीजै। देखि वधिक बस राजमरालिनि लघन लाल छिनि लीजै।।२।। बनदेविन सिय कहन कहित यों छल करि नीच हरी हों। गोमर कर सुरघेनु, नाथ! ज्यों त्यों पर हाथ परी हों।।३।।" (ख) 'जगदेक बीर' यह बात धनुषयज्ञ, जयन्त-प्रसंग और खरदूषणवधसे जानती हैं और हनुमान्जीसे सुन्दर-कांडमें इसीको कहा भी है कि किंचित् अपराध शक्रसुतने किया तब तो आपने ऐसा पराक्रम उसे दिखाया, श्रव मेरा दुःख क्यों नहीं मिटाते, वहीं पुरुषार्थ यहाँ दिखाइए। (प्र० सं०)। पुनः, 'हा जगदेक बीरः'', यथा 'हा राम ! हा रमएा ! हा जगदेकवीर ! हा नाथ ! हा रघुपते ! किमुपेचसे माम् । हनु० ४.१४ ।' (ऋर्थात् हा राम ! हा रमण ! हा जगत्में मुख्य श्रद्धितीय वीर ! हा प्राणनाथ ! हा रघुपति ! श्राप मेरी उपेद्मा क्यों कर रहे हैं), 'हा राम ! हा रमण ! हा जगदेकवीर ! तिल्क न स्मरिस । हनु० १०.३।' ( अर्थात् जगत्में एक ही बीर ! त्राप इसका स्मरण क्यों नहीं करते ), इन श्लोकों के 'किमुपेत्तसे माम्' और 'तरिक न स्मर्शस' का भाव 'जगदेक बीर रघुराया' में है। ऋोकमें 'जगदेकवीर' श्रौर 'रघुपते' हैं वैसे ही यहाँ। भाव कि संसारमें श्रापके समान दूसरा बीर नहीं तब श्राप मुक्ते क्यों नहीं छुड़ाते ? (ग) 'रघुराया' का भाव कि इस कुलमें रघु ऐसे राजर्षि हो गए हैं कि उनके पराक्रमका लोहा रावरण भी मान गया ( और वे ऐसे महात्मा हुये कि लोग इच्वाकुका नाम ही भूल गए, इच्वाकुकुल रघुकुल कहलाने लगा ) श्रौर श्राप तो उस कुलके शिरताज हैं (जो काम आपने किये वह कोई न कर सका) अतः आप मेरी रत्ता करें। (प्र० सं०)। पुनः भाव कि रघुकुलके राजा धर्मात्मा हुए हैं और आपने तो धर्मर चार्थ ही जीवन-सुख और संपत्तिका त्यांग किया तब श्रधमीद्वारा हरी जाती हुई मुक्ते आप क्यों नहीं बचाते । पुनः रघुवंशी दुष्टोंको द्रा द्या करते हैं आप उन सबोंसे श्रेष्ठ हैं, तब आप रावणको दंड क्यों नहीं देते। यथा 'जीवितं मुलमर्थं च वर्महेतोः परित्यजन्। हियमार्गामधर्में मां राघव न पश्यसि ।२५। ननु नामाविनीतानां विनेतासि परंतप । कथमेवं विधं पापं न त्वं शावि हि रावणम् ।२६।' ( वाल्मी० ३.४६ )। ( घ ) 'केहि अपराध बिसारेहुं''' इति ।—मायासीता अपना अपराध भूल गई। इसी तरह मायामें फँसा हुआ जीव अपने अपराधोंको भूला रहता है और ईश्वरको दोष देता है। इसीसे कहती हैं 'केहि अपराध''''।

२ (क) 'श्रारित हरन''' इति । भाव कि श्राप'श्रार्तिहरण हैं श्रौर मैं श्रार्क हूँ । इस नाते श्राप मेरा दु:ख दूर करें । श्राप शरणपुखदायक हैं, मैं श्रापकी शरण हूँ, मेरी रक्षा करके मुक्ते सुख दीजिए । भाव कि श्राप श्रपने श्रात्तिहरण श्रौर शरणपालत्व विरदको सत्य कीजिए । दु:खहरण होनेपर सुख होता है, श्रतः उसी क्रमसे कहा । (ख) 'रघुकुल सरोज''' इति ।—श्राप रघुकुलस्पी कमलको खिलानेके लिए सूर्य समान हैं । भाव कि मेरा हरण होनेसे रघुकुलमात्र संकुचित हो जायगा, मुँह दिखाने योग्य न रहेगा, कलंकित हो जायगा, श्राप उसे कलंकसे बचानेके लिये मुक्ते शीच छुड़ाइए, जिससे वह सदा प्रफुल्लित रहे । सीताहरण दिनमें हुशा उसके श्रनुसार 'दिननायक' का रूपक दिया।

३ 'हा लिख्नमन तुम्हार''' इति । (क) पहले कहा था कि 'केिह अपराध विसारेहु दाया', अब अपना अपराध स्मरण हो आया, अतः उसे मानकर उसके लिए पश्चात्ताप करतो हैं जैसा गीतावलीके 'कहे कड़ वचन रेख नांघी मैं तात छमा सो कीजै' तथा अ० रा० के 'त्राहि मामपराधिनीम्' और 'च्नतुमहिस' से स्पष्ट है। (ख) 'तुम्हार निहं दोषा' कहकर लहमणजीको निरपराध सूचित किया, दोष अपना स्वीकार किया और चमा माँगती हैं—जैसा किया, वैसा मैं भोग रही हूँ। मिलान कीजिए, यथा अध्यात्मे—'हा लक्ष्मण महाभाग त्राहि मामपराधिनीम् ॥ वाक्शरेण हतत्वं मे च्नतुमहिस देवर। ३.७.६०-६१।' अर्थात् हा महाभाग लहमण ! हे देवर! मैंने तुम्हें वाग्वाण मारे थे, मुक्ते चमा करो, मुक्त अपराधिनीकी रच्ना करो।—ये सब भाव 'तुम्हार निहं दोषा' और 'सो फल पायड" में आ गए। माया-सीताको अब यह भागवतापराध सूक्ता तव रच्नाका छछ उपाय हो गया। इसी तरह माया लिप्त जीव जब अपने दोषोंका स्मरण करता और चमाप्रार्थी होता है तब भगवान उसकी रच्नाका उपाय कर देते हैं। बहुत विलाप करनेपर भी प्रभु न पहुँचे तब कहती हैं कि 'मूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही' अर्थान् वे दूर चले गए हैं, हमारे वचन नहीं सुन पाते, नहीं तो अवश्य पहुँचते या वहीं सहायता करते। उनका कोई दोष नहीं।

नोट—४ (क) 'बिबिध बिलाप'''; यथा 'बिलपित भूरि बिसूरि दूरि गए मृग सँग परम सनेही ।''''
( गी० ३.७)। प्रंथोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे विलाप लिखा है, सबके मतकी रक्षा 'बिबिध' शब्दसे हो गई।
'बैदेही' शब्द देकर जनाया कि शोकमें देहकी सुध जाती रही। प० प० प्र० स्वामीका मत है कि इससे जनाया कि वह प्राञ्चत स्त्री नहीं है, विदेहकी कन्या है तथापि भगवान्के विरहसे वह भी व्याकुल हो गई स्त्रीर हम जीविनकाय भगवान्के विरहमें क्या कभी कुछ भी आँसू गिराते हैं। ( ख ) 'भूरि छुपा प्रमु दूरि सनेही' इति। पहले भगवान्को दोष लगाती थीं, अपना अपराध स्मरण होनेपर अब प्रमुकी छुपालताका स्मरण हुआ कि वे तो छुपापु ज हैं, परम दयाल हैं, वे अवश्य रक्षा करते यदि वे सुन पाते, पर वे बहुत दूर निकल गए हैं। यथा 'विदित्वा तु महाबाहुरमुत्रापि महाबलः। श्रानेष्यित पराकम्य वैवस्वतहतामि । बाल्मी०। ३.४६. ३५।' इस स्त्रोकका भत्व 'प्रमु' शब्दसे जना दिया। रमराजके यहाँसे भी वे ले आनेको समर्थ हैं। 'सनेही'- अर्थात् जो उनसे स्नेह करते हैं उन पर उनका अवश्य स्नेह रहता है। जीवमात्रका ऐसा स्नेही दूसरानहीं है।

४ (क) 'बिपति मोरि को प्रभुहि सुनावा' इति । भाव यह कि तद्मण्जी जाते समय मुमे वनदेवी देवताओं तथा दिशाओं आदिके देवताओंको सौंप गए थे; यथा 'बन दिसि देव सौंपि सब काहू। २८६।' क्या उन आप सब देवताओं में से किसीने मेरी विपत्तिकी सूचना दी या नहीं ? पुनः भाव कि जान पड़ता है कि किसीने सुनाया नहीं, इसीसे उन्होंने मुक्ते अवतक नहीं छुड़ाया। पुनः, भाव कि जो भी देवता वा जीव जन्तु यहाँ हैं उन सबसे मैं निहोरा करती हूँ कि प्रभुको मेरी- विपत्ति सुना दीजिएगा, समाचार पानेपर वे मुफे अवश्य छुड़ा लेंगे। इन शब्दोंसे वाल्मी० ३.४६.३०-३४ के सब भाव ग्रहण कर लिये गए कि 'हे जन-स्थानके पुष्पो ! हंस और सारसोंसे युक्त गोदावरी निद् ! वनवासी देवताओ ! तथा पशु-पत्ती आदि यहाँके सब जीव जन्तुओ ! मैं आप सबोंको प्रणाम करके विनती करती हूँ कि आप शीराघवजीसे कह दें कि आपकी प्रिय स्त्रीको रावण हरकर ले गया, वह विवश थी'। यथा 'त्रामन्त्रये जनस्थानं कर्णिकारांश्च पुष्पितान्। चिप्रं रामाय शंसध्वं सीतां हरति रावणः ।३०। हंससारससंघुष्टां वन्दे गोदावरीं नदीम् । "दैवतानि च यान्यस्मिन्वने विविधपादपे । नमस्करोम्यहं तेभ्यो भर्तुः शंसत मां हृताम् ।३२। यानि नानिचिप्यत्र सत्त्वानि विविधानि च । सर्वाणि शरणं यामि मृगपिक् गणानि वै ।३३। हियमाणां प्रियां भर्तुः प्राग्रेभ्योऽपि गरीयसीम । विवशा ते हता सीता रावग्रोनेति शंसत । ३४।' पुनश्च गी॰ ३.७ यथा "बनदेविन सिय कहन कहति यों" अर्थात् वसदेवोंसे समाचार देनेके लिये कहती हैं। (ख) "पुरोडास चह रासम खावा"—भाव कि जैसे गर्दम इन्द्रका हविभाग खाना चाहे तो वह उसको न पानेसे मर भले ही जाय उसको इन्द्रहरुयकी प्राप्ति नहीं हो सकती, एवं ऐसी इच्छा करनेसे वह मारा ही जायगा, वहीं गित रावणकी है। अर्थात् जो रावणके योग्य नहीं उसकी चाह वह कर रहा है। (मा० म०)। यह भी सँदेसा है जो सीताजी वनदेवों आदि द्वारा श्रीरघुनाथजीको पहुँचाना चाहती हैं। यहाँ सीताजी पुरोडास हैं, रावण गर्दभ हैं और श्रीरामजी इन्द्र हैं। (ग) मिलान कीजिए 'शुनको मन्त्रपूतं त्वं पुरोडाशमिवाध्वरे ? ख्रार ३.७.४४।'

नोट — ६ 'सीता के विलाप सुनि भारी' इति । यहाँ पाँच चौपाइयों ( अर्धालियों ) में श्रीसीताजीका श्रीरामिवरहमें विलाप कहा है—'हा जगदेक बीर' से 'पुरोडास चह रासभ खावा' तक । और, आगे श्री-जानकी-विरहमें श्रीरामजीका विलाप दश चौपाइयों में कहा है—'हा गुनखानि जानकी सीता।' से 'एहि विधि खोजत विलपत''' २० ( ०-१६ ) तक । इससे अनुमान होता है कि यह भी एक कारण श्रीहनुमान् जीके 'तुम्ह ते श्रेम राम के दूना' इन वचनोंका है ।

टिप्पणी—१ "सीता के बिलाप०" इति । (क) 'चर' का सुनना और दुःखी होना तो ठीक है, अचरका सुनना कैसा ? उत्तर—'अचरसे उनके अधिष्ठात देवताओं का सुनना अभिप्रेत हैं । यथा 'सयल सकल जहँ लिंग जग माहीं । लघु बिसाल निहं वरिन सिराहीं ॥ बन सागर सब नदी तलावा । हिमिगिर सब कहँ नेवत पठावा । कामरूप सुंदर तनु धारी । सिहत समाज सिहत बरनारी । गए सकल तुिहनाचल गेहा । गाविह मंगल सिहत सनेहा ॥' ११६४१३-४ देखिए। (ख) श्रीरामचन्द्रजीके वियोगमें चराचर दुःखी हुआ, यथा 'बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहीं । सिरत सरोवर देखि न जाहीं ॥ हय गय कोटिन्ह केलिमृग पुर पसु चातक मोर । पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर ।२.५३। रामिबयोग बिकल सब ठादे ।" सिह न सके रघुबर बिरहागी ।', वैसे ही यहाँ श्रीजानकीजीके वियोग और विलापसे इनकी दशा हो गई है । इससे जाना गया कि अचर भी दुःखी हुए और उन्होंने सुना भी । (ग) चराचर जीव दुःखी हुए, यह कहकर जनाया कि उनके किए कुछ न हुआ । जिससे कुछ बन पड़ा उसको आगे कहते हैं।

नोटः —७ वाल्मीकिजी भी लिखते हैं कि वायुका बहना वंद हो गया, सूर्य प्रभाहीन हो गए। तालाबों के कमल मुर्मा गए, जलचर डर गए, उत्साहहीन होकर मानों वे अपनी सखी सीताके लिये शोक करने लगे। सिंह, ज्याद्र, मृग आदि सीताजीकी छायाके पीछे पीछे कोषसे दोड़े। पर्वत मानों रो रहे हैं। सूर्यमंडल पीला पड़ गया। 'धर्म नहीं है। सत्य, ऋजुता और दयालुता कहाँ हैं? जो आज रावण श्रीरामकी वैदेही सीताको हरण कर लिये जा रहा है' इस प्रकार सब प्राणी अपने-अपने दलमें रोने लगे। मृगशावक रोने लगे, वनदेवता काँपने लगे। यथा 'न वाति मास्तस्वत्र निष्यमोऽभृहिवाकरः। ३.५२.१०। निलन्यो घ्यत्वकमलास्यस्तमीनकले वराः। सखीमिव गतोत्साहां शोचन्तीव स्म मैथिलीम्। १५॥ समन्तादिभसंपत्य सिह्च्याव्रमृगद्विजाः। अन्वधावं स्त्रमोनकले वराः। सखीमिव गतोत्साहां शोचन्तीव स्म मैथिलीम्। १५॥ समन्तादिभसंपत्य सिह्च्याव्रमृगद्विजाः। अन्वधावं स्त्रमावणः। ३६। इति भूतानि सर्वाणि गणशः पर्यदेवयन् । इत्यादि। —यह सब भए चराचर जीव दुखारी' कहकर किवने जना दिया। श्रीसीतारामजी विश्वात्मा हैं, सबकी अन्तरात्मा हैं; यथा 'सीयराममय सब जग जानी। १.८२१।', ''आंतरजामी रामु सिय —। २.२४६।'', 'सबके उर आंतर बसहु —। २.२४७।', 'जिन्ह कर नाम लेत जग माहीं। सकल अमंगलमूल नसाहीं। —ते सिय रामः ' इत्यादि। अतः उनके दुःली होनेसे चर अचर सब दुःखी हुआ ही चाहें।

श्रीसीतात्यागपर जब श्रीलदमण्जी श्रीजानकीजीको वाल्मीकिजीके आश्रमकी सीमामें छोड़कर चले हैं उस समय भी श्रीजानकीजीका कुररीके समान बिलाप सुनकर चराचरकी ऐसी दशा हो गई थी। मोरोंने नृत्य करना छोड़ दिया था, वृत्तोंने फूलोंको और हरिणियोंने प्रहण किये हुए कुशोंको छोड़ दिया। यथा 'तयेति तस्थाः प्रतिग्रह्म वाचं रामानुजे दृष्टिपथं व्यतीते। सा मुक्तकण्ठं व्यसनातिभाराव्यकन्द विमा कुररीवभूयः॥ ६=। नृत्यं मयूराः कुमुपानि वृत्ता दर्भानुपात्तान् विजहुईरिण्यः। तस्याः प्रपन्ने समदुःखभावण्यन्तमासीद् इदितं वनेऽपि।६६।' (र्घवंश सर्ग १४)।

## "दाम्पत्य-प्रेम"

श्रीसीताजीका कितना प्रगाढ़ प्रेम श्रीरामजीमें था, यह वनयात्रा समय देखनेमें आया है। परन्तु सीताहरणसे लेकर लंका विजयके बाद पुनर्मिलापतक इसका लीलाके रूपमें अधिक परिचय मिलता है। वे श्रीरामजीके विरहमें कैसी विकल थीं यह बात उनके विलाप और मुन्दरकाण्डमें विशेष रूपसे देखनेमें आती है। उनके प्रेमको जाननेवाले एक रघुनाथजी ही हैं दूसरा नहीं। उन्होंने श्रीमुखसे यह कहा है—'तत्व प्रेम कर मम अह तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा।।'

प्रेमकी पहिचान है कि वह अपने प्रेमपात्रको दहला देता है, चाहे वह उससे कितनी ही दूर क्यों न हो। प्रेमी और प्रेमपात्र ये दोनों अन्योन्याश्रित शब्द हैं। जो प्रेमी है वही प्रेमपात्र भी है। जितना ही अधिक प्रेमपात्र व्याकुल हो, उतना ही अधिक प्रेमीका प्रेम समम्मना चाहिए। ठीक यही बात यहाँ देख लीजिए—। इधर महारानीजी स्वामीके विरहमें परम व्याकुल हैं तो उधर स्वामी श्रीरघुनाथजी उनसे अधिक उनके लिए व्याकुल हैं। महाविरही अति कामीकी नाई बेसुध हो रहे हैं, 'लता तह पाती' 'खग मृग पशु' इत्यादिसे पूछते, रूप-गुग्-आदिका बखान करते, उनमत्त और खेणकी माँति विलाप करते चले जा रहे हैं। महारानीजीसे अधिक विलाप उनका मानसमें दिखाया गया है। 'तुम्ह तें प्रेम राम के दूना'। आ० २६ (११४) और सुं ० १३ (१०) देखिए। यह सब क्यों ? क्योंकि भगवान्का बाना है कि 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यम्'। इसीको यहाँ चरितार्थ कर रहे हैं और हम लोगोंको इस चरितसे उपदेश दे रहे हैं कि यदि तुम हमारे लिए व्याकुल होंगे तो हम तुम्हारे लिए तुमसे द्विगुण व्याकुल होंगे।

यह लीला विशेषकर भक्तोंके लिए की गई है और उन्हें वियोगशृङ्गारका एक जीता जागता रूप दिखाया गया है। यहाँका वियोग शृङ्गार कृष्णावतारके वियोग शृङ्गारसे कहीं ऊँची कोटिका है। परन्तु है यह लीलामात्र, क्योंकि महारानीसे तो वास्तविक वियोग कभी हुत्रा ही नहीं, वह तो अलदयरूपसे अग्निके भीतर निहित निरन्तर उनके साथ हैं - 'लिख्रिमनहू यह मरम न जाना। जो कछु चरित रचेउ भगवाना'। उनका वियोग तो कभी हो ही नहीं सकता। शक्तिमान्से शक्ति कभी अलग नहीं हो सकती। सूर्य्यसे सूर्यकी किरएों मिली हुई हैं, चाहे वह ६ करोड़ मीलतक क्यों न विस्तृत हों। भगवान्की शक्तिका विस्तार अनन्त देश और अनन्तकालमें होते हुए भी वह कभी भगवान्से अलग नहीं हो सकती। महारानीजी तो भगवान्की श्रनन्तशक्तिकी मूल स्रोत हैं। वे तो भगवान्के श्रन्तरकी श्रन्तरतम हैं, वे कभी श्रलग नहीं हो सकती। राजा राजधानीमें बैठा हजारों कोसपर अपनी राज्यकी सीमामें अपनी शक्तिसे शासन चलाता रहता है, परन्तु उसकी वास्तविक शक्ति तो बराबर उसीके पास मौजूद है। भगवान्की शक्ति से भगवान्का वियोग नहीं हो सकता। यद्यपि रावणको मारनेके लिए उसका अंश मायारूप होकर अपने शत्रुके यहाँ चला जाता है श्रौर उसके नाशके समयतक उसके यहाँ बना रहता है। दाम्पत्यप्रेमकी इस सत्ताकी, जिसमें कि किसी देश या कालमें उसी तरह वियोग नहीं है जिस तरह सूर्य्यमें रात्रिका अत्यन्तामाव है, शब्दोंके द्वारा करपनामें लाना श्रसम्भव है। इसी श्रगाध, श्रनन्त, श्रचिन्त्य और कल्पनातीत दाम्पत्यप्रेमके केलि श्रौर विहारका ही नाम प्रनन्त विश्वोंकी रचना, जीवन श्रीर संहार है। इस विश्व वा भवसागरवाले महा-नाटकका श्रमिनय है। 'भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई। राम बाम दिसि सीता सोई॥' इस चिरन्तन श्रनादि श्रनन्त लीलामें वास्तविक वियोग कहाँ है ? जो कुछ वियोग दिखाया जाता है वह तो लीला श्रीर खेलका एक नगएय श्रंग है जो केवल भक्तोंकी ख़ातिर भक्तवत्सल भगवान् द्वारा श्रिमनीत होता है। भक्तवत्सल भगवान्की जय ! जय !! जय !!!

गीधराज सुनि आरत वानी । रघुकुलित ज्ञक नारि पहिचानी ॥ ७॥ अथम निसाचर लीन्हे जाई। जिमि मलेख वस किपला गाई॥ ८॥

सीते पुत्रि करिस जिन त्रासा । करिहों जातुधान कर नासा ।। ९ ।। धावा क्रोधवंत खग कैसे । छूटै पिव पर्वत कहुँ जैसे ।। १०।। रे रे दुष्ट ठाद किन होही । निर्भय चलेसि न जानेहि मोही ।। ११।।

श्रथ—गृधराजने दुःख-भरी वाणी सुनकर पहिचाना कि यह रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी है।।।।। नीच निशाचर इसे लिए जाता है जैसे म्लेचके वशमें किपला गाय पड़ी हो।।।।। हे सीते पुत्र ! डरो मत, मैं निशाचरका नाश कहँगा।।।।। वह पत्ती क्रोधमें भरा हुआ कैसा दौड़ा जैसे पर्वतको तोड़नेको वज छूटे।।१०।। रे रे दुष्ट ! तू खड़ा क्यों नहीं होता ? निडर चला जा रहा है। मुफे नहीं जानता ?।।११।।

नोट—१ (क) 'गीधराज सुनि' इति । यहाँ गीधराज पद दिया, क्योंकि रावण राजा है । राजासे राजा लड़ता है । इप्रथवा, राजकुमारीकी सहायता करना है, यह कार्य्य राजाके योग्य है । गौको म्लेजसे छुड़ाना भी राजधर्म है । (ख) 'सुनि आरत बानी ।' इति । 'हा जगदेक बीर रघुराया।'' हा रघुकुल सरोज दिननायक' इन आर्त्वचनोंसे जाना कि रघुकुलतिलक श्रीरामजीकी धर्मपत्नी हैं । जटायु कहाँ था इसमें मतभेद है । कोई पहाड़की चोटीपर और कोई वृत्तपर होना कहते हैं; यथा—जटायुक्तियतः शीवं नगामानीक्ष्य- तुराबकः । अ०रा० २।७।५४।', 'वनस्पतिगतः श्रीमान्त्याजहार श्रुमां गिरम् । वालमी० ३.५०.२।' इसीसे किसी स्थानका नाम न दिया।

२ 'रघुकुलितलक-नारि' कहकर 'अधम निसाचर लीन्हें जाई' पद देकर इसकी बड़ी अयोग्यता जनाई। अर्थात् कहाँ तो रघुकुलमें शिरोमिण राम और कहाँ यह निशाचरोंमें अधम म्लेच । म्लेच्से गऊकी रचा करना राजा, प्रजा सभीका कर्तव्य और धर्म है। यह म्लेच्का राजा है, मैं गृष्ट्रराज हूँ, मेरा धर्म है रचा करना। कि मिलान की जिए; 'गोमर कर सुरघेनु नाथ व्यों त्यों पर हाथ परी हों॥ तुलसीदास रघुनाथ-नाम धुनि अकिन गीध धुकि धायो। गी० ३.७।'; यह बाणी सुनी इससे 'म्लेच्छ बस किपला गाई' ऐसा विचार उनके हृदयमें आया।

३ (क) 'सीते पुत्रि' इति । जटायुजी दशरथजीके सखा हैं, यह दोहा १३ में बताया गया है । मित्रका पुत्र पुत्रके समान है । इस तरह श्रीरामजी पुत्र हुए । पुत्रकी स्त्री कन्या समान है, यथा 'श्रनुजबधू भगिनी सुतनारी । सुनु सठ कन्या सम ए चारी । ४.६.७।'; श्रतः 'पुत्रि' कहा । 'पुत्रि' शब्दमें कैसा माधुर्य्य श्रौर वात्सल्य मलक रहा है । (ख) 'करिहों जातुधान कर नासा'—इसका सीधा श्रर्थ यही है कि निशिचरका नाश करूँगा यह कहकर उससे श्रीसीताजीको श्रभय देकर शसन्न किया । गीतावली श्रौर हनुमन्नाटकमें भी ऐसा ही कहा है । यथा 'पुत्रि ! पुत्रि ! जिन डरिह न जैहै नीचु मीचु हों श्रायों । ३.७।'; 'मा भैषीः पुत्रि सीते त्रजित मम पुरो नैष दूर दुरातमा । हनु० ४.१०।'

४ 'किरहों जातुधान कर नासा'। यहाँ सरस्वतीकृत विलच्चण शब्द पड़े हैं, सरस्वती उसकी वाणीका यों अर्थ सिद्धकर सत्य करती है—"यातुधानके करसे अपना नाश कहँगा" अर्थात् तेरे लिए मैं आत्म- समर्पण करता हूँ। (पु०रा० कु०)। दीनजी कहते हैं कि यदि अनुस्वारका विचार न कर ले तो यह एक प्रकारका आशीर्वाद मानों दे रहे हैं कि तुम्हारा यह कुछ न कर सकेगा वरन् तुम्हारे ही द्वारा इसंका नाश होगा।

४ जटायुके संबंधमें 'धावा' शब्दका प्रयोग तीन बार किया है; यथा 'धावा क्रोधवंत', 'सुनत गीध क्रोधातुर धावा', "तबहिं गीध धावा करि क्रोधा''। तीन बार लिखकर जनाते हैं कि तीन मंडलमें जटायु रावणके रथपर पहुंच गया। गृप्त, चील आदि पत्ती आकाशमें सीधे, सरल रेखामें नहीं उड़ते, वे मँड़राते हैं। (प० प० प्र०)।

६ प० प० प्र० का सत है कि जटायुने अभी यह नहीं जाना कि रावण है, इतना ही समभा कि

कोई निशाचर है। क्रमशः एक-से दूसरे मंडलमें जटायुको सीतापहारक की और रावणको त्रानेवाले विरोधककी श्रिधकाधिक पहचान होती गई। पहले मंडलमें जटायुने जाना कि कोई राचस है और रावणने समभा कि मैनाक होगा। दूसरेमें रावणने तर्क किया कि खगपति गरुड़ होगा। तीसरेमें दोनों एक दूसरेको यथार्थ जान गए।

टिप्पणी— १ 'छूटै पबि पर्वत कहुँ जैसे" अर्थात् ऊपरसे पंख समेटकर वज समान छूटा। वजके गिरनेसे पर्वत चूरचूर हो जाता है, वैसे ही यहाँ "चोचिन मारि बिदारेसि देही"। २—'रे रे दुष्ट ठाढ़...' इति। रावण दुष्ट था, अतः उसे सभी दुष्ट कहते हैं। यथा 'कह सीता सुनु जती गुसाई'। बोलेहु बचन दुष्ट की नाई'।।', 'रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होई' (जटायु), "यह दुष्ट मारेज नाथ भए देव सकल सनाथ' (इन्द्र), 'परद्रोह रत अति दुष्ट पायो सो फल पापिष्ट" (इन्द्र)। ३—"न जानेहि मोही" अर्थात् यह नहीं

जानता कि मैं इसका रखवाला हूँ, रचक हूँ।

नोट-७ (क) 'रे रे दुष्ट...'-परदारापहरणसे "दुष्ट" कहा; यथा 'रे त्रियचोर कुमारगगामी। खल मलरासि मंदमित कामी। ६.३२।' मिलान कीजिए हनु० ४७ से। यथा 'रे रे मोः परदारचोर किमरेऽधीर त्वया गम्यते, तिष्ठाबिष्ठितचन्दनाचलतटः प्राप्तो जटायुः स्वयम्।" पुनश्च यथा 'रे रे एकः कव दारान् रष्ठकुलतिलकस्यापहत्य प्रयासि। (हनु० ४.६)। त्रर्थात् रे! रे! परस्त्रीचोर! तू क्यों शीघ्रतासे चला जा रहा है शत्ररे! खड़ा तो रह। स्वयं में जटायु श्रा प्राप्त हुत्रा हूँ। श्ररे राक्तस! तू रघुकुलतिलक रामकी स्त्रीको चुराकर कहाँ जा रहा है श-ये सब भाव इस चरणमें श्रा गए। पुनः, ये शब्द ललकारके ही हैं कि यदि तू वीर है तो ठहर-कर सुमसे युद्ध कर; यथा 'युद्ध्यस्व यदि श्रूरोऽसि सुहूर्त तिष्ठ रावण। वाल्मी० ३.५०.२३।'

(ख) "न जानेहि मोही" अर्थात् क्या तू नहीं जानता कि मैं सनातनधर्म स्थित, सत्यप्रतिज्ञ, महाबली गृध्रराज और करयपका पीत्र जटायु हूँ । यथा 'दशग्रीव स्थितो घमें पुराणे सत्यसंश्रवः ।...। जटायुर्नाम नाम्नाहं गृप्रराजो महाबलः ।' (बाल्मी० ३.५०.३-४)। क्या तुमे ख़बर नहीं कि मैं कैसा चीर हूँ और यहाँ दोनों भाइयोंकी अनुपस्थितिमें मैं वैदेहीका रक्षक हूँ; यथा "सीतां च तात रिक्षिये त्विय याते सलक्षणे। बाल्मी० ३.१४.३४।" कि इन राब्दोंसे जान पड़ता है कि रावण जानता था कि गृप्रराज जटायु बड़ा पराक्रमी और बलवान् था। पुनः "न जानेहि मोही" का भाव कि मैं यद्यिव बूढ़ा हूँ तथापि मैं तुमसे युद्ध करनेका साहस रखता हूँ, मैं तुम्मे युद्ध भूमिमें तेरे भाई खरकी तरह सुलाये देता हूँ, मैं अभी तुम्मे रथसे गिराता हूँ, इत्यादि। यथा 'तिष्ठ तिष्ठ दशगीव मुहुर्त पश्य रावण। वृन्तादिव फलं त्वां तु पातयेयं रथोत्तमात्। युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथापाणं निशाचर। वाल्मी० ३.५०.२३, ५१.३०।"

#### गोस्वामीजी और नारिजातिका आदर्श

पं० रामचन्द्रजी—किवने रामायणकी रचना करके ही यह इरसा दिया कि उसकी दृष्टिमें खीका पद कितना ऊँचा है। एक खीके अपमानके बदलेमें हजारों योद्धा अपनी जीवन-लीला समाप्त करते हैं। उसीके प्रतिकारमें सीताहरण होता है। फिर उनकी रचा, उनकी मानमर्यादाको पददिलत करनेके प्रयत्नको विफल करनेके लिए लंकामें रक्तकी नदी बहती है।

सुनसान स्थान है। एक अकेली अबला पर्गकुटीमें बैठी है। रावगा सा प्रतापी सम्राट् उसके रूप-लावएयकी कथापर मुग्ध हो उसको उड़ाने तथा अपनी भिगनीके अपमानका बदला लेने आता है। पर उसे इतना साहस नहीं होता कि सम्मुख जाकर प्रेमिभचाकी याचना करे। अतः यतीका वेष करके जाता है। पर जब इस प्रकार सफल-मनोरथ नहीं होता तब अपना असली रूप दिखाता है। पर उत्तर क्या मिलता है ? उ 'जिमि हिर बधू छुद्र सस चाहा'''।

- इसका प्रभाव कामांध पर क्या पड़ता है ?—'सुनत बचन दससीस लजाना। मन महुँ चरन वंदि

सुख माना'। पर प्रतिकारिमिश्रित कामकी ज्वाला हृदयमें दहक रही है जिसमें पड़कर यह विचार भस्म हो जाता है और वह श्रीसीताजीको बलात् ले जाता है। वे कातरध्वितसे विलाप करती जाती हैं। यह क्रन्दनका शब्द जटायुके कर्ण-कुहरमें पड़ता है। वेचारा जरासे अशक्त हो रहा है। तो भी—'गीधराज सुनि आरत वानी…', 'सीते पुत्रि करेसि जिन त्रासा। करिहों जातुधान कर नासा।' एक अबला हरी जा रही है। एक अशक्त गृहदपत्ती या नवीन दृष्टिके मतानुसार कोई गृहद अनार्य्य सरदार यह दृश्य देखता है। वह कातर हो उठता है। वह इस अनाचारको सहन नहीं कर सकता और अबलाके बचानेमें अपने पाणोंकी आहुति दे देता है। क्या पाश्चात्य शिवेलरी (Chivalry) में इसकी समानता मिलती है ? वहाँ तो किसी रमणीकी सहायताके उपलक्तमें यह मानी हुई बात है कि आगे चलकर प्रेमकी भित्ता माँगी जायगी। भारतके तुच्छ जीव भी अबलाके रन्नार्थ अपने पाणोंकी परवा नहीं करते। 'पुत्रि' शब्दमें भी कैसा माधुर्य, कैसा वात्सल्य स्तेह भलक रहा है।

श्रावत देखि कृतांत समाना। फिरि दसकंघर कर श्रमुमाना।।१२॥ की मैनाक कि खगपति होई। मम बल जान सहित पित सोई।।१३॥ जाना जरठ जटायू एहा। मम कर-तीरथ छाँडिहि देहा।।१४॥ सुनत गीघ क्रोधातुर धाना। कह सुनु रावन मोर सिखाना।।१५॥ तिज जानिकिहि कुसल गृह जाहू। नाहिं त श्रम होइहि बहु बाहू।।१६॥ राम रोष पानक श्रित घोरा। होइहि सकल सलम कुल तोरा।।१७॥

अर्थ—यमराज वा कालके समान आते हुए देखकर दशकन्यर रावण फिरकर मनमें अनुमान (अटक्लसे विचार) करने लगा—॥१२॥ (यह) या तो मैनाक पर्वत होगा या पित्तयोंका स्वामी गरुड़ होगा। पर (यदि यह गरुड़ है तो) वह अपने स्वामी विष्णु सिहत मेरे बलको खूब जानता है ॥१३॥ (निकट आने-पर) जाना कि (वा, अच्छा मैंने जान लिया)—यह तो बुड्ढा जटायु है। मेरे हाथक्षी तीर्थमें यह शरीर छोड़ेगा ॥१४॥ यह सुनकर गृद्ध कोथसे उतावला हो शीघ दीड़ा और बोला—हे रावण ! मेरा सिखावन सुन ॥१४॥ जानकीको छोड़कर खेरियतसे घर चला जा। नहीं तो, हे बहुतसे भुजाओंनाले ! ऐसा होगा कि श्रीरामचन्द्र जीके कोधक्षी अत्यन्त भयङ्कर अग्निमें तेरा सारा वंश पतिगा (की तरह) हो जायगा (जल मरेगा)। १६-१७

नोट—१ (क) 'श्रावत देखि कृतांत समाना' इति ।—इससे सूचित किया कि जटायु क्रोधमें भरे हुए शीवतासे उसकी श्रोर भपटे जा रहे हैं कि उसका ताड़न करें, जैसे यमराज पापी प्राणीको दंड देनेके लिए रोष करते हैं। (ख) 'दसकंघर कर श्रनुमाना' इति ।—भाव कि दश शिर बीस भुजाश्रोंका श्रहंकार मनमें लाकर दशों मस्तिष्कोंसे विचार करने लगा। 'श्रनुमाना' से जनाया कि रावणने श्रभी उसे पहचाना नहीं, श्रभी देख नहीं पाया।

२ 'की मैनाक कि खगपित सिहत पित सोई' इति । मैनाक हमारा बल जानता है कि इन्द्र हमारे खरसे भागा भागा फिरता है और वह तो इन्द्रके वज्रके भयसे समुद्रमें जा छिपा था तब भला मेरा सामना क्या कर सकता है ? और गरुड़ है तो इसपर सवार होकर अनेक बार इसके स्वामीने मुभपर चक्र चलाया तो भी मेरा कुछ न विगड़ा, अतः वह जानवूमकर अब क्यों सामना करेगा ? यथा 'विष्णुचक्रितगतैश्च शतशो देवसंयुगे । अन्यै: शर्बैः प्रहारैश्च महायुद्धेषु ताडितम् ॥१०॥ श्रहताङ्कैः समस्तैस्तं देवप्रहरणैस्तदा ॥११॥' (वाल्मी०३।३२) 'ऐरावतविषाणाप्रैरापीडनकृतवृणौ । वज्रोल्लिखतपीनांसौ विष्णुचकपित्ततौ । वाल्मी मुं० १०।१६ ।' अर्थात् विष्णुके साथ युद्धमें तथा अन्य वड़े-वड़े संग्रामोंमें भगवान् विष्णुके चक्रके सैकड़ों घाव तथा अन्य शस्त्रोंके प्रहारसे वह ताड़ित हुआ है । ऐरावतके दाँतोंके आधातसे उसकी विशाल भुजाओंमें चिह्न हो गए थे, वज्रसे मोटे

कंधोंमें छिद्र हो गए थे और विष्णुके चक्रसे उनमें घाव हो गए थे। हनुमन्नाटकमें रावणके इन विचारोंसे मिलता हुआ यह श्लोक है-"मैनाकः किमयं रुएद्धि पुरतो मन्मार्गमञ्याहतं, शक्तिस्तस्य कुतः स वज्रपतना-द्रीतो महेन्द्रादिप ।। तार्च्यः सोऽपि समं निजेन विभुना जानाति मां रावणं, हा ज्ञातं स जटायुरेष जरसा क्लिष्टो वधं वाञ्छिति ॥४.६॥' अर्थात् मेरे स्वच्छन्दमार्गको क्या यह मैनाक पर्वत अगाड़ीसे रोकता है ? उसकी क्या सामर्थ्य ? वह तो वज्र लगनेके भयसे इन्द्रसे डरता है। तो क्या यह गरुड़ है ? वह भी श्रपने स्वामी सहित मुक्त रावणको जानता है। ओहो! जान लिया, यह जटायु ही है, बुढ़ापेसे क्लेशित होकर मरनेकी इच्छा करता है।

नोट-३ (क) 'जाना जरठ जटायू एहा'-भाव कि ऋरे ! यह मृतक समान ऋत्यंत बूढ़ा होकर भी सुभे ललकारता है। वाल्मीकीयमें जटायुने रावणसे कहा है कि सुभे उत्पन्न हुए और पिता पितामहों के राज्यका पालन करते हुए साठ हजार वर्ष हो गए। यथा 'षष्ठिवर्षसहस्राणि जातस्य मम रावण । पितृपैतामहं राज्यं यथा वदनुतिष्ठनः। ३।५०।२०।' (ख) 'मम कर तीरथ छाड़िहि देहा।'-रावणका श्रमिमान इसीसे स्पष्ट है कि वह श्रपने मुख श्रपने हाथोंको तीर्थकी उपमा दे रहा है। हाथोंका तीर्थसे मपक बाँधाँ। भाव यह कि लोग मोत्तके लिए अपना शरीर अयोध्या, काशी, प्रयाग, मथुरा आदि तीर्थोंमें छोड़ते हैं। रावए गर्वसे सोचता है कि हमारा सामना करनेको था रहा है तो अवश्य इसे अपने प्राण देने हैं, यह मारा जायगा, मानों हमारे हाथोंसे वध होनेको ही यह तीर्थ सममकर आया है। जरा अवस्थामें क्लेश होता है, इसीसे वह मरनेकी इच्छा करता है। यथा 'जरसा किल्हो वधं वाञ्छति' (उपर्युक्त)।

पं॰ रा॰ चं॰ शुक्ल-'की मैनाक कि खगपति होई'। 'संदेह' विशुद्ध अलंकार वहीं कहा जा सकता हैं जहाँ सदृश वस्तु लानेमें कविका उद्देश्य केवल रूप, गुण या कियाका उत्कर्ष या अपकर्ष दिखाना रहता हैं। ऐसा संदेह वास्तविक भी हो सकता है पर वहाँ अलंकारत्व कुछ दवा सा रहेगा। जैसे 'की मैनाक?' में जो संदेष्ट है, वह कविके प्रबंधकौशलके कारण वास्तविक भी है तथा आकारकी दीर्घता और वेगकी तीव्रता भी सूचित करता है।

नोट ४-'सुनत गीध' इति । पूर्व कहा कि 'दसकंधर कर अनुमाना' और अब कहते हैं कि 'सुनतः''। इससे जान पड़ता है कि अनुमान मनमें ही नहीं किया किन्तु मुखसे कहा भी। अथवा, 'की मैनाक कि खगपित होई। मम बल जान सिहत पित सोई' यह अनुमान है और समीप आनेपर पहचाननेपर गर्वमें श्राकर ये वचन प्रकट कहे- 'जरठ जटायू एहा। मम कर तीरथ छाड़िहि देहा'। इन्हींको जटायुने सुना, तब बहुत क्रोधयुक्त हो गया। यह दूसरा भाव और अर्थ हनुमन्नाटकके अनुसार भी ठीक जान पड़ता है। इस प्रकार, "जाना" = त्रहा ! मैं जान गया।

टिप्पणी-१ 'क्रोधातुर धावा' से ज्ञात होता है कि रावण खड़ा होकर विचार करने लगा था तब जटायु भी धीमा हो गया, पर जब उसने ऐसे वचन कहे तब वह पुनः शीघ्रतासे दौड़ा और पास पहुँचकर उपदेश दिया। रावणने 'जरठ' कहा है और बृढ़े उपदेश देनेयोग्य होते ही हैं, अतः उपदेश दिया; यथा 'मनहु ज्रठपन श्रस उपदेसा' (श्र०)। ( 'जरठ''' कहकर रावणने जटायुका श्रपमान किया, इसीसे उसका क्रोध श्रीर बढ़ गया। भाव यह कि तू युवा अवस्थाका है और श्रक्षशस्त्रधारी है तथा रथपर है श्रीर में वूढ़ा हूँ इसीसे तू मेरा श्रपमान करता हुआ सीताजीको लिये मेरे सामनेसे चला जा रहा है, मेरी ललकारपर भी रकता नहीं )।

टिप्पणी—२ 'तिज जानकी कुसल गृह जाहू' अर्थात् नहीं छोड़ते तो अभी एक तो हमारे ही हाथों तुम्हारा कुशल नहीं और फिर रामरोष पावकसे कुल समेत तुम्हारा कुशल नहीं।

रे 'नाहित श्रस होइहि बहबाहू' इति । रावणको श्रपने बाहुबलका एवं वीस भुजायं होनेका वड़ा श्रभिमान है। यथा भवन चलेड निरखत मुज वीसा। ३.७।, भम भुजसागर वल जल पूरा। जह वूड़े

वहु सुर तर सूरा।', 'वीस पयोधि अगाध अपारा। ६.२०।', 'हरगिरि जान जासु भुज लीला।'''भुज विक्रम जानहि दिगपाला। सठ अजहूँ जिन्हके उर साला। ६.२४।', "हरगिरि मथन निरखु मम बाहू। पुनि सठ किप निज प्रभुहि सराहू।६.२०।'', 'कहिस न खल अस को जगमाहीं।भुजवल जाहि जिता मैं नाहीं।५.४१।', 'निज भुज वल मैं वयह वढ़ावा।६.७७।' इत्यादि। इसीसे 'बहुवाहू' कहा। अर्थान् ये सव काट डाले जायँगे।

४ 'होइहि सकल सलभ कुल तोरा' इति । पतंगोंका संयोग दीपकसे है, यथा 'दीपसिखा सम जुवित तन मन जिन होसि पतंग ।३.४६।'; पर यहाँ 'दीपक' न कहकर 'रामरोष पावक' कहा। कारण कि बहुत पतिंगोंके आ पड़नेसे दीपक वुम भी जाता है। यहाँ 'सकल ".कुल' बहुतसे पितगे हुए। उनके जलाने के लिए 'अति घोर पावक' कहा जिसमें कोई वचे नहीं और आग वुमे नहीं। ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है; यथा 'निसिचर निकर पतंग सम रघुपित बान कुसानु। जननी हृद्य धीर घर जरे निसाचर जानु।४.१४।' (हनुमहाक्य), 'लषनरोषु पावक प्रवल जानि सलम जिन होहु।१.२६६।' वाल्मीकीयमें भी ऐसा ही कहा है; यथा 'दिप्रं विस् व वैदेश मा त्वा घोरेण चलुषा। दहेदहनभूतेन दुत्रिमन्द्राशनिर्यथा।३.४०.१६।', अर्थात् वैदेहीको छोड़ दे जवतक अग्निके समान जलती हुई भयानक आँखोंसे श्रीरामजी तुमको जला न दें, जैसे इन्द्रने वृत्रको जलायाथा। इसी तरह जटायुने वहाँ बहुत सममाया है। सर्ग ४० और ४१ में पाठक देख लें।

उतर न देत दसानन जोधा ! तवहिं गीध धावा करि क्रोधा ॥१८॥ धारे कच विरथ कीन्ह महि गिरा । सीतिह राखि गीध पुनि फिरा ॥१९॥ चोचिन्ह मारि विदारेसि देही । दंड एक मइ मुरुछा तेही ॥२०॥ तव सक्रोध निसिचर खिसित्राना । कादेसि परम कराल कृपाना ॥२१॥ काटेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि रामु करि ऋद्भुत करनी ॥२२॥

शब्दार्थे-कच=बाल, केश। 'बिदारना'=विदीर्श करना, फाड़ डालना।

श्रथ—योद्धा दशमुख उत्तर नहीं देता। तभी गृद्ध क्रोध करके दौड़ा ॥१न॥ (श्रौर रावण्के) बाल पकड़कर उसको विना रथका कर दिया। रावण पृथ्वीपर गिर पड़ा। (तव) गृध्र श्रीसीताजीको (श्रपने स्थानपर) रखकर फिर लौटा ॥१६॥ और चोचोंसे मार-मारकर उसके शरीरको विदीर्ण कर डालां (जिससे) उसे एक दंडभर मूच्छ्रां आगई॥२०॥ तव खिसियाये हुए निशाचरने क्रोधपूर्वक महाभयंकर खड़ा निकाला ॥२१॥ श्रौर उसके पत्त (पखने) काट डाले। श्रद्भुत करनी करके पत्ती श्रीरामजीका स्मरण करते हुए पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥२२॥

नोट—१ 'जोधा' पद देकर जनाया कि योद्धा करनी करते हैं, बकते नहीं, यथा 'सूर समर करनी करहि कि व जनाविहें आप 1१.२७४।' उसने अपना कर्ताव्य निश्चय कर लिया है कि इसकी मृत्यु मेरे हाथ है। अतः उत्तर न दिया।

टिप्पणी—१ 'तविह गीघ घावा करि कोघा' इति । (क) गृष्ठराजका तीन बार घावा करना और तीनों वार कोध करना लिखा गया। यथा 'घावा कोधवंत खग कैसे', 'सुनत गीध कोघातुर घावा' श्रीर यहाँ 'घावा करि कोधा'। इसका तात्पर्य यह है कि बीच बीचमें रक जाता था। प्रथम जब रावण श्रमुमान करने लगा तब रक गया, फिर रावणको सममाने लगा तब ठहर गया। (ख) प्रथम कोध सीताहरणपर हुआ, दूसरा क्रोध उसके अभिमानपूर्वक बोलनेपर हुआ और तीसरी वार उसके उत्तर न देनेपर क्रोधावेश हुआ। (प० प० प० का माव चौ० १० में है ]।

२ 'धरि कच' से जनाया कि उसके सिरपर उड़ता रहा, इससे बाल पकड़ना ही सुरोम जाने पड़ा।

क्ष [ बाल पकड़कर धरना कहा गया । क्यों ? क्योंकि यह मर्मस्थल है, इनके पकड़ने खींचनेसे अत्यन्त पीड़ा

होती है जिससे मनुष्य तुरंत काबूमें आ जाता है। दीनजी ]

३ "चोचिन्ह मारि बिदारेसि देही ।० मुरुळा०" इति । पूर्व जो कहा था "छूटै पिव पर्वत कहँ जैसे" उसको यहाँ चिरतार्थ किया । देह विदीर्ण करनेके लिए 'पिव पर्वत' की उपमा है। इसी प्रकार 'आवत देखि कृतांत समाना' की उपमा 'मूर्च्छित' करनेके विचारसे दी गई। इस चौपाईका भाव यह है कि उसने रावगाको मृतप्राय कर दिया। ब्रह्माके वरसे वह मर नहीं सकता, नहीं तो मृत्युमें संदेह न था। देही=देह, शरीर, यथा 'पिता मंदमित निंदत तेही। दच्चशुक संभव यह देही। १.६४।', 'नर तन सम निहं कविन देही। जीव चराचर जाचत जेही। ७.१२१।'

गौड़जी—एक दंड तक मूर्चिछत रहा। फिर इस दशामें सीताजी स्वयं क्यों न भाग गयीं १ गीधने स्वयं सीताजीको लेकर आश्रममें क्यों न पहुँचाया १ बात यह थी कि माया-सीताको तो रावणके नाशके लिए उसके साथ जाना ही था। गीधको भी यह बुद्धि इसीसे न आयी।

नोट—२ वाल्मी० तथा अ० रा० में प्रथम मेंटपर जटायुजीने श्रीरामजीसे कहा है कि तुम्हारे और लद्मण दोनों के आश्रमसे बाहर जानेपर में सीताकी रचा करूँगा। यथा 'सीतां च तात रिक्ष्ये त्विय याते सल्क्ष्मणे।३.१४.३४।'; 'मृगयायां कदाविज प्रयाते लक्ष्मणेऽि च।।५।। सीता जनककत्या मे रिव्तत्व्या प्रयत्नतः।''' (अ० रा० ३.४.६)। यही बात मानसमें किवने 'गीधराज सें मेंट मह बहु विधि प्रीति बढ़ाइ। गोदावरी निकट प्रभु रहे परनगृह छाइ। ३.१३।' से जनाई है। गीतावलीमें श्रीरामजीके 'सुनहु लघन खगपतिहि मिले बन में पितु मरन न जाने उ। २.१३।', ये वाक्य भी इसी बातकी पुष्टि कर रहे हैं। पिताके सखा होने के नाते वे रच्चक बने और उन्होंने जगत् विख्यात योद्धा रावणसे सीताजोकी जीतेजी रचा की भी। उन्होंने यह जानते ही कि रावण ित्ये जाता है तुरत सीताजीको ढारस दिया—'सीते पुत्रि करिस जिन त्रासा। करिह जातुधान कर नासा।', और साथ ही रावणपर वे यमके समान मपटे और उसको रथसे गिराकर सीताजीको लेकर पृथ्वीपर रखकर फिर रावणसे जाकर जूमे। इतना ही नहीं किन्तु रावणको चोंचोंकी चोटसे घायलों और मूर्चिंक्षत भी कर दिया। जटायुका यह पुरुषार्थ वे देख रही हैं। गी० ३.७ में भी गीधराजके वचन हैं— 'पुत्रि पुत्रि ! जिन डरिह, न जैहै नीचु मीचु हों आयो।'

पिता या समुरके समान 'पुत्रि' संबोधन करके गृष्ठराज रच्चा कर रहे थे, तब सीताका भाग जाना क्योंकर उचित हो सकता था ? रच्चामें तत्पर जटायुका पुरुषार्थ देखकर भी भागनेसे उनकी रच्चाकी सरासर अबहेलना होती और उनपर अविश्वास भी प्रकट होता। फिर एक अबला होकर वे रावगासे बचकर छिप कहाँ सकती थीं।—यह तो माधुर्यमें भाव हुआ। ऐश्वर्यमें भाव होगा कि भागकर छिपतीं तो सारी 'ललित

नर लीला' ही समाप्त हो जाती।

टिप्पणी - ४ 'काढ़ेसि परम कराल कृपाना' इति । यह वही है जिससे वह श्रीसीताजीको डरवावेगा' यथा 'सीता तें मम कृत अपमाना । कटिहडँ तव सिर कठिन कृपाना ।' (४.१०) । यहाँ जटायुने उसका अपमान किया । अतः खिसियाकर उसके लिए कठिन कृपाण निकाला । वैसे ही श्रीसीताद्वारा अपमानित होने पर वहाँ निकालेगा । यहाँ पंख काट लिए और वहाँ (सुन्दरकांडमें) मंदोदरी आदिके समभानेसे कुछ दिनकी अविध दी । (ख) इस कृपाणका नाम चंद्रहास है: यथा 'चंद्रहास हरु मम परितापं'।

४ 'काटेसि पंख परा खग घरनी'—पंख ही द्वारा पत्तीका जीवन है, पंख कटनेपर बड़ा कष्ट होता है; यथा 'जनु विनु पंख बिहग अकुलाहीं। २.१४२।', 'जथा पंख बिनु खग अति दीना ६.६०।', भोजन

<sup>%</sup> पु॰ रा॰ कु॰-पं॰ रामगुलाम द्विवेदीजी यह भाव कहते थे कि 'घरि कच' से चोटी मुड़ाना हुआ, 'खिसिआया' यह मुँहमें कालिख लगी, खचर रथमें जुते हैं यही गदहेपर सवार होना है और लंका दिस्ए है उसी ओर जाही रहा है वा, शैव है, अतः भस्म रमाये है, यही कालिख है।''

नहीं मिलता; यथा 'कबहुँ न मिल भरि उद्र ऋहारा। आजु दीन्ह बिधि एकहि बारा। ४.२७।' (संपाती-वाक्य )। इसीसे पन्न ही काट डाले कि कप्र मेलकर मरे।—( श्रीरामजी शत्र हैं, रनका पन्न लिया। अतः पच काटे )। सिर क्यों न काट लिया ? अपनी दुर्दशा सममकर मारा नहीं, पच काटे जिसमें कष्ट मेल-मेलकर तड़प-तड़पकर मरे। पुनः, हरिइच्छासे ऐसा हुआ। सीताजीने कहा था कि 'बिपति मोरि को प्रमुहि सुनावा।'; जटायु सुनानेके लिए जीते रखे गए। सिर काटा होता तो सीताजीकी विपत्ति कौन कहता?

६ 'श्रद्भुत करनी' यही कि त्रिलोकविजयी रावणसे लड़ा, जीतेजी सीताजीको न ले जाने दिया। यथा 'फिरत न वारहि बार पचारयो । चपरि चोंच चंगुल हय हित रथ खंड खंड करि डारयो ॥१॥ विरथ बिकल कियो, छीनि लीन्हि सिय, घन-घायनि श्रकुलान्यो । तब श्रसि काढ़ि काटि पर पाँवर लै प्रभुप्रिया परान्यो ॥२॥ रामकाज खगराज आजु लखो जियत न जानिक त्यागी । तुलसिदास सुर सिद्ध सराहत धन्य विह्रा बड़भागी ॥३॥१%

नोट—३ जटायु श्रौर रावग्रका।बड़ा घोर श्रौर श्रद्भुत युद्ध हुश्रा मानों पच्युत दो महापर्वत लड़ रहे हों। यथा 'तद्वभ्वाद्भुत युद्धं राष्ट्रशच्चसयोस्तदा। सपच्चयोर्माल्यवतोर्महापर्वतयोरिव। वालमी० ३.५१.३।' वालमी-कीयमें पढ़ने योग्य है। उससे इस 'जरठ' जटायुकी शक्ति और अद्भुत करनीका अनुमान होगा। हनुमन्ना-टकमें थोड़ेमें बहुत सुन्दर वर्णन है। यथा 'अन्नं विन्निपति ध्वजं दलयते मृद्नाति नद्धं युगं, चक्रं चूर्णयित न्निणोति तुरगान्नतः पतेः पित्तराट् । रुन्धनार्जति तर्जयस्यभिभवस्यालम्बते ताडयस्याकर्षस्यवलुम्पति प्रचलति न्यञ्चस्युदञ्चस्यपि । ४.११। अर्थात् पित्तराज जटायु रावणके रथके धुरीको तोड़ते हैं, ध्वजा तथा दोनों बाहोंको तोड़ते हैं, चक्रोंको चूर्ण करते, घोड़ोंको घायल करते और रावणको रोकते हुए गर्जन करते हैं तथा ललकारते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उस रावणको मारते भी हैं। कभी अपनी ओर खींच लेते हैं तथा उसके वहाँको पकड़कर भटक देते हैं। कभी आप उड़ जाते हैं, कभी उसके प्रहारसे आप नम्र हो जाते हैं श्रौर कभी कभी श्रपने पंजोंसे उसके शिरपर प्रहार करने के लिये ऊपरको उड़ जाते हैं।

४ 'सुमिरि राम', यथा हनुमन्नाटके — 'ईषस्थितासुरपतद्भुवि राम-रामिति मन्त्रमनिशं निगदन्द्रमृत्तुः। ४.१२॥ अर्थात् मोत्तकी इच्छासे राम राम राम इस मंत्रको निरंतर जपते हुए वह पत्ती जिसमें अब कुछ ही प्राण शेष है, पृथ्वीपर गिर पड़ा।

सीतिह जान चढ़ाइ बहोरी। चला उताइल त्रास न थोरी।।२३।। करति बिलाप जाति नभ सीता । ब्याध विवस जनु मृगी सभीता ॥२४॥ गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी। कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी।।२५॥ एहि बिधि सीतहि सो लै गयऊ । बन असोक महँ राखत भयेऊ ।।२६।।

शब्दार्थ-- 'उताइल' = (उतायल) उतावलीसे, जल्दी जल्दी । जान (यान) = रथ।

अर्थ-श्रीसीताजीको फिर रथपर चढ़ाकर बहुत शीव्रतासे चला, उसे बहुत डर लग रहा था (कि कहीं राम श्रा न जायँ, या श्रीर कोई उनका सहायक न बीचमें श्रा पड़े ) ॥२३॥ श्राकाशमें श्रीसीताजी विलाप करती हुई जा रही हैं, मानों व्याधके वशमें पड़कर मृगी सभीत हो ॥२४॥ पर्वतपर बैठे हुए बंदरोंको देखकर हरि नाम लेकर उन्होंने वस्त्र डाल दिया ॥२४॥ इस प्रकार वह श्रीसीताको ले गया और घ्रशोक बनमें

दिप्पणी-१ 'व्याध विवस जनु मृगी सभीता' इति । पहले जटायु द्वारा 'श्रधम निसाचर लीन्हे

क दीनजी—"श्रद्भत" का यहाँ यही force है कि जो रामजीके सोचे हुए लीलामें हितकारी भी होकर अच्छी नियतसे भी वाधा करता है, उसकी भी वे दुर्दशा करा देते हैं।

जाई। जिमि मलेच्छ वस किपला गाई' ऐसा कहा और अब कहते हैं कि 'व्याध बिवसం'। कारण कि गायको म्लेचके हाथोंसे सभी छुड़ाते हैं, वहाँ गृप्र्राज छुड़ानेको गये। और, व्याधाके हाथोंसे हिरणीको कोई नहीं छुड़ाता, वैसे ही अब इनको कोई छुड़ानेवाला नहीं हैं।

नोट — १ 'किह हिर नाम दीन्ह पट डारी' इति । हनुमन्नाटकमें लिखा है कि श्रीरामजी श्रीर लद्मण्जीका नाम लिया कि इनको दे देना— 'श्राकृष्यमाणाऽऽभरणानि मुक्तवा सैरध्वजी मारुतिमिद्रमौली । उनाच रामाय सलद्मणाय वराय देयानि सदेवराय । ४।१४ ।' अर्थात् पर्वतपर हनुमान्जीको देखकर श्रामूषणोंको उनके पास फेंककर कहा कि लद्मण सिहत मेरे पितको दे देना । किष्किधामें जो कहा है कि 'मंत्रिन्ह सिहत इहाँ इक बारा । वैठ रहेड में करत बिचारा ॥ गगनपंथ देखी मैं जाता । परवस परी बहुत बिलपाता ॥ राम राम हा राम पुकारी । हमिह देखि दीन्हेड पट डारी ।', वैसा ही वाल्मीकीयमें भी है, यथा 'ददर्श गिरिश्रक्तस्थान पञ्च वानरपुंगवान् ॥१॥ तेषां मध्ये विशालाची कौशयं कनकपमम् । उत्तरीयं वरारोहा श्रुमान्यामरणानि च ॥२॥ सुमोच यदि रामाय शंसेयुरिति भामिनी । वस्त्रमुत्सुज्य तन्मध्ये निक्षितं सहमूषणम् ॥३॥ सर्ग ३.४४ ।' श्रर्थात् पाँच वानरोंको एक पर्वतश्रक्षपर बैठे देखकर वस्त्रमें श्राभूषण लपेटकर गिरा दिया जिसमें ये मेरा पता श्रीरामजीको बता सकें। रावण घवड़ाहटके मारे सीताजीके इस कामको न समम सका।

र "किह हिर नाम" इति । 'हिर' नाम श्लेषार्थी है, अतः उसे देकर जनाया कि—हे हिर (वानरो)! यह पटभूषण हिर (राम) को देना, जो भूभार हरनेको आ रहे हैं और तुम्हारे दुःखको भी बालिका वध करके हरण करेंगे, यह भी कहना कि मेरा हरण हुआ है। और यह भी जनाया कि में दुःखके हरनेवाले हिर (श्रीरामचन्द्रजी) की पत्नी हूँ, मेरा दुःख शीब हरें। (पं०)। पर उपर्युक्त किहिंकधाके उद्धरणसे 'हिर' का अर्थ 'राम' ही ठीक है। 'पट डारी' से श्रीसीताजीकी सावधानता सूचित करते हैं कि वे रावणके मरणका उपाय करती जाती हैं और वह नहीं समक पाता। (खर्रा)।

३ 'बन असोक महँ राखत भयेऊ' इति । अशोकवनमें रखा जिसमें इनका शोक दूर हो जाय, राम-विरहमें शरीर न त्याग दें। वा, यह बाग़ रावणको प्राणोंसे अधिक प्रिय है, अतः सम्मानार्थ उसमें रखा।

दोहा — हारि परा खल बहु बिधि भय अरु मीति देखाइ।
तब असोक पादप तर राखिसि जतनु कराइ॥
जेहि बिधि कपट कुरंग सँग धाइ चले श्रीराम।
सो छबि सीता राखि उर रटित रहित हिर नाम॥२९॥

अर्थ-बहुत तरह-से हर और प्रीति दिखाकर वह दुष्ट हार गया तब उसने उनको यत्नपूर्वक अशोक-वृज्ञके नीचे रक्खा। जिस प्रकार श्रीरामजी कपट मृगके साथ दौड़े चले थे, वही छिब सीताजी हृदयमें रखकर हिर नाम रटती रहती हैं ॥२६॥

नोट—१ "बहु विधि प्रीति" से वह सब जना दिया जो वाल्मीकिजीने पूरे सर्ग ४४ में दिया है। 'भय' यह दिखाया कि १२ मासमें मुफे स्वीकार न किया तो मार हालूँगा, यथा 'सीताया वचनं श्रुत्वा पष्षं रोमहर्षणम ॥२३॥ प्रत्युवाच ततः सीतां भयसंदर्शनं वचः। श्रुता मैथिलि महावयं मासान्हादश मामिनि ॥२४॥ कालेनानेन नाभ्येषि यदि मां चारुहासिनि । ततस्वां प्रातराशार्थं सुदाश्कुत्यिन्त लेशशः ॥२५॥—(स॰ ५६)।'

टिप्पणी--१ (क) अशोकवनमें क्यों रखा ? इसका कारण यहाँ लिखते हैं कि "हारि परा००"। अशोकवनमें वहुतसे दिन्य स्थान बने हैं; उनमें जब ये न रहीं, तब अशोकवृत्तके नीचे रखा। (वाल्मी० सर्ग ४४-४६ से स्पष्ट जान पड़ता है कि उसने महलोंमें रखना चाहा और दिन्य रमणीय महल दिखाकर इनको लुभाना चाहा। पर वे किंचित् भी प्रसन्न न हुई, प्रत्युत उससे कठोर वचन कहे, तब उसने अशोकवनमें

रक्खा )। श्रथवा, (ख) सीताजीने वनवास-धर्म सममकर यहाँ रहना उचित सममा। (खरी)। (ग) 'जतनु कराइ'—उनकी श्रवकूल सेवाका एवं कोई उनके पास न जा सके इसका प्रबंध करके।

टिप्पण्णी—२ 'जेहि विधि कपट कुरंग०' अर्थात् धनुषवाण हाथोंमें लिए, तर्कश कमरमें वाँघे, आगे आगे मृग पीछे पीछे आप उसे पकड़ने वा मारनेको जा रहे थे। वही छिवि, यथा 'मम पाछे घर धावत घरे सरासन वान', 'कपट कुरंग संग धर धाये'। 'श्रीराम' से जनाया कि कपट कुरंगके पीछे धावा करते हुए वे वड़ी शोभाको प्राप्त थे, अतः उसी छिविको हृदयमें धारण किया। ["सोहित मधुर मनोहर मूरित हेम हरिन के पाछे। धाविन नविन विलोकिन विथकिन वसे तुलसी उर आछे। गी० ३.३।", "राधव भावित मोहि विपिन की वीथिन्ह धाविन। अहन कंज वरन चरन सोकहरन अंकुस छिलिस केतु अंकित अविन। सुंदर स्यामल अंग वसन पीत सुरंग, किट निपंग परिकर मेरविन। कनककुरंग संग साजे कर सर चाप राजिव नयन इत उत चितविन। सोहत सिर मुकुट जटा पटल, निकर सुमन लता सहित रची वनविन। गी० ३.४"।—यह ध्यान यहाँ अभिषेत है ]

३ 'रटित रहित हिर नाम'। (क) 'रटित' से निरन्तर रटना जनाया; यथा 'नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट। ४.३०।' पुनः सात्र कि नामके बलसे जीती हैं; यथा 'लोचन निज पद जंत्रित प्राम् जाहिं केहि बाट।४.३०।', नाम रटनेसे पुनः नामी (मूर्त्तं, रूप) की प्राप्ति होगी; यथा 'देखिय रूप नाम आधीना'। नाम और रूप ये दोनों न होते तो न जीवित रहितों। यथा 'रसना रटित नाम, कर सिर चिर रहें, नित निज पद कमल निहारे। दरसन आस लालसा मन महँ राखे प्रभु ध्यान प्रान-रखवारे। गी० ४.१०।' (ख) 'हिर नाम'—क्लेशं हरतीति हिरः। यहाँ नाम रटनेकी विधिका उपदेश दे रहे हैं कि दृष्टि और मन भी दूसरी और न जाय और न दूसरेसे वात करे। तब रूपकी प्राप्ति शीव्र होती है।

नोट-- र किसीका मत यह भी है कि यहाँ 'हरि' नाम कहा, क्योंकि पतिका नाम नहीं ले सकतीं। हिर श्रीरामजीके राशिका नाम भी है। (प्र०) '; पर सुशीवजीके वचनोंसे "राम" नाम लेना पाया जाता है—'राम राम हा राम पुकारी'। त्रापत्ति कालमें नाम लेनेका निषेध नहीं है।

यहाँ 'पुनि माया सीता कर हरना' प्रकरण समाप्त हुआ।

# 'श्रीरघुबीर-विरह-वर्णन-प्रकरण

रघुपति अनुगहि आवत देखी। वाहिज चिंता कीन्हि विसेषी।।१।। जनकसुता परिहरिहु अकेली। आएहु तात बचन मम पेली।।२॥ निसिचर निकर फिरहिं वन माहीं। मम मन सीताः आश्रम नाहीं।।३॥

अर्थ-श्रीरघुनाथजीने भाईको आते देखकर ऊपरसे (देखावमात्रकी) बहुत चिन्ता की ॥१॥ हे तात ! तुमने जानकीजीको अकेली छोड़ दिया। मेरी आज्ञाको टालकर यहाँ चले आये ॥२॥ निशाचरोंके भुएड वनमें फिरते हैं। मेरे मनमें (ऐसा आता है कि) सीता आश्रममें नहीं हैं॥३॥

टिप्पणी—१ 'रघुपति श्रमुजिह श्रावत देखी —' इति । (क) यहाँ प्रथम श्रीरामजीका लक्ष्मणजीके देखना कहा, क्योंकि वे चिन्तातुर हैं, उनकी दृष्टि पंचवटीकी ही श्रोर है, कहीं लक्ष्मणजी श्रात्तीनाद सुनक्ष्म श्रोह न दें, यह चिन्ता लगी हुई है।—'खल विध तुरत किरे रघुबीरा।रू १।' देखिये। (ख) 'वाहिज चिंता कीन्हि विसेषी' श्रर्थात् चिन्ता तो मारीचके नाम लेकर पुकारनेपर ही उत्पन्न हो गई थी, श्रव उसक

प्रभाव यथार्थ देखा कि सत्य ही लहमण्जी कुटी छोड़कर चले छाए। अतः अव 'विशेष' चिन्ता की। (ग) 'बाहिज' बाह्यका छपभंश है। = बाहरसे, ऊपरसे, यथा 'बाहिज नम्न देखि मोहि साई'। ७.१०४।' चिन्ता जब होती है तब मनसे। यह मनका विषय है, इसीसे किव कहते हैं कि इनके मनमें चिन्ता नहीं है, चिन्ताकी बात केवल मुखसे कही भर है, मुखसे ऐसी बात कही मानों चिन्ता हो। चिताकी जो बात कही वह छागे है। (घ) किवने लेख द्वारा चिन्ताकी विशेषता दिखायी। प्रथम कम थी, अतः एक चरणमें जनायाथा। अब छाधक है, छतः दो चौपाइयों (चार चरणोंमें) दिखायी। (ङ) केवल बाहिज चिन्ता है, क्योंकि लीला प्रथम ही वैसी रच रक्खी है—'मैं कछु करिब लिलद नर-लीला'। यह चिंता भी लीला है। [कर्म बाहिज है तथापि दिज्य है, यथा 'जन्म कम च मे दिग्य' इति गीतायाम्। (वंदनपाठकजी)। दिज्यका छर्थ कीड़ारूप भी है।]

दिप्पणी—२ (क) 'जनकसुता परिहरिह अकेली' और 'आएह बचन मम पेली' का भाव कि तुमने हमारा और जानकीजी दोनोंका अपमान किया। श्रीसीताजी अपने संदेश द्वारा इनको निरपराध ठहरायँगी। यथा 'अनुज समेत गहेह प्रभु चरना'। यदि इनका अपराध होता तो इनको त्याग देतीं, इनका नाम न लेतीं और न ऐसा संदेश भेजतीं। (ख) चिन्ता क्या है और उसका कारण दोनों कह रहे हैं। 'जनकसुता' कहकर चिन्ताका कारण जनकमहाराजका सम्बन्ध जनाया। दूसरा कारण 'परिहरिहु०' इत्यादिमें है। यथा 'कि त जन्मण वक्ष्यामि समेत्य जनकं वच: ॥११॥ मातरं चैव वैदेह्या विना तामहमित्रयम्। वाल्मी० ३।६४। ११,१२'; अर्थात् हम जानकीजीके पिताके पास जानेपर उनसे क्या कहेंगे। उनकी मातासे यह अप्रिय बात मैं कैसे कहूँगा ?

३ "मम मन सीता आश्रम नाहीं" इति । यथा 'मनश्च मे दीनिमहाप्रहृष्टं चतुश्च सन्यं कुदते विकारम् । श्रमंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता हता मृता वा पिय वर्तते वा । वाल्मी० ५७।२३॥' अर्थात् सेरा मन बहुत ही दीन औरीं हुंपरित हो रहा है, बाई आँख फड़करर अपशकुन जना रही है । अतः निःसन्देह सीता आश्रममें नह हैं। या तो जनका हरण हो गया, या वह मारी गई, अथवा कोई लिए जा रहा है । श्रीरामचन्द्रजीके बाएँ अंग फड़क रहे थे । यथा 'आश्रम आवत चले सगुन न भए भले, फरके वाम बाहु लोचन विसाल । गी० . ३.६।', 'स्फुरते नयनं सन्यं बाहुश्च हृदयं च मे । दृष्टद्वा लदमण् दूरे त्वां सीताविरहितं पथि। वाल्मी० ४६.४।' अर्थात् जिस समय मैंने तुमको अकेले विना सीताके मार्गमें देखा, उसी समय मेरी बायीं आँख, वाम भुजा और हृदयका वाम भाग फड़कने लगे । इसीसे निश्चय करते हैं कि सीताजी आश्रममें नहीं हैं ।

गहि पदकमल अनुज कर जोरी। कहैं उनाथ कछु मोहि न खोरी।।।।।। अनुज समेत गए पशु तहवाँ ॥ गोदावरि तट आश्रम जहवाँ ॥।।।।

अर्थ - भाई लक्त्मणजीने चरणकमल पकड़कर और फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ! मेरा कुछ

भी दोष नहीं है ॥॥ भाई सहित प्रभु वहाँ गये जहाँ गोदावरीके किनारे आश्रम था ॥॥।

नोट—१ 'कल्लु मोहि न खोरी' अर्थात् इसमें दोष श्रीसीताजीका है जैसा उन्होंने स्वयं कहा है—'हा लिख्नमन तुम्हार निहं दोषा। सो फल पायउँ कीन्हेज रोषा।' कि देखिए! गोस्वामीजीका कैसा उच आदर्श है। उनको लोकशिचाके लिये जैसे सीताजीके मुखसे निकले हुए 'मर्म' वचनोंका उल्लेख करना सर्वथा अयोग्य जान पड़ा, वैसे ही यहाँ लदमण्जीसे उन वचनोंका रामजीके उत्तरमें अपनेको निरपराध साबित करने केलिये भी कहलाना सर्वधा अनुचित जान पड़ा। उनको यह न भाया कि जो वाल्मीकिजीने आधे सर्गमें उत्तर दिलाया है उसे यहाँ लिखकर अपना आदर्श गिरा देते। कैसा मोलाभाला, बड़े भाई और बड़ी भावजका पूर्ण सम्मान रखनेवाला और सुशील उत्तर है—इसपर सैकड़ों उत्तर भी निछावर हैं। 'मोहि न खोरी' में क्या नहीं आ गया ?

आश्रम देखि जानकी हीना। भए विकल जस प्राकृत दीना ॥६॥ हा गुन खानि जानकी सीता। रूप सील ब्रत नेम पुनीता॥७॥ लिखिमन समुभाए वहु भाँती। पूछत चले जता तरु पाती॥८॥

शब्दार्थ—पाती==पंक्ति, यथा 'जासु बिरह सोचहु दिन राती। रटहु निरंतर गुनगन पाती'। श्रर्थ—श्राश्रमको श्रीजानकीजीसे रहित (खाली) देखकर व्याकुल हुए, जैसे साधारण मनुष्य व्याकुल होते हैं ॥६॥ हा गुर्णोकी खानि जानकी ! हा रूप, शील, त्रत श्रीर नियममें पत्रित्र सीते ! (तुम कहाँ गई ? क्या हुई ?)।।७॥ लद्मणजीने बहुत तरहसे समकाया। वे लताश्रों श्रीर वृत्तोंकी पंक्ति (क़तारों) से पूछते हुए चले।।=।।

नोट—१ सूने आश्रमका वर्णन, यथा 'सरित जल मिलन, सरिन सूखे निलन, श्रिल न गुंजत, कल कूजें न मराल। कोलिनि कोल किरात जहाँ तहाँ विलखात, बन न विलोकि जात खगमृगमाल।।२॥ तरु जे जानकी लाए, ज्याये हिर किर किए, हेरें न हुँकिर, भरें फल न रसाल। जे सुक सारिका पाले, मातु ज्यों ललिक लाले तेऊ न पढ़त न पढ़ावें मुनिबाल।।३॥ समुभि सहमे सुठि प्रिया तो न श्राई उठि, तुलसी विवरन परनतृनसाल। श्रीरे सो सब समाजु कुसल न देखों आज गहवर हिय कहें कोसलपाल।।४॥ गी० ३।६।'

२ 'भए विकल जस प्राकृत दीना' इति । भाव कि ये प्राकृत सनुष्य नहीं हैं, ये तो ब्रह्म हैं पर रावण-वधके लिये इन्होंने नररूप धारण किया है । उसीके अनुसार यहाँ विलापादि नरनाट्य कर रहे हैं—'जस काछिय तस चाहिय नाचा' । मिलान कीजिए 'सर्वज्ञः सर्वथा कापि नापश्यद्रयुनन्दनः । आनन्दोऽप्यन्व-शोचत्तामचलोऽ प्यनुधावति । अ० रा० ३.८.१६ । निर्ममो निरहङ्कारोऽ प्यखण्डानन्द्रूपवान् । मम जायेति स्रोतिति विल्लापातिदुःखितः ॥२०॥'

दे 'जानकी सीता' में पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ विलाप है, विषादमें यह दोष नहीं लिया जाता। यथा ''विषादे विस्मये कोपे हों दैन्येवधारणे। प्रसादे चानुकंपायां पुनरुक्तिनंदृष्यते" (खरां)। दूसरे, यहाँ दो शब्दोंसे विभिन्न भाव सूचित किया है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है। 'जानकी' का भाव 'जनकसुता परिहरेहु। ची०२।' में देखिये। 'सीता' का भाव कि जैसे तुम भूमिसे प्रकट हुई थीं, वैसे ही कहीं भूमिमें गुप्त होकर मेरे प्रेमकी परीच्ता तो नहीं कर रही हो। (प० प० प०)। अथवा, हमें सदा शीतल किया करती थीं, आज हमें शीतल करने क्यों नहीं आ रही हो। वालमी०३.६२.१२.१४ के 'निष्टुक्तवनवासश्व जनकं मिथिला-धिपम्।। कुशलं परिष्टुच्छन्तं कथं शक्ये निरीच्तिम्। विदेहराजो नूनं मां हब्दवा विरिहतं तथा।। सुता-विनाशसंत्रों मोहस्य वशमेष्यति।' इस उद्धरणमें 'हा जानकी' का, और ६४।१२-१३ के 'या मे राज्य-विहीनस्य वने वन्येन जीवतः।। सर्व व्यपानयच्छोकं वैदेही क्व नु सा गता।' इस श्लोकमें 'हा सीता' का भाव है। अर्थात् 'वनवाससे लौटनेपर मिथिलापित जब मुक्तसे कुशल पूछेंगे तब मैं उनकी और कैसे देख सकूँगा! जानकीसे विरिहत मुक्तको देखकर पुत्रीका नाश जानकर वे अवश्य मूर्छित हो जायँगे।', 'राज्यहोन वनमें वनवासीके समान रहते हुए मेरे दुःखोंको जो दूर करती थी वह सीता कहां है शि इस तरह यहाँ 'जानकी' शब्दसे जनकमहाराजके सम्बन्धसे शोकातुर जनाया और 'सीता' से अपने हदयको शीतल करनेवाली होनेके सम्बन्धसे शोक जनाया। हनु० ४-५ में भी 'सीतेति हा जनकवंशजवैजयन्ति' कहा है।

प० प० प० प०-'रूप सील वत नेम पुनीता', यथा 'सुनहु प्रिया वत रुचिर सुसीला ।२४.१'। भाव कि तेरे अनुपम रूपपर मोहित होकर कोई निशाचर तुमको ले तो नहीं गया। तुम्हारा शील, सतीत्व पातिव्रत्यके नियमों और तेरे पातिव्रत्यका रच्चण कैसे होता होगा ? 'भर्ता रच्चित यौवने' वाला कर्ताच्य तो सुमसे वना नहीं। अब क्या होगा, क्या करना चाहिए, यह सुभे क्यों नहीं वतातीं ? 'कार्येष्ठ मंत्री' यह भी तो तेरा अधिकार है। [ 'रूप शील' ''में गी० ३. १० के 'उठी न सिलल लिये प्रेम प्रमुद्ति हिये प्रिया न पुलिक प्रिय

बचन कहें का भाव है कि जब मैं बाहरसे आता था तब तुम आगे आकर मुमे लेती थीं, तुम्हारे रूपको देखकर में श्रमरहित हो जाता था, तुम मुमे देखकर प्रेमसे प्रमुदित हृदय होकर चरण घोती थीं, मधुर प्रिय वचन बोलती थीं, आज क्यों नहीं दर्शन देतीं, आज उस शील और व्रत नियम आदिका पालन क्यों नहीं करतो हो ? आज क्यों छिपी हो ? क्या हमारे प्रेमकी परीचा तो नहीं ले रही हो ? इत्यादि ]।

नोट-४ वाल्मीकीयमें बहत लिखा है कि किस प्रकार सममाया। वहीं यहाँ 'बहु भाँती' से जना दिया। वाल्मीकीयमें लद्मगाजीने सममाया है कि आप शोक न करें, मेरे साथ सीताजीको दूँ हैं। वे वनमें गई होंगी या किसी तालावपर होंगी, जहाँ कमल खिल रहे होंगे या नदीतटपर होंगी...। जहाँ जहाँ उनके होनेको संभावना हो वह सब स्थान हम लोग हुँ हैं। इत्यादि। (३।६१ श्लोक १४-१८)। इस आए हुए दु: खकी यदि त्राप न सहेंगे तो प्राकृत मनुष्य कैसे सह सकेंगे। त्राप धैर्य धारण करें। त्रापित किसपर नहीं आती ? सभीपर आती है और फिर चली जाती है। यह प्रकृतिका स्वभाव है।....आप अपने पौरुषको विचारें श्रीर शत्रुके नाशका प्रयत्न करें। (सर्ग ६६। ४-२०)। इसी तरह बराबर जहाँ तहाँ समकाया है। '...पातालमें भी रावण होगा तो भी वह अब जीता नहीं रह सकता। उसका पता लगाना उचित है, तब या तो वह श्रीसीताजीको ही देगा या अपने प्राण देगा। वह अपनी माताके गर्भमें भी यदि पुनः प्रवेश करके बचना चाहे तो भी वह मुभसे बच नहीं सकता...इत्यादि । यथा 'संस्तम्म रामभद्रं ते मा शुचः पुरुषोत्तम । नेहशानां मितमेदा भवत्यकलुषात्मनाम् ।११५) स्मत्वा वियोगजं हु:खं त्यज स्नेहं प्रिये जने । ऋतिरनेहपरिष्वङ्गाद्वर्तिराद्रांपि दसते ।।११६॥ यदि गच्छति पातालं ततोऽभ्यधिकमेव वा । सर्वथा रावण्स्तात न भविष्यति राघव ।।११७॥ प्रवृत्तिर्लभ्यतां तावत्तस्य पापस्य रत्वसः । ततो हास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति ।।११८।। यदि याति दितेर्गर्भे रावणः सह सीतया । तत्राप्येनं इनिष्यामि न चेद्दास्यति मैथिलीम् ॥११६॥ स्वास्थ्यं भद्र भजस्वार्यं त्यज्यतां कृपणा मतिः । श्रयों हि नष्टकार्यार्थें-रयत्नेनाधिगम्यते ॥१२०॥ उत्साहो बलवानार्यं नास्त्युत्साहात्परंबलम् । सोत्साहस्य हि लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम् ॥१२१॥ उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मेसु । उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिलप्स्याम जानकीम् ॥१२२॥१ (वाल्मी० ४.१.)।

दिष्पण्णि—१ 'पूछ्रत चले लता तर पाती' इति । भाव कि—(क) निर्जन वन है, यहाँ छौर कौन है जिससे पूछ्रते । यहाँ उन्माद संचारी भाव है । जड़-चेतनका ख्याल नहीं रह गया । पुनः, (ख) अयोग्यसे पूछ्रना दिखाया, इसीसे आगे 'विलपत' पद दिया गया है ।

नोट — ५ (क) 'पूछत चले लता तर पाती' इति । ये लतायें, वृत्त, आदि वे हैं जो सीताजीको प्रिय थीं, जहां दंपित बैठा करते थे; यथा 'श्रस्त किचल्या दृष्टा सा कदम्विया विया " श्रया जुन शंस खं प्रिया तामर्जनिप्रयाम् । किपारिष्यां साम्बी शंस दृष्टा यदि प्रिया। वालमी० ३.६०.१२,१४,२०।'; अथवा, जिन युचों आदिके किसी अंगमें श्रीजानकीजीके अंगका सादृश्य पाते थे, उनसे पूछते थे। इस तरह उनका बिल्व, आस्र, नीम, साल, कटहेल, कुरर और अनार आदि वृत्तोंसे पूछना पाया जाता है। अथवा, (ख) श्रीजानकीजीके अंगोंकी उपमा द्वारा सुन्दरता कह कहकर वृत्तों आदिसे पूछते थे। यथा "हे वृत्ताः पर्वत्या पिरिगहनलतावायुना वीज्यमाना, रामोऽहं व्याकुलात्मा दृश्ययतनयः शोकशुक्रेण द्रयः। विम्बोष्ठी चावनेत्री सुविपुल्जघना बद्धनागेन्द्रकांची, हा सीता केन नीता ममहृद्यगता को भवान केन दृष्टा ।५.१०।', 'हे गोदाविर पुरयवारिपुल्तिने सीता न दृष्टा त्वया, सा हुई कमलानि चागतवती याता विनोदाय वा। इत्येवं प्रतिवारं प्रतिनगं प्रत्यापं प्रत्यां, प्रत्येगं प्रतिविद्यां तत इतस्तां मैथिली याचते। इनु० ५।११।' अर्थात् हे पर्वतस्थित वायुद्वारा कंपित वृत्तो ! विम्बोष्ठी, सुन्दर नेत्रों, पुष्ट जंघाओं, मुक्ताओंसे जटित करधनी धारण करनेवाली, मेरे हृद्यमें बसी हुई सीताको कीन ले गया ? क्या तुममेंसे किसीने देखा है ? हे पुरयसिलला गोदावरि! क्या तुमने सीताको नहीं देखा ? क्या वह कहीं कमल लेनेको तो नहीं गई, अथवा तुम्हारे तट-पर कहीं खेलनेको गई है ? इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी प्रत्येक वृत्त, प्रत्येक पर्यर, प्रत्येक नदी, प्रत्येक मृग और प्रत्येक म्यूर आदिसे जानकीजीको पूछते हैं। (ग) 'पूछत चले' से जनाया कि वे पूछते हैं पर कोई

उत्तर नहीं देता। सादृश्य देखकर वे शोकके कारण उद्भ्रान्त हो जाते हैं। यथा 'क्वचिदुद्भ्रमते योगालविच-द्विभ्रमते वलात्। श्व । १६०। १६। वलमीकिजी लिखते हैं कि बहुतसे प्राणियोंको माल्म था कि रावण हर ले गया पर उसके भयानक रूप और कर्मीसे डरकर कोई कहता न था। (सर्ग ६४)।

प० प० प्र०—जब किसीने न बतलाया तब संकृद्ध हो विश्वका संहार करनेपर उद्यत देख लद्मण् जीने सममाया। 'भावार्थ रामायण' में इसका विशेष विस्तार है। इसी समय सतीजी सीताजीके वेषमें धाती हैं और लद्मणजी कहते हैं कि देखिए वे तो आ गई। आप क्यों विलाप करते हैं। भावार्थरामायण में इस प्रसंग पर वीसों संस्कृत रामायणोंका प्रमाण दिया गया है। अध्याय २० देखिए। '

हे खग एग हे प्रयुक्तर श्रेनी। तुम्ह देखी सीता सृगनयनी।।९॥ खंजन सुक कपोत एग मीना। प्रधुप निकर कोकिला प्रवीना।।१०॥ कुंदकली दाहिम दामिनी। कमल सरद सिस श्राहिभामिनी।।११॥ वरुनपास पनोज-धनु हंसा। गज केहिर निज सुनत प्रसंसा।।१२॥ श्रीफल कनक कदिल हरपाहीं। नेकु न संक सकुच मन माहीं।।१३॥ सुनु जानकी तोहि बिनु श्राजू। हरपे सकल पाइ जनु राजू॥१४॥

शब्दार्थ—'कपोत' उस कबूतरको कहते हैं कि जिसकी गर्दन सुन्दर होती है जिसे लक्का कबूतर कहते हैं। पास = पाश — पाशके अवयव सूद्म लोहेके त्रिकोण होते हैं, परिधिपर सीसेकी गोलियाँ लगी होती हैं। युद्धके अतिरिक्त अपराधियोंको दंड देनेमें भी इसका व्यवहार होता है। यह वरुणका आयुध है। पाश प्रायः दस हाथका और गोल होता है और इसकी डोरी सूत, गून, मूँज, तांत, चर्म आदिकी होती है। फंदा।

श्र्य—हे पित्तयो ! हे मुगो ! हे भ्रमरोंकी पंक्ति ! तुमने मृगनयनी सीताको देखा है ? ॥ ६ ॥ खंजन, तोता, कवृतर, हिरण, मछली, भौरोंका समृह, सुन्दर स्वरमें निपुण कोयल, कुन्दकली, श्रनार, विजली, शरद्ऋतुके कमल और चन्द्रमा, नागिन, वरुणकी फाँसी वा फंदा, कामदेवका धनुष, हंस, गज, सिंह ये सब श्राज श्रपनी प्रशंसा सुन रहे हैं । श्रर्थात् तुम्हारे सामने ये लिजित होते थे, इनसे कोई किव तुम्हारे श्रंगकी उपमा (उन्हें महातुच्छ जानकर ) नहीं देते थे। १०-१२। वेल, सुवर्ण, केला% सब प्रसन्न हो रहे हैं, जरा भी शङ्का और संकोच मनमें नहीं है ॥ १३॥ हे जानकी ! सुनो ! श्राज तेरे विना सभी प्रसन्न हो रहे हैं, मानों राज्य पा गए हैं ॥ १४॥

नोट—१ "हे खग मृगः 'तुम्ह देखी मृगनयनी' इति । (क) यहांतक वृत्तों, लतात्रों, पित्तयों, प्राुत्रों, भ्रमरोंसे पूछना कहा। 'सीता मृगनयनी' से जनाया कि सीताजीके श्रंगोंकी उपमा दे-देकर प्रत्येकसे पूछते हैं जैसा अपर चौ० ७- के नोटमें लिखा गया है। 'खंजन सुक' से 'गज केहरि' तक गिनाकर 'निज सुनत प्रसंसा' कहनेसे सूचित हुआ कि खंजन शुक्र आदिकी उपमायें दे-देकर वृत्तों, लताश्रों, पशुत्रों, प्रत्यों श्रादिसे जानकीजीका पता पूछते हैं, इसीसे आज सब अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं, नहीं तो पहले उनकी निंदा किया करते थे; यथा 'सब उपमा किव रहे जुठारी। केहि पटतरों बिदेहकुमारी।१-२३०. न।' इन उपमानोंसे इस समय किस-किस श्रंगकी शोभा कही गई है यह आगे नोट ३ में लिखा गया है।

(ख) 'खग मृग' से ही प्रारंभ करनेका भाव कि इन्हींसे आगे जानकीजीका समाचार मिलेगा। खगराज जटायु और वानर सुप्रीवके द्वारा श्रीजानकीजीका पता मिलेगा।

<sup>%</sup> प० प० प० प०— 'कनक कदिल' को एक ही शब्द मानना ठीक होगा अन्यथा 'दामिनि' और 'कनक एकार्थ शब्द होनेसे द्विरुक्ति होगी।

२ इं ि स्थिंके जिन अंगोंकी उपमा किन जिस वृत्त, पत्ती, पशु और फल आदिसे दिया करते हैं, उनको वनमें मार्गमें चलते हुए देखनेसे श्रीसीताजीके उन अंगोंका स्मरण हो आता है, जिससे निरहका उदीपन होता है। श्रीरामजी नरनाट्य करते हुए प्राकृत मनुष्य-सरीखे उन्हें देखकर व्याकुल होते हैं। उन्हीं उपमानोंके नाम यहाँ कहकर उनसे उपमेयोंका बोध कराया है।

कि पूज्य किव बालकांडमें श्रीसीताजीकी शोभाके संबंधमें लिख आए हैं कि 'सिय सोभा निहं जाइ बखानी। जगदंबिका रूपगुनखानी।। उपमा सकल मोहि लघु लागीं। प्राकृत नारि आंग अनुरागीं।। सीय बरिन तेइ उपमा देई। कुकिब कहाइ अजसु को लेई।१.२४७।' अर्थात् माताके आंगोंका वर्णन पुत्र कैसे कर सकता है ? दूसरे, जितनी उपमायें हैं वे सब अत्यन्त लघु हैं और प्राकृत स्त्रियोंके लिये दी जा चुकी हैं, वे उपमाएँ उनमें लगकर जूठी हो गई। तब उनकी शोभा क्योंकर वर्णन की जा सकती है ?

इसे यहाँ किन गुप्त रीतिसे अंगोंकी शोभाका वर्णन पतिके मुखसे करा दिया है। पतिको पत्नीकी शोभावर्णनका अधिकार है। अतः किन जगत्पिताके मुखसे जगडजननीके अंगोंकी शोभाका वर्णन गुप्त रीतिसे कर भी दिया है और साथ ही अपने वचनोंका निर्वाह भी 'सुनु जानकी तोहि बिनु आजू। हरषे सकल पाइ जनु राजू। किमि सिह जात अनख तोहि पाहीं।' इन शब्दों द्वारा कर दिया है।

नोट-- ३ कवि प्रायः खंजन, हिरन और मीनकी उपमायें आँखों के लिये दिया करते हैं, यथा "खंजन मंजु तिरी हे नयनि । २.११७।", 'मनहु इंदु बिंब मध्य कंज मीन खंजन लिख मधुप मकर कीर आए तिक तिक निज गोहैं। गौ० ७.४।', 'मृगलोचिन तुम्ह भीरु सुभाएँ।२.६३।', 'जहँ बिलोकि मृगसावकनयनी'। इसी तरह शुकतुगडसे नासिकाकी, यथा "चारु चिबुक सुकतुंड विनिंदक सुभग सुडन्नत नासा। गी० ७.१२।", 'चारु भू नासिका सुभग सुक-त्राननी। गी० ७.४।'; कपोतसे कंठ, बीवा वा गर्दनकी%, भ्रमरावलीसे काले बालोंकी, यथा "कच बिलोंकि ऋलि अवलि लजाहीं ।१-२४३।", "कुटिल केस जनु मधुप समाजा ।१.१४७"; कोकिलसे मधुर स्वर वा वचनकी, यथा 'सकुचि सप्रेम वालमृगनयनी। बोली मधुर बचन पिकबयनी। २. ११७।"; छंदकली श्रौर श्रनारदानेसे दाँतोंकी पंक्तिकी, बिजलीसे दाँतोंकी कान्ति श्रौर मुस्कानकी, यथा 'बर-दंत की पंगति कुंद्कली श्रधराधरपल्लव खोलन की। क० १.४।', "कुलिस कुंद् कुडमल दामिनिच्ति द्सनिन देखि लजाई। वि० ६२।'; दामिनिसे वर्णकी, यथा 'दामिनि वरन लघन सुठि नीके।२.११४।'; शरद् कमल श्रीर शरद्चंद्रसे मुख श्रीर नेत्रकी, यथा 'सरद सरबरीनाथ मुख सरद सरीरह नयन ।२.११६।', ''नवकंज लोचन कंज मुखः वि० ४५।'; नागिनसे चोटी वा लटकी क्ष, वरुणपाशसे कंठकी रेखाओं की क्ष, मनोजचापसे भुकुटिकी, यथा 'भुकुटि मनोजचाप छिबहारी ।१.१४७।'; हंस और गजसे चालकी, यथा 'हंसगविन तुम्ह निह बनजोगू।२.६३।', ''चलीं मुद्ति परिछनि करन गजगामिनि बर नारि।।१।३१७।'', 'जनकसुता के सुधि भामिनी। जानहि कह करि बर गामिनी।४.३६।' सिंहसे कमरकी, यथा 'केहरि कटि पट पीतधर।१.२३३।' श्रीफलसे पयोधर की. । कनकसे वर्णकी, यथा 'इन्ह ते लहि दुति मरकत सोने ।२।११६।', 'मरकत कनक बरन बर जोरी ।' श्रोर कदलीसे जंघाकी उपमा देते हैं, यथा 'जंघा जानु श्रानु केदलि उर कटि किंकिनि पट पीत सुहावन । गी० ७.१६।', 'गूढ़ गुलुफ जंघा कदली जित । गी० ७.१७।' ( पु० रा० कु० ) ।

नोट—४ क्षिप उपमासे अंगका क्या साम्य दिखाया जाता है यह भी सुनिये। नेत्रोंकी चंचलता, सफ़ेदी और स्याहीकी रेखाके लिए खंजनकी, जलभरी, विशाल और उभरी हुईमें मृगकी और आंखके आकार और चमकमें मीनकी, आई, कोमलता और दीर्घ होनेमें कमलकी उपमा दी जाती है। दाँतोंकी सुन्दरता यह है कि वे सटे हुए हों, जड़ोंमें ललाई लिये हों, चमकदार हों, इस साम्यके लिए कुन्दकी कली, अनारदानेकी सटो मिली हुई पंक्ति और बिजलीकी कान्तिकी उपमा दी जाती है। कमलकी उपमा हाथ,

<sup>🕸</sup> इनके उदाहरण गोखामीजीके यंथोंमें अन्यत्र नहीं मिले।

<sup>‡</sup> इनके उदाहरण गोरवामीजीके ग्रंथोंमें श्रन्यत्र नहीं मिले ।

पैर, मुख सभीके लिए प्रयुक्त होती है। दामिनीकी उपमा शरीरके वर्णसे भी दी जाती है, यथा 'स्याम सरोज जलद सु दर वर दुलहिनि तिइत बरन तनु गोरी। गी० १.१०३।' कहणासिंधुजी वहणपाशको नेत्रोंके कटाच्च एवं नाभिकी छौर वैजनाथजी छूटे हुए वालोंकी उपमा कहते हैं। मंदहास्यके लिये भी कोई पाशकी उपमा देते हैं। सीकी हँसी सनुष्यके लिए फाँसी है। शेष साम्य नोट ३ के उदाहरणोंमेंसे स्पष्ट हो जाता है।

खरां—'नेकु न संक सकुच मन माहीं' इति । (क) शंका इस बातको नहीं है कि श्रीजानकीजी फिर् आवेंगी और संकोच नहीं कि हम श्रीसीताजीके अंगोंके सदश नहीं हैं, अर्थात् अपनी न्यूनताका संकोच नहीं रह गया। तुम्हारे रहते सबकी निंदा होती थी, ये निंदा सुना करते थे, अब अपनी प्रशंसा सुनते हैं। यह सहेतुक है इसिलए संजल्प है। आगे जो 'प्रिया बेगि प्रगटिस॰' यह वाक्य मुद्रा व्यंजित किया। यहाँ हेतुपूर्वक पूर्ण अभिधेय कहा अतएव संजल्प हुआ। (ख) पहलेके अर्थात् 'खंजन' से लेकर 'गज़ केहरि' तकके लिए कहा कि 'मुनत प्रशंसा' और श्रीफल आदिके लिए कहा कि 'मेकु न संक॰'। कारण कि ये अंग जिनके ये उपमान हैं सदा आवरणमें (ढके) रहते हैं और ने सब निरावरण हैं। अतएव यहाँ संकोच और शंक पद दिए। भाव कि इन उपमानोंको लज्जा वा शंका नहीं है। ये बाहर स्पष्ट देख पड़ते हैं। (पं॰रा॰कु॰)।

नोट-४ श्रीहतुमन्नाटकके निम्न श्लोकोंसे इस चौपाईका भाव कि पहले ये सब शंका श्रौर संकोच

मानते थे शीव समभमें आ जायंगा।

(१) 'अरएयं सारंगिर्गिरिकुह्ररगर्भाश्च हरिभिर्दिशो दिङ्मातंगैः श्रितमपि वनं पंकजवनैः ि प्रियाः चश्चर्मध्यस्तनवद्नसौन्द्रयविजितैः सतां माने म्लाने मरणमथवा दूरसरणम् । २.२४। अर्थात् हरिण तेरे नेत्रोंको अपने नेत्रोंसे अधिक सुन्दर जानकर लिजत हो वनको चले गए, सिंह तेरी कमरको अपनी कमरसे विशेष सूद्रम जानकर लिजासे पर्वतोंको गुहाओं में छिप गए, अपने गएडस्थलोंसे तेरे स्तनोंको विशेष सुन्दर जानकर दिक्कुंजर लिजत हो दिशाओं में चले गए तथा कमलोंने तेरे मुखकी शोभाको देख लज्जासे जलका अश्वय ले लिया।

(२) 'वक्त्रं बनान्ते सरसीरहाणि भृंगाचमाला जगृहुर्जपाय। एग्रीदशस्तेऽप्यवलोक्य वेग्रीमृङ्गं भुजङ्गाधिपतिज्ञुंगोप। २.२४।' अर्थात् तेरे मुखको देखकर लज्जासे जलमें बैठकर कमल भृंगाचमाला । (अमररूपी माला) को लेकर जप करने लगा (कि ईश्वराराधनसे मेरी शोभा जानकीके मुखके समान हो । जाय) और तेरी वेग्रीको देखकर सर्पराजने (यह सोचकर कि तेरी वेग्री अधिक कोमल और श्यामवर्ण-

वाली है ) अपने शरीरको पाताल अथवा केंचुलमें छिपा लिया।

(३) 'स्वर्ण सुवर्ण देहने स्वदेहं चिचेप कान्ति तव दन्तपंक्तिम् । विलोक्य तूर्ण मिण्बीजपूर्ण फलं विदीर्ण नतु दाडिमस्य । २.२६ ।' अर्थात् सुन्दर वर्णको देखकर सुवर्णने अपने देहको (यह सोचकर कि स्यात् बारंवार अग्निमें तपनेसे मेरा वर्ण अधिक निर्मल हो जाय अथवा लज्जासे) अग्निमें डाल दिया और तेरे दन्तपंक्तिकी कान्तिको देखकर मिण्योंके समान वीजों (दानों) से युक्त अनार शोघ ही विदीर्ण हो गए।

(४) 'वदनममृतरिसं पश्य कान्ते तवोर्व्यामनिलतुलनदंग्छेनास्य वाधों विधाता। स्थितमतुलयदिन्दुः खेचरोऽभूल्लघुत्वात्तिपति च परिपूत्यें तस्य तारः किमेताः ।२।२०।', अर्थात् हे सुन्दर वर्णवाली ! ब्रह्माने तेरे मुखको और अमृत-किरण-वाले चन्द्रमाको वायुक्ष्णी तराजूमें तोला तो चन्द्रमा हलका होनेसे आकाशगामी हो गया तव उस कमीकी पूर्तिके लिए तारागणको भी पलड़ेमें रखा फिर भी तेरे मुख्यके तुल्य न हुआ। १३

(४) 'इन्दुर्लिप्त इवाञ्जनेन गलिता दृष्टिमृगीणामिव, प्रम्तानारुणमेव विद्वमद्त्तं श्यामेव हेमप्रमा । पारुष्यं कलया च कोक्तिवधूकण्ठेष्विव प्रस्तुतं, सीतायाः पुरतस्तु हन्त शिखिनां वहीः सगही इव । हनु० ४.६६। यत्त्वन्नेत्रसमानकान्ति सिलिले मग्नं तिद्नदीवरं, मेघेरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारी शशी। येऽपि त्वद्गमनानुकारिगतयस्ते राजहंसा गतास्वत्सादृश्यविनोद्मात्रमिष मे दैवेन न चम्यते । ६०।'; अर्थात

क्ष ये चारों स्रोक विवाहके वाद राज्याभिषेकके प्रसंगके पहलेके हैं।

(श्रीजानकीजीकी मनोहरताका स्मर्ग करके कहते हैं) तेरे सामने चंद्रमा मानों अंजनसे लिप्त हुएके समान हो गया, मृगियोंकी हृष्टि लिजत हो गई, मृँगेकी लाली मिलन हो गई, स्वर्गकी कान्ति श्याम हो गई, शब्दके लेशमात्रसे कोकिलोंके कंठोंमें मानों कठोरता प्रकट हो गई और मोरोंके पिच्छ निन्दनीय हो गए।।६६।। तेरे नेत्रोंके समान जो नीला कमल था वह जलमें मग्न हो गया। तेरे मुखका अनुकरण करनेवाला चन्द्रमा वादलमें छिप गया और तेरी चालके अनुकारी राजहंस भी चले गए। मेरे देवसे तेरे समान पदार्थांका विनोदमात्र भी न सहा गया।

इन उपर्युक्त क्रोकोंमें हिरन, कोकिला, खनार, कमल, चन्द्रमा, सर्पिणी, गज, सिंह, और सुवर्ण इतने नाम आ गए। इसी प्रकार खंजन, शुक, कपोत, मीन, भ्रमरावली, दामिनी, वरुणपाश्च, कामधनुप, हंस, श्रीफल और कदली उपमानोंके भाव पाठक एवं कथावाचक लगा लें।

टिप्पणी—१ 'हरपे सकल पाइ जनु राजू' इति । (क) पहले श्रीफल, कनक झौर कदिल तीनका ही हुप कहा, अब सबका हुप कहते हैं। जब इनसे पृद्धा और ये न बोले तब श्रीरामजीने कहा—हे सीते! ये मानों राज्य-सा पा गए कि बोलते ही नहीं। आज प्रशंसाहपी ऐश्वर्य पाकर आहंकार हो गया—'प्रभुता पाइ काहि मद नाहीं।' (ख) 'आजू' का भाव कि यह प्रथम दिवसका बिरह है। आतएव कहा कि आज राज पा गए, इसीसे 'बेगि' प्रकट होकर तुरत इनके राज्य पानेका हुप हरण कर लो, बहुत दिन इनका हुप न रहने दो, इनको जीतकर इनका राज्य ले लो। राजाको जीतने अथवा राज्य खाली होनेपर राज्यपर बैठ जाने से राज्य मिलता है। बही यहाँ कह रहे हैं—"युनु जानकी तोहि विनु आजू। हरपे सकल पाइ जनु राजू।।' उपमान उपमेयका ताबेदार (किंकर) है। आज उपमेयके न रहनेपर वह राज्य करने लगा, यह अनखकी बात है। इसीपर आगे कहते हैं—'किम सिह जात अनख तोहि पाईं।

नोट—६ "हरपे सकल"" इति । भाव कि उपमेयसे सदा उपमान अपमानित होते थे, इससे कभी हिंछेमें न आते थे, आज तेरे न रहनेपर सब विरह बढ़ानेके लिये सामने आ रहे हैं। तुम्हारे वैरियोंका हर्ष हमसे सहा नहीं जाता । मिलान की जिये । यथा "मध्ये प्रबंदियों हिमते हिमते विषया नेत्रे कुरक्षीगणैं, कान्तिश्चम्पक कुड़मलैं। कलस्वो हा हा हतः को किलें। । मातंगेर्गमनं कथं कथमहो हंगे विभयाधुना, कान्तारे सकले विनाशय पशुवन्नीतानि भो मैथिलि । हतु. ना. ५१३।" अर्थात् तेरी कमरको सिहोंने, हास्यको चन्द्रमाने, नेत्रोंको मृगगणने, कान्तिको चंम्पककी कलियोंने, मनोहर शब्दको को किलाने, चालको हाथियों और हंसोंने हर लिया । वड़े आश्चर्यकी वात है कि किसी न किसी प्रकारसे आज स्थोंने इस बनमें तुमको वाँटकर ले लिया ।

लाला भगवानदीन (दीनजी) — इन चौपाइयोंमें (६ से १३ तक) श्रीसीतामहारानीजीके यंगोंका वर्णन वहे सुन्दर ढंगसे 'रूपकातिशयोक्ति अलंकार' द्वारा मर्यादासहित उनके पतिसे ही कराया है। यह शृङ्गारकी मर्यादा है। दूसरेको किसी खीके अङ्गोंका वर्णन करना शिष्ट मर्यादाके विरुद्ध है। यह 'वियोग शृङ्गार' का एक अंश है। ग्यारह अवस्थाओं मेंसे यह 'गुणकथन' अवस्था है।

प्राव्य के प्रविचारिया निर्मा के स्वार्थ के

ि जैसे श्रीजानकीजी श्रीरामजीके नाम, रूप, गुणका स्मरण करती रहीं, वेसे ही श्रीरामजीने श्री उनका स्मरण किया। परस्पर मिलान—

नाम—हा जग एक वीर रघुराया
गुण—त्रारित हरण शरण सुखदायक
रूप—जेहि विधि कपट कुरंग'''
विविध विलाप करति वैदेही—

हा गुनखानि जानकी सीता रूप शील वत नेम पुनीता खंजन शुक्र कपोतः एहि विधि खोजत विलपत स्वामी किमि सिंह जात अनख तोहि पाहीं। प्रिया वेगि पगटिस कस नाहीं ।।१५॥ एहि बिधि खोजत विल्पत स्वामी। मनहुँ महाबिरही अति कामी।।१६॥ पूरनकामु राम सुखरासी। मनुज चरित कर अज अविनासी।।१७॥ शब्दार्थ —'अनख' = ईर्ब्या, अपमानजनित कोध।

शब्दाथ — अनल = इच्या, अपमानजानत काय। अर्थ—तुमसे अनल कैसे सहा जाता है ? हे प्रिये ! शीघ्र प्रगट क्यों नहीं होती हो ॥१४॥ इस प्रकार (चराचरके) स्वामी हुँ ढ़ते और विलाप करते हैं, मानों महाविरही और बड़े ही कामी हैं ॥१६॥ श्रीरामजी

पूर्णकाम और आनन्दकी राशि, अजन्मा और विनाशरहित हैं, वे मनुष्यके से चरित कर रहे हैं ॥१०॥ खर्रा-- 'किमि सिंह जात अनल तोहि पाहीं ।०' इति । भाव कि सहता तो वह है जो दबनेवाला हो, कमजोर हो, वा बराबरका न हो । तुमसे कैसे सहा जाता है ? हमसे तो उनकी ईच्या नहीं सही जाती । तुम 'सर्वसहा' पृथ्वीकी कन्या हो और हम चक्रवर्तीके राजकुमार हैं, अतएव तुम भले ही सह सकती हो, पर हम नहीं सह सकते । पुनः, भाव कि तुम्हारे न रहनेसे सब प्रसन्न हैं । तुमसे सभी ईच्या करनेवाले हैं, तब तुम क्यों नहीं ईच्या करके प्रकट हो जाती हो । जो कम होता है, वह छिप बैठता है, यथा 'दरस लालसा सकुच न थोरी । प्रगटत दुरत वहोरि बहोरी' । तुम तो कम नहीं हो तब तुम क्यों छिपी बैठी हो । गुलाम सावेदार राज्य खाली पाकर उसपर बैठ गया है, यह अनलकी बात है जो सहने योग्य नहीं है ।

टिप्पणी—१ 'एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी' इति । (क) 'पूछत चले लता तरु पाती ॥ हे खग सृग हे मधुकर श्रेनी । तुम्ह देखी सीता मृगनयनी ।' एहि बिधि 'खोजत' और 'हा गुनखानि जानकी सीता' से 'प्रिया बेगि प्रगटिस कस नाहीं' तक "एहि बिधि बिलपत' प्रसंग है । (ख) "स्वामी"—वक्ता कहते हैं कि जो यह चिरत कर रहे हैं वे हम सबके और चराचरमात्रके स्वामी हैं; यथा 'सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुबर सब उर अंतरजामी । १.११६.२।' [ पुनः, 'स्वामी' से जनाया कि ये मन और इन्द्रियों के स्वामी हैं । मन और इन्द्रियों इसके वशमें हैं तथापि 'मनुज चिरत कर अज अबिनासी ।' (प० प० प०) ] (ग) 'मनहुँ महा बिरही अतिकामी' अर्थात् ब्रह्माएडमें जितने विरही और कामी हैं मानों उन सबोंसे ये बढ़ चढ़कर अधिक विरही और कामी हैं ।

२ 'पूरन कामु राम मुखरासी 10' इति । (क) मनुष्यों के-से चरित करते हैं । मनुष्य जन्मते मरते हैं, पर ये जन्ममरण्रहित हैं, इनका श्रादि अन्त नहीं; यथा 'श्रादि अंत कोड जामु न पाना । मित अनुमान निगम अस गाना ॥ १.११८.४।' (ख) 'पूर्णकाम' हैं, इनकी सब कामनाएँ पूर्ण हैं, कोई कामना नहीं है तब वियोग और खीं के लिए विलाप कैसे सिद्ध हो सकता है ? आनन्दराशि हैं, उनको दुःखका लेश नहीं, तब विरहसे दुःखी कैसे कहे जा सकते हैं ? [ इन सब विशेषणों के भाव बालकांड सती और शिव चरित दोहा ४७ से ६१ तकमें आ चुके हैं। प्रारंभमें जैसे कहा है कि 'बाहिज चिंता कीन्हि विसेषी ।३०.१।' वैसे ही यहाँ 'मनहुँ महा विरही अति कामी' कहकर जनाते हैं कि यह सब केवल नरनाट्य है, यही आगे किव स्वयं कहते भी हैं ]

"पुनि प्रभु गीधिकया जिमि कीन्ही" – प्रकरण

त्रागे परा गीधपति देखा। सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा।।१८।। दोहा—कर सरोज सिर परसेड कृपासिंधु रघुवीर। निरखि राम छविधांम मुख विगत भई सब पीर।।३०।।

श्रर्थ--गृधराजको श्रागे पड़ा हुआ देखा। वह श्रीरामजीका स्मरण करता था जिनके चरणोंमें (वा,

रामजीके चरणोंका स्मरण करता था कि जिनमें ) चिह्न हैं ॥१८॥ कुपासिंधु रघुबीरजीने अपना कर कमल . उसके सिरपर फेरा । शोभाधाम श्रीरामजीका छबिपूर्ण मुख देखकर उसकी सब पीड़ा दूर हो गई ॥३०॥

नोट--१ रा० प० में 'चिन्ह रेखा' पाठ है, पर काशिराजकी प्रतिमें जिन्ह' है और यही अन्य प्राचीन पोधियोंका पाठ है। पं० रामकुमारजीके दो खरींमें दो।तरहके अर्थ इसके मिले। (१) जिन रामजीकी चरण रेखाओंका गीधराज स्मरण कर रहा था उनने गीधराजको आगे पड़ा हुआ देखा। (२) जिन रामजी की चरण रेखाओंका स्मरण कर रहा था उन रामजीने कर कमल सिरपर फेरा। अर्थात् इस चरणको दीपदेहली न्यायसे 'आरो परा गीधपति देखा' और अगले दोहे दोनोंमें लगाकर अर्थ किया है। श्रीमान् गौड़जीकी राय है कि--'अन्तिम चतुष्पदीका तीसरा चरण अन्वय करनेमें दीपदेहरीन्यायसे दो बार यों पढ़ा जाना चाहिये -- 'पूरनकामु राम मुखरासी । मनुज चरित कर अज अविनासी ॥ आगे परा गीधपति देखा । समि-रत रामचरनजिन्ह रेखा। 'इस चौपाईका अन्वय यों होगा--'पूरनकाम, सुखरासी, अज, अबिनासी राम (ने) मनुज चरित कर (के) आगे गीधपित परा देखा। गीधपित देखा (कि) आगे (सोइ) रामचरन परा, जिन्ह (की) रेखा सुमिरत (है)। भाव यह कि 'भगवान्ने मनुजचरित किया कि विरहीकी तरह पूछते फिरे। यह लीला करके कुछ बढ़े तो आगे जटायुको पड़ा देखा। पड़े पड़े जटायुने भी देखा कि जिनकी रेखाओं का स्मरण कर रहा हूँ वही चरणारविन्द मेरे सामने आ पड़ा है। गीधराज कराह रहा था। मरणासत्र था, उठकर चरण छूनेकी ताब न थी। चरणोंको केवल देख भर सका। इतनेमें भगवान्ते उसे श्रपने कर-कमलोंसे उठाया।' दीनजीका श्रर्थ ऊपर कोष्टकवाला है। वीरकविजी श्रीर बाबू श० सुं० दास-जीने "जिन्ह" का अर्थ "जो" किया है पर ऐसा प्रयोग कहीं मुक्ते नहीं मिला। और कई टीकाकारोंने तो अर्थमें अड़चन पड़ते देखकर 'चिन्ह' पाठ कर दिया है, पर चिन्ह और रेखा एक ही बात हैं।

२ 'सुमिरत रामचरन''' इति । (क) 'सुमिरत' क्योंकि घायल होनेसे पीड़ाके कारण आँखें बंद हैं, इससे जो चरणचिह्न देखे थे उनका मनमें स्मरण कर रहे हैं। (प्र०)। जटायु एक अत्यन्त ऊँचे वृद्यपर रहते थे। गृप्रकी दृष्टि 'अपार' होती ही है। इससे उन्हें श्रीरामजीके चरणचिह्नोंका दर्शन बराबर उस वनमें हुआ करता था। अतः वे उन चिह्नों सहित भगवानके चरणोंका ध्यान किया करते थे। मानसकारने प्रायः पाँच ही चिह्नोंका उल्लेख किया है, यथा 'रेख कुलिस ध्वच अंकुस सोहे। १.१६६.३।', 'ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। ७१३ छंद।' रेखासे 'ऊर्ध्वरेखा' को भी ले सकते हैं। यह चिह्न मध्य एँड़ीसे लेकर अंगुष्ठमूलतक गया है। भवसागर तरनेके लिए इसका ध्यान सेतुका काम देता है। (प० प० प० प०)। इस समय गृप्रराजके प्राण् कंठगत हो रहे हैं, प्राण् निकलने ही चाहते हैं, इसीसे चरणचिह्नोंका ध्यान और स्मरण कर रहे हैं। बोलनेकी शक्ति नहीं है। साथ ही प्रमुके दर्शनकी लालसा हदयमें है जैसा ध्यान उत्तर कहा है; यथा 'दरस लागि प्रमु राखेउँ प्राना। चलन चहत अब कुपानिधाना।' विशेष ३१ (४) में देखिए।

नोट—२ "चरन जिन्ह रेखा" से यह भी जनाया कि सगुगा ब्रह्मरामका स्मरण करते हैं, निराकारका स्मरण नहीं करते, निराकारके चरण कहाँ कि ब्रह्म यह बात स्मरण रखने-योग्य है कि श्रीसीताराम युगल सरकारके प्रत्येक चरणकमलमें २४,२४ चिह्न हैं। इतने चिह्न भगवान्के किसी और अवतार वा स्वरूपमें नहीं हैं।

वे ४८ श्रीचरणचिह्न ये हैं — 'ध्यावहीं मुनीन्द्र सियपदकंज चिह्नराज संतन सहायक सुमंगल संदोहहीं। ऊर्ध्वरेखा १ स्वस्तिकर श्ररु अष्टकोण् ३ लद्मी ४ हल ४ मूसल ६ शेष० सर जन-जिय जोहहीं ॥१॥ श्रंबर ६ कमल १० रथ ११ बज़ १२ यव १३ कल्पतर १४ श्रंकु श १४ ध्वजा १६ मुकु द १० मुनि मन मोहहीं। चक्र जू १८ सिंहासन १६ श्ररु यमदंड २० चामर २१ यों छन्न २२ नर २३ जयमाल २४ वामपद सोहहीं।।२॥ सरयू २४ दिच्छ पद गोपद २६ महि २० कल श २ मताका २६ जंबू फल ३० श्रधंचन्द्र ३१ राजहीं। शङ्क ३२ षट्कोण ३३ तीनकोण ३४ गदा ३४ जीव ३६ बिन्दु ३० शक्ति ३ मुधाकु एड ३६ निवली ४० सुध्यान का जहीं।।३॥ मीन ४१ पूर्णचन्द्र ४२

वीगा४३ वंशी४४ श्रौ धनुष४४ तृगा४६ हंस४० चंद्रिका४= विचित्र चौबीस विराजहीं। एते चिन्ह जनक-किशोरी पद पंकजमें 'तपसी' मंगलमूल सब सुख साजहीं'। इनका वर्णन महारामायणमें विस्तारसे हैं। जो चिह्न रघुनाथजीके दिच्चिणपदमें हैं वही श्रीसीताजीके वामपदमें हैं श्रौर जो श्रीरामजीके वाएँ चरणकमलमें हैं वे ही श्रीजानकीजीके दिच्यापदकंजमें हैं। सगवद्गकोंको इनका वा इनमेंसे श्रपनी कामनाके श्रमुकूल दो चार छः का नित्य स्मरण बहुत लाभदायक होता है। वालकांडमें महारामायणके कुछ उद्धरण दिये गए हैं। विशेष व्याख्या श्री १०= सीतारामशरण भगवान्त्रसाद रूपकलाजीकुत नाभाजीके भक्तमालको टीका एवं लालाभगवान् दीनजीके 'श्रीरामचरणिचह्न' में है।

४ - गीतावलीमें लिखा है कि प्रभु कुछ आगे वढ़ गए थे। उसके नाम रटनेका शब्द सुनकर लौट पड़े और उसको देखकर प्रियाका विरह भूल गए। यथा 'रटनि अकिन पहिचानि गीध फिरे करनामय रघुराई। तुलसी रामिहं प्रिया विसरि गई सुमिरि सनेह सगाई।।३.११।' हनु० ४.१२ में भी उसका राम नाम जपना कहा है। यथा 'राम राम रामेति मन्त्रमिनशं निगदन्समृद्धाः।' अर्थात् मोक्तकी इच्छासे वह राम राम राम

इस मंत्रको जप रहा था।

दिप्पणी—१ (क) 'करसरोज सिर परसेड कुपासिंघु रघुबीर' यह करकमलका स्पर्श तो श्रीरामजीकी श्रोरसे हुआ; यथा 'परसा सीस सरोस्ह पानी १४.२३.१०'; 'प्रभु कर पंकज किप के सीसा १४.२३!', 'कर सरोज प्रभु मम सिर घरेऊ १७.८३.१३' और 'कबहुँ सो कर सरोज रघुनायक घरिही नाथ सीस मेरें'। और उत्तराख्रों 'निरिल राम ''' अर्थात् उनका दर्शन करना यह भक्तकी न्रोरसे कहा। दोनों के अन्तों 'विगत भई सब पीर' यह पद दिया। तात्पर्य कि चाहे श्रीरामजी ऋपने करसरोजका स्पर्श करें और चाहे उनका दर्शन हो, भक्तकी तो दोनों तरहसे समस्त पीड़ा जाती रहती है। यथा 'कर परसा सुत्रीव सरीरा। तनु भा कुलिस गई सब पीरा। १४.८६।', 'सीतल सुखद छाँह जेहि कर की मेटित ताप पाप माया। निसि बासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसिदास छाया। वि० १३८।', 'बालि सीस परसेड निज पानी। अचल करों तन'''।। मम लोचन गोचर सोइ आवा। ''बालि कीन्ह तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानह नाग। १४.९०।' [(ख) 'विगत भई सब पीर', यह सब पीर रावण द्वारा पहुँचे हुए घावोंकी है जो दूर हुई। परन्तु जानकीजीका दुःख हृदयमें करक ही रहा है, वह दुःख नहीं गया, इसीसे आगे करणारसपूरित वचन कहे हैं 'लै दच्छित दिसि गएड गुसाईं। बिलपत अति कुररी की नाईं'। (मगूख)] (ग) 'सब पीर' अर्थात् काल, कमें, गुण, स्वभाव और मायाछत जितनी पीड़ाए हैं; यथा ''काल कमें गुन सुभाव सबके सीस तपत'' (विनय), 'फिरत सदा माया कर शेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा। ७१४४।', शरीरकी ये सब पीड़ाएँ मिट गईं। (ध) 'यहाँ करका सरोजसे इतक दिया या यों कहिये कि करके साथ ''सरोज'' पद दिया और कई स्थलोंमें विना इस विशेषण्यके केवल 'कर' या 'पानी' कहा। यहाँ 'सरोज' विशेषण्य देकर जनाया कि भक्त जानकर छपा की है। जहाँ व्यवहार या गुद्ध आदिका प्रसंग होता है, वहाँ कोई विशेषण्य नहीं देते। यथा ''कर परसा सुप्रीव सरीरा' और 'वालि सीस परसेड निज पानी', इसने कठोर वचन कहे थे और शरणा गतको मारा था। (ङ) कर स्पर्श करते ही जटागुने नेत्र खोल दिये, दर्शन किया और स्वरं समाचार कहे। नोट—४ वाल्मी० तथा अध्यात्म आदि रामायणोंमें श्रीरामजीके मनमें गुधराजको देखकर बहुत

नोट—४ वाल्मी० तथा अध्यातम आदि रामायणों भें श्रीरामजीके मनमें गृधराजको देखकर बहुत शंका हुई है और फिर जटायुसे उन्होंने प्रश्न भी किये हैं, पर यहां वैसी कोई वात नहीं है। यहां तो वे आते ही और गीधराजको देखते ही उसके शिरपर अपना कर-कमल फेरते हैं। अ० रा० में भी करका स्पर्श किया है, पर गीधराजके कहनेपर कि आपकी भार्याकी रच्चा करनेमें रावणद्वारा घायल हुआ हूँ, आप मेरी ओर देखिये, यथा 'तन्छुता राघवो दीनं कराठपाएं ददर्श ह। हस्ताभ्यां संख्यान् रामो दुःखाश्रुवतलोचनः। । । । वहां 'निरिष्य राम छिव धाम ं वाली वात नहीं है। अ० रा० के राम सीताजीकी सुध पाने के लिए उतावले हो रहे हैं और मानसके राम अपना सब शोक भक्तके कष्टको देखकर भूल जाते हैं। उसके

दुःख दूर करनेको ही चिन्ता उन्हें होती है श्रोर वे भक्तका कष्ट दूर करनेको श्रपना कर कमल बढ़ाते हैं। भक्तवत्सल श्रीरामजीको जय! जय!! जय!!!

प० प० प०—(क) श्रीरामजीके करसरोजने जो 'सिसिहि भूष श्रिह लोभ श्रमी के' (१.३२४।६) द्वारा श्रमत प्राप्त किया था उसीसे श्राज गृश्रराजकी पीड़ा दूर की। उन्होंने गृश्रराजसे कुछ पूछ ताँछ न की। यह सब भगवानकी श्रदुल 'भगतबछलता हिय हुलसानी' का ही प्रदर्शक है। सीता-विरह-बिलाप-शोक सब भाग गया। माधुर्यलीला दब गई, ऐश्वर्य-भाव प्रवल हो उठा। (ख) 'श्रागें परा गीधपित देखा' इस प्रसंगमें जठायु चंद्रमा हैं श्रीर भगवान्के नेत्र चकोर हैं, वे श्रानिमिष नेत्रोंसे छुपामय दृष्टिसे देख रहे हैं। श्रवाक हो गए हैं। (ग) 'करसरोज पीर'—इससे यह उपदेश मिलता है कि ऐसी दशामें मुमूपू से छुछ पूछना न चाहिए, शान्त रहकर उसके कष्ट निवारणका प्रयत्न करना चाहिए। (घ) 'छुपासिधु' से जनाया कि उसपर श्रगाध छुपा की। 'रघुबीर' शब्दसे यहाँ पाँचों वीरताश्रोंकी प्रतीति कराई। 'छुपासिधु' से दयावीरत्व, 'बिगत भई सब पीर' से पराक्रम, 'सुमिरत राम...' इसके जाननेसे विद्या, स्वरूप देनेसे दान ' श्रीर किया कमें करनेसे धर्मवीरता प्रकट हुई।

तब कह गीध बचन धरिं धीरा। सुनहु राम भंजन भव भीरा॥१॥ नाथ दसानन यह गति कीन्ही। तेहि खल जनकसुता हरि लीन्ही ॥२॥ लौ दिन्छिन दिसि गएउ गोसाईं। बिलपति अति कुररी की नाईं॥३॥

शब्दार्थ—'कुररी' = टिटिहरी। (श० सा०)। पानीके किनारे रहनेवाली एक छोटी चिड़िया जिसको सिर लाल, गरदन सफेद, पर चितकबरे, पीठ खेरैं रंगकी, दुम मिले-जुले रङ्गोंकी और चौंच काली होती है। इसको बोलो कड़वी होती है और सुननेमें टीं-टींको ध्वनिके समान जान पड़ती है। (श० सा०)। इसका 'कुराकुल' भी कहते हैं।

अर्थ — तब धीरज धरकर गृधराज बोले — हे भवभयभंजन राम ! सुनिए ॥१॥ हे नाथ ! दशमुखवाले रावणने मेरी यह दशा की है । उसी दुष्टने जानकीजीको हर लिया ॥२॥ हे गोसाई ! वह उन्हें दिशा दिशा को ले गया । जानकीजी कुररी पत्तीकी तरह अत्यन्त विलाप कर रही थीं ॥३॥

टिप्पणी—१ 'तब कह गीध बचन धरि धीरा' इति । प्रमुके मुखारिवन्दकी छिब ही ऐसी है कि देख कर सुध-बुध जाती रहती है, यहाँ भी वैसा ही हुआ । 'निरिख रामछिब' धीरज न रह गया, अतः 'कह धिर धीरा' कहा । यथा 'केहिर किट पटपीतधर सुखमा-सील-निधान । देखि भानुकुल-भूषनिह बिसरा सिखन्ह अपान ।१.२३३। धिर धीरजु एक आिल सयानी ।', 'मंजु मधुर मूरित उर आनी । भई सनेह सिथिल सब रानी ॥ पुनि धीरज धिर कुआँरि हँकारी ।१.३३७.४-६।', 'राम लषन उर कर बर चीठी । रिह गए कहत न खाटी मीठी ॥ पुनि धीर पित्रका बाँची ।१.२६०.४-६।', 'पुलिकत तनु मुख आव न बचना । देखता । देखता चिर वेष के रचना ॥ पुनि धीरज धिर अस्तुति कीन्ही ।४.२.६-७।' (ख) 'सुनहु राम मंजन भवभीरा ।' इति । मुखारिवन्दके दर्शनसे भवका नाश होता है, यथा 'देखि बदन पंकज भवमोचन ।१०.६।' इसीसे दर्शन होने पर प्रथम ही 'मंजन भवभीरा' विशेषण दिया।

नीट-१ (क) 'सुनहु राम' इति । जटायुकी दशा देखकर श्रीरामजी अधीर हो गए थे । वे सीचते हैं कि ये मेरे पिताके मित्र हैं, आज मेरे ही कारण ये मारे जाकर जमीनपर पड़े हैं, यथा 'द्विगुणीकृततापातों रामो धीरतरोऽपि सन् ।२२। अयं पितुर्वयस्थों मे ग्रमाजो महावतः । शेते विनिहतो भूमौ मम भाग्यविपर्ययात् । वाल्मी० ३।६७।२७।', अतः जटायु कहते हैं — 'सुनहु राम'। (ख) श्रीरामजीने इतनी देरतक कुछ न पूछा, इसका कारण है कि 'करुनामय रघुवीर गोसाई'। वेगि पाइअहि पीर पराई'। वे इनकी दशा देखते ही इतने व्यथित हो गए कि तटस्थ हो गए। यह क्या हो गया ! कुछ पूछना असंभव हो गया। इस भाव-समाधिसे जगानेके

लिए जटायुको 'सुनहु राम' ऐसा कहना पड़ा। (प० प० प०)। (ग) 'भंजन भव भीरा'—भाव कि मेरी इतनी ही इच्छा है कि अब मैं पुनः भवमें न पड़ाँ।

दिप्पणी—२ 'नाथ दसानन यह गित कीन्हीं इति । यहाँ पहले कहा कि रावणने मेरी यह दशा की, पीछे कहा कि सीताहरण किया । इस कमसे कहनेका तात्पर्य्य यह है कि मेरे जीतेजी (सामर्थ्य रहते भर) वह सीताजीको न ले जा सका; यथा 'राम काज खगराज आज लखो जियत न जानिक त्यागी । तुलिस-दास सुर सिद्ध सराहत धन्य विहँग बङ्भागी । गी० ३.⊏।'

३ देखिए 'यह गित कीन्ही' के साथ 'दशानन' कहा और 'जनकप्रता हिर लीन्ही' के प्रसंगसे उसे 'खल' कहा, तात्पर्य कि मुसे अपनी इस गितका इतना दुःख नहीं है जितना जानकीजीके हरएका है। भक्त लोग अपनेको दुःख देनेवालेको गाली या अपशब्द नहीं कहते, दूसरेको दुःख देनेपर भले ही उसको दुरा कहें। परस्नीहरण करनेसे उसे जटायुने 'खल' कहा। (पं० रा० व० श०)। पुनः दशाननसे जनाया कि वह बड़ा वीर है, उसके दश सिर और वीस भुजाएँ हैं, इसीसे मुक्ते उसने परास्त कर दिया।

प० प० प० —(क) वाल्मीकीय आदिके जटायुने, रावणसे उसने कैसा युद्ध किया यह सब, अपने मुखसे कहा है। मानसमें आदर्श भक्त सेवक जटायुका चिरत्र है। सेवक जानता है कि उससे जो कुछ भी होता है, वह सब प्रभु ही करते कराते हैं। इसी तरह हनुमान्जीने भी अपनी करनी अपने मुखसे नहीं कही, जाम्बवान्जीने कही और जब प्रभुके पूछनेपर कुछ कहा भी तब 'बिगत अभिमाना' कहा। (ख) 'गित कीन्ही' अर्थात् मेरा सब परिश्रम निष्फत्त हो गया। क्योंकि 'बर प्रसाद सो मरइ न मारा'। (ग) भावार्थ रामायण पृ० ७६ में जो कहा है वह सब भाव 'खल' में है।

टिप्पणी—४ 'लै दिन्छन दिसि गयउ गोसाई' 10' इति । (क) 'गोसाई' अर्थात् आप पृथ्वी भरके स्वामी हैं, आपसे वचकर वह कहाँ जा सकता है ? जहाँ ले गया है वह आप जानते ही हैं। ['गोसाई'—यह तीसरी बारका संबोधन है। अब भी श्रीरामजी तटस्थ हैं। (प० प० प्र०)। 'दिन्छन दिसि'''' ऐसा ही अ० रा० में कहा है, यथा ''आदाय मैथिली सीतां दिल्णाभिमुखो यथो शदाश्श"]। सीताजीने विलाप करते हुए कहा था 'विपति मोरि को प्रभुहि सुनावा', सो यहाँ गृधराज सुना रहे हैं कि 'विलपति०'।।ग) 'विलपत अति छुररीकी नाई' इति। जटायु स्वयं पत्ती है, अतः उसने पत्तीकी उपमा दी। पुनः, छुररी आकाशमें शब्द करती जाती है, वैसे ही जानकीजीको रावण आकाश मार्गसे ले गया, आकाशमें ही उनका विलाप हो रहा था, मानों छुररी विलाप कर रही हो।

दरस लागि प्रश्च राखेडँ प्राना । चलन चहत श्रव कृपानिधाना ॥४॥ राम कहा तनु राखहु ताता । मुख मुसुकाइ कही तेहि वाता ॥५॥

श्रर्थ—प्रभो! श्रापके दर्शनोंके लिए प्राण बनाए रखे थे। हे कृपानिधान! श्रव वे चलना चाहते हैं ॥४॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले—हे तात! शरीर रखिए। तब उसने मुखसे मुस्कुराकर यह बात कही ॥४॥ टिप्पणी—१ [(क) 'प्रभु' का भाव कि श्राप समर्थ हैं, रावणका वध करके जानकीजीको शीव ले

टिप्पणी—१ [(क) 'प्रमु' का भाव कि आप समर्थ हैं, रावणका वध करके जानकीजीको शीव ले आयेंगे, तथा आप मेरे जीकी भी जानते हैं; यथा 'प्रमु जानत सब बिनहिं जनाए।१.१६२।' ] (ख) 'राखेड प्राना'—भीष्मिपतामहने उत्तरायण द्विणायन सूर्यके भेदसे प्राण रोक रखे थे। वैसे ही इन्होंने प्रमुके दर्शनार्थ प्राण रोके। दर्शन हो गया, अतएव अब प्राण छूटने चाहता है। 'कृपानिधाना' का भाव कि जिस लिए में प्राण रोके रहा वह आपने कृपा करके पूरा कर दिया; मुक्ते दर्शन दे दिये। (ग) गृध्रराजकी दो लालसाएँ थीं, इसीसे वे पछताते थे कि शरीर छूटने चाहता है, मैं प्रमुका दर्शन न कर पाया और न सीताकी सुध दे सका। इन दोनों अभिलाषाओं की पूर्ति प्रमुने कर दी; यथा 'मरत न मैं रघुवीर विलोके तापस वेष वनाये। चाहत चलन प्रान पाँवर विनु सिय सुधि प्रमुहि सुनाये॥ वार वार कर मीजि सीस धुनि गीध-राज पछिताई। तुलसी प्रमु कुपाल तेहि अवसर आइ गये हो भाई…गी०३.१२।', अतः 'कृपानिधाना' कहा।

नोट—१ गीतावलीके पूरे पदका भाव श्रीहनुमन्नाटकमें हैं—'न मैत्री निर्व्यू ढा दशरथनृपे राज्य-विषया न वैदेहीत्राता हठहरणतो राच्चसपतेः। न रामस्यास्येन्द्रन्यनिषयो ऽभूत्मुकृतिनोजटायोर्जन्मेदं वितथमभवद्गाग्यरहितम् ॥१३॥' (त्रांक ४)। त्र्रथात् राज्यके विषयरूप राजा दशरथकी मित्रताका ही मुभसे निर्वाह न तो किया गया त्रौर न राच्चसपित रावणसे जानकीजीकी रचा ही की गई तथा न सुकृती श्रीरामचंद्रके मुखचन्द्रका दर्शन ही हुत्रा, इसिल्ये मुभ भाग्यहीनका जन्म ही व्यर्थ हुत्रा। गी० २११ के प्रथम चरण ये हैं— 'मेरे एकी हाथ न लागी। गयो वपु बीति बादि कानन ज्यों कलपलता दव लागी॥१॥ दसरथ सों न प्रम प्रतिपाल्यो हुतो जो सकल जग साखी। बरबस हरत निसाचरपित सों हिठ न जानकी राखी॥२॥ ।।'।'

टिप्पणी—२ "राम कहा तनु राखहु ताता"" इति । 'तात' सम्बोधन करके गीतावलीके पदका स्त्रामित्राय यहाँ सूचित किया । अर्थात् हमारे पिता नहीं हैं, आपने हमें पिताका मुख दिया, आपके पुत्र नहीं है तो हम आपको पुत्रका मुख देंगे । यथा 'मेरे जान तात कछू दिन जीजें । देखिये आप मुबन-सेवा मुख मोहि पितुको मुख दीजें ।३।१४।' [बालिसे भी प्रमुने यही कहा है; यथा 'अचल करों तन राखहु प्राना'। वहीं भाव यहाँ भी है पर 'अचल करों', मैं आपके शरीरको अचल किये देता हूँ यह कैसे कहते, क्योंकि वे जटायुको पिताके समान मानते हैं, यह मर्यादापालनकी दत्तता है। प्रमुके वचनोंमें जटायु, गीथ, पित्त आदि शब्द एक बार भी नहीं आया, 'तात' शब्द चार बार आया है। बालिको एक बार भी 'तात' संबोधन नहीं किया है। (प० प० प०)]

टिप्पणि—३ (क) 'मुख मुसुकाइ' यहाँसे 'राखडँ नाथ देह केहि खाँगे' तक यह जनाते हैं कि मेरे मरणके समान चारों पदार्थ नहीं हैं। अर्थ, धर्म और कामसे बढ़कर मोन्न है सो तुम्हारे नामसे मिलती है, जिनके नामसे मुक्ति मिलती है वही आप मेरे सामने प्रत्यन्न खड़े हैं। यथा 'बोलेड बिहग बिहसि रघुवर बिल कहीं सुभाय पतीजै। मेरे मरिबे सम न चारि फल, होिहं तो क्यों न कहीजै। गी० ३.१५।' [(ख) 'मुसुकाने' का भाव कि आप मेरी परीन्ना ले रहे हैं ? (प्र०)। अथवा, 'मुसुकाये' प्रभुका मक्तवात्सल्य, कृतज्ञता और नम्रता देखकर अथवा यह जानकर कि प्रभु अपना ऐश्वर्य छिपा रहे हैं। जिस पितृभावसे श्रीरामजी 'तात' संबोधन करते हैं, उस भावमें परीन्ना लेनेकी बुद्धि हो ही नहीं सकती। (प॰ प० प०)]

जाकर नाम परत मुख आवा। अधमौ मुक्कत होइ श्रुति गावा।।६॥ सो मम लोचन गोचर आगे। राखौं देह नाथ केहि खाँगे।।७॥

शब्दार्थ-'खाँ गे'=कमी, घटी, कसर, टोटा।

ऋर्थ — जिसका नाम मरते समय मुखपर आनेसे अधमकी भी मुक्ति हो जाती है — ऐसा वेद कहते हैं वही मेरे नेत्रोंका विषय होकर मेरे आगे प्राप्त है। (तो) हे नाथ! अब क्या बाक़ी रहा ? किस कमीके लिए शरीर बनाए रखूँ ? ॥६-७॥

दिष्पणी—१ (क) 'मुख आवा' अर्थात् मरण समय मुखसे नाम निकलना दुर्लभ है। यथा 'जनम जन्म मुनि जतन कराहीं। अंत राम कि आवत नाहीं '—(बालि:)। 'अधमौ मुकुत होइ '''', यथा 'अपत अजामिल गज गनिकाऊ। भए मुकुत हरिनाम प्रभाऊ॥ १.२६.७।', [पुन: यथा 'निभृत महन्मनोऽज्ञ्द्दयोग-युजो दृदि यन्मुनय उपासते तद्दयोऽपि ययुः स्मरणात्।' (श्रुतिगीत मा० १०।८७।२३), 'अन्तकाले च मामेव स्मरन्मु स्वा कलेवरम्। यःप्रयाति स मद्भावं याति नात्त्यत्र संशंयः। गीता ८५।', 'राम राम कि तन तजिहं पाविहं पद निर्वान। २०।' प० प० प०। ] (ख) 'गोचर आगे' इति। गोचरसे तो आगेका अर्थ हो गया, फिर आगे क्या ? भाव कि गोचर तो दृष्टिकी पहुँचमें कहीं भी होनेसे कह सकते हैं पर आप अत्यन्त निकट प्राप्त हैं। (खरों)। (ग) 'राखों देह नाथ केहि खाँगे' अर्थात् इस देहसे ईश्वरकी प्राप्ति हो गई, अब और किस पदार्थकी प्राप्ति बाकी रही जिसके लिये शरीर बनाये रखूँ। भाव यह कि अब कोई भी वस्तु हमको अपेवित नहीं।

[ इससे जनाया कि जटायुके हृद्यमें देहका लोभ, देहासिक, किंचित् भी नहीं थी छोर न अन्य कोई कामना ही थी, यह 'तुम्ह पूरनकामा' इस मुखनचनसे भी सिद्ध है। बालि-प्रसंगके मिलानसे स्पष्ट हो जायगा कि वालि पूर्णकाम नहीं था। मरते समय प्रभुके प्रत्यच्च नयनगोचर होनेपर भी जीनेकी इच्छावालोंके लिये बालिके वचन ये हैं—'अस कवन सठ हिठ काटि सुरतह बारि करिहि बनूरही।' (प० प० प०)]

नोट—१ क्ष्य गी० ३।१३ से मिलान करें—'राघो गीघ गोद करि लीन्हो। नयनसरोज सनेह सलिल सुचि मनहुँ अरघजल दीन्हो।।१॥ सुनहु लघन खगपितिहि मिले वन मैं पितु मरन न जान्यौ। सिंह न सक्यो सो किंठन विधाता बड़ो पछु आजुिह मान्यौ।।२॥ बहु विधि राम कहा तन राखन परम धीर निंह डोल्यौ। रोिक प्रेम अवलोकि बदन विधु बचन मनोहर बोल्यो।।३॥ तुलसी प्रमु भूठे जीवन लिंग समय न धोखो लेहों। जाको नाम मरत मुनि दुर्लभ तुम्हिंह कहाँ पुनि पहें।।४॥ 'पुनः, गी० ३।१४—''नीके के जानत राम हियो हों। प्रनतपाल सेवक छपाल-चित पितु पटतरिह दियो हों।।१॥ त्रिजग-जोनिगत गीध जनम भिर खाइ छजंतु जियो हों। महाराज सुकृती-समाज सब ऊपर आजु कियो हों।। श्रवन बचन मुख नाम रूप चख राम उद्यंग लियो हों। तुलसी मो समान बड़भागी को किंह सकै वियो हों।।३॥' भक्तप्रवर निषादराजने जिस मृत्युकी सराहना और कामना प्रकट की थी, वह उन्हींके शब्दोंमें सुनिए; यथा 'समक मरनु पुनि सुरसिर-तीरा। रामकाज छनभंगु सरीरा।। भरत भाइ नृप मैं जन नीचू। बड़े भाग अस पाइअ मीचू॥ २.१६०।'

गृधराजको ये सभी विधियाँ प्राप्त हुई बिल्क इनसे अधिक, वह इस तरह कि समरमरण ( त्रैलोक्य-विजयी राजा रावण्से लड़कर जो पूर्वका सरकारी सखा है) और रामकाज तो प्रत्यव है, रहा 'सुरसिर तीर' सो भी, वरन उससे अधिक उसे प्राप्त है; क्योंकि जिनके चरण्कमलका मकरंद सुरसिरक्षि पृथ्वीपर और राह्मरजीके मस्तकपर विराजमान है—( 'मकरंद जिन्हको संभुसिर सुचिता अविध सुर बर नई।'), वे चरण्कमल ही स्वयं उसके शरीरसे सटे हुए उपस्थित हैं जिनमें अनेकों सुरसिर हैं, एककी वात ही क्या ? कार्यकी कौन कहे कारण हो आ प्राप्त हुआ अपने कार्यके सिहत। निषादराजकी सराही हुई मृत्युके तो सब लच्च यहाँ हैं ही, पर साथ ही उनसे अधिक बातें यहाँ गृधराजको प्राप्त हैं जैसा वे स्वयं कह रहे हैं 'श्रवन बचन सुख नाम, रूप चष, राम उछंग लियो हों।' अर्थात गृधराज कहते हैं कि आप सुमसे शरीर रखनेकी कहते हैं, भला आप ही कहिए कि सुमे जो अलभ्य और महर्षियोंको भी असम्भव लाभ आज प्राप्त है क्या दीर्घजीवो होनेसे इस शरीरको रखनेसे वह कभी भी फिर प्राप्त हो सकेगा ? कदापि नहीं। आज आप सुमे गोद- में लिए वैठे हैं, मेरे सुखसे आपका नाम उचारण हो रहा है, आपके मुखारविन्दका दर्शन सुमे हो रहा है, आपके मधुर मनहरण वचन मेरे श्रवणगोचर हो रहे हैं, आप सुमे पिता कह रहे हें — ऐसा सुअवसर फिर कहाँ ? अतएव वे कहते हैं कि 'राखों देह नाथ केहि खाँगे' क्या कोई वात बाकी है ? है तो बतलाइए ! प्रमु इसका क्या उत्तर देते ? वे चुप हो गए। और ये कहते हैं कि 'प्रमु सूठे जीवन लिंग समय न धोखो लेहों'।

प्रेमी पाठकवृन्दने अधिकता देख ली। श्रीर भी देखिए कि दशरथजीको भी श्राग्नसंस्कार रामजी द्वारा न प्राप्त हुआ श्रीर इनका मृतकसंस्कार श्रीरामजीने स्वयं किया। ऐसी मृत्यु तो किसीकी भी नहीं हुई, ऐसा श्रीतशय भाग्यशाली दूसरा कौन होगा ? फिर इनका यश क्यों न समस्त लोकोंमें निरन्तर बना रहेगा ? श्रीमहात्मा जटायुजीकी जय ! जय !! जय !!!

जल भारे नयन कहिं रघुराई। तात कर्म निज तें गति पाई ॥८॥ पर हित वस जिन्ह के मन माहीं। तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाहीं॥९॥ तनु तिज तात जाहु मम धामा। देखेँ काह तुम्ह पूरनकामा॥१०॥

त्रर्थ-नेत्रोंमें जल भरकर रघुनाथजी कह रहे हैं। हे तात । आपने अपने कर्मसे सद्गति पाई ॥८॥ जिनके मनमें परायेका हित वसता है अर्थात् जो दूसरेका भला करनेमें लगे रहते हैं, उनको संसारमें कुछ भी

दुर्लभ नहीं है ॥६॥ हे तात ! तन त्यागकर मेरे धामको जाइए। श्रापको क्या दूँ, श्राप तो पूर्णकाम हैं ॥१०॥ विष्णी—१ 'जल भरि नयन कहिंह रघुराई ।०'। (क) जटायुके दुःखसे श्राँसू भर श्राए। इसी तरह हनुमानजीसे सीताजीका दुःख सुननेसे नेत्र सजल हो गए; यथा 'सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। भरि

हनुमान्जीसे सीताजीका दुःख सुननेसे नेत्र सजल हो गए; यथा 'सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। भरि आये जल राजिव नयना। १।३२।' (ख) खरी - 'रघुराई' का भाव कि सब दानियों में शिरोमिण हैं, रघुकुलके

राजा हैं, इतने बड़े होकर भी कैसा उपकार मानते हैं कि नेत्रों में जल भर लाए।

प० प० प० प० पक्ष यही प्रसंग है जिसमें किसीको प्राण त्याग करते देख श्रीरधुनाथजीके नेत्रोंमें जल भर आया। श्रीशरभंग और शवरीजीके मरते समय भी नेत्रोंमें जल नहीं आया और न पिताका मरण सुननेपर। कारण कि निष्काम प्रेमी भक्त, हितकर्ता, पिताके सखा, पितृवत्सनेहकर्ता और श्रीसीताजीको भयमुक्त करनेमें अपने प्राणोंकी आहुति देनेवाले ऐसे जटायुका साथ छूट रहा है। अतः दुःख-शोक हो गया। कैसी माधुर्यलीला है!! जटायुमिलनमें प्रथम ऐश्वर्यलीला है, वीचमें माधुर्य और फिर ऐश्वर्यलीला है, और अन्तमें माधुर्य है। ऐश्वर्य और माधुर्यका मधुर कोमल संमिश्रण है। बालिके प्रसंगमें केवल ऐश्वर्य है।

र 'रघुराईके नेत्रभें जल भरने' का भाव कि रघुकुलभूषण होकर भी मैं पितृतुल्य पिताके वृद्ध सखाकी

रज्ञा न कर सका, उलटे उन्होंने हमारे लिए प्राणोंकी त्राहुति दे दी।

टिप्पणी—२ "तात करम निज तें गित पाई" यह गृद्ध्रराजके इन वचनोंका उत्तर है कि 'जाकर नाम सरत मुख आवां । अर्थात् जो तुमने कहा कि जिनके नामसे मुक्ति होती है वही तुम मेरे सामने खड़े हो, यह बात यहाँ नहीं है, तुम्हारी मुक्ति न मेरे नामसे हुई, न मेरे रूपसे, तुमने तो अपने कमेसे मुक्ति पाई है। किस कमेसे ? यह आगे कहते हैं—'परहित…।' (पुनः भाव कि मैं तो आपका वालक हूँ, पिताजी ! आपने तो अपने कमेसे यह गित पाई है। यहाँ ऐश्वर्यको छिपाकर माधुर्यभावको प्रकट कर रहे हैं। प. प. प्र.)

३ 'परहित बस जिन्हके मन माहीं ।०' अर्थात् परोपकारसे चारों फल प्राप्त होते हैं। 'गति पाई' यह

मोच है और 'जग दुर्लभ कछु नाहीं' से ऋथं, धर्म और कासकी प्राप्त इस संसारमें जनायी।
प० प० प० प० जवतक ऐहिक वा पारलोकिक स्वहितकी कामना हृदयमें रहेगी तबतक कोई सचा

प० प० प० प० नवतक ऐहिक वा पारलोकिक स्विहितकी कामना हृदयमें रहेगी तबतक कोई सचा परिहत करही नहीं सकता। 'हेतु रहित परिहत रत सीला। ४६।७।', 'हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी।७.४७.४।', यह सन्त स्वभाव है। इस दृष्टिसे 'जग दुर्लभ कछु नाहीं' का भाव यही होगा कि जो भी शुभ गित वे चाहें वह उनको सुलभ है, इस जगमें जन्म लेनेपर जो गित चाहें उसे सहज ही प्राप्त कर लेते हैं।

गौड़जी—'परिहत' 'माहीं। तिन्ह' 'नाहीं।' इति। इसका एक भाव यह भी है कि परिहतिनरत मुक्त पुरुष भी जगत्में अपनी इच्छासे जब चाहें आ सकते हैं। फिर कभी जगत्का उपकार करनेकी इच्छासे तुम अवतार लेना चाहो तो तुम्हारे लिये कोई कठिनाई नहीं है। इस जरा जड़र्जर शरीरको जो इस समय पीड़ा का कारण है, छोड़ देना भी अच्छा है।

टिप्पणी—४ 'तनु तिज तात जाहु मम धामा०' इति । गृद्धराजके 'नाथ दसानन यह गति कीन्ही' इस वचनपर प्रभुने कहा कि 'तन राखहु ताता'। पर, जब उसने शरीर रखना न स्वीकार किया तव कहा कि 'शरीर छोड़कर हमारे धामको जाओ।'

प० प० प० प० नज परिहतिनरत भक्तोंकी बात कहने लगे तब ऐश्वर्यभाव बहने लगा और 'हरिधामा' आदि न कहकर वे "मम धाम" कह जाते हैं। "मम धाम" अर्थात् साकेत। यहाँ "मम धाम" से सारूप्य लेना विशेष संगत होगा। 'देजें' दीपदेहली है। मैं अपना धाम देता हूँ कारण कि तुम पूर्णकाम हो, तुम कैवल्य मोज्ञ नहीं चाहते। इससे जनाया कि जो पूर्णकाम होते हैं वे भगवत्सेवा, भजन, भगवत्प्रेम ही चाहते हैं, वे रामानुरागी होते हैं।

टिप्पणी-४ 'तुम्ह पूरन कामा' इति । पूर्णकाम इससे कहा कि 'देह प्रानते प्रिय कछु नाहीं', उस देह और प्राणको भी सेवा करनेभरके लिए रखा -श्रीसीताजीकी सुध दी और दर्शन किए। श्रीर, जो प्रभु-ने कहा कि हम तुम्हारी सेवा करेंगे, यह स्वीकार न किया। सेवा करानेके लिए शरीर न रखा। पुनः, यह प्रभुका स्वभाव है कि 'निज करतूति न समुिक्य सपने । सेवक सकुच सोच उर अपने'। उसके अनुकूल ही ये वचन कहे गए हैं। देनेको गृद्धराजको सर्वस्व दे दिया और फिर भी कहते हैं कि 'देडें काहo'—यह उदारताका स्वरूप है।

नोट-१ देखिए गृद्धराजजी तो अपनी इस परमभाग्यशाली मृत्युको प्रभुको कृपा ही कहते हैं। क्यों न हो ? वे तो भक्तराजों श्रौर हरिवल्लभोंमें गिने गए हैं, वे ऐसा क्यों न कहते ? भक्तके मुखसे तो यही शोभा देता है जैसा वे कह रहे हैं—'त्रिजगजोनिगत गीध जनम भरि खाइ कुजंत जियो हों। महाराज सुकृती-समाज सब ऊपर त्राजु कियो हों।।'; पर प्रभु इनकी इस दोनताको खूब सममते हैं। वे उनको त्रपनेसे भी व्यधिक यश देते हैं, उलटे श्रपनेको उनका ऋणिया कहने लगते हैं जैसा कि वानरसेनासे रावणवधके पीछे कहा है, हनुमान्जीसे सुन्दरकाण्डमें कहा है और यहाँ गृद्ध्रराजजीसे कह रहे हैं—'तात करम निज तें गित पाई', यह गित तो अपनी करनीसे पाई। और हमारे लिए प्राण दिए, यह ऋण हमपर वना है।

### दोहा-सीताहरन तात जनि कहहु पिता सन जाइ। जों मैं राम त कुल सहित कहिहि दसानन आइ॥३१॥

श्रर्थ-हे तात ! सीताहरणकी बात पितासे जाकर न कहना । जो मैं राम हूँ तो दशमुखवाला रावण कुल सहित आकर स्वयं कहेगा।। ३१॥

नोट - १ (क) 'जिन कहहु' का कारण गी० ३।१६ में इस प्रकार दिया है - भेरो सुनियो तात सँ देसो । सीयहरन जिन कहे हु पिता सो है इं अधिक अँ देसो ।।१।। रावरे पुन्य-प्रताप-अनल महँ अलप दिनित रिपु दिहें । कुल समेत सुरसमा दसानन समाचार सब कहि हैं ।।२।।' ऐसा ही अंगदजीने रावणसे कहा है—'दिन दस गये वालि पिहं जाई। यूमेहु कुसल सखा उर लाई ।। रामिवरोध कुसल जिस होई। सो सव तोहि सुनाइहि सोई। ६ २१। 'पुनः, ये पिताके सखा थे, इससे भय था कि ये अवश्य आकर कहेंगे, श्रतएव मना किया। (ख) ( इसका मुख्य भाव 'पिता' शब्दमें है। पिताको वनवास देनेका पश्चात्ताप होगा, केकयीके विषयमें उनके मनमें अधिक तिरस्कार बढ़ जायगा, वे स्वयं अपनेको दोष देने लगेंगे, वे सोचेंगे कि क्या मेरे पुत्रोंमें अपनी स्त्रीकी रत्ताकी भी शक्ति न रह गई, इत्यादि । प० प० प० )। २ यह दोहा विरुक्त हनुमन्नाटकमेंके श्रीरामनाक्यसे मिलता है। यथा 'तात स्वं निजतेजसैन गमितः

स्वर्ग व्रज स्वरित ते, ब्रूमस्त्वेकिममां वधूहृतिकथां तातान्तिके मा क्रथाः ॥ रामोऽहं यदि तिह्नैः कतिवयैवींडानमस्कन्वरः, सार्धं बन्धूजनेन सेन्द्रविजयी वक्ता स्वयं रावणः ॥' (हनुंमन्नाटक अंक ४ श्लो० १६)। अर्थात् हे तात ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने तेजसे ही स्वर्गको जाते हो तो चले जाओ। परन्तु मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि जानकीहरणकी कथा पिताजीसे न कहियेगा। यदि मैं राम हूँ तो कुछ ही दिनोंमें अपने वंधुवर्गी और इन्द्रजित सेघनाद सहित लजासे कंधोंको नम्न करके रावण स्वयं आकर कहेगा।

३ यहाँ 'प्रथम पर्व्यायोक्ति ऋलंकार' है। सोधे यह न कहा कि मैं रावग्एका कुलसहित नारा कहँगा, उसे इस प्रकार घुमाकर कहा।

टिप्पणी-१ 'जौं मैं राम त कुल सहित' इति । यहाँ उसी बातकी प्रतिज्ञा प्रभु कर रहे हैं जो उनके भक्तके मुखसे निकली है—'होइहि सकल सलभ कुल तोरा'। 'जो मैं राम हूँ तो'—यह शपथ वा प्रतिज्ञाकी एक रीति है। भक्तके वचनकी सिद्धिके लिए 'कुल सिहत' कहा, यथा 'होइहि सकल सलभ कुल तोरा'।
प० प० प० प०—इस दोहेमें फिर माधुर्य भाव अत्रसर हो गया। 'जों मैं राम' अर्थात् यदि मैं ऐसा न

करूँ तो 'राम' नाम छोड़ दूँगा । परशुरामप्रसंगमें 'राम' नाम छोड़नेका विषय आ गया है, यथा 'करु परि-तोषु मोर संप्रामा । नाहित छाँड़ कहाउब रामा ।' पुनः भाव 'राम' नाम होते हुये भी मैं पिताको यदि अभि-राम न दे सका तो मेरा नाम निरर्थक ही हो जायगा। राम नामके अनेक अर्थ हैं -रामपूर्वतापनीयोपनिषद श्लोक १-६ देखिए। जब रावण जाकर कहेगा तब उनको परमानंद होगा और केकयीके विषयमें उनका मन निर्मल हो जायगा।

### गीध देह तजि धरि हरिख्या। भूषन बहु पट पीत अनूपा॥१॥ स्याम गात विसाल भुजचारी। अस्तुति करत नयन भरि वारी।।२॥

अर्थ-गृद्धराज जटायुने गृद्धशरीर छोड़कर हरिरूप धारण किया-बहुतसे आभूषण और उपमा रहित (दिव्य) पीताम्बर पहने हुए हैं। श्याम शरीर है। विशाल चार भुजाएँ हैं — नेत्रोंमें जलभरे हुए सुवि कर रहे हैं ॥१-२॥

नोट-१ इस चौपाईके कुछ भाव और मिलान स्तुतिके अन्तिम छन्द और दोहा ३२ में भी देखिये। २ हरिरूपासे चतुर्भुजरूपसे यहां अभिशाय है। और आगे इसीको स्पष्ट किया है। यथा 'स्याम गात बिसाल भुजचारी'। चार भुजा विष्णु भगवान्के ही हैं-वैकुएठनिवासी वा चीरसागरवासी। पं०शिवलाल पाठकजीने मयुखमें यह शंका उठाकर कि 'चतुर्भुजरूप होकर रामधामको जाना कहा यह विरोध-सा दीखता है; क्योंकि रामधाममें द्विभुज स्वरूपसे जाना था', इसका समाधान यह करते हैं कि यहांसे चतुर्भुज रूपसे जायँगे जब इन्द्रलोक, ब्रह्मलोक, वैकुण्ठ इत्यादि सब पार हो जायँगे तब चतुर्भुजसे द्विभुज होकर परमधाममें प्रवेश करेंगे। बाबा रामचरणदासजी लिखते हैं कि अभी वैकुण्ठमें. चतुर्भुज रूपसे जटायु निवास करेंगे जैसे इन्द्रलोकमें दशरथजी महाराज। श्रौर जब प्रभु श्रपने परिवभूतिलोकको जायँगे तब ये दोनों वहाँसे प्रभुके साथ उस लोकको जायँगे। बाबा हरिहरप्रसादजीने हरिरूपसे चतुर्भुजरूपका अर्थ नहीं लेना चाहा है, इसीसे 'बिसाल मुजचारी' के अर्थमें बहुत खींच की है। जो सर्वथा यहाँ अभिष्रेत नहीं है। इसीलिए यहाँ वे भाव नहीं दिये जाते। एक भाव उन्होंने यह दिया है कि कई कल्पकी कथा मिश्रित है, इससे चतुर्भुज-पार्षदोंमें मिलनेवालोंमें वह जटायु होगा। पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी मयूखसे सहमत हैं, वे भी यही कहते थे कि वैक्रुएठ तक चतुर्भुज ही रूप रहता है उसके आगे जानेपर द्विभुजरूप होता है।

🖙 यहाँपर पं० रामकुमारजीके कुछ भाव उन्हींके दोहोंमें उद्घृत किए जाते हैं जो हालहीमें प्राप्त हुए हैं और बालकाएडकी टिप्पणीमें नहीं आए हैं। ये दोहे भगवान रामचन्द्रजीके आविर्भावके समय चतुर्भुजरूपसे दर्शन देनेके सम्बन्धके हैं। पाठक बालकाएडमें उस प्रसंगमें लिख लें कि इसपर आ० ३२(१)

देखिए। और, आ॰ १० (१८) 'हृदय चतुर्भु जरूप दिखावा' में भी ये भाव पढ़ लेने चाहिएँ।

१ शंका-'प्रथमिह बालकरूप धरि प्रगटे किन सुरराड। अद्भुत रूप दिखावनी याकी लख्यो न भाउ॥'

#### समाधान---

'परखत पूरब ज्ञान मनु है घौ भूली माय। निज स्वरूप ते प्रगट भए प्रवरहु भाव सुहाय ॥ बर दीन्हों जेहि रूप ते जो निहं देखे मातु। मानै सुत सब जगत सम होइ न ज्ञान को घात ॥ भावी विरह न राखिहै प्राण रूप यह जान। कौसल्या-हितकारि पद देत ध्वनी यह मान।। जिमि अद्भुत मम रूप तिमि अद्भुत करिहों गाथ । जनमकाल सब लखन मनो रूप दिखायो नाथ ॥' २ शंख कमलको शस्त्र कैसे कहा ? उत्तर—"मोह रूप दसमौलि दर नासत वेदस्वरूप। कमल प्रफुल्लित

हृदय करि नासत शोक अनूप ।। अर्थात् ये बाह्यान्तर-शत्रुओंका निधन करनेवाले हैं।

३ "कल्प चतुर्थ प्रसंग में रामजन्म को हेतु। मनु-स्वयंभु-तप देखि प्रभु आए तिज साकेत।। तेइ दसरथ अरु कौसिला भए अवध महँ आइ। जन्मकाल केहि हेतु प्रभु विष्णुरूप दरसाइ ?"

उत्तर—'विष्णु आदि त्रयदेवता सोऊ नेरेहि रूप। निज माता के बोधहित धरवो चतुर्भुज रूप॥ यहै वोध दृढ़ करन पुनि है करि विश्वसंरूप । विष्णु आदि सब देव से लख़ मम रूप अनूप ॥ चारि मुजा ते सूच हरि चतुन्यू ह मोहि जान। वासुदेव आदिक तथा विश्वादिक हूँ मान॥ मात्रा चारि जो प्रणवके चारि भुजा सम अंग । अंगी पूरण वहा तिमि लखु समछप अभंग ॥ चारौ कर ते नाशिहौं चारौ दुख के हेतु। कालरु कर्म स्वभाव गुग्ग जनु प्रमु सूची देतु॥ त्रेता त्रय पद धरमके यद्यपि हैं जग माहिं। चारों पद पूरन करौं चारौं कर दरसाँहिं॥ चारि मुजा ते सूच प्रसु नृप नयके पद चारि। सो सब भेरे हाथ हैं जानत बुध न गँवार॥ चारिहु विधि मोहि भजत जन चारिसुजा तेहि हेतु। हरत दुःख दै ज्ञान पुनि धन दै मोचहु देतु॥

भक्ति परीचा करन हित प्रभु निजहप दुराइ। द्विभुज राम साकेन मनु भए चतुर्भुज आइ॥ (यथा) 'भूपरूप तव राम दुरावा। हृश्य चतुर्भुज ह्प दिखावा॥' सूचत प्रभु धरि चारि भुज चारि वेद मोहि प्रीव। तेहि प्रतिकूज़िह मारिहों राखों तिनकी सींव॥ निज भक्तनको चारि फल चारि भुजा ते देहुँ। चारि हृप अति चपल मन ध्याताके हिर लेहुँ॥ सूचत प्रभु भुज चारि ते चारि खानि मैं कीन। जारज अंडज स्वेदज उद्गिज सो किह दीन॥ प॰ प॰ प॰ प॰ ति जटायु तो सीधे साकेत पधारेंगे छौर दशरथजी तो अभी इन्द्रलोकमें हैं, यथा

'आपु इहां अमरावित राऊ'। तव दोनोंका मिलन कैसे होगा ? ऐसे प्रश्नका कारण अरुपश्रुत्तव ही है। स्कंदपुराण काशीखंड पूर्वाधंमें शिवशर्मा विष्णु सारूप्य प्राप्त करके पार्षदोंके साथ विमानमें वैठकर जाता है। उस समय वह सब लोकोंमें होकर ही वैकुएठमें जाता है। वैकुएठ और साकेत जानेका मार्ग ही सब लोकोंमें से ही है। पाठक वहीं विस्तारसे देख लें। त्रिपाद्धिभूत महानाराय गोपिन षत्में भी वैसा ही मार्ग कहा है। इसमेंसे कुछ अवतरण दे देना यहाँ आवश्यक जान पड़ता है। यथा 'प्रणव गरुड़मारु सहाविष्णोः समस्ताऽसाधारण चिह्न चिह्नितो, महाविष्णोः समस्ताऽसाधारण दिन्यभूषणैविभूषितो वैकुण्ठपार्षदैः परिवेष्टितः नभोमार्ग-माविश्य पार्रवद्वयित अनेक पुर्य लोकान् अतिकम्य तत्रत्यैः पुर्य पुरुषैः अभिपूजितः, सत्य लोकम् आविश्य ब्रह्माण-मभ्यन्यं, ब्रह्मणा च सत्यतोकवासिमिः सर्वेः अभिपूजितः ... वैकुएठवासिनः सर्वे समायान्ति । तान् सर्वान् सुसंपूज्य, तैः सर्वेः श्रिभिपूजितः, उपरि उपरि गत्वाः पञ्च वैकुएठान् अतीत्यः सुदर्शन वैकुएठ पुरंः गच्छति । ( अध्याय ४ और ६ देखने योग्य हैं )। यह अवतरण अति संचित्र दिया है। इस श्रुतिके संचित्र मंत्रमय कथनका विस्तार ही, इतिहासके उदाहरण सहित पुराणमें किया गया है। (अवतरणमें पदच्छेद सकारण ही लिखा है)।

२ 'गीध देह तिज धरि हरि रूपा।…' इति। (क) इस २२ वें दोहेके अंगभूत केवल दो ही चौपाइयाँ हैं। ऐसा यह एक ही स्थल मानसमें है। पाँच चौपाइयोंका भी एक स्थल है, सातके बहुत हैं। चौपाइयाँ पुरइनि हैं और 'छंद सोरठा मुंदर दोहा। सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा।' इस स्थानमें केवल दो ही पुरइनिके पत्ते हैं और शेष कमल ही कमल हैं। इससे प्रतीत होता है कि कविकुलशेखरके हृदयमें गीधराजकी सुन्दर मृत्यु देखकर विशेष प्रसन्नता और विशेष आनन्द हो गया है इसीसे तो दोहावलीमें उन्होंने 'गीधराज की मीचु' की महत्ता २२२ से २२७ तक छः दोहोंमें गायी है। इनमेंसे केवल दो का ही यहाँ देना पर्याप्त होगा। 'मुए मरत मिरहैं सकल घरी पहर के बीचु। लही न काहूँ आजु लो गीधराज की मीचु । २२४।', 'दसरथ तें दसगुन भगति सिहत तासु करि काज । सोचत वंधु ससेत प्रभु कृपासिधु रघुराज ॥२२७।' यहाँका 'रघुराज' शब्द और 'जल भरि नयन कहिं रघुराई' में का 'रघुराई' शब्द एक ही भावसे प्रयुक्त हैं। इन दो चौपाइयोंका भाव त्रिपाद्विभूति नारायण उपनिषत्के अवतरणमें भिलता है। (ख) 'भूषन वहु' इत्यादिसे शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला, किरीट कुंडलादि समस्त हरिभूषणोंसे युक्त. नील-मेघश्याम वर्ण पीताम्बरधारी हरिके चतुर्भुज रूपकी प्राप्ति जनाई। नोट—३ यहाँ 'हरि रूपा' का प्रयोग करके चारों कर्लोंके कथावक्ताओंकी भावनाओंका समन्वय कर

दिया है, इसी हेतुसे किवने चतुर्भुज और आयुध इत्यादिका उल्लेख भी नहीं किया है। जैसा 'निज आयुध भुज चारी' से भी समन्वय निहित है। चाहे द्विभुज रामरूप, चाहे चतुर्भुज विष्णुरूप अथवा चतुर्भुज नारायण्रूप, वक्ताके कल्पकी कथानुसार समभ लें।

छंद—जय राम रूप अनूप निर्मुन समुन गुन गरेक सही। दससीस-बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही॥ पाथोद गातंक सरोज मुख राजीव आयत लोचनं। नित नौमि राम्र कृपाल बाहु विसाल भवभयमोचनं॥१॥

शब्दार्थ-सही = सत्य, प्रामाणिक। = शुद्ध। प्रचंड = तीखे, प्रवर, प्रबल। चंड = तीद्ण = उद्धत, कुपित। मंडन = भूषण; भूषित करनेवाले। पाथोद=जल देनेवाले श्याम सेघ। त्रायत=विस्तृत; बड़े।

अर्थ—हे राम! जिनका उपसारिहत रूप है, जो निगु ण हैं, सगुण हैं और सत्य ही शुद्ध गुणोंके प्रेरक हैं। ऐसे आपकी जय हो। दशशीश (रावण) की प्रचंड भुजाओं को खण्डन करने के लिए ती हण और कुपित बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को भूषित करने वाले, सजल (श्याम) मेघवत शरीर, कमल समान मुख और लालकमल (दल) के समान बड़े ने त्रवाले, छपालु, आजानुबाहु (घुटने तक लंबी भुजावाले) और भवभय के छुड़ाने वाले राम! में आपको नित्य ही नमस्कार करता हूँ ॥१॥

दिप्पणी—१ 'जय राम रूप अनूप निर्मु न' इति । अनूप, यथा 'उपमा न कोड कह दास तुलसी कतहुँ कहुँ कि कोविद कहुँ', 'निरुपम न उपमा आन राम समान राम निर्मम कहुँ । ७.६२।' 'निर्मु न सगुन' यथा 'जय सगुन निर्मु कृप रूप रूप अपूर्व भूपसिरोमने ।७।१३।' निर्मु ण अर्थात् गुणोंसे पृथक त्रिगुणातीत हो, सत्व रज तम मायिक गुणोंसे रहित । सगुण अर्थात् गुणके सिहत हो, और गुणोंके प्रेरक हो । [ निर्मु ण= अव्यक्त गुणवाले । सगुण=व्यक्त गुणवाले । यथा 'व्यकाव्यक्तव्यक्तप्त्वं गुणमिन्नर्भुणः परः । प० पु० उत्तर रेष्ठ. ७४।', 'कोड बहा निर्मु न ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति गाव । ६.११२।' विशेष १.२३ में देखिए । जो निर्मु ण प्रेष्ठ होते हैं तव वह सगुण व्यक्त नहीं होते तवतक वह निर्मु ण कहलाता है और जब उसके गुण प्रकट होते हैं तव वह सगुण कहलाता है । बालकांडमें 'अगुन सगुन दुइ बहा सरूपा', 'एक दारुगत देखिय एकू' दोहा २३.१,४ तथा 'जो गुन रहित सगुन सोह कैसे । १.११६.३।' में देखिए। ] जब सगुण कहा तब गुणके वश होना पाया गया, अतः गुणका प्रेरक कहकर बताया कि वे गुणोंके वशमें नहीं हैं, गुण उनके वशमें हैं, बहा विष्णु महेश जो त्रिगुणमय हैं वे इनके आज्ञाकारी हैं, यथा 'विधिहरिहर बंदित पर रेनू' (मनु)।

प० प० प० प० भीण प्रेरक' इति । सब विषय, इन्द्रियाँ, त्रिगुण और त्रिगुणोंका सब कार्य अर्थात् माया और मायाका सब कार्य 'गुण' शब्द्रसे बाच्य है। इनका प्रेरक ब्रह्म है। यथा 'माया प्रेरक सीव । १४।', 'विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता॥ सबकर परम प्रकासक जोई। राम अतादि अवधपित सोई। १.११७।' ब्रह्मगायत्रीमें भी भगवान्को बुद्धिका प्रेरक कहा है। यथा 'तत्विश्वर्वरेणयं भर्गो देवस्य घीमिह। घियो यो नः प्रचोदयात्।' अर्थात् जो हम लोगोंकी बुद्धिको प्रेरणा करते हैं ऐसे जगत्सष्टा

कि भा॰ दा॰ में 'गाद' पाठ है, अन्य सबभें 'गात' है। गादका अर्थ यहाँ कुछ समभमें नहीं आता अतः इस तिलकमें भी 'गात' ही रखा गया।

<sup>†</sup>१—वैजनाथजी अर्थ करते हैं कि 'आपका रूप निर्मुण (व्यापक), समुण (अवतार आदि एवं विराट आदि) और त्रेगुण तीनोंका प्रेरक है, अतः अनुपम है'। २—उपर्युक्त अर्थमें अनुपमता यह है कि सगुण, निर्मुण गुणप्रेरक सभी हैं, एक ही रूपमें सब वातें; न निर्मुण ही कह सकें न सगुण और फिर भी यही रूप दोनोंका आधाररूप है।

ईश्वरके श्रेष्ठ तेजका हम लोग ध्यान करें। ('प्रचोदयात्' का अर्थ है 'प्रेरणा करें' किंतु यहाँ भाव उपर्युक्त है। प्रार्थनाका भाव भी ले सकते हैं)।

दिप्पणी—२ 'दससीस बाहु प्रचंड''' श्रर्थात् रावण्ने श्रपनी प्रचण्ड भुजाश्रोंसे मेरे पन्न काटे हैं उन भुजाश्रोंके काटनेको श्रापके वाण् चण्ड—श्रर्थात् कोपे हुए हैं। प्रचण्डको 'चण्ड' से नाश करनेवाले हैं। 'मंडन मही', यथा 'दससीस विनासन बीस भुजा कृत दूरि महामहि भूरि रुजा। ७.१४।' श्रर्थात् रावण्को मारकर श्राप पृथ्वीको भूषित करेंगे। यहाँ रावण्के बाहुको इससे कहा कि श्रागे चलकर रामजीकी भुजाश्रोंका वर्णन है।

नोट—१ 'मिह मंडन', यथा 'मिह मंडल मंडन चारु तरं। ७१४।' यह शिवजीने 'दससीस विनासन वीस भुजा' कहकर तब कहा है, वैसे ही जटायुजी कह रहे हैं। क्योंकि श्रीरामजी रावणवधके पश्चात् राजा हुए। राज्ञसोंके वधसे ही भूषणहूप हुए, यथा 'मनुज तनु दनुज-बन-दहन मंडन मही। गी० ७.६।' (राम-भक्तोंके संवंधमें भी ऐसा ही कहा है, यथा 'सोइ मिह मंडित पंडित दाता। राम चरन जाकर मन राता।', इस तरह भक्त श्रीर भगवान्में श्रभेद सिद्ध हुश्चा। प० प० प०।

२ 'रावण श्रभी मरा नहीं तब 'दससीस बाहु प्रचंड खंडन' कैसे कहा १ उत्तर—यह 'भाविक श्रलंकार' है। दूसरे कारण ये हैं कि—(१) यहाँ दिव्य शारीर हानेसे दिव्य ज्ञान प्राप्त है। (२) श्राशीर्वादात्मक स्तुति है, यह श्राशीर्वाद ही है कि ऐसा होगा। (३) राम सत्यसंघ हैं, वे प्रतिज्ञा कर चुके हैं, श्रतः निस्संदेह है। (४) लीला नित्य है, सदा ऐसा होता श्राया है, यह वह जानता है श्रतः भविष्य कहा, यथा लदमण्वाक्य- 'प्रगटी धनु विघटन परिपाटी'।

टिप्पणी—३ 'पाथोद गात सरोज मुख'''भवभय मोचनं' इति । यहाँ सब अंगोंको कहकर अन्तमें 'भव-भय-मोचन' पद देकर जनाया कि इस पदका अन्वय सबके साथ है, सभी अंगोंसे इसका संबंध है, यह सबका विशेषण है। अर्थात प्रभुके सभी अंग मुख, नेत्र, बाहु आदि भवभयके छुड़ानेवाले हैं। श्याम गात भवभयमोचन है, यथा 'स्यामल गात प्रनत भय मोचन। ४.४४.४।' मुख, यथा 'होइहें सुफल आजु सम लोचन। देखि बदन पंकज भवमोचन। १०.६।' नेत्र, यथा 'राजीव विलोचन भवभय मोचन पाहि सरनिह आई। १.२११।' 'बाहु'', यथा "सुमिरत श्रीरघुबीर की बाहैं। होत सुगम भव उद्धि अगम अति कोड लाँघत कोउ उतरत थाहैं। गी०। ७.१३।'' 'आयत लोचनं' अर्थात आकर्णपर्यन्त, कानोंके पास तक लंबे। यथा 'कर्णान्त दीर्घनयनं नयनाभिरामम्।'

४ 'रामकृपाल' का भाव कि मुक्तसे अधम पत्तीपर भी आपने कृपा की । बाहु विशाल हैं, अर्थात् आप आजानुबाहु हैं । पुनः, विशालता यह कि जहाँ ही दासपर संकट पड़ता है वहीं आपकी सुजाएँ संकट निवारणके लिए रचाको प्राप्त हैं।

नोट—३ 'जय राम' इस प्रकारसे स्तुतियोंका आरंभ रावणवधके पहले और पश्चात् एवम् राज्या॰ भिषेक पर भी है। जैसे—(क) 'जय राम रूप अनूप००'। यहाँ 'जय राम सदा सुखधाम हरे०'—(ब्रह्माकृत)। 'जय राम सोभाधाम दायक प्रनत बिश्राम' (इन्द्रकृत) 'जय राम रमारमणं०' (शिव कृत) और 'जय सगुन निगु न रूप रूप अनूप भूप सिरोमने'—(वेदस्तुति)। पर इस काएडमें अत्रिजी आदिने जो स्तुतियाँ की उनमें यह रीति नहीं है। प्रथम और अंतिम स्तुति इस प्रकारसे प्रारंभकी हुई (वनवासके पश्चात् और रावणवधके पूर्व) यही है।

श्रतः यह भाव भी यहाँ संगत है कि रावणवधकी प्रतिज्ञा करनेके पश्चात् श्रव सीताहरण होनेके कारण उससे युद्ध होना निश्चित है। श्रतः गृद्धराज श्राशीर्वादात्मक वचनोंसे स्तृति प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरे, गृद्धराज रामजीको पुत्र मानते थे ही, श्रतएव वे पितासरीखे श्राशीर्वाद दे रहे हैं। इस समय हरि-रूपसे यह श्राशीर्वाद है और देवताओं के वचन सत्य होते हैं; श्रतः ये श्रवश्य सत्य होंगे।

छंद—बल्तमप्रमेयमनादिमजमब्यक्तमेकमगोचरं
गोविंद गोपर द्वंद्वहर बिज्ञानघन धरनीधरं॥
जे राममंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनं।
नित नोमि राम अकाम पिय कामादि खल दल गंजनं॥ र॥

शन्दार्थ—अन्यक्त = अप्रकट, अदृश्य । द्वंद्व = दो परस्पर विरुद्ध वस्तुओंका जोड़ा जैसे शीत-उष्ण, सुख दु:ख, पाप-पुण्य, जनम-मरण इत्यादि । गोविन्द = इन्द्रियोंके प्रेरक, उनको सत्ताके देनेवाले; भगवान् का नाम ।

अर्थ-प्रमाण रहित बलवाले, अनादि, अजन्मा, अन्यक्त, अद्वितीय, अगोचर, गोविन्द, इन्द्रियोंसे परे, जन्म मरण आदि द्वन्द्वोंके हरनेवाले, विज्ञान समूह (वा विज्ञानके मेघ), पृथ्वीके आधार, जो संत राम-मंत्र जपते हैं उन अनन्त दासोंके मनको आनन्द देने वाले, निष्काम जिनको प्रिय हैं और जो निष्काम भक्तों-के प्रिय हैं, कामादि दुष्टोंकी सेनाका नाश करनेवाले—हे राम! ऐसे आपको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ ॥२॥

दिष्पण् - १ 'अगोचर गोविंद गोपर-०' इति । गोविन्द अर्थात् इन्द्रियोंसे जाने जाते हो — 'विद् ज्ञाने'। गोपर अर्थात् इन्द्रियोंसे परे हो। 'गोविन्द गोपर' अर्थात् जो इन्द्रियोंसे परे हैं वही आप हमारे नेत्र इन्द्रियके विषय हो रहे हैं। सगुण्-निर्णु एके भेदसे गोविन्द और गोपर कहा। [ बलमप्रमेय, यथा 'अषु-लित बल अतुलित प्रभुताई ।०।३.२।' अनादि — बालकाण्डमें मंगलाचरण्में जो कहा है — 'अशेषकारण्परं' उसी भावसे अनादि। गोविन्द = इन्द्रियोंकी यावत् शक्ति और उनके विषय हैं उनमें अन्तर्यामी रूपसे प्राप्त। वा, गोविन्द = इन्द्रियोंके भोक्ता। = इन्द्रियोंके स्वामी। (रा० प्र०, रा० प्र० श०)। गोपर, यथा 'मन समेत जेहि जान न बानी। तरिक न सकिंद सकल अनुमानी' (जनकजी), 'मन गोतीत अमल अबिनासी। ७. १११.४।' इंद्रहर, यथा 'इंद्र बिपित भवफंद विभंजय। ७.३४।' ] 'विज्ञानघन' = विज्ञान समूह, यथा 'ज्ञान-अखंड एक सीताबर। ७.७००।' धरनीधर = कमठ और वाराह रूपसे पृथ्वीके आधार। अकाम प्रिय = जिनको कुळ भी कामना नहीं, अर्थात् निष्काम भक्तोंके आप प्यारे हैं; यथा "ते तुम्ह राम अकाम पियारे'' (अत्रि)। इसीसे कामादि खल-सेना जो षट्विकाररूपी शत्रु हैं उनके नाशकर्त्ता हैं। पुनः, भाव कि सकाम लोगोंको आप स्वाभाविक ही प्रिय लगते हैं क्योंकि उनकी कामनाओंको आप पूर्ण करते हैं। पर जो निष्काम हैं उनको भी आप प्रिय हैं यद्यपि उनको किसी पदार्थकी कामना नहीं है। यथा 'जिन्हिं न चाहिए कबहुं कछु तुम्ह सन सहज सनेह।'। (खर्रा — अकामियोंको प्रिय हो और कामादि खलदलके नाशक हो, ऐसा कहा, क्योंकि प्रभु 'कामी' बनकर खोज रहे हैं)।

प० प० प० प०—'कामादि खलदल गंजनं'; यथा 'खल कामादि निकट निहं जाहीं । बसइ भगित जाके खर माहीं । ७.१२०.६।' इससे भक्ति और भगवान्का अभेद सिद्ध हुआ। 'दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रवल खल भुजवल हने । (वेदस्तुति)।' और 'कामादि खल''' इन दो वाक्यों से सूचित किया कि रामायणके व्यक्तियों के विषयमें अध्यात्म दृष्टिसे भी विचार करना चाहिए।

छन्द — जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म ब्यापक विरज अन कहि गावहीं। करि ध्यान ग्यान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं।। सो पगट करुनाकंद्र सोधा-बुंद अग-जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई।।३॥

श्रर्थ—जिसे वेद निरंजन, ब्रह्म, व्यापक, निर्विकार, अजन्मा कहकर गाते हैं, जिसे मुनिं श्रनेक प्रकारसे ध्यान, ज्ञान, वैराग्य, योग (श्रादि साधन) करके पाते हैं, वही आप करणाकन्द (करणारूपी जलकी

वर्षा करनेवाले मेघ), शोभाके समूह प्रकट होकर चराचरको मोहित कर रहे हैं। आपके अंग अंगमें बहुतसे कामदेवोंकी छवि शोभा दे रही है—वही आप मेरे हृद्यरूपी कमलके भ्रमर हैं ॥३॥

नोट—? (क) पूर्वार्धमें निर्गु एारूप और उत्तरार्धमें सगुएरूप कहा। प्रथम दो चरएोंमें "जेहि" कहकर उसका संबंध 'सो' शब्दसे तीसरे चरएोंमें मिलाकर जनाया कि जो व्यापक, विरज, अज बहा है अर्थात् निर्गु ए हैं, अव्यक्त रूपमें है, वही आप सगुए (व्यक्त) हुए हैं। ब्रह्म, व्यापक आदि शब्दोंके अर्थ और भाव वालकांडमें आ चुके हैं। (ख) 'किर ध्यान ज्ञान''', यथा 'जिति पवन मन गो निरस किर मुनि अध्यान कवहुँक पावहीं। ४.१०।' (वालि)।

प० प० प० निर्हेत, यथा 'कृपा वारिघर राम खरारी। १.६६:४।', 'जय कृपाकंद मुकुंद'। भाव कि जैसे मेघ निर्हेत, वैषम्यवृद्धि रहित सब पर वर्षा करते हैं वैसे ही आप सवपर दया करते रहते हैं। पर जैसे पाषाणपर पड़नेसे वह तत्त्वण सूख जाता है, एक सीकर भी उसमें प्रवेश नहीं करता तो इसमें वर्षाका क्या दोप ? वैसे ही यदि कोई जीव आपको कृपाका लाभ नहीं उठाता तो आपका क्या दोष ?

टिप्पणी—१ (क) जिसका वेद गुणगान करते हैं, मुनिजन ध्यान धरते हैं, जो ऐसे दुर्लम हैं वे ही आप करणा करके प्रगट हुए हैं तो हमपर करणा करके हमारे हृदयमें वास की जिये। भगवान के अवतारका कारण करणा है, किपल सूत्रमें ऐसा उल्लेख है। ('भए प्रगट कृपाला''' १.१६२ छंद १ देखिए)। (ख) 'सोभावृंद अगजग मोहई' अर्थात् शोभाके समूह प्रगट हुए हो, इसीसे स्थावर जंगम सभीको मोहित कर रहे हो, यथा 'देखत रूप चराचर मोहा। १.२०४।', 'लिए चोर चित राम बटोही'। पुनः, [ यथा 'जिन्ह निज रूप मोहिनी डारो। कीन्हे स्ववस नगर नरनारी। १.२२६.४।' और कौन कहे खरदूषणा भी थोड़ो देरके लिये मोहित हो गए। 'सो प्रगट' कहकर 'सोभावृंद अग जग मोहई' कहनेका भाव कि जबतक ब्रह्म अव्यक्त रहा तवतक उसमें शोभा न थी. और न वह चराचरको मोहित कर सकता था जब वह व्यक्त हुआ तव उसकी शोभा हुई, यथा 'फूले कमल सोह सर कैसा। निर्मुन ब्रह्म सगुन भए जैसा। ४.१७.२।', और तभी वह चराचरको मोहित करता है।]

प० प० प० प० निवास नहीं करते । इसीसे अगले छन्द्रों वसनेकी प्रार्थना करते हैं ।

छन्द—जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतल सदा।
पर्स्यति जं जोगी जतनु करि करत मन गो बस सदा॥
सो राम रमानिवास संतत दास बस त्रिश्चवन धनी।
मम डर वसड सो समन संस्रति जासु कीरति पावनी॥॥॥

श्रर्थ—जो अगम्य श्रौर सुगम, निर्मल स्वभाव (वा, स्वामाविक ही निर्मल), विषम श्रौर सम, श्रौर सदा शान्त है। जिनको योगी यत्न करके देखते हैं श्रौर सदा मन श्रौर इन्द्रियोंको वशमें किए रहते हैं। वही सदा दासोंके वश श्रौर त्रिलोकोंके स्वामी रमानिवास रामचन्द्रजी! श्रौर जिनकी पवित्र कीर्ति (यश) संसारदु:खकी नाशक है वही श्राप मेरे इदयमें विसए ॥४॥

टिप्पणी—१ 'अगम सुगम' यह निगु ण सगुण भेदसे; यथा 'निगु न सगुन विषम सम रूपं "'। एक अगम दूसरा सुगम। अथवा, इयोगियोंको अगम्य और योगियोंको सुगम; यथा 'कुयोगिनां सुदुर्लभं' (अविष्तुति), "पश्यन्ति वं योगी जतन करि"। इस कथनसे स्वभावमें विषमता पाई जाती है, अतः कहा कि स्वभाव निर्मल है, विकार रहित है। अथवा, निर्मल स्वभाववालेको सुगम और मिलन स्वभाववालेको अगम।

२—'श्रसम सम' श्रभक्त भक्त भेद्से। यथा 'जद्यपि सम निर्द्ध रंग न रोपू। गहिं न पाप पूनु गुत दोपू॥'''तद्यि करिं सम विषम विहारा। भगत श्रभगत हृद्य श्रनुसारा। २१६।२।', 'वेद बचन मुनि मन श्रगम ते प्रभु करना ऐन । बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बैन । २।१३६ ।' इनसे भी विष-मता पाई गई, श्रतः कहा कि 'सीतल सदा'।

प० प० प० प० - १ शंका हो सकती है कि 'एक ही पुरुषमें दो विरुद्ध धर्म कैसे रह सकते हैं ?' इसका समाधान यह है कि भगवान्में वैषम्य, नैघृण्य कदापि नहीं हैं, विषमता साधकों के अधिकारपर निर्भर रहती है। यथा 'तत् दूरे तद् अन्ति । तद् अन्तरस्य सर्वस्य, तद् उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः। ईशावास्य।' "यः त अविज्ञानवान् भवित अमनस्कः सदा अशुचिः। न स तत् पदम् आप्नोति संसारं च अधिगच्छित। कठ०।' छंद र के 'किरि ध्यान ज्ञान बिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं' में यह बताया है कि किसको सुगम है। यही बात कठ० १.३ में कही गई है, यथा 'यः तु विज्ञानवान् भवित स मनस्कः सदा शुचिः। स तु तत् पदम् आप्नोति न स भूयः अभिज्ञायते।' मगवान् तो 'कल्पपादप आरामः' हैं, पर कल्पतरुके नीचे कोई जाकर कल्पना करे कि सिंह मुक्ते आकर खा जाय तो वैसा ही होगा, इसमें कल्पचुक्ता क्या दोष ? यही बात विनयमें भी कही है—'तुलसी प्रमु सुभाउ सुरतरु को सो ज्यों दरपन मुख कांति। २३३।'

र 'श्रसम सम' इति । जो श्रगंम सुगमके विषयमें कहा गया वही इसके विषयमें समिमिये । उनमें समिविषमत्व नहीं है । वे तो कहते हैं कि 'पुरुष नपु'सक नारि वा जीव चराचर कोइ । सर्वभाव भज कपट तिज मोहि परम त्रिय सोइ ।' उत्तरकांड दोहा ८४ से ८७ तक श्रवश्य पिढ़ए । 'सीतल सदा', यथा "भगत

उर चंदन", "तुम्ह चहुँ जुग रस एक राम" (वि० २६६)।

टिप्पणी—रे 'पर्यंति जं जोगी'''' इति । कामक्रोधादिके वश होनेसे रूप नहीं देख सकते; ऋतः मन और इन्द्रियोंको वश करके देखना कहा; यथा 'मुकुर मिलन अरु नयन बिहीना । रामरूप देखिह किमि दीना । १.११४.४ ।'

प० प० प०-१ (क) 'पश्यंति यं योगी जतन करि''' इति । यह चरण निगु णिविषयक भी है । शंका—तब तो छंद ३ के दूसरे चरण श्रौर इन चरणोंमें पुनरुक्ति दोष पड़ेगा ?

समाधान—छंद ३ में 'अनेक शब्द से जो वाक्य अध्रा रह गया था वह यहाँ प्रा किया गया है। कि० १० में बालिने कहा है 'जिति पवन मन गो निरस किर मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं।' छंद ३ और ४ के दूसरे चरणोंमें 'योग' का अर्थ स्पष्ट नहीं किया है, वह बालिकी उक्तिमें 'जिति पवन' से कर दिया गया। छंद ३ के 'ध्यान' का अर्थ यहाँ 'मन गो बस किर' से स्पष्ट किया है। (ख) 'पश्यन्ति' शब्द से साकार और निराकार दोनोंका बोध होता है। बाला में श्लो० २ 'याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थ मी अरम्' देखिए। (ग) इस छंद के प्रथम और दूसरे चरणों के अंतमें 'सदा' शब्द आया है। इसमें किवकी सावधानताका परिचय मिलता है। 'जदा' लिख देनेसे अनर्थ हो जाता, उसमें अतिव्याप्ति दोष आ जाता। क्यों कि तब अर्थ होता कि 'जब कोई एक चणभर भी मन और इंद्रियोंको वशमें करेगा तो उसको साचात्कार हो जायगा'। पर ऐसा नहीं है। मन और इन्द्रियोंको

अ यह ईशावास्योपनिषद्भी पाँचवीं श्रुति है जिसको स्वामीजीने पद्च्छेद करके लिखा है। गी० प्र० ने इसका प्रथम अर्थ यही किया है कि —"एक ही कालमें परस्पर विरोधी भाव, गुण तथा किया जिनमें रह सकती हैं, वे ही परमेश्वर हैं। यह उनकी अचिन्त्य शक्तिकी महिमा है। पुनः, "वे श्रद्धा-प्रेम रहित मनुष्यों के लिये दूरसे दूर हैं और प्रेमियों के लिये समीपसे समीप हैं। "।"

<sup>†</sup> यह कठ १।३।७ का पद्च्छेद है। अर्थ-- ''जो सदा विवेकहीन बुद्धिवाला, असंयतिचत्त और अप-वित्र रहता है, वह उस परम पदको नहीं पा सकता, किंतु वारवार भवमें पड़ता रहता है।''

<sup>‡</sup> यह श्रृतिका पद्च्छेद है। अर्थात् "जो सदा विवेकशील बुद्धिसे युक्त, संयतिचत और पवित्र रहता है वह उस परमपदको प्राप्त होता है जहाँसे पुनः लौटना नहीं होता।".

सदा सर्वदा वशमें रखनेवालेको ही 'स्थितप्रज्ञ' 'त्रह्मिनिष्ठ' कहते हैं । एक निमिष्मर इन्द्रियोंको वशमें करनेसे सदा शीतलता, शान्ति सुखकी प्राप्ति नहीं होगी। जो योगी मन गो 'सदा' वश नहीं कर सकते उनके लिये ही कहा है—'पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह बिटप निहं सकहिं उगरी।'

प० प० प० प० - 'संतत दास बस '''' इति । (क) जो मुनियोंको अनेक साधन करनेपर कहीं ध्यानमें आते हैं, वे दासके वशमें रहते हैं, 'संतत' सदाके लिये, यह आश्चर्य है पर सत्य है। जटायु पूर्णकाम हैं, वे 'दास' शब्दका प्रयोग कर रहे हैं इससे इसमें वैशिष्टय फलकता है। 'सब के प्रिय सेवक यह नीती। मोरे अधिक दास पर प्रीती।', इस वचनामृतमें 'सेवक' और 'दास' दोनों शब्द आए हैं। दासकी व्याख्या मानसकी इन चौपाइयोंसे हो जाती है—'विश्वास किर सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे। जिप नाम तव वितु अम तरहिं ''।७१३।', 'मोर दास कहाइ नर आसा। करइ त कहतु कहा विश्वासा।' अर्थात् सब आशायें जिसने छोड़ दीं, एक मात्र प्रभुपर निर्भर है, प्रभुमें पूर्ण विश्वास है, किसी मनुष्यसे कभी कोई आशा नहीं करता, वही 'दास' है। सेवककी व्याख्या यह है—'सेवक सो जो करइ सेवकाई', 'सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन मानइ जोई'। (पुरजनगीता ७.४३)। (ख) 'संसृति'—'पुनरिय जननं पुनरिय मरणं पुनरिय जननो जठरे शयनम्' यही संसार है। प्रपंच और संसारमें भेद यह है कि प्रपंचमें विषयोंका संचय और विस्तार होता है—'प्रपंचः संचयेऽिय स्यात् विस्तरे च प्रतारणे।' इति मेदिनी। विषयों में ममत्य प्रपंच है और उसका फल है संसरण, भवचकपर घूमते रहना।

टिप्पणी—४ 'त्रिभुवनधनी'''' का भाव कि तीनों लोक आपके अधीन हैं, ऐसे होते हुए भी आप दासोंके वशमें हैं, उनके लिए अवतार लेते हैं, पित्र कीर्तिको फैलाते हैं; यथा 'सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिधु जनहित तन धरहीं।'

क्षित्रं (क) प्रथमही स्तुतिके प्रारंभमें कहा कि आप ही निर्मुण हैं आपही सगुण हैं, इसीसे दोनों रूपोंकी व्याख्या स्तोत्रभरमें की। 'जेहि श्रुति निरंजन''' इस छन्दमें निर्मुणका वर्णन किया और 'जो अगम सुगम''' इसमें सगुणका वर्णन किया। (ख) ब्रह्म और विष्णु दोनोंके अवतार होते हैं, यथा "ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद। ११४०।', 'विष्मु जो सुर्राहत नरतनु धारी।'' इस स्तुतिमें दोनों अवतरणोंका वर्णन है। विष्णुके छन्दमें 'रमानिवास' पद देकर उस छन्दमें विष्णुके रामावतारकी स्तुतिका होना स्पष्ट कर दिया। दोनोंके अवतारोंमें हृदयमें निवास माँगकर जनाया कि दोनों आपही हैं। (ग) प्रभुने कहा था कि 'दे उँ काह तुम्ह पूरन कामा', इसपर गृद्धराजने 'मम डर बसड' और 'अविरल भिक्त' माँगी।

खरी--१ इस स्तवमें चार छन्द हैं। जान पड़ता है कि इनमें चारों वेदोंका अभिप्राय पृथक् पृथक् (एक एक छन्दमें एक एकका) दिशंत किया गया है।

२ गृद्धराजके छन्दमें कई बातें स्मरण रखने योग्य हैं। इसमें कई नियम मंग हुए हैं। देखिए, एक ही चौपाईपर छन्द कहीं और ग्रंथमरमें नहीं आया । पुनः, छन्दोंमें पिछली चौपाईके अंतिम शब्द प्रायः सर्वत्र आए हैं पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। वैसे ही गृद्धराजकी गतिमें यह अद्भुत बात हुई है कि 'धिर हिर रूप' अर्थात् यहीं हिरेरूप हो गए। गति तो दशरथजी, शबरीजी, शरमंगजी इत्यादि कई भक्तोंने पाई, पर यह सारूप्यमोच्च यहीं पृथ्वीपर ही प्रत्यच्च इन्हींको मिला। प्रभुके लिए शरीर समर्पण कर दिया उसीका यह फल है, उसीसे यह अद्भुत गति और यह विलच्चणता यहाँ दिख रही है। दोहा ३२ का नोट भी देखिए।

दोहा—श्रविरत्त भगति मागि वर गीध गएउ हरिधाम। तेहि की क्रिया अवशेचित निज कर कीन्ही राम।।३२॥ अर्थ— श्रविरत्न भक्तिका वरदान माँगकर गृद्धराज भगवद्धामको गए। श्रीरामचन्द्रजीने उनकी किया जैसी उचित थी विधिपूर्वक अपने हाथोंसे की ॥३२॥ •

टिप्पणी—१ देखिए मुक्ति तो भगवान्ते अपनी ओरसे दी; यथा 'तन तिज तात जाहु मम धामा', पर भक्ति मांगनेपर मिली; यथा 'भगित माँगि वर', इससे मुक्तिसे भक्तिका दर्जा अधिक पाया गया; यथा 'प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगित आपनी देन न कही।। भगितहीन गुन सब सुख कैसे। लवन बिना बहु ब्यंजन जैसे। ७। ८४। ', 'मुक्तिं ददाति किहिंचित् निह भक्तियोगं' इति भागवते। विशेष ११(२१) में देखिये।

२ 'तेहि की क्रिया जथोचित'''' इति । यथोचित = शाक्षोक्त रीतिसे, जैसा कुछ शास्त्रमें विधान है। श्रीरामजी गृद्ध्रराजको पिताके समान मानते थे, अतः उसकी क्रिया खयं की । लदमणजीसे दाहकमें न कराया, क्योंकि पिताकी क्रियाका उयेष्ठपुत्र विशेष अधिकारी कहा गया है।

३ इस स्तोत्रमें नाम, रूप, लीला और धाम चारोंका महत्व कहा है।—(१) नाम—'ये राममंत्र जपंत संत'। (२) रूप—'जय राम रूप अनूप'''। (३) लीला—'द्ससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर'। (४) धाम —'मागि बर गीध गयड हरिधाम'।

नोट-१ दोहावलीके निम्न दोहे गृद्धराजकी गतिपर स्मरण रखने योग्य हैं—
'दसरथ ते दसंगुन भगित सिंहत तासु किर काज। सोचत बंधु समेत प्रमु कृपासिंधु रघुराज॥'
श्रिथात् दाहकर्म होनेपर जैसे प्राणीका शोक किया जाता है, वैसे ही प्रमुने शोक भी किया।
'प्रमुहि बिलोकत गोदगत सिय हित घायल नीचु। तुलसी पाई गीधपित मुक्कृति मनोहर मीचु॥

रघुवर विकल विहंग लिख सो विलोकि दोउ बीर । सियमुधि किह सियराम किह देह तजी मितिधोर ॥ सर्ये मरत मिरिहें सकल घरी पहरके बीच । लही न काहू आज लिंग गीधराज की मीच ॥

र--'क्रिया यथोचित कीन्ही।' इति । वालमी स० ६० में लिखा है कि श्रीरामचन्द्रजीने लहमगाजी ते जटायुके मरनेपर कहा कि यह पन्नी बहुत वर्षोसे दग्रहकारण्यमें बसता रहा है, आज वह मारा गया, काल बड़ा प्रवल है, उससे किसीकी नहीं चलती। देखो, आज यह हमारा उपकारी मारा गया! सीताकी रन्ना करनेके कारण बली रावणने इसे मारा। अपने पिता पितामहसे आया हुआ गृश्नोंका राज्य हमारे लिए त्यागकर हमारे लिए इसने अपने प्राग् अपण कर दिए। धर्मात्मा सज्जन, शूर, शरणागतरन्तक पित्तमाज में भी पाये जाते हैं। सीताहरण्का आज मुक्ते वैसा शोक नहीं है जैसा हमारे निमित्त प्राण् न्योझावर कर देनेवाले इस गृथका--'सीताहरण्का आज मुक्ते वैसा शोक नहीं है जैसा हमारे निमित्त प्राण् न्योझावर कर देनेवाले इस गृथका--'सीताहरण्का दुःखं न मे सौम्य तथागतम्। यथा विनाशो गृथस्य मत्कृते च परंतप। वालमी० ६०।२४।' जैसे महाराज दशरथ हमारे पृज्य और मान्य हैं, वैसे ही ये पित्तराज मी हैं--'राजा दशरथः श्रीमान्यथा मम महायशाः। पूजनीयश्वमान्यश्व तथायं पत्तगेशवरः।।२६॥' लहमण् ! लकड़ी एकत्र करो मैं इन गृद्धराजका जो मेरे लिए मारे गए, अग्नि संस्कार कहँगा। 'यज्ञ करनेवालोंको, आग्निहोत्रियों, युद्ध में सम्मुख लड़नेवालों और पृथ्वी दान करनेवालोंको, जो गति प्राप्त होती है तुम उसीको प्राप्त हो, मैं तुम्हारा संस्कार कर रहा हूँ !' ऐसा कहकर अपने बान्धवोंकी तरह दुःखी होकर उसका संस्कार किया। उसको पिएड-दान दिया। उसके लिए उन मेत्रोंका जप किया जो बाह्यण मृत्राणीको स्वर्ग प्राप्तिके लिए जपा करते हैं, गोदावरीमें स्नान करके उनके लिए जल दिया--'ततो गोदावरी गत्वा नदीं नरवरात्मजी। उदकं चक्रतुस्तस्मै गृप्रराजाय ताव्यो ।।३४॥' (वाल्मी० स० ६०)

प० प० प०--१ 'धरि हरि रूपा' से उपक्रम करके 'गयउ हरिधाम' पर उपसंहार किया गया। 'हरि' शब्दका वैशिष्ट्य 'हरिरूपा' में लिखा गया।

२—'क्रिया जथोचित', यथा 'पितु ज्यों गीधिक्रिया करि रघुपित अपने धाम पठायो। ऐसे प्रभुिंह बिसारि तुलसी सठ तू चाहत सुख पायो। गी० ३.१६' पित्त्योंकी अन्त्यिक्रिया किस शास्त्रमें लिखी है, आधु- निक चिकित्सक यह प्रश्न करेंगे अतः यह उद्धरण दिया गया। यह है प्रेमसङ्गावना शास्त्र जो हरिविस्खों-

को अगम है। जिस विधिसे पिताकी क्रिया की-जाती है, उसी विधिसे की-गई। ऐसे अवसरों में जैसी भावना वैसी विधि!

प० प० प०-श्रीजटायुकृत स्तुति हस्तनच्च है। दोनोंमें अनुक्रम, नाम, (तारा) संख्या, ( नचत्रका ) आकार और देवता इन पांचों वातोंका साम्य और 'गुण्याम' की फलश्रुतिका साम्य नीचे दिखाया जाता है। अनुक्रम--यह तेरहवीं स्तुति है और तेरहवाँ नच्च 'हस्त' है।

नाम--यहाँ 'कर सरोज सिर परसेउ' से उपक्रम और 'निज कर कीन्हीं राम' से उपसंहार है। प्रत्यज्ञ श्रीरामजीका 'कर' (हस्त) है और नज्ञका नाम भी 'हस्त' है।

श्राकार—हस्त नचत्रका श्राकार उसके नाम (श्रर्थात् मनुष्यके हाथ) के समान है। स्तुतिमें नच्ना-कार साम्य बतानेमें एक वात ध्यानमें रखनी चाहिए कि जैसा नचत्रके तारोंसे ही नच्निका श्राकार बनता है वैसा स्तुति-नच्निका श्राकार भी स्तुति-ताराश्रोंसे ही बना हुआ बताना चाहिए। यह हाथ है रामजीका, श्रतः स्तुतिके तारे भी रामजीसे संवंधित होने चाहिएँ। हाथका श्राकार श्रंगुष्ठ श्रीर चार श्रंगुिलयोंसे बनता है। श्रागे ताराश्रोंका मिलान वताया जाता है उससे स्पष्ट हो जायगा।

तारा संख्या--हस्त नक्तत्रमें पाँच तारे हैं। (कहीं कहीं ज्योतिष प्रन्थोंमें छ: भी बताये गये हैं)। इधर स्तुतिके प्रत्येक छंदमें निर्णु एकप, सगुए रूप, नान, गुए और महिमा ( महिमाके दो विभाग, निर्णु एकी महिमा और सगुएकी महिमा, करनेपर छ: तारोंका अस्तित्व भी मिलता है) इन पाँचोका अस्तित्व देखिए। 'जय राम रूप अनूप निर्णु ए सगुए इसमें नाम, सगुए एप, निर्णु ए रूप। 'गुए प्रेरक' से महिमा, 'अनुपम' से गुएका प्रह्मा हो गया। दूसरे चरणमें, 'दससीस बाहु प्रचंड खंडन' में महिमा, 'चएडसर' से सगुए रूप, 'मंडन मही' से गुए, 'पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं' में सगुए रूप। 'नित' से गुए, 'नौिम' से महिमा, 'राम' नाम, 'छपाल' से गुए, 'बाहु विसाल' से सगुए रूप, और 'भव-भयमोचन' से महिमा। इसी प्रकार चारो छंदोंमें 'महिमा नाम रूप (सगुए, निर्णु ए) गुए।' इन पांचोंका अस्तित्व देख लीजिए।

देवता-यह स्तुति है श्रीरामचन्द्रजीकी। श्रीरामजीको सूर्य कहा है। यथा 'राम सचिदानंद दिनेसा',

'भानुकुलभूषण भानु'। हस्तका देवता रवि है।

फलश्रुति--गुण्याममें तेरहवीं फलश्रुति है—'काम कोह किलमल करिगन के। केहिर सावक जन मन वन के।' श्रौर इस स्तुतिके ''कामादि खल दल गंजनं'', 'द्वंद्वहर'--( ये 'काम कोह किलमल करिगण' हैं), 'हृद्य पंकज भृंग', ''हृद्य वसहु''—( इनमें 'केहिर सावक जन मन वनके' का भाव है)।

नोट--पाँच श्रंगुलियोंमें, श्रंगुठकी जातिकी दूसरी नहीं है। (एकमेवाद्वितीय) इससे श्रंगूठा=निर्गुण रूप, श्रोर चार श्रंगुलियोंमें मध्यमांगुलि = सगुण रूप। तर्जनी = महिमा। श्रनामिका = नाम। श्रोर किनिष्ठिका = गुण। पं० वि० त्रि० लिखित 'मानस प्रसंग' के हस्तनज्ञत्वर्णनसे जरूर मिलान कीजिए। (प० प० प्र०)

कोमत चित अति दीनद्याला। कारन वितु रघुनाथ कृपाला।।१॥ गीध अधम ख़ग आमिष भोगी। गति दीन्ही जो जाचत जोगी।।२॥ सुनहु छमा ते लोग अभागी। हरितजि होहिं विषय अनुरागी।।३॥

श्चर्य —श्रीरघुनाथजी अत्यन्त कोमल चित्त अत्यन्त दोनदयाल और कारण्रहित कृपालु हैं ॥१॥ गृद्ध अधम पत्ती, मांसका खानेवाला—उसको वह गति दी जो योगी माँगा करते हैं ॥२॥ हे उमा ! सुनो वे लोग अभागे हैं जो भगवान्को छोड़कर विषयोंसे अनुराग करते हैं (विषयासक्त होते हैं) ॥३॥

प० प० प० प्र०--(क) जटायुजीके उद्घारकी कथाका सार शिवजी पार्वतीजीको तीन चौपाइयोंमें बताते हैं। (ख) 'कोमल चित ऋति दीनद्याला' और 'कोमल चित दीनन्ह पर दाया' इन दोनों चरणोंमें 'कोमल

चित' कहकर 'दीनोंपर द्या करनेवाले' ऐसा कहने में भाव यह है कि कोमल चित होनेपर भी सबका दुःख देखनेपर भगवान्का चित्त इतना द्रवीभूत नहीं होता जितना दीनों के दुःख क्लेशादि देखनेपर होता है। यहाँ के दीनका भाव 'नाथ सकल साधन में हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना' में मिलता है। जो 'जन' (दास) होनेपर भी 'सकल साधन हीन' हैं, अथवा सब साधन करते रहनेपर भी जिनका दृढ़ विश्वास है कि मुक्से कुछ भी साधन नहीं बनता वे ही 'दीन' हैं।

टिप्पणी--१ 'कोमल चित छति दीनदयाला ।०' इति ।--'अति' दीपदेहरी है । भाव कि कोमल चित्त छोर दीनदयाल कहीं कहीं ही मिलते हैं और ये तो अत्यन्त कोमल चित हैं और अत्यन्त दीनदयाल हैं। कोमल चित हैं, अतः गृद्धराजका दुःख देखकर न सह सके, सुनते ही आँसू भर आए और शरीर रखनेको कहा। दीनदयाल हैं, अतः मुक्ति दी, अपने हाथोंसे किया की। और लोग कारण से छपाल होते हैं और ये कारणरहित छपाल हैं, यथा 'हेतुरहित जग जुग उपकारी। तुम्ह "।०।४०।४।', 'अस प्रमु दीनबंधु हिर कारन रहित दयाल। १.२११।'

२ 'गीध अधम खग आमिषभोगी' इति । यहाँ 'आमिषभोगी' कहकर मांस-भन्नएको दोष ठहराया । यथा 'यितवह वा उग्रः पश्राचिणो वा प्राणत उपरन्धयित तमपकरणं पुरुषादैरि विगर्हित । मा॰ ५.२६.१३।' अर्थात् जो महाकूर पुरुष इस लोकमें जीवित पशु या पिश्चयोंको राँघता है, रान्तसोंद्वारा भी निन्दित उस निर्दय प्राणीको परलोकमें यमराजके सेवक छुंभीपाक नरकमें ले जाकर खौलते हुए तैलमें राँघते हैं। अधम और मांसभोजीको मुक्ति नहीं मिलती, ऐसेको भी मुक्ति दी और कैसी मुक्ति ? 'जो जाचत जोगी' अर्थात् योगी लोग अष्टांगयोग साधन करके जिसकी याचना करते हैं। यह कारणरहित कुपालुता है। 'गित दीन्ही', यथा 'खल मनुजाद द्विजामिषभोगी। पावहिं गित जो जाचत जोगी। ६.४४.२।'

दे 'सुनहु उमा ते लोग अमागी।' इति। (क) विषयको त्यागकर श्रीरामपदानुरागी होनेसे मनुष्य भाग्यमान् कहा जाता है, भगवान्के धामको जाता है और हिरको त्यागकर विषयानुरागी होनेसे नरकको प्राप्त होता है, अतः उनको अभागी कहा। यथा 'अस प्रभु सुनि न भजिह अम त्यागी। नर मितमंद ते परम अभागी।। ६.४४.६।', 'देहिं परम गित सो जिय जानी। अस कृपाल की कहहु भवानी।। ६.४४.४।' (ख) 'ते लोग' का भाव कि जब गृद्ध्रते गित पाई तो मनुष्यको गित पानेमें सन्देह ही क्या हो सकता है ? मनुष्य देह तो 'साधन धाम मोन्न कर द्वारा' है, इसे 'पाइ न जेहि परलोक सँवारा। सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पिछताइ। कालिह कमीह ईश्वरिह मिध्या दोष लगाइ। ७.४३।'

४ खरी-(क) यहाँ तो जटायुने सीताजीके लिए शारीर ही दे दिया तब 'कारन बिनु कृपालुता' कैसी ? उत्तर—जीवमें जो पुरुषार्थ है वह रामकृपासे हैं। गीतामें भगवान्ने यही कहा है कि पुरुषोंमें पुरुष्ट में ही हूँ, बलवानोंका काम-रागसे सर्वथा रहित बल और प्राणियोंमें धर्मसम्मत काम मैं ही हूँ, यथा 'पौर्ष तृषु । वर्ज बलवतां चाहं कामरागिवविर्वतम्। धर्मावरुद्धो मृत्यु कामोऽिस्म भरतर्षम । ११।' (अ००)। देखिए, संपातीने जब जटायुकी सृत्यु, सारूप्य प्राप्ति तथा परधाम-यात्रा आदिका वृत्तान्त बानरोंसे सुना तब उसने इसे रघुनाथजीकी महिमा, उनकी छुपा कही है। यथा 'सुनि संपाति वंधु के करनी। रघुपित महिमा बहु विधि बरनी । ४२००' इसके पास भगवर्छम और परोपकारशीलता छोड़ और क्या साधन था ? यह देखकर भी जो भगवान्में प्रेम नहीं करते वे अभारी हैं। (ख) 'गीध अधम खग' कहनेसे अधमोद्धारण संबन्ध लग गया। [इक्क इससे उपदेश घहण करना चाहिए कि मक्त भूलकर भी कभी यह न समके कि यह कार्य मेरी करनीसे हुआ, यह विचार उठा कि वह गिरा, भिक्त गई। देखिए जटायुमहात्माने अपनेको अधम जन्तु-भक्तक इत्यादि कहा और प्रभुके दर्शन एवं अपनी सबको ईर्ष्या करानेवाली सद्गतिका भी कारण प्रभुकी कृपा ही मानी और क्यों न मानते ? यथा 'त्रिजगजोनिगत गीध जनम भरि खाइ कुजंतु जियो हों। महा-

राज सुकृती-समाज सब ऊपर त्राजु कियो हों। गी॰ ३.१४।'; ऐसा कहना उनके योग्य ही था। यही नहीं यदि कभी कोई आपके पुरुषार्थकी प्रशंसा करे तो उसे अपना शत्रु ही समिक्तये। दूसरा भक्त भी उसमें प्रभुकी करनी और भक्त बत्सलता देखेगा। यही कारण है कि जटायुके भाई सम्पातीने भी बन्धुकी करनीको 'रघुपति महिमा' कही और पूज्य कि भी इस गितमें प्रभुकी ही प्रभुता, छपालुता आदि कह रहे हैं—'गित दीन्ही'' कहते हैं न कि 'गित पाई'।—पूर्व भी इस विषयमें लिखा जा चुका है ]

'पुनि पशु गीध किया जिमि कीन्ही' प्रसंग समाप्त हुआ।

## 'कवंध-वध्न'-प्रकरण

पुनि सीतहि खोजत द्वौ भाई। चले बिलोकत बन बहुताई॥४॥ संकुल लता विटप घन कानन। बहु खग सुग तहँ गज पंचानन॥५॥

शब्दार्थ--बहुताई = बहुतायत, अधिकता, सघनता। संकुल = परिपूर्ण।

अर्थ--फिर दोनों भाई श्रीसीताजीको हूँ इते हुए चले। वनकी बहुतायत और सघनता देखते जाते हैं।।।। लताओं और वृत्तोंसे भरपूर वह वन सघन है। उसमें वहुतसे पत्ती, मृग, हाथी और सिंह हैं॥।।।

दिप्पणी—? 'पुनि सीतहि खोजत हो भाइ…' इति । (क) खोजतेसे प्रसंग छोड़ा था; यथा 'एहि विधि खोजत विलपत स्वामी ।', वहींसे फिर प्रसंग उठाया । वीचमें गृद्धराजके पास देर लगी । उनसे सीताजीकी ख़बर मिल गई, ऋतः ऋव विरहमें छछ वीच पड़ गया । छछ कमी उसमें आ गई। पहले 'खोजत और बिलपत'' दोनों वातें दिखाई, ऋव विलाप नहीं करते, केवल खोजते हैं—यह विरहमें कमी जमा रहा है। (ख) 'चले विलोकत बन बहुताई' से भी विरहकी कमी सूचित होती है। कहाँ तो 'पूछत चले लता तह पाती' और कहाँ ऋव उनसे पूछते नहीं, ऋब उन्हें देखते जा रहे हैं।

२ (क) ख़बर तो मिल गई कि रावण ले गया, पर यह न माल्म हुआ कि किस स्थानको ले गया, दिशाका निश्चय हुआ। यथा 'लै दिन्छन दिसि गयउ गुसाई', न जाने कहाँ छिपा रखा हो। इसीसे कहते हैं कि 'पुनि सीतिह खोजत०'। (ख) 'बन बहुताई' वही है जिसकी आगे न्याख्या है—'संकुल लता०'। यथा 'तां दिशं दित्यां गत्या शरचापिषधिरिणो। अविप्रहतमैद्धाको पंथानं प्रतिपेदतः ॥२॥ गुल्मैर्ट्वेश बहुमिर्लतामिश्च प्रवेष्टितम्। आहतं सर्वतो हुगँ गहनं घोर दर्शनम् ॥३॥ वाल्मी० ३.६६।' अर्थात् दोनों भाई दिल्ला दिशाकी और गये। वह मार्ग अनेक गुल्मों और लताओंसे भरा और बिरा हुआ था, देखनेमें भयानक और प्रवेश करने में कठिन था।

त्रावत पंथ कवंध निपाता। तेहि सब कही साप के बाता।।६।। दुर्वासा मोहि दीन्ही सापा। प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा।।७।।

्र अर्थ—रास्तेमें आते हुए कवन्धको मारा। उसने खब शापकी बात कही ॥६॥ मुक्ते दुर्वासाने शाप दिया था। प्रभुके चरणके दर्शनसे वह पाप मिट गया ॥७॥

'तेहि सब कही साप कै बाता' इति I

किसी पुराणमें कथा है कि दुर्वासा ऋषिका भयङ्कर स्वरूप देखकर कर्वंध खपने रूपसौंदर्यके अभि-मानसे उनपर हँसा था। कोई कहते हैं कि इन्द्रकी सभामें नाचगान कर रहा था, दुर्वासाजीको देखकर हँसा, उससे तालमें चूक गया, तब मुनिने शाप दिया। और कोई कहते हैं कि दुर्वासा इसके गानपर प्रसन्न न हुए तब यह उन्हें खनिभज्ञ कहकर हँसा इसपर मुनिने शाप दिया कि राचस होजां। अस्तु।

अ० रा० में अष्टावक्रका शाप कहा गया है और वाल्मी रा० में स्थूल-शिरा ऋषिका शाप देना कहा है। यथा 'ऋषीन्वनगतान्राम त्रासयामि ततस्ततः । ततः स्थूलशिरानाममहर्षिः कोषितो मया ॥३॥ स चिन्वन्विविधं वन्यं

रूपेणानेन घितः । तेनाहमुक्तः प्रेच्यैवं घोरशायाभिषायिना ॥४॥ एतदेवं नृशंसं ते रूपमस्तु विगिर्हितम्। ३।७१।५ ।१ अर्थात् में वनमें रहनेवाले ऋषियोंको डरवाया करता था। स्थूलशिरा मुम्पपर अप्रसन्न हो गए। वे वनमें फल चुन रहे थे, मैंने इस रूपसे उन्हें डरवाया। तब उन्होंने शाप दिया कि यह क्रूर रूप तेरा सदाके लिए रहेगा।

कवंधकी कथा—जनस्थानसे तीन कोसपर क्रौञ्चवन है। यहाँसे तीन कोस पूर्वकी श्रोर जाकर क्रौज्ञ-वनको पार करनेपर मतङ्गऋषिका श्राश्रम देख पड़ता है जो बड़े भयानक वनमें है। इस वनके बाद फिर एक गहन वन मिला, उसमें कबन्ध रास्तेपर मिला।

वाल्मीकिजी लिखते हैं कि वह नीले मेघके समान भयानक था। उसके न मस्तक था न गला ही। शरीरके रोएँ तीक्ण थे। छातीमें एक भयानक आँख थी और चारकोस लम्बी भुजाएँ थीं ज्योंही भयानक मुँह फैलाकर वह दोनों भाइयोंकी ओर उन्हें खानेको लपका, त्योंही दोनोंने उसकी एक-एक भुजा कंधेसे काटकर अलग कर दी। बाहुके कटनेपर वह पृथ्वीपर घोर शब्द करता हुआ गिर पड़ा और बड़ा दीन होकर उसने पूछा कि आप लोग कौन हैं १ परिचय देनेपर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपना हाल श्रीराम-लक्मणुजीसे यों कहने लगा—

में इन्द्र, सूर्य्य और चन्द्रमाके समान सुन्दर अचिन्तनीय रूपवाला था, बड़ा पराक्रमी और महाबल-वान् था। पर ऋषियोंको भयानकरूप घरकर उरवाया करता था। अन्ततोगत्वा स्थूलिशिरामुनिने (जिनको मैंने फूल चुनते समय इस रूपसे उरवाया था) मुम्ने शाप दे दिया कि तेरा सदैव यही निन्दित रूप बना रहे। मेरी प्रार्थना पर उन्होंने शापानुयह यों किया कि जब श्रीरामचन्द्रजी तेरी भुजाएँ काटकर तुम्ने जलायोंने तब तू पुनः अपने असली रूपको प्राप्त होगा। मैं दनुका पुत्र हूँ। मुनिके शापके पश्चात् मैंने तप करके बह्याजीसे दीर्घायु पाई। तब इस अभिमानसे कि अब इन्द्र मेरा क्या कर सकता है, मैंने इन्द्रको ललकारा। उन्होंने ऐसा वज्र मारा कि मेरा मस्तक और जंघे शरीरमें घुस गए। मैंने प्रार्थना की कि मेरा सिर और मुख तो वज्रसे टूट गए। मैं बिना खाए कैसे जीवित रहूँगा? तब उन्होंने मुक्ते एक योजन लंबी भुजाएँ और पेटमें एक तीइए दाँतवाला मुँह दिए जिसके द्वारा मैं चार कोस तकके पशु-पत्ती आदिको पकड़कर खा जाता था। जो भी सुन्दर पदार्थ देखनेमें आता, उसे मैं इस विचारसे खींच लाता कि एक न एक दिन श्री-रामचन्द्रजी भी मेरी पकड़में आजावेंगे, तब मेरा यह शरीर छूटेगा। (बाल्मी० ७१।१-१७)। अब आप मेरा अनिसंकार सूर्यास्तके पूर्व हो कर दीजिए। शरीर जलते ही उसका दिव्य शरीर अगिवका पता दिया। (सर्ग ७१।३१, सर्ग ७२, ७३)।

दिष्पणी—'प्रभुपद पेखि मिटा सो पापा' इति । इससे जाना गया कि शाप और अनुप्रह दोनों कहे । मुनिने अनुप्रह किया कि रामदर्शन होगा, उससे पाप शाप मिट जायगा । शापरूपी पापका प्रायश्चित्त राम-चरणदर्शन हुआ।

सुनु गंधर्व कहों मैं तोही । मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही ।।८।। दोहा—मन क्रम बचन कपट तिज जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत विरंचि सिव बस तार्के सब देव।।३३॥

श्रर्थ — हे गन्धर्व ! सुन, मैं तुमसे कहता हूँ । सुमे बाह्यण कुलसे वैर करनेवाला नहीं सुहाता ।।८।। मन कर्म वचनसे कपट छोड़कर जो भूदेव (बाह्यणों ) की सेवा करता है, सुम समेत बह्या शिव श्रादि सभी देवता उसके वशमें हो जाते हैं।।३३।।

टिप्पणी-१ 'मोहि न सुहाइ ब्रह्मकुल द्रोही' अर्थात् हम ब्रह्मएयदेव हैं, ब्राह्मण्द्रोही हमारा द्रोही है।

श्रतः, में तुम्हें वध करता हूँ। पुनः, भाव कि ब्राह्मणुके वैरोका मैं वैरी हूँ श्रीर उनके भक्तका मैं भक्त हूँ। मैं श्रीर त्रिदेव सभी ब्राह्मणभक्तके वश रहते हैं; यथा 'जौ विश्रन्ह बस करहु नरेसा। तौ तुश्र बस विधि विष्तु महेसा। १।१६४।,' पर यहाँ दोहेमें विरद्धिच श्रीर शिवका नाम दिया, विष्णुका नहीं, ऐसा करके

श्रपनेमें और विष्णु तथा नारायणमें अभेद दर्शाया।

२ (क) 'जो कर' अर्थात् जाति वा वर्णाश्रमका नियम नहीं, कोई भी हो पर मनकर्मवचनसे कपट छोड़कर सेवा करे। कपटसे सेवा हो तो वह हमें नहीं वश कर सकता; क्योंकि 'मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्राप्ठशशा त्राह्मणसे कपट करना भगवान्से कपट करना है, क्योंकि वे भगवान्के रूप हैं; यथा 'मम मूरित महिदेवमई है। वि० १३६।', 'मन कर्म बचन' अर्थात् मनमें उनकी भिक्त रखे, तनसे सेवा करे, वचनसे मधुर वोले, खित करे। स्वार्थकी चाह कपट है, यथा 'स्वार्थ छल फल चारि विहाई २।३०१।३।'; स्वार्थवश या दिखानेके लिए सेवा न करे। (मिलान कीजिए,—'कि तस्य दुर्लभतरमिहलोके परत्र च। यस्य विप्राः प्रसीदिन्त शिवोविष्णुश्च सानुगः॥ भा० ४।२२।दा', अर्थात् जिससे ब्राह्मणगण् तथा अनुचरों सहित श्रीशिवजी और भगवान् विष्णु प्रसन्न हों, उसे लोक परलोकमें क्या दुर्लभ है।

प० प० प० प०- 'विप्र चरन पंकज अति प्रीती' भिनत-सोपानकी नींव है। अतः जिनको भगवत्कृपाकी आकांचा हो, उनको विप्र सेवा करनी चाहिए। 'कपट तिज' अर्थात् माया, आशा और विषयासिनतको

छोड़कर।

प्र०—भाव कि गंधर्व आदि देवताओं की बाह्य अपमानसे यह दशा पहुँच जाती है, तब अन्य जीव किस गिनतीमें हैं, इसीसे जान लो कि बाह्यण्ड्रोही हमको नहीं भाता।

सापत ताड़त परुष कहंता । वित्र पूज्य अस गावहिं संता ॥१॥ पूजिअ वित्र सील गुन हीना । सूद्र न गुनगन ग्यान प्रवीना ॥२॥

श्रुटदार्थ-'कहंता' = कहनेवाला । परुष=कठोर ।

द्यर्थ—सन्त ऐसा कहते हैं कि शाप देता हुआ मारता हुआ, और कठोर वचन कहनेवाला त्राह्मण भी पूज्य है अ। १। शील और गुणसे रहित त्राह्मण पूजनीय है, गुणगण और ज्ञानमें निपुण शूद्र (पूजनीय)

नहीं है। २।

दिप्पणी—१ (क) कवन्धने पहले दुर्वासाका शाप देना कहा था, इसीसे प्रभुने शापसे ही प्रारंभ किया। फिर ताड़न श्रीर परुषवचन बोलनेके संवंधमें कहा। (ख) तीन बातें दोषकी कहीं, उसपर भी विप्रको पूज्य कहा। वे तीनों वातें स्वयं श्रपने उपर बीतीं—नारदने शाप दिया श्रीर कठोर वचन कहे; यथा 'में दुर्वचन कहे बहुतेरे', 'साप सीस धरि हरिष हिय प्रभु बहु बिनती कीन्ह।१११३७।' भृगुजीने लात मारी तो भी भगवानने उनकी प्रतिष्ठा ही की श्रीर भृगुचरणचिह्न श्राजदिन वत्तस्थलपर धारण किए ब्राह्मण भक्तिका उदाहरण दे रहे हैं। लात भारनेपर उलटे उनके पर दवाने लगे कि चोट न लगी हो, मेरी छाती कठोर है, श्रापके चरण कोमल हैं। यथा 'उर सिनहार पिदक की शोभा। बिप्रचरन देखत मन लोभा।१। १९६६।६।', 'विलसिंद्वप्रपादाब्जिचहां।' (मं० श्लोक)। परशुरामजी कटु वचन कहते गए तब भी यही कहा कि 'छमहु विष्र श्रपराध हमारे', 'कर कुठार श्रागे यह सीसा'॥

र (क) 'पूजिय विष्ठ सील गुन हीना''' यह कहकर जनाया कि ब्राह्मण जातिसे (जन्मसे) पूजनीय हैं श्रीर शूद्र जातिसे नहीं पूजनीय हैं। इन दोषोंसे वह अपूच्य नहीं हो जाता और न उसे दोषी सममना

क्ष यथा भागवते—'विम्नं कृतागसमिष नैव दुद्यत मामकाः। ध्नन्तं बहु शपन्तं वा नमस्क्रस्त नित्यशः ।।१०।६४।४१।' अर्थात् मुक्तको माननेवाले लोग अपराधी ब्राह्मणोंका द्रोह न करें, चाहे वह हमारा नाश ही क्यों न करता हो, वह सदा पूजनीय ही है। (यह श्रीकृष्णजीने अपने कुटुम्बियोंको आज्ञा दी हैं)।

चाहिए। गुण द्रार्थात् सम, दम, तप, शौच त्रादि। (ख) विष्रके संग चत्रिय और वैश्यको न कहकर शूद्रको ही कहा। इसका कारण यह है कि शीलगुणहीन होनेसे ब्राह्मण शूद्रतुल्य है तथापि शूद्रको न पूजे पर शूद्रतुल्य ब्राह्मणुको पूजे।

पं० रा० चं० शुक्त —गोस्वामीजी कट्टर मर्यादावादी थे, यह पहले कहा जा चुका है। मर्यादाका भंग वे लोकके लिए मंगलकारी नहीं सममते थे। मर्यादाका उल्लंघन देखकर ही वलरामजी वरामनपर वैठकर पुराण कहते हुए सूत्पर हल लेकर दौड़े थे। शूद्रोंके प्रति यदि धर्म और न्यायका पूर्ण पालन किया जाय, तो गोस्वामीजी उनके कर्मको ऐसा कप्टप्रद नहीं सममते थे कि उसे छोड़ना आवश्यक हो। यह पहले कहा जा चुका है कि वर्णविभाग केवल कर्मविभाग नहीं है, भाव-विभाग भी है। श्रद्धा, भक्ति, दया, क्रमा आदि उदात्त वृत्तियोंके नियमित अनुष्ठान और अभ्यासके लिए भी वे समाजमें छोटी बड़ी श्रेरिएयोंका विधान आवश्यक सममते थे। इन भावोंके लिए आलम्बन दूँ इना एकदम व्यक्तिके ऊपर ही नहीं छोड़ा गया था। इनके आलम्बनोंकी प्रतिष्ठा समाजने कर दी थी। समाजमें बहुतसे ऐसे अनुन्नत अन्तःकरणके प्राणी होते हैं जो इन आलम्बनोंको नहीं चुन सकते। अतः उन्हें स्थूलरूपसे यह बता दिया गया कि अमुक वर्ग यह कार्य करता है, अतः वह तुम्हारी दयाका पात्र है; अमुक वर्ग इस कार्थके लिए नियत है, अतः वह तुम्हारी श्रद्धाका पात्र है। यदि उच्च वर्गका कोई मनुष्य अपने धर्मसे च्युत है, तो उसकी विगर्हणा उसके शासन और उसके सुधारका भार राज्यके या उसके वर्गके ऊपर है, निम्न वर्गके लोगोंपर नहीं। अतः लोक मर्यादाकी दृष्टिसे निम्नवर्गके लोगोंका धर्म यही है कि उसपर श्रद्धाका भाव रक्खें, न रख सकें तो कम-से-कम प्रगट करते रहें। इसे गोस्वामीजीका Social discipline समिके । इसी भावसे उन्होंने कहा

श्रुति प्रतिपादित लोकनीति श्रौर समाजके सुखका विधान करनेवाली शिष्टताके ऐसे भारी समर्थक होकर वे श्रीष्ट सम्प्रदायोंकी उच्छुङ्खलता, वड़ोंके प्रति उनकी श्रवज्ञा चुपचाप कैसे देख सकते थे ? ब्राह्मस् श्रौर शूद्र, छोटे श्रौर वड़ेके बीच कैसा व्यवहार वे उचित समस्ते थे यह चित्रकूटमें विशिष्ट श्रौर निषादके मिलनमें देखिए [ श्र० २४३ (६) देखिए ]। केवट श्रपनी छोटाईके विचारसे विशिष्ट ऐसे ऋषीश्वरको दूरसे प्रसाम करता है, पर ऋषि श्रपने हृदयको उच्चताका परिचय देकर उसे बार-बार गले लगाते हैं। वह हटता जाता है, वे उसे बरवस मेंटते हैं। इस उच्चतासे किस नीचको द्वेष हो सकता है ? यह उच्चता किसे खलनेवाली हो सकती है ?

है—'पूजिय बिप्र सील गुन हीना। सूद्र न गुनगन ग्यान प्रबीना।।' जिसे कुछ लोग उनका जातीय पत्तपात सममते हैं। जातीय पत्तपातसे उस विरक्त महात्मासे क्या मतलब जो कहता है 'लोग कहें पोचु सो सोचु न सँकोच मेरे. व्याह न बखेरी जाति पाँति न चहत हों।।' काक मुश्रु रिडकी जन्मान्तरवाली कथाद्वारा गोत्वा-

मीजीने प्रकट कर दिया है कि लोकमर्यादा और शिष्टताके उल्लंघनको वे कितना बरा सम्भते थे।

इतिहा १६ चौ० ६ के लेख भी देखिए।

प० प० प० प० पर्कद-पुराणमें इसी विषयपर एक दृष्टान्त दिया है—"दुःशीलोऽपि द्विजः पूच्यो न शूद्रो विजितेन्द्रियः । दुष्टां गां तु परित्यज्य कोऽचेंच्छीलवर्ती खरीम्।' शास्त्रकारोंने उत्तम, मध्यम, किनष्ट और स्रथम ब्राह्मणोंके लक्त्या दिये भी हैं तथापि उत्तम मध्यमादि ब्राह्मण अप्राप्य होनेपर ( जहाँ शास्त्रमें विप्रपूजा कही हो वहाँ ) ब्राह्मणका ही पूजन करना चाहिए, चाहे वह अधम ही क्यों न हो, उसके स्थानमें विजितेन्द्रिय शूद्र नहीं चलेगा। दुष्ट गौको त्यागकर गुण्यती, शीलवती, रासभी (गदही) का प्रहण् कीन करेगा ?

शास्त्र श्रीर संत निर्हेतुक उपदेशक होते हैं। अधिकारानुसार वे अधिकारियोंको भिन्न भिन्न उपदेश देते हैं। श्रातुकारामजी, श्रीसावंता मालीजी, श्रीगोराकुम्हारजी इत्यादि संत तो बाह्मणेतर वर्णके थे। उन्होंने ब्राह्मणोंके हितके लिए उनको भी कड़ी भाषामें उनका हित कर्त्तव्य वताया है। तथापि अन्य वर्गोंको उनके हितकी दृष्टिसे ब्राह्मण पूच्य हैं ऐसा ही उपदेश दिया है।

हम यहाँ शास्त्रका एक ही दृष्टान्त देते हैं—गृहस्थको सूर्य्यप्रहण्में श्राद्ध करने च्यौर ब्राह्मण् भोजन करानेकी च्याज्ञा है तथापि ब्राह्मण्के लिये शास्त्रने यही कहा है कि 'सूर्यप्रहणे श्राद्धान्त' भोजन करना महान् पाप है। दोनोंके हितमार्ग परस्पर विरोधी हैं। फिर भी यदि कोई लोभी ब्राह्मण् मिल जाय तो गृहस्थको बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। मनुष्यको च्यपने परम हिनका विचार करना चाहिए। दूसरेके अवगुणोंकी चर्चा करनेसे लाभ तो होगा नहीं, हानि ही होगी।

'शूद्र न गुनगन ज्ञान प्रवीना' का श्रर्थ यह नहीं है कि विद्वान् शूद्रको मान सम्मान न देना चाहिए श्रीर श्रपमान तो किसी भी जीवका न करना चाहिए। फिर मानसमें ही 'सोचिय विष्र जो वेद विहीना। तिज्ञ धर्म विषय लय लीना।', 'बिष्र निरच्छर लोलुप कामी। निराचार सठ वृषली स्वामी।' ऐसे भी तो वचन बहुत हैं। धर्मश्रष्ट ब्राह्मण्को क्या शिचा-द्रुग्ड करना चाहिए यह भी शास्त्रोंने बताया है।

# किह निज धर्म ताहि समुक्तावा। निज पद मीति देखि मन भावा।।२॥ रघुपतिचरन कमल सिरु नाई। गयउ गगन आपनि गति पाई।।४॥

श्चर्य—श्चपना ख़ास धर्म कहकर उसे समकाया। अपने चरणोंमें उसका प्रेम देखकर वह मनको भाया श्चर्यातृ उसपर प्रसन्न हुए ॥३॥ श्रीरघुनाथजीके चरण कमलोंमें माथा नवाकर, अपनी गति पाकर वह श्चाकाशको गया।

टिप्पण्णी—१ (क) 'निजधमें'=ब्रह्मण्यधर्म, द्विजभिक्त । [ वा, भागवतधर्म; यथा 'तब मम धर्म उपज अनुरागा ।१६।७।' (प० प० प०) । अथवा, वर्णाश्रम धर्म कि छोटेको बड़ेकी बराबरी न करना चाहिए । वा, 'निज निश्चित तत्व' (प्र०) । पर यहाँ प्रसंग 'ब्राह्मण पूज्य हैं' इसी धर्मका है और प्रभुने इस धर्मका पालन स्वयं करके दिखाया है, अतः यह उनका 'निजधर्म, ब्रह्मण्यदेव कहलाते भी हैं । भागवतधर्म भी संगत है ।] (ख) 'निज पद प्रोति देखि ।' ब्राह्मण्यभिक्तका फल हरिपद्प्रीति है; यथा 'भूत द्या द्विज गुर सेवकाई । विद्या विनय विवेक बड़ाई ॥ जह लगि साधन वेद बखानी । सबकर फल हरि भगति भवानी । ७.१२६ ।' जब ब्रह्मण्यधर्म कहकर समभाया तब तत्त्रण रामपद्प्रीति उत्पन्न हो गई । उपदेशका फल तुरत लगा हुआ देख प्रसन्न हुए, अतः 'मन भावा' कहा । यथा 'सबके वचन प्रेमरस साने । सुनि रघुनाथ हृदय हरषाने । ७.४७ ।' [ 'मन भावा' से यह भी जनाया कि उसका प्रेम कपट छल छिद्र रहित था और उसका मन निर्मल था; यथा 'निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ।' ( प० प० प० ) ]

२ 'रघुपितचरनकमल सिरु नाई १००' इति । (क) धर्मीपरेश सुननेके पश्चात् चरणों में माथा नवाया, खब स्वर्गको जा रहा है। (ख) चरणदर्शनसे पाप मिटा, यथा "प्रभुपद पेखि मिटा सो पापा", तब प्रभुके चरणों प्रीति हुई; यथा 'निजपद प्रीति देखि मन भावा"। अतः चरणोंको माथा नवाकर स्वर्गको चला। ख्रयवा, (ग) प्रथम पाप मिटा तब धर्मकी प्राप्ति हुई, यथा 'किह निज धर्म ताहि समुक्तावा'। धर्मका फल है – रामचरणानुराग; सो प्राप्त हुआ, यथा 'जप जोग धर्म-समूह ते नर भगित अनुपम पावई'। तब चरणों में माथा नवाया कि इन चरणोंकी प्रीति मेरे हृदयमें सदा रहे।

दे 'श्रापिन गित' अर्थात् पूर्व गन्धव था, वही गन्धर्व हो गया। गोखामीजीके वचन बड़े सँभालके हैं। वाल्मीकिजी पूर्वरूप होना और कोई गन्धर्वरूप होना कहते हैं श्रीर अध्यात्ममें परमपद पाना कहा है—'याहि मे परमं स्थानं योगिगम्यं सनातनम्। ३.६.४४।' श्रातः 'श्रापिन गिति' कहा।

### 'विष कर्वंघ'-प्रसंग समाप्त हुआ ।

# 'सबरी गति दीन्ही'-प्रकरण

# ताहि देइ गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पगु धारा॥५॥

अर्थ-उदार श्रीरामजी उसको गति देकर श्रीशवरीजीके आश्रमको पधारे ॥४॥

टिप्पणी—१ विराध, शरभंग, खरदूषणादि १४ सहस्र राच्नसों, मारीच, गीधराज और कबन्ध, इतनोंको गित देते चले आ रहे हैं और अब शबरीजीको गित देने जा रहे हैं। अर्थात् खोज-खोजकर गित देते हैं, अतः 'उदार' विशेषण दिया। यथा 'देखि दुखी निज धाम पठावा' (विराध), 'रामकुपा बैकुंठ सिधारा' (शरभंग), ''रामराम कि तनु तर्जाहें पाविहें पद निर्वान'' (खरदूषणादि), "मुनिदुर्लभ गित दीन्हि सुजाना'' (मारीच), 'अबिरलभगित माँगि बर गीध गयउ हरिधाम', और 'गयउ गगन आपिन गित पाई'। शबरी गित, यथा 'तिज जोगपावक देह हरिपद लीन मह जहँ निहें फिरे'। [ जिसने न जाने कितने ऋषियों मुनियों, पशु-पिन्चयों आदिका भन्नण किया और वाल्मीकीयके अनुसार स्वयं इन दोनों भाइयोंको पकड़ा था, उसको कितना कष्ट उठाकर गित दी, (लकड़ियाँ एकत्र कीं, गड्डा खोदा, अगिन प्रकट करके उसको जलाया); अतः उदार कहा। इस प्रसंगमें केवल ऐश्वर्थ भाव ही प्रधान है। (प० प० प०) ]।

२ 'पगु घारा' = पघारे । यह मुहावरा आदर सूचित करता है । इसका प्रयोग मानसमें बड़े लोगों (गुरुजनों) के आगमनके समय किया गया है, यथा "भयेड समय अब धारिय पाऊ । १।३१३।७।', 'सब समेत पुर घारिय पाऊ । २।२४८।७।', 'पुर पग घारिय देइ असीसा । २.३१६.३।', "धन्य भूमि बन पंथ पहारा । जह जह नाथ पाउँ तुम्ह घारा । २.१३६.१।", इत्यादि । तथा यहाँ 'सबरीके आश्रम पगु घारा'।

३ छाश्रम मुनियोंके तथा भगवद्भक्तोंके स्थानको कहते हैं। शबरीजी परम भागवता हैं, यथा 'सकल प्रकार भगित हुं तोरे'। श्रतएव सभी वक्तालोग शबरीजीके निवासस्थानको 'आश्रम' कह रहे हैं। श्रीर, शबरीजी अपनेको श्रथम, कुजाति श्रादि समभती श्रीर कहती हैं, श्रपनी कुटीको घर कहती हैं, जैसे कोल-किरातोंके घर वनमें होते हैं तो भी वे कुटी या श्राश्रम नहीं कहलाते, वैसे ही ये श्रपनी कुटीको मानती हैं।

नोट—१ यह मान श्रीशबरीजीको वाल्मीकि छौर छध्यात्म रामायणमें भी दिया गया है, यथा 'श्रपरयतां ततस्तत्र शवर्या रम्यमाश्रमम् । वाल्मी॰ ३.७४.४।', 'शनैत्याश्रमपदं शवर्या रघुनन्दनः ।' (छ०रा० ३.१०.४)। यह छाश्रम भी श्रीमतङ्गऋषिके छाश्रममें ही जान पड़ता है या उन्हींका छाश्रम है, जिसमें छव शवरीजी रह रही हैं, जैसा कवन्धके वचनसे सिद्ध होता है। यथा "तेषां गतानामद्यापि दृश्यते परिचारिणी। श्रमणी शवरी नाम काकुत्स्य चिरजीविनी ॥ त्वां त वमें स्थिता नित्यं सर्वभूतममस्कृतम् । दृष्ट्वा देवोपमं राम स्वर्गलोकं गमिष्यति । वाल्मी॰ ३.७३.२६,२७।''; अर्थात् वे ऋषि तो चले गए, पर उनकी सेवा करनेवाली दीर्घजीवी शवरी-नामकी संन्या-सिनी छाज भी वहाँ है। सब प्राणियोद्वारा नमस्कृत देवतुल्य शवरी आपका दर्शन करके स्वर्गको जायगी।

सबरी देखि राम गृह त्राए । मुनिके बचन समुिक जिय भाए ॥६॥ सरिसज लोचन बाहु बिसाला । जटा मुक्ट सिर उर बनमाला ॥७॥ स्याम गौर सुंदर दोज भाई । सबरी परी चरन लपटाई ॥८॥ भेम मगन मुख बचन न त्रावा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥९॥

शन्दार्थ—'जिय भाए'=मन प्रसन्न हो गया, यथा ''निजपइ प्रीति देखि मन भाए''। 'समुिम'=

अर्थ — श्रीरामजीको घरमें आए हुए देख मुनिके वचन स्मरणकर श्रीशवरीजी मनमें प्रसन्न हुई ॥६॥ कमलनयन, विशालमुज (श्राजानुबाहु), सिरपर जटाओंका मुकुट श्रीर हुद्य (वत्तस्थल) पर वनमाला धारण किए हुए मुन्दर साँवले श्रीर गोरे दोनों भाइयोंके चरणोंमें शवरीजी लिपट पड़ी ॥७,८॥ वे प्रेममें हूवी हैं,
मुँहसे वचन नहीं निकलता, वारवार चरणकमलोंपर सिर नवा रही हैं।।।।

टिप्प्णी—१ "मुनिके बचन समुिक जिय भाए"। श्रीमतङ्गजीने कहा था कि तुम इसी आश्रममें रहो, तुम्हें रामदर्शन होगा। उन्हीं वचनोंका समर्गा करके कृतकृत्य हो रही हैं, श्रीरामजीका आगमन अपने पुण्य-प्रभावसे नहीं मान रही हैं, सोचती हैं कि मेरे ऐसे पुण्य कहाँ! यह तो मुनिके आशीर्वचनका प्रभाव है।

नोट—१ वाल्मी० रा० के—'श्रद्य प्राप्ता तपः सिद्धिस्तव सन्दर्शनात्मया। श्रद्य में सफतं जन्म गुरवश्च सुप्जिताः ।११। श्रद्य में सफलं तप्तं स्वर्गश्चेव भविष्यित । त्विय देववरे राम पूजिते पुरुष्पम ।१२। तवाहं चश्चुषा सोम्य पूता सोम्येन मानद । गिमष्याम्यच्याँ लोकां स्वत्यसादादि हिन्दम ।१३। चित्रकृटं त्विय प्राप्ते विमानेर तुलप्रमेः । इतस्ते दिवमारूढा यानहं पर्यचारिषम् ।१४। तैश्चाहमुक्ता धर्मक्रमेहाभागे मेहिषितः । श्रागमिष्यित ते रामः सुपुण्यमिममाश्रमम् ।१४। स ते प्रतिप्रहीतव्यः सौमित्रिसहितोऽतिथिः । तं च हत्व्वा वराँ स्वामान्त्र वाल्मी० ७४।' श्रर्थात् 'श्रीशवरोजीसे कुशल प्रश्न करनेपर उन्होंने यह उत्तर दिया है—आपके दर्शनसे श्राज मैंने तपस्याकी सिद्धि पाई, मेरा जन्म सुफल हुत्रा, गुरुप्जा सफल हुई, श्रापके कृपावलोकनसे में पवित्र हो गई, श्रापके प्रसादसे में श्रद्य लोकोंको जाऊँगी, जिन श्रुषियोंकी में सेवा करती थी, वे श्रापके चित्रकृटमें श्रानेपर, स्वर्गको चले गए। उन महिषयोंने मुक्तसे कहा था कि श्रीरामचंद्रजी इस पवित्र श्राश्रममें स्वावेंगे । तद्मगणसिहत उनका श्रातिथ्य सत्कार करना । उनके दर्शनसे तुम श्रद्य श्रेष्ठ लोकको प्राप्त होगी । उसी दिनसे मैंने श्रापके लिए श्रनेक जंगली फल संचित्त कर रखे हैं । ध्रिकाकारोंने दश हजार वर्ष पूर्व महिषका परलोकगमन लिखा है ।

टिप्प्णी—२ 'सरसिज लोचन बाहु बिसाला''' इति । प्रभुने शबरीजीको शृङ्काररूपसे दर्शन दिए। विश्वामित्रजीके साथ जाते समय वीररूप कहा और विभीपण्जीके मिलापमें भी वीररूप कहा—इन दोनोंमें वीररूपका ही काम था, क्योंकि दोनों शत्रुओंसे पीड़ित थे। स्त्रियोंको शृंगाररूपकी ही भावना प्रायः रहती है, अतः यहाँ शृंगाररूप कहा गया। [ लोचनसे शृंगार जब शुरू होता है, तो वह शृंगार-भावना जुरूर सूचित करता है।—(दीनजी)]

खरी—'उर बनमाला' इति । वनमालामें तुलसी भी होती है, यथा 'सुंद्र पट पीत बिसद् आजत उरिस तुलिसका प्रसूत रचित बिबिध विध बनाई'—(गी०)। इसके पूर्व बनमें कहीं वनमालाका वर्णन नहीं किया गया। जान पड़ता है कि मुनियोंने पहनाया है। इसे दिखाकर शवरीजीको जनाते हैं कि तुम सोच न करो, हमने तो देत्य (जलंधर) की स्त्रीको पावन करके धारण किया है (फिर तुम्हें क्यों न धारण करेंने)। यहाँके ध्यानमें धनुपद्याण श्रादि नहीं कहे गये क्योंकि शवरीजी वीररसकी उपासिका नहीं हैं।

नोट--२ गीतावलीसे स्पष्ट है कि श्रीशवरीजी वात्सल्यरसकी उपासक थीं। यथा 'सो जनिन ज्यों आदरी सानुज राम भूखे भायके ॥', 'अति प्रीति मानस राखि रामिह रामधामिह सो गई। तेहि मानु ज्यों रघुनाथ अपने हाथ जलअंजिल दई॥' (आ० पद १७)। 'वनमाला', यथा ''वलसी कुन्द मंदार पारिजात सरो- रह। पंचिम्प्रियितं माला वनमाला विभूषितः'॥ दोहा--'नुलसी अरु मंदार पुनि पारिजात एक होय। कुन्द कमल प्रियत जहाँ वनमाला किह सोय।'

श्रीमनुशतस्पाजीके सामने जब श्रीसीतारामजी प्रकट हुए, तब भी बनमाल पहने थे--'उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला ।१.१४७.६।', श्रीर श्रीकौसल्याजीके सामने जब सृतिकागारमें प्रकट हुए तब भी बनमाल पहने थे; यथा "भूषन बनमाला नयन विसाला सोमासिंधु खरारी ।१.१६२।'' श्रीशत हपाजी तथा श्रीकौस- त्याजीका भी बात्सल्य भाव था। मातायें मुखारबिंद देखा करती हैं, वचोंका शृङ्गार उनकी प्रिय लगता है।

श्रतः उसी भावसे श्रीशवरीजी दोनों भाइयोंका छिबसिंधु मुखारबिंद् देख रही हैं। फिर इतना ही नहीं, श्रीशबरीजीको इनके ऐश्वयंका ज्ञान है, यह मानसके इस प्रसंगभरसे स्पष्ट है और वाल्मीकीयके पूर्वोक्त उद्धरणसे भी; अतः वे अपना परम भाग्य मानकर प्रेममें मग्न हैं।

टिप्पणी-३ 'सबरी परी चरन लपटाई' इति । प्रेमकी विद्वलतासे चरणों में लपटना कहा। यथा 'जाइ जननि उर पुनि लपटानी ।१.१०२।' (पार्वतीजी), 'बहु विधि बिलपि चरन लपटानी । परम श्रभागिनि

श्रापुहि जानी।।२.५७.६।' (कौसल्याजी), तथा यहाँ 'सबरी परी चरन लपटाई'।

४ 'प्रेम मगन मुख बचन न आवा''' इति। 'प्रेम मगन' यह मनकी द्शा है, 'वचन न आवा' वचन और 'पुनि पुनि पदं सरोज सिर नावा' यह तनकी दशा है। मन, वचन, कर्म तीनोंसे प्रेममें डूबी हुई हैं। (ख) "पुनि पुनि सिर नावा" यह प्रेमके मारे; यथा 'देखि राम छवि अति अनुरागीं। प्रेम विवस पुनि पुनि पग लागीं ।१.३३६.१।', 'तब मुनि हृद्य धीर धरि गहि पद बारिह बार ।१०।', 'बारबार नावइ पद सीसा । प्रभुहि'''। ४.७ ।' ये सब प्रेमकी दशायें हैं; यथा 'कोड किछु कहइ न कोड किछु पूछा । प्रेम भरा मन निज गति छूछा ।२.२४२। ( प्र० )।

प० प० प्र०—शबरीका मन प्रेममें डूब गया। श्रपने युगल कमल नयनोंके प्रेमजलसे चरणोंको नहला रही हैं। उठ नहीं सकतीं, शरीर शिथिल है, अतः पुनः पुनः चरणोंपर अपना सिर-सरोज रखती हैं। यह क्रम चल रहा है। सरोजको शिरका ही विशेषण लेना उचित है। मानों सिररूपी कमलको चढ़ाकर बार वार पूजा कर रही हैं। 'पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा।'-इस भावसे कि 'मोतें होइ न प्रत्यूपकारा।

बंदउँ तव पद बारहिं बारा।'

सादर जल लै चरनि पखारे । पुनि सुंदर आसन बैटारे ॥१०॥ दोहा - कंद्यूल फल सुरस अति, दिये राम कहुँ आनि। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार वखानि ॥३४॥

अर्थ-आदरपूर्वक जल लेकर (दोनोंके) चरण धोये। फिर सुन्दर आसमपर उनको विठाया।।१०।। अत्यन्त रसीले और स्वादिष्ट कन्दमूल फल लाकर श्रीरामजीको दिए। प्रमुद्धे वारम्बार उनकी प्रशंसा करते

हए प्रेमपूर्वक उन्हें खाया ॥३४॥

नोट — ? "सादर चरन पखारे" इति । सादर श्रर्थात् श्रद्धा-भक्तिपूर्वक परात श्रादि किसी वर्तनमें चरण् रखकर प्रेमसे पुलकित शरीर होकर इत्यादि रीतिसे चरण् धोये, चरण्विकको पान किया, शरीरपर छिड़का इत्यादि सव कृत्य इस शब्दसे जना दिये । यथा "रामलक्ष्मण्योः सम्यक्षादी प्रचाल्य भक्तितः । तज्जलेना-भिषिच्याङ्गम् "श्रा॰ रा॰ ३.१०.७।", "लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली ।१.३२४ छंद ।" ऐसे प्रेमसे चरण धोये कि आज प्रमुका पंथश्रम जाता रहा, यथा 'पद पंकजात पखारि पूजे पंथ श्रम विरहित

भए। गी० २.१७। अभी दोनों भाई खड़े ही हैं, यह चरण प्रचालन आदि खड़े ही समयका व्यवहार है।
प० प० प० प०-१ अभीतक दोनों भाई खड़े ही हैं, यह प्रेम-मग्न होनेसे जाना भी न गया। यह स्थिति
कितनी रलाघनीय है। यहाँ केवल 'चरन' शब्द है, पंकज आदि विशेषण नहीं हैं। आगे भी 'वार वार प्रभु पद सिरु नाई ।३६.१३। कहा है। शवरी भीलिनी थी, मुनियोंको सेवा करती थी, इससे उसके करोंका कोमल होना असंभव था, कठोर हाथोंसे कोमल चरणको घोनेकी वात सुनकर उपासकोंको दुःख होता, इसीसे प्रभुके चरणोंको कमल न कहा। चरण शब्दसे दिखाया कि घूमते-घूमते पैरोंमें ढहे पड़ गये थे। हाँ, जब शबरीजी हृदयमें घारण करती हैं तब 'पंकज' विशेषण देते हैं, क्योंकि हृदय भी कोमल है, उसमें कोमल चरणोंको रखा है—'हृद्य पद पंकज धरे।' [ गीतावलीमें 'आश्रम ले दिए आसन पंकज पाय पखारि।। पद्पंकजात पखारि पूजे पंथ श्रम विरहित भए ।३.१७।' ऐसा कहा है । ]

नोट—२ 'सुंदर श्रासन'—पुष्प श्रादिका वा श्रन्य पितृत्र सुन्दर श्रासन । (पं॰ रा० कु॰)। रमरण रहे कि यह वसंतऋतुका समय है। शबरीजी प्रति दिन भगवान्के लिये सुन्दर सुगंधित वन-पुष्पों नथा कोमल तरु पल्लवोंसे रमणीय, मनोहर, मृदु श्रासन रचकर रखती थीं, जिनसे सुगंध निकला करती थीं, इन श्रासनोंपर विठाया। इसीसे 'वैठारे' कहा, श्रासन लाकर दिये ऐसा न कहा। भाव कि जहाँ ऐसे श्रासन रचकार रक्खे थे, वहाँ ले जाकर वैठाया। (प॰ प॰ प०)।

टिप्पण्णि—१ 'कंद्मूल फल सुरस ऋति॰' इति । 'सुरस ऋति' का भाव कि सुरस तो सभी मुनियों के कन्द्मूलफल थे, पर इनके अत्यन्त सुरस हैं, इससे इनके प्रेमको भी ऋति सरस जनाया। यथा 'जानत प्रीति रित रघुराई। नाते सब हाते किर राखत राम सनेह सगाई॥" घर गुरु गृह प्रिय सद्न सासुरे भइ जब जब पहुनाई। तव तब किह सबरी के फलिन की रुचि माधुरी न पाई।' (वि॰ १६४)। जो रस इनमें है उसके जानकर भी प्रभु हो थे। इसीलिए ऋषियों के फलोंका बखान न करके शबरी फलोंकी प्रशंसा सबन्न की है।

२ 'प्रेम सहित प्रभु खाये बारंबार बखानि'। भाव की फलोंकी मिठाई प्रधान नहीं है, प्रधान है यहाँ प्रेमकी मिठाई जो फलोंमें आ गई है। "बारंबार" अर्थात जितने बार मुखमें प्राप्त लेते हैं कमसे कम उतनी बार तो अवश्य ही प्रसंशा करते हैं। भोजनकी प्रसंशा करनेका निषेध भारतमें किया गया है ? पर यहाँ तो प्रेम है, प्रेममें नेम नहीं रह जाता। अथवा, यहाँ इसीसे 'प्रभु' पद दिया कि वे तो समर्थ हैं और 'समरथ कहँ नहीं दोष गोसाई'। वे ईश्वर हैं, दोष जीवों के लिए है। शबरीके फलोंकी प्रशंसा श्रीरधुनाथजीने अवध-मिथिलामें भी की; यथा 'घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे०', क्योंकि प्रेम हो प्रेम हैं।

नोट—२ कुछ महात्माञ्चोंका मत है कि लद्मगाजीने फल नहीं खाए और यहाँ भी कुछ त्पष्ट नहीं लिखा है कि लद्मगाजीने भी खाए। अन्य त्थानों में खानेका त्पष्ट उल्लेख किया है। यथा—(क) निषादराज के यहाँ 'सिय सुमंत्र भ्राता सिंहत कंदमूल फल खाइ। २।८६।' (ख) भरद्वाज मुनिके यहाँ 'सीय लपन जन सिंहत सुहाये। अति हिच राम मूल फल खाये। २।१००।३।' और, (ग) वाल्मीकिजीके यहाँ भी 'सिय सौमित्रि राम फल खाये। २।१२४।४।' त्पष्ट लिखा गया है। यहाँ त्पष्ट न लिखनेका कारण यह है कि अध्यातमों लदमगाजीका १२ वर्ष भीजन न करना कहा है। (खर्रा)। परन्तु गीतावलीमें दोनोंका खाना लिखा है; यथा 'केहि हिच केहि छुधा सानुज मांगि मांगि प्रभु खात।' 'वालक सुमित्रा कौसिलाके पाहुने फल साग के। सुनु समुभु तुलसी जानु रामहिं बस अमल अनुराग के'। (गीतावलीका यह पूरा पद पढ़ने योग्य है। अतः उसे आगे उद्धृत किया जाता है)।

इस तरह यहाँ "दिये राम कहुँ आित", "श्रमु खाए बारंबार बखािन" मात्र कहकर मानसकिन सब ऋषियों के मतों की रत्ता कर दी है। स्वामी प्रज्ञानानंद जीका भी मत यही है कि वाल्मी किजी के आश्रमपर फल खाने के पश्चात् फिर कहीं लदमण्जीका फल खाना न लिखकर जनाया गया है कि तत्पश्चात् उन्हों ने फल भी खाना छोड़ दिया। इसीसे अत्रिके आश्रममें भी 'दिये मूल फल श्रमु मन भाए। २।२। ।' कहा है, लदमण्जीका नाम नहीं लिया गया। (यह भाव लंकाकांड में मेघनाद के श्रसंगमें प्र० सं० में दिया गया है)। इसीसे जानयूम कर लदमण्जी का नाम नहीं रखा गया है। विश्वामित्रने वला और अति बला विद्या दोनों भाइयों को दी ही थीं—'जाते लाग न छुधा पिपासा।'

गी.३.१७।—"सवरी सोइउठी फरकत वाम विलोचन वाहु। सगुन सुहावने सूचत मुनि मन अगम उछाहु।। सुनि अगम उर आनंद लोचन सजल तनु पुलकावली। तृनपर्नसाल वनाइ, जल भिर कलस, फल चाहन चली।। मंजुल मनोरथ करति, सुमिरित विप्रवर वानी भली। उथों कल्पवेलि सकेलि सुकृत सुफूल फूली सुखफली।।१ प्रानित्रय पाहुने ऐहें राम लपन मेरे आजु। जानत जन जिय की मृदु चित राम गरीबिनवाजु॥ मृदु चित गरीविनवाज आजु विराजिहें गृह आइकै। ब्रह्मादि संकर गौरी पूजित पूजिहों अब जाइके॥ लिह नाथ हों रघुनाथ वानो पिततपावन पाइकै।। इहाँ और लाहु अधाइ तुलसी तीसरेहु गुन गाइकै।। र

नोट—४ वाल्मीिक, अध्यात्म और मानसमें कहीं जूठे फर्लोंका खाना नहीं लिखा है, पर भक्तमालमें जूठे फर्लोंका खाना कहा है, यथा 'ल्यावें बन वेर लागी रामकी औसर फज चाखे धर राखे फिरि मीठे उन्हीं थोग हैं। मारगमें रहे जाह लोचन विद्याह कम् आवें रघुराई हग पार्चें निज भोग हैं।' (भिक्तरसवोधिनी टीका क० ३४)। कुछ लोगोंका मत है कि वृत्तका एक वेर लेकर चखती थीं, यदि वह मीठा होता तो उसीके वेर लेकर रख लेती थीं और वहीं प्रभुको खिलाए। जुठेमें यह आपित हैं कि मर्यादापुरुवीत्तम ऐसा न करते। यह कहना भी उचित ही है, पर साथ ही यह भी है कि शवरीजी इनको राजकुमार नहीं समकती थीं, भगवान ही समकती थीं—यह सभी रामायणोंसे खिछ है और भगवान प्रेमके भूखे हैं, उनके लिए क्या जूठा क्या अन्छ। प्रेमी ही इस वातको समक्त सकता है दूनरा नहीं। दूसरे, इसका उत्तर क्या है कि 'जिस हाथसे वेर खाया, उसी जूठे हाथसे फिर तोड़े, तब वे फज भगवान के योग्य रहे ? क्या वे भी जूठे नहीं तो अन्देठ कहलावँगे? 'क्या शवरी वार-वार वनमें हाथ धोनेके लिए जल लिए रहती थीं ? कराणि नहीं। इस प्रश्तका उत्तर प्रेमियोंको क्या दिया जायगा। हमारी समक्तमें नहीं आता। यह कहना पड़ता है कि यह (प्रेम) गली कुछ और ही है। आज भी जहाँ कहर कर्मकाखडी उपासक भगवानको विना चखे भोग लगाते हैं वहाँ हम देखते हैं कि प्रेमी विना चखे कभी प्रभुको कोई पदार्थ अर्थण नहीं करते, यद्यपि लोक व्यवहारमें तो किंचित् भी चख लेनेसे वह पदार्थ भगवानके थोग्य नहीं समक्ता जाता। प्रेम-पंथमें अधर्म भी धर्ममें गिना जाता है, जैसे वसुदेवजीने कंससे प्रतिज्ञा की-थी कि सव लड़के दे देंगे पर प्रतिज्ञा छोड़ नन्दजीके यहाँ कुछ्णजीको पहुँचा दिया। यह अधर्म भी धर्म ही माना जायगा। कहा जाता है कि पद्मपुरायमें लिखा है कि शवरी वेरोंकी परीज्ञा लेकर मीठे वेर रखती थी। पुनः, यथा 'प्रेम्नाविष्टमुल्छ सुक्त फल चउछ्यम। कतारामेण मज्ञानों शवरी कवरी मित्रः।' (इति प्रेमपत्तने), 'फलमूलसमादाय परीक्य परिभवच व। परवानिवेदयामास पवाय महारमने।' अर्थात् 'प्रेमसे अवशिष्ट जुठे चार फलोंको भोजन करके श्रीरचुनायजीने शवरीको मर्लोंकी चुहामिण वन्त ही। कोई कोई कहते हैं कि पद्म पुल में ऐसा नहीं है।

इस ग्रन्थमें सब ऋषियों की मर्यादा सर्वत्र रखते चले आये हैं। इससे उन्होंने इस विषयमें 'सुरस' पद देकर जूठेका भी भाव गुप्त रीतिसे दरसा दिया है। प्रभुमें शबरीजीका वात्सल्य भाव था, जैसा गीतावलीसे स्पष्ट है। इस भावसे तो जूठे फल खिलानेमें कोई आपित्त ही नहीं रह जाती। फिर आगे प्रभु स्वयं उससे कहते हैं कि मैं तो देवल मिक्तका नाता मानता हूँ, मुक्ते जाति-पाँतिसे किसीके सरोक्तार नहीं है।

पानि जोरि आगे भइ ठाढ़ी । प्रश्नुहि बिलोकि हीति अति बाढ़ी ॥१॥ केहि विधि अस्तुति करौं तुम्हारी । अधम जाति मैं जड़ मित भारी ॥२॥ अधम ते अधम अधम असि नारी । तिन्ह महँ मैं मित्रमंद अधारी ॥३॥ •

श्रथ-हाथ जोड़कर आगे खड़ी हुई। प्रभुको देखकर प्रेम अत्यन्त वढ़ गया ॥१॥ मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कहेँ। मैं अधम जातिकी हूँ, वड़ी ही जड़बुद्धि (मूढ़) हूँ ॥२॥ हे अधारी (पापके शत्रु, पापके नाराक)! जो अधमसे अधममें भी अत्यन्त अधम स्त्रियाँ हैं, उनमें भी मैं मन्दबुद्धि हूँ ॥३॥

टिप्पण्णि—१ 'पानि जोरि आगे मइ ठाढ़ी १००'। (क) 'खड़ी हुई' से जनाया कि बैठे-बैठे खिला रहीं थी। जब वे भोजन कर चुके, तब हाथ जोड़कर खड़ी हुई। अबतक चित्तकी दृत्ति पूजा करने, भोजन करानेमें लगी रही। (ख) प्रमुको देखकर प्रीति अत्यन्त बड़ी अर्थात् बड़ी तो पूर्वसे ही थी, अब चित्तकी दृत्ति केवल दर्शनमें लगी; इससे वह प्रीति और भी अधिक बढ़ गई। पुनः, भाव कि शबरी नहीं खड़ी हुई वरन् प्रमुको देखकर मानों मूर्तिमान प्रीति आकर बड़ी है (बढ़ आई है)। (ग) पूजाके बाद स्तुति चाहिए, उसपर कहती हैं कि किस प्रकार कहाँ ? स्तुति करनेकी सामध्य विद्या पढ़नेसे होती है और में अधम हूँ, विद्या पढ़नेका मुक्ते अधिकार नहीं और बुद्धि जड़ ही नहीं किन्तु भारी जड़ है। [भाव कि आप अपनी ऋपासे ही प्रसन्त हों, यथा, अध्यात्मे—'स्तोत् न जाने देवेश कि करोमि प्रसीद मे।' (३.१०.१६)। ब्रह्मादिक समर्थ नहीं हैं तब मैं तो अवगुर्णोसे भरी हुई हूँ, कैसे स्तुति करनेको समर्थ हो सकूँ ? (प्र०)। भाव कि आपकी महिमा अभित है और मेरी बुद्धि अत्यन्त क्षुद्र है। ] 'भारी जड़' का भाव कि प्रायः खियों की बुद्धि जड़ होती है, यथा—'अवला अवल सहज जड़ जाती' और मेरी तो सबसे अधिक जड़वुद्धि है और मैं भारी जड़ हूँ।

र अधम ते अधम अधम अति नारी ।००' इति । (क) जातिसे अधम पहले कह चुकीं । भीलकी जाति अधम कही गई है; यथा 'जामु छाँह छुइ लेइय सींचा', 'जे बरनाधम तेलि छुम्हारा । श्वपच किरात् कोल कलवारा' (७.१००)। अब कहती हैं कि मैं अधमसे भी अधम हूँ अर्थात् अपनी जातिमें भी अष्ट हूँ, यथा 'जातिहीन अधजन्म महि०'। पुनः, (ख) स्त्री हूँ अतः अति अधम हूँ । 'अति' का आशय यह है कि स्त्रियाँ स्वभावसे अधम मानी जाती हैं, मैं सब स्त्रियोंसे बढ़कर अधम हूँ और स्त्रियाँ मंदः मैं 'अति मंद'। ('अति मंद' पाठ पं० रामकुमारजीने रखा है और काशीको प्रतिमें भी है)। उत्तरोत्तर अपकर्ष वर्णन 'सार अलङ्कार' है।

खरीं—'अधम ते अधम॰' ब्राह्मणकी अपेना चित्रय, न्नियकी अपेना वैश्य और वैश्यकी अपेना शूद्र अधम हैं। शूद्र और नारी एक समान हैं, इससे दोनोंको समीप ही कहा। उन ख़ियोंमें भी मैं अति मंद्र हूँ। वा, ब्राह्मणकी खी शूद्र तुल्य, न्नियकी उससे अधम और न्नियसे वैश्यकी अधिक अधम है। शूद्रकी छी सबसे अधम है और मेरी जाति तो वर्णसंकर है, अतएव मैं 'अति अधम' हूँ। क्ष

श्चि वन्द्रनपाठकजी--यथा 'श्राभीराः कुर्म्मणोधाः कैवर्ता नापितस्तथा । पंच श्रृद्धाः प्रशंस्यन्ते षष्ठोपि द्विज-सेवकः ॥ १ ॥ रजकः चर्मकारश्च नटो कुरट एव च । कैवर्त्तमेदिभल्लाश्च सप्तैते ह्यन्तजाः स्मृताः ॥ २ ॥ ब्राह्मणात्व्त्रिया नीचाः चृत्र्यात्वैस्यास्ततौङ्घिजाः । सप्तान्स्यजा नीचाः न नीचो यवनात्परः ॥३॥' इति पाराशरी स्मृतिः ॥

टिप्पणी—३ 'त्रघारी' = अघके शत्रु, पापोंके नाश करनेवाले । भाव कि भैं पापिनी हूँ और आप पापके नाशक एवम् निष्पाप हैं; यथा 'भैं नारि अपावन प्रभु जगपावन पाहि पाहि सरनहि आई ।' ( आहत्या वाक्य )। मैं आपके सामने होने योग्य नहीं हूँ पर आपका जगपावन गुण सममकर शरण हूँ, मेरी रचा कीजिए। [ अघारी = अघी। जैसे सुखारी=सुखी ।—( प० प० प०)]।

नोट-१ भगवान्के नाम, रूप, लीला, धाम सभी अघनाशक हैं, यथा 'जासु नाम पावक अघनूला', 'सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासिंह तबहीं', 'मन क्रम बचन जिनत अघ जाई। जो एहि सुनै अवन मन लाई' और 'देखत पुरी अखिल अघ भागा'।

कह रघुपति सुन्त भाषिनि बाता । मानौं एक भगति कर नाता ॥४॥ जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुन चतुराई ॥५॥ भगतिहीन नर सोहै कैसा। विज्ञ जल व।रिद देखिश जैसा।।६।।

शब्दार्थ-पाँति = पङ्गत, एक साथ भोजन करनेवाले बिरादरीके लोग; परिवारसमूह; यथा 'मेरे जाति पाँति न चहीं काहुकी जाति पाँति मेरे कोऊ कामको न हीं काहुके कामको'—( क॰ ७.१०७)।

अर्थ - रघुनाथजी बोले -- हे भामिनि! बात सुनो। मैं एक भक्तिका ही सम्बन्ध मानता हूँ ॥ ४॥ जाति-पाँति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, वल, कुदुम्ब, गुण, चतुरता, (इनके होते हुए भी) भक्तिसे रहित मनुष्य कैसा सोहता है जैसा विना जलका मेघ (शोभाहीन) देख पड़ता है।। ४,६॥
प० प० प० प० - कह रघुपति सुनु भामिनि देख। (क) 'रघुपति'—भाव कि इतने बड़े होनेपर भी

जिस शब्दसे सीताजीको संबोधित किया है, वही शब्द भीलिनीके लिये प्रयुक्त किया। यथा 'सब बिधि भामिनि भवन भलाई।' (२.६१.४)। (ख) 'सुनु'—एकवचनका प्रयोग या तो छत्यंत प्रेमका निदर्शक होता है या हीनताका। जब प्रभुमें दीनदासोंका प्रेम उमड़ता है तब वे एकवचनका प्रयोग करते हैं। यथा 'परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो बर मागहु देउँ सो तोही ।११.२३।, 'सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं।४.३२।, 'कहु कपि रावन पालित लंका ।४.३३।', 'सुनु मुनि तोहि कहुउँ सहरोसा', 'सुनु मुनि कहू पुरान श्रुति संता', 'सुनु सुनि संतन्ह के गुन कहऊँ' ( नारदप्रति दोहा ४३-४४ )। (ग) 'भामिनि' का ऋर्थ यहाँ है दीप्तिसती, अत्यंत सुन्दर । तीन बार यह संबोधन इस प्रसंगमें आया है। इसपर प्रश्न होगा-क्या शबरी शरीर-सौन्दर्ययुक्त थी ? क्या शरीरसौन्दर्यको लचित करके 'भामिनि' सम्बोधन किया गया है ?' उत्तर है-'कदापि नहीं। स्वप्नमें भी नहीं। समाधानके लिए 'सानउँ एक भगति कर नाता' श्रौर 'भगतिहीन नर सोहइ कैसा। बिनु जल बारिद देखिय जैसा' ये श्रीमुखवचन ही पर्याप्त हैं। जिसमें प्रेमभक्तिकी रमणीयता है वह कुरूप होनेपर भी भगवान्की दृष्टिमें सुन्दर और शोभाधाम है। भक्तिविहीन-शरीरसौन्दर्य कुरूपता है। (घ) सन नाते मायाजनित श्रौर मिथ्या हैं। भक्ति भगवान्का स्वरूप ही है। भक्तिको रस कहा गया है 'प्रभुपद रति' रस बेद बखाना।', 'रसो वै सः'। इसीसे भक्त, भक्ति, भगवान, नाम, महिमा, भगवद्गुण इन सबींका सम्पूर्ण, अभेच, शाश्वत परमैक्य है। 'मुक्तोऽहम्' अहंकारके विनाशके लिए भक्तिरसायन एक ही श्रकसीर द्वा है।

टिप्पणी-१ 'मानों एक भगति कर नाता' अर्थात् भिक्त छोड़ मैं और कोई भी नाता नहीं मानता, यथा 'जानत प्रीति रीति रघुराई । नाते सब हाते करि राखेत राम सनेह सगाई' (वि०१६४)। कौन नाते हैं जिनको नहीं सानते १ प्रभु स्वयं श्रागे उन्हें गिनाते हैं—'जाति पाँतिं००'।

रणबहादुरसिंहजी - शांडिल्यसूत्रे १३ 'दृष्टत्वाच'। त्रार्थ- प्रत्यच देखने में भी भिवत ही मुख्य प्रतीत होती है। संसारमें ऐसे बहुतसे प्रत्यच उदाहरण दिख रहे हैं जिनमें भिक्त ही का नितान्त प्राधान्य अनु-मित होता है, ज्ञानादिकी प्रधानता पूर्णतः नहीं पाई जाती । जैसे पूर्णज्ञानके अतिरिक्त भी कोमारावस्थामें

धुवजीको परमेश्वरकी प्राप्ति हुई, उसमें केवल दृढ़ प्रेमक्षा भिक्त ही कारण थी। इसी भाँ ति अनेक भक्तोंको पूर्ण ज्ञानके विना भी केवल दृढ़ प्रेमक्षा भिक्ति ईश्वरकी प्राप्ति हुई, देखो व्याध कौन-सा ज्ञानवान् था? वाल्मीिकेजी पहले कौनसे विज्ञानी थे? ये सब पूर्वके दृष्टान्त हैं। इसके पश्चात् थोड़े दिनके प्रसिद्ध भक्त रैदासजी, कर्माचाईजी, सदनजी, धनाजी, नामदेवजी आदि अनेक भक्त हुए, उनमें कौनसे विद्यावान् अथवा ज्ञानी थे? इसमें विद्या ज्ञानादि कुछ भी नहीं। उच्च नीच किसी भी जातिमें हो, पर जिसने दृढ़ प्रेमसे ईश्वरकी भक्ति की है उसको ईश्वरकी प्राप्ति हुई है। वर्तमान समयमें भी अनुसन्धान करनेसे ऐसे भक्त मिलते हैं कि विद्या या ज्ञान या शौचाचार रखते हों या नहीं, पर परमेश्वरकी पराभक्तिमें सदा निष्ठ रहनेसे ईश्वरभिक्त सुलभ हो जाती है, इसमें सन्देह नहीं—अन्यच्च 'भक्त्या तुष्यित केवलैर्न च गुणैर्भक्तिश्रियो माधवः', साधव भक्ति ही सन्तुष्ट होते हैं, गुणोंसे नहीं; क्योंकि उनको भक्ति त्यारी है।

टिप्पणी—२ 'जाति पाँति कुल घरम बड़ाई ।००' इति । शबरीजीने अपनेको 'अधम जाति' कहा, अतः नाता तोड़नेमें पहले जातिके नातेको ही कहा ।% [ खरी—जाति आदि खाली मेघवाली शीतल छाया है । ये लोक सुख देनेवाले हैं । मेघ दूर हुए कि तीच्ण घामसे व्याकुल हुए । वैसे ही शरीर छूटनेपर भक्तिहीन को यमदण्ड व्याकुल करता है । ]

नोट—१ भगवानने गीतामें कहा है—'समोऽहं सर्वभूतेषु न में द्वेच्योऽस्ति न िष्यः। ये भजनित तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम्। ६.२६।'; अर्थात् सब प्राणियों में में सम हूँ, न मेरा कोई द्वेषपात्र है, न प्रिय। परंतु जो मुक्तको भक्ति भजते हैं वे मुक्तमें हैं और मैं उनमें हूँ। भाव यह कि 'यह प्राणी जाति, आकार स्वभाव और ज्ञानादिके कारण निकृष्ट हैं' इस भावसे कोई भी अपनी शरण प्रदान करनेके लिये मेरा द्वेषपात्र नहीं है, अर्थात् उद्देगका पात्र समक्तकर त्यागने योग्य नहीं है। तथा शरणागितिकी अधिकताके सिवा, अमुक प्राणी जाति आदिसे अत्यंत श्रेष्ठ है, इस भावको लेकर अपना समाश्रय देनेके लिये मेरा कोई प्रिय नहीं है, इस भावसे मेरा कोई प्रहण करने योग्य नहीं है। बल्कि मुक्तमें अत्यंत श्रेम होनेके कारण मेरे भजनके विना जीवन धारण न कर संकनेसे जो केवल मेरे भजनको ही अपना एकमात्र प्रयोजन समक्तनेवाले भक्त मुक्ते भजते हैं, वे जाति आदिसे चाहे श्रेष्ठ हों या निकृष्ट, वे मेरे समान गुण सम्पन्न होकर मुक्तमें ही बर्तते हैं और मैं भी, मेरे श्रेष्ठ भक्तोंके साथ जैसा वर्ताव होना चाहिए, उसी प्रकार उनके साथ वर्तता हूँ।' (श्रीरामानुजभाष्य)—यह सब भाव भानों एक भगति कर नाता' 'चतुराई' में आ जाता है।

टिप्पणी—३ 'भगतहीन नर सोहइ कैसा 100' इति । (क) उपर्युक्त दसों नाते वा गुण विना जलवाले वादल हैं। भक्ति जल है; यथा 'राम भगति जल विनु रघुराई। अभ्यंतर सल कबहुँ न जाई। ७.४६.६।' (ख) 'देखिन्र जैसा' का भाव कि वह बादल देखते ही भरका है, उससे कुछ कार्य नहीं हो सकता। [ यहाँ 'सोहै' पद देकर जनाया कि वह अपनी शोभा इन गुणोंसे युक्त होनेके कारण सम्भता है पर जैसे जलहीन बादल दूसरोंकी दृष्टिमें शोभाहीन देख पड़ता है वैसा ही वस्तुतः यह शोभाहीन है। (प्र०सं०)। पुनः भाव कि जैसे 'जलरहित' मेघको 'वारिद' कहना 'वदतो व्याघात' है। वैसे ही जिसमें भक्ति नहीं है, उसे 'नर' कहना अनुचित है। जल न देनेवाले मेघको 'त्रुअ' कहते हैं। वह देखनेमें सुन्दर, शुभ्रवर्ण होता है, पर उससे शस्यकी उत्पत्ति वा वृद्धि नहीं होती। श्रीर 'बारिद' काला होनेपर भी पृथ्वीको 'सुजलां, सुफलां सस्यस्यामलां' कर देता है। विना जलवाले मेघ खेतीका नाश करते हैं. वृद्धोंके फल-फूलको गिरा देते हैं। वैसे ही भक्ति-हीन नर होते हैं। (प० प० प०)]।

<sup>8 &#</sup>x27;पुन्स्ते छोत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमाद्यः। न कारणं मङ्गजने भक्तिरेव हि कारणम्॥ श्र० रा० ३.१०.२०।' अर्थात् पुरुषत्व स्नीत्वका भेद अथवा जाति, नाम श्रीर आश्रम ये कोई भी मेरे भजनके कारण नहीं हैं। उसका कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही है।

टिप्पणी—४ पहले जाति-पाँ ति कुल धर्म वड़ाई आदि १० गुण वा नाते गिनाए, तब कहा कि भगिति हीन नर सोहै कैसा ।००'। इस क्रमका भाव यह कि ये सब गुण भक्तिके वाधक हैं; यथा 'सुख संपित परिवार वड़ाई। सब परिहरि करिहों सेवकाई।। ए सब राम भगित के वाधक। कहिं संत तब पद अवराधक'— (सुग्रीववाक्य)।

नवधा भगति कहों तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माहीं ॥७॥ प्रथम भगति संतन्ह कर संगा । दूसिर रित् मम कथा प्रसंगा ॥८॥ दोहा—गुर-पद-पंकज सेत्रा तीसिर भगति श्रमान । चोथि भगति मम गुनगन करइ कपट तिज गान ॥३५॥

श्रथं—में तुमसे नवधामिक कहता हूँ, सावधान होकर सुनो और मनमें धारण करो ॥७॥ संतोंकी संगित प्रथम मिक है। मेरी कथाओं के प्रसंगमें प्रेम यह दूसरी मिक है।।=॥ गुरुजी के चरण कमलों की सेवा श्रीममानरिहत होकर करना तीसरी मिक है। कपट छोड़कर मेरे गुणसमूहका गान करे यह चौथी मिक है।।३४॥

नोट-१ 'सावधान सुन' अर्थात् मन बुद्धि चित्त लगाकर सुन। भाव कि यह बड़े महत्वका विषय है। १४ (१) देखिए।

टिप्पणी—१ (क) जिस भक्तिके विना सव गुण व्यर्थ हैं, अब उस भक्तिको कहते हैं। उपदेश करते हैं कि सुनकर मनमें धारण करो। मन, वचन और कायमेंसे मन दोनोंसे अधिक श्रेष्ठ है, अतः मनमें धरनेका उपदेश करते हैं। (ख) 'प्रथम भगति संतन्ह कर संगा' यहाँ वहुवचन देकर जनाया कि वहुतसे संतोंकी संगति करे, न जाने किस महात्माके द्वारा पदार्थकी प्राप्ति हो जाय। ['संत' कौन हैं, यह स्वयं श्रीरघुनाथजी ने दोहा ४४ (६) से ४६ (७) तक नारदर्जासे, और ७.३७ (७) से ७.३५ तक श्रीभरतादिसे कहे हैं और कविने वालकांडमें कहे हैं। जिनमें वे लक्त्रण हों वे ही संत हैं]। (ग) 'दूसरि रित सम कथा प्रसंगा' इति। 'कथा प्रसंगा' का भाव कि भगवतकथाकी पुस्तककी पूजा, उसका दर्शन आदि भी जो भक्ति कही जाती है वह 'कथा-प्रसंगमें अनुरक्ति' नहीं है। कथाके प्रसंगमें प्रेम होना यह है कि उसके श्रवण-मननसें प्रीति हो। ( 'रित' का भाव वाल्मीकिजीके 'जिन्हके श्रवन समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सिर नाना॥ भरिहं निरंतर होहिं न पूरे। २.१२=.४-४। इस कथनको ही समिक्ये)। (ख) पहले सत्संग होता है तब कथामें प्रेम होता है, यथा 'विनु सतसंग न हरि कथा'। अतः 'प्रथम भगति संतन्ह कर संगा' कहकर तव कथामें प्रीति कही। (देखिए भागवतमें श्रुतियाँ स्तुति करती हुई कहती हैं कि 'त्रापके परमात्मतत्वका ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त दुर्गम है। उसीका ज्ञान करानेके लिए आप अनेक प्रकारके अवतार प्रहेगा करके लीलायें करते हैं जिनको सेवन करनेसे भवश्रम दूर हो जाता है। और कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं कि आपकी कथात्रोंको छोड़कर मोत्तकी भी चाह नहीं करते । वे आपके चरण कमलोंके प्रेमी परमहंसोंके सत्संगमें जहाँ श्रापकी कथा होती है, इतना सुख मानते हैं कि श्रपना घरवार भी छोड़ देते हैं। यथा 'दुखगमात्मतत्विनगमाय तवात्ततनोश्चरितमहामृताव्चिपरिवर्तपरिश्रमणाः । न परित्तषन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर ते चरणसरोजहंसकुत्तंसङ्गविखृष्णहाः।' (भा० १०.५७,२१)। यही सब भाव 'रित कथा प्रसंगा' का है। इसीसे 'संत संग' कहकर तब 'कथामें अनुरक्ति' कही )।

२ (क) 'गुरुपद्पंकज सेवा तीसिर भक्ति अमान' इति । 'अमान' अर्थात् दास होकर गुरुजीकी सेवा करे । [भाव यह है कि गुरुको 'गुरुर्वक्षा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म' इस बुद्धिसे उनकी सेवा करे । यह बुद्धि रहनेसे सदा मानरिहत होकर सेवा वनेगी, अन्यथा नहीं । गुरुवन्दना-प्रकरण वालकांडमें विस्तारसे लिखा गया है तथा मंगलाचरण श्लोक ३ 'वन्दे वोधमयं''' में । ]। (ख) उनका मान करे, आप श्रमान रहे। (प० प० प्र० का मत है कि यहाँ 'श्रमान' से गीता १३.७ के 'श्रमानित्वमद्मिन्तवं' से लेकर 'तत्वज्ञानार्थदर्शनम्। श्लो० १२।' तकके सव लज्ञ्णोंका प्रह्ण करना चाहिए)। (ग) 'गुनगन करें कपट तिज्ञ गान' इति। श्रथीत् दिखाने, रिमाने या घन कमानेके लिए नहीं। (घ) शंका—'रित कथा प्रसंगा' दूसरी भक्ति श्रीर 'गुण्गान' चौथी भक्ति ये दोनों तो एक ही हैं। समाधान—दूसरी भक्तिका तात्पर्य यह है कि कथा श्रवण करे श्रीर चौथीका तात्पर्य है कि स्वयं गान करे। एक श्रवण दूसरा कीर्तान यह भेद है। मा० १२.१२ में श्रीसृतजीने शौनकादि ऋषियोंसे कहा है कि मगवानके कीर्तन अथवा श्रवणसे वे स्वयं ही हृद्यमें श्रा विराजते हैं श्रीर श्रवण तथा कीर्तन करनेवाले पुरुषके सारे दुःख मिटा देते हैं—ठीक वैसे ही जैसे सूर्य श्रंथकारको श्रीर श्रांधी मेघोंको तितर-वितर कर देती है। यथा 'मंकीर्थमानोः मगवानननः श्रुतानुमाव व्यसनं हि पुंसाम्। प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा तमोऽकोंऽभ्रमिवाऽतिवातः। ४७।'] (ङ) कथा-श्रवणसे गुरुसेवामें निष्ठा होती है। गुरुकी प्रसन्नतासे कपट-रहित गुण्-प्राम-गानकी शक्ति होती है। प्रथम गुरुसेवा कहकर तव गुण्गान कहनेका भाव कि गुरुसुखसे सुनकर तब गान करे; यथा 'मैं पुनि निज गुरुसन सुनी कथा सो सूकरखेत…', 'भाषा वद्ध करव मैं सोई।'

नोट—२ गुरुभक्तिपर रुद्रयामल, श्रीधर्मकल्पद्रुम, गुरुगीता, श्वेताश्वतर, ३.६ श्रादि देखिए।)
मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकासा।। १।।
छठ दमसील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा।। २।।
सातव सम मोहि मय जग देखा। मो ते संत श्रविक करि लेखा।। ३।।
श्राठव जथा लाभ संतोषा। सपनेहुँ नहि देखइ पर दोषा।। ४।।

शब्दार्थ—दस=इन्द्रियनिग्रह। दमशील=मनसमेत समस्त इन्द्रियोंको सदा वशमें रखनेवाला होना। अर्थ—मेरे मंत्रका जप और उसमें दढ़ विश्वास, यह पाँचवीं भक्ति है, वेदोंमें प्रसिद्ध है ॥१॥ इन्द्रिय-दमनशील, बहुतसे कमींसे बहुत वैराग्य और निरन्तर सज्जनोंके धर्ममें तत्पर रहना छठी भक्ति है ॥२॥ जगत्भरको एक समान मुफ-मय (राम-मय) देखे और सन्तोंको मुक्तसे अधिक समके, यह सातवीं भक्ति है ॥३॥ जो कुछ प्राप्त हो उसीमें संतोप करे, स्वप्नमें भी पराये दोषको न देखे, यह आठवीं भक्ति है ॥४॥

टिप्पणी—१ 'मंत्रजाप', यथा 'मंत्रराज नित जपहिं तुम्हारा।२।१२६।६।' 'हढ़ विस्वासा' अर्थात् जपके साथ ही उसमें (तथा गुरुजीके वचनमें, यथा 'सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा') पूर्ण विश्वास भी रहना चाहिए, नहीं तो विना विश्वासके सिद्धि नहीं प्राप्त होनेकी; यथा 'कविनेड सिधि कि बिनु विस्वासा। बिनु हिरिभजन न भवभय नासा', 'भवानीशंकरी वन्दे श्रद्धाविश्वासक्षिण्णी। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। (प्र०—रामतापनी उपनिषद् तथा रामोपनिषद्से राममंत्र प्रसिद्ध हुत्रा, श्रतः 'वेद प्रकासा' कहा)।

प० प० प० प०-१ जिसका मनन करनेसे पंचक्तेशों ते त्राण होता है उसको मंत्र कहते हैं। 'मननात्त्राणनात् मन्त्रः'। एक ही उपास्य देवताके अनेक मंत्र होते हैं और उनके फलमें भी कुछ न कुछ भेद होता
है। मंत्रके अचरों में अचरों के शक्त्यनुसार विशिष्ट अदृष्ट शिक्त रहती है। पर जवतक मंत्र चेतन नहीं
होगा तवतक वह शिक्त भी जड़वत् और सुप्तिस्थितिमें ही रहती है। जिस महापुरुषने मंत्रको चेतन कर
रखा हो, मंत्रको जागृत करके वह यदि योग्य अधिकारी शिष्यको उसका उपदेश करे तो उपदेशकालमें ही
अथवा गुरूपिद्ष विधिसे पथ्यका पालन करके अनुष्ठान करनेपर एक वर्षके भीतर ही, शिष्यको मंत्रचैतन्यके
अनुभव मिलते हैं। अन्यथा शिष्य अथवा गुरुको अनिधिकारी समक्तना चाहिए। यदि गुरुके अन्य शिष्योंको
प्रतीति मिल गई हो तो शिष्यको अनिधिकारी समक्तना चाहिए।

२ 'जाप'--किल्युगंमें उपास्य देवताके मंत्रका जप ही प्रधान श्रीर श्रमोघ है। मानसजप चाहे जिस

स्थितिमें करनेमें दोष नहीं ।—'अशुचिर्वा शुचिर्वाप गच्छिरतष्ठन् स्वपन्निष । संनैकशरणो विद्वान् मनसैव सद्दाभ्यसेन्।' अन्यथा निम्नलिखित दोषोंका त्याग करके ही संत्रजप करना चाहिए। मन्त्राण्वे, यथा 'उन्णीषी कञ्चुकी नग्नो मुक्तकेशो मलावृतः। अपवित्र करोऽशुद्धः प्रलपन्नजपेत्कचित्॥ अप्रावृती करी कृत्वा शिरसा-ऽपावृतोऽपि च। चिन्ता व्याकुलिचितो वा कृद्धो भ्रान्तः लुक्ष न्वितः॥ अनासनः शयानो वा गन्छन्तुन्छिष्ट एव वा। रघ्यायामशिवस्थाने न जपेतिमिरान्तरे॥ उपानद्गृद्वादो वा शय्यायां च गतस्तथा। प्रसार्थं न जपेतादौ कुक्कुटासन एव च॥ पिततानामन्त्यज्ञानां दर्शने भाषणे श्रुते। क्तुतेऽथोवायुगमने जृम्भणे च समुत्त्वजेत्॥ प्राप्तावाचम्य चैतेषां प्राणायामं षडङ्ककम्। कृत्वा सम्यग्जपेन्त्रेमं यद्दा सूर्यदि दर्शनम्॥...' (रा० चं० प०४)। अर्थात् मस्तकमें वस्त्र लपेटकर, कपड़ा पहनकर, नंगे, बाल खुले हुए, मलावृत, अशुद्ध हाथके समय, बात करतेमें जप न करे। माथा खुला होनेपर भी हाथ खुले हुए, चिन्तायुक्त, कृद्ध, भ्रमयुक्त, भूखसे व्याकुल, भ्रान्त, विना आसन, सोते हुए, चलते हुए, जूठे मुँह, अशुभस्थानमें एवं गाढ़ अन्यक्तारमें जप न करे। जूता पहने, विस्तरे (विद्योने) पर, पर फैलाए, उकड़ूँ वैठे हुए, पिततोंके दर्शन तथा उनका भाषण सुनते समय, थूकते हुए, अश्वावायुके निकलते समय, जँभाई लेनेपर जप छोड़ दे। और यदि यह हो जाय तो आचमन करके साष्टांग प्रणाम करके और सूर्यका दर्शन करके जप प्रारम्भ करे।

वाचिक और मानसिक जपके ये दो मुख्य प्रकार हैं। 'मनोमध्ये स्थितो मन्त्रो मन्त्र मध्ये स्थितं मनः। मनोमंत्रसमायोगो जप इत्यिभधीयते।' अर्थात् मनमें मंत्र और मंत्रमें मन स्थिर है, मन और मंत्रका इस प्रकारका योग 'जप' कहलाता है। (नोट —जपके सम्बन्धमें बालकाएडमें बहुत कुछ लिखा जा चुका है)।

टिप्पणी—२ गुरुभिक्तके पीछे गुणगान और मंत्रजाप कहा—क्योंकि ये दोनों गुरुसे प्राप्त होते हैं, यथा 'डघरिहं विमल विलोचन ही के। मिटिहं दोष दुख भवरजनी के।। सूफ्तिहं रामचिरत मिन मानिक ११११।०-८।' [संतोंको अधिक मानना इस कारण कहा कि पहुँचे हुए सन्त भगवान्से मिला देते हैं। अथवा, दास पुत्रसम हैं, संसारमें प्रत्यच्च देखा जाता है कि पुत्रको प्यार करनेवाला मनुष्य पिताको अपने प्यार करनेवालेसे अधिक प्यारा होता है; अतः संतोंको अधिक माननेका उपदेश किया (प्र०)।]

प॰ प॰ प॰ प॰ निर्ता से 'वरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता' (गीता २।६१), यह गीताके स्थितप्रज्ञका लच्चण कहा। "विरति वहु कर्मा" में 'उपरित' का निर्देश है।

टिप्पणी—३ 'छठ दमसील विरित वहु कर्मा '''; यथा 'नर विविध कर्म अधर्म बहुमत सोकप्रद सब त्यागहू। ३६।' अर्थात् बहुतसे जो नाना प्रकारके कर्म हैं उनसे वैराग्य करे और सज्जनधर्ममें निरत रहे। 'वहुकर्म' अर्थात् नित्य नैमित्तिक कर्म—(खर्रा)।—[ खर्रा —सत्संग, कथा, गुरुसेवा, गुणगान, मन्त्रजाप, भजनमें दृढ़ता ये वेदमें लिखे हैं। चौथी भक्तितक बाह्यकृत्य और पंचमसे नवमतक अन्तरकी कहते हैं। पुनः, बहुकर्माका भाव कि केवल निर्वाह मात्रको कर्म करे, अधिक नहीं। यथा 'शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्। गीता ४।२१।']

प० प० प० -१ 'नर विबिध कर्म अधर्म वहुमत सोकप्रद सब त्यागहू। विश्वास करि कह दास तुलसी रामपद अनूरागहू। ३६।' यह नवधाभिनतका सार इस प्रसंगमें जो किवने कहा है उससे 'विरित बहु कर्मा' का अर्थ 'वहु कर्मोंका त्याग' होता है। पर साथ ही 'निज निज कर्म निरत श्रुति रोतो' यह भी श्रीमुखवचन है, अतः 'वर्णाश्रमधर्मके अतिरिक्त अन्य अनेक कर्मोंका त्याग' ही 'विरित बहु कर्मी' का अर्थ विशेष योग्य होगा। २ 'सज्जन धर्मा', यथा 'ज्ञान द्या दम तीरथ-मज्जन। जहँ लिंग धर्म कहत श्रुति सज्जन। ७.४६.२।' ये सज्जनोंके धर्म हैं। अथवा, सज्जन = संत। संतोंके धर्म दोहा ४४, ४६ में भगवान्ते स्वयं कहे हैं। कैसा सज्जन भगवान्को प्रिय है, यह उन्होंने स्वयं वताया है। यथा ''जननी जनक बंधु मुत दारा। तनु धनु भवन मुहुद परिवारा।। सब कै ममता ताग वटोरी। मम पद मनहिं बाँध विर होरी।। समदरसी इच्छा कछु नाहीं। हरष सोक भय निहं मन माहीं।। अस सज्जन मम उर वस कैसे। ''। । । । ।

टिप्पण्णि—४ 'सातवँ सम मोहिमय जग देखा''' इति । यथा ''स्वर्ग नरक अपवरग समाना । जहँ देखि घरे घनु वाना ।२।१३१।७।' [यह रामोपासकोंका लक्ष्ण है, यथा 'भूमी जले नमि देवनगमुरेषु भूतेषु देव सक्तेषु चराचरेषु । पश्यित शुद्ध मनसा खलु राम रूप रामस्य ते भुवितले समुपासकाश्च ।' (महा-रामायण ४६।६), 'खं वायुमिनं सिललं महीञ्च ज्योतीषि सत्वानि दिशोद्धमादीन् । सित्तसमुद्रांशच हरे: शरीरं यित्वञ्चमूतं प्रणमेदनन्यः । भा॰ ११।२।४१।' अर्थात् जो पृथ्वी, जल सभी चराचरमें श्रीरामरूप ही देखते हैं वे उत्तम रामोपासक हैं । चर अचर सभी भगवान्का शरीर हैं, अतः सबको अनन्य भावसे प्रणाम करे ] जब सब जगत्को राममय देखेगा तो सन्तोंमें भी वही समान भाव हुआ, इसीसे आगे कहते हैं कि 'मोते संत अधिक कि लेखा।' यही बात गरुड़जीने कही है; यथा 'मोरे मन प्रभु अस विस्वासा । रामते अधिक राम कर दासा ॥ राम सिंधु घन सज्जन धीरा । चंदनतर हिर संत समीरा ।७।१२०।'; इसमें भगवत् और मागवत दोनोंकी भिवत कही । [खरी—सन्त जगत्से निर्लित रहते हैं, यथा 'जे बिरंचि निर्लेप उपाये । पदुमपन्न जिमि जग जल जाये', अतः अधिक कहा ]

दिप्पणी—४ 'त्राठवँ जथा लाभ संतोषा''' इति। जब भगवान्के स्वरूपकी प्राप्ति हुई तब सन्तोषप्राप्त हुन्ना। [सन्तोष होनेसे किसीपर मन नहीं जायगा, न किसीसे-शत्रुता होगी, किसीमें छिद्र देखेगा ही नहीं; यह उत्तम सन्तोंका लच्चण है; यथा 'जिमि परद्रोह संत मन माहीं'। श्रौर, छिद्र देखकर छिपाना, (यथा 'जो सिह दुख पर छिद्र दुरावा। बंदनीय जेहि जग जसु पावा') यह मध्यमका लच्चण हैं। उत्तमके स्वप्नमें भी परदोष मनमें नहीं श्राता श्रौर इनके मनमें श्राता है। (खरी)]।

नोट—१ देह प्रारब्धवश है, इसलिए भोजन वस्नके लिए चिन्ता करना व्यर्थ है, वह तो श्राप ही भिलेगा। जो छुछ लाभ (प्राप्त) हो उसीमें सन्तोष करे। पराये दोष देखनेसे हमारा श्रंतः करण मिलन होगा। जब दूसरा ही प्रेरक है, तब हम दूसरेके दोष क्यों देखें, हमें तो गुण ही देखना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य भी तो पराधीन है। जब मनमें दोष न रहेगा तो वह भीतर बाहर एक हो जायगा। (पं० रा० व० श०)। 'जथालाभ संतोष सदाई। १०१४६।' यह भक्ति पुरजनसे कही है। जब दोषोपर दृष्टि ही न जायगी, तब दोष-वर्णनरूपी पापसे तो सदा बचा ही रहेगा—'परिनदा सम श्रध न गरीसा'। श्रीमुखवचन है कि '''माया कृत गुन श्रक दोष श्रनेक। गुन यह उभय न देखिश्रहि देखिय सो श्रविवेक। १८१।' गुण श्रोर दोष सब मायाकृत हैं। इनपर दृष्टि डालना मायापर दृष्टि डालना है। संसारमें निर्दोष कोई नहीं है। जो मनुष्य प्रार्थना करता है कि 'भगवन्! मेरे दोषोंकी तरक न देखिए, मैं तो दोषोंसे भरा हुश्रा हूँ श्रोर फिर भी दूसरोंके दोषोंको खोजता रहता है, उसको ऐसी प्रार्थना करनेका क्या श्रिकार है ? ( प० प० प० )।

नवम सरल सब सन छल हीना । यम भरोस हिय हरष न दीना ॥५॥ नव महुँ एकौ जिन्ह के होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥६॥ सोई अतिसय प्रिय भामिनि मोरें । सकल प्रकार भगति हट तोरें ॥७॥

श्रर्थ—सरल (कपटछलरहित, सीधासादा) स्वभाव, सबसे छलरहित, हृद्यमें मेरा भरोसा, हर्ष श्रीर दीनता (शोक वा दुःख) रहित होना नवीं भक्ति है।। ४॥ नौमेंसे एक भी भक्ति जिनके होती है, स्त्री पुरुष, चर-श्रचर सहित कोई भी हो, वही, हे भामिनि! मुमे श्रितशय प्रिय है और तुममें तो सभी प्रकारकी हद भक्तियाँ हैं।।६-७।

प० प० प० प०—'सरल सब सन छल हीना।…' इति। (क) कपट छलके कारण 'मैं और मोर' तथा 'भगवान्पर पूरा भरोसा न होना' हैं। जबतक ये न जायँगे सरलता आदि गुण आ ही नहीं सकते। जब तक यह भावना न होगी, कि दुःख-सुख, अनुकूल-प्रतिकृत जो कुछ भी सामने आता है वह सब भगवान्का प्रसाद है, हमारा हित इससे ही होगा इसीसे प्रभुने कृपा करके यह परिस्थित भेजी है, तबतक दर्प और

विषाद कैसे जा सकते हैं ? अन्य किसीका भी आशा-भरोसा न करना यही एकमात्र भगवान्के भरोसेका लच्चा है। यथा 'मोर दास कहाइ नर आसा। करइ त कहहु कहा बिस्वासा'। जिस भोगकी अन्य लोग दु:ख कहते हैं वह जब सुखहप अनुभव हो तभी भगवान्पर भरोसा उत्पन्न हुआ समिक्कए। इसीसे तो चतुराननजी प्रार्थना करते हैं कि 'मित मोर विभेद करी हरिये।। जेहि ते विपरीत क्रिया करिये। टुख सो सुख मानि सुखी चरिये 14.११०.? [ भगवान्पर निर्भर हो जाना ही भरोसा है; यथा 'है छरुभार ताहि वुलसी जग जाको दास कहेहीं। वि० १०३।, तब फिर चिंता कहाँ ?

टिप्पणी-१ (क) 'सरल सब सन छल हीना', यथा 'सरल सुभाउ न मन कुटिलाई।' यह सन्त-लच्या है और श्रीमुख-वचन है। (ख) भम भरोस हिय हरष न दीना'—हर्ष उत्तम पदार्थके लाभसे श्रीर दीन पदार्थकी हानिसे। जब पारसकी प्राप्ति हुई तब रुपये पैसेके हानि-लाभमें दुःख सुख नहीं होता, वैसे ही श्रीरामजीकी प्राप्ति होनेपर मायिक पदार्थों के हानि लाभमें दुःख सुख नहीं होता। (ग) 'नारि पुरुष सचराचर कोई' इति । शवरीजीने अपनेको स्त्री कहकर 'अति अधम' कहा है, इसीसे प्रथम यहाँ 'नारि' पद दिया। नोट - स्त्री-पुरुष वोलनेका मुहावरा हैं]। (घ) 'सोइ अतिसय त्रिय' अर्थात् त्रिय तो सभी हैं पर भक्त अति-राय प्रिय हैं, यथा 'सन मम प्रिय सन मम उपजाये ।०'। [ 'भामिनी' त्रर्थात् जिसका विषयादि सांसारिक तुच्छ सुर्खोपर क्रोध है। (प्र०)। ३५ (४) 'कह रघुपति सुनु भामिनि बाता' भी देखिए।]

प० प० प्र०—१ शवरीजीका मुख्य साधन सन्त-गुरुसेवा ही थी । गुरुके वचनपर उनको कितनी हढ़ निष्टा थी यह वाल्मी० ३.७४ से सपष्ट है। ऐसे प्राणियों के हृदयमें श्रीसीताराम लक्ष्मणजी निवास करते हैं। यथा 'तुम्ह तें ऋिक गुरहि जिय जानी । सकल भाय सेविह सनमानी ।'''तिन्ह के मन मंदिर वसह सिय रघुनंदन दोड ।२.१२६।'; यहाँ 'सोइ ऋतिसय प्रिय' का यही भाव है । 'ऋतिसय प्रिय' = प्रियतम ।

२ सव आशास्त्रोंको छोड़कर भगवान्का भजन करनेवाला ही भगवान्को प्रिय है। श्रीरामजीने पुर-वासियोंसे कहा है कि 'सोइ सेवक वियतम मम सोई। मम अनुसासन मानै जोई। ७.३.४।', अब देखिए उनकी श्राज्ञा क्या है। 'श्रव गृह जाहु सखा सव भजेहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित जानि करेहु श्रति प्रेम ।७.१६।' यह सब वानरयूथपों ने कहा है । 'जाहु भवन मम सुमिरन करेहू । मन क्रम बचन धरम अनुसरेहू । ७।२०।२। " यह निपादराजसे कहा है। 'मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुनु काग। काय वचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग ।७।८४।', 'सुनु मन घर सब तिज भजु मोही ।७।८६।२।', '...जो परिहरि मद माया । भजे मोहि मन वच श्रीर काया ॥ पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ। सर्वभाव भज कपट तर्जि मोहि परम त्रिय सोइ।। सत्य कहउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रान प्रिय। अस विचारि भजु मोहि परिहरि श्रास भरोस सब । ७।८७। "सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही ॥ इत्यादि भुशिएडजीसे कहा है। — इन श्राज्ञाश्रोंका पालन करनेवाला ही भगवानको परम प्रिय होता है।

३ "भामिनि" इति । 'सुन्दरी रमणी रामा कोपना सैव भामिनी इत्यमरे'। यद्यपि इतने अर्थ हैं तथापि यहाँ 'रामा' (=रमयित रमयते वा । अस्यां वा रम्यते) अर्थ लेना उचित है । उसमें श्रीरामजीका मन रम गया। भगवान् भक्तिह्मपी परम पवित्र शाश्वत सौन्द्यमें ही रमते हैं। विशेष 'सुनु भामिनि वाता। ३५।४।' में देखिए। (भामिनी=भक्तिजसे दीतिमती)।

दिप्पणी - २ (क) 'एकौ होई' का भाव कि लोगोंमें इन नौमेंसे एक भी होना दुर्लभ है स्रौर होती भी है तो हड़ नहीं होती, पर तुममें ये नवों हैं और हड़ हैं। (ख) 'सकल प्रकार भगति हड़ तोरे', 'अवना-दिक नव भगति हड़ाहीं', 'मन कम यचन भजन हड़ नेमा', 'सव मोहि कहँ जानइ हड़ सेवा', 'मंत्र जाप मम टढ़ विखासा' ये सब भक्तियाँ दढ़ होकर करनी चाहिएँ। तुममें एक दो प्रकारकी भक्ति कौन कहे ये सब प्रकारकी भक्तियाँ हुड़ हैं। पुनः, (ग) "सकल प्रकार भगति हुड़ तोरे" का भाव कि इसका फल हमारा दरोन है अर्थात् तेरी भक्तिसे मैं यहाँ आया। यथा 'यस्मान्मद्रक्तियुक्ता त्वं ततोऽहं त्वामुपस्थितः।' ( श्र० रा०

ः।१०।३१)। अब हमारे दर्शनका फल सहज स्वरूपकी प्राप्ति है। सो आगे कहते हैं। सहज स्वरूपकी प्राप्तिके समान और किसी पदार्थकी प्राप्ति नहीं है, अतः उसे अनूप कहेंगे।

नोट—१ अ० रा० सर्ग १० में चौ० ३,४ की जोड़के श्लोक ये हैं—'एवं नविवधा अक्तिः साधनं यस्य कस्य वा ॥२०॥ स्त्रियो वा पुरुषस्यापि तिर्यग्योनिगतस्य वा ॥ भक्तिः सञ्जायते प्रेमलक्त्रणा शुभलक्त्रणे ।२०।' प्रथमं साधनं यस्य भवेत्तस्य क्रमेण तु ।३०।' देखिए, 'एकड' शब्द अ० रा० के 'प्रथमं साधनं यस्य भवेत्तस्य क्रमेण तु' से कितने अधिक जोरके हैं और 'सोइ अतिसय प्रिय' यह वाक्य 'भिक्तः सञ्जायते प्रेमलक्णा' से कितने अधिक वलवान्, उत्कृष्ट और भावगर्भित हैं।

पं० विजयानंद त्रिपाठीजी — 'नवधा भगित कहों तोहि पाहीं' ३६ इति । 'श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम् । अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मिनवेदनम्' यही नवधाभिक्त प्रसिद्ध है और भगवान्ने भी इसी नवधाभिक्तका उपदेश लद्दमण्जीको किया; यथा 'श्रवनादिक नव भक्ति दृढ़ाहीं। सम लोला रित अति मन माहीं।'' परन्तु शवरीको जिस नवधाभिक्तका उपदेश दिया, वह तो स्पष्ट हो श्रवणादिक नवधाभिक्तसे पृथक् हैं। इस पार्थक्यका कारण होना चाहिये।

लद्मण्जीको सरकारने भक्तियोगका उपदेश दिया, जिसमें साधनभक्ति, भावभक्ति तथा प्रेमा-भक्ति तीनोंका समावेश है, उसमें कोई बात छूटी नहीं है, यथा 'थोरेहि महँ सब कहों बुक्ताई । सुनहु तात मित मन चित लाई।' श्रोर यह भी मानना पढ़ेगा कि 'दोनों उपदेशोंका हृदय एक है, फिर भी प्रकारमें इतना बड़ा भेद क्यों है?', यह प्रश्न विना उठे नहीं रह सकता।

दोनों प्रकरणोंको निविष्ट चित्तसे मनन करनेसे यह बात मनमें आती है कि मिक्तयोगका लच्य भगवान्को अपना प्रेमपात्र बनाना है। भक्तको कोई कामना न होनी चाहिये, यहाँतक कि प्रेमपात्रकी प्रसन्नताको भी अपेद्या न रहे; यथा 'जानहु राम कुटिल किर मोही। लोक कहाँ गुरु साहिय द्रोही॥ सीताराम चरन रित मोरे। अनुदिन बढ़ अनुप्रह तोरे॥ भिक्तयोगका यही लच्य मालूम होता है; यथा 'बचन कर्म मन मोरि गित भजन करें निःकाम। तिन्ह के दृद्य कमल महँ करों सदा विश्राम। अर्थात् भिक्तयोगका पर्यवसान भगवान्को प्रेमपात्र बनानेमें है।

परन्तु शवरीको जिस नवधाभिक्तिका उपदेश दिया है, उसका पर्यवसान स्वयम् भगवान्के प्रेमपात्र बननेमें है, यथा 'नव महँ एकड जिन्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई। सोइ ऋतिसय प्रिय भामिनि मोरें। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें॥'

शवरी अपनेको भिक्तयोगका अधिकारी नहीं मानती, यहाँतक कि उसे स्तुति करनेमें भी सङ्कोच है, कहती है कि 'केहि विधि अस्तुति करों तुम्हारी। अधम जाित में जड़ मित भारी।। अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन्ह महँ में मित मंद अधारी। इसपर भगवान उसे भक्तके वे नव लक्षण बतलाते हैं, जिससे वह भगवानका प्रेमपात्र वन जाता है। और शवरीको आधासन देते हैं कि तू अपनेको अधम मत मान, तू सुक्ते अतिशय प्रिय है। इसका प्रमाण यह है कि 'जोिगवृंद दुर्लभ गित जोई। तो कहुँ आजु सुलभ भइ सोई।'

श्रतः निष्कर्ष यह निकला कि भिक्तयोगका पर्यवसान भगवान्को प्रेमपात्र बनानेमें है श्रौर शवरीको जिस नवधा भिक्तका उपदेश दिया गया उसका पर्यवसान भगवान्का प्रेमपात्र बननेमें है। श्रतः दोनोंमें पार्थक्य निष्कारण नहीं है।

नोट—२ कोई ऐसा भी कहते हैं कि श्रीरामगीतावाली नवधाभिकत प्रवृत्ति मार्गमें पड़े हुए लोगोंके लिए है श्रीर यह निवृत्तिमार्गमें प्राप्त लोगोंके लिये हैं।

नोट-३ अ० रा० में भी भगवान्ने शबरीजीसे नवधाभिकत कही है। इनमेंसे सात भिकतयाँ तो प्रायः किंचित् क्रमभेदसे मिलती जुलती हैं। दोमें भावार्थसे मेल हो सकता है।

मानसकी नवधा भिक्त

प्रथम भगति संतन्ह कर संगा दसरि रति मम कथा प्रसंगा गुरपद्पंकज सेवा तीसरि भक्ति श्रमान चौथी भगति मम गुनगन करइ कपट तजि गान

मंत्रजाप मम दृढ़ विश्वासा । पंचम ... छठ दम सील बिरित बहु कर्मा।

निरत निरंतर सज्जन धर्मा॥

नवम सरल सब सन छल हीना। सम भरोस हिय हरष न दीना ६ नवमं तत्विचारो मम ॥२०॥

श्रध्यात्म रामायणकी नवधा भक्ति ( सर्ग १०)

१ सतां सङ्गतिरेवात्र साधनं प्रथमं स्मृतम् ॥२२॥

२ द्वितीयं मत्कथालापः

३ त्राचार्योपासनं भद्रे मद्बुद्धयामायया सदा ॥२४॥

४ तृतीयं मद्गुर्गोरणम् । व्याख्यातृत्वं मद्रचसां चतुर्थं

४ सम मन्त्रोपासकत्वं साङ्गं सप्तममुच्यते ॥२४॥

६ "पुण्य शीलत्वं यमादि नियमादि च ॥२४॥ निष्ठा मत्पूजेन नित्यं पष्ठं साधनमीरितम् ॥२४॥

सातँव सम मोहि मय जग देखा। मो तें संत अधिक करि देखा ७ मद्भक्तेष्वधिका पूजा सर्वभूतेषु मन्मितः। २६। आठव जथा लाभ संतोषा । सपतेहु नहिं देखइ परदोषा 🕒 बाह्यार्थेषु विरागित्वं शमादिसहितं तथा ॥२६॥

जैसे मानसमें 'सामिनि' शब्द उपक्रम और उपसंहारमें है, वैसे ही अ० रा० में। यथा यहाँ 'कह रघुपति सुनु भामिनि बाता', "सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें" तथा वहाँ "तस्माङ्कामिनि संन्तेपाद्वदचेऽहं भिक्तिसाधनम् ॥२२॥' "नवमं तत्विवचारो मम भामिनि ॥२७॥" आगेकी चौपाइयाँ अ०रा० से मिलती हैं। मानसकी तीसरी, चौथी, पाँचवीं और सातवीं भिक्तयाँ अ० रा० की क्रमशः पाँचवीं, तीसरी, चौथी, सातवीं श्रीर श्राठवीं हैं।

> जोगिन्न'द दुर्लिम गति जोई। तो कहुँ त्राजु सुलम भइ सोई।।८॥ गम दरसन फल परम अनुपा। जीव पाव नित्र सहज सरूपा।।९।।

शब्दार्थ —सहज = प्राकृत, स्वाभाविक जो वास्तव-रूप है।

श्रर्थ—योगी लोगोंको जो गति दुर्लभ है, आज तुमे वह सुगमतासे प्राप्त हो गई।। मेरे दर्शनका परम रपमारहित फल यह है कि जीव अपना सहज स्वरूप पा जाता है।।।।।

दिप्पणी--१ 'जोगिवृंद दुर्लभ गति जोई...' इति। भाव कि योगियोंको अष्टांगयोगादि कठिन साधन करनेपर भी जो दुर्लभ है, वही गति भिक्तिसे सुलभ हो जाती है। वह कौन गित है ?—'मम द्रसन'''। पुनः, 'योगिवृंद' का भाव कि एक दोकी क्या कहें, वृन्दको भी दुर्लभ है। [ योगी कैवल्य या सायुज्य मुक्तिके लिये प्रयत्न करते हैं। तथापि उनको भी जो दुर्लम है वह है 'कैवल्य', यथा 'अति दुर्लभ कैवल्य परम पद । संत पुरान निगम त्रागम वद ।७.११६।३।'; वह विना योगादि साधनोंका कष्ट उठाये तुमे सलभ हो गई। (प० प० प०)। वालमी० सर्ग ७४ में श्रीरामजीने कहा है कि तुमने मेरी पूजा की। अब अपनी इच्छाके अनुसार सुखपूर्वक अपने गुरूके लोकमें जाओ। यथा "अर्वितोऽहं त्वया महे गच्छ कामं यथा सुखम ।३१। ""]

२ 'जीव पाव निज सहज सहपा' इति । सहज स्वरूप जीवका क्या है ? उत्तर-मायारहित जो स्वरूप है। यथा 'ईश्वर श्रंस जीव श्रविनासी। चेतन श्रमल सहज सुखरासी।। सो मायावस भयउ गोसाई। वँध्यो कीर मरकट की नाई ॥ ७.११७.२-३।', 'मायाबस सरूप बिस्रायो । तेहि भ्रम ते नाना दुख पायो ॥' दोनों भावसे - ज्ञानसे पाया तो असत् छूट सत्की शाप्ति हुई, भिक्तसे पाया तो स्वामीमें प्रीति हुई असत् छूटा।

नोट-विनयका यह पद भी देखिए, इसमें भी सहज स्वरूपका वर्णन है-

'जिय जब तें हिर ते विलगान्यो। तव तें देह गेह निज जान्यो॥ मायावस स्वरूप विसरायो।… श्रानंदिसंधु मध्य तव बासा। बिनु जाने कस मरिस पियासा॥ मृग-भ्रम-वारि सत्य जल जानी। तहँ तू मगन भयो मुख मानी ॥ तहँ मगन मजासि पान करि त्रयकाल जल नाहीं लहाँ। निज सहज अनुभव रूप तव खल भूलि चिल आयो तहाँ॥ निर्मल निरंजन निर्विकार उदार मुख तैं परिहरघो। निःकाज राज विहाइ नृप इव स्वप्न कारागृह परयो॥२॥ अनुराग जो निजरूप तें जगतें बिल ज्ञाण देखिए। संतोष सम सीतल सदा दम देहवंत न लेखिए॥ निर्मम निरामय एकरस तेहि हर्ष सोक न ब्यापई। त्रेलोक्य-पावन सो सदा जाकहुँ दसा ऐसी भई॥११॥' (विनय १३६)। विशेष 'संकर सहज सरूप सँभारा। १८४ - - । में देखिए। वहाँ इसपर विस्तारसे विचार किया गया है।

जीवके जो स्वरूप संसारमें दिखाई देते हैं वे कर्मकृत हैं। सतोगुणी कर्मसे देवयोनि, और रज-सत्वसे राजा आदिकी योनि इत्यादि मिलती है। जब समस्तकर्मीका विध्वंस हो जाय तव वह सहज स्वरूप जो वचनसे अगोचर शुद्ध सिबदानन्दमयस्वरूप है, प्राप्त हो। जिसे प्राप्त हो वही जान सकता है, पर वह भी

कह नहीं सकता। भगवत्-साचात्कार होनेपर इस स्वरूपकी प्राप्ति होती है।

श्रीवैजनाथजी—प्रमुका दर्शन किस प्रकार होता है और जीवका सहज स्वरूप कैसा है १ वेदरीति यह है कि करोड़ों कल्पोंतक जप, तप, होम, योग, यज्ञ और ब्रह्मज्ञानमें रत रहे तब अन्तरबाहर शुद्ध होकर मिक्त प्राप्त होती है, तब दर्शन होते हैं। यह साधन साध्य (कियासाध्य रीति) है। क्रुपासाध्य ऐसी है कि नवधामिक जो कही है उससे विमुख विषयी आदि सब जीवोंको प्रमुक्ते दर्शन स्वामानिक होकर जीवको सहज स्वरूप प्राप्त हो जाता है—प्रमुक्ते कैंक्यमें लगे रहना 'सहज स्वरूप' है। नौ आवरण हैं जिनमेंसे शुद्ध आत्मा, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, राव्द, स्पर्श और रूप यहाँतक जीवमें चैतन्यता रहती है और इनकी सातों मूमिकाएँ ज्ञानसे शुद्ध हो सकती हैं। जब रसके वश हुआ तब विमुख होता है और गन्ध आवरणके वश होकर विषयी होता है—ये नवो आवरण नवधामिक हि हट सकते हैं। इस प्रकार कि सत्संगसे विषयसे विरक्त हो भू-तत्व गंध जीते। हरियश सुनकर हरिसम्मुख हो जलतत्व रस आवरण जीते। गुरुसेवासे मन स्थिर होकर रूप और हरियशगानसे पवनतत्व स्पर्श आवरण हटें, इत्यादि।

श्रीचक्रजी—जीवका स्वस्वरूप ज्ञान क्या ? श्रद्धैत वेदान्तीको तो 'स्वस्वरूप' शब्द सुनते ही ब्रह्मके स्वप्न दीखने लगते हैं, किन्तु भक्तिमार्गके श्रनुगामी भी कदाचित् इस शब्दसे चौंकें। बात यह है कि यह जगत् श्रोर जगत्का यह श्रपार नानात्व कहाँसे श्राया ? इस प्रश्नका उत्तर तो देना ही चाहिए। नानात्वकी प्रतीति श्रज्ञानसे है, यह कह देना तो सरल है, किन्तु यह सोचनेकी वात है कि एक ही ज्ञानस्वरूप नित्य ब्रह्म जब सत्य है तो श्रज्ञान किसे ? दूसरी बात यह है कि श्रज्ञान श्रन्थकार-धर्मा है, उसका स्वभाव श्रभेद दिखलाना है, भेद दिखलाना नहीं है! जो श्रनपढ़ है उसके लिये श्रज्ञर एक-से, जो स्वरोंका ज्ञाता नहीं, उसके लिये सब राग समान। श्रज्ञरों तथा रागोंके भेदका ज्ञान उनके जानकारको ही होता है। रात्रिका श्रंधकार सारे रूप-भेदको एकाकार कर देता है, भेदका ज्ञान तो प्रकाश कराता है। इसलिये जगत्के इन नाना रूपों, श्रसंख्य भेदोंको श्रज्ञानका श्रम कहना ठीक नहीं है।

ये नानात्व यद्यपि इस रूपमें मिथ्या हैं, भ्रम हैं, किन्तु उनका एक सत्य आधार है। वह आधार है भगवान्का सत्यधाम। भगवान्के नित्य धाममें तरु हैं, लतायें हैं, सरोवर हैं, सरितायें हैं, पशु हैं, पत्नी हैं, नर-नारी पापद हैं, नित्य हैं। उनकी प्रतिद्धाया इन नाना रूपोंमें प्रतिभासित है। प्रतिविव या छाया सत्य नहीं, वह तो मिथ्या है ही; अतः शास्त्र जगत्को भिथ्या कहता है तो चौंकनेकी कोई बात नहीं। लेकिन इस मिथ्याका एक आधार है और वह सत्य है, शाश्वत है, चिन्मय है।

इतनी वात समममें आ जाय तो समममें आ जायगा कि जगन्के प्रत्येक पदार्थ एवं प्राणीका नित्य भगवद्धामके किसी पदार्थ या प्राणीसे सम्बन्ध है। जगत्का प्राणी या पदार्थ नित्यधामके प्राणी या पदार्थकी छाया मात्र है। अतः इस छायाका स्वस्वरूप वह है जो नित्य भगवद्धाममें है। अपने उस स्वस्वरूपका ज्ञान होनेपर जीव उस नित्य स्वरूपमें एक हो जाता है। कोई अपनेको मान ले कि मैं अमुक-सखी, अमुक अली या अमुक पार्पद हूँ —यह मानना ज्ञान नहीं है। वैसे तो आज अपनेको श्रीजानकीजी और श्रीराधाजीकी सखियाँ माननेवालोंकी संख्या बहुत बड़ी है। लोग तो अपनेको श्रीजानकीजी और श्रीराधाका ही अवतार मानते हैं। इससे भी आगे वढ़कर दर्जनों ऐसे भी हैं जो अपनेको कल्कि अवतार या श्रीकृष्णका अवतार घोषित करते हैं। यह सब तो दम्भ है या बुद्धिका उन्माद। यदि ये दोनों वातें हों तो ऐसी मान्यता उपासनाका साधन होती है; किन्तु मान्यता तो मान्यता है, वह न सत्य है, न ज्ञान।

स्कन्दपुराणमें श्रीमद्भागवतका माहात्म्य है। उसमें यह कथा है कि श्रीकृष्णचन्द्रके परमधाम चले जानेपर वजनाम वची-खुची श्रीकृष्णचन्द्रकी रानियोंके साथ हिस्तिनापुर अर्जु नद्वारा पहुँचाये गए श्रीर पाएडवोंके महाप्रस्थान कर जानेपर परीचितके साथ मथुरा आए। वहाँ उन्हें उद्धवके दर्शन हुए। उद्धवजीने उनको श्रीमद्भागवत सुनाया। अन्तमें भगवान् श्रीकृष्ण प्रकट हुए। वज्रनामने देख लिया कि श्रीनन्दनन्दनके दाहिने चरणमें जो वज्रका चिह्न है वही उनका स्वस्वरूप है। रानियोंको भी अपने-अपने 'स्वस्वरूप' के दर्शन हुए। इसके वाद सांसारिक लोगोंके लिये तो वज्रनाम तथा वे रानियाँ अदृश्य हो गई। क्योंकि स्वस्वरूपक रूपका दर्शन श्रीर उससे सायुष्य एकत्व ये दोनों क्रियायें साथ साथ संपन्न हो गई।

'स्वस्वरूप' का अपरोत्त साचात्कारका अर्थ है भगवत्क्षपासे भगवदर्शन करके यह प्रत्यच्च देख लेना कि भगवान्के नित्यधाममें अपना क्या स्वरूप है। इस 'स्वस्वरूप' दर्शनके होनेपर वजनामकी माँति सभी तत्काल अदृश्य हो जायँ यह आवश्यक नहीं है। प्रार्ट्ध शेष हो तो ये संसारमें रह सकते हैं। वजनाभ तो थे ही भगवत्-पार्पद। लेकिन भक्ति-मार्गका सचा ज्ञान यही है। और, इस ज्ञानके विना जीव मायाके बंधनसे मुक्त नहीं होता। 'ऋते ज्ञानान्न मुक्ति' समभनेके लिये यह समभ लेना बहुत आवश्यक है।

प० प० प० प० निरासंग, जटायु श्रीर वालिको भी मरते समय भगवान्का दर्शन हुश्रा पर उनको सायुव्य या कैवल्यकी प्राप्ति नहीं हुई। कारण स्पष्ट है कि शरभंगने 'प्रथमिंह भेद भगित बर लएऊ', बालि ने 'जेहि जोनि जनमउँ कर्मवस तहँ रामपद श्रनुरागऊँ' यह माँगा था श्रीर जटायुने कहा था कि 'प्रान चलन चहत श्रव कुपानिधाना' श्रर्थात् प्राणोंके उत्क्रायणकी भावना की गई, इससे प्राण लीन नहीं हुए। यथा—'न तस्य प्राणा उत्क्रामित इहैव तस्यं प्रवित्तीयन्ति कामाः।'

जनकसुता कई सुधि भामिनी। जानिह कहु करिवरगामिनी ॥१०॥ पंपासरिह जाहु रघुराई। तहँ हो इहि सुग्रीव मिताई॥११॥ सो सब कहिहि देव रघुवीरा। जानितहुं पूछहु मित धीरा॥१२॥ बार वार पश्चपद सिरु नाई। प्रेम सहित सब कथा सनाई॥१३॥

बार वार पशुपद सिरु नाई। प्रेम सिहत सब कथा सुनाई ॥१३॥
अर्थ — हे भामिनि! यदि करिवरगामिनी जनकसुताकी कुछ खबर जानती हो तो कहो ॥१०॥ हे
रवुराई! पंपासरपर जाइए, वहाँ सुग्रीवसे मित्रता होगी ॥११॥ हे देव! हे रघुवीर! वह सब हाल कहेगा।
हे घीरबुद्धि! जानते हुए भी आप मुक्तसे पूछते हैं ॥१२॥ बारंबार प्रभुके चरगोंमें माथा नवाकर उसने
प्रेमसिहत सब कथा सुनाई॥१३॥

टिप्पणी—१ 'भामिनी' अर्थात् दीप्तियुक्त, कान्ति छिबसे भरी। 'करिवरगामिनी' कहा, क्योंकि वनमें रहनेसे हाथीका गमन इसने देखा है—'संकुल लता बिटप घन कानन। बहु खग मृग तहँ गज पंचानन। ३३.४।' हंसगामिनी न कहा कि कदाचित् इसने हंस न देखा हो तो संदेह होगा कि हंस कैसे चलते हैं। नोट—१ यहाँ "करिवरगामिनी" पद जनकसुताका विशेषण है। एक तरहसे भगवान् श्रीसीताजी

क्ष पाठान्तर—'गजवरगामिनी'—( काशी )। कुछ लोग इसे सीताजीमें लगाते हैं।

का हुिलया देते हैं। यहाँ यह शवरीके लिए सम्बोधन नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान् उसमें माताका भाव रखते हैं। साताके गति-सौंदर्थकी चर्चा यहाँ प्रयोजनीय नहीं है।

२ 'यदि जानती हो' यह अर्थ अ० रा० के अनुकूल है, यथा 'यदि जानासि में बूहि सीता कमल-लोचना। कुत्रास्ते केन वा नीता'''।३.१०.३२-३३।' और स्वामाविक है। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि 'तुम जनकसुताकी सुध जानती हो, कही'। उसे भक्तिके कार्ण गुरुद्वारा यह दिव्य ज्ञान था।

३ चौ० १० के दोनों चरणों में एक एक मात्रा कम है। इससे जनाया कि जनकसुताका स्मरण होते ही विरह्मावना जागृत हो गई, वे गद्गदकएठ हो गए। दोहा १७ से ग्रन्थकी समाप्तितक कमसे कम १३१ चरण ऐसे हैं। यह काट्य दोष नहीं है। 🖾 तुलसीकी एक कला है। जहाँसे कथाका संचेप प्रारम्भ हुत्रा है वहाँसे इस कलाका आश्रय लिया गया है। सात्त्विक भावों अथवा भय, आश्चर्यादि भावोंका प्रदर्शन, तालभंग और यतिभंग करके किया गया है। (प० प० प्र०)।

टिप्पणी—२ (क) 'पंपासरिह जाहु रघुराई ।०' यह शबरीजीने अपने अनुभवसे अथवा अपने गुरं-मुखसे सुनी हुई कही। [वा, दर्शनसे सहजस्वरूप प्राप्त होते ही त्रिकालका ज्ञान हो गया। खर्रा—'रघुराई' का भाव कि आप भी राजा हैं और सुग्रीव भी राजा है जो वहाँ मिलेगा]। (ख) 'जानतहूँ पूँ छुट्ट मित धीरा' अर्थात् माधुर्य्यमें मितको धीर किए हो, माधुर्यकी मर्यादा रखनेके लिए जानकर पूछते हो। 'देव' अर्थात्, दिव्य हो, सब जानते हो, वीर और मितधीर हो, शत्रुको मारोगे।

नोट—४ 'देव' संबोधन अ० रा० में भी है; यथा 'देव जानासि सर्वत्र सर्व' त्वं विश्वमावन । तथापि पृच्छसे यन्मां लोकाननुस्तः प्रभो ।३।१०।१४।', अर्थात् हे देव ! हे सर्वज्ञ ! हे विश्वभावन ! आप सब जानते हैं। लोकाचारका अनुसरण करते हुए यदि आप मुक्तसे पूछते हैं तो मैं वतलाती हूँ। श्लोकके पूर्वार्धमें 'देव' का और उत्तरार्धमें 'रघुवीर' का भाव है। भाव कि माधुर्यमें आप रघुवीर वने हैं।

४ 'रघुवीर' का भाव कि सर्वज्ञ होनेसे विद्यावीरता, सुग्रीवपर दया करके दयावीरता, वालिको मारनेसे युद्धवीरता, दारापहारक राज्ञसको दंड देकर धर्मवीरता श्रीर शत्रु श्रोंको भी सद्गति देकर दान-वीरता पाँचों वीरतायें प्रकट करेंगे। 'मित धीर' श्रर्थात् स्थितप्रज्ञ हैं। मिलान कीजिए—'तुम्ह पूछ्रहु कस नर की नाई'।४.२।'

दिप्पणी—३ 'बारबार प्रभु पद सिरु नाई'। नवधा भक्ति श्रीमुख से सुनी। श्रतः श्रनेक बार प्रणाम किया। पुतः, यह प्रेमकी दशा है, यथा 'पद श्रंबुज गिह बारिह बारा। हृदय समात न प्रेम श्रवारा', 'तब मुनि हृदय धीर धिर गिह पद बारिह बार', 'पुनि पुनि सिलित परित गिह चरना। परम प्रेम कछु जाइ न बरना'। वा, कुछ देर ठहरनेके लिए, यथा 'तव लिंग रहहु दीन हित लागी। जब लिंग तुम्हिंह मिलउँ तनु त्यागी।' ['पुनि पुनि पद सरोज सिरु नावा।३४.६।' से उपक्रम किया था श्रोर 'बार बार प्रभुपद सिरु नाई' में उपसंहार करते हैं। (प्रभुके माधुर्यमें कहीं भूल न जाय, इस भयसे उसे बाहि बाहि करना था जैसे हनुमान्जीने किया है। यथा "चरन परेड प्रेमाकुल बाहि बाहि भगवंत।४.३२।")। बारंबार शिर चरणोंमें नवाकर मानों वह 'बाहि बाहि भगवंत' श्रोर 'संतत दासन्ह देहु बड़ाई। ताते मोहि पूछहु रघुराई।१३.१४।' ध्रपने प्रत्येक प्रणामसे कह रही है। (प० प० प०)]

४ "सब कथा सुनाई" जो गुरु कहनेको कह गये थे कि दर्शन करके शरीर त्याग देना। (कथा पूर्व ३४.६में दी गई है)। [रा०प्र०-कारका भी यही मत है कि यहाँ जानकीजीके समाचारकी कथासे तात्पर्य्य नहीं है, क्योंकि उसे पहले वता चुकी है कि सुप्रीव कहेगा। अभी कह देनेसे संभव है कि सुप्रीवसे न मिलें, तो सुप्रीवका कार्य्य कैसे होगा?]

्छि रा० में सीताहरण और सुप्रीवका वल पराक्रम और वालिसे भयभीत पंपासरके निकट ऋष्य-मूकपर मंत्रियांसिहत निवास करना कहा है। प० प० प्र० स्वामीका मत है कि वाल्मी० ३.७२ में जो कवंधने सुप्रीवके संबंधमें बताया है कि उसके सख्यसे क्या लाभ होगा, इत्यादि, वही सब कथा यहाँ श्रभिप्रेत है। ]
खरी—'भामिनी करिवरगामिनी' इति। भामिनी संबोधन देनेका भाव यह भी होता है कि इसे
श्रपनेमें मिला लेना है, श्रीर स्त्री श्रपना रूप है, इसीसे स्त्री कहकर संबोधन किया। गीतावलीमें शबरीको
किरातिनी कहा है क्योंकि वहाँ श्रपनेमें मिलाना नहीं कहा है, वहाँ केवल धाम देना लिखा है। तात्पर्य कि
सायुच्य मुक्ति देनेमें 'भामिनी' कहा श्रीर सालोक्य देनेमें 'किरातिनि' कहा।

नोट-६ गोस्वामीजीने विनयमें कहा है कि शबरीजीको माताके समान और जटायुको पिताके

समान माना ।—'मातु न्यों जल अंजलि दई'।

भामिनी' शब्दका प्रयोग माताके लिये भी होता है। आर्ष ग्रंथों में भी इसका प्रयोग पाया जाता है। यथा ''श्रय तं सर्वभूतानां हत्तद्मेषु कृतालयम्। श्रुतानुभावं शरणं व्रज्ञ भावेन भामिनि।'' (भागवते किपल-वाक्य माताप्रति। ३।३२।११), पुनश्च यथा वाल्मीकीये—'न रामेण वियुक्ताशास्वप्नमहैति भामिनी।' (श्रीमाहिति वाक्य श्रीजानकी प्रति)।

छन्द — कहि कथा सकल बिलोकि हरिमुख हृदय पदपंक्रन घरे।
तिज जोगपायक देह हरिपद लीन मै जहँ नहिं फिरे॥
नर बिविध कमें अधर्म बहुमत सोकपद सब त्यागहू।
बिस्वास करि कह दास तुलसी रामपद अनुरागहू॥

श्रर्थ—सब कथा कहकर, प्रभुके मुखका दर्शन कर, हृद्यमें उनके चरणकमलोंको रखे हुए योगाप्तिमें देहको त्यागकर वह हिरपदमें लीन हो गई, जहाँ से फिर (जीव) लौटते नहीं। तुलसीदासजी कहते हैं—हे मनुष्यो! श्रनेक प्रकारके कर्म, श्रथमें श्रीर बहुतसे मत, सब शोक देनेवाले हैं, सबको छोड़ो श्रीर विश्वास करके श्रीरामपदमें प्रेम करो।

नोट—१ अ० रा० में इससे मिलता हुआ रलोक यह है—"भक्तिमु क्तिविधायिनी भगवतः श्रीराम-चन्द्रस्य हे, लोकाः कामदुघांत्रिपद्मयुगलं सेवध्वमत्युत्सुकाः । नानाज्ञानिवशेषमंत्रवितितं त्यक्त्वा सुदूरे भृशं, रामं श्यामतनुं स्मरारिहद्ये भान्तं भजध्वं बुधाः ॥३.१०.४४।", अर्थात् भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति सुक्ति-विधान करनेवाली है । अतएव हे मनुष्यो ! कामनाके पूर्ण करनेवाले दोनों चरणकमलोंका उत्सुक होकर सेवन करो । हे पिएडतो ! अनेक विशेष मंत्र, ज्ञान आदिको दूर हीसे छोड़कर शंकर-मानसमें विराज-मान साँवले श्रीरामचन्द्रजीका अत्यंत भजन करो ।—'सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज । आहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोन्नयिष्यामि मा शुचः' इति भगवद्गीतायाम् । (१८।६६) ।

दिष्पणी—१ (क) योग पात्रक=योगागिन ।१.६४. में देखिए। (ख) 'हरिपद लीन भइ'—शबरीजी श्रीरामपदानुरागी थीं; यथा 'सबरी परी चरन लपटाई', 'पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा।', 'सादर जल लै चरन पखारे।', 'बारबार प्रभु पद सिरु नाई।', 'हृद्य पद पंकज धरे।' श्रातः 'हरिपदलीन भई' कहा। इसीसे किन भी श्रीरामपदमें दृढ़ अनुराग करनेको कहते हैं, यथा 'बिश्वास किर कह दास तुलसी रामपद श्रात्रागहू।' (ग) 'जह नहिं फिरे', यथा 'यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम' इति गीतायाम् ८.२१।', 'पन्यानमिवर्तनम्। भा० ६.५.२१।'

नोट—२ गीताके श्लोकका अर्थ भगवान् श्रीरामानुजाचार्यने यह किया है-'(वह) अव्यक्त अत्तर है, ऐसा कहा गया है, उसीको परमगित कहते हैं। जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लौटते, वह मेरा परमधाम है।२१।' (व्याख्या)—'इस श्लोकमें परमगित नामसे निर्दिष्ट भी यही 'अत्तर' है अर्थात् प्रकृति-संसर्गसे रिहत स्व-रूपमें स्थित आत्मा है। इस प्रकार स्व-रूपमें स्थित जिस अव्यक्तको प्राप्त करके पुरुष वापस नहीं लौटता, वह मेरा 'परम धाम' है, परम नियमनका स्थान है। अभिप्राय यह है कि एक नियमन स्थान जड़

प्रकृति है, उससे युक्त हुये स्वरूपवाली जीव रूपा प्रकृति दूसरा नियमन-स्थान है, और जड़के संसर्गसे रहित स्व-रूपमें स्थित मुक्तस्वरूप परम नियमन स्थान है। वह अपुनरावृत्तिरूप है-आवागमनसे रहित है। अथवा यहाँ धाम-शब्द प्रकाशका नाम है, और प्रकाशका तात्पर्य ज्ञानसे है, सो प्रकृतिसे युक्त परिच्छिन ज्ञानवाले आत्मासे अपरिच्छिन ज्ञानस्वरूप होनेके कारण मुक्तस्वरूप (मुक्तात्मा) परमधाम है।

नोट—र गीतावलीमें रामधाममें जाना कहा है, यथा 'सिय सुधि सब कही नख सिख निरिख निरिख दोउ भाइ। दे दे प्रदिच्छना करित प्रनाम न प्रेम अधाइ।। अति प्रीति मानस राखि रामधामिह सो गई।' और किवतावलीमें प्रभुमें लीन होना कहा है, यथा 'छिलिन की छौंड़ी सो निगोड़ी छोटी जाति पांति, कीन्हीं लीन आपु में सुनारी भोड़े भील की।७.१८।'; इससे जान पड़ता है कि 'राम-धाम' को जाना और 'प्रभुमें लीन होना' एक ही वात है।

करणासिंधुजी—लीन भई=प्राप्त हुई। हरि पदको प्राप्त हुई, जिस पदको प्राप्त होकर फिर संसारमें जीव नहीं खाते। ख्रथवा, 'हरिपदलीन भई'=परमपदको प्राप्त हुई। यह अर्थ कि हरिपदमें लय हो गई, अर्थात् एक हो गई ठीक नहीं है क्योंकि स्वरूपमें लीन होना जहाँ तहाँ पाया जाता है परन्तु पदमें लीन होना कहीं नहीं पाया जाता। ख्रतएव 'प्राप्त हुई' अर्थ ठीक है।

प० प० प्र०—भगवान्के चरणकमलोंको प्रथम हृदयमें धारण करके तब योगानिसे देहको त्याग किया, कुछ भी इच्छा न रही। आतः 'यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम' इत्यादिमें धाम शब्द रहनेपर भी 'निज सहज सहपा' और 'मुक्त कीन्हि अस नारि' इन वचनोंसे कैवल्य मुक्ति प्राप्त हुई ऐसा ही अर्थ लेना चाहिए। 'मुक्ति निरादिर भगित लोभाने' ऐसा यहाँ हुआ ही नहीं, यह 'मुक्त कीन्हि' से स्पष्ट है। तथापि शब्दोंकी रचना इस कुशलतासे की गई है कि 'सगुण सायुव्य' भी लिया जाय। 'हरिपद लीन भइ', 'हृदय पद पंकज घरे' इन वचनोंका आधार लेकर 'सगुण सायुव्य' अर्थ विशिष्टाहैती कर सकेंगे। मानसमें गीताके समान सब मतोंके स्थान हैं और सभी मतोंकी (आस्तिक, अधिकारभेड्से) आवश्यकता भी है।

नोट—४ 'विविध कर्म' अर्थात् भगवद्भित्तसे भिन्न जो भी कर्म हैं वे सब शोकप्रद हैं, वे अधमेरूप ही है। इनसे पापों का नाश नहीं हो सकता; यथा 'करतहु सुकृत न पाप नसाहीं। रक्तवीज जिमि बाढ़त जाहीं। वि० १२ना'; अतः इनको त्यागनेको कहा। 'बहुमतं अर्थात् मुनियों में भी अनेक मत हैं, अनेक मार्ग कहे गए हैं, सबमें भगढ़ा ही है। यथा 'बहु मत मुनि, बहु पंथ पुरानिन जहाँ तहाँ भगरों सो। गुरु कहारे राम-भजन नीको मोहि लागत राम राज डगरों सो। वि० १७३।'

टिप्पणी—२ 'नर विविध कर्म००' इति । (क) 'नर' संबोधनका भाव कि जब ऐसी स्त्रीको मुक्ति दी तब तुम तो नर हो, तुम्हारी मुक्तिमें क्या संदेह हैं ? यह मनुष्योंको उपदेश हैं । [(ख) यहाँ नरको गित दी है अतः उसी वर्गके समस्त नरोंसे श्रीगोस्वामीजो कहते हैं । (रा०प्र० श०)]। (ग) 'विश्वास करि कह दास तुलसी००' इति । विश्वास करनेको कहा, क्योंकि 'विनु विस्वास मिक्त निहं तेहि विनु द्रविहं न राम'। विश्वास रखकर कि हम इससे ही कृतार्थ होंगे। श्रीशवरीजी रामपदानुरागिनी थीं, हरिपदमें लोन हुई, अतः कहते हैं 'राम पद अनुरागहू''। रामपदानुराग चौथी मिक्त है। यही पादसेवन मिक्त है। इसमें विश्वास चाहिए, इसीसे कहा कि विश्वास करके अनुराग करो। (विश्वासपर सर्वत्र जोर दिया गया है। क्योंकि विना इसके मनुष्य दृढ़ होकर मिक्त नहीं कर सकेगा। दृढ़ न होनेसे वह कभी न कभी उसे छोड़ देगा। इसीसे वारंवार यह वात कही गई है। यथा 'विस्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे होइ रहे। जि नाम तब विनु श्रम तरिह भव नाथ सो समरामहे। देवस्तुति। ७.१३।', 'सदगुर वैद वचन विस्वासा। संजम यह न विषय के आसा।। रवुपित मगति सजीवन मूरी। अनुपान श्रद्धा मित हरी। ७.१२२.६-७।', 'विनु विस्वास मगित निहं तेहि विनु द्रविहं न रामु। ।०.८०।' 'कविनड सिद्धि कि विनु विस्वास। ।०.६०।', इत्यादि।)

महामंद मन सुख चहिस ऐसे प्रभुहि विसारि ॥३६॥ श्रर्थ—जातिहीन, पापकी जन्मभूमि अर्थात् जहांसे पाप बत्पन्न हुआ करते हैं, ऐसी स्त्रीको भी मुक्तं किया—अरे महामन्द मन ! तू ऐसे प्रभुको भूलकर सुखकी चाह करता है (अर्थात् तुमे धिकार है) ॥३६॥

टिप्पण् —१ 'जाति हीन' से लोकमें नष्ट श्रीर श्रघजन्ममहिसे परलोक नष्ट। श्रथवा, 'जातिहीन अधजन्ममहि' और 'नारि' इनसे कर्मका अधिकार न होना जनाया। (ख) 'मुक्त कीन्हि' अर्थात् केवल भक्तिसे इसे मोच दिया। [ 'जातिहीन'; यथा 'तृपान्यां वैश्यतो जातः सबरः परिकीर्तितः। मधूनिवृत्त्दानीय विक्रीणीते स्वरूतये' इति नारदीये। अर्थात् जो वैश्य और ज्ञियाणिके संयोगसे उत्पन्न हो उसे सबर कहते हैं, वृज्ञोंसे मधुको लेकर वेचे और उससे अपनी जीविका करे। (खर्रा)

प० प० प० प० न श्रघ जन्म महि = पापोंको प्रसवन करनेवाली भूमि। काशीको 'मुक्ति जन्म-महि' कहा है। (कि० मं०)। भूमिके प्रकृत्यनुसार उसमें अनाज होता है। इस न्यायसे कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो पुरुयजन्मभूमि हैं और कुछ पापजन्मभूमि हैं । चित्रकूदके किरातोंके ही वचन हैं कि 'पाप करत निसि बासर जाहीं। नहिं कटि पट नहिं पेट अघाहीं।', 'सपनेहु धर्मबुद्धि कस काऊ।' अभी-अभी कुछ दिनों तक परधर्मीय सत्तामें भी कई जातियोंको क़ानूनसे ही 'गुनहगारी जाति' (criminal tribes) समभा जाता था। स्वराज्य होनेपर वह वंधन निकाल देनेसे अनर्थ भी होने लगे हैं। पूर्व संस्कार-परिस्थिति, रहनी, संगति, शिच्रण, रोजगार इत्यादि अनेक बातोंपर शीलसंवर्धन अवलंबित रहता है। इसीसे 'प्रथम भगित संतन्ह कर संगा' कहा है, क्योंकि 'सठ सुधरिहं सतसंगति पाई।'
नोट — १ इस दोहेसे मिलता जुलता रलोक यह है — 'किं दुर्लभं जगन्नाथे श्रीरामे भक्तवत्सले। प्रसन्ने

Sधमजन्मापि शवरी मुक्तिमाप सा ।४२। किं पुनर्त्राह्मणा मुख्याः पुग्याः श्रीरामचिन्तकाः । मुक्तिं यान्तीति तद्भक्तिमु क्तिरेव न संशयः। अ० रा० ३.१०.४३। अर्थात् भक्तवत्सल जगन्नाथ श्रीरामके प्रसन्न होनेपर क्या दुलंभ है ! (देखो, उनको कृपासे) नीच जातिमें उत्पन्न हुई शबरीने भी मोच्चपद प्राप्त कर लिया। किर भला श्रीरामजीका चिन्तन करनेवाले पुरयजन्मा त्राह्मणादि यदि मुक्त हो जायँ तो इसमें क्या आश्चर्य है ? निस्संदेह श्रीरामजीको भिक्त ही मुक्ति है। —यही सब भाव पूर्वार्धका है। गीतामें भी भगवान्ने कहा है कि मेरा आश्रय लेकर स्त्रियाँ वैश्य, शृद्ध अथवा जो भी कोई पापयोनि हों, वे भी परम गतिको प्राप्त हो जाते हैं फिर पुरुवयोनि ब्राह्मणों और राजर्षिभक्तों के लिये तो कहना ही क्या ? यथा 'मां हि पार्थ व्यपाश्रित्व वेऽपि स्यु: णपयोनयः । स्त्रियो वैश्यास्तथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ किं पुनर्ज्ञाह्मणाः पुर्यया भक्ता राजर्षयस्तथा । (गीता धाइर-३३)।

२ 'महामंद मन "' इति । भाव कि ऐसे भक्तवत्सल प्रभुकी भक्तिको छोड़कर, प्रभुसे विमुख होकर जो सुख, शान्तिकी चाह करे, वह महानीच बुद्धिवाला है। श्रीरामभिक्त ही शाश्वत सुखकी देनेवाली है। यही भुशुण्डीजीने कहा है। यथा 'श्रुति पुरान सब यंथ कहाहीं। रघुपति भगति बिना सु व नाहीं।। कमठ पीठ जामहिं वरु वारा । वंध्यामुत वरु काहुहि मारा ।। फूलिहं नभ वरु वहु विधि फूला । जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ।। तृषा जाइ वर मृगजल पाना । वरु जामहिं सस सीस विषाना ।। अधकार वरु रविहि नसावै । रामिवमुख न जीव सुख पावै ॥ हिम ते अनल प्रगट बरु होई । विमुख राम सुख पाव न कोई ॥ वारि मथें घृत होई वरु सिकता ते वरु तेल। विनु हरिभजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल। ७.१२२ ' - यह 'महामंद ! सुख चहिंस' की ही पूरी व्याख्या समिमए। पुनः 'महामंद' का भाव कि तू मूर्ख है, जड़वुद्धि है, शठ है जो ऐसा समभता है कि अन्य साधनसे सुख मिलेगा। यथा "जे असि भगित जानि परिहरहीं। केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं ॥ ते जड़ कामघेतु गृह त्यागी । खोजत आकु फिरहिं पय लागी ॥ युनु खगेस हरिभगति विहाई । जे सुख चाहिंह स्त्रान उपाई ॥ ते सठ महासिंधु विनु तरनी । पैरि पार चाहिंह जड़ करनी ।७।११४।"

'वहुरि विरह वरनत रघुषीरा।' (कामिन्ठ के दीनता देखाई)-प्रकरण चले राग त्यागा वन सोऊ। झतुलित वल नर-केहिर दोडा।।१॥ विरही इव प्रभु करत विषादा। कहत कथा झनेक सवादा॥२॥ लिखिमन देखु विपिन कइ सोथा। देखत केहि कर यन नहिं छोमा॥३॥

अर्थ - श्रीरामचन्द्रजीने उस वनको भी छोड़ा और (आगे) चले । दोनों भाई अतुल वलवान और (मनुष्यों में खिंहके सामान) हैं ॥१॥ प्रभु विरहीकी तरह दुःख कर रहे हैं, अनेक (विरह विषाद्के) संवादकी कथायें कहते हैं ॥२॥ लदमण ! वनकी शोभा देखो। उसे देखकर किसका मन विचलित न होगा ?॥३॥

नोट—१ 'चले' शब्द्से नये प्रकरणका आरंभ जनाया। श्रीरव्वीर-विरह-प्रकरणमें पंचवटीसे चलनेपर 'पूछत चले जता तरु पाँती' कहा, वीचमें जटायुको गित देनेको रुके। वहाँसे 'चले विलोकत बन बहुताई'। कवंघको गित देकर फिर 'सवरीके आश्रम पगु धारा'। अब वहाँसे पंपासरको चले, अतः 'चले रामः'' कहा। यहाँ प्रमु-नारदका संवाद होगा।

टिप्पर्गी—१ 'त्यागा वन सोऊ' इति । यहाँ वन-विभाग दिखाते हैं । (१) गंगातटसे अत्रिके आश्रम-तक एक वन है; यथा "तव गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि माथ । सखा अनुज सिय सहित वन-गवनु कीन्ह रघुनाथ । २.१०४ ।" और "कहेडँ रामवनगवनु सुहावा । २.१४२.४ ।"

- (२) अव दूसरा वन दिखाते हैं; यथा 'तव मुनि सन कह कृपानिधाना। आयसु होइ जाँडँ वन आना। ३.६.२।', "चले वनहिं सुर नर मुनि ईसा। ३।७।१।" यह विराधवाला वन है, इसीमें शरभंगजी थे। महिष अत्रिजीके आश्रमके पश्चात् शरभंगाश्रमतक यह वन है।
- (३) तीसरा वन, यथा 'पुनि रघुनाथ चले वन आगे। धीर।', यह वन शरभंगऋषिके आश्रमके आगे अगस्त्याश्रम तक वाला है।
  - (४) चौथा 'दंडकवन पुनीत प्रभु करहू ।१३।१६।' यह दंडकवन है । इसीमें पंचवटी श्रीर जनस्थान हैं।
- (४) आगे वहुत अधिक और गहन वन मिले, यथा 'चले विलोकत वन बहुताई'। यहाँ क्रींचवनके आगे कवन्धवाला वन था, उसके आगे मतंगवन था, जिसमें शवरीजीका आश्रम था।
  - (६) 'चले राम त्यांगा वन सोऊ' ऋर्थात् मतंगवनसे आगे पंपावाले वनमें गए।
- २—'अतुलित वल नर-केहिर दोऊ' अर्थात् दोनों ही पुरुषसिंह और अतुलित वली हैं, तथापि (श्रीराम-जी) विरहीकी तरह विलाप करते हैं। पुनः, ऐसे घोर वनमें मनुष्यकी सामर्थ्य नहीं है कि आ सके, उसमें ये दोनों विचर रहे हैं; क्योंकि दोनों 'अतुलित बल०' हैं। पुनः, भाव कि एक ही सिंह वनके सभी जीवोंके लिए बहुत होता है, एक ही विश्व-विजयको बहुत है और ये तो दो हैं तब इनका क्या कहना ? पुनः, वनमें निर्भय विचरणसे "केहिर" कहा। पुनः, सिंहका आनन्द वनसें ही है और ये तो अतुलित बली हैं; अतएव इन्हें गहरेसे गहरे वनमें पहुँचकर भी आनन्द ही आनन्द है।

प्र०—'विरही इव' पद देकर उनको विरहीसे भिन्न जनाया। अतएव भाव यह हुआ कि श्रीसीताजीसे रामका वियोग ही नहीं हुआ। यदि कहो कि जानकीजी तो अग्निमें निवास करती हैं तब वियोग कैसे नहीं हुआ ? तो उसका समाधान यह है कि अग्नि तो श्रीरधुनाथजीके शरीरका तेज विशेष है, भिन्न नहीं है। वालकाण्डमें 'नर इव' पद दिया था। मिलान करो 'विरह विकल नर इव रघुराई। खोजत विपिन फिरत दोउ भाई॥ कवहूँ जोग वियोग न जाके। देखा प्रगट विरह दुख ताकें।। अति विचिन्न रघुपति चरित जानिह परम सुजान। जो मितमंद विमोह वस हृद्य घरिह कछु आन ॥११४६।', 'एहि विधि खोजत विलपत स्वामी। मनह महा विरही अतिकामी॥३०.१६।', इन प्रसंगोंमं जो भाव 'नर इव', 'मनहु महा विरही' के दिये गये हैं वही यहाँ हैं।

दिप्याि—३ 'कहत कथा' अर्थात् अनेक विषादके संवादकी कथाएँ कहते हैं, जैसे नल, पुरुरवा आदिकी। [अथवा, वन शोभा, वसंतवर्णन यही कथायें हैं और मृग-मृगीका संवाद है। (प० प० प्र०)] 'देखत केहि कर मन नहिं छोभा' अर्थात् किसको कामोद्दीपन नहीं होता।

नोट- २ वाल्मी० और अ० रा० में शबरीजीके आश्रम से चलनेपर मन प्रसन्न है, विरह विलाप नहीं है।

नारि सहित तव खग भृग बृंदा । यानहुँ मोरि करतहिं निंदा ॥४॥ इमिंह देखि सृगनिकर पराहीं । मृगी कहिं तुम्ह कहँ भय नाहीं ॥५॥ तुम्ह आनंद करहु सृग जाए । कंचनमृग खोजन ए आए ॥६॥

श्रर्थ—सव पत्ती पशुत्रों के भुएड खी सहित हैं, मानों मेरी निंदा कर रहे हैं ( अर्थात् तुम भी यिद् अपनी खीको इसी तरह साथ रखे होते तो यह विषाद क्यों करना पड़ता )।।।।। हमें देख मृगोंके भुएड भागते हैं तव मृगियाँ कहती हैं कि मृगपुत्रो ! तुमको डर नहीं (तुम न भागो )।।।।। तुम मृगसे पैदा हुए हो, तुम आनन्द करो । ये तो सोनेके मृगको खोजने आए हैं ।।६।।

प० प० प० प०-१ 'मोरि करतहिं निंदा' इति । इसमें परचात्ताप है कि कनक-मृगके लिये न जाता तो निंदा क्यों करते । नारि विवश होकर 'नट-मर्कटकी नाई' नाचनेसे ऐसी निन्दा सुननेका पात्र बनना पड़ता है । यह उपदेश है । यहाँ दोनों चरणोंके यमकमें विषमताद्वारा जनाया कि कहाँ क्षुद्र पशु पत्ती ख्रौर कहाँ रघुबीर, ऐसा अपार अंतर होनेपर भी बड़े भी निन्दाका पात्र होते हैं । मृगछालाका लोभ ही निन्दाका हेतु है—'अलप लोभ भल कहे न कोई' ।

२ 'हमहिं देखि मृग...' इति । पूर्व चरणमें 'मोरि' कहा और यहाँ 'हमिहं' । 'हमिहं' से श्रीरामलदमण दोनोंका बोध होता है । यद्यपि लदमण्जी कंचनमृगके लिये नहीं गए फिर भी श्रीरामजीके संग
होनेसे वे भी निन्दाका विषय हो गये । इससे उपदेश देते हैं कि निन्दापात्र व्यक्तिकी संगितिमें रहीनेवाले
भी निन्दाका विषय हो जाते हैं । देखिये, पहले मृग रामबटोहीको देखकर खड़े होकर एकटक देखा करते थे,
यथा 'अविन कुरंग, विहँग दुम डारन इत् निहारत पलक न प्रेरत । मगन न डरत निरिष्ठ कर कमलिन
सुभग सरासन सायक फेरत । गी० २.१४।', आज भागते हैं यह विपरीत बात कैसी ? इसका कारण है' उर
प्रेरक रघुवंस विभूषन'। विषयी, छी-विषश लोगोंको उपदेश देनेके लिये सब अघटित लीला करते कराते हैं।

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी—१ 'नारि सहित" निंदा' इति । पहले कह आए हैं कि 'कहत कथा अनेक संवादा।' पहले कथा आरंभ हुई । प्रभु कहते हैं कि देखो लदमण ! जितने पत्ती हैं, वे सब अपने जोड़ेके साथ हैं । मृगगण भी मृगीके साथ हैं । कोई भी तो विना ख़ीके नहीं है । मृनुष्य होकर मैं छीरहित हूँ । मुक्ते मालूम होता है, मानों वे हमारी निंदा करते हैं कि हम लोगोंने पशु-पत्ती होकर अपनी-अपनी खीकी रत्ता की है और ये मनुष्य होकर भी रत्ता न कर सके । इतना ही नहीं, मानों मृगी भी मेरे अज्ञान-पर न्यङ्गोक्ति कर रही है; यथा 'कंचन मृग खोजन ये आए'।

२ 'हमिह देखि' खोजन ये आए' इति । हमें धनुर्वाण धारण किये हुए देखकर मृग भाग चलते हैं। मृगी कहती हैं कि मत भागो। इसपर प्रश्न उठता है कि क्यों न भागें ? इस महावनमें ये धनुर्धर अन्य अहेरियों की भाँति मृग ही न खोज रहे हैं; अतः हम लोगों को भय उपस्थित हुआ है! अतएव न भागने का कोई कारण नहीं। इसपर मृगी कहती हैं कि तुम तो मृगसे उत्पन्न हो, तुम्हें भय नहीं है. तुम भय न करो। ये तो सोने का मृग खोजने आए हैं, जिसका कि जन्म मृगजाति में असंभव है। और भी वात है हाथी मानों मुमे नीतिशास्त्रानिधन्न सममकर शिज्ञा दे रहे हैं।

टिप्पणी—१ 'हमहिं देखि मृगनिकर पराहीं ।००' इति । हरिण लोगोंको देखकर भागते हैं किर कुछ दूरपर खड़े हो जाते हैं श्रोर पीछे देखते हैं, यह मृगका स्वभाव है। इन दोनों स्वभावोंपर दो बातें लिखते हैं, एक तो 'हमिंह देखि॰' और दूसरी 'मृगी कहिं। अर्थात् पहले देखकर भागते हैं कि हमकी मारेंगे, जब हिरणी कहती है कि तुम न डरो तब खड़े हो जाते हैं।

पं० रा० चं० शुक्त-१ दूसरोंका उपहास करते तो श्रापने बहुत लोगोंको देखा होगा, पर कभी श्रापने मनुष्यकी उस श्रवस्थापर भी ध्यान दिया है जब वह पश्चात्ताप और ग्लानिवश श्रपना उपहास श्राप करता है ? गोरवामीजीने उसपर भी ध्यान दिया है। उनकी अन्तर्द ष्टिके सामने वह श्रवस्था भी प्रत्यत्त हुई है। सोनेके हिरनके पीछे श्रपनी सोनेकी सीताको खोकर राम वन वन विलाप करते फिरते हैं। मृग उन्हें देखकर भागते हैं, और फिर जैसा कि उनका स्वभाव होता है थोड़ी दूरपर जाकर खड़े हो जाते हैं। इसपर राम कहते हैं 'हमहिं देखि मृगनिकर पराहींं कैसी चोभपूर्ण श्रात्मिनन्दा है।

२ यहाँ एक और वात ध्यान देनेकी हैं। किवने मृगोंके ही भयका क्यों नाम लिया ? मृगियोंको भय क्यों नहीं था ? वात यह है कि आखेटकी यह मध्यदा चली आती है कि मादाके ऊपर अस्त्र न चलाया जाय। शिकार खेलनेवालोंमें यह बात प्रसिद्ध है। यहाँ गोस्वामीजीका लोक व्यवहार परिचय प्रगट होता है।

टिप्पणी—२ 'तुम्ह त्रानंद करहु मृग जाए।' अर्थात् तुम मृगसे उत्पन्न हुए हो और ये उसको ढूँ इते हैं जो मृगसे पैदा न हुआ हो। अर्थात् जो कपटसे मायाका मृग वनकर आते हैं उनका ये शिकार करते हैं। 'मृग जाये' में लक्त्णामूलक अगूढ़ व्यंग है। कंचन-मृगसे जनभ्या कि ऐसे लोभी हैं कि कंचनके लिए स्त्री गँवादी। कंचन देकर स्त्रीको बचाना चाहिए और इनने उलटा किया। यह उपदेश स्त्रियाँ दे रही हैं।

दीनजी—यहाँ 'कंचन मृग खोजन' में मृगियोंका ताना तो है ही कि ऐसे बुद्धिहीन हैं कि सोनेके मृगके पीछे दौड़े। यह नहीं जानते कि सोनेके हिरन नहीं होते। यथा 'श्रसंभवं हेममृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुमे मृगायः।' पंडित लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं कि 'मृ' (= मट्टी) + 'ग' (= चलनेवाला) अर्थात् सोनेकी पृथ्वीपर चलनेवाले रावणको ये दूँ इते हैं।

प० प० प० नगवान् इस चिरतसे हमें उपदेश करते हैं कि सोनेका मृग नहीं होता। मैं एक वार उसके पीछे दौड़ गया जिससे मेरी निंदा पशु-पन्नी करते हैं और आप सब पंडित भी करते होंगे। पर जरा विचार तो कीजिये कि अनेकों कल्पोंसे आप अनेक योनियोंमें भ्रमते आए, सुर-दुलंभ मनुष्य शरीर आपको मिला तब भी विषयहपी मिथ्या मृगजलके पीछे आप दिनरात दौड़ते हैं। जैसे सोनेका मृग असंभव है वैसे ही 'धन दार अगार' आदि समस्त विषयोंमें सुख असंभव है। विषयोंके पीछे दौड़ते रहनेसे तुम्हारे 'मानुष तन गुन झान निधाना' की निंदा होगी।

संग लाइ करिनी करि लेहीं। मानहु मोहि सिखावनु देहीं।।७॥ सास्त्र सुचितित पुनि पुनि देखित्र । भूप सुसेवित वस निहं लेखित्र ।।८॥ राखित्र नारि जदिप उर माहीं। जुनती सास्त्र नुपति वस नाहीं।।९॥ देखहु तात वसंत सुहाना। वियाहीन मोहि भय उपनाना।।१०॥

श्रर्थ हाथी हथिनियोंको साथ लगा लेते हैं % मानों मुक्ते शिचा देते हैं ( कि इस प्रकार स्त्रीको साथ रखना चाहिए था )।।।।। श्रच्छी तरह मनन किए हुए शास्त्रको भी वारवार देखना चाहिए। भली प्रकारसे सेवा किए हुए राजाको वशमें न समिमए।।।। स्त्रीकी सदा रचा ( रखवाली ) करते रहना चाहिए चाहे वह

क्ष १ युवती, शास्त्र और नृपति तीनोंका एक ही धर्म 'वस निहं लेखिया' कहना 'प्रथम तुल्ययोगिता म्रालंकार' है। सुहावना होकर भय पैदा करनेमें 'प्रथम व्याघात' म्रालंकार है। प्यारीके विना ऐसा होना 'प्रथम विनोक्ति' है। २ 'जुवती सास्त्र नृपति वस नाहीं' में क्रमभंगयथासंख्य है। (दीनजी)।

हृद्यमें ही रहती हो। स्त्री, शास्त्र ऋौर राजा वशमें नहीं रहते ।।।। हे तात! सुंदर वसन्त ऋतुको देखो। प्यारी स्त्रीके विना वह मुभे भय उत्पन्न कर रहा है ॥१०॥

नोट-१ 'राखिय नारि जदिष उर माहीं।' का यही ( उपयुक्त ) अर्थ वाबा हरिहरप्रसादजी और प्राचीन महानुभावोंने किया है। यह अर्थ शुक्रनीतिके अनुकूल भी है। यथा 'शास्त्रं सुचिन्तितमयोपरिचिन्तनीयम् श्राराधितोऽपि नृपतिः परिशंकनीयः । क्रोडेस्थितापि युवतिः परिरच्नणीया शास्त्रे नृपे च युवतौ च क्रतो वशित्वम् ॥', अर्थात खूव चिन्तवन किए या विचारे हुए शास्त्रको फिर भी विचार करते रहना चाहिए, राजा भली प्रकार विधिवत् सेवा किया गया हो तो भी उससे शंकित ही रहना योग्य है और स्त्री गोदमें भी की हुई क्यों न हो तो भी वह रचा किए जाने योग्य है। शास्त्र, राजा और स्त्रीपर किसका वश है ? भाव कि इनसे जरा भी चूकना वा श्रसावधान रहना उचित नहीं।

श्राधुनिक टीकाकारोंने यह अर्थ किया है कि 'चाहे स्त्रीको हृद्यमें रखिये तो भी०'। 'पुनि पुनि देखिअ', 'बस नहिं लेखिय' के योगसे 'राखिय नारि' का उपर्युक्त अर्थ ठीक है। श्लोकके 'परिचिन्तनीया' 'परिशंकनीया' श्रोर 'परिरच्ताया' के ही यहांके तीनों पद प्रतिरूप या श्रनुवाद ही समभने चाहिएँ।

राक्कियहाँपर अवसर प्राप्त होनेपर कविने उपर्युक्त नीतिके वचनका अनुवाद ही रख दिया है। पर मूलसे श्रधिकता श्रनुवादमें है। इसमें वशमें न रहनेवालों में पहिला नंबर ( प्रथम स्थान ) युवतीको दिया है श्रौर मूलमें युवतीका नंबर तीसरा है। (वि० त्रि०)।

मा० म०—स्त्री, शास्त्र, नृपको अपने वशमें न समभाना चाहिए। उदाहरण ये हैं—पिता दशरथ महाराजकी आज्ञापालनके लिए वनवास करना पड़ा अर्थात् राजा विश्वसनीय नहीं होता, क्योंकि उसने पुत्रके साथ भी ऐसा बर्ताव किया। वसंत भी राजा है, दुःख देता है। वेद भी अभ्यास विना संग त्याग देता है त्रर्थात् विस्मरण हो जाता है यद्यपि भलीभाँ ति अध्ययन किया हुत्रा है। श्रीर, स्रीका विरह दुःख प्रत्यच ही है; अतएव इन तीनोंको वशमें न सममना चाहिए।

नोट-३ (क) पहले कहा कि हाथी मानों शिचा देते हैं फिर चार चरणों में उस शिचाका स्वरूप कहा है। खगमृग छोटे हैं, अतः उनका निंदा करना कहा। हाथी बड़े हैं, अतः उनका उपदेश देना कहा। (शिला)। यह उपदेश पुरुष देते हैं कि तुम्हारे तो हाथ हैं, हाथ पकड़े चलते तो कैसे जाती। (ख) यहाँ दिखाया कि कोई शिचा देते हैं, कोई लोभी आदि कहकर निंदा करते हैं और कोई भय देते हैं। (ग) 'वसंत सहावा'। सुहावा कहकर दुःखदायी जनाया, क्योंकि विरहीको सुहावनी वस्तु भयदायक होती है। भय यह भी कि विना हमारे सीताजी वसन्तमें कैसे रह सकेंगी। यथा 'श्यामा पद्मपलाशाची मृदु पूर्वामिमाषिणी। नूनं वसन्तमासाद्य परित्यध्यति जीवितम् ॥ वाल्मी॰ ४.१.५०।', 'भय उपजावा' इसका कार्गा आगे कहते हैं कि 'विरह' 'वगमेल'।

वि॰ त्रि॰—'देखहु तात "उपजावा' इति । भाव कि प्रियाके साथमें वसन्त कैसा सुखद् था—मैं फूलोंका गहना वनाकर प्रियाका शृङ्कार करता था। यथा "एक बार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषन राम वनाए।। सीतिह पहिराए प्रभु सादर। ३.१.३-४।' वही सुहावना वसन्त प्रियाहीन होनेसे मुफे भयप्रद हो गया है—'मो कहँ सकल भये विपरीता।'

दीनजी-वसन्त श्रादि कामोद्दीपक पदार्थोंको देखकर कुछ भय होता है, यह वियोगकी दश दशात्रोंमें

<sup>†</sup> १ र० व०—'संग लाइ०० मानहुँ००'। अपनी अवस्थाके समान जहाँ औरोंको उपदेश देना कथन किया वह निदर्शना ऋलंकारका दूसरा भेद है। वही ऋजंकार यहाँ है। इस उदाहरणके उत्तरार्द्धमें 'मानहु' शब्द होते हुए भी उत्प्रेत्ता नहीं है क्योंकि हाथी हथिनीकी समकल्पना इसमें नहीं कथन की गई, केवल शिचाका त्रारोपण किया गया है। २ वीर० – शिचाकी कल्पना 'त्रानुक्तविषया वस्तूरपेचा' है।

? ? ? ? ! # # 0

से एक दशा है। [दश दशाएँ, यथा "अभिलाषश्चिन्तास्मृति गुणकथनोद्देगरासंप्रलापाश्च। उन्मादोऽथ व्याधिर्जंडता-६ १०

स्मृतिरिव दशात्र कामदशाः ॥'' (साहित्यद्र्षेण्) । अर्थात् अभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, गुण्कथन, उद्देग, संप्रलाप, उन्साद, व्याधि, जड़ता और मृत्यु ये कामकी दश दशाएँ हैं । वाल्मी० । ४-१ में पंपासरपर वन, पत्ती और दसंतकी शोधा देखकर जो श्रीरामजीने लदमण्से कहा है वह सव 'भय उजावा' की व्याख्या जानिए । ]

प० प० प० प० न०-१ 'भूप सुसेवित वस नहिं लेखिए' अर्थात् भूप वशमें है ऐसा मान लेनेपर भी वह भाग्यसे अधिक नहीं देगा; यथा 'तुष्टो हि राजा यदि सेवकेम्यो भाग्यात्परं नैव ददाति किंचित्।' [साधारणतः इसका आश्य यही है कि राजा कितने ही मित्र क्यों न हों, पर थोड़े हीमें वे शत्रु हो जाते हैं, प्राण् ही ले लेते हैं, उनकी मित्रता वा प्रसन्नतापर विश्वास न करना चाहिए।] 'जुवती सास्र नृपति बस नाहीं' से सूचित किया कि सीताजी रावणके वश नहीं होंगी।

२ 'त्रिया हीन मोहि भय उपजावा' से सूचित किया कि 'सती पतिव्रता पत्नी सिहत' होनेपर कामदेव भयका निर्माण नहीं करता। त्रिय पत्नीके सहायसे कामदेवपर विजय संपादन करनेके लिये ही गृहस्थाश्रमका स्वीकार है।

> दोहा— विरह बिकल बलहीन मोहि जानेसि निपट श्रकेल । सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल ॥ देखि गएड श्रातासहित तासु दूत सुनि बात । डेरा कीन्हेड मनहु तव कटकु हटकि मनजात ॥३७॥

अर्थ—मुमे विरहसे व्याकुल, निर्वल और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेवने वन, भौरों और पित्तयों सिहत चढ़ाई की (धावा किया)। उसका वृत पवन मुमे भाईसिहत (अर्थात् अकेला नहीं) देख गया, तव मानों उसकी वात सुनकर कामदेवने सेनाको रोककर डेरा डाल दिया।३७।

नोट-१ (क) 'विरह विकल वलहीन'-विरहसे व्याकुल मनुष्यकी बुद्धि और शरीर दोनों चीए हो जाते हैं, वह कर्तृत्व और उत्साहहीन हो जाता है। (प० प० प०)। 'निपट अकेल' अर्थान् प्रियाके साथ ही वह मुमे सदा पाता था, अतः उसका वश न चलता था, उनके न रहनेसे वह सममता था कि अब तो विरुक्त अकेले हैं। पूर्व लद्मएजी प्रायः विहारस्थल एवं प्रभुकी कुटीसे कुछ दूर रहा कहते थे। अतः वह सममा कि विरुक्त अकेले होंगे। पूर्वकी तरह भाई साथ न होंगे। (ख) 'सहित विपिन मधुकर खग' इति। भाव कि कामी विरही लोगोंमें अमरकी गुझार, पिन्योंकी बोली और उनके रंग रूप अंग आदिकी सुन्दरता ये सभी विरह और कामको उदीपन करनेवाले होते हैं, उनसे वियोगीका विरह-विषाद बढ़ता है। (ग) वगमेल-दोहा १८ देखिए।

वि० त्रि०—भाव कि कामसे मेरी श्रनवन बहुत दिनोंसे चली श्राती है। पुष्पवााटिकामें भी इसने विजयके लिए दुन्दुभी दी थी, पर इन्छ कर न सका, विश्वविजय मुफे मिल गया। यथा 'विश्व विजय जसु जानिक पाई', तबसे जानकीका विरह कभी-हुश्रा नहीं। श्रतः इसका घात न वैठा। श्राज मुफे विरह विकल श्रीर श्रकेला जानकर अपने मित्र वसन्तके साथ मुफपर चढ़ाई करनेकी धृष्टता की है।

टिप्पणी — १ (क) जहाँ कामकी चड़ाई होती है वहाँ वसन्त सेनासहित साथ रहता है। यथा 'तेहि छाश्रमिह मदन जब गचऊ। निज माया वसंत निरमएऊ ॥ कुसमित विविध विटप वहुरंगा। कूजिह कोिकल गुंजिह मृंगा।। चली सुहाविन त्रिविध वयारी। कामंक्तसानु बढ़ाविनहारी। १। १२६। १-३। १, भूपबागुवर देखेड जाई। जहाँ वसंत रितु रही लोभाई।। लागे विटप मनोहर नाना। वरन वरन वर वेलि विताना।। नव-

परजव फल सुमन सुहाए । निज संपति मुररूख लजाए ।। चातक कोकिल कीर चकोरा । कूजत विहग नटत कल मोरा ॥ ''मानहु मदन दुंदुभी दीन्ही । १.२२७-२३०।'', तथा यहाँ 'देखहु तात वसंत सुहावा। प्रिया-हीन मोहि भय उपजावा' और 'विरह-विकल००' कहा। (ख) 'मदन कीन्ह ब्गमेल'। भाव कि जैसे किसी राजाको निर्वल देख वृसरा उसके ऊपर चढ़ाई करता है वैसे ही मानों मुक्ते वलहीन और अकेला जान कामने चड़ाई की, ऊपर चढ़ ही आया था पर जब उसे मालूम हुआ कि मेरे साथ एक बड़े प्रवल साथी हैं जिनसे वह जय नहीं पा सकता तब वहीं रक गया। (ग) 'देखि गएउ भ्राता सहित'''—इससे व्यावहारिक नीतिकी शिचा देते हैं कि साथमें दूसरेके रहनेपर काम प्रवल नहीं होने पाता, अकेलेमें वह अपना पूरा प्रभाव डालता है। 'तासु दूत सुनि बात'। दूत यहाँ पवन है; यथा "त्रिबिधि वयारि वसीठी आई'। बसीठी दूत होती है; यथा 'गयेड वसीठी चीरबर जेहि बिधि वालिकुमार। ७ ६७। (घ) वसीठी भेजनेमें 'वयारि' शब्द दिया जो स्त्रीवाचक है क्योंकि स्त्रीद्वारा पुरुष शीव कामके वश होता है। (ङ) 'मनजात' मनसे उत्पन्न है, सो लदमण्जी के मनसे कामकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। पूर्व जो कहा है कि 'विरही इन प्रभु करत विषादा' वही दिखाते जा रहे हैं।

> विटप विसाल लता अरुक्तानी। विविध वितान दिये जनु तानी ॥१॥ कदिल ताल वर धुजा पताका। देखि न मोह धीर मन जाका ॥२॥ विविध भाँति फूले तरु नाना। जनु वानैत बने बहु बाना॥३॥ कहुँ कहुँ सुंदर विटप सुहाये। जनु भट विलग बिलग होइ छाए।।।।।। क्रजत पिक मानहु गज माते। ढेक महोख छँट विसराते॥५॥ मोर चकोर कीर वर वाजी। पारावत मराल सव तीतिर लावक पद्चर ज्या। वरिन न जाइ मनो न वस्था।।।।। रथ गिरि सिला दुंदुभी भरना। चातक वंदी गुनगन वरना।।८॥ मधुकर मुखर भेरि सहनाई। त्रिविधि वयारि वसीठी आई॥९॥ चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हे। विचरत सविह चुनौती दीन्हे ॥१०॥

शन्दार्थ — ढेक = पानीके किनारे रहनेवाली एक चिड़िया जिसकी चोंच और गरदन लम्बी होती है। महोख—यह पत्ती कौएके वरावर होता है। विशेषकर उत्तरी भारतमें काड़ियों और वँसवाड़ियोंमें मिलता है। चोंच, पैर और पूँछ काली, आँखें लाल और सिर, गला और डैने ख़ैरे रंगके या लाल होते हैं। यह

कीड़े मकोड़े खाता है। बोली तेज श्रौर लगातार होती है। विसरात (सं० वेशरः)=खबर।

अर्थ — वड़े-वड़े वृत्तोंमें लतायें लपटी हुई हैं, मानों अनेक तंवू तान दिए गए हैं।। १॥ सुन्दर केले और ताड़ (के वृत्त) ध्वजा पताका हैं। इन्हें देखकर जिसका मन मोहित न हो वही धीर पुरुष है।। २॥ अनेक वृत्त अनेक प्रकारसे फूले हुए हैं, मानों बहुतसे वाना धारण किए हुए वानेवंद वने सुशोभित हैं ॥३॥ कहीं कहीं सुन्दर वृत्त शोभा दे रहे हैं मानों योद्धा है जो (सेनासे) अलग अलग होकर छावनी डाले हैं अर्थात् ठहरे हैं ॥४॥ कीयल वोलती है। वही मानों मतवाले हाथी (चिंघाड़ते ) हैं। ढेक पत्ती और महोख मानों ऊंट और खच्चर हैं अर्थात् ढेक और महोखका शब्द ऐसा जान पड़ता है मानों ऊँट और खचर शब्द कर रहे हैं ॥ ४ ॥ मोर, चकोर, तोते, कवूतर और हंस ये सब सुन्दर उत्तम ताजी घोड़े हैं ॥ ६ ॥ तीतर और लवाके भुएड पेदल सिपाहियोंका भुंड है । कामदेवकी सेनाका वर्णन नहीं हो सकता ॥ पर्वतकी शिलाएँ (चट्टानें) रथ हैं। पानीके करने नगाड़े हैं। चातक (पपीहा) भाट हैं जो गुग्गग्ण (विरदाविल) वर्णन कर रहे

हैं ॥=॥ भौरोंकी गुज्जार ( बोली ) भेरी और शहनाई हैं, शीतल, मंद, सुगंध तीनों प्रकारकी स्राती हुई वायु दृतका स्त्राना है ॥ ६॥ चतुरंगिनी सेना साथ लिये हुए ( काम ) सबको चुनौती देता ( ललकारता ) हुस्रा विचर रहा है ॥ १०॥

टिप्पणी—१ 'कदिल ताल' । केला छोटा होता है, ताड़ बड़ा, वैसे ही ध्वजा छोटा और पताका वड़ा । २ 'जनु वानेत वने वहु वाना' इति । सिपाही अनेक अख़-शस्त्र धारण किए रहते हैं, जैसे धनुष वाण, खड्ग, शिक्त, त्रिशूल आदि । उनके अनेक रंग-रंगके पृथक् पृथक् यूथ होते हैं, अनेक प्रकारकी वर्दियाँ होती हैं, इत्यादि भावसे 'वने वहु वाना' कहा । [ फूल बाण हैं । (करु०) ]।

३ (क) काली कीयल रसालपर बैठी है, वसन्त है, बौर फूल रहा है, यह बौर ही मानों सोनेकी सीकड़ (जंजीर) है। पवन लगनेसे आश्रपल्लयके साथ ही साथ वह हिलती है, अतः उसे 'गज माते' कहा। (स) पारावत और मराल ये अरूडके अरूड साथ रहते हैं। (ग) यहाँ सेना पड़ी हुई है। इसी से रथको गिरिशिला कहा (अचल)। (ग) यहाँ प्यादा, पैदल न कहकर 'पदचर' सामिप्राय पद दिया है। तीतर और लावक पदसे बहुत चलते हैं, अतएव 'पदचर'—पद दिया। अर्थात् जो पैरसे चले। (खर्रा)।

४ 'चातक वंदी गुनगन वरना' इति । यह कामका क्या गुणगण कहता है ? चातक 'पियपिय' कहता है अर्थान् तुम सवको प्रिय हो, क्योंकि सुन्दर हो, सुखल्प हो; यथा 'समुिक कामसुख सोचिह भोगी। १.८७।' पुनः, कहता है कि पिय हो अर्थात् सवके पित तुम ही हो, तुमसे ही सबकी उत्पत्ति है। यथा 'प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः। गीता १०१२८।' (अर्थात् उत्पत्तिका कारण काम भी मैं हूँ)। वन्दी गुणगण वर्णन करते हैं; यथा 'वंदी वेद पुरानगन कहिं विमल गुन प्राम ।२.१०४।' वेद पुराण प्रयागका यश गाते हैं और चातक कामका गुण गाते हैं।

४ हमको देखकर पहले कामने डेरा डलवा दिया; यथा 'देखि गयउ भ्रातासहित तासु दूत सुनि बात । डेरा कीन्हेड...'। अब वहाँसे हमारे यहाँ बसीठी लाया—'त्रिविधि वयारि बसीठी आई'। 'आई' अर्थात् वहाँसे कामके पाससे चलकर आई है कि चलकर कामकी शरण हो; यथा 'चली सुहाविन त्रिविध वयारी। काम कृसानु वढ़ाविन हारी। १.१२६.३।' तात्पर्य कि त्रिविधि हवा लगनेसे कामोद्दीपन होता है। कामकी सेना पञ्चिवपयुक्त है, इसीसे सबको विषयी कर देती है। (३६ (३) देखो)।

६ (क) 'चतुरंगिनी सेन'—गजमातेसे 'गजदल', 'बर बाजी' से घोड़े ( ऋश्वदल ), "तीतर" ऋदि पदचर ऋोर ''गिरिसिला" रथ । ये चारों मिलनेसे चतुरंगिनी सेना हुई । (ख) 'विचरत सबिह चुनौती दीन्हे'। 'विचरत' से जनाया कि योद्धाको खोजता फिरता है, पर कोई मिलता नहीं, यथा—'रनमदमत्त फिरइ जग धावा । प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा । १.१=२।'

# ( 'धीरन्ह के मन भगति हदाई'-प्रसंग )

लिख्यन देखत काम अनीका। रहिं धीर तिन्ह के जग लीका ॥११॥ एहि के एक परम बत्त नारी। तेहि ते जबर सुभट सोइ भारी ॥१२॥ दोहा—तात तीनि अति प्रवत्त खल काम क्रोध अह लोभ।

मुनि विज्ञानधाम मन करिं निर्मिष महुँ छोभ ॥ लोभ के इच्छा दंभ वल काम के केवल नारि। क्रोध के परुष वचन वल मुनिवर कहिं विचारि॥३८॥

अर्थ — हे तदमण ! कामकी सेना देखकर जो धैर्य्यवान् वने रहते हैं उनकी संसारमें साख है, संसारमें उनकी घीरोंमें प्रसिद्धि और गणना है ॥११॥ स्त्री इस (कामदेव ) का एक (प्रधान, अद्वितीय) परमवल है। उससे जो वच जाय वही बड़ा भारी योद्धा है ॥१२॥ हे तात ! काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यन्त प्रवल दुष्ट हैं, विज्ञानके धाम ऐसे मुनियोंके मनको भी पलमात्रमें ये विचलित कर देते हैं। इच्छा (चाह) और दम्भ लोभका बल है, कामका वल एक स्त्री ही है, क्रोधका कठोर वचन बल है—मुनिश्रेष्ठ विचारकर ऐसा कह रहे हैं।।३=॥

टिप्पणी—१ 'लिइसन देखत काम अनीका''' इति । (क) कामकी सेना कहने लगे तव लदमण्जी से उसे देखनेको न कहा और वसन्त एवं वनकी बहार देखने लगे तव उनसे भी देखनेको कहा,—'देखहु तात बसंत युहावा', 'लिइसन देखु विपिन के सोभा' और यहाँ कहा 'लिइसन देखत काम अनीका'। काम-सेना, वन और वसन्त तीनोंको पृथक - पृथक वर्णन किया और तीनोंके वर्णनमें लदमण्जीको सम्बोधन करके तीनों की विलव्याता या अद्भुतता दिशत की। (ख) 'रहिंह धीर''' अर्थात् इस सेनाको देखकर वीर भाग जाते हैं, यथा 'भागेड विवेकु सहाय सिहत सो सुभट संजुग मिह मुरे। १.=४।', जो न भागें धीर वने रहें, उनकी जगत्में भटोंमें गिनती है। लीक = रेखा, गणना, यथा 'भट महुँ प्रथम लीक जग जासू। १. १८-७।' (ग) पूर्व कहा था कि 'देखत केहि कर मन निहं छोभा' उसीका यहाँ सँभाल करते हैं कि 'देखि न मोह धीर मन जाका' और 'रहिंह धीर तिन्ह'''। यथा 'विकारहेती सित विकियन्ते थेपां न चेतांसि त एव धीरा।' इति क्रमारसंभवे। (ध) यह मानों लह्मण्जीकी बड़ाई है कि तुम भारी सुभट हो।

धीरा।' इति कुमारसंभवे। (घ) यह मानों लक्ष्मण्जीकी बड़ाई है कि तुम भारी सुभट हो।

२ 'एहि के एक परम बल नारी' इति। (क) चतुरंगिनी सेना जो कह आए वह बल है। और 'नारी' परम बल है। ['परमवल' का भाव कि बहादत्त शक्तिसे भी अधिक बलवान है, कामदेवके पंच-वाणोंका समूह इसमें वसता है। (रा०प्र०)। पुनः, नारी नरकी अर्धाङ्गिनी है और वही कामका परमवल है। जब नरकी वह आधी सेना कामरूपी शत्रुसे मिल गई तब उससे जय पाना वड़े प्रतापी वीरका ही काम है। पुनः, इसी नरकी अर्धाङ्गिनीद्वारा ही कामके पंचवाण चलते हैं। उसकी चालमें आकर्षण, चितवनमें उद्या-टन, हँसीमें मोहन, बोलमें वशीकरण और रितमें मरण है। (बे०)। अपने पुरुषार्थद्वारा काम बली है, सेवा-द्वारा प्रवल है और नारीद्वारा परम वा अति वली है। (खर्रा)। 'एक' और ''परम'' से जनाया कि मुख्य परम वल यही है। कामदेवका गौण वल ही लोभका परम वल हो जाता है। बहुतसे विषयोंकी इच्छा कामका गौण बल है। (प० प० प०)।। (ख) 'जनु भट विलग विलग होइ छाये।' यह चतुरंगिनी सेना है। इससे जो लड़े वह भट है। अपर कह आए कि इनके मुकावलेमें जो खड़ा रह जाय उसकी भटमें गणना है और अब कहते हैं कि इनसे जो जीते वह सुभट है। और जो नारिक्पो कामके 'प्रवल वल' कृपी प्रवल सेनाको जीत ले, उससे बच जाय, वह तो 'भारी सुभट' है। इस प्रकार यहाँ धीर, भट, सुभट और भारी सुभट दिखाए।

३ (क) 'तात तीनि श्रांत प्रवल खल काम क्रोध श्रक्त लोभः'' इति । यथा 'काम क्रोध लोमादि मद् प्रवल मोह के धारि । तिन्ह महँ श्रांत दास्त दुखद माया रूपी नारि ।४३।' पहले कहा कि 'एहि के एक परम वल नारी' श्रोर श्रव कहते हैं कि काम, क्रोध ध्रोर लोभ ये तीनों श्रत्यन्त प्रवल खल हैं । कामके ही प्रकरणमें तीनों को कथन करनेका माव यह है कि एक काम ही ये तीन रूप धारण किए हुए है—'काम क्रोध लोभ विन दरसे तीनों एक तनमें' (काष्टिजिह्वास्वामी )। [गीतामें भी भगवान्ने यही कहा है। यथा 'ध्यायतो विषयान्तुंसः सङ्गतेषूरजायते । सङ्गातंजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ।२.६२।" श्रर्थात् विषयोंका चिंतन करनेसे उनमें श्रासक्ति बहुत वढ़ जाती है, श्रासक्तिसे काम उत्पन्न होता है श्रोर उस (श्रासक्ति) की परिपकावस्था का नाम "काम" है। काम ही मनुष्यको खींचकर शब्दादि समस्त विषयोंमें लगाता है। काम बना रहे श्रोर कामनानुसार विषयोंकी प्राप्ति न हो तो उस समय उस वाधामें हेतु वने हुए प्राण्योंके प्रति श्रथवा पास रहनेवाले पुरुषोंपर क्रोध होता है कि इनके द्वारा ही हमारा श्रमीष्ट नष्ट हुश्रा। इसीसे भगवान्ते कहा है कि 'काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः। गीता ३.३०।" श्रर्थात् रजोगुणसे उत्पन्न यह काम ही क्रोध है।

(न्व) एक-एकका वल पृथक पृथक वताते हैं कि लोभके 'इच्छा दंभ वल' कामके 'केवल नारि वल' और होधके 'पर्प वचन वल'—तीनों अपनी इस इस सेनाके वलसे अति प्रवल हैं। (ग) इस प्रकरणमें इन तीनों की प्रधानता कही गई है, यथा—(१) 'तात तीनि अनि प्रवल खल काम कोध अरु लोभ', इसमें 'काम' को प्रथम कहकर कामकी प्रधानता कही। 'लोभके इच्छा दंभ वल कामके केवल नारि। कोध के ०', इसमें लोभ को प्रथम कहकर उसको प्रधान जनाया। और, 'क्रोध मनोज लोभ मद साया। छूटहिं००' में कोधको प्रधान किया। इस प्रकार तीन ठौर पृथक एकको प्रथम लिखकर तीनोंको एक समान प्रधान और अति प्रवल बताया। कोई एक दूसरेसे कम नहीं है। प्रस्तुत प्रसंग कामका है अतः यहाँ कामको प्रथम कहा।

४ "मुनि विज्ञान धाम मन करहिं००", यथा 'भय ईस मन छोम विसेषी ।१।८७।४।', 'नारद मन विरंचि सनकादी। जे मुनिनायक आतमवादी।।"को जग काम नचाव न जेही।" केहि कर हृदय कीथ नहिं दहा। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुन आगार। केहिकै लोभ विडंवना कीन्ह न एहि संसार॥७.७०।' विज्ञानधाम श्रीनारदजी सो कन्याको देख कामवश हुए, फिर उसके पानेकी इच्छा की, न मिली तव क्रोध

किया। मुनिवर इस वातको जानते हैं, इससे वे साचात् नहीं जीते जाते।

१ (क) "लोभके इच्छा दंभ वल००" का भाव कि ज्यों ही पंच विपयों में से किसीकी भी चाह मनमें हुई और उसकी प्राप्तिके लिए दंभ रचा गया कि लोभकी जय हुई। खीसे संभाषण, व्यवहार, प्रीति हुई कि कामकी जय हुई। द्वीसे संभाषण, व्यवहार, प्रीति हुई कि कामकी जय हुई। [(ख) अपनेको अच्छे सुशील, जितेन्द्रिय महात्मा इत्यादि जतानेकी इच्छा ही दंभ है। यहाँ काम कोध लोभको जीतनेके उपायका उपदेश हुआ। जो काम कोध लोभके वलको सदैव दृष्टिमें रखेंगे वह उनको वशमें रख सकते हैं। जैसे यह इच्छा उठे कि यह मिले उसे द्वाओ। स्त्रीका ख़याल भी मनमें न आने दो, यह कामको जीतनेका उपाय है। कठोर वचन सुनकर उसको उत्तर न दे, कठोर वचन न वोले, यह कोधके जीतनेका उपाय है। (पं०रा०व० श्व०)। अब तो वैरागियोंके यहाँ खियाँ हो पैर द्वाने लगी हैं, अकेले कमरेमें साथ रहती हैं।

पं० विजयानंद त्रिपाठी—'लिझिमन देखत'' छोभ' इति । (क) 'लिझिमन देखु विपिन कै सोमा। ३०,३।' से 'कामिन्ह के दीनता देखाई' प्रसंग आरंभ किया। श्रव उसे समाप्त करके 'धीरन्ह के मन विरित हड़ाई'—प्रसंगको प्रारंभ करते हुए फिर 'लिझिमन' संवोधन देते हैं। कहते हैं कि इस सेनाके दर्शन करनेपर जिसका धर्य बना रहे उसीकी सची लीक जगत्में है, और, 'भट महँ प्रथम लीक' वालोंकी लीक भूठी है। (ख) 'तीनि श्रति प्रवल खल''' इति। भाव कि खल तो वहुत हैं जो निष्कारण दूसरेका श्रपकार किया करते हैं, पर कामादि वड़े प्रवल खल हैं। देखिए, विज्ञानवाम मुनि सवका करयाण चाहनेवाले हैं, उनके निम्ल मनमें भी पलक मारते लीभ उत्पन्न करते हैं। श्रतः ये तीनों संसारभरके शत्रु हैं, इनके मारे कोई निःश्रेयस्य पथाहढ़ होने नहीं-पाता। श्रतः उनके बलको जान लेना चाहिए, जिससे श्रपनी रच्ना हो सके। कामका परम श्रव खी है। खीके जीते जानेसे संपूर्ण कामकी सेना जीती जाती है। खीका जय वस्तुविचारसे होता है। इसी माँति कीथका परम वल परण वाक्य है। इसका जय ज्ञासे होता है। लोभको दो वल हैं— एक इच्छाका, दूसरा दम्भका। इन दोनोंका जय संतोषसे होता है। यथा 'सम संतोष दया विवेक ते व्यवहारों सुख कारी।' इस प्रकारसे उपदेश देकर धीरोंके हृदयमें वैराग्य हढ़ किया।

प० प० प० प० न०-१ इच्छानुकूल विषयकी प्राप्ति होनेपर यह इच्छा होती है कि निरंतर अपने पास रहे और बहुता जाय, यही लोभ है। काम (इच्छा) से ही लोभकी उरंपित्त है। विन्न होनेसे कोध होता है। लोभकी वृद्धि होनेपर विषयकी प्राप्ति और अधिक संचय होनेपर 'मद' हो जाता है। जब अपनी नैसर्गिक शिक्त, गुण, कुर त्व इत्यादिसे इच्छित वस्तुकी प्राप्ति असंभव वा दुर्लभ जान पड़ती है, तब दंभका आश्रय लिया जाता है। कपट, छल इत्यादि दंभके सगे भाई हैं। २—'कामके केवल नारि' इति। केवल एक स्नी-विषयत्पी त्राम्य मुखके कारण मनुष्य अनेक विकारोंका शिकार वन जाता है, सद्गितिदायक को सद्गुर्णों

खो बैठता है, सुख श्रौर शान्ति जवाब दे देते हैं। लाखों करोड़ों वीरोंके प्राण इसके ही कारण हवन कर

दिए जाते हैं। राम-रावण युद्ध तथा महाभारतयुद्धका मूल भी तो यही था।

स्मरण रहे कि शास्त्रोंमें स्त्रियों के विरुद्ध जो कुछ लिखा गया है वह पुरुषों के परम हितकी दृष्टिसे ही। पुरुषों के लिये खी जितनी हानिकारक होती है, नारिवर्ग के लिये पुरुष उतना हानिकारक नहीं होता। कि फिर हमारे शास्त्रोंमें सती, पित बता, सगवद्भक्त स्त्रियोंकी महिमा भी तो खूब गाई गई है। जो यह चिन्ता करते हैं कि सभी ब्रह्मचारी, संन्यासी हो जायँ गे तो विश्व कैसे चलेगा, उनसे मेरा प्रश्न है कि आपने कभी यह भी चिंता की कि "धन कमाते कमाते सभी धनी हो जायँ गे तब जग कैसे चलेगा? अतः हम धनी नहीं बनना चाहते, वनमें जाकर कंद्मूल फल खाकर जीवन बिता देंगे।" यदि ऐसी चिंतावाले कोई प्राणी होंगे तो वे यही सिद्धांत करेंगे—'माया रूपी नारि' 'एहि ते उबह सुभट सोइ भारी।'

गुनातीत सचराचर स्वामी । राम जमा सब अंतरजामी ॥१॥ कामिन्ह के दीगता देखाई । घीरन्ह के मन बिरित हटाई ॥२॥ कोध मनोज लोभ मद माया । छूटिहं सकल राम की दाया ॥३॥ सो नर इंद्रजाल निहं भूला । जा पर होइ सो नट अनुकुला ॥४॥ जमा कहर्ड मैं अनुभव अपना । सत हिर भजन जगत सब सपना ॥५॥

शब्दार्थे—सचराचर =चर-श्रचर-सहित जितना प्रपंच है। गुणातीत —सारा प्रपंच त्रिगुणमय है। शोक हर्ष इत्यादि सब गुणके ही कार्य हैं, भगवान रामजी इनसे परे हैं। दीनता=दीन-हीन दशा। दु:खसे उत्पन्न श्रधीनताका भाव, संतप्त दशा।

श्राय है उमा ! श्रीरामजी त्रिगुण (सत् रज तम) से परे हैं, चराचरमात्रके स्वामी हैं, सबके अन्तः करणको जाननेवाले हैं ॥१॥ उन्होंने कामी लोगोंकी दीन दशा दिखाकर धीर पुरुषोंके मनमें वैराग्यको दृढ़ किया है (कि वैराग्य छोड़ छोमें प्रेम करोगे तो इस दीन दशाको प्राप्त होगे )॥२॥ कोध, काम, लोभ, मोह मद श्रीर माया ये सबके सब श्रीरामजीको छुपासे छूट जाते हैं ॥३॥ जिसपर वह नट प्रसन्न होता है वह, मनुष्य इन्द्रजालमें नहीं भूलता ॥४॥ हे उमा ! मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि हरिभजन सत्य है । श्रीर सब जगत् स्वप्नवत् है ॥४॥

खरी—भाव कि जो त्रिगुणसे परे सचराचरके भीतर-बाहर व्याप्त है उसमें अज्ञान कैसे संभव है ? तब ऐसा रुदन आदि क्यों करते हैं उसका समाधान करते हैं कि 'कामिन्ह कै॰'।

पं० विजयानंद त्रिपाठीजी—'गुनातीत'''' इति । अब प्रश्न यह उठता है कि जिसे इतना दिन्य ज्ञान है कि काम, क्रोध और लोभको शत्रु समभता है, उनके बलाबलको जानता है, उसे विरहसे विकलता कैसी ? इसपर महादेवजी कहते हैं कि वस्तुतः उन्हें विरह नहीं है, वे गुणातीत हैं, परन्तु चराचरके स्वामी हैं, अन्तर्यामी हैं, लोकशिचाके लिये चरित्र करते हैं। पहले कामियोंकी दीनता दिखाई, तत्पश्चात् धीरोंके हृद्यसें वैराग्य हृद करनेके लिए उपदेश देते हैं।

दिष्पणी – १ 'कामिन्ह के दीनता देखाई' इति ।— 'देखहु तात बसंत सुहावा। िषयाहीन मोहि भय उपजावा' श्रोर 'विरह विकल वलहीन मोहि जानेसि निपद श्रकेल' यह श्रपने द्वारा कामियोंकी दीनता (दीन दशा) दिखाई श्रोर धीरोंके मनोंमें वैराग्यको दृढ़ किया। विरही बनकर दोनों ही वातें दिखाई। 'देखि न मोह धीर मन जाका' श्रोर 'रहिंह धीर तिन्ह के जग लीका' यह जो पूर्व वचनका सँभाल किया यह धीर जनोंमें वैराग्यको दृढ़ करनेवाला है। भाव कि जो कामी होते हैं उन्हें इसी तरह क्लेश होते हैं। जब परात्पर ब्रह्मको भी संसारमें इस प्रकार संकट सहना पड़े तब हमको तो संसारके सारे पदार्थ श्रसार जानकर छोड़ ही देने चाहिए, इनमें कभी श्रासक्ति न होने दें। भा० स्क० ६ श्र० १० श्लो० ११ में भी यही

भाव है—'भ्रात्रा वने कृपण्विष्ठियया वियुक्तः स्त्रीसिङ्गनां गितिमिति प्रथयंश्वचार ।' अर्थात् स्त्री-संग करने-वालोंको ऐसा दुःख होता है, यह जगत्को दिखानेके लिए प्रियके विरहसे विलाप करते हुए दीनोंकी भाँति भाईके साथ सीताजीकी खोजमें बनवन यूम रहे हैं। देखिए, दोहावलीमें क्या लिखते हैं—'जन्मपित्रका वरित के देखहु मनिहं विचारि। दादन बैरी मीचुके बीच बिराजित नारि।।२६=॥' अर्थात् जन्मकुंडलीका व्यवहार करके मनमें विचार देखों कि स्त्रीका स्थान (सातवाँ) दाहण रात्रु और मृत्युके स्थानोंके वीचमें है, अर्थात् कठिन रात्रुता और मृत्यु दोनों इसके द्वारा होते हैं। पुनः, यथा 'रेमे तथा चात्मरत आत्मारामोऽप्यलिखतः। कामिनां दर्शयन्दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्। इति भागवते १०.३०.३५।' अर्थात् भगवान् आत्माराम हें, वे अपने आपमें ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। वे अखएड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तव उनमें कामकी कल्पना कैसे हो सकती है ! फिर भी उन्होंने कामियोंकी दीनता खीपरवशता और स्त्रियोंकी कुटिलता दिखाते हुए एक खेल रचा था।

२ 'क्रीध मनोज लोभ सद साया। छूटहिं...' इति। (क) भगवान् शङ्करजी कहते हैं कि श्रीरामजीकी छपाकटा चसे क्रोधादि सव छूट जाते हैं, तब भला उनको काम क्रोधादि विकार कैसे छू सकते हैं ? यथा 'जासु छपा अस अम मिटि जाई। गिरिजा सोइ छपाल रघुराई। १.११८.३।', 'जासु नाम अमितिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। ११११६।४।' देखिए। (ख) श्रीरामजीकी दयासे छूटते हैं; तो प्रश्न हुआ कि दया कैसे हो ? उत्तर—(क) उनकी भक्ति करतेसे, यथा 'कहहु सो भगित करहु जेहि दाया', पुनः, यथा 'भगितिह सानुकूल रघुराया। तातें तेहि डरपत अति माया॥ रामभगिति निरुपम निरुपाधी। वसइ जासु उर सदा अवाधी॥ तेहि विलोकि साया सकुचाई। किर न सकइ कछु निज अभुताई॥ " यह रहस्य रघुनाथ कर नेगि न जानइ कोइ। जो जानइ रघुपितकुपा सपनेहु मोह न होइ॥७.११६।', 'अतिसय प्रवल देव तव माया। छूटइ राम करहु जों दाया॥ नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निस्ति जो जागा॥ लोभपास जेहि गर न वँधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया॥ यह गुन साधन ते निहि होई। तुम्हरी छपा पात्र कोइ कोई॥ कि० २१.२–६।', 'सन क्रम बचन छाँड़ि चतुराई। भजत छपा करिहिंह रघुराई। १२.२००.६।'

दिप्पणी—२ कामकी सेना पंच-विषययुक्त है। (१) रूप विषय—'देखि न मोह धीर मन जाका'। (२) रस—'दुं दुभी भरना'। भरनामें जल होता है और 'जल वितु रस कि होइ संसारा'। (३) गंध—'विविध भाँति फूले तरु नाना'। (४) शब्द-'कूजत पिक मानहुँ गजमाते'। (४) स्पर्श-'त्रिविध वयारि वसीठी आई' और 'परस कि होइ विहीन समीरा'। पंचविषययुक्त होनेसे जो उसे देखते हैं वे विषयी हो जाते हैं।

नोट—१ वनकी लीला अराय, किल्किथा और मुन्दर तीन काएडोंमें कही गई। इन तीनों काएडोंमें रघुपितकुपासे ही कामादिक विकारोंका छूटना संभव कहा गया है। आ०, कि० के प्रमाण ऊपर आ ही गए। सुन्दरमें सुनिए। यथा 'तब लिंग हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मतसर मद माना। जंब लिंग छर न वसत रघुनाथा। धरे चाप सायक किट भाथा।। ममता तरुन तभी आँधियारी। रागहेष उल्क सुखकारी।। तव लिंग वसत जीव मन माहीं। जब लिंग प्रभु प्रताप रिव नाहीं।। ''तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला। ताहि न व्याप त्रिविध मवसूला।४७।'

२ 'सो नर इंद्रजाल''' इति । भाव कि जिसके ऊपर वे कृपा कर दें, उसका काम कोध लोभ मद् माया छूट जाय । तव उनपर काम कोधादिका क्या वल चलेगा ? ऐन्द्रजालिक नट जब अपना प्रपंच फैलाता है तब सभी उसके चक्करमें आ जाते हैं, पर नटका सेवक चक्करमें नहीं आता, क्योंकि वह नटका कृपा-पात्र हे । यथा 'नट कृत विकट''' । उसी प्रकार जिसपर श्रीरामजीकी कृपा होती है वह मायाजालके तत्व-को समभता है, उसके चक्करमें नहीं आता । उदाहरणके रूपमें शिवजी अपना अनुभव कहते हैं । (वि॰ त्रि॰)। मिलान कीजिए—'जथा अनेक वेष धरि नृत्य करें नट कोइ । सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ ।७.७२।', 'नटकृत विकट कपट खगराया । नट सेवकिह न ब्यापइ माया ॥' नट क्योंकर अनुकूल हो यह आगे अपने अनुभवसे बताते हैं।

वि० त्रि०—'उमा कहउँ मैं अनुभव''' इति । (क) शिवजी उमाजीसे कहते हैं कि मैं सुनी सुनाई वात नहीं कहता, स्वयं अपना अनुभव कहता हूँ कि यह जगत्जाल सुमे स्वप्न सा प्रतीत होता है। स्वप्नकी प्रतीतिमात्र होती है, पर उसमें वास्तविकता कुछ नहीं होती। इसी भाँति सुमे जगत्की प्रतीतिमात्र होती है, उसकी वास्तविकतापर मुमे विश्वास कभी नहीं होता। यही गति श्रीरामजीके अन्य अपापात्रोंकी समभ लेनी चाहिए। यथा 'जासु कृपा अस अम भिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपालु रघुराई।'

दिप्पण्णि—४ 'सत हरिभजन जगत सब सपना' इति । प्रथम रामचरितको इन्द्रजालके समान कहा । इन्द्रजाल भूठा होता है, इससे रामचरितमें मिध्यात्वकी शंका हुई, अतएव उसकी निवृत्तिके लिए कहते हैं कि 'सत हरि भजन '''। जगत् स्वप्नवत् भूठा है, पर सत्य-सा माल्म होता है । हरिभजन सत्य है, अतः भूठको त्यागकर सत्यको ग्रहण करो, यह उपदेश है । (ख) इन्द्रजाल भूठा होता है पर जहाँ वह होता है वह जगह सत्य है और यहाँ इन्द्रजाल सत्य है, जगह (संसार) भूठी है । (इन्द्रजाल तंत्रका एक अंग है । माया-कर्म या जादूगरी)।(ग) 'अनुभव अपना' का भाव कि और महात्माओंका चाहे और अनुभव हो, जैसे किसी किसीका मत है कि जगत् सत्य है, यथा 'कोड कह सत्य भूठ कह कोऊ जुगल प्रवल करि माने'—[कर्म उपास्ता देशमें सत्य है, इसीसे याज्ञवलकय और मुगुएडीद्वारा यह न कहलाया। ज्ञानमें असत्य है इसीसे शिवडमासंवाद यहाँ रखा। (खर्रा) ] क्ष (घ) हरिभजनसे स्वप्नका नाश है; यथा 'जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन अम जाई।१.११२.२।' (ङ) 'उमा' संबोधनका मान कि इसी लीलाको देखकर सतीजीको मोह हुआ था—''खोजइ सो कि अज्ञ इव नारी। ज्ञानधाम श्रीपति अमुरारी''। अतः इस प्रकर्रणमें 'उमा' संबोधन दिया। ''सुनहु उमा ते लोग अभागी', ''राम उमा सब अंतरजामी'', 'उमा कहीं मैं अनुभव अपना'। अर्थात् जहाँसे सीताजीको खोजना प्रारंभ हुआ है वहाँसे 'उमा' को ही वरावर संबोधन किया है। 'आश्रम देखि जानकी हीना' से इस काएडकी समाप्तिक यही संबोधन है।

खरी—'सत हरिभजन जगत सब संपना', इस कथनका प्रयोजन यह है कि हरिभजन सत्य है, इसमें चित्त देना चाहिए और जो विरहादि जगत्-व्यवहार प्रभु कर रहे हैं, वे सब स्वप्न रूप हैं, उनपर दृष्टि न डालनी चाहिए; यथा 'रामहि भजिय तर्क सब त्यागी'।

मा० म० — 'कामिन्ह कै दीनता देखाई' अर्थात् जो खीके विश्वासी हैं उनके लिये उपदेश है कि कामवश खीका विश्वास न करो, नहीं तो जैसे मुभे दुःख हुआ वैसे ही असहा दुःख तुमको होगा। फिर यह भी उपदेश किया कि खी निरन्तर साथ रहे, यदि बिछुड़ जाय तो उसके मिलनेका अभंग उपाय करना चाहिए। 'धीरन्हके मन बिरित हुलाई' अर्थात् जो स्रीके चितवनरूपी बाणसे अधीर नहीं होते उनको उपदेश किया कि सदैव निसोत (असंग) रहना ही कर्त्तव्य है क्योंकि संगमें असहा दुःख होता है।

'बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा'-प्रसंग समाप्त हुआ।

### 'जेहि विधि गए सरोवर तीरा'—प्रकरण

पुनि प्रभु गये सरोवर तीरा। पंपा नाम सुभग गंभीरा।।६॥ संत हृदय जस निर्मल बारी। बाँधे घाट मनोहर चारी।।७॥ जहँ तहँ पिश्रहिं विविध मृग नीरा। जनु उदार गृह जाचक भीरा।।८॥

दोहा-पुरइनि! सघन औट जल देगि न पाइश्र मर्प । मायाइन्त न देखिश्रे जैसे निप्न ब्रह्म॥ सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल माहि। जया धर्मसीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहिं॥३९॥

अर्थ-फिर प्रमु पंपा नामके सुन्दर और गहरे सरीवर (तालाब) के तटपर गए॥ ६॥ उसका जल सन्त हृदय-जैसा निर्मल है। उसमें मनको हरनेवाले चार सुन्दर घाट बाँधे गए हैं॥ ७॥ अनेक प्रकरके श्रनेक पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं (वे ऐसे मालूम होते हैं) मानों दाताके घर भिक्षकोंकी भीड़ लगी हो ॥=॥ घनी पुरइनकी आड़में जलका शीव पता नहीं मिलता, जैसे मायासे ढके होनेसे निगु ए ब्रह्म नहीं दिखता (भासित होता)। सब मछलियाँ ऋत्यन्त गहरे जलमें एकरस सदा सुखी रहती हैं, जैसे धर्मात्मा प्रश्वींके दिन स्वसहित वीतते हैं ॥३६॥

दिष्पणी—१ 'पुनि प्रभु गये' सें 'पुनि' पद देकर प्रसंगको पूर्व प्रसंगसे पृथक किया। यहाँतक 'जेहि विधि गए सरोवरतीरा' प्रसंग हुआ। अब सरका वर्णन करते हैं। गंभीर=अगाध, गहरा।

नोट-१ पंपा नामकी नदीसे पंपासर बना। इसीसे यह नाम पड़ा। पंपानदी अव कौनसी नदी है श्रीर ऋष्यमूकपर्वत कहाँ है यह ठीक निश्चय नहीं होता। विलसनसाहय लिखते हैं कि यह नदी ऋष्यमूकसे निकलकर तुंगभद्रामें मिल गई है। रामायणसे पता लगता है कि ऋज्यमूक और मलय पास पास थे। आज कल ट्रावनकोर राज्यमें एक नदीका नाम पंचे है जो पश्चिमीघाटसे निकलती है जिसे वहाँवाले 'श्रनमलय' कहते हैं। श्रस्तु यही नदी पंपा जान पड़ती है। (श० सा०)। प्र० का मत है कि इसमें पंकजका पालन होनेसे पंपा नाम हुआ। बंदनपाठकजी कहते हैं कि यह ब्रह्मकृत दिव्य सर है। पंपासरका कुछ वर्णन कवंधने वाल्मी॰ ३.७३,१०-२२ में किया है और फिर सर्ग ७४ और कि॰ सर्ग १ में कुछ वर्णन मिलता है।

२ 'सुभग गंभीरा' अर्थात् वह ऐसा स्वच्छ श्रीर गहरा तथा जलके गुणोंसे पूर्ण था मानों स्वच्छ शीतल जलका समुद्र हो, यथा 'शीतवारिनिधि शुमाम् । वाल्मी॰ ३.७५.१६।' 'सुभग' से जनाया कि वह कमल, केशर, वृत्त, लता, हंस, चक्रवाक आदि अपने ऐश्वर्यसे पूर्ण था जिससे वह अत्यन्त शोभायमान था। लाल कमलोंसे लाल, श्वेत कमलोंसे श्वेत और नील कमलोंसे वह नील वर्णका देख पड़ता था।

३ 'संत हृदय जस निर्मल बारी'। अ० रा० में भी कहा है कि उसका कमल-केशरसे सुवासित जल सज्जनोंके चित्तके समान स्वच्छ था। यथा 'सतां मनः स्वच्छजलं पद्मिकञ्जलकवासितम् ।४.१.४।' यहाँ 'उदाहरण श्रलंकार' है। प्रज्ञानानन्द स्वामीजी लिखते हैं कि उपमेय उपमानसे सदा न्यून होता है। यहाँ 'बारी' उपमेय है और 'संत हृदय' उपमान / इससे ध्वनित किया कि संतोंका हृदय निर्मल जलसे भी अधिक निर्मल होता है।

टिप्पणी-२ निर्मलसे जनाया कि काई आदि कुछ उसमें नहीं है। हृद्यका मल विषय है और विषयको काई कहा ही है; यथा 'काई विषय मुकुर मन लागी'। पुनः, जलका मल 'संवुक भेक सिवार' है श्रीर हृद्यको मिलन करनेवाली विषयकथा है। संत न विषय सेवन करें, न विषयकी कथा सुनें। यथा 'संवुक भेक सेवार समाना। इहाँ न डिषयकथा रस नाना। १३८.४।' पुनः निर्मलका भाव कि अगाध होनेपर भी नीचे भी मल नहीं है, नीचेकी भूमि स्वच्छ देख पड़ती है जैसे संतका हृदय भीतरसे छलकपटरहित होता है।

३ 'जनु उदारगृह जाचक भीरा' अर्थात् जैसे उदारदानीके घर सभी माँगनेवाले पाते हैं, वैसे ही यहाँ सभी जीवोंके जल पीनेका सुपास है, कोई विसुख नहीं जाता। (इससे जनाया कि पशु पत्ती सभी यहाँ रहते हैं। यथा 'मृगद्विजसमाकुला। वाल्मी० ४.१.७।'' तथा पशुत्रोंको जलतक पहुँचनेका सुपास है)।

<sup>‡</sup> पुरइनि—का०, ना० प्र० । पुरैनि—भा० दा० ।

४ (क) 'पुरइति सबन ब्रोट जल००' इस रोहोंने जलको निर्माण्यक्ष समान कहा काँर क्रांगे समुख होना कहते हैं। 'विक्रम सरिस्त नाना रंगा। मधुर सुखर मुंजत वहु संगां। (ख) 'जैसे निर्मान कहा क्रां इस क्ष्यनका मान यह है कि समुख क्ष्य नामकी बाइनें रेख पड़ता है पर निर्माण नहीं रेख पड़ता। (ग) जैसे जल निराकार है। जन जलका गुख कमल प्रकट हुका, तन पत्ती उसे देखकर बोजने ब्रौर सुखी होते हैं, भूमर रसका पान करते हैं। वसे ही निर्माण ब्रह्म जन समुख हुक्य तन वेद क्रोर सुनिजन गुख्यान करते हैं। सूख इति-मकरंदक पान करते हैं, यया 'बोजत खगनिकर सुखर नष्टर करि प्रतीति सुनहु अवन प्रानकीयन-यन नेरे तुन बारे। मनहु वेदवंदो सुनिहंद सूचनागवादि विक्र बदत जय जय जय जयति केटनारे। विक्रसित कमलावर्ली चल प्रमुंज चवरिक गुंजत कल कोनल खुनि त्यािंग क्षेत्र न्यारे। जल विद्या पाइ सकल सोक क्ष्यन्त हिला प्रमुंज वेदरीक गुंजत कल कोनल खुनि त्यािंग क्षेत्र न्यारे। जल विद्या पाइ सकल सोक क्ष्यन्त हिला प्रमुंज केरत गुनन गुन तिहार। गी० १२६।' पुनः, यथा 'फूले कमल सोह सरकल सोक क्ष्यन्त हिला मुद्दे केरत गुनन गुन तिहार। सिंदर क्षा-रव नाना हमा। १४.१७.१-२।'

त्वरी—जैसे पुरइनका एक ही पर्त एक दो पत्ते ही हटानेसे जल देख पड़ता है. वेसे ही अपने हृद्यसे मायाका आवर्ष हटानेसे ब्रह्मत स्वत्वप देख पड़ेगा, संसारभरकी माया हटानेकी जलरत नहीं है, केवल अपने ही हृद्यकी माया हटानी है।

पं रा व श नि जिस ताला में पुरइन हो उसका जल बड़ा स्वादिष्ठ, ठंडा कोर गुर्कारक होता है। पुरइनकी स्थिति जलकी सत्तासे हैं, यदि जलकी सत्ता न होती तो पुरइन हो नहीं सकतो थी, बैसे ही माया भी बढ़की सत्तासे हैं। पंच इन्द्रिय ही परदा हैं. इनको हदाने से हमें जगन् न देख पड़ेगा जो हनारी दृष्टिमें पहले काया है। किन्तु फिर तो बढ़ाजल ही देख पड़ेगा।

प० प० प० प० पत्र— माया छन्न न देखिन्ने — इति। (क) बुद्धिके सामने मायाका पटल का जानेसे निर्दाण नहका अद्यमनने काना सहज नहीं है। नहस्ताकालार होनेके लिये नायाका पटल हटाना ही होगा। (त) जैसे पुरहिन, कमलकी उत्पत्ति कीर बुद्धि जलमें ही होती है और उन्होंसे जल काच्छादित हो जाता है. वेसे ही नाया नहके काकित होने रह भी नहको का कहादित सी करती है. जैसे नेत्रमें उत्पन्न होनेवाला पटल नेत्रको हक देता है। (ग) जैसे पुरहनको हायस हटानेपर जलकी प्राप्ति, वैसे ही नाया अद्यानावरणको श्रीसद्गुरकारणी करसे हटाने रह नहसे लागा। क्रक प्रस्त होगा। जिसको यह ज्ञान नहीं है कि पुरहनके नीचे सुन्दर जल है, वह पुरहनको हटाने ही क्यों लगा। क्रक प्रसे सद्गुरहकी ननी सजनकी कावश्यकता है।

पंश्वीकान्तरारण्यो— जिसे पुरद्दिके हटनेसे जल प्रत्यह हो जाता है, वैसे नानास्वर्धके हटनेसे जगन नहने शरीरत्यने दिखलाई पढ़ना है, तब सिवं खल्वदं नक । द्यां विश्वी ह्यां पह सब (जगन्) निव्य ही नह है यह स्तुएक देखना होता है। पुनः, नह सर्वजगन्त्रा आवार होता दुआ भी इन सबसे निर्तित हैं, पेसा निव्यय होना निर्तु ए नहका देखना है, यथा कीड नहां निर्णु न व्याय । अव्यक्त केहि वृति गाव । १.११२। , भया ततिनदं सर्व जगद्व्यक्तर्तिना । मत्यानि सर्वभूतिन न चाहं तेव्वविध्यः । गीना धारां अर्थान् सुनः अञ्यक्त नृत्ति नहसे यह सब जगन् व्यात हैं, ( में सर्वत्र व्यानक हैं ) स्व मुनः सम्में व्याव हैं, ( मेरे आवारसे ही उनकी त्यिति हैं ) किन्दु में उनमें व्याव नहीं हैं ( उनसे निर्तित हैं ) । अतः मगवास्त्रा सर्वावार होना स्मुल्त और सबसे निर्तित रहना उनका निर्तु एत्व हैं।

 साक्तकार नहीं कर सकता; उसका अनुभव तो त्वाध्याय और योगरूपीनेत्रों द्वारा ही ही सकता है, यथा 'तरांच्याय साध्ययस्य कुरीयस्तया कम । न मांतयकुषा द्रष्ट्र' ब्रह्मभूतः स शक्यते । विष्णुपुराणे ।६।६।३।१

टिप्प्यो-१ 'ज्ञा वर्ष्मीलन्हके दिन सुख संजुत जाहिं' इति । (क) वर्मका फल सुख है, यथा 'इरसाहर निज्ञ निज्ञ घरन निर्त वेद्पथ लोग। चलहिं सदा पावहिं सुखहिं नहिं सय लोक न रोग।७.२०।', 'तिनि सुद्ध संपति दिनहिं दुलाये। धर्मसील पहिं जाहिं सुभाए। १.२६४.३।', 'सब दुख वर्राजत प्रजा

हुकारी । दर्नेतील हु दर नर नारी" इत्यादि ।

(स) दहाँ वर्नेशीलोंके दिनोंसे नहालियोंके सुखकी उपमा दी और किष्किन्धानें कहा है कि सुखी सीन जे नीर क्यादा । जिनि हरिसरन न एकर दाया' इससे जनाया कि यहाँ दाया है । धर्मशीलोंके दिन हुत्त के 'काहि' अर्थान् बीत जाते हैं, पुरव चीए हो जाता है तब वे मर्त्युलोक्से पुनः आ एड़ते हैं और हरि-हारलनें कोई दादा नहीं; यथा 'त ने सक्तः प्रलुखित' । [यहाँ 'धर्मशील' से केवल वेदत्रयी प्रतिपादित यसके काहित और भोगोंकी काननावाले स्तुष्योंका अर्थ किया गया है, क्योंकि ये ही लोग विशाल स्वर्गको भोग कर पुरुवके हीता होतेपर पुनः सत्येकोक्नें आ गिरते हैं। यथा वि तं मुक्ता स्वर्गकोकं विशाल कींगे पुरिष न्द्रें बोहें दियान्ति । एवं वैदर्म्यमनुष्यका गतागतं कामकामा कमन्ते । गीता धरश ।' जो सब धर्मोंको प्रस्की आज्ञा समन्तकर उन्हींके लिये करते हैं वे तो प्रसुको प्राप्त होते हैं, जहाँसे फिर लौटना नहीं होता ]।

करों— 'हकी नीन कि कहा इसीसे 'बर्मसीलन्ह' बहुबचन पद दिया। सब प्रकारके धर्मात्मा सब सीन हैं। इसेका फक छुख है। इसे और हरिशरण जल है। 'अति अगाय' का भाव कि धर्म अत्यन्त भी हो तो भी काल पाकर कीए होता है और हरिसक्ति थोड़ी भी हो वो डसका नाश नहीं, यथा-'भगित बीज

प्लैंट नहीं को जुन॰'। इसीसे घर्स करके भी भक्ति साँगनी चाहिए।

सरी—यहाँ शान्तरस कहते हैं। पूर्व शृङ्कार कहकर पीछे शान्त कहनेका तालक्ये यह है कि निकट काते ही कानका देग शान्त हो गया। इसीसे प्रथम शृङ्गार कहकर तब शान्त कहा।

ए० ए० प्र०-इस सिद्धांतपर आचेप किया जाता है कि 'जरात्में तो अनुभव इसके विरुद्ध ही निलता है। इसीना दिरोष दुःखी देखे जाते हैं और अवसी दुखी पाये जाते हैं ?' समाधान-लोग स्नान, संच्या, देवपूटा आदि करनेवालोंको पर्नशील मानते हैं और यह सब करनेवाला भी अपनेको ऐसा ही सम-कता है; तथापि पर्नशीलता इससे बहुत व्यापक हैं। केवल बाह्याचारसे कोई पर्मशील कहने कहलाने योग्य नहीं हो जाजा। 'ऋहिंजा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियनियहः। एष सामासिको धर्मो वर्णानां सनुरत्रवीत्।' इयति इहिंदा, सत्य, इत्तेय, इत्तवीव शीच और इन्द्रियनियह इन पाँचींका सतत झित्तत जिसमें पाया जाय वहीं दर्नशील होगा। पूर्व श्रीरामगीतामें इसकी परीज्ञाका छायन भी वताया है—'वर्न ते विरित्त ।' धर्मशीलताका फल है केरान्य । जदतक कैरान्यकी प्राप्ति नहीं होती तव तक धर्मशीलता नहीं है। दूसरों में इरान्य है या नहीं, यह जानना दड़ा दुष्कर है। गुरु विष्ठ खेतु सुर सेवासे भी वर्मशीलता नाप्त होती है। १.२१४.१-२ देखिए। वर्नेस वेराप होता है तब निर्भवता आती है और अभय होतेसे नतुष्य सुखी होता हैं।- 'वेरात्वतेवानवन्' (भट हरि)।

> दिक्से सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा।।१॥ दोलत जलहरूहर कल इंसा। पशु दिलोकि जनु करते प्रसंसा।।२॥ चक्रवाक दक लग सष्टदाई। देखत वनइ वरिन नहिं नाई।।३॥ सुद्र खननन गिरा सोहाई। जात पथिक जन्न खेत बोलाई ॥४॥ ताल समीप हिनिन्ह यह छाए । बहुँ विसि झानन विटप सुहाए ॥५॥

टिप्पणि १—"विकसे सरसिज" इति । (क) पुरइनको कहकर कमलको कहना चाहिए था, पर ऐसा न करके बीचमें मछलियोंका मुख वर्णन करने लगे । इसका तात्पर्य यह है कि पुरइनकी छोटसे जल नहीं देख पड़ता छौर जलमें मछली है वह भी उनकी छोटमें नहीं देख पड़ती । छतः जलके साथ ही मीनको भी कह दिया । [कमल कई रंगके होते हैं । राजीव और कोकनद लाल होते हैं, पुण्डरीक श्वेत छौर नीलीत्पल श्याम । (मानसमें चार प्रकारके कमलोंका उल्लेख मिलता है । यथा—'सुभग सोन सरसीहह लोचन ।', 'जनु तहँ बिरस कमल सित श्रेनी', 'नील पीत जलजाम सरीरा', 'मानिक मरकत छुलिस पिरोजा । चीरि कोरि पिच रचे सरोजा'। विशेष १.३७.४ भाग १ में देखिए । एक एक रंगके भी छनेक जाति और नामके कमल होते हैं )। "पुरइन...." से जनाया कि ब्रह्मको जाने, उसका निरूपण करे । और 'बिकसे सरसिज' से जनाया कि भगवान्की पूजा करे ।—(खर्रा) ]। (ख) कमलका पूर्ण रनेही ध्रमर है, उसके वाद जलपन्नीकी भी रनेहीमें गणना है; यथा 'बाल चरित चहुँ वंधु के बनज बियुल बहुरंग। नृप रानी परिजन मुकृत मधुकर बारि बिहुंग।' बा० ४० देखिए।

नोट—१ शंका की जाती है कि 'हंस तो मानसरोवरमें पाए जाते हैं, दिन्निणमें कहाँसे आए ?' समाधान यह है कि हंसोंका पंपासरपर त्रेतामें होना वाल्मी० और अध्यात्म आदि रामायणोंमें भी पाया जाता है और मानस रामचिरत भी उसी समयका है, तब शंकाकी बात ही नहीं रह जाती। प्रमाण यथा—'हंसकारएडवाकीर्ण प्रमाण प्रमाण यथा—'हंसकारएडवाकीर्ण प्रमाण प्रमाण यथा—'हंसकारएडवाकीर्ण प्रमाण प्रमाण यथा—'हंसकारएडवाकीर्ण प्रमाण प्रमाण प्रथा—'हंसकारएडवाकीर्ण प्रमाण प्रमाण प्रथा—'हंसकारएडवाकीर्ण प्रमाण हैं — राजहंस, मिललकाच और धार्तराष्ट्र। स्वामी प्रज्ञानानंदजी कहते हैं कि राजहंसका सारा शरीर शुभ्रवर्णका होता है पर चंचु और चरण लाल होते हैं—ये मानससरिनवासी हैं। मिललकाचके चंचु और चरण किंचित धूसर रंगके होतें हैं। धार्तराष्ट्रके चंचु और चरण छुष्णवर्णके होते हैं। मिललकाचको मिललकाख्य और मिललक भी कहते हैं। संभवतः स्वामीजीका आंशय यह है कि 'मिललक' जिनको कहते हैं वे पंपासरपर पाये जाते हैं, वे हंस ही हैं। मानससरके अमराई आदिकी शंकाके सम्बन्ध में जो वहाँ (१.३०.७ में) लिखा गया है वह भी देखिए।

प० प० प० प०—'जनु करत प्रसंसा' इति । यहाँ किवका अन्तःकरण भगवान्के ऐश्वर्यभावसे भर जानेसे उसको ऐसा ही लग रहा है कि पत्ती और अभर भगवान्की स्तुति ही कर रहे हैं। जिसका मन जिस भावना से व्याप्त रहता है उसको उस समय निसर्गमें भी वही भाव जहाँ तहाँ प्रतीत होता है। श्रीरघुनाथजीको वसन्तकी शोभा देखकर कामदेवका कटक ही प्रतीत हुआ।

टिप्पणी—२ 'जनु करत प्रशंसा'। क्या प्रशंसा करते हैं ? यह कि बड़े छुपालु हैं, हमको भी दर्शन दिए। ३६ (६ ८) देखो। जल निराकार निर्णुण ब्रह्म है, जहाँ वाणी नहीं पहुँचती, वहाँ केवल अनुभव है। वह जब गुण ब्रह्म करके सगुण हुआ धर्थात् नाना अवतार लेकर इन्द्रियोंका विषय हुआ, देख पड़ा, मुखसे उसका कथन हुआ, श्रवणसे सुन पड़ा, तन में स्पर्श हुआ, अगवान्में सुगंध होती है सो नासिकाको प्राप्त हुई, तव जल कमल-स्नेही-रूप भक्त प्रभुको देखकर प्रशंसा स्तुति करते हैं। (खर्रा)।

रे 'विकसे सरसिज नाना रंगा' से 'देखत बनइ०' तक तालावके ध्रमर श्रौर पिचयोंको कहा, यथा

क्ष प० प० प्र०—'कल् को हंसके साथ लेना उचित नहीं है।

'वापी तड़ाग अन्पः।', 'वह रंग कंज अनेक खग कूजिहं मधुप गु'जारहीं। ७.२६।', 'सुंदर खगगन गिरा सुहाई' और ''कुहूकुहू कोकिल धुनि करहीं" में बागके पत्ती और भ्रमर कहे; यथा 'आराम रम्य पिकािद खगरव जनु पथिक हंकारहीं। ७.२६।'

४ आषाढ़ शुक्लमें रामजी पंचवटी पर आए। जब पंचवटीसे चले तब कहा कि 'देखहु तात बसंत सुहावा' और पंपासरसे सुप्रीवके यहाँ गए तब कहा कि 'गत प्रीषम बर्षारित आई'। दो घड़ी दिन चढ़े पंपासर पर आए, क्योंकि यहाँ नारदजीको उपदेश देकर फिर चार कोश चलकर कि किंक्घा पहुँचे। इस चौपाईसे जान पड़ता है कि वहाँ दोपहरको पहुँचे—'सहत दुसह बन आतप बाता' इससे सिद्ध है कि लपट वहुत चलने लगी थी जब कि किंकघा पहुँचे।

टिप्पणी—४ 'जात पथिक जनु लेत बोलाई' इति । भाव कि स्वाभाविक शब्द सुनकर समीप जाकर पथिक वैठ जाते हैं, यही बुलाना है। [इससे सूचित किया गया कि श्रीरघुनाथजी अब वहाँ अवश्य जायेंगे। खगगण मानों सेवक हैं, जो इसी कामपर नियुक्त किये गये हैं कि पथिकोंको बुला लेवें कि आइए, यहाँ जरा विश्राम कर लीजिए, और भी पथिक यहाँ आए हैं और आयेंगे, उनके सत्संगका आनंद लूटिए, अपना श्रम दूर कीजिए, इत्यादि। (प० प० प०)। मिलान कीजिए—'आहूतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूजितैः। भा० ४.२४.१६।' अर्थात् जहाँ कोकिलकी कूकसे मार्गमें जानेवाले पथिकको अपने बुलाये जानेका अम होता था। ] यथा 'आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहीं'। और 'देखत बनइ बरनि नहिं जाई' से जनाया कि स्वरूपसे ऐसे सुन्दर हैं।

रांका—जहाँ हंस हैं वहाँ जलमुर्गे, वगले आदि तो नहीं होने चाहिए। यथा 'जेहि सर काक कंक वक सूकर क्यों मराल तहँ आवत। वि० ⊏४।'

समाधान—यह पंपासरकी उदारता है। ऊपर उसे उदार कह आए हैं—''जनु उदार गृह जाचक भीरा ।३६.८।'', यहाँ उसे चिरतार्थ किया। 'विटप सुहाए' से जनाया कि इन्हें कोई काटते नहीं हैं।

चंपक बकुल कदंब तमाला। पाटल पनस पनासक रसाला। दि।। नव पल्लव कुसुमित तरु नाना। चंचरीक पटली कर गाना। ७।। सीतल मंद सुगंध सुभाऊ। संतत बहुइ मनोहर वाऊ।। ८।। कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं। सुनि रव सरस ध्यान सुनि टरहीं।। ८।। दोहा—फल भारन निम बिटप सब रहे भूमि निम्नराइ। पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपित पाइ।। ४०।।

श्चर्य-चम्पा, मोलसरी, कदम्ब, तमाल, पाटलाँ, कटहल, छूल (ढाक) श्चाम श्चादि श्चनेक वृत्त नए पत्तों श्चीर सुगन्धित पुष्पोंसे युक्त हैं। श्रमरोंकी पंक्तिकी पंक्ति गान (गुञ्जार) कर रही है।। ६-०॥ शीतल, धीमी श्चीर सुगन्धित मन हरनेवाली सुन्दर वायु सदा स्वामाविक ही चलती है।। द॥ कोयलें कुहुकुहू ध्वनि

क्ष परास-(का॰, ना॰ प्र॰)। पनास और परास दोनों पलाशके अपभंश है।

<sup>†</sup> यह पाठ १७२१ की पितिका है। रा० प॰ में 'फल भर नम्र' है।

<sup>्</sup>री पाइर या पाढरके पेड़ पत्ते वेलके समान होते हैं। यह दो प्रकारका होता है, एक सफेद फूलका दूसरा लाल फूलका। वाल्मी० ३.७३ में कवन्धने कई नाम गिनाए हैं, िक० स०१ के श्लोक ७४ से ८३ में तो वहुतसे नाम हैं। गोस्वामीजीने दो चरणों के कुछ नाम देकर िफर 'तह नाना' कहकर वे सव वृत्त जना दिए जो वाल्मीकीयमें ११ श्लोकों में कहे गए हैं।

कर रही हैं। उनके रसीले शब्द सुनकर मुनियोंका ध्यान टूट जाता है। ।। फलके बोमसे सब वृत्त नझ होकर अर्थात् सुककर पृथ्वीके पास आ लगे अर्थात् उनकी शाखाएँ पृथ्वीतक बोमसे सुक आई हैं। जैसे परोपकारी पुरुष उत्तम और अत्यन्त ऐश्वर्य पाकर नवते हैं।।४०।।

नोट - १ 'नव पत्लव''', क्योंकि वसंतका समय है। चैत्र मास है। इसीसे कोकिलका छहू छहू

करना कहा। (खर्रा)।

२ पंपातटके वृत्तोंको कहकर चंचरीकको कहनेसे पाया गया कि ये भौरें इन वृत्तोंके विकसित पुष्पोंके रसोंके प्राही हैं जो इन वृत्तोंपर क्रीड़ा कर रहे हैं। यथा 'इदं मृष्टिमिदं स्वादु प्रफल्लिमिद्मित्यि। ८०। रागरको मधुकर: क्रुक्तमेष्वेव लीयते। निलीय पुनक्तरय सहसान्यत्र गच्छति। मधुलुब्धो मधुकर: प्रमातीरह्र मेष्वसौ। वाल्मी०४.१ ८८।"

नोट—३ (क) 'सुनि रव सरसः'' में 'संबंधातिशयोक्ति अलंकार' है। इससे जनाया कि पंपासरकी शोभा इसके शब्दसे बहुत बढ़ रही है। (ख) 'फल भारन निम बिटप सबः'' इति। इससे जनाया कि सब कालमें ये वृत्त फले फूले रहते हैं, फलसे लदे होनेसे फुके रहते हैं जिसमें पथिक मीठे फलोंको सुगमतासे प्राप्त कर सकें, उनको खायें, उनका रस पियें। इत्यादि। यथा "फलभारनतास्तत्र महाविष्पधारिणः।३.७३.८।", 'सर्वकालफला यत्र पादपा मधुरखनाः।७।' बिटपको परोपकारीसे उपमा दी, क्योंकि जैसे वृत्त अपने फल फूलसे पल्लब छाल लकड़ी सब दूसरोंके लिये ही धारण करते हैं, वैसे ही परोपकार-परायण लोग अपनी सारी संपत्ति परोपकारके लिये ही सममते और उसमें लगाकर अपनेको कृतार्थ सममते हैं। अस्व यहाँ परोपकारका अर्थ रपष्ट किया, यथा 'संत विटप सरिता गिरि घरनी। पर हित हेतु सबन्हि के करनी।'

खरी—सुसंपति अर्थात् वह संपत्ति जो धर्मसे कमायी गई है, अधर्मका जिसमें लेश नहीं। चोरी डाका, किसीका जी दुखाकर भूठ बोलकर, पाखंड इत्यादिसे कमाया ऐश्वर्य अधर्मका है। यहाँ परोपकारीको यत्त कहा, क्योंकि परोपकारी लोग पर-उपकार करनेमें जड़वत् दुःख सहकर पर-उपकार करते हैं। इस दोहे-की जोड़का श्लोक यह है—'भवन्ति नम्नास्तरवः फलोद्गमैनवाम्विभभू मि विलिम्बनो घनाः। अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवष परोपकारिणाम्।' (भर्तृहरिनोतिशतके)।

देखि राम अति रुचिर तलावा । मन्जन कीन्ह परम सुख पावा ॥१॥ देखी सुंदर तरुवर छाया । बैठे अनुज सहित रघुराया ॥२॥ तहँ पुनि सकल देव सुनि आये । अस्तुति किर निज धाम सिधाये ॥३॥ बैठे परम पसन्न छपाला । कहत अनुज सन कथा रसाला ॥४॥

श्रर्थ—श्रत्यन्त सुन्दर तालाब देखकर श्रीरामचन्द्रजीने स्नान किया श्रीर परम सुख पाया ॥१॥ एक सुन्दर उत्तम वृत्तकी सुन्दर छाया देखकर श्रीरधुनाथजी भाईसहित बैठ गए ॥२॥ तब वहाँ फिर सभी देवता श्रीर मुनि श्राए श्रीर स्तुति कर करके श्रपने श्रपने स्थानोंको चले गये ॥ ३॥ कृपालु श्रीरामजी परम प्रसन्न वैठे हुए भाईसे रसीली कथाएँ कह रहे हैं ॥४॥

प॰ प॰ प॰ प॰ नहाँ श्रीरघुवीर निसर्गकी शोभा अवलोकन करके सुखी होते हैं वहाँ कियने बहुधा 'राम' शब्दका श्रयोग जानवृक्षकर ही किया है ऐसा प्रतीत होता है। यथा 'पुर रम्यता राम जब देखी। हरपे अनुज समेत विसेषी।१.२१२.४।', 'परम रम्य आरामु यहु जो रामिह सुख देत।१.२२७।' 'रमेड राम मन देवन्ह जाना।२१३३.६।', 'राम दीख मुनि बासु सुहावन। सुंदर गिरि कानन जलु पावन। ''हरपे राजिय नेन।।२.१२४।' 'श्रातन्ह सहित राम एक बारा' 'सुंदर उपवन देखन गए।७.३२।२।'

टिप्पणी—१ 'देखि राम'''' इति । पंपासरमें इतने लच्चण दिखाकर तब कहा कि 'देखि राम ऋति रिचर तलावा'। भाव कि जो पुरुप ऐसे ही लच्चणोंसे युक्त होता है उसको आप दर्शन देते हैं और देखकर सुखी होते हैं। वे गुण क्रमशः पंपासरके वर्णनमें दिखाये हैं। जैसे, (१) 'पंपा नाम सुभग गंभीरा'-जिनका

हृदय गंभीर है! (२) 'संत हृदय जस निर्मल बारी'—जिनका हृदय निर्मल है। (३) 'बाँघे घाट मनोहर चारी'—जो वर्णाश्रममें रत हैं। (४) 'जनु उदार गृह जाचक भीरा'—जो उदार हैं। (४) 'मायाछन्त न देखिये जैसे निर्णु न ब्रह्म'—जो माया और ब्रह्मके स्वरूपको जानते हैं। (६) 'जथा धर्मसीलन्हके दिन मुख-संजुत जाहिं'—जो धर्मशील हैं। (७) 'बिकसे सरसिज नाना रंगा'—जो सदा प्रसन्न रहते हें। (८) 'प्रभु विलोकि जनु करत प्रसंसा''—जो सगुणब्रह्मके उपासक हैं। (६) 'मुंदर खगगन गिरा मुहाई। जात पथिक जनु लेत बोलाई' जो मधुरभाषी हैं। (१०) 'ताल समीप मुनिन्ह गृह छाए'—जो साधुसेवी हें। (११) 'सीतल मंद सुगंध सुभाऊ। संतत बहुइ'—जो सबके मुखदाता हैं। (१२) 'चहुँ दिसि कानन बिटप मुहाए॥ चंपक बङ्जल००'— जो आश्रितोंके मुखदाता हैं। (१३) 'क्रहू कुहू कोकिल धुनि करहीं। मुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं'—जो संतोंसे अति मधुर बोलते हैं। (१४-१४) 'पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं मुसंपित पाइ'—जो परोपकारी और नम्न हैं।

खरी—तालाबके किनारे आकर खड़े हुए तब यह शोभा देखी; यथा 'पुनि प्रभु गये सरोवर तीरा।' 'श्रुति रुचिर' का भाव कि रुचिर तो वन भी था पर यह सर 'श्रुति रुचिर' है।

टिप्पणी—२ 'मज्जन कीन्ह परम सुख पावा' इति । (क) 'परम सुख' का भाव कि उपर्युक्त विशेषण-युक्त विचित्र सर देखकर सुख हुआ और स्नानसे परम सुख। (ख) वैद्यकशास्त्रका नियम है कि श्रम निवारण करके तब स्नान करे, वही यहाँ प्रभुने किया। खड़े खड़े शोभा देखते रहे। इतने समयमें श्रम दूर हो गया, तब स्नान किया।

नोट—१ 'परम सुख पावा' इति । वाल्मीकीयमें श्रीशवरीजीके आश्रमसे तो प्रसन्न चले, पर पंपासरके समीपस्थ वृद्धों, सरोवरों, पित्त्यों, पशुओं, इत्यादि प्राक्तत सींदर्यको देखकर श्रीरामजीका विरह जदीप्त हो गया। श्रीलदमण्जीके समसानेपर उन्होंने धैर्य धारण किया है। अ० रा० में शवरीजीके यहांसे चलनेपर विरहका वर्णन नहीं है। वाल्मी० कि० १ में श्रीरामजीने पंपाके बन सर आदिजा सींदर्य विस्तृतक्ष्पसे वर्णन करते हुए विलाप किया है। अ० रा० में केवल तीन श्लोकोंमें पंपाका वर्णन है। मानसका सा मनोहर प्राक्तिक सौन्दर्य वर्णन इनमेंसे किसीमें नहीं है।

ऐसा प्राकृत सौन्द्र्य विरहीके विरहाग्निको बहुत प्रव्वित करनेवाला होता है, पर मानसंकार उससे परम सुख पाना लिखते हैं। प्रज्ञानानन्द स्वामीजी लिखते हैं कि इस तरह वे अपने 'विरही इव प्रभु करत विषादा। ३७.२।', इस कथनको चिरतार्थ कर रहे हैं। जो च्यामें विरहविद्धल होता है और च्यामें ही परम सुखी, उसको कौन वुद्धिमान विरही कहेगा? वस्तुतः उस समय पत्नीविरहविषादका नाट्य किया, अब प्रसन्नताका नाट्य करते हैं।

टिप्पणी—३ 'तहँ पुनि सकल देव मुनि आए' इति । 'पुनि' का भाव कि चित्रकूटमें पूर्व आए थे, यथा 'अमर नाग किंनर दिसिपाला। चित्रकूट आए तेहि काला।। २.१३४.१ ।', 'बिबुध बिलोकि दसा रघुवर की। वरिष सुमन किंह गिति घर घर की। प्रभु प्रनाम किर दीन्ह भरोसो।२.३२१.७० ।' अब फिर आए। यहाँ साफ साफ ऐश्वर्य कहा है। यहाँ देवताओंने प्रणाम किया और स्तुति की, नारद्जीने दंडवत् की। अयोध्या-काएडमें माधुर्य विण्त है, वहाँ चित्रकूटमें माधुर्य ही वर्णन किया गया है, यथा 'अमर नाग किन्नर दिसिपाला। चित्रकूट आए तेहि काला।। राम प्रनाम कीन्ह सब काहू। २.१३४।' देव मुनि इस समय रावणकृत दुःख सुनाने आए। श्रीरामजीने अभय किया, तब वे निज धामको गए। [इस कांडमें भी खरदूषणादिके वधपर आए थे, पर अपना दुःख सुनाने नहीं आए थे। पंपासरकी रमणीयतामें श्रीरामजी सीताबिरहको भी भूल गए, यह देखकर देवता डरे कि कहीं सीताशोध और रावणवधका कार्य भी न भूल जायँ। अतः, यह समभकर कि 'वनी वात विगरन चहत' वे अपने कार्यकी स्मृति दिलानेके लिये आए; इसीसे तो उनको 'सदा स्वार्थी' विशेषण दिया गया है। (प० प० प०) ।।

वि० त्रि०—सरकारको दुःखी देखकर देवता लोग इसके पहिले चित्रकूटमें आए थे, यथा 'विबुध विलोकि दसा रघुवर की। वरिष सुमन कह गित घर घर की।'; अब विरह विकल भगवान्को देखकर देवता और मुनियोंको शोच हुआ, अतः वे लोग फिर आए और स्तुति कर-करके अपने अपने धामको चले गए, इन्छ कहा नहीं, क्योंकि देख लिया कि कार्य आरंभ हो गया, रावण्वधके लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। नारदजीके शापके सत्य करनेके लिए सरकारने विरहावस्था स्वीकार कर ली थी, अतः नारदजीको विशेष शोच हुआ।

नोट —२ जिपूर्व लिखा जा चुका है कि इस कार्य्डमें और इसके आगे ऐश्वर्ण्यकी प्रधानता है। ऐश्वर्ण्यकी प्रधानता है। ऐश्वर्ण्यकी प्रधानता इस कार्य्डके प्रारंभमें प्रथम मङ्गलाचरणमें ही 'श्रीराम' पद देकर जना दी गई है; यही कार्य है कि माधुर्ण्यप्रधान 'लषन' और 'सिय' नाम कार्य्डभरमें कहीं नहीं आये हैं और रामजीके नामके पहिले 'श्री' कई ठौर आया है, एवम् 'श्रीराम, प्रभु, देव, ईश, नाथ' इत्यादिका ही प्रायः प्रयोग हुआ है। यहाँ भी ऐश्वर्य है, प्रभुका देवताओंको इसीसे प्रणाम करना नहीं कहा। अब उदाहरण सुनिए—

श्रीराम भूप प्रियम् मं० २ता० १… उमय वीचे श्री सोहइ कैसी। ६.३ श्रव जानी मैं श्री.चतुराई। ६.७। मम हिय वसहु निरंतर सगुन रूप श्रीराम ।८। ... नौमि निरंतर श्रीरघुवीरं ।११.४। तद्पि ऋनुज श्री सहित खरारी ।११.१८। वसहु हृदय श्री श्रनुज समेता ।१३ (१०)। चले सिहत श्री सरधनुपानी ।१८ (१२) : करिकोप श्रीरघुवीरपर अगनित निसाचर डारहीं।२०छं० कोपे समर श्रीराम ।२० छन्द । श्री सहित ऋतुज समेत ऋपानिकेत पद मन लाइहीं २४ जेहि विधि कपट क़ुरंग संग धाइ चले श्रीराम ।२६\*\*\* एवमस्तु कहि रमानिवासा ।१२ (१) चले वनहि सुर नर मुनि ईसा।७.१। जहँ जहँ जाहिं देव रघुराया। ७.४। सो कछु देव न मोहि निहोरा।८.४।

अव प्रभु चरित सुनह अति पावन ।१.२। श्रव प्रभु पाहि सरन तिक श्रायउँ ।२.१३। धरम घुरंधर प्रभु के बानी ।६.४। प्रभु ऋागवन अवन सुनि पावा ।१०.३। प्रभु देखें तह ओट लुकाई ।१०.१३। कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी ।११.१। प्रभु जो दीन्ह सो वर मैं पावा ।११.२७। अव प्रभु संग जाउँ गुर पाहीं ।१२.३।' है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ।१३ (१५) दंडकवन पुनीत प्रभु करहू । १३ (१६) में पूछ्र निज प्रभु की नाई ।१४ (६) ईश्वर जीव भेद प्रभु०।१४। सीतिह चितइ कही प्रभु बाता ।१७।११। मुनि त्राश्रम पहुँचे सुरभूपा ।१२ (४) मोहि समुभाइ कहहु सोइ देवा ।१४.७। सुनहु देव रघुवीर कृपाला।२०(४)

'लयन' के स्थानपर यहाँ से अव "लिंछमन" नाम मिलेगा जो ऐश्वर्यसूचक है, यथा 'लच्छनधाम रामित्रय सकल जगत आधार। गुरु बिसप्ट तेहि राखा लिंछमन नाम उदार।' (१.१६७)। 'सिय' के वदले 'सीता" 'श्री' और 'रमा' प्रायः इन तीन ऐश्वर्यद्योतक नामोंका प्रयोग हुआ है। चार पाँच स्थानोंपर "जानकी" 'जनकसुता' का भी प्रयोग हुआ है जहाँ माधुर्य्य वरता गया है। जैसे—'सुनि जानकी परम सुख पावा' (क्योंकि अनुसूयाजीका वात्सल्य इनपर है); 'अनुज जानकी सिहत प्रभु चाप वान धर राम' (क्योंकि सिन माधुर्य्यके उपासक हैं), 'लै जानिकहि जाहु गिरि कंदर' (क्योंकि अभी अभी वे शूर्पणखाको देखकर भयभीत हो चुकी हैं और अब 'निसिचर कटक भयंकर' आ रहा है) और 'जनकसुता परिहरेहु अकेली' (क्योंकि यहाँ लिंजत नरलीला कर रहे हैं)। इत्यादि।

टिप्पणी—४ 'वैठे परम प्रसन्न कृपाला। कहत००' इति। (क) क्या कहते हैं ? उत्तर—पंपासरकी उत्पत्तिका कारण और माहात्म्य तथा नामका हेतु कहते हैं, यथा 'मुनि मन मुदित कहत रिषिराऊ। हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ।२,३१२.४।', 'सचिवहि अनुजहि प्रियहि मुनाई। विवुध नदी महिमा अधिकाई।२,५७.६।',

'किह सिय लपनिह सखिह सुनाई। श्रीमुख तीरथराज बड़ाई।२.१०६.३।', तथा यहाँ 'कहत अनुज सन कथा रसाला'। [ पुन:, परम प्रसन्न इसिलए कि अब अपने प्रिय मक्त नारद आवें और मैं तुरत उनकी अभि-लाषाओं को पूर्ण कहाँ। भगवान परम प्रेमी भक्तों की कामनाओं के पूर्ण करने में उनको वर देने में परम प्रसन्न होते हैं। यथा 'वोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि। माँगहु वर "1१.१४८।', "परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो वर माँगहु देउँ सो तोही।११.२३।'', इत्यादि। 'रसाला' से जनाया कि प्रिय भक्तों शवरी जटायु आदिकी भक्तिरस-प्रधान कथायें कहते थे। (प० प० प०)]

टिप्पणी— ४ 'परम प्रसन्न' और 'परम सुख पावा' कहने के बाद लिखते हैं कि कथा कही। भाव यह है कि वक्ताको सुखपूर्वक कथा कहनी चाहिए। यथा 'एक वार तेहि तर प्रभु गयऊ। तर बिलोकि डर अति सुख भयऊ।। निज कर डासि नागरिपुछाला। वैठे सहजहिं संभु कृपाला।।१.१०६।', 'एक बार प्रभु सुख आसीना। लिछमन वचन कहे छलहीना।१४.४।', 'फटिकसिला अति सुभ्र सुहाई। सुख आसीन तहाँ द्रौ भाई।। कहत अनुज सन कथा अनेका। भगति बिरति नृपनीति विवेका।४।१२।६-०।'

६ (क) यहाँ दो बार वैठना कहा—'वैठे ऋनुज सहित रघुराया' श्रोर 'वैठे परम प्रसन्न कृपाला'। इससे जनाया कि जब देव मुनि श्राए तब वे उठे थे, श्रोर श्रभ्युत्थान देकर पुनः वैठ गए।

७ पंपासर और मानससर दोनों सहश हैं, यह दिखानेके लिए दोनों में एकसे अंग वर्णन किए गए हैं। (मानस पीयूपके प्रथम संस्करणमें यहाँ मिलान दिया गया था, पर इन संस्करणों में वह मिलान वालकांड दो० ३६ (७-८) भाग १ में आ चुका है, अतः यहाँ नहीं दिया जाता )।

'जेहि विधि गए सरोवर तीरा'-प्रकरण समाप्त हुआ।

# 'प्रभु नारद-संवाद' प्रकरण

विरहवंत भगवंतिह देखी। नारद मन भा सोच विसेषी।।५॥ मोर साप करि अंगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा।।६॥ ऐसे पश्चिह विलोक्जडँ जाई। पुनि न वनिहि स्रम स्रवसरु स्राई॥७॥ यह विचारि नारद कर बीना। गये जहाँ प्रश्च सुख स्रासीना॥८॥ गावत रामचरित गृदु वानी। प्रेम सहित बहु भाँति बखानी॥९॥

श्चर्य—भगवान्को विरह-युक्त देखकर नारद्जीके मनमें वड़ा शोच हुआ।।।।। मेरा शाप स्वीकार करके श्रीरामचन्द्रजी अनेक भारी दुःख सह रहे हैं ॥६॥ ऐसे प्रभुको जाकर देखूँ, फिर ऐसा मौक़ा न बन आयेगा अर्थात् न हाथ लगेगा।।।।।। यह विचार करके नारद्जी हाथमें वीगा लिये वहाँ गये जहाँ प्रभु सुखसे वैठे हुये थें।।=॥ वे कोमल वाणीसे प्रेमसहित, बहुत तरहसे बखान कि रामचिरत गा रहे हैं।।।।।

नोट—? 'विरहवंत भगवंतिह देखी।''' इति। (क) यद्यपि 'देखी' का अर्थ प्रायः 'नेत्रोंसे देखकर' ही होता है तथापि यहाँ 'विचारकर, समक्कर' ऐसा अर्थ करना चाहिए; क्योंकि अभी तो नारद पंपासरके पास आए नहीं और न प्रभुको देखा है, जैसा 'ऐते प्रभुहिं बिलोकउँ जाई' से स्पष्ट है। ऐसे ही 'भाग्य विभव अवधेश कर देखि देव तहादि। १.३१३।' में 'देखि' का अर्थ होगा, क्योंकि वहाँ भी देवता अभी अपने लोकों हीमें हैं। (प० प० प०)। अथवा, सीताहरणके पश्चात् जब प्रभु महाविरही और अति कामीको तरह खोजते और विलाप कर रहे थे, वा शवरीजीको गित देकर जब 'विरही इव प्रभु करत विषादा', तव देखकर मनमें विचार करने लगे कि चलकर दर्शन करना चाहि । विरहीकी दशा दूरसे देखी, जवतक यहाँ पहुँचे तवतक प्रभु पंपासरमें स्नान करके सुखपूर्वक वैठ गए थे। पं० श्रीधरिम श्रजीका मत है कि 'वैठे

परम प्रसन्न कृपाला' तक परतम प्रभुके त्र्यवतारकी कथा है । 'बिरहवंत भगवंतिह देखी' यह श्रीमन्नारायण रामकी कथा है । नारदर्जीने उनकी 'विरहवंत' देखा, इसीसे ''बिरहवंत भगवंतिह देखी'' कहा ।

पं० विजयानंद त्रिपाठी—'मोर साप करि ...... अस अवसर आई।' इति। मैंने क्रोधावेशमें शाप तो दे दिया, पर मायाविनिमु क होनेपर मेरी प्रार्थना स्वीकृत नहीं हुई, कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम्हारा शाप व्यर्थ न जाय। अब उसी शापको सत्य करने के लिये, जैसे मैं विकल हुआ था, वैसी ही विकलता अपने अपर लिये हुए हैं। सेवकपर ऐसी ममता और प्रीति तो किसी अवतारमें नहीं देखी गई। इस समय मेरे अपर अत्यन्त प्रीति लिल्तत होती है। अतः सरकारकी इस कीर्तिको चिरस्थायी करने के लिये, तथा इस अवतारके उपासकों के कल्याएके लिए रामनामके माहात्म्याधिक्यकी वरप्राप्तिका सुअवसर है फिर ऐसी छुपा कब होगी, कौन कह सकता है! दूसरी बात यह भी है कि 'सरकार यदि मुक्ते व्याह कर लेने देते, तो मैं उन्हें शाप ही क्यों देता, और सरकारको विरह व्यथा क्यों स्वीकार करनी पड़ती?' इस शंकाके समाधानका भी यही अवसर है। तीसरी वात यह कि कुछ बातें तो सुममें ऐसी हैं जिससे सरकार सुमपर इतनी प्रीति करते हैं, अतः इनके मुखसे ऐसे गुणोंका पता चलना चाहिए जो इनकी प्रसन्ताका कारण हो सकते हों। अतः यही अवसर सरकारके दर्शन करने तथा अपने संशयोच्छेदनके लिये अत्यन्त उपयुक्त है।

टिप्पणी—१ (क) 'मोर साप करि अंगीकारा' इति । भाव कि वे ईश्वर हैं । उनको सामर्थ्य है । वे चाहते तो हमारा शाप न स्वीकार करते । हमारे शापका सामर्थ्य नहीं था कि जबरदस्ती उनके सिर पड़ सकता और उनको दुःख दे सकता । (ख) कौन शाप १ उत्तर —'नारि विरह तुम्ह होब दुखारी । श्राप सीस धिर हरिष हिय ।' (१.१३७) । इसी सम्बन्धसे यहाँ 'विरहवंत भगवंतिह देखी''' कहा । 'दुख भारा' अर्थात् शीत, घाम, वर्षा, कंदमूल भोजन, भूमिशयन, इत्यादि, यह दुःख तो था ही, यथा 'श्राजिन बसन फल असन मिह सयन द्वासि कुसपात । बिस तर तर नित सहत हिम श्रातप बरषा बात ॥२.२११। एहि दुःख'''।', उसपर श्रव सीताहरण हुआ । सीता-विरहका दुःख भारी दुःख है । इससे श्राधिक दुःख क्या होगा । विश्वविमोहिनीके प्रसंगमें विरहका किंचित् श्रनुभव मुनिको हो ही चुका है । श्रतः 'दुखभारा' कहा । (ग) 'पुनि न बनी श्रस श्रवसर' श्रर्थात् इस समय मुखी हैं, एकान्त है । श्रागे वानरोंको भीड़ हो जायगी । मुनिको श्राजके बाद फिर उत्तरकारडमें शीतल श्रमराईमें मिलनेका श्रवसर मिला है ।

२ (क) 'कर बीना' अर्थात् बीए।का स्वर सँभाले हुये गाते हैं, यथा देवीभागवते "आजगाम तदाकाशात्रारदो भगवानृष्टिः। रएयन्महतीं वीए। स्वश्यामिवभूषिताम्"। (ख) 'गावत रामचरित मृदुवानी'
क्योंकि जानते हैं कि भगवान्को कीर्त्तान-गान िषय है, यथा 'मद्धकः यत्र गायित तत्र तिष्ठामि नारद'; पर वह
कैसा गान है जो भगवान्को िषय है, यह 'प्रेम सिहत बहु भाँति बषानी' से जनाया अर्थात् जिस कीर्त्तानमें
प्रेम प्रधान है। गंधव, कित्रर, कत्थक, वेश्या आदि गवैयोंका जहाँ गाना होता है वहाँ नहीं जाते, क्योंकि
उनमें भक्तका सा प्रेम नहीं है, वे तो राग स्वर तालके ज्ञाता हैं, उसीमें उनका प्रेम है और भगवान्को प्रेमयुक्त गान प्रिय है। 'मृदु बानी' अर्थात् जिसमें वाए। वीए।के स्वरसे मिलती रहे। (ग) यहाँ 'रामचरित'
कहा। 'प्रभुचरित' या 'हरिचरित' पद लिखते तो अन्य सब अवतारोंका गाना पाया जाता। 'रामचरित' से
केवल इसी अवतारका चरित जनाया। 'राम' शब्द देकर यहाँ दाशरथी राम सगुए। ब्रह्मके चरित प्रसंगद्वारा
स्चित कर दिये हैं। 'मोर साप करि अंगीकारा' इत्यादिसे दाशरथी रामका ही बोध होगा, दूसरेका नहीं।

रा० प्र० श०— ''गए जहाँ प्रमु सुख आसीना" इति । प्रथम 'विरहवंत' कहा, फिर 'सुख आसीना' कहते हैं । इसमें भाव यह है कि (क) देखनेवालोंकी दृष्टिमें विरही और अपने स्वह्नपमें सुखासीन हैं । वा, (ख) पंपासर और उसके समीपके अनेक वृद्धोंकी सुन्दरता देखकर सुखासीन हैं । वा, (ग) स्त्रीविरहसे विरही और परोपकारमें सुखासीन हैं —कामियोंके मनमें दीनता और धीरोंके मनमें वैराग्य दोनोंसे तात्पर्य है ।

नोट- र इन्यहाँ शंका होती है कि "यह चरित तो चीरशायी भगवान्का नहीं है, किन्तु निगु ग

यज यादि परन्नह्य साकेतिवहारी द्विभुज रामजीके अवतारका है, यथा 'अपर हेतु सुनु सेलकुमारी। कहीं विचिन्न कथा विसतारी।। जेहि कारन व्यज अगुन अरूपा। न्नह्य भये उक्षेसलपुर भूपा। १.१४१।', तब नारदजीने कैसे कहा कि 'मोर साप करि अंगीकारा'?'' इसका समाधान आकाशवाणी आदि प्रकरणों या चुका है। शिवजी रामावतारकी कथा कह रहे हैं। विस्तृत्रुपसे परन्नह्य नित्य द्विभुज श्रीरामजीके रामावतारकी कथा है, पर साथ ही साथ अन्य रामावतारोंकी कथायें भी मिश्रित हैं जो कारण वा प्रसंग पाकर कही गई हैं। जैसे आकाशवाणी में 'नारद वचन सत्य सब करिह उँ', वैसे ही यहाँ नारद प्रसंग। श्री पं रामावल्लभाशरण्जी महाराज कहते हैं कि यह अवतार पूर्णपरात्यर न्नह्यका है, पर स्मरण् रहे कि जब जब अवतार होता है, चाहे विष्णु मगवान अवतार लें, चाहे कोई और, सबमें यही लीला की जाती है। देविष नारद सोचते हैं कि हमने तो चीरशायी भगवानको शाप दिया था, पर आप भी उस शापको अपने अपर लेकर दुःख सह रहे हैं, अतः ऐसे प्रभुसे बढ़कर कौन होगा ? 'किर अंगीकारा' का भाव मयंककार यह कहते हैं कि शाप तो श्रीमन्नारायण्को ही दिया पर उसको परतम प्रमुने भी अवतार लेनेपर प्रह्ण कर लिया। पं श्रीधरमिश्रजी कहते हैं कि 'वैठे परम प्रसन्न कुपाला' तक परतम अवतारकी कथा है, आगे श्रीमन्नारायण्वाले अवतारकी कथा है और सीताहरण्के पश्चात् शबरीजीसे विदा होकर जो विरह-कथन है वह दोनों अवतारोंका है। परंतु परतम राम पंपासरपर जाकर परम प्रसन्त वैठे और श्रीमन्नारायण्-राम 'विरहवंत. वैठे', अतः 'विरहवंत भगवंतिह देखी' लिखा। किंक्किधासे फिर दोनों अवतारोंकी कथा चलेगी।

श्रीहरिदासाचार्यजीका मत है कि रामावतार सदा साकेतिबहारी श्रीरामजीका ही होता है, विष्णु-भगवान् अथवा श्रीमन्नारायण् राम कभी नहीं होते। शाप चाहे विष्णुभगवान्को हो, चाहे श्रीमन्नारायण्को, किन्तु अवतार सदा साकेतसे होता है। जैसे अठपहले, सतपहले आदि बल्लोरो शीशोंमें अनेक रंग दिख-लाई पड़ते हैं, यद्यपि वह स्वच्छ श्वेत ही होता है, वैसे ही साकेताधीशका अवतार होनेपर अपनी अपनी भावनानुसार भक्तोंको प्रतीति होती है। देखिए, वृत्दाका शाप तो हुआ विष्णुभगवान्को पर शालप्राम हुए विष्णु, नारायण, राम, सभी। पृथक् पृथक् शालप्रामोंमें भगवान्के पृथक् पृथक् रूपोंके विशेष चिह्न पाये जाते हैं और साधारण्तया सभी शालप्रामोंमें भगवान्के सभी रूपोंकी पूजा होती है। इसी तरह भृगुजीने लात मारी विष्णुको, पर चरण-चिह्न धारण करते हैं सभी विष्रह। अवतार लेनेपर श्रीरामजी भी उसे धारण करते हैं। (विशेष बालकांडमें देखिए)।

नोट—३ 'पुनि न बनिहि अस अवसर आई' इति । वीरकविजीका मत है कि "इस वाक्यमें 'अगूढ़ व्यंग' है कि जब मैं स्त्रीवियोगसे विकल हुआ था, तब उन्होंने मुफे बहुत ज्ञानोपदेश किया था। अब वहीं आपदा उनके सिरपर पड़ी है, इस समयके क्लेशकी दशा पूछनी चाहिए।"; पर मेरी समफमें श्रीनारदजीका ऐसा भाव कदापि नहीं हो सकता और न है। एक तो उस समय कोई ज्ञानोपदेश नारदकों किया नहीं गया है, प्रत्युत उनको पश्चात्ताप हुआ है। दूसरे, इस प्रसंगभरसे इस भावका खंडन हो रहा है। तीसरे, भगवानका उनको आशोर्वाद हो चुका है कि 'अव न तुम्हिह माया निअराई।१११३६।६।'; ऐसी बुद्धि होना मायाका लगना है।

करत दंडवत लिए उठाई। राखे वहुत बार उर लाई ॥९॥ स्वागत पूँछि निकट बैठारे। लिछिमन सादर चरन पखारे॥१०॥ दोहा—नाना ब्रिधि विनती करि प्रश्च प्रसन्न लिय जानि। नारद वोले वचन तव जोरि सरोरुह पानि॥४१॥

अर्थ—द्रव्हवत करते हुए उनको श्रीरामचन्द्रजीने उठा लिया और वहुत दे्रतक छातीसे लगाए रखा ॥१०॥ स्वागत पूछकर पास विठा लिया । श्रीलद्मगाजीने आद्रपूर्वक उनके चरगा घोए ॥११॥ अनेक प्रकारसे प्रार्थना करके श्रीर प्रभुको मनमें प्रसन्न जानकर तब श्रीनारदजी कमलसमान हाथोंको जोड़कर ये वचन बोले ॥४१॥

प० प० प०— 'निकट बैठारे' इति । जितना ही अधिक निकट बैठाया जाता है उतना ही अधिक प्रेम सूचित होता है। पास बैठानेका सौभाग्य विभीषण तथा सनकादिको भी प्राप्त हुआ है, यथा 'अनुज सहित मिलि ढिग़ बैठारी। प्राप्ठ६। ३। दे, 'कर गिह प्रभु मुनिबर बैठारे। ७।३३।६।', पर 'परम निकट' बैठानेका सौभाग्य परम दुलारे श्रीहनुमान्जीको ही प्राप्त हुआ है। यथा 'किप उठाइ प्रभु हृद्य लगावा। कर गिह परम निकट बैठावा। ४।३३।४।'

टिप्पणी—१ (क) 'नारद्जीने श्रीरामजीको स्वामी मानकर दण्डवत की, इसीसे लह्मणजीने साद्र चरण प्रचालन किया। अपराध चमा करानेके लिए विविध विनती की। (खर्रा)। अथवा 'सहत राम नाना दुखमारा' के संवंधसे 'नाना बिधि विनती' की। (ख) 'तब' का भाव कि वर माँगना है, स्वामी इस समय प्रसन्न हैं, वर अवश्य मिल जायगा, अतः प्रसन्न जानकर बोले।

सुनहु उदार सहज १ रघुनायक । सुंदर अगम सुगम वर दायक ॥१॥ देहु एक वर मार्गों स्वामी । जद्यपि जानत अंतरजामी ॥२॥ जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ । जन सन कवहुँ कि करौं दुराऊ ॥३॥ कवन वस्तु असि भिय मोहि लागी । जो मुनिवर न सकहु तुम्ह मागी ॥४॥ जन कहुँ कछ अदेय नहिं मोरें । अस विश्वास तजहु जिन भोरें ॥५॥

शब्दार्थ—दुराज (दुराव) = छिपाव, पर्दा, कपट। जन=अनन्य दास, भक्त। अदेय = न देने योग्य। अर्थ—हे स्वाभाविक ही उदार रघुनायक! सुनिए। आप सुन्दर, अगम और सुगम वरके देनेवाले हैं ॥१॥ हे स्वाभिन ! यद्यपि आप अन्तर्यामी हैं, जानते हैं, तोभी मैं एक वर माँगता हूँ, मुक्ते दीजिए॥२॥ (श्रीरामजी बोले—) हे मुनि! तुम मेरा स्वभाव जानते हो। क्या मैं अपने भक्तसे कभी भी छिपाव करता हूँ ?॥३॥ कौनसी चीज मुक्ते ऐसी प्रिय लगती है, जो, हे मुनिश्रेष्ठ ! तुम न माँग सकते हो ॥४॥ मेरे पास जनके लिए कुछ भी अदेय नहीं है (अर्थात् सब कुछ देनेवाले ही पदार्थ हैं, ऐसा पदार्थ कोई मेरे पास नहीं है जो देने योग्य न हो) ऐसा विश्वास भूलकर भी न छोड़ना ॥४॥

टिप्पणि—१ 'सुनहु उदार सहज रघुनायक''' इति । [(क) "सुनहु सहज उदार" और 'सुंदर सुगम अगम' लिखनेसे अनुप्रासका सौन्दर्य विशेष बढ़ जाता तो भी ऐसा न लिखनेसे भाव यह है कि इस समय अगम वर माँगना है, अतः भगवान्का ध्यान उदारताकी और आकर्षित करना प्रथम कार्य है, इसीसे 'सुनहु उदार' कहकर तब सहज आदि शब्द कहे । 'अगम' शब्दको प्रथम देकर जनाते हैं कि में अगम वर माँगने को हूँ । (प० प० प०) ] (ख) 'रघुनायक' पद देकर उदारता दिखाई कि इसी कुन्नके पुरुषा रघुनी ऐसे उदार हुए कि उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, उसी उदारवंशके आप राजा हैं। उदार और राजा कहकर तब वर माँगते हैं, यह रीति है, यथा 'नृपनायक दे बरदानिमदं। चरनांद्युज प्रेम सदा सुभदं। ६.११०।' (ग) "सुंदर अगम सुगम बरदायक' इति । 'सुन्दर' का भाव कि आप दासको सुखदाता बर देते हैं, हमने दुःखदाता वर माँगा था कि हमें सुन्दर मोहनीह्य दीजिए सो आपने न दिया; यथा "आपन इप देहु प्रभु मोही।"। १ १२२.६। उत्तर माँग रजव्याकुन रोगी। वैद न देइ सुनहु मुनि जोगी।। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठएऊ।

क्ष भा० दा० में 'परम' पर हरताल लगाकर "सहज" वनाया गया है। १७२१ की प्रतिमें "सहज" है, पं० रा० गु० द्वि० का पाठ 'परम' है और क्राशिराज-वालीमें 'परम' है। 'परम उदार' का भाव कि उदार तो रधुवंशमात्र है पर आप 'परम उदार' हैं। पं० रामकुमारजीने 'परम' पाठ रक्खा है।

१.१३३।" पहले अगम जानकर वरको प्रकट न किया, पर जब श्रीरामजीने कहा कि 'कवन बस्तू अस प्रिय मोहि लागी। जो मुनिवर न सकहु तुम्ह माँगी' तब अगमताका विचार जाता रहा और वे हप्पूर्वक माँगने लगें। 'अगम सुगम' अर्थात् आपके लिए सुगम है पर माँगनेवालेको अगम्य जान पड़ता है; यथा 'एक लालसा बिंड उर माहीं। सुगम अगम किह जात सो नाहीं। तुम्हिंड देत अति सुगम गोसाई। अगम लागि मोहि निज कृपनाई॥ तथा हदय मम संसय होई। १.१४६।'

टिप्पणी—२ 'देह एक वर माँगों स्वामी' अर्थात् आप मेरे स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, अतः मैं आपसे माँगता हूँ, यथा 'ताको कहाइ कहै तुलसी तू लजाहि न माँगत कूकुर कौरहि। जानकीजीवनको जन हैं जरि जाउ सो जीह जो जाँचत औरहि। क० ७.२६।'। (ख) 'एक वर माँगों' अर्थात् आप एक क्या अनेक वर दे

सकते हैं, किंतु में एक ही माँगता हूँ। वा, यह मुख्य वर है जो मैं चाहता हूँ।

नोट—? 'मोर सुभाऊ' इति । यहाँ प्रभुने अपना स्वभाव अपने मुखसे कहा है कि मैं भक्तसे कभी भी दुराव नहीं करता । इसी तरह विभीषणजीसे अपना स्वभाव कहा है, यथा 'सुनहु सखा निज कहउँ सुभाऊ । जान भुसु हि संभु गिरिजाऊ । जों नर होइ चराचर द्रोही । आवै सभय सरन तिक मोही ॥ तिज भद मोह कपट छल नाना । करउँ सच तेहि साधु समाना ॥ जननी जनक बंधु सुत द्रारा । तनु धनु भवन सुद्ध परिवारा ॥ सबके ममता ताग बटोरी । मम पद मनिह बाँध विर होरी ॥ समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरप सोक भय निहं मन माही ॥ अस सब्जन मम पर वस कैसें । लोभी हृदय बसइ धन जैसें ॥ ""सगुन छपासक परिहत निरत नीति इद नेम । ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम ।४.४८०' यंथमें श्रीभरतजी, शंकरजी तथा किवने भी उनका कुछ न कुछ स्वभाव प्रसंगानुकूल कहा है । यथा 'मैं जानउँ निज नाथ सुभाऊ । अपराधिहु पर कोह न काऊ ।२.२६०.४।', 'दे उ देवतर सिरस सुभाऊ । सनमुख बिमुख न काहुिह काऊ । जाइ निकट पिहचानि तरु छाँह समिन सब सोच । मागत अभिमत पाव जग राउ रंक भल पोच ।२.२६०।' (श्रीभरतवाक्य), 'सुनहु राम कर सहज सुभाऊ । जन अभिमान न राखिह काऊ ॥ संस्तृतमूल सूलप्रद नाना । सकल सोक दायक अभिमाना ॥ तातें करिह छपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥ ७.७४।' (श्रीभुग्रु डिजी), इत्यादि । टिज्यहाँ मैंने कुछ उल्लेख इससे कर दिया है कि भगवान् शंकरजीका वाक्य है कि 'उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजन तिज भाव न आना ॥ ४.३४.३।' स्वभावका स्मरण करनेसे श्रीरामजीके चरणोंमें अनुराग होगा।

२ 'जन सन कवहुँ कि करडें दुराऊ' इति । भाव कि मैं श्रपने और उसके बीचमें कोई पर्दा नहीं रखता, मेरा जो कुछ भी है वह सब वे-रोक-टोक उसका है। भगवान् जनसे दुराव नहीं करते; यथा 'सत्य कहुउँ मेरो सहज सुभाउ । सुनहु सखा किपति लंकापित तुम्ह सन कौन दुराउ।""यह जानत रिषिराउ। जिन्ह के हीं हित सब प्रकार चित नाहिन और उपाउ। तिन्हिहं लागि धिर देह करौं सब डरौं न सुजस

नसाउ । ' नहिं कोड प्रिय मोहिं दास सम ' । गी० ४।४४।'

दिष्पणी—३ 'कौन वस्तु असि प्रियः"।', इस चौपाईमें स्वामी और सेवक दोनोंका पत्त कहा। कौन वस्तु ऐसी प्रिय है जो मैं तुमसे दुराऊँगा (छिपाऊँ) और कौन ऐसी वस्तु है जो तुम (सेवक) माँग न सको। पुनः, इससे जनाया कि मुक्ते कोई वस्तु प्रिय नहीं, अपना जन प्रिय है। 'मुनि' और 'मुनिवर' का भाव कि मुनि मननशील, भजनिवर, शास्त्रोंके ज्ञाता होते हैं, अतः मेरा स्वभाव जानते हैं—और आप तो मुनिवर हैं देविष हैं, तब आप क्यों न जानेंगे ?

४ 'श्रस विस्वास तजहु जिन भोरे।' यह कथन सहेतुक है। विश्वासका छुट जाना संभव है, क्योंकि वालकाएडमें ('श्रापन रूप देहु प्रभु मोही') वर माँगनेपर न मिला था। इसीसे कहते हैं कि भूलकर भी विश्वास न छोड़ना। ['जन कहुँ कछु श्रदेय निहं मोरे'—इससे शंका होती है कि 'जब नारदने माँगा था कि 'श्रापन रूप देहु प्रभु मोही। श्रान भांति निहं पावडँ श्रोही।' तब क्यों न दिया !' समाधान यह है कि इतना ही माँगा होता तो अवश्य दे देते, पर उन्होंने तो यह भी कहा था कि 'जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा। करहु सो वेगि दास मैं तोरा।", ऋतः भगवान्ने हित किया। (प० प० प्र०)]।

तव नारद वोले हरपाई। अस वर माँगों करों ढिठाई।।६।।
जद्यपि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक तें एका।।७॥
राम सकल नामन्ह ते अधिका। हो जनाथ अघ खग गन विधिका।।८॥
दोहा—राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम।
अपर नाम उड़गन विमल वसहु भगत उर व्योम॥
एवमस्तु मुनि सन कहेउ कुपासिधु रघुनाथ।
तव नारद मन हरप अति प्रभु पद नायउ माथ॥४६॥

शब्दार्थ—विधका (विधक) = व्याधा, वहेलिया । राका = पूर्णमासी । जिस तिथिमें चन्द्रमा सोलहों कलासे पूर्ण हो ।—'राका पूर्ण निशाकरे' । सोम = चन्द्रमा । उडगन = नच्चत्र, तारागण ।

अर्थ—तव नारद्जी प्रसन्न होकर वोले—में ऐसा वर साँगता हूँ। यह हिठाई करता हूँ ॥६॥ यद्यपि प्रभुके अनेक नाम हैं और वेद एकसे एकको अधिक वताते हैं ॥ ७॥ तो भी, हे नाथ ! 'राम' यह नाम सव नामोंसे अधिक हो और पापरूपो पित्तसमूहके लिए सबसे बढ़कर न्याधारूप होने ॥८॥ आपकी भिक्त पूर्णिमा की रात्रि है। रामनाम उस पूर्णिमाका चन्द्रमा है अर्थात् पूर्ण चन्द्रमा है। अन्य सब नाम निर्मल तारागण हैं। (इस प्रकार आप सबके सिहत) भक्तके निर्मल हृदयरूपी आकाशमें विसये। द्यासागर रघुनाथजीने मुनिसे 'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) कहा। तब नारद्जीने मनमें अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रभुके चरणोंमें माथा नवाया।। ४२॥

दिप्पण्णि—१ 'तब नारद वोले हरषाई। अस वर माँगोंं' इति। (क) नारदजी पहले वर माँगनेको कहकर चुप हो गए कि देखें भगवान्का रख़ क्या है, वे क्या कहते हैं। जब भगवान्ने कहा कि 'जन कहुँ कछु अदेय निहं मोरे। अस विस्वास तजहु जिन भोरे', तब वर देनेकी रुचि जानकर वोले। पहले जब माँगनेको कहा तब हुप नहीं था—'नारद वोले बचन तब जोरि सरोरह पानि' और अब 'बोले हरषाई'। (ख) "करों ढिठाई" इति। ढिठाई क्या है ? यही कि प्रभुके सभी नाम हैं, उनमें न्यूनाधिक्य भाव करके एक विशिष्ट नामको सर्वश्रेष्ठ वनानेका वर माँग रहे हैं। जो मुनि यह न कहते तो कपट निश्चित ठहरता, कह देना ही गुण् हैं।—[ शाप देनेके वाद जब अपराध चमाकी शर्थना की तब प्रभुने कहा था कि 'जपहु जाइ संकर सत नामा', अब मुनि रामनामहींको समस्त पापोंके लिए प्रायश्चित्त वनाना चाहते हैं—(खर्रा)]

२ 'जद्यपि प्रभुके नाम अनेका। श्रुति '। (क) भाव कि न्यूनाधिक्य जो मैं कहनेको हूँ यह कुछ में ही नहीं कह रहा हूँ, वेदोंने स्वयं कहा है कि एकसे एक अधिक है। (ख) रामनाम मेरा इष्ट है, यह नाम सबसे वड़ा होवे और सबसे अधिक पापनाशक हो; इस कथनसे इस मंत्रके ऋषि नारद्जी सिद्ध हुए। जिसके द्वारा जिस वातका आविर्भाव होता है वही उसका ऋषि कहा जाता है। (ग)—'अध खगगन विधिका'—नामपर व्याधाका आरोप करनेका भाव कि व्याधाको दया नहीं होती और चिड़ियोंको मारना ही उसका काम है। वह पिज्ञयोंको हूँ इकर मारा करता है। नारद्जीके वर माँगनेका भाव यह है कि जो, कोई आपका "राम" नाम जपे उसके समय गुप्त प्रकट सभी पाप नष्ट हो जायँ। वर्ण, मात्रा, व्यापकता सर्वस्वताका विचार करें तो सबसे वड़ा यही है, यही एक नाम विशेष्य है। जितने नाम हैं उनमेंसे यदि र, म निकाल दें तो वे निरर्धक हो जायँ।

नोट—१ परमेश्वरके अनंत नाम हैं और सब पापका नाश करने तथा मुक्ति देनेमें समर्थ हैं, फिर भी श्री 'राम' नाम सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कारण कि राम नाम स्वतः प्रकाशित है और सब नामोंका आत्मा और प्रकाशक है। इसके प्रत्येक पद र, अ, म में सिचदानंदका अभिप्राय स्पष्ट मत्किता है। अन्य नामोंमें यथार्थतः सिचदानंदका अर्थ घटित नहीं होता। किसीमें सत् और आनंद मुख्य हैं, चित् गौण है, किसीमें सत् चित् मुख्य हैं, आनंद गौण है। इत्यादि। प्रमाण तथा विशेष नामवंदनाप्रकर्ण एवं १.१६.१ में देखिए।

२ रामनाममें यह गुण तो सदासे है, जो बात पहलेसे ही बनी बनाई है उसीको माँगते हैं, केवल जगत्में प्रसिद्ध होनेके लिये। जिसमें लोक जान जाय कि यह नाम औरोंसे विशेष है, तथा यह कि जैसे गायत्री आदिके ऋषि विश्वामित्रादि हैं, वैसे ही रामनामके ऋषि नारद मुनि हैं। (रा०प्र०)। नंगे परमहंसजी

'श्रघ खगगन विधका' को संबोधन मानते हैं। यहाँ 'परंपरित रूपक श्रालंकार' है।

टिप्पणी—३ (क) 'राम सकल नामन्ह तें अधिका' इस कथनसे और नामोंमें अभक्ति पाई गई, अतः कहते हैं कि 'राकारजनी'''। अर्थात् सब नामोंसे बड़ाईमें अधिक हो, पापके नाश करनेमें अधिक हो, प्रकाशमें अधिक हो, दर्जा (पदवी)में अधिक हो। चन्द्रमा तारापित है और रजनीपित भी, वैसे ही रामनाम सब नामोंका पित और भक्तिका पित है।

श्रीवैजनाथजी —हृद्याकाशमें बसनेका भाव कि जैसे शरद्चन्द्र श्रमृत स्रवता है जिससे सब श्रोष-धियाँ सजीव होती हैं, वैसे ही मेरे द्वारा रामनामके प्रकाशसे प्रेमामृत स्रवे जिससे समस्त लोकोंके जीव

भक्तिरूपी सजीवता प्राप्त करें।

पं॰—रामनामको सोम और अन्य नामोंको नच्छ कहनेसे भक्तिह्मपी पूर्णमासीकी शोभा बन गई

श्रीर निर्दोष उपासना भी हुई तथा श्रीरामनामकी श्रेष्ठता भी रही।

प० प० प० प० १ 'राका रजनी भगित तव''' इति । (क) इससे सृिषत किया कि जैसे जबतक पूर्णचन्द्र नहीं है तवतक राकारजनीका अस्तित्व ही नहीं है, वैसे ही ज़बतक रामनामकी निष्टा नहीं तबतक
भक्तिका अस्तित्व ही नहीं है। इस सिद्धांतकी पुष्टि 'वर्षारितु रघुपित भगित'''। १.१६।' से होती है। जब
रकार-मकार-रूपी शावर्ण-भादों मास ही न होंगे तब भक्तिरूपी वर्षाश्चका अस्तित्व ही कहांसे होगा। यद्यिप
पूर्णिमामें नच्चोंकी तेजस्विता न्यून हो जाती है तथापि अन्य नच्चत्रगणोंका अस्तित्व न हो तो राकारजनीकी
राोभा घट जायगी। अतः अन्य नामोंको उड्ग्गण कहा। (ख) 'उड्गण' से अद्वाईस नच्चोंका ही प्रहण
होगा। क्योंकि चन्द्रमा आकाशमें स्थिर नहीं रहता। उसके अमणका मार्ग निश्चित है। वह अद्वाईस
नच्चोंमें होकर ही अमण करता है। अतः उड्गणसे नच्चत्रमंडल ही गृहीत है। (ग) 'विमल' का भाव कि
अमावस्याकी निरभ्र रात्रिमें जितने तारे देखनेमें आते हैं, उतने पूर्णिमाकी रात्रिमें देखनेमें नहीं आते, जो
अत्यन्त तेजस्वी होते हैं वही पूर्णिमाको देख पड़ते हैं। अतः उन्हींको 'विमल' कहा। इसी तरह भगवत्रामोंमें
कितने ही ऐसे हैं जिनका उपयोग सकाम कर्मोंकी सिद्धिमें शीघ सफल होता है, कितने ही मारणादि प्रयोगों
में उपयुक्त होते हैं। ये सब विमल नहीं हैं। वाम्य, निषद्ध अभिचारादिको वन्य करके जिन नामोंका
उपयोग किया जाता है वे ही निर्मल हैं। विमल नाम और उड्गन दोनोंके साथ है। [ अथवा, भगवन्नाम
सभी निर्मल हैं, पर नच्च सब निर्मल नहीं होते। अतः नामोंको निर्मल नच्च कहा ]।

२ 'भगत उर ज्योम' — श्रीरामनाम श्रीर शिशमें एक महान भेद है। श्राकाश मेघोंको हटानेमें श्रस-मर्थ है। श्रतएव नारदजीने प्रथम ही वड़ी दत्तता श्रीर सावधानतासे काम लिया। उन्होंने पहले पापके नाशकी शिक्त रामनामके लिये माँग ली, तब उसके वसनेकी प्रार्थना की। "खग" का श्रर्थ ज्युत्पित्तदृष्ट्या वायु श्रीर भेघ भी लेनेमें हानि नहीं है। (खग = श्राकाशमें गमन करनेवाला)। इस तरह 'श्रघ खग गन विधका' = पापरूपी मेघसमूहोंका नाशक वायु। = पापरूपी पित्तगणका विनाशक खग बाज। यदि नारदजी यह वर न माँग लेते तो चित्तरूपी आकाशस्थ पापरूपी मेघोंका विनाश करनेकी शक्ति रामनामरूपी सोममें न होनेसे दोहेमें जो कुछ माँगा वह निरर्थक-सा हो जाता। केवल शुद्ध चित्त साधकोंको ही उस सोमसे अमृत मिल सकता और 'नव नहँ एकड जिन्ह के होई' यह वाक्य भी मिथ्या हो जाता, क्योंकि 'मंत्रजाप मम दृद्ध विश्वासा' यह उनमेंसे एक है। रामनाममें सब शक्ति है, वह हृद्याकाशको निर्मल भी बना देता है और फिर अमृतादिकी प्राप्ति भी कर देता है। (दोहेमें भी 'परंपरित रूपक अलंकार' है।)

दिष्पण्णि—४ 'बसहु भगत उर ब्योम'। 'बसहु हृद्य मम ब्योम' नहीं कहते, क्योंकि वे कुछ अपने लिए ही ऐसा वर नहीं माँगते, सभी भक्तोंके लिए श्रीरामनाममें यह प्रताप माँग रहे हैं कि अन्य समस्त नामोंसे इसमें अधिकता हो। अतः 'बसहु भगत उर ब्योम' कहना उपयुक्त ही नहीं किन्तु आवश्यक ही है।

४ (क) 'क़पासिंधु' हैं, इसीसे नारदपर समुद्रवत् गहरी कृपा हुई, उनको अगम्य वर मिला। (ख) 'तव नारद् मन हरप अति' इति। अथम अभुको असन्न बैठे देख वर माँगनेको कहा, जब उनका रुख देखा कि जो वर चाहो माँग लो 'तव नारद वोले हरषाई' और अब वरकी प्राप्ति हुई, अतः अव मनमें 'हरष अति' हुआ। अति हर्ष हुआ, अतः प्रभुके चरणोंमें माथा नवाया। कृतज्ञता जनाई।

वि॰ त्रि॰—यद्यपि ऐसा वर माँगना वस्तुतः नारदजीकी ढिठाई थी। जीवको क्या ऋधिकार है कि ईश्वरके नामोंके माहात्म्यमें हस्तचेप करे। परन्तु रघुनाथ ठहरे माँगनेवालेको "नहीं" यहाँसे कभी मिलती नहीं, और क्रपासिन्धु हैं, नारदजीकी नाना विधिकी विनतीपर प्रसन्त होकर 'एवमस्तु' कह दिया।

तव तो नारदंजीके मनमें बड़ा हर्ष हुआ, उनकी अभिलाषा पूरी हो गई। वे चाहते थे कि श्रीरामाव-तारके लिये कीर्तिस्तम्भ खड़ा कर दें, रामनामका माहात्म्य सरकारके अन्य नामोंसे अधिक हो जाय। सो सरकारके इस वरदानसे अधिक हो गया।

नारद्जीको ऐसा चाहनेका कारण यह था कि जैसी भक्तवत्सलता इस अवतारमें दिखलाई गई कि भक्तके मुखसे कोधमें निकली हुई वात भी असत्य न हो, इसिलये इतने क्लेशका भार उठाना, ऐसी भक्तवत्सलता तो किसी अवतारमें देखी नहीं गयी। अतः इस अवतारका कीर्तिस्तम्भ स्थापित होना चाहिये। इस अवतारके नामके माहात्म्यका उत्कर्ष होना ही सचा कीर्तिस्तम्भ है, उसे नारद्जीने खड़ा कर ही दिया, इसीलिये क्रतकृत्य होकर प्रभुके चरणोंमें सिर भुकाया।

नारद्जी और मनुजीका वर माँगनेमें मिलान-

#### नारदजी

सुनहु बदार सह्ज रघुनायक सुंदर अगम सुगम वरदायक देहु एक वर माँगउँ स्वामी। जद्यपि जानत अंतरजामी॥ जन कहँ निहं अदेय कछु मोरे। अस विस्वास तजहु जिन मोरे॥ अस वर माँगउँ करउँ दिठाई राम सकल नामन्ह ते अधिका होहु एवमस्तु सुनि सन कहेउ ये रामनामके ऋषि हुए

#### सनुजी

- १ दानिसिरोमनि कृपानिधि नाथ कहुउँ सित्भाउ।
- २ एक लालसा बिंड उर माहीं सुगम अगम।
- ३ एक लालसा विङ् उरमाहीं।" 'पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी
- ४ सो तुम्ह जानह अंतरजामी।
- ४ मोरे नहिं अदेय कछु तोहीं॥
- ६ सक्च विहाइ माँगु नृप मोही।
- ७ प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई।
- न चाहों तुम्हिं समान सुत
- ध एवमस्तु करनानिधि बोले I
- १० ये रामरूपके ऋषि हुए। नाम नामी एक ही हैं।

इस प्रसंगको मनुप्रसंगके समान लिखनेमें भाव यह है कि नारदजीने नाम माँगा और मनुजीने रूप। नाम रूप दोनों तुल्य हैं, यथा 'समुभत सरिस नाम अरु नामी' एवं 'न भेदो नाम नामिनः।' और माँगनेवाले भी दोनों तुल्य हैं। क्योंकि दोनों ही ब्रह्माजीके ही पुत्र हैं। मनुजीने इस रूपके पिता होनेक

चाह की और नारदंजी इस नामके ऋषि होना चाहते हैं। इसीसे श्रौर किसी देव या ऋषिकी समता न कही, श्रौर कोई मालिक नहीं वने, श्रौरोंने नाम, रूप, मक्तिका (हृदयमें ) निवासमात्र माँगा है।

मा० हं०—"यह संवाद वाल्मीकीय श्रौर श्रध्यात्मरामायणमें नहीं हैं "इस राम-नारद-संवादकें कारण स्वामीजीको यह दोष लगाया जाता है कि वे श्रपनी भक्तिकी तहरों में पच्चपातकी श्रोर एकायक वहुत भुक पड़ते हैं। उनपर इस दोषके लगाये जानेका कारण "राम सकत नामन्ह ते श्रिधका" यह चौपाई है। हमारी समक्तमें यह श्रपवाद निरर्थक है। यह न तो पच्चपात हो सकता है न श्रंधप्रेम। सत्यमें यह अर्जित भिक्तिनिष्ठा है"।

नोट—३ वारंबार प्रन्थमें दिखाया गया है कि रामचिरतमानस शंकरदत्त विरत है। वाल्मीकि श्रादिसे लिया हुआ नहीं है। तथापि लोग अल्पज्ञताके कारण संदेह करते हैं। यदि मान लें कि यह तुलसीहृदयसे कल्पना किया हुआ अनेक प्रन्थोंसे लिया हुआ ही है, तो धन्य है पूज्यपाद गोस्वामीजीकी व्यापकवुद्धिको !

कि आजतक लोग पूरा पता नहीं लगा पाते कि कहाँका कौन चरित है !!

श्रति प्रसन्न रघुनाथिह जानी । पुनि नारद बोले मृदु वानी ॥१॥ राम जबिहं प्रेरेहु निज माया । मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥२॥ तब बिवाह मैं चाहउँ कीन्हा । प्रभु केहि कारन करें न दीन्हा ॥३॥ सुनु मुनि तोहि कहीं सहरोसा । भजिहं जे मोहि तिज सकल भरोसा ॥४॥ करों सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि बालक राखइ महतारी ॥५॥ गह सिम्नु बच्छक अनल श्रहि धाई । तहँ राखइ जननी श्ररगाई ॥६॥

शब्दार्थ—'सहरोसा'=सहर्ष। 'सरवस देउँ त्राज सहरोसा। १.२०८.३।' देखिए। त्रारगाई=त्रातग

करके, चुपकेसे।

श्रध—श्रीरघुनाथजीको श्रत्यन्त प्रसन्न जानकर नारदजी फिर कोमल वचन वोले ॥१॥ हे श्रीरामजी ! हे रघुराज ! सुनिए जब श्रापने श्रपनी मायाको प्रेरित करके सुमे मोहित किया ॥२॥ तब मैंने विवाह करना चाहा था । हे प्रभो ! श्रापने किस कारएसे विवाह न करने दिया ? ॥३॥ ( प्रभु बोले—) हे सुनि ! सुनो, मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कहता हूँ, जो सब श्राशाभरोसा छोड़कर मेरा भजन करते हैं, मैं उनकी सदा रचा करता हूँ, जैसे माता वालककी रचा करती है ॥४-४॥ ज्योंही छोटा बच्चा श्राम्त या सर्पको दौड़कर पकड़ना चाहता है त्योंही माता उसे दौड़कर श्रलग करके बचा लेती है ॥६॥

टिप्पणी—१ 'श्रांत प्रसन्न रघुनाथिह जानी ।''' इति । (क) 'श्रांत प्रसन्न जानी' का भाव कि प्रथम जब नारद श्राए तब प्रभुको प्रसन्न जाना था; यथा 'नाना विधि विनती करि प्रभु प्रसन्न जिय जानि' श्रोर जब उन्होंने वरदान दिया तब उनको श्रपने अपर 'श्रांत प्रसन्न" जाना । (ख) इससे यह भी जनाया कि भक्तके मनोरथ पूर्ण करनेमें प्रभुको श्रत्यन्त हर्प होता है श्रोर प्रसन्न श्रानन्दकन्द तो वे सदेव ही हैं । (ग) "पुनि" से जनाया कि एक वात समाप्त हुई, श्रव दूसरी वात कहते हैं । इसी कारण प्रभुने भी कहा कि 'मुनु मुनि तोहि कहउँ००'। जब वे दूसरी वात कहने लगे तब 'मुनु' कहा । श्रागे भी फिर जब नई वात कहेंगे तब प्रभु पुनः 'मुनु' कहेंगे; यथा 'मुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता'। श्रार्थात् 'मुनु' से नया प्रसंग जनाया जाता है ।

टिप्पणी—२ 'राम जबिहं प्रेरेहु निज माया ।००' इति । (क) इससे नारदमदमोचन प्रसंगकी चर्चा जनाई । 'श्रीपित निज माया तव प्रेरो । १.१२६.०।', जो वहाँ कही गई वही 'निज माया' यहाँ अभिप्रेत हैं । 'निज माया' से विद्यामायाको प्रेरित करना जनाया । अविद्यामाया दासके पास नहीं जाती; यथा 'हरि

क्ष विच्छु-पं० शिवलाल पाठक, को० रा०। † ऋसगाई-वीरकवि।

सेथकिह न ट्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित च्यापे तेहि विद्या।। ७.७६.२।', अर्थात् विद्यासाया भी प्रभुकी इच्छासे ही व्यापती है, नहीं तो वह भी न व्यापे। (ख) 'मोहेहु मोहि', यथा 'देखि रूप मुनि विरित विसारी।१.१३१।', 'मुनिहि मोह मन हाथ पराए।१.१३४।' इत्यादि।

३ (क) [ 'तब विवाह मैं चाहउँ कीन्हा', अर्थात् मायाकी प्रेरणासे ही मैंने विश्वमोहिनीपर मोहित होकर उसकी पत्नीरूपमें पानेकी इच्छा करके उसकी प्राप्तिके लिए आपसे प्रार्थना की थी। यथा 'अति आरित किह कथा सुनाई।'' आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भाँति निहं पावौं ओही।१.१३२।' 'प्रभु करें न दीन्हा' अर्थात् आपने अपना रूप न देकर बंदरका रूप मुमे दे दिया, जिसमें वह मेरे गलेमें जयमाल न डाले। इसका क्या कारण?] (ख) 'प्रभु केहि कारन करें न दीन्हा'—बालकांडमें पूछनेका योग न था, क्योंकि वहाँ कठोर वचन कहे थे, शाप दिया था जिससे (भाव) निरस हो गया था, अब पूछनेका उचित अवसर मिला।

वि० त्रि०—१ इस प्रश्नका वीज ऊपरके सम्वादमें स्वयम् सरकारने वो दिया, कहा कि 'कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी। जो मुनिबर न सकहु तुम्ह माँगी।'; ऐसा सुननेपर इस बातका मनमें आना स्वाभाविक है कि वह प्रिय वस्तु विश्वमोहिनी राजा शीलनिधिकी कन्या थी, जिसे आपने वरण कर लिया और मुभे मिलने न दिया। अतः वरदान मिलनेके बाद नारदर्जी पूछ बैठे कि जब यह बात है तो मैंने तो राजा शीलनिधिकी कन्यासे विवाह करना चाहा था, आपने मुभे करने क्यों नहीं दिया ? यदि मेरा विवाह उससे हो जाता, तो मैं क्यों कोध करके शाप देता और आपको उसे सत्य करनेके लिए इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ता ?

२ 'सुनु मुनि''' इति । भगवान् उत्तर देते हैं कि विश्वमोहिनीको मैं वरना चाहता था इस लिये तुम्हें वरने नहीं दिया, यह बात नहीं है । मैंने तुम्हारे साधु धर्मकी रक्षा की जो सब भरोसा छोड़कर मेरा अजन करते हैं, उनकी मैं उसी भाँति रक्षा करता हूँ, जैसे माँ छोटे बालककी रक्षा करती है । छोटा बालक अपना हित अनहित नहीं जानता, वह अनिष्टकारक वस्तुको लेना चाहता है । माँ उसे नहीं लेने देती । इसका यह अर्थ नहीं है कि माँ उस अनिष्टकारक वस्तुको प्रिय सममती है, इस लिये बच्चेको नहीं लेने देती ।

दिप्पण्णी—४ (क) 'सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा' इति। [निस्पृहो ऋनन्य भक्तोंके विषयमें नारदके प्रश्नसे बोलनेका ऋवसर प्राप्त हुऋा। ॎ यह सोचकर भगवान् हिषति हो गए। (प०प०प०)] 'तिजि सकल भरोसा' इति। ३६.४ 'मम भरोस हिय' देखिए। (ख) 'जिमि बालक राखे महतारी'। भाव कि जैसे माता सब काम करती है पर उसका चित्त बच्चेमें ही लगा रहता है वैसे ही मैं रज्ञा करता हूँ।

४ 'गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई००।', यथा दोहावल्याम्—'खेलत बालक ब्याल संग मेलत पावक हाथ। तुलसी सिसु पितुमातु ब्यों राखत सिय रघुनाथ।।१४७।' 'अरगाई'=चुप होके, यथा 'अस किह राम रहे अरगाई।२.२५६.८।'=अलग करके। कोध अनल है; यथा 'लषन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कुसानु।१.२७६।', 'रावन कोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड।४.४६।' काम सपे हैं, यथा 'काम सुअंग उसत जब जाही। विषय निव कटु लगे न ताही। वि० १२७।' माता सपे और अग्निसे रचा करती है, मैं दासकी रचा काम-कोध-रूपी सपे और अग्निसे करता हूँ।

'गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई। तहँ…' इति।

१-१७२१ वाली प्रति और भा० दा० जीका पाठ 'अरगाई' है। काशिराजका पाठ 'अरगाई" है।

२ - पं े शिवलालपाठकजी 'सिसु बिच्छु' पाठ देते हैं।

रे—कोई तो 'शिशु' और 'वच्छ' को दो शब्द मानते हैं और कोई वच्छको शिशुका विशेषण मानते हैं । वच्छ = वछड़ा । = वत्स, त्यारा, यथा 'बहुरि वच्छ किह लाल किह रघुपित रघुवर तात । अ० ६ न ।' वच्छ शिशु = त्यारा छोटा अवोध वचा । यह अर्थ पं० रामकुमारजी और पाँड़ेजीने लिया है और इसके प्रमाणमें दोहावली है। श्री पं० रामवल्लभाशरणजी महाराज भी यही भाव कहते हैं कि 'वच्छ' वालक शब्दका वाचक है और शिशु बहुत छोटेको कहते हैं। दो प्रमाण भी मिलते हैं, अतः यही निस्सन्देह अर्थ

है स्रोर यही पाठ इद्ध जान पड़ता है। पं० शिवलालपाठकजी 'बिच्छु' पाठ शुद्ध कहते हैं स्रोर 'वच्छ' पाठ देनेवालोंको गाली देते हैं जो उनका स्वभाव जान पड़ता है। बिच्छुसे वे लोभका भाव लगाते हैं। स्रथात् विच्छू (लोभ), स्रवल (काम) स्रोर स्रिहि (कोध) से बचाती है। इस तरह काम कोध लोभ तीनों स्रा गए। पर इसमें एक शंका होती है कि गोस्वामीजीने 'बिच्छु' शब्द कहीं नहीं दिया, जहाँ दिया है वहाँ 'वीछी' शब्द दिया है। दूसरे, स्रिह स्रोर स्रवलके प्रमाण भी काम स्रोर कोधके लिए प्रयुक्त किए जानेके मिलते हैं, विच्छूका लोभके लिए प्रमाण नहीं मिलता। तीसरे, दोहावलीमें जोड़का दोहा मिलता है। उसमें भी 'बिच्छू' नहीं है। चोथे स्रागे भी प्रभु दोही रिपु गिनाते हैं—'दुहुँ कहँ काम कोध रिपु स्राही'। इन कारणों जे उनके दुर्वचनको शिरोधार्थ्य करते हुए हमें भी उनका पाठ गृहीत नहीं है।

'श्रह गाई' पाठ लेकर लोगोंने इधर तो वालक श्रोर बछड़ा श्रोर उधर माता श्रोर गौ श्रर्थ किया है। पर इसमें संदेह है कि बछड़ा दौड़कर श्राग्न श्रोर सर्पको पकड़ता है श्रोर गौ उसे दौड़कर श्रलग करती है। पं० रामगुलामद्विवेदीकी प्रतिलिपिमें भी 'श्ररगाई' पाठ है पर जो उनकी छपी गुटका है उसमें जान पड़ता है कि पाठ बदल दिया गया है, क्योंकि वीरकविजी गुटकाका पाठ 'श्ररगाई' वताते हैं। पं० शिवलाल

पाठकजी भी 'अरगाई' पाठ देते हैं।

दीनजीकी राय है कि "विच्छु' पाठ अधिक ठीक है। पहले कहा कि जैसे माता बालककी रचा करती है, तब सहज ही प्रश्न होता है कि कैसे रचा करती है ? उसका उदाहरण दिया कि 'गह सिसु बिच्छु' यह पूर्व अर्थका प्रमाण है।''

इस्तर 'निमि बालक राखे महतारी' कहा है और 'सिस वच्छ राखे जननी'। मैं भी इसी अर्थसे सहमत हूँ। 'अरगाना' के दोनों अर्थ कोशमें मिलते हैं और मानसमें भी दोनों अर्थ 'अब रहु अरगाई' के लिए जा सकते हैं—'चुप रह' वा 'दूर हो'। 'अस किह राम रहे अरगाई' अर्थात् चुप हो गए वा कहकर अलग हुए। दूसरे वहुतसे ऐसे शब्द अन्थमें हैं जिनका एक अर्थमें एक ही स्थानपर अयोग हुआ है वैसे ही यहाँ ले सकनेमें आपित क्या ? विशेषकर कि जब अमाण पूरी चौपाईकी जोड़का मिल रहा है। पुनः जैसे आगे 'वालक सुत सम दास अमानी' कहा, वैसे ही यहाँ 'सिसु बच्छ' कहा अर्थात् छोटा अज्ञान बचा। छः चरणों में उसी भावके शब्द इसी स्थानपर हैं। इनका पूर्वापर प्रसंग मिलानेसे यही अर्थ सिद्ध होता है।

कि मा० पी० के प्रथम संस्कर एके इस लेखपर जो श्रीनंगेपर महंस जीने विचार प्रकट किये हैं वे यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—"श्रीगोस्वामीजी के हस्त लिखित मानस बीज कसे क्रमशः चार प्रतियों की जो नक़ लें हुई हैं, उनमें विच्छू ही पाठ है। अ श्रीर विच्छूका अर्थ भी ठीक बैठता है, क्यों कि दो वर्षका बालक जैसे

क्ष यदि चौथी प्रति बीजकसे उतारी गई है तो गोस्वामीजीकी लिखी हुई उस प्रतिको जनताके समज्ञ लाना चाहिए था। परन्तु ज्ञाजतक वह असली प्रति किसीने देखी नहीं। उस परम्पराके पढ़े हुए महात्मा श्रीजानकीशरणजी रनेहलताजीसे संपादकने अपना संदेह प्रकट किया था। वे कहते थे कि उस प्रतिमें भी बहुत काट छांट संशोधन आदि देख पड़ता है। कोदोरामजीने जब असली प्रतिसे लिया तो उनके समयतक उसका होना सिद्ध हुआ। 'तव वह प्रति है कहाँ ?' यह प्रश्न खामाविक ही उठता है।

प्रस्तुत प्रसंग काम और कोधका ही है। स्त्रीको देखकर कामोद्दीपन हुआ, विवाहकी इच्छा हुई। कोध हुआ, भगवानको शाप दिया। काम और कोधपर नारदने विजय पाई थी; उसीपर उन्हें गर्व हुआ था जिससे भगवानने उनके साथ वह लीला की जिसमें वे काम कोध दोनोंके वश होगए। अतएव प्रस्तुत प्रसंगके अनुसार दो को कहा गया। आगे 'बालक सुत सम दास अमानी' की जोड़में भी 'शिशु वच्छ' ठीक जान पड़ता है। शिशु वच्छ = बालक सुत। इन्दासकी समभमें 'बच्छ' पाठ हो समीचीन है। पाठकोंको जो रुचे वे उसे बहुगा करें।

सांप श्रीर श्रीनिको खेल सममकर पकड़ने लग जाता है, वैसे ही विच्छूको भी खिलौना सममकर पकड़ता है तथा जैसे उस वालकको सांप श्रीर श्रीन दुखदायी हैं, वैसे ही विच्छू भी दुखदाई है, विल्क घरोंमें बहुधा विच्छू श्रीधक निकला करते हैं, सांप कभी कभी निकलते हैं तो विच्छूसे माता यदि न वचायेगी तो कौन वचायेगा ? वैसे ही श्रीरामजीके भक्तोंको काम श्रीर कोधकी श्रपेत्ता लोभका श्रीधकतर संयोग रहा करता है...। यदि लोभसे प्रभु न रत्ता करेंगे...तो लोभका रत्तक कौन होगा ?...पुनः वच्छ पाठसे कोई सतलव भी यहाँ नहीं निकलता है श्रीर विना मतलवके ग्रंथमें कोई शब्द नहीं रक्खे गए हैं।...

'वहुरि वच्छ कहिं ''' के आधारपर वच्छका अर्थ करना असंगत है, क्योंकि यहाँ लाड़-धारका प्रसंग नहीं है। ''यहाँ रक्षाके प्रसंगमें लाड़-धार संबंधी शब्दका अर्थ करना निर्धिक है। ''वच्छका यहाँ प्रसंगानुकूल कोई अर्थ है ही नहीं। दूसरे रक्षामें त्रुटि अलग आ जाती है कि 'विच्छू' से माता नहीं बचाती। '''यदि कहिए कि आगे लिखा है कि 'दुहुँ कहँ काम कोध रिपु आही' तो उसका तात्पर्य यह है कि जब शत्रका प्रसंग आयेगा तब काम कोध दो ही लिए जायेंगे और जब दुखदाई होनेका प्रसंग होगा तब काम कोध और लोभ तीनोंका प्रह्या होगा।''

मोंद भए तेहि सुत पर माता । मीति करें नहिं पाछिति बाता ॥७॥ मोरे मोंद तनय सम ग्यानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥८॥ जनहिं मोर बल निज बल ताही । दुहुँ कहँ काम क्रोध रिप्र आही ॥९॥ यह विचारि पंडित मोहि भजहीं । पाएहु ज्ञान भगति नहिं तजहीं ॥१०॥

श्रथं—सयाना होतेपर उस पुत्रपर माता प्रीति करती है पर वह पिछली बात नहीं करती ( अर्थात् जैसा प्रेम, जैसी रचा शिशुपनमें करती थी वैसी श्रव नहीं करती, क्योंकि वह स्वयं रचा कर सकता है ) ॥७॥ ज्ञानी मेरे बड़े पुत्रके समान हैं श्रीर मानरहित दास मेरे बालक (छोटे ) पुत्रके समान हैं ॥६॥ दासको मेरा बल है और उस ( ज्ञानी ) को श्रपना वल है । काम श्रीर क्रोध दोनोंके शत्रु हैं ॥६॥ ऐसा विचारकर बुद्धिमान् लोग मुमे भजते हैं श्रीर ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति नहीं छोड़ते ॥१०॥

प० प० प०-१ ''प्रौढ़ भए…'' इति । जैसे-जैसे पुत्र बड़ा होता जाता है वैसे ही वैसे उसके हृद्यमें यह बात आने लगती है कि अब में बड़ा हो गया, अपना हित अनहित मैं समकता हूँ। जब पुत्रकी भावना ऐसी होती है तब स्वभावतः माताकी प्रीतिकी रीतिमें कर्क पड़ जाता है। उस पुत्रके संरच्या, पालन-पोषया-की जिम्मेदारी अब मातापर नहीं रह जाती। 'एंक पिता के बिपुल कुमारा ।७.८७.१।' से 'सुचि सेवक मम

प्रान प्रिय ।=७।' तक देखिए।

२ 'मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी'—पुत्र जब अपने जीविकोपार्जनमें समर्थ हो जाता है, तव माता-पिताका उत्तरदायित्व छूट जाता है। वही वात ज्ञानी और भगवान्के विषयमें है। ज्ञानीको ऐसा लगता है कि मैं अब मुक्त हो गया, कुछ प्राप्तन्य रह ही नहीं गया, काम कोघादि तो मेरे पास फटक ही नहीं सकते, वे तो मनके धर्म हैं। मैं शुद्ध, बुद्ध, नित्य-मुक्त स्वभाव-वाला ब्रह्म हूँ। 'ब्रह्म ही मैं हूँ'—इतना ही रह जाय तो विशेष हानि नहीं है। तथापि वह कहता है कि ईश्वर मिण्या है, ईश्वरके भजनकी मुक्ते आवश्यकता ही क्या ?—यह है ज्ञानाहंकार। ज्ञान पूर्वकालमें अकृतोपास्ति और प्रधात् कालमें बृखोपास्ति। जिस भक्तिके सहारे ज्ञानकी प्राप्ति हुई उसको भूलना कृतन्तता है।

रे 'दास अमानी' इति । 'दास' शब्दका विवेचन बहुत वार आ चुका है । अमानी — जिसको अपने कर त्व, साधनवल इत्यादिका भरोसा नहीं है, जो केवल भगवानकी छपापर ही अवलंबित रहता है, 'भगवान छपा करेंगे तभी भेरा उद्घार हो सकता है' ऐसी जिसकी हढ़ निष्ठा है — वही 'अमानी, दीन, अनन्यगितक' है । श्रोशरभंगजी, श्रोसुती इएजी, श्रीनारदजी, श्रीहनुमान्जी, अमानी दासोंके उदाहरण हैं।

'नाथ सकल साधन में हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना।' (श्रीशरभंगजी), 'एक वानि करनानिधान की। सो प्रिय जाके गित न आन की।' (श्रीसुतीच्एजी), 'मोरे हित हरि सम निहं कोऊ। एहि श्रीसर सहाय सोइ होऊ। १.१३२.२।' (देविष नारदजी), 'जदिप नाथ अवगुन बहु मोरें। सेवक प्रमुहि पर जिन भोरें।।" तापर में रघुबीर दोहाई। जान जैनिहं कछु भजन उपाई।। सेवक सुत पित मातु भरोसे। रहइ असोच बनइ प्रमु पोसें।४.३.१-४।' (श्रीहनुमान्जी)।—ये हैं अमानी दासोंके माव। श्रीर श्रीशबरीजीको देखिए—'श्रधम ते अधम श्रधम अति नारी। तिन्ह महँ में मितमंद अधारी।'—इन सब महाभागवतोंके श्रिधकार श्रीर इनको दीनता देखनेमें बहुत प्रिय लगती है।

इंदीन बनना बड़ा कठिन है। बड़ा बनना सहजू सुलम है। पर बड़ाई ही तो परम हानि है,

तथापि हम लोगोंको यही भाती है। दीन अमानी दासका सर्वश्रेष्ठ नमूना श्रीसुती दणजी ही हैं।

टिप्पणि—१ ''बालक सुत सम दास अमानी'' इति । ज्ञानी अमानी होते हैं; ( यथा 'ज्ञान मान जहँ एको नाहीं । १४.७।') और दास अमानी है एवं वालक सुतके समान है । बालक के मान नहीं होता है तथा दासको मान नहीं होता; यथा 'सबिह मानप्रद आपु अमानी ।७.३ = .४।' मान दोनोंको खराब करता है । ज्ञानीका ज्ञान नष्ट करता है । यथा 'मान ते ज्ञान पान ते लाजा। । । । २१.१।', और भक्तकी भिक्तका नाश करता है; यथा 'परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ।४.३६।', 'कृषी निरावहिं चतुर किसाना । जिमि बुध तजहिं मोह मद माना ।४.१४. =।'

२ 'दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु ब्राही' इति । यथा 'काम एव क्रोध एव रकोगुणसमुद्भवः । महाशनो महा-पाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् । इति गीतायाम् ।२।२७।' श्रर्थात् रजोगुणसे उत्पन्न यह काम ही क्रोध है, यह बहुत खानेवाला श्रोर महापापी है, यहाँ तू इसीको वैरी मान । नारदजीको रचा काम श्रोर क्रोध दोनोंसे की थी, यथा 'काम कला कछु मुनिहि न ज्यापी ।१.१२६.७।', 'मयज न नारद मन कछु रोषा।' (१.१२७.१)। वे फिर दोनोंके वश हो गए—हिर इच्छासे, यथा 'मम इच्छा कह दीनदयाला'। इन शत्रुओंसे सदा रचा करते हैं; यथा 'सीम कि चाँपि सके कोउ तासू। बड़ रखवार रमापित जासू ।१.१२६.०।', इसीसे नारदकी रचा की। जब 'गर्व उर श्रंकुरेड भारी' तब उसके उखाड़नेके लिए पुनः दोनोंके वश उनको करके उनका गर्व मिटाया।

प० प० प० प०—(क) काम क्रोधादिका प्राबल्य स्वयं भगवान्ने कहा है—'मुनि विज्ञानधाम मन करिं निमिष महँ छोभ' भुशुएडीजी भी कहते हैं—'सोड मुनि ज्ञानिधान मृगनयनी विधुमुख निरित । विबस होइ हरिजान नारि विष्नुमाया प्रगट ।७११४।' (ख) अमानी भक्तोंकी रज्ञा स्वयं भगवान् करते हैं । भगवान् सर्वसमर्थ हैं ।—'भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपित अति माया ।' (ग) ज्ञानियोंके पीछे माया कैसी लगी रहती है, यह भी देखिए—'छोरत ग्रंथि जानि खगराया । विष्न अनेक करइ तब माया ।। कल बल छल करि जाइ समीपा । अंचल बात बुमावे दीपा ।' उत्तरकांडमें श्रीनारदंजी और श्रीव्रह्माजीके वचन जो गरुड़शित हैं वे देखने योग्य हैं । गीतामें भगवान्ने कहा है—'दैवी होषा गुग्मयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरिन्त ते ।', अतएव उन्होंने अर्जु नजीसे यही कहा है कि 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं वज । अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोज्ञिष्ट्यामि मा शुचः ।'

टिप्पणी—३ 'पायेहु ज्ञान भगित निहं तजहीं' इति । (क) अद्वैतमें ज्ञान है, द्वैतमें भक्ति है। यहाँ 'पायेहु ज्ञान भगित निहं तजहीं' में भाव यह है कि अद्वैतमें द्वैत रखे; यथा 'सो अनन्य जाके असि मित न टरइ हनुमंत । में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत'। (ख) 'निहं तजहीं' क्योंकि भक्ति होनेसे भगवान् रज्ञः करते हैं, ज्ञान होनेसे रचा नहीं करते।

दोहा—काम क्रोध लोभादि मद पवल मोह के धारि। तिन्ह महँ अति दाहन दुखद माया रूपी नारि॥४३॥ ्चर्थ —काम, क्रोध, लोभ, मद आदि मोहकी प्रवल सेना है। उनमें भी माथारूपिणी स्त्री अत्यन्त घोर

दुःख देनेवाली है।।४३॥

दिष्यगी—१ (क) 'काम क्रोध लोभादि' में 'आदि' पद देकर षट्-विकारकी पूर्ति की। कामक्रोध दो शतु प्रथम कहकर ('दुहुँ कहँ काम-क्रोध रिपु आही'), अब इस दोहेमें षट्शत्रु गिनाए। अर्थात्—काम, क्रोध लोभ, मद, मत्सर और मोह। (ख) 'अतिदारुन दुखद' का भाव कि काम क्रोधादि 'दु:खद' हैं। दारुण दु खदका स्वरूप आगे दिखाते हैं। (ग) 'धारि' = सेना। सेना शत्रु को लूटती है। ये जीवों के उत्तम गुणों को लूट ले जाते हैं। यहाँ काम प्रस्तुत है, अतः प्रथम उसीको कहा।

प० प० प०— 'श्रित दारन दुखद माया रूपी नारि' इति । स्त्रीके श्रितिरक्त श्रन्य विषय खयं मनुष्यके पीछे नहीं लगते हैं, यह देखकर मानों मायाने खयं नारीका रूप ले लिया । माया खयं श्रजा है, श्रनंग है, श्रतएव स्त्रीका रूप धारण करके 'मैं श्रौर मोर' का पाठ पढ़ाती है । कौमार्यमें विषय-ममताका रूप लेती है श्रौर तारुएयमें प्रत्यच्च स्त्री वनकर श्रपने श्रंगसंगके लोभमें डालकर भुलाती है । मायारुपी स्त्री देखनेमें तो सुन्दर श्रौर सुखद है, पर है श्रित दारुण श्रौर दारुण दुःखद । श्रुति भगवती भी कहती है — ''स्त्रियो हि नरकाग्नीनामिन्धनं चारु दारुणम् ।१०। ''दुःख शृंखलया नित्यमलमस्तु मम स्त्रिया ।१३।'' (याज्ञवल्क्योप०)।

नोट—विरक्तों भगवद्भक्तोंके उपयोगी जानकर हम यहाँ याज्ञवतक्योपनिषत्के इस प्रसंगकी कुछ श्रतियाँ उद्धृत किये देते हैं। अर्थ सरल है।

"मांसपाञ्चालिकायास्तु यन्त्रलोकेऽङ्गपञ्चरे । स्नाय्वस्थियन्थिशालिन्यः स्त्रियः किमिव शोभनम् ।४। त्वङ्मांस रक्तवाष्पाम्बु पृथक्कृत्वा विलोचने । समालोकय रम्यं चेतिक मुघा परिमुद्धासि ।६। मेरुशंगतदोल्लासगङ्गा- जलरयोपमा । दृष्टा यस्मिन्मुने मुक्ताहारस्योल्लासशालिता । ७ । श्मशानेषु दिगन्तेषु स एव ललनास्तनः । श्वभिराखाद्यते काले लयुपिएड इवान्धसः । ८ । केशकञ्जलधारिएयो दुःस्पर्शा लोचनित्रयाः । दुष्कृताग्निशिखा नार्यो दृहन्ति तृण्यवन्नरम् ।६। व्वलना ऋतिदूरेऽपि सरसा ऋपि नीरसाः । स्त्रियो हि नरकाग्नीनामिन्धनं चारु द्वारणम् ।१०। कामनाम्ना किरातेन विकीर्णा मुग्धचेतसः । नार्यो नरविहङ्गानामङ्गबन्धनवागुराः ।११। जनमपलव-लमस्यानां चित्तकर्मचारिणाम् । पुंसां दुर्वासनारच्जुर्नारीविडशिपिण्डिका । १२ । सर्वेषां दोषरत्नानां सुसमु-द्गिकयानया। दुःखश्वङ्गलया नित्यमलमस्तु मम स्त्रिया।१३। यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निस्त्रीकस्य क भोगभूः। स्त्रियं त्यक्त्वा जगत्त्यक्तं जगत्त्यक्त्वा सुखी भवेत् ।१४।"

खुतु मुनि कह पुरान श्रुति संता । मोह विपिन कहुँ नारि वसंता ॥१॥ जप तप नेम जलासय कारी । होइ ग्रीपम सोषे सब नारी ॥२॥ काम क्रोध मद मत्सर मेका । इन्हिंह हरषपद वरषा एका ॥३॥ दुर्वासना कुमुद समुदाई । तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई ॥४॥ धर्म सकल सरसीरुह दृंदा । होइ हिम तिन्हिंह दहै सुखमंदा ॥५॥ धुनि ममता जवास वहुताई । पलुहड़ नारि सिसिर रितु पाई ॥६॥ पाप जलूक निकर सुखकारी । नारि निविड़ रजनी श्रॅंधियारी ॥७॥ वृधि वल सील सत्य सब मीना । वनसी सम त्रिय कहिंह प्रवीना ॥८॥

दोहा—श्रवगुनमूल स्लापद भगदा सव दुखखानि। ताते कीन्द्र निवारन मुनि मैं यह जिय जानि ॥४४॥ शुद्दार्थ-पलुह्ना = पल्लवित होना, हराभरा होना।

अर्थ—हे मुनि! सुनी। पुराण, वेद और सन्त कहते हैं कि मोहरूपी वनके लिये खी वसन्त ऋतु है ॥१॥ जप-तप-नियमरूपी सारे जलाशयों को खी श्रीष्मरूप होकर पूरा सोख लेती है ॥२॥ काम, कोध, मद, सत्सर मेंडक हैं, इन्हें वर्षारूप होकर प्रसन्त करने में वह एक ही है ॥३॥ समस्त दुर्वासनाएँ कुमुदका समुदाय (समृह) हे, उनको यह सदा मुख देनेवाली शरद्ऋतु है ॥४॥ समस्त धर्मॐ कमलोंका मुंड है वह मन्द मुखवाली उन्हें हिमऋतु होकर जला डालती है ॥४॥ फिर समतारूपी यवासका समूह खीरूपी शिशिरऋतुको पाकर हराभरा हो जाता है ॥६॥ पापरूपी उल्लुओं के समूहको मुख देनेको खी घोर अँघेरी रात है ॥७॥ युद्धि, यल, शील, सत्य ये सब मछलियाँ हैं और खी बंसी के समान है। प्रवीण लोग ऐसा कहते हैं ॥=॥ अवगुण्की जड़, पीड़ा देनेवाली और सब दु:बोंकी खानि खी है। हे मुनि! मैंने जीसे ऐसा जानकर इसी कारण तुमको रोका ॥४४॥

होट—इस प्रसंगमें 'भिन्नधर्मामालोपमा' और 'परंपरित रूपक' त्रलंकार हैं।

दिप्पणी—१ दोहेमें जो कहा 'श्रित दारन दुखद मायारूपी नारि', अब उसी 'श्रित दारण दु:खद'का स्वरूप दिखाते हैं। दोहावलीमें इसकी दारणता यों कही है—'जन्मपत्रिका बरित के देखहु हृद्य विचारि। दारन वैरी मीच के बीच विराजित नारि॥२६=।' (यह दोहा और उसका अर्थ पूर्व आ चुके हैं)

२ 'सुनु मुनि' से जनाया कि एक बात समाप्त हो गई, यह दूसरी बात है। पुनः भाव कि तुम मनन

शील हो, वेदादिके मनन करनेवाले हो, अतः मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो ।

प० प० प० -१ 'सुनु मुनि कह पुरान' ' इति । (क) प्रत्यच परमेश्वर होते हुए भी यह नहीं कहते कि में अपना मत कहता हूँ, किन्तु कहते हैं कि श्रुति, पुराण और सन्त जो कहते हैं वह कहता हूँ। इससे यह भी जनाया कि इसमें पुराण, श्रुति और सन्त तीनोंका ऐकमत्य है। (ख) श्रुतिको पुराण और संतके वीचमें रखकर वताया कि जिन श्रुतियोंका पुराण और सन्तोंके मतमें समन्वय होगा वह श्राह्य हैं और उनके अनुकूल ही चलना चाहिए। श्रुतिका अर्थ पुराण और इतिहाससे स्पष्ट किया गया है। तथापि पुराणोंमें भी वहुशः परोच्चवाद ही होनेसे पुराणोंका भी यथार्थ मर्म संत ही जानते हैं। इसीसे संतलच्चोंमें 'वोध जथारथ वेद पुराना। ४६.६।' ऐसा कहा गया है। मक्तिशरोमणि तुकारामजी भी कहते हैं— 'वेदांचा तो अर्थ आम्हां सींच ठावा। दुजानीं वाहावा भारमाथां' (हम संत लोग ही वेदोंका मर्म यथार्थ जानते हैं। दूसरे तो केवल शिरसे वोका हो रहे हैं)।

२ मोह विषिन कहँ नारि वसंता' इति । इस रूपकको समभनेके लिये वसन्त ऋतु और विषिनका अत्योन्य संवंध जान लेना चाहिए। वसन्तागमनके पूर्व जो वृत्तादि सूखे मरे हुएसे देखनेमें आते थे वे ही वसन्तागमनसे प्लावित, प्रफुल्ल और फलित हो जाते हैं। उनको जल आदिकी आवश्यकता नहीं रहती। पल्लव फूल फल आनेसे पत्ती, अमर, अहिंस्न तथा हिंस्न पशु भी वहाँ आ जाते हैं। इसी तरह पत्नी-परिप्रह करनेपर घर, धन धान्य, वस्न, पात्रकी आशास्त्रपी पत्तियाँ उसमें फूटती हैं। पुत्रप्राप्ति-कामनारूपी फूल और मान, वड़ाई प्रतिष्ठा आदिकी कामनारूपी फल लगते हैं। सास ससुर इत्यादि पत्ती और भौरे इक्टे होते हैं। पुत्र, कन्या, जामाता आदि अहिंस पशुओंकी भोड़ लगती और काम क्रोधादि सिंह, वृक्त, शूकर आदि हिंस पशुओंका वह मनुष्य शिकार बन जाता है। इसी प्रकार इस रूपकका विशेष विस्तार किया जा सकता है।

वसन्तऋतुका वर्णन पूर्व आ ही चुका है।

टिप्पणी—३ "मोह विपिन कहँ नारि वसंता" इति । (क) मोह सबका राजा है, यथा 'मोह दसमौिल तद्भात ऋहंकारः', 'जीति मोह मिहपाल दल सिहत विवेक भुत्राल । करत श्रकंटक राज पुर सुख संपदा सुकाल । छ० २३४।' और वसंत ऋतुराज है । राजा अपने दलको सदा बढ़ाया ही करता है, वैसे ही मोह

क्ष महाभारत वन पर्व अ० २०० में अनेक धर्माका बर्गान है।

सदा अपनी सेनाकी वृद्धिमें लगा रहता है। वृद्धि करनेमें वसन्त-समान है। पुनः, (ख) मोहको इससे भी प्रथम कहा कि सोह ही अन्य सब विकारोंका मूल है, यथा 'मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह तें पुनि उपजािहें वहु सूला। ७:१२१।२६।'; अतएव स्त्रीके संगसे सबसे प्रथम मोहकी वृद्धि कही। (ग) यहाँ स्त्रीका स्वस्य वसंत आदि छहो अनुओंसे बाँघा है। ऋतु रजोधमेंको भी कहते हैं और ऋतुवती स्त्रीको शास्त्रमें सर्वथा त्याज्य कहा है। रजोधमेंके समय उसका स्पर्श, उसका संग ब्रह्म इत्यादि पातकोंका भागी करता है और आयुर्वेद भी मना करता है। यहाँ मगवान् नारद्जीको वैराग्यमें दृढ़ करनेके लिए स्त्रीत्यागका उपदेश दे रहे हैं, अतः 'ऋतु' का रूपक दिया। भाव कि विरक्त संतोंको वह सर्वथा त्याज्य है। (घ) स्मरण रहे कि यहाँ जो जो अवगुण दिखा रहे हैं वे सब नारद्जीमें प्राप्त हो गए थे, अतः उन्हीं उन्हींको यहाँ लिया। आगे मिलानके नकरोसे सब स्पष्ट हो जायगा।

४ 'जप तप नेम जलासय मारी''' इति । (क) गंभीर जलाशय ग्रीष्ममें भी नहीं सूखते और सब तो सूख जाते हैं पर इनमें जल बना रह जाता है। अतएव यहाँ 'मारी' शब्द दिया। अर्थान् खीहपी ग्रीष्म अरुत्से जपतपादि कोई भी नहीं वचते, वह सबको 'मारिकै' (निपट, संपूर्ण, माड़ पोंछकर) सोख लेती हैं कि वूँ द्मर भी न रह जाय। (ख) जैसे सब जलाशय सूखकर अष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जपतपिनयमादिके नष्ट होनेसे लोग अष्ट हो जाते हैं। (ग) यहाँ 'जप तप नेम' तीन ही नाम दिए, क्योंकि जलाशय भी तीन ही प्रकारके हैं — 'कर्मकमंडल कर गहे' 'सरिता कूप तड़ाग'। (घ) 'मारी' का भाव यह भी है कि कियमानकी कीन कहे संचितको भी विनष्ट कर देती है।

४ कामक्रोधादि चारको मेंहक कहा, क्योंकि मेंहक भी ४ प्रकारके होते हैं। 'हरषप्रद्' क्योंकि प्रीष्ममें हुकड़े हुकड़े हो जाते हैं और प्रथम वर्षा पाते ही जी उठते हैं, टरटर मचाने लगाते हैं। वैसे ही मुए हुए मनमें भी कामादि खीको पाकर जग उठते हैं।

६ (क) 'दुर्गासना कुमुद समुदाई। तिन्ह कहँ सरद०' कहकर तव 'धर्म सकल सरसीरह' कहा, क्योंकि कुमुद भी कमलकी ही एक जाति है। [ख़ीकी प्रसन्तताके लिए अनेक उपाय ही दुर्वासनायें हैं। (खर्रा)] (ख) 'होइ हिम दहइ तिन्हिं सुखमंदा'—'सुखमंदा' ख़ीके लिए है अर्थात् यह नीच सुख देनेवाली है। ['उन्हें निकम्मा सुख देती है अर्थात् प्रत्यच्चमें शीतलता सुख प्रतीत होता है किन्तु अन्तमें उसीसे कमल जल जाता है।' (वीरकिव)। पुनः भाव कि द्रव्य आदि नारीसे ही नहीं वच पाता, तव विना द्रव्य धर्म कहाँसे हो सके। (खर्रा)]

७ 'पुनि नमता जवास वहुताई। पलुहइ०' इति। शिशिर ऋतुमें यवास बहुत बढ़ता है, वैसे ही स्त्रीके द्वारा समता बढ़ती है। पहले कामादिकी हर्षप्रद वर्षा हुई, अब पुत्र पौत्रादि स्त्री द्वारा हुए, उनमें ममत्व बढ़ा। (खर्रा)। यहाँ पट् ऋतु पूर्ण हुए।

दिप्पणी—= 'पाप उल्क' पापको उल्लू कहा, क्योंकि चोरी, व्यभिचार आदि अनेक पाप रात्रिमें ही हुआ करते हैं और उल्लू भी रातमें ही विचरता है।

६ 'वंसी सम', यथा—'विस्तारितं मकर केतन धीवरेण स्त्रीसंत्रितं बिड्शमत्र भवांद्वराशौ । येनाचिरात्तद्धरामृत लोलमत्यमत्यात्विक्व पचतायनुरागवह्नौ ॥' (भर्म हिर्दि शृंगार शतक =२)। 'वुद्धि, वल, शील, सत्य' चारको सद्धली कहा, यथा 'धुनि अवरेव कवित गुन जाती । सीन मनोहर ते वहु भाँती'। स्त्री पुरुषको फाँसकर फिर एक-एक करके सव गुणोंको वाहर निकाल फेंकती है. जैसे लोग वंशीसे महलीको फाँसकर निकाल लेते हैं।

एक-एक करके सब गुणोंको बाहर निकाल फेंकती है, जैसे लोग बंशीसे मछलीको फाँसकर निकाल लेते हैं।
नोट—६३ १ भोह विपिन कहँ नारि वसंता से लेकर "वंसी सम त्रिय००' तक का सारांश यह
है कि मोहके होनेसे जपतपका नाश हुआ, जपतपके नाशसे काम-क्रोध-मद-मत्सर बढ़े। इनके बढ़नेसे धर्मका नाश हुआ, धर्मके नाशसे नमता बढ़ी। ममत्वके बढ़नेसे पापकी बृद्धि हुई और पापकी बृद्धिसे बुद्धि-बलशील-सत्यका विनाश हुआ। इसीसे मोह, काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि और जप, तप, नेम, धर्म आदि
इस क्रमसे कहे गए।

२—छः चौपाइयोंमें छः ऋतु कहकर श्रंतमें दो श्रौर भी चौपाइयाँ रखीं, जिनमें पाप उल्ल श्रौर वृद्धि वल श्रादि मीनको कहा। भाव कि पाप-उल्लक्ष वास मोह-विपिनमें रहता है श्रौर वृद्धिवलशीलसत्य- रूपी मछलियोंका निवास जपतपनियमरूपी जलाशयोंमें रहता है। इससे इनको भी कहा।

श्रीगौड़जी—इस समस्त प्रसंगमें 'नारि' की व्यक्तितापर श्राचेप नहीं है, क्योंकि 'नारि' शब्द के श्रान्तर्गत ऐसी व्यक्तियाँ भी शामिल हो सकती हैं जिनसे कि ये सारे विषय संवंधी दोषका कोई लगाव नहीं, प्रत्युत उनके स्मरणसे यह दोप दूर हो सकता है। इस स्थलपर 'नारि' शब्द से थाव है 'काम प्रवर्तिनी नीच वासना', जिसपर नारि शब्दका लच्य है। इसीसे श्रान्तमें 'प्रमदा' शब्द 'दिया गया है। जो श्रारं सक पाठक इसे नारि जातिकी निन्दा समभते हैं वे 'नारि' शब्दके लच्यार्थपर ध्यान नहीं देते श्रीर उसका श्रर्थ काम-वासना प्रवृत्तिमात्र नहीं लगाते।

टिप्पणी—१० 'प्रमदा सब दुख्खानि', यथा भर्तृहरे श्टँगारशतके—'सत्यं जना विन न पत्त्पाताङ्गोकेषु सर्वेष्यित तथ्यमेतत् । नान्यं मनोहारि नितंबिनीभ्यो दुःखस्य हेतुर्नेहि कश्चिदन्यः ॥' प्रमदा नाम देकर जनाया कि सब कालमें मदमें भरी हुई मतवाली रहती है ।

'ताते कीन्ह निवारन' इति । स्त्रीसंगके दोष कहकर दूसरेको तो उससे निवारण करते हैं और स्वयं विरही हैं, यह तो वही हुआ कि 'पर उपदेस कुसल बहुतेरे । जे आचरहिं ते नर न घनेरे ।' यह प्रसंग यहाँ वक्ताओंने कहकर सूचित किया कि वस्तुतः श्रीरामजी विरही नहीं हैं, उनका विरह लीलामात्र है । नारदका प्रश्न था 'केहि कारन प्रभु करें न दीना', इसीसे कहते हैं कि 'ताते o' अर्थात् इस कारणसे ।

११—जो स्वीमें दोप गिनाये हैं, वे सब नारदमें स्वीकी इच्छा करते ही प्राप्त हो गए थे, यह निम्न नक्तरोसे स्पष्ट देख पड़ेगा—

स्त्रीमें त्रासंक्ति होनेपर दोष मोह विपिन कहँ नारि वसंता ।

'जप तप नेम जलासय भारी। होइ श्रीपंस सोपइ सव नारी॥' 'काम कोघ सद मत्सर भेका। इन्हिह हरपप्रद वरषा एका॥'

'हुर्वासना कुमुद समुदाई। तिन्ह कह सरद सदा सुखराई॥' 'धर्म सकत सरसीरुह्वंदा। होइ हिम तिन्हिह दहै सुखमंदा॥' श्रीनारदजीमें चरितार्थ

१ 'मुनिहि मोह मन हाथ पराए। १.१३४.४।' 'मुनि अति विकल मोह मित नाठी। १.१३४.४।' २ 'जप तप कछु न होइ तेहि काला। १.१३१.८।'

३ 'हे बिधि मिलइ कवन विधि वाला । १.१३१. = ।'
(काम है), 'सुनत वचन उपजा श्रांत कोधा।१.१३६.६।'
'फरकत श्रधर कोप मन माहीं।१.१३६.२।' (क्रोध),
'जेहि समाज बैठे मुनि जाई। हृद्य रूप श्रहमिति
श्रिधकाई।१.१३४.१।' (मद), 'मुनिमन हरष रूप
श्रांत मोरे। मोहि तजि श्रानिह वरिहि न मोरे।
१.१३३.६।' (मत्सर)।

४ 'करडँ जाइ सोइ जतन विचारी । जेहि प्रकार मोहि वरैकुमारी।१.१३१.७।' योगी के लिये यह दुर्वासना है ४ 'पर संपदा सकहु निह देखी। तुम्हरे इरिपा कपट विसेखी।। मथत सिंधु स्द्रहि वौरायहु। सुरन्ह प्रेरि

क्ष रामायणीजीकी टिप्पणीमें यह उदाहरण 'मद' का है। मत्सरका उदाहरण—'संग रमा सोइ राजकुमारी।' देकर 'पर संपदा सकहु निहं देखी। तुम्हरे इरिपा कपट विसेषी।।'—यह दिया है और कहते हैं कि अपना मत्सर विष्णुमें आरोपण किया है। 'पुनि ममता जवास बहुताई। पलुहइ नारि सिसिर रितु पाई॥' 'पाप टल्क निकर सुखकारी। नारि निबिड रजनी श्रॅंधियारी॥' ''बुधि बल सील सत्य सब मीना। बंसी सम तिय कहहिं प्रबीना॥'' बिष पान करायेहु ॥ श्रमुर सुरा विष संकरिह श्रापुर्मा मिन चार । स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार ॥१.१३६। इत्यादि कठोर वचन कहने से सकल सेवक-धर्म नष्ट हुए।

६ 'मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥१.१३४.४।' यह ममता है।

७ 'में दुईचन कहे बहुतेरे। कह मुनि पाप मिटिहि किमि मेरे।१.१३=.४।' यह पाप है।

परिह बुद्धि भ्रमसानी। १.१३४.६। यह बुद्धिका नाश है, 'श्रित श्रारत किह कथा सुनाई। करहु कुपा हिर होहु सहाई। १.१३२.४।' यह बलका नाश है। 'मैं दुर्वचन कहे बहुतेरे' यह शीलका नाश है। ''कछुक बनाइ भूपसन भाषे। १.१३१.४।'' यह सत्यका नाश है।

सुनि रघुपति के बचन सुहाए । सुनि तन पुलक नयन भिर आए ॥१॥ कहहु कवन प्रश्न के असि रीती । सेवक पर मनता अरु प्रीती ॥२॥ जेन भनहिं अस प्रश्न भ्रम त्यागी । ग्यान रंक नर मंद अभागी ॥३॥ पुनि सादर बोले सुनि नारद । सुनहु राम विग्यान बिसारद ॥४॥ संतन्ह के लच्छन रघुवीरा । कहहु नाथ भवभंजनभीरा ॥५॥

श्रथं—श्रीरघुनाथजीके सुन्दर वचन सुनकर मुनिका शरीर पुलकित हो गया। नेत्र (में श्राँसू) भर श्राए।१। (वे मनमें सोचने लगे) किहये तो, किस स्वामीकी ऐसी रीति है शिक्सका सेवकपर इस प्रकार ममत्व श्रीर प्रेम है।।२।। जो लोग भ्रम छोड़कर ऐसे प्रभुको नहीं भजते वे ज्ञानरंक (ज्ञानके दरिद्र या कंगाल, ज्ञान-रिहत, ज्ञानशून्य), मन्द (बुद्धि) श्रीर श्रभागे हैं।३। फिर नारदमुनि श्रादरपूर्वक बोले—हे विज्ञान-विशारद श्रीरामजी सुनिये।४। हे रघुकुलवीर ! हे भवभयके नाश करनेवाले! हे नाथ ! सन्तोंके लज्ञण किहये।।४।।

टिप्पणी—१ 'सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता' उपक्रम है और 'सुनि रघुपति के बचन' उपसंहार। ['सुनि रघुपति के बचन सुहाए' इति। बचन 'सुहाए' हैं; क्योंकि इनमें प्रभुका निर्हेतुक हितकारी खमाव विश्वत है। सेवककी अकल्याण, दुःख, दैन्य, अधः पात इत्यादि संकटोंसे माताकी तरह रच्चा करते हैं, यह जानकर जीव यह जान लेगा कि उसका हित क्या और किसमें है। (प० प० प०)

२ 'कहहु कवन प्रभु के अिंध रीती।''' इति । ['अिंस रीती'—भाव कि सेवककी गाली, शाप, क्रोध इत्यादि शान्त चित्तसे सहन भी कर ले और सेवकका परमहित करे ऐसा सारे संसारमें कोई नहीं है। सन्त भगवंतमें अभेद है। 'संत सहिं दुख पर हित लागी।','भूर्जतरू सम संत कृपाला। पर हित नित सहिं विसाला।' (परप०प्र०)]। मिलान कीजिए-'सबके प्रिय सेवक यह नीती। मोरे अधिक दास पर प्रीती।७.१६।' अपने सेवककी सेवा माताकी तरह करते हैं, यह रीति इन्हींकी है और स्वामी तो सेवकको नीच दृष्टिसे देखते हैं।

रे 'जे न भजिहं श्रस प्रभु श्रम त्यागी। ग्यानरंक "' इति। श्रमको छोड़कर प्रभुका भजन करना कहा। श्रमसे ज्ञानका नाश होता है; यथा 'प्रगट न ज्ञान हृदय श्रम छावा। ७.४६.१।' यह भजनका वाधक है; यथा 'श्रम तिज भजिहु भगतभयहारी। ४.२२।' "न भजिहें" से उपासनारहित, 'ज्ञानरंक' से ज्ञानहीन श्रीर 'मंद' से कर्महीन श्रर्थात् त्रिकांडरिहत जनाया, श्रतएव श्रभागी हुए।

४ "पुनि सादर बोले" से पूर्व प्रसंगकी समाप्ति जनाई। श्रीनारदजी अभीतक अपकार ही जानते रहे, अब स्वामीके कथनसे जाना कि हमारे साथ बड़ा भारी उपकार किया। 'विज्ञान-विशारद' का भाव कि आपका ज्ञान अखण्ड एकरस है, कोई उसका अबरोधक या विनाशक नहीं है। (श्रीकान्तशरणजीका मत है कि 'विज्ञान विशारद' विशेषणका भाव यह है कि "ये जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर विज्ञानकी दृष्टिसे चाहते हैं। प्रकृति-वियुक्त जीवारमाके ज्ञानको विज्ञान कहते हैं। जैसे 'तब विज्ञानिक्षिपनी "' से तेजरािस विज्ञानम्य। ७.११७।' तकसे स्पष्ट है। यहाँ श्रीरामजी संत लच्चण कहेंगे। उन्हींका श्रहण करना विज्ञान साधन है।'')

नोट—१ 'संतन्हके लच्छन रघुबीरा। कहहु''' इति। नारीक्ष्पी षड़ ऋतुवर्णनके प्रारंभमें ही 'सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता। ४४-१ ये प्रभुके वचन हैं। इनमें 'संत' शब्द आ जानेसे यह जिज्ञासा खड़ी हो गई कि 'संत' के लच्चण भी इस सुअवसरपर पूछ लेने चाहिएँ, अतः मुनिने पूछा। 😂 यह वक्ताकी कला है, वह छुछ ऐसे शब्द कह देता है जिससे यह पता चल जाता है कि श्रोता मन बुद्धि चित्त लगाकर सुन रह है या नहीं। जैसे शंकरजीने कहा था 'कहा भुसु'डि बखानि सुना बिहनायक गरुड़। १.१२०।' इसीपर अंतमें पार्वतीजीने इस संबंधमें प्रश्न किया। गरुड़जीके सप्त प्रश्न भी इसी कलासे प्रादुभू त हुए हैं। (प० प० प्र०)

२ इसे संतोंके लक्षण पूछनेमें भाव यह है कि हम अपनेमें नित्य देखा करें कि कौन कौन लज़णा हममें नहीं हैं जिनका हम भगवानके प्रिय होनेके लिए उपार्जन करते रहें। इसे दूसरोंकी परीक्षा लेनेके लिए लक्षणोंका ज्ञान करना निर्धक है। क्योंकि संतोंके गुण अनंत हैं। श्रीएकनाथजी महाराज भागवत एका दशस्त्रंधकी टीकामें लिखते हैं कि संतोंके लक्षणोंकी पोथी हाथमें लेकरकोई उनकी परीक्षाके लिए त्रेलोक्यमें भले ही घूमे तो भी उसे कोई संत मिलेगा ही नहीं। 'मियां न सांगितल्या लक्षणांची पोथी। जो कोणी घेवनियां हातीं हिंडेल जरी त्रिजगती। तरी न सांपड़ती संत।' यह भगवानका वाक्य है।

वि० त्रि०—सरकारके दिये हुए उपदेश सुननेपर नारदर्जीके हृदयमें प्रमुके चरणोंमें अत्यन्त प्रीति वढ़ी, वे सोचने लगे कि ऐसे भक्तवत्सलको जो नहीं भजते वे अज्ञानी अभागी हैं। भाग्यवान् भजन करनेवाले सन्तलोग हैं, अतः भगवान्के मुखसे ही उनके भक्त सन्तोंके गुण सुनना चाहिये, जिसके जान लेनेसे, उनकी प्राप्तिके लिये सदा यत्नशील होनेका सौभाग्य प्राप्त हो, अतः नारदजी सन्तोंके लक्षण पूछते हैं।

सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन्ह ते मैं उन्ह के वस रहऊँ॥६॥
षट विकार जित अनय अकामा। अचल अकिंचन मुचि सुखधामा॥७॥
अमित बोध अनीह मित भोगी। सत्य सार किंब कोविंद जोगी॥८॥
सावधान मानद मद हीना। धीर धर्मगिति परम प्रवीना॥९॥
दोहा—गुनागार संसार - दुख - रहित विगत - संदेह।
तिज मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह॥४५॥

शब्दार्थ—षट् विकार—'पट् विकार' कौन हैं. इसमें मतभेद है। १ काम, क्रोध, लोभ, मोह, सद, मत्सर। २ पाँचों ज्ञानेंद्रिय और मनके मिलन व्यवहार। ३ 'अस्ति जायते वर्द्धते विपरिणमते अपचीयते नश्यित' (प्र०)। ४ क्षुधा, प्यास, हर्ष, शोक, जन्म, मरण। ४ प्राणीके छः विकार या परिणाम अर्थात् उत्पत्ति, शरीर वृद्धि, वालपन, प्रौढ़ता, जरा, मृत्यु।

श्रर्थ — मुनि ! सुनिए, सन्तोंके गुण कहता हूँ जिन (गुणों) से मैं उनके वशमें रहता हूँ (श्रर्थात्) गुण तो श्रनन्त हैं, पर मैं केवल इन्हींको कहता हूँ )।।६।। छहो विकारोंको जीते हुए, निष्पाप, निष्काम, चंचलतारिहत (स्थिर चित्त), श्राकंचन, पवित्र, सुखके स्थान ।।७।। श्रामित (जिसका श्रटकल नहीं किया जा सकता। श्रसीम) ज्ञानवाले, चेष्टारहित, श्ररूपभोगी (स्वल्पाहारी), सत्यके सार रूप (प्रियसत्यवादी)

किव, पिडित, योगी ।।=।। ( सदा कर्तव्यमें ) सावधान, दूसरोंको मान देनेवाले, स्वयं मान-मद-रिहत (वा, मादक पदार्थोसे छलग रहनेवाले होते हैं। पं० रा० कु०), धीर, धर्मकी गितमें बड़े चतुर ।।६।। गुणोंके घर, संसारके दुःखों वा संसारक्ष दुःखसे रहित और संदेहसे विशेषरिहत होते हैं। मेरे चरण कमलोंको छोड़कर उनको न देह ही प्रिय है न घर ही ।।४४॥

टिप्पण् — १ 'सुनु मुनि संद्रन्ह के गुन कहऊँ ।०० बस रहऊँ' इति । (क) 'सुनु मुनि'—यहाँ पुनः 'सुनु' शब्द देकर पूर्व प्रसंगकी समाप्ति और नवीन प्रसंगका प्रारम्भ जनाया । (ख) 'गुन कहऊँ' और 'बस रहऊँ' से जनाया कि इन गुणोंसे मैं उनके वश हो जाता हूँ, इन गुणोंमें मैं बँध जाता हूँ। गुण् सूतको भी कहते हैं मानों ये गुण रस्तीरूप हैं जो मुमे बाँध सेते हैं। [नारद्जीने संतोंके लच्ल पूछे, यथा 'संतन्ह के लच्छन रघुवीरा। कहहु …', और श्रीरामजी कहते हैं 'सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ' और 'सुनु मुनि साधुन्ह के गुन जेते। ४६. द।', इससे संत और साधु, लच्ल और गुण्को पर्याय जनाया। (प० प० प०)]

के गुन जेते। ४६. =।', इससे संत और साधु, लच्चण और गुणको पर्याय जनाया। (प० प० प०) ]
२ 'पट-विकारिजत'। पट विकारकी पट्शत्रु संज्ञा है, अतः 'जित' पद दिया। [पट्विकारिजत, अकाम और अनीहमें द्विकित्त स्पष्ट है, क्योंकि पट्विकारमें अकामका अन्तर्भाव है। यदि अकामका अर्थ निष्काम, इच्छारिहत लें तो भी पुनकित्तसे बचना असंभव है, क्योंकि 'अनीह' शब्दसे यही अर्थ प्रतिपादित है। लोभमें इच्छाका अन्तर्भाव होता ही है। इसी तरह और भी द्विकित्याँ इस गुणगणवर्णनमें मिलेंगी। तथापि यह द्विकित्त दोष नहीं है, भूषण है। इस द्विकित्तमें एक सुन्दर भाव यह प्रकट हो रहा है कि श्रीरामकी अपने भक्तोंके गुणवर्णनमें इतने प्रसन्न हो गए हैं कि पूर्वापर संदर्भ भी भूल गए-'विषादे विस्मये कोपे हर्षे दैन्येऽवधारणे। प्रसादेऽचानुकम्पायां पुनकित्तन दूष्यते।'' यहाँ पुनकित्वदाभास अलंकार है।(प०प०प०)

नोट—१ 'श्रचल' धर्ममें । एवं रागद्वेषादिसे विचलित न होनेवाले । (प्र०)। श्रिकंचन अर्थात् धन संपत्ति श्रादि समीके संग्रहसे रहित । (प्र०)। श्रपने पास कुछ नहीं रखते । (प्र०)। 'तिहि ते कहिं संत श्रुति टेरे । परम श्रकंचन प्रिय हिर केरे ।१।१६१।३।' देखिए । श्रुचि=मन वचन कर्मसे पित्र । 'श्रमितवोध' = श्रात्मज्ञानी (पु० रा० कु०)।=श्रपार ज्ञानवाले (प्र०)। [भगवान् श्रमित एवं श्रप्रमेय हैं, उनका बोध रहनेसे संत श्रमितवोध कहलाते हैं, क्योंकि भगवान्के जाननेपर फिर कुछ भी जानना नहीं रह जाता। (श्रीकान्तशरणजी)] मित भोगी=शरीरका निर्वाहमात्र करने भरको, यथा 'युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मेष्ठ । युक्तस्वप्नाववेषस्य योगो मवित दु.लहा। गीता ६।१७।' श्रय्वात् नियमित श्राहार-विहार-वालेका, कार्मोमें नियमित चेष्टा करनेवालेका श्रौर नियमित सोने तथा जागनेवालेका दु:ख नाशक योग संपन्न होता है। यश-वर्णनमें कित, शास्त्रादिके ज्ञानमें केविद (पंडित), श्रष्टांगयोगयुक्त एवं सदा भगवन्में चित्तकी वृत्ति रखनेमें योगी। 'सरवसार' = सत्यके सारकप।=सत्यितष्ठ।=सत्यको सारकप जाननेवाले—(प्र०)। सत्यसार किव = सत्यका जो सार है उसके किव; शर्यात् सत्य ही कहते हैं। (वै०)। 'सावधान' शर्यात् व्यवहार श्रौर परमार्थमें सदा श्रपने मनको देखते रहते हैं जिसमें विषयादिके वशमें न हो जायँ। 'धीर धरमन्गति परम प्रवीना'—धर्मकी गति बहुत सूक्त है ! उसके जानने श्रीर करनेमें परम प्रवीण हैं। 'धीर', यथा 'ते धीर श्रव्यत विकार हेतु जे रहत मनसिज वस किए। पार्वती-मंगल।१४।'' पुनः 'धीर' श्रर्थात् दुःख सुखसे मन चंचल नहीं होने पाता।

'गुणागार' से जनाया कि जो गुण गिनाए ये ही नहीं वरन गुणसमूह हैं मानों गुणोंके घर ही हैं; सब गुण यहीं वास करते हैं। 'संसार दुःखरहित', यथा 'ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला'। 'संसारदुखरहित' से जनाया कि वे ध्रात्माको देहसे पृथक जानते हैं, दुःख है तो यही कि भजन नहीं होता। "विगत संदेह'' का भाव कि जिस मार्गपर कल्याणके लिये चलते हैं, उसमें कुछ संदेह नहीं कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं। 'देह न गेह' का भाव कि मैं मेरा सभी त्याग किए हैं, किसीमें ममत्व नहीं है। यथा 'राम विलोकि

वंधु कर जोरें। देह रोह सब सन तृन तोरें।२.७०,६। (श्रीलदमण्जी)।

निज गुन अवन सुनत सकुचाहीं। परगुन सुनत अधिक हरषाहीं ॥१॥ सम सीतल निहं त्यागिह नीती। सरल सुभाउ सदिह सन भीती ॥२॥ जप तप अत दम संजम नेमा। गुर गोविंद विश्व पद भेमा ॥३॥ अद्धा छमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद भीति अमाया ॥४॥ विरति विवेक विनय विग्याना। बोध जधारथ देद पुराना ॥५॥ दंभ मान मद करिं न काछ। भूलि न देहिं कुमारग पाऊ ॥६॥ गाविं सुनिहं सदा मम लीला। हेतु रिहत परिहत रत सीला ॥७॥ मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। किहन सकिं सारद श्रुति तेते ॥८॥

शब्दार्थ—सम = अन्तरिन्द्रियतिग्रहवान् = सबको समान देखतेबाले । अमाया=कपटरिहत, दिखावे का नहीं । दम = वाह्येन्द्रिय-निग्रह । हेतु रहित = विना कारण, बदलेकी चाहसे नहीं ।

अर्थ—कानों से अपने गुण सुनते सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनकर बहुत खुश होते हैं ॥१॥ सम और शीतल हैं। नीतिको नहीं छोड़ते। सरल स्वभाव, सभीसे प्रेम (अर्थात् वैर किसीसे नहीं) रखते हैं ॥२॥ जप, तप, त्रत, दम. संयम और नियसमें रत रहते हैं। गुरु, भगवान और विप्रचरणमें प्रेम रखते हैं॥२॥ श्रद्धा, ज्ञमा, मित्रता, दया, प्रसन्तता, मेरे चरणों में कपटरहित प्रेम ॥४॥ वैराग्य, विशेष नम्नता, विज्ञान, वेद्पुराणोंका यथार्थ (ठीक्ष) ज्ञान—ये गुण दनमें होते हैं॥४॥ दम्भ, अभिमान और मद कभी नहीं करते, वुरे रास्तेपर भूलकर भी पैर नहीं देते॥६॥ सदा मेरे चिरत कहते सुनते हैं, विना कारण परोपकारमें तत्पर रहना दनका स्वभाव है।।७॥ हे मुनि ! सुनिए, साधुओं के जितने गुण हैं उनको शारदा और वेद भी नहीं कह सकते (कि ये यही हैं)॥=॥

दिप्पणी—१ (क) 'निज गुन अवन सुनत सकुचाहीं' अर्थात् वे गुणागार हैं, उनकी प्रशंसा जो करता है वह सूट नहीं करता, पर तो भी सुनकर उन्हें संकोच होता है। जो गुणहीन हो वह सकुचे तो ठीक ही है। पुनः, भाव कि निजके हर्प शोकसे रहित हैं। (ख) 'पर गुन सुनत अधिक हरपाहीं' अर्थात् जैसे जैसे सुनते हैं तैसे तैसे अधिक हर्प होता है। (ग) 'सम' शत्रु मित्रके विपयमें। 'शीतल' अर्थात् दुष्टके वज्र-वचन सहनेमें गर्म नहीं होतें। 'निहं त्यागहिं नीतीं' अर्थात् कैसा ही अवरेच पढ़ जाय नीति नहीं छोड़ते। यथा 'कोटि विद्यत ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग।' (६.३३)। 'सरल'=कपट छल-रहित, किसीसे क्रूर नहीं। (घ) 'जप तप "पद प्रेमा' इति। प्रेमका अन्वय सबमें है। जप तप आदि सबमें प्रेम है।

प० प० प०—१ मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेचा ये चार प्रकार हैं जिनसे साथकोंको इस जगत्के विभिन्न प्रकृतिके व्यक्तिसे व्यवहार करना चाहिए। यहाँ जो लच्च गिनाए हैं उनमें 'उपेचा' का उल्लेख नहीं है, कारण कि संत किसीकी भी उपेचा नहीं करते हैं। यह है परमोच आदर्श। दुर्जनोंसे व्यवहार करनेमें साथकोंको उपेचावृत्ति रखनी चाहिए। सुशुण्डिजीने भी कहा है—'खल सन कलह न भल निहं प्रीती ॥ उदासीन नित रहिश्र गोसाई। खल परिहरिश्र स्वान को नाई। ७०१०६।१४-१८।' भगवानने भी कहा है—'वह भल वास नरक कर ताता। दुष्ट संग जिन देइ विधाता। ४.४६.७।'—पर यहाँ मुनिसे जो गुण कहे हैं वे संतोंके गुण हैं, साथकोंके नहीं। 'मुदिता'—वरायरवालोंके साथ मुदितावृत्तिसे व्यवहार करना चाहिए—'पर गुन सुनत अधिक हरपाहीं।'' कहणा—दीनोंपर, अपनेसे जो नीची मूमिकापर हों उनके साथ करणा—'कोमल चित दीनन्ह पर दाया', 'साधवो दीन-वत्सलाः।' यह लच्चण साथकोंके लिए भी है। संत तो दुर्जनोंसे भी करणावृत्तिसे ही वर्ताव करते हैं। मेत्री—जो अपनेसे सिक, ज्ञान, वैराग्य आदि पारमार्थिक गुणोंमें श्रेष्ट

<sup>† &#</sup>x27;सुनु सुनि' (का०)।

हों उनके साथ मित्रता रखते हैं। यथा 'कै लघु कै बड़ मीत भल, सम सनेह दुख सोइ। तुलसी ज्यों घृत मधु सरिस मिले महाविष होइ। दो० ३२३।', 'बड़ो गहे ते होत बड़ ज्यों बावन कर दंड। श्री प्रभु के संग सो बढ़ो गयो श्रिखल ब्रह्मंड ।दो० ४३२।', श्रेष्ठोंके साथ मित्रता होनेसे श्रीभमान न होने पायुगा और उच भूमिका का श्रानुकरण सुलभ होगा। बराबरवालोंसे मुद्ता होनेसे, मत्सर, देष, स्पर्धा श्रादि दोषोंकी उत्पत्ति न होगी।

२ 'मम पद प्रीति द्यमाया' इति । ऊपर 'गोविंद पद प्रेमा' से भगवानके चरणोंमें प्रेमका कथन तो हो गया । 'गोविंद गोपर दृंद्रहर । ३२ छंद ।' से रघुनाथजीका 'गोविंद' होना सिद्ध हो चुका है । तव यहाँ 'मम पद प्रीति' क्यों कहा गया ? उत्तर—'गोविंद' से यहाँ वेदान्तवेद्य निगु ण ब्रह्म कहा और 'मम' कहकर वताया कि भगवान्में इस भावनासे प्रेम करे कि जो वेदान्तवेद्य निगु ण ब्रह्म हैं वही सगुण भगवान् श्रीरामचंद्रजी हैं । ( अथवा, जनाया कि वह गोविन्द मैं ही हूँ, दूसरा नहीं ) । अथवा, भगवद्गक्ति-प्रीतिका

विवेचन करनेमें परमानन्द्के कारण पुनकक्तिका भान न रहा।

३ [(क) विवेक=सत् असत्का ज्ञान । विज्ञान = सर्वातमाव । बोध=श्रुतिस्मृतिमें निस्सेंदेह होनेका भाव । (प० रा० कु०) ।=प्रकृतिवियुक्त आत्माका ज्ञान । (श्रीकान्तशरणा)। (ख) 'बोध जथारथ वेद पुराना', किव कीविद योगी, अमित-वोध, धर्मगति परम प्रवीण—इन गुणोंकी आवश्कता संतोंमें नहीं है। इनकी आवश्यकता मान लेने पर शवरी, गीध, विभीषण आदि अनेक महापुरुषोंकी गणना संतोंमें नहीं होगी। शवरीजी स्तृति करनेमें समर्थ नहीं थीं तब कवित्व पाण्डित्य कहां से आई? भीजिनी होनेसे वेदका यथार्थ ज्ञान भी नहीं हो सकता था—ये सब सद्गुरुके लच्चण हैं। सद्गुरुको इन सबोंकी आवश्यकता है—'स गुरुमें वोपगच्छेत्' अतिश्वे ब्रह्मतिष्ठम् (श्रुति)। अरण्यकांडके मं० रलोक १ में सद्गुरुक्तच्च ध्वित किये हैं और यहाँ उपसंहारमें भी सद्गुरुके लच्चण कहे हैं। गुरुकी छपाके विना महामोह संशय अमका निरास नहीं हो सकता, इसीसे इस काण्डमें सद्गुरुका वैशिष्ट्य ही जहाँ तहाँ बताया गया है। महाराष्ट्रमें सेनान्हावी, गोरा कुम्हार, रोहीदास चमार, चोखामेला म्हार, जनावाई, बहिणावाई, वेगावाई बड़े-बड़े संत भगवद्गक्त हो गए। उनमेंसे किसीको 'बोध जथारथ वेद पुराना' का अधिकार शास्त्रविधिसे था ही नहीं और वे शास्त्राज्ञा माननेवाले भी थे। [मेरी समक्तमें संतलच्चामें 'किव, कोविद, बोध जथारथ वेद पुराना' इत्यादि जो कहा है वह ठीक ही कहा है। भगवान् शंकर कहते हैं—'श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना।। सोइ कि कोविद र जो कहा खल छांड़ भजइ रघुबोरा।।७१२७/९ श्रीरामजीके चरणोंमें निष्ठल अविरल अमल अनुराग करे यही श्रुति-सिद्धान्त है जो वे यथार्थ जानते हैं—'श्रुति सिद्धांत इहै उरगारी। भजिय राम सब काम विसारी।']

टिप्पणी—२ 'दंभ मान मद करहिं न काऊ' यहाँ कहा और पूर्व कहा था कि 'सावधान मानद मद्-हीना' इस प्रकार इस प्रसंगमें "मद" की पुनकक्ति हुई है। कारण कि बाह्य अंतरके भेदसे ऐसा कहा गया। दम्भ और मानके योगसे यहाँ अंतः करणका मद जनाया और पूर्व सावधानके योगसे बाह्य मद सूचित किया अर्थात् कीई मादक अमलका सेवन नहीं करते। (पूर्व लिखित प० प० प० का दिप्पण भी देखिए)।

३ 'गाविह सुनिहं सदा मम लीला। हेतु रहित'''।' इति। (क) सदा गाते सुनते हैं, क्योंकि 'मम लीला रित अति मन माहीं।१६।=।; यह नवधा भिक्तकी दो भिक्तियाँ हैं। (ख) 'हेतुरिहत' दीपदेहरी है। 'गाविह सुनिहं 'गहेतु रहित' अर्थात् द्रव्यकी लालचसे नहीं। जिसे आजकल प्रायः (काशीजी ऐसे पुर्यप्रदेशों-में भी और अब अयोध्याके साधुओं में भी यह अवगुण आ चला है) व्यास लोग ठहरौनी कराके कथा कहते हें, वैसा नहीं, धनके लोभसे नहीं कहते सुनते ]। और 'हेतुरिहत परिहतरतसीला' अर्थात् परोपकार भी विना किसी कारणके करते हें; यथा 'पर उपकार वचन मन काया। ७१२४।१४।' परिहतमें तत्पर रहते हें क्योंकि 'पर हित सिस धरम नहिं भाई। ७४१।१।' दूसरे यह इनका सहज स्वभाव है। (ग) स्वयं गाते हें और दूसरेसे सुनते भी हैं, यह नहीं कि अभिमानसे समभते हैं कि हमारे समान दूसरा नहीं, हम किससे सुनें। रामचिरतसे अधिक कोई गुण नहीं है, इसीसे उसे अंतमें लिखा। श्रीरामगीतामें भी अंतमें कहा था

गृहादिपु

```
कि 'मम गुन गावत पुलक सरीरा।'
       ४ जो जो स्त्रियोंके दोष गिनाए उन्हींके विपर्य्यमें संतोंके गुण कहे हैं—
         स्त्रियोंके दोष
                                                      सन्तके गुण
                                                 १ अमित बोध
मोह बिपिन कहँ नारि वसंता
जप तप नेम जलास्य भारी।होइ श्रीषम सोषै सब नारी।। २ जप तप वत संयम नेमा
स्त्री कामको बढ़ाती है
                                                 ४ चमा मयत्री दाया
स्त्री क्रोधको बढ़ाती है
                                                 ५ दंभ मान भद् करहिं न काऊ
स्त्री मदको बढ़ाती है
                                                 ६ परगुन सुनत अधिक हरषाहीं
स्त्री मत्सरको बढ़ाती है
                                                 ७ भूलि न देहिं कुमारग पाऊ
दुर्वासना कुमुद समुदाई
                                                 म धीर धरम गति परम प्रबीना
'धर्म सकत सरसीरह० होइ हिम० दहै सुख'
                                                 ६ तजि मम चरनसरोज प्रिय जिन्हके देह न गेह।
 'पुनि ममता जवास बहुताई । पलुह्इ०'
पाप उल्क निकर सुखकारी। नारि निविड़ रजनी॥ १० श्रनघ
बुधि बल सील सत्य सब मीना। बंसी सम त्रिय०॥ ११ 'कवि कोबिद' (बुद्धिमान्)
                                                   योगी 'प्राणायाम् परमं बलं' वा 'षट्-विकार-जित',
बुद्धि, बल सील श्रीर सत्यकी हर लेती है।
                                                    'सरल सुभाव संबद्दि सन श्रीती', 'सत्यसार'।
 स्त्री अवगुणमूल, शूलप्रद, दुःखखानि १२-४ गुणागार, संसारदुःखरहित, सुखधाम ।
        इस मिलानका तात्पर्य यह है कि स्त्रीके त्यागसे ही ये सब गुण सन्तों में निवास करते हैं।
       प०प०प्र० - श्रीरघुवीरश्रोक्त संतत्त्वणोंमें 'श्रमानित्वमदंभित्वमादि' सब ज्ञानके तत्त्वण हैं यह तालिका-
 से बताया जाता है। इसमें अति आदिकृत पाँच स्तुतियोंमें भी उन्हीं लच्चणोंका अस्तित्व बताया जाता है।
                                                                    श्रीरघुबीरश्रोक्त संतलच्या
 भगवद्गीतोक्त ज्ञान लच्च्या
                           श्रति श्रादिकी पाँच स्तुतियों में से
  १ श्रमानित्वम् )
                                                               १ मान करहिं न काऊ। मानद्।
                                                              २ दंभ करहिं न काऊ। निज गुन
  २ ऋदम्भित्वम्
                            मदादि दोष मोचनम्
                                                                 श्रवन सुनत सकुचाहीं।
                                                               ३ सबहिं सन श्रीती । दया, मुद्तिता,
  ३ श्रहिंसा
                                                                 च्रमा, मयत्री।
  ४ चान्तिः
                         हीन मत्सराः '
                                                              ४ धीर धरम गति परम प्रबीना ।
   ४ श्राजंवम्
                ५ मोरि मति थोरी, रवि सन्मुखखद्योत श्रॅंजोरी । ४ सरत सुभाउ; विनय;
   ६ श्राचार्योपासनम् ६ श्रब प्रभु संग जाउँ गुरु पाहीं । करि दंडवत । ६ गुरु विप्र-पदपूजा, श्रद्धा
  ७ शौचम्
                        ७ होहु सकल गुन
                                                              ७ शुचि, अनघ, भूति न देहिं कुमारग पाऊ
   म स्थैर्यम्
                        म बहुत दिवस गुर दरसन पाएँ
                                                              = अचल
   ६ श्रात्मविनिग्रहः.
                       ६ करत मन बस सदा, बिरति, बिराग,
                                                              ६ संयम, अनीह
 १० इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् १० निरस्य इन्द्रियादिकम् । करत गो
                                                             १० नेमा, बिरति, श्रकिंचन, दुम, ज्ञमा,
  ११ घ्रनहंकार (एव च) ११ नाथ सकल साधन मैं हीना । दीना ।
                                                             ११ मद करहिं न काऊ, मुदह्यीना,परगुन
                                                                 सुनत अधिक हरपाहीं
                                                             १२ षट् विकारजित, मित भोगी।
  १२ श्रासक्तिः
                       १२ छाँड़ि सब संगा
  १३ अन्भिष्वङ्गः पुत्रदार १३ जोग अगिनि तनु जारा
                                                             १३ प्रियं तिन्ह कहुँ देह न रोह।
```

भक्ति:

१४ समचित्तत्वमिष्टानि-ष्ट्रीपपत्तिपु १४ मचि अव्यभिचारिगा

१४ भक्ति संयुताः। त्र्यविरल भगति। अकामिनां । त्वदंघिमूल भजन्ति ।

१८ समस्त दृषगापहम् , स्वकम्

१६ विविक्तिदेशसेवित्वम्

१६ विविक्त वासिनः १७ श्ररतिर्जनसंसदि १७ ध्यान, जोग, जतन करि

१८ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्

१६ श्रिष्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् १६ सकल'''ग्याननिधाना । ग्यान १६ वोध जथारथ वेद पुराना । कोविद् २० तत्वज्ञानार्थं दर्शनम २० विश्चाद्व वोध. विज्ञान २० श्रिमत वोध. विग्यानाः कवि. विग्रत सेटेड २० तत्वज्ञानार्थे दर्शनम् २० विशुद्ध वोध, विज्ञान

१४ गुनागार

१४ सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती।

१४ गावहिं सुनहिं सदा मम लीला। मम पद प्रीति श्रमाया, गोविन्द पद प्रीति

१६ जोगी, व्रत

१७ जप, तप, सावधान, व्रत

१८ संसार दुःख रहित,सुखधामा, विवेक

२० श्रमित बोध, विग्याना, कवि, विगत संदेह

"गुनागार" शब्दोंमें यह भाव है कि दूसरे लच्चण इतने हैं कि 'किह न सकहि श्रुति सारद तेते ॥" इस प्रकार गीता श्रध्याय १३ के वीस ज्ञान लच्चणोंका उल्लेख श्रात्रि, सुतीच्ण श्रौर जटायु इन तीनोंकी विनयमें श्रौर श्रीरघुवीर श्रोक्त साधु-गुरु लच्चणोंमें भी स्पष्ट किया गया है। यह है विस्तारसे वचके सिद्धान्त-तत्त्व प्रतिपादनको मानस-कला-कौमुदीकी शीतलता और सुधामयता। (प० प० प्र०)।

नोट-१ 'सुनु मुनि संतन्हके गुन कहऊँ। ४४.६। उपक्रम है श्रीर 'सुनु मुनि साधुन्ह के गुन जेते। ४६. पं उपसंहार है। यहाँ प्रसंगकी समाप्ति की।

मुख्य 'त्रभु-नारद-संवाद' समाप्त हुआ।

छंद-कि सक न सारद सेप नारद सुनत पदपंकज गहे। श्रस दीनवंधु कृपाल श्रपने भगत गुन निज मुख कहे।। सिरु नाइ वारिं वार चरनिंद ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास त्रास विहाइ जे हरि रँग रँएँ॥ दोहा-रावनारि जसु पावन गावहिं सुनहिं जे लोग। रामभगति दृढ पावहिं बिन्नु विराग जप जोग॥ दीपसिखा सम जुवति तन मन जिन होसि पतंग । भजिह राम तिज काम यद करिह सदा सतसंग ॥४६॥

श्रर्थ-'शारदा शेष नहीं कह सकते' यह सुनते ही नारदजीने प्रभुके चरणकमल पकड़ लिए। इस प्रकार दीनवंधु कृपालु प्रभुने अपने मुखसे अपने भक्तोंके गुणोंको ऐसा (महत्त्वका) कहा है। बारंबार चरणोंमें माथा नवाकर नारदजी ब्रह्मलोकको गए। तुलसीदासजी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो आशा छोड़कर हरिके प्रेम-रंगमें रँग गए हैं। जो लोग रावगके शत्र श्रीरामजीका पवित्रयश गाते सुनते हैं वे विना वैराग्य, जप त्र्योर योगके ही दृढ़ रामभक्ति पाते हैं। युवा स्त्रीका शरीर दीपक (चिराग़, दिया) की लोके समान है, ऋरे मन ! तू उसका पतिंगा न वन । काम और मदको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीका भजन कर श्रौर सदा सत्संग करता रह ॥४६॥

टिप्पणी-१ 'किह सक न सारद सेष'" इति । (क) शारदा स्वर्गकी छोर शेष पातालके वक्ता हैं। जव ये ही न कह सके, तब मनुष्य कैसे कह सकते हैं ? पुन:, (ख) रोषजीके हजार मुख हैं श्रीर सरस्वतीजी श्रनन्त मुखोंमें वैठकर कहती हैं, सो वे भी इतने मुखोंसे भी न कह सके। यथा 'विधि हरि हर कवि कोविद वानी। कहत लाधु यहिमा सकुचार्ना। उनमें कुछ गुण श्रीरामजीने अपने मुखसे कहकर यह कहा कि 'किह न सकि सारद श्रुति तेते'। वा, स्वर्ग और पातालवाले नहीं कह सकते, रहा मर्त्यलोक सो उसमें आपने कुछ कहा है—'जानिह राम न सकि विखानी' (खर्रा)। (ग) दीनवंधु और कृपालुका भाव कि आपके ही भजनसे इतनी वड़ाई मिलती है कि 'इनके गुण शेषशारदा भी नहीं कह सकते'। यह प्रभुकी दीनवंधुता है और कृपा कि स्वयं अपने मुखसे उनके गुण कहते हैं और वखान करते हैं।

टिप्प्णी—२ (क) साधुगणकी 'इति' लगाना अत्यन्त अगम्य है, इसीसे कविने भी दो वार कहा कि इनके गुण कोई नहीं कह सकता, यथा 'क़िह न सकिहं सारद श्रुति तेते' और 'किह सक न सारद सेष'। (ख) इससे सन्तगुणकी अगाधता और अपारता तथा कहनेसे अत्यन्त असामध्ये जनाया।

३ 'नारद सुनत पर्पंकज गहे' इति । सुनकर चर्योंको पकड़नेका भाव कि ये सब गुण आपके इन चरणोंकी कुपासे ही प्राप्त होते हैं। (इससे कृतज्ञता प्रकाश भी सूचित होता है)।

४ 'श्रस दीनवंधु छपाल ं निज मुख कहे' इति। भाव कि ये संपूर्ण गुण श्राप ही देते हैं, यथा 'यह गुन साधन ते निहं होई। तुम्हरी छपा पाव कोइ कोई।४.२१.६।', श्रीर श्राप ही श्रपने संतोंके गुणोंकी प्रशंसा करते हैं, स्वयं गुण देकर स्वयं ही उनपर रीकते हैं, ऐसे छपालु हैं।

४ 'सिर नाइ वारिं वार''' इति । जानेके समय स्वामीको प्रणाम करना उचित ही है । श्रीरामजीके मुखारिवन्दसे सन्तज्ञ्ज्या सुने, अतः परम कृतज्ञता और प्रेमके कारण वारवार माथा नवाते हैं । यथा "मी पिं होइ न प्रीत उपकारा । वंद्ज तव पद वारिं वारा ।७.१२४।", 'पुनि पुनि प्रभु पद कमल गिं जोरि पंकरह पानि । वोलीं गिरिजा वचन वर मनहुँ प्रेमरस सानि ।१.११६।', 'सुनत विभीषन प्रभु के वानी । निहं अघात श्रवनामृत जानी ।। पद अंवुज गिंह वारिं वारा । हृद्य समात न प्रेम अपारा ।' (४.४६.३-४) । पुनः, इससे जनाया कि इन चरणोंमें माथा नम्न होनेसे बहानोक क्या कोई भी लोक अलभ्य नहीं है जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं । पुनः, प्रभुका उपकार और अपना अपराध सममकर उसकी च्माके लिए भी वारंवार प्रणाम किया । 'आस विहाइ' क्योंकि आशाके रहते हरिरङ्ग नहीं चढ़ता । [ 'ते घन्य आस'''— यह घन्य होनेका साधन वताया । जिसमें यह लज्ज्ण हो वही घन्य है । 'इरि रंग' अर्थात् प्रेमलज्ज्णा मिक । यह रंग जब अन्तःकरणहपी पटपर चढ़ जाता है तव जीव धन्य हो जाता है । कृतकृत्य हो जाता है । इसका साधन अगले दोहेमें वताते हैं । (५०प०प०)]

प० प० प० प० प० प्रंचितारि जसु पावन' इति । (क) वालकार इके उपसंहार में 'राम जसु' और 'रचुवीर चिरत' ऐसा कहा है—'मंगलायतन रामजसु'। यहाँ 'रावनारि जसु पावन' कहने में भाव यह है कि इस कार डमें रावण से बेर हो गया है। सीताहरण करने से वह बेरी हो गया है और यह बेर (शत्रुत्त्व) ही श्रीरचुवीर परन सीमा प्राप्त कर देगा। (ख) इस कार डमें ही शूर्ण खावित्वर पिकरण में रावण बैरका बीज बीचा गया। वह सीताहरण में चुक्त वनकर फूला हैं। कि किंव और सुन्दर में फल लगेगा, लंका में फल परिपंक होगा और उत्तरकार डमें उस फलका रसास्वाद मिलेगा। (ग) 'पावन' में भाव यह है कि रावणारि पश्चा श्रवण वा गान करने से प्रथम श्रवण निर्माल होगा, उसमें से किलमल-मानसरोग हट जायेंगे। (घ) 'वितु जप' का भाव कि राममंत्र के सिवा श्रव्य मन्त्रों के जपकी श्रावश्यकता नहीं है। कारण कि रामचिरत ही तो रामयश है। और 'रामचिरत' तो 'राकेशकर' हैं और 'राम नाम राकेश' है। राकेशके विना राकेशकर-निकरका श्रस्तित्व ही नहीं रहेगा। (ङ) सार यह है कि रावणारिका पावन यश सतत गाते सुनते रहने से विराग योग श्रादि सब कुछ श्रनायास ही श्रा श्राप्त होता है। तथापि एक वात में परम सावधानता रखनी चाहिये। वह एक वात श्रगले दोहे में कहते हैं।

नोट-- १ यह हरिगीतिका छन्द है। इसके प्रत्येक चरणमें २५ मात्राएँ और ६-१२ में विश्राम होता है और चरणान्तमें लवु गुरु वर्ण आते हैं।

टिप्प्णि—६ 'रावनारि जस पावन गावहिं…' इति । (क) यह तीन वक्तालोगोंकी इति लगी। गोस्वामीजीकी इति ज्ञागे हैं। (ख) रावणारियश पावन कैसे ? क्योंकि निष्कपट युद्ध है। चित्रयका काम हैं कि दुष्टोंको मारें ज्ञोर संतोंको सुख दें। यह उनका परम धर्म है; ज्ञतः पावन है। (खर्रा)। 'गाविह सुनिहं जे लोग' = वक्ता और श्रोता दोनों, वर्णाश्रम कोई भो हो, इसमें सबका अधिकार जनाया। कैसा भी अधम क्यों न हो वह भी गा सुन सकता है। (ग) विना वैराग्य, जप और योगके हो दृद भिक्त पानेका एक यही साधन है कि श्रीरायजीका यश कहे और सुने। जो 'जप जोग धर्म समूह ते नर भगित अनुपम पावई। रचुवीरचिरत पुनीत निस्ति दिन दास तुलसी गावई। ६ छंद।' में कहा था, वही वात यहाँ फिरसे कही। अंतर केवल इतना है कि वहाँ 'धर्म' कहा और यहाँ 'विराग'—यह कोई भेद नहीं है, क्योंकि वहाँ 'धर्म-समूह' पद है और धर्मसमूहसे वैराग्य होता ही है; यथा 'धर्मते बिरित जोग ते ज्ञाना'। इस प्रकार दोनों ठौर एक ही बात कही। पुनः, वहाँ बताया था कि समूह जप योग धर्म ये सब अनुपम भिक्तके साधन हैं; अतः यहाँ कहा कि इन साधनोंके विना ही दृद्धिक्त 'रामयशके श्रवण कीर्तनसे' मिलती है।

नोट—हिक्कि २ यह दोहा आशीर्वादात्मक है। गोस्वामीजी एवम् सभी वक्ता आशीर्वाद देते हैं कि श्रीरामयश कहते-सनतेसे विना जप, योग, वैराग्यके ही दृढ़ भक्ति हो जायगी।

३ अयोध्याकांडमें कहा था कि भरतचरित नियमसे सुननेसे श्रीसीयरामपद्रिम और वैराग्य अवश्य होगा और यहाँ कहते हैं कि विना वैराग्य ही दृढ़ भक्ति मिलेगी।

टिप्पणी—७ 'दीपिसखा समं जुर्गात तन मन जिन होसि पतंगः" दित । (क) अब श्रीरामजीके उपदेशमें गोस्वामीजी अपनी इति लगाते हैं । 'अवगुनमूल सूलप्रद प्रमदा सब दुखखानि' ये वचन श्रीरघुनाथजीके हैं, इन्हीं वचनोंको लेकर इन्हींसे काण्डकी इति लगाई । पूर्व दोहेसे इसका संबंध लगाया । (ख) दीपिशखा देखनेमें सुन्दर है पर पितंगोंको मस्म कर देती है । वैसे ही खीका शरीर देखनेमें सुन्दर है पर वह सब धर्म, कर्मोको अस्म कर देती है । (ग) यह प्रसंग कहकर जनाया कि इसी कारण रावण कुल-समेत मारा गया । (घ) इस उपदेशसे यह भी जनाते हैं कि प्रभुके खी-विरहपर दृष्टि न करो, वरन् उनका भजन करो । वाल और बृद्धावस्थामें खीका तन दीपिशखासम प्रकाशमान नहीं होता, युवावस्थामें ही होता है । अत्रव (युवित तन' पद दिया गया।

प० प० प०—'दीपसिखा सम जुवित तन मन जिन होसि पतंग।' इति । याज्ञवहक्योपनिषद्के इस श्लोकसे मिलान कीजिये—'केश कज्जलघारिण्यो दुःस्पर्शा लोचन प्रियाः । दुष्कृताग्निशिखा नार्यो दहन्ति तृण्यक्रस्म् ।१०।' इस श्लोकमें 'अग्निशिखा' शब्द है और यह दुष्कृताग्नि है । इस श्लोकके आधारसे ऊपरकी उपमाका विकास करना मुलम है । (२) यहाँ शंका होगी कि 'दीपशिखा पर कूदनेसे पतंग मर जाता है या दीप दुम्म जाता है । इसमें हानि क्या है ?' पर ध्यानमें रखना चाहिये कि यहाँ मन पतंग है । पुरुषका शरीर पतंग नहीं है । मन तो ऐसी विलक्षण वस्तु है कि वज्ज, ब्रह्मास्त्र, ऐटम बाम्बसे भी नहीं मरता है । स्त्रीरूपी दीपशिखा भी ऐसी है कि मनरूपी पतंगके उसपर आसक्त होनेसे वह मरेगी ही नहीं । पर प्रत्येक वारके संसर्गसे मन अधिकाधिक मैला होता जायगा।

दिष्पणी— 'भजिह राम तिज काम मद' इति । (क) काम और सद भिक्ति वाधक हैं और सत्संग साधक है। अतः उसका त्याग और इसका प्रहण कहा। (ख) भाव कि इन्हीं काम और मदमें पड़नेसे नारद-सरीखे महात्माकी दुर्दशा हुई थी। (ग) 'करिह सदा सतसंग', यथा 'तुलसी घट नव-छिद्र-को सतसंगिति-सर बोरि। वाहर रहे न प्रेम-जल कीजे जतन करोरि।' तनक्ष्पी घट नविछिद्रका है। यह जलमें छूवा रहे तभी भरा रहता है नहीं तो करोड़ों उपाय करो उसमें वूँ दूभर भी जल नहीं रह सकता।

नोट-४ सत्संगति से भजन बराबर होगा, मनुष्य संसारसे सदा मुक्त रहेगा, मोह पास न छावेगा,यथा 'विनु सतसंग न हरि कथा तेहि विनु मोह न भाग । सोह गये विनु रामपद होइ न दृढ़ छनुराग ।' (७.६१) । दृढ़ अटल प्रेम वना रहे इसके लिये सत्संग आवश्यक है। पुनः 'सत्संगित संसृति कर श्रंता'। यही कारण है कि शिवजी आदिने भी सत्संग आप्तिका वर माँगा है; यथा 'वार बार वर मागज हरिष देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग ।७.१४।', "यत्रकुत्रापि सम जन्म निजकमंबस अमत जग जोनि संकट अनेकं। तत्र त्वद्भक्ति सज्जन समागम सदा भवतु मे राम विश्राममेकं।" (विनय), ''त्वचरणाचलां भक्ति त्वज्जनाना संगमम्। देहि मां कृपासिन्धो महां जन्मिन जन्मिन।" 'दृढ़' का भाव कि समय पाकर भक्ति छूट जाती है पर यश कहते सुनते रहनेसे वह अन्तः करणमें जम जाती है, फिर नहीं छूटती।

रा० प्र०—इस काएडमें ऋद्भुतरस कहा है। सींकके बाग्यसे जयन्तको शिचा, खर ऋदिका आपसमें ही लड़ मरना, कनकमृग, ये सभी ऋद्भुत ही कथायें हैं।

प० प० प० प० न्डपसंहार—(१) स्वान्तस्थ मंगलायतन परमात्माके अवतार मंगलमूलत्व श्रीर मंगलमयत्वका वर्णन बालकांडमें किया (वा० मंगल १)। उनकी प्राप्तिके लिये विश्वासयुक्त श्रद्धाजनित धर्माचरणसे
वैराग्य प्राप्त करना चाहिये यह अयोध्याकार इका विषय है। (बा० मंगल २)। (२) वैराग्य प्राप्तिके लिये
सद्गुरुह्णी शंकरजीका आश्रय करनेपर मायाके विनाशका साधन, संत-सद्गुरु-संगति श्रीर सद्गुरुङ्णप्राप्तिसे ज्ञानलाम, मायाविनाश मोहनाश श्रीर मोहनाशका फल रामपद अनुराग प्राप्त करना है। (बा०
मंगल ३)। पर यह सब प्राप्त होनेके लिये सद्गुरु कृपासे रामनामहृणी सोमकी प्राप्ति ही करनी चाहिये।
श्रतः किष्किंधाकार इका उपन्यास भी इस कार इके ४२ वें दोहेमें कर रखा है। उसीका उपक्रम मंगलाचरणहृपसे किष्किंधाकार इके प्रथम श्लोकद्वयमें किया गया है। प्रथम श्लोकमें उल्दे रामनामका और दूसरेमें
सीधे 'राम' नामका। यह उन श्लोकोंकी टीकामें स्पष्ट किया है।

#### इति श्रीरामचरितमानसे सकल कलिकलुषविध्वंसने विमलवैराग्य सम्पादनो नीम तृतीयः सोपानः

श्रर्थ—सम्पूर्ण कलिके पापोंका विनाश करनेवाला श्रीर निर्मल वैराग्यका सम्पादन कर देनेवाला श्रीरामचरितमानसका तीसरा सोपान ( श्ररण्यकांड ) समाप्त हुआ।

#### ( प्रभु-नारद-संवाद-प्रकरण समाप्त हुआ )

#### श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

( दूसरा संस्करण ) गुरुपूर्णिमा श्राषाढ़ शुक्ल १५ सं० २०१० वि०, २६ जुलाई १६४३ को प्रकाशित हुन्रा। श्री खरदूषणादिनिधनकारी, भक्तहत्तापहारी श्रीसीतापरिमार्गेणे-काननविहारी श्रीरावणारि श्रीरधुवीर की जय!श्रीसन्त भगवन्त-गुरु-हनुमत्कृपाल्की जय! यह तीसरा संस्करण श्रीजानकीजयन्ती वै० शु० ६, सं० ०१४ को प्रकाशित हुन्रा।

#### श्रीसीतारामचन्द्रपंग्रमस्तु

यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणायमेने । श्रस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य द्यैकसिन्धोः श्रीरूपकलाब्जचरणौ शरणं प्रपद्ये ।

ा श्रीसावारामचन्द्राय्यां तमाः ॥

पित्र पित्र पित्र पित्र सामायाः स्वाप्त स्वाप्त सामायः सामायः

#### आवश्यक निवेदन

'मानस-पीयूष' तिलकमें रुपयेमें लगभग बारह आना सामग्री अप्रकाशित टिप्पिश्याँ हैं। साकेतवासी पं० रामकुमारजो, प्रो० श्रीरामदासगौड़जी, प्रो० श्रीलाला भगवानदीन ('दीन' जी), पं० रामचरण मिश्र (भयस्मरी; हमीरपुर) श्री० पं० रामचल्लभाशरणजी, मानसी श्रीवन्दनपाठकजी आदिके नामसे जो भाव इसमें दिये गए हैं वे प्रायः सब अप्रकाशित टिप्पण हैं। श्रीरामशंकरशरणजी, श्री पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी, श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी, श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजी, वे० भू० पं० रामकुमारदासजी (श्रीअयोध्याजो) ने जो भाव मानस पीयूषमें छपनेके लिये लिख भेजे थे, वे भी उनके नामसे इसमें छपे हैं। इसके अतिरिक्त जो उनकी टिप्पिश्याँ पत्रिकाओंसे ली गई हैं, उनमें प्रायः पत्रिकाओंका नाम दे दिया गया है। प्राचीन प्राप्य और अप्राप्य टीकाओंके भाव हमने अपने शब्दोंमें लिखे हैं।

'मानस-पीयूप' में जो कुछ भी आया है उसका सर्वाधिकार 'मानस-पीयूप' को प्राप्त है। जिनकी में टिप्पिएयाँ हैं उनके अतिरिक्त किसीको भी इसमेंसे कुछ भी लेनेका अधिकार नहीं है।—यह लिखने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि पुस्तक-भंडार (लहेरियासराय व पटना) के व्यवस्थापक रायवहादुर रामलोचनशरएने पं० श्रीकान्तशरएसे (विशिष्टाद्वेत) 'सिद्धांत-तिलक' लिखवाकर प्रकाशित किया था, वह 'मानस-पीयूप' के प्रथम संस्करणकी हो चोरी थी। पटना उच न्यायालयके एक निर्णयसे उसका छपना तथा विक्रय करना व्रण्डनीय निश्चित किया गया है। लेखकों एवं विद्वानों को इस कारण इस सम्बन्धमें सतर्क होनेकी आवश्यकता है। 'वेड्रोंमें रामकथा' पुस्तकमें लेखक महोदय लिखते हैं— "वहुतोंको साहित्यक चोरी करनेका चस्का लग जाता है, किसीकी किवता उड़ा लेना साधारण बात हो चुकी है। त्यागी विरक्तसाधु कहानेवालोंको तो ऐसी मनोवृत्ति सर्वथा पितत कर देती है। कुछ लोग तो अपने परिचितोंमें प्रतिष्ठा पानेक लोभसे दूसरोंकी पूरी पुस्तककी पुस्तक अपने नामसे प्रकाशित करके वेंचते या बाँटते हैं।" यह लिखकर फिर उन्होंने उसके कुछ प्रमाण भी दिये हैं।

लेखको पढ़कर मुक्ते आँखों देखी बात याद आ गई कि चोरी करनेवालेको उसे छिपानेके लिये लजा छोड़कर एक भूठके लिये सैकड़ों भूठ बनाने और कहने पड़ते हैं, फिर भी क़लई खुल जाती है। जिनको चोरीकी लत है वे चोरी करेंगे ही, रुपयेवालोंसे कौन लड़ता फिरेगा। पर साहित्यझ लोग जो Research Scholars हैं और होंगे वे पता लगा ही लेंगे।

#### ( दूसरे संस्करणके सभ्वन्धमें )

.

#### दो शब्द

'मानस पीयूष' का प्रकाशन जिस कठिनाईसे अवतक हुआ और हो रहा है यह कुछ घनिष्ठ संबंध रखनेवाले प्रेमियोंको छोड़कर अन्य लोगोंको नहीं मालूम हो सकता। यह श्रीअंजनीनंदनजी तथा श्रीगुरुदेवजी की असीम छुपासे प्रकाशित हो रहा है। 'स्वयं मिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियेड !'

'मानस पीयूष' के कतिपय प्रेमियों और संतों के श्राशीर्वादों और प्रार्थनाओं से भगवान कार्यके लिये शक्ति दे रहे हैं, नहीं तो इस अत्यन्त रुग्णावस्थामें भला यह महान कार्य कौन कर सकता है ?

प्रकाशनमें बहुत ऋगा हो जानेसे कभी-कभी जी घवड़ा जाता था। पर श्रीसीतारामजीकी कृपा भी जन अवसरोंपर प्रत्यत्त देखनेमें आती थी जिससे साहसपूर्वक कार्य वरावर जारी रहा और अब भी चल रहा है।

स्वर्गीय श्रीश्चानन्दकृष्णजीकी माता श्रीमती चन्दा देवीने श्चपनी इच्छा प्रकट की कि वे श्चपने पुत्रके नामपर कुछ रुपया किसी धर्मकार्यमें लगाना चाहती हैं। मैंने उनके सामने यह प्रस्ताव रक्खा कि वे किष्किधाकांडको छपा दें। उन्होंने तथा उनके पुत्र चिरञ्जीवी श्रीगोपालकृष्णजीने मेरे प्रस्तावको स्वीकार किया।

इस तरह श्रीसीतारामकृरासे किष्किधाकांडका यह संस्करण श्रीत्रानन्दकृष्णजीकी युद्धा तथा दुःखी माताने उनकी त्रात्माकी शान्ति के लिए उनकी ही पवित्र स्मृतिमें श्रीभगवत् त्रपण किया है।

श्री त्रानन्दकृष्णजी वी० ए० ( त्रानर्स ), एम० ए०, वलरामपुर ( गोंडा ) निवासी स्वर्गीय श्री रामरत्नलाल, डिप्टी कलेक्टर के ड्येष्ठ पुत्र श्री त्र्यम्बकेश्वरलाल वी० ए०, एल-एल० वी०, ला ऐएड ट्रेजरी स्वाफिसर, वलरामपुर राज्यके किनष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म वलरामपुरमें १६। ४। १६२२ ई० को हुत्रा था। ये सरल, कर्तव्यपरायण और सञ्चरित्र थे।

१६३ में इनके पिताका और १६४० में इनके सबसे बड़े भाई श्रीबालकृष्णजी एम० ए० का (जो उस समय केवल २४ वर्षके थे) देहान्त हो गया। सन् १६४१ में इन्होंने इन्टरमिडियेट, सन् '४३ में वी० ए०, सन् '४४ में (बो० ए०) आनस और १६४५ में इकानमिक्समें लखनऊ विश्वविद्यालयसे एम० ए० की परीज्ञा पास की। उसी वर्ष लखनऊ के इसावेला थावर्न (गल्स) कालेजमें इकानमिक्स प्रोफेसरका स्थान रिक्त हुआ। कालेजकी प्रिन्सिपलने कोई महिला न मिलनेके कारण लखनऊ विश्वविद्यालयके इकानमिक्स विभागके अध्यज्ञ श्रीराधाकमल मुकर्जीसे किसी योग्य युवककी माँग की। श्रीमुकरजी इनके सचरित्र तथा पढ़ाई पर ऐसे मुग्ध थे कि उन्होंने इनसे बिना पूछे ही लिख दिया कि आनंदकृष्णको नियुक्त कर दिया जाय। इसके उपरान्त उन्होंने इन्हें भी लिखा कि इस पदको स्वीकार कर लो। गुरु आज्ञा मानकर इन्होंने यह पद स्वीकार कर लिया और नियमपूर्वक पाँच वर्षतक वहाँ पढ़ाते रहे।

इस कालेजमें ऐसी व्यवस्था है कि पाँच वर्ष तक निरन्तर पढ़ाने के वाद वहाँ के अध्यापकों को एक वर्षका 'फरलो' मिलता है। जुलाई सन् '५१ से इन्हें भी 'फरलो' मिलनेको था और इस संवंधमें इनके सामने दो वातें थीं। एक यह कि प्रयाग विश्वविद्यालयमें रिसर्च करें और दूसरा यह कि विदेश जाकर अमेरिकामें इकानमिक्स विषयको आगे पढ़ें। किन्तु गर्मियोंकी छुट्टीमें जब ये वलरामपुर १९ मई को आए, ईश्वरीय गतिसे ये ३० मई को वीमार पड़ गए और १४ जून १९५१ ई० को केवल २९ वर्षकी ही अवस्थामें उनका देहान्त हो गया।

वीमारीकी अवस्थामें भी ये वहुत शान्त रहे। १२ जून ५१ की संध्या समय उनका व्यरताप १०६ डिगरी था, उस समय उन्होंने अपने भाई श्रीगोपालकृष्णजीसे एकान्तमें कुछ देर तक वातें कीं, फिर बड़ी भाभी, बहिन तथा मातासे वातें कीं और उनको समकाते रहे कि घवड़ाएँ नहीं। सिविल सर्जनके आने और आश्वासन देनेपर उन्होंने हँसते हुए यही कहा कि शुद्ध वायु, श्रीसरयूजल और राम नाम ही मेरा उपचार है। रामनाम लेते ध्यान करते हुए उन्होंने इस नश्वर शरीरको छोड़कर नित्य धामको प्रस्थान किया।—

श्री त्रानन्दकृष्णजी तो मेरी समममें मुक्त जीव थे और श्रंतमें भी वे श्रीरामधामको प्राप्त हुए तथापि लोकव्यवहारानुसार हमारी प्रार्थना है कि श्रीसीतारामजी उनकी श्रात्माको तथा उनकी दुःली वृद्धा माता और परिवारको शान्ति दें। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः।

श्रंजनीनंदन शरण

#### तृतीय संस्करणके सम्बन्धमें

साकेतवासी श्री पं० रामकारजीका सत है कि किष्किन्धाकार हमें सातो कार हों की कथा श्रा जाती है, इसिलए इसके पाठसे सातो कार हों का पाठ हो जाता है। सुन्दरकार श्रीहनुमान जीको प्रिय है। वे इसके पाठसे प्रसन्न होते हैं। किष्किन्धाकार हको फलश्रुति है—'तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध कर हिं त्रिसिरारि।' श्रीर सुन्दरकार हमें हनुम चरितकी फलश्रुति है—'यह संवाद जास हर श्रावा। रघुपति चरन भगति सोइ पावा। ३४।४।' कार हके श्रान्त में फलश्रुति है—'सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुनगान। सादर सुनहिं ते तरहिं भवसिंधु विना जलजान।।'

श्रतएव ये दोनों काएँ छोटे श्रीर बड़े महत्वके होनेसे विशेष जनप्रिय हैं। इन काण्डोंके 'मानस-पीयूष' तिलकका मूल्य भी कम है, श्रतः इसकी माँग विशेष रहती है।

सन् १९५८ के प्रोरंभमें ही इसकी प्रतियाँ वहुत कम रह गई थीं। पूरा सेट खरीदनेवालोंको देना परम आवश्यक सममकर तबसे किष्किधाकांडकी फुटकर विक्री बन्द रही। हिर इच्छा। अस्तु।

सुन्दरकायडमें सुन्दरकायडके पाठकी विधि जो अनन्त श्रीसीतारामशरण भगवानशसाद (श्रीरूपकला) जीने प्रेमियोंको वताई थी, छपा दी गई थी। इस कायडकी फुटकर विशेष विक्री होती है, इसिलये इसमें भी जनता के हितार्थ मानसके कुछ मंत्र इस कायडके अन्तमें प्रकाशित किये देता हूँ। ये वे मंत्र हैं जो अनन्त श्रीगुरुदेवजीने यदा-कदा उनके पास आए हुए आर्चजनोंको जपनेको बताये थे जिनसे उनके मनोरथ पूर्ण हुए थे।

जिन प्रेमियोंको इनसे लाभ पहुँचे वे इस दीन (संपादक) के लिए श्रीयुगल सरकार श्रीसीताराम-जीसे प्रार्थना कर दें कि इस दीनको अपने चरणकमलोंका मधुकर वना लें।

इस मेरे नेत्र कमज़ोर होनेसे इस संस्करणका प्रूफ प्रायः इस शरीरसे सम्बंध रखनेवाली पुत्री श्रीमती मीरादेवीने ही देखा है, भगवान उसको अपनी भक्ति दें।

दीन-अंजनीनन्दन शरण।

#### श्रीगुरवे नमः

### प्रकरणोंकी सूची

|                                           | ঘূষ্টাক        |                                   | . पृष्टांक   |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|
| मंगलाचरण स्ठोक                            | १-७            | (छ) ताराका विलाप श्रीर उसकी ज्ञान | १२०-१२८      |
| मंगलाचरण सोरठा                            | ७-११           | तुग्रीव राज्याभिषेक               | १२८-१३६      |
| मारुति-मिलन                               | 3\$-38         | प्रवर्षणगिरि वास                  | १३७-१३६      |
| सुप्रीव मिताई                             | ४०-६०          | वर्षा-वर्णन                       | १४०-१६१      |
| (क) 'कारन कवन वसहु वन'                    | प्र-६०         | शरद्-वर्णन                        | १६१-१७९      |
| वालि-प्राण्-भंग                           | ६०-१२८         | रामरोघ                            | १७६-१⊏६      |
| (क) वालिवधकी प्रतिज्ञा                    | ६०-६६          | कपित्रास                          | १८७-२०२      |
| ( तदन्तर्गत मित्र, कुमित्रके लक्त्ण)      | )              | जेहि विधि कपिपति कीस पठाए         | ३१५-५०६      |
| (ख) सुग्रीवके चित्तमें शंका               | . ६६-६७        | सीता लोज सकल दिसि धाए             | २१६-२२०      |
| (ग) शंकाकी निवृत्तिसे ज्ञानका उदय इत्यादि | । ६८-७६        | विवर प्रवेश                       | २२०-२र⊏      |
| (घ) सुप्रीवकी ललकार,वाराका वालिको समभाव   | ना ७६-द्र३     | चंपाती मिलन                       | २२⊏-२४६      |
| (ङ) सुग्रीव-वालि-युद्ध                    | <u> </u>       | मुनि सव कथा समीर कुमारा           | २४६-२६०      |
| (च) वालि और श्रीरामजीके प्रश्नोत्तर, वालि | <del>1</del> - | इंकेताच्रोंका विवरण भी प्रायः वही | है जो सुंदर- |
| तनत्याग                                   | ०५१-०3         | कांडका है।                        |              |

#### किष्किन्धा काएडके संस्करण

| संस्करग         | त्राकार              | प्रकारानकाल                  | प्रेस                     |
|-----------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| प्रथम           | डेमाई ऋठ पेजी        | दु० सं० ३०८                  | श्रीचीताराम प्रेंच, काशी। |
| द्वितीय         | <u>२० × ३०</u><br>ह् | स्राश्विन शुक्ल चं० २०११     | 33                        |
| <u>र</u> ुर्तीय | <b>;</b> ;           | मार्गशीर्ष शुक्ल ५, सं० २०१५ | राष्ट्रभाषासुद्रणालय,     |
|                 |                      | चन् १९५८                     | लहरतारा, वाराणची—४        |
|                 |                      |                              |                           |

#### वालकांड भाग ३ (ख) के संस्करण

|                 |        | mane and flat a alate          |                          |
|-----------------|--------|--------------------------------|--------------------------|
| प्रथम संस्करण   |        | तु० चं० ३०६, श्रावस शुक्ल ७    | श्रीचीताराम प्रेच, काशी। |
|                 |        | संवत् १६८५                     |                          |
| द्वितीय चंस्करण |        | ग्रगत्त चन् १६५३               | 37                       |
| वृतीय चंस्करण   |        | भाद्र शुक्ल श्रीवामन द्वादर्शी | राष्ट्रभाषा सद्रणालय,    |
|                 | - JT - | चन् १९५८, चम्बत् २०१५          | लहरतारा, वाराण्डी—४      |
|                 |        |                                |                          |

## शब्दों तथा कुछ स्परण रखने योग्य बातों की अनुक्रमणिका

| ग्रंगदका वुद्धिवल तेज                      | २३०-१, २६ (६-१०)                     | खञ्जन                                      | १६५, १६ (६-७)            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| ,, के साथके वानरोंके नाम                   | २१०, दो० २२                          | गति (श्रनिवाशी)                            | ११४, १० (३–५)            |
| ग्रगस्य तारा                               | १६२, १६ (३)                          | ,, (सम)                                    | "                        |
| त्रुझिको साची करनेका प्रकार                | ४४–४५, दो० ४                         | गृशादि पित्तयों की दृष्टि                  | <br>२४४, दो० २८          |
| ,; ,, की परंपरा                            | 84, ,,                               | चन्द्रमा ऋषि                               | २४०–१, २८ (५)            |
| ं क्यानेक्य भाव                            | 88–84, "                             | चढ़ाना (चापका) १६२, ६२-३                   |                          |
| ,, ,, <sup>कर्मका</sup> माप<br>श्रज        | २३२, २६ (११)                         | चतुर्मासमें यात्राका निषेध                 | १३६, १२ (८)              |
| त्र्या<br>त्र्याजित                        | ,, २६ (११-१३)                        | चरित श्रीर कथामें भेद                      | ४६, ५ (१)                |
| श्चनन्य<br>श्चनन्य                         | ३द-३६, दो० ३                         | <u> স্থূ</u> ল                             | ८६, दो० ८                |
| , भक्तोंका योग चेम                         | <b>३३, ३ (३-५)</b>                   | जनकसुताका भाव                              | २०६, २२ (५–८)            |
| श्रर्थंघर्मादिका समयपर श्र <u>नुष्ठा</u> न |                                      | जामवन्त मतिधीर                             | २११, २३ (१)              |
| · राजधर्म है                               | २०३, २१ (८)                          | ,, के वचनोंमें विशिष्टाद्वैत               | २३२, २६ (११)             |
| अर्थपंचक ज्ञान                             | <b>३१, ३ (१–२)</b>                   | जीव प्रभुकी कृपासे उनकी श्रोर स्           |                          |
| इन्दीवर                                    | १, मं० श्लो० १                       | ,, युक्तिसे प्रभुपर ही ऋपनी भूल            | का दोष                   |
| एक वचनका प्रयोग प्रसन्नतामें               | ३५, ३ (६-७)                          | रखता है                                    | २०१, २१ (६)              |
| ,, क्रियाका प्रयोग                         | १३, १ (२–३)                          | 'दारु योषित' 'नट मर्कट' के दृष्टान         | तके भेद                  |
| ऋघ्यमूक (नाम)                              | १२, १ (१)                            |                                            | १२६-७, ११ (६-७)          |
| 🕝 ,, पर हनुमान्जीकी रायसे सुर्य            | वि रहे ५६-६०, ६ (१३)                 | 'दारु योषित' का भागवत के उड़               | र्रणोंसे मिलान           |
| कथाका प्रभाव                               | २३४, २७ (१–४)                        |                                            | १२७, ११ (६–७)            |
| कपिराई                                     | २२६, २६ (३-५)                        | दुंदुभि                                    | પૂ૪, ६ (२)               |
| करनी                                       | २३८, २७ (६-११)                       | दुंदुभि ग्रस्थि                            | ६७, ७ (११–१२)            |
| कारडको रामनामामृतपानकर्तात्र               | ोंकी                                 | दूना                                       | ३५–७, ३ (७)              |
| स्तुतिसे प्रारम्भ करनेका का                | रण ७, मं० श्लो० २                    | देह धरनेका फल                              | २१४, २३ (५-७)            |
| कारडमें काशीकी महिमा वर्शन                 |                                      |                                            | . ,, ,,                  |
| काएडोंके नाम                               | ५, मं० श्लो० १                       | दोहा २ में यतिभंग दोष                      | <b>₹</b> १               |
| ,, की फलश्रुति ही सोपानका                  | नाम २६०, दो० ३०                      | धर्म दो तरहसे चला जाता है                  | १६५, १६ (६-७)            |
| _                                          |                                      | नट मर्कटके दृष्टान्तके भाव                 | ७८, ७ (२४)               |
| प्रतिका कम एक है<br>,, फल श्रुतियोंके भाव  | >> >>                                | नर                                         | २५६, ३० छन्द             |
| ,, फल श्रुतियोंके भाव                      | २५८, दो० ३०                          | नाथ ~ ~ ~                                  | १०७, ६ (६)               |
| काशी-कामधेनु साङ्गरूपक                     | १०, मॅ० सी० १                        | नाम रूपादि सचिदानन्द विग्रह                | ₹8, ₹ (₹ <del>-</del> 8) |
| ,,—काष्कधा ४३,४ (                          | ६-७) २६१-२, दो० ३०                   | ,, किसका न लेना चाहिए                      | 85-E, 4 (4-4)            |
| किष्किधा (नाम)                             | ४-५, म० श्ला० १                      | निषादराज विभीपण सुग्रीवका मि               | 1011                     |
|                                            |                                      | पंचतत्व (उत्पत्तिक्रम)                     | ११५, १० छन्द २           |
| , में ३० दोहे क्यों<br>कांत्रों एंच संस्कर |                                      | पचप्राण<br>पंचवटी निवासमें वनका मंगलमय     |                          |
| ,, कारूप पच संस्कार<br>स्ट लाउसे सबके लगन  | المس عراق والا وه                    | यचवटा निवासम वनका मण्डाम<br>क्यों नहीं कहा | (3-4) E8 3E8             |
| ,, ,, के पाठस चेवक पाठक<br>कुन्द           | ा गए। रस्स, २०६९ व<br>१ मौत प्रसीत १ | क्या नहां कहा<br>पतिके नाम लेनेका निषेप    | γα-ε. μ (૫-ξ)            |
| S. 4                                       | 13 40 40110 4                        | TIME THE SECOND THEFT                      | -1, -1, ( , , )          |

| पर (के चार ग्रर्थ)                  | VIA B (A)                             | marral artimetra fra          | 20 2 4 2 3                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| • •                                 |                                       | भगवानको त्र्रभिमानसे चिढ़     | ??°, E E-?°)               |
| पवन तनय                             | २५१, २५२, ३० (४)                      |                               |                            |
| पापी दराडसे निर्मल हो जाता है       | १११, दो० ह                            |                               | २०२, २१ (६-७)              |
| प्रणाम न करनेका फल                  | २१०-१, दो० २२                         |                               | १४, २२ (५-८), २३ (५)       |
| प्रपन्न शरणागतिके दो भेद            | ३३, ३ (३–५)                           |                               | २३२, २६ (११-१३)            |
| प्रभावशाली महात्मात्रोके ब्रल्पवा   |                                       | मन्दिर                        | १९५, २० (४-५)              |
| श्रज्ञान दूर हो जाता है।            | १२५, ११ (६)                           | मन स्रोर पवनका समान कार्य     | ११६, १० छन्द १             |
| प्रसु                               | २२७, दो० २५                           | मनोहर श्रौर सुन्दर            | २०, २१, १ (७-६)            |
| प्रायोपवेशनकी विधि                  | २३१, २६ (६-१०)                        | मम धाम                        | १२०, ११ (१-२)              |
| प्रीतिके गुण श्रीर स्वरूप           | ४६, ५ (१)                             | महापातक                       | ६२, ७ (१-२)                |
| प्रीति निष्कपट होने पर गुप्त बात व  | हर्हे ""                              | महापातकी                      | ६२, ७ (१-२)                |
| फलश्रुति ही सोपानका नाम है          | २६०, दो० ३०                           | ,, का संसगीं महापातकी है      | ६२, ७ (१-२)                |
| वदु रूप धरनेके भाव                  | १४, १ (४-५)                           | मानवी मानस शास्त्रका उदाहरर   | ग २३७, २७ (७-८)            |
| ,, क़ो मेढककी उपमा                  | १५३, १५ (१-२)                         | माया शब्द मिथ्याका वाचक नई    |                            |
| वतकहीका प्रयोग                      | २०३, दो० २१                           | " साधनसे नहीं छूट सकती        | १९६, २१ (२-३).             |
| वल ५ प्रकारका                       | ६३, ७ (५-६)                           | ,, से निस्तार रामकृपासे ही    | ₹₹, ₹ ( <b>१-</b> ₹).      |
| ,, (= सेना)                         | २१८, २३ (१०-११)                       | मायावी                        | ५२, ५४, ६ (२).             |
| वालिके प्रश्न श्रीर उनके उत्तर      | १०६, ६ (६-१०)                         |                               | १८०, १६ (३-५)              |
| ,, ्त्र्रौर सुग्रीव                 | <b>५</b> ३–४, ७ (१-३)                 | मास दिवस                      | २१०, २२ (५-८)              |
| " के गुरा                           | ११७-८, १० छुन्द २                     | मात्राकी कमी                  | १११–२, दो० ह               |
| ,, श्रौर सुग्रीवका मिलान            | ११८, १० छन्द                          | मित्रके लच्च्य                | ६२, ६४, ७ (१-६)            |
| ,, ,, (श्रीरामजीसे) समान व्यव       |                                       | ,, भर्तृहरिसे मिलान           | ६३, ७ (५-६)                |
| " " के साथ श्रोरामजीका सम           | ान                                    | ,, वाल्मी० से मिलान           | ६३-४, ७ (५-६)              |
| व्यवहार                             | ११६, दो० १०                           | मिथिलेश कुमारी                | ४७, ५ (२)                  |
| ,, वधकी त्रावश्यकता                 | ८३, दो० ७                             | मुद्रिका हनुमान्जीने कहाँ रखी | २१८, २३ (१०)               |
| 4 19/                               | ०८, १०६, ११०, ११३                     | मृतक कर्मकी विधि              | १२ <b>८,</b> ११ (८)        |
|                                     | (E), E (१०), १० (२)                   |                               | २३३, दो० २६                |
| e2 ~                                | <b>६६–१०६, ६ (४-५)</b>                |                               |                            |
| " " मर्यादापुरुपोत्तमदृष्टिसे       |                                       | मौन गुरुजनोंके समीप           | """<br>२५१, ३० (३-६)       |
| " को युद्धके लिए पुरके वाहर         | लानेका                                | ,, कहाँ रहना चाहिए            |                            |
| कारण                                | ७६, ७ (२६-२७)                         | रघुनाथ                        | " "<br>৬ <b>દ</b> , ७ (२४) |
| ,, श्रोटसे मारनेका भाव              | •                                     | रघुपति                        | १२६, ११ (१०)               |
| मक्तको क्या माँगना चाहिए २२७,       | ८-, २०००<br>१३३,२५ (ट) हो० २६         |                               | २५६, ८ (३) ३० छन्द         |
| " की शोभा ग्राशाके त्यागमें         | (68-3) 38 =38                         | रघुराया                       |                            |
|                                     | २३३, दो० २६                           |                               | ११, १२, १ (१)<br>⊏६, दो० ⊏ |
| " प्रभुकी प्रतिज्ञाकी रच्ना करते है | ۱۳۲۶ ر۲۹<br>و <del>م</del> تعم ۱۹۵۵ څ | ्युपर<br>राजनीति बहुत एकारूकी | १३४, १२ (७)                |
| भगवानके पूजक भगवद्यामको जाते है     | \$                                    | राजाके सात ग्रांग             | ११, १ (२-३)                |
| " के रुपके सममने तथा अनुमा          | नकी रीति २२ होत् १                    | राजिवनयन                      | २५४, ४० (१-२)              |
|                                     | THE COLUMN THE MENT OF                | /11.443.43.4                  | 720, 80 (5-T)              |

| रान                                     | १११, दो० ६                      | सचे शरग भक्त                            | १७१-२, १७ (१)                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                         | ४२, ४ (६)                       | सप्तताल                                 | ६७, ७ (११-१२)                         |
| श्रीरामजीका पुनः पुनः चितवना            | <b>६३-४, ६</b> (२)              | सप्तपुरियाँ                             | ६, १०, मं० सो०                        |
| , के नेत्रोंको अरुए कमलकी उ             |                                 | समद्शीं, गीतासे मिलान                   | ३७, ३ (८)                             |
| देने, न देनेके उदाहरण                   | <i>६२, ६ (२-३)</i>              | सुकुमारि सुहाई                          | २४, २ (१-४)                           |
| , के हाथको कमल विशेषरा                  |                                 | सुख संपत्ति भक्तिके वाधक                | ७१, ७ (१६)                            |
| न्नीर न देनेके भाव                      | ११२, १० (१)                     | सुग्रीव                                 | પૂરુ, <b>६</b> (१-३)                  |
| " इना विना भजन नहीं वनता                | ७३, ७ (२१)                      | ,, के मन्त्री                           | ૪૭, પ્રે (૪)                          |
| ,<br>, ,, का उपाय                       | ३५, ३ (६-७)                     | ,, ,, उपदेशमें चार साधन                 |                                       |
| , चरणानुरागी वड़भागी है                 | રૂપ્, રૂં (દ્                   | " के ज्ञानमय वचनोंका लच्मण्             |                                       |
| न्न<br>स्रत्य स्रभागी हैं               | <b>ર</b> १પ, ૨ <b>૨ (</b> પ્-७) |                                         | ७०, ७ (१६-१८)                         |
| " नामका श्रमृतसे रूपक                   | ६, सं० श्लो० २                  | सूर्य पृथ्वीसे हा। करोड़ मील            |                                       |
| ,, भक्तको प्रसन्न करनेका नुसखा          | १९५, २० (४-५)                   | " प्रकाशकी गति                          |                                       |
| : दुग्रीव मित्रधर्मका मिलान             | ६५, ७ (१०)                      | सुराज्य १५८-१६०, १                      | •                                     |
| वर्षा वर्णनकी सामग्री                   |                                 | " में की त्यिति                         |                                       |
| " श्रौर शरदका मिलान                     | _                               | ,, में राजाकी सावधानता                  |                                       |
| वर्षा-शरदवर्णनमें वुध ऋवुध, वर्णा       | अम धर्म,                        | ,, के अभावकी दशा                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| संत खल, कर्म ज्ञान उपासना,              |                                 | स्वयंप्रभाके चरितसे सिद्धांत            |                                       |
| जीव ब्रह्म, त्रादिके लत्त्रण            | १७८, दो० १७                     | ,, का वृत्तान्त                         | २२६, २५ (४-५)                         |
| वसौं धामौ                               | २, मं० श्लो० १                  | (श्री) हनुमान्जी                        | २७-२८, २ (५)                          |
| वानर चंख्या                             | २०५, २२ (१-४)                   | ,, सेवकके आदर्श                         | २७-२८, २ (५)<br>२८, २ (५)             |
| " हनुमान्जी स्रादि स्या ः               | जंगली                           | " समान तेजस्वी बुद्धिमान श्रादि को      | ई नहीं १६, १ (४-५)                    |
| जाति हैं ?                              | २०६-८, २२ (१-४)                 | ,, कामरूप घारी                          | १६, १ (६)                             |
| ~ ^ · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <b>१८, १ (</b> ६)               | " के प्रश्न श्रौर श्रीरामजीके उत्तर     | २४, २ (१-४)                           |
| विवर कुहक-विद्याका नमृना                | २२३, दो० २४                     | " का श्रीरामसे पूर्व परिचय              | २६-७, २ (५)                           |
| वैदेही                                  | રપ, ૨ ( <b>१-</b> ૪)            | ,, के वचन जीवोंके मार्गप्रदर्शक         | ३३, ३ (३-५)                           |
| शरणागतकी वासना पूर्ति                   | ७७-८, ७ (२२)                    | ,, की स्तुतिमें अर्थपंचक                | <b>३१-२, ३ (१-२)</b>                  |
| शरदनें क्या वर्णन करना चाहिए            | १६२, १६ (१)                     | ,, कृत स्तुति श्रौर चित्रा नच्त्र       | <b>३૪,  રૂ (</b> રૂ-પૂ)               |
|                                         |                                 | " के चरित आध्यात्मिक दृष्टिसे           |                                       |
| ,, को ग्रधम क्यों कहा                   | १२३, ११ (४-५)                   | हरि प्राप्तिके उपाय १७५,                | १७६, १७ (५) (७)                       |
| " उत्तम मध्यम श्रधम                     | 53 53                           | हर्ष = प्रीति                           | <i>રદ, ૨ (७)</i>                      |
|                                         | ६५, ४ (१), ७ (६)                |                                         | २४४, दो० रम                           |
| शोमाके ऋंग                              | १, मं० स्हो० १                  | ज्ञान श्रीर हढ़ ज्ञान                   | १२१, ११ (३)                           |
| शृङ्गारके दो भेद                        | १४२, १४ (१-२)                   | ,, चार प्रकारसे दिया जाता है            | १२२, ११ (३)                           |
| त्राय भ्रम                              | १७६, दो० १७                     | हमें अपने यहाँके वर्णनोंको पाश्चात्य वि | ज्ञानकी                               |
| चंपातीको पर्वतसे किसने उतारा            | २४०, २८ (१)                     | कसौटीपर न कसना चाहिए                    | २०६, २२ (१-४)                         |

ॐ नमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्याय । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते रामचन्द्राय नमः । ॐ नमो भगवत्या श्रस्मदाचार्य्याये श्रीरूपकलादेन्ये । श्रीसद्गुरुभगवचरणकमलेभ्यो नमः ।

ॐ नमो भगवते मङ्गलमृतये कृपानिधये गुरवे मर्कटाय श्रीरामदूताय सर्वविव्यविनाशकाय स्तमामन्दिराय शरणागतवत्सलाय श्रीसीतारामपदप्रेमपराभक्तिप्रदाय सर्वसंकटनिवारणाय श्रीहनुमते ।

ॐ साम्बशिवाय नमः । श्रीगर्णेशाय नमः । श्रीसरस्वत्ये नमः ।
परमाचार्य्याय श्रीमद्गोस्वामि तुलसीदासाय नमः ।
श्रीरामचरितमानसाखिलटीकाकर्तृभ्यो नमः ।
श्रीमानसपीयूपान्तर्गत नानाविधभावाधारग्रन्थकर्तृभ्यो नमः ।
श्रीमानसपीयूपान्तर्गत नानाविधभावस्वकमहात्मभ्यो नमः ।
सुप्रसिद्ध मानसपंडितवर्य्य श्रीसाकेतवासी श्रीरामकुमारचरणकमलेभ्यो नमः ।
श्रीजानकीवल्लभो विजयते

अथ श्री

# सनस्पीयुष

( नामक तिलक सहित )

## श्रीरामचरितमानस चतुर्थ सोपान

(किष्किन्धाकागड)

कुंदेंदोवर सुंदरावतिवलो विज्ञानघामावुमो । शोभाढ्यो वरघन्विनो श्रुतिनुतौ गोविप्रइंदप्रियो ॥ माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धमंवमों हितौ । सीतान्वेपणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हि नः ॥१॥

राज्दार्थ — कुंद — जुहीकी तरहका एक पौधा जिसमें सफेद फूल लगते हैं जिनमें बड़ी मीठी सुगंध होती है। गौरवर्णकी उपमा इससे देते हैं, यथा — 'कुंद इंदु सम देह उमारमन करनाश्रयन। वाल मं॰ सो॰ ४।' इंदीवर = नीलोत्पल, नील कमल। सुंदर = मनोहर, यथा — 'सुंदर मनोहरं रुचिर इत्यमरः'। उभौ = दोनों। श्राब्य = संपन्न, पूर्ण, युक्त। शोभाव्य = शोभाके सब अंगोंसे परिपूर्ण। शोभाके श्रंग, यथा — 'सुति लावर्य स्वरूप पुनि सुन्दरता रमणीय। कान्ति मधुर मृदुता बहुरि सुकुमारता गणीय॥' धन्ची, धन्चिन् = धनुर्धर, धनुष-विद्यामें पूर्ण निपुण। सुत = स्तुत, प्रशंसित, जिसकी स्तुति या वंदना की गई हो। वर्ष = कवच, जिराव्यत्तर। अन्वेषण = स्रोज, हुँद। पिथ = पंथमें। मार्गमें।

श्रथं—कुन्द्रके पुष्प और नीलकमलके समान सुंद्र, अत्यन्त वलवान, विज्ञानके धाम, शोभा-संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदोंसे स्तुत्य, गौ और ब्राह्मणवृंद् जिनको प्रिय हैं एवम् जो उनके प्यारे हैं, 'साया' से मनुष्य रूप धारण किए हुए, रघुकुलमें श्रेष्ठ, सद्धमके लिए कवचरूप (अर्थात् उसके रच्क, उत्तपर चोट न आने देने वाले), हितकारी, श्रीसीताजीकी खोजमें तत्पर, मार्गमें प्राप्त दोनों रघुवर श्रीलद्मणजी और श्रीरामजी हमको निश्चय ही भक्तिके देनेवाले हैं। १। गौड़जी—इस छन्दमें कुछ लोग ज्याकरणकी भूल देखते हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ साधारण ज्याकरणकी दृष्टिसे 'धामानों' 'वर्नाणों' होना चाहिये था, क्योंकि 'धा' और 'वृ' धातुओं में 'मिनन्' प्रत्यय साधारणतया लगानेकी प्रथा है। प्रमाण है, 'सर्व धातुभ्यो मिनन्' (उणादि ४११४५)। परन्तु 'उणाद्यो बहुलम्' (पाणिनि ३१३११) के प्रमाणेसे 'मन्' प्रत्ययान्त धर्म शब्दकी तरह 'धाम' और 'वस्म' यह अकारान्त शब्द भी सिद्ध हो सकते हैं। दिरूपकोषकार के सिद्धान्तसे 'नान्त-सान्ताः सर्वे अदन्ता' सभी 'न्' और 'स्' से समाप्त होनेबाले शब्द अदन्त अर्थात् अकारान्त माने जा सकते हैं। पुराणों में इसके उदाहरण मिलते हैं। इन दोनों प्रमाणों से 'धामी' और 'वमीं' दोनों शुद्ध हैं।

'धामानों' साधारणतया शुद्ध है, प्रसिद्ध है, और 'धामों' अप्रसिद्ध; अतः अप्रसिद्ध दोव आता है सही, परन्तु 'अपि माषमषं कुर्यात् छन्दोभंगन्नकारयेत्' इस प्रमाणसे यहाँ भारी दूपणसे वचनेको यह छोटा दूषण नगरय है। साथ ही यह अप्रसिद्धि वैयाकरणोंके निकट है। भाषा पाठकोंके निकट नहीं। टिप्पणी—१ (क) कुंदके समान गौर वर्ण श्रीलद्दमणजी और नीलकमल समान श्यामवर्ण श्रीराम-

चंद्रजी। यथा-'गौर किसोर वेषु वर काछें।....लिछ्मन नाम राम लघु भ्राता।शा२२१', 'स्याम सरोज दाम सम सुंदर । प्रमु०। पार०।' (ख) दोनों सुंदर हैं, यथा—'कहहु नाथ सुंदर दोउ वालक। श२१६।' अौर 'इन्हिह विलोकत अति अनुरागा। वरवस ब्रह्मसुखिह सन त्यागा। १।२१६।' (ग) दोनों अतिबली हैं, यथा—'छन महँ चविह हते मगवाना', 'राजन रामु ऋतुल वल जैसें । तेजनिधान लषन पुनि तैसें ॥ कंपिह भूप विलोकत जाकें। जिमि गज हरिकिसोर के ताकें॥ १।२६३।'; 'लपन लखेउ रघुवंसमिन ताकेउ हर कोदंड। पुलिक गात वोले वचन चरन चापि ब्रह्मंड । १।२५६।' (घ) दोनों विज्ञानधास हैं, यथा—'संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनो धर्म किया धरि देह सहाई। राजिवलोचन राम चले तिज वाप को राज वटाउ कि नाई ॥ कवितावली २।१।', 'सर्वगुन-ज्ञान-विज्ञानसाली' (वि० ४४) । विशेष 'श्रुतिनुती' में देखिए। (ङ) दोनों में पूर्ण शोभा है, यथा— 'सोभासींव सुभग दोउ वीरा । १।२३३।' (च) 'वर्धन्विनी' अर्थात् दोनीं उत्तम धन्वी हैं, यथा—'कहँ कोसला-भीस दोउ भाता । धन्वी सकल लोक विख्याता । ६।४६।' (छ) दोनों श्रुतिसे प्रशंसा किए गए हैं, यथा 'जय सगुन निर्मुन रूप रूप अनूप...। ७१२।', 'श्रंसन्ह सहित मनुज अवतारा। लेहों दिनकर बंस उदारा। ११९-७।' [ब्रह्मही चार रूपसे प्रकट हुआ है, यथा—'ततः पद्मपलाशाचः कृत्वात्मानं चतुर्विधम्। पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम् । वाल्मी० १।१५।३१।', 'श्रथ लद्मग्रात्रुष्ठी सुमित्राजनयत्सुतौ । वीरौ सर्वास्त्रकुशलौ विष्णोरर्ध-समन्वितौ । वाल्मी० १।१८।१४।', 'चतुर्धात्मानमेवाहं सःजामीतरयोः पृथक् । ग्र० रा १।२।२७।', 'कथं लोकाश्रयं विष्णुं तोलयेलघुराच्यः। अ० रा० ६।६।१२।' (लच्मगाजीको रावगाने उठाना चाहाथा, उस समय वक्ता उनको 'लोकाश्रय विष्णु' कहकर जना रहे हैं कि ये विष्णु ही हैं)। अतः इस स्तुतिमें श्रीलक्ष्मणजीकी भी स्तुति श्रा गई।] (ज) गोविष्रवृन्दिष्रयौ, यथा—'भगत भूमि भूसुर सुरिम सुरिहत लागि कृपाल। करत चरित धरि मनुज ततु सुनत मिटहिं जगजाल । २१६३।', 'प्रभु ब्रह्मन्य देव मैं जाना', ('सेप सहस्रसीस जगकारन । जो ग्रवतरेउ भूमिभय-टारन ।', 'तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तारा । ६।७६।' सूमिभय दूर करनेसे प्रिय हैं)। (क) मायामानुषरूपिगी, यथा—'कृपासिंधु मानुप तनु धारी', 'माया मनुष्यं हरिं'—(सुं॰ मं॰ १), 'ग्रंसन सहित देह धरि ताता। करिहों चरित भगत-सुख-दाता। १।१५२।' (वा) सद्धमवन्मों हितौ = निश्चय करके उत्तम धर्मके वस्तर और सबके हितकारी। यथा-- 'धर्म वर्म नर्मद गुणग्रामः । ४।११', 'जयित सीतेससेवासरस विषयरसिनरस निरुपाधि धुरधर्मधारी । वि॰ २८।', 'तनु धनु धाम राम हितकारी। ७।४७।', 'लाड़िले लपनलाल हित ही जन के। वि० ३७।' (ट) सीतान्वेषणमें दोनों तत्पर हैं, यथा—'पुनि सीतिहं खोजत दोउ भाई। ३।३३।' (ठ) पथिगती, यथा—'चले विलोकत वन वहुताई। २।३२। त्रौर, (ड) भक्तिप्रदौ हैं, यथा—'सला समुिक ग्रस परिहरि मोहू। सियरघुवीरचरन रित होहू। २।६४।' (तदमण्जी); 'भगति ज्ञान विज्ञान विरागा । जीग चरित्र रहस्य विभागा । जानव तें सवही कर भेदा । मम प्रसाद नहिं साधन खेदा । अ८५। (श्रीरामजी) ।

टिप्पणी-२ कुन्द आदि विशेपणोंके कसका भाव। कुन्द और कमल फूल हैं। फूलके समान सुन्दर ऋौर कोमल कहनेसे वलमें शंका न हो इसलिए 'छति वलीं' कहा। वलवान् होनेसे ऋहंकार होकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, इस शंकाके निवारगार्थ 'विज्ञानधाम' कहा । विज्ञानी लोग शोभासे युक्त होते हैं, च्रतः 'शोभाट्यों' कहा। [ अथवा, 'विरहसे संतप्त पुरुष 'ऋति वली' कैसे होगा ?' इसके निराकरणार्थ 'बिज्ञानधाम' कहा। अर्थात् वे सब जानते हैं कि श्रीजानकी जो कहाँ हैं और कैसे मिलेंगी। कैसे जानें कि वे सब जानते हैं, इसके उत्तरमें 'शोभाह्यों' कहा। अर्थात् न जानते होते तो चिन्तासे शरीर कान्तिहीन हो जाता। (मा० म०)] शोभासे युक्त देखकर वीरतामें सन्देह वा धोखा न हो जाय; इससे 'वरधन्विनौ' कहा । ये सब बातें एकसाथ मनुष्यमें होनी च्रसंभव हैं; च्रतएव 'श्रुतिनुतौ' कहकर ईश्वरता सूचित की । ['वरधन्विनौ' कहकर 'श्रुतिनुतौ' कहनेका भाव कि धनुविद्या वेदसे निकली है, वही देद इनकी स्तुति करता है। जो वेदधमके प्रतिकृत हैं उनको ये दंड देते हैं। (मा० म०)] वेद स्तुति करते हैं। ऐसे महान् होनेपर भी गौ श्रीर विप्र प्रिय हैं; अतः 'गोविष्रवृत्द्षियौ' कहा । [इस विशेषणमें वड़ी विशेषता यह है कि यज्ञके समय मंत्रोंके साथ जो आहुति श्रग्निमें डाली जाती है वह परमेश्वरतक पहुँचती है, परन्तु इस त्राहुतिके मुख्य कारण गी श्रीर ब्राह्मण हैं; ब्राह्मण मंत्र उचारण करते हैं और गायके घीसे आहुति दी जाती है। इसीसे दोनों प्रिय हैं।—(र० व०)। (ख)-'वृन्द' पद देनेका भाव यह है कि ब्राह्मणों और गौत्रोंकी वृद्धि ऋाप सदा चाहते हैं, इनके फुण्डकेफुण्ड देखकर आपको हर्ष होता है। नहीं तो 'वृन्द' शब्द की कोई आवश्यकता न थी] 'गोविप्रवृन्द्प्रियौ'की पुष्टताके लिए 'माया मानुषरुपिए।।' कहा अर्थात् ये प्रिय हैं, अतः इनका दुःख हरनेके लिए अवतार लिया।यथा, 'विप्र घेतु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार।' 'रघुवरी' का भाव यह कि रघुकुलमें हरिश्चन्द्र आदि बहुतसे राजा सद्धम करनेवाले हुए पर उन्में ये श्रेष्ठ हैं, इसीसे 'सद्धमवम्मीं' कहा और 'सीतान्वेषणतत्परी, पथिगती' कहकर उस धर्मरचाका कार्य प्रत्यच दिखाया; क्योंकि पतिव्रता स्त्रीकी खोज करना पतिका धर्म है। इतना स्तव क्यों करते हैं ? इसका कारण अंतमें देते हैं 'भक्तिप्रदौ' अर्थात् ये दोनों भाई हमको भक्तिके देनेवाले हैं।

वि० त्रि०—'कुंदेन्दीवरसुंदरी' इति । फूलसे ही उपमा देनेका भाव यह है कि भगवान् मारुती-को दोनों सरकार कुन्देन्दीवर फूलोंकी भाँ ति हो सृदुल मनोहर सुन्दर दिखाई पड़े, और उनका आतप वात सहना, कठिन भूमिपर कोमलपदगामी होना, हनुमान्जीसे सहा न हुआ, और फिर उन्हें एक पग भी पैदल नहीं चलने दिया,—'लिये दोऊ जन पीठि चढाई।'

पथिगतौ भक्तिप्रदौ—सरकार रास्ता चलते चलते जिस भाँति भक्ति वितरण करते चलते थे उस भाँति अयोध्यामें रहते हुए भक्ति वितरण करते नहीं दिखाई पड़ते। भावुक कविने देखा कि इसी अवसर मैं भी क्यों न भक्ति माँग लूँ, अतः कहते हैं 'भक्ति प्रदौ तौहिनः'।

रा० प्र० रा० — कामनाके अनुकूल ही किन अपने सेन्यके गुगा कहते हैं। पर यहाँ 'अतिनली' और 'सीतान्वेपणतत्परी पथिगती' कहकर भक्ति साँगते हैं, यह असंगत है ? इस शंकाका समाधान यह है कि—'अतिनली' से जनाते हैं कि हमारे हृदयमें कामादि रात्रु बहुत प्रवल हो रहे हैं; उनका शमन कीजिए। 'सीतान्वेपणतत्परीं०' से जनाया कि 'आप आश्रितवत्सल हैं, अपने भक्तोंके नियोगमें स्वयं दुःखी हो जाते हैं और उनके मिलनेके उपायमें तत्पर रहते हैं। अपने भक्तोंपर अधिक द्या करते हैं।' यह देखकर और श्रीरामजीको भक्तवत्सल जानकर (यथा—'भगतवछल प्रमु इपानिधाना', 'भगत वछलता हिय हुलहानी', 'नमामि भक्तवत्सलं' इत्यादि) भक्तिका वर माँगा।

मा० म०—'छुन्देन्दीवरसुन्दरी' में माधुर्य, 'झित बली' में ऐश्वर्य, 'विज्ञानधामावुभी' से शुद्ध शान्त, 'शोभाट्यों' से शृङ्कार, 'वरधन्विनी' में वीर और 'गोविप्रवृन्दप्रियों' में वात्सल्य रस भरा है। 'श्रतिनुती' के 'नुतों' में धारणा परत्व है।

टिप्पणी-३ यहाँ प्रथम 'कुंद्' पद दिया नया जो श्रीलस्मण्जीके गौरवर्णकी उपमा है, तव 'इंदी-

वर' पद दिया गया जो श्रोरामजीके श्यामवर्णकी उपमा है। अर्थात् इस मंगलाचरणमें रामचन्द्रजीसे पहले लद्मग्रजीको कहा है। ऐसा करनेका आशय यह है कि लद्मग्रजी जीवोंके आचाय हैं और विना आचार्य- के प्रभुका मिलना दुलभ है, यथा—'गुर विनु भवनिधि तरें न कोई। जौ विरंचि संकर सम होई।'

नोट—१ 'कुन्देन्दीवर' के त्रीर भाव ये हैं—(क) ग्रंथकारने प्रातःकाल पंपासरस्थित दोनों राजकुमारोंका जब ध्यान किया तो उस समय श्रीलक्ष्मण्जी सरके कूलपर खड़े थे। त्रातण्व ऊँचे स्थानपर
रहनेसे प्रथम वेही दृष्टिगोचर हुए। श्रीरघुनाथजी नीचे सरमें स्नान कर रहे थे; इससे वे पीछे देख पड़े।
ज्ञत्व प्रथम कुन्द तब इन्दीवर कहा। (पं० श्रीधर मिश्र)। (ख) इस कांडमें दो कार्य करना मुख्य हैं—
एक तो सुश्रीवको त्रांनीकार करना, दूसरे उनको राज्य देना। विना त्राचायके ईश्वरकी प्राप्ति नहीं होती।
यहाँ लक्ष्मण्जी त्राचार्य हैं। इनके द्वारा सुश्रीवको श्रीरामजीकी प्राप्ति होगी, यथा—'लिक्ष्मिन रामचरित सव
भागा'। चरित द्वारा उनको परविभूतिका उपदेश दिया। पुनः, राज्याभिषेक भी इन्हींके द्वारा होगा।
(मा० शं०)। (ग) इंदोमंगके विचारसे जैसा जहाँ उचित होता है वैसा कि लिखते हैं। दूसरे, कुन्द शब्द
होटा है त्रीर इन्दीवर बड़ा है। प्रात्रः ज्याकरण्की रीति है कि जब ऐसे दो नाम साथ त्राते हैं तब छोटा
प्रथम रक्खा जाता है। (मा० शं०) (घ) वियोगजनित दुःखसे व्याकुल हो जानेपर लक्ष्मण्जीहीके सममानेसे
चित्त शान्त होता है। वाल्मी० कि० सगे १ इसका प्रमाण् है। (रा० प्र० श०)। (ङ) 'जल्पाचतरं पूर्व
निपातः'। वा, लक्ष्मण श्रीरामप्राप्ति के द्वार हैं त्रीर योगियोंके ध्यानमें प्रत्याहारसे केवल नील घनश्याम
पीछे समाधिमें रहता है। (प्र०)। त्रथवा, (च) श्रीरामजी विरहमें मग्न हैं, इससे श्रीलक्षमण्जी त्रागे-त्रागे
चल रहे हैं। त्रतप्त लक्ष्मण्जीको पहले कहा।

मा० स०—फूलका ही रूपक यहाँ क्यों कहा गया ? इसका कारण यह है कि अरण्यकांडमें कहा गया था कि 'विरही इव प्रभु करत विषादा' इत्यादि; इस विरहत्यथाको सुनकर भक्त संकुचित हो गए; अब फूलका रूपक आदिमें देकर जनाया कि अब प्रभुको प्रफुल्लित देखकर सब आनंदित होंगे।

रा० प्र० रा०—'झुन्द' खेत होता है। यह शान्तरसका रंग है। इस कायडको शान्तरससे प्रारंभ करनेका कारण यह हैं कि—(क) वस्न मिलने और सुप्रोवके यह कहनेपर कि 'सव प्रकार करिहडँ सेव-काई। जेहि विधि मिलिहि जानकी आई' इत्यादि, खोजनेमें जो परिश्रम था उससे दोनों भाइयोंको शान्ति प्राप्त हुई। (ख) जो सेना दिल्लिण गई थी वह प्याससे मरणप्राय हो गई थी, स्वयंप्रभाके आश्रममें जानेसे उसको और स्वयंप्रभाको रामदर्शनसे शान्ति मिली। (ग) संपाती सत्ययुगसे, पत्त जलजानेके कारण, दोन पड़ा था। उसे वानरोंके मिलनेसे पुनः पत्त निकलनेसे शान्ति मिली।—अर्थात् इस काण्डमें बहुतोंको शान्ति प्राप्त होगी, इस वातको किनने प्रथमही शान्तरसको देकर जनाया है।

नोट—२ 'माया मानुषरूपिणी' इति । भाव यह कि मनुष्य हैं नहीं, पर अपनी दिन्य शक्ति वे मनुष्य हुप जान पड़ते हैं। जैसा कहा है कि 'इच्छामय नरवेष सँवारे। होइह उपाट निकेत तुम्हारे', 'निज इच्छा प्रमु अवतरह ।४।२६।' मनुष्यों तरह वाल्य, कौमार, पौगण्ड, युवा, आदि अवस्थाएँ धारण करना और विरह विलाप आदि चरित करना यही मनुष्य होना है, क्यों कि ये अवस्थाएँ नित्य स्वरूपमें नहीं होतीं, वह तो सदा पोडश वर्षकी अवस्थाका रूप रहता है। हमारी दृष्टि मायामय है इससे हमको मायासे मनुष्य जान पड़ते हैं। पुनः, माया छुपाको भी कहते हैं। (प्र०)। वैदिक निघन्टमें 'माया झान वयुनम्' से 'माया' और 'झान' को पर्याय कहा है। 'माया' शब्द यहाँ ऐसा दिया है कि अहैती विशिष्टा- हैर्ता आदि सभी अपने अनुकूल अर्थ कर सकते हैं। विशेष १।१५२।४ देखिए।

३ इस कांडका नाम 'किष्किन्धा' क्यों हुआ ? काण्डोंके नामके विषयमें अरण्य और सुन्दरमें काफा लिखा गया है। 'किष्किन्धा' वालि और सुग्रीवकी नगरीका नाम है। किष्किधापवतश्रेणीका भी नाम है जो किष्किधा देशमें है। इस काण्डमें जो चिरत हुए वे किष्किधा देशमें हुए। अतएव किष्किधासे

संबंध रखनेके कारण इसका नाम किष्किधा हुआ। !

वि० त्रि०—यद्यपि श्रीगोस्वामीजीके कारडों के अन्तकी पुष्पिकाओं में प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, आदि नाम दिये हैं, परन्तु आदिमें उनका वालकार डादि नाम देना भी सिद्ध है। इसका वड़ाभारी प्रमाण यही है कि इस कारडमें कहीं 'किष्किधा' नाम ही नहीं है, अब यदि इसे किष्किधा कारड न कहकर चतुर्थ सोपान या चतुर्थ प्रवन्ध कहा जाय, (जैसा कि आजकलके नई खोज करनेवालोंका मत है), तो 'अर्ध रात्रि पुर द्वार पुकारा' इस पदसे यह पता ही न चलेगा कि किस पुरके द्वारपर पुकारा। अतः सिद्ध है कि गोस्वामीजीने इसका नाम किष्किन्धा कारड रख दिया, अन्तः पुरके नाम देनेकी आवश्यकता न हुई।

नोट-४ जैसे अरण्यमें मङ्गलाचरण शार्वूल विक्रीिं हं हमें किया था वैसेही यहाँ भी किया गया। निर्भय होकर घने-घने वनोंमें घूमते फिरे यह सिंहका ही काम है। (अरण्य मं० श्लो० १ तथा

वाल मं० ऋो० ६ देखिए)।

५—कुछ महातुभाद इस स्रोकको कार्यडकी सूची वताते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ नाम, रूप, गुण, लीला और धान पाँचों दिखाये हैं और इन्हीं पाँचोंकी व्याख्या कार्यडभरमें है।—'रघुवरी' से नाम, 'कुन्दे-न्दीवर' से रूप, 'अतिवली' इत्यादिसे गुण, 'गोविष्रवृन्दिष्रियौ सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ' से लीला और 'विज्ञानधासाबुभों' से धाम सूचित किया। आगे हनुमान जीसे मिलनेपर भी इन पाँचोंको प्रसुने कहा है। (प्र०)।

इसपर स्वामी ब्रज्ञानानन्द्रजी कहते हैं कि इन पाँचोंका ऋस्तित्व प्रायः सातो कार्य्डोंमें पाया जाता है। इतना ही नहीं अपितु स्तुतियोंमें भी पाँचों पाये जाते हैं। सूचमद्शीं महानुभाव सूचम दृष्टिसे देख लें। ब्रह्मांभोधि-समुद्भवं किल्मलप्रध्वंसनं चाव्ययं। श्रीमच्छं भु-मुखंदु सुन्दर वरंश संशोभितं सर्वदा॥ संसारामयभेपजं सुखकरंं। श्रीजानकीजीवनं। धन्यास्ते कृतिनः पिवंति सततं श्रीरामनामायृतस्॥२॥

शब्दार्थ— ब्रह्मां भोधि = ब्रह्म + श्रां भोधि। ब्रह्म = वेद्, यथा— 'वेदस्तत्वं तपो ब्रह्म विष्ठः प्रजापतिरित्यमरः'। श्रंभोधि = जलधि = समुद्र। श्रव्यय = निर्विकार, सदा एकरस, नित्य, नाशरहित। श्रामय = रोग। भेषज =

द्वा, श्रोपिध्। कृतिनः = जिनके सब प्रकारके सुकृत जमा हों, सुकृती, पुरुयवान्।

श्रर्थ—वे सुकृती धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्रसे उत्पन्न, कित्तमलके सर्वथा नष्ट करनेवाले श्रीर नाश-रिहत, श्रीमान भगवान् शंभुके सुन्दर-श्रेष्ठ मुखचन्द्रमें सदैव शोभायमान्, भवरोगकी श्रीपिध, सुखके करनेवाले श्रीर श्रीजानकीजीके जीवनस्वरूप सुन्दर श्रेष्ट श्रीरामनामरूपी श्रमृतको निरंतर पान करते हैं। १।

टिप्पण् — १ ब्रह्मां भोधिसमुद्भवं, यथा — 'वेद प्रान सो ।१।१६।१।', 'एहि महँ रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा ।१।१०।' (ख) 'किलमिल प्रध्वंसनं', यथा — 'किलमिल विपुल विभंजन नामः ।३।११। १५।' (ग) अव्यय, यथा — 'कहउँ नाम वड़ ब्रह्म राम ते ।' नाम रामसे भी बड़ा है और राम अविनाशी हैं। अतः नाम भी अविनाशी हैं। (घ) शिवजी सदा जपते हैं, यथा — 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग अराती ।१।१०६।' (ङ) संसाररोगके लिए ओपिध, यथा — 'जासु नाम भवभेपज हरन घोर त्रयद्भल। ७।१२४।', 'संजम जप तप नेम धरम ब्रत बहु भेपज समुदाई। तुलसिदास भवरोग रामपद-प्रेमहीन निहं जाई—(वि०

मा० त० सु०-कीश सुत्रीवको राज्य घारण कराया गया और सव वानरोंका पोपण किया गया अतः 'किष्किधा' नाम रक्ता । यहाँ 'धा' धातुका अर्थ 'डुधाञ् धारण पोपणयोः' के अनुसार है ।

<sup>‡</sup> मा० त० भा०—कीशके किए (वसाये) हुए नगरके चरित्र इसमें वर्णन किये गए हैं, अतः किर्िकधा नाम हुआ। वा, इस काण्डमें कीशको धावन वनाया गया अतएव 'किब्किधा—'किस' (कीश)=वानर, किं=कीन=किया, धा=धावन, दूत।

क्ष वरे (का०)। † 'सुमधुरं' पाठ पंजाबीजीने दिया है। 'सुमधुर' क्योंकि अमृत है। यथा— 'त्राखर मधुर मनोहर दोऊं।

८१)। नाम नामीके अभेदसे दूसरा उदाहरण दिया गया। (च) सुखकर, यथा—'जपिंह नामु जन आरत भारी। मिटिह कुसंकट होिह सुलारी १११२२।५।', 'फिरत सनेह मगन सुख अपनें। नाम प्रसाद सोच निंह सपने।११२५। ८।' (छ) श्रीजानकीजीवन, यथा—'नाम पाहरू राति दिन ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित प्रान जािह केहि वाट।५१३०।', 'धन्यास्ते कृतिनः', यथा—'सकल कामनाहीन जे रामभगितरस लीन। नाम सुप्रेम-पियूष-हद तिन्हहुँ किए मन मीन।११२२।', 'तेन तसं तेन दत्तमेवाखिलं तेन सर्वे कृतं कर्म जालं। येन श्रीरामनामामृतं पानकृत-मिनशमनवग्रमवलोक्य कालं। वि० ४६।'

टिप्पणी-२'(क) यहाँ श्रीरामनामका रूपक अमृतसे वाँधा है। अमृत समुद्रसे निकला था, यह किस समुद्रसे निकला ? यही आदिसे वताया कि यह वेद्रूपी समुद्रसे निकला अर्थात् वेदोंका संथन करके उसमेंसे साररूप रामनाम निकाला गया। वहाँ दैत्योंके नारा करने और देवता श्रोंको वल देनेके लिए श्रमृत निकाला गया। यहाँ कितमलके नाशके लिए और जापकोंको अमर करनेके लिए रामनामामृत निकाला गया। उस अमृतके पीनेवालोंका पुनर्जन्म होता है और श्रीरामनामामृत पीनेवालेका आवागमन नहीं होता। [पूरा रूपक यह होगा कि मुनि और संत देवता हैं. विचार मंदराचल है। वेदोंमें कर्म, उपासना और ज्ञान कारखत्रय श्रादि वहुत-सी वाते हैं। उनमेंसे निर्णय करके यह सिद्धान्त निकाला गया कि सार वस्तु राम नाम है। अथवा शंकरजी मंथन करनेवाले देवता हैं। इसपर कोई-कोई यह शंका करते हैं कि मानसमें शंकरजीका वेदोंको मंथन करके श्रीरामनामामृत निकालनेका उल्लेख नहीं पाया जाता। उसका समाधान यह है कि वेद ही वाल्मीकिजीके मुखसे रामायण्रूप होकर निकले, यथा-'स्वयम्भू कामधेनुश्च स्तनाश्च चतुराननाः। वेददुग्धामलं शुक्कं रामायण रसोद्भवम् । इति स्कन्द पुराणे', 'वेदः प्राचेतसादासीत् साचाद्रामायणात्मना ।' (वाल्मी० श्रीलवकुशकृत मंगलाचरण)। इस तरह रासायण वेदोंका ही उपवृंहणरूप है। श्रीर मानसमें शंकरजीका रामचरितसे राम-नामका निकालना कहा ही है। यथा- 'रामचरित खतकोटि महँ लिय महेस जिय जानि ।१।२५।' विनयमें शत-कोटि रामचरितको अपार दिध समुद्र कहा है, यथा—'सतकोटि चरित अपार दिधनिधि मिथ लियो काढ़ि वामदेव नाम घृत है।' (वि० २५४)। दूसरे, यहाँ श्लोकमें शंकरजीका निकालना नहीं कहा गया है, केवल उनके मुखमें सर्वदा सुशोभित होना ही कहा गया है। अतः यह शंका ही निर्भूल है। रामनाम वेदोंका प्राणहै, सारहै; यह तो गोस्वामीजीने अनेक स्थलोंमें कहा है।] 'प्रध्वंसनं' का आशय यह है कि रामनाम ही कितमलके लिए समर्थ है, और कोई नहीं। (वह अमृत स्वर्गमें रहकर भी अपने आश्रित देवताओं के कामक्रोधादि किंचित् पापोंका भी 'ध्वंस' नहीं कर सकता और श्रीरामनाम अपने आश्रित जापकके समस्त कलिमलोंका 'ध्वंस' ही नहीं किन्तु 'प्रध्वंस' कर डाजता है, यह विशेषता है)। (ख) 'श्रीमत्' विशेषण देनेका भाव कि शिवजी सब प्रकारकी 'श्री' से संपन्न हैं ऋौर कल्यागा उनसे उत्पन्न होता है; ऐसे शंकरजी भी सदा इसे जपते ऋौर इसीमें रमते हैं, यथा—'राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे'। [यहाँ यह भी भाव है कि भगवान् शंकर श्रीरामनामकी वदौतत (अर्थात् उसीके जपके प्रभावसे) विभूतिके रखनेवाले (श्रीमत्) और कल्याएके पैदा करनेवाले (शंसु) हुए। ऋर्थात् श्रीमत् और शंभु ये दोनों विशेषण् रामनामसे ही प्राप्त हुए। यथा—'नाम प्रसाद संभु अवि-नासी । साजु अमंगल मंगल रासी ।१।२६।१।', 'संतत जपत संभु अविनासी ।१।४६।३।', 'तप वल संभु करिंह संघारा। १।१६३।' इत्यादि । (गौड़जी)] (ग) मुखको चंद्र कहनेका भाव कि जैसे वह अमृत सदा चन्द्रमामें रहता है, वैसे ही यह नामामृत सदा शिवजीके मुखचन्द्रमें रहता है। 'संशोभित' पद्से जनाया कि शिवजीकी शोभा इस नामसे ही है अतः 'श्री' पद दिया। (जिस मुखमें राम नाम नहीं है वह सपैके बिलके समान कहा गया है, ऋतः वह ऋशोभित है। मुखमें सदा शोभित कहकर जनाया कि इसे वे स्वयं जपते तो हैं ही, साथ ही इससे दूसरों को भी मोचरूपी अमृतदेते हैं। यथा—'कासी मुकुति हेतु उपदेस्'। इसीसे सदा मुखमें नामको रखते हैं जिसमें काशीके जीवोंके कानोंमें डालनेमें देर न होने पावे)। (घ) 'संसारामयभेपज' कहकर इसकी उस अमृतसे विशेषता दिखाई। वह सांसारिक जीवन दे सकता है पर भवरोगसे नहीं छुडा सकता।

(रामनाम भवको छुड़ाकर 'श्रव्यय' श्रविनाशी पद प्राप्त कर देता है, यथा 'राम राम कि तनु तर्जाह पाविहें पद निर्वान।', 'नाम लेत भविसंधु सुखाहीं')। वह श्रम्यत पीनेसे घट जाता है एवं प्रलयमें उसका नाश हो जाता है श्रीर रामनाम (चाहे जितना जपो) कभो घटना नहीं श्रीर प्रलयमें भी बना रहता है; इसीसे 'श्रव्यय' कहा। 'सुखकर' का भाव कि योगज्ञानादि साधनों की कि कि नता सुखद नहीं है, उनमें कष्ट होता है श्रीर श्रीरामनाम सुखद है; यथा 'सुमिरत सुलम सुखद सवकाहू। लोक लाहु परलोक निवाहू।' वह श्रम्यत देवताश्रों को सुख नद सका, रावणादिसे वे सदा पीड़ित रहे श्रीर रामनामने जापक जन प्रह्लाद दिको सुख दिया, यथा—'रामनाम नरकेरी कनककितपु कि कि जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दिल सुरसाल।' (ङ) 'श्रीजानकी जीवनं' कहकर नामके गुणका श्रत्यंत महत्व बतलाया। (च) 'धन्यास्ते कृतिनः' का भाव कि जो स्वर्गप्राप्तिके लिए सुकृत करते हैं जिसमें श्रमृत पीनेको मिले वे धन्य नहीं कहे जा सकते, क्यों कि पुर्य चीण होनेपर फिर यहाँ लौटना पड़ता है, भवप्रवाहसे उनका छुटकारा नहीं होता श्रीर जो नामामृत पीते हैं वे उपयुक्त कारणोंसे धन्य हैं। 'पिबन्ति' श्रश्रात् सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते सभी श्रवस्थाश्रोंमें नामका जप करते रहते हैं, कभी जिह्ना खाली नहीं रहती। ['सतत' शब्दसे जनाया कि जो निरंतर पान करते हैं वेही सुकृती हैं। कोई भी पेय पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका सतत पान करना संभव हो। स्वर्गीय सुधा तो नथर है श्रीर सुनी भर जाती है; 'सुनिश्र सुधा देखिय गरल....' (श्र०)। (प० प० प०)]

वि० त्रिं०—'धन्यास्ते कृतिनः ।' यहाँ पर सत्त श्रीरायनामामृत पान करनेवालोंकी स्तुतिसे तात्पर्य यह है कि इस काएडमें योग जप तप करनेवाले ऋषियोंसे भेंट न होगी, इस काएडमें तो केवल उन्हीं लोगों (बन्दर भालुओं जटायु या शबरी खादि) से भेंट होगी, जिन्हें केवल रामनामामृत पानका खिषकार है खीर वे सानन्द पान करते हैं। उन्हींको सरकारने खपना सहायक चुना, खतः वे धन्य हैं।

टिप्पणी—३ प्रथम श्लोकमें नामीकी श्रौर दूसरेमें नामकी वंदना करके जनाया कि दोनों एक हैं। नामसे ही नामीकी प्राप्ति होती है।

सो०—मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अघ हानि कर।
जहाँ बस संभु अवानि सो कासी सेइअ कस न॥
जरत सकल पुरबंद विषम गरल जेहिं पान किय।
तेहि न भजिस मन मंदळ को कृपाल संकर सरिस॥१॥

अथं—मुक्तिकी जन्मभूमि, ज्ञानकी खानि, पापोंका नाश करनेवाली और जहाँ श्रीशिवपार्वतीजी रहते हैं, यह जानकर, उस काशीका सेवन कैसे न किया जाय। अर्थात् उसमें वास करना उचित है। †

क्ष सन संद्—का०, ना० प्र०। भा० दा० में 'सित' पर हरताल देकर 'सन' वनाया है और छपी हुई प्रतिमें 'मित' पाठ है। मा० म० में 'सितसंद' पाठ है। 'सन' पाठ हसने उत्तम समका है क्योंकि इस प्रंथमें पूज्य किवने 'मन' को ही यत्र-तत्र उपदेश दिया है। यथा—'दीपिसखा सम जुवित तन मन जिन होसि पतंग। भजिह राम....। ३।४६।', 'तिज सकल आस भरोस गाविह सुनिह संतत सठ मना। ५।६०।', 'भजिस न मन तेहि राम को काल जासु कोदंड।६। मं०।', 'यह किलकाल मलायतन मन किर देखु विचार।६।१२०।' (उपसहार), 'ताहि भजिह मन तिज कुटिलाई।७।१३०। ८।', 'पाई न केहि गित पिततपावन राम भिज सुन सठ मना।७।१३०।' प० प० प० का भी यही मत है।

<sup>ं</sup> छछ महानुभावों (श्रीकरुणासिधुजी छादि) ने इसका रामचिरत वा रामनाम-परक अर्थ भी किया है। इस तरह कि—(१) रामायण मुक्तिकी जन्मभूमि है, ज्ञानकी खानि है, छघ नाश करती हैं,

जिस कठिन (भीषण, घोर) हालाहल विषसे समस्त देववृन्द जल रहे थे उसे जिन (शंकरजी) ने पी लिया, हे मन्दवृद्धि मन! तू उनको क्यों नहीं अजता १ शंकरजीके समान कीन कृपालु है १।१।

टिप्पणी-१ 'मुक्तिजन्ममहि' आदि विशेषणोंके कमका भाव-(क) मुक्तिकी जन्मभूमि है अर्थात मुक्तिकी उत्पत्ति यहाँ से है, यहाँ मरनेसे मुक्ति होती है, यथा—'काश्यां मरणान्मुक्तिः' इति श्रुतिः। इसपर शंका होती है कि अति तो यह भी कहती है कि 'ऋते ज्ञानान्न सुक्तिः' अर्थात् ज्ञान विना सुक्ति नहीं होती; अतएव कहते हैं कि यह 'ज्ञानखानि' है अर्थात् यही पुरी ज्ञान उत्पन्न कर देती है। पर पापके विनष्ट हुए विना ज्ञान नहीं होता, यथा—'ज्ञानमुखबते पुंसां च्यात्पापस्य कर्मणः' अर्थात् पापकर्नीके चय होनेपर पुरुषों में ज्ञान उत्पन्न होता है; अतएव कहा कि 'अघहानिकर' है। इस प्रकार तीनों अतियोंके भावोंको यहाँ प्रनथ-कारने कहकर शंकाकी जगहही नहीं रक्खी श्रीर इस कथनको सर्वेश्रुतिसम्मत दिखाया। यहाँतक काशीका माहात्म्य कहा । (ख) 'जहँ वस संभु-भवानि' इति । अव बताते हैं कि यह किसका निवासस्थान है।— शंभुभवानिका।-[नोट-शंमुभवानी नाम देकर जनाया कि ये कल्याएकत्ती हैं, जीवोंको मरते समय मुक्ति वाँटते रहते हैं, यथा—'कासी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम वल करों विसोकी ।श११६।१।' अरीर 'भवानी' नामसे जनाया कि जबसे शंकरजी यहाँ बसते हैं तभीसे ये भी यहाँ हैं, क्योंकि भवकी पत्नी हैं। इसीसे सती, पार्वती आदि नाम न दिए; क्योंकि ये नाम पीछे हुए ।]—यह कहकर तब 'सेइय कस न' कहा। तालयं यह कि शिवजी अपने स्थानमें निवास करते हैं; जीवोंको चाहिए कि काशीको इष्टदेव मान-कर इसका सेवन करें। (प्र० कारका सत है कि 'शंभु-भवानि' से अर्थनारीश्वर, अनिवेचनीय, तुरीय ब्रह्म-रूप जनाया। श्रीर, 'सेइय' से जनाया कि 'बिषई साधक तिद्ध सयाने। त्रिबिध जीव जग वेद बखाने। २।२७७।', इन तीनों प्रकारके जीवोंको इसके सेवनका अधिकार है। सबको इसके सेवनसे लाभ होता है। सिद्धको 'मुक्ति जन्ममिह' अर्थात् मुक्तिदायिनी है। साधकको 'ज्ञानखानि' है। श्रौर विषयीके लिए 'श्रघ हानिकर' अर्थात् अवनाशिनी है। और जो निष्काम हैं उनके लिए 'शम्भुभवानी' के सत्संगकी प्रापक है। अथवा इन विशेषणोंसे जनाया कि सहज वाससे पाप हरती है, सत्संगसे ज्ञान देती है और मरनेपर मोच देती है)।

वि० त्रि०—'सो कासी सेइय कस न'—इससे स्पष्ट है कि काशीके सेवन न करनेका गोस्वामीजी कोई कारण नहीं देखते और निश्चय करते हैं कि यहीं काशीमें बसकर कृपालु शंकरकी सेवा करेंगे और रामनामामृत पान करेंगे, यथा—'तुलसी विस हरपुरी राम जपु जो होइ चहै सुपासी।' स्वयम् प्रन्थकर्ताके लेखके सामने, दूसरोंका लेख इस विषयमें प्रमाण नहीं माना जा सकता।

पं०—काशीका सहत्व कहकर आगे काशीके स्वामीकी बड़ाई करते हैं। इक्टइस सोरठेमें वस्तु-निर्देशात्मक संगलाचरण है।

टिप्पणी—र (क) 'जरत सकल सुरवृंद' से विषकी विषमता कही कि ऐसा विष था कि देवता न सह सके, श्रौर 'विषम गरल जेहि पान किय', इस कथनसे शिवजीका सामर्थ्य कहा।—इसकी पूरी कथा १११६ (८) 'कालकूट फल दीन्ह अमी को' में देखिए। 'सकल सुरबंद' अर्थात् देवताओं के जितने भी भेद हैं, उनमें से प्रत्येकके वृन्द। जैसे कि वसु वृन्द, कृद्वृन्द, आदित्यवृन्द, इत्यादि। समुद्रमंथनके समय

जिसमें शंभुभवानी अन्तः करणसे सदा वसते हैं और जो शोकके नाशके लिए असि (तलवार) रूप है, उसका सेवन क्यों नहीं करते ?-(करु०)। (२) रामनामको वालकाण्डमें 'हेतु कुसानु भानु हिमकर को' कहा है। 'र' अग्निवीज है, वह पापोंका नाश करता है, 'अ' भानुवीज है, वह ज्ञानको उत्पन्न करता है और 'म' चन्द्रवीज है। यह 'म' निश्चय [मिह=म+िह (=िनश्चय)। 'हानिक'+'र'=हानिकर] मुक्तिका दाता है; ऐसा रामनाम जिसमें शिवपावतीजी निवास करते हैं और जो समस्त शोकोंके लिए तलवार है, उसका सेवन क्यों नहीं करते ?-पर ये क्षिष्ट कल्पनाएँ हैं। वस्तुतः यहाँ काशीजीका ही मंगलाचरण है।

सभी वहाँ थे। (ख)—'मन मंद' का भाव कि ऐसे उपकारी कृपालु शिवको नहीं भजता; अतः तू नीच है। 'तेहि न भजिस मन मंद' का तारपय कि जैसे शिवजीने सब देवताओं को विषकी ज्वालासे बचाया वैसे ही यदि तू उनका भजन करेगा तो तुमको भी विषयाग्नि ज्वालासे बचायेंगे, क्यों कि तू विषयाग्निसे जल रहा है, यथा—'मन करि विषय अनलवन जरई। ११३५।८।' (पं०)। (ग)—'कृपालु संकर सिरस', इति। समस्त देववृन्दपर कृपा करके उनके कल्याण्के लिए हालाहल पी लिया; इससे 'कृपाल' और 'शंकर' (कल्याण्कर्ता) पद दिए। भाव कि उनका भजन करनेसे तुमपर भी कृपा और तेरा कल्याण् करेंगे।

३ दोनों सोरठोंके क्रमका भाव।—प्रथम सोरठेमें काशीवास करनेको कहा और दूसरेमें शंकर-जीका भजन करनेको। तात्पर्य यह कि प्रथम काशीवास करे तब पापका नाश होकर ज्ञान मिले, तब शिवसेवाका अधिकारी हो और शिवसेवासे श्रीरामचन्द्रजीकी अविरल भक्ति मिले, यथा—'सिव!सेवा कर फल सुत सोई। अविरल भगति रामपद होई।'

नोट—१ गोस्वामीजी अपने मनके उपदेश द्वारा समस्त जीवोंको उपदेश दे रहे हैं। जिसने अपनेको उपदेश न दिया वह दूसरेको क्या उपदेश देगा। उसके उपदेशका कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ सकता। (पं० रा० व० रा०)।

२ (क)—वाल, अयोध्या और अरख्य काण्डोंमें प्रथम श्रीशिवजीका मंगलाचरण है तब श्रीराम-चन्द्रजीका, पर यहाँ से वह क्रम पलट गया है। प्रथम श्रीरामजीका मंगलाचरण है तब श्रीशिवजीका। यह क्रमभंग भी साभिप्राय है। अभीतक शिवजीकी वन्दना मानसके श्राचार्य होनेके भावसे करते आए। (म्रागे नोट-४ भी देखिए)। म्राचार्यका दर्जा भगवान्से अधिक है। और अब शिवजी हनुमान्रूपसे श्राकर श्रीरघुनाथजीको सेवामें प्राप्त हुए हैं, अर्थात् इस कांडसे उन्होंने सेवक-भाव बहुण किया है, अतः उनके स्वामी श्रीरामलद्मगाजीकी प्रथम वंदना की गई। जबतक सेवक बनकर नहीं आए थे तवतक प्रथम वंदना करते श्राए। शिवजीके अवतार हनुमानजी हैं, यथा—'जेहि सरीर रित राम सों, सोइ आदरिह सुजान। रुद्र देह तिज नेह वस, वानर भे हनुमान', 'जानि रामसेबा सरस समुिक करव अनुमान । पुरुषा ते सेवक भये हर ते भे हनुमान'-(दोहावली १४२, १४३)। (ख) यही कारगा इसका भी कह सकते हैं कि 'यहाँ संस्कृतमें शिवजीका मंगल न करके सोरठामें क्यों किया श्रीर सुन्दरकाण्डमें हनुमान्जीका मंगलाचरण क्यों किया गया ?' (क्योंकि उसमें उनका चरित कहा है।) अतएव आगेके कांडोंमें शिवजीकी वृन्दना श्रीरामजीके पीछे ही की गई है। (ग) ऐतिहासिक दृष्टिसे ऐसा भी कहा जाता है कि शैव-वैष्णव-विद्रोह मिटानेके विचारसे दूर-दृष्टि पूज्यकिवने वरावर शिवजीकी भी वंदना की श्रौर इसी विचारसे प्रथम तीन काण्डोंमें उनको प्रथम स्थान दिया गया। परन्तु प्रन्थके अनुसार तो यही सिद्ध होता है कि मानसके आचार्य होनेके भावसे एवं इससे कि 'संकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरि। ७-४५।' एवं 'सिव सेवा कर फल सुत सोई। श्रविरत भगति रामपद होई। ७।१०६।' श्रर्थात् श्रीरामभक्तिके श्राचार्य भी जानकर उनका संगताचरण बरावर किया गया।

🕏 इस कांडमें काशीकी महिमाका वर्णन करनेका हेतु 🦃

१ मानसका प्रारंभ अयोध्यामें हुआ और वहीं तीन काण्ड समाप्त किए। प्रारम्भमें अवधकी महिमा कही और वहाँ ही इसका प्रारंभ होना कहा, यथा—'रामधामदा पुरी सुहाविन। लोक समस्त विदित जगपाविन॥ चारि खानि जग जीव अपारा। अवध तजे तन निह संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धि प्रद मंगलखानी। विमल कथा कर कीन्ह अरंभा।' इत्यादि। काशीमें किष्किधाकांड प्रारम्भ किया; अतः यहाँ उसकी महिमा कही। (पं०)। (पर यह अनुमान श्रीवेणीमाधवदासकृत मूलगुसाई चरितसे स्पष्ट अशुद्ध सिद्ध होता है। समस्त रामचरितमानस श्रीअवधमें ही लिखा गया। 'अवधपुरी यह चरित प्रकासां यह स्वयं कविने कहा है।)

२- इसःमानसमें सप्त प्रवन्ध हैं। उनमेंसे यह चतुर्थ है। सप्त मुक्तिदायिनी पुरियोंमें अयोध्याका

नाम प्रथम है श्रौर काशीका चतुर्थ। यथा—'श्रयोध्या मंथुरा माया काशी कांची श्रवन्तिका। पुरी-द्वारावती जेया सप्तेतामुक्तिदायिकाः।' श्रतः प्रथम सोपानमें श्रयोध्याका श्रौर चतुर्थमें काशीका माहात्म्य कहा। (पं०)।

३-किङ्किधाकारहकी समता काशीसे जनानेके लिए इस कारहमें काशीका महत्व कहा। (क) कि दिक्धाकार अंग्र काशी है। वह मुक्ति जन्मभूमि है और इसमें जितने कपि आए सब मुक्त हुए। (ख) वह ज्ञानखानि है श्रीर यहाँ रामदर्शन पानेसे श्रीहेनुमान्जी, सुग्रीव, जाम्बवान्, श्रीर बालि इत्यादि सवकी यह ज्ञान हुआ कि राम ब्रह्म हैं, हम अपने उन स्वामीको पा गए-(यथा-'उपजा ज्ञान बचन तव बोला। नाथ कृपा मन भयउ त्रलोला'। वालिको ज्ञान हुत्रा। जाम्बवन्तने साथके सव वानरोंको ज्ञान दिया। श्रीहनुसान्जीको अपनी शक्तिका ज्ञान हुआ। इत्यादि)। (ग) 'अघहानिकर' यह काशीका शुद्ध कर्म है श्रीर सीताखोजमें प्रयत्न करना यह यहाँ शुद्ध कर्म (कर्त्तव्य) है। (इस कांडमें श्रथम श्रभिमानी पापी वालि निष्पाप हो गया, यथा- 'प्रभु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गति तोरि।' संपातीका कर्मजनित पाप रामद्तों के दर्शनसे मिट गया। प० प० प्र०।) (घ) वहाँ अर्द्धनारीश्वर शंकरजी एक ही रूपमें सशक्ति और यहाँ रुद्रावतार हतुमान्जी सशक्ति हैं, उन्होंने इसी शक्तिसे लंकादहन किया। [ भवानी=भवकी शक्ति, हनुमान्जीकी शक्ति उनसें ही है, स्वतन्त्र साकार स्त्री देहधारी रूपमें नहीं है। शापत्रस्त होनेसे श्रीहनुमान्जीकी वह उन्हों में निहित शक्ति अवतक प्रकट नहीं हुई है। इस कांडके अन्तिम दोहेमें प्रकट होगी। इसीसे यहाँ मंगलाचरणमें उनका प्रत्यत्त बंदन नहीं किया गया। शक्ति प्रकट होनेपर तुरत हो उनका मंगलाचरण सुंदरकांडमें करेंगे। क्योंकि प्रभाव जाने विना कोई बंदन नहीं करता। (प० प० प्र०) ] (ङ)−शिवजीने विष पिया । लंकादहनपर रावणकी श्राज्ञासे यमराजने विष वरसाया जो पावकके संयोगसे अपरको बढ़ा जिससे देवता जलने लगे तब हनुमान्जीने उसे पीकर देवतात्रोंको बचाया और लंकादहनसे उनको बहुत सुख दिया। यह भाव इनुमान चम्पू प्रथसे पाया जाता है। इत्यादि। (नोट-मयंक और मयूषमें विस्तृत मिलान दिया है। क्रिष्ट कल्पना सममकर यहाँ नहीं दिया जाता )।

नोट—३ ऊपर दो श्लोकोंमें रघुनाथजीका मंगलाचरण किया। एकमें नामीकी वंदना, दूसरेमें नामकी। वैसे ही यहाँ शंकरजीकी वंदना दो सोरठोंमें की। एकमें धामकी, दूसरेमें धामीकी। नामकी वंदना इससे न की कि ये स्वयं श्रीरामनामको ही जपते हैं श्रीर उसीके प्रभावसे ऐसे शक्तिमान हैं। इनके नामकी वन्दना करनेसे इष्टकी समताका दोष होता।

रा० प्र०—'सप्त प्रवंध सुभग सोपाना' में कहा गया है कि ये सप्त सोपान सप्त शास हैं। उनमेंसे इस चतुर्थ सोपानको योगशाल कहा है। शिवजी योगीशशिरोमिण पतंजिल आदि योगप्रवक्तकों के आचार्य हैं। अतः इस योगशास्त्रत्पी सोपानमें योगियों के आचार्यकी बंदना की गई। दूसरे कद्रावतार इनुमानजीसे इसमें मिलाप हुआ है।

नोट—४ काशीजीका. कामघेनुसे साङ्ग्रह्मक बाँधकर विनयमें उसका सेवन करनेको कहा है। 'सेइय' का वही भाव यहाँ भी है अर्थात् प्रेमपूर्वक जन्मभर वास करो। यह पढ़ पढ़ने योग्य है—'सेइय सिहत सनेह देह भिर कामघेनु किल कासी। समिन सोक संताप पाप रूज सकल सुमंगलरासी।।१॥ मर-जादा चहुँ और चरन वर सेवत सुरपुरवासी। तीरथ सव सुभ अंग रोम सिवलिंग अमित अविनासी।।२॥ अंतर अयनु-अयनु भल थन फल वच्छ वेद विस्वासी। गलकंबल बरुना विभाति जनु लूम लसित सितासी।।३॥ दंडपानि भैरव विषान मल रुचि खल गन भयदासी। लोल दिनेस त्रिलोचन लोचन करन् घंट घंटा सी।।४॥ मनिकर्निका वदन सिस सुंदर सुरसिर-सुख सुखमासी। स्वारथ परमारथ परिपूरन पंच-क्रोस महिमासी।।४॥ विस्वनाथ पालक कृपालुचित लालित नित गिरिजा सी। सिद्धि सची सारद पूर्जीह मन जुगवत रहत रमासी।।।।। पंचाकरी प्रान मुद्द माधव गन्य सुपंचनदा सी। ब्रह्मजीव सम रामनाम जुग आखर विस्वविकासी।।।।। चारितु चरित करम कुकरम किर सरत जीव गन घासी। लहत परमपद पर

पावन जेहि चहत प्रपंच इटासी ।।=।। कहत पुरान रची केसव निज कर करतूति कला सी । तुलसी बिस इरपुरी राम जपु जो भयो चहै सुपासी ।।।।।'—(विनय पर २२)

# 'मारुति मिलन'—प्रकरण

### त्रागे चले वहुरि रघुराया। रिष्यमूक पर्वत नियराया ॥१॥

अर्थ-श्रीरघुनाथजी फिर आगे चले और ऋष्यमूक पर्वत निकट आगया अर्थात् उसके पास पहुँचे।१।

टिष्पणी—१ (क) 'श्रागे चले' इति । श्रीसीताजीको खोजनेके निमित्त श्रागे चले; परन्तु यहाँ खोजना नहीं लिखते, क्योंकि खोजना प्रथम लिख श्राए हैं, यथा—'पुनि सीतिह खोजन हो भाई। चले बिलोकत वन बहुताई। शश्राशे' (यह भी हो सकता है कि जब श्रीशवरीजीने श्रीरामजीसे कहा कि 'पंपासरिह जाहु रघुराई। तह होइहि सुशीव मिताई।। सो सब कहिहि देव रघुवीरा।', तब वे पंपासर पर श्राए। यहाँ स्नानकर बड़े प्रसन्न होकर बैठे—'बैठे परम प्रसन्न कुपाला। कहत अनुज सन कथा रसाला। श्रिश्राशं श्रव शान्त हैं, सुशीवसे मिलनेकी श्राशासे ऋष्यमूक पर्वतकी श्रोर जा रहे हैं। श्रतः सीताजीको खोजना न कहा। वाल्मी० श्रशः से भी इसकी पृष्टि होती है। यथा 'विदिता नौ गुणा विद्वन्सुशीवस्य महात्मनः। तमेव चावां मार्गावः सुशीवं सवगेश्वरम्। १७॥' श्रथांत् महात्मा सुशीवंक गुण हम लोगोंको मालूम हैं, हम लोग भी उन्हींको हूँ रहे हैं। इस तरह वाल्मोकिजीके मतकी भी रचा हो गई)। (ख) 'बहुरि' का भाव कि शीरावरीजीके श्राश्रमसे चलकर पंपासरपर श्राकर स्नान करके वहाँ वैठ गए थे; श्रव वहाँ से फिर श्रागे चले।

्नोट—१ 'त्रागे चले बहुरि' के और भाव ये कहे जाते हैं।—(क) जैसे पहले आप आगे चला करते थे और लद्दमण्जी पीछे, वैसेही फिर आप आगे चले। (प्र०, शीला)। (ख) राज्य छुटा, मातापिता छुटे, देश छूटा और वनमें आनेसे सब लोग छूटे, उसपर भी सीताहरण हुआ; इतनी विपत्ति पड़नेपर भी पीछे फिरनेका विचार न किया, किन्तु फिर भी आगेहीको चले, क्योंकि 'रघुराई' हैं। (प्र०)। (ग) 'रघुराया'का भाव कि शूरवीर (और धीर एवं धर्मधुरंधर) हैं। दूसरा भाव कि इस काण्डमें राजधर्मको प्रधान करेंगे। (प्र०)। (घ) श्रीसीताजीकी खोजमें श्रीरामलद्मण्जी कभी उलटे कभी सीधे चलते थे आर्थात् कभी लद्मण्जी आगे हो जाते थे और कभी श्रीरामजी। पर पंपासरपर बैठनेके बाद अब वहाँ से आगे चले। (मा० म०)।

इक् जब जब कहीं ठहरना लिखा है तब उसके बाद पुनः चलना लिखा गया है। इसी तरह पंच-वटी-निवासके पूर्व कहा है—'पुनि रघुनाथ चले बन आगे'। और जहाँ आगे और पीछे चलनेका क्रम दिखाया है वहाँ दोनों भाइयोंका नाम दिया है, यथा—'चले बनिह सुरनरमिन ईसा।', 'आगे राम लखन पुनि पाछे ।३।६।', 'आगे रामु लबन बनें पाछे ।२।१२३।' इन उदाहरणोंके अतिरिक्त वनयात्रामें 'आगे' पद नहीं आया है। साधारण अर्थ तो यही है कि पंपासरसे आगे चले जैसे 'चले बन आगे' में। शेष भाव पांडि-त्यके हैं। रामायण कामधेनु है, जितने भाव चाहो निकालते जाओ।

टिप्पणी—२ (क) पंपासरपर नारदजीसे श्रीरामचन्द्रजीने छोके अनेक दोष वर्णन किए और आप स्वयं छोको खोजते फिरते हैं—इस चरितसे यह सूचित करते हैं कि गृहस्थको छीसंग्रह डिचत है और विरक्तको अनुचित। (ख) इस कांडके प्रारंभमें 'रघुराया' शब्द देनेका भाव कि—(१) ये रघुवंशके राजा हैं, अत्यव ये नीतिके अनुकूल कार्य करेंगे—सुग्रीवसे मित्रता करेंगे, उसके शत्रुको मारेंगे और अपना कार्य करावेंगे—(राजाकी मित्रता राजासेही होना योग्य है। अपराधीको दंड देना राजाकाही काम है, इत्यादि)। नारदजीको 'दारन दुखद मायारूपी नारि' ऐसा उपदेश देकर भी स्वयं झोकी खोज करनेसे 'पर उपदेस कुसल बहुतेरे' यह दोष लागू होता है। इसके निवारणार्थ 'रघुराया' शब्द दिया। अर्थात् राजा है अतः उनका कर्तव्य है कि अन्यायी, अत्याचारी, आत्राबायोको दयड दें। यदि राजाही अपनो खोको चुरा ले

जानेवालेको दंड न देगा तो वह प्रजाका संरच्या कैसे कर सकेगा, यह शंका प्रजाके हृदयमें उत्पन्न हो जानेसे वह राजाका अपसान करेगी। अपराधीको दंड देना राजाका कर्तव्य है और चमा करना विरक्त सन्यासीका कर्तव्य है। पत्नीके अपराधीको दंड न देनेसे रघुकुल कर्लाकित होगा। (प० प० प्र०)] (२)—'रघुराया' शब्दपर ही चलनेका प्रसंग छूटा है, यथा—'देली सुंदर तक्वर छाया। वैठे अनुज सहित रघुराया। ३।४१।' बीचमें नारदं-संवाद कहा। अब फिर उसी 'रघुराया' शब्दसे चलनेका प्रसंग उठाया है। [यहाँ 'आगे चले बहुरि रघुराया' कहकर पूर्व अरखकाखड़ेसे संबंध मिलाया है। वहाँ 'बैठे अनुज सहित रघुराया' और यहाँ 'आगे चले वहुरि रघुराया' कहकर पूर्व अरखकाखड़ेसे संबंध मिलाया है। वहाँ 'बैठे अनुज सहित रघुराया' और यहाँ 'आगे चले वहुरि रघुराया'। (पां०)] (ग) 'रिष्यमूक पर्वत....' इति। बीचमें अनेक पर्वत मिले, पर उनका नाम किवने नहीं दिया; क्योंकि वहाँ प्रभुका कोई कार्य नहीं हुआ और यहाँ सुप्रीवसे मित्रता होगी, सीता-शोध कार्यका आरंभ होगा; अतएव इस पर्वतका नाम दिया।

नोट—२ 'ऋष्यमूक' नाम क्यों पड़ा ? मयंककारका मत है कि सात शृंग होनेसे यह नाम पड़ा। वा, मतंगऋषि मूक (मौन) होकर यहाँ तपस्या करते थे, इससे यह नाम हुआ। काष्ठिजह्वास्वामीजी कहते हैं कि मतंगऋषिकी यहाँ अमूक ज्योति जागती रहती है; अतएव ऋष्यमूक नाम हुआ।—'ऋषि मतंग जह मूकन गाजत' अर्थात् बड़े बक्ता और किसीसे दबनेवाले नहीं थे। (रा० प० प०)। श्री पं० रामवक्षभाशरणजी महाराजसे सुना था कि मृगोंकी कई जातियाँ हैं, जैसे गोकर्ण, केन, ऋष्य आदि। यहाँ ऋष्यनामके मृग बिलकुल मूक होकर रहते थे, अतः ऋष्यमूक नाम पड़ा। यहाँ सत्यवादी ऋषि रहा करते थे, भूठ बोलनेवाले और अधर्मी वहाँ जाकर मर जाते हैं। अथवा, ऋषि यहाँ अमूक होकर वेद, नाम और चरित्र डचारण किया करते थे, अतः यह नाम पड़ा। (बै०)

कवंधने श्रीरामचंद्रजीसे बताया था कि यह पर्वत पुष्पवाले वृत्तोंसे युक्त है। उसपर बड़े दुःखसे चढ़ा जा सकता है, साँप उसके रक्तक हैं। इसे बहुत पहले ब्रह्माने बनाया था। इसपर सोता हुआ पुरुष जो धन पानेका स्वप्न देखता है वह उसे जागनेपर मिलता है। दुराचारियोंको सोतेमें राज्ञस मार डालते हैं। यथा 'उदारोब्रह्मणाचैव पूर्वकालेऽमिनिर्मितः।...' इत्यादि। (वाल्मी०।३।७३।३२-३४)

रं० व०—इस कार्यडमें प्रथम 'छत्रबंध' चौपाई लिखी। कारण यह है कि इसमें सुप्रीवको राज्य देना और छत्रधारी वालिका वध वर्णन है। जो स्वयं छत्रधारी न होगा वह दूसरेको क्या छत्रधारी बना-येगा। गोस्वामीजीकी स्वामिभक्तिका यह भी एक उदाहरण है—राज्य देना है, श्रतः पहलेही उन्होंने स्वामीपर छत्र लगा दिया।

तहँ रह सचिव सहित सुप्रीवा। आवत देखि अतुलवलसींवा॥२॥ अति सभीत कह सुनु हनुमाना। पुरुष जुगल वेल रूप निधाना॥३॥

श्रर्थ—वहाँ (उस पर्वतपर) श्रीसुग्रीवजी मंत्रियोंसहित रहते थे। श्रंतुलितवलकी सीमा श्रीराम-लदमणजीको त्राते हुए देख श्रत्यन्त डरकर वे बोले—हे हनुमान्! सुनो, ये दोनों पुरुष वल भीर रूपके निधान (सिंधु हैं)। २-३।

टिप्पणी—१ (क) 'सचिव सहित' का भाव कि राज्यके सात अंग हैं—'राजा, मंत्री, मित्र, कोष, देश, किला और सेना। इनमेंसे सुप्रीवके पाँच अंग नष्ट हो गये हैं, दो बचे हैं, एक राजा (स्वयं आप) और एक मंत्री। सात अंगोंमेंसे मंत्री प्रधान आंग है; आतः वे इनको साथ रखे हुए हैं। (प्रयागराजके वर्णनमें ये सातो अंग किवने दिखाए हैं। यथा—'सचिव सत्य अदा प्रिय नारी। माधव सिस मीत हितकारी।। चारि पदारय भरा भँडारु। पुन्य प्रदेस देस अति चारु॥ छेत्र अगम गहु गाढ़ सहावा। सपनेहु निह प्रतिपिच्छिन्ह पावा।। सेन सकल तीरथ वर वीरा। रा१०५।' श्रीविभीषणजी भी जव लंकासे देश, कोष, मित्र आदि सवकी छोड़कर निकले तब उन्होंने भी एक अंग मंत्रीको न छोड़ा, मंत्रियोंको साथ रक्खा। यथा—'सचिव संग लें नभपथ गएऊ। ५।४१।६।'

इससे जनाया कि यदि यह एक श्रंग राजाका साथ न छोड़े तो राज्य श्रादि अन्य पाँचों श्रंग राजाको पुनः प्राप्तहो सकते हैं; जैसे सुग्रीव और विभीषणको प्राप्त हुए)। (ख) श्रीरावरीजीने कहा था कि 'पंपासरिह जाहु रघुराई। तह हो इहि सुग्रीव मिताई', पर मित्रता ऋष्यमूकपर हुई। इससे निश्चय हुआ कि यहाँ तक पंपासरकी भूमि है। प्रमाणं अध्यात्मे, यथा—'इतः समीपे रामास्ते पंपानाम सरोवरम्। ऋष्यमूकिगिरिनीम तत्समीपे महानगः॥ श्रार । इस स्थानके निकटही पंपानामक सरोवर है और उसके समीप ऋष्यमूक नामक एक वड़ा पर्वत है। (ग)—'आवत देखि अनुल बल सींवा' इति। रूप देखकर अनुलवलसींव जान लिया, यथा—'सुचि सुजान रूप कहिं हमिं अस स्भौ। तेज प्रताप रूप जहँ तहँ वल वृभौ॥ चितइ न सकहु रामतन, गाल वजावहु। विधिवस वलउ लजान, सुमित न लजावहु। ३७।' इति जानकीमंगल ग्रंथ। अर्थान् साधु राजा कुटिल राजाओं से कहते हैं कि जहाँ तेज, प्रताप श्रीर रूप है वहाँ बल भी जान लेना चिहये।

नोट—१ वलवान वीर पुरुष देखकर दूसरेका अंदाजा कर लेते हैं। श्रीहनुमान्जीने लंकाभरके योद्धाश्रोंको देखकर यही निश्चय किया था कि ऐसा कोई नहीं है जिसे हम न जीत सकें। यथा—'देली मैं दसकंट समा सब मोतें कोड न सबल तो। गी०५।१३।' (रावणकी सभाके सब श्रेष्ठ वीरोंको देखकर हनुमान्जीने उससे यह कहा है)। इसी तरह हनुमान्जीने पर्वतपर चढ़कर लंकाके अत्यंत वलवान मल्लोंको देखकर ('कहुँ माल देह विसाल सैल समान अति वल गर्जहीं') निश्चय किया था कि हम अकेले सबको परास्त कर सकते हैं तभी तो वे सीताजीसे कहते हैं—'परम सुभट रजनीचर भारी॥ तिन्ह कर भय माता मोहिं नाहीं। ५।१७।' मेघनादको देखतेही वे उसे दारुण भट समक्ष गए, यथा—'किंप देखा दारुन भट आवा। कटकटाइ गर्जा अरु धावा॥'

वावा हरिदासनी 'श्रतुल वलसींव' जाननेके कारण ये कहते हैं। १—सर्व-उरवासी श्रीरामजीने जना दिया, जिसमें दे हनुमान्जीको भेजें। शिवरूप-श्राचार्य हनुमान्जी द्वारा सुग्रीवको प्राप्ति करानेके लिये ऐसा किया। २ श्रीरामजी सूर्यवंशी श्रीर सुग्रीव सूर्यके पुत्र; अतएव सूर्यने जना दिया जिसमें दोनों मिल जायँ। ३—देव श्रंश होनेसे। वा, ४—भावी प्रवल है, वालिका काल निकट है, इससे जान गए।

२ (क) 'श्रित सभीत' का भाव कि सुग्रीव तो वालिसे सदा सभीत रहते ही थे, यथा-'यहाँ साय दस त्रावत नाहीं। तदि सभीत रहों मन माहीं। प्राधाश्या; अब इनको निःशंक घोर वनमें विचरण करते और 'श्रुतुलबलसींव' देखकर 'श्रित सभीत' हुए। (पं०, पां०)। 'श्रुतिसभीत' से सूचित हुत्रा कि सुग्रीवके हृद्यमें भयानकरसका स्थायी भाव भय बहुत दिनसे है। श्रीसुग्रीवजीको वीरका प्रयोजन है, श्रुतः रघु-नाथजीने वीरस्वरूपका वोध कराया। (मा० त० भा०)। पुनः भाव कि मंत्री सभीत थे और ये 'श्रुति सभीत' थे। (मा० त० प्र०)। श्रुथवा, यह सोचकर सभीत हुए कि यदि भाग चलूँ तो श्रागे कहीं वालि न खड़ा हो श्रीर यदि तपस्वी समम्कर वैठा रहूँ तो कहीं ऐसा न हो कि ये श्राकर मुक्ते मार डालें या वाँधकर वालिके पास ले जायँ तव क्या होगा, यह सोचकर 'श्रुति सभीत' हुए। (पं०)।

(ख) 'ऋति सभीत' होना सुश्रीवके 'सुनु हनुमाना' संवोधनसे भी सूचित हो रहा है। ऋत्यन्त त्वरामें आतुरता और आत होनेसे 'सुनु' एकवचनका प्रयोग किया है। (प्र०)। नहीं तो अन्य प्रसंगों में वहु वचनमें संवोधित करते हैं, यथा—'अव मास्तनुत दूत समूहा। पठवहु जह तह वानर जूहा। ४।१६।४। कहहु पाल महें आव न जोई।' इसी तरह लह्मण्जीको क्रुद्ध देखकर अत्यंत भय हो जानेसे पुनः एकवचनका प्रयोग हुआ है, यथा 'कह कपीस ऋति भय ऋकुलाना। सुनु हनुसंत संग लै तारा। ४।२०।' (प० प० प्र०)।

नोट—३ वाल्मीकिजी लिखते हैं कि श्रेष्ठ आयुध धारण किये हुए दोनों वीर भाइयों महात्मा श्रीरामलदमणको देखकर सुत्रीव शंकित हो गया। उसका हृदय वेचेन हो गया, वह चारों दिशाओं में देखने लगा। वह वानरश्रेष्ठ किसी स्थानमें स्थिर न रह सका। दोनों महावली वीरोंको देखकर उसका चित्त परम भयभीत हो गया, उसका मन स्थिर नहीं होता, वह कहीं स्थिर होकर बैठ न सका। ऋष्यमूक पर्वतके समीप विचरनेवाले अद्सुत दर्शनीय दोनों वीरोंको देखकर वह विषाद्युक्त हो गया, अत्यन्त चिन्ता त्याप गई और भयके भारसे वह द्व गया। यथा—'तौ तु दृष्ट्वा महात्मानौ भ्रातरौ रामलद्दमणौ। वरायुधधरौ वीरौ सुग्रीवः शंकितोऽ भवत् । श उद्दिग्नहृद्दयः सर्वा दिशः समवलोकयन् । न व्यतिष्ठत करिमिश्चिद्देशे वानरपुंगवः । श नैव चक्रे मनः स्थातुं (स्थाने) वीद्दमाणौ महावलौ। कपेः परमभीतस्य चित्तं व्यवससाद ह । श'—(सर्ग २)। पुनः यथा—'तावृष्यमूकस्य (स्थाने) चरन्ददर्शाद्भुतदर्शनीयौ।....दृष्ट्वा विषादं परमं जगाम चिन्तापरीतो मयभारमन्नः । सर्ग १।१२८, १२६।' स्प्रीयजीकी यह सबद्शा कविने 'अतिसभीत' शब्दों से जना दी है। भयका कारण आने कवि स्वयं लिखते हैं। सुग्रीयजीकी यह सबद्शा कविने 'अतिसभीत' शब्दों से जना दी है। स्राप्ति कार को कि स्वयं लिखते हैं।

४ (क) 'पुरुव' से जनाया कि ये अपने वातके धनी हैं, जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको पूर्ण करनेका इनमें पुरुपार्थ भी है। वचनके लिए प्राण तक देना उनको सहज है यह दृदतासे ज्ञात होता है। यही पुरुषत्व है। (मा० म०)। (ख) 'बलरूप निधान' का भाव कि ये दोनों बातें एक साथ प्रायः नहीं होतीं पर इनमें ये दोनों हैं, अतः ये कोई विलज्ञणही पुरुष हैं।

घरि वह रूप देखु तैं जाई। कहेसु जानि जिय सयन बुक्ताई ॥४॥ पठएक वालि होहिं मन मैला। भागीं तुरत तजीं† यह सैला ॥४॥

अर्थ — ब्रह्मचारीका रूप धारण करके तुम जाकर देखो और उनके हृदयकी अपने जीसे जानकर इशारेसे हमको समभाकर कह देना ।४। मैले मनवाले बालिके भेजे हुए हों तो (एवं बालिके भेजे हुए होंगे तो इनका सन मैला होगा। वा, बालिके भेजे हुए हों और मनमें मैल हो तो) मैं तुरत भाग जाऊँ और इस पर्वतको छोड़ दूँ।५।

तोट—१ अ॰ रा॰ सर्ग १ में इन चौपाइयोंसे मिलते हुए श्लोक इसी प्रसंगमें हैं। यथा—'गच्छ जानीहि भद्र ते वहुर्भ्ता द्विजाकृतिः ॥८॥ बालिना प्रेषितौ किंवा मां हन्तुं समुपागतौ। ताभ्यां संमाषणं कृत्वा जानीहि हृद्यं तथोः ।६। यदि तौ दुष्टहृदयौ संज्ञां कुरु कराव्रतः ।१०।' अर्थात् हे सखे! तुम्हारा कृत्याण हो। तुम बाह्यण ब्रह्मचारी बनकर इनके पास जास्त्रो। उनसे बातचीत करके उनके हृदयकी जान लेना कि वे वालिक भेजे हुए हमारे मारनेके लिए तो नहीं आ रहे हैं। यदि वे दोनों दुष्ट हृदय हों तो हाथके अप्रभागसे हमको इशारा कर देना।

र 'धरि बदु रूप' इति । 'बदु' का अर्थ आगे कि स्वयं करते हैं, यथा—'बिप्ररूप धिर कि तहें गयऊ' । बदु = बिप्त । बदु रूप क्यों धारण करनेको कहा गया ? उत्तर—(क) वानर रूप मनुष्योंसे बातचीत करनेके उपयोगी नहीं, यह वालमीकिजीका मत है । यथा—'कि परत्य हनुमान्मास्तात्मजः । मिल्लू खं ततो के शटबुद्धितया कि । शहार।' कि शठबुद्धि होते हैं और यहाँ वचनप्रवीणताका काम है, अतः उसके थोग्य शरीर धारण किया । (ख) श्रीरामलदमणजी तपस्वी वेषमें हैं पर धनुष, बाण, तरकश आदि धारण किए हैं, इससे देखनेसे चित्र के जान पड़ते हैं, जैसा हनुमान्जोंके प्रश्नसे विदित है, यथा—'इनील्प किए हैं, इससे देखनेसे चित्र होते हैं । अतः विप्ररूपसे गए । (मा० त० भा०)। (ग) बद्धचर्याश्रममें रहनेवाला, विद्याध्ययन करनेवाला यह बदुरूप सबका छुपापात्र होता है; क्यों कि छोटी अवस्थासे हो ये विद्याध्यन और धमें लग जाते हैं जब कि अन्तःकरण शुद्ध होता है। अतः इनसे लोग अपना हाल कहनेमें हाति नहीं सममते । मस्माधुरसे शिवजीको बचानेके लिए भगवान्ने ब्रह्मचारी बनकर उनसे सब ममें पूछा था कि क्या करना चाहता हे—(ज्यासजी)। (घ) ब्राह्मण अबध्य है, दुष्ट हृदय भी होंगे तो भी, ब्रह्मचारीको न मारेंगे। दूसरे, ब्रह्मचारी प्रायः बनमें रहाही करते हैं, इससे वहाँ बदुको देखकर किसी प्रकारका संदेह भी न होगा। (मा० म०)। हनुमान्जी सुप्रोंवके बुद्धिमान मंत्री और बलवान हैं। यदि ये मार डाले गए तो सुप्रोंवको एक वढ़े भारी मित्रकी हानि हो जायगी; इससे बदुक्पसे जानेको कहा क्योंकि यह अबध्य है। (शीला)। (ङ) विद्यार्थीका स्वभाव चंकल होता है। विना प्रयोजन भी उनका पृद्धना अनुचित नहीं होगा। (पा०)।

<sup>\*</sup> पठवा—को० रा०। † तजी-भा० दा०। तजौं-का०। तजउँ-ना० प्र०।

(च) यह वेष मंगलकारी माना जाता था। 🖙 स्मरण रहे कि हनुमान्जीने विभीषणजी एवम् भरतजीसे (उत्तरकांडमें) मिलनेके लिए भी विशरूप ही धारण किया, यथा—'विशरूप धरि बचन सुनाये' और 'विशरूप धरिः(पवनसुत आह गयउ जनु पोत'। पर सीताजीके पास वानररूपसे ही गए जिसका कारण उस प्रसंगमें दिया गयाःहै। प० प० प० स्वामीजीका मत है कि "सुप्रीवने बदुरूप धारण करनेको कहा श्रीर हनुमान्जीने विप्ररूप लिया। क्योंकि बदु अल्पवयस्क होते हैं, कोई बुद्धिमान उनके साथ महत्वके विषयकी चर्चा न करेंगे। दूसरे पासमें कोई ऋषिकुल भी नहीं है, ब्रह्मचारीरूपमें कपटकी शंका संभव थी। बद्ध और विप्र एक नहीं हैं, यथा 'सोचिय बिप्र जो वेद बिहीना।....सोचिय बटु निज बत परिहरई।' (२।१७२); परन्तु मेरी समममें प्रथम 'बद्ग' भौर यहाँ 'विप्र' शब्द देकर यह जनाया है कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी बनकर गए, चित्रय श्रादि वर्णोंके ब्रह्मचारी नहीं बने। इस प्रकार दो जगह दो भिन्न शब्द देकर अ०रा० के 'बटुर्भूत्वा द्विजाकृतिः। .३।१।८।' का भाव यहाँ बता दिया गया। यही भाव मेरी समक्रमें 'प्रभु हनुमंतिह कहा बुकाई। धरि बदु हप अवधपुर जाई।। भरतिह कुसल हमारि सुनाएह ।६।१२०।' और 'बिप्ररूप धरि पवनसुत आइ गयउ जनु पोत ।७।१।' का है। श्रीरामजीने बद्ररूपसे जानेको कहा, श्रातः ब्राह्मए बद्ररूपसे गए।

३ (क) 'जानि जिय' इति । संभाषण् द्वारा, उनके वचनों, चेष्टात्रों श्रौर रूपके द्वारा उनके हृद्यके भावोंको जाननेको कहा। श्रौर यह कहा कि शुद्ध हृदय हों तो भी वचनों श्रौर रूपोंके द्वारा इनके भीतरी भावोंको जाननेका प्रयत करो। दुष्टभावनासे तो यहाँ नहीं त्राए हैं। यथा-'इङ्गितानां प्रकारैश्व रूपन्याभाषणेन न ।२४। लत्त्यस्व तयोर्भावं....। शुद्धात्मानौ यदि त्वेतौ जानीहि त्वं प्लवङ्गम। व्याभाषितैर्वा रूपैर्वाविज्ञेया दृष्टताऽनयोः ।२७। वाल्मी० ४।२।' (ख) 'सैन बुक्ताई'। अध्यात्ममें हाथके अग्रमाग अर्थात् अँगुलीसे इशारा करनेको कहा है। मतभेदके कारण कविने केवल 'सैन बुफाई' पद देकर सबके मतोंकी रचा की। (मा०त० भा०)। दोनों भाई उत्तरसे दिच्याको आते थे और हनुमान्जी दिच्यासे उत्तरको जाते हैं; अतएव सुग्रीवके पीछे पड़नेसे सैन बताना नहीं बनता, इस कारण सुमीवके वचनमें यह ध्वनि है कि तुम दिल्लाकी तरफ फिरकर खड़े होना जिसमें सैन बताते बने। (मा० म०)। यह भाव वाल्मी० ४।२।२६ 'ममैवाभिमुखं स्थित्वा पृच्छ त्वं हरिपुंगव।' (अर्थात् तुम मेरेसम्मुख खड़े होकर उनसे बातचीत करना) से सिद्ध होता है। यद्यपि सुप्रीवने संकेत करनेको कहा था तथापि कोई संकेत अ० रा० सें भी नहीं पाया जाता। कारण कि संकेत तब किया जाता जब ने शत्रुपचके होते। मित्रपचके होनेका संकेत 'लिये दुआ जन पीठि चढ़ाई' से हो गया। यही संकेत है।

४ 'पठए बालि होहिं मन मैला' इति। (क) वालिको पापो कहनेका भाव यह है कि उसने सुप्रीवकी स्वीको हरण करके उसके साथ संभोग किया, यथा—'हरि लीन्हेरि सरवस ग्रह नारी'। तात्पर्य यह कि पापीके भेजे होंगे तो इनके हृदय भी पापी होंगे, संभाषण करनेसे जान लिए जायँगे। (मा० त० भा०)। (ख) बालिने अवश्य इन्हें भेजा होगा, यह संदेह होनेका कारण है, अतः कहा कि 'पठए वालि होहिं'। फिर कारण कहा कि वह 'मन मैला' है। इसीको विस्तारसे वाल्मी० सर्ग २ ऋोक २१, २३ में यों कहा है कि 'राजाओं के बहुत मित्र होते हैं। विश्वास करना उचित नहीं। बालि बुद्धिमान और दूरदर्शी है। अपने शत्रुके नाशका प्रयत वड़ी योग्यतासे करेगा।' यथा—'बालिप्रणिहितावेव शङ्केऽहं पुरुपोत्तमौ। राजानो बहुमित्राध्य विश्वासी नात्र हिंद्यमः ।२१। कित्येपु वाली मेधावी राजानी वहुदर्शिनः । भवन्ति परहन्तारस्ते शेयाः प्राकृतैर्नरैः ।२३।' नीति।भी है कि 'रिपु रिन रंच न राखब काऊ। २।२२९।२।' यहाँ हम उससे निर्भय हैं; क्योंकि वह यहाँ शापवश स्त्रा नहीं सकता, श्रतएव उसने दूसरेको यहाँ हमारे मारनेको अवश्य भेजा होगा। इस प्रकार 'मन मैला' बालिका विशेषण हुआ। पुनः, यह दोनों भाइयोंके लिए भी है। यदि यह शंका हो कि भला वालिके भेजे हुए होंगे तो वह अपना समें क्यों कहेंगे तो उसके लिए चिह्न बताते हैं कि उसके भेजे होंगे तो इनका मन भी मेला होगा, जो बिना कारण दूसरेका वध करने जायगा उसका मन प्रसन्न नहीं होगा, वे ठीक उत्तर न देंगे, इधर-उधर टालंगे, वातों और चेष्ठासे हृदयको साधुता एवं दुष्टता प्रकट हो जायगी। यह भाव अध्यात्मके 'यदि तो

हुप्रहृदों' और वाल्मी० के 'विश्वेया दुष्टताऽनयोः ।२।२०।' इन वचनोंसे प्रमाणित होता है। (मा० त० भा०, पं०, चै०, प्र०)। (ग) 'कहेसु जानि जियसैन बुमाई' में दुष्टहृद्ध होनेपर संकेत करनेको कहा है। वह संकेत भी 'मन मैला' शब्दोंसे इस प्रकार अर्थ करनेसे निकल आता है कि 'पठए वोलि, होहि मन मैला' अर्थात् वालिके भेजे हों तो तुम 'मन मैला' (उदास) हो जाना। (तो हम जान लेंगे)। (पां०)। अथवा, (घ) 'पठए वालि होहि मन मैला' = वालिने भेजा है (यह इससे सममता हूँ कि मेरा) मन मिलन (उदास) हो रहा है। (मा० म०)। इस प्रकार सा० म० कार 'मन मैला' का संबंध वालि और सुप्रीव दोनोंके साथ मानते हैं। यदि वालि, सुप्रीव और श्रीराम लदमण तीनोंके साथ इसे लेलें तो और भी उत्तम अर्थ हो जाता है। कि मा० त० भा० में 'होहि' पाठ है। जिससे दोनों भाव निकल सकते हैं। पर 'होहिं' पाठ जो भा० दा० और का० में है, उससे ये भाव नहीं निकल सकते। (ङ) 'बालिके भेजे हुए हों और मन मैले हों' इस अर्थमें भाव यह है कि प्रथम तो यह जाननेका प्रयत्न करना कि वालिके भेजे हुए तो नहीं हैं; क्योंकि हमें सदा उसीकी शंका रहती है। यदि वे बालिके भेजे हुए हों तव यह जाननेका प्रयत्न करना कि उनके मनमें मैल है या उनके मन शुद्ध हैं अर्थात् दे हमारे हित हैं या अनहित। क्योंकि यह संभव है कि वे हम दोनों भाइयोंमें सुलह करानेके लिए भेजे गए हों। (श्रीतंगेपरमहंसजी)।

मा० त० भा०—'भागों तुरत०' का भाव कि पास आ जानेपर इनसे न वच सकेंगे। यहाँ से भागकर कहाँ जायँगे ? इसका उत्तर यह है कि सुशीवको भागनेका वल है। वे जानते हैं कि भागनेसे वालि हमको न पायेगा जसे पहले नहीं पाता रहा। बालि दौड़नेमें सुशीवको क्यों नहीं पाता था ? इसका उत्तर यह है कि ये सूर्यके अंशसे हैं और सूर्य अत्यन्त शीव्रगामी हैं। यहाँ भयानक रसका तक संचारी भाव है। [सुशीव चारों दिशाओं में भागकर गए पर कहीं वे बालिसे न वचे, तब ऋष्यमूकपर आकर रहे जहाँ वालि शापके कारण आ नहीं सकता था, तो अब भागकर कहाँ जायँगे ? यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर अ० दी० कार यह देते हैं कि सुशीव पवतके चारों शिखर छोड़कर पर्वतके भीतर बीचमें घर बनाकर निवास करनेको कहते हैं।]

नोट-४ हनुमान् जी होको क्यों यहाँ संबोधन किया और इन्हींको क्यों भेजा ? इसका कारण यह है कि जब सुग्रीव ऋत्यन्त भयभीत हुए और उन्होंने सबसे कहा तो और सब भी बहुत भयभीत हो गये थे। केवल हनुमान्जी निर्भय रहे और इन्होंने सुन्नीवको समकाया कि डरनेका कारण नहीं, विज्ञान बुद्धिसे राजाको काम लेना चाहिये, इत्यादि। तव सुप्रीवने हनुमान्जीके सुंदर वचन सुनकर इन्हें सबमें परम बुद्धिमान समभकर इन्होंको सम्बोधन करके इन्होंसे ब्राह्मण्हपसे जाकर पता लगानेको कहा। ऐसा वाल्मीकीयमें कहा है। यथा-'ततस्तु भयसंत्रत्तं वालिकिल्विप शङ्कितम्। उवाच हनुमान् वाक्यं सुग्रीवं वाक्यकोविदः।१३। संभ्रमस्यज्यतामेष सर्वेवी-लिकृते महान् । मलयोऽयं गिरिवरो भयं नेहास्ति वालिनः ।१४।....बुद्धिविज्ञानसंपन्न इङ्गितैः सर्वमाचर ! नह्य बुद्धिगतो राजा सर्वभूतानि शास्ति हि ।१८। सुगीवस्तु शुभं वाक्यं श्रुत्वा सर्वे हनूमतः । ततः शुभतरं वाक्यं हनुमन्तमुवाच ह ।१६। (सर्ग २)।' अर्थात् वालिके कुचकसे शंकित और डरे हुए सुग्रीवसे वाक्यमें पंडित हनुमान्जी बोले कि बालिके द्वारा अनिष्टकी शंका आप छोड़ दें, इस मलय पर्वतपर वह नहीं आ सकता।....बुद्धि और विज्ञानसे युक्त होकर आपको दूसरों की चेष्टाओंसे उनका भाव सममकर अपनी रचाका उपाय करना चाहिए। जो राजा बुद्धिका त्यागकर देता है वह श्रपनी प्रजाका शासन नहीं कर सकता। हनुमान्जीके ये सुंदर वचन सुनकर सुगीव हनुमान्जीसे अधिक सुंदर वचन वोले। 🖙 सुगीवजी जानते हैं कि इनके समान तेजस्वी, बली, बुद्धिमान, पराक्रमी, देशकालानुवर्ती तथा नीतिज्ञ पृथ्वीपर नहीं है। यथा—'तेजसा वापि ते भूतं न समं भुवि विद्यते ।....त्वय्येव हनुमन्नात्ति वलं बुद्धिः पराक्रमः । देशकालानुवृत्तिश्च नयश्च नयपरिडत । वाल्मी० ।४।४४।६-७। सुर्यावको पूर्णविश्वास है कि हनुमान्जी ही कार्य सिद्ध करेंगे—'स हि तस्मिन्हरिश्रेष्ठे निश्चितार्थोऽर्थसाधने। श्रिष्ठारा', 'कार्यसिद्धि हनुमति', 'ततः कार्यसमासङ्गमवग्म्य हनूमति ।श्रिष्ठश्रा⊏।' और ऐसा हुआ भी । हनु-

मान्जीसे सब बात भी पूछ ली श्रीर दोनों भाइयोंको पीठपर चढ़ाकर ले चले जिसमें !सुशीवजी समक जायै कि इनसे भय नहीं है, प्रत्युत इनसे सहायताकी श्राशा है।-श्रतः इन्हींको भेजा।

विप्र रूप घरि कपि तहँ गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयऊ। दि।।

अर्थ-ब्राहरूरूप वारद्करकेक पिहनुमार्न्जा वहाँ गए और माथा नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। दि।

नोट—१ 'नाय नाइ' इति। 'ब्राहरू होकर इत्रियोंको नस्तक कैसे नवाया !' यह शंका उठाकर उसका समायान महानुमानोंने अपनी अपनी मितिके अनुसार जो किया है वह नीचे दिया जाता है—

१ पाँ०, प्र०, मा० त० भा०—ईखर जानकर वा देवबुद्धिसे प्रणाम किया। हनुमान् जीके प्रश्नसे यह बात स्पष्ट है, यथा—'की दुन्ह तीन देव नहें कोज। नर नारायन की दुन्ह दोज।०० की दुन्ह कखित भुवनपति लीन्ह महन बदतारं। 'ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नर नारायण और अखिल भुवनपति ये सब प्रणाम करने योग्य हैं। इसीसे प्रणाम किया।

र श्रीरामचन्द्रजी छोर श्रीलद्मर्ग्जिक तेज प्रतापका यह प्रभाव है कि श्रीजनक महाराज छोर दनके मंत्री मूसुरवृन्द छावि जो दनके साथ विश्वामित्रजीसे मिलने गए थे सभीने विना जाने ही वरवस दनका क्रम्युत्यान किया था। यथा—'ठठे सकत जब रहाति छावे। ११२१५।' छोर उनके चित्तमें इनकी ईखरता सत्तक पड़ी, यथा—'ब्रह जो निगम नेति कि गावा। उमय वेग धरि की सोह छावा।....११२१६।'; जब मूसुर वर गुरु जाति राजानंद्रजी छाविने क्रम्युत्यान दिया तब यहाँ छाछ्रये क्या ? अपनेसे छिक वज्जर्वा प्रतानशाली महाराजो देखकर स्वतः ही ऐसी बुद्धि उत्तक्ष हो जाती है कि विना जानेही हमारा मत्तक उनके सामने मुक जाता है। इसके प्रमाणमें यह स्तोक भी है—'द्राव्ये प्राणाद्युत्कामन्ति यूनः स्यविर छायित। अभ्युत्यानामिवादाभ्यां पुनत्तान प्रतिपद्यते।' (मसुस्टृति, क्राचाराक्याय)। अर्थात् बुद्देके क्रानेसे जवानके प्राण करको चढ़ जाते हैं। उठने कार क्रीमवादनसे किर च्यांके त्यां हो जाते हैं। (विशेष ११२१५)।

प्रतीन करना वाहनी० और अ० रा० में भी है। यथा—'विनीतवद्वागम्य रावशे प्रसिक्त व। वाहनी० थाइ।इ।'. 'विनयवनतो मूला रामं नलेदमब्र्वात्। अ० रा० थाशश्श' दोनों रामायखों से सिद्ध होता है कि दोनों भाइयों में वड़ा तेज उन्होंने देखा तभी तो उनके वचन हैं कि 'द्योतयन्तो दिशः सर्वाः प्रभया भारकराविव। अ० रा० थाशश्रा', 'प्रभया पर्वतेन्द्रोऽसी....। वाहमी० थाइ।श्रा' अपने शरीरकी कान्तिसे आपने समस्त दिशाओं को सूर्यके समान प्रकाशमान कर रक्खा है। यह सारा पर्वत आपकी प्रभासे जगम्मा गया है। अतः अपनेसे अविक देजस्वी देखकर प्रसाम करना स्वामाविक है। देखिए महाराज परी- चित्रकी समामें विस्थादि ऋषि भी सुकदेवजीको आते देख उठकर खड़े हो गए थे। रावस्की समामें अंगदेक पहुँचनेपर सभी समासद आसनोंसे उठकर खड़े हो गए थे। तब देजराश देजनिवान श्रीराम- वदमर्द्याको देखकर बढ़का महतक सुकनेमें क्या आखर्य है!

वात्नीकीय कादिसे भी यहाँ साष्ट्र है कि हमुमान्जी इनको देवताही समसे, यया—'देवतोकादि-इनकें' (अशश्), क्रयीन् क्या कार देवलोकसे काये हैं। ऐसा प्रभाव पड़नेरर कैसे प्रणाम न करते ? बाबा हरिहरप्रसाद का भी यही मद है कि जितने विकल्प हमुमान्जीके चित्तमें हुए वे सब प्रणाम योग्य स्वरूपके हैं, क्रदः प्रसान किया। (मा॰ सं०)।

दे प० प० प्र०—भगवद्भक्तोंकी इन्त्रियोंका यह सहज स्वसाव हो जाता है कि 'सीस नविह सुर गुर दिन देली।', उनके सनको ऐसी प्ररेखा प्रकृतिसे ही निस्ति हैं। उनको ऐसे समयार तर्क या विचार नहीं करना पड़ता। क्रीज़ानेक्ट्जी महाराज 'सर्वद्वारेष देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा०। गीता १४।११।' इस क्रोजकी स्यास्याने कहते हैं कि जब रजीगुर कीर तनोगुरको जीतनेपर सत्वगुर्फकी दृद्धि होती है तब शरीरमें ये तकर प्रकट होते हैं—प्रजा हृद्यमें नहीं समाती, इन्त्रियहारोंसे वहने तगती है, समस्य इन्त्रियोंमें

विदेक छा जाता है, मानों हाथों और पैरोंमें भी दृष्टि आ जाती है। इत्यादि। श्रोहनुमान् जीको यह प्रिरणा प्रकृतिसे सिली, उनका मस्तक स्वभावतः सुक गया। (ख) श्रीहनुमान् जी अभी निश्चयपूर्वक यह नहीं जानते कि ये चित्रय हैं या नहीं, यह उनके 'छत्री रूप फिरहु वन वीरा' इस प्रश्नसे स्वष्ट है। कारण कि देप तो है मुनियोंका और धनुर्वाणादि तथा गति वीर्यादि चित्रयके लक्षण हैं। ब्राह्मण हुए और प्रणाम न किया तो 'पूज्यतिक्रम दोष' स्पी पाप लगेगा। चित्रय होनेपर प्रणाम करनेसे पाप तो लगेगा नहीं। अतः सस्तक नवानेसे कोई शंकाकी वात नहीं है।

४ मा० स०—(क) श्रीरामजी वानप्रस्थ हैं और ये ब्रह्मचारी। अपनेसे उनको श्रेष्ठ जानकर श्राम किया। पुनः, (ख) वे लख गए कि ये त्रिदेवसे परे हैं।

४ वेदान्त भूषण्जी—स्मृतियों में वेदके विद्यार्थीकी संज्ञा 'विष्ठ' शब्दसे वताई गई है—'वेदपाठी भवेद्विमः ब्रह्म जानाति ब्रह्मणः।' ब्रह्म अर्थात् वेदके विज्ञाताकी संज्ञा ब्राह्मण् है। 'विष्ठ' शब्दकी तरह 'वटु' शब्दका अर्थ भी विद्यार्थी ही है। अतः बटु और विष्ठ पर्यायवाची शब्द हैं। 'महावीर चरितम्'में जव जनकजीने परशुरामजीको परुषवादी 'द्विज' कहकर पुनः कटु रटनेवाला बटु कहा, यथा 'कस्य द्विजे परुषवादिनिचित्तादेः। कर्णेरटन्कट् कथं न वटुर्विसहः। ३।३१।', तब परशुरामजीने क्रुद्ध होकर कहा कि क्या में अभी तक विद्यार्थी हूँ जो वटु कहकर तुमने मेरा अपमान किया—'मामेवं वटुरित्याचियिस'। इससे यह निश्चय हुआ कि ब्रह्मचर्याश्रम (विद्यार्थी जीवन) आश्रम दृष्टिसे न्यून कोटिका है।

श्रस्तु । सुप्रीवने बहुम्प धरकर जानेको कहा तब 'विष्ठ रूप धरि किप तहुँ गयऊ' । इसीसे श्री-रामलक्ष्यण दोनों भाइयोंने विष्ठवेष देखकर भी स्वयं श्राश्रममें श्रेष्ठ होनेसे वहु-छात्रको प्रणाम न किया। श्रीर, स्वयं चित्रय होनेसे विष्ठ विद्यार्थीके प्रणाम करनेपर श्राशीर्याद भी न दिया। श्रतः विष्ठ वेषधारी हतुसान्जीका प्रणाम करना सर्वथा उचित ही हुआ, इसमें श्रनौचित्यका श्राभास तक नहीं है।

पुनः धर्मशास्त्रोंकी आज्ञा है कि किसी अपरिचितका अनावश्यक परिचय आदि न पूछना चाहिए। यदि परिचय प्राप्त करना आवश्यक हो तो उसे नमस्कार करके परिचय प्राप्त करे। परन्तु गोत्रो- घारणपूर्वक नमस्कारका बंधन नहीं है। हनुमान्जी अभी श्रीरामजीसे अपरिचित हैं। इसिलिये वे नमस्कार करके परिचय पूछते हैं।

६ दोनजी—नहाचारी अवध्य और अवाध्य है, अतः यह रूप धारण किया। यह हर एकको प्रणास कर सकता है, अतएव यह शंकाही निमृत है।

७ वै० - ये नित्य पार्षद् हैं, इसीसे देखते ही ऐश्वर्य इनके हृद्यमें प्रविष्ट हो गया।

(नोट—जीर भी अनेक भाव और अर्थ लोगोंने लगाये हैं जो अधिक संगत नहीं जान पड़ते। जनमें ज कुछ यहाँ नीचे दिये जाते हैं और कुछ पृष्ठ १९ पाद-टिप्पणीमें)।

पं० श्रीधरिमश्र—हनुमान्जीका भीतर शरीर तो वानरका है और ऊपरसे रूप ब्राह्मणका भारण किए हैं जैसे बहुरूपिया करता है। अतः हनुमान्जीने विचारा कि सन्मुख मुँह करके वात करते ही प्रमु हमको पहिचान लोंगे कि यह वानर है इससे भयसे सिर भुकाकर पूछा। [पर जो रूप हनुमान्जी- जीने धारण किया वह ऐसा नहीं है कि उसको देखकर कोई यह जान लेता कि ये वानर हैं। हनुमान्जी- को यह सिद्धि प्राप्त थीं कि जो रूप चाहते वे धारण कर सकते थे; यह वात स्वयं उन्होंने श्रीरामजीसे (वार्ल्मा० श्राः २३ में) कही हैं—'कामगं कामचारिणम्']

६ कर०—हहापिक वालक जाना, वा, देखतेही परमेश्वरबुद्धि आ गई। अथवा, यो अन्दय कर किं कि—'विप्ररूप धरि (सुप्रीव कहें) माथ नाइ किंप तहें गयऊ और अस पूछत भएऊ' अर्थात् सुप्रीवको प्रणाम करके किप वहाँ गए और इस प्रकार पूछने लगे।—[पर इस अर्थका प्रमाण कहीं नहीं मिलता। प्रायः सभी रामायगीमें हनुमान्जीका दोनों भाइयोंको प्रणाम करना पायाजाता है] [नोट—पं० श्रीधरिमश्र

कहते हैं कि ब्रह्मिक वालक जानते तो यह कैसे कहा कि 'छत्री रूप फिरहु वन वीरा'। और परमेश्वरी वृद्धि होनेमें यह शंका होती है कि तब यह कैमे पूछा कि 'को तुम्ह स्थामल गौर परोरा'। परमेश्वर जानकर तो चरणोंपर गिरना था, यथा—'प्रभु पहिचानि परेड गिह चरना'। पर हमारी समममें परमेश्वरी बुद्धिते यह तात्पर्य है कि देवबुद्धि हुई, अर्थात् ये देवता हैं मनुष्य नहीं। पर अभी निर्णय नहीं होता है कि कीन देवता हैं। देवता सममकर प्रणाम किया और आगे अपना प्रभु जानेंगे तब चरणों पर पड़ेंगे। अ

को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा। छत्री रूप फिरहु वन वीरा।। ७॥ कठिन धूमि कोमल पद गामी। कवन हेतु विचरहु वन स्वामी॥ =॥ मृदुल मनोहर सुंदर गाता। सहत दुसह वन आतप वाता॥ ६॥

श्रथं—साँवले श्रीर गोरे शरीरके श्राप कौन हैं ? जो वीर हैं श्रीर चित्रयरूप धारण किए हुए वनमें फिर रहे हैं । । हे स्वामी ! यह किठन भूमि है श्रीर श्राप कोमलपदगामी हैं, श्राप किस कारणसे वनमें विचर रहे हैं ? । । श्रापके कोमल सन हरण करनेवाले सुन्दर शरीर हैं श्रीर श्राप वनमें किठन घाम श्रीर हवा सह रहे हैं—यह किस कारणसे ? । ह।

नोट- १ (क) 'को तुम्ह स्यामल गौर' इति । हनुमान्जी जान गए कि श्रीरामचन्द्रजी वड़े हैं श्रीर लच्मणजी छोटे। क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी आंगे-आगे चल रहे हैं और लच्मणजी पीछे-पीछे। पुनः इससे कि श्रीरामजीमें ऋधिक तेज भजक रहा है, यथा—'चारिउ सील रूप गुन धामा। तदिप ऋषिक सुखसागर रामा ।१।१६८।६।', ऋतएव क्रमसे पूछ रहे हैं-पहले श्याम शरीर रामजीको पूछा तव गौरवर्ष लद्दमर्ण जीको। (ख) 'छत्री रूप फिरहु वनवीरा' इति । धनुपबाण, तरकश और खड्ग धारण किए हैं, अतः चत्रियरूप कहा श्रौर यह वीरका वाना भी है, यथा—'देखि कुठार वान धनु धारी। मैं लरिकहि रिस वीरु विचारी। १।२८२।१।' ये रूपसे भी वीर जान पड़ते हैं और घोर वनमें दोनों निःशंक अकेले फिर रहे हैं, अतः 'वीर' कहा । वाल्मी-कीयमें जो हनुमान्जीने कहा है कि 'सिंहविप्रेचितौ वीरौ महावलपराक्रमौ । शक्रचापनिभे चापे गृहीत्वा रात्रु-नाशनौ ।४।३।६। उभौ योग्यावहं मन्ये रिचतुं पृथिवीमिमाम् ।१५। ससागरवनां कृत्स्नां विन्ध्यमेरुविसूपि-ताम्।....१६। संपूर्णाश्च शितैर्वाणैस्तूरणाश्च शुभदर्शनाः।१०। जीवितान्तकरैर्वोरैज्वेलद्भिरिव पन्नगैः।१०। 'सिंहके समान देखनेवाले महावली और पराक्रमी आप दोनों इन्द्रके धनुषके समान धनुष धारण करके इस देशमें क्यों त्राये हैं ? मैं तो त्राप दोनोंको समस्त पृथ्वीकी रत्ता करने योग्य समकता हूँ। सागर, वन और विन्ध्य मेरु आदि पर्वतोंसे युक्त समस्त पृथ्वीकी रचा आप लोग कर सकते हैं। आपके तरकश प्राण लेने-वाले सर्पके समान भयानक, प्रकाशमान तीखे वाणोंसे भरे हुये हैं'-इससे ज्ञात होता है कि दोनों भाइयोंके श्रस्रशस्त्रे भी वे जान गए कि ऐसे श्रायुव धारण करनेवाला कैसा वार हो सकता है। यह सब 'वोर' का भाव है। पुनः, स्परण रहे कि जिस वेप-भूषामें श्रीराम-लदमणजी इस समय थे उस वेपमें श्रनेक सुनि रहा करते थे। यथा 'कटि मुनि वसन तून दुइ काँ घे। धनु सर कर कुठार कल काँ घे।' (परशुरामजा), 'मुलाप्र यस्य वै वेदा करात्रे वै धनुश्शराः । उभयोद्रोण सामर्थ्यं शाणाद्वापं शरादिष ।' (श्रीद्रोणाचार्यजी), इत्यादि। (ग) 'छत्रीरूप' का भाव कि चस्तुतः आप चत्रिय नहीं हैं, वरन कोई देवता हैं जैसा आगे स्वयं कहेंगे।

क्ष १ स्वामीसे कपट किया, यह सममग्रर लजावश सिर नाचे कर लिया। (पं०, मा० म०)। वा, २ अपनेसे श्रेष्टसे वार्ता करनेमें सिर नाचे करके वोलना शिष्टग ह—(पं०)। वा, ३— अपनका दानर जानते हैं, कपट वेप ब्रह्मचारीका बनाया हे ज्ञोर ये मनुष्य है ज्ञौर चित्रियः छतः प्रसाम किया—(पा०)। वा, ४—शाख्रमर्थादा है कि कोई बनान्तर वा तीर्थादिमें अपूर्व क्ष्य देख पड़े ता उसमें देव बुद्धि करक उसका प्रसाम कर ले।—(पा०)। ५ उनके तेजसे इनका सिर नोचा हो गया—(पं०)।

अध्यात्ममें भी ऐसा ही कहा है—'भूभारहरणार्थाय भक्तानां पालनाय च ।१४। अवतीर्णाविह परो चरंती चित्रयाकृती ।००'—(स० १)। अर्थात् भूभार उतारने और भक्तोंकी रक्ता करनेके लिए आपने यहाँ अव-तार लिया और चत्रियरूपसे पृथ्वीपर विचर रहे हैं। (मा० त० भा०)।

टिष्पण्णी—१ (क) 'कठिन भूमि' का भाव कि आप कठोर पृथ्वीपर चलने योग्य नहीं हैं, यथा— 'जों जगदी इन्हिंह वन दीन्हा। कस न सुमनमय मारग कीन्हा। २११११।४।' (ख) 'कोमल पद गामी' का भाव कि आप कोमल पदसे पैदल चलने योग्य नहीं हैं, सवारीपर चलनेके योग्य हैं, यथा—'ये विचरिंह मग वित्र पदत्राना। रचे वादि विधि वाहन नाना। २१११६।६।' (मयंककार लिखते हैं कि 'कठिन भूमि कोमल पद गामी।०' में यह ध्विन हैं कि काँ दे कंकर पत्थरसे आच्छादित मार्गके चलने योग्य आपके चरण नहीं हैं; किर भी ऐसी कठिन भूमिपर चलनेपर भी आपके चरण कोमल ही बने हैं और आपके चरण जहाँ पढ़ते हैं वहाँकी भूमि भी कोमल हो जाती है। इस बातसे आपका ऐश्वर्य मलक रहा है। अतएव बताइए कि वास्तवमें आप कीन हैं !' मिलान कीजिए—'पिथक पयाद जात पंकज से पाय हैं। मारग कठिन कुस-कंटक निकाय हैं। सखी भूखे प्यासे पै चलत चित चाय हैं। गी० २।२८।', 'भइ मृद्ध मिह मुद्द मंगल मूला', 'परसत मृदुल चरन अरनारे। सकुचित मिह जिमि हृदय हमारे।२।१२१।')। (ग) 'विचरहु बन' का भाव कि आप दिव्य स्थानमें रहनेके योग्य हैं, यथा—'तर वर वास इन्हिंह विधि दीन्हा। धवल धाम रचि रचि अमु कीन्हा।२।११६। प्रामी' का भाव कि आप कोई चक्रवर्ती राजा हैं। यथा—'राजलखन सब अंग तुम्हारे।२।११२।।' (अथवा, मा० म० के उपर्युक्त उद्धरणसे भाव यह निकला कि कठिन भूमि भी इनके कोमल चरणोंके लिये मृदुल हो गई है, यह देखकर हनुमान्जीको संदेह हो गया कि ये अवश्य कोई देवता हैं, यह मनमें आनेसे 'स्वामी' संवोधन मुखसे निकल पड़ा। यही मत प० प० प० का भी हैं)।

नोट—२ 'स्वामी' संबोधन कैसे किया, इसका समाधान 'माथ नाइ' के समाधानमें ही हो गया। पंजावीजीने दूसरी प्रकार भी अर्थ किया है—'हे वन-स्वामी! अर्थात् ऐसे कठिन वनमें फिरनेसे संदेह होता है कि आप कोई वनदेवता तो नहीं हैं।' पुनः, वे और भाव ये लिखते हैं—(क) सेवककी योग्यता दिखानेके लिए सरस्वतीने 'स्वामी' पद भी मुखसे कहला दिया। वा, (ख) ये भक्तशिरोमणि हैं, भक्तोंकी वाणी जो प्रमुके विषयमें होती है वह अन्यथा नहीं होती। इसीसे संदिग्ध होनेपर भी रघुबीरजीको स्वामी ही कहा। इत्यादि। (इसीको प० प० प० स्वामी इस प्रकार लिखते हैं कि 'भक्तहृदयमें भगवान्की प्ररेणा ही ऐसी होती है कि असत्य वचन उनके मुखसे स्वाभाविक ही नहीं निकलते हैं। इस संवोधनसे ज्ञात होता है कि हनुमान्जी मानों अपना विप्रत्व भूलगए। दास्य भाव जागृत हो गया और प्रीष्मकी कड़ी धूपमें ऐसे कोमल पुरुषोंको पदगामी देख उनका हृदय द्वित हो गया। इस भागकी पुष्टि अगले वचनोंसे होती है।')

३ यहाँ वारंबार 'बन' शब्द आया है, यथा—'छत्री रूप फिरहु वन बीरा', 'कवन हेतु विचरहु वन स्वामी' आरे 'सहत दुसह वन आतप वाता'। प्रत्येक अरधालों एक-एक बार आया है। इससे जनाया कि इनको वनमें विचरते देखकर हनुमान्जीको बड़ा दुःख हुआ, इसीसे आगे उन्होंने दोनोंको पीठपर चढ़ा लिया, यथा—'लिये दुऔं जन पीठि चढ़ाई।' (प्र०)। इसी प्रकार भरतजी दुःखी हुए थे, यथा—'राम लघन सिय विनु पग पनहीं। किर सुनि वेष फिरहि वन वनहीं। एहि दुख दाह दहइ दिन छाती। भूख न वासर नींद न राती। २। २११-२१२।'

'कठिन भूमि कोमलपद्गामी' ऋौर 'मृदुल मनोहर....वाला' में विषमालंकार है।

४ (क) 'मृदुल मनोहर सुंदर गाता....' इति। 'मृदुल' का भाव कि यह गात रिसकों के अंकमें विनोद करने एवं छुंकुम कस्तूरी आदिके लेपने योग्य हैं। मनोहर और सुंदरका भाव कि ये इस योग्य हैं कि रिसकों के मनको हरण करें और वे इसके सौंदर्यका दर्शन करते ही रहें।—यह भाव 'लिए दुओं जन पीठ चढ़ाई' से पुष्ट होता है। (मा० त० प्र०)। पुनः, 'मृदुल मनोहर सुंदर गाता। सहत दुसह००' का भाव यह भी है कि दुःसह 'आतप वात' को सहनेपर भी ये गात 'मृदुल मनोहर सुंदर' वने हैं, इनको कान्ति बढ़तो ही जाती है,

जिससे भी ऐश्वर्य भजकता है कि आपके तनमें आतप और वात प्रवेश नहीं करते जैसे कवचमें शस्त्रघात नहीं लगता। नहीं तो 'भलका भलकत पायन्ह कैसे। पंकज कोस ओस कन जैसे।' यह दशा होनी चाहिए थी; अतः ज्ञात होता है कि आप मनुष्य नहीं हैं, प्रकृतिगुणपिरणामातीत कोई बड़े देव हैं। (मा० म०, प्र०)। (ख) मनोहर और सुंदर यद्यपि पर्याय हैं तो भी यहाँ व्युत्पत्तिदृष्ट्या 'मनोहर' = मनको चुरानेवाला। और, सुंदर = सु-द्रियते। हुङ आदरे। = जिससे उत्तम आदर पैदा होता है। वा, 'सु उनित चित्तं देवी करोति' (उन्दी कदने) जिससे चित द्रवित होता है वह सुंदर है। (प० प० प०)। (ग) पूर्व केवल पदको कोमल कहा और यहाँ 'गात' से जनाया कि समस्त अंग कोमल हैं।

प्र०—पूर्व अ०६२ (४) में श्रीजानकीजीको समसानेके समय रघुनाथजीने कहा है कि 'कानन कठिन भयंकर भारी। घोर घाम-हिम-बारि-वयारी' और श्रीभरतजीने भी ऐसा हो कहा है, यथा—'वित तक तर नित सहत हिम श्रातप बरपा वात। अ० २११।' दोनों स्थलोंपर घाम, वर्षा, हिम और पवन चारोंको कहा पर यहाँ केवल 'श्रातप और वात' दोही कहे—'सहत दुसह वन आतप वाता'। कारण कि यह प्रीष्टमका समय है जब हनु-मान्जी उनसे मिले। इस समय घोर घाम और लू दो ही हैं। वर्षा आगे होगी, यथा—'गत ग्रीपम वरपा रित श्रीहं।' और वे अभी जानते नहीं कि ये १३ वर्षसे बनमें विचरण कर रहे हैं, अतः वर्षा और हिम कैसे कहते ?

की तुम्ह तीनि † देव महँ कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ॥१०॥ दोहा—जग कारन तारन भव अंजन धरनी भार। की तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार॥१॥

ऋर्थ—क्या आप तीन देवताओं अर्थात् ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवमेंसे कोई हैं या कि आप दोनों नर नारायण हैं ?। १०। या कि आप जगत्के कारण (उत्पन्न करनेवाले), भवसागर (आवागमन-से) पार कर देनेवाले, समस्त लोकों (१४ मुवनों) के स्वामी हैं (और) पृथ्वीका भार भंजन (तोड़ने, नाश) करनेके लिए मनुष्य अवतार लिया है। १।

टिप्पणी—१ (क) 'की तुम्ह तीनि देव महँ....' इति । दोनोंको विशेष तेजस्वी देखकर पहले संदेह हुआ कि कोई विशेष देवता न हों, अतः तीन जो विशेष देवता हैं जन्हीं मेंसे पूछते हैं कि आप कोई हैं। (ख) 'कोऊ' का भाव कि ये दो हैं, दोमें तीनका पूछना अयोग्य है, अतः पूछा कि आप इन तीन देवताओं मेंसे कौन दो हैं—'ब्रह्मा विष्णु हैं, या हरि हर हैं। विष्णु भगवान श्याम वर्ण हैं, ब्रह्मा पीत और महेश गौरवर्ण हैं। अतएव पूछते हैं कि इन दो जोड़ियों मेंसे आप कोई हैं। ऐसा पूछनेसे श्यामगौरवर्णकी भी जोड़ी वनी रहीं, ब्रह्मा और महेश दोनों पीत तथा गौर वर्ण हैं इससे इनकी जोड़ीसे तात्पर्य नहीं हैं। (वरवै रा० में भी मगवासियोंने त्रिदेवमेंसे केवल हरिहर इन्हीं दोका लच्च किया है, यथा—'कोउ कह नर नारायन हरि हर कोउ। शर श' पर यहाँ 'तीन देवमहँ कोऊ' कहनेसे एकसे अधिक जोड़ियाँ वनेंगी)। (ग) [ये दो हैं और त्रिदेव तीन। अतः किर सोचा कि नर नारायण दो हैं और उनकी भी गौर-श्याम जोड़ी है एवं वे दोनों सदा साथ ही रहते हैं, अलग नहीं होते। ऐसी परस्पर उनमें प्रीति है, यथा—'नर नारायन हरि ह सुवाता।' और वे भी अवतार लिया करते हैं तो ये कहीं वे ही न हों। अतएव 'त्रिदेवमेंसे पूछकर तव पूछा कि आप नर नारायण तो नहीं हैं श जव इतनेपर भी उत्तर न मिला तव सोचे कि अखिल-ब्रह्माण्ड-नायकही न हों; अतः तीसरा प्रश्न इसका किया। यहाँ हनुमान्जी ठोक किसीमें निश्चय न कर सके, यह संदेहालंकार है।])

प्र० — 'जग कारन' और 'तारन भव' दो विशेषण देकर जनाया कि जगत्में जन्म होना और जगत् से छूटना (मुक्त होना) दोनों आपके ही अधीन हैं, यथा — 'नाथ जीव तव माया मोहा। सो निस्तरै तुम्हारेहि छोहा । ४।३।२।' 'तुलिसदाम यह जीव मोह रजु जोइ बाँध्यो सोइ छोरै।' (वि० १०२), 'वंध मोच्छप्रद सर्दपर माया प्रेरक सींव।' (ग्रा० १५), 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। तैत्ति० भृगु१।' 'भंजन धरनी भार' और 'लीन्ह मनुज अवतार' में यह भाव है कि हम सब जिसकी (ब्रह्मा द्वारा) आज्ञासे आकर बानर भालु बने, यथा—'ग्रंसन सिहत मनुज अवतारा। तेहों दिनकर बंस उदारा।' 'हरिहों सकल भूमि गरुग्राई। १।१८७।' और 'वानर तनु धिर मिह हरिपद सेवहु जाइ। १।१८७।', आप वही तो नहीं हैं ?

टिप्पणी—र (क) 'ऋखिल भुवन पित' कहनेका भाव कि सभी भुवन रावण द्वारा पीड़ित हैं। 'मनुज-अवतार' लेनेका भाव कि रावणकी मृत्यु मनुष्यके हाथ हैं। यथा—'रावन मरन मनुज-कर जाँचा। शिष्टाश' (ख) हनुमान्जीने प्रथम दो दो मृतिंमें प्रश्न किया—आप ब्रह्माविष्णु हैं, या शिवविष्णु हैं, या कि तरनारायण हैं—अब यहाँ एक ही मृतिंमें दो मृतिंयोंका प्रश्न करते हैं कि आप श्रिखल भुवनोंके पित तो नहीं हैं जो दो स्वरूप धारण किए हैं। ऐसा ही प्रश्न श्रीजनकमहाराजजीका है, यथा—'ब्रह्म जो निगम नेति कि गावा। उभय वेप धिर की सोइ आवा। शिरश्हाश' (ग) प्रथम तीन देवमें प्रश्न किया तब नर नारायण दो में और अन्तमें अखिलसुवनपित एकमें प्रश्न किया; इसका तात्पर्य यह है कि प्रथम स्थूल अनुमान करके पीछे सूच्म अनुमान किया। भगवान्के रूपके रामफने और अनुमान करनेकी यही रीति है। प्रमाणं यथा भागवते पंचमस्कन्धे—'श्रुट्वा स्थूलं तथा सूच्मं रूपे भगवतो यितः। स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूच्मं धियान येन्। अर्थान् यती (भगवान्की प्राप्तिके लिए यत्न करनेवाला) भगवान्के खूल और सूच्म रूपके सुनकर स्थूल स्वरूपमें चित्तको स्थापन करके धीरे धीरे सूच्मरूपमें दुद्धिके द्वारा चित्तको ले जाय। श्रीहनुमान्जीकी यहाँतक यथार्थ पहुँच कि 'की तुम्ह अखिल-सुवन-पिति॰' उनके भक्तिशोमिण और श्रीजनक समान योगीश्वर होनेका परिचय दे रहा है। योगियोंके हृद्यमें सत्यका ही अनुभव हुआ करता है, यह वालकाएडमें लिखा जा चुका है और उत्तम भक्तोंके भी अनुमान और अनुभव ऐसे ही होते हैं, यथा—'की तुम्ह हित्वसन्ह महुँ कोई। मोरे हृदय प्रीति श्रित होई। धिहां (विमीषण-वाक्य)।

इंडियहाँ हनुमान् जीका मन स्वाभाविक स्वामीकी सूचना दे रहा है।

गौड़ जी—जनक जी भी तीनों प्रश्न करते हैं, (१) मुनिकु तिलक = नरनारायण, (२) नृपकु ल पालक = विष्णु, जो नृपकु लमें हुए हैं, यह गूढ़ोक्ति है। (३) ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, इत्यादि = ष्रांखिल भुवनपति।

मयूख—हनुमान् जीने चार प्रश्न इन पदों में किए । वे एकही प्रश्न करके चुप हो जाते परन्तु ऐसा न करके वे कमशः एकसे परे दूसरा प्रश्न करते हो गए। इसका कारण यह है कि ज्यों ज्यों श्रीरामचन्द्रजीकी मधुरताको, जो उनके शरीरसे स्वय रही थी, पान करते गए त्यों त्यों कुछ श्रीर दिशत होता गया—श्रथात् ईश्वरता मलकती गई श्रीर तक होता गया। दूसरे, हनुमान् जीके प्रश्नका उत्तर प्रभु नहीं देते, इससे वे पूछते श्रिन्तम प्रश्नतक पहुँच गए। जबतक इन्होंने श्रान्तिम प्रश्न न कर लिया इनको संतोष न हुश्रा। प्रथम तीन प्रश्नोंका उत्तर श्रीरामजीने इससे न दिया कि उनसे श्रेष्ट हैं श्रीर प्रतम श्रवन्तारको गोपनीय समकतर उसका स्पष्ट उत्तर न देकर नरक्षिका ही परिचय दिया।

मा० त० प्र०—'जग कारन' से त्रिपाद-विभूति वैकुण्ठवासी वासुदेवसे तात्पर्य है। श्रीर 'श्रखिल सुवनपति' से त्रिपादविभूतिसे परे साकेतपति जनाया। 'तारन भव भंजन धरनीभार' देहलादीपक है।

नोट—१ यहाँ 'त्रुखिलमुवनपति' और 'मनुज अवतार' भो वड़े गूढ़ पद हैं। शिवजीने विष्णु रामावतार श्रोर नारायग्रामावतार कहकर तब कहा था कि अब 'कहडँ विचिन्न कथा विसतारो। जीह कारन

<sup>ः</sup> पं० शिवलाल पाठकजी दोहेमें दो प्रश्न मानते हैं। १—जगकारन भवतारण ऋौर पुथ्वीका भार हरनेवाते हो १२—अखिज भुवनगति हा आर मनुष्य अवतार लिया है।

अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भयउ कोसलपुरभूपा।'; यहाँ हनुमान्जीके शब्दों में वही अवतार अभिप्रेत है। उस अवतारमें मनुजीको द्विभुज परात्पर परब्रह्म साकेतिवहारीका दर्शन हुआ था, वे ही मनुजीके पुत्र हुए। 'मनुज' शब्दका साधारण अथ तो मनुष्य ही है पर यहाँ संकेतसे 'मनुसे जायमान' मनुके पुत्र वा मनुजीके वरदानवाले रामावतारको भी जना दिया है जिनके विषयमें मनुजीने कहा था कि 'विधि-हरि-हर-बंदित पद रेन्', 'सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा' इत्यादि।

नोट — २ मिलान कीजिए — 'युवां त्रैलोक्यकर्ताराविति भाति मनो सम। युवां प्रधानपुरुषौ जगद्धेतू जगन्मयौ।१३। मायया मानुषाकारौ चरन्ताविव लीलया। भूभारहरणार्थाय भक्तानां पालनाय च।१४। स्रवतीर्णाविह परौ चरन्तौ च्रित्राकृती। जगित्स्थितिलयौ सर्गलीलया कर्तुमुदातौ।१५। स्वतन्त्रौ प्रेरकौ सर्वहृद्यस्थाविहेश्वरौ। नरनारायणौ लोके चरन्ताविति मे मितः।१६। इ० रा० ४।१।' अर्थात् मेरा मन तो यह कहता है कि द्याप दोनों त्रिलोकीके रचनेवाले संसारके कारणभूत, जगन्मय प्रधान और पुरुषही हैं। आप मानों पृथ्वीका भार उतारने और अक्तजनोंकी रचा करनेके लिये ही लीला वश इपनी मायासे मनुष्य रूप धारणकर विचर रहे हैं। आप साचात् परमात्मा ही चित्रय रूपमें अवतीर्ण होकर पृथ्वीपर घूम रहे हैं। आप लीलासे ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश करनेमें तत्पर हैं। मेरी बुद्धिमें तो यही आता है कि आप सबके हृदयमें विराजमान, सबके प्रेरक, परम स्वतंत्र भगवान् नरनारायण ही इस लोकमें विचर रहे हैं।

युवां प्रधान पुरुषौ जगद्भेतू भूभारहणीर्थाय भक्तानां पालनाय च मायया मानुषाकारौ अवतीर्णाविह परौ भक्तानां पालनाय च चरन्तौ चत्रियाकृती नरनारायणौ लोके चरन्तौ

१ जगकारन

२ भंजन धरनी भार

३ तारन भव

४ अखिल भुवनपति लीन्ह मनुज अवतार

५ छत्री रूप फिरहु बन बीरा

६ नर नारायन की तुम्ह दोऊ

डपर्युक्त मिलानसे पाठक देखेंगे कि मानसका डक्तरोक्तर क्रम कितना सुंदर है! कौसलेस दसरथ के जाए। हम पितु बचन मानि वन आए॥१॥ नाम राम लिखिमन दोउ भाई। संग नारि सुकुमारि सुहाई॥२॥ इहाँ हरी निसिचर वैदेही। विप्र फिरहिं हम खोजत तेही॥३॥ आपन चरित कहा हम गाई। कहहु विप्र निज कथा बुकाई॥४॥

श्रथं—हम कोसलके राजा दशरथ महाराजके पुत्र हैं, पिताका वचन मानकर बनमें आये हैं। श हमारा राम लक्ष्मण नाम है, दोनों भाई हैं। साथमें सुन्दर सुकुमारी स्त्री थी। श यहाँ (वनमें) निशाचरने वैदेहोको हर लिया। हे बिप्र! हम उसे हूँ इते फिरते हैं। इमने अपना चरित विस्तारसे कह सुनाया। हे बिप्र! अब अपनी कथा समभाकर कही। । श

नोट—१ अ० रा० में इन चौपाइयों से मिलते-जुलते श्लोक ये हैं - 'अहं दाशरथी रामस्तवयं में लदमणो-ऽनुजः। सीतया भार्यया सार्ध पितुर्व चनगौरवात् ।४।१।१६। आगतस्तत्र विपिने स्थितोऽहं द्रण्डके द्विज । तत्र भार्या हता सीता रचसा केनचिन्मम । तामन्वेष्टुमिहायातौ त्वं को वा कस्य वा वद ।२०।' अर्थात् में श्रीदश-रथजीका पुत्र राम हूँ और यह मेरा छोटा भाई लदमण हैं । पिताकी आज्ञा मानकर में अपनी स्त्री सीताके सिहत (वनमें) आया था और द्रण्डकवनमें हम लोग रहते थे। वहाँ किसी निशाचरने मेरो स्त्री सीताको हर लिया। उसे हूँ इनेके लिये हम यहाँ आये हैं। कहिये, आप कौन हैं और किसके पुत्र हैं ?

श्चिमानसमें 'कौसलेस' शब्दसे जाति और जन्मभूमि भी कही है। अ० रा० में यह नहीं है। मा० त० भा०, पां०—१ 'कौसलेस' से धाम वा नगर और चत्रिय जाति, 'दसरथ के जाये' से

पिताका नःम एवं जाति और ऐश्वर्थ, 'पितु वचन मानि बन आये' से बनमें आनेका हेतु, 'नाम राम लिख्ड-मन' से नाम, 'दोड भाई' से अपने दोनोंका सम्बन्ध और 'संग नारि....खोजत तेही' से यहाँ पंपासर | आदिमें विचरणका कारण कहा।

श्रीहनुमान्जीके प्रश

श्रीरामजीका उत्तर

को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा छत्रीरूप फिरहू वन वीरा १ 'कौसलेस दसरथके जाये', 'नाम राम लिखमन दोड भाई।'

२ हम पितु बचन मानि बन श्राए।

'कठिन भूमि कोमल पद गामी। कवन हेतु ३ 'संग नारि सुकुमारि सुहाई। इहाँ हरी निसिचर बैदेही। विचरहु वन स्वामी।...सहत दुसह बन आतपबाता' बिप्र फिरहिं हम खोजत तेही।'

पं० रामकुमारजी 'कठिन भूमि कोमल पद गामी। कवन००' का उत्तर 'हम पितु बचन मानि वन आए' और 'मृदुल मनोहर सुंदर गाता। सहत०' का उत्तर 'संग नारि' इत्यादि लिखते हैं।

प्रथम तीन प्रश्नोंके उत्तर दिए, पर शेष तीनका उत्तर न दिया। 'की तुम्ह तीन देव महँ कोऊ', 'नरनारायन की तुम्ह दोऊ' और 'की तुम्ह ऋखिल भुवनपिति ं, इन तीनोंके उत्तर न देनेका कारण यह है कि नरतनमें अपनेको छिपाये हुए हैं, यथा—'गुप्त रूप अवतरेड प्रभु गएँ जान सब कोइ' (बा॰ ४८)। इत्यादि (भगवान् शंकरके विचार)। (पां०)। पुनः, उत्तर न देनेसे 'मौनं सम्मित लक्त एम्' न्यायसे और हनुमान-जीके प्रश्नोंके अस्वोकार न करनेसे 'अखिल भुवनपित' भगवान् होना भी ध्वनित है। (प० प० प्र०)

टिप्पणी—१ 'सुकुमारि सुहाई' का भाव कि वह वनमें आने के योग्य नथी, अत्यन्त सुकुमारी थी पर हमारे प्रेमसे बनमें साथ आई। 'सुहाई' का भाव कि उनपर मेरा इतना ममत्व है कि बिना उनके कहीं सुख नहीं देख पड़ता। यथा— 'पुर तें निकसी रघुबीरवधू घरि घीर दये मग में डग दै। भलकीं भरि भाल कनी जल की पुट सूख गये मधुराधर वै। फिरि बूभित है चलनोब कितो पिय पर्नकुटी करिही कित हैं। तिय की लिख आतुरता पिय की आँखियाँ अति चारु चलीं जल च्वै। क० २।११।' (मा० म०)

प० प० प० निश्वास्त्रीने दोनों भाइयोंको 'मृदुल मनोहर सुंदर' कहा और श्रीरामजीने श्रीसोताजीको 'सुकुमारि सुहाई' कहा। इसमें ध्विन यह है कि वह तो हम दोनोंसे भी अधिक सुंदर और अधिक कोमल होनेपर भी मेरे साथ वनमें रही। भाव कि वह महान् पतिव्रता है।

नोट—२ नाम, रूप, लीला और धाम ये चारों भक्तोंके इष्ट हैं, क्योंकि ये चारों सचिदानंद नित्यरूप हैं, यथा—'रामस्य नाम रूपं च लीला धाम परात्परम्। एतचतुष्ट्यं नित्यं सचिदानंद विग्रहम्।'; अतः इतनेमें अपने नामरूपादि चारों कहे। 'कौसलसे' से धाम, 'द्सरथके जाये' से रूप, 'नाम राम लिछ्नमन' से नाम और 'इहाँ हरी निस्चिर बैदेही। ' से लीला सूचित की।—(प्र०)।

🖨 'इहाँ हरी निसिचर बैदेही ।०' 🦃

यहाँ लोग शंका करते हैं कि सीताहरण तो पंचवटीमें हुआ तब 'इहाँ हरी' कैसे कहा ? श्रीरामजीने प्रथम कहा कि हम पिताकी आज्ञासे वनमें आए, हमारे साथ यह भाई और हमारी स्नी भी आए। उसीके सिलिसिलेमें कहते हैं कि 'इहाँ' अर्थात् वनमें ही हरी। वस्तुतः यह कोई शंकाकी बात नहीं है।

मा० म०—कार और पं० रामकुमारजी इसका समाधान यों करते हैं कि जहाँ सीताहरण हुआ

वहाँ से यहाँ तक वन सब एक ही है अर्थात् मिला हुआ है, अतः 'इहाँ' कहा।

वावा हरिहरप्रसादजी शंकाके निवारणार्थ दूसरा अर्थ यह करते हैं कि 'वैदेहीको निशाचरने हर लिया, हम उसे यहाँ दूँढ़ते फिरते हैं।' यह अन्वय अ० रा० के 'तत्र भार्यो हता सीता....तामन्वेष्टुमिहा-याती' (उपर्युक्त) के अनुसार हैं।

श्री० प्र० स्वामीजी कहते हैं कि 'इहाँ' शब्द देकर किव श्रीरामजीके मनकी दशा दिखा रहे हैं कि यद्यपि स्रीताहरणको नौ दस मास हो गए तथापि श्रीसीतावियोग दुःख त्राज भी उनके हृदयमें वैसा ही है जैसा प्रथम दिन था, मानों सीताहरण त्राज ही हुत्रा है। उनको ऐसा ही लग रहा है। मुख्य भाव यही है,

नहीं तो 'उहाँ हरी' लिख सकते थे।

कोई महानुभाव ऐसा कहते हैं कि-यहाँ हरी (वानर सुग्रीव) को, निशिचर रावएको घौर वैदेहीको खोजते हैं। तीनोंके खोजनेका कारण है—श्रीशवरीजीने कहा है कि 'पंपासरहि जाह रघुराई। तहँ होइहि सुग्रीव मिताई', अतः सुग्रीवको हूँ इते हैं। और जटायुने कहा था कि 'यह गित मोरि दसानन कीन्हीं। तेहि खल जनकसुता हरि लीन्हीं', अतएव रावणको हूँ इते और 'लेइ दिच्छनिदिसि गयर गोसाई' श्रतः यहाँ वैदेहीको भी खोजते हैं। भाव अच्छा है पर इसमें सीताहर एकी बात ऊपरसे लगानी पड़ेगी; श्रथवा, 'हरी निसिचर नैदेही'का दो वार दो प्रकारसे अर्थ करना होगा। एक अड़चन और यह पड़ेगी कि 'तेहि' एकवचन है और 'हरी' 'निसिचर' और 'वैदेही' तीन मिलकर बहुवचन हो जाते हैं। यदि कविका अभिप्राय तीनोंसे होता तो 'तेही' के बदले 'तिन्हहीं' या कोई अन्य बहुवचनवाचक पर्यायी शब्द दे देते। अतः मेरी समक्तमें यह अर्थ शब्दोंके अनुकूल नहीं है।

नोट—३ 'वैदेही' पद 'हरी निसिचर' के साथ देनेका भाव यह है कि वह निशिचरके डरसे एवं हमारे वियोगमें देहरहित हो जानेवाली है। पंजावीजी लिखते हैं कि 'वैदेही' विशेषण श्रीर 'विप्र' संवी-धनका भाव यह है कि विदेह राजाका ऋषियोंसे अत्यन्त घनिष्ठ स्नेह है, इस संबंधसे उनकी कन्याके

खोजनेमें ये भी हमारी सहायता करेंगे।

गौड़जी—माया देहरहित है। उसीकी वनी हुई 'वैदेही' अर्थात् मायाकी सीताका निशिचरने हरण किया, उसी निशिचरको हम खोजते फिरते हैं। गूढ़ोक्ति है।

प० प० प० प०- 'वैदेही' से जनाया कि वह विषयपराङ्मुस पूर्ण वैराग्यशोला है, वह विरहा वस्थामें विदेहस्थितिमें ही रहेगी, निशाचरके वश होनेवाली नहीं है। अतः हम उसे खोजते फिरते हैं।

'विप्र फिरहिं हम', 'कहहु विप्र'—यहाँ विप्र, विप्र दो बार कहकर जनाया कि हनुमान् जीके 'कवन हेतु विचरहु वन स्वामी' के 'स्वामी' शब्दसे भगवानके हृदयमें भक्त-वात्सल्य जागृत हो गया है, वे कृपा करना चाहते हैं, पर हनुमान्जी अभी कपट वेषमें ही हैं, इसीसे बार-वार विप्र संबोधन करके उनको सावधान कर रहे हैं कि शोध कपट वेष त्याग दें।

🥞 त्रापन चरित कहा हम गाई। विष्र कहहु निज कथा०' 🦃

मा० त० भा०—(क) 'त्रापन चरित' अर्थात् जो हमने कहा है वह हमारा चरित है अर्थात् रामायण है, यथा—'कौसलेस दसरय के जाए' यह वालकाण्ड है, 'हम पितु वचन मानि वन आये' यह अयोध्याकाण्ड है, 'इहाँ हरी निसिचर वैदेही' यह अरण्य है और 'विप्र फिरहिं हम खोजत तेही' यह किंहिकधा है। वर्तमान तककी कथा कही। (ख)—नरलीलाकी मर्यादा रखनेके लिए हनुमान्जीको विप्र कहा श्रीर कथा पूछी, नहीं तो प्रभु तो सब जानतेही हैं।

शीला—'कहहु विप्र निज कथा वुमाई' ये वचन भी गूढ़ हैं। भाव यह है कि जैसे तुमने हमसे कहा कि तुम चत्रियरूप हो, नर नहीं हो, इत्यादि, वैसेही हम तुमसे पूछते हैं कि तुम कीन हो, क्यों कि तुम्हारे वचन सर्व शास्त्रवेदादिके पूर्ण ज्ञाताके से हैं, संस्कार और उचारणकी शास्त्रीयपद्धतिके अनुसार हैं [यथा — 'नानृग्वेदविनीतत्य नायजुर्वेदघारिणः । नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुम् ॥२८॥ नूनं व्याकरणं कृत्तन-मनेन बहुधा श्रुतम् ।....' (वाल्मी॰ ४।३) । अर्थात् जिसने ऋग्वेदकी शिक्ता नहीं पाई, जो यजुर्वदका ज्ञाता एवं सामवेदका विद्वान नहीं, वह ऐसी वातें नहीं कर सकता, इन्होंने वारंवार व्याकरण पढ़ा है....] ऐसे वचन तुम्हारे ऐसे ब्रह्मचारी मनुष्य नहीं कह सकते। अतः तुम बताओ कि तुम कौन हो ?

मा० म०, पां०—'निज कथा' अर्थात् पिताका नाम, जुज, अपना नाम गुरुका नाम, विद्याव्ययन श्रीर गुरुसेवा छोड़ वनमें फिरनेका कारण श्रीर किसके भेजनेसे यहाँ श्राए, इत्यादि। (नोट—अपने

लिए 'चरित' और हनुमान्जीके लिए 'कथा' पदका प्रयोग किया। इस मेदपर पाठक विचार करें)। गृह्-भाव यहाँ यह है कि हम तो, विपत्ति पड़ी इससे, वनमें फिरते हैं और तुमपर क्या विपत्ति आ पड़ी जो तुम ऐसे भीषण वनमें आये हो।

### प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना। सो सुख उमा जाइ नहिं वरना।।५।।

श्चर्य—प्रमुको पहचानकर हनुमान्जी चरण पकड़कर (पृथ्वीपर) पड़ गए श्रर्थात् साष्टाङ्ग द्यदः सत् की। (शिवजी पावतीजीसे कहते हैं—) हे उमा! वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता।५।

औं 'प्रमु पहिचानि'—कैसे पहिचाना ! ♣

सा० त० सा०—१ द्याकाशवाणी और प्रमुकी वाणीका सिलान करके एक सममकर पहिचान लिया। श्राकाशवाणी है कि 'कस्यप श्रदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहुँ मैं पूरव वर दीन्हा।। ते दसरथ कीसल्या रूपा। कोसलपुरी प्रगट नर भूपा।। तिन्ह के गृह अवतरिहौं जाई।१।१८०।' अर्थात् कोसलपुरी- में राजा दशरथके यहाँ अवतार लेंगे। वही यहाँ कहते हैं कि 'कौसलेस दसरथ के जाए'। र—'नारद यचन सत्य सब करिहौं', यह श्राकाशवाणी है। और, नारदवचन ये हैं—'बंचेहु मोह जविन धरि देहा। सोइ तनु धरहु आप मम पहा।। किप श्राकृति तुम्ह कीन्हि हमारी। करिहिंह कीस सहाय तुम्हारी।। मम श्रपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारि विरह तुम्ह होव दुखारी।। १।१३०।' ये सब बातें श्रीरामजीमें देखीं—नृपतन धारण किए हैं, नारि-विरहसे दुःखी हैं और सुशीवके यहाँ श्राये हैं; श्रव बानर सहायता करेंगे। हनुमान्जी शिवरूपसे वहाँ थे जहाँ श्राकाशवाणी हुई थी। पुनः, र—भगवानने श्रपने मुखसे कहकर श्रपने चरित जनाए हैं—'श्रापन चरित कहा हम गाई', इसीसे उन्होंने प्रमुको पहिचान लिया। पुनः, ४—प्रमुक्ते पहिचाननेका तीसरा प्रकार यह है कि मायाके वस भूले रहे, इससे नहीं पहिचाना। यथा—'तव माया वस किरौं मुलाना। तातें में निहं प्रमु पिहचाना'। पर जब प्रमुकी वाणी सुननेसे माया निवृत्त हुई तब पहिचाना। जब प्रमुको नहीं पिहचाना था तब माथा नवाकर प्रश्न किया था और जब पिहचान लिया तब चरणोंपर पड़े।

प० प० प० प० नस्तुतः जब भगवान् स्वयं कृपा करके किसीको जनाया चाहें तभी वह जान सकता है। यथा—'तुम्हरिहि कृपा तुम्हिह रघुनंदन। जानिह भगत भगत-उर-चंदन। २।१२७।४।', 'सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। २।१२७।३।' जब भगवान् अपनी इच्छा, वचन वा हास्यसे योगमायाका आवरण हटाते हैं तभी जीव उनको पहचान सकता है, अन्यथा नहीं। इस भावकी पृष्टि श्रीहनुमान् जीके ही 'तव माया बस फिरों भुलाना। तातें में निहं प्रभु पहिचाना' इन वचनों तथा सुग्रीवके 'अतिसय प्रवल देव तब माया। छूटइ राम करहु जौं दाया। २१।२।' से होती है। जीवके प्रयत्नोंसे या विचारशक्तिसे मायाका आवरण कभी नहीं हटता। 'श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई। छूट न अधिक अधिक अक्साई। ७११७।'

पां०, प्र०—ब्रह्मासे सुना था कि शक्तिसमेत वनमें आवेंगे—'नारद बचन सत्य सब करिहों। परम सिक्त समेत अवतिरहों। १११८-७।६।'; यहाँ शिक्तिसमेत न देखा इससे न पहिचाना। जब जानकीहरणवृत्तान्त सुना तब पहिचाना। (वि० त्रिपाठीजीका भी यही मत है। वे लिखते हैं कि हनुमान्जीने प्रभुको तो पहिचान ही लिया था। उनका अन्तिम प्रभ ही था 'की तुम्ह अखिल भुवनपित लीन्ह मनुज अवतार'; कसर इतनी ही थी कि साथमें आदिशक्ति न थीं। प्रभुके 'इहाँ हरी....तेही' इस उत्तरसे वह शंका दूर हो गई।)

वै०—'पहिचान' से पूर्व परिचय पाया जाता है। पद्मरामायएमें बालपनेके समयकी पहिचान पाई जाती है। वालपनमें श्रीरामजीने वन्दर माँगा। बहुतसे बंदर मँगाए गए, पर प्रभुका माँगना बंद न हुआ, वे किसीसे संतुष्ट न हुए, तब विसष्ठजी बुलाए गए। उन्होंने कहा कि ये अंजनीनंदनको पाकर संतुष्ट होंगे। सुमंत्रजी जाकर अंजनासे हनुमान्जीको माँग लाए। इनको देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न होते थे। जब प्रभु पाँच चपके हुए और विद्या पढ़ने लगे तब (श्रीर कोई कहते हैं कि जब दोनों भाई विश्वामित्रजीके साथ गए तब)

हनुमानजीको लौटा दिया (श्रौर तब उनसे प्रभुने यह कह दिया था कि तुम चलो, हम कि कि धामें श्रावेंगे वहाँ फिर मिलेंगे)। श्रतएव प्रभुके वचनोंसे पहिचान गए।—[भाव श्रच्छा है; पर इतनी दूरसे खींचने श्रौर क्षिष्ट कल्पना करनेकी श्रावश्यकता नहीं है। दूसरे, इसमें यह शंका होती है कि हनुमानजीको तो इस पूर्व परिचयसे केवल 'कौसलेस दसरथ के जाये' से ही तुरत पहिचानकर चरणोंपर गिर पड़ना था। इसी प्रकार श्रीरामाज्ञा-प्रश्नका 'राम जनम सुभ काज सब कहत देवरिषि श्राइ। सुनि सुनि मन हनुमानके प्रेम उमँग न श्रमाइ। सर्ग ४ दोहा २२।' यह दोहा भी पूर्व परिचयको सूचित करता है। देवर्षि नारदसे जन्म श्रौर चरित सुने हुए थे, चरितका परिचय था, वही चरित प्रभुके मुखसे सुना; श्रतः जान गए कि ये वही भगवान राम हैं। यह दोहा भी मानसकविका ही बनाया हुश्रा है, इससे यह कुछ संगत हो सकता है]

पं० रा० व० रा०—हनुमान्जी समस्त वेद, शास्त्र आदि सूर्य भगवान्से पढ़े हुए थे, उसीके ज्ञानसे जान गए। अथवा, सूर्यने गुरुदीचामें इनसे यह कहा था कि हमारे अंशसे सुप्रीव वानर है, उसपर विपत्ति पड़ेगी, तुम उसकी सहायता करना। वहाँ तुम्हें लाभ होगा। परात्पर-परब्रह्म अवतार लेंगे अप्रीर उनकी स्त्रीका हरण होगा, वे स्वोजते हुए वहाँ जायँगे। अत्रुप्त जान लिया। कि इनके अतिरिक्त

श्रीर भी श्रनेक कारण लोगोंने कहे हैं पर वे बहुत क्रिष्ट कल्पनाएँ हैं।#

नोट-१ 'सो सुख उमा जाइ नहिं बरना' से ज्ञात होता है कि शिवजीने उसका श्रतुभव किया पर वह श्रकथनीय है इससे कह न सके।

#### श्रीहनुमान्जी

श्रीहनुमान्जीके जन्मकी कथा जाम्बवान्ने उनसे वाल्मी० स० ६६ में यों कही है—पुष्किकस्थल नामकी एक अप्सरा जो परम सुन्दरी थी, वह शापवश कुंजरवानरकी कन्या अंजना वानरी हुई, जो केशरीकी स्त्री हुई। एक बार वह मनुष्यक्ष धारणकर माला, आभरण आदिसे विभूषित पर्वतके शिखरपर बैठी थी। पवनदेवने उसपर मोहित हो मनसे उसका आर्लिंगन किया जिसके प्रभावसे महाबली, महापराक्रमी, महातेजस्त्री, सब प्रकार पवनके समान हनुमान्जी पवनके औरस और केसरीके चेत्रजपुत्र उत्पन्न हुए। बाल-

<sup>\*</sup> १ रा० सुं० दा०—हनुमान् जीने 'कौसलेस दसरथके जाए। हम पितु' का यह अर्थ समका कि 'कुरालानां समूह: कौरालं तस्य ईराः कोसलेशः स चासौ दरारथअ' अर्थात् जो समस्त कल्याणभाजन गरुद्व-वाहन् विष्णुके अवतार और सकल जगत्के पिता हैं वे हम बनको आए हैं। 'बचन मानि' अर्थात् यह बचन मान लो। २—विनायकीटीकाकार कहते हैं—िक 'कुरालानां समूहः....' अर्थात् संपूर्ण कुराल प्राणियों में अष्ठ दरा (=पत्ती विशेष) है रथ (वाहन) जिसका, ऐसे विष्णुके जाये (अवतार); पितु (=जो सबके आदिकारण हैं)। बन आए (=कपटसे बदुवेषधारी हनुमान तुम) बचन मानि (हमारे वचनका विश्वास करो)। इस तरह गुप्तरूपसे अंतिम तीन प्रशेंका उत्तर हो जाता है। इत्यादि।

नोट—ये दोनों भाव पंजाबीजीकी टीकाके हैं। वे लिखते हैं कि 'प्रभुने तो यही कहा कि इस दाशरथी राम हैं। इतनेसेही हनुमान्जीने कैसे जान लिया कि ये प्रभु हैं ? इतनेसेही जान लिया होता तो पहिले ही क्यों न जाकर अयोध्यामें ही मिलते ? दशरथ नामसे संदेह हो सकता था कि न जाने दशरथ नामके और भी कोई राजा हों। इससे पूर्व न मिले। यहाँ हनुमान्जीने विचार किया कि यदि ये वहीं प्रभु हैं तो यह वाणी ईश्वरी वाणी है, इसमें अपने स्वरूपका द्योतक गूढ़ अर्थ अवश्य होगा; तब इन्होंने उन वचनोंकी और चित्तकी वृत्ति लगाई। जो प्रभुने कहा कि 'आपन चरित कहा हम गाई', इसमें 'गाई' (अर्थात् गाकर कहा है) यह शब्द हर्षका सूचक है और इनके वाक्योंका स्पष्ट अर्थ तो शोकमय भासित होता है। इससे गूढ़ अर्थ इन शब्दोंमें अवश्य है। वह सुनो'—(नोट—इसके वाद उपर दिए हुए दोनों अर्थ और भाव लिखे हैं। और फिर और भी विस्तृत लेख है। पर ये सब बहुत क्रिष्ट कल्पनाएँ हैं)।

पनमें ही वे महावनमें सूर्यका उदय देखकर उसे फल सममकर लेनेके लिए उछले। (उस दिन सूर्यप्रहणका पर्व था। राहुने इन्द्रको खबर दी) उन्होंने देखकर वज्ज चलाया जिससे वार्यी ठोड़ी (हनु) टेड़ी हो गई; इसीसे हनुमान नाम हुआ। तभीसे कीर्तियुक्त हनुमान नाम पड़ा। यह सुनकर कि उनका पुत्र मारा गया, पवनने कोप करके अपना वहना रोक दिया जिससे समस्त देवता घवड़ाकर पवनदेवको मनाने लगे। वायुके प्रसन्न होनेपर ब्रह्मासहित समग्र देवताओंने अपने अधराख्रसे इन्हें अभय कर दिया और सबने वर दिया। ब्रह्मपुराणमें इनकी विस्तृत कथा है। इनका आविर्माव कोई कार्तिक छ० १४, कोई मार्ग-रापि और कोई चैत्र पूर्णिमाको मानते हैं। कथाएँ इनकी सब जानते हैं, इसीसे अधिक लिखनेकी आवर्यकता नहीं है। वाल्मी० उ० ३५, ३६ सर्गमें विस्तारसे है।

पं० रामचन्द्र शुक्तः—इनके संबंधमें इतना समक रखना आवश्यक है कि ये सेवकके आदर्श हैं। सेव्य-सेवकभावका पूर्ण स्फुरण इनमें दिखाई पड़ता है। विना किसी प्रकारके पूर्व परिचयके रामजीको देखते ही उनके शील, सौंदर्य और शक्तिके साचात्कारमात्रपर मुग्ध होकर पहले पहल आत्मसमप्ण करनेवाले अक्तिराशि हनुमान् ही हैं। उनके मिलते ही मानों भक्तिके आश्रय और आलंबन दोनों पच पूरे हो गए और भक्तिकी पूर्ण स्थापना लोकमें हो गई। इसी रामभक्तिके प्रभावसे हनुमान्जी सब रामभक्तोंकी भक्तिके अधिकारी हए।

सेवकमें जो जो गुण चाहिएँ सब हनुमान्में लाकर इकट्ठे कर दिए गए हैं। सबसे आवश्यक बात तो यह है कि निरालसता और तत्परता स्वामीके कार्यों के लिए, सब कुछ करने के लिए, उनमें हम हर समय पाते हैं। समुद्र के किनारे सब बंदर बैठे समुद्र पार करने की चिंता कर ही रहे थे, अंगद फिरने का संशय करके आगा-पीछा कर ही रहे थे कि वे चट समुद्र लाँघ गए। लक्ष्मणजीको जब शक्ति लगी तब वैद्यको भी चट हनुमान् ही लाए और औषधिके लिए भी पवनवेगसे वेही दौड़े। सेवकको अमानी होना चाहिए। प्रभुके कार्यसाधनमें उसे अपने मान अपमानका ध्यान नरखना चाहिए। अशोकवाटिकामें से पकड़कर राचस उन्हें रावणके सामने ले जाते हैं। रावण उन्हें अने क दुर्वाद कहकर हँ सता है। इसपर उन्हें कुछ भी क्रोध नहीं आता। अंगदकी तरह 'हौं तब दसन तोरिबे लायक' वे नहीं कहते हैं। ऐसा करने से प्रमुके कार्यमें हानि हो सकती थी। अपने मानका ध्यान करके स्वामीका कार्य बिगाड़ना सेवकका कर्तव्य नहीं। वे रावण साफ कहते हैं—'मोहि न कछु बाँ वे कर लाजा। कीन्ह चहीं निज प्रभु कर काजा'।

पुलिकत तन मुख त्राव न वचना । देखत रुचिर वेष के रचना ॥६॥ पुनि घीरजु घरि त्रस्तुति कीन्ही । हरप हृदय निज नाथिह चीन्ही ॥७॥

श्चर्थ—शरीर रोमांचित हो गया, मुखमें वचन नहीं आता, सुन्दर वेषकी सुन्दर रचनाको देख रहे हैं। १। फिर धीरज धरकर स्तुति की, अपने नाथ (उपास्यदेव, इष्ट, ध्येय) को पहिचानकर हृदयमें हर्ष एवं प्रेम हो रहा है। ७।

टिप्पणी-१ (क) यहाँ हनुमान्जीके मन, कमें और वचन तीनोंकी दशा दिखाई। 'सो सुख डमा जाइ नहिं बरना' यह मनकी दशा है, क्यों कि सुख होना मनका धमें है। 'पुलकित तन', यह शरीरकी दशा है जौर 'मुख आव न बचना' यह वचनकी दशा है। (ख) 'आव न बचना' का भाव कि स्तुति करनेकी इच्छा है जैसा आगेके 'पुनि धीरज धिर अस्तुति कीन्ही' से स्पष्ट है। (ग) 'धीरज धिर' से जनाया कि प्रभुका स्वरूप देखकर धीरज छूट गया था। 'तब मुनि हृदय धीर धिर....' आ० १० और 'नयन नीर पुलकित अति गाता। यन धिर धीर कही मृदु वाता। ५।४५।६।' देखिए। (घ) पूर्व कहा था कि प्रभुको पहिचानकर सुख हुआ और अब कहते हैं कि नाथको 'चीन्हनेसे' हुई हुआ। तो हुई और सुखमें पुनक्कि हुई ? नहीं। हुप शब्द प्रीतिका भी वाचक है यथा—'श्लोकमुत्यीतिः प्रमदो हुई: इत्यमरः'। यहाँ अर्थ है कि

अपने नाथको पहिचाननेसे प्रीति हुई। (ङ)—यहाँ स्वरभंग सात्विक अनुभावका उदय है। सुखकी दशा जो ऊपर देखनेमें आनी है उसका वर्णन यहाँ किया है।

प० प० प्र०—यहाँ वर्णनमें क्रमभंग हुआ है। वास्तविकरीत्या 'हरष हृदय निज नाथिह चीन्ही' यह चरण पहले होना चाहिए तब 'पुनि धीरज धिर अस्तुति कीन्हा'। कारण कि स्तुति तो अगली अर्धालीसे करते हैं। इससे दिशत होता है कि श्रीहनुमान्जी अवर्णनीय सुखानुभव और प्रेमातिशयसे अपनी विचारशक्तिसे बाहर हो गए हैं और किवका हृदय उनके हृदयसे तदाकार हो गया है। प्र०—रुचिर वेषकी रचनाके यथाय जानकार हृनुमान्जीही हैं। देखिए श्रीजानकीजीने इनसे

प्र०—रुचिर वेषकी रचनाके यथार्थ जानकार हनुमान्जीही हैं। देखिए श्रीजानकीजीने इनसे रघुनाथजीके जाननेका प्रश्न किया तब इन्होंने सर्वाङ्गका वर्णन किया है। वाल्मी० सुं० स० ३५। यथा— 'यानि रामस्य चिह्नानि लद्मणस्य च वानर। तानि भूयः समाचद्व न मां शोकः समाविशेत्। ३। कीदृशं तस्य संस्थानं रूपं तस्य च कीदृशम्। कथमूरू कथं वाहू लद्मणस्य च शंस मे। ४। एवमुक्तस्तु वैदेह्या हनूमान्मारुतात्मजः। ततो रामं यथातत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे। ६।' इसके आगे १० श्लोकोंमें सूद्मरीतिसे आंगोंका वर्णन है। श्लोक १० से २३ तक सामुद्रिकका वर्णन है और श्लोक = से १४ तक उनके फल कहे गये हैं। अयोध्याकाण्ड १४२ (४) में उनका उन्नेस आ चुका है। पाठक वहीं देखें।

नोट—१ प्रमुके 'कहहु बिप्र निज कथा बुमाई' इस गृढ़ वाणीका प्रभाव हनुमान्जीपर पड़ा, उनकी क्या दशा हो गई, इत्यादिका पता 'प्रभु पहिचानि परेड गिह चरना' इत्यादि चौपाइयोंमें किने भली भाँति दरसाया है। जिस परानंदका अनुभव वे करके मग्न हो गए हैं वह वही जाने जिसे वह प्राप्त हुआ हो, शिवजी ही जब नहीं कह सकते तब दूसरा कौन कह सकता है ? वे बोल नहीं सकते हैं। प्रभुके प्रभका उत्तर वे अपने 'परेड गिह चरना' से दे रहे हैं। इस मूक उत्तरमें क्या नहीं भरा है ? जो कुछ वे आगे कहते हैं वह इस मूक उत्तर-राशिका एक क्या मात्र है। इस दशाका सुन्दरकाण्डके 'सुनि प्रभुवचन बिलोकि मुख गात हरष हनुमंत। चरन परेड प्रमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। ३२।' इस दोहेसे मिलान कीजिए।

दोनों जगह हनुमान्जी अपनी अत्यन्त दीनता और मन, कर्म, वचनसे शरणागित दिखा रहे हैं। यहाँ पश्चात्ताप है, वे बहुत घवड़ा गए हैं और सभी दीनता प्रकट कर रहे हैं कि मैं मायाके फेरमें पड़ गया जो प्रभुको न पिहचान सका था। और, सुंदरकांडमें यह सोचकर घवड़ा गए कि कहीं मुक्ते मोह न प्रस ले। पुनः, वचन सुनतेमात्रही इस दशाका प्राप्त हो जाना हनुमान्जीकी असाधारण भक्ति और उनके पराकाष्ठाके अलौकिक प्रमका परिचय दे रहा है।

गौड़जी—'निज नाथिह चीन्हा' इति । बालकांडमें कहा है कि 'हरिमारग चितविह मितिधीरा।१। १८८।४।' किपलोग जिसकी बाट जोह रहे थे। श्राज वही मिले। हनुमान्जीने प्रभुको पहचान लिया। यहाँ एक भाव और है। बाल्यावस्थामें हनुमान्जी प्रभुकी सेवामें रह चुके थे। पचीस वर्ष पीछे देखते हैं। फिर राजकुमार नहीं, तपस्वीके वेषमें। ऐसी जगह जहाँ कि कोई आशा न थी। इसिलिये न पहचान सके। इसी लिये यह उपालंभ है कि 'मोर न्याउ, मैं पूछा साईं' पर 'तुम्ह पूछहु कस नर की नाईं।'

मोर न्यां मैं पूछा साँई। तुम्ह पूछहु कस नर की नाँई।।८।। तव माया बस फिरौं भुलाना। तातें मईं निहं प्रभु पिहचाना।।६।। दोहा—एकु मैं मंद मोहबस कुटिलक्ष हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारेंड दीनबंधु भगवान।।२॥

अर्थ-श्रीहनुमान्जीने कहा कि हे स्वामी! मैंने जो पूछा वह मेरा (पूछना) न्याय था (अर्थात्

क्ष मा० म० का पाठ 'एक मंद मैं मोह वस कीस हृद्य अज्ञान' है।

मेरा पूछना उचित ही था, क्योंकि मैंने मायावश होनेसे नहीं पहचाना था)। पर आप कैसे मनुष्योंकी तरह पूछते हैं ? (अर्थात् आपका पूछना अयोग्य है, न्याय नहीं है, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं, ज्ञान-धन हैं, विज्ञानरूप हैं, आपमें अज्ञान कैसा ? अज्ञान ही अन्याय है)। । मैं तो आपकी मायाके वश भूला हुआ फिरता हूँ; इसीसे मैंने प्रभुको नहीं पहिचाना। । एक तो मैं मंद हूँ, मोहके वश हूँ, हृदयका कुटिल और आज्ञानी हूँ, उसपर भी, हे प्रभो! हे दीनबन्धु भगवान! आपने मुक्ते भुला दिया। (अर्थात् भुलाया न होता तो हमसे प्रश्न करते)। दो. २।

वै०—'मोर न्याड' इति । हनुमान्जीने विचारा कि जिन्होंने बालपनमें तो हमको बुलाकर शरणमें रक्खा वेही श्रव हमसे पूछते हैं । मैं स्वयं भूला हूँ तब क्या उत्तर दूँ । श्रतएव न्यायशास्त्रसे उत्तर दिया कि मैंने तो 'मोर न्याय' से पूछा । श्र्यात् मैं श्रीर मोर माया है, मैं उस मायामें पड़कर भूल गया । मोर न्याय = सायाके कारण; मायावश जीवोंके न्यायानुसार ।

टिप्पणी—१ (क) 'तव मायावस फिर डॅ भुलाना' इति । तात्पर्य कि मायावश होनेसे ईश्वरकी पहिचान नहीं रहती । इससे यह पाया गया कि मायाने भुला दिया, न पहिचाननेमें मायाका दोष है, हमारेमें कुछ दोष नहीं, इसीपर आगे अपने दोष कहते हैं। (ख) 'तव माया' कहकर जनाया कि आपकी माया प्रवत्त है, यथा—'अतिसय प्रवल देव तव माया। छूटह राम करहु जीं दाया। २१।२।'

२ 'एकु मैं मंद०' इति । भाव कि एक तो मायाने हमको वशमें कर लिया, फिर आपने भी मुला दिया और मैं तो अवगुणोंका कोश हूँ ही तब आपको कैसे पहिचान सकता ? (ख) 'प्रभु, दीनबंधु और भगवान' का भाव कि दीनके कष्ट निवारण करनेमें आप समर्थ हैं और दीनकी दीनता छुड़ानेमें ऐश्वर्यवान हैं। 'दीनबंधु'से छपालुता और 'भगवान'से योग्यता दोनों गुणकहे। तात्पर्य यह है कि आप छपालु हैं, सब लायक हैं ऐसे होकर भी आपने हमको भुला दिया।

वि० त्रि०—'एकु मैं मंद मोह बस' इत्यादि । मोहवश अर्थात् मायाके वश पड़ा हुआ स्वरूपको भूल गया हूँ, (यथा—'भाया वस स्वरूप विस्तरायो। तेहि अम ते नाना दुख पायो'), इसिलये मन्द हूँ।पर संसारमें तो प्रायः सभी स्वरूपको भूले हुए हैं. इसपर कहते हैं कि मैं कुटिल हूँ, माया करके ब्राह्मणका स्वरूप धारण करके सरकारको ठगने आया हूँ, क्योंकि हृदयमें प्रकाश नहीं है, अज्ञानान्धकार छाया हुआ है, मैं यदि सरकारको भूल गया, तो उसके कारण प्रत्यन्त हैं, परन्तु आप तो किसी जीवको नहीं भूल सकते, क्योंकि आपका बचन है कि 'सव मम प्रिय सब मम उपजाये' सो आप मुक्तसे पूछते हैं कि 'कहहु बिप्र निज कथा बुक्ताई।' आप दीनवन्धु भगवान् होकर मुक्ते भूल गये। 'उत्पत्ति प्रलयञ्चेव जीवानामगति गतिम्। वेत्ति विद्यामविद्याख्य स वाच्यो भगवानिति।' जीव मात्रकी गति अगतिके जाननेवाले आप मुक्ते कैसे भूले ?

नोट—१ (क) 'एकु मैं मंद मोहबस....' इति । मंद क्यों कि वानर कुटिल अर्थात् अन्यायः करने वाला होता है । मोहबश इससे कि वानर मरा बच्चा लिये रहता है और अज्ञान कि दाने के लिए घट आदिमें हाथ डालकर च्लामें ही भूलकर पकड़ा जाता है । (शीला) । ये तीनों दोष (मंद, मोहबस और कुटिल हृदय) किप जाति के धर्म हैं और 'अज्ञान' तमोगुणी कृद्रका धर्म कहा । पर यहाँ ये दोष अपने में कार्पण्य शरणागितकी रीतिसे कहे गये हैं । (रा० प०) । (ख) मदादि अपने दोष और 'दीनबंधु भगवान' ये प्रभुके गुण जनाए, यह सेवकका धर्म है, यथा—'गुन तुम्हार समुभिह निज दोषा' (विनयपत्रिकामें भी—'हिर तुम बहुत अनुप्रह कीन्हो ।०', 'कैसे दें जनाथिह खोरि०' और 'है प्रभु मेरोई सब दोष ।०' इत्यादि पद इसी भावका समर्थन करते हैं) (मा०त०प०) [नोट—'एकु मैं मंद....'का भाव कि 'दीनबंधु, भगवान् और प्रभु' होकर आपने भी विसार दिया, यह मेरा अभाग्य है । ]

रा० प्र० रा०—मोहवश होनेसे बुद्धि मन्द हो जातीहै जिससे श्रज्ञान पाकर जीव कुटिल हो जाता है। ये सब हों परन्तु यदि भगवान न भुला दें तो जीवकी हानि न हो। (इसीसे गोस्त्रामीजी कवितावलीमें

कहते हैं—'किल की कुचालि देखि दिन दिन दूनी देव पाहरूई चोर हेरि हिय हहरानु है। तुलसी की बिल बारबार ही संभार कीबी जद्यपि कृपानिधान सदा सावधान है । ७ ८०। १)। प्रमुके दीनबंधुता-गुगसे ही जीव मायासे छूटकर प्रभुको पहिचान सकता है।

मा० त० प्र०—'एक' का अर्थ 'प्रधान' वा 'शिरोमिए।' है। अर्थात् मैं मंद, मोहवश और

कुटिलोंका शिरोमिण हूँ। (पर श्रागे 'पुनि' शब्द इस अर्थ का समर्थक नहीं है)।

प० प० प्र० — साहित्यिक पंडित इस दोहेमें यतिमंग दोष कहते हैं, पर वे भूल जाते हैं कि मानस नाट्य कान्य है। नाट्यमें जैसा पात्र होगा वैसी भाषा भी चाहिए। इस पात्रका धैर्य छूट गया है, वह सोचता है कि 'प्रमु मोहि बिसारेड'। वह स्वयं कह रहा है कि मैं मितमंद मोहवश हूँ। अतः यह 'स्वभा-वोक्ति' अलंकार है। नाटकमें 'जो बालक कह तोतरि बाता।' तो वह बात तोतली भाषामें लिखनी चाहिए। यह तो काव्य गुगा है न कि दोष।

जदिप नाथ बहु अवगुन मोरे। सेवक प्रभुद्दि परै जिन भोरे।। १।।

नाथ जीव तव माया मोहा। सो निस्तरे तुम्हारेहि छोहा॥ २॥ अर्थ—हे नाथ! यद्यपि मुक्तमें बहुत अवगुण हैं तथापि सेवक प्रभुको भोरे न पड़े अर्थात् अवगुणी हानेपर भी स्वामी सेवकको न मुलावैं। १। हे नाथ! जीव आपकी मायासे मोहित है, वह आपकी ही कृपासे कूट सकता है।श

टिप्पणी-१ (क) 'बहु अवगुन' इति। प्रथम अपनेमें चार अवगुण कहे-मंद, मोहबस, कुटिल-हृद्य, अज्ञान । अब कहते हैं कि हममें ये ही चार अवगुण नहीं हैं वरन् अगणित हैं। (ख) प्रथम मायाके वश होना और सेवकके अवगुणोंके कारण स्वामीका उसको भुला देना ये दोबातें कहीं, फिर दोनोंके छूटनेके लिए प्रार्थना करते हैं। पहले जो कहा था कि 'तव माया बस फिरौं मुलाना', उसके लिए प्रार्थना की कि 'नाथ जीव तव माया मोहा। सो निस्तरै तुम्हारेहि छोहा'। आशय यह है कि मैं मायामोहित हूँ, मायामोहसे कृपा करके छुड़ाइये। फिर जो कहा था कि 'एकु मैं मंद मोहबस कुटिलहृद्य अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसा-रेहु....' उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि 'जदिप नाथ बहु अवगुन मोरे....' अर्थात् हमारे अवगुणोंसे हमको न मुलाइए। क्योंकि 'जौं करनी समुक्तें प्रभु मोरी। नहिं निस्तार कलप सत कोरी। अशाधा

🖙 'जीव, पर, विरोध, उपाय और फल', इन पाँचों स्वरूपोंका ज्ञान जीवके निस्तारके लिए परमावश्यक कहा गया है। इन पाँचोंका ज्ञान अर्थपञ्चक ज्ञान कहा गया है। यथा 'प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः । प्राप्त्युपायं फलं चव तथा प्राप्तिविरोधि च ॥ ज्ञातन्यमेतदर्थानां पछ्चकं मंत्रवित्तमैः ।'

ये पाँचों स्वरूप हनुमान्जीकी इस स्तुतिमें दिखाए गए हैं, यथा—

१ जीवस्वरूप—'तव मायावस फिरउँ मुलाना', 'सो निसतरै तुम्हारेहि छोहा' श्रौर 'मोर न्याउ में पूछा साँई' यह जीवका स्वरूप है। जीव मायाके वश है और उसका छूटना प्रभुके अधीन है। गोस्वामी-जीने अन्यत्र भी कहा है--'हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना। १।११६। अ एवं 'तव माया वस जीव जड संतत फिरइ भुलान । ७।१०८।'

२ परस्वरूप—'तव मायावस', सो निस्तरै तुम्हारेहि छोहा', 'पुनि प्रभु मोहि विसारेहु दीनवंधु भगवान' श्रीर 'तुम्ह कस पूछहु....' में परस्वरूप कहा। जैसा श्ररण्यकाण्डमें कहा है, यथा—'वंध-मोक्षपद सर्वपर मायाप्रेरक सींव'।

३ विरोधस्वरूप-- अर्थात् मायाका स्वरूप जो भगवत्-शर्गागतिका वाधक है। 'मायावस्', 'माया मोहा' में विरोधस्वरूप कहा गया। क्योंकि 'मोहबस' करना यह मायाका वा विरोधस्वरूप है। यथा 'बरित्राई विमोह वस करई'। इत्यादि।

४ उपायस्वरूप—'सेवक सुत पति मातु भरोसे । रहइ असोच वनै प्रभु पोसे ॥', इसमें शुद्ध उपायशून्य प्रपत्ति ही तरनेका उपाय वताया ।

५ फल स्वरूप-'परेड गहि चरना' और 'अस कि परेड चरन अकुलाई'। प्रभुकी प्राप्ति ही परम फल है। नोट-१ 'जद्पि नाथ वहु अवगुन मोरे....' इति। भाव यह कि अवगुण देखकर तो प्राकृत स्वामी त्याग देते हैं; पर आप तो समर्थ स्वामी हैं, आप तो अवगुण कभी लेते न थे, यथा—'जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। अश्वाः', 'अवगुन कोटि विलोकि विसारन'। तब मुमे भी मुलाना न चाहिए था। पुनः भाव कि आप समर्थ हैं, मैं असमर्थ हूँ।

२ 'सो निस्तरै....', यथा-'दैनी होपा गुण्मयी मम माया दुरत्यया । मामेन ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते । इति गीतायाम् ७११४।' अर्थात् यह मेरी त्रिगुणात्मिका माया निःसन्देह दुस्तर है, जो एक मात्र मेरी शरणमें प्राप्त होते हैं वे ही इससे पार पाते हैं । पुनः, यथा-'व्यापि रहेउ संसार महँ माया कटक प्रचंड ।....सो दासी रघुनीर कै समुक्ते मिथ्या सोपि । छूट न रामकृपा निनु नाथ कहउँ पद रोपि ।७।७११', 'है श्रुति विदित उपाय सकत सुर केहि केहि दीन निहारे । तुलसिदास यहि जीन मोहरजु जोइ बाँध्यो सोइ छोरे । निनय १०२।' अर्थात् जिसने जीनको मोहरूपी रस्सीसे वाँधा है नहीं छोड़नेको समर्थ है, दूसरा नहीं ।

इन्निगवान् रामानुजाचार्यजी उपर्युक्त गीता ७१४ की व्याख्या करते हुए लिखते हैं-सत्व, रज श्रौर तमो मया देवी है। लीला के लिये प्रवृत्त परम प्रभुके द्वारा निर्मित है। इसिलये इसको पार करना नितान्त ही कठिन है। श्रमुरों, राचसों श्रोर श्रखादि की भाँ ति विचित्र कार्य करनेवाली होने के कारण इसका नाम माया है।....श्रतएव 'माया' शब्द मिध्या वस्तुका वाचक नहीं है। वाजीगर श्रादिको भी किसी मंत्र या श्रोषिके द्वारा मिध्या वस्तुके विषयमें सत्यता बुद्धि उत्पन्न कर देनेवाला होने के कारण ही 'मायावी' कहते हैं। वस्तुतः वहाँ मंत्र श्रोप श्रोषध श्रादि ही माया हैं। सब प्रयोगों से श्रनुगत एक ही वस्तुको (माया) शब्दका श्रध माना जा सकता है। श्रतः मिध्या वस्तुश्रों ने माया शब्दका प्रयोग है वह माया-जिनत बुद्धिका विषय होने के कारण श्रीपचारिक है। जैसे कि 'मचानें चिल्ला रही हैं' यह प्रयोग है। यह गुण्मियी सत्यवस्तु भगवान्की माया ही 'मायां तुप्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्। श्रेता० ४।१०।', इत्यादि श्रुतियोंसे कही गई है।

भगवान्के स्वरूपको छिपा देना और अपने स्वरूपमें भोग्यवुद्धि करा देना इस मायाका कार्य है। इसलिये भगवान्की मायासे मोहित हुआ सब जगत् असीम अतिशय आनंदस्वरूप भगवान्को नहीं जानता।

श्लोकके उत्तरार्धमें मायासे छूटनेका उपाय वताया है। भगवत्-शरणागित ही एकमात्र उपाय है। श्रोर यह शरणागित भी श्रीहरिक्रपासे ही होती है, इसीसे 'सो नित्तरे तुम्हारेहि छोहा' कहा।—'छूट न राम कृपा विनु नाथ कहउँ पद रोपि।' यह श्रीमुशुरडीजीका वाक्य है।

ता पर मैं रघुवीर दोहाई। जानों निहं कछ भजन उपाई।। ३॥ सेवक सुत पित मातु भरोसे। रहे असोच वनै प्रभु पोसे॥ ४॥ अस किह परेउ चरन अकुलाई। निज तन प्रगिट प्रीति उर छाई॥ ४॥

श्रर्थ— उसपर भी, हे रघुवीर! मैं आपकी दोहाई (शपथ) करके कहता हूँ कि मैं न तो कुछ भजन जानता हूँ और न कुछ उपाय ही (वा, भजनका उपाय नहीं जानता)। ३। सेवक स्वामीके और सुत माताके भरोसे निश्चिन्त रहता है, तो प्रसुको पालन करते ही बनता है। ४। ऐसा कहकर (श्रीहनुमान्जी) श्रकुलाकर चरणोंमें गिर पड़े, प्रीति हृदयमें छागई श्रीर उन्होंने अपना (किप) तन प्रकट कर दिया। ५।

नोट-१ 'रघुवीर दोहाई' का भाव कि आप द्या पराक्रम विद्या आदि पंचवीरता युक्त हैं, समर्थ हैं, यदि में भूठ कहता हूँ तो आप सुमे द्रांड देंगे और यदि सत्य कहता हूँ तो आप सुमपर द्या करेंगे, सुमे

श्रपना लेंगे। 'कछु भजन उपाई' का भाव कि यदि भजन थोड़ा भी हो तो भी श्राप उसे बहुत मान लेते हैं। पर मुक्तमें कुछ भी भजन नहीं है। (रा० प्र०)

दिष्पणी—१ (क) 'भजन उपाई' = भजनका उपाय अर्थात् साधन। यथा—'भगित के साधन कहउँ वखानी। ३।१६।५।' 'कछु' का भाव कि भजन थोड़ा भी हो तो माया कुछ नहीं कर सकती, यथा—'तेहि विलोकि माया सकुचाई। करिन सकै कछु निज प्रभुताई। ७।११६।७।' (ख) 'जानों निह कछु भजन उपाई' कहने का भाव कि मायामोहित जीवका तरना दो तरहसे हैं। एक तो आपके छोहसे, दूसरे भजनसे। सो में भजनका उपाय नहीं जानता, आपको कुपासे ही निस्तार होगा। मायासे तरना कुपासाध्य है, कियासाध्य नहीं।

इति । श्रतः दोनोंके उदाहरण देते हैं । 'सेवक सुत पित मातु भरोसे'—सेवकके समान श्रीर जीव हैं, सेवकमें कुछ पुरुषार्थ है, हम छोटे बालकके समान पुरुषार्थहीन हैं । केवल श्रापहीके भरोसे हैं । यही शरणागित श्रीरामजीने नारदजीसे कही है, यथा—'सुन मुनि तोहि कहीं सहरोसा । भजिह जे मोहि तिज सकल भरोसा ॥ करों सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि बालक राखइ महतारी । श४शे

२ (क) 'सेवक सुत पित मातु भरोसे ।....' इति । श्रीहनुमान्जीने अपनेमें अनेक अवगुण कहें हैं, यथा—'जदिप नाथ वहु अवगुन मोरे' । अब एक गुण कहते हैं —स्वामीका भरोसा । इसी गुणसे स्वामी प्रसन्न होते हैं, यथा 'है तुलसी के एक गुन अवगुनिधि कहें लोग । भलो भरोसो रावरो राम रीिकिवे जोग । दो० ८५ ।' (ख) यहाँ हनुमान्जीका तनमनवचनसे शरण होना दिखाया । तनसे चरणपर पड़े, मनसे प्रीति की और वचनसे स्तुति की ।

ि [नोट—प्रपत्ति श्रौर श्रनन्य उपाय अर्थात् उपायशून्य शरणागित इसीको कहते हैं कि उपाय श्रौर उपेय दोनों श्रापही हैं, कोई वसीला या कोई साधन श्रौर नहीं है।]

पं० रा० व० रा०--ऊपर कहा था कि 'पुनि धीरज धरि ऋस्तुति कीन्ही'। वह स्तुति क्या है ? यही है कि ऋपना जीवका स्वरूप कहा, ऋपने और श्रीरामजीमें सेवक स्वामीका भाव दिखाया, ऋपने श्रवगुण और प्रभुके गुण कहे।

मा० त० प्र०—'सेवक सुत पित मातु भरोसे। रहइ असोच' का भाव कि आप मेरे पित (स्वामी) और माता दोनों हैं तब कैसे नहीं पालन करेंगे। ['रह असोच' का भाव कि योगच्लेमका कोई खपाय नहीं करता। भगवान्ने गीतामें भी यही कहा है कि जो अनन्य भक्त लोग मुसे चिन्तन करते हुये भली भाँ ति मेरी खपासना करते हैं उन नित्ययुक्त पुरुषोंका योगच्लेम में वहन करता हूँ—'तेषां नित्याभि-युक्तानां योगच्लेमं वहाम्यहम्। १९१२।' यही भाव 'रहै असोच' का है। (पं० रा० व० श०)] 'रहइ असोच के खदाहरण अम्बरीषजी, प्रह्लादजी और भरतजी आदि हैं। यथा—'जो अपराध भगत कर करई। राम रोप पावक सो जरई....', 'सेवक छोह ते छाँड़ी छमा तुलसी लख्यो राम सुभाव तिहारथो। तौ लों न दाप दल्यो दसकंधर जों लों विभीषन लात न मारथो।।'—(क०), 'लोकहु बेद बिदित इतिहासा। यह महिमा जानहिं दुरवासा। १।२१८।७।' इत्यादि।

पां०, प्र० — श्रीरामजीके यथार्थतत्वके ज्ञाता भक्तिशिरोमिण हनुमान्जी अपनेको 'अज्ञानी' कहते हैं, यह कार्पएयशरणागित है जो शरणागितके छः अंगोंमेंसे प्रधान अंग है जैसे गोसाईजीने कहा है कि 'किवत विवेक एक निह मोरे। सत्य कहुँ लिखि कागद कोरे'। धनको कृपणता मनुष्यको मंद करती है और गुणकी कृपणता (श्रर्थात् बड़े होकर श्रपनेको छोटा मानना) श्रित उत्तम करती है। जैसा विहारी सतसईमें कहा है—'नर की श्रक्त नलनीरकी गित एकै किर जोय। ज्यों ज्यों नीचे है चलै त्यों त्यों ऊँचो होय'॥

प्र०—'वनै प्रमु पोसे' से दीन साधनहीनकी गुरुता दिखलाई कि प्रमुको अवश्य इन दोनोंका पालन करना पढ़ता है।

प० प० प० प० -श्रीहनुमान् जीके 'तापर में...पोसे' ये वचन जीवों के मार्गप्रदर्शक ध्रुव हैं। इनसे यह उपदेश मिलता है कि—(१) सब साधनाहङ्कार और जप बपादि साधनों का मरोसा छोड़ कर श्रीराम- जीकी शरण प्रहण करे और एक मात्र उन्हों की छपाका भरोसा रक्खे। (२) प्रपन्न होनेपर 'मेरा निस्तार कैसे होगा अथवा कव होगा' इत्यादिकी भी चिन्ता न रहनी चाहिए। (३) 'पित मातु भरोसे रहे असोच' यह शरणागित का मुख्य लच्चण है।

मा० म०—'परेड अकुलाई' इसका कारण यह है कि हनुमान्जीने अनेक प्रकारसे कहा, पर रामचंद्रजी कुछ न वोले। अत्यव त्याकुल हो गए। रामचंद्रजी अपनी टेक मिटाकर क्योंकर उत्तर देते, उनकी टेक है कि कपटसहित किसीको प्रहण नहीं कर सकते। जब हृदयमें प्रीति छा गई तब कपट छूट गया और अपना स्वरूप प्रगट होगया, तब प्रमुने उठाकर हृदयमें लगा लिया।

वि० त्रि०—आपके छोहसे ही निस्तार होता है सो आप ही भूल गये, मुक्तमें कोई साधन भी नहीं है, ऐसा कहकर अति आकुल होकर चरणपर गिरे। प्रीतिमें यह विशेषता है, कि वह भेदको सहन नहीं कर सकती। हनुमान्जीने अपने वानरी शरीरको प्रकट नहीं किया, प्रीतिके हृदयमें छा जानेसे दुरावको स्थान नहीं रह गया, अतः अपने आप असली शरीर प्रकट हो गया, यथा—'प्रगट बलानत राम समाज। अति सप्रेम गा विसरि दुराज।' शुकका राज्ञसी शरीर प्रकट हो गया। रिपु कर दूत किपन्ह तब जाने। इसी भाँ ति प्रेमके हृदयमें छा जानेसे आपसे आप किपतन प्रगट हो गया।

मा० त० प्र०—(१) इतनी स्तुतिपर भी प्रभु नहीं बोले तब व्याकुल होगए और चरणोंपर गिर पड़े। (२) किपतन प्रकट करनेका भाव कि मैं सुप्रीवके कल्याणार्थ कपट-विप्र बना, पर ये बालीके भेजे हुए नहीं हैं; अब यदि मैं कपट-वेष नहीं छोड़ता हूँ तो मैं और सुप्रीव दोनोंही अनाथ रहे जाते हैं, अतएव किया।

प० प० प० प० निका हुनान्जी कृत स्तुति मानसकी चौदहवीं स्तुति हैं और नक्षत्रोंमें चौदहवाँ नक्त्र 'चित्रा' है। इन दोनोंका साम्य इस प्रकार है—(१) चित्रामें एक ही तारा है। वैसेही इस स्तुतिमें 'सेवक सुत पित मातु भरोसे। रहे असोच' यही तरणोपाय तारा है। (२) चित्रा विश्व वृत्तिके समीप और बीचों-बीचमें है, वैसे ही यह स्तुति (कि कि विकाह हुपी) मानसके मध्यमें है। (३) नक्त्रका नाम चित्रा। वैसेही यह स्तुति चमत्कृति निधान है, अलौकिक है। और हनुमान्जीका चित्र भी विचित्र है। (४) चित्राका रूप मोती सा है। मोती चन्द्रका रत्न है और हनुमान्जी श्रीरामचन्द्रजीके अमृत्य रत्न हैं। चन्द्रमाकी कर्त्र शिति मोतीके धारण करनेसे वहती है वैसेही रघुवीर चन्द्रकी इनसे। मुक्ता धारण करनेसे चन्द्रमा अनु कुल होते हैं वैसे ही श्रीहनुमान्जीको सहायक बनानेसे श्रीरामचन्द्रजी। (५) चित्राका देवता त्वष्टा, वैसेही सीताशोध और रामकायके त्वष्टा श्रीहनुमान्जी। (६) वालकांडमें चौदहवें गुग्गम्नामकी फलश्रुति है 'अतिथि पूज्य प्रियत्म पुरारि के। १।३२।८। 'हनुमान्जी शंकरजीके अवतार हैं ही। शिवजी पुरारि हैं तो ये भी रावणके पुरके अरि हैं। श्रीरामजी अतिथिके समान अन्येचित आये। भाव यह है कि इस स्तुतिका पाठ जो प्रमन्ति करेगा वह श्रीरामजीका प्रियतम हो जायगा जैसे श्रीरामजी शिवजीके प्रियतम हैं।

तव रघुपति उठाइ उर लावा । निज लोचन जल सींचि जुड़ावा ॥६॥ सुजु कपि जिय मानसि जिन ऊना । तैं मम प्रिय लिखमन तें द्ना ॥७॥

श्रर्थ—तब श्रीरघुनाथजीने (श्रीहनुमान्जीको) उठाकर हृदयसे लगा लिया श्रीर श्रपने नेत्रोंके जलसे सिंचन करके शीतल किया १६। (फिर वोले) हे किप ! सुनो, जीमें श्रपनेको न्यून मत मानो । तुम सुने लक्सणसे दूने प्रिय हो । अ

टिप्पणी-१ (क) 'तव' धर्थात् जव मनवचनकर्मसे शरण हुए। पुतः, दूसरा भाव कि प्रथम बार

जब हनुमानजी चरणोंपर पड़े थे तब श्रीरामजीने उनको हृद्यसे न लगाया, पर जब विष्रतन छोडकर निज तन प्रगट किया तब हृदयमें लगाया: क्योंकि श्रीरामजीको कपट नहीं भाता, यथा — 'निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा'। हनुमानजी वानर हैं और विप्र रूप धारण किए हैं, यही कपट है। 😂 उपदेश है कि यदि प्रमुकों कृपाकी चाहो तो कपट त्यागकर प्रभुमें प्रेम करो। देखिए, प्रभु ब्रह्मएयदेव हैं तो भी उन्होंने कपटी विष्रको अङ्गीकार न किया तव दूसरे वर्णींका कहना ही क्या ? भरतजीके भी वचनोंसे यह उपदेश पृष्ट होता है, यथा—'कपटी कुटिल नाथ मोहि चीन्हा'। (ख)—'सींचि जुड़ावा' का भाव कि हनुमान्जीके हृदयमें प्रभुके 'विसरावने' की ताप थी, जव श्रीरामजीके नेत्रोंसे प्रेसरूपी जल चला तव हनुमान्जी, यह जानकर कि मुमपर श्रीरामजीका प्रेस है, शीतल हो गए, प्रभुने मुमे भुला दिया यह हृदयका संताप मिट गया। [प०प० प्र० का मत है कि हनुमान्जीके हृदयमें पश्चात्ताप था कि 'कीन्ह कपट मैं' 'प्रभुसन' इस पश्चात्तापरूपी अप्नि-से संतप्त थे। वह संताप मिटा। जैसे श्रीसतीजीको संताप था कि 'कीन्ह कपट मैं संभु सन....१।५७।....तपै अवाँ इव उर अधिकाई।' सात्विक प्रेम भावसे जो जल नेत्रोंमें आता है वह शीतल होता है, और क्रोध, शोक, भय, विपाद आदि भावोंसे जो अश्रु निकलते हैं वे उच्छा (गर्म) होते हैं। हर्ष और दुःखके अश्रु, पुलक, नेन्न ंश्रादिके चिह्न वालकांड दोहा २२८ में लिखे जा चुके हैं। (ग) 'सुनु कपि'—जब जब श्रीरामजी वालक सुत सम दासोंपर परम प्रसन्न होते हैं तब तब वे एकवचनका ही प्रयोग करते हैं। यथा—'परम प्रसन्न जानु सुनि मोही। जो वर मागहु देउँ सो तोही । ३।११।२३।', 'सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा । भजहिं जे मोहि तिज सकल भरोसा । ३।४३।४।', 'सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं', 'सुनु किप तोहि समान उपकारी ।' (५।३२), इत्यादि । श्रतः 'सुनु किप' कहकर जनाया कि भगवान् परम प्रसन्न होकर बोले । इस भावकी पुष्टि 'तें मम प्रिय लिखमन तें दूना' से होती है। (प० प० प्र०) ] (घ) 'मानसि जनि ऊना'—श्रपनेको बहु-श्रवगुगा-संपन्न, वताना श्रीर प्रभुका दासको भुलाना सममकर घवड़ाना, इत्यादि, न्यून मानना है।

🥞 लिछमन ते दूना के भाव 🌑

मा० त० भा०—(क) लोगोंमें इस प्रकार वोलनेकी रीति है कि जो अत्यन्त प्रिय होता है उसके समान या उससे अधिक प्रिय कहकर अपना अत्यन्त प्रेम जनाते हैं, यथा—'तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। २१।७।' (यह सुत्रीवसे कहा है), 'भरतहु ते मोहि अधिक पियारे। ७।८।८।' (यह गुरुजीसे वानरोंके संवंधमें कहा है)। इत्यादि। वा, (ख)—लच्मणजीसे भाईका नाता है, हनुमान्जीसे दासका नाता है और प्रभुको दास सबसे अधिक प्रिय है, यथा—'अनुज राज संपति वैदेही। देह गेह परिवार सनेही।। सब मम प्रिय नहि तुम्हिं समाना'। अतः 'दूना' कहा।

पं०रा० व० रा० जी—जब एक वचेंके वाद फिर दूसरा वचा पैदा होता है तो माँको यह दूसरा वचा श्रिधक प्यारा होता है, यद्यपि दोनों उसीके वचे हैं। इसी प्रकार जो नया शरणागत होता है वह अधिक प्यारा होता है। पुनः, भाव यह कि लदमण्जी तो हमारे अंगभूत हैं, सम्वन्धी हैं और तुम तो स्नेही हो। स्नेहीके सामने अन्य सब नाते फीके पड़ जाते हैं। यथा—'नाते सब हाते किर राखत राम, सनेह सगाई। वि०१६४।'

प० प० प० प० नव वचन केवल लौकिक भाषा प्रयोग नहीं है परंच वास्तविक है। यहाँ श्रीरामजी माधुर्य भावमें नहीं किन्तु ऐश्वर्यभावमें हैं, यह अगली अर्घाली और दोहेसे सिद्ध है। लद्दमण्जी तो दास्य भावसे सेवा करते हैं पर श्रीरामजी तो उनके साथ वंधुभावनासे ही ज्यवहार करते हैं। वे छोटे भाई हैं और 'व्येष्ठो श्राता पितुः समः' इस न्यायसे वड़े भाईकी सेवा करना उनका कर्तव्य है। इसमें छुछ विशेषता नहीं है। श्रीह नुमान्जीसे छुछभी नाता नहीं है, फिर वे मनुष्यभी नहीं हैं तो भी वे श्रीरामजीके अनन्य सेवक शरणागत हैं। अतः उनकी सेवामें विशेषता है। 'दूना' का केवल शब्दार्थ अभिप्रेत नहीं है किन्तु भाव यह है कि तुम लदमण्से भी अधिक प्रिय हो। उत्तरकांडमें सबसे कहा है-'सब मम प्रिय नहिं तुम्हिं समाना। मुषा न कहुँ मोरि यह वाना। सबके प्रिय सेवक यह नीती। मोरे अधिक दास पर प्रोती। ७१६।%-='।

वि० त्रि०—अपने हृदयके भावको दूसरेके हृदयमें श्रङ्कित कर देना ही भाषाका प्रयोजन है। शोभन रीतिसे वह भाव हृदयमें उदित हो, इसिलये अलङ्कारिक भावका प्रयोग होता है। कुम्भकर्ण कितना विशाल था इस भावका उदय 'नाथ भूधराकार सरीरा। कुंभकर्ण आवत रनधीरा' विना ऐसे कहे नहीं हो सकता था। यहाँ तात्पर्य कुम्भकर्णके बहुत बढ़े डील डौलसे है, पहाड़के नाप जोखसे नहीं। इसी भाँति ह्नुमान्जीके श्रति प्रिय होनेके भावको उनके हृदयमें श्रङ्कित करनेके लिये 'तें मम प्रिय लिखमन तें दूना' कहा गया, प्रेमके नाप जोखके लिये नहीं। हनुमान्जीके हृदयमें भी नाप जोखका भाव उदय ही नहीं हुआ। उन्होंने इतना ही श्रध लगाया कि सरकार श्रनुकूल हैं, यथा—'देखि पवनसुत पित श्रनुकूला'। हनुमानजीने ऐसे शब्दोंके प्रयोगका प्रभाव देख लिया था, श्रतः सीताजीके यह कहनेपर कि 'श्रहह नाथ हों निपट विसारी' सुरन्त बोले कि 'जननी जिन सानह जिश्र ऊना। तुम्ह ते प्रेम रामके दूना। पिरशिशिं।, तो क्या यह श्रध लगाया जायगा कि श्रीसीताजीका प्रेम रामजीसे कम था ?

पां०-लद्मगाजी केवल रघुनाथजीके सेवक हैं और महावीरजी श्रीरामलद्मगा दोनोंके सेवक हैं;

श्रतः दूना कहा।

मा० म०—हनुमान्जी अपने कपटवश सकुचा गये तब श्रीरामचन्द्रजीने दूना प्रिय कहकर वह संकोच मिटा दिया। इक कपट धारण किए हुए द्विजको भी श्रीरामचन्द्रजी नहीं अपनाते, यह स्मरण रखने योग्य है।

पं०, प्र०—दूना कहनेके हेतु—(क) किप केवल दुःखमें सहायक, लद्दमण सुल दुःख दोनों में। (ल) लद्दमण प्रेमाद प्रिया वियोग हुआ और इनके श्रमसे संयोग। (ग) लोकोक्ति है कि तुम हमारे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हो। (घ) लद्दमणको शक्ति लगेगी तब ये सहाय होंगे। वा, (ङ) दूना = दूना = दो नहीं, जैसे 'सुख सुहाग तुम्ह कहँ दिन दूना' में। अर्थान समान प्रिय हो, दोनोंमें भेद नहीं। वा, (च) लद्दमण नरहपसे सेवा करते हैं और तुम्हारी सेवा किपहपसे होना अयोग्य है, अयोग्यमें योग्य होनेसे दूना कहा। वा, (छ)—हनुमान्जीके जीमें 'ऊनता' है और लद्दमणजीके नहीं है। जितना ही मनुष्य अपनेको नीच मानता है बतना ही श्रीरप्रवाधजी बसे ऊँचा मानते हैं। वा, (ज) रघुनाथजीकी ऐसी ही वान है, यथा—'पित कौसिक विषष्ठ सम जाने', 'भरतह ते मोहि अधिक पियारे', 'मोहि सहित सम कीरति तम्हारी' हत्यादि। वा, (क) लद्दमणजी रघुनाथजीके दुःखमें सहायक हैं और हनुमान्जी रघुनाथजी स्त्रावतार हैं (शिव और शेप दोनों होनेसे दूना)।—[भूषणसे उसका धारण करनेवाला अधिक प्रिय होता ही है—(रा० प्र० श०)] वा, (ट) (उत्तरकांडमें सब भाइयोंसे अधिक प्रिय इनको कहा है, यथा—'भ्रातन्ह सहित राम एक वारा। चंग परम प्रिय पवनकुमारा', अतएव दूना हुए।

कर०-लदमण्जी मुमे अतिप्रिय हैं और तुम हम दोनोंको अतिप्रिय हो, इससे दूने हुए।

रा० प्र० रा०—(क) लदमण्जीने किसीसे मित्रता नहीं कराई, श्रीहनुमान्जीने सुप्रीवसे मित्रता कराई जिससे सब कार्य हुआ। (ब) लदमण्जीसे रात्रुको अधिक हानि नहीं पहुँची, हनुमान्जीने लंकाभर जला दी और सबके नाकमें दम कर दिया।(ग) हनुमान्जीने जानकीजीको रामजीका संदेसा और रामजीको जानकीजीकी सुध और सँदेसा सुनाकर दंपतिको विरहानलसे बचाया। (घ) जब श्रीभरतजी चित्रकृट जाते थे तब लदमण्जीने रात्रुभावसे आना कहा और देवताओं के सममानेपर उनका संदेह दूर हुआ था, हनुमान्जीने अपने मनमें ही भरतजीके विषयमें संदेह किया था कि—'मोरे भार चिलिह किमि वाना।' फिर स्वयंही यह सममकर सँभलगए किये श्रीरघुनाथजीके भाई हैं और प्रभुकाप्रताप अप्रमेय है। अतः दूना कहा।

र० व०-लद्मण्जी रामजीकेरक्क हैं, यथा—'क्छुक दूर चिन वान सरावन। जागन लगे वैठि बीरावन'। श्रीर हनुमान्जी लद्मण्जीकेरक्क हैं, यथा सुदर्शनसंहितायाम्—'लद्मण्प्राण्दाता च दशः व्रीवस्य दर्णहा'।

मा० त० प्र०—'दूनाका भाव एक यह भी हो सकता है कि—लद्मगाजी तो पूर्व भी सेवक थे श्रीर श्रव भी सेवक ही हैं श्रीर तुम तो स्वामीसे सेवक हुए (क्योंकि पूर्व शंकररूपसे माधुर्यमें स्वामी थे श्रव हनुमान् रूप होकर सेवक बने हो)। श्रतः दूना प्रिय कहा।

समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय श्रनन्य गित सोऊ॥ ८॥ दोहा—सो श्रनन्य जाके श्रिस मित न टरइ हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥ ३॥

अर्थ—सव कोई (सभी) मुमे समदर्शी कहते हैं, पर मुमको सेवक प्रिय हैं (क्योंकि) वह (सेवक) भी अनन्यगति होता है अर्थात् उसको मैं ही शिय हूँ दूसरा नहीं । हो ह नुमन्त ! वही अनन्य है जिसकी ऐसी बुद्धि टले नहीं कि जड़ चेतन (सारा जगत्) स्वामी भगवान्का रूप है और मैं सेवक हूँ । ३।

नोट—१ 'समद्रेसी....' इति । इससे मिलता हुआ श्लोक गीतामें यह है—'समोऽहं सर्वभूतेषु न में हें छ्योऽस्ति न प्रियः । ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम् ।६।२६।' (अर्थात्) सब प्राणियोंमें में सम हूँ, न मेरा कोई हें खपात्र है और न प्रिय है । परंतु जो सुमको भिक्तसे भजते हैं, वे सुममें हैं और में भी उनमें हूँ । 'समद्र्शी' में भाव यह है कि जो देव, मनुष्य, तिर्यक् और स्थावरोंके रूपमें स्थित हो रहे हैं तथा जाति, आकार, स्वभाव और ज्ञानके तारतम्यसे अत्यंत श्रेष्ठ और निकुष्ट रूपमें विद्यमान हैं, ऐसे सभी प्राणियोंके प्रति उन्हें समाश्रय देनेके लिये मेरा सम भाव है । 'यह प्राणी जाति, आकार, स्वभाव और ज्ञानादिके कारण निकुष्ट है' इस भावसे कोई भी अपनी शरण प्रदान करनेके लिये मेरा हेषपात्र नहीं है अर्थात् उद्देगका पात्र सममकर त्यागने योग्य नहीं है । तथा शरणागितकी अधिकताके सिवा, अमुक प्राणी जाति आदिसे अत्यंत श्रेष्ठ है, इस भावको लेकर अपना समाश्रय देनेके लिये मेरा कोई प्रिय नहीं है, इस भावसे मेरा कोई प्रहण करने योग्य नहीं है ।

'सेवक प्रिय अनन्य गित सोऊ' में गीताके श्लोकके उत्तरार्धका भाव है। भाव यह कि मुक्तमें अत्यंत प्रेम होनेके कारण मेरे भजनके विना जीवन धारण न कर सकते से जो केवल मेरे भजनको ही अपना एकमात्र प्रयोजन सममनेवाले भक्त मुक्ते भजते हैं, वे जाित आदिसे चाहे श्रेष्ठ हों या निकृष्ठ, वे मेरे समान गुणसंपत्र होकर मुक्तमें वर्तते हैं और मैं भी मेरे श्रेष्ठ भक्तोंके साथ जैसा बतीव होना चाहिए, उसी प्रकार उनके साथ बतता हूँ। (श्रीरामानुजभाव्य)। 'ये भजन्ति तु मां भक्त्या' का भाव 'अनन्यगित' में है। इसीको भगवान्ते दुर्वासाजीसे इस प्रकार कहा है—'नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिविना। श्रियं चात्यन्तिकी ब्रह्मन् येषां गितरहं परा। १८।४।६४।१ अर्थात् जिन भक्तोंकी एकमात्र परमगित, परम आश्रय में ही हैं, उन साधुस्वमाव भक्तोंको छोड़कर में न तो अपने आपको चाहता हूँ और न सर्वदा निकट रहने-वाली लक्ष्मीको।—यह अनन्यगितक सेवकके प्रियत्वका भाव है।

कैसा सेवक प्रिय है यह मानसमें भगवान्ने स्वयं ही कहा है—'जननी जनक वंधु सुत दारा। ततु धन भवन सुहृद परिवारा॥ सब कै ममता ताग बटोरी। मम पद मनिह वाँघ विर डोरी॥ समदरसी इच्छा कछु नाहीं। हरष सोक भय निहं मन माहीं। अस सज्जन मम उर वस कैसें। लोभी हृद्यँ वसइ धन जैसे॥ तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे।५।४८।' इसी तरह उत्तरकांडमें जो प्रभुने भुशुण्डीजीसे कहा है—'सुचि सुसील सेवक सुमित प्रिय कहु काहि न लाग। ६।' उसके 'शुचि सुशील सेवक सुमित' शब्द भी 'अनन्यगित' की ही ब्याख्या हैं।

जैसे गीतामें 'मयि ते तेषु चाप्यहम्' कहा है वैसे ही भागवतमें भगवान्ते अनन्य भक्तोंके गुण्— 'ये दारागार....मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादि चतुष्ट्यम्। नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः....' (हाधा६४-६६)— कहकर फिर यह कहा है कि 'साधवो हृद्यं महां साधूनां हृद्यं त्वहम्। मदन्यत् ते न जानन्ति नाहं वेभ्यो मनागि ।६=।' अर्थात् मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और प्रेमी भक्तोंका हृदय स्वयं मैं हूँ । वे मेरे अति-रिक्त कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता ।—यह सब अनन्यगतिकके प्रियत्वका भाव है। 'अनन्य' कौन है यह स्वयं आगे कहते हैं।

मिलान कीजिये—'रामिह सेवक परम पिश्रारा॥ जद्यपि सम निहं राग न रोषू। गहिं न पाप पूनु गुन दोषू॥ करम प्रधान विस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फलु चाखा॥ तदपि करिं सम विषम विहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा। २।२१९।१-५।१, 'निर्गुन सगुन विषम सम रूपं।३।१५।१९।१

टिप्पणी—१ सव लोग मुमे समदर्शी कहते हैं, इस कथनका तात्पर्य यह है कि हम सेवकके लिए विषमदर्शी होते हैं, यह वात सब नहीं जानते, कोई-कोई ही जानते हैं।

श्रीरूपकताजी—'जाके असि मित न टरइ' इति । 'मित न टरइ' यह क्यों कहा ? इस कारणसे कि बुद्धिके चलायमान वा टलनेका कारण उपस्थित है । जब कहा कि सचराचरमात्रको स्वामी-भगवान्का रूप देखे तब यह बुद्धि अवश्य हो जाती है कि हम भी तो चराचरमें हैं, अतः हम भी भगवान् ही हैं। इस अममें पड़ जानेकी बहुत बड़ी संभावना है। इसीसे कहते हैं कि 'मित न टरैं' और इसीसे स्वामी और सेवक दोनों शब्द दिए गए कि अपनेको सेवक ही माने। जहाँ बुद्धि टली कि हानि हुई।

रा० प्र०—मित टलनेका संयोग है, क्योंकि जो चराचरको स्वामीका रूप देखेगा वह अपनेको कैसे उससे भिन्न मानेगा। इसीसे भक्तिपथमें हठका करना शठता नहीं माना गया है, यथा—'भगति पच्छ हठ नहिं सठताई'।

श्रीसीतारामीय व्रजेन्द्रप्रसाद्जी सवजज कहते हैं कि—'सचराचररूप प्रभु और मैं सेवक कैसे ? जब प्रभु सचराचर रूप हो गये, तब मैं अलग रहा कहाँ ? भक्त अलग रह कहाँ सकता है जैसे पैर शरीरसे अलग रह कहाँ सकता है ? मगर पैर शरीरका सेवक ही तो है। वैसे ही मैं भी सचराचररूप भगवानके चरणोंका सेवक हूँ। यथा—'सेवक कर पद नयनसे मुख सो साहिव होइ २।३०६।'

टिप्पणी—२ (क) 'हनुमंत' इति । यहाँ श्रीरामजी हनुमान्जीका नाम लेते हैं, इससे सूचित होता है कि हनुमान्जीने अपना नाम वताया है। वाल्मी० और अ० रा० में हनुमान्जीने अपना नाम और सुत्रीव द्वारा भेजा हुआ वताया है, यथा—'हनुमान्नाम वानरः। वाल्मी० ४।३।२१।' 'हनूमान्नाम विख्यातो ह्यजनी-गर्भसम्भवः। अ० रा० ४।१।२४।', पर मानसमें ये दोनों वातें गुप्त रहीं। जब 'प्रीति डर छाई' और कपिनत प्रकट हुआ, तब भगवान्ने 'कपि' संबोधन किया—'सुनु कपि जिय मानसि जिन ऊना'। इस प्रकरणमें ऐश्वर्य है यह 'हरप हृद्य निज नाथिंह चीन्ही।२।७।' से लेकर 'रहइ असोच वृनइ प्रभु पोसे।३।४।' तक हनुमान्जीने सभी शब्दोंसे स्पष्ट है। अतः यहाँ पूर्व वालपनके परिचयसे कि जो किसी पुराणमें कहा जाता है, नाम जानना विशेष संगत नहीं है। श्रीहनुमान्जीने जो कहा है कि 'मोर न्यांड में पूछा साई। तुम्ह कस पूछह नर की नाई', उसीके अनुसार यहाँ ऐश्वर्यभावसे जानना विशेष संगत है। जब हनुमान्जीका कपट वहरूप छूटा तव इन्होंने भी अपना माधुर्यभाव छोड़ ऐश्वर्यभाव प्रकट कर दिया। ईश्वर सर्वज्ञ है, अतः 'हनुमान' नाम जानते हैं।]

टिप्पणी—३ 'मैं सेवक सचराचर रूप०' अर्थात् चराचरमात्रको अपने स्वामीका रूप देखते हैं। चराचरको स्वामीका रूप कहनेका भाव यह है कि अद्वैत भावसे न देखे अर्थात् द्वैत बुद्धिसे देखे। अथवा, स्वामी कहनेसे सब देवताओं की उपासना रिचत रह गई कि जो जिसका उपासक है वह अपने स्वामीका रूप चराचरमें देखे। 'भगवंत' कहनेका तात्पर्य कि सबमें षड़ेश्वर्यसम्पन्न रूप देखे, विषम दृष्टि न होने पावे। [मिलान कीजिए—'लं वायुमिंग सिललं महीं च ज्योतीं पि सत्वानि दिशो द्रुमादीन्। सिरत्समुद्रां अहरे: शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः॥ भा० ११।२।४१।' (अर्थात् आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, जीव, दिशा, वृच्च, नदी और समुद्र और जो कुछ है, वह हरिका शरीर है, ऐसा मानकर भगवानमें

श्चनन्य होके प्रणाम करे), 'भूमी जले नमिस देव नरामुरेषु भूतेषु देवि सकलेषु चराचरेषु । पश्यन्ति शुद्ध मनसा खलु रामरूपं रामस्य ते भुवितले समुपासकाश्च ।' (महारामायण ४६।⊏) अर्थात् हे देवि ! जो लोग पृथ्वी, जल. श्वाकाश, देव, मनुष्य, असुर, चर और अचर सभी जीवोंमें शुद्ध मनसे श्रीरामरूप ही देखते हैं, पृथ्वीमें वे ही श्रीरामजीके उत्तम उपासक हैं।] इस प्रकरणमें ऐश्वर्य है, माधुर्य नहीं। प्रथम हनुमान्जीने कहा कि 'जानों निहं कछु भजन उपाई', उसीके उत्तरमें यहाँ रामजीने भिक्तका स्वरूप कहकर भजनका उपाय बताया। [सब सखाओंको राजगद्दीके पश्चात् बिदा करते समय भी श्रीभगवद्वचनामृत है कि 'अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सबगत सुबहित जानि करेहु अति प्रेम। ७१९६।']

प० प० प्र०—श्रमन्य भक्तिका यही लज्ञाण केवला हैतसाम्प्रदायी श्रीज्ञानेश्वरजी, श्रीसमर्थ रामदास-जी तथा श्रीएकनाथ जी त्रादिने लिखा है। क्रमसे यथा 'जे जे दिसे भूत ते तें भावि जे भगवंत।', 'नारायण श्रसे विश्वी तयाची पूजा करीत जावी। म्हणोनियां तोषवावी कोणी तरी काया।', 'तत्काल पावावया ब्रह्मपूर्ण। सर्वा भूती भगवद्भजन। सांडोनियां दोष गुणा हैं चि साधन मुख्यत्वें।' इस श्रभ्याससे काम, क्रोधादिका जीतना सुलभ हो जाता है।

नोट—२ मिलान कीजिए—'जड़ चेतन जग जीवजन सकत राममय जानि। बंदौं सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि।१।७।', 'सीयराम मय सब जग जानी। करौं प्रनाम जोरि जुग पानी।१।०।२।', 'सातवँ सम मोहि मय जग देखा।३।३६।३।',—'सदा सबगत जानि।७।१६।', 'उमा जे रामचरनरत विगत काम मद क्रोध। निज प्रमु मय देखहि जगत केहि सन करहिं विरोध।७।११२।'

३. बाबा हरिहरप्रसादजीने उत्तरार्धका यह अर्थ लिखा है—'चराचरसिहत मैं स्वामी-भगवंतके रूपका सेवक हूँ।'

#### देखि पवनसुत पति अनुकूला । हृदय हरप बीती सब सूला ॥ १ ॥

श्रथ-स्वामीको श्रनुकूल देखकर पवनसुत हृदयमें हिषत हुए श्रीर सब शूल जाता रहा ।१।

टिप्पणी—१ (क) 'देखि' कहनेका भाव कि प्रथम हनुमान्जीने मनमें यह मान रक्खा था कि स्वामी मुक्तपर अनुकूल नहीं हैं, उन्होंने मुक्ते 'बिसरा' दिया है सो अब पितकी अनुकूलता आँखोंसे देखते हैं कि उन्होंने हृदयमें लगाया, नेत्रोंके जलसे सींचकर ठंढा किया, लद्दमण्जीसे दूना प्रिय कहा और भजनका उपदेश किया। (ख) 'सवश्ल' वहीं हैं जो पूर्व कह आए हैं कि मैं मायाके वश हो गया; प्रभुको नहीं पहिचाना; उसपर भी प्रभुने भुला दिया। यही तीन शूल हैं। सब शूल नाशको प्राप्त हुए। पुनः; प्रभुकी अनुकूलतासे त्रिविधभवशूल—जन्म, जरा और मरण भी नाश हुए, यथा—'तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला। ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। धारा। इत्राही

प्र-'सव सूला'—एक यह कि वालिके अभावमें सुप्रीवको राज्यका अधिकार नहीं था, पुत्रकें होते भाई राज्याधिकारी नहीं होता। दूसरे, सुप्रीवके दुःखसे चारों वानरोंने दुःखी होकर उन्हें राज्य दे दिया था, उसीसे सुप्रीवकी परसहानि हुई। तीसरे, उसी हेतुसे अतिसभीत हैं। पुनः, पवन प्रतिकूल होनेसे सबको शूल होता है, ये उन्हींके पुत्र हैं। उनको भी सब शूल—प्रभुको मोहवश न पहिचानना, प्रभुका मुला देना, इत्यादि, हुए—प्रभुकी अनुकूलता देखकर वह सब मिटे।

प० प० प० प०- 'विषय मनोरथ दुर्गम नाना । ते सब सूल नाम को जाना । ७१२१।३२।', 'मोह सकल ज्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह तें पुनि उपजिह वहु सूला । ७१२१।२६।' ये सब शूल मिट गए। भाव कि श्रीहनुमान्जी निर्मोह और कामकोधादि समस्त विकारोंसे रहित हो गए। सुप्रीवको राज्य देना काम है, वालिको दंड देनेकी इच्छा कोध है। भगवान्के स्पर्श और भाषणादिसे अब वे अकाम हो गए और परमधामके अधिकारी हो गए। नीट—१ श्रीहनुमान्जी प्रथम तो आप कृतार्थ हुए, और अब आगे श्रीसुप्रीवजीकी भलाई करके उनको इतार्थ करनेको प्रार्थना करते हैं।

## श्रीमारुति-मिलन-प्रसंग समाप्त हुआ। 'सुग्रीव-मिताई'-प्रकरण

नाथ सैल पर किपति रहई । सो सुग्रीव दास तव अहई ॥ २ ॥

अर्थ—(तव श्रीहनुमान्जीने कहा)—हे नाथ ! (इस) पर्वतपर वानरोंका स्वामी (सुग्रीव) रहता है। वह सुग्रीव आपका दास है। २।

टिप्पणी—१ (क) शंका—किपपित तो बालि है, सुग्रीवको किपपित कैसे कहा १ समाधान—सर्व मंत्री सुग्रीवको राज्य दे चुके हैं, यथा—'मंत्रिन्ह पुर देखा वितु साईं। दीन्हेड मोहि राज बिरत्राई १६१६।' सुग्रीवके सम्मानहेतु 'किपपत' कहा; जैसे ग्रंथकारने हनुमान्जीको 'किपराई' कहा है, यथा—'नव वुलिसकाइंद तहँ देखि हरण किपराइ', श्रीर लदमण्जीने शूप्णखासे कहा था कि 'प्रभु समरथ कोसलपुरराजा'। (पं०)। वा, भावी लखकर (कि अब ये अवश्य किपिति हो जायँगे) किपपित कहा। (पं०)। अथवा, वानरोंमें महान् चारों वानरोंके पति होनेसे ऐसा कहा (रा० प्र०)। किपपित तो थे ही, पर बालिने देश छुड़ा लिया श्रीर निकाल दिया। सभी मंत्रियोंने राज्याभिषेक किया ही था। पुनः, श्रागे, मित्रता करनेको कहना है। लोग अपने समानसे मित्रता करते हैं। श्रीरामजी राजा हैं, श्रतः सुग्रीवको पूर्व छुछ दिन राजा होनेसेही राजा कहा]। (ख) 'किपपिति' कहनेपर नाम जाननेकी इच्छा होगी कि कौन किपपिति हैं; श्रतएव दूसरे चरणमें नाम भी कहा—'सो सुग्रीव....'। जो केवल 'सुग्रीव' कहते तो सुग्रीव नामके अनेक पुरुष हो सकते हैं, इसमें संदेह रहता कि कौन 'सुग्रीव' है, इससे 'किपपित' कहा। (ग) 'किपपिति' हैं (अर्थात् राजा होकर) शैलपर रहते हैं, इस कथनसे सूचित किया कि सुग्रीव दुःखी हैं। वनका दुःख सममकर श्रीरामजीने भी वनमें वसनेका कारण सुग्रीवसे पूछा है। यथा—'कारन कवन वसहु बन मोहि कहहु सुग्रीव।१।'

शंका—सुप्रीवसे और श्रीरामजीसे तो अभी भेंट नहीं हुई है, तब सुप्रीव श्रीरामजीके दास कैसे हुए ? समाधान—(क) सुप्रीव ईश्वरके भक्त हैं। और ये ईश्वर हैं। अथवा, (ख) ब्रह्माजीका वचन है कि-'बानर-तनु घरि घरि महि हरिपद सेवहु जाहु।१।१८७।', इस वचनको मानकर वे आपका स्मरण करते हैं और दर्शनकी राह देखते हैं, यथा—'हरि मारग चितवहिं मित धीरा। १।१८७।'; इस प्रकारसे सुप्रीव रामजीके दास हैं।

वि० त्रि०—जब ह्नुमान्जीने सरकारको पहिचान ितया, तब 'सो सुप्रीव दास तब ऋहई' कहनेमें आपित्त क्या है ? सुप्रीवजीके बढ़भागी रामोपासक होनेमें तो सन्देह हो नहीं सकता, यथा—'हम सब सेवक अति बढ़भागी। संतत सगुन बहा अनुरागी। निज इच्छा अवतरह प्रभु सुर मिह गो दिज लागि। सगुन उपासक संग तब रहिंह मोच सुख त्यागि।' यह शंका अत्यन्त निमूल है कि अभी तो रामजीसे भेंट ही नहीं हुई, सुप्रीवजी दास कैसे हुए ? उत्तर यही है कि आज भी ऐसे अनेक महात्मा हैं, जो सरकारके दास हैं, पर अभीतक उन्हें दर्शनका सौभाग्य प्राप्त नहीं है।

्तेहि सन नाथ मयत्री कीजै । दीन जानि तेहि अभय करीजै ॥ ३ ॥

श्रर्थ—हे नाथ ! उससे मित्रता कीजिए श्रीर उसे दीन जानकर श्रभय कीजिए ॥ ३ ॥ टिप्पणी—१ (क) प्रथम हनुमान्जीने कहा कि सुग्रीव किपपित हैं श्रीर श्रापके दास हैं। श्रवदीनों

वचनोंको क्रमसे घटाते हैं—सुप्रीव किपपित हैं, उनसे मित्रता कीजिए। वे राजा और प्राप राजा, राजाको राजासे मित्रता करना योग्य ही है। यथा—'प्रीति विरोध समान सन करिय नीति असि आहि।६।२३।' सुगीव आपके दास और दीन हैं, यथा—'कृत भूप विभीपन दीन रहा।६।११० छंद।' वे दीन हैं और आप दीनवंधु हैं,

<sup>ां &#</sup>x27;मेंत्री, कीजें' 'करीजे'—(भा० दा०)। उपर्युक्त पाठ काशी श्रीर ना० प्र० का है। उत्तम पाठ 'मद्त्री' है। (गीढ़जी)

सुत्रीव रात्रुके भयसे पीड़ित हैं (यथा—'वालि वास व्याक्कल दिन राती। तन वहु बन चिंता जर छाती।१२।२।', 'ताके भय रख्वीर कृपाला। सकल भवन मैं फिरडँ विहाला।') और आप दासोंको अभयदाता हैं। (ख) 'दीन जानि' इति। दीन कहनेका भाव कि जिसमें सुत्रीवकी दीनता सुनकर शीव्र कृपा करें। यथा—'सुमिरत तुलभ दास दुख तुनि हरि चलत तुरत-पटपीत सँभार न। साखि पुरान निगम आगम सब जानत दुपदसुता अव वारन। वि० २०६।' 'तेहि अभय करीजै' का भाव कि उसके रात्रुको मारकर उसे अभय कर दीजिए और उसकी दीनता छुड़ाइए अर्थात् राज्य दीजिए।

सो सीता कर खोज कराईहि। जहँ तहँ मरकट कोटि पठाइहि।।४।। येहि विधि सकल कथा समुकाई। लिए दुत्रौ जन पीठि चढ़ाई।।४।।

अर्थ—वह श्रीसीताजीकी खोज करायेगा। जहाँ तहाँ करोड़ों वन्दरोंको भेजेगा। । इस प्रकार सब कथा समकाकर दोनों जनों (प्राणियों) को पीठपर चढ़ा लिया। ।

िष्पण्लि—१ 'सो सीता कर खोज कराइहि।....' इति। (क) अव अपने दूसरे वचनको—िक 'सुन्नीव आपका वास है'—घटित करते हैं। दासका धर्म है कि सेवा करे; इसीसे कहते हैं कि 'सीता कर खोज कराइहि'। श्रीसीताजीकी खोज कराना सेवा है, यथा—'सव प्रकार करिहउँ तेवकाई। जेहि विधि मितिहि जानकी आई।४।५।५। '(ख) 'तेहि अभय करीजे' पहले कहकर तब कहा कि 'सो सीता कर खोज कराइहि'। इस क्रमसे सूचित किया कि जब आप सुन्नीवको शत्रु-रहित राजा करेंगे तब वे आपका कार्य करने योग्य होंगे। (ग) जहुँ तहुँ = चारों दिशाओं में। कोटि अनन्तवाची है।

नोट—१ 'सो सीता कर खोज कराइहि' इति । "श्रीरामजीने तो कहा था कि 'इहाँ हरी निस्चिर चेंदेही' । हसुमान्जीने कैसे जाना कि 'वेंदेही' का नाम 'सीता' है ? क्योंकि यह मान लेनेपर भी कि वच-पनमें हसुमान्जी अयोध्यामें श्रीरामजीकी सेवामें थे यह सिद्ध नहीं होता कि वे 'सीता' नाम जानते थे, कारण कि उस समय विवाह नहीं हुआ था।"—यह शंका उठाकर प्र० स्वामीजी यह अनुमान करते हैं कि जिस समय 'कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी', उसी समय सीताजीने अपना नाम भी कहा था। पर इसमें भी प्रश्न होगा कि 'वेंदेही' ही 'सीता' हैं यह क्योंकर सिद्ध हुआ, जब तक कि 'वेंदेही' और 'सीता' दोनों राव्द उन्होंने न कहे हों। दूसरे, दो चार श्रंथ जो देखने सुननेमें आते हैं उनमेंसे किसीमें सीताजीका अपना नाम वताना नहीं पाया जाता। मेरी समक्तमें तो 'श्रीरामाज्ञा प्रश्न' सर्ग १ के 'राम जनम सुभ काज सब कहत देवरिष आइ। सुनि सुनि मन हसुमानके प्रेम उमँग न अमाइ।२२।' इस दोहेसे सनाधान हो जाता है। देविध नारदसे समस्त ग्रुम 'काज' का समाचार श्रीहसुमान्जीको मिलता रहा है। जन्म, उपन्यन, विवाह आदि सव 'मंगल काज' हैं। जब विवाह कहा गया तब सीताजीका विदेहराजकी कन्या होना मी कहा गया। दूसरे, सूर्यसे विद्या पढ़ना भी सुलसीके ही श्रंथोंसे स्पष्ट है—'भातु सो पढ़न हसुमान गए' (वाहुक)। सूर्य भगवान्ने ही इन्हें सुशीवकी रचाके लिये नियुक्त किया। तब सूर्य भगवान्ने यह भी कहा कि श्रीरामत्त्रसण्या श्रीसीताजीकी खोजमें आवेंगे इत्यादि। अतः जब ये जान गए कि ये श्रीरामत्त्रमण्य हैं तो यह भी जान गए कि वेंदेही सीता हैं। तीसरे, जब श्रीहसुमान्जी यह जान गए कि ये श्रीरामत्त्रसण्य हैं तो यह भी जान गए कि वेंदेही सीता हैं। तीसरे, जब श्रीहसुमान्जी यह जान गए कि ये श्रीरामत्त्रसण्य हैं। इसारे प्रमु हैं, तब यह भी जानते ही हैं कि इनकी शांकि श्रीसीताजी हैं।

टिप्पणी—२ 'येहि विधि सकल कथा समुकाई ।०' इति । (क) श्रीरामजीका प्रश्न हनुमान्जीसे था—'विष्ठ कहत्रु निज कथा बुकाई', उसका उत्तर इन्होंने यहाँ दिया—'येहि विधि सकल कथा समुकाई'। 'येहि विधि' अर्थात् जैसा पूर्व कह आए कि 'नाथ सैल पर किपपित रहई' से 'जहँ तहँ मरकट कोटि पठा- इहि' तक। (ख) 'समुकाई' का माव कि ट्यवहार साफ चाहिए। सुश्रीवसे और श्रीरामजीसे मित्रता

करानी है। पीछे कोई तक न डठे; इसलिए सव बात समकाकर कही। पुनः, श्रीरामजीका प्रश्न वा उनकी आज्ञा भी ऐसी ही है कि 'कहहु वुक्ताई'; खतः 'कथा समुक्ताई'।

३ 'पीठि चढ़ाई' इति । रामचन्द्रजीको कोमलपदसे पैदल चलते देख हनुमान्जीको दुःख हुआ । इसीसे उन्होंने पीठपर चढ़ा लिया कि आप पैदल चलने योग्य नहीं हैं, यथा—'कठिन भूमि कोमल पद गामी । कवन हेतु विचरहु वन स्वामी'।

नोट—२ 'पीठि चढ़ाई' पद देकर जनाया कि हनुमान्जी उनको कंघेपर नहीं लिए हैं वरन् वानररूपसे चारों पैरोंसे पर्वतपर चढ़ेंगे, अतएव पीठपर चढ़ाया है। यह बात वाल्मी० ४१३४ से भी सिद्ध है—'भिज़ुरूपं परित्यज्य वानरं रूपमास्थितः। पृष्ठमारोप्य तो वीरो जगाम कि कुझरः॥' अर्थात् भिज़ुक (अहाचारी) का रूप त्यागकर वानर रूप धारण करके 'किपकुंजर' हनुमान्जी उन दोनोंको पीठपर विठाकर ले चले। 'वानर रूप', 'किपकुंजर' और 'पृष्ठमारोप्य' इस भावको पृष्ट कर रहे हैं। और यहाँ अन्थकारने भी 'पीठि' शब्द दिया है। अध्यात्ममें कंघेपर वैठनेको कहा, ऐसा लिखा है, यथा—'हनुमान् स्व स्वरूपेणित्यतो राममथाववीत्। आरोहतां मम स्कंधी गच्छामः पर्वतीपिर ॥'— (स० ११२७)। अर्थात् अपना वानर स्वरूप प्रकट करके श्रीरामजीसे यह वोले कि आप हमारे कंधोंपर चढ़ लें, में पर्वतपर आपको लेकर चलता हूँ। पर यहाँ गोस्वामीजीका मत पीठपर चढ़ानेकी और है।

प्र०—पीठपर चढ़ाया जिसमें सुप्रीव पीठपर चढ़े हुए देखकर इनको मित्र समसें। दूसरे, पर्वत हुर्गम है, स्वामीको पैदल ऊपर चढ़नेमें कष्ट होगा। इससे पीठपर चढ़ाया। (आगे श्रीरामजी हैं, पीछे श्रीलदमणजी)।

जव सुग्रीव राम कहुँ देखा। श्रतिसय जन्म घन्य करि लेखा ॥६॥ सादर मिलेउ नाइ पद माथा। भेंटेउ श्रनुज सहित रघुनाथा॥७॥

श्रर्थ—जव सुप्रीवजीने श्रीरामचन्द्रजीको देखा तव श्रपने जन्मको श्रत्यन्त धन्य माना ।६। (वे श्रीरामजीके) चरणोंमें माथा नवाकर श्राद्रपूर्वक मिले । श्रीर्घुनाथजी भाई सहित उनसे गले लगकर मिले।७।

प० प० प०—'राम कहुँ देखा' इति । 'राम' शब्द मानसमें प्रायः इस भावसे प्रयुक्त हुआ है कि देखनेवालेको रूपदर्शनसे ऐसा आनंद हुआ कि वह सब कुछ भूलकर उस रूप-दर्शनमें रम गया। यथा— 'देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन मृंग। सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। शाः।' (यहाँ भी 'अतिसय जन्म धन्य करि लेखा' है ही), 'राम बदनु विलोकि मुनि ठाढ़ा। मानहुँ चित्र माँम लिखि काढ़ा। शाः।' (सुतीच्याजी), 'राम देखि मुनि देह विसारी। शार०।।।' (विश्वामित्रजी), 'रामिह चितइ रहे थिक लोचन। शारहश्याः।' (परशुरामजी), इत्यादि। वैसे ही यहाँ भी 'राम कहुँ देखा' से ही सूचित कर दिया कि सुशीवजीको दर्शन पाते ही अतिशय आनंद हुआ।

टिप्पणी—१ 'जब सुप्रीव राम कहँ देखा....' इति । (क) 'जब देखा' पदसे जनाया कि सुप्रीवने दर्शनमात्रसेही अपनेको धन्य माना; ये बलवान हैं, हमारे शत्रुको मारकर हमें राज्य देंगे, इत्यादि, किसी प्रयोजनको सममकर नहीं (धन्य माना है)। (ख) 'श्रातिसय' का भाव कि श्रीरामजीके दर्शनसे श्रातिशय पुण्य है। श्रातिशय पुण्य होनेसे जन्म भी अतिशय धन्य हुआ। [पुनः भाव कि प्रभुके दर्शनसे सुप्रीवको उनके प्रतापकी प्रतीति हुई, श्रतः अपनेको अतिशय धन्य माना। (पं०)। पूर्व जो पीठपर चढ़ाना कहा गया वह इस चरणसे भी पुष्ट होता है। पीठपर श्रीरामजी आगे हैं, लद्दमणजी पीछे, इसीसे सुप्रीवका रामको देखना कहा। यदि अध्यात्मके अनुसार लें तो 'राम कहँ देखा' का समाधान यह होगा कि श्रीरामजी सुख्य हैं इससे उनका नाम देकर दोनोंको देखना जना दिया है।

२ 'सादर मिलेड नाइ पद माथा....' इति । हनुमान्जीके वचन 'सो सुश्रीव दास तव ऋहई' यहाँ

चिरतार्थ हैं; दास हैं अतः मस्तक नवाकर दासभावसे सुप्रीव मिले। और, 'भेंटेड अनुजसहित रघुनाथा' में रामजीकी ओरसे 'तेहि सन नाथ मयत्री कीजैं' ये वचन चिरतार्थ हुए। सुप्रीव पैरोंपर मस्तक रखते हैं पर ये उनको मित्रभावसे गले लगाते हैं। ['सादर' मिलनेका कारण यह है कि पूर्वको जो शंकाएँ थीं कि 'पठए वालि' 'होहि मन मैला' वे सब प्रभुको देखते ही अब जाती रहीं। (रा० प्र०)। पुनः, 'सादर' का भाव कि सुप्रीव फल फूल दलादि लेकर मिले। (मा० म०)]

रे कि 'नाइ पद माथा' से जनाया कि दंडवर् प्रणाम किया। केवल मस्तक भुकाना ही अभिप्रेत होता तो 'पद' शब्द न देते। यथा—'विष्र रूप धरि किप तहँ गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयऊ। ४।१।६।', 'पुनि सिरु नाइ वैठ निज आसन ।५।३८।', 'नाइ सीस किर विनय बहूता। नीति विरोध न मारिय दूता।५।२४।७।', 'अस किह नाइ सवन्हि कहुँ माथा।५।१।' इत्यादि। 'भेंटेड' दोनों अर्थ दे रहा है।

मा० म०—जैसे काशीमें मूल विश्वेश्वर हैं वैसे ही किष्कियामें 'सादर मिलेड नाइ पद माथा। मेंटेड अनुज सहित रघुनाथा' यही बीज है। जैसे विश्वेश्वरद्वारा कर्म ज्ञान प्राप्त होकर अन्तमें रामपदकी प्राप्ति होती है वैसे ही इस पदके जपसे कर्म और ज्ञान प्राप्त होता है और अन्तमें स्वयं रामजी बाँह पकड़कर भवपार करते हैं।

#### कपि कर मन बिचार येहि रीती। करिहहिं बिघि मो सन ए प्रीती।। = !!

अर्थ-श्रीसुप्रीवजी मनमें इस रीतिसे विचारकर रहे हैं-'हे विधि! क्या ये मुमसे प्रीति करेंगे ?' अर्थात् में इनसे प्रीति करनेके योग्य नहीं हूँ, मैं तो दीन हूँ, दूसरे वानर हूँ और ये राजकुमार मनुष्य हैं । ।

नोट—१ (क) 'येहि रीती' अर्थात् उपयुक्त रीतिसे, जिस रीतिसे मुक्तसे मिले हैं। मैं तो उनके चरणोंपर पड़ा था, पर उन्होंने मुक्ते सख्यभावसे गलेसे लगाया, दोनों भाई गले लगकर मिले। अतः वे सोचते हैं कि यदि मित्र-भावसे प्रीति करें तो मेरे बड़े भाग्य हैं। (ख) 'किप कर मन बिचार....' इति। उधर जो श्रीहतुमान्जीने श्रीरामजीसे प्रार्थना की थी कि 'तेहि सन नाथ मयत्री की जे। दीन जानि तेहि अभय करीजे।' उसीकी स्फूर्ति वा वही मित्रताकी प्रीति करनेका भाव इधर सुप्रीवजीके मनमें उत्पन्न हुआ।

टिप्पणी—१ हनुमान्जीके कहनेसे श्रीरामजीके हृद्यमें सुप्रीवसे मित्रता करनेकी इच्छा हुई। [श्रीसवरीजीने तो प्रथमसे ही कह रखा था कि 'पंपासरिह जाहु रघुराई। तहँ होइहि सुप्रीव मिताई'। अतएव पूर्वसे हो इच्छा थी। हनुमान्जी द्वारा उसकी पूर्ति हुई]। श्रीरामजीसे मित्रता करनेकी इच्छा सुप्रीवके हृद्यमें अब हुई; अतएव उस इच्छाको यहाँ कहते हैं—'किप कर मन बिचार....'। तात्पर्य कि एकहीकी इच्छासे प्रीति नहीं होती, इसीसे दोनों ओरको इच्छा वर्णन करते हैं। दोनों ओरसे परस्पर प्रीति न हुई तो वह हुद नहीं रह सकती।

नोट—२ (क) 'करिहहिं विधि' से जनाया कि सुप्रीवजी अपनेको उनसे मित्रता करनेके योग्य नहीं समफते, क्योंकि मित्रता समान पुरुषोंमें होती है। वे सोचते हैं कि मैं तो वानर हूँ, ये मनुष्य हैं; मैं भ्रष्टराज्य

क्ष पंजावीजी यों भी अर्थ करते हैं—'प्रभुके स्नेहकी यह रीति देखकर सुप्रीव मनमें विचार करते हैं कि क्या ये मुमसे विधिपूर्वक प्रीति करेंगे।' बावा हरिहरप्रसाद्जीने भी लगभग यही अर्थ रक्खा है—'किप मनमें इस प्रकार विचार करते हैं कि क्या ये मुमसे 'विश्वासार्थ अग्न्यादि-साज्ञि-विधिसे प्रीति करेंगे?' इन्याद अर्थ किष्ट है। जान पड़ता है कि 'विधि' सम्बोधन न करना पड़े इस विचारसे ये अर्थ किए गए हैं। 'हे विधि', 'हे विधाता', 'हे भगवान' इत्यादिका प्रयोग ऐसी अवस्थामें करना मनुष्यका सहज स्वभाव है। वैसा ही प्रयोग यहाँ भी है और अन्यत्र भी अनेक स्थलोंपर हुआ है। यथा—'हे विधि दीनवंध ख्राया। मो ते सठ पर करिहाई दाया। ३।१०।४।' (श्रीसुतीव्हण्जी)। यदि ऐसा ही अर्थ करना हो तो 'प्रीतिविध करिहाईं' अर्थात् प्रीतिका विधान करेंगे, ऐसा अन्वय कम किष्ट होगा। पर ठीक अर्थ वही है जो उपर दिया गया है।

हुँ, ये राजकुमार हैं; मैं दीन हूँ ये वीर हैं, ये प्रसन्न हैं, मैं भयप्रस्त हूँ, ये घोर वनमें निभय फिर रहे हैं, इत्यादि। अतः वे सोचते हैं कि भला ये कव मुमसे मित्रता करने लगे। इसीसे विधाताको मनाते हैं; आप ऐसा विधान रच दीजिए कि ये मुमसे सख्य भावसे निज्ञता कर लें। आपके करनेसे ही यह संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। श्रीसुप्रीवजीकी यह पूर्वाभिलापा आत्प्रपन्नभावसे हुई। भाव यह कि यदि ये मेरे सखा हो जायँ तो मैं परम भाग्यवान हो जाऊँ।—'तन्ममैवैष सत्कारो लाभश्चैवोत्तमः प्रभो। वाल्मी० ४।५।१०।'

३ इससे सिद्ध हुआ कि भगवान् जव जीवको अपनानेकी इच्छा करते हैं, तभी जीवमें उनकी आर भुकते, उनकी शरण होतेकी इच्छा उत्पन्न होती है। वह प्रमुकी प्राप्तिके लिये, उनकी कृपाके लिये अत्यन्त आत्ते हो जाता है और तव तो श्रीमुखवचन ही है—'मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यनेयं कथक्कन। दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतदगहिंतम्। वाल्मी० ६।१८।३।'

# दोहा—तव हनुसंत उभय दिसि की असव कथा खुनाइ। पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति हड़ाइ॥ ४॥

अर्थ—तव श्रीहनुमान्जीने दोनों खोरकी सब कथा सुनाकर खिनको सान्नी देकर दोनोंमें दृढ़ श्रीति जोड़ दी। अर्थात् प्रतिज्ञापूर्वक दृढ़ श्रीति करा दी। ।।

टिप्पणी—१ (क) 'तव' अर्थात् जव दोनों के हृदयमें परस्पर प्रीति करनेकी इच्छा हुई तव। (ख) दोनों तरफकी कथा सुनानेका भाव कि दोनों सब वातें समककर प्रीति करें जिसमें फिर मित्रतामें वीच न पड़े।

नोट—१ दोनों ओरकी मित्रता कही। अर्थात् श्रीरामचन्द्रकी ओरसे वताया कि—ये इत्वाक्कल नंदन श्रीद्शरथ महाराजके पुत्र हैं, पिताकी प्ररेणासे धर्मपालनके लिए वनमें श्री सहित आए। रावणने इनकी श्री हर ली, उसीको हूँ हुते हुए यहाँ आए हैं। ये सत्यसंध और अजेय हैं। तुन्हें इनकी श्रीका पता लगाना होगा।—(वाल्मी० ४।५।१-७)। और, सुग्रीवकी ओरको कथा यह कही कि—सुग्रीवको वालिने राज्यसे निकाल दिया है, उसका राज्य और श्री छीन ली और इनसे शत्रुता रखता है जिससे ये भागे-भागे फिरते हैं। सूर्यपुत्र सुग्रीव हमलोगोंके साथ श्रीसीताजीका पता लगाने से अवश्य आपकी सहायता करेंगे। आपको इनकी सहायता करनी होगी। आप दोनोंकी समानावस्था है। आप इनका राज्य और श्री दिलावें, ये आपकी स्त्रीको खोजें। (वाल्मी० ४।४।२६–२=)। दोनोंने तव अग्रिको साची देकर एक दूसरेकी सहायताकी प्रतिक्रा की, यह वात वाल्मीकीयके श्रीहनुमान्जीके 'त्वत्प्रतिक्रामवेत्तते' (४।२६।२२) इन वचनोंसे स्पष्ट सिद्ध है जो उन्होंने सुग्रीवसे कहे हैं। पंजार्वाजीका भी यही मत है कि यहाँ प्रभुका कुल और गुगा वताए।

टिप्पणी—२ 'पावक साखी देइ०' इति । अग्निको साची किया । क्योंकि अग्नि धर्मका अधिष्ठान है । जो वीच रक्खेगा उसके धर्मका नाश होगा, क्योंकि अग्निदेव सबके हृद्यकी जानते हैं, यथा—'तौ कृषातु सब कै गति जाना ।६।१०८।८।' अग्निको साची इस तरह दिया कि दोनोंके बीचमें अग्नि जला दी और दोनोंसे भेंट कराई ।

नोट—र वाल्मीकिजी लिखते हैं—'काष्टयोः स्वेन रूपेण जनयामास पादक्म्। दीप्यमानं ततो विहं पुष्पेरभ्यच्ये सत्कृतम् ॥१४॥ तयोर्मध्ये तु सुप्रीतो निद्धौ सुसमाहितः। ततोऽप्तिं दीप्यमानं तो चक्रतुश्च प्रदक्षिण्म् ॥१६॥ सुप्रीवो राघवश्चेव वयस्यत्वमुपागतौ। ततः सुप्रीतमनसौ तानुभौ हरिराघवौ॥१६॥ श्वन्योन्यमभिवीज्ञन्तौ न तृप्तिमभिजग्मतुः। त्वं वयस्योऽिस हृद्यो मे एकं दुःखं सुखं च नौ ॥१०॥' (वाल्मी० कि० स० ५) श्र्यात् हृतुमान्जीने दो लक्षित्रयोंको रगड़कर श्राग प्रकट की। उस जलती हुई श्राप्तिकी उन्होंने पुष्पोंसे पूजा की श्रीर सावधान होकर दोनोंके वीचमें वह श्राग रख दी। दोनोंने उसकी प्रदक्षिण

की। इस प्रकार दोनों मित्र बन गए और दोनों प्रसन्न हुए।....सुत्रीवने प्रसन्नतापूर्वक श्रीरामचन्द्रजीसे कहा कि 'आप मेरे मित्र हैं, मेरे हृद्यके प्रिय हैं; हम दोनोंका सुखदुःख समान है'। पुनः, यथा अध्यात्मे—'ततो हनूमान् प्रज्वाल्य तयोरिंग समीपतः। ताबुभौ रामसुत्रीवावग्नौ,सािचिणि तिष्ठति।।४४।। बाहू प्रसार्य चािल- इन्य परस्परमकलमषौ...।।४५।।'—(स० १) अर्थात् तव हनुमान्जीने दोनोंके समीपही अग्नि जलाकर रख दी। दोनोंने अग्निको साची देकर निष्कपट शुद्ध हृद्यसे परस्पर हाथ फैलाकर गलेसे लग कर भेंट की।

टिप्पणी—३ 'जोरी प्रीति दढ़ाइ' इति ।—दोनों श्रोरकी कथा सुनानेसे व्यवहारकी सफ़ाई हुई, श्रव किसी प्रकारसे तर्क न उठेगा श्रीर श्रप्तिको साची देकर प्रीति जोड़ी कि यदि हम बीच रक्खेंगे तो श्रिप्तिदेव हमारे धर्मका नाश करेंगे। ('दढ़ाइ' में सुप्रीवके 'गृह्यतां पाणिना पाणिमेर्यादा बध्यतां ध्रवा। वाल्मी०। ४।५।११।' का भाव है। श्राप मेरे हाथको श्रपने हाथसे पकड़ लें जिसमें न दूटनेवाली मित्रता हो जाय)। श्रप्तिको साची देनेके श्रनेक भाव लोगोंने कहे हैं—

१—प्रीति करनेके समय श्रिप्त श्रादिकी साची देनेकी परम्परा है। सहस्रार्जुन श्रीर रावणमें पुलस्त्यजीने मित्रता कराई, तब तथा बालि श्रीर रावणकी मित्रतामें भी श्रिप्तिकी साची दी गई थी। यथा 'श्रिहंसकं सख्यमुपेत्य साग्निकं प्रणस्य तं ब्रह्मसुतं गृहं यथौ। वाल्मी० ७१३११८।', 'ततः प्रज्वालियत्वाग्निं ताबुभौ हरिराच्नसौ। ७१४।४२।'

२ श्रमि सबके हृद्यमें बसता है, यथा—'तौ कृतानु सब कै गित जाना। ६।१०८।८।', हृद्यमें बसनेसे सबके हृद्यकी जानते हैं। फिर ये वचन देवताके हैं श्रीर मित्रता भी वचन द्वारा की जा रही है। श्रतः प्रतिज्ञा भंग करनेवालेको दण्ड देंगे। (शीला)।

३—पावक, सूर्य और तपस्वी तीनोंमें एकता है, तीनों तेजस्वी हैं। अग्नि और सूर्यका तेज प्रकट ही है और 'बिनु तप तेज कि कर बिसतारा' यह तपस्वीका तेजस्वी होना सिद्ध है। सूर्यपुत्र सुग्रीव हैं, तपस्वी रामजी हैं। अतः दोनोंकी प्रीतिकी दृढ़ताके लिए तीसरे तेजोमय पुरुषकी साची दी—(शीला)।

४ सूर्य्यको साची न दिया क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी सूर्य्यवंशके हैं श्रीर सुप्रीव सूर्यके श्रंशसे हैं। (रा० प्र० श०)।

५ अग्निकोही साची दिया, क्योंकि इस लीलामें अग्निही कारण है—जानकीजीको अग्निमें सौंपा है, अग्निसे लंकादहन करेंगे और अन्तमें अग्निदेवही जानकीजीको देंगे। यहाँ यह प्रीति भी श्रीजानकीजीके लिए ही जोड़ी जा रही है। अतः यहाँ भी अग्निको साची दिया। (करु०)। (नोट—इसमें यह भी बढ़ा सकते हैं कि श्रीरामजन्म अतएव श्रीरामचिरतके आदिकरण भी अग्निदेव ही हैं। इन्होंने हिव दिया जिससे चारों पुत्र हुए। इस तरह चिरतके आदि, मध्य और अन्त तीनोंमें अग्निदेवकी प्रधानता प्रत्यच है।)।

६ श्रिम शिवका रूप है। श्रितएव शिवकी साची भी हो गई। श्रीर साचीकी यही परिपाटी है। (भा० भ०)।

७ अन्य देवताओंसे अधिक सहायता इस चरितभरमें अग्निदेवकी ही हुई, इसीसे यहाँ भी वहीं साची हुए।

कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा। लिछिमन रामचरित सब भाषा।।१॥ शब्दार्थ—बीच रखना=भेद रखना, दुराव रखना, पराया समक्तना। यह मुहावरा है। अर्थ—दोनोंने प्रीति की, कुछ अन्तर न रखा। श्रीलद्दमणजीने सब रामचरित कहा।१।

टिप्पणी—१ (क) 'बीच न राखा' का भाव कि बीच रखनेसे प्रीतिका नाश होता है। रामचरित्र कहनेका भाव यह है कि जिसमें श्रीरामजीका पुरुपार्थ सुनकर सुप्रीव श्रीरामजीको सामान्य न समफें, सामान्य समफनेसे श्रीति घट जाती है जिससे मित्र-धर्मकी हानि होती है। (ख) सब चरित कहनेका भाव कि हनु-मान्जीने दोनों श्रोरकी कथा संदोगसे कही है इस प्रकार कि 'श्रोरामजीको स्रोका हरण हुआ है, तुम खोज

कराओं और तुम्हारी स्नोका हरण हुआ है, श्रीरामजी तुम्हारे शत्रुको मारकर तुमको सुस्नी करेंगे। आप दोनों परस्पर मित्रता करें।' हनुमान्जीने इतना हो कहा। उन्होंने श्रीरामजीका जन्म, कर्म श्रीर प्रताप नहीं कहा। लदमण्जीने ये सब चिरत भी कहे। (ग) लदमण्जीने कहनेका भाव कि श्रीरामजी अपने मुखसे अपना प्रताप श्रीर पुरुषार्थ नहीं कह सकते। अथवा, श्रीसुश्रीवकी कथा हनुमान्जीने कही श्रीर श्रीरामजीका चिरत्र लदमण्जीने कहा। (घ) प्रीति होनेके पीछे रामचरित कहनेका भाव कि नीतिका मत है कि जब निष्क-पट प्रीति हो जाय तब अपनी गुप्त बात कहे—(पं०)। यथा भर्तृहरिशतके—'ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्णमाख्याति पृच्छति। भुञ्कते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलत्त्रणम्।' अर्थात् दे श्रीर ले, अपनी गुप्त बात कहे उसकी पृछे, आप मित्रके यहाँ भोजन करे श्रीर मित्रको अपने यहाँ भोजन करावे—मित्रताके ये छः प्रकारके चिह हैं। [उपर्युक्त श्लोकमें प्रीतिके गुण्ण कहे हैं श्रीर प्रीतिका स्वरूप यह है—'अत्यन्त भोग्यता बुद्धिरानुकूल्यादि शालिनी। परिपूर्ण स्वरूपा या सा स्यात्प्रीतिरनुत्तमा।' अर्थात्—स्वरूपमें पूर्ण, अनुकूलता श्रादि गुण्चाली, जो (स्वविषयक) अत्यन्त भोग्यता (मेरा सब कुछ इनके श्रपित है ऐसी) बुद्धि है, वही सबसे श्रेष्ठ (इष्ट देवादि विषयक) प्रीति है। अन्य प्रकारकी प्रीति निकृष्ट प्रीति हैं। (वै०)]

शीला—हंनुमान्जीने तो कहा ही था, अब लदमण्जीने क्यों कहा ? इसका उत्तर किवने 'कथां' और 'चिरत' इन्हीं दोनों शब्दोंमें दे दिया है। हनुमान्जीने कथा कही। कथा शब्द स्नीलिङ्ग है, वह स्नी-संबंधी कथाका कहना सूचित करता है। अर्थात् हनुमान्जीने सीताहरण और सीता-वियोग-जिनत राम-विरहवाली दुःखमयी कथा सुश्रीवसे और सुश्रीवका प्रियाविहीन वनवास रामजीसे कहा। लदमण्जीने 'चिरत्र' कहा। चिरत पुल्लिङ्ग है, पुरुषार्थ-वाचक है, जैसा अरण्यकांडके प्रारंभमें कहा है—'अब प्रमुचिरत सुनहु अतिपावन। करत जेवन सुर-नर-सुनि-भावन'। वही एवं बैसेही पुरुषार्थ-सूचक चिरत लदमण्जीने कहें—ताड़का, सुवाहु मारीच, कबंध, विराध और खरदूषणादिके वध कहें, जो हनुमान्जीको अभी मालूम न थे। '

कह सुग्रीव नयन भरि बारी। मिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारी।।२॥ श्रर्थ—नेत्रोंमें जल भरकर सुग्रीवजीने कहा—'हे नाथ! मिथिलेशकुमारी मिलेंगी'।२।

टिप्पणी—१ (क) 'नयन भरि बारी' इति । ऊपर जो कहा है कि 'जोरी प्रीति दृढ़ाइ' और 'कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा', उसको 'नयन भरि बारी' से चरितार्थ करते हैं । श्रीसुग्रीवजीका प्रेम निष्कपट है, शुद्ध है, स्वार्थका नहीं है; वे श्रीलदमणजीसे चरित सुनकर मित्रका दुःख सुनकर उनके दुःखसे दुःखी हो गए इसीसे उनके नेत्रों में जल भर आया है । क्योंकि 'जे न मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हिंह विलोकत पातक भारी । शाजां नित्रों में जल भर आनेका कारण यह भी हो सकता है कि रघुनाथजीके खीवियोगको देखकर उन्हें अपनी खीके वियोगका स्मरण हो आया और यह समक्तर उनको कष्ट हुआ कि इनको भी हमारे ही समान बहुत दुःख है । सुग्रीव खीवियोगके दुःखको भली भाँ ति जानते हैं, क्योंकि उनपर भी यह आपदा पड़ चुकी है । इसीसे मित्रके दुःखसे वे दुखी हो गए । अपने दुःखको भूल गए । (पं०) । इससे सुग्रीवजीमें 'निज दुख गिरि सम रज कर जाना । मित्र क दुख रज मेरु समाना । शाजरा' यह मित्र लच्चण चरितार्थ किया]। (ख) 'मिलिहि' अर्थान् अवश्य मिलेंगी। ऐसा सुग्रीवने कैसे कहा ? उत्तर—उनको इससे पूर्ण विश्वास है कि सीताजीने हमको देखकर अपनी निशानी डाल दी थी और अब श्रीरामचन्द्रजी भी आपसे ही हमको आ मिले, इससे निश्चय है कि आगेका कार्य अवश्य होगा। (ग) सुग्रीवने 'मिथिलशकुमारी' को कैसे जाना ? उत्तर—लद्मणजीने सब रामचरित कहा, उसीमें धनुभँगके संवंधमें मिथिलशजीके यहाँ परा-

<sup>†</sup> प्र०—१ दूसरा अर्थ यह है कि हनुमानजीने लहमण और राम दोनोंका चरित सब कहा।२— लहमणजीके कहनेमें भाव यह है कि विरहादि के कथनमें लहमणजी ही योग्य हैं। 'सव' अर्थात् वनगमन, जानकीहरण आदि सम्पूर्ण चरित।

क्रम-शुल्क-स्वयंवरका होना त्रीर उनकी कन्याका नाम कहा। इस तरह मिथिलेशकुमारीका नाम त्राया, इसीसे जाना।—[नोट—वाल्मी० ४)६ में सुप्रीवने कहा है कि हनुमान्जीने हमसे कहा है कि त्रापकी स्त्री मैथिली जनकात्मजाको रात्तसने हर लिया है।—'हनुमान्यन्निमित्तं त्वं निर्जनं वनमागतः। ४।....रत्तसापहता भार्या मैथिली जनकात्मजा।३।' श्रीर त्राध्यात्ममें लद्दमगाजीसे सव रामचिरत सुनकर तब सुप्रीवका कथन है, यथा-'लद्दमगास्त्वव्रवीत्सर्वे रामवृत्तान्तमादितः। वनवासाभिगमनं सीताहरणमेव च।३४। लद्दमगोत्तं वन्धः श्रुत्वा सुप्रीवो राममव्रवीत्।' (सर्ग १)। दोनों मतोंकी रत्ता यहाँ किवने कर दी। श्रीहनुमान्जी भी जानते ही हैं, यथा 'इहाँ हरी निस्चिर वैदेही' (यह श्रीरामजीने बताया था), 'सो सीताकर खोज कराइहि' (यह हनुमान्जीके वचन हैं)। स्त्रतः हनुमान्जीसे भी 'उभय दिसिकी कथा'में नाम सुना हो, यह भी संभव है।

नोट—१ 'मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी'। मिथिलेसकुमारीका नाम यहाँ सामिप्राय है, अथीनुकूल है। मिथिलेश नाम इससे हुआ कि राजा निमिके शरीरके मथन करनेसे इस कुलके आदि पुरुषा उत्पन्न
हुये थे। ये उनकी कुमारी हैं। अतः इनके लिए बहुत मंथन करना पड़ेगा। पुनः इनके लिए हम पृथ्वीभर
मथ डालेंगे, कोई स्थान बिना देखे न रहने देंगे, और दुष्टोंका मान मथकर हम श्रीजानकीजीको लावेंगे।—
(मा० म०, पां०, रा० प्र० श०)। प्र० स्वामीका मत है कि अवधेश और मिथिलेश 'पुण्यपयोनिधि भूप दोख'
हैं, यह विश्रुत है। अतः 'मिथिलेशकुमारी' में भाव यह है कि मिथिलेश ऐसे पुण्यात्माकी कन्या न मिले
यह कैसे संभव है, उनके पुण्यप्रभावसे वे अवश्य मिलेंगी।

मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा । बैठ रहेउँ मैं करत विचारा ।। ३ ।। गगन पंथ देखी मैं जाता । परवस परी बहुत विलपाता ।। ४ ।।

श्रर्थ—यहाँ एक बार मैं मंत्रियों सहित बैठा हुआ (कुछ) विचार कर रहा था। ३। पराये वा शत्रुके वशमें पड़ी हुई वहुत विलाप करती आकाशमार्गसे जाती हुई (मिथिलेशकुमारीको) मैंने देखा। ४।

टिप्पणी—१ 'मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा 10' इति । (क) 'इहाँ' कहकर देश निश्चित किया कि इसी स्थानसे हमने देखा है, नहीं तो श्रीरामजी पूछते कि तुमने सीताजीको कहाँ देखा । देश कहकर फिर काल कहा, पर कालका नियम नहीं करते, केवल 'एक बार' कहते हैं । इससे जनाया कि दिनका स्मरण हमको नहीं है । काल कहकर आगे वस्तु कहेंगे, यथा—'हमिंह देखि दीन्हेउ पट डारी'। वस्तु वस्तु है । इस प्रकार यहाँ देश, काल और वस्तु तीनों कहे । [(ख) 'करत विचारा' इति । क्या विचार कर रहे थे ? यही कि हमारी सारी आयुही वीती जाती है, न जाने भगवान मुक्ते फिर स्त्री, राज्य आदिका सुख देंगे। न जाने वालिके भयसे कभी प्रमु मुक्ते मुक्त करेंगे! क्या उपाय करें ? इत्यादि । (मा० त० प्र०)]

२ 'परवस परी बहुत विलपाता' इति । 'पर' शब्दके चार श्रंथ हैं—दूर, श्रन्य, शत्रु श्रीर परमात्मा । यहाँ श्रन्य श्रीर शत्रु दो अर्थोंमें प्रयुक्त हुत्रा है । यथा—'परोदूरान्यवाचीस्यात् परोऽरि परमात्मनोः' इति वैज-यंती कोशे । ['परवस परी बहुत विलपाता', यथा—'ले दिन्छन दिसि गयउ गोसाई । विलपित श्रित कुररी की नाई ॥ ३।३१।३।' 'बहुत विलपाता' का वही भाव है जो ३ ।३१ (३) में कहा गया है ।]

नोट—१ इनका समानार्थी श्लोक अध्यात्ममें यह है-'एकदा मंत्रिभि: सार्द्ध स्थितोऽहं गिरिमूर्द्धनि। विहायसा नीयमानां केनिचत् प्रमदोत्तमाम् ।४।१।३०॥' अर्थात् एकबार मंत्रियों सहित मैं पर्वत-शिखरपर वैठा था, उसी समय एक पुरुप एक उत्तम स्रीको आकाशमार्गसे लिए जाते हुए मैंने देखा।

२ नल, नील, जाम्ववान् श्रौर हनुमान्जी ये चार मंत्री हैं।

राम राम हा राम पुकारी | हमहिं देखि दीन्हेउ पट डारी ||१||
मागा राम तुरत तेहिं दीन्हा | पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ||६||
अर्थ—हमको देखकर राम ! राम ! हा राम ! पुकार कर (अपना) वस्त्र गिरा दिया ।५। श्रीरामजीने

उसे तुरंत माँगा और सुशीवने तुरंतही (ला) दिया। वस्त्रको छातीसे लगाकर रामचन्द्रजीने अत्यंत शोच किया।६।

टिप्पणी—१ राम राम कहकर पट डालनेका तात्पर्य यह था कि वानर जान जाय कि ये श्रीराम-जीकी स्त्री हैं, वे श्रीरामजीसे हमारा हाल कहें श्रीर उनकी हमारा वस्त्र दें। इसीसे पितका नाम लिया, नहीं तो पितका नाम न लेना चाहिए। पुकारकर कहनेका भाव कि विमान बहुत ऊँचेसे जा रहा था; पुकारकर न कहतीं तो वानर न सुन पाते।

नोट-१यहाँ यह समभकर कि सीताजी पितका नाम कैसे लेंगी, मयङ्ककार एवम् करुणासिन्धुजीते 'राम राम हा राम पुकारी' का अर्थ यों किया है कि 'श्रीजानकीजीका दुःखमय विलाप सुनकर मैंने राम ! हा राम ! ऐसा पुकारा' (उचारण किया) । तव यह समभकर कि ये कोई रामभक्त हैं हमारी और देखकर उन्होंने वस्त्र गिरा दिया। ऐसा अर्थ करने के लिए 'सो छिब सीता राखि उर रटित रहित हिर नाम', इसका प्रमाण दिया जाता हैं। पाँ डेंजीने दोनों अर्थ दिए हैं। वैजनाथजीने भी इसी अर्थको ग्रहण किया है। पर वाल्मीिक और अध्यात्म आदि रामायणों से यही सिद्ध होता है कि 'राम ! राम ! हा राम !' ऐसा कहकर श्रीजानकीजी विलाप करती चली जाती थीं। सुग्रीवने भी यही कहा और संपातीने भी वानरोंसे यही बात कही कि वह राम ! राम ! लद्दमण ! लद्दमण ! चिल्लाती जाती थीं। यथा वाल्मीकीये—'क्रोशन्ती रामरामेति लद्दमणित च विस्वरम्' (सर्ग ६।१०), 'क्रोशन्ती रामरामेति लद्दमणित च मामिनी। भूषणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च विधुन्वती।। सर्ग १८।१६।' और 'तां तु सीतामहं मन्ये रामस्य परिकीतनात्। १८।१८।'

अर्थात् राम, राम, लद्दमण लद्दमण चिल्लाती थीं श्रीर श्राभूषणोंको फेंकती एवं श्रंगोंको पटकती थीं। उसे सीता इससे समस्ता हूँ कि वह राम राम पुकारती थी। ऐसा ही हनुमन्नाटकमें भी कहा है। यथा—'पापेनाकृष्यमाणा रजनिचरवरेणांवरेण ब्रजन्ती, किष्किन्धाद्रौ मुमोच प्रचुरमणिगणैर्भूषणान्यर्चितानि। हा राम प्राणनाथेल्यहह जिह रिपुं लच्चणेनालपन्ती। यानीमानीति तानि चिपित रघुपुरः कापि रामाञ्च नेयः॥' (श्रृङ्क ५ %०३७)। अर्थात् राचसोंमें श्रेष्ठ पापी रावणसे ब्रह्मको हुई; 'हा राम! हा प्राणनाथ! श्रहह इस शत्रुको जीतो' इस प्रकार कहते श्राकाशमार्गसे जाती हुई अनेक मिण्गण्युक्त जिन श्राभूषणोंको किष्किन्धापर्वतपर डाल दिया था, वेही श्राभूषण पवनकुमार हनुमान्जीने रामजीके श्रिप्रभागमें रख दिए।

ये सब प्रमाण उस अर्थके पोषक हैं जो ऊपर दिया गया है। और यही अर्थ ठीक जँचनेका एक कारण तो संपातीहीके वचनोंमें मिलता है कि इसी नामके पुकारनेसे मैं उन्हें श्रीरामजीकी स्त्री समस्ता हैं। इस विषयमें अरण्यकांड दोहा २८१(२४) और २८ में भी लिखा जा चका है: वहाँ देखिए।

इस विषयमें अरएयकांड दोहा २८ (२५) और २८ में भी लिखा जा चुका है; वहाँ देखिए। गौड़जी—एक तो यह मायाकी सीता हैं। इन्हें नाम लेनेमें कोई हर्ज भी नहीं है। दूसरे आपद्-अस्ता पत्नी रक्तार्थ पतिका नाम न ले, विशेषतः जब कि और कोई उपाय नहीं है, तो करे क्या १ अतः आपद्धम्मेके लिए ज्येष्ठ पुत्र, अपना, गुरुका, पित वा पत्नीका नाम न लेनेवाला नियम वाधक नहीं हो सकता।

स्मृतिका ऋोक यह है जिसके प्रमाणसे नाम लेनेका निषेध है। 'आत्मनाम गुरोर्नाम नामानिकृप-णस्य च। श्रेयस्कामो न गृहीयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः' इसमें 'श्रेय चाहने वाला' नाम न ले ऐसा आदेश है। यह उक्ति साधारण दशाके लिये है। यहाँ सीताजी की आपद्यस्त दशा है।

चीरस्वामीने अमरकोशीकी टीकामें भी लिखा है। 'किमाह सीता दशवकत्रनीता, हा राम! हा देवर! तात! मातः!'

२—तीन वार, राम ! राम ! हा राम !, कहकर जनाया कि ऐसे ही वरावर कहती रहीं। तीनसे वहुत वार जनाया। पंजावीजीने अनेक भाव कहे हैं पर क्षिष्ट कल्पना समभकर यहाँ वे भाव उद्घृत नहीं किए गए।

वि० त्रि०—रावणने ऐसी चालाकीसे सीताहरण कियाथा, जिसमें श्रीरामजीको पता न चल सके कि सीता हुई क्या १ श्रीर त्राकाश मार्गसे इतने ऊँचेसे ले जाता था कि पर्वत पर वैठे हुए वन्दरोंने इतना ही देख पाया कि त्राकाशमार्गसे कोई स्त्री लिये चला जा रहा है। ऐसी परिस्थितिमें रामजीको त्रपना पता देनेके लिये जो कुछ किया जा सकता है. सो सब जगदम्बाने किया। रावण भी समफ न सका कि क्या हो रहा है। जगदम्बाने अपना चिह्न कपड़ा हो नहीं फेंका, क्यों कि इतने ऊपरसे फेंका हुआ कपड़ा नीचे लह्यस्थान-पर पहुँच नहीं सकता, अतः उसमें केयूर, नूपुर और कुण्डल बाँधकर फेंका। कोई रास्तेमें नहीं मिला तो वन्दरों में फेंक दिया। सम्भव है कि खोजते-खोजते श्रीरामजीके हाथ लग जाय तो इतना पता तो उन्हें लग ज़्यूया कि सीता जीती हैं; और अमुक दिशाको हरण करनेवाला ले गया है। देखा कि वन्दर आपसमें विचार कर रहे हैं, मुफे नहीं देख रहे हैं, अतः तीन बार पुकार-पुकारकर सरकारका नाम लिया, और कपड़ेको उनके बीचमें फेंका। तीन बारके पुकारनेमें जो कहना था, सो सब कुछ कह दिया। पहिली बार 'राम' ऐसा पुकारा, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षण करनेके लिये। दूसरी वार पुकारनेका भाव यह है कि इसे रामको देना। तीसरी वार 'हा राम' पुकारनेका भाव यह है कि मैं रामको चाहती हूँ, मैं बल-पूर्वक हरण की जा रही हूँ। श्रीगोस्वामीजी बार-बार पट कहते हैं, भूषणका नाम नहीं लेते। भाव यह कि सुत्रीवजी 'धन पराव बिष ते विष भारी' समफते हैं। उन्होंने पटको खोलकर देखा भी नहीं कि इसमें क्या वैधा है। उसे रामजाके लिये धरोहर समफकर, गुफामें रख दिया, और कहते हैं कि 'मम दिसि देखि दोन्ह पट डारी'। जगदम्बाका उपाय अमोघ है, उस पटके पानेपरही यथार्थरूपसे सीतान्वेषण आरम्भ हुआ।

ऐसी अवस्थामें पड़ी हुई स्त्री यिद पितका नाम न ले, तो सदाके लिये पितसे हाथ धोवे। पितके नाम न लेनेका नियम सामान्य है, विशेष अवसरके लिये यह नियम लागू नहीं है। गुरुदेवका भी नाम नहीं लिया जाता, पर पिण्ड देनेके समय तो नाम लेना ही पड़ता है। ऐसे विशेष अवसरोंपर सामान्य नियमपर हठ करना भारी चूक है।

नोट—३ प० प० प्र० स्वामी मयङ्ककारसे सहमत होते हुए लिखते हैं—(१) 'मानसकी सीताने अन्यत्र एक भी समय 'राम' शब्दका उचारण नहीं किया। रावणके साथ संभाषणके समय 'रघुवीर वान की', 'प्रभु भुज', 'रघुपित विरह' का, हनुमान्जीसे संभाषण करनेमें 'रघुराई', 'रघुनायक' आदिका, लंका काण्डमें त्रिजटा-संवादमें 'रघुपित सर', 'हरिपद', 'रघुपित बिरह', 'कृपाल रघुवीरा का, अग्निदिव्यके समय 'सुमिरि प्रभु', 'तिज रघुवीर आन गित नहीं' शब्दोंका प्रयोग किया है, 'राम' शब्दका नहीं। (२) केवल वाल्मीकीयके आधारपर यह मान लेना कि श्रीसीताजीने ही 'राम राम हा राम' पुकारा ठीक नहीं; कारण कि वाल्मीकीयमें तो उपर्युक्त सभी प्रसंगोंमें सीताजीने श्री 'राम' शब्दका उचारण अनेक वार किया है। (३) 'गिरिपर वैठे कपिन्ह निहारी। किह हरिनाम दीन्ह पट डारी' से भी विसंगित होती है। (४) श्रुतिसेतु संरचणको दत्तता मानसके समान अन्य रामायणोंमें नहीं है।

मेरी समभमें (१) में जो उदाहण दिये हैं वे कोई इस प्रसंगमें लागू नहीं हैं, क्योंकि वे कोई प्रसंग ऐसे नहीं हैं जिनमें अपना परिचय देना आवश्यक आ पड़ा हो कि मैं किसकी भार्या हूँ, किसको मेरे हग्णका समाचार दिया जाय। वाल्मी० रा०. अ० रा०, ह० ना० आदि प्रायः सभी ग्रंथों में इस प्रसंगमें 'राम' का उच्चारण पाया जाता है, तथापि इनको न भी लें तो भी हानि नहीं। आपित्त समय पितके नामके उचारणसे श्रुतिसेतु भी रिच्ति है। श्रीहनुमानप्रसादपोद्दारजी, श्रीनंगेपरमहंसजी तथा श्रीविजयानंदित्रपाठीजी मेरे मतसे सहमत हैं। 'हिर नाम' = हिरका नाम = राम।

टिप्पणी—२ 'मागा राम तुरत तेहि दीन्हा' इति । यहाँ 'तुरत' दीपदेहरी है । श्रीरामजीने शीघ्र माँगा, यथा—'तमव्रवीत्ततो रामः सुग्रीवं शियवादिनम् । श्रानयस्य सखे शोघं किमर्थे प्रविलंबसे । वालमी० ४।६।१३।' श्र्यात् प्रिय संदेशदेनेवाले सुग्रीवसे श्रीरामचन्द्रजी वोले—हे सखे ! शीघ्र लाखो, किसलिए बहुत विलंब कर रहे हो । श्रीर सुग्रीवजी तुरत लाए, यथा—'एवमुक्तस्तु सुग्रीवः शैलस्य गहनां गुहाम् । प्रविवेश ततः शीघं राघवप्रिय-काम्यया ॥१४॥ उत्तरीयं गृहीत्वा तु स तान्याभरणानि च । इदं पश्येति रामाय दर्शयामास वानरः ॥ १५ ॥' श्रिथीत्

ऐसा कहतेपर सुत्रीवने पर्वतकी छिपो हुई कंदरामें तुरत प्रवेश किया और 'वस्न और आभूषण देखिये' ऐसा कहते हुए श्रोरामचन्द्रजीको उन्होंने ला दिखाया।

नोट—४ मिलानके श्लोक ये हैं - 'क्रोशन्तीं रामरामेति ह्युग्सान् पर्वतोपरि । आमुच्याभरणान्याशु स्वोत्तरीयेण सामिनी ।३०।....नीताहं भूपणान्याशु गृहायामित्तपं प्रभो ।।३६॥...हित निक्तिप्य तत्सर्व ररोत् प्राकृतो यथा ।।४१॥' (अध्यातम स०१) । अर्थात् 'राम राम' कहकर विलाप कर रही थी । हमको पर्वतपर देखकर अपने आभूषण उतार वस्त्रमें बाँधकर हमारी तरफ देखकर वस्त्र गिरा दिये । मैंने उन्हें गृहामें रखा है । श्रीरामजीने उसे हृदयसे लगा लिया और प्राकृत मनुष्योंकी तरह रोने लगे । अ० रा० में माँगना नहीं कहा, सुग्रीव स्वयं ले आये हैं । वाल्मी० ४।६ में 'राम राम लक्ष्मण' कहकर विलाप करना कहा है—'क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च विस्वरम् ।१०।', पर उसमें माँगना भी कहा है—'आनयस्व सखे शीघं ।१३।' ऐसा कहनेपर वे शीघ ले आए—

टिप्पणी—३ 'सोच अति कीन्हा' इति । भाव कि सोच तो प्रथम ही करते रहे, अव प्रियका चिह्न पानेपर सोच वहुत अधिक हो गया अर्थात् रोने करे । यथा अध्यात्ने—'विनुच्य रामस्तद्दृष्ट्वा हा सीतिति मुहुमुहुः ।४।१।४१।' अर्थात् वारंवार हा सीते ! हा सीते ! ऐसा कहकर रोने तने । यहाँ विप्रलंभका उदीपन है, यथा—'सुधि आवत जिनके लखे ते उदीप वलान'। वाल्मी०रा० में भी कहा है 'अभवद्वाष्पसंख्द्रो नीहारोव चन्द्रमाः ।४।६।१६। सीतास्नेहप्रवृत्तेन स तु वाष्पेण दूपितः । हा प्रियेति सदन्धेर्यमुत्सुच्य न्यपतिस्त्रती ।१७।' अर्थात् अश्रुओंसे उनका मुख छिप गया जैसे कुहरेसे चन्द्रमा। श्रीसीताजीके स्नेहसे निकले हुये आँसुओंसे वे भीग गए, धैर्य जाता रहा और वे, हा प्रिये ! कहकर रोते हुये, पृथ्वीपर निर पड़े ।

नोट—५ 'सोच अति कीन्हा' इति। गीतावती शशमें जो कहा है-'भूषन वसन विलोकत सिय के। प्रेस विवस सन पुलिकत तनु नीरजनयन नीर भरे पिय के ॥ सकुचत कहत सुमिरि डर डमगत सील सनेह सुगुनगन तिय के। स्वामि दसा लिख लवन सला किए पिथले हैं आँच माठ सानो घिय के।। सोचत हानि मानि मन गुनि गुनि गये निघटि फल सकल सुकिय के। वरने जामबंत तेहि अवसर बचन विवेक वीररस विय के।। धीर वीर सुनि समुिक परसपर वल उपाय उवटत निज हिय के। तुलिसदास यह समड कहें तें किन लागत निपट निठुर जड़ जिय के।।' यह सब भाव 'सोच अति कीन्हा' से जना दिया गया। प्रसु ऐसे विद्वल हो गए कि उन्हें समकाना पड़ा। यही वात आगे कहते हैं।

कह सुग्रीवँ सुनहु रघुवीरा। तजहु सोच मन त्रानहु घीरा।।७।। सन प्रकार करिहों सेवकाई। जेहि विधि मिलिहि जानकी त्राई।।=।।

अर्थ —सुत्रीवजीने कहा-'हे रघुवीर ! सुनिए। सोचका त्याग कीजिए, मनमें धीरज लाइए (धारण कोजिए)। अ मैं सब प्रकार आपकी सेवा करूँगा जिस प्रकारसे श्रीजानकीजी आकर आपको मिलें। । ।

नोट—१ 'रंघुवीर' छौर 'तजहु सोक मन आनहु घीरा' में वे सब भाव गृहीत हैं जो वाल्मी० ७। ५-१३ में कहे हैं—इस दैन्यको त्याग कीजिए, अपने धैय्यका स्मरण कीजिए, आप सहश पुरुषों को ऐसी जुड़ दुिका कार्य इचित नहीं। मुक्ते भी पत्नी विरहका महान्शोक है, फिर भी मैंने घीरताका त्याग नहीं किया, न ऐसा शोक करता हूँ। फिर आप सहश महात्मा, धीर, शिक्तितकी तो बातही क्या है! अपने अश्वओं को अपनी घीरता से रोकिए, सत्युरुषों द्वारा बाँघी हुई घीरताका त्याग आप न करें। व्यसन में कष्ट, गरीबी, भय एवं विवन संबट उपस्थित होने पर जो धीरता पूर्व के बुद्धिसे काम लेते हैं वे दुःखी नहीं होते।....जो शोक करते हैं उन्हें मुख्य नहीं होता, उनका तेज नष्ट हो जाता है। अतएव आपको शोक न करना चाहिए। जो शोक के अर्थान हो जाते हैं उनका जीवन संशयमें पड़ जाता है। अतएव आप शोक छोड़ें और धेर्य धारण करें। यथा—'अलं वैक्लव्यमालाम्ब्य धर्ममालमगतं स्मर। व्यद्धिमानं न क्टशमीहण इदिलाववम्।।॥...महात्मा च विनीतध

कि पुनर्शतिमान्महान् ॥ ७ ॥ बाष्पमापिततं धैर्यान्निग्रहीतुं त्वमहिस । मर्यादां सत्वयुक्तानां धृति नोत्सन्दुमहिस ॥ ८ ॥ व्यसने वार्थकुच्छ्रे वा भये वा जीवितान्तगे । विमृशंश्च स्वया बुद्ध्या धृतिमान्नावसीदित ॥६॥ ये शोकमनुवर्तन्ते न तेपां विद्यते सुखम् । तेजश्च ज्ञीयते तेषां न त्वं शोचितुमहिस ॥१२॥ शोकेनामिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः । स शोकं त्यज राजेन्द्र धैर्य्यमाश्रय केवलम् ॥१३॥' वाल्मो० सर्ग ६ में जो कहा है कि 'तव भार्यामहावाहो भन्त्यं विषकृतं यथा । त्यज शोकं...।८।' हे महाबाहो ! स्त्रापकी भार्या विष मिले स्रन्नके समान है, उसे कोई पचा नहीं सकता । स्रतः स्राप शोक छोड़ें ।—यह भी इसीमें स्नागया ।

पुनः, भाव कि रघुवंशी सभी वीर होते हैं. यथा—'रघुवंसिन्ह महँ जहँ कोउ होई। तेहि समाज श्रस कहै न कोई।११२५३।११', 'कालहु डरिह न रन रघुवंसी।१।२८४।४।' श्रीर श्राप तो उस छुलमें वीरिशरोमिण हैं, श्रापको तो कादरकी तरह सोच न करना चिहए वर्ग पुरुषार्थका भरोसा रखना चाहिए। पुनः, तात्पर्य यह कि सोच वीररसका नाश करनेवाला है, इससे उसका त्याग जरूरी है श्रीर धैयं वीररसका बढ़ानेवाला है, श्रतएव धैय धारण करना उचित है, इसीसे शत्रुका पराजय कर सकेंगे।

टिप्पणी—१ 'सुनहु रघुबीरा' इति । 'रघुबीर' सम्बोधनका भाव कि आप वीर हैं, वीर होकर सोच करना और अधीर होना अयोग्य हैं; अतएव आपको सोच न करना चाहिए और न अधीर होना चाहिए। सोचके रहनेसे धीरज नहीं आता; इसीसे प्रथम सोचको त्याग करनेको कहा, तब धीरज लानेको।

र 'सब प्रकार करिहों सेवकाई' इति । (क) सब प्रकारकी सेवा अर्थात् श्रीसीताजी का पता लगाना, पता मिलनेपर शत्रुसे लड़ना और श्रीजानकीजीको ले आना, इत्यादि । (ख) 'सेवकाई' करनेको कहते हैं, सहायता करनेको नहीं कहते, क्योंकि सुग्रीव दास हैं। दास सेवा करते हैं और मित्र एवं बड़े सहायता करते हैं। सुग्रीव अपनेको वरावरका या बड़ा नहीं मानते। (ग) 'जेहि विधि मिलिहि जानकी आई' इति । 'आई' का भाव कि आपको कहीं जाना न पड़ेगा, मैं आपके शत्रुको मारकर श्रीसीताजीको आपके पास ले आउंगा। हिं सुग्रीवने अपना दुःख भुलाकर श्रीरामजीको धीरज दिया और सेवा करनेकी प्रतिज्ञा की; इसी प्रकार रघुनाथजी अपना दुःख भुलाकर सुग्रीवके दुःखका कारण आगे पूछते हैं— 'तिय बिरही सुग्रीव सखा लिख ग्रानिंग्या विसराई। वि० १६४।'

नोट—२ 'सब प्रकार करिहौं सेवकाई !....' इति । वाल्मी० स० ६ में 'ऋहं तामानियक्यामि नष्टां देव श्रुतोमिव ।१। रसातले वा वर्तन्तीं वा नभस्तले । ऋहमानीय दास्यामि तव भार्यामरिन्दम ।६। इदं तथ्यं मम वचस्त्वमविह च राघव । न शक्या सा जरिवतुमिप सेन्द्रैः सुरासुरैः ।अ....तां कान्तामानयामि ते ।८।' 'मैं राच्नसोंके द्वारा हरी गई वेदवाणिके समान उन्हें लौटा लाऊँगा । चाहे वे पातालमें हो या आकाशमें, मैं उन्हें ले आऊँगा । आप मेरे इस वचनको सत्य समर्से । इन्द्रादि देवता तथा राच्नस कोई भी आपकी छीको छिपा नहीं सकता।' जो यह कहा है और अध्यात्ममें 'सुमोवोऽध्याह हे राम प्रतिज्ञां करवाणि ते। समरे रावणं हत्वा तव दास्यामि जानकीम् ॥४३॥' (स० १), अर्थात् सुम्रीव भी वोले कि 'हे राम !मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि रावणको समरमें मारकर जानकीजीको आपसे मिलादूँगा।' यह कहा है तथा वाल्मी० ४।७३-४ में 'सत्यं तु प्रतिज्ञानामि त्यज शोकमरिदम् । करिज्यामि तथा यत्र यथा प्राप्त्यसि मैथिलीम् ॥३॥ रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्म-पौरुषम् । तथासिम कर्ता न चिराद्यथा प्रीतो भविष्यसि ।४।' अर्थात् मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ऐसा प्रयत्न कर्त्या कि आप मैथिलीजीको पावें। मैं रावणको सेनासहित मारकर अपने पुरुषार्थको संतुष्टकर वह करूँगा जिससे आप प्रसन्न हों।—यह जो कहा है वह सव इस अर्थालीसे जना दिया। 'करिहों' से प्रतिज्ञा जना दो।

दोहा—सखा बचन सुनि हरषे कृपासिंधु वलसीवँ। कारन कवन बसहु बन मोहि कहहु सुग्रीवँ॥ ५॥ श्रर्थ—द्याके सागर, वलकी मर्यादा श्रीरामजी मित्रके वचन सुनकर प्रसन्न हुए, (श्रीर वोले) हे सुत्रीव ! तुम किस कारण वनमें रहते हो. मुभसे कहो ।५।

टिप्पण्णि—१ 'सखा वचन सुनि हरपे' इति । भाव कि जैसा कुछ सखाका धर्म है वैसा ही सुप्रीवने कहा है। यथा 'कर्तन्यं यद्वयस्येन स्निग्धेनच हितेन च। अनुरूपं च युक्तं च कृतं सुप्रीव तत्त्वया।' अर्थात् हे सुप्रीव! तुमने वही किया जो स्नेही और हितैषी मित्रका कर्तन्य है। वाल्मी० ४।७ (१७)। मित्रके दुःखको देखकर उसकी अपने पुरुषार्थभर सहायता करना, उसके दुःखको दूर करनेका उपाय करना, दुःखमें विशेष स्नेह करना, यही सखा वा मित्रका तत्त्वण है। यथा—'वल अनुमान सदा हित कर्र्द ॥ विपति काल कर सत गुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा। ४।०।५-६।' (ख कुपासिधु हैं, अतएव सुप्रीवपर वड़ी कृपा कर रहे हैं और वक्सीव हैं, अतएव उसके शत्रुको मारेंगे। (ग) 'कारन कवन वसह वन०' इति। वनमें वसनेका कारण तो हनुमान् जी कह ही चुके हैं, यथा—'येहि विधि सकल कथा समुक्ताई।', फिर यहाँ श्रीरामजी सुप्रीव-जीसे क्यों पूछते हैं ? सुप्रीवके मुखसे कहलानेमें कारण यह है कि जब वह स्वयं वालिका अपराध कहे तव हम वालिको दण्ड दें—यह नातिका मत है।

वालमां० ४।= में श्रीरामजीने सुर्ग.वजीसे पूछा है कि किस कारण तुम्हारा वैर हुआ, वैरका कारण सुनकर और तुम दोनोंमें कीन निर्वल है यह जाननेके अनन्तर मैं तुम्हें सुखी वनानेका प्रयत्न कहँगा। यथा—'कि निमित्तमभूदैरं श्रोतिमच्छामि तत्वतः।४१। सुखं हि कारणं श्रुत्वा वैरस्य तव वानर। आनन्तर्यादिधास्यामि संप्रधार्य वलावलम्।४२।'

पं०—'क्रपासिधु वलसीवँ' का भाव यह है कि किसीके आश्रित इनका काम नहीं है वरन इनके वलके आश्रित औरोंके कार्य होने हैं। इन्होंने मित्रता भी केवल कृपा करके की है और सुन्नावका काम भी उसपर दया होनेके कार गा ही करेंगे। सुन्नावसे कार गा पूछने में कृपाही प्रधान है, पूछा जिसमें वे अपने मुखसे वालिका विरोध कहें और उसको मारनेकी प्रार्थना करें। क्यों कि 'विनु अपराध प्रभु हतहिं न काहू।'

नाथ वालि अरु मैं द्वौ भाई। प्रीति रही कछ वरिन न जाई।। १।। सयसुत मायावी तेहि नाऊँ। आवा सो प्रभु हमरे गाऊँ॥ २॥ अर्घ † राति पुर-द्वार पुकारा। वाली रिपुवल सहै न पारा॥ ३॥

श्रथ—हे नाथ ! वालि श्रौर में दोनों भाई हैं। हम दोनों भाई हैं। हम दोनोंमें ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती । १। हे प्रभो ! मयदानवका पुत्र जिसका नाम मायावी था वह हमारे प्राममें श्राया । २। श्रौर, श्राधी र तके समय नगरके द्वार (फाटक) पर उसने पुकारा (श्रर्थात् ललकारा) । वालि शत्रुके वलको न सह सकता था । ३।

टिप्पणी – १ (क) 'वालि अरु मैं....' इति। वालिको प्रथम कहकर उसको वड़ा भाई जनाया। यथा 'नाम राम लिइमन दोड भाई ।४।२।२।', 'रामु लपनु द्सरथके ढोटा ।४।२६८।७।', इत्यादि । (ख) 'प्राति रही' का भाव कि पहले थी, अब नहीं है। (ग) 'मय'—यह दानवों राच्चसोंका कारीगर है जैसे विश्वकर्मा देवताओंके। यह दानव था। (घ) 'मायावी ते हि नाऊँ।' 'मायावी' और 'नाऊँ' दोनों शब्द देनेमें भाव यह है कि मायावीका अर्थ हैं—'जो मायासे युक्त हो'। इस शब्दके कहनेपर पूछा जा सकता था कि उसका नाम क्या है, 'मायावी' तो केवल विशेषण हैं १ अत्र अत्य 'नाऊँ' पद देकर जनाया कि यह उसका नाम ही हैं।

२ (क) 'त्रावा सो प्रमु हमरे गाऊँ' - 'प्रमु' श्लिष्ट शब्द देकर जनाया कि वह भा वड़ा समर्थ था जसे त्राप समर्थ हैं, इसीसे त्रागे सामध्यकी परीचा हड्डियों द्वारा ली है। 'गाऊँ — त्रार्थात् किष्किन्धा नगरीमें।

<sup>† &#</sup>x27;अर्द्ध'—( भा० दा०, का० )। 'अर्ध'—( ना० प्र० )।

गाँव, पुर श्रीर नगर यहाँ पर्याय शब्द हैं। श्रागे इसीको पुर कहा है—'पुर द्वार पुकारा', श्रीर फिर नगर भी। यथा—'नगर लोग सव व्याकुल धावा।११।१।' [(ख) 'हमरे गाऊँ'। पहले जब प्रेम था तब दोनोंका यह नगर था। फिर सुत्रीव राजा हुआ तव भी उसका वह नगर था। अतः 'हमरे' कहा। अथवा अव विश्वास है कि फिर हमें मिलेगा इससे 'हमरे' कहा। (मा० म०)]

३ 'अर्थराति पुरद्वार पुकारा इति। आधीरानमें आनेका कारण यह था कि रातमें राच्नसों का बल अधिक हो जाता है, उसपर भी आधीरातमें आया, जो रात्रिकी तरुणावस्था है, यथा—'पाइ प्रदोप हरप दसकंधर।६। १ ७। ११। ', 'जातुधान प्रदोप वल पाई। घाए करि दससीस दुहाई। १। ४५। ४। इत्यादि। भाव कि पूर्ण वल पाकर श्राया। पुरके द्वारपर खड़ा होकर पुकारा क्योंकि भयके मारे भीतर न गया कि कहीं वालि घेरकर पकड न ले। द्वारपर ही खड़ा हो गया कि जो निकले उसे मैं मारूँ श्रीर यदि बालि बाहर निकला तो भाग जाऊँगा। (पं०)। [श्रद्धरात्रिमें ललकारनेका भाव यह है कि मनमें समभता है कि वालिसे जीत न सकूँगा। रातमें जब वह सोता हो तव पुकारकर यह कहता हुआ लौट जाऊँ कि वालि भाग गया। इस तरह मेरी जीत हो जायगी। इसी कारण वालि ऋदूरात्रिमें उसका पीछा करने चला; नहीं तो भागे हुएको खेदना एवं ऋदूरात्रिका युद्ध ये दोनों विपरीत (अर्थात् वीरोंके लिए अयोग्य और निषिद्ध) हैं। (शीला)। अथवा, वानरको रात्रिमें दिखाई कम देता है; अतः वह पीछा न कर सकेगा, यह समभकर रातमें आया। अथवा, रात्रिमें खियोंके साथ कामकल्लोलमें प्रवृत्ता होगा, उसके भंग होनेसे अवस्य शत्रु सममकर वालि मुमसे लड़ने आवेगा, अतएव अर्द्धरात्रिमें आया। (मा०म०)]

नोट-१ 'रिपु बल सहै न पारा' इति । यह हिमवानने दृंदुभी दैत्यसे कहा है- 'स हि दुर्मर्षणो नित्यं शूरः समरकर्माण । वाल्मी० ४।११।२३। अर्थात् वाली युद्धमें वड़ा निपुण है, किसीकी ललकार सहता ही नहीं । अ० रा० में भी कहा है कि 'सिंहनादेन महता वाली तु तदमर्थणः । निययौ क्रोधताम्राची जूघान दृदुमुष्टिना। ४।१।४८।' अर्थात् वाली मायावीकी ललकार सह न सका, उसकी आँखें क्राथसे लाल हो गईं....। पारना = सकना, यथा—'सोक विकल कल्लु कहै न पारा।'

नोट-- (पुकारा' शब्दमें सिंहनाद करना, क्रोधपूर्वक गर्जन करना श्रीर ललकारना-ये सव भाव त्रा गए जो ऋध्यात्म ऋौर वाल्मीकीयमें हैं। यथा—'किप्किधां समुपागत्य वालिनं समुपाह्वत्।४७। सिंह-नादेन महता वाली तु तदमर्घणः'। ऋध्य० स० १।' ऋथीत् आकर वालिको लड़नेके लिए ललकारा, घमण्डसे सिहकी तरह गरजने लगा। वाली उसका बह दर्पन देख सकता था। 'नदेति सम सुसंरव्धो वालिनं चाह्वयद्रगो (वाल्मी० ४।६।५) ।' अर्थात् कोधपूर्वक गरजने और युद्धके लिये ललकारने लगा।

#### १---बालि और सुग्रीव ।

कहते हैं कि एक वार मेरु पर्वतपर तपस्या करते समय ब्रह्माकी आँखोंसे गिरे हुए आँसुओंसे एक प्रतापी वंदर उत्पन्न हुआ जिसका नाम ऋचराज था। एक वार ऋचराज पानीमें अपनी छाया देख-कर उसमें कूद पड़ा। पानीमें गिरते ही उसने एक सुन्दर स्त्रीका रूप धारण कर लिया। एक बार उस खीको देखकर इन्द्र और सूर्य मोहित हो गए। इन्द्रने अपना वीर्य उसके मस्तकपर और सूर्यन अपना वीर्य उसके गले पर डाल दिया। इस प्रकार उस स्वीको इन्द्रके वीर्यसे वालि स्रौर सूर्यके वार्यसे सुर्याव नामक दो चंदर उत्पन्न हुए। इसके कुछ दिनों पीछे उस स्त्रीने फिर अपना पूर्व रूप धारण कर लिया। त्रह्माकी त्राज्ञासे उसके पुत्र किर्िकधामें राज्य करने लगे। (वाल्मी० सग् ५७, रा० सा०)।

वालि महावली था। सुप्रीवने श्रीरामजीसे वाल्मीकीय सर्ग ११ में कहा है कि वालि पश्चिम समुद्रसे पूर्व समुद्रतक श्रीर दक्षिण समुद्रसे उत्तरसमुद्रतक सूर्योदयके पूर्व हो विना परिश्रम जाता श्रीर लोट त्राता है। वड़े-वड़े पर्वतों के शिखर पकड़कर उखाड़कर ऊपर फेंकता है त्रौर फिर लोक लेता है।

वड़े-वड़े वृत्तोंको डलाड़ डालता है।

रावण इसे छलसे जीतने श्राया। वालि उस समय समुद्र में सन्ध्या तर्पण कर रहाथा। उसी दशामें उसने रावणको पकड़कर वगलमें दाव लिया। छः मास तक दवाए रक्खा। इत्यादि। हनु० =188 में श्रंगदने रावणको पकड़कर वगलमें दाव लिया। छः मास तक दवाए रक्खा। इत्यादि। हनु० =188 में श्रंगदने रावणसे कहा है कि बालि तुमे बाँधकर चारों समुद्रोंमें चाणमात्रमें हो। फरकर संध्यावंदन करते हुए लौट श्राया; क्या तू उसे भूल गया। यथा—'लांबद्ध्वा चतुरम्बुराशिषु परिश्राम्थन्मुहूर्तेन यः। सन्ध्यामर्चयित स्मिनस्थ कथं तातत्त्वया विस्तृतः॥' ऐसाभी कोई-कोई कहते हैं कि इन्द्रने जो माला इसे दीथी उसका यह प्रभाव था कि उसकी पहनकर जब वालि किसीसे लड़तानो वालिमें शत्रुका श्राधा वल खिच श्राताथा, पर इसका प्रभाण कहीं मिला नहीं है। वाल्मी० २२ में वालिने सुश्रीवको यह माला देते हुए इतना ही कहा है कि इसमें प्रशस्त विजयत्त्रमी वर्तमान है, मेर मरनेपर इसकी श्री नष्ट हो जायगी, श्रतएव तुम इसे धारण करो। 'इमां च सालामाधत्स्व दिव्या सुश्रीव काञ्चनीम्। उदारा श्रीः स्थिता ह्यस्यां संपुजह्यान्मृते मिय। १६।' वाल्मी० २२ में लिखा है कि इसने गोलभनामक गंधवसे १५ वर्षतक वरावर युद्ध किया श्रीर श्रंतमें उसकी मार डाला। ऐसा पराक्रमी था।

२-- मयसुत मायावी और हुंदुभी

सय नामका एक सहातेजस्वी सायावी दैत्य था जो दितिका पुत्र था। यह शिल्प-विद्यामें परम निपुरा था। एक हजार वर्ष घोर तपस्या करके इसने ब्रह्मासे शुक्राचार्यका समस्त धन शिल्पविचा और उसकी सामग्री वरमें प्राप्त की। यह हेमा नामकी अप्सरामें आसक्त हो गया था। इन्द्रने इसको वज्रसे मार डाला। (वालमी० ५१)। इसके दो पुत्र मायावी और दुन्दुभी हुए। वालिने दुंदुभीको मार डा़ला था। दुंदुभीको कथा वाल्मी० ११ में इस प्रकार दी हुई है — दुंदुभी नामका एक वड़ा वली असुर था। उसके हजार हाथियोंका वल था। वह कैलाशशिखर सरीखा वड़ा ऊँचा और विशालकाय था। वरदानसे मोहित होकर वह दुष्ट समुद्रसे युद्ध करने गया, समुद्रने उससे कहा कि मैं तुम्हारे युद्धके योग्य नहीं हूँ, तुम हिसवान्के पास जाको जो शङ्करजाक श्रमुर श्रौर ऋषियोंके आश्रयदाता हैं। तब वह हिमवान्के पास गया। उन्होंने भी अपनी असमथेता कहां श्रौर पूछने पर वताया कि तुम इन्द्रपुत्र वालिके पास जाओ, वह प्रसिद्ध बलवान् है, किसीकी ललकार सह नहीं सकता। दुदुर्भाका वेप भैं लेका सा था। और उसके सीन बड़े तीच्एा थे। वह कि विकथासे आकर गरजने लगा, सींगोंसे नगरके द्वारको तोड़ने लगा। यह सुनकर बालि फाटकपर आया और उससे समभाकर कहा कि अपने प्राण लेकर चले जास्रो । इसपर उसको क्रोध स्थागया और उसने वालिको वहुत ललकारा जो वार्ल्मा०में श्लोक ३२ से ३५ तक विश्वत है। वालिने इसकी सींगोंको पकड़कर और उसे खूव घुमाकर पटक दिया। फिर मुझों, घुटनों, पैरों, पत्थरों और वृत्तों द्वारा घोर युद्ध हुआ। वालिने उसे पटककर उसको मदन कर डाला। उसके मरनेपर उसके शवको वालिने एक योजनपर वेगसे फेंक दिया। वेगसे फेंके हुए दुंदुभीके मुखादिसे निकली हुई रिधरकी वूँदे हवासे मतंगजीके आश्रमसें जा पड़ीं। जिसे देखकर मुनिने कुपित होकर शाप दे दिया कि जिसने इस शबको फेंककर इस वनके वृत्त तोड़े और इस आश्रमको रुधिरविंदुसे अपवित्र किया है वह चिंद आश्रमके आस पास एक योजन तक आयगा तो उसके सिरके सैकड़ों दुकड़े हो जायँने। बालिके पत्तवालं जो भी वानर यहाँ देख पड़ेंगे वे पाषाग हो जायँगे।

ढुंदुसीके सारे जानेपर मायावी अपने भाईका वदला वालिसे लेनेके लिए आया। वालिसे मायावीकी स्नाके कारण भी वैर हो गया था, इसीसे वह वालीकी घातमें रहता था। (वाल्मी॰ स॰ ६)। संभव है कि इसीसे वह गुहामें घुस गया।

धावा वालि देखि सो भागा। मैं पुनि गएउँ वंधु सँग लागा॥ ४॥ गिरि-नर गुहा पैठ सो जाई। तव वाली मोहि कहा बुक्ताई॥ ४॥ ऋथ-वालि उसे देखकर दोंड़ा और वह वालिको देखकर भागा। मैं भा भाइके संग लगा चला गया। ४। वह एक वड़े पर्वतको एक श्रेष्ठ (वड़ी) गुफामें जा घुसा। तव वालिने मुक्तसे समकाकर कहा। ५। टिप्पणो-१ (क) 'धावा वालि' का भाव कि राज।को विचारकर शत्रुके पास जाना चाहिए, पर वालि विचार च र्युट श्विको च के ले ही शत्रुके पीछे दौड़ा। इसका कारण पूर्व ही कह दिया है कि 'वाली रिपु-वल सह ने पारा', अर्थान् उसे अपने बलका वड़ा अभिमान है। इसोसे उसने कुछ विचार न किया। (ख) 'देखि सो भागा' कहकर सूचित किया कि वालिको देखते ही शत्रुके लड़नेका उत्साह नहीं रह जाता। (ग) 'में पुनि', यह चित्रकूटदेशको बोली है। दोनों शब्द मिलकर एक हा अर्थका वोध कराते हैं। में पुनि = में। यथा—'मं पुनि किर प्रवान पित वानी। शहराश', 'में पुनि पुत्रवध् प्रिय पाई। शप्टाश' (घ) 'वंघु सँग लागा' अर्थान् वालिने. मुक्ते साथ चलनेको नहीं कहा, में स्वयं ही भाईके प्रेमसे संग हो गया। यथा—'ततोऽहमि सौहादािन्नः सतो वालिना सह'—(वाल्मी० हाट) अर्थात् तव मैं भी प्रेमके कारण वालिके साथ निकला। भाईके साथ लगे चले गए यह सुत्रीवकी प्रीतिहै। और, वाली स्वयं गुहामें घुसा सुत्रीवको साथ न घुसने दिया, यह वालिका प्रेम छोटे भाईपर दिखाया। पूर्व जो कहा था कि 'प्रीति रही कछु वरनि न जाई' वह यहाँ चरितार्थ हुआ।

२ (क) 'गिरि वर गुहा पैठ सो जाई' इति। भारी गुहामें यह समक्तर जा घुसा कि बालि भया-नक गुफा देखकर लौट जायगा। वानर श्रंधेरे स्थानमें नहीं जाते। (ख) 'कहा चुफाई'। भाव कि यह राजस सम्मुख वलसे नहीं लड़ सका, गुफामें घुम गया; इससे जान पड़ता है कि वहाँ पर श्रौर भी राजस हैं, न जानें क्या माया रचें. तब हम दोनों भाई मारे जायँगे। अतएव तुम दरवाजे पर रहो।

नोट—१ मायावीने देखा कि वालि आया और पीछे-पीछे कुछ दूर उसका भाई सुग्रीय भी है; अत-एव वह उरकर भागा. यथा—'स तु मे आतरं दृष्ट्वा मां च दूरादयस्थितम्। असुरी जातसंत्रासः प्रदृद्राय तदा भृशम्। वाल्मी० ६।६।', 'अनुयातश्च मां तूर्णमयं भ्राता सुदारुणः। स तु दृष्ट्वेय मां रात्रौ सिहतीयं महावलः॥ वाल्मी० १०१९॥' अर्थात् यह मेरा अत्यन्त दारुण भाई भी साथ था, मेरे साथ एक दूसरे वली पुरुपको देखकर वह भागा। मयङ्ककार लिखते हैं कि दोनोंको देखकर भागा कि कहीं ऐसा न हो कि दोनों मिलकर मुमे घेर लें, अतः भागा। अथवा, छलसे भागा कि इनको दूर ले जायँ तो बालि निस्सहाय रह जायगा। यह संभव है कि इससे भागा हो कि ये पीछा करें तो में इन्हें गुहा में ले जाऊँ जहाँ मेरे सब सहायक हैं और रात भी है, वालिको वहाँ सब मिलकर सार लेंगे। यह अनुमान भी ठीक हो सकता है क्योंकि उस गुहामें सत्य ही उसके बहुत साथी मिले। यथा निहतश्च सया सद्यः स सर्वे सह वन्धुभिः।१०।२०।' अर्थात् (वालि कहता है कि) मैंने उस रात्रको बान्यवोंके सहित शीघ मार डाला।

र 'कहा बुमाई' में यह भी भाव है कि ऐसा न हो कि इसके कुछ साथी इधर-उधर वाहर छिपे हों, वे हम दोनोंको गुहामें जाते देख पीछेसे आ घेरें और प्रहार करें; इससे तुम यहाँ सावधान होकर ठहरो जिसमें इधर पीछेसे कोई न आने पाये। मैं इसे मारकर आता हूँ। यथा—'इह तिष्ठाद्य सुप्रीव विलद्वारि उमाहितः। यावदत्र प्रविश्याहं निहन्म समरे रिपुम्॥ वालमी० ६।१३।' पुनः भाव कि उसने यह सममाया कि यह वारम्वार उपेद्रव करेगा, इससे अब इसे मार डालना ही उचित है। (प्र०)। यह भी सममाया कि गुहा तंग है, एक दो दैत्यसे अधिक इसमें सामने आ नहीं सकते, जो जो सामने आते जायँगे उनको में सारता जाऊँगा, अतः तुम मेरी ओरसे निश्शंक रहो।

परिखेसु भोहि एक पखवारा। निहं त्रावों तत्र जानेसु मारा॥ ६॥ मास दिवस तहँ रहेउँ खरारी। निसरी रुविर घार तहँ भारी॥ ७॥

शब्दार्थ-परखेषु = परखना, प्रतीचा करना, राह देखना, आसरा देखना। पख्रवारा = पक्त + वार = १५ दिन। चन्द्रमासका पूर्वाद्धे या उत्तराद्धे दोनों पच्च कहलाते हैं। एक कृष्णपच्च दूसरा शुक्त। दोनों में १५, १५ दिन होते हैं। पच्चके अपभ्रंश पाख और पखवारा हैं। मास दिवस = महीना दिन = ३० दिन,

यथा-'मान दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ १।१९५।', 'मास दिवस बीतें मोहि मारिहि निसिचर पोच ।५।११।'

अर्थ-पन्द्रह दिन तक सेरा आसरा देखना। उतने दिनोंमें न आया तो जानना कि वालि मारा गया (तात्पर्य कि तव यहाँ से चले जाना) ।६। हे खरारि ! मैं वहाँ महीना भर रहा । उस (गुहा) से रुधिर (रक्त, खून) की भारा धार निकली ।ঙা

टिप्पण्णि—१ 'परखेसु मोहि एक पखवारा' इति । वालिने सुग्रीवपर कृपा करके पत्तभर रहनेको कहा जिसमें वह वहुत दिन तक आशामें वैठा न रहे। वीर अपने पराक्रमको सममते हैं, वे अनुमान कर लेते हैं कि कितने दिनमें वे अमुक कार्य कर सकेंगे। यहाँ वालिने यह समम लिया कि मैं मायावीको पत्त-

भरमें मार लूँगा, इसीसे सुबीवसे उसने पत्त ही भर ठहरनेको कहा।

२ 'सास दिवस तहँ रहे उँ खरारी' इति । (क) वालिने पत्तभरको कहा, मैं वहाँ दो पत्त रहा। इससे सुग्रीवकी प्रीति सूचित हुई कि भाईके स्नेहसे, उसकी आज्ञा न होनेपर भी, वह इतने दिन ठहरा रहा। क्षे (ख) 'खरारी' सम्बोधनका भाव कि आप खरके शत्र हैं जो दुष्ट था; मेरी कोई दुष्टना नहीं है, सव दुष्टता वालिकी है। [पुनः 'खरारी' का भाव कि आपने खरादिके समरमें देख लिया कि राज्ञस कैसे मायावी होते हैं। त्रापने ऋपना मायासे उन्हें जीत लिया, पर हम सब वानर हैं; माया क्या जानें। मायावी पूर्ण मायावी था; इसीसे वालिको उसके मारनेमें मासभरसे ऋधिक लग गया। (शीला)] (ग) 'रुधिर धार तहँ भारी'। इति। भारो धार निकलनेका हेतु यह है कि मायावो दैत्यका शरीर भारी था, इसीसे शरीरसे रुधिरकी धार भी भारी निकली।

नोट-१ वाल्मी० टा१४से मालूम होता है कि सुझीवने भी गुहामें साथ जानेकी प्रार्थना की, पर बालिने अपने चरगोंकी शपथ की इससे वह बाहर हो रहा। यथा-'मयात्वेतद्वचः शुत्वा याचितः सपरंतपः। शापियत्वा स मां पद्रयां प्रविवेश विलं ततः। वाल्मी० में वालिने कहा है कि मैंने इससे कहा था कि जवतक मैं मारकर लौटता हूँ तव-तक विलके द्वारपर प्रतीचा करो—'बिलद्वारि प्रतीच् तवं यावदेनं निहन्स्यहम् ।४। ०।५८।' वालमीकीयमें सुत्रीवका एक वर्षेतक विलद्वारपर ठहरना लिखा है। ऋतः यह प्रसंग वाल्मीकीय कल्पका नहीं है।

अर्थाती ७ से मिलता हुआ स्होक अध्यातम ।।५०-५१ में है- 'इत्युक्त्वाविश्य स गुहां मासमेकं न निर्ययो ।। मास।दूध्वं गुहाद्वारान्निगेतं रुधिरं वहु।' अर्थात् यह कहकर कि मैं गुहामें जाता हूँ वह उस गुहामें घुस गया और एक मास तक न निकला। महीनाभरके उपरान्त होनेपर उसमेंसे बहुत रुधिर निकला। वाहर रुधिर निकलनेका कारण यह था कि मारे जाने पर मायावी पृथ्वीपर गिरकर गरज रहा था, उसके मुँहसे

🕸 १—पंजावीजी यह शंका करके कि 'वालि धर्मात्मा था। पत्तका क़रार करके मासभर राह देखनेवालेपर कोप क्यों करता ? और, राज्य तो जन्नरदस्ती मंत्रियोंने दिया था, सुन्नीवका इसमें ऋपराध न था, तब सुत्रीवको क्यों मारकर निकाल देता ?', उसका समाधान यह करते हैं कि 'मास दिवस' से यहाँ १२ दिन का अर्थ होता है क्योंकि मास वारह होते हैं। १५ दिन ठहरनेको कहा; यह तीन दिन पहले चला श्राया। इसीसे वािने कोप किया। पर यह अथं यहाँ प्रसंगानुकूत नहीं है। क्योंकि यहाँ तो सुग्रीव वालिका अपराधी और अपना निरपराध होना दिखा रहे हैं। दूसरे 'मास दिवस' वाल और सुन्दरमें भी ३० दिनके ही अर्थ में आया है, यथा—'मास दिवस कर दिवस मा मरम न जानइ कोइ', 'मास दिवस महुँ कहा न माना । तो में मारव काढ़ि कृराना॥' श्रौर 'मास दिवस महुँ नाथ न श्रावा । तो पुनि मोहि जियत नहिं पावा।' एवं 'मास दिवस वीते मोहि मारिहि निसिचर पोच'—(सुं० ११)। तीसरे, अध्यात्म ऋादि रामायगोंसे यही पता लगता है कि सुप्रीव वालिकी दी हुई अवधिसे अधिक वहाँ ठहरा था।

२ बाबा हरिदासजी कहते हैं कि ४५ दिन की अवधि देनेका भाव यह था कि ४४ दिनमें चौदही लोकोंमें जहाँ होगा में उसे देखकर मार डालूँगा और पन्द्रहवें दिन लौट आऊँगा।

रुधिरकी धार निकली जिससे वह बिल भर गया और जिसके कारण पृथ्वीपर चलना कठिन हो गया। (वाल्मी० १०।२१)। वह धार बाहर तक आई।

वालि हतेसि मोहि मारिहि ब्राई । सिला देइ तहँ चलेउँ पराई ।। ८ ।। मंत्रिन्ह पुर देखा विनु साई । दीन्हेउ मोहि राज बरिब्राई ।। ६ ।।

अर्थ—उसने वालिको मार डाला, (अब) आकर मुमे मारेगा (यह सममकर) गुहाके द्वारपर एक शिला लगाकर मैं भागकर चला आया ।=। मंत्रियोंने नगरको बिना स्वामी (राजा) का देखकर मुमे जबरदस्ती राज्य दिया ।६।

टिप्पणी—१ 'बालि हतेसि०'। सुन्नीव महीनाभर वहाँ रहे तो भी कुछ निश्चय न हुन्ना कि कौन मारा गया, इसीसे सुन्नीव वहाँसे जा न सके। जब रुधिरकी धार निकली तब निश्चय हुन्ना कि बालि मारा गया; क्योंकि वालिने पत्तभर परखनेको कहा था न्नौर रुधिर महीनेभरमें निकला—(करु०)। 'मोहि मारिहि न्नाई' यह इससे निश्चय किया कि जब बालि ऐसे महावली वीरको उसने मार डाला तब मैं उसके सामने क्या हूँ।

नोट—१ बालिका मारा जाना कैसे निश्चय हुआ ? इस विषयमें वाल्मी० ६ में लिखा है कि राज्ञसों के गर्जनका शब्द सुनाई पड़ता था और बालिका शब्द एक भी न सुन पड़ा, बहुत दिन भी बीते और रिधर निकला—इन लज्ञांसे अनिष्टकी शंका हुई। यथा—'नर्दतामसुराणां च ध्वनिमें ओत्रमागतः। न रतस्य च संग्रामे कोशतोऽपि स्वनो गुरोः।१८। श्रहं त्ववगतो बुद्ध्या चिह्नैस्तैर्भातरं हतम्। पिधाय च विलदारं शिलया गिरिमात्रया।१६।' कैसे जाना कि बालि ही मारा गया, इसके संबंधमें ऐसा भी कहा जाता है कि रुधिरके साथ बालिके रोएँ देख पड़े। मयङ्ककारका मत है कि यहाँ सुग्रीवका दोष जान पड़ता है, वह समक्ष सकता था कि बालिवधपर इतनी बड़ी धार रुधिरकी न निकल सकती थी।

पं० विजयानंद त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'जिस भाँ ति आजकल भी किसी पहलवानमें दो घरटेका दम होता है, उस वीचमें उसका मारा जाना कठिन है। दच्च योद्धा विना दम दूटे जल्दी मारे नहीं जाते। उन्हें अपने दमका भरोसा रहता है। भगवान देवकीनन्दन जब स्यमन्तक मिणके लिये गुकामें घुसे, तो लोगोंसे कहते गये कि एक महीनेतक मेरी प्रतीचा करना, यदि न आऊँ तो समसना कि मैं मारा गया। जब उतना समय बीतनेपर भी कृष्णजी नहीं आये तो लोग लीट गये, और उनका और देहिक कृत्य भी कर डाला, किसी ने उनके जीते रहनेकी शंका न उठाई। इसी भाँ ति दो पखवारा बीतनेपर भी बालिक बाहर न आनेपर उसके जीते रहनेकी शंका उठाना ही जबरदस्ती है। दम दूटनेक पन्द्रह दिन बाद रक्तधार निकलनेका अर्थ ही यही है कि बाली दम दूटनेपर भी पंद्रह दिन लड़ता रहा, बिल्कुल बेदम होनेपर मारा गया। सुत्रीवजीने शिलानेसे गुकाका द्वार बन्द कर दिया कि जिसमें गुकामें बिल्कुल अँघेरा हो जाय और शत्रुको द्वारतक पहुँचनेमें कठिनाई हो। जबतक वह हूँद्ता टटोलता द्वारतक पहुँचेगा, और द्वारको रोकनेवाले पत्थरोंको हटायेगा, तबतक मैं किष्किन्धा पहुँच जाऊँगा। अतः सुत्रीवजीका शिलासे द्वार रोकना उचित था। यदि सुत्रीवजीकी इन वातोंमें कचाई होती, तो सरकार वालिको आपराधी मानकर उसके वधकी प्रतिज्ञा नहीं करते।'

इन वार्तोमें कचाई होती, तो सरकार वालिको अपराधी मानकर उसके वधकी प्रतिज्ञा नहीं करते।' नोट—र जिस शिलासे द्वार बंद किया गया वह पर्वत समान बड़ी थी। यह शिला लगानेका भाव यह था कि मायावी इसे हटाकर न निकल सकेगा, भीतर ही मर जायगा। यथा—'शिला पर्वत-संकाशा विलढ़ारि मया कुता। ।। अशक्नुविश्वष्क्रिमितुं मिहियो विनिशिष्यित। वाल्मी० ४।४६।८।'

३ 'मंत्रिन्ह पुर देखा विनु साई ।....विरश्चाई' इति । (क) वाल्मी० के सुन्नीवने श्रीरामजीसे कहा है कि मैं मंत्रियोंसे यथार्थ वात छिपाता रहा पर उन लोगोंने जान लिया—'गूहमानस्य मे तत्वं मन्त्रिभः श्रुतम् ।४।६।२०।' श्रीर अ० रा० के सुन्नीवने कहा है कि मैंने सबसे कह दिया कि वालि गुकामें राजसके हाथसे मारा गया। यथा—'ततोऽब्रवं मृतो वाली गुहायां रज्ञसा हतः ।४।१।५२।' मानसमें छुछ न लिखकर

दोहा ६ (८-१२)

दोनोंके मतोंकी रक्ता कर दी गई। (ख) राज्य राजासे शून्य है, यह देखकर कोई शत्रु आक्रमण न कर दे, ऐसा विचारकर मंत्रियोंने वलात् मुक्ते राजा बना दिया। ऐसा ही सुप्रीवने बालिसे वाल्मी० में कहा है। यथा—'वलादिसम्समागम्य मित्रिमः पुरवासिमः। ४।१०।१०।' 'बिरआई' शब्दसे जनाया कि मेरी इच्छा राज्य प्रहण करनेकी न थी फिर भी उन्होंने न माना। यथा—'....मामिनच्छन्तमप्युत। राज्येऽभिषेचनं चक्रः सर्वे वानरमित्रिणः। अ० रा० ४।१।५३।' इच्छा न होनेका कारण भाईका शोक अथवा अंगदके रहते अपनेको अधिकारी न समक्तना कहा जाता है। अंगद अभी छोटा था इससे मंत्रियोंने इनको राज्य प्रहण करनेके लिए हठ किया।

वावा हरीदास—ईश्वर सर्वडरप्रेरक है। मंत्रियोंने सुग्रीवको बिर त्राई राज्य दिया यद्यपि वालिका पुत्र ऋंगद राज्यधिकारी था। ऐसा न होता तो क्यों सुग्रीव नगरसे निकाला जाता श्रोर क्यों वह बनमें निवास करता?—'राम कीन्ह चाहिं सोइ होई'। रावणमरणमें नर वानर दोनों कारण हैं—'हम काहू के सरिहं न मारे। वानर मनुज जाति दुइ वारे।११९७७।' विना सुग्रीवके वनवासके श्रीरामजीसे उनसे मेंट श्रीर मित्रता कैसे हो सकती थी? श्रीरामजी नगरमें जा नहीं सकते थे श्रीर वालि वनमें क्यों श्राता ? दूसरे, वालि श्रीमानी प्रकृतिका था, इससे भी यदि वह मिलता भी तो उससे मित्रता कदापि न हो सकती थी। श्रीरामजी तो गरीबनिवाज हैं श्रीर सुग्रीव दीन है, इसलिए उससे मित्रता की गई। फिर वालि रावणका मित्र था—'मम जनकिह तोहि रही मिताई', यह श्रंगदने रावणसे कहा है, तब वह श्रीरामजीकी सहायता कव कर सकता था। श्रवः यह सब हिर इच्छासे हुश्रा।

नोट—४ यहाँ तक सुप्रीवने अपनी सफाई कही कि मैं सहायताके लिए संग गया, उसने पत्तभर राह देखनेको कहा, मैं दूने दिन रहा, और मैं राजा होना नहीं चाहता था, मुक्ते मंत्रियोंने जबरदस्ती राजा बनाया। अब आगे बालिका अपराध कहते हैं। (पं० रा० कु०)।

वाली ताहि मारि गृह आवा। देखि मोहि जिय भेद वहावा।।१०।। रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी। हिर लीन्हेसि सर्वसु अरुं नारी।।११॥ ता के भय रघुवीर कृपाला। सकल भ्रुवन महँ फिरेउँ विहाला।।१२॥

श्रर्थ—बालि उसे मारकर घर श्राया। मुक्ते (श्रिभिषिक्त) देखकर जीमें बहुत बुरा माना।१०। उसने मुक्ते शत्रुके समान श्रत्यन्त भारी मार मारी अर्थात् खूव मारा श्रीर मेरा सर्वस्व (सब कुछ) श्रीर खी हर ली।११। हे रघुवीर! हे छुपालु! उसके भयसे मैं समस्त लोकों में बेहाल (विह्नल, व्याकुल) फिरा।१२।

टिप्पणी—१ (क) 'देखि मोहि०'। देखनेका भाव कि यदि राज्यसिंहासनपर मुक्ते वैठे न देखते तो जीमें भेद न वढ़ाते। सममते कि इनका कोई दोष नहीं है, हमने १५ दिन रहनेको कहा था, ये १५ दिन रहकर चले आए। (ख) भेद यह वढ़ाया कि इनके जीमें यही था कि बालि मरे तो हम राज्य करें; इसीसे गुहाद्वारपर शिला लगाकर राजगद्दीपर आकर वैठ गए।

नोट-१ 'देखि मोहि०' से यह भी सूचित किया कि यदि वह लोगोंसे पूछता तो उसे मालूम हो जाता कि मैंने जो कहा है वह सत्य है। मैं नियुक्त अविधसे अधिक ठहरा, मुर्भे जबरदस्ती राज्य दिया

गया। पर उसने देखते ही क्रोधमें आकर किसीसे कुछ न पूछा, मुभे मारकर निकाल दिया।

२ शत्रुके समान मारनेके कई कारण उपस्थित हो गए। वालिने सममा कि यह चाहता था कि मैं मारा जाऊँ तो इसे राज्य मिल जाय। इसीसे पर्वत सदृश शिला विल द्वारपर वंद करके चला आया। इसे चाहिए था कि वहाँ वैठा रहता कि कहीं मायावी ही मारा गया हो और भाई लौटा तो कैसे निकलेगा। निकलनेका मार्गन पाकर मैं 'सुत्रीव' 'सुत्रीव' चिल्लाता रहा। अनेक वार लातोंसे मारकर तव कहीं पत्थर हटा सका, नहीं तो उसके भीतर मर जाता। स्वयं राजा वननेके लिये ही इसने ऐसा-किया है। यथा 'तत्रानेनास्मि

संरुद्धो राज्यं मृगयतात्मनः । सुग्रीवेख नृशंसेन विस्मृत्य श्रातृसौहृदम् । वाल्मी० ४।१०।२५।' दूसरे, ऋंगद् राज्याधिकारी था तब सुग्रीवने क्यों राज्य ग्रह्ण किया ? तीसरे, ताराके साथ सुग्रीव सुखपूर्वक रहने लगा था जैसा कि वाल्मी० ४।४६ से पता चलता है—'राज्यं च सुमहत्प्राप्य तारां च रुमया सह। मित्रैश्च सहित-स्तस्य वसामि विगतज्वरः ।६।' अर्थात् बड़ा राज्य और ताराको पाकर रुमा तथा मित्रोंके साथ में सुख-पूर्वक रहने लगा। इत्यादि कारणों से शत्रु सममा, अतः जैसा शत्रुके साथ करना चाहिए वैसा किया।

नोट—३ 'हरि लीन्हें सि सर्वस अह नारी' इति। शतुका सर्वस्व हरण किया जाता है, अतः सर्वस्व हरण कर लिया। अथवा, यह सोचकर कि सुग्रीव मेरे सर्वस्व राज्य धन आदिका मालिक बन वैठा है, उसने सर्वस्व हर लिया। 'अह नारी' का भाव कि सुग्रीवने सुभ बड़े भाई की खोको मेरे जीतेजी अपनी खी वना लिया। यथा 'धर्मेण मातरं यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सितः ४।५५।३।' (यह अंगदने हनुमान्जीसे कहा है)।—यह समभकर उसने सुभ छोटे भाईकी स्नी जीतेजी छीन की।

टिप्पणी—२ (क) 'सर्वस' कहकर 'नारी' को पृथक कहनेका भाव कि उनको हमारी स्त्रीका हरण करना अत्यन्त अयोग्य था सो भी उन्होंने किया। 'सकल भुवन', यथा अध्यात्मे — 'लोकान्सर्वान्परिक्रम्य अंद्य्यमूकं समाश्रितः। (१।४६। अर्थात् समस्त लोकोंकी परिक्रमा करके ऋष्यमूक पर्वतका आश्रय लिया)। [यहाँ 'सकल भुवन' से समस्त पृथ्वीका अर्थ लेना विशेष संगत है। वाल्मो० ४।१०।२७ से भी यही अर्थ ठीक जान पड़ता है, यथा— 'तद्रयाच महीं सर्वी कान्तवात्सवनार्णवाम' अर्थात् उसके भयसे वनों और पर्वतों-वाली समन्त पृथ्वी मैं घूम आया। इसका विस्तृत उल्लेख वाल्मी० ४।४६ में है। चारों दिशाओंकी सीमातक वालीने सुशीवका पीछा किया। कोई जगह बची नहीं।] (ख) 'रघुवीर कृपाला' का भाव कि आप कृपालु हैं, अत्रप्य मुक्तपर कृपा कीजिए। [यथा— 'वालिनश्च भयात्तस्य सर्वलोकभयापह। कर्तुमहिस मे वीर प्रसादं तस्य नियहात्।' (वाल्मी० १०।३०)। अर्थात् सर्वलोकोंके भयके दूर करनेवाले! बालिके भयसे मेरी रक्ता काजिए। हे वीर! आप उसे दण्ड देकर मुक्तपर कृपा करनेके योग्य हैं]।

इहाँ साप वस आवत नाहीं। तदिष सभीत रहीं मन माहीं।। १३।। अर्थ—वह यहाँ शापके कारण नहीं आता तो भी मैं मनमें डरता ही रहता हूँ।१३।

टिप्पण्णि—१ (क) शापवश—मतङ्गऋषिका शाप था कि यदि बालि यहाँ आये तो उसके मस्तकके सौ दुकड़े हो जायँ। यथा—'मतङ्गेन तदा शतो ह्यस्मिन्नाश्रममण्डले। प्रविशेद्यदि वा वाली मूर्जास्य शतधा भवेत्। वाल्मी० ४।४६।२२।' (ख)—'तद्पि सभीत रहौं', कारण् कि बालि स्वयं यहाँ नहीं आ सकता पर वह दूसरोंको भेजता रहता है; इसं प्रकार हमारे विनाशके उपायमें सदा लगा रहता है। यथा—'यन्नवांश्च स दुष्टात्मा मद्दिनाशाय राघव। वहुशस्तत्प्रयुक्ताश्च वानरा निहता मया। वाल्मी० ४।८।३४।' अर्थात् हे राघव! वह दुष्टात्मा मेरे विनाशके लिए प्रयत्न करता रहता है, उसके भेजे हुए बहुतसे वानरोंको मैंने मार डाला है।

२ यहाँ तक सुप्रीवने अपने तन, धन और मन तीनोंका दुःख कहा। तनका दुःख—'रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी।' धनका दुःख—'हिर लीन्हेसि सर्वस अरु नारी', मनका दुःख—'इहाँ साप वस आवत नाहीं। तदिप सभीत रहींं ।

३ श्रीरामजीने सुग्रीवसे वनमें निवासका कारण पूछा; वह कारण उन्होंने यहाँतक कहा। श्रीर, वालिका अपराध भी कहा कि विना अपराध हमको मारकर पुरसे निकाल दिया, हमारा सर्वस्व श्रीर स्ना हरण कर लिए; तव भी हमारे प्राण नहीं वचते।

नोट-१ ऋष्यमूक पर्वतपर ठहरनेकी राय हनुमान्जीने दी थी। वाल्मीं० ४६ में सुग्रीवने श्रीराम जीसे कहा है कि जव चारों दिशाओं में कहीं भी वालिके पीछा करनेसे मुक्ते शरण नहीं मिली तव बुद्धिमान् हनुमान्ने सुक्तसे कहा कि मुक्ते इस समय याद आया कि मतङ्क्ष्माधिने वालिको शाप दिया है कि यदि वह इस आश्रमकी भूमिपर त्रावे तो उसका मस्तक दुकड़े-दुकड़े हो जाय। वहीं हम लोग निरुद्धिम होकर सुखपूर्वक रह सकेंगे। वालि मतंगके भयसे यहाँ नहीं त्राता। शापका कारण पूर्व ६ (१-३) एष्ठ ५४ में लिखा जा चुका है।

नाथ सयल पर किपिति रहई' से 'तद्पि सभीत रहों मन माहों' तक 'सुग्रीव मिताई' का प्रसंग है।

## 'बालि-प्राण-भंग'—प्रकरण

सुनि सेवक दुख दीनदयाला। फरिक उठी दोउ† भुजा विसाला।। १४।।

म्पर्थ—सेवकका दुःख सुनकर दीनोंपर दया करनेवाले श्रीरघुनाथजीकी दोनों विशाल (घुटनेतक लंबी) भुजाएँ फड़क उठीं 1१४।

टिप्पणी—१ (क) 'सेवक दुख' इति । सुग्रीवने जो कहा था कि 'सव प्रकार करिहों सेवकाई', वस इतने ही वचनपर श्रीरामजीने उनको सेवक मान लिया, अतएव यहाँ 'सेवक' पद दिया (और हनुमान्जीने भी पूर्व यही कहा था, 'सो सुग्रीव दास तब अहई'।) (ख) 'दीनदयाला' पद साभिप्राय है। सुग्रीव दीन है। उसपर कृपा करके उसका दुःख हरेंगे। दीनके दुःखको सुनकर दयावीरकी भुजाएँ फड़कती ही हैं।— (यहाँ 'परिकरांक्कर अलंकार' है। हनुमान्जीकी भी यही प्रार्थना है कि 'दीन जानि तेहि अभय करीजे'।)

नोट-दोनों भुजाओं के फड़कने के विषयमें महानुभावों के विचार ये हैं-

पं० रामकुमारजी—उत्साहमें वीरोंकी दोनों भुजाएँ फड़कती हैं, वही कारण यहाँ है। यहाँ शकुन या अपशकुनका विचार नहीं है।

मा० म०—सुप्रीवके दुःखको सुनकर उसके अवगुणोंको वात्सल्यवश भूल गए, दोनों भुजाएँ फड़क उठीं। बालिके मारनेसे कुछ अपयश होगा, अतएव वायीं भुजा भी फड़की और दाहिनी भुजाने फड़ककर यह सूचित किया कि सुप्रीवका पालन करेंगे।

पं०—दोनों भुजात्रोंका फड़कना रएका सूचक है। अथवा, तलवारसे मारना होता तो दाहिनी ही भुजा फड़कती (क्योंकि खड्ग एक हाथसे चलाया जाता है), पर वालिवध वाएसे करना है (जिसमें दोनों भुजात्रोंका काम है) अतएव दोनों भुजाएँ फड़कीं।

क्र०-दोनों विशाल भुजाओंका फड़कना कहकर जनाया कि वीररसको प्राप्त हुए।

शिला—वाई भुजाका फड़कना अपशकुत है। अतः विशाल विशेषण देकर जनाया कि ये भुजाएँ शाल अर्थात् छिद्ररहित हैं। तात्पर्य यह कि इनकी द्विण भुजा न फड़के तो भी शुभ ही हो और वाम भुजा फड़के तो भी अशुभ नहीं होनेका।

प्र०-बिसाल = विगत-पीर करनेवाली।

[नोट—श्रंतिम दो भाव खींचके अर्थ हैं। विशाल विशेषण प्रायः आजानुवाह होने और आर्त्तके दुःख हरण एवं उसको आलिंगन करनेके प्रसंगमें किवने बहुत ठौर प्रयुक्त किया है। कोई महानुभाव ऐसा भी कहते थे कि भुजाओंका प्रेरक इन्द्र है। भुजाओंका फड़कना कहकर जनाया कि इन्द्र भी वालिके अनीतिको देखकर न सह सके और वाहु-फड़कन-द्वारा मानों प्रभुसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अब आप इसको मारिए।]

# दोहा—सुनु सुग्रीव मारिहों वालिहि एकहि वान। नहा रुद्र सरनागत गए न उवरिहि प्रान॥६॥

अर्थ—हे सुप्रोव ! सुनो । मैं वालिको एक ही वाण्से मारूँगा । ब्रह्मा और रुद्रकी शरणमें प्राप्त हो जाने पर भी उसके प्राण् न वचेंगे ।६। हिङ्गिसिलान कीजिए—'जौ खल भयेसि राम कर द्रोही। ब्रह्म रद्र सक राखि न तोही ॥६।२७।२।' उदाहरण यथा—'ब्रह्मधाम सिवपुर सव लोका। फिरा श्रमित व्याकुल भय सोका॥ काहू वैठन कहा न स्रोही। राखि को सकै राम कर द्रोही ॥३।२।'

वि॰ त्रि॰—'सुनु सुत्रीव....प्रान' इति। 'तद्पि सभीत रहों मन माहीं' इस कथनसे सरकारने वालीको पक्षा अपराधी मान लिया। सुत्रीवने सव कुछ कहा, पर सरकारने तवतक वालीको अपराधी नहीं माना जवन्तक कि उसने यह न कहा कि 'इहाँ साप वस आवत नाहीं। तद्पि सभीत रहों मन माहीं'। समभा कि क्रोधके वेगमें उसने मारकर निकाल दिया। सुत्रीवकी वहूका कोई अपराध नहीं था, इसलिये उसे नहीं निकाला। परन्तु इस घटनाको वहुत दिन हुए, क्रोधके वेगके शान्त होने तथा सुत्रीवके निरपराध होनेके प्रमाण मिलनेका यथेष्ट समय मिल गया। अब जहाँ वह स्वयम् नहीं जा सकता वहाँ सुत्रीवके वथके लिये अन्य योधाओं को भेजता है, अतः सिद्ध है कि उसका हृद्य पापी है, सुत्रीवको मारकर निष्कण्टक होकर रूमाको भोगना चाहता है, अतः सरकारने वालिवधकी प्रतिज्ञा कर ली।

सुत्रीवके मुखसे सुना कि वह सकल लोकों में विहाल फिरा, पर वालिके भयसे किसीने शरणमें नहीं रक्ता। अतः सरकार कहते हैं कि एक वाणसे मारूँगा, और ब्रह्मा-रुद्रकी शरणमें जानेपर भी वह न वचेगा, जिस भाँति जयन्त नहीं वच सका। प्रतिज्ञाका कारण कहते हैं 'जे न मित्र दुख होहिं दुखारी' इत्यादि।

दिप्पण्णी—१ एक ही वाण्यसे वालिको मारनेकी प्रतिज्ञाका तात्पर्य यह है कि उसके मारनेमें विलंव नहीं करेंने। मित्रके दुःख्ते दुःखी हुए हैं इसीसे मारनेकी प्रतिज्ञाकी। यथा 'मित्र दुःखेन सन्तप्तो रामो राजीव-लोचनः ॥१८॥ हिन्छ्यामि तव द्वेष्ट्यं शीम्रं भार्यापहारिण्म्। इति प्रतिज्ञामकरोत्सुत्रीवस्य पुरस्तदा ॥१८॥ अ० रा० सर्ग १।' अर्थात् मित्रके दुःखसे राजीवलोचन श्रीरामजी दुःखित हो गए और सुप्रीवके सामने उसी समय प्रतिज्ञा की कि खीके हरनेवाले तुम्हारे शत्रुको में शीम्र मास्त्रगा। (नोट—दूसरा कारण वालि-वधका यह है कि आर्यसंस्कृतिकी मर्यादा स्थापित करनेके लिए प्रतिज्ञा हुई है, यथा—'यावत्तं निह पश्येयं तव मार्यापहारिण्म्। वावत्व जीवेतागत्मा वाली चरित्रदूपकः। वाल्नी० १०१३॥ अर्थात् तुम्हारां स्थीको अपहरण करनेवाले वालिको जवतक में नहीं देखता तवतक वह मर्यादा नष्ट करनेवाला वाली जावे)।

पं०—प्रभुने उसकी भावी देखकर, अथवा, सुग्रीवको अपने वलपर विश्वास दिलानेके लिए वालिको एक ही वाण्से वध करनेकी प्रतिज्ञा की। (प० प० प्र० स्वामीजी इस मतसे सहमत नहीं हैं कि प्रतिज्ञा केवल विश्वास उत्पन्न करनेके लिये की गई। प्रतिज्ञा रोषसे की गई है। 'जो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई।')। यदि कोई कहे कि वालिसे सुग्रोवसे रात्रुता थी, रघुनाथजीसे तो न थी तब ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की ? इस संदेहके निवारणार्थ प्रभु नीतिके अनुसार मित्रके लज्ज कहते हैं। सुग्रीव मित्र है, इससे उसका दुःख दूर करना अपना परम कर्त्तव्य है। मित्रका रात्रु अपना रात्रु है।

नोट—१ मुल्य और यथार्थ भाव तो ऊपर दिए गए पर वाबा हरीदासजो और भी भाव लिखते हैं। जो पाद टिप्पणीमें दिये जाते हैं। † ब्रह्मा और शिवकी शरणमें भयभीत होकर देवता और मुनि इत्यादि सभी जाते हैं; इससे उनकी शरण जाना कहा। 'हरि' 'विष्णु' की शरण लेना न कहा क्योंकि 'हरि', 'विष्णु', 'नारायण' आदि सव रामजीके ही सात्विक रूप हैं। यहाँ रुद्र नाम देकर जनाया कि शिवजीके भयंकर काल-स्वरूपकी शरणमें भी जानेसे न वचेगा।

<sup>ं</sup> यहाँ रामर्जा सुत्रीवको उभय भाँ ति अभय देते हैं। एक तो यह कि वालि जीतेजी कुछ न कर सकेगा, में एक ही वाएसे उसे गिरा दूँगा। दूसरे, मरनेपर भी न डरो कि प्रेत होकर दुःख देगा क्योंकि उसको हमारे पापद तुरत हमारे धामको ले जाउँगे। मार्गमें वहा और रहलोक पड़ेंगे पर बहा और रह भी उन पापदोंसे नहीं वचा सकते। प्रेत होना इससे कहा कि अभी सुत्रीवका रामर्जीमें ईश्वरभाव निश्चित वहीं है।—(पर यह भाव क्षिष्ट कल्पना है।)

श्रीप्रज्ञानानन्दजी इसपर शंका करते हैं कि तब अन्यत्र 'संकर सहस विष्तु अज तोही। सकिंह न राखि राम कर द्रोही ।५।२३।८।' तथा 'राम विरोध न उबरिस सरन बिष्तु अज ईस ।५।५६।' क्यों कहा गया। और उत्तर देते हैं कि प्रस्तुत प्रसंगमें 'विष्णु' का नाम न देकर सूचित करते हैं कि यह दैन्यघाटकी कथा है और इसमें 'विष्णु' अवतारी हैं।

जे न मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हिं विलोकत पातक भारी ।। १ ॥ निज दुख गिरि समं रज करि जाना । मित्र क दुख रज मेरु समाना ।। २ ॥

अर्थ—जो मित्रके दुःखसे दुःखी नहीं होते उन्हें देखनेसे भी भारी पाप लगता है।१। पर्वतके समान अपने भारी दुःखको धूलके समान (साधारण) जाने और मित्रका दुःख रजके समान (तुच्छ, जरासा) भी हो तो उसे सुमेर वा पर्वतके समान जाने ।२।

टिप्पण्णि—१ 'विलोकत पातक भारी'। भाव कि जो मित्रके दुःखसे दुःखी नहीं होते वे महापातकी हैं। श्रीर महापातकीके संसर्गसे दूसरे भी महापातकी हो जाते हैं। यथा 'त्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनानमः। महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह' श्रर्थात् त्रह्महत्या, सुरापान, चोरी श्रीर गुरुपत्नीगमन महापातक हैं, इनका संसर्ग भी महापातक है। (याज्ञवल्क्य स्मृति प्रायश्चित्ताध्यायमें महापातकीके संबंधका श्लोक इस प्रकार है— 'त्रह्महा मद्यपः स्तेनस्तथेव गुरुतल्पगः। एते महापातिकानो यश्च तैः सहसंवसेत्।२२७।') श्रतः ऐसे महापापिका मुख भी न देखना चाहिए। २— 'निज दुख गिरिसम०' इति। भाव कि श्रपने दुःखसे मित्रके दुःखको भारी सममे। यदि श्राप दुःखी न हो तो मित्रके दुःखसे दुःखो हो श्रीर जो स्वयं ही दुःखमें पड़ा हो तो श्रपने दुःखको रजन्ममान जाने। तात्पर्य कि जबतक श्रपने दुःखको रजसम न जानेगा तबतक मित्रका दुःख भारी न जान पड़ेगा। श्रीर न उस दुःखके छुड़ानेका उपाय हो सकेगा—इसके उदाहरण श्रीरामजी ही हैं। राज्य छूटा, वनवास हुशा, जानकीहरण हुशा—यह दुःख पर्वतके समान है सो इसको रज समान माना। यथा— 'तियिवरही सुग्रीव सखा लिख प्रानिव्रया विसर्गई। विनय १६४।' श्रीर सुग्रीवके दुःखको सुमेर सम जानकर जल्दी दूर किया।

जिन्ह के श्रसि मात सहज न श्राई। ते सठ कत हिंठि करत मिताई।। ३।। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। गुन प्रगटड्! श्रवगुनिन्ह दुरावा।। ४॥

श्रर्थ—जिनमें ऐसी वुद्धि (कि मित्रके कएमात्र दुःखको बहुत भारी दुःख समभें श्रीर उसके दुःखके सामने अपने दुःखको कुछ-नहीं-के वरावर समभें) स्वाभाविक ही नहीं प्राप्त है, वे राठ क्यों हठ करके मित्रता करते हैं। है। कुमार्गसे हटाकर सुमार्गमें चलावे, गुए प्रकट करे, श्रवगुर्णों को छिपावे। ४।

टिप्पणी—१ (क) 'सहज न चाई' इति। भाव कि ऐसी बुद्धि सुनने चौर सिखानेसेभी चा जाती है, पर वह निरंतर नहीं रहती चौर जो स्वाभाविक चाती है वह निरंतर एकरस वनी रहती है। (ख) 'हिंठ' का भाव कि वेद शास्त्र पुराण मना करते हैं कि ऐसे लोग मित्रता न करें, तव भी वे नहीं मानते चौर मित्रता करके महापातकी बनते हैं।

इयहाँ तक मित्रताके दोष वर्णन करनेका भाव यह है कि लोग दोष त्यागकर मित्रता करें। स्त्रागे मित्र-धर्म कहते हैं।

२—'कुपथ निवारि॰' इति। जव कुपथका निवारण होता है तब मनुष्य सुपंथमें चलता है, इसीसे प्रथम कुपथका निवारण कहा। [पुनः भाव कि मित्रता हो जानेके पीछे यदि मित्रमें दोष जान पहें तो भी

मित्रसे प्रीति न त्याग दे, वरन् उसको लोक परलोकका भय दिखाकर उसे कुमार्गसे बचाकर सुमार्गपर लगा दे। (पं०)] भाव यह कि इस प्रकार मित्रका परलोक सुधारे। यह कहकर आगे बताते हैं कि मित्रके साथ कैसा व्यवहार वरतना चाहिए।

देत लेत मन संक न घरई। बल अनुमान सदा हित करई।।४॥ विपति काल कर सत गुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा।।६॥

श्रर्थ—देने-लेनेमें मनमें शंका न रक्खे, बलके अनुमान (श्रंदाजा, श्रटकल) से अर्थात् पुरुषार्थ भर सदैव हित करे। (१) विपत्तिके समय (सुखके समयसे) सौगुना (श्रत्यन्त) प्रेम करे—वेद श्रीर संत कहते हैं कि संत-मित्र श्रर्थात् श्रच्छे मित्रके (वा, संत श्रीर मित्रके) यही लच्चण हैं। (६।

टिप्पणी—१ (क) 'देत लेत मन संक न धरई' अर्थात् अपना और मित्रका धन एकही जाने जैसा कि श्रीरामजीने विभीषण्जीसे कहा है 'तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु भ्रात ।६।११९।' (ख) 'देत लेत' का भाव कि प्रथम देनेका विचार रक्खे, पीछे लेनेका, इसीसे प्रथम 'देत' शब्द कहा। (ग)—'वल अनुमान' इति। भाव कि बलसे अधिक उपकार कोई नहीं कर सकता, पर यदि बलके अनुसार न करे, उससे कम करे, तो यह कपट है; अतएव 'वल अनुमान' पद दिया। ['बल अनुमान' इति। महाभारत उद्योगपर्वमें बल पाँच प्रकारका कहा गया है—'बलं पद्भविधं नित्यं पुरुषाणां निवोध में। यत्तद्बाहुबलं नाम किनष्टं वलमुच्यते।। अमात्यलाभो भद्रं ते द्वितीयं बलमुच्यते। धनलाभरत्तीयं तु बलमाहुर्जिगीषवः।। यत्वस्य सहजं राजन् पितृ पैतामहं बलम्। अभिजात बलं नाम तचतुर्थं बलं स्मृतम्। येनत्त्वेतानि सर्वाणि संगृहीतानि भारत। यद्बलानामपि बलं तत्प्रज्ञाबलमुच्यते।' अर्थात् पुरुषोंमें पाँच प्रकारका बल कहा गया है। बाहुबल साधारण बल है। सत्मंत्रोका बल दूसरा बल है। ऐश्वर्यका बल तीसरा वल है। पिता, पिता-महसे बल प्राप्त है वह अभिजात (कौलिक) चौथा बल है। जिससे ये सब बल प्राप्त होते हैं और जो बलका भी वल है वह बुद्धि बल है। 'वल अनुमान' कहकर जनाया कि इन पाँचों प्रकारोंके बलसे मित्रका हित करे। इससे यह भी जनाया कि बलसे अधिक सहायता करे तो उसका कहना ही क्या! उसकी परलोकमें प्रशंसा होगी, पर अपना जितना बल है उसके लगानेमें कोर-कसर न रक्खे। बलभर हित करनेमें कसर रखनेसे 'मित्र' पदसे गिर जायगा]।

र क्रिंकिपथ निवारि सुपंथ चलावा।' से 'श्रुति कह०' तक मित्रके लक्षण कहे, आगे कुमित्रके लक्षण कहते हैं। इन चौपाइयोंकी जोड़का खोक भर्तृहरिनीतिशतकमें है। दोनोंका मिलान यहाँ दिया जाता है—

भर्तृहरि-शतक पापानिवारयित योजयते हिताय, गुद्धं निगृहति गुणान्त्रकटी करोति। श्रापद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लच्चणिमदं प्रवदन्ति संतः॥

सानस

कुपथ निवारि सुपंथ चलावा।
गुन प्रगटइ अवगुनन्हि दुरावा॥
विपतिकाल कर सतगुन नेहा।
श्रुति कह संत मित्र गुन एहा॥

'योजयते हिताय' (= हितमें लगावे), 'न जहाति ददाति काले' (= त्याग न करे और समयपर देता रहे) और 'संत' की ठौर यहाँ क्रमसे 'सुपंथमें चलावे', 'शतगुण नेह करे' और 'श्रुति और संत' ये पद हैं। नोट—१ 'देते लेते संदेह न करे' में भाव यह है कि यह कभी मनमें न आने पावे कि देख तो

लें. मित्रने हमें धोखा तो नहीं दिया।

२ वाल्मी० ४। में सुग्रीवजीने कुछ ऐसा ही श्रीरामजीसे कहा है—'रजतं वा सुवर्णं वा शुभान्या-भरणानि च । श्रविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः । । श्राख्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितः सुखितोऽपि वा। निर्दोषस्य सदोषस्य वयत्यः परमा गितः। । धनत्यागः सुखत्यागो देशत्यागोऽिष वानघ। वयस्यार्थ प्रवर्तन्ते स्तेहं ह्या तथाविधम। । शे अर्थात् मित्र सोने चाँदीके आभूषण आपसे वँदे हुए नहीं सममते। एक मित्रकी चीजें दूसरे मित्रकी भी होती हैं। धनी हो या दिग्द्र, दुखी हो या सुखी, निर्दोष हो या सदोष, मित्र ही मित्रके लिये तित है। इसी कारण मित्रका उत्कट प्रेस देखकर उसके लिये मित्र धनत्याग, सुखत्याग तथा देशत्याग भी करता है। – श्लोक १ को 'वल अनुमान सदा हित करई' की व्याख्या समित्र। साहि- त्यिक दृष्टिकोणसे कह सकते हैं कि इसीको लेकर गोस्वामीजीने यहाँ मित्रके लक्षण श्रीरामद्वारा कहलाये हैं।

३ 'विपति कालकर सत गुन नेहा' कहकर जनाया कि श्रापत्ति श्रानेपर ही सित्रकी परीका होती है। यदि दुःखके समय मित्रके साथ विशेष प्रेम न हुआ तो वह मित्र नहीं है। मिलान कीजिए—'घीरज धर्म मित्र ऋह नारी। आपद काल परिखिल्लाहें चारी। ३।५।७।' (श्रीत्रनुसूयाजी)।

४ 'संत' को दीपदेहली मानकर अर्थ करनेसे भी पूरा मेल हो जाता है। अन्वय यह हुआ— 'श्रुति संत कह संत-मित्र गुरा एहा (है)।'

त्रागे कह मृदु वचन वनाई। पाछे अनहित मन कुटिलाई।।७॥ जा कर चित अहि गति सम भाई। अस कुमित्र परिहरेहि भलाई।।८॥

श्रर्थ—सामने मुखपर तो कोमल मीठे वचन बनाकर कहे, पीछे श्रहित (श्रपकार, बुराई, हानि, शत्रुता) करे श्रीर मनमें छुटिलता (कपट) रक्खे । अक हे भाई! जिसका चित्त सर्पकी चालके समान देढ़ा है ऐसे छुमित्रके त्यागनेमें ही भलाई है । अ

दिप्पणी १ (क)—'वनाई' से जनाया कि वात सूठी है पर ऐसी वनाकर कहते हैं कि सची-सी लगती है। (स) कपटी मित्रके मन, वचन और कम तीनों में कपट रहता है—'मन कुटिलाई' मनका, 'आगे कह मृद्ध वचन वनाई।' वचनका और 'पाछे अनिहत' यह कमका कपट है। इसमें क्रिया कर के कपटमें कि पाछे अनिहत' हो लिखते हैं, 'कर' किया नहीं हो है। इसमें अभिप्राय यह है कि जैसे कुमित्र गुप्त अहित करते हैं वसे ही कविने भी 'करने' की किया गुप्त की है।

२ (क) प्रथम कुटिलको मित्रता करनेसे मना किया, यथा—'जाके असि मित सहज न आई। ते सठ कत हिट करत निताई।' कदाचित् मना करनेसे वह न माने क्योंकि वह राठ है तो ऐसे कुमित्रका आपही त्याग करे। (ख) 'परिहरेहि भलाई' अर्थात् उसको न त्याग करोगे तो वह शूल सम पीड़ा देगा, यथा— कपटी नित्र शूल सम चारी।' छोड़नेके अतिरिक्त उसके अहितसे वचनेका अन्य उपाय है ही नहीं।

३ क्लिकुमित्रके मन, बुद्धि श्रौर चित्त तीनों मिलन होते हैं, यथा—'पाछे श्रनहित मन कुटिलाई।', 'जिन्ह के श्रम मित सहज न श्राई।' श्रौर 'जाकर चित श्रहि गित सम माई।'

नोट-१ 'ऋहिगति' इति । सर्प देड़ा ही चलता है, सीघा कभी नहीं चलता । कुटिलताका अर्थ भी देड़ापन है । मनमें कुटिलता कही, इसीसे ऋहिगतिकी उपमा दी । कपट रखना ही कुटिलता है ।

प० प० प०--सर्पकी गित कुटिल होती है, पर वह शरीरकी गित होनेसे आसानीसे देखी जाती है। किन्तु कपटीका चित्त कुटिल होता है; इससे उसकी गित सहजमें दिखाई नहीं देती। 'चित्त' की गितको अहिगतिके समान कहकर जनाया कि वह सपसे भी अधिक भयंकर और दुःखद है। पुनः भाव कि जैसे सपकी गित नैसर्गिक होनेसे उसका पलटना असंभव है, वैसेही कपटी मित्रकी कुटिलता दूसरेके प्रयत्नसे पलट नहीं सकती। अतः कहा कि 'अस कुमित्र परिहरेहि भलाई।'

<sup>\*</sup> यथा—'परोचे कार्यहन्तारं प्रत्यचे प्रियवादिनम् । वर्जयेत् ताहशं मित्रं विपक्कमं प्योमुखम् ।' इति चाएक्यनीति । अर्थात् जो परोच्चमें काम विगाड़े और सामने प्रिय वोले ऐसे मित्रको त्याग दे, वह विष भरा हुआ घड़ा है जिसके मुखपर देखने नात्रको दूध हैं।

### सेवक सठ नृप कृपन † कुनारी । कपटी मित्र स्रल सम चारी ।। ६ ॥

अर्थ-शठ सेवक, कृपण (कंजूस) राजा, कुत्सित (बुरी, कर्कशा) स्त्री और कपटी मित्र ये चारों शूलके समान (पीड़ा देनेवाले) हैं। अर्थात ऊपरसे हित वने रहते हैं और भीतर पीड़ा देते हैं। श

😂 यहाँ तक मित्र-धर्म कहकर त्रागे उस धर्मको पालन करनेको स्वयं उद्यत होते हैं। त्राचरण

द्वारा उपदेश प्रभावशाली होता है।

नोट १—इस अर्थालीके भाव इन क्लोकोंसे स्पष्ट हो जाते हैं,—(क) 'अविधेया भृत्यजनाः शठानि मित्राएयदायकः स्वामी । अविनयवती च भार्या मस्तक शूलानि चत्वारि॥' (प्रस्तावरत्नाकर); अर्थात् आज्ञा न माननेवाला सेवक, शठ मित्र, कृपण राजा और कर्कशा खी, ये चारों मस्तंकके शूल हैं। पुनः, (ख) यथा (चाणक्यनीतिद्र्पेण)—'दुष्टा भार्या शठं मित्रं भृत्यश्चोत्तरदायकः। ससर्पेच गृहैवासो मृत्युरेव न संशयः॥' अर्थात् दृष्टास्त्री, उत्तर देनेवाला सेवक, शठ मित्र श्रीर सपैके घरमें वाससे मृत्यु निश्चयहै, इसमें संदेह नहीं।

२—आज्ञा न मानने वा हठ करने वा स्वामीको उत्तर देनेसे 'शठ' कहा। यथा—'उतर देइ सुनि

स्वामि रजाई । सो सेवक लखि लाज लजाई'--(म्र० दोहा २६९)।

३—शूल=प्राचीन कालका एक अस्त्र जो प्रायः वरछेके आकारका होता है। =वायुके प्रकोपसे होनेवाला एक प्रकारका बहुत तेज दर्द जो प्रायः पेट, पसली, कलेजे या पेड़ू आदिमें होता है। इस पीड़ामें ऐसा अनुभव होता है कि कोई अंदरसे वहुत नुकीला काँटा या शूल गड़ा रहा है, इसीसे इसे शूल कहते हैं। यहाँ दूसरा ऋर्थ विशेष संगत है, क्योंकि पीड़ा प्रत्यत्त देख नहीं पड़ती है पर प्राराघातिनी होती है, वैसे ही मित्रका कपट ग्रुप्त है पर है प्राग्णघातक।

सखा सोच त्यागहु बल मोरें। सब विधि घटव काज मैं तोरें।। १०।।

शब्दार्थ-- 'घटव' = करूँगा । यथा- 'सो सब माँति घटिहि सेवकाई । अ० २५८।५।'

अर्थ--हे सखे! मेरे बलपर (भरोसे) तुम शोच छोड़ो, मैं तुम्हारे काम सब प्रकारसे करूँगा।१०। नोट--'सब विधि' = नीति आदि रातिसे। (प्र०)। वा, 'सब विधि' अर्थात् बल बुद्धि आदिके व्यवहारसे एवं परमार्थ भी सुधारूँगा अर्थात् लोकपरलोक दोनों बनाऊँगा। (मा० म०, पं०)। इससे जनाया कि जो धर्म हमने कहे उन सबको मैं तुम्हारा काम करनेमें निबाहूँगा। जिस प्रकारसे बालिवध होगा और तुम्हारी स्त्री श्रीर राज्य मिलेगा वह सब करूँगा। गाली भी सहूँगा।

टिप्पणी-गोस्वामीजीने श्रीरामजी श्रौर सुग्रीवजीका मित्रधर्म समान वर्णन किया है।

श्रीसुग्रीवजी

श्रीरामजी सुनि सेवक दुख दीनदयाला सुनि सुग्रीव नयन भरि वारी सखा सोच त्यागहु वल मोरे तजह सोच मन त्रानह धीरा सव विधि घटव काज मैं तोरे सब प्रकार करिहौं सेवकाई 3 सुनु सुप्रीव मारिहौं वालिहि एकहि बान 8

जेहि बिधि मिलिहि जानकी श्राई वि॰ त्रि॰--'सखा सोच....तोरे' इति। मित्रताके पात्र, मित्रके गुण तथा कुमित्रके दोषका वर्णन करके, तव सरकार कहते हैं कि मेरे भुजबलके भरोसे तुम शोकका परित्याग करो, मैं सव विधिसे तुम्हारा काम वनाऊँगा। सुर्गावजीने तो ऋाश्वासनमात्र दियाथा कि 'तजह सोच मन ऋानह धोरा। सब प्रकार करिहौँ सेवकाई। जेहि विधि मिलिहि जानकी आई'; पर सरकार तो सोच मिटानेके लिये सन्नद्धहोगये, कहते हैं कि किसी अन्य उपकर गाकी आवश्यकता नहीं, भुजावलसे ही तुम्हारा सव कार्य साध देवेंगे, और चलनेको तैयार हो गये। पर सुग्रीवके मनमें वात जमी नहीं। उसने समभा कि उन्होंने वालीके बलकी विना जाने ही ऐसी प्रतिज्ञा कर दी। ये इस भाँ ति वहाँ चलकर अपने प्राण्तथा मेरे प्राण्को भी संकटमें डाल देवेंगे । तव सुग्रीवने कहा कि वालीके वलको समस लीजिये कि वह कितना वड़ा पराक्रमी है, अतः 'दुंदुभि अस्थिताल देखराए'।

प० प० प्र०—यद्यपि दोनोंमें मित्रलक्ष्ण समानसे माल्म होते हैं तथापि 'सीता-शोध-कार्य सुग्रीव करेगा या नहीं' ऐसा संदेह श्रीरामजीके मनमें नहीं ही है; इसके विपरीत सुग्रीवके मनमें पूरा विश्वास नहीं है कि श्रीरामजीमें वालिवध करनेकी शक्ति है। वह बाहता है कि श्रपना कार्य पहले किया जाय। श्रीराम-जीमें यह श्राकांक्षा नहीं है।

कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा। वालि महावल अति रनधीरा।। ११।। दुंदुमि अस्थि ताल देखराए। वितु प्रयास रघुनाथ दहाये।। १२॥

अर्थ-सुगीवने कहा — हे रघुवीर ! सुनिए, वालि महावली और अत्यन्त रगाधीर है ।११। दुंदुभी को हिड्याँ और ताड़के वृक्त दिखाए । श्रीरघुनाथजीने उन्हें विना परिश्रम ही गिरा दिए ।१२।

टिप्पणी—१ 'महावल ऋति रनधीरा' इति । श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि 'सखा सोच त्यागहु वल मोरे' उसपर सुगीवने यह कहा, जिसका भाव यह है कि आपके वल है और वालिके महावल है, आप वीर हैं ऋौर वह ऋति रणधीर हैं, तव उसे आप कैसे मारेंगे ? यह कहकर फिर सुग्रीव वालिका वल दिखाते हैं कि उसने दुंदुभीको मारके एक योजनपर फेंक दिया—'चिन्नेप वलवान्वाली वेगेनैकेन योजनम्। वाल्मी०४। ११४७।' अब किसीका इतना भी सामध्य नहीं कि उसके आस्थि-पंजरको ही उठा सके। फिर सप्ततालवृत्त दिखाए कि वालि इनको हिलाकर पत्ररहित कर देता है, यथा 'एते ताला महासाराः सप्त पश्य रघूत्तम। एकेकं चालियत्वासौ निष्पत्रान्कुरुतेऽञ्जसा।' (अ० रा० १७२)। जो इनको एक वाणसे काट डाले वही वालिको मार सकेगा।

नोट—१ अ० रा०में कहा है—'सुग्रीबोऽप्याह राजेन्द्र वाली वलवतां वली। कथं हिन्ह्यित भवान्देवे-रिपहुरासदम् ॥ अध्यात्म ११६०।' अर्थात् सुग्रीव बोले कि हे राजाधिराज! वाली वहे-वहे वलवानोंसे भी वली है, देवताओंसे भी उसका जीता जाना कित है, तब आप उसे किस प्रकार जीतेंगे? वाल्मीकिजी लिखते हैं कि ऐसा कहनेपर लक्ष्मण्जीने उससे पृछा कि आपको क्योंकर विश्वास हो सकता है कि श्रीरामजी उसका वध कर सकेंगे? तब सुग्रीवने कहा कि हिंड्योंको एक पैरसे उठाकर दोसो धनुपकी दूरी पर फेंक दें....तव विश्वास हो! यथा—'कृत्मिक्क्मीण् निर्वृत्ते अद्द्या वाल्निनोवधम् ॥६६॥....हतस्य महिषस्यास्थि पादेनैकेन लक्ष्मण् । उचम्य प्रचिपेचापि तरसा हे धनुः शते ॥७२॥'—(स०११)। लक्ष्मण्जीसे ऐसा कहनेके पश्चात् सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा है कि 'वालि शूर है। शूर होनेका उसे अभिमान है। उसका पराक्रम प्रसिद्ध है। वह युद्धमें कभी पराजित नहीं हुआ। जो कार्य देवताओंको भी दुष्कर है वह भी वह कर डालता है।' यथा 'शूरअ शूरमानी च प्रख्यातवलपौरुषः। वलवान्वानरो वाली संयुगेष्वपराजितः। वाल्मी० ४।११।७४। हश्यन्ते चास्य कर्माणि दुष्कराणि सुरैरिप ।७४।'—यह सव 'महावल अति रनधीरा' से जना दिया गया। यही कारण जान पहना है कि श्रीरघुनाथजीने उसे अँगृठेसे क्यों फेंका।

त्र० रा० में यह कहकर कि वह वलवानोंमें अगूणी है, आप उसे कैसे जीतेंगे, सुप्रोव उसके वलका वृत्तान्त सुनाने लगे। गोस्वामीजीने वीचमें कुछ न लिखकर दोनोंके मतोंकी रत्ता की।

टिप्पणी—२ 'वितु प्रयास' इससे कहा कि श्रीरामजीने ढुंढुभीके अस्थिको चरणके श्रॅगूठेसे ही दशयोजन दूर फेंक दिया। सुन्नोवने पहले ढुंढुभीकी ह्राहीका ढेर दिखाया पीछे तालवृत्त, वैसा ही यहाँ श्रागे पीछे लिखा गया। भाव यह कि ढुंढुभीके शरीरके श्रस्थिपंजरके फेंकनेपर सुन्नीवको पूरा विश्वास नहीं हुत्रा, तब उसने ताल दिखाया।

नोट-- वाल्मी० स० ११ से स्पष्ट है कि सुप्रीवको हुंहुभीकी हृहियों के फेंकनेपर भी विश्वास न हुआ। क्योंकि सुग्रीवने यह पराक्रम देखकर भी ये श्रर्थयुक्त वचन कहे कि भिराभाई युद्धमें थक गया था जिस

समय उसने दुंदुभीका शरीर फेंका था और उस समय शरीरमें मांस भी था, वह गीला होनेके कारण भारी था और तत्कालका मारा हुआ था। और आपने जो हिड्डियाँ फेंकी हैं वे त्रण्के समान मांसहीन होनेसे हलकी हो गई हैं। इससे यह नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका; क्योंकि गीले और सूखेमें बड़ा अन्तर होता है। यदि आप एक वृत्तको भेद दें तो मुक्ते विश्वास हो जाय। (श्लोक ८४-६०)। अध्यात्म रामायण्में भी यही कम है। भेद केवल इतना है कि वाल्मीकीयमें शालवृत्त कहा है और इसमें सप्ततालवृत्त कहे गए हैं, वहाँ एकको भेदनेको कहा है और यहाँ सातोंको। यथा-'राघवो दुन्दुभेः कायं पादांगुष्ठेन लीलया ॥८४॥ तोलियत्वा महाबाहुश्चित्तेप दशयोजनम्। अधुरस्य तनुं शुष्कां पादांगुष्ठेन वीर्यवान् ॥८५॥ चित्तं हृष्ट्वा ततः कायं सुन्नीवः पुनरव्रवीत्। ""हरीणामग्रतो वीरिमदं वचनमर्थवत्। ॥८६॥ आर्द्रः समांसः प्रत्यन्नः चित्तः कायः पुरा सखे। परिश्रान्तेन मत्तेन भात्रा मे वालिना तदा।।८०॥ लघुः संप्रति निर्मासंस्तृण्मृतश्च राघव।....।।८५॥ नात्र शक्यं वलं ज्ञातुं तव वा तस्य वाधिकम्। आर्द्रे शुष्किमिति ह्येतस्त्रमहृद्राघवान्तरम्।।८६॥' (वाल्मी० सर्ग ११)। पुनः यथा अध्यात्मे—'इष्ट्वा रामः सिनतं कृत्वा पादाङ्गुष्ठेन चाित्तपत्।....७०।....यदि त्वमेकवाणेन विद्वा छिद्रं करोषि चेत्। हतस्त्वया तदा वाली विश्वासो मे प्रजायते (१।७३)'

२—जो भाव ऋध्यात्मके 'स्मित' (मुसुकराते हुए) और वाल्मीकिके 'लीलया' (खेल सरीखे) में हैं वही भाव मानसके 'बिनु प्रयास' का है। ३—दुन्दुभी की कथा ६ (१-३) में देखिए।

#### 'दुंदुभि-ऋस्थि ताल'

१ दुन्दुभीका शरीर जो मतङ्गजीके आश्रममें गिरा था वह पर्वत समान बड़ा था, उसे दिखाया। २—ताल वृत्तके संबंधमें कई प्रकारकी कथाएँ कही जाती हैं—(क) करुणासंधुजी लिखते हैं कि "दुन्दुभीके अध्यर सात ताल वृत्त जमे जो मण्डलाकार थे। किसी मुनिका शाप है कि जो सप्ततालको एकही वाणसे एकही वार नाश करदे वही वालिको मार सकेगा। ये सप्ततालवृत्त किसी मुनिके शापसे देवलोकसे च्युत हुए थे, इनका उद्धार रामवाण द्वारा हुआ और वे दिन्यरूप हो परमपदको प्राप्त हुए।" (ख) हनुमन्नाटकमें लिखा है कि इन सप्ततालोंकी जड़ें पातालमें शेषजीकी पीठमें स्थित थीं। और, इनके विषयमें यह कथा है कि यदि कोई इनका नाश करना चाहे और एक बाणसे नाश न कर सका तो ये सप्तताल बाण चलानेवालेकोही मार डालते हैं। यथा—'सौमित्रस्तानकृत सरलाञ्छेत्र पृष्ट्यमूलान्मारेणांवरिय रघुपतिः संदधे दिव्यमस्त्रम् ॥४७॥ देव जात्वा वाणः पहन्तव्यः। यतः। एकदैव शरेणकेनैव भिन्नकलेवराः। प्रियन्ते सप्ततालास्तं व्यक्ति हन्तारमन्यथा ॥४८॥' (हनु॰ त्रद्ध ५); अर्थात् लच्मण्यजीने शेषजीकी पीठमें स्थितमूलवाले उन ताल वृत्तोंको चरणके अप्रभागसे सीधा कर दिया, किर रामचन्द्रजीने दिव्य अस्त धारण किया। लच्मण्यजी बोले—स्वामिन् ! समक्तकर बाण मारना उचित है, क्योंकि एक साथही एक बाणसे इन सातों वृत्तोंका नाश कर देना योग्य है, नहीं तो ये किर मारनेवालेही को मार डालते हैं। श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि तुम भय न करो।

वालमीकिजी भी लिखते हैं कि 'बलवान् रामचन्द्रजीके द्वारा फेंका हुआ वह स्वर्णमिखित बाण तालोंको भेदकर पर्वत और पृथ्वीको फोड़ता हुआ पातालमें चला गया और एकही मुहूर्तमें सप्ततालोंको भेदकर पुनः
उनके तरकशमें लौट आया'। इससे भी शेषजीकी पीठमें उनकी जड़ोंका स्थित होना सिद्ध है। यथा—'स विस्छो
बलवता वाणः स्वर्णपरिष्कृतः। भित्त्वा तालान्गिरिप्रस्थं सप्तभूमि विवेश ह ॥३॥ सायकस्तु मुहूर्तेन तालान्भित्त्वा महाजवः। निष्यत्य च पुनस्तूणां तमेव प्रविवेश ह ॥४॥'—(सर्ग १२)। (ग) कहीं यह कथा है कि वाली एकवार एक फल
लाकर सरके तीर रखकर स्नान करने लगा; इतनेमें तचक सर्पका पुत्र आकर गुड़री लगाकर उसपर वैठ
निया। वालीने आकर इसे फलपर बैठे देख शाप दे दिया कि तूने हमारा भन्न्य मिलन कर दिया, अतः तेरे
शरीरसे यह फूटकर बुक्त्य हो जायगा। गुड़री लगाए हुए सर्पके ऊपर इन चुनोंकी स्थिति होनेसे एक
तालते श्रिधक एक धारमें कोई देश त सकता था और ने ऐसे दिखते थे मानों कोई सर्प सो रहा हो

देखि अमित वल वाढ़ी शीती। वालि वधव † इन्ह भइ परतीती।।१३॥

अर्थ-श्रीरामजीका अतुलनीय वल देखकर सुशीवकी श्रीति बढ़ी और इनपर विश्वास हुआ कि ये वालिका वध करेंगे।१३।

टिप्पणी-१ (क) 'देखि अमित बल'। भाव यह कि सुश्रीवने लद्दमण्जीके मुखसे धनुर्भंग, विराध, खरदूष्ण श्रीर कर्वधका वध इत्यादि श्रीरामजीका पराक्रम सुना, यथा 'लिछिमन रामचरित सब भाषा। श्रीर रामचन्द्रजीने भी अपने मुखसे अपना वल कहा, यथा 'सुनु सुत्रीव मारिहौं वालिहि एकहि वान । ब्रह्मरुद्रसर-नागत गए न उबरिहि प्रान ।' इतनेपर भी सुप्रीवको प्रतीति न हुई। जब उन्होंने आँखोंसे देख लिया कि इन्होंने तो अस्थि और ताल 'विनु प्रयास ढहाये' तव प्रतीति हुई। अतः 'देखि' पद दिया। (ख) 'अमित वल'। भाव कि जब श्रीरामजीने अपना बल कहा कि 'सखा सोच त्यागहु बल मोरे' तब सुशीवने वालिको महावली कहा—'वालि महावल अति रनधीरा।'; अब महावली बालिसे अधिक वल रामजीमें देखा अत-एवं महावलसे अधिक होनेसे अमित वल कहा। इनके वलकी थाह नहीं। (ग) 'प्रीति वाढ़ी' अर्थात् प्रीति तो पहलेसे ही थी, यथा—'कीन्ह प्रीति कल्लु बीच न राखा'; अब वह प्रीति अधिक हो गई। नोट—१ वालिको ये अवश्य मारेंगे, यह विश्वास हुआ। बाल्मीकिजी लिखते हैं कि जब मुहूर्त-

मात्रमें श्रीरामजीका वह बाण सप्ततालोंको वेधकर पुनः तरकशमें लौट आया तव सुग्रीव बहुत विस्मित हुए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले कि समस्त देवताओं सहित इन्द्रको भी आप मार सकते हैं फिर वालिकी बात ही क्या ? जो सप्त महातालोंको भूमि और पवत सहित एक बाग्से वेध सकता है उसके सामने युद्धमें कौन ठूहर सकता है ? आपको मित्र पाकर अब मेरा शोक दूर हो गया।—'सेन्द्रान्पि सुरान्सर्वास्त्वं वार्णैः पुरुषर्षभ । समर्थः समरे हन्तुं किं पुनर्वात्तिनं प्रभो ।=। येन सप्त महाताता गिरिर्भू मिश्च दारिता। वागोनैकेन काकुत्स्थ स्थाता ते को रणागृतः । ह। श्रद्य मे विगतः शोकः शीतिरद्यपरा मम। । (स॰ १२)। ये सब भाव 'बालि वधव इन्ह भइ परतीती' में भरे हुए हैं।

सीसा । प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा ॥१४॥ नावइ पद उपजा ज्ञान वचन तव वोला। नाथ कृपा मन भएउ अलोला ॥१४॥

अर्थ-(वह) वारवार चरणोंमें माथा नवाता है। प्रभुको पहचानकर कपीश (सुप्रीव) मनमें हर्षित

हुआ।१४। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब (यह) वचन बोला—हे नाथ! आपकी कृपासे मेरा मन अचल हुआ।१५। टिप्पणी—१ (क) सुप्रीवजी मन वचन कमसे श्रीरामजीकी शरण हुए। यथा—'प्रसुहि जानि मन हरष कपींचा', 'उपजा ज्ञान वचन तब बोला', 'बारबार नावइ पद सींसा'। (यह कमें है)। (ख) प्रभुको जाननेसे प्रतीति होती है, प्रतीतिसे प्रीति श्रीर प्रीतिसे भक्ति होती है, यथा—'जाने वितु न होइ परतीती। वितु परतीति होइ नहिं प्रीती । प्रीति विना नहि मगति दिढ़ाई ।' (७।८६) । 'प्रमुहि जानि मन हरप कषीया' यह जानना है । जानने से प्रतीति हुई, यथा—'विकि वधव इन्ह मइ परतीती' । प्रतीतिसे प्रीति हुई, यथा—'देखि अमित वल वाढ़ी प्रीती।' प्रीतिसे भक्ति हुई, यथा—'सुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहों सेवकाई।' सेवा करना भक्ति है।

नोट—१ वारंवार सिर नवानेका भाव। (क) ज्ञान हुआ कि ये ईश्वर हैं, हमारे प्रभु हैं और ईश्वर-को अनेक प्रणाम करना उचित ही है। इसी तरह अर्जुनका, ऐश्वर्य देखनेपर, भगवान कृष्णको वारंवार प्रणाम पाया जाता है, यथा—'नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ।' (गीता ११।३६)। वा, (ख) अत्यन्त हर्पके कारण । (पं०) । वा, (ग) पहिले प्रमुको वालिका भेजा हुआ जानकर उनमें शत्रु भावकी आशंका हुई थी, फिर उनकी परीक्षा दुन्दुभि अस्थि और ताल द्वारा ली; अब प्रमुको सर्वज्ञ जानकर अपनी अवज्ञा चमा करानेके लिए वारंबार प्रणाम करते हैं। (पं०)। (घ) वाल, अरख्य और सुंदरमें लिखा जा

<sup>ां &#</sup>x27;वधव की'—(का०)। ॐ भयो—(भा० दा०), भएड—(का०)।

चुका है कि प्रेममें यह दशा हो जाती है। यथा—'देखि राम छवि श्रति श्रनुरागीं। प्रेम विवस पुनि पुनि पग लागीं। ११३३६।', 'प्रेम मगन मुख वचन न श्रावा। पुनि पुनि पद सरोज सिरु नावा। ३१३४।' (श्रीशबरीजी), 'पद श्रंबुज गिंह वारंवारा। हृदय समात न प्रेम श्रपारा।' इत्यादि। कृतज्ञता सूचित करनेके लिये भी ऐसा किया जाता है—'सो पिंह होइ न प्रति उपकारा। बंद उँ तव पद बारिहं बारा। ७।१०५।'

नोट—२ 'मन हरष' के साथ 'कपीश' शब्द बड़ा उत्तम पड़ा है। 'कं (= आनंद) पिबन्ति इति कपयः' एवं 'क (= इन्द्रियाणि) + ईशः इति कपीशः'। जो आनंदका पान करनेवाला है उसके मनमें हर्ष होना ही चाहिए। प० प० प० प्रव स्वामी यह व्युत्पत्ति देकर लिखते हैं कि भाव यह है कि 'अव मर्कटोंका ईश होनेमें

क्या लाभ है, मैं तो इसी समय कपीश हो गया हूँ।

टिप्पणी—२ (क) प्रमुको जाननेपर ज्ञान उपजा। इस कथनसे सूचित हुआ कि प्रमुका जाननाही ज्ञान है। (ख) 'उपजा ज्ञान बचन तब बोला' इति। भाव कि जब मन प्रेममें मम्न हो जाता है तब बोल नहीं आता; ज्ञानमें धीरज होता है तब बोल आता है, यथा—'प्रेम मगन मनु जानि रुपु करि विवेकु धिर धीर। बोले मुनिपद नाइ सिक गदगद गिरा गँभीर। ११२१५।' (ग) भगवत् रुपासे और ज्ञानसे मन स्थिर होता है। सुग्रीव अपने मनके स्थिर होने में श्रीरामजीकी रूपाको मुख्य सममते हैं, इसीसे कहते हैं कि 'नाथ रूपा मन भयउ अलोला।'

रा० प्र० श०—प्रभुकी कृपासे मनसे चंचलता जाती है; चरित्रसेही अज्ञान नहीं रहता; जैसा श्रीपावतीजीने कहा था, यथा—'तौ प्रमु हरहु मोर अज्ञाना । किह रघुनाथकथा विधि नाना ।' सुप्रोवने श्रीलदमण-जीसे चरित्र सुना और श्रीरामजीने ताल गिराकर स्वयं (अपना चरित) दिखाया; इससे अज्ञान दूर हुआ श्रीर ज्ञान उपजा।

प० प० प० प०—ज्ञान उत्पन्न होनेका कारण 'नाथ कृपा' है। ज्ञान = आत्मानुभव। आत्मानुभव ही सुख है, यथा—'श्रातम अनुभव सुख सुप्रकासा।'; उससे मन स्थिर होता है, यथा 'निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा। ७१०।७।', इसीसे कहा कि 'मन भयउ अलोला'। इससे यह भी जनाया कि सुप्रीव निष्काम निस्पृही हो गए, उनको संतोष प्राप्त हो गया। क्योंकि बिना संतोष कामका नाश नहीं होता और कामके रहते सुख नहीं होता। यथा—'विनु संतोप न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहु नाहीं।' आत्मानुभव सुख बिना भक्ति रह नहीं सकता, इसीसे आगे प्रार्थना करते हैं कि 'अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती। सब तिज भजन करीं दिन राती।'

पं० रा० व० श०—पहलेवाले वचन श्रज्ञानके थे कि वाली शत्रु है, त्राप बली हैं, वह महावली है, इत्यादि । ज्ञान होनेसे समता त्रा गई, शत्रुभाव जाता रहा । यथा—'ज्ञान मान जहँ एकउ नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं । ३११५।', 'निज-प्रमु-मय देखहिं जगत केहि सन करिंह विरोध । ७११२।' यह भाव उदय हो गया,

श्रतः वैर भूल गया। निश्चल मनके लक्त्रण त्रागे कहते हैं; यही ज्ञान उत्पन्न होनेके लक्त्रण हैं।

वि० त्रि०—'उपजा ज्ञान.... अलोला' इति । जब सुग्रीवने देखा कि दुन्दुभीकी अस्थिको सरकारने वायें पदके अंगुष्ठसे दश योजनपर फेंक दिया, और एक वाणसे मण्डलाकार सात तालोंको वेधते हुए, अगाध भूतलको वेध दिया, तो इस अचिन्त्य पराक्रमको देखकर चिकत हो गया; जान लिया कि ये तो नर-रूपमें साज्ञात हिर हैं। माहात्म्य-ज्ञान-पूर्वक सरकारके दर्शनसे सारी वासनाएँ शान्त हो गईं, चित्त स्थिर हो गया, संसार मालूम पड़ने लगा, बाली भी मित्र दिखाई पड़ने लगे जिसके कारणसे भगवत्प्राप्ति हुई, 'सर्व त्यक्तवा हिर भजेत्' यह भावना मनमें उठी, यथा 'जाने विनु न होइ प्रतीती। विनु परतीति होइ निहं प्रीती। प्रीति विना निहं भगित हुड़ाई। जिमि खगेस जलके चिकनाई।'

नोट—३ 'सुगीव वालीको मन-कर्म-वचनसे महावलवान् सममता था—'रिपुवल सहै न पारा', 'परिखेहु मोहि एक पखवारा', 'वाली ताहि मारि गृह आवा', 'हुंदुभि अस्थिताल देखराये' इत्यादि, इसके उदाहरण सुग्रीवके वचनोंमें हो आये हैं। श्रीरामजीने भी मन वचन कमसे अपना अमित वल उसे

दिखाकर संतुष्ट किया, यथा क्रमसे—'मारिहों वालिहि एकहि वान' और 'ब्रह्म क्रदू सरनागत गए न उव-रिहि प्रान' में वचन और सन दोनों आगए, और 'विनु प्रयास रघुनाथ ढहाए' कम है।

सुख संपति परिवार वड़ाई। सब परिहरि करिहों सेवकाई ॥१६॥ येक्ष सब राम भगति के बाधक। कहिंह संत तब पद अवराधक॥१७॥ सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं। मायाकृत परमारथ नाहीं॥१८॥

श्रथ-सुख, संपत्ति, परिवार और वड़ाई, (इन) सबको छोड़कर मैं आपकी सेवा कहँगा।१६। है राम! आपके चरणोंकी आराधना करनेवाले संत कहते हैं कि ये सब रामभक्तिके वाधक हैं।१०। संसारमें जितने शत्रु, मित्र, और सुख-दु:ख हैं वे सब मायाके किए हुए हैं; अर्थात् सब मिथ्या हैं, परमार्थ नहीं हैं

(वा, परमार्थमें ये कुछ नहीं हैं)।१८।

नोट—१ सुगीवके ज्ञानमय वचनों का श्रीलहमण्जीके गुहप्रति-उपदेशसे मिलान की जिए—'जोग वियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा।। जनम मरन जहँ लिंग जगजालू। संपित विपित करम अरु कालू।। धरिन धाम धन पुर परिवारू। सरग नरक जहँ लिंग ज्यवहारू।। देखि अ सुनिश्र गुनिश्र मन माहीं। मोह मूल परमारथ नाहीं।। सपने होइ मिखारि नृप रंक नाकपित होइ। जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोइ।।अ० ६२।। मोहनिसा सब सोवनिहारा। देखिअ सपन अनेक प्रकारा।। जानिश्र तबहिं जीव जग जागा। जब सब बिषय विलास बिरागा।। होइ विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा।। सखा परम परमारथ एहू। मन क्रम वचन रामपद नेहू।। सखा समुिक अस परिहरि मोहू। सियरघुवीर-चरन रत होहू।'

इस उद्धरणके 'हित' अनिहत'; 'भोग' भल मंदा' वा 'संपित विपित'; 'धरिन धामधन पुर';— 'पिरवारू''; 'प्रपंच'"; 'मोहमूल परमारथ नाहीं'; 'सपने होइ मिखारि नृप....।६२।....देखि असपन अने क प्रकारा।'; 'होइ' विवेक मोह भ्रम भागा' और 'जानि अ' तबिह जीव जग जागा। जब सब बिषय बिलास विरागा।' की जगह उसी भाव के शब्द यहाँ क्रमसे ये हैं—१ 'सत्रु मित्र'; र सुख दुख; ३ 'सुख संपित वड़ाई',४पिरवार; ५जगमाहीं; ६मायाकृत परमारथ नाहीं;७ 'सपने जेहि सन होइ लराई। जागे समुक्तत मन सकुचाई।'; = 'उपजा ज्ञान वचन तब वोला। नाथ कृपा मन भयउ अलोला', और ६ 'ए सब रामभगित के वाधक', 'सब परिहरि करिहउँ सेवकाई' 'श्रव प्रभु कृपा करहु...।। सुनि बिराग संजुत किप बानी।'

दोनोंके मिलानसे स्पष्ट हो गया कि—'मोहमूल' और 'मायाकृत' का भाव एक है। 'उपजा ज्ञान....' में 'होइ विवेक मोह अम मागा' का भाव है। अर्थात् उसका मोह अम जाता रहा, उसको निश्चय हो गया कि ये केवल दशरथनन्दन ही नहीं हैं किन्तु परब्रह्म परमात्मा हैं। मोह अम दूर होनेसे श्रीरामजीके चरणों में अनुराग उत्पन्न हुआ और उसने सोचा कि 'सब परिहरि करिहउँ सेवकाई', अतएव यही वर आगे माँग रहे हैं। 'मन भयउ अलोला' में 'सब विषय बिलास विरागा' का भाव है।

टिप्पणी—१ 'सुख संपत्ति....' इति । सुगीवको विश्वास हो गया कि ये बालिको मारकर मुक्ते राज्य हेंगे, मुक्ते फिर् सुख, संपत्ति, परिवार और वड़ाई प्राप्त होगी । इसीसे उन सवको त्याग करनेको कहते हैं।

२ 'ये सब रामभगतिके वाधक ।०' इति । तात्पर्य कि जो भक्ति करते हैं उन्हें ये सब वाधक जान पड़ते हैं और अन्य लोग तो इन्हें गुण समभते हैं। 'वाधक' कहनेका' भाव कि इनके रहनेसे रामजीका स्मरण भूल जाता है। इसके उदाहरण स्वयं सुगीवही हैं, यथा—'सुगीवहु सुधि मोरि विसारी। पावा राज कोस पुर नारी'।

३ 'मायाकृत परमारथ नाहीं।' इति।रामजीके चरणोंमें अनुराग होना परमार्थ है, यथा-'खबा परम

परमारथ एहू। मन क्रम वचन रामपदनेहू'। इसीसे कहते हैं कि सब छोड़कर श्रापके चरणों में श्रनुराग करूँगा, यथा—'सव परिहरि करिहों सेवकाई'।

प०प०प्र०—राम 'ब्रह्म परमारथ रूपा' हैं, त्रात्मानुभव सुख हो परमार्थको प्राप्ति है। परमार्थप्राप्तिसे दोष दुःखादि मिट जाते हैं। यथा—'करत प्रवेस मिटे दुख दावा। जनु जोगी परमारथ पावा। २।२३९।३।'

सुग्रीवजीने परमार्थ तो पा लिया, पर अभी उन्हें पर्म परमार्थकी प्राप्ति करना है। 'मन कर्म

वचन राम पद नेह' होना परम परमार्थ है। इसीसे उसकी प्रार्थना करते हैं।

नोट—२ 'ये सब रामभगितके वाधक।०' इति । सांसारिक विषय सुख पाकर मनुष्य आलसी हो जाता है; इसीसे परमभागवत अंबरीष आदि ने भगवत् सेवामें भी अपनी रानीतकसे (पाषदमंजन चौकालेपन आदि) किंचित् सेवा भी लेना स्वीकार न किया। संपत्ति (=धन, ऐश्वयं) तो पंचमदों मेंसे ही एक है, परि-वारवाला उन्हींकी चिन्तामें मम रहता है, यथा—'श्रवुध कुढ़ंबी जिमि धनहीना'। आज किसीका व्याह है, तो कल कोई रोगवश होता है, इत्यादिमें ही चित्त फँसा रह जाता है। बड़ाईमें तो अभिमानका होना सहज ही है; हमें सब मान्य देते हैं, हम सबके सामने मूर्तिको वा संतवेषको मस्तक कैसे नवावें, इत्यादि। यथा—'बड़ाईमें समाई मित भई पै न नित ही विचार श्रव मन पर खीजिये'....(मित्तरसवोधिनी-टीका, कवित्त १३८)। भग-वानकी नीचटहल करनेमें लज्जा लगती है। अतएव सबको बाधक कहा।

३ 'कहिं संत' का भाव कि ये संत हैं, इससे उनका वचन प्रामाणिक है, श्रयत्य नहीं हो सकता। संतोंको ये सब बाधक श्रनुभव हुए हैं, तब हम ऐसे पामर प्राणियोंकी गिनती ही क्या ? श्रतएव ये त्याग-योग्य हैं।

४ 'सत्रु मित्र सुख दुख०' इति । यहाँ प्रस्तुत प्रसंग बालिकी रात्रुता है । इसीसे 'रात्रु' को प्रथम कहा । 'माया कृत' का भाव वही है जो श्रीलच्मणगीताके 'मोहमूल' का है । अ० ६२ (८) देखो । अर्थात् ये सव स्वप्नवत् अनित्य हैं, जवतक अज्ञान है तभीतक ये सत्य जान पड़ते हैं, पर हैं ये सब असत्य; सब मनरूपी चित्रकारने गढ़ लिये हैं; वस्तुत: संसारमें अपना न कोई रात्रु है न मित्र, अपना मन ही रात्रु है जो भगवत् विमुख करके हमको सांसारिक वासनाओं में डालता है । पुनः, 'मैं अरु मोर तोर तें' यही मायाका स्वरूप है । अहं ममसे ही रात्रु मित्रभाव उत्पन्न होता है, जब अहं मम नहीं तव न कोई रात्रु है न मित्र । पहिले वालि मित्र था । जब उसने राज्य और स्त्री ले ली तव (इनमें ममत्व होनेके कारण) वह रात्रु मान लिया गया । कोई किसीको सुख वा दुःख न देता है, न दे सकता है । यथा—'काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत कर्म भोग सब आता । राहराष्ठा'

नोट-५ श्र० रा० कि० सर्ग २ में भी इसी प्रकारका प्रसंग है। सप्ततालों के वेधनेपर सुगीवको विस्मय श्रीर हर्ष हुआ श्रीर उन्होंने ज्ञान श्रीर वैराग्यके वचन कहे हैं। मिलान की जिए-'ततोऽतिह षात्सुगीवो राम-माहातिविस्मितः ।७५। देव त्वं जगतां नाथः परमात्मा न संशयः ।....७६। त्वां भजन्ति महात्मानः संसार-विनिवृत्तये। त्वां प्राप्य मोत्तसचिवं प्रार्थयेऽहं कथं भवम् ।७७। द्वाराः पुत्रा धनं राज्यं सर्वं त्वन्मायया कृतम्। श्रतोऽहं देवदेवेश नाकाङ्केऽन्यत्प्रसीद मे ।७०। श्रानन्दानुभवं त्वाद्य प्राप्तोऽहं भाग्यगौरवात्। मदर्थं यत-मानेन निधानिमव सत्पते ।७६। तत्तिष्ठतु मनो राम त्विय नान्यत्र मे सदा ।८३। न काङ्के विजयं राम न च दारसुखादिकम्। भक्तिमेव सदा काङ्के त्विय वन्धविमोचनीम् ।८५। त्वन्मायाकृतसंसारस्त्वदंशोऽहं रघूत्तम ।८६। पूर्वं मित्रार्युदासीनास्त्वन्मायावृतचेतसः। श्रासन्मेऽद्य भवत्पाददर्शनादेव राघवः।८७। सर्वं ब्रह्मेन मे भाति क मित्रं क च मे रिपुः।....८। मायामूलिमदं सर्वं पुत्रदारादिवन्धनम्। श्रयणित तव सुगीवने श्राश्चयंचिकत होकर श्रीरामचन्द्रजीसे श्रत्यन्त हर्षके साथ कहा—हे देव! श्राप जगत्के स्वामी परमात्मा हैं इसमें संशय नहीं। महात्मा लोग संसारसे निवृत्तिके लिये श्रापका भजन करते हैं; तव मोक्को देनेवाले श्रापको पाकर श्रव में संसारी पदार्थोंकी याचना कैसे कर सकता हूँ है देवदेवेश! भी,

पुत्र, धन, राज्य छादि सब छापकी मायाके कार्य हैं, अतएव अब मुसे किसी पदार्थकी इच्छा नहीं हैं, छाप मुस्तपर कृपा करें। छाज मुसे बड़े भाग्यसे छानन्दस्वरूप छाप प्राप्त हुए हैं, मिट्टी खोदते हुए जैसे किसीको खजाना मिल जाय। मेरा मन सदा छापमें ही लगा रहे अन्यत्र कहीं न जाय। अब मुसे बालीको जीतने अथवा खी छादिका सुख प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं है। भवबंधन छुड़ानेवाली छापकी सतत भक्तिको ही चाहता हूँ। यह संसार छापकी मायाका विलास है। मायाकृत चित्त होनेसे पहले मुसे रात्रु-मित्र उदासीन दिखाई देते थे। अब आपका दर्शन पाते ही मुसे सब कुछ ब्रह्मरूप ही भासता है, मेरा कीन मित्र है कौन शत्रु १ ये पुत्र छी आदि संपूर्ण बन्धन मायामय ही हैं।

(क) 'देव त्वं जगतां नाथः परमात्मा न संशयः' ही यहाँ 'प्रभुहि जानि' है। ऋतः 'प्रभुहि जानि'का भाव कि ये संपूर्णजगत्के स्वामी परब्रह्म परमात्मा हैं यह जाना। (ख) 'ततोऽतिह्षीत्सुगीवो' ही 'मन हरष कपीसा' है। 'अतिविस्मितः' का भाव 'बार वार नावइ पद सीसा' में आ जाता है, अमित बल देखकर विस्मित ऋश्वर्यान्वित हो गये हैं, ऋतः महिमा जानकर बारंबार प्रणाम करते हैं, सोचते हैं कि मुभसे बड़ा श्रपराध हुआ; मैंने इनको राजकुमारमात्र ही समभ लिया था और सखा समभकर इनकी परीचा ली, मुभसे यह बड़ा अनर्थ हुआ, अतः बार बार प्रणाम करते हैं। इसी तरह सतीजी श्रीरामजीका प्रभाव देखकर पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा । १।५५।=।' और श्रीकौसल्या अंबाजीने भी 'चरननि सिरु नावा'। (ग) 'त्वां भजन्ति महात्मानः । संसार विनिवृत्तये।....७०।' का भाव 'ए सब रामभगति के बाधक। कहिंहं संत तब पद श्रवराधक' इस श्रधीलीमें है। श्रथीत् सुख संपत्ति परिवार बड़ाई इत्यादिको संसार बंधनमें डालनेवाले, प्रभुसे विमुख करनेवाले, अतएव भजनके बाधक जानकर वे इन सबका त्याग करके आपका भजन करते हैं, तब मुमेभी इस वन्धनमें न पड़कर भजन करना ही उचित है। सन्तों के अनुभवका लाभ उठाना ही हमाराकतंब्य हैं । (घ) 'दाराः पुत्रा धनं राज्यं सर्वं त्वन्मायया कृतम् ।७⊏।', 'त्वन्म।याकृत संसारः' श्रीर 'मायामूलिमुदं सर्वं पुत्रदारादिवन्धनम् ।६०।' ही मानसका'सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं । मायाकृत परमारथ नाहीं।'है। भाव कि जबतक आपकी मायाका आवरण बना रहा तबतक रात्रु, मित्र आदि भाव हृदयमें बनेरहे, त्रिविध षेषणायें रहीं, अब आपकी कृपासे मायाका आवरण हट जानेसे, ज्ञान होनेसे मेरा चित्त शान्त हो गया। স্বतः श्रव मुक्ते किसीकी चाह नहीं रह गई। (জ) 'श्रानन्दानुभवं त्वाद्य प्राप्तोऽहं भाग्यगौरवात् ।৩৪।' 'नाकाङ्चेऽन्यत्प्रसीद् मे' का भाव 'नाथ कृपा मन भयउ ऋलोला' में है। अर्थात् बड़े भाग्यसे (आपकी आक-स्मिक कृपासे) सुमे आनन्दानुभव, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, 'अनाद्यविद्यासंसिद्धं बन्धनं छिन्नमद्य नः । ८०।' अनादि अविद्या जन्य वन्धन आज कट गया, मोह जाता रहा। सारा जगत् राममयही दिखाई दे रहा है, न कोई मेरा शत्रु है न मित्र। 'सर्व ब्रह्मैंव में भाति क मित्रं क च में रिपुः।' इत्यादि सब भाव इसमें आ गए। (च) 'पूर्व मित्रार्युदासीनस्त्वमायावृतचेतसः ।...। ১। का भाव 'सपने जेहि सन होइ लराई। जागें समुमतः मन सकुचाई' में है। अर्थात् मायाका आवरण हटनेपर अब वह सब भ्रम जान पड़ा। (छ) 'तत्तिष्ठतु मनो राम त्विय नान्यत्र में सदा ।=३।', 'न काङ्चे विजयं राम न च दारसुखादिकम्। भक्तिमेव सदा काङ्चे त्विय वन्धविमोचनीम् ।=५।', ही यहाँ 'अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती। सव तिज भजन करडँ दिन राती।' है। (ज) 'दिन रात भजन करें' इसमें अ० रा० के क्षोक ११, १२, १३ आ जाते हैं।

वालि परमहित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन विषादा ॥ १६ ॥ सपने जेहि सन होइ लराई । जागत समुभत मन सकुचाई ॥ २० ॥

अर्थ—हे राम ! वालि तो मेरा परम हितुआ है कि जिसकी कृपासे दुःखके नाश करनेवाले आप मुक्ते मिले (अर्थात् यदि वालिने मेरा सर्वस्व हरण न किया होता, मुक्ते निकाल न दिया होता और मुक्ते शत्रुता न रखता तो मैं यहाँ क्यों आता और तब मुक्ते आप क्यों मिलते ? उसका विरोध मेरे लिए उसकी कृपा है, डसीसे मेरा परम हित हुआ। १९। जिससे स्वप्नमें लड़ाई हो तो जागनेपर उसे सममकर मनमें संकोच हो (कि ऐसे परमहितसे मैं कैसे स्वप्नमें भी लड़ा ?)। २०।

टिप्पणी—१ (क) 'परम हित' इति । जो सांसारिक उपकार करे वह हित है और जो आपको मिला दे वह परमहित है। तात्पर्य कि अब आप वालिको न मारें। जिसके कोधसे ईश्वर मिले उसका कोध कोध नहीं है वह तो प्रसाद है; इसीसे सुग्रीव वालिक कोपको 'प्रसाद' कह रहे हैं। यहाँ 'अनुज्ञा आलंकार' है। –(वीरकविजी और दीनजी यहाँ 'लेश अलंकार' कहते हैं)। (ख)—'समन विषादा' अर्थीत जन्म मरणादि दु: खके दूर करनेवाले।

२—'सपने जेहि सन् होइ लराई।....' इति। भाव कि स्वप्नमें भी जव उससे लड़ाई होनेसे

मुमे संकोच होगा तो अब उससे मैं स्वप्तमें भी नहीं लड़ूँगा।

दीनजी—भाव यह है कि वालिसे हमारी लड़ाई स्वप्नवत् है। अब मुफे संकोच हो रहा है कि इसने तो मेरी कोई बुराई नहीं की, विल्क मेरा परम हित किया है।

नोट—१ पंजावीजी लिखते हैं कि वालीको परमहित कहनेपर संभव था कि प्रसु कहते कि अभीअभी तो तुम उसे रात्रु कहते थे और इतनी ही देरमें अपना हितुआ कहने लगे; इसपर सुप्रीव कहते हैं कि
'सपने जेहिं०'। अर्थात् आप सत्य कहते हैं, परन्तु जैसे कोई स्वप्न देखे कि मुफसे किसीसे लड़ाई हुई और
फिर जाग पड़े तो उस पुरुषको देखकर मनमें संकोच और लज्जा प्राप्त हो, वैसे ही मैंने जो कुछ कहा था
वह सब अज्ञान दशामें कहा था, अब अज्ञानरूपी स्वप्न मिट गया, अतः रात्रुता भूठ जान पड़ी। अब पूव
वचनोंको याद करके लज्जा होती है। ['सपने....' इति। यह दृष्टान्त है। दार्धान्तमें 'मोह' रात्रि है। उसीमें
जीव पड़ा सो रहा है। मैं राजा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं धनी हूँ, वह मेरा रात्रु है, यह मित्र है, ये मेरी खी
है, इत्यादि सब जगत्के व्यवहार स्वप्न हैं जो जीव देख रहा है। विषयोंसे विधिप्रपंचसे बैराग्य होना
जागना है। यथा 'जानिय तबहि जीव जग जागा। जब सब विषय विलास बिरागा।'] करुणासिधुजी
आदिने भी ऐसा ही अर्थ किया है।

### श्रव प्रभु कृपा करहु येहि भाँती। सब तजि भजन करौं दिनुराती ॥२१॥

श्रथ—हे प्रभो ! अव इस प्रकारकी कृपा आप करें कि सव छोड़कर मैं दिनरात भजन कहूँ 1281 टिप्पणि—१ (क) 'अव प्रभु कृपा करहु एहि भाँती', इस चरणका सम्बन्ध पूर्व और पर दोनोंसे हैं। 'जो स्वप्नमें हमसे और वालिसे लड़ाई हो तो जागनेमें हमारा मन सकुचाय', अव इस प्रकारकी कृपा की जिए—यह पूर्वसे सम्बन्ध है। और, 'सव छोड़कर दिनरात भजन कहूँ, अव इस भाँतिसे कृपा की जिए'—यह परसे सम्बन्ध है। (ख)—'इस भाँति कृपा करो' इस कथनका भाव यह है कि जो आपकी प्रथम मुक्तपर कृपा हुई थी—'सखा सोच त्यागहु वल मोरे। सब विधि घटव काज मैं तोरे। सुनु सुप्रीव मैं मारिहों वालिहि॰ —वह कृपा अव न की जिए, उसे अव मैं नहीं चाहता। अव तो इस माँ तिकी कृपा की जिए कि दिन रात आपका भजन कहूँ।

२ (क) अन्न भजनके संबन्ध में तीन बार बचन कहे। (१) सब परिहरि करिहों सेबकाई। (२) ये सब रामभगतिके बाधक। और, (३) सब तिज भजन करों दिनराती। तीनों स्थानों में 'सब' पदका प्रयोग किया है। इसमें भाव यह है कि इन विकारों में से यदि एक भी विकार रह जाय तो वह रामभक्ति बाधा करेगा। (ख) ज्ञान और वैराग्य होनेपर भजन माँगते हैं। इससे यह सूचित हुआ कि ज्ञान और वैराग्यका फल भक्ति है—(पं०)। (ग) 'कृपा करहु' से जनाया कि विना आपकी कृपाके भजन नहीं बनता। अन्योवके मतानुसार सभी कामों की सिद्धिके लिए रामकृपा ही मुख्य है। यथा—'नाय कृपा मन भयो अलोला।', 'अब प्रभु कृपा करहु एहि माँती। चव तिज भजन करीं ि।', यह गुन साधन ते निह होई। तुम्हरी कृपा

पाव कोइ कोई।' इत्यादि। (घ) यहाँ निर्वेद है। यथा--'जेहि तेहि बिधि संसार सुख देखत उपजै खेद। उदासी-नता जगत ते सो कहिए निर्वेद।' इसीसे इन वचनोंको आगे किव 'बिराग संजुत बानी' कहते हैं।

नोट—१ 'श्रव प्रमु कुपा करहु' से सूचित करते हैं कि मायाका श्रावरण दूर होनेपर ज्ञानका खदय भी हो जाय तो भी विना रामकुपाके उसकी स्थिति श्रसंभव है। सुग्रीव 'भजन' (भक्ति) माँगते हैं, ज्ञान विज्ञान मोत्तादि नहीं माँगते; क्यों कि भक्तिसे ये सब स्वतः ही श्रा जाते हैं, यथा—'भगित करत बिनु जतन प्रयासा। संस्तिमूल श्रविद्या नासा।', 'राम भजत सोइ मुकुति गोसाई । श्रनइन्छित श्रावइ बरिश्राई ।...तथा मोच्छुसुख सुनु खगराई। रहि न सकइ हरिभगित बिहाई। ७।११९।' एवं 'तेहि श्राधीन ज्ञान बिज्ञाना'!

२ 'भजन कर हैं दिन राती' इति । अ० रा० में जो प्रार्थना की है—'त्वत्पाद्पद्मापिविचित्तवृत्तिस्त्वन्नामसङ्गीतकथास वाणी। त्वद्भक्तसेवानिरती करों में त्वद्भसङ्गं लभतां मदङ्गम्। १।६१। त्वन्मूर्तिभक्तान्
स्वगुरुं च चलुः पश्यत्वजस्रं स श्र्यणोतु कर्णः । त्वज्ञन्मकर्माणि च पाद्युग्मं व्रजत्वजस्रं तव मन्दिराणि।६२।
अङ्गानि ते पाद्रजोविमिश्रतीर्थानि विभ्रत्विह्शत्रु केतो । शिरस्त्वदीयं भवपद्मजाद्येजुष्टं पदं राम नमत्वजसम् ।६३।' 'प्रभो ! मेरा चित्त आपके चरणकमन्नोंमं, वाणी आपके नाम संकीतन तथा कथामं और मेरे
दोनों हाथ आपके भक्तोंको सेवामं लगे रहें । मेरा शरीर आपका अङ्गसङ्ग करता रहे । नेत्र आपकी मूर्ति,
आपके भक्तों और अपने गुरुका दर्शन, कान निरंतर आपके जन्म कर्म अर्थात् लीलाओंका अवण, और
पर आपके मंदिरोंकी यात्रा करते रहें । मेरा शरीर आपके चरणरजसे युक्त तीर्थोदकको धारण करे और
मेरा शिर शिवव्रह्मादिसे सेवित आपके चरणोंमें प्रणाम किया कृरे।'—यही दिनरात भजनका मार्ग है।

वार्ल्माकिजीके बताये चौदह स्थानोंमेंसे यही प्रथम चार स्थान हैं—२ । १२८(४) से १२९ (५) तक। ३ 'भूजन' करनेवालेको क्या करना चाहिए, यह गोस्वामीजीने स्वयं अपने मनको उपदेश करते हुए यों वताया है—'जौ मन भज्यो वहै हरि सुरतरु। तौ तिज विषय विकार सार भजु अजहूँ ते जो मैं कहीं सोई कर । सम संतोष विचार विमल अति सतसंगति ये चारि हृद् करि धर । काम क्रोध अरु लोभ मोह सद राग द्वेष निसेष करि परिहरु॥ अबन कथा मुख नाम हृद्य हरि सिर प्रनाम सेवा कर अनुसरु। नयनन निरित्व कृपासमुद्र हरि अग-जग-रूप भूप सीताबरु ॥ इहै भगति बैराग्य ज्ञान यह हरितोषन यह सुभ व्रत त्राचरु । तुलसिदास सिवमत मारग यहि च्लत सदा सपनेहुँ नाहिन् डरु ।। वि० २०५।' भजन करडें दिन राती' कहकर जनाया कि यही सब अब मैं करना चाहता हूँ, आपसे यही वर माँगता हूँ। उप-युक्त पद्यमें जो कहा है वह सुश्रीवके वचनोंमें चरितार्थ है।—'उपजा ज्ञान' में 'सम संतोष बिचार बिमल ऋति' चरितार्थ हुआ। स्त्री की कामना न रह गई, बालीपर क्रोध न रह गया, राज्य संपत्तिका लोभ न रह गया, वड़ाईका मद न रह गया, कामादिके न रहनेसे राग द्वेष भी न रह गए। पुनः, 'मन भयउ अलोला' अतः सम संतोष श्रौर श्रत्यन्त विमल विचार उत्पन्न हो गए; 'सुख संपति परिवार बड़ाई । सब परिहरि करिहउँ सेवकाई ॥' से लेकर 'मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा।' तक सब अत्यंत विमल विचार हैं और इन्होंमें कामकोधादिका त्याग भी करनेकी बात है। पर विनयमें जो कहा है कि 'ए चारि दृढ़ करि धरु' वह अपने वशकी वात नहीं है, अतः प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कृपा कर दीजिए कि दृढ़तापूर्वक भजन कर सकूँ। आगे कहा ही है 'यह गुन साधन ते निह होई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई। २१।६।' पुनः यथा 'सो रघु-नाथ भगति श्रुति गाई। रामकृपा काहू एक पाई। ७।१२६। । कृपा होनेसे अन्य सभी प्रकारसे भजन होने तारोगा।

पुनः, 'दिन राती'=जागते सोते दोनों दशाश्रोंमें, क्योंकि दिन जागनेके लिये श्रीर रात्रि विश्रामके लिये हैं।=निरन्तर।

प० प० प०-'दिन राती' इति । दिन जागृतिका समय है और रात्रिमें निद्रा तथा स्वप्न होते हैं। 'दिन राती' कहकर जाप्रत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में भजन कर सकनेकी शक्तिकी प्रार्थना जनाई।

सुनि विराग संजुत किप वानी। बोले विहँसि राम घनुपानी।।२२।। जो किछु कहेहु सत्य सब सोई। सखा बचन मम मृषा न होई।।२३।।

अर्थ—किपिकी वैराग्ययुक्त वाणी सुनकर धनुधर श्रीरामजी हँसकर बोले। १२। जो कुछ तुमने कहा वही सब सत्य है, (पर) हे सखे! मेरा वचन भूठ न होगा। श्रर्थात् बालि मारा जायगा श्रीर तुमको राज्य श्रीर स्त्री मिलेगी। २३।

नोट—१ इन चौपाइयोंसे मिलते हुए क्रोक अ० रा० में ये हैं—'रामः सुप्रीवमालोक्य सिसमं वाक्यमत्रवीत्।४।२।१। मायां मोहकरीं तिस्मन् वितन्वन् कार्यसिद्धये। सखे त्वदुक्तं यत्तनमां सत्यमेव न संशयः।२। किन्तु लोका विद्ध्यन्ति मामेवं रघुनन्दनः। कृतवान्किं कपीन्द्राय सख्यं कृत्वाप्तिसात्तिकम्।३। इति लोकापवादो मे भविष्यति न संशयः।' अर्थात् सुप्रीवजीकी ओर देखते हुए श्रीरामचन्द्रजी कार्य सिद्ध करनेके लिये उसपर अपनी मोह उत्पन्न करनेवाली मायाका विस्तार करते हुए मुस्कुराकर बोले—'सखे! तुमने जो कुछ मुमसे कहा है सब सत्य है, इसमें संदेह नहीं। किन्तु लोग मेरे सम्बंधमें कहेंगे कि रघुन्तन्दनने वानरराजसे अग्निको साची बनाकर मित्रता की थी, सो उन्होंने सुप्रीवका कौन कार्य सिद्ध किया ? इस प्रकार मेरी लोगोंमें निन्दा होगी, इसमें संदेह नहीं है।

जो इन श्लोकों में कहा गया है वही इन चौपाइयों के तीन चरणों में सूदम रीतिसे कहा है। दोनों के मिलानसे भाव स्पष्ट हो जाते हैं। श्रातः हम दोनों का मिलान यहाँ देते हैं। 'बोले' से 'सुप्रीवमालोक्य वाक्यम- व्रवीत' का अर्थ जना दिया। अर्थात् सुप्रीवकी और देखकर ये वचन बोले। 'बिहँसि' में ही 'सिस्मतं मायां मोहकरीं तिस्मिन्वतन्वन कार्यसिद्धये' का भाव है। अर्थात् कार्य सिद्ध करने के लिये उसपर अपनी मोह उत्पन्न करनेवाली मायाका विस्तार करते हुए मुस्कुराकर। इसमें हँसनेका कारण भी आगया। 'राम' शब्द दोनों में है।

'जो कछ कहेहु' 'त्वदुक्तं यत् मां' (जो कुछ तुमने मुमसे कहा) का अनुवाद है। 'सत्य सब सोई' ही 'सत्यमेव न संशयः' है। 'सोई' में 'जो कुछ कहेहु' श्रीर 'न संशयः' दोनोंका भाव है। 'सखा बचन मूम मृषा न होई' में 'सखे !', 'किन्तु लोका वदिष्यन्ति "भविष्यति न संशयः' इन ऋोकोंका भाव कहा गया है। भाव कि पहले तो तुम्हारे सचिव एवं दूत हनुमान्ने तुम्हारे लिये मुक्से प्रार्थना की कि 'तेहि सन नाथ मयत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे ।४।४।३।', फिर अग्निको साल्ती बनाकर उन्होंने हम दोनोंकी मित्रता कराई। मित्रता हो जानेपर तुमने अपने वनवासका कारण कहते हुए बालिको अपना शत्रु बताया और कहा कि 'रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी। हरि लीन्हेसि सबैसु अरु नारी॥ ताकें भय रघुवीर कुपाला। सकल भुवन मैं फिरेड बिहाला ।। इहाँ साप बस आवत नाहीं। तदपि सभीत रहउँ मन माँही ।४।६।११ १३।' 'रघुवीर कृपाला' संबोधन देकर तुमने मुमसे दुःख दूर करने और शत्रुको मारनेकी प्रार्थना की। तत्र मैंत तुम्हारे दुःखसे दुःखी होकर प्रतिज्ञा की कि 'मारिहउँ बालिहि एकहि बान ।०।' श्रीर मित्रका धर्म कहकर मैंने तुमको वचन दिया था कि 'सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सब बिधि घटन काज मैं तोरे।' समस्त लोक जानता है कि मैं सत्यप्रतिज्ञ हूँ। मेरे मुखसे जो वचन निकल गया वह होकर रहेगा, वह असत्य नहीं हो सकता। यद्यपि तुमने जो कहा है वह सत्य है। सुख संपत्ति आदि सब मक्तिके वायक हैं, संसारमें कोई किसीका शत्रु मित्र स्त्री पुत्र त्रादि नहीं है, इत्यादि । भगवान्का भजन ही सार है—'सत हरि भजन जगत सव सपना'....। तथापि यदि तुम राज्यादिसे उपराम हो जात्रोगे ता मेरी ऋपकीर्त्ति होगी। लोग कहेंगे कि श्रीरघुनाथजीने सुत्रीवसे मित्रता की, उसका दुःख दूर करनेकी प्रविज्ञा की, उन्होंने सुत्रीवका कीन काम किया ? कोई भी तो नहीं । श्रतः मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता । वालि श्रवश्य मारा जायगा श्रीर तुमको तुम्हारी स्त्री श्रीर राज्य पुनः प्राप्त होंगे। 'सखा' संबोधनमें यह भी भाव है कि तुम हमारे 'सखा' हो, जिस हेतुसे हमारा तुन्हारा सख्य भाव स्थापित हुआ यह मुझे श्रीर तुन्हें दोनोंको कतंब्य है। क्या तुम

कभी चाहोंगे कि मुक्ते अपयश प्राप्त हो ? कदापि नहीं। 'धनु पानी' शब्दकी जोड़का विशेषण अ० रा० में नहीं है। इसके भाव आगे टिप्पिणियोंमें आगए हैं।

टिप्पणी—१ 'सुनि बिराग संजुत....' इति । (क) इस समय सुप्रीवको ज्ञान, वैराग्य श्रीर भिक्त तीनों प्राप्त हैं। यथा क्रमसे 'उपजा ज्ञान बचन तब बोला', 'सुख संपति परिवार बढ़ाई । सब परिहरिं श्रीर 'सब तिज भजन करों दिन्न राती' । [पिहले सुप्रीवने लौकिक त्याग कहा । 'सुख संपित परिवार बढ़ाई । सब परिहरि करिहों सेवकाई ॥ ये सब रामभगति के बाधक ।' यह लौकिक वस्तुत्रोंका त्याग है । फिर चारों मोचोंका श्रन्ततः त्याग किया । 'श्रव प्रभु कुपाः । सब तिज भजन करडं "' यह मोचों वा परमार्थका त्याग है । श्रतः वाणीको 'विराग संजुत' कहा । (भा० म०) । यहाँ 'विराग संगुत बानी' के साथ 'कपि' शब्द देकर जनाया कि इनका यह वैराग्य स्थिर रहनेवाला नहीं है । कपि चंचल प्रसिद्ध ही है, बथा—'कपि चंचल सब ही विधि हीना ।प्राण्यणे श्रतः इसके वैराग्यकथनका कारण इसका चंचल स्वभाव ही हैं] (ख) 'वोले विहँसिं' । श्रपना कार्य सिद्ध करनेके लिए प्रमुने सुप्रीवपर श्रपनी मायाका विस्तार किया, क्योंकि प्रमुका हँसना माया है, यथा—'भाया हास॰' । उनका विहँसना था कि सुप्रीव मायामें फँस गए । ज्ञान, वैराग्य श्रीर भक्ति तीनोंमेंसे एक भी न रह गया, सभी जाते रहे । ज्ञान न रहा, यथा—'बिषय मोर हिर लोन्हेज ज्ञाना ।१९।३।' बैराग्य जाता रहा; यथा—'पावा राज कोस पुर नारी । १८।४।' श्रीर भक्ति न रही, यथा 'सुप्रीवह सुधि मोरि विसारी ।१८।४।'

नोट—२ पंजाबीजी हँसनेके कारण ये लिखते हैं कि-(१) सुप्रीवकी जातिकी चपलता विचारकर हँसे कि अभी अभी तो वालिको शत्रु कहता था और अब परमहित कहने लगा। वा, (२) यह सोचकर हँसे कि जब हमने वालिबधकी प्रतिज्ञा की तब ज्ञानकी चर्चा करके आतृबधसे अपनेको निर्दोष करना चाहता है। वा, (३) इससे अपनी प्रसन्नता प्रकट की कि सुप्रीवको ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह ज्ञानकी वार्ता करने लगा है, आगे हह भी हो जायगा।

प० प० प० प० स्वामीका मत है कि सुप्रीवकी इस प्रार्थनासे श्रीरामजी वहे असमंजसमें, धर्मसंकट-में पड़ गए, क्योंकि सुप्रीवकी इच्छा पूर्ण करनेसे प्रतिज्ञा भंग होगी और 'रघुकुलरीति सदा चिल आई। प्रान जाहु वरु वचन न जाई।' और उधर इच्छा पूरी न करनेसे 'दीनवंधु कृपाल रघुराई' इस सुयशका नाश होगा। अतः अपनी योगमायाको प्रेरित करनेके लिये 'विहँसे'।

नोट—३ 'धनुपानी' विशेषणका भाव कि धनुप इनके हाथमें है, ये पहले इसका कार्य करेंगे, वालिको मारेंगे। जिस लिये धनुपको हाथमें ले चुके हैं वही कार्य प्रथम करेंगे। सुमीवने जो प्रार्थना की है वह इस समय न पूरी करेंगे। यद्यपि सुमीव अब वालिको परम हित कहता है तथापि वे अपनी प्रतिज्ञामें अटल हैं, अतएव जो वचन कहेंगे वे इसीके अनुकूल होंगे। (पं० रा० कु०, पं०)।

प० प० प० मिलान की जिये—'निज माया वल हृद्य वखानी। वोले विहँसि राम मृदु वानी। १। ५३।६।' दोनों जगह 'वोले विहँसि राम' यही तीनों शब्द हैं। पर वहाँ सतीमोह प्रसंगमें 'मृदुवानी' बोले श्रोर यहाँ 'धतुपानी' (हाथमें धतुप लिये हुए) बोले। यह भेद करके जनाया कि यहाँ 'छपा' का (जैसा सुप्रीय चाहते हैं—'अब प्रसु छपा करहु....') अवसर नहीं है, इस समय धनुषको हाथमें लेनेका ही काये करना है।

कि विहँसने, हँसने, मुस्कुराने आदिके भाव अनेक बार उदाहरण समेत लिखे जा चुके हैं। 'उपजा जब ज्ञाना प्रमु मुसुकाना। ११२११। छंद ३।', 'मन मुसुकाहिं राम सुनि वानी। १।२१६। ७।' इत्यादि देखिए।

गौड़जी—'सुनि बिराग संजुत किप वानी' इति । सुग्रीवको कचा वैराग्य हो गया है, सचा वैराग्य नहीं है। उसका मत इतनी जल्दी बदल गया कि वह वालिके सारे जानेको फिक्रमें अब नहीं हे, क्योंकि वह सममता है कि मैं तो अब श्रीरधुनाथजीकी रचामें निर्मय विचरूंगा, वालि मेरा कुछ कर न सकेगा, क्योंकि

श्रीरघुनाथजीकी मैत्रीकी मेरे ऊपर छत्रछाया है। वालि अब मेरा बाल भी बाँका नहीं कर सकता। यह वास्तविक वैराग्य नहीं है बिल्क सुग्रीवके चित्तकी अव्यवस्थाका प्रमाण है। मित्रके इस कचे वैराग्यपर भगवान मुसुकुराये। किपकी वाणी विरागसंयुत है, उसका मन और कर्म वस्तुतः विरागसंयुत नहीं है। इसलिये आगे चलकर कहते हैं कि तुमने जो छुछ कहा है 'सोई'—(वही, उतनाही)—सब सत्य है (अर्थात् कहनाभर सत्य है, कर्म और मन वैसा नहीं है। अभी तो तुम कहते हो कि बालि परमहित है, परन्तु शरीरपर जब विश्व तहां है। स्वा तो ता लगेगा तब यह वैराग्यसंयुत वाणी बदल जायगी और कहोगे कि 'बंधु न होइ मोर यह काला'। परन्तु, हे मित्र! मेरा वचन क्रूठा नहीं हो सकता। सुग्रीव आत् और अर्थाथीं भक्त हैं, भगवान्से मैत्री होते ही उसकी पीड़ा मिट गई। इसिलये वह अब भगवान्की प्रतिज्ञा भूल गया और उसे एतमीनान हो गया कि जब मैत्री होगई है तो मेरी तो सारी जहरते रक्ता हो गई। परन्तु भगवान् अपने बचनको कैसे भूल सकते थे। अगर सुग्रीवमें बालिके परमहित होनेका विश्वास हु जम गया होता तो पहिले तो वह बालिके सामने आते ही उसके चरणोंपर गिर पड़ता और उसे राजी कर लेता। इसीके विपरीत पहिले ही धूसेपर परमहितके वदले अपने कभीके स्नेही बन्धुको अपना काल सममने लगा।

भगवान्ने हॅसकर सुन्नीवपर अपनी माया नहीं डाली; बल्कि उसकी विरागसंयुत खोखली वातोंपर मुसकुराये और परिणामको थोड़ेसे शब्दोंमें यों कह दिया कि मेरा वचन असत्य न होगा। कचा वैराग्य भी भगवान्की गाया है जिसमें जगत फँसा हुआ है और आर्च और अर्थार्थी भक्त सुगीव भी मैनी हो जानेपर भी उससे खूटा न था। इसी मायाजालकी चर्चा आगे की गई है कि भगवान् उसी तरह अपनी मायासे सवको नचाते हैं जैसे मदारी बंदरको नचाता है। यहाँ वन्दरोंके ही प्रसंगमें यह इष्टान्त भी बड़ा सुसंगत और सुन्दर हुआ है।

टिप्पणी—२ 'सत्य सब सोई'। यहाँ 'सोई' शब्दसे नियम करते हैं कि उत्तम बात तो वही है जो तुमने कही अर्थात् वैर छोड़कर शान्त रहना चाहिए पर मेरी जो वालिवधकी प्रतिज्ञा हो गई है वह मिथ्या नहीं हो सकती।

वि० त्रि०—सरकार कहते हैं कि तुमने कहा सो सत्य तो वही है, ज्ञानीको कर्म त्याग करना चाहिये, यथा—'कर्म कि होहि सरूपिंह चीन्हें। ७।११२।३।' उसे सर्वारम्भ परित्यागी होना चाहिये, परन्तु आरब्ध कर्मका परित्याग कैसे होगा ? क्योंकि इस प्रकारका त्याग भी तो कर्म ही है। मैंने तो प्रतिज्ञा कर दी है, उसे मैं मिध्या नहीं कर सकता, मैं तो ऐसे अपराधीको बिना दण्ड दिये नहीं छोड़ सकता।

नोट—४'वचन मम मृषा न होई'। वे वचन ये हैं—'सव विधि घटव काज में तोरे' और 'मारिहों वालिहि एकहि बान' इत्यादि। ये दोनों वचन प्रमु सत्य करेंगे। सुगीवको भक्ति भी देंगे क्योंकि कहते हैं कि वहीं सत्य है। पर भजन तभी हो सकता है जब बाहरके दुष्टोंसे भी छुटकारा मिले। अतः वालिवध अवश्य करेंगे, नहीं तो जैसे रावणके कारण ऋषि तपस्या नहीं कर सकते थे, वैसे ही वालिके कारण सुपीवका भजन निवह जाना असंभव था। और अंतमें अपने साथ अपने धामको ले जायँगे, जहाँ दिन-रात दिन्य शरीरसे सेवा कर सकेंगे।

सुन्द्रकांड विभीषणशरणागित प्रसंगमें वताया गया है कि शरणागितके लिये चलते समय जो

वासना भक्त लेकर चलता है भगवान् उसकी उस वासनाकी भी पूर्ति अवश्य करते हैं।

श्रीविभीषण्जीने स्वयं कहा है 'उर कछु प्रथम बासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। १। ४९। ६। श्रव कृपाल निज भगित पावनी। देहु।'; वैसे ही यहाँ सुग्रीवजीने प्रथम वालिको रिपु कहा, उसके वध इत्यादिकी प्रार्थना की और प्रभुको पहचाननेपर अब 'सब तिज भजन करों दिन राती' इस वरकी प्रार्थना करते हैं। प्रभुने प्रथम दोनोंकी पूर्वकी वासनायें पूरी कीं। रावण्का वध करके विभीपण्जीको एक कल्प तक लंकाका राज्य दिया और बालीका वध करके सुग्रीवको किष्कन्धाका राज्य दिया। पर एक मार्केकी वाव

स्मरण रखनेकी है। वह यह कि भगवानने दोनोंही प्रसंगोंमें यह नहीं कहा कि तुम्हारी वासनाकी मैं पूर्ति करता हूँ। जैसे विभीषणजीसे कहा है कि 'जदिष सखा तब इच्छा नाहीं' वैसेही यहाँ सुप्रीवजीसे कहते हैं कि 'जो कछु कहे हु सत्य सब सोई'; इस प्रकार दोनोंकी भक्तिकी प्रशंसा करते हुए उनकी वासनायें पूर्ण कीं। विभीषणजीसे तो यह कहा कि हम तुम्हें अपने दर्शनका यह फल देते हैं, 'मम दरसन अमोघ जग माहीं'। श्रीर, सुप्रीवजीसे कहा कि 'सखा वचन मम मृषा न होई'। कितना दयालु स्वभाव है!!

नट मरकट † इव सबिह नचावत । राम्रु खगेस वेद अस गावत ॥२४॥ ले सुग्रीव संग रघुनाथा । चले चाप सायक गहि हाथा ॥२४॥

श्चर्थ—(मुशुरिडजी कहते हैं) हे खगेश ! वेर ऐसा कहते हैं कि श्रीरामजी नट-मर्कटकी तरह (श्चर्यात् जैसे मदारी वंदरको नचाता है वैसे ही) सभीको नचाते हैं ।२४। सुग्रीवजीको साथ लेकर श्रीर हाथोंमें धनुषवाण धारण करके श्रीरघुनाथजी चले ।२४।

टिप्पणी—१ 'नट मर्कट इव'। जब श्रीरामजीने सुत्रीवको उत्तर दिया कि 'सखा बचन मम मृषा न होई', तब सुत्रीवने श्रीरामजीकी इच्छाके अनुकूल ही काम किया अर्थात् बालिसे लड़नेके लिए तुरंत किष्क्रिधाके उपवनमें गए। इसीपर मुशुरिडजी गरुड़जीसे कहते हैं कि सुग्रीव ही क्या, सारा संसार श्रीरामजीकी इच्छाके अनुसार काम करता है।

नोट—१ जैसे मदारी वंदरको जैसा चाहे नाच नचाता है, वैसेही श्रीरामजी जीवोंको जैसा चाहते हैं नचाते हैं, जैसा कार्य उससे चाहते हैं करा लेते हैं। जैसे वानर नटके अधीन, वैसेही जीव ईश्वरके अधीन है। ईश्वर स्वतंत्र है, जीव परतंत्र। जीवका कुछ वरा नहीं। उसे विवश होकर सब करना पड़ता है। यह नटमकटके दृष्टान्तका भाव है। मिलान कीजिए—'राम कीन्ह चाहिंह सोइ होई। कर अन्यथा अस निंह कोई।१।१२०।१।', 'होइहि सोइ जो राम रिच राखा ।१।४२।७।', 'राम रजाइ सीस सबद्दी के। २।२५४।०।', 'उर प्रेरक रघुवंस विभूषन ॥ कुपासिंधु मुनि मित करि भोरी। लीन्ही प्रेमपरिच्छा मोरी।७। ११३।', 'उमा दाक जोषित की नाई। सबिह नचावत राम गोसाई', इत्यादि। विशेष देखिए ११ (७)। गीतामें भी कहा है 'ईश्वरः सब्भूतानां हृदेशेऽजुन तिष्ठति। श्रामयन सबभूतानि यन्त्राह्दानि मायया' (१०।६१)। अर्थान् हे श्रजुन। ईश्वर सभी जीवोंके हृदयरूपी देशमें स्थित है और मायारूपी यंजपर चढ़े हुए सब प्राणियोंको युमाता है। २—नट शब्द प्रथम देकर नटकी प्रधानता कही, वैसे ही यहाँ श्रीरामजी प्रधान हैं। ३—यहाँ 'नचावत' के साथ 'राम' पद सार्थक है। रमु क्रीड़ायाम्। अर्थात् वे राम हैं, अतएव क्रीड़ा करना उनका यथार्थ ही है; वही वे कर रहे हैं। नचाना क्रीड़ा है। (पं० रा० कु०)।

वि० त्रिं ि जिस वातको अर्जुन वड़ी कठिनतासे समभ पाये; उसे प्रुप्तीवने तुरन्त समभ लिया। इसपर किव कहते हैं कि इसमें सुप्रीवकी बुद्धिकी कुशाप्रताकी प्रशंसा नहीं है, किपके नृत्यमें उसके नृत्य कीशलकी प्रशंसा नहीं है, उसकी गित नटके अधीन है। यथा—'किप नाचत मुक पाठ प्रवीना। गित मित नट पाठक श्राधीना।' प्रमुक्ती प्ररेगा ही ऐसी थी कि वात तुरन्त सुप्रीवके समभमें आ गई। 'ईश्वरः सर्व भूतानां....'। सरकार उठ पड़े, सुप्रीव साथ चले।

टिप्पणी—२ 'लै सुप्रीव संग', इससे रघुनाथजीकी प्रधानता पाई गई कि वालिके मारनेमें उनका मुख्य प्रयोजन है; उनको अपना वचन सत्य करना है। यदि चलनेमें रघुनाथजीकी प्रधानता न होती तो ऐसा कहते कि रघुनाथजीको संग लेकर सुप्रीव चले।

गौड़जी—यहाँ इस चरितसे यह भी दरसाया कि मित्रके कामके लिये स्वयं अगुवा होकर चलना चाहिए। मित्रकेतकाजेकी इन्तजारी करना सन्मित्रका काम नहीं है। उसका काम तो अपने कामसे बदकर

श्रीर ज्यादा जरूरी समभूना चाहिये। मर्यादापुरुषोत्तम हैं। 'यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजनः। स यत्र-मार्णं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।' श्रपने प्रत्येक चरितसे श्राचरणका उपदेश देते हैं।

पं०—(१) 'रघुनाथा' का भाव कि रघुवंशीमात्र शरणपाल और सत्यसंध होते हैं—'प्रान जाहु वरू बचन न जाहीं'—और ये तो रघुवंशियोंके नाथ हैं तब इनका, साथ जाकर शरणकी, रक्ता करना उचितही है। (२) यहाँ लद्दमण्जीको साथ लेना न कहा क्योंकि एक बाणसे मारनेकी प्रतिज्ञा है। वही वाण और धनुष लेकर चले।

मार्वेतिक्या तर्वेश कसकर जहाँतहाँ लड़ाईमें जाना कहा गया है पर यहाँ तर्केशका लेना नहीं कहा गया। कारण यह कि जिस बाणसे मारना है वही हाथमें लेलिया है, शेष शस्त्र लक्सणजी के पास रहे।

नोट—२ खरदूषण-प्रसंगमें 'कृटि किस निषंग विसाल मुज गिह चाप बिसिष सुधारि के 1३।१८।' श्रोर 'कृटि पटपीत कसे बरमाथा। रुचिर चाप सायक दुहु हाथा।१।२०६।५२।' (विश्वामित्रके साथ ताड़का-वध-प्रसंगमें) तरकश है। पर मारीचवधप्रसंगमें भी तकशका वाँधना नहीं कहा है, यथा—'मृग विलोकि किट परिकर वाँधा। करतल चाप रुचिर सर खाँधा '। इसके संबंधमें मा० त० प्र० कार संभवतः यह उत्तर देते हैं कि यहाँ श्राखेट है संग्रम नहीं, इससे यह प्रमाण नहीं माना जा सकता। दूसरे, 'कृटि परिकर बाँधा' से कृटिमें तकशका वाँधना ले सकते हैं। तीसरे वहाँ भी एक ही बाण्से काम लिया है इससे वहाँ भी तकश न लिया। यथा—'तव तिक राम किटन तर मारा'। वहीं किटन सर हाथमें लेकर पीछा किया। श्रीर भी प्रसंग मिलते हैं जहाँ तकशका कसना नहीं कहा है। जैसे—'लिह्मन चले कुद्ध होइ बान सरासन हाथ १६।५१।' यहाँ भी मेघनादसे लड़नेको जाते समय केवल वाण् श्रीर धनुष हाथमें लिए जाना कहते हैं, यद्यपि यहाँ बारंबार वाणोंका प्रहार किया गया है—'नाना विधि प्रहार कर सेषा।....'। हाँ, दूसरी बार जब मेघनादसे युद्ध करने गए तब 'कृटि निषंग किस साजि सरासन १६।०४।११।' पद दिया है। इससे यह भी कहा जा सकता है कि 'तकश' भी साथ रहना संभव है; क्योंकि वालिवधपर भी 'सर चाप चढ़ाये' वालिक पास प्रभु गए हैं; यह दूसरा सर कहाँ से श्राया ?

# तव रघुपति सुग्रींव पठावा। गर्जेसि जाइ निकट वल पावा।।२६॥ सुनत वालि क्रोधातुर धावा। गहि कर चरन नारि सम्रुक्तावा।।२७॥

ऋर्थ—तव श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवको भेजा। वह वल पाकर पास जाकर गर्जा ।२६। वालि सुनते ही क्रोधमें भरकर तुरत दौड़ा। उसकी छी (तारा) ने हाथसे चरण पकड़कर समक्ताया।२०।

वि॰ त्रि॰—'तव रंघुपित सुप्रीव....' इति । 'श्रसाधना वित्तहीना बुद्धिमंतः सुहत्तमाः । साधयन्त्याशु कार्य्याणि'। 'साधन-विहीन, धनविहीन, परन्तु बुद्धिमान् सच्चे मित्र कार्य्यका साधन करही डालते हैं' ऐसा नीति शास्त्रने कहा है । कहना नहीं होगा कि इस परिस्थितिमें सरकार तथा सुप्रीव दोनोंही साधन-विहीन तथा वित्त-विहीन हैं, श्रीर कार्य्य इतना कठिन है कि अपने नगर तथा दुर्गमें वैठे हुए वाली ऐसे योद्धाको दण्ड देना, तथा किष्किन्धाका राज्य, ज्योंका त्यों तथा उनकी स्त्री क्साको सुप्रीवके हस्तगत करा देना है ।

सीघे सीघे संग्राम प्रारम्भ करदेनेसे, सुग्रीवको उजड़ी हुई किष्किन्धा मिलेगी, वड़े-बड़े वानर वीर मारे जायँगे, जिनसे बहुत कुछ काम लेना है। पिताके वचनसे नगरमें सरकारका पादापेंग्रा हो नहीं सकता। वाली यदि किष्किन्धाके बाहर आवे तभी दण्डपात संभव है, अतः सुग्रीवको भेजा कि वह जाकर ललकारे। जिसका पीछा करता हुआ वाली सम्पूर्ण भुवनमें फिरा, और जिसे मारनेके लिये वह सदा सचेष्ट रहता है, उसे हाथमें आया हुआ जानकर वह तुरन्त स्वयं पुरके वाहर चला आवेगा।

टिप्पणी १—'तव रघुपति सुगीव पठावा।०' इति। (क) 'तव' अर्थात् जव पहाड्से उतरकर किष्किन्घाके पास आए तव। [श्रीमहाराजजी साथ क्यों न गए ? यदि साथ जाते तो संभव था कि वालिके त्रातिरिक्त अन्य योद्धा भी उसके साथ जाते। ऐसा होनेमें रामजीके लिए कोई कठिनता न होती। परन्तु सुग्नि ऐसे युद्धमें युद्धप्रवतंक न सममे जाते। महाराजके साथ न जानेसे सुग्निवका प्रभाव लोगोंपर पड़ा कि उसने स्वेच्छासे वालिको घेरकर युद्ध माँगा। ऐसा करनेसे सुग्नीव योद्धात्रोंके बीच आदर दृष्टिसे देखे गए। (पं० शिवरत्नशुक्त)] (ख) 'गर्जेसि जाइ निकट' इति। निकट जाकर तब गर्जा, क्योंकि किष्किधा नगर भारी है, दूरसे वालि तक शब्द न पहुँचता, पाससे गर्जन करनेसे शब्द बालिके महलतक पहुँचेगा और वह सुनकर लड़नेके लिए सुग्नीवके पास आवेगा। (ग) 'वल पावा' से सूचित करते हैं कि इस लड़ाईमें बालि सुग्नीवको मारेगा, क्योंकि सुग्नीवने रामजीसे बल पाया है और बालिमें महाबल है, यथा—'बालि महाबल अति रनधीरा'। दूसरी लड़ाईमें सुग्नीवको विशाल वल देंगे तब नाना विधिको लड़ाई होगी, यथा—'पुनि पठवा बल दें विशाला' और 'पुनि नाना विधि भई लराई।'

मा० त० प्र०—'चल-पावा' अर्थात् वचन वल पाकर, यथा—'मारिहौं निलिहि एकहि बान' और 'सखा वचन मम मृषा न होई'; वा, प्रभुके निकट होनेका बल पाकर । सुग्रीवने इतनी दूरपर जाकर पुकारा कि जहाँ से प्रभु निकट ही हों।

टिप्पणी—२ (क) 'सुनत वालि धावा' क्योंकि वह शत्रुके बलको नहीं सह सकता, यथा—'बाली रिपुत्रल सहै न पारा ।', अतएव सुप्रीवकी ललकार सुनकर दौड़ा। (ख) 'क्रोधातुर' है। क्रोधमें समम नहीं रहती, इसीसे खी समभने लगी।!

[ताराने पूर्व ही क्यों न वालिसे यह कह दिया ? अनुमानसे मालूम होता है कि वह बालि और सुग्रीवके बीचमें युद्ध नहीं चाहती थी। जब उसने देखा कि अब ये युद्ध करने ही जाता है तब मैत्रीका समाचार दिया और अवतार और बल भी वताया। पुनः, अनुमान होता है कि जिन लोगोंने मित्रताका हाल जाना था उनने वालिके उप प्रतापके भीतर ही अपनी बुद्धिको रक्खा और इस विचारको ध्यानमें न लानेकी भूल की कि ऐसे दैवी-विभूति-संपन्न व्यक्तिके साथ नरवलसंपन्न बालि कैसे विजय पा सकता है। दूसरी ओर यह अनुमान हो सकता है कि बालि इस विचारका बीर था कि वह शत्रु के भावों और चालोंका पता लगाना और छलसे शत्रुको पराजय करना तुच्छ बलवानोंका काम समक्तता था। इसीलिए वह सुग्रीवके मित्र-शत्रुकी ओर कम ध्यान देता था। तारा बालिके स्वभावसे परिचित थी उसने सुग्रीवके भेदभावोंको प्रकट करना निर्थक समक्ता कह दिया। (शि० र० शु०)]

नोट—१ यहाँ ताराका प्रथम ही बार सममाना कहते हैं और वाल्मीकीयमें दूसरी बार युद्धके लिए वाते समय सममाना लिखा है। ताराको कैसे मालूम हुआ यह स० १५ में दिया है। वह कहती है कि—'जिस कारण में तुम्हें रोकती हूँ वह सुनो।.... अहंकार, उसका घोर युद्धके लिए उद्योग, और उसके गर्जनमें भयानकता इन सबका कोई वड़ा कारण अवश्य है। विना किसीके सहायताके वह यहाँ आकर न गरजता। वह स्वभावसे ही निपुण और बुद्धिमान है, विना बलकी परीचा लिए उसने किसीसे मित्रता न की होगी। कुमार अंगदसे मैंने पहिले ही यह बात सुनी है। वह एक दिन वनमें गया था। वहीं दूतोंने उससे यह बात कही थी। अयोध्यापतिके दो पुत्र जो दुर्जय हैं, वे सुग्रीवका हित करने वनमें आए हैं, वे ही रामलदमण

<sup>‡</sup> मा० त० प्र०—'गिह कर चरन' का भाव कि—(क) पहले 'कर' (हाथ) पकड़कर समभाया, न माना तव चरण पकड़कर समभाया। िश्वयोंका हाथ पकड़कर समभाना स्वभावसिद्ध है, यथा—'कंर गिह पितिहि भवन निज त्रानी। वोली परम मनोहर वानी। ६।६।३।' वा, (ख) हाथ पकड़कर समभानेमें यह भाव है कि वालि क्रोधान्ध है और अंधेको हाथ पकड़कर समभाना होता है। वा, (ग) हाथ पकड़ा कि वह खड़ा हो जाय तव मैं समभाऊँ।

सुप्रीवके सहायक हैं। रामचन्द्र शित्रुसेनाके विनाशमें प्रतयाप्तिक समान हैं, संतों और आर्त वा शरणा-गतके आश्रयस्थान हैं, अजेय हैं, इत्यादि,—(श्लोक ६ से २२ तक)।

्र-किसी किसीका मत है कि तारा पंचकन्यामेंसे एक है अतः उसे दिव्य ज्ञान है इससे वह जान गई।

सुनु पति जिन्हिंह मिलेंड सुग्रीवाँ। ते दोड † बंधु तेज वल सीवाँ ॥२८॥ कोसलेस सुत लिख्निमन रामा। कालहु जीति सकहिं संग्रामा ॥२६॥

श्रर्थ—हे पित ! सुनिए, जिनसे सुत्रीव मिले हैं (मित्रता की है) वे दोनों भाई तेज श्रौर वलकी सीमा हैं। श्रर्थात् परम तेजस्वी श्रीर बिलिष्ठ हैं। रूट। वे कोसलपित दशरथज़ीके पुत्र राम श्रौर लदमण हैं जो संश्राममें कालको भी जीत सकते हैं। रूट।

टिप्पणी—१ (क) 'सुनु पति'। आप मेरे पति अर्थात् रक्तक हैं—'पु' 'रक्तणे', 'प' धातु रक्ताके अर्थमें है। तात्पर्य कि सुप्रीवसे वैर छोड़कर मेरी और अंगदकी, राज्यकी और कुलकी, इत्यादि, सबकी रक्ता-कीजिए। यथा—'पाहि मामक्तदं राज्यं कुलं च हरिपुक्तव' अर्थात् हे वानरश्रेष्ठ! मेरी, अंगदकी, राज्यकी और कुलकी रक्ता कीजिए। (अध्यातम् ४।२।३२)। यह भी कहा है कि सुप्रोवसे वैर छोड़कर उसे युवराज बनाइये और श्रीरामजीकी शरण जाइए। 'अतस्त्वं सर्वथा वैर त्यक्तवा सुप्रीवमानय। यौवराज्येऽभिषिद्धाशु रामं त्वं शरणं त्रज ।३१।' (ख) 'तेज बल सीवाँ' इति। तेजकी सीमा अर्थात् तेजस्वी कहकर जनाया कि तेजस्वीको लघु न गिनना चाहिए, यथा—'तेजवंत लघु गनिय न रानी।' तात्पर्य कि ये देखनेहीमें छोटे हैं; परन्तु उन्हें छोटा न जानो। जहाँ तेज है वहाँ वल है; अतः वलके सीवाँ हैं। यथा—'सुच सुजान वृप कहिं हमहि अस स्काइ। तेज प्रताप रूप जह तह वल बुक्तइ। जानकी मंगल।३६।'

े (क) 'कोसलेस सुत' से सूचित किया कि श्रीरामलदमण साचात भगवान्के अवतार हैं। कोसलेशके यहाँ भगवान्ते अवतार लेनेको कहा है, यथा— 'ते दसरथ कौसल्यारूपा। कोसलपुरी प्रगट नरभूपा।
तिन्हके यह अवतिरहों जाई-। रघुकुलितलक सो चारिउ भाई। १११८०।' (ख) यहाँ प्रथम लद्ममण्जीका नाम दिया
तब रामजीका। मुख्य कारण छन्दकी सुगमता है। पुनः, संग्राममें आगे सेवक चाहिये पीछे स्वामी; इसीसे
('कालहु जीति सकहिं संग्रामा' कहनेमें) पहिले लद्मगण्जीका नाम कहते हैं। (ग) 'कालहु जीति०' इति।
'कालहु' कहकर कालको बढ़ाई करती है कि काल सबको जीतता है और उस कालको ये दोनों जीत सकते
हैं, यथा—'सुवनेश्वर कालहु कर काला', 'तुम्ह कृतांत मच्छक सुरत्राता'। 'संग्रामा' का भाव कि योगी योगसे
कालको जीतते हैं, रामलदमण संग्राममें उसे जीत सकते हैं; तब तुम उनके सामने क्या हो ?

नोट—१ वाल्मी० ४।१५ में जो 'ऋयोध्याधिपतेः पुत्रो शूरी समरहुर्जयो ।... रामः परवलामदीं युगान्ताग्निरिवोत्थितः । १७, १६।', यह कहा है, वही यहाँ 'तेज वल सीवाँ' और 'कालहु जीति सकिंह संग्रामा' से कहा है । श्रीरामजीने परशुरामजीसे कहा ही है—'जो रन हमिंह पचारे कोऊ । लरिह सुलेन काल किन होऊ ।।...कहौं सुभाउ न कुलिह प्रसंसी । कालहु डरिहं न रन रघुवंसी ।१।२८४।' और आगे भी कहा है—'एक वार कैसेहुँ सुधि जानों । कालहु जीति निमिष महँ आनों ।१८।२।', 'चमो हि ते कोशलराज-सूनुना न विग्रहः शक्रसमान तेजसा ।४।१५।३०।'

दोहा—कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारहिं तो पुनि होउँ सनाथ॥७॥

<sup>ी</sup> दोड—(का०), द्वौ--(भा० दा०)।

<sup>&</sup>amp; भा० दा० और का० की यही पाठ है। 'मारिहें ती पुनि होव" पाठांतर है।

श्चर्य—वालिने कहा—हे भयशीले (स्वभावसे खरपोक) ! हे प्रिये ! श्रीरघुनाथजी समद्शी हैं। जो कदाचित् वे मुक्ते मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊँगा 10188

नोट-१ मिलान कीजिये-'तामालिङ्गच तदा वाली सम्नेहमिदमत्रवीत्। अ० रा० २।३३। स्त्री-स्वभावाद्विभेषि त्वं प्रिये नास्ति भयं मम।....३४। रामो नारायणः साज्ञादवतीर्णोऽखिलप्रमुः।३५। भूभारहरणार्थाय श्रुतं पूर्व मयानघे । स्वपत्तः परपत्तो वा नास्ति तस्य परात्मनः ।३६। तस्माच्छोकं परित्यज्य तिष्ठ सुन्दरि वेश्मनि ।४०। अर्थात् तब वालीने उसका प्रेमपूर्वक आलिंगनकर यह कहा । प्रिये ! तुम अपने स्त्री-स्वभावके कारण डरती हो, मुक्ते तो किंचित् भी भय नहीं है। राम तो सबके स्वामी साज्ञात् नारायण हैं जिनने भूभारहर एके लिये अवतार लिया है, यह मैं पूर्व ही सुन चुका हूँ। वे परमात्मा हैं। उनका कोई श्रपना वा पराया पत्त नहीं है। अतएव, हे सुन्दरि! तुम शोक छोड़कर निश्चिन्त होकर घर बैठो-यह सव दोहेके पूर्वार्घसे यहाँ कविने कह दिया है। 'भीरु' में 'स्त्रोस्वभावात् विभेषि त्वं' तथा 'नास्ति भयं मम' का सब भाव आ गया। 'प्रिय' संबोधन दोनों में है। साथ ही इन दोनों विशेषणों को देकर यह भी जना दिया कि डरी हुई देखकर 'तमालिङ्ग्य' उसको हृदयसे लगा लिया श्रीर प्यार करके 'प्रिय' स्नेहमय संवी-धन देकर उससे वोला। 'समदरसी' श्रीर 'रघुनाथ' इन दो शब्दोंसे 'रामो नारायणः' से 'परात्मनः' तकका सव अर्थ कह दिया गया । 'रघुनाथ' शब्द्से जनाया कि उन्हींने ब्रह्मादिकी प्रार्थनापर रघुकुलमें भूभारहरणार्थं अवतार लेनेको कहा था। यथा—'तिन्ह के गृह अवतिरहीं जाई। रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई। हरिहों सकल भूमि गरुत्राई। १।१८७।' वे समद्शीं हैं, यथा—'त्रखिल विस्व यह मोर उपाया। सब पर मोहि बरावरि दाया । जादा । 'सव सम प्रिय सब सम उपजाए । जादि।' इसीको ऋ० रा० में 'स्वपत्तः परपत्तो वा नास्ति तस्य' कहा है। दोहेके उत्तरार्धका जोड़ अ० रा० में नहीं है।

'जीं कदाचि' में भाव यह है कि 'वे धर्मज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं, क्योंकि रघुनाथ हैं, रघुकुलके सभी राजकुमार धर्मात्मा होते हैं, मैंने उनका कोई अपकार नहीं किया, अतः वे मुक्ते मारनेका पाप क्यों करेंगे? यथा 'धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च कथं पापं करिष्यति'। वाल्मीं० ४।१६।५।' पुनः समदर्शी हैं, उनके लिये जैसे सुप्रीव वैसा ही मैं, अतः वे मुक्ते क्यों मारने लगे ? पुनः 'जीं कदाचि' में अ० रा० के वालिके ये भी भाव आ जाते हैं कि यदि वे सुप्रीवके साथ आये होंगे तो मेरा उनमें प्रेम हो जायगा, मैं उनको प्रणाम करके घर ले आऊँगा। यथा 'रामो यदि समायातो लक्ष्मणेन समं प्रभुः। २।३४। तदा रामेण मे स्नेहो भविष्यति न संशयः।....३५। आनेष्यामि गृहं साध्य नत्या तचरणाम्बुजम्।३७।', तब वे मुक्ते क्यों मारेंगे ?

'तौ पुनि होउँ सनाथ' इति । इस वचनसे सिद्ध होता है कि वह जानता है कि इनके हाथसे मारे जानेपर सद्गति प्राप्त होती है, अथवा मेरी मृत्यु इनके हाथ होगी और मैं परमपदको प्राप्त हूँगा । यह वात वालिके 'शक्यं दिवं चार्जियतुं वसुधां चापि शासितुम् । त्वत्तोऽहं वधमाकाङ्क्तन्वार्यमागोऽपि तारया । वाल्मी० ४।१८।५७। सुश्रीवेगा सह आत्रा द्वन्द्वयुद्धमुपागतः ।५८।' (अर्थात् आपकी अनुकूलतासे स्वर्ग और पृथ्वीका राज्य प्राप्त हो सकता है । आपके द्वारा अपने वधकी इच्छासे ही तारा द्वारा रोके जानेपर भी मैं सुश्रीवसे युद्ध करनेके लिया आया), इन वचनों में ध्वनित है । और उसका मनोरथ सफल भी हुआ । यथा—'राम वालि निज धाम पठावा। ४।११।१।'

<sup>&</sup>amp; दीनजी 'तौ पुनि होय सनाथ' का अर्थ करते हैं कि 'तो तू पुनः पित्युक्त हो जायगी। (अर्थात् तुमे तो यही डर है कि यदि मैं मारा गया तो तू विधवा हो जायगी; पर तू पंचकन्यामेंसे है अतएव मेरे मर जाने पर भी तू विवाह करके सधवाही रहेगी। तू शोक मत कर।' और कहते हैं कि यदि ऐसा अर्थ न करें तो पुनि' शब्द व्यर्थ हो जाता है। नोट— पूर्व बताया जा चुका है कि बुँदेलखण्डमें 'पुनि' शब्द साधारण ही विना अर्थके बोला जाता है। तो पुनि=ती, यथा— 'मैं पुनि पुत्र वधू प्रिय पाई।'

टिप्पणी -१ ताराके हृदयमें डर है, इसीसे उसे 'भीक' कहा। श्रीर, उसकी खातिरी प्रसन्नता श्रीर श्राश्वासन के लिए 'प्रिय' सम्बोधन किया। २—'जौं कदाचि' का भाव कि प्रथम तो वे मुक्ते मारेंगे हो नहीं श्रीर यदि कदाचित् वे मारें क्योंकि वे श्रपने भक्तोंके वास्ते विषमदर्शी भी हो जाते हैं, यथा-- 'जयपि सम नहि राग न रोषू। गहिंह न पाप पूनु गुन दोषू॥ तदिप करिंह सम विषम विहारा। भगत श्रमगत हृदय श्रनुसारा। २।२१९६१३-५॥', तो मैं कृतार्थहो जाऊँगा।

नोट--२ 'तौ पुनि होडँ सनाथ' अर्थात् किपयोनिसे ब्रुटकर परमगतिको पाऊँगा।

३—ताराने समभाया पर इसने न माना; क्योंकि एक तो वह क्रोधावेशमें है, दूसरे उसे बलका गवं है—'क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा। ऊसर बीज बये फल जथा', 'अस कहि चला महाअभिमानी'। श्रमिमान है, अतः मृत्यु निकट जान पड़ती है।

४—जैसे यहाँ महा ख्रीमानी बालिने स्त्रीके उपदेशपर उसे 'भीक प्रिय' कहा है वैसे ही 'जगत विदित ख्रीममानी' रावणने मंदोदरीके हित वचन सुनकर उससे कहा है 'सभय सुभाउ नारि कर साचा। मंगल महुँ भय मन ख्रित काचा।। कंपि लोकप जाकी त्रासा। तासु नारि सभीत बिं हासा।।' और 'अस कि विहास ताहि उर लाई।५१३७।' दूसरी बार सममानेपर भी जब रावणने न माना तब मन्दोदरीके विचार किनेने इस प्रकार दिये हैं—'मंदोदरी हृदय अस जाना। काल बस्य उपजा अभिमाना।६।०।६।' अर्थात् अभिमान उत्पन्न होनेसे ज्ञात होता है कि काल आ गया। वाल्मीकिजी भी लिखते हैं—'तदाहि तारा हितमेव वाक्यं तं बालिनं पथ्यिमदं वभाषे। न रोचते तद्वचनं हितस्य कालाभिपन्नस्य विनाशकाले।४।१९५१३९।' अर्थात् ताराने ये हितकारी वचन बालिसे कहे, पर उसे वे अच्छे न लगे। क्योंकि उसका विनाशकाल उपस्थित था। उत्पर मृत्युकी छाया पड़ जुकी थी।—यह भाव आगे 'अस कि चला महा अभिमानी' कहकर किने यहाँ हित बचन न माननेपर जना दिये। प्रहस्तने रावणसे यही कहा है। यथा—'हित मत तोहि न लागत कैसे। काल बिवस कहँ भेषज जैसे।६११०।५।'

शि० र० शु०-जिन जीवों में किसी कारणवश किसी अलौकिक शक्तिका प्रादुर्भाव होता है तो उनमें ऐसी ऋाश्चर्यमयो शक्ति बुद्धि ऋथवा विद्याकी पूर्ण सिद्धता होती है कि उनके सम्मुख संसारमण्डलमें कोई खड़ा नहीं हो सकता; जितनी बलशक्ति संसारमें रहती है वह अधिकांशरूपमें उस व्यक्ति विशेषमें एकत्र हो जाती है। जैसे न बहनेवाले पानीमें काई और मलिनता उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार सकल संसारमें घूमने-वाली शक्ति किसी एक विशेष शरीरमें स्थित हो जाती है तो स्थान विशेष उसमें भी विकार उत्पन्न कर देता है, जिससे संसारके कामोंमें अड़चन पड़ने लगती है तब इसकी आवश्यकता होती है कि वह एकत्रित शक्ति पूर्वेकी भाँति छितर जावे।...संभव है कि वालिकी ऋति बलवानताने संसारके नियमों में विन्न पहुँचायाहो, इसलिए बालिकी उस एकत्रित शक्तिको जिसे सारे संसारमें कार्य करना चाहिए, छितरा देना ऋनिवाये था। श्रस्तु जगत्पतिने ऐसा करना उस समय उचित समभा था। जब किसीमें बलकी शक्ति 'श्रमितता' के निकट पहुँचती है तब उसी रूपसे गर्व, मदान्धता, अनुचित क्रोध, तथा अनुचित विलासपन आ जाता है। संसारमें मनुष्य शरारवलकं अधान रखे जाते हैं। बालि ऐसे बलवानके अवलंबित मार्गपर आगे चलकर जनता चलनेको बद्ध थी। जव ऐसा होता तव कामकोधादिकी इतनी विशेषता हो जाती कि शान्ति, शम, मर्यादा श्रादि उत्तम गुर्णोका नाम तक न रह जाता, और ऐसा होनेसे संसार अस्तव्यस्तताको प्राप्त होता। अतः जव ऐसे अलौकिक व्यक्ति विशेषसे अलौकिक एकत्रित शक्ति संपूर्ण जगत्में छितरानेके लिए निकाली जातो है, तब उसीके साथ बुराइयाँ भी, जो अपनी उचताको पहुँच चुकी हैं, साथ हो घसीट ली जाती हैं। जब उस व्यक्तिसे युराइयाँ भी अलग हो गईं तब वह निमल हो जाता है। अस्तु, इसी आधारपर वालि कहता है कि यदि मुमे वे मार डालेंगे तो मैं निर्मल होकर उनके समान हो जाऊँगा, वालिने श्रीरामचन्द्रको नीच तथा

शत्रृहष्टिसे न देख बहुत बड़ी ऊँची श्रीर पूज्य दृष्टिसे देखा था।—(नोट—सहस्रार्जुनका इद्राहरण इस विषयमें लिया जा सकता है।)— का क्रिक्ट के क्रिक्ट के

श्रथ-महा श्रमिमानी बालि ऐसा कहकर श्रीर सुप्रीवको तिनकेके समान समम्कर चला ।श दोनों भिड़गए (लड़ गए) । बालिने बहुत डॉटडपेट श्रीर तिरस्कार करते हुए सुप्रीवको धमकाया । श्रीर धूँसा मारकर बद्दे जोरसे गर्जा ।२। अस्ति सर्वथा श्रममध होते हैं। बालिको सममना था कि सुप्रीवको

वि० त्रि०--अभिमानी नीति पालनमें सर्वथा असमर्थ होते हैं। बालिको सममनाथा कि सुत्रीवको इतना साहस कैसे हुआ कि स्वयं आकर गर्जन कर रहा है। तारा सममाती है कि 'सुनु पति जिन्ह हिं मिलेड सुत्रीवा। ते वोड बंधु तेज बल सीवा। कोसलेस सुत लिखमन रामा। कालहु जीत सकहिं संग्रामा।' इसपर कहता है कि मारेंगे तो मर जाऊँगा, पर सुत्रीवको तो ले बहूँगा। सरकारपर विश्वास रखते हुए भी, उनके आश्रितको, उनकी आँखोंके सामने मार डालनेका दुःसाहस महा अभिमान है।

'रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गति अ न छोट करि' यह नीति है। सरकारके भुजवतसे रिचतः

शतुको रुण सममना, नीतिकी बड़ी भारी अबहेलना है।

विष्पणी-५(क) 'श्रसकहि चला' इति। तार्पर्य कि बालिको मृत्यु श्रङ्गीकार है, पर शत्रुकी ललकार श्रंगीकार नहीं है। पहले कहा है कि 'सुनत बालि क्रोधातुर धावा' और यहाँ कहते हैं कि 'श्रस कि चला'। श्रुव 'चला' कहनेका भाव यह है कि पहिले जब क्रोधसे दौड़ा था तब ताराने चरण पकड़कर विनती की। खीके सममानेसे क्रोधका वेग निकल गया श्रतण्व श्रव दौड़ा नहीं, वरन चला। वैसा ही किवने लिखा। (ख)-'महाश्रमिमानी' का सम्बंध पूर्व और पर दोनों चौपाइयोंसे है। पूर्व नारिका सिखावन है, उसे उसने नहीं माना, इसीसे कहा कि वह महाश्रमिमानी है-यही बात श्रीरामजी बालिसे श्रागे कहेंगे, यथा-'मूढ़ तोहि श्रतिय श्रमिमाना। नारि सिखावन करित न काना। पुनः, इस चौपाईमें कहते हैं कि उसने सुशीवको रुणसमान जाना, इसीसे कहा कि वह महाश्रमिमानी है-इस बातको भी श्रीरामजी श्रागे कहेंगे, यथा-'मम अजनल श्राशित तेहि जानी। मारा चहिले श्रधम श्रमिमानी'। रुणसमान जानकर चलनेसे 'श्रमिमानी' श्रीर रामाश्रित सुशीवको रुणसमान माननेसे 'महा श्रमिमानी' कहा। (मा० म०, प्र०) र (क) 'भिरे उभी' का भाव कि श्रीरामजीके बलसे सुशीवने बालिका भय नहीं माना (जैसे विभीषणजी श्रीरामजीका वल पाकर रावणसे लड़े थे, यथा—'उमा विभीषण रावनहि सनमुल चतव कि कार ।

२ (क) 'भिरे उभी' का भाव कि श्रीरामजीके बलसे सुत्रीवने बालिका भय नहीं माना (जैसे विभीषणजी श्रीरामजीका वल पाकर रावणसे लड़े थे, यथा—'उमा विभीषण रावनहिं सनमुख चितव कि काउँ। सो अब भिरत काल ज्यों श्रीरमुवीर प्रभाउ ।६।६३।'; नहीं तो कहाँ सुत्रीव कहाँ वालि, कहाँ विभीषण और कहाँ रावण।) वालि लड़ा, सुत्रीव भी लड़ा, सुत्रीव तर्जी बालि अति तर्जी। सुत्रीव गर्जी था, यथा—'गर्जिस जाइ निकट वल पावा', वालि महाध्वनिसे गर्जा। वालि सुत्रीवको मारकर गर्जो—यह बालिकी जीत हुई, जैसे हंतु-मान्जी अचकुमारको मारकर गर्जो थे, यथा—'ग्रावत देखि विटप गहि तर्जा। ताहि निपति महाधुनि गर्जी'। म

तव सुग्रीव विकल होइ भागा । मुष्टिप्रहार वज सम लागा ॥ ३ ॥ मैं जो कहा रघुवीर कृपाला । बंधु न होइ मोर यह काला ॥ ४ ॥ अर्थ—तव सुग्रीव व्यक्ति होकर भागे । मूँसेकी चोट उन्हें बज्रके समान लंगी । (वे आकर

श्रीरघुनायं जीसे वोले) हे कृपाल ! हे रघुवोर ! मैंने जो आपसे कहा था कि यह मेरा भाई नहीं है, यह मेरा काल है, (बह सत्य है)।३-४।

टिप्पणी १—'मुष्टिप्रहार बज्रसम लागा' इति । बज्र पड़नेका रूपक कहते हैं—

ः वज्रपात होता है इन्द्र व ज्रपात करता है.

श्राकाश यहाँ वज्रपात होता है वालिने मुष्टि प्रहार किया वज्रपातके पीछे गर्जन होती है मुष्टिप्रहार करके वालि गर्जा चंत्रपातसे लोग ब्याकुलं होते हैं कि स्वान सुग्रीव ब्याकुल होकर भागे क

इन्द्र बज्रपात करता है. इन्द्रका आयुध् बज्र है, बालि इन्द्रसे उत्पन्न है, अतः उसका घूँसा बज्रवत् है। र (क)—'मैं जो कहा' इति । पूर्व जो सुयोवने कहा था कि 'रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी हरि लीन्हेसि सरवस ऋरु नारी ।४।६।११९, उसी कथनका यहाँ संकेत है। वहाँ 'रिपु सम' कहा और यहाँ 'काल'; दोनोंही एकसे हैं, रिपु भी मारनाही चाहता है। 'ताके भय रघुवीर छपाला। '''६।१२।' देखिए। यहाँ तात्पर्य यह है कि मैं उससे युद्ध करने योग्य नहीं हूँ, आपही कृपा करके उसे मारें।

३—'वंधु न होइ मोर यह काला', यही वात उससे कहलानेके लिए श्रीरामजीने उसे इस लड़ाई-में विशाल वर्त नहीं दिया था। सुप्रीवने ज्ञान होनेपर वालिको 'परमहित' कहा, परमहितको कैसे मार सकते हैं; अतएवं जबतक वह उसकी शत्रुं न कहें तब तक सारना अनुचित ही था। जब वालि सुग्रीवकी मारे और सुन्नीव उसको रात्रु कहे तव उसको मारे। यहाँ 'शुद्धापह्नृति अलंकार' है। यहाँ कालके आरोप-से भाईका धर्म छिप गया।

नोट-१ 'वंधु न होइ मोर यह काला' में अ० रा० के 'कि मां घातयसे राम शत्रुणा आहरू-पिणा। एवं में प्रत्ययं कृत्वा सत्यवादिन् रघूत्तम । उपेत्तसे किमर्थं मां शरणागतवत्सल ।२।११,५२।' तथा वाल्मी० के 'ब्राह्वयस्वेति मामुक्त्वा दशीयत्वा च विक्रमम्। वैरिणा घातियत्वा च किमिदानीं त्वयाकृतम् 1१२।२६।....' इन स्होंकोंका भाव भी आजाता है कि क्या आप मुक्ते इस भाताहरी शत्रुसे मरवाना चाहते हैं ? हे शरणागतवत्सल रघुनाथजी ! मुक्ते विश्वास दिलाकर आप मेरी उपेज्ञा क्यों करते हैं ? आपने वाजिको बुलानेको कहा, अपना सामध्य मुके दिखाया कि आप वालिको मार सकते हैं फिर भी आपने मुके शत्रुसे पिटवाया "। 'रघुवीर कृपाला' से सत्यप्रतिज्ञ, शरणागतवत्सल और रघुवंशियों में श्रेष्ठ जनाया—'सत्यवादिन् रघूत्तम शरणागतवत्सल' (ऋ० रा० २।१२)।

नोट-र यहाँ वीरका सामना है; अतः रघुवीर पद दिया, नहीं तो रघुनाथ पदमें भी छंद वैठ सकता था। पुनः, सुर्याव वालिको काल कहते हैं और 'कालहु डरहिं न रन रघुवंसी'। अतः रघुकुलसंवंधी नाम दिया। रघुवीर = पंचवीरतायुक्त। ३-शत्रुसे मार खानेपर भी सुग्रीवने कटु वचन न कहकर 'रघु-वीर छपाला' ही सम्बोधन किया, इससे उपदेश ग्रहण करना चाहिए कि मित्रद्वारा कोई वात ऐसी देखकर जो अपनेको उचित न जँचे मित्रताकी अवहेलना न करना मित्रका धर्म है। पाँड़ेजीका मत है कि यहाँ 'र्घुवीर' और 'कृपाला' शब्दमें व्यङ्ग है कि आपकी वीरता और कृपालुता रहते हुए भी मेरी यह दुर्दशा की गई। बीर होकर भी आपने रचा न की, कृपालु होकर भी मेरी दशापर आपका धैर्य बनाही रहा।

पकरूप तुम्ह आता दोऊ। तेहि अम ते नहिं मारेउँ सोऊ॥४॥ अर्थ-तुम दोनों भाई एकरूप हो, इसी भ्रमसे उसको मैंने नहीं मारा (कि कहीं वाण तुम्हारे न लग जांय)।था

क्षा मार् तर भार - श्रीरामजी मनुष्यलीला करते हैं, इसीसे श्रमनेमें भ्रम कहते हैं।

नोट—१ 'अन्योन्यसहरों वीरावुमों देवाविवाधिनों ॥१६॥ अलंकारेण वेषेण प्रमाणेन गतेन च। त्वं च सुप्रीव वाली च सहरों स्थः परस्परम् ॥३०॥ स्वरेण वर्षसा चेव प्रेव्तिन च वानर । विक्रमेण च वानयेश्व व्यक्तिं वां नोपलक्त्ये ॥३१॥ ततोऽइं रूपसाहरयान्मोहितो वानरोत्तम । नोत्सृजािम महावेगं शरं शत्रुनिवर्हण्म् ॥३२॥ त्वांचे विपन्ने हि अज्ञानाङ्काघवान्मया । मौद्धं च मम वाल्यं च ल्यापितं स्थात्कपीश्वर ॥३१॥ वाल्मी० १२।' अर्थात् दोनों वीर समान थे । अधिनीकुमारोंके समान उनमें कुछ भी भेद न जान पड़ता था ।१६। (थे वाल्मीकिजीके वचन हैं) । अलंकार, वेष, शरीरको छँचाई लम्बाई चौड़ाई इत्यादि और चालसे तुम दोनों समान हो । स्वर, तेज, हिंष्ट, पराक्रम और वाक्योंसे दोनोंमें भेद न जान पड़ा। इसी रूप-साहरयसे मोहित होकर मैंने शत्रुनिहंता वाण नहीं छोड़ा। यदि मेरे अज्ञान या आतुरतासे कहीं तुम मारे जाते तो मेरी मूर्खता एवं लड़कपन ही समभा जाता।—वाल्मीकीयके इस उद्धरणसे यही सिद्ध होता है कि दोनों भाइयोंमें किंचित् भेद न था। अध्यात्म २।१३, १४ में भी कहा है कि 'आलिंग्य मा सम भेपोस्त्वं ह्या वामेकरूपिणी ॥१३॥ मित्रवातित्वमाशंक्य मुक्तवान् सायकं निह। इदानीमेव ते चिह्नं करिप्ये अमशांतचे ॥१४॥' अर्थात् सुप्रीवको छातीसे लगाकर कहा कि डरो मत, तुम दोनोंका एकसा रूप देखकर मित्रकाही वात कहीं न हो जाय इस शंकासे मैंने वाण नहीं चलाया। अव उस अमको मिटानेके लिए में तुममें चिह्न किए देता हूँ। इतसे भी एकरूपता स्पष्ट है।

भगवान् नरनाट्य कर रहे हैं, माधुर्व्यमें भ्रम, रोट्न, आदि सब शोभनीय हैं और सर्वज्ञ प्रभुका ऐसा कहना श्रयोग्य नहीं है। यह संभव हो सकता है कि इस कथनमें कुछ गूढ़भाव भी हो पर साधारणतया 'एकरूप' का भाव प्रमाणोंसे यही सिद्ध है जो ऊपर कहा गया।

पं० शिवलाल पाठक आदिने प्रभुमें भ्रम होना न स्वीकार करके 'एकरूप' के अनेक भाव कहे हैं। उनसे सहमत न होनेमें उनसे हम ज्ञमाप्रार्थी हैं। गुप्तभाव ये भले ही हों यह संभव है पर प्रमाण-सिद्ध नहीं हैं। वे भाव आगे दिये जाते हैं। वीरकविजी लिखते हैं कि यहाँ 'व्याजोक्ति अलंकार' है। वालिको परमहित कहा था, इसीसे न मारा, पर इस वातको न कहकर ऐसा कहा।

मा० म०—'दोऊ रूप मिले फिर लिगवे मो श्रम कीत। जो लिखवे मों श्रम कहे ते आपे द्रग् हीन ।१। श्रम करुणाको कहत हैं श्रनुरागों को रूप। होइ दूसरों तो वचे जो वध देहि अनूप।२।' अर्थात् जव वालि और सुगी़व युद्ध करने लगे तब दोनोंका रारीर एकत्र मिल गया अतएव रामचन्द्रजीको यह शंका हुई कि वाण चलानेसे कदाचित् सुग्रीवको लग जाय तो विश्वासघात होगा। अतएव वाण नहीं चलाया। तात्पर्य यह कि लगनेमें श्रम हुआ, पिहचाननेमें कदापि नहीं हुआ।—(पर भगवान्कों तो मिले हुए होनेपर भी वाणसे केवल वालिका ही वध करना कैसे असंभव मान लिया जाय ? जब असंभव नहीं तो उसमें भी श्रम कैसे कहेंगे ?)—पुनः, श्रम करुणाको भी कहते हैं इससे यह अर्थ हुआ कि श्रीरामचन्द्र-जीने विचारा कि यदि वालि भी सुग्रीव ऐसा अनुरागी हो जाता तो वच जाता।

श्री० मिश्र० - एक ह्प (= एक स्वभाव) देखकर मुक्ते यह श्रम हुआ कि इन दोनोंको तो मेरी ही गिति हैं, तब एकको कैसे मारूँ। भाव यह कि तुमको तो मेरा मुख्य विश्वास सप्तताल-वेधनसे प्राप्त हो गया है और उधर वालिने भी मुक्ते समदर्शी कहा है। अतएव शरणागतके श्रमसे नहीं मारा। (नोट-पर इसी परम्पराके पंडित महादेवदत्तजी, मा० म० और मिश्रजीके भावोंको न देकर, नरनाट्यको प्रमाण मानते हैं)।

वै०—(क) 'एकरूप हो इस भ्रमसे नहीं मारा', ये वचन संदिग्ध हैं। प्रमुके वाण संकल्पानुकूल कार्य करनेवाले हैं तब ये वचन वाचकार्थ कैसे सिद्ध हों ? पुनः, रघुनाथजी सत्यसंकल्प हैं वे असत्य नहीं कहेंगे। दूसरे, वालिवधका संकल्प करके उन्होंने सुमीवको भेजा, इससे नरनाट्यका भी अभाव होता है। अतएव इन शब्दोंका अभिप्राय यह है कि प्रमु तो शत्रुमित्रभावरहित सबसे एकरस हैं पर 'दर्पणे मुखवत्' न्यायानुसार जो जैसा भाव रखता है प्रमु उसको वैसा ही दिखते हैं। यथा गीतायाम्—'ये यथा सां प्रपद्यन्ते

तांस्तथैव भजाम्यहम् ।' पुनः, श्रुति 'तद्यथायथोपासते तथा तथा तद्भवित'। इस रीतिसे प्रभुने विचार किया कि सुत्रोवका मित्रभाव है और वालिका कोई भाव प्रसिद्ध नहीं है और जो वधकी प्रतिज्ञा है वह सुप्रीवके दुःख-निवारणार्थ है। अत्र एव समक्त कार्य करना चाहिए क्योंकि वैर तो केवल बालिकी ओरसे है सुप्रीवकी ओरसे नहीं है। यदि सुप्रीवके जानेपर बालि उससे मिल जाय तो मेरे लिए एकसे हैं। इस भावसे 'एक रूप' कहा। (ख) बालिने समदर्शी कहा और सुप्रीवने भी उसे परमहित कहा। (अत्र एव यदि वालिको मारते तो संभव था कि सुप्रीव कहता कि उसको व्यर्थ मारा, उससे तो मेरा वैरभाव नहीं रह गया था।) इस विचारसे दोनोंको एक रूप कहा। दूसरे, कोई शरणागितका चिह्न भी सुप्रीवको न दिया था जिससे बालि जान लेता कि सुप्रीव रामाश्रित हो चुका है, अब भागवत।पराध प्रभु न जमा करेंगे। अब सुप्रीवने उसे काल कहा है, अतः अब मारेंगे—(करु०)।

करु०—यहाँ प्रभुका सौशील्यगुरण दिखाते हैं। सुप्रीव सखा है और रघुराई 'प्रनतकुटुम्वपाल' हैं। श्रतएव उसके सब भाई बंधु सखा हुए। श्रतएव एकरूप कहा। यहाँ यह भ्रम हुआ कि ऐसी दशामें वालिको कैसे मारें।

शि० र० शु०—यहाँ इस कथनका अभिषाय यह है कि तुम्हारे बाहरी रूप और आकारके अतिरिक्त हृदयों को नहीं पिह्चाना था। इसमें एक प्रकारसे ठ्यंग है कि कहाँ तो तुम परम हितेषी कहते थे और
कहाँ एक ही मूकेमें वह भाव दूर हो गया। उधर बालि भी अपनेको ज्ञानी सममता था। अतः आशय यह
है कि तुम दोनों को हम पिहचान न पाए क्यों कि प्रथम एक रूपमें और पीछे दूसरे रूपमें देखे गए। पहले
यह समभा गया कि तुम दोनों विवेक-बुद्धि-संपन्न हो और चिणक सुख संबंधी राज्यके लिए युद्ध न करोगे।
परन्तु यह सत्य ठहरा कि दोनोंने द्रेष बुद्धिमें प्रवृत्त हो शत्रुके समान युद्ध किया। अतः ऐसी दशामें आंतरिक रूपसे कैसे पहचाने जा सकते थे।

श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हैं कि 'दोनों भाइयों के एक रूप होनेसे श्रम होनेका योग था। श्रम = विपरीत निश्चय। वालिमें सुप्रीवका निश्चय हो जाना श्रीर सुप्रीवमें वालिका निश्चय हो जाना श्रम कहलाता है। श्रीरामजीको श्रम नहीं हुआ, श्रम होनेका संयोग था इसीसे उन्होंने वालिको नहीं मारा। यदि श्रम हो जाता कि यह सुप्रीव है और यह वालि है तब तो मारते ही। श्रतः अभी तो श्रीरामजी एकरूप होनेसे श्रमका संयोग सूचित कर रहे हैं। श्रीरामजी यहाँपर नीति दिखला रहे हैं कि जहाँपर श्रमका संयोग हो वहाँपर प्रथम श्रमके संयोगको हटाकर तब कार्य करना उचित है। श्रीरामजी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वे नीतिका पालन न करेंगे तो कौन करेगा ? श्रीरामजीको श्रम हो गया यह कहना अयोग्य है क्योंकि जिसको श्रम होता है वह नहीं कहता कि हमको श्रम हो गया है। जैसे जिसको दिशाका श्रम होता है वह नहीं कहता कि हमको दिशाका श्रम है, जिसको रज्जुमें सर्पका श्रम हो जाता है वह नहीं कहता कि हमको श्रम है, वह तो यही कहता है कि सर्प है और भयभीत होकर लाठी मारता है। उसी तरह यदि श्रीरामजीको सुग्रीवमें वालिका श्रम होता तो वे न कहते कि हमको श्रम हुआ, क्योंकि जिसको श्रम होता है उसको मालूम नहीं होता तो वे न कहते कि हमको श्रम हुआ, क्योंकि जिसको श्रम होता है उसको मालूम नहीं होता कि हमको श्रम है। (नोट—श० सा० में 'श्रम' का अर्थ 'संशय, सन्देह' भी है)।

पं०—रामजीको भ्रम कैसा ? उत्तर—बालिकी अभी इतनी आयु शेष थी, देश भी मरएका न था, अतएव मर्यादापुरुषोत्तमने मर्यादा-पालनहेतु यह मनुष्य स्वांग (नरनाट्य) किया। दूसरे युद्धमें देश और काल दोनों प्राप्त होंगे तब मारेंगे।

नोट—र स्वामी प्रज्ञानानंदजी भी मुक्तसे सहमत हैं और लिखते हैं कि—'पूँछत चले लता तरु पाती', 'प्रभु प्रलाप सुनि कान' इत्यादि अनेक माधुर्य लीलाएँ हैं जिनको देखकर 'पावहिं मोह विमूद' और 'पंडित मुनि पावहि विर्रात।' इस लीलासे यह उपदेश दे रहे हैं कि मित्रका उपकार कार्य भी उतावलीमें अथवा भ्रममें करना अधमें हैं। सुविचारपूर्वक ही करना चाहिये। अन्यथा हितके बदले छहित, अपयश और अधमें ही होगा। कर परसा सुग्रीव सरीरा। तनु भा कुलिस गई सब पीरा।। ६।। मेली कंठ सुमन के माला। पठवा पुनि बल देइ विसाला।। ७।।

श्रर्थ—सुप्रीदर्जीके शरीरपर श्रीरामजीने हाथ फेरा। उनका शरीर वज्र (के समान हड़) हो गया, - सव पीड़ा जाती रही ।६। गलेमें फूलोंकी माला पहिना दी श्रीर भारी वल देकर-फिर

(लड़नेको) भेजा। अ

टिप्पणी—१ (क) 'कर परसा सुर्याव सरीरा' इति । जब सुग्रीवको ज्ञान उत्पन्न हुन्रा न्नौर उसका मन लड़नेसे फिर गया, तब उरमें प्रेरणा करके उसके मनको सम्मुख किया गया । इसीपर कहा कि 'नट मरकट इव सबिह नचावत । राम० ।०।२४।' न्नौर, जब लड़नेसे तन थका तब हाथ फेरकर तनको वज्रवत् कर दिया । (ख) यहाँ सारे शरीरपर हाथ फेरा है । इससे सूचित हुन्ना कि बालिके मुष्टिप्रहारसे सुग्रीवके सब न्नौंभें पीड़ा हुई। (ग) बालिने सुग्रीवको तृण सम गिना, यथा—'तृन समान सुग्रीविह जानी'। इसोसे श्रीरामजीने सुग्रीवका तन वज्रके समान कर दिया, यथा—'तृन ते कुलिस कुलिस तृन करई ।६।३४।८।' (घ) ऊपर देखनेमें तो श्रीरामजीने सुग्रीवकी खातिरी की, देहपर हाथ फेरा कि हे मिन्न! तुम्हारे बड़ी चोट न्नाई; पर वस्तुतः सब शरीरको वज्रवत् करनेके लिए सर्वागपर हाथ फेरा है।

- २—'वल देइ विसाला' इति । श्रीरामजीने सुग्रीवके तनमें वल दिया जैसे वे सबको देते हैं, यथा— 'जाके वल विरंचि हरि ईसा । पालत सजत हरत दससीसा ॥ जो वल सीस धरत सहसानन । श्रंडकोस समेत गिरि कानन ॥२१।५–६।' श्रीरामजीने सुग्रीवको विशाल वल दिया जिससे वह बालिसे लड़ सके । वालिसे अधिक वल दसे नहीं दिया; क्योंकि अधिक बल पाकर यदि सुग्रीवने ही वालिको मार डाला तो जो प्रतिज्ञा कर

चुके हैं कि 'मारिहों वालिहि एकहि वान' वह भंग हो जायगी।

नोट—१ 'सुमन की माला'। यह माला गजपुष्पीलता लेकर लदमण्जीने बनादी, वहीं माला पहनायी गई जिससे विह्न होजाय।यथा—'गजपुष्पीमिमां फुलामुत्याट्य ग्रुभलक्षणाम्। कुरु लद्मणं करठेऽत्य सुप्रीवत्य महात्मनः॥३६॥ततो गिरितटे जातामुत्याट्य कुमुमायुताम्। लद्मग्णो गजपुष्पी तां तत्य करठे व्यवजयत्॥४०॥वालमी०१२।' प्रथात् हे लद्मगण् ! महात्मा सुप्रीवके गलेमें वह खिली हुई गजपुष्पीलता पहना दो। गिरितटपर उत्पन्न पुष्प- युक्तलता लद्मगण्जीने पहिना दो। वालमी० श्रोर अ० रा० दोनोंहीमें लद्मगण्जीने माला पहनाई है। अ० रा० में 'पुष्पमाला' शब्द हैं, यथा—'तुग्रीवत्य गले पुष्पमालामामुच्य पुष्पिताम्। अ० रा० २।१६।' श्रोर 'मेली' की जगह 'वद्ध्वा' शब्द हैं। श्रर्थात् गलेमें फूले हुये पुष्पोंकी माला वॉध दी। पर मानसमें श्रीरामजीका स्वयंही माला पहनाना श्रोर विशाल वल देकर भेजना कहा है। मेली श्रोर पठवा दोनोंका कर्त्ता एक ही है।

२—'मेली कंठ'से जनाया कि यह माला कंठसे लगी हुई पहनाई है जिसमें लड़ाईमें दूट न जावे। वालिने श्रमुको समदर्शी कहा था; अवएव माला पहिनाकर वालीको जनाते हैं कि हम समदर्शी हैं, पर सुप्रीव मेरा आश्रित हैं; अब यि तुम उससे शत्रुता छोड़ दो तो में न मालँगा, नहीं तो 'जो अपराध भगत कर करई। रामरोप पावक सो जरई'। उपासक लोग कहते हैं कि माला पहिनाया मानों उसका वैष्ण्य संस्कार कर दिया है। कुछका मत है कि फूलमाला मंगल कामनाके लिए प्रस्थान समय पहिनाया जाता है जिससे मनुष्यके चित्तमें उत्साह और साहस सदा बना रहता है। उसी विचारसे पुष्पमाला पहनायी गयी है। पर रामायणों में जो कारण दिया है वह यही है कि चिह्नके लिए माला पहनाई। यथा—'कृतिभिन्नानचिह्नत्व-मनवा गजसाह्या। वाल्मी०-१४।=।' (इस गजपुष्पिद्वारा तुम चिह्नित कर दिये गये हो, अतएव तुम पहिचान लिये जाओगे), 'अभिज्ञानं कुरुष्य स्वमारमनो वानरेश्वर। चेन त्वामभिज्ञानीयां द्वन्द्वयुद्ध मुपागतम्।१२।३=।' अर्थात् कोई ऐसा चिह्न बना लो जिससे वालिसे युद्ध करते समय मैं तुम्हें पहिचान सकूँ। शेष भाव गौए। हैं।

पुनि नाना विधि भई लराई । बिटप स्रोट देखिह रघुराई ।। ⊏।।

# दोहा—बहु छल बल सुश्रीव करि हिय हारा भय मानि। मारा बालिश्चराम तब हृदय माँक सर तानि॥=॥

श्रथं — फिर श्रनेक प्रकारसे लड़ाई हुई। श्रीरघुनाथजी वृत्तकी श्राहसे देख रहे हैं। वा जब सुग्रीव बहुत छल श्रीर बल करके भय मानकर हृदयसे हार गया तब श्रीरामचन्द्रजीने (धनुपपर) बाण (चढ़ाकर) श्रीर उसे तानकर (जोरसे खींचकर) बालिके हृदयमें बाण मारा। वा

नोट—१ नाना विधि, यथा—'वृत्तैः सशाखैः शिखरैर्वज्रकोटिनिमैर्नखैः ॥२८॥ मुष्टिमिर्जानुभिः पद्धि-र्बाहुभिश्च पुनः पुनः । तयोर्युद्धमभूद्वोरं वृत्रवासवयोरिव ॥२६॥ वाल्मी० कि० १६ ।' अर्थात् शाखायुक्त वृत्तों, पर्वतके शिखरों, वज्रसमूहकेसे चमकीले नखों, मुष्टिकों, घुटनों, चरणों और बाहुओंसे बारंबार दोनोंमें ऐसा घोर युद्ध हुआ जैसा वृत्रासुर और इन्द्रका हुआ था।

टिप्पणी १—'त्रिटप ओट देखिंह रघुगई' इति । (क) विटपओटसे देखते हैं क्योंकि—यि वे प्रकट खड़े होकर दोनोंकी लड़ाई देखते तो सुग्रीवका धैर्य छूट जाता कि हमको लड़ाकर आप तमाशा देखते हैं। (ख) कौतुक देखनेके सम्बन्धसे 'रघुराई' पद दिया अर्थात् ये रघुवंशके राजा हैं और राजा कौतुकी होते ही हैं, यथा—'अस कौतुक बिलोकि दोउ माई। विहँसि चले कृपालु रघुराई'। वहाँ भी कौतुकके संबंधसे रघुराई-पद दिया गया है। (प० प० प० का मत है कि 'रघुराई' शब्दसे चक्रवर्त्त राजसत्ताकी सूचना दी गई। जहाँ जहाँ रघुगई, रघुराऊ, रघुराया, कोसलपित, कोसलाधीस और कोसलराज शब्दों-का प्रयोग है वहाँ चक्रवर्त्त राजसत्ताका संबंध सूचित हैं, 'आगे चले बहुरि रघुराया। शशिश', 'सीतिह सभय देखि रघुराई। ३१४७२०।', 'पंपा सरिह जाहु रघुराई।३१३६।११।' देखिए)।

शि० र० शु०—युद्धमें छलको काममें लाना दो बातें सिद्ध करता है। एक यह कि छल करने-वालेके पास शारीरिक बल कम है, दूसरे यह कि वह रक्तपातको पसन्द नहीं करता, चातुर्यताद्वारा काम निकालना चाहता है। राजनीतिमें इसीको कूटनीति भी कहते हैं। अपनी चालोंको इस प्रकार प्रगट करना कि वह शत्रुकी दृष्टिमें विपरीत देख पड़े, दूसरे पत्तको अपने पत्तके कार्यकी वास्तविक दशा न प्रगट हो, इसीको छल कहते हैं। युद्धमें छल अनुचित नहीं है क्योंकि दोनों पत्त सावधान हैं। श्रीकृष्णमहाराजका युद्ध प्रायः छल-संयुक्त होता था। जरासिंध आदिके मारनेमें छलका प्रयोग किया गया।

नोट—२ 'हिय हारा भय मानि ।....' इति । 'हीयमानमथापश्यत्पुप्रीवं वानरेश्वरम् । प्रेचमार्खं दिशश्चैव राघवः स मुहुसुहुः ।३१। ततो रामो महातेजा आर्त्तं ह्या हरीश्वरम् ।....राववेण महावाणो वालि-वक्ति पातितः ।३५।'— (वाल्मी० कि० सर्ग १६) । अर्थात् 'कर्पाश सुप्रीवको जब हारा हुआ इथर उधर (घवराहट) से देखता हुआ, और पीड़ित देखा....तब राघवने बालिको छातोमें महावाण मारा ।'

वि० त्रि०—'पुनि नाना......रघुराई...।' इति । बालि मुष्टिप्रहार करके वड़े ध्वनिसे गर्जन करता है कि कहाँ हैं सहायता करनेवाले । पीछा नहीं किया, क्योंकि सुग्रीव दूर नहीं भागा, वहीं पेड़के सुरमुटमें गया, जहाँ से सहायता मिलनेवाली थी, श्रौर फिर माला पहनकर लड़नेके लिये श्राया। यद्यपि सरकार विटपके श्रोटमें थे, पर बात छिपी नहीं रह गई। बालिने स्वयं देख लिया कि सुग्रीवको कहाँसे सहायता मिलेगी।

जो सुप्रीव एक मुष्टि-प्रहार सहनेमें असमर्थ था उसमें एकाएक इतना वल कहाँ से आ गया कि नाना विधिसे युद्ध कर सके। इन सब बातोंपर उस महा अभिमानीने ध्यान ही न दिया, और जब उसे माल्म हो गया कि उसके सहायक सरकार हैं, और उसी पेड़की आड़में हैं, तो शरए में जानेके लिये भी उसे यथेष्ट अवसर था, पर उस महाअभिमानीने उस अवसरको भी हाथसे गँवा दिया। समभता था कि मंगनी का बल कहाँ नक कास देगा और अन्तमें उसने सुत्रीवको ऐसे दाँचसे बाँध लिया, जिससे सुत्रीव एकदम वेवस हो गये। आजकल भी पहलवान लोग उस दाँचसे परिचित हैं और उसे बालिबन्ध कहते हैं। उस दाँचसे अपने प्रतिद्वन्द्व को वाँधना सल्ल विचाके नियमके विरुद्ध है। सुत्रीव उसी दाँचमें वाँध जानेसे सभीत होकर हृद्यसे हार गये। यह सब घटना सरकार पेड़की ओटसे देख रहे थे। जान लिया कि अब बालि सुत्रीवको सार डालेगा। अब सुत्रीवका किया कुछ नहीं हो सकता।

िष्पण्ञी—२ (क) 'बहु छल बल करि हिय हारा'। इक्ट इससे जनाया कि जबतक जीवके हृदयमें छलवल रहता है तब तक भगवान् उसकी सहायता नहीं करते। जब वह पुरुषार्थ और सब आशा-भरोसा छोड़ प्रशुक्ती छोर ताकता है तभी वे तुरंत सहायक होते हैं। (पां०)। (ख) 'हृदय माँभ सर तानि' इति। वालि भारी दलवान् है और उसको एक ही बाणसे मारनेकी प्रतिज्ञा है; इसीसे धनुष खूब खींचकर बाण मारा। (ग) ओटसे मारनेका भाव यह है कि बालिके हृदयमें भक्ति है, यथा—'जेहि जोनि जनमौं कर्मवस तहँ रामपद अनुरागऊँ। यदि सामने होते तो और वह प्रणाम करता वा शरण होता तब उसे मारते न बनता और न मारनेसे प्रतिज्ञा भ्रष्ट होती।

नोट—३ पंजावीजी दूसरा भाव यह भी लिखते हैं कि मह्मयुद्ध देर तक हुआ और प्रीष्मके दिन थे इससे प्रभु वृज्ञकी छायामें खड़े रहे; पर यह भाव कुछ विशेष संगत नहीं जान पड़ता। प्र०-कारने भी इस भावको लिया है। प० प० प्र० का भी यही मत है।

४ वालिका सिर क्यों न काटा ? क्योंकि सर्वज्ञ प्रमु जानते हैं कि छंत समय उसे कुछ कहना है। दूसरे. हृदयमें ही वाण मारा क्योंकि उसके हृदयमें छहंकार भरा हुआ है; उसके छहंकारको नष्ट करके तब उसको मुक्ति देंगे, छहंकार रहते हुए मुक्ति न होगी। बाण लगते ही हृदयका छहंकार दूर हो गया और उसमें प्रीति समा गई। इसीसे छागे कहा है कि हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। बोला चित्र रामकी छोरा'। (पंट)। प्रथम बार समदर्शी कहकर आया था इससे न मारा, दूसरी बार समदर्शीका भाव न रहा तब मारा (माठ शंट)।

परा विकल महि सर के लागे। पुनि उठि वैठ देखि प्रभु आगे।।१॥

श्रथ-वाणकेलगनेसे वालि ज्याकुल होकर पृथ्वांपर गिर पड़ा। प्रभुको आगे देखकर फिर उठ वैठा। १। टिप्पणी—१ प्रथम चरणमें रामवाणका सामर्थ्य दिखाया कि ऐसा वीर एक ही वाण लगनेसे विकल होकर पृथ्वांपर गिर पड़ा। यथा 'तो नर क्यों दसकंघ वालि वधेड जेहि एक सर। ६।३२।' 'वालि एक सर मान्यां तेहि जानहु दसकंघ ६।३५।' और, दूसरे चरणमें रामदर्शनका प्रभाव दिखाया कि ऐसे कठिन वाणके लगनेपरभी उठकर वैठ गया। २—'देखि प्रभु आगे', यहाँ प्रभुको आगे देखना कहकर जनाया कि रामचन्द्रजी चलकर वालिके सम्भुख आ गए यह उनकी दया सूचित करता है कि उसपर छुपा करके दर्शन देनेके लिए पास आए नहीं तो मारकर चले जाते, सन्भुख प्रकट होनेका कोई प्रयोजन न था। यथा—'वहुनान्य च तं वीरं वीचमाणं शनैरिव। उपयातौ महावीयौं भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ।'—(वाल्मी० १७।१३)। आर्थात् महावीर दोनों भाइयोंन वालिका सम्मान किया और उसके पास गए। (आगे भी देखिए)।

मा०त०प्र०—वालिभक्त हैं इसीसे वह उठ वैठा, जिसमें रघुनाथजीकी लोकमें निन्दा न हो, उनके इस चरित्रकों लोग दूषित वा अनात न समभ । यहां कारण प्रथम कठोर वचन वोलनेका भी हे, क्योंकि विना कठार वाक्य सुने प्रभु नीत द्वारा उसका समाधान क्यों करने लगे और विना नीतिके ज्ञानके लोग आचेप करेंगे ही। यह प्रकरण लोगोंका अनीति जान पड़ा। इसके उदाहरण राजाशिवप्रसाद आदि अनेक समालोचक है। राजाशिवप्रसाद एवं और भी कुछ समालोचक तो ऐसे हैं कि जिन्होंने जन्मभरमें एकवार भी वाल्मोकीय रामायण नहीं देखी और उसपर समालोचना कर वैठे।—[नोट—पर राजाशिवप्रसादके

'इतिहासितिमिर-नाशक-तीसरेखंड' में एक समाधान भी उनका निकल आता है जो पं॰ रामचन्द्रशुक्त जीने भी दिया है। वे शब्द ये हैं—'शायद साचित करना था कि मनुष्य वे के नहीं रहता'।

मा० म०-प्रमु उसके पास इसलिए गए कि वह मर जायगा तो पछतावा रहेगा। इसलिए

उससे संवाद करने गए। वा. वालि अंगदको सौंपेगा इसलिए निकट गए।

शीला—जब एक वाग्रसे मारनेकी प्रतिज्ञा है तव वालि कैसे उठ बैठा ? इसमें कारण यह है कि विटप स्रोटसे मारे जानेपर वालिके हृद्यमें रामजीकी निन्दा बस गई, स्रौर हरिनिंदकको रामधामकी प्राप्ति हो नहीं सकती। इस विचारसे यह लीला हुई। रामजी उसे न्याय द्वारा माकूल (निरुत्तर) करके निन्दा उसके हृद्यसे मिटाकर भक्ति दे उसे निजधाम देनेके लिए सामने आए।

शि० र० शु०—वालिके उठ वैठनेसे सिद्ध होता है। के वह वड़ा साहसो है। शक्तिको तो वाण-प्रहारने चीण किया, परन्तु उसकी साहसी शक्ति ज्योंकी-त्यों बनी रही। विना साहसके कोई व्यक्ति वीर नहीं हो सकता। वह उठकर वैठा तो, परन्तु देखता सम्मूख क्या है कि 'प्रभु' त्रागे खड़े हैं। यदि तुलसी-दासजीने यहाँ 'प्रभु' शब्दका प्रयोग किया हो तो कथानुकूल हो है। परन्तु यि उनका ताल्पर्य इस शब्दके व्यवहारसे बालिके इष्टदेवसे हो, तो बालिमें रही रहाई शक्ति तथा साहस जहाँका तहाँ सुन्न हो जाता है त्रीर वालि प्रभु' का रूप बारंवार देखता है।

प० प० प० प० माल यद्यपि अभी नहीं जानता कि ये प्रभु हैं तथापि उनका प्रभाव ही ऐसा पड़ता है कि देखनेवालेके हृदयमें स्वाभाविक ही उठकर सम्मान करनेकी प्रवृत्ति होती है। यथा 'उठे सकल जब रघुपित आए।विश्वामित्र निकट बैठाए।'(१।२१५।६)। उठनेकी शक्ति इन्द्रकी दी हुई मालाके प्रभावसे थी। 'शक्रदत्ता वरा माला काञ्चनी रत्नभूषिता। दधार हरिमुख्यस्य प्राणांस्तें जः श्रियं च सा। वाल्मी० १७।४।' (अर्थात् वह माला वालिके प्राण, तेज, शोभाकी रक्तक थी)। 'प्रभु' से जनाया कि अब ऐश्वर्य लीला करेंगे।

नोट - १ 'परा विकल....पुनि उठि वैठ' इति। इन शब्दों से सूचित होता है कि बाण लगने से वह मूर्छित हो गया, छटपटा रहा था, इसी से उसने प्रभुको विटपके नीचे से चलकर पासनक आते नहीं देखा। जब चेत हुआ नव प्रभुको पास खड़े पाया। यथा 'तदा मुहूर्स निःसंज्ञो भूत्वा चेतनमाप सः। ततो वाली उदर्शाग्रे रामं राजीवलोचनम्। अ० रा० २।४८।' पुनः प्रभुका चलना न कहकर यह भी दिखाया कि वे भक्तके लिये इतनी शीव्रतासे आए (कि उसकी सब लालसायें 'मैं पुनि होव सनाथ' इत्यादिकी पूरी कर दें) कि वह लख न सका।

स्याम गात सिर जटा बनाए। अरुन नयन सर चाप चढ़ाए।।२।। पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा। सुफल जनम माना प्रभु चीन्हा।।३।।

ष्ट्रर्थ—श्रीरामजीका स्यामशरीर है, सिरपर जटा बनाए अर्थात् जटात्र्योंका मुकुर धारण किये हैं, लाल नेत्र हैं, वाण लिये हैं, स्रीर धनुष चढ़ाए हैं। रा वालिने बारंबार दर्शन करके चरणोंमें चित्तको

लगा दिया, प्रभुको पहिचानकर अपना जन्स सुफल (कृतकृत्य) माना ।३।

नोट—१ 'स्यामगात सिर जटा....' इति। (क) अ० रा० में भी क्ष्यका वर्णन यहाँ दो ढाई स्होकों में किया गया है। मिलता-जुलता हुआ छंश यह है—'ततो बाली दृद्शीये रामं राजीवलोचनम्। धनुरालम्ब्य वामेन हस्तेनान्येन सायकम्। ४८। विश्वाणं चीरवसनं जटामुकुटधारिणम्।...।४४। पीन वार्वायनमुजं नव-दूर्वादलच्छितम्।' 'श्यामगात् में 'नवदूर्वादलच्छित्व' (अर्थात् नवीन दूर्वावलके समान श्या वर्णो का, सिर जटा बनाए मं 'जटामुकुटधारिणम्' का, 'अरुन नयन' में 'राजावलोचन' और सर चाप घढाएं ने धनुरालम्ब्य वामेन हस्तेनान्येन सायकम् का भाव कहा गया है। (ख) श्याम गात'—अन्थकारका श्यामस्यक्षयका ध्यान 'नील सरोत्तह श्याम', 'नील मिणि श्याम', 'नील नीरधर श्याम', 'केकिकंठ दुित श्यामल झंगां, 'केकी-क्ष्यामनीलं' इस प्रकारका है। प्राचीन अन्थों में अत्सी कुसुम, दूर्वादल, गगन आदिका सा वर्णे कहा गया

है। यहाँ कोई नाम न देकर केवल 'श्याम' विशेषण रखकर किवने अ० रा० आदिके मतोंकी भी रत्ता कर दी है। (ग) 'वनाए' से जनाया कि मुकुटाकार सजाये हुये हैं। यथा 'जटा मुकुट परिधन मुनि चीरं। ३।१४।३।', 'धृत जटाजूटेन संशोभितं। आ० मं०।' इमसे जनाया कि जटायें भी शाभा दे रही हैं।

नोट—२ क्लिजहाँ कहीं आर्त्तिहरण गुण, शत्रु (अन्तर वा बाह्य)-दलन-सामर्थ्य, वा सुरनर-मुनिके शत्रुओं के दलनमें तत्परता इत्यादि वीररसकी भावना अभिप्रेत है वहाँ वहाँ दिखाया जा चुका है कि अरुएक मलकी उपमा नेत्रोंको दी गई है वा नेत्र अरुए कहे गए हैं। लाल डोरे पड़े हुए होना वीरता-

का चोतक है। यहाँ उदाहरणोंका सिंहावलोकन कराया जाता है-

(१) 'नील सरोरुह स्याम तरुन अरुन बारिज नयन' (बा० मं०) में हृदयके कामादि शत्रुओं से रच्चा करनेवाला स्वरूप अभिप्रते हैं। (२) 'अरुन नयन उर वाहु विसाला' यह विश्वामित्रजीकी यज्ञरचाका स्वरूप है। साथ जा रहे हैं, ताड़काका वध करके फिर सुवाहु मारीचसे यज्ञकी रच्चा करेंगे। (३) 'राजीव' कमल विशेपको कहते हैं और अरुणकमलके लिए भी राजीव शब्दका प्रयोग होता है। अरुण्यकाण्डमें मुनियोंपर दया करके उनके लिए 'निसिचरहीन करों मिह' यह प्रतिज्ञा की है, इसीसे मङ्गलाचरण भी 'राजीवायत लोचन' से किया और फिर प्रतिज्ञा करनेके बाद मुनिद्रोहीके वधमें तत्पर जब रामजी अगस्त्यजीसे मुनिद्रोहीके मारनेका मंत्र पूज्जनेको जाते हुए रास्तेमें स्तीद्गणजीसे मिलते हैं तब 'अरुन नयन राजीव सुवेष' ऐसा स्वरूप मुनिने वर्णन किया है। दूसरे इस ठौर भी रच्चाकी प्रार्थना मुनि कर रहे हैं, यथा—'त्राहु चदा नो भव खगवाजः' अत्रप्य 'अरुण नेत्र' कहे गए।(४) यहाँ सुत्रीवकी रच्चामें तत्पर रामजीका स्वरूप बालिवधके समय भी 'अरुन नयन सर चाप चढ़ाये' है। (४) सुन्दरकाण्डमें रावण्यसे भयभीत होकर विभीषणजी प्रभुकी शरण आते हैं और रच्चा चाहते हैं—'त्राहि त्राहि आरतिहरन सरनसुखद रघुवीर' तव वे प्रभुके स्वरूपको कैसा पाते हैं—'भुज प्रलंब कंजारुन लोचन। स्यामजगात प्रनत भय मोचन', जिसके भाव मुन्दरकांडमें दिए गए हैं। (६) इसी प्रकार लंकामें रावण्यवधके समय 'अरुन नयन बारिद तनु स्थामा' और 'जलजारुन लोचन भूप वर' ऐसा स्वरूप देख पड़ा है।

इसमें भी अभिप्राय भरा है कि कुछ स्थलोंपर कमलवाची शब्द के साथ अरुण पद दिया है और कुछ स्थलोंपर 'अरुण' मात्र कहा है, कमलवाची शब्द नहीं दिया गया। प्रायः वस्तुतः वधके समय कमलकी उपमा नहीं है क्योंकि कमल कोमल होता है और वधके समय कोमलता कहाँ ? वहाँ तो कठो

रता आ जाती है। धन्य गोस्वामीजी और उनके सूच्म विचार !! उदाहरण ऊपर आचुके हैं।

🌒 'सर चाप चढ़ाए' इति 🚱

कर०-अर्थात् धनुष चढ़ाए हैं, वाग हाथमें लिए हैं।

पं० रामकुमारजी-वाण दाहिने हाथमें है, चाप चढ़ाए हुए हैं सो बाएँ हाथमें है। धनुषपर बाण नहीं चढ़ाए हैं केवल धनुप चढ़ाए हैं। धनुपपर वाणका लगाना संधानना कहा गया है, यथा 'संधान्यो प्रभु विसिष कराला', 'अस किह किठन वान संधाने', 'खेंचि धनुष सत सर संधाने' और 'सर संधान कीन्ह कीर दापा', इत्यादि। और, धनुपपर रोदा लगाने के लिए 'चढ़ाना' शब्दका प्रयोग किवने किया है, यथा—'कोदंड किठन चढ़ाइ सिर जटजूट वाँधत सोह क्यों', 'लेत चढ़ावत खेंचत गाढ़ें', 'धनुप चढ़ाइ गहे कर बाना' और 'धनुप चढ़ाइ कहा तव जारि करों पुर छार', इत्यादि। यह वात अध्यात्मरामायणसे भी प्रमाणित होती है, यथा—'धनुरालव्य वामेन हत्तेनान्येन सायकम्'—(रा४८) अर्थात् वाएँ हाथमें धनुप लिए हैं और दूसरे हाथमें वाण।

नं० प०—'चढ़ाए' शब्द चापका साथी है तब शरका संबंध चापसे कैसे हो सकता है ? यदि किहये कि 'सरकी किया कैसे होगी ?' तो उत्तर यह है कि यहाँ कर्मका लोप है, जब अध्याहार किया जायगा तब धनुपवानकी किया बनेगी। अर्थात् धनुपका आधार हाथ है, जब हाथका अध्याहार होगा तब धनुपकी किया घनेगी कि हाथमें चढ़ाया हुआ धनुप ितये हैं और उसी तरह वाएका भी आधार हाथ ही है। जब हाथको

कमें बनाइए तो वागकी भी क्रिया बनेगों कि दूसरे हाथमें शर लिये हैं। यहाँ श्रीय्रन्थकारजीने श्रीरामजकीं। छिवको जैसी कि उस समय थी वैसी ही वर्णन किया है। चढ़ाया हुआ धनुष भी अपनी सुडौरता अर्थात् तने हुए रोद्से श्रीसरकारकी शोभाका अधिक बोधक हो रहा है। रोढ़ा उतरा हुआ धनुष उतनी शोभा नहों रखता जितनी चढ़े हुएमें होती है। चाप उतारा नहीं गया है इसीसे 'चाप चढ़ाए' लिखा है।

नोट—३ वालिको मारनेके लिये जो धनुष चढ़ाया गया था वह अभी उतारा नहीं गया है, क्योंकि याण छोड़ते ही तुरत श्रीरामजी वालिके पास चल दिये, उनको वालिके पास पहुँचनेकी जल्दी थी। रह गया अब प्रश्न यह उठता है कि 'सर हाथमें कहाँ से आया ? इसका उत्तर मानसके अनुसार तो यह है कि वालीको मारकर वह वाण लौटकर श्रीरामजीके हाथमें आ गया। जैसे "छत्र मुकुट ताटक सब हते एकही वान। सबके देखत मिह परे मरम न कोऊ जान। अस कौतुक किर रामसर प्रविसेड आइ निषंग। ११४३।", 'मंदो-दिर आगें मुज सीसा। धिर सर चले जहाँ जगदीसा॥ प्रविसे सब निषंग महुँ जाई । ११९०२।७-१, 'छन महुँ प्रभुके सायकन्हि काटे विकट पिसाच। पुनि रघुबीर निषंग महुँ प्रविसे सब नाराच। ११६७।' इत्यादि। यद्यि अ० रा० और वाल्मीकीयके मतसे तो यह वाण वह नहीं है जिससे वालि मारा गया, क्योंकि अ० रा० में तो वालिकी प्रार्थनापर स्वयं श्रीरामजीने उस वाणको मरनेके पूर्व ही निकाला है. यथा—'विशल्यं कुट मे राम हदयं पाणिना त्यान्। तथिति वाण्मद्भूत्य रामः पस्पर्ध पाणिना। रा७०।' और वाल्मी० में उसके मर जानेपर नील वानरने वालिकेशरीरसे वह वाण निकालाहै. यथा—'उद्ध्वह शरं नीलस्तस्य गात्रगतं तदा। रशार्थ।' तथापि मानसमें निकालनेका यह प्रसंग न होनेसे और श्रीरामजीके वाण दिव्य हैं यह सर्वमान्य होनेसे नानस-कल्पकी कथामें यह वही वाण हो सकता है।

वाल्मी० में तो श्रीरामजीके हाथमें वाग ित वे हुए वालिके पास आनेकी चर्चा हो नहीं है। हाँ, अ० रा० में यह ध्यान अवस्य है। अतः मानसका उससे समन्वय करते हुए समाधान यह होगा कि श्रीराम नाका ध्यान 'सर चाप घर' ही करने की रीति है, वे भक्तवत्सलता के कारण सदा धनुष वाग हाथमें ितये गहते हैं. यथा—'राजिवनयन घरें धनुषायक। भगत विनित मंजन मुखदायक। १।१८॥१०।', 'किट निषंग कर सर कोवंडा। १।१४॥८।', 'जातु हृदय आगार वर्षाह राम पर चाप घर १।१७।', 'पाणौ महाषायक चार चाप मामि रामं रहवंशनायन। अ०मं०।', 'पाणौ वाणशरावनं। आ० मं०।' इत्यादि। अतएव उनके हाथमें वाण इस समय भी है, वे वालीको दर्शन देनके लिये जा रहे हैं। भगवानके सब आयुध दिव्य हैं। उन्हें तर्कशसे वाण निकालना नहीं पड़ता, हाथ वाणसे खाली हुआ नहीं कि दूमरा वाण तर्कशसे निकलकर उनके हाथमें आ जाता है। वैसे ही यहाँ हुआ। देखिए, रावणका वय होनेपर भी प्रमुके हाथमें वाण है। यथा—'भुजवंड सरकोवंड फेरत....।६।१०२।'

मा० म० – शोभाके लिए धनुष बाण धारण करके बालिके निकट गए, बालिको पुनर्वार मारनेके लिए कदापि बाण धारण नहीं किया क्योंकि एक बाणसे ही मारनेकी प्रतिज्ञा थी। अथवा दूसरी प्रकार अथ कर सकते हैं कि 'लालनेत्रहारी सर भौंहरूपी चापपर चढ़ाए हैं।' बा. 'धनुषको नैन ढिग करके खड़े हैं'।— (प्र० और विनायकी टीकाने भी इनके इस अथको लिया है। पर ये अर्थ अत्यन्त क्रिष्ट कल्पनाएँ हैं)।

वैजनायजी, वावा हरीवासजी और दीनजी आदिने अर्थ किया है कि 'धनुषपर वाण चढ़ाए हैं।' और, कहते हैं कि 'वालि राजा है उसकी सेना और सहायक हैं; पुनः यह भी संभव है कि अभी वालि उठकर कोई बार न करे, इसलिए युद्धनीतिके अनुसार अपनी रज्ञाके लिए वाण चढ़ाए हुए सचेत हैं। उनकी प्रतिज्ञा तब खिउडत होती जब वे वालिपर दूसरा वाण चलाते।' किसीका कहना है कि यांद वाण धनुषपर चढ़ाए होते तो दोनों हाथ फँसे होते, तब वालिके सिरपर हाथ कैसे फेरते, वीचमें कहीं वाण धनुषसे हटाना लिखा नहीं गया।

पं०-'पुनि पुनि' देखनेका कारण यह है कि-(क) श्रीरामचन्द्रजीका स्वरूप परम मनोहर है विना देखे रहा नहीं जाता। देखनेसे चृप्ति नहीं होती। यथा-'चितवहिं सदर रूप अनुपा। चृति न मानहिं मन् सतस्या ।१।१४८।६।', 'पुनि पुनि रामिह चितव सिय सकुचित मन सकुचैन ।१।३२६।' वा, (ख)—अनेक विचार मनमें उठते हें, जैसे-जैसे विचार उठते हैं तैसे-तैसे वार-वार देखता है। जैसे—कर्मा देखकर विचारता है कि ऐसे होकर इन्होंने विपमता क्यों की ? फिर देखकर सोचने लगता है कि मुफ्ने निरपराध क्यों सारा, मुफ्से 'नीतिवुद्धिसे' पूछ क्यों न लिया ? फिर देखकर मनमें कहता है कि मुफ्ने निरयराध क्यों सारा, मुफ्से 'नीतिवुद्धिसे' पूछ क्यों न लिया ? फिर देखकर मनमें कहता है कि मुफ्ने वर्गाक है, वह इनका क्या कार्य करेगा; सला उसके किस गुण्पर ये रीमे हैं; इत्यादि विचार करनेपर यही निश्चय किया कि इन्होंने तो कुछ किया वह सब शुभ हुआ (यथार्थ ही किया) अब मुफ्ने इनके चरण ही ध्येय हैं। अथवा, (ग) वारवार देखकर यह निश्चय कर रहा है कि इस समय इनके किस आंगका ध्यान करना मुफ्ने कर्तव्य है। जब निश्चय कर चुका तब चरणों में चित्तको लगा दिया। वार-वार देखना तब बंद हो गया।—(नोट—'पुनि पुनि' पद जनाता है कि वह एक वार देखना था फिर नेत्र नीचे कर लेता था वा वन्द कर लेता था, वा मुखारविन्दसे नेत्रोंको इटाकर रूसरे अंगोंको देखने लगता फिर मुखारविन्दको देखता। वा. एक वार 'स्याम गात सिर जटा बनाए' का दर्शन करता फिर चरणोंको देखने लगता, इसी प्रकार वार-वार देखता था। अथवा अनेक विचार उठते जाते हैं, प्रत्येक विचारके साथ पुनः देखता है जैसे 'कौसल्या पुनि पुनि रघु-वीरहि। चितवित कुपासिधु रनधीरहि॥ हृदय विचारित बारिह वारा। कवन भाँ ति लंकापित मारा।...'। 'पुनि पुनि' से एकटक देखनेका निराकरण हो जाता है)।

प० प० प० प०-१ भगवान्की मूर्तिको चित्तरूपी भीतिपर प्रेमरूपी मिससे लिखनेका प्रयत्न करता है। सुफल न होनेपर 'पुनि पुनि चितव', इस भावकी पुष्टि 'हृदय प्रीति' से होती है।

२ समयमूर्तिको हृद्यमें वैठाना अपनी शक्तिसे असंभव देखा तव चरणों में ही चित्त लगाया, उन्हींका ध्यान करने लगा।

टिप्पणां —१ (क) चरणमें चित्त दिया। यह दास्यभावसे किया; आगे यही वर माँगेगा, यथा— 'जेहि जोनि जन्मों कर्मवस तहँ राम पद अनुरागर्जें'। (ख) जन्म सुफल माना इस तरह कि ईश्वरकी प्राप्तिसे जीवका जन्म सुफल होता है सो ये अन्त समय हमारे सामने खड़े हैं और इनकी कृपासे इनके चरणों में मेरा मरणकालमें प्रेम भी है अतः मेरा जन्म सफल है। यथा—'पावन प्रेम रामचरन जनम लाहु परम। वि॰ १३१।' (ग) 'प्रसु चीन्हा' इति। स्वरूपके श्रीवत्स आदि चिह्नोंको देखकर पहिचान लिया। अथवा, इस प्रकार पहिचाना कि विना प्रभुके मुक्ते एक ही बाणसे कौन मार सकता है, यही बात अंगदने राजणसे कही है, यथा—'सो नर क्यों दसकंब बालि हत्यों जेहि एक सर'।

हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। वोला चितइ राम की छोरा।। ४।। धर्म हेतु अवतरेहु गोसाईं। मारेहु मोहि व्याध की नाईं।। ४।।

अर्थ—हृदयमें प्रीति है, पर मुखमें कठोर वचन थे। श्रीरामजीकी ओर देखकर वह बोला ।४। हे गोसाई! आपने धर्मके लिए अवतार लिया और मुक्तको व्याधकी तरह (छिपकर) मारा ? तात्पच्य कि इस कार्य्यसे आपको किस धर्मका लाभ हुआ। १।

नोट—१ वाल्मी० स० १७ ऋ० १६-५४ तक और अध्यात्म स० २ ऋ० ५१-५६ तक बालिके कठोर वचनं वर्णित हैं। कुछ यहाँ दिए जाते हैं—'अर्थसंहितया वाचा गर्वितं रणगर्वितम् ॥ ६॥ पराङ्मुख-वधं कृत्वा कोऽत्र प्राप्तस्त्वया गुणाः। यदहं युद्धसंरद्धस्त्वत्कृते निधनं गतः॥१६॥....मानिहाप्रातयुःयन्तमन्यन् च समागतम्॥१६॥ त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रतीतः प्रियदशेनः। लिङ्गमप्यस्ति ते राजन् दृश्यत धर्मसंहितम् ॥६॥ कः चित्रयक्कलं जातः श्रुतवान्नष्टसंशयः। धर्मलिङ्ग प्रतिच्छन्नः कूरं कर्म समाचरेत् ॥२०॥ त्व राघव-कुलेजातो धर्मवानिति विश्रुतः। अभव्यो भव्यस्पेण किमर्थं परिधावसं॥२०॥...हत्वा वाणेन काकुत्स्थ माम-हानपराधिनम्। किं वच्यसि सतां मध्ये कर्म कृत्वा जुगुप्सितम् ॥३०॥...त्वया नाथेन काकुत्स्थ न सनाथा

वसुन्धरा। प्रमदा शीलसंपूर्णा पत्येव च विधर्मणा ॥४२॥.... छिन्नचारित्र्य इत्येण सर्ता धर्मातिवर्तिना। त्यक्तधर्माङ्करोनाहं निहतो रामहस्तिना ॥४४॥ अशुभं चाप्ययुक्तं च सतां चैव विगर्हितम् । वद्यसे चेहशं कृत्वा सद्भिः सह समागतः ॥४४॥.... अयुक्तं यद्धर्मेण त्वयाहं निहतो रेणे ॥५२॥ पुनः यथा अध्यात्मे— 'किं मयापकृतं राम तब येन हतोऽस्यहम् । ५१। राजधभमविज्ञाय गहितं कर्भ ते कृतम् ॥ वृत्तखंडे तिरोभूत्वा त्यजता मिय सायकम् ।५२। यशः किं लप्यसे राम चोरवत्कृतसङ्गरः ॥५३॥ सुत्रीवेण कृतं किं ते सया वा न कृतं किमु ॥५४॥ धर्मिष्ठ इति लोकेऽस्मिन् कथ्यसे रघुनन्दन ।५०। वानरं व्याधवद्भत्वा धर्मं कं लप्स्यसे वद ।।४८।।' अर्थात् वाली रणगर्वित श्रीरामचन्द्रजीसे अर्थयुक्त वचन बोला । दूसरेसे युद्ध करनेमें लगे हुए को छिपकर मारनेमें आपने कौन गुरा देखा जो इस तरह मारा ? आप राजाके पुत्र हैं, प्रियदर्शन हैं. धर्मके चिह्न भी श्रापमें वर्तमान हैं। कौन चत्रियकुलोद्भव, श्रुतवान्, संशयरहित, धर्मचिह्नयुक्त ऐसा क्रूर कर्म कर सकता हैं ? तुम रघुवंशमें उत्पन्न हुये हो, धर्मात्मा प्रसिद्ध हो, पृथ्वीपर सौम्यरूप धारण किये घूम रहे हो. पर कर हो । मुम अनपराधीको मारकर सज्जनोंके वीचमें इस निन्दित कर्मका समर्थन कैसे करोगे ? तुमको स्वामा पाकर यह पृथ्वी सनाथ नहीं हुई, जैसे विधर्मी पतिकोपाकर शीलवती स्त्री सनाथ नहीं होती। चरित्रकी मर्यादाको तोड़ने, सत्पुरुषोंके धर्मका उल्लघन करने धर्मके झंकुशको हरानेवाले रामनामक हाथीसे मैं मारा गया। अमंगल, अनुचित सज्जनों द्वारा निदित कर्म करके सज्जनोंसे मिलनेपर आप क्या कहेंगे ? अधर्मसे मेरा वध किया यह अनुचित किया। (वाल्मी०)। पुनः, (अध्यात्म रा०) अर्थात् मैंने आपका क्या अपकार किया जो आपने राजधमेको न जानकर यह निन्दित कमें किया। वृत्तसमूहमें छिपकर आपने मुक्तपर वाग छोड़ा, चोरकी तरह संग्राम किया, इससे आपको क्या यश प्राप्त होगा ? सुग्रीवने आपका क्या (उपकार) किया और मैंने क्या नहीं किया (जो आपने उसका साथ दिया और मुक्तको मारा)। हे रघुनन्दन ! आप इस लोकमें धिमें छ कहलाते हैं, ज्याधाको तरह मुक्त वानरको मारकर आपने क्या धर्म प्राप्त किया, सो कहिए।

दिप्पणी—१ (क) 'मुख वचन कठोरा' इति । वालिको अपने वलका वड़ा अभिमान था । वह अभिमान (एक हा वाण्स स्तप्राय होनेके कारण) जाता रहा । अव उसको अपनी वुद्धिका अभिमान है । वह सममता है कि मेरे प्रश्नका उत्तर रघुनाथजी न दे सकेंगे। यथा—'क्मं चेद्रवता प्राप्तमुत्तरं साधु चिन्त्यताम्' (वार्ल्मा० १०।१३)। अर्थात् छिपकर मारना यदि आपके लिए उचित हो तो आप इसका उत्तर सोचें। 'चिन्त्यताम्' शब्द साफ सूचित कर रहा है कि उसको अपनी वुद्धिका वड़ा अहंकार है, वह सममता है कि में इनका मुँह इस प्रश्नसे वंद कर दूँगा। रामचन्द्रजीने उसे जवाव देकर निरुत्तर किया। यथा—'वंधुवधूरत कि कियो वचन निरुत्तर वालिं—(दो०)। अतः यह भी अभिमान उसका चूर्ण हुआ। (ल) 'वोला चितइ' का भाव कि उनके सन्मुख होकर अभिमानपूर्वक निर्भय वचन कहे। [पं०—हृद्यमें अहंकार था। वह वाण लगनेसे दूर हुआ और अहंकारकी जगह प्रीति उत्पन्न हुई, चरणोंमें चित्त लगा और 'सुरमत्व धर्म' के कारण कुछ कोपका अंश शेष है। इससे कठोर वचन वोला। अथवा, सुजीव निकट खड़ाहें, उसको सुनानेके लिए कठोर वचन कहे। इसपर शंका होती है कि अहंकार निवृत्त होनेपर काप कैसे वना रहा ? उत्तर यह है कि तनका स्वभाव तन पर्यन्त रहता है, जैसे खड़ पारसके स्पशंसे स्वण्का हो जायगा पर धार उसकी वैसी ही रहेनी।

मा० म०—वालिके हृदयमें रामप्रेम परिपूर्ण है। परन्तु मुखसे कठोर वचन वोला। कारण कि हृदयस्थ प्रेम न निवाहनेसे कृतव्रता होती और यदि ऊपरसे कठोर वार्णा वालि न कहता तो श्रीरामचन्द्र-जीकी अष्ठ वार्णाका सुख न मिलता!

वि० त्रि०—'धमे हेतु.......नाई इति। वाली उपालम्भ करता है कि 'धमेसंस्थापनार्थ' आपने अव-तार महण किया और आपने स्वयम् अपने हाथोंसे धमेका हनन किया। मुम निरपराधको आपने छिपकर मारा, जिस मांत व्याधा छिपकर निरपराध जन्तुओंका वध करता है। मुमे मरनेका उतना कष्ट नहीं है, क्योंकि वीरोंकीतो यही गति है, कष्ट भारी यह हुआ कि मैं अकस्मात् मारा गया, और छुझ नकर सका। यह पीड़ा मृत्युकी पीड़ासे कहीं अधिक है। किसी धार्मिकको ऐसा नहीं करना चाहिये किं पुनः जिसने धर्मकें लिये अवतार प्रहण किया हो।

टिप्पणि—२ (क) 'गोसाई' में यह कटाच्च है कि आप गो (पृथ्वी) के स्वामी हैं। इसीसे पृथ्वीका भार उतारनेके लिए अवतार लियाहै; पर यह अधम करके आप स्वयं ही पृथ्वीके भार हुए। अथवा, पृथ्वीके स्वामी चित्रय होकर भी आपने मुमे व्याधकी तरह मारा—यह चित्रयका धर्म नहीं है। अथवा, आप पृथ्वीके स्वामी हैं तथापि पृथ्वी अनाथ है क्योंकि अधर्मी राजाके रहते पृथ्वी सनाथ नहीं होती। (वाल्मो० १०४२)

#### बालि-बधका श्रोचित्य

वालिवधके विषयमें उपर्युक्त चौपाईको लेकर कुछ समालोचकोंने इसे त्र्यालोचनाका विषय वना लिया है और परब्रह्म परमात्मा मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रमें इसको एक धब्बा माना है। इस विषयमें तीन प्रकारसे विचार किया जाना त्रावश्यक है।

१—भगवान रामचन्द्रजीको निर्गुण निराकार आदि विशेषणयुक्त परब्रह्म परमात्मा मर्योदापुरुपो-त्तम मानकर, क्योंकि रामायणके सभी रचयिताओंने उनको अवतार मानकर ही चरित्र-चित्रण किया है।

२-राजनातिकी दृष्टिसे, जिसमें अवतारसे कोई सम्बन्ध नहीं भी रख सकते हैं।

३—शरणागतवत्सलता एवं सत्यसंधताकी दृष्टिसे। उपासक लोग तो श्रीभगवानके 'विटप त्रोट' होनेमें शरणागत-वत्सलताको हो मुख्य कारण मानते हैं त्रीर यह दास भी उन्हींके विचारोंसे सहानुभूति रखता है। इसीसे इसका सबके अतमें रखा है।

श्रव प्रथम दृष्टिसे विचार प्रकट किया जाता है। जो लोग भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको श्रवतार मानते हैं (उनकी उपासना करते हों या नहीं, इससे हमें सरोकार नहीं), उनसे मेरा यह प्रश्न है कि 'क्या श्राप भगवान्के सारे कार्योमें दखल (प्रवेश) रखते हैं क्या भगवान्के जितने चमत्कार ज्ञाण्-च्राण्पर प्रकट होते हैं श्रीर जो पूर्वसे ही दिखाई दे रहे हैं, श्रापने उन सबको समक्ष लिया है ? क्या पञ्चतत्वसे बनी हुई यह छुद्र दुद्धि उस सर्वशक्तिमान्के कार्योके कारण समक्ष्मने सोचनेमें समर्थ हुई है ? गर्भमें बच्चा क्यों उलटा रहता है ? यह संसार क्यों रचा गया ? अमुक वृत्तके पत्तोंमें क्यों ऐसे चिह्न हैं श्रीर श्रमुकमें दूसरे श्राकार क्यों हैं ? तारागण कितने हैं, कहाँ तक हैं ? पहले वृत्त हुआ या बीज ? इत्यादि इत्यादि जिसकी श्रद्धुत करनी है, जो—'विन्त पद चलइ सुनइ विन्त काना। विनु कर करम करइ विधि नाना॥ श्रम सब भाँ ति श्रलोकिक करनी। महिमा जासु जाइ निह्न वरनी॥', क्या उस हो समक्षनेमें श्राप श्रपनेको समर्थ पाते हैं ? क्या श्रापने पूर्वोक्त प्रश्नोंके उत्तर कभी सोचे श्रीर कुछ निश्चय किया है ? श्राज जो एक Theory निकलती है, कुछ वर्ष बाद वह पलट जाती है। जिसे लोग श्राज एक वातका ठीक उत्तर समक्षते हैं उसीको कुछ दिन बाद वे ही लोग गलत मानते हैं। क्या यह बात ठीक नहीं है ? ऐसी हालतमें दासकी चुद्रबुद्धिमें तो यही श्राता है कि भगवान्के कार्यमें संदेह करना उचित नहीं । उनके कार्य समयानुकूल श्रीर बहुत ही ठीक होते है, वे सदा श्रच्छा ही करते हैं। उनके सब कार्य यदि हमारी समक्षमें श्रा जायँ तो उनका सर्वशक्तिमत्ता-गुण ही कहाँ रह गया ? श्रन्य मतावलंवियोंने भी यही मत प्रकट किया है—

'हरिक अ। मद इमारते नी साखत । रफ़्तो संज्ञिल वदीगरे परदाखत ॥'

अर्थान जो आया उसने एक नई इमारत खड़ी की. पर चला गया और मंजिल दूसरों के लिए खाली कर गया। तात्पर्य कि जो आता है अपनी अक्षज लड़ाता है और चला जाता है, कोई भी पार न पा सका। वहीं ईसामसीहका शूलीपर चढ़ना. जिसको ईसाई कुछ वर्ष पूर्व कमजोरी और अपने मतपर एक धट्या सम- भते थे, आज अपने लिए एक वड़े भारों गौरव और वल यानी मुक्ति (Salvation) का कारण समभते हैं।

जव भगवान श्रीरामचंद्रजी साज्ञात् परमेश्वर हैं ऋौर यह उनका मर्यादापुरुपोत्तम अवतार है तव उनके चरितपर सन्देह कैसा ? उनका कोई भी चरित ऐसा नहीं हो सकता जो मर्यादापुरुपोत्तमस्वपर धट्या डाल सके। किया जाता है। वे लिखते हैं कि 'जिसके दिलमें इस सम्बन्ध हो शंकाएँ शुद्ध भावसे उठें उन्हें मेगी सलाह है कि वे मेरे या किसी और के अर्थको मंत्रवत स्वीकार न करें। जिस विषयमें हृदय शंकित हो उसे छोड़ दें। सत्य, श्रिहंसादिकी विरोधिनी किसी वस्तुको स्वीकार न करें। रामचंद्रने छल किया इसलिए हम भी छल करें, यह सोचना श्रीधा पाठ पढ़ना है। यह विश्वास रखकर कि रामचंद्रजी कभी छल कर ही नहीं सकते, हम पूर्ण पुरुषका ही ध्यान करें और पूर्ण यंथका ही पठन-पाठन करें। परन्तु 'सर्वारंभाहि दोषेण धूमेनार्गितिवावृता' न्यायानुसार सब यन्थ दोषपूर्ण हैं, यह समक्षकर हंसवत दोषरूपी नीरका निकाल फेकें श्रीर गुणक्षी चीर ही यहणा करें। इस तरह अपूर्णपूर्णकी प्रांतष्ठा करना. गुणदोषका पृथक्करण करना, हमेशा व्यक्तियों और युगोंकी परिभ्थितिपर निभर रहेगा। स्वतंत्र सम्पूर्णता केवल ईश्वरमें हा है और वह अकथनीय है।

श्रव यहाँ कुछ महानुभावों के विचार उद्धृत किए जाते हैं जिन्होंने इस चरितको धब्बा मानकर उसकी यथाथेता बतायी है श्रथवा लोगोंको इस शंकाका समाधान किया है।

पं रा० चं शुक्त—रामके चारत्रकी इस उडवलताके बीच एक धट्या भी दिखाई देता है। वह है वालिको छिपकर मारना। वाल्मीिक और तुल्मीदासजी दोनोंने इस धट्वेपर कुछ सफेद रंग पोतनेका प्रयत्न किया है। पर हमारे देखनेमें तो यह धट्याही सम्पूर्ण रामचिरतको उच्च आदर्शके अनुहूप एक कल्पना मात्र सममे जानेसे बचाता है। यदि एक यह धट्या न होता तो रामकी कोई बात मनुष्यकीसी न लगती श्रीर वे मनुष्योंके बीच अवतार लेकर भी मनुष्योंके कामके न होते। उनका चरित भी उपदेशक महात्माओंकी केवल महत्वसूचक फुटकर बातोंका संग्रह होता, मानवजीवनकी विषद अभिव्यक्ति सूचित करने वाले संबद्ध काव्यका विषय न होता। यह धट्या ही सूचित करताहै कि ईश्वरावतार रामहमारे बीच हमारे भाईबंधु बनकर आए थे और हमारे ही समान सुखदु:ख भोगकर चले गए। वे ईश्वरता दिखाने नहीं आए थे। भूलचूक या बृदिसे सर्वथा रहित मनुष्यता कहाँ होती है १ इसी एक धट्वेके कारण हम उन्हें मानव जीवनसे तटस्थ नहीं समभते—तटस्थ क्या कुछ भी हटे हुए नहीं समभते।

जामदारजी—वालिबध इस काण्डकी एक और विशेषता है। विशेषता कहनेका कारण यह है कि बालिबधके संबंधमें श्रीरामजापर कपटका दोष लगाया जाता है। आजकल तो विचारकी यह एक परि-पाटीसी हो गई है। उसके मूलमेंके 'विटप ओट' और 'व्याधका नाई ये पद आधारभूत दिखलाये जाते हैं। आचेप ठीक है या नहीं, इसका अब थोड़ा विचार करें।

कपटका दोष सबसे प्रथम बालिने ही लगाया था और वह उस समय लगाया था जन वह पूरा परास्त और मरणोन्मुख होनेक कारण बिल्कुल ही क्रोधसे भरा था। यहाँ मुख्य देखना यह है कि बालि मरता जाता था ता भी उसका अहंकार ज्यों का त्यों जीता ही जागता था। इसका प्रमाण हम बालि-निधन-वर्ष नके पहिले छूंद में के 'मोह जानि अति अभिमान बस' इन बालि है शब्दों से लेते हैं। इस अभिमानके वश होकर 'धर हेतु अवतरे उगुनाई। मारे उमोह व्याध की नाई इस तरह बालिने प्रश्न किया।

श्रीभमानी 3 क्रतिकी 'गुणाः परं न कुर्बन्ति ततो निंदा प्रवर्तते यह स्वभावसिद्ध प्रवृत्ति 'रहतो है। क्या बालिकी र्राष्ट्रसे देखना हमारे लिए भी ठाक होगा ? आचे पाहे दो पदों मेंसे एक 'तह ओट' है। सभी संहिन्ताएँ एक मतसे यही प्रतिपादन करती है। इस लिये इसके संबंधन किसीको भी फरक करने का हक नहीं, पर केवल एक इसी बातपर दिल्कुल निभेर रहकर कपटका दोष आरो। पत करना सुवचारका ल्वाण नहीं कहा जासकता ।

दूसरा पद व्याधकी नाई है। यथार्थमें यह पद निर्घृणताका दर्शक है, क्योंकि व्याधकर्म अवश्य ही निर्देश्त का होता है। पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह सदा कपट हो भरा रहता है। इसिलिये व्याध शब्दसे द्याश्रन्यत्व लेना होगा।

छ। च्लेप करनेवाल पद्धके लाग व्याध शब्द्से कपटभाव लया करत है। हमारे मत्से जिस व्यंवहारके संबंधमें जिस विषयका प्रकाशन करना ऋत्यावश्यक रहता है, इस व्यवहारके संबंधमें, उस विषयका चान्छादन जब किसीसे जानवृक्षकर किया जाता है, तभा वह क्रिया 'कपट' कहलाती ह।

इस व्याख्यानुसार, अपनेको जानबूक्कर छिपाकर यदि रामजीने बालिपर बाण चलाया होता, तो उनपर कपटका अपराध अवश्यं ही प्रमाणित हो सकता । परन्तु मूल-अन्थ हा स्पष्ट कहता हे कि यद्यपि वालि मैदानमें डटा हुंत्रा प्रत्यत्त सामने खड़ाथा तो भी, रामजाने एकरूप तुम्हं भ्राता दाऊ। तेाह भ्रम तें नहिं मारेडँ सोऊ', ऐसा वहकर तुरत ही 'कर परसा सुद्राव सरीरा' श्रीर 'मेली कंठ स्मनका माला। पठवा पुनि बल देइ विसाला इस प्रकारसे सूर्यावको फिर भेजा। इस वर्णनसे यह सोपपात्तिक सिद्ध हुआ कि अपनेका छिपाना तों दूरही रहा, उलटे और बालिकी ही दृष्टि अपनी श्रोर खींचनेका खास श्रोर निःशंक प्रयतन रामजीन जान-बूमकर किया। स्मरण रहे कि 'मैं चीन्ह नहीं सका', यह केवल श्रीपचारक निामत्त बतलाते हुए प्रत्यच पच्च-पात वतलानेके लिए त्रीर बालिकी दृष्टि उस तरफ खींचनेके लिये श्रारामजाने सुत्रावको पुष्पमाला पहिनाई थी।

श्राचे र करने वालों का अब ऐसा भा दर्शाने का प्रयत्न होगा कि बालिने रामजी के किसी भो कांच्येकी ऋोर—सुर्यावक गलेमेंकी मालाकी छोर भी,—दृष्टिचेप न किया। पर एक तो यह कहना ही सयु क्तिक नहीं है, क्यों क बालि कुछ आँखें मूदकर नींदमें अथवा समाधिमें नहीं लड़ रहा था। और दूसरे यदि बांलिने देखा हा नहीं या देखनेका परवान को, तो यह किसका दोष है ? यह साफ साफ उसका ही दोष है।

इन सब बातोंका इस, प्रकार विचार करनेपर रामजांके ऊपर लगाया गया कपटका आच्चेप

इमारे मतसे अनुपर्वात्तक है।

पांड़े जी—गास्वामीजीने इस कार्यडका प्रारंभ 'ऋ।गे चले बहुरि रघुराई' इस चरणसे किया है। प्रारं-भमें ही 'रघुराई नाम देनेका भाव यह हे कि इस कार्ल्डमें राजधर्मको प्रधान करेगे। जब सुधीवने अपनी विपत्ति और बालिक अन्यायका वर्णन किया तब रघुनाथजीने दोनोंमें न्यायपूबक निर्णय न करके जानकीजीके पता लगानेमें अपना अर्थ विचार सुर्धावका पत्त लेकर बालिका वध किया, यही राजधमें हैं, अपने धमेंकेलिए न्यायको नहीं देखते इस्मिसे 'रघुराई' पद दिया। फिर श्रागे चलकर 'सुनि सेवक दुख दीनदयाला। फरिक उठी दोड भुजा विसाला में 'दोनदयाल' शब्द देकर गोस्वामी नी बालिबधदोषको रघुनाथजी परसे दूर करते हैं। पुनः. रघुनाथजी मानुषी चरित्रकर रहे हैं। मनुष्यको आपत्तिसे उबारनेका उपाय करना उचित है और समयातुकूल वरतना परम राजधर्म है,। इसीसे गोस्वामीजीने कांडके प्रारंभमें 'र्घराई' शब्द लिखा है।

#### राजनीतिकी दृष्टिसे विचार

किसी बानकी ठीक समालोचना और जाँच तभी हो सकती है जब समालोचक अपनेको उस संमयमें पहुँचा दे जिस समयको वह घटना है, जो समालोचनाका विषय है। वही समाजसुधार-सम्बन्धी बातें जो एक शताब्दिके पूर्व घृणासे देखी जाती थीं, आज उचित समभी जाता हैं, वही मनुष्योंका वेचना, गुलाम बनाना, बालविवाह ऋादि जो पहल अच्छे सममे जाते थे ऋाज बुरे सममे जाते हैं। ऐसे ही ऋाज संसारमें आपके सामने अनेक उदाहरण हैं, समक लीजिए। जो बात पहले किसी समयमें नीतियुक्त समकी नाती थी उसीको आज अनीति कहा जाता है। ऐसी स्थितिमें क्या हम अपनेको मचे समालोचक कह सकते हैं यदि हम उस समय की घटनाकी यथार्थता वर्तमानकालकी नीतिसे जाँचें ? मेरी समममें तो कदापि नहीं। हमको वालिवधपर आलोचना करनेके लिए त्रेतायुगकी नीतिका अवलंबन करना पड़ेगा। उस र्समयकी नीति अध्यात्म, वाल्मीकि आदिमें भी इस समयके प्रसंगपर दी हुई है और मनुस्मृतिका प्रमाण् भी दिया गया है। यथा वालमी० सर्ग १८।

ं तदेतत्कारणं पश्य यदर्थ त्वं मया हतः। भ्रातुर्वतिस् भार्यायां त्यक्त्वा धर्मसनात्नम् ॥१८॥ श्रस्य त्वं धरमाणस्य सुर्पावस्य महात्मनः। रुमायां वर्तसे कामात्सनुषायां पापकर्मकृत ॥१६॥ न च ते मर्पये पापं चित्रयोऽहं कुलोद्गतः। श्रीरसीं भगिनीं वाणि भार्यां वाष्यनुजम्य यः॥२२॥ ः प्रचरेत नगः कामात्तम्य दण्डो वधः स्मृतः। भरतस्तु महीपालो वयं त्वादेशवर्तिनः॥२३॥' 🍃

श्रर्थान् तुमने धर्मका त्याग किया। छोटे भाईके जीतेजी उसकी खीको श्रपनी छी बना लिया। इसके लिए प्राणदण्ड ही विधेय है....। वही वात गोस्त्रामीजीने भी कही है—

श्रनुजवध् भगिनी सुननारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी॥ इन्हिंहं कुदृष्टि विलोकिह जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई॥

यह भी स्मरण रखने योग्य है कि श्रीरामचन्द्रजीने कुछ बालिको उत्तर देते समय ही यह बात नहीं कही है वरन उसके बहुन पूर्व ही जब उनको सुग्रीवसे मालूम हुआ कि बालि उसका बड़ा भाई है और उसने मेरी स्त्री भी छोन ली. उसी समय इस दुष्टचित्रको सुनकर उनकी त्योरी बदल गई श्रीर उन्होंने तुरंत यही कहा कि—'यावत्तं निह पश्येयं नव भार्या ग्हारिणाम्। तावत्स जीवेत्पापात्मा वाली चारित्रदूषकः। बालमी० १०।३३।' दूषित चित्रवाले अर्थात् मर्यादा नष्ट करनेवाले बालिको तभीतक जीवित समको जवतक में उसे नहीं देखना। वे मर्यादाका उद्घंचन, हिन्दू संस्कृतिकी अवदेलना कैसे सह सकते ? वह अवतार ही 'श्रुतिसेतु' की रचाके लिए हुआ था।

वालिको श्रीरामचन्द्रजीका ईश्वरावतार होना अवगत है। वह जानना है कि सुश्रीवसे उनकी मित्रता हो गई है और वे उसकी रक्तामें तत्पर हैं। ताराने बालिको समस्ताया और प्रार्थना की कि सुश्रीवसे मेन कर लो, वैर छोड़कर उमे युवराज बना दो, अन्यथा तुम्हारी रक्ताका दूमरा उपाय नहीं है—'नान्या गितिरहासित ते' (वाल्मी० १५।२०।); पर उसने अभिमान वश उमका कहा न माना और यही कहकर टाल दिया कि वे धर्मज हैं पाप क्यों करेंगे, वा (मानमके कथनानुसार) वे समदर्शी हैं. एवं 'जी कटाचि मोहि मारिहिं ती पुनि होउँ सनाथ'। प्रभुते बालिको पहिली बार नहीं मारा। उसको बहुत मौक्ता दिया कि वह सँभन जाय, सुश्रीवसे शत्रुभांव छोड़ दे और उससे मेल कर ले, पर वह नहीं मानता। दूमरी बार अपना चिह देकर फिर भी करणावरुणालय अकारणकृपण्लु भगवान्ने उसे होणियार किया कि सुश्रीव मेरे आश्रित हो चुका है; यह जानकर भी—'मम भुजवलआश्रित तेहि जानी'—उसने श्रीरामचन्द्रजीके पुरुषार्थकी अवहेलना की, उनका अत्यन्त अपमान किया. उनके मित्रके प्राण्य लेनेरर तल गया तब उन्होंने मित्रको मृत्युपारासे वचानेके लिए उसे मारा। इसमें 'विटप ओट' से मारनेमें क्या होष हुआ ?

यिं इसमें अन्याय होता तो रामजी कदापि यह न कह सकते कि छिपकर मारनेके विषयमें न सुमें पश्चात्ताप है न किसी प्रकारका दुःख—'न में तत्र मनम्तापो न मन्युईि पुङ्गव ॥ वाल्मी० ४।१८।३७।१ देखिए कि जो रामजीसे इसका उत्तर माँग रहा है कि 'धर्म हेतु अवतरे हु गोसाईं। मारे हु मोहि व्याध की नाईं। 'वह उत्तर पाकर स्वयं कहता है कि में निकत्तर हो गया, आपने अधर्म नहीं किया. यथा—'न दोषं राघवे दस्यो धर्में ऽधिगतनिश्चयः ॥४४॥ प्रत्युवाच ततो रामं प्राञ्जलिर्वानरेश्वरः । यत्त्वमात्य नरश्रेष्ठ तत्त्रयेव न संशयः ॥४५॥ अर्थात् उत्तर सुनकर उसने धर्मको निश्चय जानकर राघवको दोष नहीं दिया और हाथ जोड़कर वोला कि आ अते जो कहा वह ठीक है. इसमें संदेह नहीं।

जब स्वयं वालि ही यों कह रहा है तब हमको आज श्रीरामजीके चरितपर दोषारोपण करनेकां क्या हक है ?

श्र-छा श्रव श्राजकलकी नीति भी लीजिए। उसके श्रनुसार भी देखिए। क्र्या जो राजा किसी राजा में मिलता है वह उसकी सहायता छोड़ देता है १ क्या श्राज खाई (trenches) श्रादिमें जानवूमकर एवं रातः विरात छिएकर यकाएक घोखा देकर. शत्रुपर छलकपटके व्यवहार लड़ा. में जायज नहीं माने जा रहे हैं १ शत्रुको जिस तरह हो सके मारनावा पराजय करनायही श्राजकलकी एकमात्र नीतिहै। इस नीतिके सामने

सो रामजी उत्तरदायित्वसे सर्वथा मुक्त हैं। आजकल तो लड़ाईमें धर्म अधर्मका कही विचार ही नहीं है। एया आजकलकी छलकपटज्यवहारपूर्ण नीनिको देख सुनकर भी आपको बालिवधमें अनीचित्य दिखाई देगा ?

वाचा रामप्रसादशरणजीने लिखा है कि बालों रावणका मित्र था जैसा कि रावण प्रति ऋंगद्वाक्यसे स्पष्ट है- सम जनकिह तोहि रही सित.ई'। बैरीका सित्र बैरी ही है। यही बात पं० श्रीराजेन्द्रनाथजी विद्यान भूषणने लिखी है। वे लिखते हैं कि — 'द्राडकारएयमें शूर्पणखाको भेजकर रावण निश्चिन्तथा। क्योंकि उसके समुद्र पार लंकामें रहनेपर भी उसका अभिन्नहृद्य भित्र वीरश्रेष्ठ वालि तो दंडकके समीपही राज्य करता था। वालिकी जानकारीमें रावग्रकी श्रीर रावग्रकी जानकारीमें वालिकी कोई चित नहीं हो सकती थी या उनपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती थी। वे दोनों अग्निको साची देकर संधिसूत्रमें वँध चुके थे। इस पार वालिका साम्राज्यथा श्रौर उस पार रावणका, बीचमें था विराट् समुद्र। इस पारसे रावणके राज्यपर त्राक्रमण करनें वालेको सबसे पहले वालिके साथ युद्ध करना होगा और उस पारसे वालिके राज्यपर आक्रमण करनेवालेके साथ सर्वप्रथम रावणका युद्ध होना अनिवार्य था....(वाल्मी० अ३४।४०-४३) ।... शूर्यणखाने रामके पूछने-पर साफ कह दिया था कि रावण कुंभकरण विभीषण खरदूषण आदि मेरे भाई हैं। ऐसा अवस्थामें रावणकी बहुनके नाक-कान काटनेका कितना भयंकर परिशास हो सकना है, राजनीतिविशारद श्रीरामके लिए इस वातको सममना वाकी नहीं था।.... अब यह भी मालूम होता है कि मीताहर एके वाद सहायताके लिए श्रीराम सुग्रीवके साथ मैत्री करनेके लिए तैयार न भी होते और वालिको मारकर सुधीवको फिरसे राजगद्दीपर वैठानेका प्रतिहा न करते, तो भी उन्हें वालिको तो मारना ही पहता। समुद्रके उस पार लंकापातपर त्राक्रमण करनेके लिए सारा उद्योग इस पार बालिके राज्यमें ही करना था। रावणबन्धु महावीर बालि भित्रके विरुद्ध रणसज्जाको कभी सह्न नहीं कर सकता । संधिसूत्रके अनुसार रावणका शत्रु वालिका भी शत्रू था।....अतएव राम का सर्वेप्रथम कर्त्तव्य हो गया था-वालिको पराजित करना। इसीलिए श्रीरामचन्द्रने एक दृ राजनीतिज्ञको भाँति आगे पीछेकी सारी वार्तीको सोच सममकर सुप्रीवके साथ मैत्री और वालिवधकी प्रतिज्ञा करके करोड़ों बानर सेनाकी सहायतासे कर्तव्यसंपादनको निश्चय किया था।....जीवनक प्रारंभमें राजपुत्र राम श्रपनी प्यारी जन्म-भूमिको छोड़कर जानेको वाध्य हुए थे। प्रकृतिके लीलानिकेतन निविद्ध दुग्डकारण्यमें नवीन श्रोर विशाल साम्राज्य स्थापनके लिए ही कृतसंकलप होकर श्रीरामने दण्डकमें प्रवेश किया था। वे वीर थे। उनके लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं था। वे प्रसन्न चित्तसे आनन्दके साथ दिन विता रहे थे। इसी वीचमें सीताका अपहरण होनेसे रावणके साथ युद्धका उद्योग करना पड़ा और उसीके अंगीभून आवश्यक कर्तव्योंमें वार्लि-वध भी एक कर्तव्य था। अतएव रामपर किसी प्रकार भी दोषारोपण नहीं किया जा सकता।....सीताके षद्धारके लिए सवसे पहले वालिका वध ऋत्यन्त ऋ।वश्यक था । प्रसंगवश इस वालिवधके उपलद्यमें सुप्रावके साथ मैत्री हो गर्या जिससे समुद्रवन्धन आदि कठिन काये बहुत कुछ सहज साध्य हो गये।

यद्यपि मेरी समभामें तो जब बालि स्वयं अपने हो निरुत्तर मानता है तब हम हो उसके उत्तरके अनु-संधानकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती. तथापि लोगोंकी शङ्काओं के समाधान और तरह भी हो सहते हैं-

१—श्रीगमजी सत्य-प्रतिक्ष हैं। यह त्रैलोक्य जानता है कि राम दो वचन कभी नहीं कहते, जो वचन उनके मुखसे एकवार निकला. वह कदापि असत्य नहीं किया जा मकता। वे मित्र सुप्रावका दुःख सुनकर प्रतिक्षा कर चुक हैं कि 'सुनु सुप्रीव मारिहों बालिहि एकहि बान।' और यह भी कि 'सखा वचन मम मृषा न होई'। वाल्मी० में भी उन्होंने यही कहा-'अनुतं नोकपूर्व में न च बच्ये कदाचन। एतचे प्रतिजानामि सत्येनेव शपाम्यहम् । ७१२।' अर्थान् में भूठ कभी नहीं बोला और न आजही वालता हूँ। मैं सत्यको साची देकर तुम्हारे सामने शपथ करता हूँ। व्याधा भयसे नहीं छिपना। मुख्य कारण यह होता है कि कहीं शिकार उसे देखकर हाथसे जाता न रहे। यहाँ 'विटपओट' से इसलिए मारा कि—यदि कहीं बालि हमको देखकर भाग गया अथवा छिप गया, (अथवा, शरणमें आपड़।—यह बात आगे लिखां गई है) तो प्रतिक्का भंग हो जायगी (एकही बाणसे मारनेका प्रनिक्का है)। सुग्रीवको स्त्री और राज्य कैम मिलेगा १ पुनः, यदि सामने आकर खड़े होते नो बहुत सभव था कि वह सेना आदिको सहायताके लिए लाता। यह आपत्ति आती कि मारना तो एक बालिको ही था, पर, उमके साथ मारी जाती सारी सेना भी। स्मरण रहे कि यहाँ छिपनेमें कपटका लेश भी नहीं है क्योंकि यदि ऐसा होता तो प्रतिक्वा पूर्ण हानेके बाद बालिके शरणागत होनेपर श्रीरामजी यह कैसे कहते कि 'अचल कर द तन राखहु प्राना'।

२—वालि जीसे चाहता था कि मेरा वध भगवान्के हाथांसे हो, यथा—'त्वत्तोऽहं वधमाकाङ्व्तवार्य-माणोऽपि तारया।वाल्मी० १८।५७।' अर्थात् आपके द्वारा अपने वधकी इच्छासेही तारा द्वारा राक जानपर भी सुत्रीवसे युद्ध करनेके लिए मैं आया था। यही बात मानसमेंके 'जों कदाचि मोहि मारिहिं तो पान हार्ड सनाथ' से भी लिच्चत होती है। सामने आनेपर भला उसकी यह अभिलाषा कैसे पूर्ण होती? भगवान् अन्तर्यामी हैं, उन्होंने उसकी हादिक अभिलाषा (जिसका वालिको छोड़ और किसीको पता भी न था) इन प्रकार पूर्ण की।

३—यद्यपि भगवान सब कुछ करनेमें समर्थ हैं, उनकी इच्छामें कोई वर या शाप वाधक नहीं हो सकता, तथाप यह उनका मर्यादापुरुषोत्तम अवतार है। मानसमयङ्ककार एवं और भी कुछ सज्जतोंका मत है कि वालिको किसीका वरदान था कि जो तेरे सम्मुख लड़नेको आवेगा उसका आधा वल तुमको मिल जायेगा। प्रमु सबकी मर्यादा रखते हैं इसासे रावणवधके लिए नरशरीर धारण किया; नहीं ता जो कालका भी काल है क्या वह विना अवतार लिए ही रावणको मार न सकता था शित्रसके एक सीकाखसे देवराजके पुत्र को त्रेलोक्यमें शरण देनेवाला कोई न मिला क्या वह सीताके उद्धारके लिए वानरकटक एकत्र करता शुप्रावसे मित्रता करता शनापाशमें अपनेको बँधवाता शइत्यादि । वह रावणको अवश्य साकेत वा वैकुण्डमें बैठेहा मार सकता था नपर देवताओंकी मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा, जाती रहती। उनके वर और शाप काई वाज न रह जाते। इसालिए तो श्रीरामदूतने भी ब्रह्माका मान रक्खा और अपनेको नागपाशसे बंधवा लिया —'जौं न ब्रह्मसर मानिहों महिमा मिटे अपार'। अत्रव्य औटसे मारकर वरकी मर्यादा रक्खी। किया निष्य हत्यसे विचार करें कि भगवान्क। धर्मयुक्तकार्य्य इसमें हुआ कि उन्होंने देवताओंके वरदानकी मर्यादा रक्खी और गाली सहकर भी उसे ओटसे ही मारा, या कि, उनकी प्रशंसा देवमर्यादा मिटा देनेमें हाता शिवार करें कि भगवान्क। धर्मयुक्तकार्य इसमें हुआ कि उन्होंने देवताओंक वरदानकी मर्यादा रक्खी और गाली सहकर भी उसे ओटसे ही मारा, या कि, उनकी प्रशंसा देवमर्यादा मिटा देनेमें हाता शिवार करें कि स्वार्थ की स्वर्थ हो मारा, या कि, उनकी प्रशंसा देवमर्यादा मिटा देनेमें हाता शिवार करें कि स्वर्थ की की सारा, या कि, उनकी प्रशंसा देवमर्यादा मिटा देनेमें हाता शिवार के स्वर्थ की स्वर्य की स्वर्थ की स्वर्थ की स्वर्थ की स्वर्थ की स्वर्थ की स्वर्य की स्वर्थ की स्वर्य

४ ५० शिवरत्नशुक्त नो लिखते हैं कि 'वृत्तकी आड़से मारनेका कारण बालिको अकेला पाना था। अर्थान् नियत स्थतके उस अंशमें बालि सुप्रीवसे युद्ध करके लौटता और फिर वेगके साथ सुप्रावका और दौड़ता था। अतएव उसी स्थानका लह्य वृत्तको ओटसे किया गया था कि जिसमें भूलसे भी सुप्री के नाण न लगें। क्योंकि उस स्थानपर वालि अकेला था। यही कारण वृत्तकी ओटमें खड़े होनेका हैं। लोग कहते हैं कि बालि सम्मुख युद्ध करनेवाले वीर योद्धाका आधा वल हर लेता था; पर रामजीके साथ वह ऐसा नहों कर सकता था। क्यांकि समुद्रका खारा जल जैसे एक घड़ेमें भरा नहीं जा सकता वैसेहा वालि-

## की शक्तिरूपी पात्रमें भुवनेश्वरका अर्द्धवल भो नहीं समा सकना था। अस्तु, यह शंका निर्मूल है। श्रागागत-वत्सलता एवं सत्यसन्धता

श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रमें उनका पूर्ण ऐश्वर्य और परद्रहात्व सबसे अधिक उनके शरणागत-वत्सलता गुग्रसे प्रकट होता है। इसी गुग्राने भक्तोंको रिक्ता रक्खा है। प्रायः सबैत्र श्रीरामचन्द्रजीने अपने ऐश्वर्य हो छिपाया है। पर विभोषणार्जाको शरणागितिके समय जब एक श्राहनुमान्जी हो छाड़ सुन्नीव, जाम्बदान्, अंगद् आदि सभीने उनको शरणामें न लेनेका मंत्र दिया; तब सुन्नावको प्रमुने अनेक प्रकारसे समस्ताया और अन्ततागत्वा उन्हें यह कहना ही पड़ा कि 'तुम मेरे प्रभावको नहीं जानते, मैं अँगुलीके अन्नभागके इशारेसे त्रेलोक्यका नाश कर सकता हूँ, थोड़ेसे राक्तस तो चीज ही क्या हैं १ पर मैं शरणागतको नहीं छोड़ सकता. चाहे मेरा सर्वस्व नाश क्यों न हो जाय। वाल्मीकि आदि रामायणोंमें शरणागतिपर प्रमुक्ते बहुत कुछ बचन हैं। प्रभुने यहाँत क कह दिया कि 'यह क्या, यदि बह रावण भी हो और बह मेरी शरण (कपटवेपसे ही) आया हो तो भी मैं उसे अभय देना हूँ, तुम उसे लिवा लाओ। देखिए, श्रीलद्मणार्जाको शक्ति लगी. पर ऐसे दारण शोकके समय भी उन्हें सीताजी या और किसीकी चिन्ता नहां है; लदमणार्जाका भा शोक है. तो इसी कारण कि विभीषण हमारी शरण आया हुआ है, अब हम उसका मनोरथ कैसे पूरा करेंगे। गातावर्लामें श्रीगमजो कहते हैं।

'मेरो सब पुरुषारथ थाको । विपति बँटावन वधु बाहु विन करों भरोसो काको । ११ सुनु सुत्रीव साँचहू मोसन फेच्यो बदन विधाता । ऐसे समय समर संकट हों तज्यो लपन सो श्राता । २। गिरिकानन जैहिह शाखामृगहों पुनि अनुज सँघाती । है है कहा विभीषन की गति रही सोच भरि छाती । ३। थ

यहाँपर शरणागितपर जैसा प्रयम और हट् भगवद्वचनामृत है, वैसा शायदही और कहीं मिले— 'कोटि-विष्र बध लागिहें जाहू। आए सरन तजडँ निह ताहू। सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जनम कोटि अब नासिहें तबहीं।

जौं सभीत त्रावा सरनाई। रखिहौं ताहि प्रानकी नाई॥'

'सक्तरेत्र प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददास्येनद्वतं मम।' 'मित्रभावेनसंप्राप्तं न त्यजेयं कथक्वन । दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतद्गहिंतम्।'

इसी तरह भगवान्ने अपने श्रीह ज्णावतारमें भी कहा है-

'सवधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं अत् । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोच्चिष्यामि मा शुचः।' 'अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव समन्तव्यः सम्यव्यविमतो हि सः।'

यही वाक्य ऋ।ज भगवद्भक्तोंकी, ऋनेक समाजों, पन्थों, मतवादियोंसे, रत्ता कर रहे हैं। इसी जगह आकर अन्य मनवादी हिन्दू भाई दाँत तत उंगला द्वा लेते हैं, नहीं तो अवतारखण्डन तो वे करते ही रहे और करते भा हैं।

सुत्रीव वालिसे बहुत कमजोर है। वह स्वयं कहता है कि 'ताके भय रघुवीर कृपाला। सकल भुवन में फिरेड विहाला।' यही कारण है कि श्रीसीताजों को खोजमें जब उसने वानरों का भेजा तब चारों दिशाओं का अन्तिम सीमानक ने नाम उपने वानरों से बताए। बालिसे संसारभरमें उसका कोई रक्त न हुआ।— 'वालित्रास व्याकुत दिन राती। तन बहु जन चिंता जर झाती।', ऐसा सुप्रोव जब प्रभुकी शरण हुआ, उससे प्रभुने मित्रना को और उसका दुःख सुनकर एवं यह जानकर कि वालिने उसका सबस्व हर लिया, उनसे रहा न गया। वालिके अधमको वे सह न सके। यद्याप बालिने उनका कोई निजो अपराध नहीं किया था तो भा 'सेवक वैर वैर अधिकार्ड'। मित्रका शत्रु अपनाही शत्रु है, यह सोचकर उन्होंने तुरंत प्रतिज्ञा की कि 'सुनु सुत्रीव में मारिहों वालिहि एकहि बान।' यही तो मित्राधमकी पराकाष्ठा है।

प्रभुक्ता बाना है गरीविनवाज, वीनव्य लु. प्रणतपाल ! इसीसे उन्होंने दीन, गरीव और शरणागत
सुवीवकी रक्ता उसके अति प्रवल शत्रुसे की। हमुमानजीने कहा ही है कि दीन जानि तेहि अभय करीजै।'
भगवान्ने 'बटप-ओट' से बालिको सारनेका चिरत वस्तुतः क्यों किया, इसमें क्या रहस्य हैं—
यह तो श्रीरामहा जानें, या वे जानें जिन्हें वे जना दें। पर श्रीअवधमें महात्माओं से जो सुना है वह यह है—
वालि जानता है कि रावणवधके लिए प्रभुने अवतार लिया है, ताराने भी जव उससे कहा कि—

'सुनु पित जिन्हिह मिलेड हुर्गावा। ते दोड दंधु तेज वल सींवा॥ कोसलेसस्त लिखमन रामा। कालह जीति सकिहें संग्रामा॥'

तव उसने यहो कहा कि 'समदरसी रघुनाथ। जौ कदाि मोहि मारिहिं तौ पुनि हो उँ सनाथ॥' श्रीर मारे जानेपर जब प्रभु समीप श्राये तब वह एकवारगी उठ वैठा श्रीर कहने लगा कि धमहेतु श्रवतरेहु गोसाई। मारेहुं मोहि द्याध की नाई॥' इससे स्पष्ट है कि वह जानता था कि ये परब्रह्म परमारमा हैं। श्रानंदरामायणमें भी नहा जाता है कि ताराक वचन सुनकर वालिने कहा था कि 'जानाम्यहं राघवं तं नररूपधरं हिरम्। तम्य हस्तान्मृतिमास्त गच्छा म परम पदम्।' श्रर्थात् में उन नररूपधारी भगवान् राघवको जानता हूँ. उन्होंके हाथसे मेरी मृत्यु ह, मैं परमपदका पाऊँगा।

ं यदि प्रमु सामने आते तो किंचित् सन्देह नहीं कि वह दर्शन पाते ही अवश्य वरणोंपर गिर पंड़ता। इसका प्रमाण है—

'परा विकल महि सर के लागे। पुनि उठि वैठ देखि प्रभु आगे॥

और, 'सुफन जनम माना प्रभु चीन्हा ॥'

तव श्रीगमजी वालिको कैमे मारते ? श्रीर न मारते तो भित्रका काम कैसे होता ? एवं सत्यसंधता कंहाँ रह जाती ? तथा ऋषियों के वाक्य कैसे सत्य होते श्र शरणमें श्राए हुए सुग्रीवको छोड़ देते तो ब्रह्माण्ड भरमें श्राज उनकी शरणमें कीन विश्वास करता ? जीव उनकी शरणमात्र लेनेसे श्रपने कल्याणका विश्वास श्रीर निश्चय कव कर सकता ? सामने श्रानेपर वे शाल कैसे छोड़ देते ? इसलिए उसे 'विटप श्रोट से मारा। इमपर यह कहा जा सकता है कि वालि भक्त था तो पहले ही शरणमें क्यों न श्राया, जब ताराने उसको समकाया था ? इसका कारण यह ज्ञात होता है कि सुग्रावने जाकर उसे ललकारा था। भला ऐसा कौन वलवान पराक्रमी वीर योद्धा होगा जो शत्रुकी ललकारपर उनटे उसके सामने हाथ जोड़े ? यथा—'रिपूणां धर्षितं श्रुत्वा मर्पयन्ति न संयुगे। वालमी० १४। १८। जानन्तन्त स्वकं वीर्य श्रीसमन्तं विशेषतः।', वाली रिपुवल सहें न पारा'।

छिपकर भी मित्रके शत्रुको मारनेमें कुछ दोष नहीं है। मान भी लिया जाय, तो भी वह कानून ही छीर है और शरणागतवत्सलताका कानून उन सारे सांसारिक क्र.नूनों से निराला है। यह तो नियमका अपवाद है, यह तो भगवान्का निज क्रानून है। अपने भक्तों भी रक्ता के लिए प्रभु ब्रह्मण्यद्यस्य आदि गुणों को भी तों पर रख देते हैं, उनको यह भा परवा नहीं कि हमको कोई वुरा कहेगा। अपने स्वाधेकी हानि हो तो हो पर मित्रको हानि न पहुँचे, उसका कार्य अवश्य सिद्ध करना होगा, जो प्रतिज्ञा हो गई सो हा गई, अव उससे नहीं दलनेके। विरदंमें धव्या न आवे। इसी पर गोस्वामी जीने विनय और दोहावर्ली में कहा है—

क सप्तताल के प्रसंगमें कहीं ऐसा दल्लेख है कि किसी ऋषिने वालिको शाग दिया था. अथवा तजक या उसके पुत्राने ही वालिको शाप दिया था कि जो कोई इन सप्ततालों को एक वाण्से वेधे उसी के हाथ तेरी मृत्यु होगी। इसीसे सप्तताल के गिरते ही सुप्रात्रको अपने कार्यसिद्धिका विश्वास हो गया था। यदि इस समय भगवान उसे न मारते तो संसारमें दूमरा कौन वजवान था जो उसको मार सकता १ दिग्विजयी रावण भी उससे हार चुका था। प्रभाव इमका यह पड़ता कि वालिका अभिमान और भी वढ़ता और वह दूसरा रावण हो जाता, तब उसके लिए फिर अवतार लेना पड़ता।

ऐसे राम ढांन हितकारी ।.... तियविरही सुशीव सखा लिख हत्यो वालि सिंह गारी।'
का सेवा सुशीवकी प्रीति रीति निरवाहु। जासु वधु वय व्याध व्यों सो सुनत सुहाइ न काहु॥
भजन विभाषनको कहा फल कहा दियो रघुराज। राम गरीविनवाज के बड़ी बाँह बोल की लाज।' (विनय)
'कहा विभाषण लै मिलेड कहा विगारी वालि। तुलसी प्रभु सरनागतिह सब दिन आए पालि॥
वालि वली वलसालि दिल सखा कीन्ह कपिराज। तुलसी राम कृपालु को विरद गरीविनवाज॥
वंशुवधूरत कहि कियो वचन निरुत्तर वालि। तुलसी प्रभु सुशीवका चितई न कळू कुचालि॥'

पुनः, यथा—'वालि दसानन वंधु कथा सुनि सुतु सुसाहिव सील सराहैं। ऐसी अनूप कहैं तुलसी रधुनायक

की ब्रगुनी-गुन-गाहैं। ब्रारत दीन ब्रनाथन को रघुनाथ करें निज हाथन छाहैं। (क॰ उ० ११)

इसी विषयमें वाल्मी० चा० स० १० भी प्रमाणमें दिया जा सकता है। वहाँ जब महारानीजीने घापसे प्रार्थना की कि चापने रात्तसों के वधको प्रतिज्ञा की है पर मेरी प्राथना है कि चाप बिना चपराधके उनका वध न करें, उस समय प्रभुने यह उत्तर दिया कि 'दएडकारएयके ऋषि मेरी शरण चाकर मुक्ते बोले कि चापही हमारे नाथ हैं, चापही हमारे एकम तर रत्तक हैं। यह सुनकर मैंने रात्तसवधकी प्रतिज्ञा की। चव उस प्रतिज्ञाको में नहीं छोड़ सकता, सत्य मुक्ते सदा प्रिय हैं। मैं प्राण छोड़ सकता हूँ, तुमको एवं लद्दमणको छोड़ सकता हूँ, पर प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता छैं। ऐसा ही प्रभुने सुंदरकांडमें कहा है—'मम पन सरनागत भय हारी'। चौर भी प्रमाण लीजिए। जब रामचन्द्रजीने भागते हुए माल्वान्, माली चौर शुमालीपर वाण चलाया तब उन्होंने यहां कहा कि चाप अधर्मयुद्ध करते हैं कि भागते हुएका भी पीजा कर रहे हैं तब भगवान्ने यही उत्तर दिया था कि इस समय हम धनाधर्म नहीं देखते, हम दव-मुनि-रत्तामें तत्यर हैं उनके लिए जैसे वने हम उनका कार्य करेंगे।

श्राधुनिक समालाचकोंको चाहिए कि सहस्यता श्रीर सद्भावनासे हो ईश्वरावतारचरित्रोंपर विचार करनेका कष्ट उठाया करें, तभा उसके रहस्य उनकी समक्तमें श्रा सकते है।

#### सुग्रीव-मिताई एवं वालिवधके कुछ श्रीर कारण

१ शवरीजीने सुबीवका पता बताया और कहा कि 'पंपासरिह जाहु रघुराई। नहँ होइहि सुबीव मिताई। सो सब कहिहि देव रघुवोरा।' अर्थात् वह सीताजीका पता बताएगा, उससे मित्राता कीजिए, वह बहुत दीन है। एक परम भक्तको यह सलाह है, फिर उसे भगवान् क्यों न मानते ?

वालमीकीयमें कद्रन्थने दिव्यह्म धारण करनेपर यही वात कही कि सुप्रीवके पास जाइए, इससे मित्रता कीजिए। वह धर्मात्मा है। वालिसे मिलनेको किसीने न कहा। इससे यह भा अनुमान होता है कि वालिका अभिमान अतिशय वढ़ चुका था और उससे ऋषियों, भा वितों इत्यादिको भी कष्ट पहुँचने लगा था. वे सब बालिको अधर्मी समक्षने लगे थे। संभव था कि वह कुछ कालमें दूसरा सहस्राजुन हो जाता जिसने महिषं जमद्मिका सिर ही काट लिया था।

३ श्रासाताजीने भी सुर्शावपर कृपा की। वा, यही समफ लीजिए कि दैवसंयोगसे सीताजीने 'पट-भूषण' जो फेंके वे सुशावको निल थे। शाण्षियकी कोई वस्तु जिससे मिले वह भी प्यारा ही हो जाता है।

४ सुर्याव सीताशोधमें सहायता करेगा, उसके वदलमें रघनाथजीका उपकार उसपर हुआ है। उसके उपकारसे प्रमु उन्हारा हो गए। पर वालिस मित्रता करने में उसके उपकारके वदलमें आप क्या करते? उसका

<sup>% &#</sup>x27;र त्तकस्त्वं सह भ्रात्रा त्वत्राथा हि वयं वने। मया चैतद्वचः शुत्वा कात्स्येन परिपालनम्।१६। ऋषीणां दरहकार यये संशुतं जनकात्मजे। संशुत्य च न शदयामि जावमानः प्रतिश्रवम्।१७। मुनीनामन्यथा-कत्तु सत्यमिष्टं हि मे सदा। अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलदमणाम्।१८। न तु प्रतिक्वां संशुत्य वास्पोभ्यो विशेषतः। तदवस्यं मया कार्यमृषाणां परिपालनम्।१६।

साथ देनेमें उसके साथ आपको भी अपराधी बनना पड़ता; क्योंकि वह वैचारे सुग्रीवको निरपराध मारनेको कहता। दूसरे, बालिसे मित्रता करनेमें प्रभुके यशका हानि होती। उनके ऐश्वयंको लोग न जान पाते। सब यही कहते कि वालि तो रावण्से वली था, उसकी सहायतासे रामचन्द्रजीने सीताको पाया। तीसरे, रावण-मेघनाद आदिकी मृत्यु बालि द्वारा हो नहीं सकती थी, बालिके रहते हुए भी तो देवता और ऋषि रावगासे पीड़ित ही रहे। यदि उसमें रावगादिके वधका सामर्थ्य होता तो वह अपने पिता इन्द्रकों कवका रावणसे स्वतंत्र कर चुका होता और जैसा हनुमन्नाटकमें उसने कहा है वह कदापि न कहता कि— 'हा! मैं अपने पिता इन्द्रके शत्रु रावणको विना ही मारे मर गया, यही मुक्ते दुःस है'-(श्रंक ५ श्लो० ५७)। वालि द्वारा सीता भले ही प्राप्त हो जाती पर निशिचरकुलसहित रावणवध तो किसी तरह न होता। जिसके लिए अवतार और वनवास हुआ वह कार्य ज्योंका त्यों ही रह जाता। और चौथे, सम्राट् चक्रवर्ती पद भी कहाँ रह जाता ? पाँचवें, वालि अभिमानी प्रकृतिका है और बस्तीमें रहता है। उससे मित्रतामें चक्रवर्तीराजकुमारका गौरव कव वना रह जाता ? इत्यादि । उधर सुग्रीव महान् त्रार्त है. बालिसे ऐसा भयभीत रहता है कि श्रीरामलदमणजीको भी देखते ही भागा कि कहीं वालिने न भेजा हो। फिर मित्रनाकी वात भी प्रथम उधरसे ही हुई. परमभक्त हनुमान्जी उसकी सुफारिश करते हैं—'दीन जानि तेहि अभय करीजै'। उससे जब मित्रता हो गई. तब 'मित्रके दुख रज मेरु समाना', इस न्यायानुसार उसका दुःख दूर करना कर्त्तव्य और धर्म था। फिर, सुग्रीवसे मित्रता करनेमें रघुंकुतका गौरव भी बना रहा और ब्रवतारका कार्य भी सब हुआ। 😂 और भी भाव यत्र तत्र चौपाइयों में आ चुके हैं। बालिके प्रश्न श्रीर उनके उत्तर दोहा ह (ह-१०) में मानसके अनुसार दिए गए हैं, वहाँ देखिए।

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी—गुरु विसष्ठजीने कहा है कि 'नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ । कोडं न राम सम जान जथारथ ।' भाव यह कि किसी भी कार्यकें संपन्न करनेमें इन चार वार्तोपर ध्यान रखना चाहिए और इनका यथार्थ जानकार श्रीरामजीको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। ऋतः श्रीरामचन्द्रजीकें चिरत हिन्दू जगत्में आदर्श माने जाते हैं। यदि हमें उपर्युक्त प्रकरणको समभना है, तो उसे नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थकी दृष्टिसे परखना चाहिए। तभी हमारी गित उसके ममतक हो सकती है।

वालिवधके औचित्यमें लोग वड़ी-वड़ी शंकायें उपस्थित करते हैं। श्रीरामजीके उत्तरसे वालीका समाधान तो हो गया, पर उनका समाधान नहीं होता है। यदि नीति, श्रीति, परमार्थ श्रीर स्वार्थकी दृष्टिसे परीचा की जाय, तो बहुत संभव है कि उनकी शंकाश्रोंका समाधान हो जाय।

(१) नीति दृष्टिसे यदि देखें तो प्रजापालन ही राजाका कर्तव्य ठहरता है, और वह बिना दुष्टों के शासनके हो नहीं सकता। महाराज दशरथने रामजीको राज्य देनेके लिये कहकर नारिवश होकर वन दिया, पर धर्म-धुरंधर रामजीने वन देनेपर भी पिताके वाक्यको सत्य माना। माँसे कहते हैं 'पिता दीन्ह मोहि कानन राजू।' कथा प्रख्यात है, रामजीने वनमें जाकर ऐसा दमन किया कि शूप्रेणखा कहती है कि 'जिन्ह कर मुजवल पाइ दसानन। अभय भये विचरत मुनि कानन', राज्ञसोंसे वैर बँध गया। रावणने सीताहरण किया। सीताजीको खोजते खोजते रामजी ऋष्यमूक पहुँचे। वहाँ सुन्नीवसे मैत्री हुई। उसके भाई वालीसे रावणकी अग्नि साज्ञिक मैत्री थी। शत्रुका मित्र भी शत्रु होता है, अतः वाली भी एक वलवान शत्रु था, उसके रहते रावणके वधमें वड़ी वाधा थी। बालीने सुन्नीवका सबस्व हरण तथा स्नीका भी हरण किया था, अतः दोनोंमें शत्रुता थी। नीतिनिपुण रामजीने सुन्नीवसे अग्निसाज्ञिक मैत्री की।

अव सुगीव यदि निष्कण्टक समद्भ राज्य पा जाय तो सीताकी भी खोंज हो, और रावणवधमें भी सहायता मिले। वालिसे यदि प्रत्यच्च होकर युद्ध किया जाय, तो वहुतसे वानर वीरोंका संहार होगा, जिनसे कि रावणकी लड़ाईमें काम लेना है, और सुप्रीवको उजड़ी हुई पुरी मिलेगी। अतः रामजी अकेले सुप्रीवके साथ कि किन्या गये। जीमें ठान लिया कि मैं छिपा रहुँगा, और सुप्रीव जाकर वालीको लर्लकारे,

जब बाली वाहर छायेगा तो मैं मार दूँगा। बाली स्त्रीहरण करनेवाला छाततायी है, इसके वधमें विचारकी श्रावश्यकता भी नहीं, श्रोर वही हुआ। नीतिके अनुसार वालीको छिपकर मारना ही प्राप्त था।

(२) प्रीति—रामजीकी सुप्रीवसे मैत्री हुई। शरणागतवत्सल रामजी उसकी दुःखकथा सुनकर द्रवीभूत हो गये, प्रतिज्ञा कर दी 'सुनु सुप्रीव मैं मारिहौं बालिहि एकहि वान', ऋतः सुगीवकी प्रीतिसे जो प्रतिज्ञा की उसीसे बालिवध हुआ। इधर बाली यद्यपि शत्रु था, आततायी था, धर्मतः वध्य था, फिर भी ईरवरका प्रेमी था। वह अपनी वीरगति चाहता था, और उस समय ईश्वरके दशनका बड़ा अभिलाषी था। बाण खाकर गिरनेपर, उसकी कोमल वाणीसे प्रसन्न होकर उसे प्रमुने जिलाना चाहा, तो वह कहता है।

'जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं, अंत राम कहि आवत नाहीं। मम लोचन गोचर सोइ स्रावा, बहुरि कि प्रमु स्रस बिनिहि बनावा।

ऐसे बालीका वध रामचन्द्रजी सन्मुख जाकर नहीं कर सकते थे। अतः प्रीतिकी दृष्टिसे भी छिपकर मारना ही प्राप्त था।

(३) परमार्थ-इस विषयमें जो स्वयम् बाली श्रौर रामचन्द्रमें प्रश्नोत्तर हुत्रा उसने उसमें ब्याधाः की भाँ ति वध करनेसे रामजीपर आच्चेप किया। रामजीने 'बन्धु बधूरत' कहकर उसे निरुत्तर कर दिया। बालीने प्रश्न करनेमें चालाकी की; उसे रामजीने पकड़ लिया। रामजीने बालीको उसके अन्यायके लिये दण्ड दिया श्रीर वाली उसे युद्धका रूप देकर प्रश्न करता है। वस्तुतः युद्ध दूसरी वस्तु है श्रीर दर्ख देना दूसरी वस्तु है। छिपकर मारना दण्डकी तीव्रता है। वध-दण्ड तो अनुज-बधूको कुदृष्टिसे देखनेवालेके तिये है, पर 'बन्धु वधूरत' को उससे तीव्र दरा देना चाहिये, और वधसे कोई बड़ा दराड नहीं है, ऋतः वधकी विधिमें त्रीव्रता लानेके लिये ज्याधाकी भाँ ति वध किया। जिस समय बाली अपनेको विजयी समसकर सुप्रीवका वध कर रहा था, उसी समय ऋकस्मात् वाण्का कलेजेमें घुस जाना वध दण्डकी तीव्रता है। राजा यदि अथार्थ दर्ग्ड न दे, दर्ग्डमें न्यूनाधिक्यको स्थान दे, तो उस दोषका राजा भागी होता है। इस उत्तरका प्रत्युत्तर वालीके पास नहीं था । त्र्यतः परमार्थ दृष्टिसे इसी प्रकारसे बालिवध डिचत था—

(४) स्वार्थ-यदि बालिवध करके सुत्रीवको निष्करटक समृद्ध राज्य रामजीने न दिया होता, तो सीताजीका पता लगना ही कठिन था, समुद्रपर पुल बाँधना और वानरी सेनाके साथ लंकापर चढ़ाई करना तो दूरकी बात थी। अतः वैदेहीकी प्राप्तिके लिये भी बालि-वध परमावश्यक था। स्वयम् भगवान् मारुतीने जव सीताजीको अशोक बाटिकामें देखा तो मनमें कहा। 'अस्या हेतोर्विशालाच्या हतो वाली महावतः।' (वाल्मी० १६।७)। अतः स्वार्थकी सिद्धि भी वालीके छिपकर मारनेमें ही थी।

ंजो बात नीति प्रीति परमाथे श्रीर स्वार्थसे सिद्ध है, उसपर शंका उठना गम्भीर विषयके मर्म

न समभनेका ही फल है।

नोट-रामानिष्ठ पं वजरंगदासका मत है कि श्रीरामजाने छिपकर नहीं मारा। (वालिवध द्पेण्)। सुग्रीवँ पित्रारा। अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥६॥

अर्थ—में वैरी हूँ, सुग्रीव प्यारा है ! हे नाथ ! किस अवगुरासे मुक्ते आपने मारा ।६।

नोट-१ 'में वैरी सुप्रीव पित्रारा' में अ० रा० के 'सुप्रीवेण कृतं कि ते मया वा न कृतं किमु।रा पेश। का भाव है। अर्थात् सुयीवने आपके साथ क्या उपकार किया और मैंने क्या नहीं किया। भाव कि मै तो आपको समदर्शी सुनता और जानता था पर आपमें यह गुरा नहीं है, लोग भूठा ही ऐसा क़हते हैं और मैं भी इसी धीखें मारा गया।

२ 'श्रवगुन कवन नाथ मोहि मारा' कहकर जनाया कि मैं निरपराध मारा गया । मैंने श्रापके दिश या नगरमें कोई उपद्रव नहीं किया, आपका तिरस्कार नहीं किया, मैं आपसे युद्ध नहीं करता था किंतु दूसरेसे युद्ध करता था, तब श्रापने सुफ निरपराधीको क्यों मारा ?—यथा—'विषये वा पुरे वा ते यदा पापं

करोम्यहम् । न च त्वामवजानेऽहं कस्मात्त्वं हंस्यिकिल्विषम् ।....वाल्मी० १७।२४।', 'किं मयापकृतं राम तव येन हतोऽस्म्यहम् । ऋ० रा० २।४१।' का प्रतिरूप ही यह चरण है । केवल भेद इतना है कि ऋ० रा० में 'राम' है और यहाँ 'नाथ' ।

३ 'नाथ' में भाव यह है कि आप कुलीन, बलवान, तेजस्वी, चिरत्रवान, कारुणीक, प्रजाका हित करनेवाले. दयालु. उत्साही, दृदसंकल्प, दम, राम, चमा, धर्म, धृति, सत्व और पराक्रम आदि सर्वगुण संपन्न सुने जाते हैं जो 'नाथ' में होने चाहिएँ; पर आपने मुमे निरपराध मारा, इस निन्दित कर्मके कारण पृथ्वी आपको स्वामी पाकर सनाथ नहीं हुई—'त्वया नाथेन काकुत्स्थ न सनाथा वसुंधरा। वालमी० १७।४२।'

टिप्पणी—१ ये सब वार्ते कहकर बालिने रामजीको अधर्मी बनाया—(१) धर्म हेतु आपने अव-तार लिया और मुक्तको छिपकर मारा। यह अधर्म है। (२) आपने समदर्शी होकर मुक्तको वैरी और सुश्रीवको प्यारा समभा, यह अधर्म है। (३) विना अवगुण मारा; यह अधर्म है। भाव यह कि भाइयों में वैर श्रीत समयानुसार परस्पर होती ही रहती है परन्तु, हे नाथ! आपने क्यों बिना विचारे ऐसी अनीति की और इस नियमको तोड़ दिया। (मा० म०)। (४) अन्यके वैरसे अन्यको मारना अधर्म है।

श्रमुजवधू भगिनी सुतनारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी ॥७॥ इन्हिंह कुदृष्टि विलोके जोई। ताहि वधे कछु पाप न होई॥८॥

श्रर्थ—श्ररे शठ ! सुन । छोटे भाईकी स्त्री, बहिन, पुत्रकी स्त्री श्रीर कन्या ये चारों समान हैं। अ इनको जो कोई बुरी दृष्टिसे देखे उसका वध करनेसे कुछ पाप नहीं होता । । ।

टिप्पण्णी—१ यहाँ प्रथम 'श्रमुजबधू' कहा, क्योंकि प्रस्तुत प्रसंग यही है। इसे प्रथम कहकर वालिको जनाते हैं कि तू छोटे भाईकी छोमें रत है। २—'कुदृष्टि बिलोकैं' इति। भाव कि छोटे भाईकी छोपर कुदृष्टि देखनेसे ही वधका दंड होता है और तूने तो उसे प्रह्मण करके छा बना लिया है। तेरे वधसे हमको पाप नहीं लग सकता, पर यदि तेरा वध न करते तो पाप होता। पापीको मारना हमारा धम है, इसीसे तुमे मारा। यथा—'श्रदगडयान दगडयन राजा दगडयांश्चैववाप्यदगडयन। श्रयशो महदाप्नोति नरक चैव गच्छित। इति मनुः।' श्रयात् जो राजा निरपराधियोंको दंड दे और श्रपराधियोंको दंड न दे वह बड़े श्रपयशको प्राप्त होता है और नरकको जाता है। 'धमिस्य गाप्ता लोकेऽस्मिश्रदामि स शरासनः। ५६। श्रधमिकारिणं हत्वा सद्धमें पालयाम्यहम्' (श्रध्यात्म स०२)। श्रर्थात् इस लोकमें हम धमके पालन करनेवाले धनुर्धारी होकर विचरते और श्रधमींको मारकर सद्धमेंकी रत्ना करते हैं।

शिवपुराण २।३।४० में इससे मिलता हुआ यह श्लोक है वह भी प्रमाणमें लिया जा सकता है— 'यथा माता च भिगनी श्रातृपत्नी तथा सुता। एताः कुट्टूया द्रष्ट्रव्यः न कदापि विपश्चिता।।'

नं० प०—ऐसा करनेवालेकी गिनती आततायीमें है, इसीसे उसके वधमें पाप नहीं लगता। वालिके 'मारेहु मोहि व्याध की नाई' का (अर्थात व्याधाकी तरह मारनेमें उसने पापका आरोपण किया था उसीका) उत्तर है कि जो अनुजवधूको कुदृष्टिसे देखे उसके वधमें पाप नहीं होगा। 'अवगुन कवन नाथ मोहि मारा' का भी यही उत्तर है; 'मैं वैरी सुप्रीव पिआरा' का उत्तर है कि सुप्रीव अमानी है इसने लिये वह प्रिय है और तुम अभिमानी हो इसलिये अप्रिय हो।

नोट—१ मा० मॅ० में 'सुन सठ ए कन्या सम चारी' पाठ है और अर्थ किया है कि 'छोटे भाईकी खो, वहिन, भगिनी-सुतनारी अर्थात् बहिनकी पतोहू और सुतनारी (पतोहू) ये चारों अपनी कन्याके तुल्य हैं। इस अर्थमें 'सुतनारी' को दो वार लिया है, एकवार भगिनोंके साथ भिलाकर दूसरी वार अर्कत । परन्तु अधिक उत्तम अर्थ वहीं है जो ऊपर दिया गया है। यदि पाठ यही हो तो भी अन्वयमें 'ए' शब्द चारों- के साथ लिया जा सकता है। दूसरे, अध्यात्ममं इसकी जोड़का स्रोक भी ऊपर दिए हुए अर्थकाहा प्रमान् िएत करता है। वाल्मी० १८१४, २२ से भी यही अर्थ सिद्ध होता है। वहाँ प्रमु कहते हैं—'यवीयाना-

त्मनः पुत्रः शिष्यश्चापि गुणोदितः । पुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्या धर्मश्चैवात्र कारणम् ।१४। श्चौरसीं भिगनीं वापि सार्या वाप्यनु जस्य यः ॥२२॥ प्रचरेत नरः कामात्तस्य दण्डो वधः स्मृतः ॥२३॥' श्चर्थात् छोटा भाई, पुत्र, गुणवान शिष्य ये पुत्रके समान हैं । कन्या, बहिन श्चौर छोटे भाईकी स्त्रीके साथ जो कामका व्यंवहार करता है उसका दण्ड वध है । इसमें भी कन्याको चारमेंसे एक गिनाया है । श्रध्यात्ममें तो चौपाईकाही प्रतिरूप मिलता है, यथा—'दुहिता भिगनी श्रातुर्भीयां चैव तथा स्तुषा ।६०। समा यो रमते तासामेकामि विमू हधीः । पातकी स तु विज्ञेयः स वध्यो राजिभः सदा ।६१।' (सर्ग २) । श्रर्थात् श्रपनी लड़की, बहिन, भाईकी स्त्री श्रीर पुत्रवधू ये समान हैं । जो मूदबुद्धि इनमें रमण करता है, उसे पापी जानना चाहिए। वह सदा राजा द्वारा वध-योग्य है । काशिराज श्रीर भा० दा० की प्रतिमें 'सम ए चारी' पाठ है ।

वि० त्रि०—'अनुज वधू...न होई' इति । यही उत्तर भगवान्ने दिया, जिसका प्रत्युत्तर वाली नहीं दे सका, परन्तु आजकल वालीके समर्थकोंको यह उत्तर जँचता नहीं, उन्हें 'अनुज वधू भगिनी सुत-नारी', तथा कन्याको कुटिष्टिसे देखना, उतना वड़ा अपराध नहीं मालूम होता. जिसका इस माँ ति दण्ड दिया जाय। परन्तु धर्माधर्मके निर्णयमें अपनी प्रतिभा प्रमाण नहीं है. धर्मशास्त्र प्रमाण है।

अव देखना चाहिये कि सरकारने अपने संज्ञिप्त उत्तरमें ऐसी कौन बात कही कि जिससे बाली-का समाधान हो गया। उनके उत्तरसे स्पष्ट मालूम होता है कि उन्होंने अपराधका दण्ड दिया। युद्ध करना और दण्ड देना दो पृथक वस्तु हैं। युद्ध शत्रुसे किया जाता है। और दण्ड अपराधीको दिया जाता है। युद्धके नियम दण्ड देनेमें लागू नहीं हैं। अपराधी न्यायाधीशसे नहीं कह सकता कि तुम मुक्त बँधे हुएको फाँसीकी आज्ञा देकर अधम कर रहे हो। मेरे हाथमें तलवार दो, और स्वयम् तलवार लेकर आओ, और मुक्ते मार सको तो धर्म है। नहीं तो फाँसी दिलवाना पाप है। न्यायाधीश कहेगा कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ, तुमने अपराध किया है, उसीका यह दण्ड है, नहीं तो मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ।

सरकारका भी यही कहना है कि तुम हमारे शत्रु नहीं हो। यदि तुमसे शत्रुता होती. श्रीर मैं लड़ने आया होता, ता तुम्हारी बात ठीक थी, पर मैं तो दण्ड देने आया हूँ। तुम अपराधी हो। बन्धु वधूको कुट छिसे देखनेवाला वध्य है, पर तुम्हारा अपराध तो श्रीर भी बढ़ा चढ़ा है, तुम 'वन्धु वधू रत' हो, अतः वधसे भी बढ़े दण्डके योग्य हो, श्रीर वह दण्ड व्याधकी भाँति वध करना है। वधके दण्डमें तीव्रता लानेके लिये ही तुम्हारा वध व्याधकी भाँति करना पढ़ा। बालीने सरकारके उत्तरको ठीक तरहसे समका, श्रतः निरुत्तर हो गया, यथा—'वंधु वधूरत किह कियो वचन निरुत्तर बालि।'

मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिखावन करिस न काना।।६।। मम् भुज वल आश्रित तेहि जानी। मारा चहिस अधम अभिमानी।।१०।।

श्रर्थे—श्ररे मूर्व ! तुमे श्रत्यन्त श्रिमान है, तूने खीकी शिक्तापर कान भी न दिया श्रर्थात् न मानी । श्ररे श्रधम (श्रधमीं) श्रीर श्रिममाना ! सुर्गावको मेरे बाहुबलके सहारे जानकर भी तूने उसे

ं प० प० प० स्वामीका मत है कि 'मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना' पिछली अधालामें कहा ही है अतः यहाँ 'अभिमानो' शब्दको पृथक लेनेसे कोई अधं ही नहीं रहता। 'शते पंचाशत' न्यायसे 'अतिशय अभिमान' में 'अभिमान' तो है ही, अतः 'अधम' और 'अभिमान' को 'पृथक पृथक न लेकर एक सामासिक पद मानना ही उचित है जिसका अधं होगा 'देहाभिमानी'। अधम = स्थूल देह, जड़ देह।'; पर दासकी चुद्रवृद्धिमें अधम = अधर्मी, पापी। अनुजवधूरत होनेसे 'अधम' है ही। उत्तरकांडमें 'पर-दारत' को पापी अधम कहा भी है। यथा—'परदोही परदारतत पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजाद। ३६। ऐसे अवम मनुज खल।' स्नाकी शिक्षा न मानने और आश्रित जानकर भी सुत्रीवको मार डालनेको इच्छा करनेसे 'अभिमाना' (अतिशय अभिमानयुक्त) कहा।

मारना चाहा ।१०।

टिप्पणी—१ 'नारि सिखावन करसि न काना' इति । इससे श्रीरामजीकी सर्वज्ञता सूचित हुई । स्त्रीने तो घरमें शिचा दी पर उसे श्रीरामजीने यहीं जान लिया । यहाँ 'करिस' वर्तमानकालकी क्रिया दी यद्यपि शिचा तो भूतकालमें हुई । इसका समाधान यह है कि वर्तमानके समीप भूत श्रीर भविष्य वर्तमान ही के तुल्य हैं, यथा—'वर्तमान सामीप्ये वर्तमानवद्वा' इति कौ मुदीग्रंथे ।

२ 'मम मुजवल आश्रित तेहि जानी....' इति। (क) कैसे जाना १ तारासे, यथा—'सुनु पित जिन्हिंह मिला सुशींवा। ते दोउ वधु तेज वल धींवा'। तारासे यह जानकर भी न माना, अतः कहा कि 'मारा चहिस'। (ल) खीशित्ता न माननेसे 'मूढ़ अभिमानी' कहा और आश्रित भक्तको मारनेकी इच्छाकी इससे यहाँ 'अधम अभिमानी' कहा। (ग) 'अधमअभिमानी' कहनेका भाव कि हमारा अवतार इन्हींके मारने और धमकी रक्ताके लिए है, यथा—'जब जब होइ धरम कै हानी। बाढ़िह असुर अधम अभिमानी॥ तब तब प्रभु धिर विविध सरीरा। हरिह इपानिधि सजन पीरा॥' तू अधम और अभिमानी है, तुमे मारकर हमने धमकी रक्ता और भक्तकी पीड़ा हरण की। तात्पर्य कि उत्तमका उपदेश न मानना मूढ़ता है और भक्तको मारना अधमता है। ा कि देखिए कविने वालकाएडमें कहेहुए वचनोंका कैसा निर्वाह यहाँ किया है ]

वालिके प्रश्न

श्रीरामजीके उत्तर

'धर्मदेतु अवतरेहु गोसाई। १ 'अनुज वधू भगिनी सुतनारी। सुनु सठ कन्या सम ये चारी। मारेहु मोहि ज्याध की नाई॥' २ इन्हिंह कुटिष्टि विलोक जोई। ताहि वधे कछु पाप न हाई॥' छिपकर मारना अधर्म है, आपने यह अधर्म किया। अधर्मीको मारना धर्म है। यह दंड है, युद्ध नहीं। में वैरी सुप्राव पिआरा। ३ 'मम-मुजवल आश्रित तेहि जानी। मारा चहिस अधम आभमानी॥ तूने हमारे भक्तको मारना चाहा, इससे तू हमारा भी वैरो है, यथा—

'सेवक वैर वैर अधिकाई'। वह सेवक है इससे प्यारा है—'मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं'। अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ४ अनुज वधूमें रत; दूसरे, आश्रितको मारना यह अपराध है।

नोट—१ ह्याधकी तरह मारनेका उत्तर ध्वनिसे यह भी निकलता है कि तू पापरत था, पातकी अधमींका मुख देखना शाखमें निषेध है। जब बाण्हारा तेरा वह पाप नष्ट कर दिया गया, (यथा 'राजिमधृत-दण्डाश्व कृत्वापापानि मानवाः। निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा। वाल्मो० १८-११।' अर्थात राजाके द्वारा दण्ड पाकर मनुष्य पापसे निर्मल हो जाता है और पुण्यात्माओंकी तरह स्वर्गको जाता है। पुनः यथा 'तद् छं तस्य वीरस्य स्वर्गमार्गप्रभावनम्।....१७।८।'), तब मैं तेरे पास आया। २—'अतिशय' विशेषण् देकर यह भी जनाया कि यह भी एक कारण् मृत्युका हुआ। किसी वातका अतिशय कोटिको पहुँचना हानि-कारक ही हो जाता है। जैसा भर्न्टहर्त्जाने कहा है कि अतिशय सौंद्रप्यंके कारण् सीताहरण् हुआ, अतिशय गर्व होनेसे रावण् मारा गया, इत्यादि। ३-'नारि सिखावन करिय न काना', ऐसा ही वाल्मी० सर्ग १५ में कहा है—'तदा हि तारा हितमेव वाक्यं तं वालिनं पथ्यिमदं वभाषे। न रोचते तहचनं हि तस्य कालाभिपन्नस्य विनाशकाले ॥३१॥' अर्थात् ताराके ये हितकारी वचन वालिको अच्छे न लगे क्योंकि उसका विनाशकाल उपस्थित था, उसपर मृत्युकी छाया पड़ चुकी थी। ४-'मम भुजवल आश्रित तेहि जानी....' इति। वाल्मी० १८ में कहा है कि 'सुग्रावेण च मे सल्यं लहमणेन यथा तथा। दारराज्यनिमित्तं च निःश्रेयसकरः स मे ॥२६॥ प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसंनिधी॥ प्रतिज्ञा च कथं शक्यामहिष्वेनानवेत्तितुम् ॥२०॥, अर्थात् जैसे मेरे सखा लहमण् है वैसे ही सुग्रीवके साथ भी मेरा सख्यत्व है। छी और राज्य पानेपर वे मेरे कल्याणके लिए प्रतिज्ञावद्ध हैं, मैंने भी वानरोंके सामने प्रतिज्ञा की है, हमारे समान मनुष्य प्रतिज्ञाको उपेत्वाकेसे कर सकते हैं ?

प्र०—श्रपनी जानपनीके गुमानसे स्रीका कहा न माना, इससे मूढ़ कहा, यथा—'मूरल इदय न चेत्र । पुनः, भाव यह कि अभिमानसे तू अपनेको पुरुष मानता है और बुद्धि स्रियोंके समान भी नहीं है।

'मृढ् तोहि त्रातिसय त्रिभमाना'

भगवानको अभिमानसे चिढ़ है। भक्तोंमें भी वे अभिमान नहीं सह सकते। अभिमान आते ही वे तुरंत भक्तकी उससे रहा करते हैं। अर्जुनका गवं हरा, भीमका गवं दूर किया। नारद जो उनको परमप्रिय हैं उनके सम्बन्धमें भी आपने पढ़ा हा है कि क्या किया।—

'करुनानिधि मन दीख विचारी। उर श्रंकुरेउ गर्व तरु भारी।। वेगि सो मैं डारिहौं उपारो। पन हमार सेवक हितकारी॥ मुनि कर हित सम कौतुक होई। श्रवसि उपाय करिव मैं सोई॥'

वस उनका शाप भी गृहण किया, अवतीर्ण हुए, नरनाट्य विलापादि भी किए—यह सब हुआ पर भक्तका अभिमान दूर किया। जब जो उपाय वे उचित सममते हैं तब उसीको काममें लाते हैं—

'कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि'

वालिको अपने बलका बड़ा गर्वे था, यथा —'मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना....'। वह सुग्रीवको रूणसमान गिनता था।

उसको एक ही वाण्से मारकर उसका गर्व दूर किया। अंगदके वचनसे भी सिद्ध है कि एक ही वाण्से वालिका मारा जाना असंभव सा था, यथा —'सो नर क्यों दसकंघ वालि वधेंड जेहि एक सर'। मंदो-द्रीने भा ऐसा ही कहा है—'वालि एक सर मारेड तेहि जानहु दसकंघ'।

पर गर्व हरण होते ही फिर उसपर दयालु हो जाते हैं। श्रपराधका दंड देकर उसका प्रायश्चित हो जानेपर वह उनको वैसा ही प्रिय हो जाता है जैसा सुगीव। यदि छिपकर मारनेमें कपट छल होता ता क्या वे उसके सम्मुख होनेपर कहते कि—'श्चचल करों तन राखहु प्राना' ?

वेदान्त भूषणजी—इस विषयमें लोगोंने बहुत कुछ समाधान किया है पर वह सार्वजनिक

वैदिक शास्त्रीय समाधान नंहीं है।

मुण्डकोपनिषद् २।२ की आठवीं श्रुति कहती है—'भिद्यते हृदयगृन्धिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। जीयन्ते चास्य कर्माण तिस्मन्दृष्टे परावरे।' अर्थात् (सात्विक-संस्कार-विशिष्ट जीवोंको) ब्रह्मसाचात्कार होते ही उस जीवक हृदयकी अविद्यारूपी गाँठ खुल जाती है (जिसके कारण उस जड़ शरीरको ही अपना स्वरूप मान रक्खा है), उसके संपूर्ण संशय सर्वथा कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कम नष्ट हो जाते हैं। मानसमें भी श्रीवचनामृत है कि 'मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाप निज सहज सरूपा।' ईश्वर बुद्धिसे (ब्रह्म जानकर) परमात्माका दशेन करने मात्रसे जीवको स्व-सहज-स्वरूप श्राप्त हो जाता है।

वालिकी दृष्टिमें श्रीरघुनाथजी परव्रह्म ही थे, यह उसके 'समद्रसी रघुनाथ' श्रीर 'धर्मदेतु श्रव-तरेहु गोसाई' इन वाक्योंसे स्पष्ट है। इन्द्रांश होनेसे वह बहुत कुछ सात्विक संस्कारोपपत्र था ही (तमो-गुण श्रहंकारादि तो उसमें तमोगुणी रावणकी मैत्रीके कारण संसर्गदोषसे श्रा गया था), श्रतः श्रीरामजीकें दर्शनमात्रसे उसे ज्ञान प्राप्त हो जाना निश्चित-प्राय था। दर्शनके साथ ही उसके पाप भी नष्ट हो जाते, यथा 'यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्। तदा विद्वान् पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्युपैति। इति श्रुतिः।', 'प्रभु श्रजहुँ में पापी श्रंतकाल गति तोरि'।

प्रभुका अवतार अधम अभिमानियोंके वधार्थ होता है। यथा—'जब जब होइ धरम कै हानी। वाढ़िह असुर अधम अभिमानी॥ तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा॥ हरिह कुपानिधि सजन पीरा।शार रश।' अधम अभिमानी होनेसे ही उन्होंने वालिको वध्य माना; यह 'मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना' 'मारा चहिस अधम अभिमानी' शब्दोंसे स्पष्ट है। और प्रतिज्ञा की कि 'मारिहौं वालिहि....'।

अब विचारिये कि यदि भगवान् मारनेके पूर्व उसके सामने जाते और वह उनका दर्शन कर पाता तो सर्वथा निष्पाप हो जानेपर उसको मारना कव उचित माना जाता। अौर न मारनेसे अनेक अकारकी हानि होती। एक तो प्रतिज्ञा श्रसत्य हो जाती। दूसरे, वह श्रीसीताजीको लाकर श्रीरामजीको देदेता, इतनाही नहीं किंतु संभवतः रावणको लाकर उससे माफी मँगवा देता। तब निशाचरों का नाश कैसे होता. लोकपालादि रावणके बंदीखानेसे कैसे छूटते, जिस लिये श्रवतार हुत्रा वह कार्य ही न होता श्रीर 'निसिचर हीन करडें महि' यह प्रतिज्ञा भी असत्य हो जाती। अतएव 'बघेउ ब्याध इव बालि'। 'व्याधकी नार्ड' का श्रार्थ है 'व्याधाकी तरह निद्य होकर।'

# दोहा—सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि। प्रभु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गति तोरि॥ध॥

श्रथ—हे राम! सुनिए, स्वामीसे मेरी चतुराई चल नहीं सकती। हे प्रभो! मुक्ते अन्त समय आपकी गित (=शरण) प्राप्त हुई तो क्या में अब भी पापी ही हूँ ? (अर्थात् आपकी शरण प्राप्त होते ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं. यथा—'सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासिह तबहीं'। तब मुक्तमें पाप कहाँ रह गया। इससे यह भी जनाया कि मैं शरणागत हूँ।)। । ।

नोट-१ (क) 'सुनहु राम'-'राम' संबोधन देकर जनाया कि आप आनंदनिधान हैं, सबको आनंद देनेवाले हैं, डर अन्तर्यामी हैं, तत्त्वोंके यथार्थ ज्ञाता हैं, कार्यकारणके जाननेमें आपकी बुद्धि निर्मल है। श्रतः श्रापके वचनोंसे मेरा संदेह जाता रहा. मुक्ते संतोष श्रीर शान्ति तथा सुख प्राप्त हो गया। (ख) 'स्वामी' कहंकर दास्यभाव दृढ किया जो ऊपर 'पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हां' में प्रहर्ण किया था। इस सम्बोधनका भाव यह है कि मैं आपका सेवक हूँ. मुभपर आप सेवकपर जैसी कृपा की जाती है वैसी: क्रुपा कीजिए। यथा- 'क्रुपा कोप बधु बँधव गोसाई। मो पर करिय दास की नाई ।१।१७६।', 'जदपि नाथ बहु श्रवगुन मोरें। सेवक प्रभुहि परें जिन भोरें।४।३।१।' (ग) 'चल न चातुरी मोरि' से जनाया कि वालिने श्रीरामजी-से जो कठोर वचनोंमें प्रश्न किये थे वे बड़ी चालाकी के थे। चालाकी यह थी कि उसने युद्धमें शत्रुको छिपकर मारनेका अपराध लगाया था। पर श्रीरामजीसे वह चालाकी न चली। उन्होंने कहा कि यदि मैं तुमको शत्रु समभता और तुमसे युद्ध करता तब तो सन्मुख हा युद्धमें मारता, पर मैंने तो तुम्हें महान् पापका दण्ड दिया जो शास्त्रविहत है। पुनः, इसमें वाल्मी॰ सर्ग १८ के—'प्रतिवक्तुं प्रकृष्टे हि नापकृष्टस्तु शक्तुयात् ॥४६॥ मामप्यवगतं धर्माद्वःचतिक्रान्तं पुरस्कृतम् । धर्मराहितया वाचा धर्मज्ञ परिपालय ॥४८॥, इन ऋोकींका भाव भी है। ऋर्थात् श्रेष्ठ पुरुषोंको उत्तर देनेमें छोटा मनुष्य निश्चय ही समथ नहीं हो सकता। अब बड़ा धर्मत्यागी मैं भी आपके समीप आया हूँ, हे धर्मज्ञ ! आप धर्मयुक्त वचनसे मेरी रचा करें। (घ) 'प्रभु'— भाव कि आप सर्वसमर्थ हैं, मुम ऐसे पापीका भी उद्घार कर सकते हैं। (ङ) 'अजहूँ मैं पातकी....' इति। तात्पर्य यह है कि सुग्रीव तो मित्रता करके पापसे रहित हुआ और मैं पहले अघी था पर शर लगनेसे महापुनीत हो गया (मा० म०)। पुनः भाव कि अब अधम न कहिए क्योंकि अब तो आपकी प्राप्ति मुभे हो चुकी है। (पं०)। वाल्मी० ४८।३१ में भी कहा है कि पापी मनुष्य पापका दंड भोगकर निर्मल हो जाता है और स्वर्गको प्राप्त होता है। यथा—'राजिभर्धतदर्ग्डाश्च कृत्वा पापानि मानवाः। निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ।३१। शासनाद्वापि मोचाद्वा स्तेनः पापाद्यमुच्यते ।' ऋतः कहा कि क्या मैं ऋव भी पापी हूँ १ श्रन्तमें श्रीरामजीने उससे कहा है—'तद्भवान्द्गडसंयोगाद्स्माद्भिगतकल्मषः। गतः स्वां प्रकृति धर्म्यां द्गड-दिष्टेन वर्त्मना ।१८।६२। त्यज शोकं च मोहं च भयं च हृद्ये स्थितम् ।', दण्ड पानसे पाप दूर हो गया श्रीर दरहके बताये मार्गके द्वारा आपने गति पाई। अतः शोक मोह और भयका त्याग करो।

२ आधुनिक प्रतियोंमें जहाँ तहाँ 'सन' और 'पापी' के वदले 'सुभग' और 'पातकी' पाठ आया है। पर प्राचीन सभी प्रतियोंका पाठ वही है जो ऊपर दिया गया।

प० प० प०-इस दोहेके प्रथम और तृताय चर्गोंमें १२-१२ मात्रायें हैं। यह साहित्यिनोंको

वृत्तीष समक्ष पड़ेगा। पर वस्तुतः यहाँ यह दोष नहीं है अपितु स्वभावोक्ति है। मात्रा कम करके किव बता रहे हैं कि बालिका कण्ठ प्रमसे गद्गद हो गया है। एक तो बाणके आधातसे वह ज्याकुल है, इसकी शक्ति चीण हो रही है, दूसरे इस समय वह सात्विकभावापत्र हो गया है। अतएव 'पापी' का उचार पाऽऽपी ऐसा करना उचित होगा।

सनत राम अति कोमल बानी। बालि सीस परसेड निज पानी।।१।।

श्रथ-बालिकी श्रत्यन्त कोमल वाणी सुनते ही श्रीरामचन्द्रजीने बालिके सिरपर श्रपना

हाथ फेरा।१।

टिप्पणी—१ (क) बालिने अन्तमें दीन होकर कहा कि 'प्रभु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गित तोरि', यह वाणी अति कोमल है। [यद्यपि वालि वाण्से अत्यन्त पीड़ित था तो भी उपने श्रीरामजीको 'स्वामी' रांबोधन किया; इसीसे क्रविने उसकी वाण्योको 'अति कोमल बानी' लिखा। (मा० म०)। पंजाबीजी लिखते हैं कि दोहेमेंके वंचन कोमल हैं, अत्तर भी कोमल और भाव भी सुन्दर। बड़ोंकी रीति है कि जो विनम्र होता है उसका आखासन करते हैं। सिरपर हाथ इसीलिए फेरा। प० प० प० स्वामीका मत है कि दोहेके शब्दोंमें कोमल वणे अति अल्प हैं, अतः 'अति कोमल राम कोमल (दीन) बानी सुनत' ऐसा अन्वय सुमंगत होगा] (ख) बालिके माथेपर हाथ फेरा और कृपा की। हिं जब जब प्रभु अपने भक्तके माथेपर हाथ फेरते हैं तब तब हाथका विशेषण कमल रहता है; वह अति कृपाका सूचक है। मानसमें केवल पाँच ब्यांक्योंके सिरपर हाथ फेरनेका उल्लेख है, जिनमेंसे चारमें 'कर' के साथ सरोज या उसका पर्याय शब्द भी है। यथा—'सिर परसे प्रमु निज कर कंजा। १११४८।८।', 'कर सरोज सिर परसेउ कृपासिंधु रघुबीर। ३१३०।', 'परसा सीस सरोकहपानी। ४१२३११०।', 'कर सरोज प्रमु मम सिर घरेऊ। । अहिशां और विनय पद १३०न

कवहूँ सो कर सरोज रघुनायक धरिही नाथ सीस मेरे।
जेहि कर अभय किए जन आरत बारक बिबस नाम टेरे॥१॥
जेहि कर कमल कठोर संभुधनु मंजि जनकसंसय मेट्यो।
जेहि कर कमल उठाइ बंधु ज्यों परम प्रीति केवट भेट्यो॥२॥
जेहि कर कमल कुपालु गीध कहँ उदक देइ निज धाम दियो।
जेहि कर बालि बिदारि दासहित किपकुलपित सुप्रीव कियो॥३॥
आयो सरन सभीत बिभीसन जेहि कर कमल तिलक कीन्हो।
जेहि कर गिह सर चाप असुर हित अभय दान देवन्ह दीन्हो॥४॥
सीतल सुखद छाँह जेहि कर की मेटित ताप पाप माया।
निसिवासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसिदास छाया॥५॥"

वालिपर सामान्य कृपा हुई है, इसीसे 'कर' के लिए 'कमल' विशेषण नहीं दिया गया। इसी प्रकार जब सुत्रीवके शरीरपर पीड़ा दूर करने और उसे वज्जवत् कर देनेके लिए हाथ फेरा तब 'कर परसेउ' ही कहा।

नोट—विनयके भजनसे यह भी भेद निकलता है कि जहाँ वंध आदि द्वारा सद्गति दो गई है वहाँ भी 'कमल' विशेषण नहीं दिया गया है; क्यों कि दण्डमें कठोरता पाई जाती है और कमलमें कोमलता।

प० प० प० प्रवामीजी लिंखते हैं कि 'मनु आदि चारों परम भक्त थे, अतः बालीके प्रसंगमें 'कमल' का प्रयोग न करनेमें भाव यह है कि—(क) भक्त न होनेपर भी बालीके मस्तकपर हाथ फेरा। (ख) जटायु और भुशुंडीजीके प्रसंगोंसे मिलान करनेपर यह भाव निकलता है कि बालीकी पीड़ाका परिहार और दुःखहरण नहीं किया। आगेके 'कुपानिधाना' संबोधनसे भी मूचितहोता है कि अबतक पूर्ण कृपा नहीं की गई।'

मानसमें श्रीरामजीके करका उल्लेख ५८ बार श्राया है जिनमेंसे कमल या तदर्थी शब्द केवल

दसी बार मिलता है।

## अचल करों तन राखहु प्राना। वालि कहा सुनु कृपानिधाना॥२॥

अर्थ—(अरेर वोले कि) मैं तुम्हारी देहको अचल करता हूँ, तुम प्राण रखो। अर्थात् जीनेकी इच्छा करो। वालिने कहा—'हे द्यासागर! सुनिए'।२।

टिप्पणी—१ वालिने वारंवार यह कहा कि आपने मुसे मारा। यथा—'मारेहु मोहि व्याध की नाई', 'अवगुन कवन नाथ मोहि मारा।' इसीपर श्रीरामजीने कहा कि हमने तुम्हारे शरीरको मारा है सो उसे हम श्रचल किए देते हैं। पर प्राण्के सम्बन्धमें प्रभु प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि 'ब्रह्म रुद्र सरनागृत गए न उबिरिह प्रान', उस प्रतिज्ञाको नहीं छोड़ सकते। इसीसे तनको अचल करनेको कहते हैं श्रीर प्राण्के लिए कहते हैं कि तुम इनको रखना चाहो तो ये रह सकते हैं. इनका रहना तुम्हारे अधीन है। तुम शरणागत हो, तुम्हारी इच्छाकी पूर्तिके लिए शरणागतके निहोरे मैं प्रतिज्ञा छोड़ दूँगा।

२—'कुपानिधान' संवोधनका भाव कि मुभ ऐसे अपराधीपर आपने कृपा की कि दशन दिया,

सिरपर हाथ फेरा और मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़नेपर तत्पर हो गए।

वि० त्रि०—सरकार कहते हैं कि मैंने शरीर भंग किया है, सो उसे मैं अचल किये देता हूँ, पर तुम मरना न चाहो। भाव यह कि जन्म भर तो तुम यह उपासना करते रहे कि मेरी वीरगित हो और उस समय सरकार मेरे आँखोंके सामने रहें और आज वह परिस्थित आ गई, तब उपालम्भ करते हो कि 'नाथ मोहि मारा'। अच्छा तो मैं तुम्हारे शरीरको ठीक किये देता हूँ, तुम प्राण रखो, मरना न चाहो, इस अवसरको हाथसे खोना भी नहीं चाहते और मारनेका उपालम्भ भी करते हो।

नोट—१ प० प० प० प० स्वामीजी लिखते हैं कि भक्तके लिये प्रतिज्ञाभंग करना यह भूषण् श्रीकृष्णावतारमें है। श्रीरामावतारमें तो 'रघुकुल गीत सदा चिल आई। प्रान जाहु वर वचन न जाई।' श्रीरामजीने तो जो प्रतिज्ञा की थी कि 'मारिह वालिहि एकहि वान' वह पूरी की. छोड़ा कहाँ। दासकी अल्यदुद्धिमें तो ऐसा आता है कि श्रीरामावतारमें तो भक्तके लिये प्रतिज्ञा छोड़नेको उद्यत हो जाते अवश्य हैं; जैसे श्रीभरतजीसे सारी सभाके बीच प्रतिज्ञा कर दी—'भरत कहिंह सोइ किए भलाई। २।२५६। नं भन प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु कर हैं सोइ आजु। सत्यसंघ रघुवर वचन सुनि भा सुखी समाज। २।२६४।'; इसीपर श्रीभरतजी कहते हैं कि 'निज पन तजि राखेड पन मोरा। छोहु सनेहु कीन्ह निहं धोरा॥ कीन्ह अनुग्रह अमित अति सव विधि सीतानाथ। २।२६६।'; पर भक्त प्रतिज्ञा सुनकर गद्गद हो जाता है, उसे पूर्ण विश्वास है कि मैं जो कहूँगा प्रभु अवश्य करेंगे, क्योंकि वे सत्यसंघ हैं और प्रभु अवश्य करते इसमें किंचित् संदेह नहीं। रामभक्त इतनेहीसे कृतकृत्य हो जाता है और वह अपना धर्म विचारकर स्वयं ही प्रभुकी पूर्व-प्रतिज्ञाको छुड़ानेका विचार त्याग देता है।

वालि भक्त नहीं था। मारे जानेपर श्रीरामकी प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई। तथापि पीछे प्रभुकी शरणमें होनेपर प्रभुने उसमें देहांभमान विशेष देखकर उससे कहा 'अचल कर उतन राखहु प्राना।' यि तुम्हारी इच्छा जीवित रहने और राज्य करनेकी है तो मैं तुम्हें वसा ही अचल शरीर दे दूँ। पर वालिको इस समय परम भक्ति प्राप्त हो गई है, अतः वह स्वयं ही नहीं चाहता कि जो प्रतिज्ञा वे सुप्रीव- से कर चुके हैं वह असत्य हो जाय।

र वावा हरिहरप्रसादजाका मत है कि उपर्युक्त अर्थ और भाव ठीक नहीं हैं; क्योंकि इसका खंडन स्वयं वालिके वचनसे होता है। उसने कहा है कि 'प्रभु कहेड राखु सरीरही' अर्थात् प्रभुने मुमसे कहा कि शरीर रक्खो; तब प्रभुका यह कथन कहाँ हो सकता हे कि मैं तुम्हारे शरीरको अचल करता हैं, तुम प्राण रक्खो। पुनः, प्रभुने यह कहा कि ब्रह्मरुको शरण जानेसे प्राण न वचेंने, ऐसी प्रतिज्ञा है, इन्न अपनी शरणमें आनेपरभी प्राण न वचेंने ऐसा नहीं कहा है।

रा० प्र० रा०-भगवत्कृपासे अब वालिको तनका अभिमान नहीं रह गया, इससे वह तन-त्यागको ही उत्तम समभता है। अपने ऊपर उत्तरोत्तर कृपा देखकर 'कृपानिधान' कहा।

जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं। अंत राम किह आवत नाहीं।।३॥ जासु नाम बल संकर कासी। देत सबिह सम गति अबिनासी।।४॥ मम लोचन गोचर सोइ आवा। बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा।।४॥

श्रथ—मुंनि जन्म जन्म श्रभ्यास करते हैं (तो भी) श्रंत समय राम नहीं कह श्राता (रामनाम ऐसा दुलभ हैं)। । जिसके नामके बलसे शंकरजी काशीमें सबको समान श्रविनाशिनी गति देते हैं, वहीं प्रभु मेरे नेत्रोंके विषय श्राकर हुए। हे प्रभो ! क्या फिर ऐसा संयोग बन पड़ेगा ? श्रथीन ऐसी मृत्यु फिर वनाये नहीं बन सकेगी। ४-५।

नोट—१ 'जन्म जन्म....' का अर्थ श्रीनंगे परमहंसजीने इस प्रकार किया है—"आपकी प्राप्तिके लिये मुनि लोग जन्म जन्म अर्थात् अनेक जन्मोंमें बराबर यत्न करते हैं तब कहीं आप प्राप्त होते हैं। पुनः, आपका राम ऐसा नाम मृत्यु समयमें कहकर फिर संसारमें जीव नहीं आता। भाव यह कि जब मुनियोंको अनेक जन्मोंके यत्नके बाद आप प्राप्त होते हैं तब हमको तो आपकी प्राप्ति असंभव है। पुनः, अंत समयमें राम कहनेसे मुक्ति होती है पर उस समय राम कहना दुलंभ है। सो आप हमारे नेत्रोंके सामने प्राप्त हैं इससे इस समय हमारी मुक्ति हो जायगी, नहीं तो फिर अंत समय यह संयोग कहाँ होनेका, फिर हमारी मुक्ति भी दुलंभ हो जायगी। 'काशीमें समगित' कहनेका भाव कि हमारे मरण समय हमारे सामने होनेसे हमारी भी समगित हो जायगी, नहीं तो फिर कमीनुसार गित होगी।' इस तरह बालिने मुनियोंका उदाहरण देकर प्रथम अपने लिये श्रीरामजीकी प्राप्तिकी दुलंभता दिखाई है। दूसरे, अन्त समयमें राम कहनेका उदाहरण देकर अपनी मृत्युके समय श्रीरामजीकी प्राप्तिसे अपनेको मुक्त होना सूचित किया। तीसरे उदाहरणसे श्रीरामजीकी प्राप्तिसे अपना समगितका संयोग दिखाया। और इसी मुक्तिको छोड़ देनेपर आगे कल्पवृत्त और बबूरका उदाहरण दिया है।"

र मयंककार लिखते हैं कि 'श्रंत राम किह श्रावत नाहीं' के भाव श्रनेक हैं। 'तुम्हरो श्रन्त लहें नहीं, तू न श्रन्त मो जात। नास श्रन्त वा श्रन्त मो, कहे जात निहं श्रात।' श्रथीत् श्रापको श्रन्तमें नहीं पाते, न श्राप श्रन्तमें मिलते हैं। वा, श्रन्तमें रामनाम स्मरण नहीं होता है। वा, श्रन्तमें श्रापके नामका स्मरण करके फिर संसारमें नहीं श्राते, परमगित प्राप्त करते हैं। गणपित उपाध्यायजी केवल श्रन्तिम भाव देते हैं। यथा—'जन्म जन्म मुनि यतन किर श्रंतकाल किह राम। श्रावत निहं संसार महँ जात तुम्हारे धाम।' कोई कोई यह श्रर्थ करते हैं कि राम श्रन्तमें कहते हैं पर वे इस तरह नहीं श्रा खड़े होते जैसे धाप खड़े हैं।

टिप्पणी—१ मुनि लोग श्रन्तमें रूपकी प्राप्तिके लिए यत्न नहीं करते क्योंकि जब जन्मभर यत्न करनेपर भी श्रन्तमें नाम ही मुखसे नहीं निकल पाता तब रूपकी प्राप्ति भला कैसे हो सकती है ? श्रन्तमें 'राम' कहनेसे मुक्ति होती है, यथा—'जाकर नाम मरत मुख श्राबा। श्रधमं मुक्त होइ श्रुति गावा।३।३११६।'

र—'जार्स नामबल संकर कासी 10' इति । (क) 'शंकर' नाम दिया क्योंकि सबको ऋिवना-शिनी गित देकर सबका कल्याण करते हैं। शं = कल्याण। (ख) 'अविनाशी गित' का भाव कि जो मुक्ति केवल ज्ञानसे प्राप्त होती है, यथा—'जे ज्ञानमानिमत्त तब भवहरिन-मिक्त न आदरी। ते पाइ सुरदुर्लम पदादिष परत हम देखत हरी। ७१३।'; बैसी मुक्ति शिवजी नहीं देते क्योंकि वह मुक्ति अविनाशिनी नहीं है, वरन् ऋिव-नाशिनी मुक्ति देते हैं—'जह ते निहं फिरे'। ['समगित' अर्थात् कोट पतंग सबको एक सी मुक्ति देते हैं, यथा—'आकर बारि जीव जग श्रहहीं। कासी मरत परमपद कहहीं १।४६।', 'जो गित श्रधम महामुनि दुर्लभ कहतसंत श्रुति सकल पुरान । सोइ गित मरनकाल श्रुपने पुर देत सदासिव स्बिह समान ।' तथा 'बेदबिदित तेहि पद पुरारिपुर कीट पतंग समाहीं। (विनय ३, ४)]

मुनि लोग श्रंतमें 'राम' कहकर मुक्तिकी प्राप्ति चाहते हैं श्रीर महादेवजी श्रंतमें राम-नाम सुनाकर मुक्त करते हैं। यह कहकर जनाया कि श्रन्तमें रामनास कहनेसे, या सुननेसे. दोनोंही प्रकारसे, मुक्ति होती है। [यह भाव वालिश है, केवल काशीमें, दाहिने कानमें, स्वयं शिवजी महामंत्रका उपदेश करेंगे तो ही मुक्ति मिलती है, श्रन्य स्थानमें शिवजी सुनावें तो भी न मिलेगी। 'मुक्ति जन्म महि जानि' श्रीर 'रा० उ० ता० उपनिषत्' देखियेगा। (प्रज्ञानानन्द)]

४—'मम लोचन गोचर सोइ आवा' इति । भाव कि मुनियों और काशी-निवासियोंसे मेरा भाग्य विशेष उत्तम है, मुमे उनकी अपेदा अधिक लाभ प्राप्त है। मुनियोंको अन्तमें रामनामकी प्राप्ति नहीं है और काशीवासियोंको केवल नामकी प्राप्ति होती है, रूपकी नहीं; और मुमको नाम और रूप दोनों प्राप्त हैं। यह सुनकर श्रीरामजी निरुत्तर हो गए; अतः न बोले।

मा० म०—भाव कि आपका यह रूप जो जटाओं की छटासे परिपूर्ण है और जिसके करकमल-में बाग कंपायमान हो रहा है और जो इस समय विरह, सख्य और वात्सल्य रसोंसे परिपूर्ण हैं ऐसे

समाजसंयुक्त यदि आपको मैं देखता रहूँ तो देह रखना उत्तम ही है, पर ऐसा कहाँ संभव है ?

नोट—३ इन चौपाइयोंसे मिलते जुलते श्लोक अ० रा० में ये हैं—'साचात्त्वच्छरघातेन विशेषेण तवायतः। त्यजाम्यसून्महायोगिदुर्लभं तव दर्शनम्।२।६६। यन्नाम विवशो गृह्धन् म्नियमाणः परं पदम्। याति साचात्स एवाद्य मुमूर्षोमं पुरः स्थितः।६७।' अर्थात् हे प्रभो! आपका दर्शन ता बड़े-बड़े योगियोंको भी अत्यंत दुर्लभ है, बड़े भाग्यको बात है कि मैं आपहीके बाणसे बिद्ध होकर फिर आपहीके सामने प्राण छोड़ रहा हूँ। मरते समय विवश होकर भी जिनका नाम लेनेसे पुरुष परमपद प्राप्त कर लेता है, वही आप आज इस आतिम घड़ीपर साचात् मेरे सामने विराजमान हैं। 'सम लोचन गोचर सोइ आवा' की जोड़में 'साचात्स एवाद्य मुमूर्षोमें पुरःस्थितः।' यह स्पष्ट है। शेषमें भावसाम्य है।

छंद - सो नयन-गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं। जिति पवन मन गो निरस किर मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं।। मोहि जानि अति अभिमान वस प्रभु कहेउ राखु सरीरहीं। अस कवन सठ हठि काटि सुरतरु वारि करिहि वब्रहीं।। १।।

ऋथं—जिसका गुण 'नेति' (=इतनाही नहीं है, यही नहीं है जो हमने कहा, इसकी इति नहीं) कहकर श्रुतियाँ निरंतर गाती हैं और जिसे पवन और मनको जीतकर एवं मन और इन्द्रियों को निरस (रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श पंचिवधयों से विरक्त) करनेपर मुनिलोग कभी कहीं ध्यानमें पाते हैं, वहीं मेरे नेत्रों का विषय हुआ। अर्थात् मुक्ते प्रत्यत्त देखनेको मिला। मुक्ते अति अभिमानके वश जानकर, हे प्रभो! आपने शरीर रखनेको कहा। ऐसा कौन शठ होगा जो हठपूर्वक कल्पवृत्तको काटकर उससे ववूरकी वारी बनावेगा अर्थात् उससे बबूलको कँघेगा। १।

नोट—१ प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान ये पंच प्राण वा पंच पवन कहलाते हैं। प्राण=वायु। पाँचों पवनोंको ब्रह्माण्डपर चढ़ा लेना पवनको जीतना कहलाता है। मंनको एकाप्र कर लेना मनको जीतना कहा जाता है। मन 'जिति' और 'निरस करि', दोनोंके साथ लगता है। विपयोंसे विरक्त होना मनका निरस होना है, यथा—'रे मन जग सो निरस है सरस राम सो होहि। भलो सिलावन देख

है निसिदिन तुलसी तोहि।द्रो॰ ५१।'

टिप्पणी-१ 'जिति पवन मन०' इति । पवन, मन, गो और ध्यानको क्रम्से कहा; क्योंकि प्रथम

जव पवनको जीतते हैं तब मनको जीता जाता है और मनको जीत लेते हैं तब इन्द्रियाँ विषयरससे रहित होती हैं। जब पत्रन, मन और इन्द्रियाँ जीत ली जाती हैं तब ध्यान लगता है। तात्पर्य कि जिस प्रभुका नाम मुनियोंको दुर्लभ हैं, जिसके गुण वेदोंको दुर्लभ हैं और जिसका ध्यान योगियोंको दुर्लभ हैं, वही मुमको साजात प्राप्त है। ['मुनिध्यान कबहुँक पावहीं, यथा—'जे हर हियनयनन्हि कबहुँ निरखे नहीं श्रधाइ'। जब शंकर-जीका यह हाल है तब मुनियोंको क्या कही जाय! पवन मन दोनों एकसाथ जीते जाते हैं, श्रतः इन दोनोंको संग रखा, यथा—'पवनो बध्यते येन मनस्ते नैव बध्यते। मनस्तु बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते।' श्रर्थात् जिससे पवन बाँधा जाता है उसीसे मन बाँधा जाता है । पुनः, यथा 'दुर्थांबुवत्सिम्मिलतावुमौ तौ तुल्यक्रियौ मानसमारतौ हि। यतो मनस्तत्र मरुत्यवृद्धिः यतो मरुत्तत्र मनः प्रवृत्तिः। इति हरुप्रदीपे।' श्रर्थात् मन श्रीर पवन दोनों दूध श्रीर पानीकी तरह मिले हुए हैं, दोनोंका कार्य एक ही है, क्योंकि जहाँ मन है वहाँ पवनकी पहुँच है और जहाँ पवन है वहाँ मनकी पहुँच है।

प० प० प० -इसमें पवनका उल्लेख प्रथम किया है, अतः हठयोग ही सूचित किया है। मनके जयसे निर्विकल्प समाधि सूचित की गई। 'पवन मन' का जीतना कहकर भी 'निरस करि गो' कहनेमें भाव यह है कि 'इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः। गीता २।६०।', 'इंद्री द्वार भरोखा नाना। तहँ तहँ सुर वैठे करि थाना। आवत देखहि विषय बयारी। ते हिठ देहिं कपाट उघारी।' अतः जवतक 'वशेऽहि यस्येन्द्रियाणि' सिद्ध न होगा तव तक पवनमनोजय किया हुआ भी न किया हुआ सा ही है।

टिप्पणी—२ 'मोहि जानि अति अभिमान बस०' इति । (क) प्रथम प्रभुने वालिको अति अभि-मानी कहा, यथा—'मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना'। इसीपर बालि यह कह रहा है कि 'मोहि जानि अति००'। (ख) 'प्रभु' सम्बोधनका भाव कि आप समर्थ हैं, मेरे शरीरको अचल कर रख सकते हैं।

पं० रामकुमारजी—'काटि सुरतर बारि करिहि बबूरहीं इति। अन्त समय भगवद्शि हिना कल्पवृत्तके समान हैं; क्यों कि भगवान् चारों फलों के दाता हैं। उनसे तनकी अचलता लेना यही कल्पवृत्तसे बबूरका रूँधना है। तनको बबूर कहा, क्यों कि यह बबूरके समान दुःखदाता है, कर्मरूपी काँटोंसे भरा हुआ है।
कल्पवृत्तसे बबूर रूँधना शठता है। अतः कहा कि कौन शठ ऐसा करेगा ? यहाँ यह शंका होती है कि बालि
तो मुक्ति चाहता नहीं, वह तो जन्म जन्ममें रामपदानुराग चाहता है, तब वह यह तन क्यों नहीं रखता ?
इसी तनमें अनुराग करे ?', इसका समाधान यह है कि प्रमुने बालि-वधकी प्रतिज्ञा की थी, इसीसे वह इस
तनको रखना नहीं चाहता। (भक्त प्रमुकी प्रतिज्ञाकी रक्षा करते हैं, जैसे प्रमु भक्तको प्रतिज्ञाकी रक्षा करते हैं)।

श्रीनंगे परमहंसजी—श्रीरामजीने वालिसे कहा कि तुम प्राणको रक्खो, मैं तुम्हारे शरीरको श्रमल करता हूँ। विषय सुख भोगनेके लिये प्राण रखना बबूरका पेड़ है। इस समय सुक्ति न ले लेना सुरतहका काटना है। श्रीर मुक्तिके वदले शरोरको अचल करना बबूरको रून्हानि करना है। भाव कि मैं सुक्तिको छोड़कर विषयभोगके लिये शरीर श्रमल करना नहीं चाहता। [क्किमिलान कीजिए—'अपनेहि धाम नाम सुरतह तिज विषय बबूर वाग मन लायो। वि० २४४।']

मा० म०—संदम यह कि आप सुरतरुक्ष परधाम देनेमें डरते हैं और ववूरवत् इस शरीरको रखनेको कहते हैं, तो अब मैं यही माँगता हूँ कि वह मत दीजिए।

छंद—अव नाथ करि करुना विलोकहु देहु जो वर माँगऊँ। जेहि जोनि जन्मौं कर्मवस तहँ रामपद अनुरागऊँ॥ यह तनय मम सम विनय वल कल्यानप्रद प्रभु लीजिए। गहि वाँह सुर-नर-नाह आपन दास अंगद कीजिए॥ २॥

भार पार क्षर-नर-नाह आपन दास अगद काजिए ॥ २ ॥ भार करके देखिए और जो वर माँगता हूँ उसे दीजिए। है श्रीराम!

कर्मके वश जिस योनिमें मेरा जन्म हो वहाँ रामपद्में प्रेम करूँ। हे प्रभो ! हे कल्याणदाता ! यह मेरा पुत्र विनय श्रीर वलमें मेरे ही समान है, इसकी वाँह पकड़ लोजिए, (श्रर्थात् मैं इसे श्रापको सौंपता हूँ) श्रीर, हे सुरनरनाह ! अंगदका हाथ पकड़कर इसे अपना दास बनाइए।२।

टिप्पणी—१ 'अब करि करुना विलोकहु' के भाव—(क) आपने मुमसे शरीर रखनेको कहा; इससे पाया गया कि मुमपर आपकी कृपादृष्टि नहीं है; अब कृपादृष्टि कं। जिए। (ख) मैं आपके आश्रितसे लड़ा, आपको दुर्वचन कहे; ये अपराध चमा कीजिए। वाल्मी० में भी कहा है—'यद्युक्तं मया पूर्वं प्रमा-दाद्वाक्यमिप्रयम्। तत्रापि खलु मां दोषं कर्तुं वाहसि राघव। १८।४६-४७।' (ग) वालिने श्रीरामजीके नेत्र अरुण देखे, यथा—'ग्ररुन नयन सर चाप चढ़ाए।' इससे जाना कि मुम्पर रामजी कुद्ध हैं। अतएव कहा कि अब करणावलोकन कीजिए अर्थात् मुभपर क्रोध न कीजिए।

२ 'देहु जो वर माँगऊँ'। अर्थात् जो आपने देनेको कहा—'अचल करौं तन'—वह मुक्ते नहीं

चाहिए। उसके बदलेमें जो वर मैं माँगता हूँ वह दीजिए।

३ कृपादृष्टि कराके तव रामपदानुराग माँगा क्योंकि विनारामकृपाके रामपद्में अनुराग नहीं होता। नोट-१ 'यह तनय....' इति। (क) 'यह' झंगुल्यानिर्देश है। इससे जनाया कि वालिके पृथ्वीपर गिरनेपर ऋंगद वहाँ पहुँच गया था। श्रीरामजीका उत्तर समाप्त न होने पाया था कि वह वहाँ ऋा गया था। (ख) तनय' से जनाया कि यह मेरा ही पुत्र है। 'तनय मम' कहकर जनाया कि इसमें मेरा ममत्व हैं। ममत्वका कारण है कि यह 'मम सम....' हैं। पुनः, (ग) 'मम सम विनय वल' अंगदकी यह वड़ाई करनेका भाव यह है कि यह आपका कार्य करने योग्य है। 'कल्यानप्रद प्रभु' का भाव कि आप कल्याए करनेको समथे हैं, आप इसका कल्याण करें। (पं०रा० कु०)। (घ) 'लीजिए. गहि वाँह', और 'दास आपन कीजिए' शब्दोंमें वाल्मीकीयके 'न चात्मानमहं शोचे न तारां नापि वान्धवान्। यथा पुत्रं गुणाज्येष्ठमङ्गदं कनकाङ्गदम् ।४।१८।५०। न ममादर्शनाद्दीनो वाल्यात्प्रभृति लालितः । तटाक इव पीताम्बुरुदरोषं गमिष्यति । ५१।...राम भवता रक्षणीयो महावलः । ५२। सुग्रीवे चाङ्गदे चैव विधत्स्व मित्रमुत्तमाम् । ५३। इन ऋोकोंका भाव मूलक रहा है। वह कहता है कि 'मुमे अपने वा तारा अथवा वाँधवोंके लिये शोक नहीं है, शोक है स्वर्णका अंगद् पहननेवाले अङ्गद्का। इसे मैंने बाल्यावस्थासे ही पाला पोसा है। मुक्ते न देखकर यह अवश्य दुः खित होगा। जैसे जलके निकल जानेसे तालाव सूख जाता है वैसे ही यह सूख जायगा। अत-एव आप इसकी रत्ता की जियेगा। सुग्रीव और अंगदके विषयमें आप समान भाव रक्खें क्यों कि आप रक्क हैं।'-यह शंका वालिके हृद्यमें थी, यह 'वाँह गहि लीजिए' 'दास आपन कीजिये' से जनाया। सुप्राव दास हैं, यथा—'सो सुप्रोव दास तव ब्रह्ई। ।४।४।२।', ब्रतः ब्रंगदको अपना दास वनाइये कहकर वाल्मा० का भाव जनाया कि इन दोनोंमें समान भाव रिखयेगा। दोनों दास होनेसे समान हो जायँगे।

टिप्पणी-४ (क) 'सुरनरनाह' अर्थात् आप देवता और मनुष्य सबके रत्तक हैं, इसकी भी रत्ता कीजिए। 'सुर नर' को कहा, असुरको न कहा, क्योंकि असुरोंको मारकर सुरनरकी रत्ता करते हैं। पुनः भाव यह कि सुरनर आपकी सेवा करते हैं तब वेचारा अंगद क्या है जो सेवा करेगा; पर मेरे वर माँगनेसे इसे अपना दास बनाकर अपने साथ सेवामें रिखए। अभिप्राय यह कि सुप्रीवके साथ (अर्थात्

उसकी सेवामें) यह न रहे।

५-इस प्रसंगमें वालिके अनेक गुण कहे हैं-

१ शूरता—सुनत वालि क्रोधातुर धावा।

२ युद्धमें निपुणता—भिरे डभौ वाली अति तर्जा । मुठिका मारि महाधुनि गर्जा ।

३ वल-मृष्टि प्रहार वज्र सम लागा। ४ धेर्य-पुनि चिठ वैठ देखि प्रमु आगे।

५ भक्ति-पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा।

६ ज्ञान-सुफल जनम्माना प्रमु चीन्हा।

७ वचन चातुरी- 'धर्महेतु अवतरेउ गोसाई' से 'सुनत राम अति कोमल बानी' तक

द्र पारिहत्य—'जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं' से 'श्रम कवन सठo' तक ।

ह बुद्धि—'श्रव नाथ करि करुना॰' से 'गहि वाँह सुरनरनाह००' तक।

१० सावधानता—'राम चरन दृढ़ प्रीति करि००'

११ भाग्य - राम वालि निज धाम पठावा।

१२ प्रजापालकता—'नगर लोग सब व्याकुल धावा'।

नोट—२ 'गिह बाँह' में भाव यह है कि वाँह गहेकी लाज सबको होती है। 'बाँह गहेकी लाज' मुहावरा है। जैसा दोहावलोमें भी कहा है—'तुलसी तृन जलकूल को निरवल निपट निकाज। के राखे के सँग चले बाँह गहेकी लाज। ४४४।' वाँह पकड़ लेनेसे फिर इसकी बरावर रजा करना उनका कर्तव्य हो जायगा। वाँह पकड़ना ही शरणमें लेना है। पुनः, इसमें यह भी भाव है कि सुग्रीवके वाद इसीको राज्य मिले।

प० प० प०—वालि और सुत्रीव दोनों भाई रूपमें तो समान ही थे, 'एक रूप तुम्ह भ्राता दोऊ'; पर साथ हो साथ वे अनेक गुर्गों में भा समान थे। तथापि शौर्य, धैये आदि अनेक गुर्गों में बालिकी श्रेष्ठता स्पष्ट देखने में आती है।

सुप्रीवका प्रेम स्वाथंसाधनसे हुत्रा सुप्रीवने राज्य ऋपने लिये पाया

सुग्रीवका रामप्रेम दृढ़ न रहा यह विषयोंमें त्रासक्त हुत्रा सुग्रीवको सुयश मिला १ वालिमें प्रेम वंधुविरोधसे हुआ

२ वालिने अपना राज्य गँवाया पर पुत्र-पौत्रादिके लिये व्यवस्था कर दी।

३ वालिने हढ प्रीति प्राप्त की

४ इसने परम धाम प्राप्त किया

५ वालिको अपकीर्ति मिली

## दोहा—राम-चरन दृढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग । सुमनमाल जिमि कंठ ते गिरत न जानै नाग ॥१०॥

श्रर्थ—श्रीरामजीके चरणोंमें दृढ़ प्रीति करके वालिने (इस प्रकार) देह त्याग दिया जैसे हाथी श्रपने गलेसे फूलकी मालाका गिरना न जाने । श्रर्थात् बालिको तनत्याग समग्र दुःख न हुआ ।१०।

टिप्पणी—१ 'दृढ़ प्रीति' इति । जब सबकी ममता त्यागकर श्रीरामपदारिवन्द्रमें चित्त लगे तब प्रीति दृढ़ कही जाती है। वालिने प्रथम रामचरणमें श्रनुराग माँगा, पीछे पुत्रको सौंपा। पुत्रके स्नेह्रमें चित्तकी वृत्ति चर्ला गई थी। उसे वहाँ से खींचकर पुनः रामचरणमें लगाया, यही दृढ़ प्रीति करना है। यथा— 'जननी जनक बंधु सुत दारा। तन धन भवन सुहृदपरिवारा। सबकै ममता तागबदोरी। मम पद मनहिबाँधि बरि डोरी।'

२—रामप्रमें प्रेम करनेसे जन्म मरणका क्रोश नहीं ज्यापता; इसीसे वालिको मरणकालका दुःख न हुआ। देह सुमनमाला और जीव हाथी है।

गोस्वामीजी श्रीरामजीके साथ वालि और सुमीवका व्यवहार समान वर्णन करते हैं-

सुप्रीव १ जब सुप्रीव राम कहँ देखा २ ऋतिसय जन्म धन्य करि लेखा

३ जोरी शीति हढ़ाइ

४ वारवार नावै पद सीसा

वाति

पुनि डिंठ वैठ देखि प्रभु श्रागे

सुफल जन्म माना प्रमु चीन्हा

चरन दृढ़ प्रीति करि

पुनि पुनि चित्रह चरन चित्र दीन्हा

५ प्रमुहि जानि मन हरष कपीसा ६ अब प्रमु कृपा करहु एहि भाँती।

सब तजि भजन करौं दिनराती

७ सब प्रकार करिहों सेवकाई

सुत्रीव रामजीके शरण हुआ

सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा

अब नाथ करि करना बिलोकहु देहु यह बर मागऊँ। जेहि जीनि जन्मीं कर्म

बस तहँ रामपद अनुरागऊँ

आपन दास अंगद कीजिए

बालि शरण हुआ--'श्रंतकाल गति'

[ ह वहाँ 'जोरी प्रीति दृढ़ाइ' में दोहा है, वैसे ही यहाँ 'राम चरनं दृढ़ प्रीति करि' में दोहा है। वहाँ 'मेली कंठ सुमनकी माला', वैसे ही यहाँ इन्द्रदत्त माला। वहाँ सुग्रीवके शरीरकी पीड़ा गई और यहाँ मन राम चरणमें है इससे शरीरका दुःख कहाँ ? (प्र०)]

इसीसे श्रीरामजीने भी दोनोंके साथ समान व्यवहार किये-

परसा सुत्रीव सरीरा

१ बालि सीस परसेड निज पानी

सुनि सेवक दुख दीनद्याला

२ सुनत राम ऋति कोमल बानी

जेहि सायक मारा मैं वाली, तेहि सर हतों मूढ़ कहँ काली। ३ 'सुनु सुग्रीव मैं मारिहों वालिहि एकहि बान'

४ दोनोंके अर्थ रामजीने प्रतिज्ञा छोड़ी, यथा-

'भय दिखाइ लै आवहु तात सखा सुग्रीव'।

दोनोंको राज्य दिया—'राज दीन्ह सुगीव कहँ' ५ 'ऋंगद कहँ जुवराज ।'

सुगीवको किष्किधा-धाम दिया

४ ऋचल करडँ तन राखहु प्राना

६ बालिको निज धाम दिया

इस प्रकार 'समदरशी रघुनाथ' यह वचन चरितार्थ हुआ।

प्र0-वालमी० में इन्द्रदत्त स्वर्णमाला सुगीवको देकर वालि मरा है। (यथा-'इमां च मालामाधत्स्व दिन्यां सुप्रीव काञ्चनीम् । उदारा श्रीः स्थिता हास्यां संप्रजह्यान्मृते मिय ।२२।१६।' ऋथीत् सुप्रीव ! यह दिन्य सोने-की माला लो। इसमें प्रशस्त विजयलदमी वर्तमान है। मेरे मरनेपर इसकी श्री नष्ट हो जायगी। अतएव इसे तुम धारण करो)।—इस बातको गुप्त रीतिसे गोस्वामीजीने, 'सुमनमाल जिमि कंठते गिरत' इन शब्दोंसे जना दिया है।

पं० श्रीकान्तशरणजी—िकिकिन्धाकाण्ड रामायणका हृद्य है। 'इससे प्रन्थकारने इसमें अपना (वैष्णवोंका) परम रहस्यरूप पंचसंस्कार गुप्तरूपसे सजा रक्खा है। नाम, कंठी, ऊर्ध्वपुरुड़, मुद्रा (धनुष-बाए) और मंत्र यही पद्ध संस्कार हैं।

नाम संस्कार-वालिके कहनेपर कि 'आपन दास अंगद कीजिए', श्रीरामजीने अंगदकी बाँह पंकडी और अपना दास माना।

कंठी संस्कार,—'मेली कंठ सुमनकी माला' में 'सुमन की' पद ऋष्ट है। 'मनकी' मालाके छोटे-छोटे दानेको कहते हैं जिनकी कंठी बनती है। 'सु' उप्सर्ग यहाँ उत्तम काष्ठके अर्थसे तुलसीकी मनकीका बोधक है। उसकी माला जब करठमें मेली जायगी तो दोहरी होनेपरही कंठसे संलग्न रहेगी; अन्यथा दृद्यपर लटक जायगी।

ऊर्ध्वपुर् संस्कार, — अर्ध्वपुर् 'हरिपदाकृति' ही है। बालिने जो 'पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा' उसमें यही भाव है। ऊर्ध्वपुरेंड्से वैष्णवलोग अपने जन्मकी सफलता मानते हैं, वैसेही वालिने 'सुफल जनम माना'। इसेही 'प्रभु चीन्हा' ऋथीत् प्रभुका चिह्न भी मानते हैं।

मुद्रा संस्कार—वाणसे प्रभुने वालिके समस्त पापोंका नाश किया और उसे परम पद भी दिया। बाणके माहात्म्यके साथ साथ धनुषका भी माहात्म्य है।

मंत्र संस्कार,—'जन्म जन्म....अविनासी' में एक अर्थालीमें मंत्रका जपना और दूसरीमें श्रीशिवजीके

द्वारा कानमें नंत्रका सुनाया जाना कहां गया है। मंत्र और नाम अभेद हैं। 'जन्म जन्म' अर्थात् नित्य प्रातःकाल, क्योंकि सोकर जागना जन्मके समान माना जाता है, इसीसे प्रातःकाल प्राणप्रतिष्ठा और भूत- शुद्धि आदि, विधियाँ की जाती हैं। 'सुनि' अर्थात् मन्त्रका अर्थ मनन करते हुए। 'जतन कराहीं' अर्थात् शुप्त रूपसे जप करते हैं, 'अंत राम किह' अर्थात् अंतकाल तक नित्य ऐसे 'राम' कहते (जपते) हुए आवत नाहीं अर्थात् फिर संसारमें नहीं आते। मन्त्रोद्धार सर्वत्र गुप्त ही रहता है, वैसे यहाँ भी है।

रास वालि निज घाम पठावा । नगर लोग सव ब्याकुल घावा ।। १ ॥ नाना विधि विलाप कर तारा । छूटे केस न देह सँभारा ।। २ ॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीने वालिको 'निजधाम' को भेज दिया। नगरके सब लोग व्याकुल होकर दीड़े ।१। तारा अनेक प्रकारसे विलाप कर रही है, वाल छूटे हुए हैं, देहकी सँभाल नहीं है ।२।

टिप्पणी १—'निज धाम'इति । वालिने रामदर्शन पाया, रामवाणसे मृत्यु पाई और रामवरणमें दृढ़ श्रीति करके तन त्याग किया; अतः प्रभुके 'निजधास' को गया। अध्यात्म २।७१ में लिखते हैं कि बालि रघु-कुलश्रेष्ट रामजीके वाणले नरा और उनके शीतल और सुखद करकमलसे उसका स्पर्श हुआ, इससे वह तुरंत वानर देह छोड़कर परमहंसोंको भी दुर्लभ परस-पदको प्राप्त हुआ। और उसके पहले, स्रोक ७०में, लिखा है कि वानरदेह छोड़कर तुरंत इन्द्रकी देहत्वको प्राप्त हुआ, यथा—'त्यन्त्वा तद्वानरं देहममरेन्द्रोऽभवत्त्वणात्।।७०॥ वाली रघूत्तमशराभिहतो विमृष्टो रामेण श्रीतल करेण सुखाकरेण। सद्यो विमुच्य कपि देहमनन्यलम्यं प्राप्तं परं परमहंसगरौर्दु-रापन् ॥७१॥'—[पर वालिके वचन हैं कि मैं आपके उत्तम पदको जाता हूँ इससे 'निजपद' भगवान्का ही लोक हुआ। वाल्मोकिमें प्रसुने तारासे कहा है कि उसे स्वर्ग मिला। यहाँ प्रसु सामने खड़े हैं इससे 'निजधाम' से हमें साकेत वा वैकुरठ लोक ही जाना ऋधिक ठीक जान पड़ता है। श्रीरामका 'निजधाम' तो 'रामधाम' साकेत (अयोध्या) ही है। अतः मानसके अनुसार उसको साकेत लोककी प्राप्ति हुई। इसीको भगवान् रामने 'नम धाम' कहा है। यथा 'तनु तनि तात नाहु मन धामा।३।३१।१०।', 'पुनि मम धाम पाइहहु नहाँ चंत सब जाहिं।६।११५।', 'अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी। सम घामदा पुरी सुखरासी। १।४।७।' जो घाम जटायु, श्रीर विभीषराको देनेको कहा वही 'निज धाम' बालीको दिया। 'निजधाम' दूसरा होही नहीं सकता। भगवान्के पूजक भगवान्कोही, उनके ही घामको प्राप्त होते हैं, यह तो साधारण बात है। भगवद्ध-चन हो है 'वान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। गीता शर्पा', 'मद्भक्ता वान्ति सामपि। गीता अर्श', 'सासुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते । गीता =।१६।', पर यहाँ तो कवि स्पष्ट कहते हैं कि 'निज धाम पठावा'; अध्यात्म-का नतलेना आवश्यक नहीं है।]—मतभेदके कारण 'निज धाम' पद दिया गया जिसमें सर्वमतकी समाई है।

नोट—१ 'नगर लोग सब ब्याकुल घावा' इति । इन शब्दों से वाल्मी० और अ० रा० दोनों के भाव कह िये गए। श्रीरामजीको धनुष लिये देख नगरवासी वानर हर गए। अपने राजाको मारा गया देख वे ब्याकुल हो गए. हरे कि अब हम भी सारे जायेंगे। अतः वे किष्किधामें भागकर गए, यथा—'दृद्रुवुर्वानराः हवें किष्किन्धां मयिवहलाः। अ० रा० ३।१।', 'ये त्वज्ञदपरीवारा वानरा हि महावलाः। ते सकार्मुकमालोक्य रामं त्रस्ताः प्रदुद्रुवुः। वाल्मी० ।१६।५।', वे इतने हरे हुए थे कि ताराको छन्हें समस्ताना पड़ा कि सुत्रीवने राज्यके लोभसे नेरे पितको नरवा हाला तो तुम क्यों हरते हो। उन्होंने कहा कि हम लोगोंने सदा सुत्रीवको इस राज्यकी प्राप्तिमें सफल होनेसे वंचित किया है, अतः हमें भय है। वे अपने पत्तके वानरोंक साथ अब इस किलेनें प्रदेश करेंगे। इत्यादि। अ० रा० के अनुसार इन्हों वानरोंने ताराको वालीके मारे जानेका समाचार दिया—'तारामूचुर्नहाभागे हतो वाली रणाजिरे।' वाल्मी० से अनुसान होता हे कि अंगदने माँको खबर दी, अतः वह अंगदसहित वहाँ से चली। यथा 'सा सपुत्राऽप्रियं अत्वा वधं भतुः सुदारुगम्। निष्यपात स्टां तस्माहृद्विया गिरिकन्दरात्।१६।४। दोनों मलोंकी रज्ञा मानसमें कर दी गई।

नोट-- र 'नाना विधि विलाप कर....' इति । (क) यहाँ ताराका चलना और पतिके शवके पास पहुँचना न कहकर क्रमसे जनाया कि पहले नगरके सव लोग व्याकुल होकर दौड़े, उनके प्रश्चात् साथ ही तारा समाचार सुनकर वहींसे विलाप करती चली (ये दोनों वातें वालिके मरते ही तुरत हुई)। यथा 'एव-सुक्त्वा प्रदुद्राव रुद्ती शोकमूर्छिता। शिरश्चोरश्च वाहुभ्यां दुःखेन समभिन्नती। वाल्मी० १९।२०।' (ख) 'तारा' का विलाप सर्ग २० ऋोक ४-२५; सर्ग २३ ऋोक २-१७, २२-३०; ऋौर सर्ग २४ श्लोक ३३-४० में जो दिया गया है वह सब यहाँ 'नाना विधि' से किवने सूचित कर दिया है। वालमीकिजी लिखते हैं कि वह क़ररी पत्तीकी तरह विलाप कर रही थी—'क्रोशन्तीं क़ररीमिव ।१९।२८।'

विलाप:-क्या त्राज सुमे अपराधिनी सममकर नहीं वोल रहे हो ? उठो, अच्छे बिछौनेपर सोत्रो । राजा पृथ्वीपर नहीं सोते । वसुन्धराधिप होनेसे आज आपको पृथ्वी वहुत प्रिय है जिससे मुफे छोड़कर उसपर पड़े हो। आज मैं वहुत दुःखी हूँ। अंगदका क्या हाल होगा, उसे आश्वासन दो, उसका सिर सुँघो। आप अपनी इन अनेक सुंवरियोंको देखिए।००। इत्यादि।

'तारा' — सुषेण वानरकी कन्या है। वालिकी छी है। वालिने इसके विषयमें (वाल्मीकीयमें) सुश्रीवसे कहा है कि 'वह सूच्म विषयोंके निर्णय करने तथा नाना प्रकारके उत्पातसूचक चिह्नोंको जाननेमें अत्यन्त निपुण है। वह सर्वज्ञा है। जिस कामके लिए वह अच्छा कह दे वह अवश्य ही सिद्ध होता है, उसकी सम्मति कभी विपरीत नहीं होती'। वालिने पश्चात्ताप किया कि मैंने उसका कहा न माना, इसीसे मारा गया।

यह पंचप्रातस्मरणीय स्त्रियोंमेंसे एक है, जिनका प्रातःकाल स्मरण माङ्गलिक स्त्रीर वड़े माहा-त्म्यका माना जाता है। वे ये हैं - 'श्रहल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मंदोदरी तथा। पंचकं ना स्मरेन्नित्यं महा-पातकनाशनीम्।' (आचारमयूख)। पुरालोंके अनुसार ये पाँचौं खियाँ परमपवित्र मानी जाती हैं। पंचकन्या पाठ प्राचीन नहीं है।

३—'छूटे केस न देह सँभारा' यह शोककी दशा है। शोकमें ज्ञान, धीरज और लज्जा ये तीनों नहीं रह जाते, यथा—'सोक विकल दोउ राज समाजा। रहा न शान न धीरज लाजा।' ताराके ज्ञान न रह गया। इसीसे नाना विधिसे विलाप करती थी। धीरज न रहा इसीसे देहका सँभाल नहीं; श्रीर, लाज न रही इसीसे केश छूटे हुए हैं।

तारा विकल देखि रघुराया। दीन्ह ज्ञान हरि लीन्ही माया।। ३।। अर्थ—ताराको व्याकुल देखकर श्रीरघुनाथजीने उसे ज्ञान दिया श्रीर माया हर ली।३।

टिप्पणी—१ 'विकल देखि' का भाव कि श्रीरामजी कृपाल हैं, स्त्रीकी व्याकुलता देख द्या श्राई। श्रतः उसपर कृपा की । ज्ञानसे शोक दूर होता है, इसीसे ज्ञान दिया। यथा—'सोक निवारेड सवहि कर निज विज्ञान प्रकात । २।१५६।' जैसे वशिष्ठजीने राजाके मरनेपर रानियोंकी व्याकुलता विज्ञान द्वारा दूर की थीं।

२ प्रथम जब ज्ञान हो जाता है तब माया दूर होती है और मायाके हटनेपर भक्ति होती है, यया 'होइ विवेक मोह भ्रम भागा। तव रघुवीर चरन अनुरागा।' श्रीरामजीके चरणोंमें अनुराग होना भक्ति हैं, मोहभ्रमका भागना मायाका दूर होना है और विवेक होना ज्ञान है। श्रीरामजीने ताराको ज्ञान दिया तव माया गई श्रौर तत्स्ञात् उसने भक्ति माँगी।

पं०-प्रमु दीनद्याल हैं, उन्होंने सोचा कि मेरे सन्मुख भी इसे अज्ञान वना रहे तो योग्य नहीं, इसीसे ज्ञान देकर उसका अज्ञान हरण किया।

प्० प्० प्र०-(क) 'दीन्ह ज्ञान....' इति। 'ज्ञान दिया' इस कथनसे स्पष्ट है कि ज्ञान दूसरेके देनेसे ही मिलता है, अपने यत्रसे साध्य नहीं है। यथा—'दृष्टान्तो नैव दृष्टलिसुवन जठरे सद्गुरोर्ज्ञानन्दातुः' (शतक्षोकी वेदान्वकेवरी), 'चित्र पितिह दीन्हेउ दृढ़ ज्ञाना ।६।१११।५।' (ख) श्रीदृशरथजीको दृढ़ ज्ञान दिया है । ताराको दृढ़ ज्ञान नहीं दिया, केवल 'ज्ञान' देना कहा, क्योंकि दृढ़ ज्ञान दिया होता तो वह सुप्रीवकी स्त्री क्यों

वन जाती ? ताराको शब्द शक्तिसे ज्ञान दिया, यह आगेकी अर्घालियोंसे स्पष्ट है और दशरथजीको 'चितइ दीन्हेड' अर्थात् दृष्टिशक्तिसे ज्ञान दिया। (ग) सुम्रीवजीके संबंधमें 'उपजा ज्ञान बचन तब बोला' कहा था। बोये विना उपज नहीं होती। वहाँ बोनेवाले भगवान ही हैं। उन्होंने संकल्पमात्रसे उन्हें ज्ञान दिया, ऐसा समसना चाहिए। अथवा, स्पर्शसे। कारण कि ज्ञान इन चार प्रकारोंसे ही दिया जाता है। यथा—'गुरोरालोक्यमात्रेणं स्पर्शात् सम्भाषणादिष। मनसा यस्तु संस्कारः क्रियते योगवर्त्मना।' इस संस्कारको शाम्भवी दीचा कहते हैं जिससे शम्भुत्व (शिवता, स्वरूपस्थिति) प्राप्त होती है—'देशिकानुम्रहेणैव शिवताव्यक्त-कारिणी। सेयं तु शाम्भवी दीचा शिवादेशस्य कारिणी।'

छिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचितं अति अधम सरीरा ।। ४ ।। अगट सो तनु तव आगे सोवा । जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ।। ४ ।।

श्रार्थ—पृथ्वी, जल, श्राप्ति, श्राकाश श्रीर पवन इन पंच तत्त्वोंसे यह अत्यन्त श्राधम शरीर रचा गया है।। वह शरीर प्रत्यच तेरे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है; सो तुम किसके लिए रो रही हो।।

टिप्पणी १—'छिति जल पावक....' इति । शारीरकी रचना इसी क्रमसे होती है जैसा यहाँ लिखा है । प्रथम माताका रज पृथ्वी तत्व है, पिताका वीर्य जलतत्व है । इनसे पियड बनना अग्नि तत्व है, पोल होना आकाश है और प्राण आना वायु है—भागवतके तृतीय स्कंधमें इसका उल्लेख है । यथा—'कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुर्वेहोपपत्तये । स्त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंचो रेतः कणाश्रयः ।१। कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदम्। दशाहेन दु कर्कन्धः पेश्ययं वातः परम् ।२। मासेन तु शिरो द्वाम्यां बाहुङ्घाद्यङ्गविग्रहः । नखलोमास्थिचर्माणि लिङ्गिन्छ्द्रो- प्रविक्तिः ।३। चतुर्मिर्धातवः सत पञ्चिमिन्नुतृतुङ्कद्भवः । षड्भिर्जरायुणा वीतः कुन्नौ आम्यति दिन्तिणे ।४।' (अध्याय ३१) । अर्थात् जीवके पूर्वकृत कर्मोंका प्रवक्तक ईश्वर ही हैं । जीव उन्हीं कर्मोंके कारण शरीर-धारणके लिए पुरुषके बीजकणके आश्रयसे स्त्रीके गर्भमें प्रवेश करता है । पुरुषका वीर्य स्त्रीके गर्भमें जाकर एक रात्रिमें स्त्रीके रजमें मिन्न एकरूप हो जाता है । वीर्य और रजके मिले हुए रूपको 'कलल' कहते हैं । फिर पाँच रात्रिमें पानीके बुल्लेके समान गोल हो जाता है, दश दिनमें बेरके फलके समान बढ़ा और कठिन हो जाता है, फिर एक महीनेमें अण्डेके सहश मांसपिण्ड वन जाता है । महीने भरके बाद उसमें सिर निकल्ला है । दो मासमें बाहु, चरण आदि अगोंका विभाग हो जाता है तथा तीन मासमें नख, लोम, अस्थ और स्त्रीत्व अथवा पुरुषत्वके प्रदर्शक छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं । चार मासमें सात धातुएँ प्रकट होती हैं । पाँचवेंमें भूख-प्यासकी उत्पत्ति, छठेमें जरायु (भिल्ली) से आवृत्त होकर माताकी कोखमें दिन्यण और घूमने लगता हैं ।

नोट—१ यहाँ 'छिति जल पावक गगन समीर' यह क्रम है और सुन्दरकांड ४६ (२) में 'गगन समीर अनल जल धरनी' यह क्रम दिया है। भेदका कारण यह है कि सुन्दरकांडमें इन पाँचोंतत्वोंकी उत्पत्तिके विचारसे जैसा उत्पत्तिका क्रम है वैसा ही कहा गया और यहाँ तत्वोंकी उत्पत्ति नहीं कहना है वरंच जिस क्रमसे शरीरकी रचनामें ये तत्व काममें आए वह क्रम रक्खा गया है, क्योंकि यहाँ रचना कह रहे हैं—'पंच रचित....'। तैत्तिरीयोपनिषद ब्रह्मानन्दब्र्झी प्रथम अनुवाकमें पंचतत्त्वोंकी उत्पत्तिका क्रम इस प्रकार कहा गया है—'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। आकाशांद्वायुः। वायोरित्रः। अप्रेरंगः। अद्भयः पृथिवी।' अर्थात् सबके आत्मा सर्वप्रसिद्ध उस परमात्मासे पहले आकाशतत्व उत्पन्न हुआ। आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल और जलसे पृथ्वी उत्पन्न हुई।

नोट—२ 'अति अधम सरीरा' इति। इस संबंधमें पद्मपुराण भूमिखण्डके ययाति और मातिका संवाद पढ़ने योग्य है। उसमें मातिलने वताया है कि 'आत्मा परमशुद्ध है। पर यह देह जो कंमींके वंधनसे तैयार किया गया है नितान्त अशुद्ध है। वीर्य और रजका संयोग होनेपर ही किसी भी योनियों में देहकी उत्पत्ति हाती है तथा यह सर्वदा मलमूत्रसे भरा रहता है। यह देह ऊपरसे पंचभूतों द्वारा शुद्ध किया जाने-पर भी भीतरकी गंदगीके कारण अपित्र ही माना गया है। जिसमें पहुँचकर पञ्चगव्य और हिवध्य आदि अत्यंत पित्रत्र पद्मिश्च भी तत्काल अपित्रत्र हो जाते हैं, उससे बढ़कर अशुद्ध दूसरा क्या हो सकता है ?—'यं प्राप्यातिपित्रत्राणि पञ्चगव्यं हवीं विच। अशुचित्वं च्लाद्यान्ति कोऽन्योऽस्मादशुचिस्ततः ।६६।६९।' जिसके द्वारा निरन्तर च्लाक्णमें कफ मूत्र आदि अपित्रत्र वस्तुयें बहती रहती हैं, जिसके छिद्रोंका स्पर्शनात्र कर लेनेसे हाथको जलसे शुद्ध किया जाता है तथापि मनुष्य अशुद्ध ही बने रहते हैं, वह शुद्ध कैसे हो सकता है ? मनुष्य अपने शरीरके मलको अपनी आँखों देखता है, उसकी दुर्गन्धका अनुभव करता है और उससे बचनेके लिये नाक भी द्वाता है। किन्तु मोहका कैसा माहात्म्य है कि शरीरके दोषोंको देखकर और सूँचकर भी उसको उससे वैराग्य नहीं होता। यह शरीर अत्यन्त अपित्रत्र है क्योंकि जन्मकालमें इसके अवयवोंको स्पर्श करनेसे शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हो जाता है।

संभवतः उपर्युक्त दोषोंके कारण ही शरीर अधम कहा गया है। अन्यत्र भी इसे अधम कहा है, यथा—'रहिहि न अंतहु अधम सरीरू ।२।१४४।', 'अधम सरीर राम जिन्ह पाये।'

नोट—३ 'श्रित श्रधम' कहकर चार कोटियाँ जनाई । उत्तम, मध्यम, श्रधम श्रीर श्रित श्रधम । महाकारण देह उत्तम है जिसमें स्वरूपानुभवकी स्थित होती है । यह शुद्ध सत्वगुणात्मक होनेसे उत्तम है । (प० प० प्र०) । (रा० प्र० श्रीर पं० रा० कु० जी 'सहज स्वरूप' को उत्तममें लेते हैं) । कारण शरीर मध्यम है । इसमें केवल श्रज्ञानावृत श्रानन्द्मय स्थित होती है जिसमें विपरीत ज्ञानका श्रभाव होता है । सूर्म वा लिङ्ग शरीर श्रथम है । यह सत्वरजोयुक्त होता है । श्रीर, पाँचभौतिक स्थूल शरीर केवल तमोगुणी होनेसे श्रित श्रथम है । (प० प० प०); श्रथवा श्रिस्थ मांस श्रादिसे युक्त होनेसे श्रित श्रथम है । (प० रा० कु०)।

४ 'सरीरा' इति । शरीर शब्द भी यहाँ उपयुक्त है । शरीरका ऋर्थ है 'जिसका नाश होता है (शीर्यते) ।' अथवा जो दूसरोंका नाश करता है (शृणाति) वह स्थूल देह । (प० प० प्र०) ।

टिप्पणी—२ 'प्रगट सो तन तव आगे सोवा।' 'प्रगट' कहनेका भाव कि तन और जीव दो पृथक्-पृथक् वस्तुयें हैं। इनमेंसे जीव प्रकट नहीं है, तन प्रगट है। इसके वास्ते क्यों रोती हो, यह तो सामने ही है। रहा जीव, सो नित्य है, उसका नाश नहीं। जिसका नाश नहीं उसके लिए रोना कैसे उचित है?

प० प० प०— 'प्रगट सो तन तव आगे सोवा' इति । यहाँ यह न कहकर कि वह तन तेरे आगे प्रगट हैं, 'तव आगे' सोवा कहा । 'सोवा' कहकर यहाँ वाल्मी० सर्ग २० व २३ के तारा-विलापों सूचित किया है। [ताराके 'रणे दारुणविक्रान्त प्रवीर प्लीवतां वर । किमिदानीं पुरोभागामय त्वं नाभिभाषसे ।२०। ४। उत्तिष्ठ हरिशादूल भजस्व शयनोत्तमम् । नैवंविधाः शेरते हि भूमौ नृपतिसत्तमाः ।५।' आर्थात् रणमें घोर पराक्रम करनेवाले वानरश्रेष्ठ वीर! क्या मुक्ते अपराधिनी जानकर आज मुक्तसे नहीं बोल रहे हो। उठिये, उत्तम बिछौनोपर सोइये। राजा पृथ्वीपर नहीं सोते। तथा 'मुजाभ्यां पीनवृत्ताभ्यामङ्गदोऽहमिति व्रवन् । आभवादयमानं त्वामङ्गदं त्वं यथा पुरा। दीर्घायुर्भव पुत्रेति किमर्थं नाभिभाषसे ।२०१२५-२६।' अर्थात् आंगद आपके चरणोंको पकड़कर प्रणाम करता है, आप उसको पहलेकी तरह आशीर्वाद क्यों नहीं देते कि 'आर्यपुत्र! दीर्घायु हो।' इत्यादि वाक्योंको लेकर 'सोवा' शब्दका प्रयोग किया गया है]। भाव यह कि जैसे नित्य प्रति सो जानेपर वालि तुमसे बातचीत नहीं करता था वैसे ही इस समय भी वात नहीं करता है। उन उन समयोंमें तुमने कभी शोक नहीं किया तब इस समय सोतेमें क्यों शोक करती हो ? यदि वह कहे कि यह श्वासोच्छास नहीं करता है इससे मैं रोती हूँ तो उत्तर है कि श्वासोच्छास करना इसका स्वभाव ही नहीं है। वह तो सूदम देहका धर्म है कि जीव नित्य है, उत्तर है, उसमें तो खी पुरुप, पित यदि कहे 'जीव' सला गया इससे रोती हैं तो उत्तर देते हैं कि जीव नित्य है, उसमें तो खी पुरुप, पित

पत्नी छादि भेद नहीं हैं। जीव छप्रकट है। जिसे कभी तूने देखा भी नहीं उसके लिये शोक कैसा ? उससे त्ने वियोग कैसे मान लिया ?

नोट-५ तनको 'प्रगट' कहकर तनकी पूर्व और पर अवस्थाओं तथा जीवको अप्रकट जनाया। इस्तरह इस शब्दसे गीता २ 'अब्यक्तादीनि भूतानि ब्यक्तमध्यानि भारत। अब्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ।२=। आश्चर्यवत्परयति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृशोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चव कश्चित् ।२६।' का भाव प्रकट कर दिया है। अर्थात् मनुष्यके शरीरकी आदि (अर्थात् पूर्व) अवस्था प्रत्यत्त नहीं है और न सरएके बादकी अवस्था प्रत्यत्त है; तब इनके विषयमें शोक कैसा १ कोई एक ही इस आत्माको आधार्यकी भाँति देखता है, कोई एक ही इसका आधार्यकी भाँति वर्णन करता है श्रीर कोई एक ही इसे ऋाश्चर्यकी भाँ ति सुनता है। पर सुनकर भी इसके यथार्थ स्वरूपको कोई नहीं जानता।—भाव कि जब कोई इसे यथार्थ जानता ही नहीं तब इसके लिये शोक कैसा ?

६—अर्जुनको उपदेश करते हुए भगवान् श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीताके दूसरे अध्यायमें ऐसा ही कहा है।—

'अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः ।११।' 'न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।

श्रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराखो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥

श्रथीत् जिनका शोक न करना चाहिए तू उन्हींका शोक कर रहा है और पंडितोंकी-सी वातें करता है ! किसीके प्राण रहें चाहे जायँ, पंडित लोग मरणशील शरीर और अविनाशी आत्माके लिये शोक नहीं किया करते। यह (श्रात्मा, जीव) न तो कभी जन्मता है न मरता ही है। ऐसा भी नहीं है कि यह एकवार होकर फिर होनेका नहीं; यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है, एवं शरीरका वध हो जाय तो भी यह मारा नहीं जाता । इत्यादि । श्लोक ३० तक जीव और शरीरके विषयमें उपदेश है जो पढ़ने योग्य है ।

७-- अशराव में श्रीरामजीके वचन ये हैं- कि भीर शोचिस व्यर्थ शोकस्याविषयं पितम्। पितस्तवायं देहो वा जीवो वा वद तत्त्वतः ।१३। पंचात्मको जडो देहस्त्वङ्मांसरुधिरास्थिमान् । कालकर्म-गुणोत्पन्नः सोऽप्यास्तेऽद्यापि ते पुरः ।१४। मन्यसे जीवमात्मानं जीवस्तर्हि निरामयः। न जायते न म्रियते नं तिष्ठति न गच्छति ।१५। न स्त्रो पुमान् वा षंढो वा जीवः सर्वगतोऽज्ययः । एकएस्वा द्वितीयोऽयमाकाश-वदलेपकः । नित्यो ज्ञानमयः शुद्धः सकथं शोकमहित ।१६।'—(अध्यातम ३) । अर्थात् हे भयशीले ! व्यर्थ क्यों शोच करती है ? तेरा पित शोक करने योग्य नहीं। वताश्रो कि तुम्हारा पित कौन है, यह देह या जीव ? जड़ देह तो पंचतत्त्वात्मक है। त्वचा, मांस, रुधिर, श्रस्थिवाला, काल कर्म श्रीर गुणसे उत्पन्न यह शरीर तेरे आगे है। यदि जीवात्माको पित मानती है तो जीव तो निर्विकार है, न पैदा होता है न मरता है, न खड़ा होता है न चलता है, न स्त्री है न पुरुष न नपुंसक। वह तो सर्वगत है, अविनाशी है, एक ही है, श्रद्वितीय श्रोर श्राकाशकी तरह निर्लेप है, वह नित्य ज्ञानमय श्रीर शुद्ध है। तव उसके लिए केसे शोक करना योग्य है ?

· वाल्मीकि रा० में प्रथम हनुमान्जीका सममाना लिखा है। फिर वालि-प्राण्भंग होनेपर श्रीराम-चम्द्रजीने समकाया है। सर्ग २४ में श्रीरामजीका उपदेश इस प्रकार है।-

'मा वीरभार्ये विमतिं कुरुष्व लोको हि सर्वो विहितो विधात्रा।

तं चैव सर्वं सुखदुःखयोगं लोकोऽत्रवीत्तेन कृतं विधात्रा ॥४२॥

त्रयोऽपि लोका विहितं विधानं नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य। प्रीति परां प्राप्स्यसि तां तथैव पुत्रश्च ते प्राप्स्यति यौवराज्यम् ॥४३॥

धात्रा विधानं विहितं तथैव न शूरपत्न्यः परिदेवयन्ति ।

अर्थ अर्थ वर्ष वर्षाः अवस्थाति तेन सहात्मना तु प्रभावयुक्तेन परंतपेन ।। ... ४४।। १००० वर्ष

अर्थात् 'हे वीरपत्नी ! तुम मरनेकी इच्छा न करो । लोकको और समीको विधाताने बनाया है । उसी विधाताने सबके साथ सुख दुःखका संयोग कर दिया है । ऐसा वेदोंका उपदेश है । त्रैलोक्यवासी निश्चित विधानका अतिक्रमण नहीं कर सकते क्योंकि सभी उसके अधीन हैं । तुम्हारा पुत्र युत्रराज होगा और तुम पहलेके ही समान अत्यन्त प्रसन्न होगी । विधाताका ऐसा ही विधान है । वीरोंकी खियाँ रोती नहीं । प्रभावशाली परन्तप महातमा रामचन्द्रके सममाने पर वीर पत्नी ताराने विलाप करना छोड़ दिया ।'

उपजा ज्ञान चरन तव लागी। लीन्हेसि परम भगति बर मागी॥ ६॥ उमा दारु-जोषित की नाईं। सबिह नचावत राम गोसाईं॥ ७॥

श्रर्थ— जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब चरगोंसे लगी और वर माँगकर परमभक्ति ले ली।६। (श्री-शिवजी कहते हैं—) उमा ! राम गोसाई सबको कठपुतलीकी तरह नचाते हैं अर्थात् सब प्राणी श्रीराम-

जीकी इच्छाके अनुकूल कार्य करते हैं। ।।

नोट—१ 'उपजा ज्ञान' से जनाया कि श्रीरामचन्द्रजीके समभानेसे इतनेसे ही उसका मोह दूर हो गया, उसने विलाप करना छोड़ दिया। प्रभावशाली महात्माओं के अल्प वाक्यसे ही लोगों का अज्ञान दूर हो जाता है। प्रभुकी छपासे उसे ज्ञान हुआ, वह छत्कृत्य हुई। अतः चरणों में अब उसने प्रणाम किया। यथा—'श्राश्वासिता तेन महात्मना तु प्रभावयुक्तेन परंतपेन। सा वीरपत्नी ध्वनता मुखेन सुवेषरूपा विरराम तारा। वाल्मी २४।४४।', 'देहाभिमानजं शोकं त्यक्त्वा नत्वा रघूत्तमम्। अ० रा० ३।३६।' अर्थात् 'प्रभावशाली परन्तप् महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके समभानेपर वीरपत्नी ताराने विलाप करना छोड़ दिया। उसके हृदयमें शान्ति हुई जो मुखकी सुन्दरताके रूपसे प्रकाशित हुई। देहाभिमानजनित शोकको त्यागकर उसने श्रीरघुनाथजीको प्रणाम किया।'—यह सब 'उपजा ज्ञान' से सूचित कर दिया गया।

टिप्पणी—१ ताराको उसी च्रण ज्ञान उत्पन्न हो गया, यह श्रीरामजीकी वाणीका प्रमाव है। ज्ञान होनेपर उसने सहगमनके विचारको त्याग भक्तिकी प्राप्तिका उपाय श्रेयस्कर जाना।—'जहँ लिंग साधन वेद बखानी। सबकर फल हरिभगित भवानी। ७१२६।७।' भक्तिके विना ज्ञानकी शोभा नहीं, यथा—'सोह न रामप्रेम विनु ज्ञानू। करनधार विनु जिमि जलजानू।' श्रीरामजीने ताराको ज्ञान अपनी श्रोरसे दिया श्रीर भक्ति उपाय करनेसे मिली। इससे सूचित हुत्रा कि ज्ञानसे भक्ति दुर्लभ है, यथा—'प्रमु कह देन सकल मुख सही। भगित श्रापनी देन न कही। । । ।

गौड़नी—तारा पहले अत्यंत विकल होगई। शोकसे ऐसी संतप्त हो गई कि वह पितके शवके साथ वितामें जल जानेको तैयार थी। उसे भी वैसाही कचा वैराग्य होगया जैसा कि श्मशान वैराग्य हुआ करता है तथा जैसा सुप्रीवको बालिसे भिड़नेके पहले हो गया था। उस प्रसंगमें बालिको परमहित मानकर वह उसका वध नहीं चाहता था। परन्तु 'नट मर्कट इव नचानेवाले' भगवान्ने उसे प्रवृत्त किया और यथोचित ज्ञान दिया। यहाँ भी तारा महापितवता होगई, परन्तु वस्तुतः उसे अनाथ विधवा रहनेमें भय था। इसीलिये जब ज्ञान हुआ तव 'तें पुनि होब सनाथ' वा 'तो पुनि होब सनाथ' का स्मरण करके चरणोंपर गिरी और पहले उसने 'वर' (पित) माँगा। अर्थात् सुप्रीवको वरण करनेकी आज्ञा माँगी। इससे, परम भागवत रामसखा, पाषद, पारिवारिकको वरण करके सहजही उसने 'परम भक्ति ले ली।' अर्थोत् उसकी अधिकारिणी हो गयी। अन्वय यों है—'वर माँगि (कै), परम भक्ति लीन्हेसि।' रामसखाको वरण करना हो उसे अधिकारिणी बनाता है, जैसे राजाको वरतेही भिखारिणी भी रानी हो जाती है। भगवत्त्रेरणानुकूलही सव काम हुआ। इस प्रसंगमें भी ठीक वही वात कही है कि रामजी 'दाक्योषितकी नाई' सवको नचाते हैं।

मा० म०-१ 'ज़व ताराको ज्ञान प्राप्त हुआ तव वह श्रीरामचन्द्रजीके चरणापर गिरी और

पहिले भक्ति तदनन्तर 'वर' (पित) क्ष माँगा। यदि कोई कहे कि यह अर्थ असंगत है तो इसीकी पृष्टताके लिए आगे कहते हैं कि 'उमा दार जोषित की नाई।....।' यदि तारा केवल भक्तिही माँगती तो इस चौपाई- के कहनेकी आवश्यकता न थी, परन्तु उसने पित भी माँगा, अतएव शिवजी कहते हैं कि—हे उमा! देखो। इन्द्रियपित श्रीरामचन्द्र इन्द्रियों को स्थिर वा चंचल जैसा चाहें करनेवाले हैं क्यों कि पिहले ताराने भक्ति माँगी थी परन्तु इन्द्रियों के वश होकर पित भी माँगना पड़ा। र—(सयूख)—श्रीरामचन्द्रजीने शापके डरसे ताराको ज्ञान देकर मोह छुड़ाया और पितके बदले पित दिया अर्थात् सुग्रीवको ताराका पित बना दिया; वालिका कहना भी पूरा हो गया।—'तौ पुनि होव सनाथ' में देखिए। †

वि० त्रि०-१ 'उपजा ज्ञान......वर मागी' इति। सरकारके उपदेशसे ज्ञान उपजा कि यह शरीर पाछ्रभौतिक पदार्थ है। यह कार्य्य है, अतः अनित्य है, अधम है (यथा- 'रहिहि न अंतहु अधम उरील') और जीव नित्य है, अतः अशोच्य है, उसे सम्पूर्ण संसार नश्वर दिखाई देने लगा, कोई स्पृहा उसे नहीं रह गई, अतः उसने परम भक्ति वर माँग लिया। यहाँ वरका अर्थ वरदान है, भर्ता नहीं है। ऐसी परिस्थितिमें जब कि मारे हुए पतिका शव पड़ा हो, कोई अधमसे अधम स्त्रों भी दूसरा पति करनेकी वात नहीं सोच सकती।

र 'उमा दारु जोषित......गोसाई' इति । जो तारा अभी इतनी विकल थी कि उसके वाल छुट गये थे, देहका सँभाल नहीं था, वहीं प्रभुका उपदेश पातेही कृतकृत्य होगई, और उसने भक्तिका वरदान माँग लिया । इसमें ताराकी कोई प्रशंसा नहीं । सरकारने उसे विकल देखा, उन्होंने चाहा कि इसके हृदयमें शान्ति आजाय, उसे उपदेश दिया और उसने शान्ति लाभ की । इसपर शिवजी कहते हैं कि सब लोग राम गोसाई के हाथकी कठपुतली हैं, जब जैसा कर देते हैं तब वह तैसा हो जाता है, यथा—'वोले विहंिष महेस तब ज्ञानी मूढ़ न कोइ । जेहि जस रशुपति करिंड जब सो तस तेहि छन होइ । १।१२४।'

टिप्पर्णा—२ यहाँ 'दारु जोषित' का उदाहरण दिया और पूर्व कहा था कि 'नट सर्कट इव सविह नचावत'। मर्कटके दृष्टान्तसे जगत्को चैतन्य कहा और दारुयोषितके दृष्टान्तसे जगत्को जड़ कहा। एकही (जगत्) को जड़ और चैतन्य दोनों कहना विरुद्ध है। पर तिनक ध्यान देनेसे इसका समाधान हो जाता है।

% 'जेहि श्रघ वघेउ व्याध जिमि वाली। फिरि सुकंठ सोइ कीन्ह कुचाली। सोइ करतूति विभी-पन केरी।' (१।२६), यह मानसका वचन इस भावका विरोधी है। ऋतः यह भाव भ्रम है। (प० प० प्र०) र् ऐसाही ऋर्य दोहामें दीनजीने किया है। संभवतः मयङ्कके आधारपरही। पर यहाँ वे 'भगत वर' पाठ देते हैं। यह पाठ संपादकको किसी प्राचीन पोथीमें अवतक नहीं मिला। दीनजी जो भाव लिखते हैं वह मयङ्क त्रौर मयूखमें हो चुका है पर वहाँ भी पाठ 'भगति' है। दीनजी लिखते हैं कि—''कुछ लोग प्रथम श्रद्धालीके दूसरे परमें 'भगति वर' पाठ करके 'भक्तिका वरदान माँग लिथा' ऐसा श्रर्थ करते हैं, पर हमें वह पाठ नहीं जँचता क्योंकि तारा पंचकन्या है। उसका किसी समय विधवा रहनाहमारे शास्त्रानुकूल विहित नहीं है। श्रतएव उसे तुरत सुर्शावको बर्गा करना हो पड़ा। 'भगत-वर' ही पाठ माननेसे पावतीजीकी शंका भो उचित जान पड़ती है, नहीं तो वह व्यर्थसी हो जायगी क्योंकि भक्तिका वरदान माँग लेना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। 'भगत—वर' माँगनाही आश्चर्यमें डालनेवाली वात है—कि जो तारा अभी वालिके लिये रो रही थी वही एकदम भूलकर सुत्रीवको वरण करनेके लिए तैयार हो गई। इस स्थानपर वालिका वह कथन स्मरण करना चाहिए जो उसने युद्धके लिए प्रस्थान करते समय तारासे कहा था।—'जौ कदाचि मोहिं मारिह तें पुनि होव सनाथ'—(नोट-'तें -पाठ भी हमें कहीं नहीं मिला है) -इस दोहेके चौथे च्रणका पाठ 'तौ पुनि होडँ सनाथ' करके इसका अथं 'तो फिर मैं सनाथ हो जाऊँगा' लोग करते हैं; पर वह संगत नहीं हैं क्योंकि 'पुनि' का यहाँपर कोई अर्थही नहीं लगता। यदि वालि एक वार कहाँ 'अनाथ' से 'सनाथ' हो चुका होता तो उसका यह कहना संगत होता; अतएव यह पाठ माननेसे पद अशुद्ध ठहरता है।"

'उमा दारु जोतिष की नाईं' यह शिववाक्य है। शिवजीका ज्ञानघाट है, वे ज्ञानी हैं और ज्ञानीके मता
नुसार जगत् जड़ है; अतएव शिवजीने जड़का दृष्टान्त दिया। और, 'नर मरकट इव सबिंह नवावत।

राम खगेस वेद अस गावत' यह भुशुरिडवाक्य है। इनका उपासनाघाट है। ये उपासक हैं और उपासकोंके मतसे जगत् चैतन्य है; इसीसे भुशुरिडजीने चैतन्यका दृष्टान्त दिया हैं। सबको नचाते हैं, यह कीड़ा

है; इसीसे दोनों जगह 'राम' नाम दिया—रमु क्रीड़ायाम्।—[नोट—सुग्रीव पुरुष हैं। उनके विषयमें पुल्लिंग

'नट मर्कट' का दृष्टान्त दिया था और तारा स्त्री है, इसके विषयमें स्त्रीलिंग 'योषित' का दृष्टान्त दिया।

पां०—यहाँ अद्वेतका प्रतिपादन है कि एक ईश्वर ही सत्य है और सब मिथ्या।] ३—'गोसाई' इति। कठपुतलीका नचानेवाला छिपकर नचाता है। रामजी 'गोसाई' अर्थात् समस्त इन्द्रियोंके स्वामी हैं और

अन्तर्यामीरूपसे सब इन्द्रियोंके प्रेरक हैं। प्रेरणा करके सबको कठपुतलीकी तरह नचाते हैं, यथा—'गरद
दारुनारि सम स्वामी। राम सूत्रधर अंतरजामी १११०५।५।'

पं० रा० व० रा०—कठपुतलीमें कुछ सामर्थ्य नाचनेकी नहीं हैं; पर उसका नचानेवाला जो पर्देकी आड़में छिपा बैठा है उसे तार पकड़े हुए नचाता है। वह तार भी दूसरेको दिखाई नहीं देता। नचानेवाला अपनी इच्छानुसार नचाता है। बैसे ही कर्मरूपी तार पकड़े हुए आप नचाते हैं। जीव परतंत्र हैं। श्रीरामजी स्वतंत्र हैं। चेतन होते हुए भी जीव प्रभुकी इच्छा बिना कुछ कर नहीं सकता, न अपनेसे यह करके कुछ पा सकता है, प्रभु ही कृपा करें तो ज्ञान, भक्ति सब कुछ मिल सकता है।

नोट—२ मिलान कीजिए—'ईशस्य हिवशे लोको योषा दारुमयी यथा। भा० १।६।७।' कठपुतलीके समान यह संपूर्ण लोक ईश्वरके वशीभूत है। न्ये नारदजीने व्यासजीसे कहा है। इसीका भाव गीताके—'श्रहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। १०।८।' (जड़ चेतन समस्त प्रपंचका कारण में ही हूँ। ये सब मुमसे ही प्रवृत्त किये जाते हैं। श्रर्थात् उन-उनके कर्मानुसार में ही उनका सञ्चालन करता हूँ), 'सर्वस्य चाहं हृदि सिन्नविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च।१५।१५।' (मैं सबके हृद्यमें प्रविष्ट हूँ। मुमसेही स्मृति, ज्ञान श्रीर श्रपोहन होता है। श्रर्थात् संपूर्ण प्रवृत्ति श्रीर निवृत्ति के कारणक्तप ज्ञानके उत्पत्तिस्थानमें में श्रपने संकल्पके द्वारा सबका शासन करता हुश्रा श्रात्मक्तपसे प्रविष्ट हो रहा हूँ) श्रीर 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। श्रामयन्सर्व भूतानि यन्त्राह्नढानि मायया।१८।६१।' इन स्रोकोंमें है। ईश्वर सभी प्राणियोंके हृद्य-देशमें स्थित है श्रीर यन्त्राह्नढ सभी प्राणियोंको श्रपनी मायासे घुमा रहा है। श्रुतियाँ भी यही कहती हैं— 'श्रन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां। सर्वात्मा।' 'य श्रात्मिन तिष्ठनात्मनोऽन्तरो यमयति। वृह० ?'

श्रीरुक्मिणीजीका हरण होने पर जरासंघादि परास्त होकर भाग आए; तब उन्होंने शिशुपालको समभाते हुए कि जीवोंके सुख या दुःख सदैव स्थिर नहीं रहते यही दृष्टान्त दिया है। 'न श्रियाश्रिययो राजन् निष्ठा देहिषु दृश्यते। भा०१०।५४।११। यथा दारुमयो योषिन्तृत्यते कुहकेच्छ्या। एव मीश्वरतन्त्रोऽयमीहते सुखदुःखयोः ।१२।' अर्थात् सर्वदा अपने मनके अनुकूलही हो या प्रतिकूल ही हो, इस सम्बंधमें कुछ स्थिरता किसी भी शाणीके जीवनमें नहीं देखी जाती। जैसे कठपुतली बाजीगरकी इच्छाके अनुसार नाचती है, वैसे ही यह जीव भी भगवदिच्छाके अधीन रहकर सुख और दुःखके संबंधमें यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है।

<sup>†</sup> उपासनाकी दृष्टिसे प्राकृत चेष्टाएँ जीवोंकी अपनी हैं; इसमें सदसद्विकेनी बुद्धि और उसके कार्य श्रीरामजीकी कृपासे प्राप्त होते हैं। अतएव सब जीव मकटको तरह हैं; यथा 'गुन तुम्हार समुक्ते निज दोषा ।२।१३०', 'निज अवगुन गुन राम रावरे लिख सुनि मित मन रूके। वि० २३६।' ज्ञानदृष्टिसे उभय प्रकारकी चेप्टाएँ परमात्माकी ही सत्तासे होती हैं। यथा—'वोले विहाँस महेस तव ज्ञानी मूढ़ न कोइ। जेहि जस रघपित करिं जब सो तस तेहि छन होइ।१।१२४।' अतः सब जीव कठपुतलीकी तरह हैं। यथा—'सतरंज को सो साज काठको सबै समाज महाराज वाजी रची प्रथम नहित। तुलसी प्रभुके हाथ हारिवो जीतिवो नाथ...वि० २४६।' (श्रीकान्तशरणाजी)

तव सुग्रीविह आयसु दान्हा। मृतक कर्म विधिवत सव कीन्हा।। ⊏।। अर्थ—तव (जब ताराका शोक दूर हुआ और पितके साथ सहगम्नका प्रश्न नहीं रहा) श्रीराम-

चन्द्रजीने सुत्रीवको आज्ञा दी और उसने विधिपूर्वक वालिका सब मृतक-कर्म किया ।=।

नोट—१ 'त्रायमु दोन्हा' इति । त्रायमु देनेकी त्रावश्यकता यह कि बालिवधपर तारा त्रादिका विलाप देखकर सुत्रीय भी शोकिनिमन्न हो गए थे त्रीर उन्हें बहुत पश्चात्ताप हुत्रा । यहाँ तक कि उन्होंने त्रात्नहत्या कर लेनेको इच्छा प्रकट की । यथा 'सोऽहं प्रवेच्याम्यितदीप्तमिन्न श्राता च पुत्रेण च सख्यिमि-च्छन् ।....२४।२२। कुलस्य हन्तारमजीवनाई रामानुजानीहि कृतागसं माम् ।२३।' त्र्य्यात् त्रव में भाई त्रीर पुत्रके सहश होनेके लिये जलती हुई त्रागमें प्रवेश करूँगा । कुलके नाश करनेवाले, जीनेके त्रयोग्य, त्रपराधी सुमको मरनेकी त्राज्ञा दीजिए। वाल्मी० स० २४के प्रथम २३ श्लोकोंमें इनका शोक दिखाया गया है।

टिप्पणी-१ जब श्रीरामजीने त्राज्ञा दो तब सुग्रीवने मृतक कर्म किए। 'विधिवत्'से सूचित किया कि वालिको क्रिया अंगद द्वारा कराई। पिताको क्रिया पुत्र करे, यही विधि है। 'ततः सुग्रीवमादेहं रामो वानरपुंगवम्।३६। श्रातुर्व्येष्ठन्य पुत्रेण यचुक्त सांपरायिकम्।। क्रुरुसर्वं यथान्यायं संस्कारादि ममाज्ञया।४०। गत्वा चकार तत्सर्वं यथाशास्त्रं प्रयक्षतः।४३।' (ऋध्यात्मसर्ग३)। ऋथीत् बड़े भाईके पुत्रके द्वारा शास्त्रोक्त संत्कारादिकर्मको मेरो त्राज्ञासे करो, ऐसा श्रीरामचंद्रजीने वानरश्रेष्ठ सुग्रीवसे कहा। तब सुग्रीवने जाकर सब कर्म शास्त्रविधिसे किया।

नोट—२ 'विधिवन् राञ्दमें सव मृतकसंस्कारकी शास्त्रोक्त विधि जना दी। पुनः, जैसा राजाका संस्कार होना चाहिए उसे भी सूचित कर दिया। वाल्मी० स०२५ में इसका कुछ उल्लेख है। शवको रत्नजिटत पालकीपर नदीके तीर ले गये। रास्तेमें वानर रत्न लुटाते जाते थे। सव परिजन, खियाँ और प्रजा रोती हुई साथ थीं।.... श्रंगदने सुत्रीवके साथ पिताको चिता पर रक्ता, विधिपूर्वक श्रिप्त लगाई, चिताकी प्रदृत्तिणा की। विधि-पूर्वक संस्कार करके नदीके तटपर प्रेतको जल दिया गया। श्रीरामजीने सव प्रेत-कम करवाए। यह सव 'विधिवत्' शब्दसे सूचित कर दिया है। यथा 'ततोऽग्नि विधिवहत्त्वा सोऽपसन्यं चकार ह। पितरं दीधमध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रियः। ५०। संस्कृत्य वालिनं तं तु विधिवत्त्ववगर्षभाः। श्राजग्मुतद्कं कर्तुं नदी श्रुभजलां शिवाम्। १४१।'

मा० म०—रामचन्द्रजीने सुशीवको मृतकर्म विधिवत् करनेकी आज्ञा दी, यद्यपि यह अंगदको करना उचित था। कारण यह कि सुशीवको राज्य देना है अतएव इनको कृतपुत्र करके राज्य दिया और अंगदको यीवराज्य देकर राजप्रवंधकां सब भार दिया। इस अनुमितमें राजनीति प्रच्छन्न है।

'सुनि सेवक दुख दीनद्याला' से यहाँ तक 'वालि प्रान कर भंग' यह प्रसंग है।

#### 'सुश्रीव-राज्याभिषेक'-प्रकरण

राम कहा अनुजिह समुमाई। राज देहु सुग्रीविह जाई।।६।। रघुपति-चरन नाइ करि माथा। चले सकल प्रेरित रघुनाथा।।१०।।

श्रर्थ—श्रीरामचन्द्रजीने भाई लद्मग्रको सममाकर कहा कि जाकर सुग्रीवको राज्य हो ।९। श्रीरघुनाथजीके चरगोंमें माथा नवाकर सब श्रीरघुनाथजीकी प्रेरग्गा (श्राज्ञा) से चले ।१०।

टिप्पणी—१ 'समुकाई' से सूचित किया कि आंगदको युवराज करनेको कहा जैसा आगे स्पष्ट है—
'राज दोन्ह सुत्रीय कहँ आंगद कहँ जुवराज'। युवराज बनानेमें यह सममाकर कहा कि—यदि आंगदको युवराज
न करेंगे तो हमारी निन्दा होगी, लोग कहेंगे कि वालि अपना पुत्र इनको सौंप गया, पर इन्होंने आंगदके साथ
कुछ उसका उपकार,न किया। दूसरे, यदि उसे युवराज न बनायेंगे तो सुत्रीय उसका निरादर करेंगे, उसे त्रास

देंगे और युवराज कर देनेसे इसको हमारा कृपापात्र सममकर वे इसे सुखपूर्वक रक्खेंगे।

वि० त्रि०—'सौंपि गयड निज सुत हमिहं, मरन समय किपराज । कीजिय नृप सुत्रीव कहँ श्रंगद कहँ युवराज ॥ राम काज सब कछु करिहि जब श्रंगद मितमान । प्रजावर्ग में होयगो तब सन्तोष महान । बहुत दिननसे सिह रह्यों, दुख दुखिया सुग्रीव । सुख विलसे निश्चिन्त हैं, पाइहि शान्ति श्रतीव ॥ किये नीति श्रनुसरण यह सबही को सुख होय । विजयानन्द सोइ कीजिश्र श्रनुचित कहै न कोय।'

पां०, शिला—यहाँ रामजीका शीलिनधान गुरा दरसाया। सुत्रीव से, वा उसके सम्मुख, न कहा कि झंगद युवराज होगा। सुत्रीवके बाद वही राजा होगा, सुत्रीवका पुत्र राजा न होगा। (यहाँ 'समु-भाई' पदसे झंगदके युवराज्यकाही लच्य है। यहाँ गुप्त कहा; इसीसे कविने भी उस बातको गोलमोल लिखा। झागे युवराज्य होनेपर स्पष्ट किया—मा० सं०)। श्रीरामजीका वड़ा संकोची स्वभाव है, यथा—'प्रभु गित देखि सभा सव सोची। कोउ न राम सम स्वामि सकोची'।

नोट—१ वाल्मी० में श्रीरामजीने स्वयं सुग्रीवसे कहा है कि तुम लोक व्यवहार जानते हो। श्रांगद् तुम्हारे वड़े भाईका पुत्र है, चिरत्रवान् , वली श्रीर पराक्रमी है, इसकी श्रात्मा श्रेष्ठ है। इसका यौवराज्यके पदपर श्रभिषेक करो (सर्ग २६ ।१२-१३) । श्र० रा० में भी ऐसा ही है। पर मानसकल्पके श्रीराम परम संकोची हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'रघुपति' का भाव कि रघुवंशी धर्मात्मा और नीतिपर चलनेवाले हैं, ये उनके पित हैं। अतः इन्होंने वही किया जो धर्म है और नीति है—यह समसकर और प्रसन्न होकर सबने प्रणाम किया। (वा, रघुवंशके पित अर्थात् रचक हैं; सुप्रीवको राज्य देकर अपने वंशकी तरह हम सबके वंशकी भी रच्चा की—यह समसकर प्रणाम किया)। 'नाइ किर माथा'—चरणोंमें प्रणाम करके चलनेका भाव कि सबके मनकी वात हुई, सबकी इच्छा थी कि अंगद् युवराज हों। वह इच्छा पूर्ण होते देख सब वानर प्रसन्न हुए; अतः प्रणाम करके चले। [इस भावमें दोष यह आता है कि अंगदको युवराज बनानेका भाव तो गुप्त था। अभी वह प्रगट नहीं हुआ तब बानर कैसे समस्ने कि हमारे मनकी हुई ? मेरी समक्तमें बड़ों- को आने और जानेपर दोनोंही अवसरोंपर प्रणाम करना शिष्टाचार है, उसी भावसे प्रणाम करके चले। हाँ, आगो 'चले सकल प्रेरित रघुनाथा' से यदि ऐसा मान लें कि श्रीरघुनाथजीने उन सवोंको संकेत कर दिया कि तुम सब लोग जाओ, तुम्हारे मनकी होगी, इत्यादि, तो पं० रामकुमारजीका भाव भी ठीक हो सकता है। 'प्रेरित' से ऐसा भाव ले सकते हैं। रघु (जीवों) के नाथ हैं ही]। (ग) 'चले सकल प्रेरित' इति। बालिके मारे जानेसे सब वानर व्याकुल हैं। वे डरते हैं कि सुगीवके पचके वानर हमको मार डालेंगे, इत्यादि। यथा 'आविशन्ति च दुर्गाणि चिप्रमदीव वानराः। वालमी० १९।१५।...तेभ्यो नः सुम-हद्भयम्।१६।'—यह उन्होंने तारासे कहा था। अतः श्रीरामजीने जब उनको आज्ञा दी तब वे गए।

## दोहा—लिखमन तुरत बोलाए पुरजन विप्र समाज। राज दीन्ह सुग्रीव कहँ ग्रंगद कहँ जुवराज॥ ११॥

अर्थ-श्रीलदमण्जीने पुरजन और विश्वसमाजको तुरत बुलाया। सुग्रीवको राज्य दिया और

श्रंगदको युवराज पद दिया ।११।

नोट—१ 'विष्ठ समाज' अर्थात् ऋषियोंको बुलाया। इनको इसिलये बुलाया कि अभिषेकके समय वेदीपर पवित्र हिवका हवन मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों द्वारा होता है, राजाका स्नान शास्त्रविधिके अनुसार महिष्योंके आज्ञानुकूल कराया जाता है। 'पुरजन' इसिलये बुलाये जाते हैं कि उनको आधासन दिया जाता है, उनके सामने घोषणा की जाती है कि आजसे ये राजा हैं, अभिषेक होनेपर सब राजाको प्रणाम करते, भेंट देते हैं। दूसरे, अंगदको यौवराज्यपद्पर सब देखेंगे तो सवको संतोष होगा और ऐसा हुआ भी। यथा—'श्रुङ्गदे चाभिष्विते तु सानुकोशाः प्लवंगमाः। साधु साध्वित सुर्शवं महात्मानो ह्यपूज्यन्। बाल्मी॰ २६।३६।

रामं चैव महात्मानं लद्मणं च पुनः पुनः । प्रीताश्च तुष्टुवुः सर्वे तादशे तत्र वर्तिनि ।४०।'—'राम कहा अनुजिहि समुक्ताई' का भाव यहाँ स्पष्ट हुआ । यदि श्रीरामजीने सुत्रीवसे कहा होता कि आंगदको युवराज बनाना तो प्रजान्वर्ग उनकी युवाई न करता। सब सममते कि श्रीरामजीने युवराज बनाया, सुत्रीव उसे कभी यौवराज्य न देते। वात गुप्त रहनेसे प्रजाने सुत्रीवकी प्रशंसा की। उनको यश मिले, इसिलये यह बात गुप्त रक्सी गई।

२ श्रीलद्दमण्जीको श्रीरामजीके पास सेवाके लिए जल्दी आना है, इसीसे वहाँका काम उन्होंने जल्दी किया। पुनः, तिलककी साअत भी जल्दीकी थी। अतएव 'तुरत बुलाए'। (पु॰ रा॰ कु॰)। पंजाबी-जीका मत है कि तुरत बुलानेका भाव यह है कि जिसमें रात्रि न होने पावे, दिनही दिन सब कार्य करके लीट जायँ। किसीका मत है कि सबको इससे बुलाया कि सब जान लें कि सुग्रीवके बाद अंगद ही राज्यका उत्तराधिकारी है। यह भी हो सकता है, पर विशेषतः यह रीति ही है कि राज्याभिषेकके समय सब बुलाए जाते हैं जो इस योग्य होते हैं। पुनः, 'तुरत बुलाया' क्योंकि प्रभुकी आज्ञापालनमें विलंब करना सेवकको उचित नहीं। इससे आज्ञामें तत्परता दिखाई।

उमा राम सम हित जग माहीं। गुर पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं।। १।। सुर नर भुनि सब के यह रीती। स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती।। २।।

अर्थ—(शिवजी कहते हैं—) हे उमा ! संसारमें श्रीरामजीके समान हित करनेवाला गुरु, पिता, माता, भाई और स्वामी कोई नहीं है। शा सुर नर मुनि सवकी यह रीति है कि स्वार्थके लिए (ही) ये सब प्रीति करते हैं। शा

🖙 प्रथम चौपाईमें दो हो अन्तरके पद हैं, यह काव्य वैदर्भी रीतिका कहा जाता है कि जिसमें

वड़े पद श्रीर बहुत समास न पड़ें।

टिप्प्णी—१ श्रीरामजीको सबसे अधिक हितकारी कहा। फिर उसका कारण वताते हैं कि सुर नर सुनि सभी स्वाथवश प्रीति करते हैं। 'जे सुर सिद्ध मुनीस जोगिवद वेद पुरान बखाने। पूजा लेत देत पलटे सुख हानि लाभ अनुमाने। वि० २३६।', यह देवताओं की रीति हैं। मुनियों की यह रीति है कि सेवा कराके पढ़ाते हैं। सुर मुनिकी यह बात है तब नर वेचारे किस गिनतीमें हैं १ पर श्रीरामचन्द्रजी बिना कारण छुपा करते हैं—'कारन विनु रघुनाथ छुपाला'। यह बात आगे कहते हैं।—[सुप्रीवका हित करनेमें वस्तुतः कोई स्वाथ श्रीरामजीका न था जैसा पूर्व लिखा जा चुका है, पर श्रीसवरी आदिने उसे महात्मा और दीन कहा था, इसीसे उसका हित किया, क्योंकि आप तो दीनदयाल हैं। यही वात विनयके इन पदोंसे स्पष्ट है—'श्रजहुँ आपने रामके करतव समुक्तत हित होइ। कहुँ तू कहुँ कोसलधनी तोकों कहा कहत सब कोइ॥ रीकि निवाब्यो कविं तूँ कब खीकि दई तोहि गारि। दर्पन बदन निहारि के सुविचार मान हिय हारि॥ विगरी जनम अनेककी सुधरत पल लगे न आधु। पाहि छुपानिधि प्रेम सों कहे को न राम कियो साधु॥ वालमीकि केवट कथा कपि-भील-भालु-सनमान। सुनि सनमुख जो न राम सों तेहि को उपदेसे ज्ञान॥ का सेवा सुत्रीव की का प्रीति रीति निरवाहु। जासु वधु बध्यो व्याध ज्यों सो सुनत सोहात न काहु॥ अजन विभीषन को कहा फल कहा दियो रघुराज। राम गरीवनिवाज के बड़ी वाँह बोल की लाज॥ जपहि नाम रघुनाथको चरचा दूसरी न चालु। सुमुख सुखद साहिव सुधी समरथ छुपाल नतपालु॥ सजल नयन गदगद गिरा गहवर मन पुलक सरीर। गावत गुनगन राम के केहि की न मिटी भव भीर॥ प्रमु छुतज्ञ सर्वज्ञ हैं परिहर पाछिली गलानि। तुलसी तोसों रामसों कछु नई न जान पहिचानि॥ शा। हिर्

ऐसाही 'ऐसे राम दीन हितकारी' इस १६६ पद्में भी कहा है—'कपि सुग्रीव वंधुभय व्याकुल आयो सरन पुकारी। सिंह न सके जन के दारुन दुख हत्यो वालि सिंह गारी'। जहाँ किसीका अपना ही अपयश हो जायगा वहाँ भला वह कव दूसरेका हित करेगा; पर प्रमुने उसके पीछे अपयश सहापर उसका हित किया!

कर०—यहाँ संभव है कि कोई-कोई संदेह करें कि 'गुरु भी नहीं हैं' यह कैसे ? गुरुको तो शास्त्र ईश्वर कहते हैं। यथा—'गुरुर्वसा गुरुर्विष्णुर्गुरुरेव महेश्वरः। गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥१॥ 'श्रखरडमरड-लाकारं व्यातं येन चराचरम्। तत्यदं दिशतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥२॥' गुरु परमेश्वरके समान है, यह सत्य है। पर गुरु त्रपने शिष्यका ईश्वर है त्रौर ईश्वर सबका ईश्वर है; पुनः, ईश्वर चराचर मात्रका हितकारी है त्रौर गुरु त्रपने शिष्यका ही। पुनः, गुरु जीव ही हैं, अपने शिष्यके माननेके लिए ईश्वर हैं; अतएव गुरु श्रीराम-जीके समान हितकारी कैसे हो सकते हैं ? प्रमाणं श्रीमद्भागवते पंचमस्कंघे, यथा—'गुरुर्न स स्यात्स्वजनो न स स्यात्मिता न स स्यात्मननी न सा स्यात्। दैवं न तत्स्यात्र पितश्च स स्यात्न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्॥' (मा० ५॥५॥८०)

देखिए, श्रीरामचन्द्रजीने करोड़ों निज विरोधी कोलिभिल्ल कीट पतंगोंको परमपद दिया है और गुरु विशिष्ठ ऐसे समर्थ होकर भी एक राजा त्रिशंकुको परमपद न दे सके। पुनः गुरु श्रीरामचन्द्रकी प्राप्ति हेतु शिष्यको उपदेश करते हैं; त्रागे शिष्यका कर्तव्य है। इन कारणोंसे गुरु श्रीरामचन्द्रके समान हितकारी नहीं हैं।

करु०—इस संदेहके निवारणार्थ दूसरी प्रकार अर्थ कर सकते हैं कि (१) 'श्रीरामचन्द्रजीके समान जगत्में हितकारी एक गुरु है और पिता माता बंधु कोई नहीं है'। (२) गुरु = श्रेष्ठ । अर्थात् जितने श्रेष्ठ जन हैं, पिता माता भाई बन्धु वे कोई भी रामसमान हितकारी नहीं हैं। (३) सम = एकरस। अर्थात् एकरस हितकारी (आदि अन्त निवाहनेवाले) एक श्रीरामचन्द्र हैं। गुरु, पिता माता और भाई कोई किसीके सदा रह नहीं जाते (अतः वे एकरस हितकारी नहीं हो सकते)।

बाबा हरीदासजी यह अर्थ करते हैं कि 'रामजी सम-हित हैं और गुरु आदि सम-विषम हित हैं। अर्थात् जब समता भाव वनता है तब समताका फल देते हैं और जब विषम भाव वना तब विषमताका फल देते हैं; अर्था—'जो नर गुर सन इरिषा करहीं। रौरवनरक कलपसत परहीं'। जैसे गुरु विषष्ठने त्रिशंकुको विषम फल दिया। और श्रीरामजी विषमतामें भी समताका फल देते हैं जैसे विरोधी निशा चरोंको भी गित दी, शिशुपालको भी गित दी जो नित्य गाली दिया करता था, इत्यादि।

क्लिपर हमारी समभमें खींचतानसे यहाँ तात्पर्य नहीं। यहाँ वस्तुतः स्वतंत्र ईश्वरपनका निरूपर है, गुरुकी श्रेष्ठता भी ईश्वरतत्व वतलानेके कारण ही है, नहीं तो न होती। गोस्वामीजीने विनयमें भी कहा है—'नाम सों न मातु पितु मीत हित वंधु गुरु साहिब सुधी सुसींल सुधाकर है'। पुनः, यथा किवत्तरामायरो—'राम हैं मातुपिता सुत बंधु औ संगी सखा गुर स्वामि सनेही। ७१३६।' पुनः, यथा विनये—'जनक जनि गुरु वंधु सुहद पित सब प्रकार हितकारी। वि०११३।' भाव यह कि गुरु केवल परमार्थदर्शानेवाले हैं, माताका काम वे नहीं कर सकते न पिताका न सखा इत्यादिका। इसी प्रकार प्रत्येक नातेदार अपने नातेके अनुकूल ही हित कर सकता है; पर श्रीरामजी अकेले ही सब नातेदारों का सुख देते हैं, जैसा कहा है—'किर बीत्यो अब करतु है करिवे हित मीत अपार। कवहुँ न कोड रघुवीर सों नेह निवाहनिहार।। जासों सब नातो फुरै तासों न करी पहिचान। तालें कछु सममेड नहीं कहा लाभ कहा हानि। वि०१६०।' ७७ वें पदमें गोस्वामीजीने श्रीरामजीको 'सुस्वामि सुगुरु, सुपिता, सुमातु, सुवन्धु' कहा है। उसका भी यही भाव है कि और सब स्वामी, गुरु, पिता, माता, बन्धु हैं पर श्रीरामजी सबसे श्रेष्ठ और सब कुछ हैं।

प० प० प०-१ 'हित' का अर्थ यहाँ 'मित्र, सखा' लेना उचित है। 'मित्रं सुहृदि न द्वयोः'

(श्रमरज्याख्या सुधा), 'हित अनहित सध्यम भ्रम फंदा'।

२ यहाँ 'गुरु' से पुरोहित, कुलगुरु, विद्यागुरु इत्यादिका ग्रहण करना चाहिए; नहीं तो 'तुम्ह तें श्रिषक गुरिह जिय जानी', 'मोतें अधिक संत किर लेखा', 'संत चरन पंकज अति प्रीती' (गुरु संत होते ही हैं), इत्यादि वाक्योंसे विरोध होगा। उपर्युक्त भागवत पंचमस्कंधका प्रमाण असम्बद्ध है; कारण कि वह वाक्य 'न मोचयेत् यः' के विषयमें है। जो गुरु मृत्युसे न उबारे वह गुरु नहीं है। अतः वह सापेच्य वचन है सामन्य सिद्धान्त नहीं।

मा० म०—इस कथनमें भाव यह है कि सुग्रीवके गुरु इत्यादि सहायक-समूह बहुत रहे, परन्तु किसीसे कणमात्र भी स्वार्थ नहीं साधन हो सका और न किसीका किचित् भी मुँह मिला। अन्ततः श्रीरामचन्द्रजीने ही सुग्रीवका हित किया।

यहाँ 'चतुर्थे प्रतीप' अलंकार है। यालि-त्रास ब्याकुल दिनराती। तन बहु ब्रन चिंता जर छाती।। ३।! सोइ सुग्रीय कीन्ह कांपराऊ। अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ।। ४॥ जानतहुँ अस प्रसु परिहरहीं। काहे न विपति जाल नर परहीं॥ ४॥

श्रर्थ—जो रातिद्न वालिके भयंसे व्याकुल रहता था, जिसके तन पर बहुतसे घाव हो गए थे श्रीर जिसकी छाती चिन्ताके मारे जला करती थी।३। उसी सुग्रीवको वानरोंका राजा बना दिया। श्रीरघु-वीरजीका श्रत्यन्त कृपालु स्वभाव है।४। जो मनुष्य जानते हुए भी ऐसे प्रमुको छोड़ देते हैं वे क्यों न विपत्तिके जालमें फँसें १।४।

नोट—१ 'वािलवास ज्याकुल०', यथा—'तदिष समीत रहउँ मन माहीं', 'सकल भुवन मैं फिरेडँ विहाला'। 'तन वहु वन' क्यों कि वािलने वहुत मार मारी थीं, यथा—'रिपु सम मोहि मारेिस ब्रित मारी'। 'तन वहु वन' से वाहरसं दुःखी और 'चिंता जर' से भीतरसे भी दुःखी जनाया। 'ऋति छपाल' का भाव कि सुप्रीवको किसी स्वाथसे नहीं राजा वनाया बिलक अपनी छपालुतासे, उसको दीन दुःखी जानकर उसको राज्य दिलाया। नहीं तो यदि स्वाथ चाहते तो वािलसे मित्रता करते। पर ऐसा न करके वािलकात्याग और सुप्रीवसे मित्रता की।

वालिने स्वयं कहा है कि यदि त्राप मुमसे कहते तो मैं एक ही दिनमें दुष्टात्मा रावणका गला बाँध-कर उसे त्रापके सामने उपस्थित कर देता त्रीर जहाँ भी जानकीजी होतीं मैं उन्हें ला देता, यथा—'मैथिली महमेकाहा तव चानीनवान्भवेः॥ राज्ञसं च दुरात्मानं तवभार्यापहारिणम्। करिं वह्दवाप्यदद्यां तेऽनिहतं रावणं रणे॥ न्यस्तां सागरेतीये वा पाताले वापि मैथिलीम्। त्रानयेयं तवादेशाच्छ्वेतामश्वतरीमिव।' वाल्मी० १७।४९-५१।'; पर वस्तुतः सुप्रीवकी इस कार्यसिद्धिमें स्वार्थ स्वप्नमें भी हेतु न था। सोचिए, तो भला उनकी सहायता कौन कर सकता है ? यह वात तो रावण, मेधनाद त्रीर कुम्भकर्णके युद्धमें स्पष्ट देख पड़ती है! सभी त्राहि त्राहि करने लगते थे। जाम्यवंतने भी कहा है—'तव निज सुज वल राजिवनयना। कौतुक लागि संग कि सैना...। कि० ३०।१२।'

वालमी० रह में स्वयं हनुमान्जीका वचन सुप्रीवसे हैं कि-'कामं खलुः शरैः शक्तः सुरासुरमहो-रगान्। यशे दाशरिधः कर्नुं त्वत्प्रतिज्ञामवेत्तते ॥२२॥' अर्थान् श्रीरामचन्द्रजी वाणों द्वारा देवता, दैत्य श्रीर महानागोंको अपने वशमें कर सकते हैं तो भी वे तुम्हारी प्रतिज्ञाको देख रहे हैं। इन सब बातोंके उपस्थित रहते हुए भी स्वार्थारोपण करना अपनी बुद्धिको ही कलंकित करना है। इससे सिद्ध हुआ कि उन्होंने दीन सुग्रीवपर छपा की, यथा—'नतः ग्रीव सुग्रीव दुःखेंक बंधुः....' इति विनये। पुनः यथा—'वालि वली बलसालि दिल सखा कीन्ह किपराज। तुलसी राम छपाल को विरद गरीविनवाज॥ दी० १५८।'

'रघुवीर' पढ़का भी यही भाव है कि वे तो पंचवीरतायुक्त हैं, उनका उपकार कोई क्या करेगा। 'प्रमु'का भाव कि वे इस जालको काटनेमें समर्थ हैं। (मा० त० भा०)।

वि० त्रि०—सुगीव वालीके त्राससे चौदहो भुवनोंमें भागते फिरे कहीं त्राण न मिला। तब ऋष्यमूक पर्वतपर त्राकर रहने लगे। शापके कारण वाली वहाँ नहीं त्रा सकता था, पर वह वरावर वीरोंको
सुगीवजीके वधके लिये भेजता था, जो सचके सब सुगीब द्वारा मारे गये, पर उसने वीरोंका भेजना बन्द
नहीं किया। बरावर एकके बाद दूसरेको भेजता ही रहा। एक लड़ाईकी चोट (त्रण) ऋच्छा होनेके पहले
हीं, दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ती थीं, श्रीर कब किससे लड़ना पड़ेगा, इसका ठीक नहीं। त्रातः सुगीवजी
सदा ही घायल रहते थे, और चिन्तासे कलेजा जला करता था कि इसी भाँ ति लड़ते-लड़ते मुक्ते मर जाना

है। ऐसा दु:खमय समस्त जीवन सुप्रीवजी बिताते थे, उनका भय दूर कर देना ही उनके लिये वड़ा उपकार था श्रीर इतने ही की सरकारने प्रतिज्ञा को थी (यथा—'सुनु सुग्रीव में मारिहों वालिहि एकहि वान'); परन्तु उनकी दीनता देखकर उन्हें बन्दरोंका राजा बना दिया। सरकार स्वभावसे ही श्रित कृपाल हैं।

नोट—२ सुमीवपर अत्यन्त कृपा दिखाकर कंवि यहाँ सबको उपदेश देते हैं कि प्रभुका ऐसा स्वभाव जानकर उनको भूलना नहीं चाहिए, वरन उनको अपना लेना चाहिए, वे सब विपत्तिज्ञालके काटनेवाले हैं। मयूखकार कहते हैं कि इस अद्धीलीमें भाव यह है कि सुप्रीवने प्रभुको जानकर भी भुला दिया, इसी कारण वह विषय-विपत्तिमें पड़ गया, स्मरण भजन सब छूट गया। 'जाल' शब्दसे दोनों अर्थ यहाँ लेंगे। एक तो जाल (फाँसनेवाला), दूसरे समृह।

पुनि सुग्रीविह लीन्ह बोलाई। बहु प्रकार नृपनीति सिखाई।।६।। कह् प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। पुर न जाउँ दस चारि बरीसा।।७।।

अर्थ-फिर सुप्रीवको बुला लिया और बहुत प्रकारसे राजनीति सिखाई।६। फिर बोले-हे

कपीश सुत्रीव ! सुनो, मैं चौदह वर्ष तक पुरमें नहीं जाऊँगा ।७।

नोट—१ 'तब सुत्रीवहि लीन्ह बोलाई।....' इति। (क) इससे जनाया कि सुत्रीव राजा होते ही विषयवश हो गए, श्रीरामचन्द्रजीके निकट नहीं गए। उचित तो यही था कि राज्य पानेके बाद विभीषणजोकी भाँति वे भी स्वयं हाजिर होते और कहते कि 'अव जन गृह पुनीत प्रभु कीजै।....सव विधि नाथ मोहि अपनाइए' इत्यादि, पर सुत्रीवजी घर ही रह गए, आये नहीं। प्रभुने विचारा कि अनेक वर्षोंके बाद उन्होंने अपनी स्त्री और कोष पाया है, इससे भूल गए हैं। अतः नित्रधर्मका स्मरण करके प्रभुने उन्हें स्वयं बुला भेजा। समभ लिया कि ये राजनीतिमें कच्चे हैं। अतः राजनीति सिखानेके लिये बुलाया। (वि० त्रि०)। अथवा, बुलाया कि सुत्रीवको राज्यका योग तो हुआ पर चेमका योग अभी नहीं हुआ। अतः उसका उपाय कर दे। 'योग चेमं वहाम्यहम्' उनका विरद ही है।

२ निषादराज और विभीषणजीके प्रसंगसे मिलान करनेसे इस प्रसंगके भाव स्पष्ट हो जाते हैं— श्रीनिषादराजजी श्रीविभीषणजी श्रीस्त्रीवजी

श्रानिषादराजजा
१ देव धरिन धन धाम तुम्हारा।
मैं जन नीच सिहत परिवारा॥
कृपा करिश्र पुर धारिश्र पाऊ।
थापिश्र जन सब लोगु सिहाऊ॥

सहित विभीषन प्रभु पहिं आए।
अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजै॥
....देखि कोस मंदिर संपदा।
देहु कृपाल कपिन्ह कहँ भुदा॥
सब विधि नाथ मोहि अपनाइय।
पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइय॥

२ कहेहु सत्य सबु सखा सुजाना।

तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु भ्रात। भरत दसा०—(लं० ११५)।

३ मोहि दीन्ह पितु श्रायसु श्राना । वरष चारिदस वास बन मुनिव्रत०। श्रामवास नहिं उचित०।'

१४ वर्ष ञ्राज बीतेंगे। 'पिता वचन मैं नगर न ञ्रावडुं'

४ सुनि गुर्हाह भयेड दुख भारु॥-

सुनकर दुःख न हुआ

इस्प्रीवको राज्य मिला, वे स्वयं न आए, बुलाए गए, आनेपर भी नीति उपदेशके पश्चात् सम्भवतः उन्होंने कहा कि नगर चिलए जैसा कि अध्यात्मसे सिद्ध होता है। उत्तरमं प्रभु कहते हैं कि १४ वर्ष तक नगरमें नहीं जा सकता। विभीषण्जो स्वयं आए, यथा—'करि विनती जव संभु सिधाये। तव

सुद्रांव बुताने पर आए। तब भी ऐसे कोई वाक्य (मानस मतसे) नहीं कहे गए।

'पुनि सुप्रीवहि लीन्ह बोलाई।'

कुछ कहा नहीं, श्रतः उत्तर भी नहीं है। कह प्रभु सुनु सुग्रीय हरीसा। पुर न जाउँ दसचारि वरीसा। प्रमु निकट विभीपन श्राये ॥ नाइ चरन ितर कह नृदु वानी । विनय तुनहु प्रमु सार्गणानी ।....' श्रीर, श्राते ही विनती की कि श्रव श्रपने जनके घरको पवित्र की जिए, इत्यादि । इससे शब्दों द्वारा कि सुप्रीवसे विभी-पग्रका प्रेम श्राधिक दिखा रहे हैं। निषादराजका प्रेम विभीषण्याजीसे भी वढ़ा चढ़ा है यद्यि वह केवटों का हो राजा है। वह श्रपने राज्य, घर, श्रादिको श्रपना नहीं कहता वरन् प्रमुकाही मानता है श्रीर ऐसा सच्चे हृद्यसे समफकर वचनसे वही बात कह रहा है कि यह सब श्रापका है, श्राप कृपा करके नगरमें चलें श्रीर में तो श्रापका नीच टहलुवा हूँ। प्रमुके वचन सुनकर उसे भारी दुःख हुश्रा। ये सब बातें निषाद-राजको उन दोनोंसे श्रिधक प्रेमी प्रकट कर रही हैं। श्रीर भी देखिए, प्रमुने उत्तरमें संबोधनमें भी भेद किया है—सुग्रीवको 'हरीसा', विभीषण्यको 'श्राता' श्रीर निषादराजको 'सखा सुजान' कहा है। उत्तरकांडमें विदाईके समय भी निषादराजमें श्रीरामजीका विशेष प्रयत्व पुनः देखिए। वहाँ प्रमुने किसीसे यह न कहा कि यहाँ वरा-वर श्राते रहना, निषादराजजीसे कहा कि 'तुम्ह मम सखा भरत सम श्राता। सदा रहेहु पुर श्रावत जाता'।

नोट—३ 'बहु प्रकार नृपनीति सिखाई' इति । राजनीत सिखाई, क्योंकि राजाका कल्याण नीतिसे होता है। यथा—'राज कि रहइ नीति विनु जाने ।७।११२।६।' नीतिके विना राज्य नहीं रह सकता। यही भाव अंगदके वचनोंमें है जो उन्होंने श्रीरामजीसे कहे हैं—'साम दाम अरु दंड विभेदा। नृप उर वसिंह नाथ कह वेदा। नीति धर्मके चरन सुहाये। अस जिल्ला जानि नाथ पिंह आये। धर्महीन प्रभु पद विमुख कालविवस दससीस। तेहि परिहरि गुन आये सुनहु कोसलाधीस। लं० ३७।'

राजनीति बहुत प्रकारकी है, यथा दोहाबल्याम्—'माली भानु किसान सम नीति निपुन नर-

पाल । प्रजा-भाग-वस होहिंगे कवहुँ कवहुँ कलिकाल ।५०६।'

चाण्वय नीति द्र्यण, भोजप्रवन्धसार, शुक्रनीति, कामंद्कीयनीतिसार, श्रीर भर्तृहरि नीतिशतक इत्यादिमें नीतिका सविस्तर वर्णन है। श्रार्यकार्यकोर्यको पर्देश रावणको नीतिपूर्ण है। श्रायोध्याकार्यक्रमें भरतजीको थोड़े हीमें राजनीतिका सार समका दिया है। यथा—'मुखिश्रा मुख सो चाहिए खान पान कहुँ एक। पालइ पोषइ सकल श्रंग तुलसी सहित विवेक। २।३१५। राजधरम सरबसु एतनोई। जिमि मन नाहँ मनोरय गोई।'

पुनः, वहु प्रकार यह कि शिक्षा दी कि अंगद और वालिके सचिवों सखाओंसे प्रीति करके उन्हें अपना लेना, पूर्वपक्ष विचारकर वैर किसीसे न करना और सुभटोंसे कहना कि वालिके साथ तुन्हारी हढ़ता देखकर तुमपर हमें भी अत्यन्त विश्वास है कि अब हम राजा हैं तो हमारा भी साथ प्राणोंके रहते न छोड़ोने। (पं०)। राज्यपर एकाधिपत्य न रखना, अंगदको सामीदार सममना। (वि० त्रि०)।

नोट—४ 'कह प्रमु सुनु सुगीव हरीसा' इति । (क) 'सुनु' से सूचित करते हैं कि राजनीति सिखानेके वाद फिर उन्हें सावधान करते हैं। (ख) 'हरीसा' का भाव कि तुम राजा हो, तुम्हारे यहाँ मेरा जाना उचित है; पर पुरमें जानेसे मेरा व्रत भंग हो जायगा। (पं० रा० कु०)। सुगीव अब राजा हुए अत-एव प्रमुने भी उनको सम्मान हेतु हरीश संबोधन किया। हरि=किप। ईश=स्वामी। हरीश=किपराज। इस प्रयोगसे प्रमुकी राजनीतिमें निपुणता दिशत होती है। (प्र० सं०)।

विभीषणजी जब राज्याभिषेकके पश्चात् आए तब प्रभुते उनको 'निशाचरपित' वा 'लंकेश' न कहकर 'श्राता' कहा और सुगीवको 'हरीसा' (कपीश) कहा। इसमें भाव यह है कि सुगीव वड़ाई चाहते हैं, उनमें राजसत्ताका मद श्रंकुरित हो गया है, यह प्रभुते जान लिया। प्रभु तो भक्तकल्पतरु हैं ही, श्रतः उन्होंने 'हरीश' संबोधित करके उनको बड़ाई दी। यदि निषादराजको 'निपादराज' कहते तो वह 'त्राहि त्राहि' करने लगता। 'राम सदा सेवक रुचि राखी' यही इसका सार है (प० प० प्र०)।

टिप्पणी—१ 'पुर न जाउँ दस चारि वरीसा', इस कथनसे ज्ञात होता है कि सुगीवने प्रमुसे नगरमें चलनेकी प्रार्थना की । यथा अध्यात्मे—'राज्यं प्रशाधि राजेन्द्र वानराणां समृद्धिमत् ॥ दासोऽहं ते पादपद्मं सेवे लक्सणविचरम्। इत्युक्तो राघवः प्राह सुग्रीवं सिस्मतं वचः १४४,४४।' (स० ३)। अर्थात् हे राजेन्द्र ! आप इस सम्पूर्ण ऋद्धि-संपन्न वानरराज्यका शासन करें। में आपका दास हूँ, लक्सणकी तरह चिरकाल तक आपके चरण-कमलकी सेवा कहँगा। सुग्रीवके ऐसा कहनेपर रघुनाथजी मुस्कुराकर वोले। [पुनः भाव कि मैं किष्किन्धा नगरीमें ही चलकर ठहरता पर चौदह वर्षतक पुरमें प्रवेशकी आज्ञा नहीं है। वर्षा आ गई है, उद्यमका समय नहीं है, मैं यहीं निकट पर्वतपर रहूँगा, जब चाहो तब सिल सकते हो। (वि०त्रि०)]।

नोट—५ 'पुर न जाउँ दसचारि वरीसा'। 'पुर' और 'दस चारि वरीसा' के भाव अ० ५३ और ट्र में दिए गए हैं। पाठकों के सुविधार्थ यहाँ केवल पं० रामकुमारजी के भाव दिए जाते हैं। (क) निषादराजसे 'प्राम वास निहं उचित....' ऐसा कहा, विभीषराजीसे 'पितावचन मैं नगर न आवउँ' ऐसा कहा और यहाँ 'पुर न जाउँ' कहा—तीन जगह तीन पृथक पृथक शब्द कहकर जनाया कि मैं ग्राम, नगर, पुर किसी (आवादी) में नहीं जाता। (ख) यहाँ 'दसचारि वरीसा' कहते हैं, परन्तु कौसल्याजी और निषादराजसे 'वरष चारिदस' कहा था। अर्थात् वहाँ पहले 'चारि' कहकर 'दस' कहा था और यहाँ प्रथम 'दस' कहकर तव 'चारि' कहा। यह व्यतिक्रय सहेतुक है। कौसल्याजीसे एवं निषादराजसे जव ये वचन कहे थे तव वनवासका प्रारंभ था। कौसल्याजीसे जव कहा तव वनवास प्रारंभ भी न हुआ था, पूरी अवधि वाक्षी थी और निषादसे जव कहा तव पूरे दो दिन भी न वीते थे। इसीसे अल्पकालवाचक 'चारि' शब्द प्रथम कहा और 'दस' पीछे कहकर जनाया कि अभी अतके वहुत दिन बाक्षी हैं। सुप्रीवसे जव कह रहे हैं उस समय वनवासके लगभग १३ वर्ष वीत चुके। वहुत काल वीत गया अल्प रह गया। इसीसे दीर्घकालवाची 'दस' शब्द प्रथम दिया। विभीषण्जीके यहाँ अतका अंतिम दिन वीत रहा है, इसीसे वहाँ कालका नाम न लिया। वहाँ 'दस चार' कुछ भी न कहकर इतना ही कहा कि 'पिता वचन मैं नगर न आवउँ।' विशेष भाव अयोध्याकांडमें देखिए।

नोट—६ यहाँ एक वात और देखने योग्य है। तीन कांडों (अ०, कि०, लं०) में यह वार्ता आई है और तीनोंमें राजधानीके ही स्थलोंपर ऐसा कहा है। निषादराज शृङ्क वेरपुरके राजा हैं, इनकी राजधानी छोटी है, अतः यहाँ 'आमवास' कहा। सुप्रीवसे कहा जव उन्हें कि किन्धा का राज्य मिला। कि किन्धा राजधानी भी वड़ी सुंदर है। वाल्मी किजीने इसका वर्णन किया है पर वह लंकाराज्य के सामने छोटी ही है और सिंगीरसे वहुत वड़ी है। अतः यहाँ 'पुर न जाउँ' कहा और लंकाराज्य जव विभीषण्यको मिल गया तव उनसे कहा कि 'पितावचन मैं नगर न आवउँ।' इस प्रकार अपने राज्यसे निकलनेपर तीन स्थानों में जहाँ जहाँ कहा वहाँ राजाओं से ही कहा। अयोध्यामें कहा, फिर अरण्य छोड़कर कि किन्धामें कहा, फिर सुंदर छोड़ लंकामें कहा गया। वावा रामप्रसादशरणजीका मत है कि नगर, पुर और प्राममें इससे न जाते थे कि इनमें राज्य अनीति करते थे; यथा—'जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहिं। नगर गाँव पुर आगि लगावहिं'। हो सकता है कि ऐसा हो, पर मुख्य कारण् 'विशेष उदासी', 'वनवासी', का वरदान है और यही रामजीने सर्वत्र कहा है।

पं०—यदि सुत्रीव कहें कि आप मुमे अभी शिज्ञा क्यों देते हैं, आप भी तो नगरमें मेरे साथ रहेंगे, जब जो वात होगी, उसमें सलाह लेता ही रहूँगा। इसीपर प्रभुकहते हैं कि मैं साथ नहीं रह सकता।

गत ग्रीषम वरषा रितु आई। रहिहों निकट सैल पर छाई।। ८।। अंगद सहित करहु तुम्ह राज्। संतत हृदय घरेहु मम काज्॥ ६॥

राज्दार्थ—'छा रहना, छाना' = निवास करना, वसना, टिकना, यथा—'राम प्रवर्षन गिरिपर छाए', 'कहा भूयो जो लोग कहत हैं कान्ह द्वारका छायो'—(सूर), 'चित्रक्ट रधनंदन छाये'।

अर्थ—श्रीष्मऋतु (=गर्मीके महीने) बीत गई, वर्षाऋतु आ गई, मैं (आपके) पासही पर्वतपर निवास करूँगा ।=। तुम अंगद्सहित राज करो, मेरे कार्यका सदा हृदयमें ध्यान रखना । अर्थात् राज्य- सुसमें पड़कर कार्य भूत न जाना ।६।

दोहा १२ (=-६)

टिप्पर्गी-१ 'गत श्रीषम०' इति । (क) भाव कि श्रीष्मऋतुमें सीता-शोधका उपाय हो सकता था सो वह ऋतु बीत गई, वर्षाऋतु आ गई। अर्थात् अब खोजनेका समय नहीं रहा।-[नोट -यह श्रावणका महीना है। चतुर्मासमें जो जहाँ होते हैं वहीं रह जाते हैं। यह ऋतु उद्योगका समय नहीं समभा जाता। इसमें वाहर दुर्गम स्थानोंमें जानेवाले काम प्रायः बंद रहते हैं। यही भाव 'बर्षाऋतु आई' का है। यथा-'पूर्वोयं वार्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः। प्रवृत्ताः सौम्य चत्वारो मासा वार्षिकसंज्ञिताः ।१४। नायमुद्योगसमयः प्रविश त्वं पुरीं शुभाम्।' (वाल्मी॰ स॰ २६)। पुनः; चतुर्मासामें यात्रा न करना धर्म माना जाता है। स्रतः यद्यपि श्रीरामजी सब समय शत्रुका वध करनेको समर्थ हैं तथापि मर्यादाका पालन करनेके लिये ऐसा कहा है। यह 'नियम्य कोपं परिपाल्यतां शरत्त्रमस्य मासांश्चतुरामया सह। वसाचलेऽस्मिन्मृगराजसेविते संवर्तयञ्शत्रु-वधे समर्थः । वाल्मी० २७।४८।' लद्मगाजीके इन वाक्योंसे स्पष्ट है ।] समयपर सब काम करना चाहिए, यथा—'समर्थ कोउ न राम सों तीयहरन अपराधु । समय हि साधे काज सब समय सराहिंह साधु । दो० ४४८।' श्रीराम-जीने विचार किया कि वर्षा ऋतुमें हमारा काम करनेमें सुत्रीवको कष्ट होगा, इसीसे वे स्वयं ही कहने लगे कि ब्रोब्म ऋतु गत हो गई, वर्षा त्रा गई, जिसका तात्पर्य यह है कि वर्षा बाद काम करना। [वाल्मी० सर्ग २८ में जो लद्मगाजीसे प्रभुने कहा है कि 'त्रयात्रां चैव द्रपुमां मार्गाश्च भृशदुर्गमान्। प्रग्ते चैव सुमीवे न मया किंचिदी-रितम् ॥६०॥ त्र्यपि चातिपि क्लिष्टं चिराहारैः समागतम् । त्रात्मकार्यं गरीयस्त्वाद्वक्तुं नेच्छामि वानरम् ।६१। तस्मात्काल प्रतीचोऽहं स्थितोऽस्मि शुभलचण ।६३। वाल्मी० २८।' यात्राका योग न देखकर श्रौर मागको दुर्गम समभक्तर शरणागत सुग्रीवसे मैंने कुछ न कहा। वहुत दिनोंपर उसे स्त्री मिली है और हमारा काम देरमें सिद्ध होनेवाला है, इसलिए सुग्रीवसे इस समय कुछ कहना नहीं चाहा । इसी कारण कालकी प्रतीचा करता हुआ मैं ठहरा हूँ। - वह सब भाव भी इसमें आ जाता है। यद्यपि समीवसे कहा नहीं गया।]

२ 'रहिहौं निकट'। भाव कि तुम मुक्ते अपने घर ले चलनेको कहते हो, मैं तुम्हारे समीप ही टिकूँगा, दूर नहीं।—['गत प्रीषम....छाई' प्रभुके इतना कहनेपर भी सुग्रीवने इतना भी न कहा कि आप पर्वतपर क्यों रहेंगे, नगरके निकट ही में पर्यकुटी बनवाये देता हूँ। पर्वतपर वर्षा असहा होगी, आपको बहुत क्रोश होंगे और मुक्को इससे बहुत दुःख होगा। कृपा करके पर्वतपर रहनेका विचार छोड़ दीजिये। इससे स्पष्ट है कि सुग्रीवके मनमें अब रामप्रेम नहीं रह गया। क्यों रहे! वह अब तो कपीश है और श्रीरामजी वनवासी हैं। इसीसे प्रभुको आगे कहना पड़ा कि 'संतत हृदय धरेहु मम काजू'। 'स्वारथ मीत सकल जग माहीं' यहाँ चरितार्थ हुआ। (प०प०प०)। निकट रहूँगा' यह कहना राजनीति है क्योंकि समीप रहनेसे सुग्रीवको भय रहेगा, छी आदिकी ममतामें न फँसेगा। (मा० म०)। पुनः भाव कि वियोगका भय न करो। (प्र०)]

३ 'श्रंगद सहितं में ध्विन यह है कि उसका निरादर न करना। 'संतत हृदय धरेहु' कहा क्यों कि निरंतर हृदयमें कामका ध्यान रहनेसे उसे भूल न सकेंगे। ['श्रंगदसहित' कहनेका भाव कि जो राजकाज करो वह श्रङ्गदका संमत लेकर करो। निरंतर हमारे कायको हृदयमें रखना (जिसमें विस्मरण न हो जाय) जब तक प्रकट करनेका समय न श्रावे। (पां०)। पुनः भाव कि कार्यपर ध्यान बनाये रहोगे तो संभव है कि घर बैठे ही सीताजीका पता लग जाय। (वि० त्रिं०)

प० प० प० प०—'सरिता वन गिरि अवघट घाटा। पित पहिचानि देहिं बर बाटा।' जब ऐसी ही स्थिति है तब वर्षाकालमें शोधके कार्यमें सुगीवजीको न लगानेमें अनेक हेतु हैं—(१) मुख्य तो नरलीला करनी है। (२) यह भी प्रत्यच्च दिखा देना हे कि राज्य, स्त्री, कोष आदि प्राप्त होनेपर अपने उपकारी परम मित्रको भी लोग भूल जाते हैं। (३) यदि तुरत ही सीताशोधकार्यमें लगा दिये जाते तो उनको दुःख होता कि राजा होनेपर भी मेरी वही दुदशा वना रही। (४) मित्रको सुखोपभोग करने और विश्राम लेनेका अवसर दे दिया, यह श्रीरामजीकी दोनवंधुता है!

🖙 सुग्रीव-तिलक प्रकरण 'राम कहा अनुजिह समुमाई' से यहाँ तक है।

### 'प्रवर्षण-वास'-प्रकरण

जब सुग्रीव भवन फिरि आए। राम प्रवरपन गिरि पर छाए।। १०॥ दोहा—प्रथमहि देवन्ह गिरि गुहा राखेउ रुचिर वनाइ। रामकृपानिधि कछुकि दिन वास करहिंगे आइ।।१२॥

श्रर्थ—जब सुप्रीव घर लौट श्राए तब श्रीरामचन्द्रजी प्रवर्षण्पर्वतपर जा टिके।१०। देवताश्रोंने पहलेसे ही पर्वतमें सुंदर गुकावना (सजा) रक्सी थी कि द्यासागर श्रीरामजी श्राकर कुछ दिन यहाँ निवास करेंगे ।१२।

नोट—१ पूर्व कहा था कि 'रिहहों निकट सैल पर छाई', यहाँ उसका नाम खोला। ऋध्यात्ममें भी प्रवर्षण नाम दिया है—'ततो रामो जगामाशु लदमणेन समन्वितः। प्रवर्षणिगिरेत्धर्वं शिखरं भूरिवित्तरम् ॥२३॥'—ंत्तर्ग ३)। वाल्मी० २७।१ में इसे 'प्रखवण' कहा है—'ऋाजगाम सह भ्रात्रा रामः प्रखवणं गिरिम्'। ऋथं दोनोंका एकही है। ऋथीत् जहाँ वहुत वर्षा होती है। इससे दोनों एकही जान पड़ते हैं। यह पवत माल्यवान पर्वतकाही एक भाग है। यथा—'वर्णनाल्यवतः १९ रानो लक्ष्मण्यव्रति । वाल्मी० २०।१। (ऋथीत् माल्यवान पर्वतपर निवास करते हुए श्रीरामचन्द्रजी लद्ष्मण्जीसे वोले)। और यह किष्किधाके समीपही मतङ्ग ऋषिके आश्रमकी सीमामें है।

टिप्पणी १— 'प्रथमिंद देवन्ह o' इति । चित्रकृटमें श्रीरामजीके पहुँचनेपर देवताश्रोंने छुटी वनाई श्रीर यहाँ प्रथमसेदी गुहा वना रक्खी । देवताश्रों द्वारा वनाई गई; इसीसे 'गुहा' कहते हैं, यथा—'देव-खात दिले गुहा इत्यनरः' । २—कृपानिधिका भाव कि हमपर कृपा करके गुहामें रहकर हमारा परिश्रम सफल करेंगे । पुनः भाव कि हमारे दुःखको हरनेके लिये ही 'सहत राम नाना दुख भारा' ऐसे कृपासागर हैं. श्रतः हमारा कर्तव्य हैं कि उनके चतुर्मासनिवासके लिये उनके योग्य 'रुचिर' गुहा वना दें । (प० प० प्र०)]

प्रथमसेही गुहा बनानेका भाव

१—मा० म०—जव श्रीजानकीर्जाके साथ रहना था तब पर्यक्ठटीकी श्रावश्यकता थी। इसीसे चित्रकृट श्रीर गोवावरीतटपर पर्यक्ठटीमें रहते रहे, यथा—'रचे परन-तृन चदन दुहाये। रा१ ३३।', 'गोदावरी निकट प्रस्त रहे परन-यह छाइ। रा१ २३।' श्रव प्रियारहित हैं, इससे कंदराकोही प्रमु उचित सममते हैं; वैसीही प्रेरणा उन्होंने देवताश्रोंको कर दी।

र-रा० प्र० रा०-यहाँ प्रथमसे बनाया, क्योंकि वर्षाने पहाड़को शीव खोदना कठिन है।

३—पूर्व देवताओंको संदेह था कि लौट न जायँ, इससे पहुँचनेपर बनाया और अब विश्वास है कि हमारा कार्य अवस्य करेंगे, लौटेंगे नहीं।

पं०-देवता जानते हैं कि यहाँ वास करेंगे, इससे वना रखा था। सुप्रीव न जानते थे कि गिरि-पर वास करेंगे, इससे उनका वनाना न कहा। सुप्रीव अब बनवाते पर वहाँ प्रथमसेही तैयार थी।

नोट—र श्रीरानर्जाको इस गुहाका पता कैसे लगा १ ऋ० रा० में लिखा है कि प्रवर्षण्गिरिपर क्लते हुए उन्होंने रफिटकमणिकी एक स्वच्छ और प्रकाशमान गुफा देखी, जिसमें वर्षा, वायु और घाम- से वचनेका सुभीता था तथा पास ही कंद, नूल, फल भी लगे हुए थे। पर्वत गुहा वड़ी रमणीय थी। सभी प्रकारका यहाँ सुपास था। ऋतः वहाँ रह गए। यथा—'तक्षेकं गहरं ह्या स्काटिकं दीतिनच्छुनन्। वर्षवाल- वन्दहं एतन्लदमीयन्। हाथशं

सुंदर वन इसुमित अति सोभा। गुंजत मधुप-निकर मधु लोभा।। १।। कंद मूल फल पत्र सुद्दाए। भए वहुत जब ते प्रभु आए।। २।।

क के छु—(भा० दा०), कहुक—(का०)।

शब्दार्थ—मधुप=मधु पीनेवाले = भ्रमर, भौरा । मधु=मकरंद, फूलका रस ।

श्रथं—सुन्दर वन फूला हुआ अत्यन्त शोभित है । मधुके लोभसे भ्रमरसमूह गुंजार कर रहे
हैं ।१। जबसे प्रभु आए तबसे सुन्दर कन्द-मूल-फल-पत्ते बहुत हुए (क्योंकि ये उनके कामके हैं) ।२।

टिप्पणी—१ (क)—वनकी शोभाका विस्तृत वर्णन वाल्मी० सर्ग २७, २० में है । उसीको यहाँ
'सुन्दर' विशेपणसे जनाया है । (ख)—वनमें साधारण ही शोभा रहती है पर इस समय वह कुसुमित है,
इससे 'अति शोभा' है । यथा—'मालतीकुन्दगुलमैश्च सिन्दुवारैः शिरीपकैः । कदम्बार्जुनसर्जैश्च पुष्पितैस्पशोभितम् ।
वाल्मी० २७।१०।' (ग)—मधुके लोभसे गुंजार कर रहे हैं, इसीसे 'मधुप' (= मधु पीनेवाले) नाम दिया । २—'भए बहुत००' अर्थात् थे तो पहिले भी पर अब बहुत हुए। 🖅 यहाँ तक स्थावरकी सेवा कही, आगे जंगमकी सेवा कहते हैं, यथा—'मधुकर खग मृग तनु धरि देवा' इत्यादि।

सेल अन्या । रहे तहँ अनुज सहित सुरभूपा ।। ३ ।। सयुकर खग मृग तनु धरि देवा। करहिं सिद्ध मिन प्रभु के सेवा।। ४।।

अर्थ-मनको हरनेवाला 'अनूप' पर्वत देखकर देवताओं के राजा राम भाई सहित वहाँ रहे ।३। देवता, सिद्ध, मुनि, भ्रमर, पत्ती, पशु (वा, हिरन) के शरीर धारण कर-करके प्रभुकी सेवा कर रहे हैं।।।

टिप्पणी—१(क) अनूप=उपमारहित। अथवा, उस पर्वतमें बहुत जलहोनेसे अनूप कहा। अनूप= जलप्राय, वह स्थान जहाँ जल ऋधिक हो, यथा—'ऋतुगता ऋापोयस्मिस्तदन्पम्। जलप्रायमन्पं स्यात् इत्यमरः॥' इसीसे इसका नाम प्रवर्षण है। (ख) प्रथम वनकी शोभा कहकर तब मनोहर शैलका देखना कहकर जनाया कि यह वन पर्वतके ऊपर है। (ग)—'सुरभूपा'का भाव कि देवताओं के अंश वानर हैं, येही यहाँ श्रीरामजीकी प्रजा हैं जिनकी वे रत्ता करते हैं। पुनः, देवता, पत्ती, पशु आदि रूपसे, सेवा कर रहे हैं, और पूर्व अपने रूपसे गुहा वनानेकी सेवा कर चुके हैं; अतएव यहाँ प्रभुको 'सुरभूप' कहा। [वा, देवताओं के हिताथ नरराज पद्वीको छोड़कर शैलपर आकर बसे, अतः सुरभूप कहा। (पां०)। सुरह्मपी प्रजाका पालन रच्चाण करनेके लिये यहाँ आकर वसे हैं, अतः सुरभूप कहा। प० प० प० प० स्वामीका मत है कि 'सुरभूप = सुरभू (सुर-लोक) +प। देवताओं को उनके लोकों में बसानेके लिये यहाँ आकर रहे, अतः 'सुरभूप' कहा]
२—'मधुकर खग मृग तनु धरि देवा। 'इति। (क)—ये ह्यान्तरसे क्यों आए? उत्तर—

क्योंकि मर्यादापुरुषोत्तम इनसे साचात् रूपसे सेवा न कराते। (ख) मधुकरकी सेवा गुंजार, पत्नीकी सेवा मधुर सुरीली बोली और मृगोंकी सेवा नेत्रोंकी शोभा दिखाना है। यथा—'मृग विलोकि खग बोलि सुवानी। सेवाह सकल राम प्रिय जानी ।२।३११।८।' (ग)—चित्रकृटमें देवता छुटी बनानेके लिए कोल किरातके वेषसे श्राए, यथा—'कोल किरात वेष सब श्राए। रचे परन तृन सदन सुहाए।रा१३३।७।' श्रौर यहाँ भ्रमरादि रूपसे श्राए। वहाँ कुटी वनानी थी जो काम कोल किरात किया करते थे श्रीर यहाँ राम विरही हैं, उनका मन रमाना है, इससे यहाँ भ्रमर आदि रूपसे आए। ये मधुकर दिव्य मधुप हैं और पूर्वकथित, 'गुंजत मधुप निकर मधु लोभा' वाले मधुप प्राकृत हैं। प्राकृत मधुप मधुके लोभी हैं और ये सेवाके।

क्षितानकी जिये-'रामं मानुषरूपेण गिरिकाननभू मिषु ॥४॥ चरन्तं परमात्मानं ज्ञात्वा सिद्धगणा भिव । मृगपिक्तगणा भूत्वा राममेवानुसेविरे ॥५॥'—(अध्यात्म सग ४)। अर्थात् यह जानकर कि परमात्मा राम नररूपसे पर्वत और वन भूमिपर विचर रहे हैं, सिद्धगण मृग पित्त-रूप होकर सेवा करने लगे। इन्यहाँ 'देवा' कहकर 'सिद्ध मुनि' को भी देवकोटिवाले सिद्ध और मुनि जनाये। 'सिद्ध' देवताओं की एक जाति भी है।

रा० प्र० श०- यहाँ मुनि भ्रमर हैं क्योंकि भ्रमर जब उड़ता है तब गुंजारता है स्त्रीर पुष्पपर वैठनेसे मौन हो जाता है। मौन होकर मनन करता है। सिद्ध पत्ती हैं क्योंकि पत्ती एक जगहसे उड़कर दूसरी जगह जाता है; ऐसेही सिद्ध लोग सिद्धिके वलसे स्थानान्तरमें जा सकते हैं। देवता मृग हैं क्योंकि विपयी होनेसे वे चंचल होते हैं वैसाही स्वभाव मुगोंका है।

बै०-देवता भ्रमर हो गान सुनाते, सिद्ध पन्नी हो बोली बोलते श्रीर मुनि मृग होकर सदा समीप रहते हैं।

मंगलरूप भएउ बन तब ते। कीन्ह निवास रमापति जब ते।। ५।। फटिकसिला त्रित सुभ्र सुहाई। सुख त्रासीन तहाँ द्वौ भाई।। ६।।

श्रर्थ-जबसे रमापति श्रीरामजीने यहाँ निवास किया तबसे वन मंगलरूप हो गया।५। स्फटिक मिण्की एक अत्यन्त उज्ज्वल शिला शोभित है, उसीपर दोनों भाई सुखपूर्वक बैठे हैं।६।

नोट-१ 'मंगलरूप भएउ....' इति । इससे जनाया कि इसके पूर्व निशाचरोंके अत्याचारसे, तथा श्रधम श्रिमानी वालिका राज्य-प्रदेश होनेसे यह अमंगलरूप था। बालीका नाश करके यहाँ निवास करनेपर वह मंगलरूप हो गया।

प० प० प०-जब श्रीसीतारामलदमणजी चित्रकूटपर आकर रहे तब उस पर्वत श्रीर वनका मंगलमय होना कहा गया। यथा 'जब तें आइ रहे रघुनायक। तव तें भयउ बन मंगल दायक। २।१३७। थ।', 'सो बन सैल सुभाय सुहावन । मंगलमय अति पावन पावन ।२।१३९।३।' पर यद्यपि वे ही तीनों जब पंचवटीपर त्राकर रहे तब पंचवटीवनका मंगलमय बनना न कहा। अरखकाण्ड और लंकाकांडमें भी मंगल शब्दका प्रयोग नहीं है। बीचमें यहाँ कि िंकधाकां डमें प्रवर्षण पर्वतपर निवास करनेपर इसका मंगलमय होना कहा है। यह भेद भी साभिप्राय है।

श्रीरामजी मंगलभवन अमंगलहारी हैं। अमंगलका विनाश किये बिना मंगल नहीं होता। पंच-वटीके निकट ही जनस्थानमें खर-दूषणादि चौदह हजार दुर्जय राचसोंका निवास था जो मुनियोंको खाया करते थे। उनके रहते हुए पंचवटीवनको मंगलमय कैसे कह सकते थे ? [दूसरे, यहीं सीता-हरण, परम-भक्त जटायुका रावण द्वारा वध इत्यादि अमंगल कार्य होंगे, अतः इसका मंगलमय बनना कैसे कह सकते थे ? इसी स्थानसे तो शोक, विलाप, विरहका प्रारंभ होगा।] कि ब्किधामें अधम श्रभिमानी आततायी बालि जो रावणका मित्र था राज्य करता था, जबतक वह जीता रहा तब तक वहाँके पर्वत और वन अमंगलमय ही थे, जब वह सारा गया, भक्त सुप्रीवका राष्य हुआ, तब पर्वत और वनका मंगलरूप होना कहा गया। लंकामें विभीषणका राज्य होनेपर भी राचस तो वने ही रहे, द्यनः उस कांडमें मंगल शब्दका प्रयोग नहीं है। [लंकामें सुवेलपर्वनपर निवास करनेपर उसका मंगलरूप होना न कहा; क्योंकि यहाँ तो घोर युद्ध होगा, कितनेही वानर भालु मरेंगे, लदमणजीको शक्ति लगनेपर विलाप ऋ।दि सब देखनेमें ऋमंगल लीलाएँ होंगी। रावणवध होते ही श्रीरामजी वहाँ से चल दिये। आगे वहाँ निवास हुआही नहीं। निवास होता तो मंगल-रूप कहते।] वालकांडमें 'मंगल' शब्द सौ बारसे कम नहीं आया है। अयोध्याकांडमें ६७ बार आया है।

नोट-२ 'रमापति' इति । (क) लद्दमीसे मंगल होता है । वन मंगलरूप हो गया, इसीसे यहाँ 'रमापित' कहा । (पं० रा० कु०) । 'रमापित' संज्ञा साभिप्राय है क्योंकि लद्दमीकान्तही स्रानैश्वयवान्को ऐश्वर्यवान और मंगलरूप कर सकते हैं। यह 'परिकरांकुर अलंकार' है। रसापतिके निवाससे वनके मंगल रूप होनेमें 'प्रथम उल्लास' की ध्वनि है। (ख) पंजावीजी लिखते हैं कि यहाँ 'रमापति' विशेषण इससे दिया कि कोई यह न कहे कि अब रघुनाथजीका विपत्तिकाल है। भाव यह कि जिनके निवाससे गिरि श्रीर वनकी श्रापदा नष्ट हो जाती है उनको विपत्ति कहाँ ? वा, यह जनाया कि जहाँ प्रमु होंगे वहाँ श्री भी साथही रहती है। यहाँ सीतातनका वियोग था, इससे प्रभुके मनको रमानेके लिए रमा सारे वनको शोभित कर रही हैं। (पं०)। मानों रमा ही वन-श्रोके रूपमें अवतरित हुई हैं -(प० प० प०)। (ग) प० प० प० स्वामीका मत है कि यहाँ 'रमापित' शब्दसे काकमुशुण्डि-नारद-शाप संबंधित कथा सूचित की गई है। कि 'जब सुम्रोव भवन किरि आए' से यहाँ तक 'प्रमुक्त सैल प्रवपन वास' प्रसंग है।

### 'वर्षा-वर्णन'—प्रकरण

कहत अनुज सन कथा अनेका। भगति विरति नृपनीति विवेका।। ७।। छाए । गरजत लागत परम सुहाए ।। ⊏ ।। नभ

त्रथं—भाईसे भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञानकी अनेक कथाएँ कहते हैं ।७। वर्षाकालमें मेघ आकाशमें छाए (घिरे, फैले) हुए हैं, वे गरजते हुए वड़ेही सुहावने लगते हैं ।८।

टिप्पणी-१ 🖾 अध्यात्म रामायणमें इस स्थानपर पूजनका प्रकरण वर्णन किया गया है। वाल्मीकीयमें वन वर्णन किया है और उसीमें अपने विरहकी और सांसारिक व्यवहारकी उपमा दी है। श्रन्य रामायणों में श्रीर तरह मुनियोंने वर्णन किया है। इसीसे गोस्वामीजी सवका मत ब्रह्ण करनेके वास्ते, श्रनेक कथाश्रोंका कहना लिखते हैं। भागवत श्रीर विष्णुपुराणमें वर्षा वर्णन की है, ज्ञान वैराग्य भक्ति श्रौर राजनीतिकी उपमा दी है; इसी मतको गोस्वामीजी विस्तारसे वर्णन करते हैं।

२-भक्ति शाडिल्यसूत्रमें, वैराग्य सांख्यशास्त्रमें, नीति धर्मशास्त्रमें और ज्ञान वेदान्त शास्त्रमें हैं। ३—यहाँ प्रथम 'भक्ति' कही। क्योंकि अरण्यकाण्डमें लद्दमण्जी भक्तियोग सुनकर अत्यन्त सुखी हुए थे, यथा—'भगति जोग सुनि अति सुख पावा'। अरू यकाण्डमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति श्रीर नीति सममाकर कह चुके हैं, अब यहाँ उनके सममानेका प्रयोजन नहीं है; इसीसे यहाँ कथा कहते हैं। कथा कहना सनना श्रीरामजीको प्रिय है।

४—'गरजत लागत परम सुहाए' इति । 'परम सुहाए' का भाव कि आकाशमें छाए हुए सुहावने लगते हैं और जब गरजते हैं तब 'परम सुहाए' लगते हैं।—(अपने अपने समयपर सब बातें सुहावनी लगती ही हैं)। श्रीरामचन्द्रजी लच्यएजीको मेघ श्रीरमोर दिखाते हैं। दोहेका 'लिझिमन देखु' देहलीदीपक है। यहाँ आकाशमें मेघोंकी सुंदरता दिखाकर आगे पृथ्वीपर मोरोंका नृत्य दिखाते हैं। अन्वय यों है— 'वर्षाकाल मेघ नभ छाए गरजत लागत परम सुहाए लिख्नमन देखु' श्रीर 'लिख्नमन देखु मोरगन नाचत०।'

इक्ट यहाँ अपने आचरण द्वारा उपदेश देते हैं कि समय सदैव भक्ति वैराग्य ज्ञान और नीति ही में व्यतीत करे, व्यर्थ न खोवे। (श्रीरामावतार लोगोंको शिचा देनेके लिये हुआ-'मर्त्यावतारस्विह मर्त्यशिच्यां।)

नोट-१ मिलान की जिये- 'अयं स कालः संप्राप्तः समयोऽच जलागमः। संपरय त्वं नभो मेघैः संवृतं गिरिसन्निभैः। वाल्मी० २८।२। नवमासधृतं गर्भं भास्करस्य गभस्तिभिः। पीत्वा रसं समुद्राण्। द्यौः प्रसूते रसायनम् ।३।' ऋर्थात् यह जल वरसनेका समय आ गया। पर्वतके समान् मेघोंने आकाशको घेर लिया, तुम देखो । सूर्यको किरणोंसे समुद्रका जल पीकर आकाश नौ महीने गर्भ धारण करता है और पुनः रसायन स्वरूप जल वरसाता है। भा० १० अ० २० में श्रीशुकदेवजीके 'सान्द्रनीलाम्बुदैर्व्याम सविद्यु-रस्तन्यित्तुभिः।.... ष्रष्टौ मासान् निपीतं यद् भूम्याश्चोदमयं वसु। स्वगोभिर्मोक्तुमारेभे पर्जन्यः काल श्रागते ।४,५।' इन स्रोकों में भी वही भाव है। अर्थात् नीले सघन मेघ आकाशमें छा गये....जैसे राजा प्रजासे धन लेकर पीछे, प्रजाको ही दे देता है, वैसे ही सूर्य पृथ्वीक्ष्पी प्रजासे आठ महीने तक जलक्ष्पी कर श्रपने किरणोंरूपो सेवकों द्वारा ग्रहण करता रहा और श्रव समय श्रानेपर फिर उसीको वाँटने लगा।

इन ऋोकों में मेघोंके छाये हुए होने द्वारा राजनीति कही गई है। अतः 'वरषाकाल मेघ नम-

छाए।०' में नीतिका वर्णन हुआ।

२ मा० म० कारका मत है कि 'मेघोंका गरजना मानों देनेको कहना है। इसीसे सुहावने लगते हैं।' दोहा--लिंछमन देखु मोरगन नाचत वारिद पेखि। गृही विरति रत हरप जस बिब्नु-अगत कहुँ देखि ॥१३॥

त्रर्थ-लद्मरा! देखो, मोरोंके समूह मेघोंको देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्यवान् गृहस्थ विष्णुभक्तको देखकर हर्षित होते हैं। १३।

नोट—१ यह दोहा भा० १०। २० में श्रीशुकदेवजीके 'मेघागमोत्सवा हृष्टाः प्रत्यनन्दन् शिखिण्डिनः। गृहेषु तप्ता निर्विण्णा यथाऽच्युतजनाऽगमे। २०।' इस श्लोकका प्रतिरूप हो है। अर्थ यह है—मेघोंके आगमनरूपी उत्सवसे प्रसन्न मोरगण ऐसे आनंदित हुए जैसे गृहजंजालसे तप्त वैराग्यको प्राप्त गृहस्थ भगवद्भक्तके आगमनसे प्रसन्न होता है। मानसके 'नाचत बारिद पेखि' में 'मेघागमोत्सवा हृष्टा प्रत्यनन्दन्' क भाव है। अर्थात् मेघोंको देखकर मोरोंका रोमरोम खिल उठा, वे अपनी कुहुक और नृत्यके द्वारा आनन्दोत्सव मनाना जना रहे हैं। 'गृहो बिरित रत' में 'गृहेषु तप्ता निर्विण्णा' का भाव है। 'गृहकारज नाना जंजाला। तेइ अति दुर्गम सैल बिसाला' तथा 'गृहासक्त दुखरूप' और 'मन करि बिषय अनल बन जरई', इत्यादि कहा ही है। इनसे तथा त्रितापसे जीव जलता रहता है तब भी वैराग्य नहीं होता, यथा—'होइ न बिषय विराग मवन वसत भा चौथ पन' (मनुवाक्य)। जो त्रितापसे जले, गृहजंजालसे घवड़ाकर विषयोंसे वैराग्यवान हो रहे हैं उन्हींको यहाँ कह रहे हैं; वे ही भगवद्भक्तको देखकर खिल उठते हैं, वे अपनी प्रेममय वाणीसे उनका स्वागत करते हैं। विशेष टिप्पणी ३ में देखिए।

टिप्पण्णी—१ (क) सजल मेघोंका शब्द सुनकर मोर नाचते हैं, इसीसे प्रथम मेघोंका गरजना— 'गरजत लागत परम सुहाए' कहकर तब मोरोंका नाचना कहा। (ख) 'बारिद पेखि' इति। मेघ जल देते हैं इसीसे बारिद कहलाते हैं। मोर यह जानकर नाचते हैं कि हमको ये 'बारि' देंगे। (ग) 'गृही बिरितरत' इति। मोर नाचते हैं कि हमें जल मिलेगा और विरक्त गृहस्थ हिंदि हैं कि हमें रामयश संतसे प्राप्त होगा।—['गृही बिरितरत' से गृहस्थीमें रहकर अपने धर्मको निवाहनेवाले विरक्त लोगोंसे तात्पर्य है। जैसे जनकमहाराज, मनुमहाराज। 'भवन बसत भा चौथपन', 'बरबस राज सुतिह नृप दीन्हा', इत्यादि विष्णुभक्तिके साधन हैं। अपने-अपने धर्ममें वेदाज्ञानुसार लगे रहनेसे विषयोंसे वैराग्य होता है, तब भागवत धर्ममें प्रीति उत्पन्न होती है। यथा 'निज निज कर्म निरत श्रुति रीती।। एहि कर फल पुनि विषय बिरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा।३। १६। ६-७।' पुनः, 'गृही और वैराग्यवान दोनों' ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। दोनों आनंदिन होते हैं। गृहस्थ यह समक्तर आनंदित होता है कि जो मैंने धन बटोरा है वह आज इनकी सेवासे सुफल हो जायगा। वैराग्यमें अनुरक्त जो साधनमें तत्पर है वह आनंदित होता है कि आज इनके सत्संगसे आगेकी भूमिकाका लाभ उठानेको मिलेगा। (प्र०)]

२ वर्षा-वर्णनमें मयूरका आनंद वर्णन करना, यह कवियोंका नियम है। प्रमाण यथा—'कोिकल को कल बोलिबो बरनत हैं मधुमास। वर्षाहीं हरिषत कहिंह केकी केशवदास।' इति कविप्रिया प्रथे। इसीसे गोसाईंजी वर्षा-वर्णनके प्रारम्भमें मयूरका नाचना लिखते हैं।

😂 ३ यहाँ भक्ति श्रीर वैराग्य कहे। यहाँ उदाहरण श्रलंकार है।

﴿ (समता) ﴿

१ विरितरत गृही मोरगण हैं

२ विष्णुभक्त वारिद हैं ।

३ रामयश जल है, यथा—'सुमित भूमि थल हृदय अगाधू। वेद पुरान उदिध घन साधू॥ वरपिह राम-सुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। १।३६।३-४।'

४ गृही विषय-भोग गृहजालसे संतप्त; मोर मीष्म-तापसे तपे रहते हैं।

१ संत गरज-गरजकर रामयश कहते हैं जिससे गृही हिष्त होता है, मेघ गरज-गरजकर वरसते हैं जिससे मोर आनंदित हो नाचते हैं।

६ संतदर्शनसे गृहस्थ अत्यन्त मुखीहोते हैं, यथा—'संत मिलन सम मुख जग नाहीं। ७। १२१।१३।', क्योंकि सत्संगमुखसे बढ़कर कोई मुख नहीं है—'तात स्वर्ग अपवर्ग मुख धरिय तुला एक अंग। तूल न

ताहि सकत मिति जो सुख तव सतसंग। ५।४।', मेघको देखकर मोर अत्यन्त सुखी होते हैं। अव उनके पन्न जमेंगे।

७—जैसे वर्षाकालके सजलमेघ सुहाए लगते हैं वैसेही संत सब अच्छे लगते हैं। बादल गरजने-

पर परम सुहावने लगते हैं। वैसेही संत जो रामयश गरजते हैं वे विशेष अच्छे लगते हैं।

मा० म०—'सुत वित लोक ईषना' ये तीनों सबकी बुद्धिको मिलन कर देते हैं। गृहस्थ जो इन तीनोंके दुःखसे संतप्त होकर मनकमवचनसे परमात्मामें रत होकर विरक्त हो गए, उनको हरिभक्तोंके सत्संगसे श्रेष्ठ-सुखका मूल प्राप्त होनेसे आनन्द होता है। मोर ग्रीष्म-तापसे ज्ञीण हो गए थे, वर्षागमनसे मयूरनीके साथ आनंद अनुभव करने लगे, जैसे गृहस्थ भक्त भक्तिरससे पुष्ट होकर कर्मादिकके दुःसह तापसे मुक्त होकर प्रगट सुखमें मग्न हो विद्वल हो रहे हैं।

प० प० प० प०—इस दोहेमें पूर्णोपमा नहीं है। केवल दर्शनसे आनंदित होना यही साम्य लेना उचित है अन्यथा वहुत अनर्थ होगा और विरित्तरत गृहस्थपर दंभ, कठोरता और प्रेमपथकी अयोग्यता आरोपित होगी। क्योंकि मोरमें ये सब अवगुण कहे गए हैं। यथा—'मधुर बचन बोलिह जिमि मोरा। खाहि महा अहि हृदय कठोरा।', 'भले ते सुक पिक मोर ज्यों कोउ न प्रेम पथ जोग। दो० ३३१।'

मा० म० ( मयूख )—'लिखिमन देखु०' इस पूर्वार्द्धसे दिनका बोध होता है, क्योंकि मेघको देख-कर मोर दिनहीमें नाचता है। पुनः, 'गृही विरित्तरत०' इस उत्तरार्द्धसे आर्द्रा नचत्रकी अधियाली रात्रिका वोध होता है क्योंकि रातको न चलनेके कारण विष्णुभक्त गृहस्थोंके घर विश्राम करते हैं। इस दोहेमें राजनीति, विरित और भक्ति तीनोंका कथन है।—(पां०)

क्र कर०—इस वचनका अभिप्राय यह है कि गृहस्थ वैरागीकी रामभक्तमें प्रीति हो तभी वह कृताथ है। यदि उनके दर्शनसे आह्वाद न हुआ तो समभना चाहिए कि उसका वैराग्य कवा है।

क्ष्यहाँ से वर्षा श्रीर शरद्वर्णनमें 'उदाहरण श्रलंकार' है।

घन घमंड नभ गरजत घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा॥ १॥ दामिनि दमक रह न घन माहीं। खल कै प्रीति जथा थिरु नाहीं॥ २॥

शब्दार्थ—घमण्ड=गर्व सिंहत। =समूह—(मा० म०, मा० त० भा०)। =घुमड्-घुमड्कर। अर्थ—मेघोंके समूह गर्वपूर्वक घुमड्-घुमड्कर आकाशमें घोर गर्जन कर रहे हैं। प्रियाहीन होनेसे मेरा मन डर रहा हैं। १। विजलीकी चमक वादलमें नहीं रहती (ठहरती नहीं), जैसे खलकी प्रीति स्थिर नहीं रहती। २।

टिप्पणी—१ (क) ऊपर 'सोरगन नाचत वारिद पेखि' कहा, उस संबंधसे यहाँ 'प्रियाहीन' का भाव यह है कि हम प्रियाहीन हैं और सब मयूर प्रियायुक्त हैं। इनकी मयूरीका हरण राक्सने नहीं किया, इसीसे ये नाचते हैं। (ख)—'प्रियाहीन उरपत मन मोरा' इति। मेघका गरजना, विजलीका चमकना और मोरका नाचनाये सब शृङ्कार-रसके उद्दीपक विभाव हैं, इसीसे विरहीको दुःखदायी होते हैं। इसी भावसे प्रभु कहते हैं कि 'प्रियाहीन उरपत '। [यहाँ श्रीरघुनाथजी विरह दिखाते हैं। शृङ्कार दो प्रकारका होता है—एक संयोग, दूसरा वियोग। यहाँ वियोगहैं, इसीसे वर्षाकालके मेघोंका गर्जन दुःखद हो रहा है। (करुं)। पावसमें 'घन घमंड नभ गर्जन' वड़ा भारी उदीपन है। संभोग शृङ्कारमें जो हित हैं वेही विप्रलम्भमें पीड़ाके कारण हो जाते हैं। यथा 'जे हित रहे करत तेइ पीरा'। (वि० त्रि०)। (ग) अव प्रश्न होता है कि प्रियाहीन होनेके कारण

<sup>ं</sup> प० प० प्र०—ऊपर 'गरजत लागत परम सुहाए' कहा है, श्रतः यहाँ गर्जनको 'घोर' कहना श्रसं-गत है। एक ही समय मधुर श्रीर भयंकर होना श्रसंभव है। यथा—'मधुर मधुर गर्जे घन घोरा। हो इष्टि जिन उपल कठोरा।' श्रतः 'घोरा' को 'घन' का विशेषण मानकर 'विशाल, वड़े-वड़े' श्रथं करना चाहिये।

तीत्र उद्दीपनसे विरह पीड़ा अवश्य वढ़ जायगी, पर डरनेकी वात यहाँ क्या आई १ उत्तरमें कहा जा सकता है कि गर्जनके वाद वरसनेका बड़ा भारी भय है। यथा 'बारिद तप्त तेल जनु बिरसा'। वर्षा तप्त तेलके समान दुःखद होगी। इसीलिये सरकार कहते हैं कि 'प्रियाहोन डरपत सन मोरा'। (वि० त्रि०)। यहाँ ध्विनसे श्रीरघुनाथजी श्रीजानकीजीमें अपना प्रेम दिखा रहे हैं। (करु०)।—आगे सुंदरकांडमें हनुमानजी द्वारा कहे हुए संदेशसे यही भाव स्पष्ट होंगे। यथा — 'मो कहँ भए सकल बिपरीता'। वाल्मी० में भी श्रीरामजीने लद्मगण्जीसे कहा है कि शोकसे पीड़ित और सीतासे विरहित सुमे वर्षाके ये चार महीने सौ वर्षोंके समान जान पड़ते हैं। सीता विषम दण्डकारण्यको उद्यान सममकर मेरे साथ आई थो। यथा 'चत्वारो वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमाः। मम शोकाभितप्तस्य सौम्य सीतामपश्यतः।।३०।६४। चक्रवाकीव भर्तारं पृष्ठतोऽनुगता वनम्। विषमं दण्डकारण्यमुद्यानमिव चाङ्गना।।६५।'] हिं (ग) यहाँ नीति और वैराग्य है।

मा० म०—श्रीरामचंद्रजीके वचनमें यह भी ध्वित है कि मेरी प्रिया मेरे साथ रही, परन्तु न जाने कहाँ चली गई, इसी दुःखसे मैं दुःखित हूँ, मैं उनको नहीं कहता जो स्त्रीके सन्निकट नहीं जाते वरन दूर रहते हैं। पुनः, वह अन्यत्र चली गई जहाँ दुःखका समूह है और यहाँ सुखका समूह है; अतः मेरा मन डरता है।

शीला— इस प्रकरणमें 'उपाख्यान विवेक रीति' का है। चौपाई-चौपाई प्रति दो-दो बातें कही हैं। श्रीरामजी वक्ता हैं, इस कारण इसमें यह अर्थ करनेसे कि 'सीताके बिना मेरा मन डरता है' विरोध होगा। इस प्रकरण भरमें ४६ चौपाइयों में दो-दो बातें कही हैं तब यहाँ भी दो ही बातें होना ठीक हैं (एक दृष्टान्त दूसरा दार्ष्टान्त)। (अर्थात् रामजीने छः दोहों और ४० चौपाइयों में कहीं अपने ऊपर कोई वात नहीं कहीं, तब यहाँ कैसे कहेंगे)। अतएव इसका निर्वाह करनेके लिए 'मोरा' का अर्थ 'मोड़े हुए, मुड़े हुए' करना होगा। भावार्थ यह है कि 'जो प्रियाहीन हैं, सांसारिक विषयों से मन मोड़े अर्थात् फेरे हुए हैं ऐसे उदासी लोग वनमें वादलोंका गर्जन सुनकर डरते हैं। वादल कामदेवका समाज है, गर्जन कामदेवकी ललकार है।

पं०—यहाँ वैराग्य है। प्रियाके संयोगसे वियोग होनेपर प्रभुको दुःख हुआ, अतः इससे उपदेश देते हैं कि उसका त्यागही शुभ है।

वीरकवि—मेघोंके भीषण गर्जनसे मनमें भयका संचार कथन दूसरा उल्लास अलंकार है।

प० प० प०-१ यहाँ श्रीसीताजीके स्मरणका कारण तो पिछले दोहेके दृष्टान्तमें है। 'गृही बिरित रत' और 'विष्णुभक्त' इन वचनोंने उनकी स्मृति कराई। श्रीरामजी गृही हैं, विरितरत हैं—'मुनिव्रत वेष श्रहार'। रमापितसे विष्णु श्रवतारीकी सूचना दी गई। सीताजी विष्णुभक्त हैं। भाव यह कि श्रीसीता-जीरूपी विष्णुभक्तका दर्शन न होनेसे मैं विरित्रत गृही होनेपर भी दुःखी हूँ।

२ वर्षावर्णनके प्रारंभ और शरद्वर्णनके अंतमें सीतावियोग दुःख स्पष्ट कर दिया है। बीचमें स्पष्ट नहीं कहा है पर दृष्टान्तों में ध्वनित है। यह ध्यान रखकर ही अर्घालियों का अर्थ करना उचित है।

टिप्पण्णि—२ 'दामिनि दमक....' इति। (क) मेघ आकाशमें हैं, मोर पृथ्वीपर है। दोनोंके वीचमें इतना अन्तर है तो भी मोरोंकी प्रीति मेघोंमें है, उसे देखकर मोर नाचते हैं। और, विजलो मेघोंके समीप ही है (उसीसे उत्पन्न होतो है) पर मेघोंमें उसकी प्रीति स्थिर नहीं रहती। अन्य खलकी प्रीति स्थिर नहीं रहती। यह नीति है—[अच्छे लोग (सज्जन) दूर भी रहकर प्रीतिका निर्वाह करते हैं, अतएव खलसे प्रीति न करे, सज्जनसे करे; यह उपदेश है]।

नोट—१ 'दामिनि दमक रह न' इति। (क) विष्णु पुराण ग्रंश ५ श्र०६ में श्रीपराशरजीने वर्षा-वर्णनमें ऐसा ही कहा है। यथा—'न ववन्धाम्बरे स्थैर्ये विद्युदत्यन्तचञ्चला। मैत्रीव प्रवरे पुंसि दुर्जनेन प्रयोजिता।४२।' श्रियांत् श्रत्यन्त चंचला विजली श्राकाशमें स्थिर न रह सकी, जैसे श्रेष्ठ पुरुषके साथ दुर्जनकी मित्रता स्थिर नहीं रहती। श्रिश्च इस श्लोकसे यह स्पष्ट हो गया कि खलकी प्रीति किसीके साथ स्थिर नहीं रहती। चौपाईमें इसे न कहनेका कारण यह भी हो सकता है कि कविके मतानुसार खलकी प्रीति किसीके भी साथ स्थिर नहीं रहती। रलोकमें विजलीका त्राकारामें स्थिर न होना कहा त्रीर मानसमें मेघोंमें स्थिर न रहना कहा। पाठक देखें कि कौन उत्तम है। मेघोंमें विशेषता यह है कि बिजली मेघोंसेही उत्पन्न होती है तब भी उनमें स्थिर नहीं रहती। इसी तरह खलोंकी शीति अपने माता पिता सगे संबंधियोंमें भी स्थिर नहीं रहती तब दूसरोंमें कव स्थिर रहेगी।

भा० १०।२० में मेघोंमें बिजलीके स्थिर न रहनेका वर्णन इस प्रकार है—'लोकवन्धुषु मेघेषु विचुतश्चलसौहृदाः। स्थैर्यं न चक्रुः कामिन्यः पुरुषेषु गुणिष्विव ।१०।' अर्थात् लोकोपकारी मेघोंमें भी विज िलयाँ स्थिर नहीं रहतीं, जैसे चंचल प्रेमवाली कुलटायें गुग्गी पुरुषोंके पास भी नहीं टिकतीं।

मा० म०-(क) भाव यह है कि विजली सब गुर्णासंधु मेघको पाकर भी खलताहीको सेवती है अर्थात् अस्थिरता नहीं त्यागती, चमककर अन्यत्र चली जाती है, वहाँसे दूसरी दूसरी जगह चमकने लगती है, केवल एक सुखकी टेक नहीं रखती। (ख) यहाँ यह रूपके भी मिलता है कि पुरुषरूपी मेघ स्नी-रूपी दामिनी अपने गुण और रंगकी उतंगतावश चंचल होकर आधी चसक एक जगह और आधी चमक दूसरी जगह दिखलाती फिरती है और स्थान स्थान प्रति किंचित् थिर हो होकर अभंग चमक प्रकाश करती है। यहाँ स्त्रीकी उतंगता गुण और मेघकी उतंगता श्याम रंग जानो।—(मेघ पुर्लिंग, दामिनि खीलिंग; खल पुर्ल्लिंग, प्रीति खीलिंग। संभवतः इसीसे यह भाव निकाला गया है। पर प्रत्यन्त तो यहाँ दुष्टोंकी प्रीति ही का दिखाना अभिप्रेत है—मा० सं०)। किवानिक वर्षा-वर्षा-वर्षा मेघ, मोर, दामिनी आदिका वर्णन करना चाहिए, यथा—'वर्षा हंस पयान

वक दादुर चातक मोर । केतक पुंज कदंव जल क्यों दामिनि घन जोर ॥' इति कविप्रियायाम् ।

वरषहिं जलद भूमि नियराए। जथा नवहिं बुघ विद्या पाए।। ३।। बुंद अघात सहिहें गिरि कैसे। खल के बचन संत सह जैसे।। ४।।

श्रर्थ—वादल पृथ्वीके निकट श्राकर ( श्रर्थात् इतना नीचे भुककर ) बरसते हैं जैसे पंडित लोग विद्या पाकर नवते (नम्र हो जाते) हैं।३। चूँदोंकी चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे खलके वचन संत सहते हैं।४।

टिप्पणी-१ 'बरषि जलद....। जथा नवहिं....' इति । उदाहरणमें समता-(क) मेघ आकाशसे उतरकर नीचे त्राते हैं। विद्या-संपन्न होना त्राकाशमें स्थिर होना है, उसे पाकर विनम्न होना मेघोंका भूमि-पर आना है। [ जबतक मेघ छूछे थे तवतक ऊँचे पर थे, जब जलसे लदकर बरसनेवाले हुए तब नीचे फुक श्राए। (पं०)] (त्र) मेघ जल वरसाते हैं, इसीसे जलद (जल देनेवाला) नाम है, पंडित लोग विद्यादान देते हैं। [(ग) मेघ समुद्रसे जल कर्षण करके घूमघूमकर पृथ्वीपर बरसाता है, वैसेही पंडितलोग महापंडितोंसे विद्या प्राप्त करके घूमघूमकर शव्दवृष्टिकर विद्यार्थियोंकी बुद्धिरूपी भूमिपर विद्यारूपी जलको वरसाते हैं। (मा० म०)]

'वुध' का भाव कि विद्या पाकर 'वुध' ही नवते हैं, ऋवुध नहीं। यथा—'ऋधम जाति मैं विद्या पाए। भयउँ जथा ऋहि दूध पियाए। ७। १०६। ६।' मेघोंका ऋाकाशमें छाना, गरजना, विजलीका चमकना, मेघोंका पृथ्वीके निकट ऋाना और वरसना ये सब क्रमसे वर्णन किए।

😂 [ विद्या पाकर बुद्धिमान विनम्न होते हैं। यथा—'विद्या ददाति विनयं।' यह नीति है। विद्यावान्को विनयसंपन्न होना चाहिए।]

२ 'वूँद अधात सहिं गिरि कैसे । 'इति । संत और पवतमें समानता इस प्रकार है—(१) संत पर्वत हैं। (२) खलके वचन वूँदें हैं। (३) वचन अनेक, वैसेही वूँदें अनेक। (४) खलके वचन सहनेमें

† हमने प्रथम संस्करणमें मिलानका यह श्लोक दिया था—'ज्यालम्बमाना जलदा वर्षन्ति स्फूजिताम्बराः। यथा विद्यामुपालभ्य नमन्ति गुणिनो जनाः। विष्णुपुराण।' पर इस बार हमने खोज करने पर यह श्लोक वि० पु० में नहीं पाया। परन्तु पं० श्रीकान्तरारणजीने भी इसे दिया है अतः मैं उसे दे रहा हूँ।

संत गिरिक समान जड़ हैं। (५) इनके हृदयमें वचन प्रवेश नहीं करते जैसे पाषाणमें पानी प्रवेश नहीं करता।—[पर इस समनामें दोष यह आता है कि गिरिका अर्थ पाषाण नहीं है, गिरिमें पाषाण होते हैं। वर्षाका जल पर्वतों में प्रवेश करता है; इसीसे तो उसमें से बीष्ममें भी करने बहते हैं। अतएव केवल सहन करनेका साहश्य लेना चाहिए। (प० प० प०)। संत शरणागित रूपी वृचके नीचे होकर चोटको सहन कर लेते हैं। (मा० म०)]। (५) खलके वचन औरोंको वज्रसमान हैं, यथा—'वचन वज्र जेहि सदा पिश्रारा।शश श्री वही सन्तोंके निकट पानीके बूँदके समान हैं, कुछ वाधा नहीं कर सकते। [संभव है कि कोई कहे कि 'वृच्च, पश्च, मनुष्य आदि सभी बूँदोंकी चोट सह लेते हैं जिनपर वे पड़ती हैं तब 'गिरि' का सहना कहनेमें क्या विशेषता है ?', तो उसका उत्तर यह है कि वे भी सह लेते अवश्य हैं पर 'अधात' से वेधित होकर वे दुःखित हो जाते हैं, किन्तु पर्वतको कुछ पीड़ा नहीं होती। वैसे ही खलोंके वचनोंसे सबका मन व्यथित हो जाता है, पर सन्तोंका अन्तःकरण इतना निर्मल है कि वह उनके वचनोंसे भी नहीं बिगड़ता। (पाँ०)। अतः प्रवेतकी उपमा दी]

[नोट—'सहिंर' पर्में ध्विन है कि उन्हें बरला देनेका सामर्थ्य है, पर वे जड़की तरह सह लेते हैं, अपने मनमें किंचित् विद्तेप नहीं होने देते। यहाँ उपदेश है कि संतको ज्ञमा चाहिए।]

🖾 मिलान कीजिए—

'दुर्जन बदन कमान सम वचन विमुश्चत तीर । सज्जन उर वेधत नहीं छमा सनाह सरीर ॥' 'सीलगहनि सबकी सहनि कहनि हिये मुख राम। तुलसी रहिएयह रहनि संत जननको काम। वै.सं.१७।' 'बचन तून जिह्वा धनुष बचन पुवन गम तीर । साधुनके लागै नहीं छमा सनाह सरीर ॥'

मयूख-यदि बूँद-अघात पर्वत न सह सके तो उसकी निन्दा हो, वैसेही संत यदि खलकी वाणी

सुनकर न सह सकें तो उनके नामको लजा है।

38

टिप्पणी—३ 'सहिं गिरिं' में ध्विन यह है कि वर्षा के बूँद हमसे नहीं सहे जाते, पर्वत सहते हैं—(वा, हे लच्मण! वे कैसे सह लेते हैं ? हमसे तो नहीं सहे जाते)। तात्पर्य कि विरहीको वर्षा दुःख-दायी है, यथा—'वारिद तत तेल जनु विरसा।'

मेघ प्रथम पहाड़पर वरसते हैं, इसीसे प्रथम पहाड़पर बरसना लिखा। यहाँ नीति कही है। नोट—श्रीशकरेवजीने भी कुछ ऐसा ही कहा है। यथा 'गिरयो वर्षधाराभिर्हन्यमाना न विव्यथुः। ऋभिभूयमाना व्यसनैर्यथाऽधोत्तज्ञचेतसः। भा० १०।२०।१५।' ऋथीत् मूसलधार वर्षाकी चोट खाते रहनेपर भी पवतोंको कोई व्यथा नहीं होती थी, जैसे दुःखोंकी भरमार होनेपर भी उन पुरुषोंको कभी व्यथा नहीं होती जिन्होंने ऋपना चित्त भगवानको समर्पित कर रक्खा है।

कभी व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान्को समिप्त कर रक्खा है।
'बूँद अघात' का भाव 'वर्षधाराभिहन्यमाना' में, 'सहिंह' का 'न विव्यथुः' में और 'संत' का
अधोत्तजचेतसः' में आ जाता है पर भागवतके 'अभिभूयमाना व्यसनैः' की जगह मानसमें 'खलके बचन'
हैं। यह विशेपता है क्योंकि दुःखका भार सहना उतना कठिन नहीं है जितना 'खलोंके वचनोंका सहना'।

प० प० प० प्रवामीजी लिखते हैं कि श्लोकमें 'व्यसन' शब्द होते हुए भी यहाँ 'खल' शब्दका प्रयोग बताता है कि श्रीरामजीके मनमें इस समय यह बात आई कि 'खल' रावणने न जाने कितने कठोर छवचन कहे होंगे और सीताजीने (उसको भस्म कर देनेका सामर्थ्य होते हुए भी) उन वचनोंको सहन किया होगा। उस खलका विनाश कब और कैसे होगा?

छुद्र नदी भिर चली तोराई। जस थोरेहु धन खल इतराई।। ५।। शब्दार्थ—'तोराई' = वेगसे। इतराना = घमंड करना। अर्थ—छोटी नदी भरकर वेगसे चलने लगी, जैसे थोड़ा भी धन पाकर खल गर्व करने लगता है। ५। टिप्पणी—१ जुद्र नदी गंभीर नहीं है और न पेटकी भारी है, इसीसे थोड़ेही जलसे उभरकर

वेमर्याद चली, और घरों और वृत्तोंको ढाती, कृषीको डुवाती, मार्ग रोकती, इत्यादि भारी उपद्रव करके सूख जाती है। यही दशा खलकी है। थोड़ा भी धन हुआ कि उसे गर्व हुआ, फिर वह अपनेमें नहीं समाता। उसका धन भी जुद्र नदीकी तरह शीघ्र वह जाता है पर जबतक रहता है तबतक वह उपद्रव करता ही रहता है।

र जुद्र नदीकी उपमा देनेके भाव-(क) जुद्रनदी मूलरहित है और खल भगवद्धि करित है, इसीसे उसका धन जल्दी नष्ट हो जाता है। यथा—'रामिबमुल संपित प्रमुताई। जाइ रही पाई बिनु पाई।। सिरतमूल जिन्ह सिरतन्ह नाहीं। वरिष गए पुनि तबिह सुलाहीं।। ५।२३।५,६।' [इस नदीमें न तो पहिले ही जल था न पीछे रहेगा, इधरसे आया उधर गया, अन्ततः कणमात्र भी नहीं रह जाता। वैसेही खलका आदि अन्तमें पेट जलता ही रहता है, किंचित धन बीचमें हाथ लग गया तो विषय, युद्ध और खेलमें उथय करता है; इस प्रकार तत्काल ही धनका नाश हो जाता है।(मा०म०)](ख) खलके मन वचन कर्म तोनों नष्ट हैं। मन चंचल है; यथा—'खल के प्रीति जथा थिर नाहीं।' प्रीति करना मनका धमें हैं। वचन कठोर है, यथा—'बचन बज़ जेहि सदा पिश्रारा', 'खल के वचन संत सह जैसे'। और कर्म दृषित है, यथा—'जस थोरेहु धन खल इत्राई'। इत्राना कर्म है।

नोट—१ (क) यहाँ जुद्रनदी और खल, धन और जल, नदीका शीव्रतासे (त्वराके साथ) बहने और खलके इतराने एवं धन व्यय कर डालनेसे रूपक है। (ख)—खलके पास अन्यायसेही उपार्जन किया हुआ धन रहता है, इसीसे वह बुरे कर्मोंमेंही लगता है।

र भा० १०।२० में इससे मिलता-जुलता श्लोक यह है—'श्लासनुत्पथवाहिन्यः चुद्रनचोऽनुशुष्यतीः। पुंसो यथाऽस्वतन्त्रस्य देहद्रविणसम्पदः ।१०।' श्लथात् छोटी-छोटी नित्याँ जो जेठ-श्लाषाढ़में बिल्कुल सूखनेपर श्ला गई थीं, वे डमड़ डमड़कर श्लपने घेरे (मर्यादा) से बाहर वहने लगीं, जैसे परतन्त्र श्लथवा उच्छङ्खल पुरुषके शरीर श्लीर धनसंपत्तियोंका छुमार्गमें संयोग होने लगता है। मानसके 'जुद्र नदी' की व्याख्या 'जुद्रनचोऽनुशुष्यतीः' में है, अर्थात् जो सूखनेवाली थीं श्लीर श्लाम सूख जायँगी। 'सिर चली तोराई' ही 'श्लासनुत्पथवाहिन्यः' है। 'खल' की जगह यहाँ 'श्लस्वतन्त्र पुंसो' श्लीर 'थोरेहु धन' के वदले 'देहद्रविणसम्पदः।' है।

वि॰ पु॰ में श्रीपराशरजीने वर्षावर्षानमें ऐसा हो कहा है - 'ऊहुरुन्मार्गवाहीनि निम्नगाम्मांसि सर्वतः। मनांसि दुर्विनीतानां प्राप्य लक्ष्मीं नवामिव। १।६।३८।' अर्थात् निद्योंका जल अपना निर्दिष्ट मार्ग, अपनी मर्यादा, छोड़कर सब ओर बहने लगा, जैसे दुर्विनीत पुरुषोंका चित्त नया धन पाकर (उच्छू- क्ष्वल हो जाता है)। 'चली तोराई' में 'ऊहुरुन्मार्गवाहीनि सर्वतः' का भाव है। 'छुद्र' विशेषण मानसमें अधिक है। 'थोरेहि धन' में 'प्राप्य लक्ष्मीं 'नवामिव' का भाव है अर्थात् पहले तो उसके पास कुछ था नहीं, नया धन कहींसे पा गया जैसे नदीमें जल था नहीं या नहींके वरावर था, वर्षाजल उसको मिल गया। वर्षा थोड़े ही दिन रहती है इसीसे थोड़ा धन कहा। श्लोकके 'मनांसि दुर्विनीतानां' के बदले यहाँ 'खल' है। वहाँ केवल मनका दूषित होना कहा और उनके मन, कर्म, वचन सभीमें गर्व कहा।

३ प० प० प्र० स्वामीका मत है कि 'यहाँ सुग्रीवकी उदासीनतापर लच्य है कि उसे राज्य पाकर मद हो गया है'। पर मेरी समक्तमें ऐसा विचार उठना संगत नहीं; ऐसा भाव चतुर्मासा भर मनमें नहीं आ सकता। जिल्ला पानी नदीद्वारा चलाकर अव आगे भूमिके जलका वर्णन करते हैं। यहाँ नीति है। भूमि परत भा ढावर पानी। जनु जीविह माया लपटानी। ६।।

श्रथ—पृथ्वीपर पानी पड़ते ही गँदला हो गया। मानों जीवको माया लपट गई है।६।

दिप्पणी—१ (क) 'भूमि परत' का यह भाव कि पर्वतपर गिरनेसे कम मैला हुआ, जब भूमिपर पड़ा तब बहुत मिलन हो गया। (ख) गिरिकी उपमा साधुसे दी—'वूँद अघात सहिं गिरि कैसे। खलके वचन संत सह जैसे'—और भूमिकी उपमा मायासे दी। इसका तात्पर्य यह है कि जब जीव साधु-कुलमें अवतार लेता है तब माया कम लपटती है, [यथा—'शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते॥ अथवा योगिनामेव कुले भवति धीम-

ताम्।...पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यां ह्यां स्वाराऽपि सः। जिज्ञासुरिप योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते। गीता० ६।४१-४४।' अर्थात् योगभ्रष्ट पुरुष फिर शुद्ध और श्रीमानोंके घरमें अथवा बुद्धिमान् योगियोंके कुलमें जन्म लेता है। पूर्वकृत अभ्यासके द्वारा निस्संदेह वह (उसी योगकी ओर) खींचा जाता है। वह शब्दब्रह्म (प्रकृति) को लाँघ जाता है।], और जब मायिक जीवोंके यहाँ अवतार लेता है तव माया खूब लपटती है। (ग) 'भूमि परत'का संवंध जल और जीव दोनोंमें है। जबतक जल आकाशमें रहा तब तक निर्मल रहा, भूमिपर पड़ते ही रज लपट गई और वह मिलन हो गया। ऐसेही जब जीव गर्भमें रहा तब उसको अपने स्वरूपका ज्ञान रहा और वह निर्मल रहा; पर भूमिपर पड़ते ही माया लपट गई, और वह मिलन हो गया। यहाँ ज्ञान है। नोट—१ विनय पत्रिका पद १३६ से 'माया लपटानी' का भाव स्पष्ट हो जाता है। वह यह है—

"जिव जव ते हरि ते विलगान्यो । तब ते देह गेह निज जान्यो। माया वस सरूप विसरायो । तेहि भ्रम ते दारुन दुख पायो॥

तें निज कर्मडोरि दृढ़ कीन्ही। अपने करन गाँठि गहि दीन्ही।
तेहिते परवस परेउ अभागे। ता फल गर्भवास दुख आगे॥

छंद-आगे अनेक समूह संसृत उद्रगित जान्यो सोऊ। सिर हेठ ऊपर चरन संकट बात निहं पूछै कोऊ। सोनित पुरीष जो मूत्र मल कृमि कर्दमावृत सोनही। कोमल सरीर गँभीर वेदन सीस धुनि धुनि रोवही॥

तू निज कर्मजाल जहँ घेरो। श्रीहरि संग तज्यो नहिं तेरो।। वहु बिधि प्रतिपालन प्रभु कीन्हो। परम कृपालु ज्ञान तोहि दीन्हो।। छंद—तोहि दियो ज्ञान विवेक जन्म अनेक की तब सुधि भई। तेहि ईसकी हौं सरन जाकी विषम मायागुनमई। जेहि किये जीव निकाय वस रसहीन दिन-दिन अति नई। सो करी वेगिसँभार श्रीपति विपति महँ जेहि मति दई।

पुनि वहु विधि गलानि जिय सानी। अब जग जाइ भजौं चक्रपानी॥ ऐसेहि करि विचारि चुप साधी। प्रसव पवन प्रेरेड अपराधी॥

छंद-प्रेरेडजो परम प्रचंड साहत कष्ट नाना तें सह्यो । सोझान ध्यान विराग आनुभव जातना पावक दह्यो।" यही वात भगवान् क्रिपलदेवने मातासे (भागवतमें) कही है ।—२ यहाँ उक्तविषया वस्तूरप्रेन्ना आलंकार है ।

मा० म०—भाव कि यद्यपि रज और जल दोनों में वास्तविक भेद है, दोनों भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं तथापि रजमें जल इस प्रकार मिला हुआ है कि देखनेमें दोनों समान मालूम होते हैं; दोनों का प्रथक करना दुस्तर प्रतीत होता है, इसी तरह जीवमें माया ऐसी लपट गई कि दोनों एक क्रपसे हो गए। मायाकी जड़नासे जीव जड़सा हो गया, वह अपनेको देह ही मानने लगा। इस मिलनताका छूटना बहुत दुस्तर है। यथा— 'जदिष मृया छूटत कठिनाई ॥ श्रुति पुरान वहु कहेउ उपाई। छूट न अधिक अधिक अधिक अक्साई ॥७११७।' जब कभी हिर्छपासे संत मिलते हैं और जीवपर कृपा करते हैं तब पुनः अपने स्वरूपका उसे ज्ञान होता है और वह शुद्ध हो जाता है।

मयूख—जल पृथ्वीमें गिरनेसे ढावर हो जाता है, वैसे ही जीव लघुयोतिमें पड़कर श्रष्ट हो जाता है, जलका तालावमें गिरना मानों अच्छी योनिमें प्राप्त होकर सत्संगमें रहना है और जो जल गंगामें पड़ा वह मानों महा श्रेष्ठ योनि है जैसे जीव उत्तम कुलमें जन्म लेकर मानसमें रत रहे।

अ० दी० च०—पृथ्वी, तालाव और नदीके समान क्रमसे कर्म, ज्ञान और भक्ति हैं। वर्षाके पश्चात् शरद् आते ही तीनों शुद्ध हो जाते हैं। जवतक जल समुद्रसे किरणों द्वारा आकंर्षित होकर आकाशमें रहा तव तक शुद्ध रहा। इसी तरह जीव समुद्रस्पी हरिसे भिन्न होकर जवतक 'अयोनि आकाशवत्' में रहा तवतक शुद्ध रहा। शरीर धरते ही माया लपट गई।

जल पृथ्वीमें गिरनेपर रजसे मिलकर गँदला हुआ। वैसे ही कम करनेमें मायाका अधिक संसर्ग रहता है। शरद् आनेपर इधर उधरके जलका आना जाना वन्द हो जानेसे रज नीचे वैठ जाती है, जल शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार कर्मका अंत होने पर माया दव जाती है तव जीश्र शुद्ध सा देख पड़ता है। पृथ्वीसे तालावका जल कम गँदला रहता है, वह भी वर्षाके वाद शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार कर्मकी अपेचा ज्ञानमें मायाका प्रभाव कम रहता है, वह भी ज्ञानकी अंतिम दशा सातवों भूमिकामें जीव शुद्ध देख पड़ता है। तालावकी अपेचा नदीका जल कम गँदला रहता है, वहते जलके कारण रजका प्रभाव कम रहता है। तालावकी अपेचा नदीका जल कम गँदला रहता है, वहते जलके कारण रजका प्रभाव कम रहता है। भगवत-संवंधी कार्योंमें इन्द्रियोंको भोग मिलना जलका वहना है, इससे मायाका प्रभाव कम पड़ता है। फिर जैसे नदी वर्षाके अन्तमें एकदम निर्मल हो जाती है, उसी प्रकार अंतिम भक्ति प्रमा-परामें तो जीव ब्रह्मवत् प्रतीत होता है, वह दशा ही अकथनीय है।

प० प० प० निस्ति हो गये थे। पर यहाँ से नीचे नगरमें जानेपर फिर मिलन हो गए। 'विषय मोर हिर हत्यादि। वे निर्मल हो गये थे। पर यहाँ से नीचे नगरमें जानेपर फिर मिलन हो गए। 'विषय मोर हिर लीन्हेड ज्ञाना' यह उन्होंने स्वयं कहा है।

समिटि समिटि जल भरहिं तलावा । जिमि सद्गुन सज्जन पहिं श्रावा ।।७।।

शब्दार्थ—समिटना, सिमटना = दूरतक फैली हुई वस्तुका थोड़े स्थानमें आ जाना, बटुरना, इकट्ठा वा एकत्र होना।

ऋर्थ—जल सिमिट सिमिटकर तालावमें भर रहा है जैसे सद्गुण सज्जनके पास आते हैं। ।।

िष्पणी—१ (क) पहाड़का जल सिमटकर नदीमें गया और पृथ्वीका जल वहुरकर तालावमें भर
रहा है। (स) 'सिमिट सिमिटि' का भाव कि उत्तम गुण सज्जनके हृदयमें क्रमसे आते हैं, एक ही बार सब
शास्त्र हृदयमें नहीं भर जाते। (ग) 'आवा' अर्थात् अनायास आपसे ही आ प्राप्त होते हैं, जैसे जल चारों
ओरसे सिमिटकर स्वयं तालावमें आत्राकर भरता है। तालावको कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता। यथा—
'पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई॥ जिमि चरिता सागर महुँ जाई। जविष ताहि कामना नाहीं॥ शास्त्रशास्त्र।'

हिं सज्जन अपने गुणोंसे शत्रु, मित्र, उदासीन, पशु, पत्ती, मनुष्य इत्यादि सबको तालावकी नाई सुख देते हैं और खल अपने जुद्र धनसे जुद्रनिद्योंकी तरह सबको दुःख ही देते हैं।

पां०—जल कहीं वरसे पर सब जगहसे बटुरकर तालाबमें जाता है जो उसका पात्र है। वैसेही सद्गुणको कोई कहे सुने पर वह सज्जनके ही पास जाता है।

कर०—देव वूँद वूँद वर्षते हैं। उससे तालाब भरते हैं। वैसेही एक-एक दो-दो गुण जो दूसरों-में मिलते हैं उनसे सज्जन सद्गुणसिंधु हो जाते हैं; जैसे दत्तात्रेयभगवान् २४ प्राणियोंसे गुण प्राप्त करके परमहंस हो गए।—(कथा भागवतमें हे)।

मा० म० — ऊँची जमीनपर पानी टिकता नहीं, इसीसे वह वहकर तालावको भर देता है। सद्गुण कहीं एक कहीं दो रह जाता है। पर अवगुण समाजमें नहीं ठहरता। इसीसे सन्तसमाजमें जाकर सव सद्गुण शोभा पाते हैं।

नोट—१ ऋग्वेदमण्डल ६ सूक्त २४ मंत्र ६ इस चौपाईसे मिलता जुलता है। वह यह है— 'वित्विदापो न पर्वतस्य पृष्टादुक्येभिरिन्द्रानयन्त यज्ञैः। तं त्वाभिः सुष्टुतिभिर्वाजयन्त आर्जि न जग्मुर्गि-र्वाहो अरवाः॥"

वेदान्तभूपर्ण पं०रामकुसारदासजी वताते हैं कि सामवेदमें भी यह मंत्र कुछ पाठफेरसे है । वह यह है—'वि त्वदापो न पर्वतत्व पृष्टाहुक्थेभिरग्ने जनयन्त देवाः । तं त्वा गिरः सुष्टुतयो वाजयन्त्याजि न गिर्व वाहो जिग्युरश्वाः ॥ सामवेद पूर्वाचिक छाग्नेय कारह ऋध्याय १ खरह ७ मंत्र ६ ।' अर्थे—(अग्ने !) है

परमैश्वर्य सम्पन्न परमात्मन् ! (त्वत् ) आपके (उक्थेभिः) स्तोत्रोंसे (पर्वतस्य पृष्ठतः) पहाड़ परसे (आपः) जल (न) के समान (देवाः) ज्ञानीभक्त लोग (वि) विशेष रूपसे मोन्न किंवा अन्य फल (जनयन्त) प्राप्त करते हैं, और (गिववाह!) हे स्तुतिमात्रसे प्रसन्न होनेवाले परमेश्वर! (त्वम् त्वा) ऐसे आपको आपके भक्तगण (सुष्टुतयः) परमोत्तम सुन्दर (गिरः) स्तुतियोंके द्वारा ही त्रापको (वाजयन्ति) बलयुक्त करते श्रशीत् जीतते हैं। (न) जैसे (श्रश्वाः) घोड़ा (श्राजिम्) युद्धको (जिग्युः।) जीत लेता है अर्थात् वीर उत्तम घोड़ेसे जैसे युद्ध जीतता है ऐसे भक्तगण उत्तम स्तुतियोंसे परमात्माको वशमें कर लेते हैं। साम श्रीर ऋग्वेदमें पाठभेदका कारण मंत्रद्रष्टा ऋषियोंको विभिन्नता है। भावार्थ दोनोंका एक है। प० प० प० प०—इस अर्थालीमें 'मुकुति निरादर भगति लुभाने' वाले भगद्भक्तोंको ध्वनित किया। वे वैकुंठ साकत आदि शाश्वत प्रमरसपूर्ण तालाबोंमें जाकर रहते हैं।

सरिता-जल जलनिधि महुँ जाई। होइ अचल जिमि जिव हरि पाई।। 🗢 ।।

, अर्थ—नदीका जल समुद्रमें जाकर अचल (स्थिर) हो जाता है, जैसे जीव हरिको पाकर श्रचझ

टिप्पणी—१ (क) जो जल तालावमें नहीं गया वह त्राकर नदीमें मिला। तब समुद्रमें नदीका मिलान कहा। (ख) सरिताका प्रसंग- 'जुद्र नदी भरि चली तोराई' पर छोड़कर बीचमें भूमि श्रीर तालावके जलका वर्णन करने लगे थे, अब पुनः नदीके जलका प्रसंग उठाते हैं—'सरिताजल....ं। (ग) 'सरिता' नाम दिया क्योंकि उसका अर्थ है 'वहा हुआ, बहता हुआ अर्थात् चल'।—'सरित गच्छिति इति सरित्'। आगे उसका अचल होना कहनेके सम्बन्धसे यहाँ 'चल' अर्थसूचक नाम दिया। सरिता-जलकी तरह जीव भी चल है, यथा—'आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिय अविनासी॥ फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कर्म सुमाव गुन घेरा ।७।४४।४-५। (घ) 'जलनिधि' का भाव कि जलका अधिष्ठान समुद्र है, इसी तरह समस्त जीवोंका अधिष्टान ईश्वर है।

२ 'होइ अचल जिमि जिद हरि पाई' इति। (क) यहाँ 'हरि' नाम जीवके क्रोश हरण करनेके संबंध-से दिया। भगवत्प्राप्ति होनेसे जीवका क्रोश दूर होता है। (ख) वड़ी नदीमें बहुतसे नदी-नद त्राकर वीचमें मिले, पर उसका जल अचल न हुआ; क्यों कि वे सव तो आप हा वह रहे हैं तब दूसरेको अचल कैसे कर सकते हैं ? इसी तरह अनेक देवी-देवताओं की उपासना करनेसे जीवका भवप्रवाह नहीं मिटता; क्योंकि देवता तो आपही भवप्रवाहमें पड़े हुए हैं। यथा—'भवप्रवाह संतत हम परे। अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे ।६।१०६।१२।' (देविवनती)। (ग) जल समुद्रसे सूर्यकिरणों द्वारा पृथक् होकर मेवरूप धारणकर वर्षा द्वारा नदीमें आया श्रीर उसके द्वारा पुनः समुद्रमें मिलकर स्थिर हुआ। इसी प्रकार जीव (मायाके योगसे) हरिसे पृथक् हुआ श्रीर सत्संग द्वारा पुनः हरिको पाकर जन्ममरणसे रहित होता है। [मा० म० -जो जल नदीमें नहीं पड़ा वह जहाँतहाँ रह गया, वैसे ही जो जीव हरिके भेजे हुए महात्मात्रों को शरण नहीं गए वे भवप्रवाहमें पड़े रहे। जो गए वे उनके द्वारा हरिको प्राप्तकर दुःखसे छूट गए।—'रामसरूपसिंधु समुहानी।'] (घ)—'हरि पाई' का भाव कि उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, ईश्वर अपने हृदयमें विराजमान है। 🕼 यहाँ ज्ञान है।

नोट-१ मुग्डकोपनिषद्में ब्रह्मप्राप्तिमें इसी प्रकारकी श्रुति यह है- 'यथा नद्यः स्यन्दमानाः समु-द्रेऽस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय । तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुपमुपैति दिव्यम् । मुग्डक ३ खग्ड ३ श्रुति प।' अर्थात् जिस प्रकार निरंतर बहती हुई निद्याँ अपने नाम-रूपको त्यागकर समुद्रमें अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान् लोग नाम-रूपादिसे मुक्त होकर परात्पर दिन्य पुरुषको प्राप्त हो जाता है।

परात्पर ब्रह्मकी प्राप्ति होनेपर फिर जीवका आवागमन नहीं होता, उसका अनेक योनियों में अमण करना वंद हो जाता है। 'यिस्मन्गता न निवतन्ति भूयः। गीता १५।४।' (जहाँ पहुँचे हुए फिर वापस नहीं लौटते)। यहाे भाव 'होइ अचल' का है।

स्रिताजल समुद्रमें जाकर अचल होता है, इसकी विशेष वातसे समता देना कि जैसे हरिको पाकर जीव अचल हो जाता है, 'उदाहरण अलंकार' है।

प० प० प० निक्स स्वाची साचात्कार होनेपर विदेह कैवल्यमुक्ति पानेवाले ज्ञानी महा-रमात्रोंको ध्वनित किया है। 'ब्रह्मविद् ब्रह्मेव भवति'।

श्रीनंगे परमहंसजी—वहुधा महाशय लोग इस चौपाईको जीव-ब्रह्मकी तद्रूपतामें उदाहरण दिया करते हैं और कहते हैं कि जैसे सरिताओं का जल समुद्रमें जाकर समुद्रजलवत् हो जाता है वैसेही जीव ब्रह्मको प्राप्त होकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। किन्तु इस चौपाईका उदाहरण जीव ब्रह्मकी तद्रूपतामें देना ख्रयोग्य है। क्यों कि सूलमें 'श्रचल' शब्द है जिसका भाव यह है कि जीव चलसे अचल हो जाता है अर्थात् उसका जन्म मरण छूट जाता है। वैसेही नदीका जल जो चला था अर्थात् वहता था वह स्थिर हो जाता है।

# दोहा—हरित सूमि तृन संकुल समुक्ति परिह नहिं पंथ। जिमि पाषंड बाद तें ग्रुस होहिं सदयन्थ।। १४॥

शब्दार्थ—संक्षत = संकीर्ण, भरी हुई, परिपूर्ण। = समूह। वाद (वाद) = तर्र वितक्षे, अन्यार्थिकायुक्तियाँ। अर्थ—घाससे परिपूर्ण पृथ्वी हरी हो गई है (इसीसे) सार्ग नहीं समक्ष पड़ता। जैसे पाखरड विवादसे उत्तम अन्य गुप्त हो जाते हैं 1881

टिप्पणी—१ (क) भूसिपर वर्णका होना कहा, यथा—'भूमि परत मा हावर पानी'; अब भूमिके जलका कार्य कहते हैं कि 'हरित भूमि तृन संकुल....'। (ख) 'पापंड वाद', यथा—'वाखी सब्दी दोहरा किं कहनी उपपान। मगति निरूपिं किलभगत निदि वेद पुरान। दो० ५५४।' पाखंडवाद कोई मार्ग नहीं है, किन्तु तृण समान मार्गका भ्रम करनेवाला है। घासके काटनेसे मार्ग खुल जाता है, इसी प्रकार पाखरडवाद के खंडनसे वेदमार्ग खुल जाता है।

कि गोस्वामीजीने वर्ण और शरद् दो ऋतु ओंका वर्णन किया है। प्रत्येक ऋतु में दो मास होते हैं। श्रावण और भाद्रपद् वर्णाके महीने हैं, ऋाश्विन और कार्तिक शरद के दोनों सास हैं। गोस्वामीजीने एक एक दोहेमें एक एक मासका वर्णन किया है। इस दोहेमें यहाँतक श्रावणका वर्णन करके अगले दोहेमें भादोंका वर्णन करते हैं। यहाँ नीति और ज्ञान है।

नोट—१ इस दोहेके भाव निम्न श्लोकोंसे मिलते हैं। श्लोकोंका भावार्थ यह है कि मार्ग त्र एसे आच्छादित हो जानेसे संदिग्ध हो गए हैं, यह नहीं जान पड़ता कि किस मार्गसे किधरको जायँ, कौन मार्ग किस स्थानका है एवं मार्ग कहाँपर है, संदेह होनेसे किसी ओर जा नहीं सकते, चलना बंद हो गया। जैसे बहुत काल हो जानेसे वा किलकालके प्रभावसे बाह्यणोंसे न अभ्यस्तकी हुई श्रुतियाँ नष्टभ्रष्ट हो जाती हैं अर्थात् अभ्यास न होनेसे विस्मृत होगई वा पाखण्ड-विवाद वढ़ गया है इससे संदेह उत्पन्न हो जाता है कि कौन मानी जायँ कौन न मानी जायँ। ठीक वेदमार्ग क्या है यह समक्ष नहीं पड़ता। गोस्वामीजी 'गुप्त होहि' लिखते हैं। भाव कि वेराग्य ज्ञान सद्यार्गवाले अन्थोंका ही पता न रह गया, पाखंडी लोग प्रनथ रचरचकर उन्हींको सद्यन्थ वताने लगे जिससे अम हो गया कि वस्तुतः कौन सद्यन्थ है कौन नहीं।

मिलानके स्नांक—'मार्गा वभू वुः संविग्धास्तृ लैंग्छ्य हा हासंस्कृताः। नाभ्यस्यमानाः श्रुतयो द्विजैः कालहता इव।। भा० १०।२०।१६।', ('जलाँचैनिरिश्चिन्त सेतवो वर्षतीश्चरे।) पाखिष्डनामसद्वादै वेदमार्गाः कलौ यथा।।१०।२०-२३।।' स्र्यात् सारे मार्ग वर्णाकालके कारण पिहचाने नहीं जाते, लम्बी-लम्बी घास रास्तोंमें खड़ी होगई, जिस तरह कालक्रमके कारण श्रुतियाँ द्विजोंसे स्रभ्यास न किये जानेके कारण संदिग्ध हो गई हैं।१६। इन्द्रदेवकी प्ररणासे मूसलधार वर्णा होनेके कारण सेतु बाँच स्नादि दूट गए, जैसे कलियुगमें पाखंडियोंके तरह-तरहके मतवादोंसे चैदिक मर्यादा दूट जाती है।

वि० पु० में श्रीपराशरजीने इसका उल्लेख इस प्रकार किया है—'मार्गा वभू वुरस्पष्टास्तृणाशष्प-चयावृताः । अर्थान्तरमनुप्राप्ताः प्रजडानामिवोक्तयः ।५।६।४३।' अर्थात् महामूर्खे मनुष्योकी अन्यार्थिका उक्तियोंके समान मार्ग तृश और दूबसमृह्से छाच्छादित होकर अस्पष्ट हो गए।—इसके अनुसार 'पाख्य डवाद' से पाखि एडयोंकी 'अन्यार्थिका उक्तियाँ' अभिप्रत हैं।

प० प० प्र०—पाषंड वाद = पाषग्डयुक्त वाद । 'पालनाचत्रयी धर्मः पा शब्देन निगद्यते । तं खग्ड-यन्ति ते यस्मात्पाखग्डास्तेन हेतुना ।' (श्रमग्ब्याख्या सुधा) । पा (= सबका पालन करनेवाला त्रयी (वेद) धर्म) — संड (खग्डन करनेवाले) = पाखंड । श्रतः वेदधर्मके खग्डन करनेवालोंके वचनहीं 'पाषंडवाद' हैं।

प० प० प०—'होइ अचल जिमि जिब हरि पाई' के पश्चात् 'जिमि पाखंड बाद....' यह सिद्धान्त कहनेमें भाव यह है कि प्रेमलच्या भक्तिकी प्राप्तिसे वैद्धण्ठादि लोकों की अथवा कैवल्य मोचको प्राप्ति वेदधर्म विरुद्ध व्यवहार करनेसे नहीं होगी। कारण कि पाखर डवादसे सममहो न पड़ेगा कि क्या हितकर है और क्या अहितकर। वेदधर्मका यथार्थ पालन करनेसे ही परमार्थ और परमपरमार्थका लाभ होगा, अन्यथा नहीं।

दादुर धुनि चहुँ दिसा सुहाई। बेद पढ़िहं जनु बहु समुदाई।। १।। नव पल्लव भये बिटप अनेका। साधक भन जस मिले बिवेका।। २।।

श्रर्थ—चारों श्रोर,मेंढकोंकी सुहावनी ध्वित भली लगती है मानों ब्रह्मचारियोंके समुदाय (समूह, वृन्द, भुरुड) वेद पढ़ रहे हैं। १। श्रनेक (प्रकारके) वृत्त नवीन पत्तोंसे युक्त हो गए, जैसे साधन करनेवालेके मनमें विवेक प्राप्त हो जाय। २।

#### 🔷 दादुर-ध्विन और वेद ध्विन की समता 🌑

पंरामकुमारजी—१ (क) दादुरध्विनको वेदध्विनकी उपमा दी; क्योंकि दोनोंकी ध्विन समान होती है। (ख)—दादुरकी ध्विनको वेदध्विनकी उपमा दी, वेदध्विन सुहावनी होती है इसीसे उसको भी 'सुहाई' विशेषण दिया। (ग)—जहाँ रघुनाथजी वैठे हैं वहाँ चारों ओरसे दादुर ध्विन सुन पड़ती है, दादुर चारों ओर जलाशयोंके निकट बोल रहे हैं। और, ब्राह्मणभी प्रामकेचारों ओर जलाशयोंके निकट बैठकर श्रावणी किया करते हैं अर्थात् वेद पढ़ते हैं। (घ) दादुरकी बोली सुहावनी लगती है पर समसमें नहीं आती और वेदपाठ सवको सुहावन लगता है पर सर्वसाधारणके समसमें नहीं आता।

मा० म०—सेघके गर्जनको सुनकर दादुर बोलते हैं वैसेही पूर्णवैदिक (वेदज्ञाता) के वाक्य (श्राह्वान) सुनकर बदुगण जोरसे वेद घोषने लगते हैं।—(यह भाव श्रागे दिए हुए मिलानके श्लोक ६ के श्रानुसार कहा गया है)। यहाँ घन श्रोर वैदिक, बदुगण श्रोर दादुरवृन्द, नभ श्रोर ऊँचा स्थान, गरजना श्रोर पढ़ाना, शब्द करना श्रोर पढ़ना, श्रोर, ध्वन्यात्मक श्रोर स्वरहीन शब्दके उच्चारणसे एक रूपक है। यहाँ उक्तविपयावस्तूरप्रेक्षा है।

यहाँ उक्तविपयावस्तूत्प्रेचा है।

टिप्पणी—१ 'बेद पढ़िहं जनु बदु समुदाई' इति। (क) सामवेदियोंकी श्रावणी भादोंमें होती है,—
'मासि प्रौष्टपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवचताम्। अयमध्यायसमयः सामगानामुपस्थितः'।। (वाल्मी० २८।५४।)
अर्थात् भादोंके महीनेमें वेद पढ़नेवाले सामवेदी ब्राह्मणोंके लिए यह अध्यायका समय है, अर्थात् उपाकरणकाल है। सामवेदका प्रारंभ भादों मासमें होता है।—इसीसे भादोंवाले दोहेमें वेदका पढ़ना लिखते हैं।
दोहा १५ की प्रथम चौपाईमें इसे लिखकर इस दोहेभरमें भादोंका वर्णन जनाया। क्रिक यहाँ भक्ति ज्ञान है।

वि० त्रि०—यहाँ पावसका वर्णन दो दोहेमें हैं। पहिलेमें सावनका वर्णन श्रीर दूसरेमें भाद-पदका वर्णन है। श्रतः 'दादुर धुनि चहुँ दिसा सोहाई' वर्णन सावनमें ही होना चाहिये, उसका वर्णन भाद्रपदके दोहेमें क्यों हो रहा है ? ऐसी शंका की जा सकती है—उत्तर यह कि 'दादुर धुनि' तो दोनों महीनोंमें होती है, पर बदु समुदाय सामवेदकी ध्विन सावनकी तोजको करते हैं, क्योंकि सामवेदियोंकी

श्रावर्णी उसी दिन पड़ती है। जिस भाँति दादुरगण तालाबके किनारे बैठे बैठे ध्वनि करते हैं, उसी भाँति तालावके किनारे तीलके दिन बदु समुदाय श्रावणी करते हुए सामध्वनि करते हैं, स्वरगानका अर्थ नहीं होता, इसीसे उसकी उपमा दादुर ध्वनिसे दी, क्योंकि उसका भी कोई अर्थ नहीं होता।

प० प० प्र०-इस चौपाईमें बताया है कि-(१) ब्रह्मचर्याश्रममें वेदपठन करना चाहिए ऋौर उप-लक्षणासे सूचित किया कि वेदोक्त वर्णाश्रम धर्मीका पालन बालपनेसे ही यथाधिकार करना चाहिए। (२) वेदोंका अर्थ न जाननेपर भी केवल पठनसे ही लाभ होगा। (३) इस प्रकार वर्णाश्रम धर्मका पालन करनेसे अन्तमें पूरा प्रसन्नता प्राप्त होगी। यथा—'प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते । गीता २।६५।'

विटप और साधकमें समता 🏶

१ वृत्त ब्रीब्म-तापसे तपे तब

वर्षोमें नवपल्लवयुक्त हुए।...... २ वृत्त जड़ और अचल......

३ वृत्तमें पल्लव फूट आए....

४ नवपल्लवका कारण वर्षा

साधक ऋष्टाङ्मयोगसाधनमें प्रथम क्लेश सहते हैं तब उनको विवेक मिलता है।

साधक क्लेश सहनेमें वृत्तवत् जड़ और अचल।

साधकके मनमें विवेक आ गया, किसीको सिखाना न पड़ा

ज्ञानका कारण साधन

५ मा० म०—साधककातन वृत्तः, साधन ग्रीब्मऋतुः, साधकका श्रम ग्रीब्मकातीत्रण्यामः, मोहराज-समाज (कामक्रोधादि) पत्ते; साधनसे कामादिका अंतः करणसे दूर होना पत्तोंका मड़ वा सूख जाना; साधनफलरूपी विवेक (इसीके लिए साधन किया था) पावसजल; साधक दुबलसे हृष्टपुष्ट श्रीर वृज्ञके पत्ते हरे भरे-इस प्रकार इनका एक रूपक है।

घ्र० दी० (प्रश्न)—'साधकके तनरूपी वृत्तसे पत्तोंका मड़ना कहा और घ्रव पत्तोंका भरना सनमें कहते हैं, यह क्यों ?'

उत्तर—'पत्ता ऊपरसे गिर गया पर उसकी जड़ भीतर बनी हुई थी उसीसे फिर पत्ता निकला। इसी प्रकार अष्टाङ्गयोग साधनसे मोहसमाजरूपी ऊपरके पत्ते गिर गए। परंतु उसकी जड़ भीतर बनी हुई है। अर्थात् मनहीमें विवेक और अविवेक दोनों प्रकट होते हैं, अविवेकके स्थान मनमें विवेक प्राप्त होनेसे ऊपर हरे हरे नये पत्तेके सदृश साधकके तनसे सब उत्तम साधन होने लगे।'

नोट-१ 🖙 यहाँ ज्ञान कथन हुआ। समानार्थक श्लोक ये हैं- "शुत्वा पर्जन्यनिनदं मरदूका व्यस्तुजन् गिरः। तूष्णीं शयानाः प्राग्यद्वद्त्राह्मणा नियमात्यये ॥६॥ पीत्वापः पादपाः पद्भिरासन्नानात्म-मूतयः। प्राक्तामाः तपसा श्रान्ता यथा कामानुसेवया ॥२१॥"—(भा० स्कं० १० अ० २०) ॥ अर्थात् प्रथम मौन वैठे हुए मेंढक मेघोंका शब्द सुनकर बोलने लगे जैसे प्रथम चुपचाप वैठे हुए ब्राह्मण विद्यार्थी नित्य नियम समाप्त होनेपर गुरुका आह्वान सुनकर वाणी उचारण करने लगते हैं। प्रीष्मसे तप्त होकर वृत्त सूख गए थे, वे जड़ों द्वारा जल पानकर नए पत्र पुष्पादिसे अनेक देहरूपवाले हो गए, जैसे तपस्या करनेसे पूर्व दुर्वल इन्द्रियोंसे शिथिल हुए साधक मनोकामनाकी प्राप्तिसे स्थूल देहवाले हो जाते हैं।

वेदान्तभूपण्जी - वेदध्वनिको वालकाएडमें पिचयोंके कलरवकी उपमा दी गई है-'भवन वेद धुनि अति मृदु वानी । जनु खग मुखर समय जनु सानी ।१।१६५।७। और यहाँ उसीकी तुलना 'दादुर

धनि' के साथ की गई है। ऐसी विपमता क्यों ?

समाधान-ऋग्वेद्के,परिशिष्टान्तमें वेद्पाठकी आठ विकृतियाँ वताई गई हैं-'जटा मालाशिखा रेखा ध्वजो दरडोरथोघनः। अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः।' इनके और भी सात अवान्तर भेद हैं। पंडितगण जब श्रपने श्राश्रयदाताके यहाँ मङ्गल श्रवसरोंपर वेदध्वनि करते हैं उस समयके लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि 'सब उपस्थित विद्वान एक स्वरमें स्वर मिलाकर वेद्ध्विन करें। जो जिस शाखाका पंडित तथा जिस विकृतिका पूर्ण अभ्यम्त होता है वह उस शाखाके तात्कालिक माङ्गलिक मंत्रोंको यथा-वसर स्व-श्रभ्यस्त ध्वनि में उच्चारण करता है। उस समय सभी विद्वानोंका विभिन्न शब्द इस तरह एकमें सन उठना है कि अलगसे सुननेवालोंको शब्द कलरवके अतिरिक्त और कुछ नहीं माल्म पड़ता। न तो उस समय शब्दविन्यास अलग किया जा सकता है और न स्वर प्रभेद ही। अतएव श्रीरामजन्मो-त्सवके आनंदमें श्रीदशरथजी महाराजके अजिरमें अनेक विद्वानोंकी जो अलग-अलग १५ प्रकारसे एक साथ ही वेदध्विन हो रही है उसको प्रातः सायंकालमें एक स्थानमें एकत्रित हुए अनेकानेक पिचयोंके फ़ुदुक-फ़ुदुककर क्लरव करनेके समान कहा गया।

बदु = विद्यार्थी। जव ऋध्यापक वदु-समुदायको वेदाध्ययन कराता है तब प्रत्येक श्रेगीके विद्यार्थीको अलग-अलग पाठ दिया जाता है। उस समय प्रथम तो अध्यापक स्वयं उचारण करके बताता है, पश्चात् सभी छात्र वटु एक स्वरसे उसी ध्विनमें उसकी असकुदावृत्ति करते हैं। वेदोंमें इसी कारण अध्ययन कालीन वेदके विद्यार्थियों एवं उनके अध्यापकोंकी ध्वनि एवं शैली आदिकी बरसाती मण्डूकों-की ध्वनिसे तुलना की गई है। दो एक मंत्र यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—

- (क) 'सम्बत्सरं शशयाना ब्राह्मणा ब्रतचारिणः। वाचं पर्जन्य जिन्यितां प्र मण्डूका श्रवादिषुः। ऋग्वेद ७।१०३।१. ऋथर्व ४।१५।१३, नि० ६।६।' भावार्थ यह है कि व्रताचरण करनेवाले व्राह्मण एक वर्षतक चलनेवाले सत्रमें व्रतस्थ होकर मौन धारण करके सोये हुये-के समान चुपचाप रहते हैं। वर्ष-समाप्तिके पश्चात् वैदिक स्तोत्र वैष्णवी सूक्तोंका पाठ करने लगते हैं। इसी प्रकार मेंडक अपने-अपने स्थानों में वर्षभर चुपचाप रहते हैं और वृष्टिके प्रारंभ होते ही मेघोंको प्रसन्न करनेवाली वाणी बोलने लगते हैं।
- (ख) 'दिन्या त्रापो त्रभिपदेनमापन् दृति न शुष्कं सरसी शयानम् गवामह न मापुवित्सनी नां सण्डूकानां वाग्नुरत्रा समेति। ऋग् ७।४०३।२।
- (ग) 'यदेषामन्यो अन्यस्य वाचं शाक्तस्येव वद्ति शिच्नमागाः। सर्वं तदेषां समृघेव पर्व यत् सुवाची वद्थनाध्यप्सु । ऋग् ७।१०३।४।—' भावार्थ यह है कि वर्षा होनेपर मेंडक आनन्दमग्न होकर एक दूसरेके साथ मिलकर शब्द करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं कि गुरु वेदमंत्र कहता है और शिष्यगण गुरुकथित उस ऋचाको वार्रवार रट रहे हैं।
- (घ) 'गोमायुरेको अजमायुरेकः पृश्तिरेको हरित एक एषाम्। समानं नाम विभ्रतो विरूपाः पुरुत्रा वाचं पिपिशुर्वदन्तः। ऋग् ७।१०३।६।'-इस मंत्रमें बताया है कि मेंढक विभिन्न रंगोंके और भिन्न भिन्न शब्द करनेवाले होते हैं पर नाम सबका एक है (वेदपाठकी अष्ट विकृतियाँ ऐसेही मेंडकों के विभिन्न स्वर प्रतीत होते हैं)।

मध्य प्रावृटकालमें श्रावणी उपाकमके समय वटुत्रोंकी वेदवेदाङ्ग ध्वनियाँ होती हैं। दादुर श्रीर बढु दोनोंकी तुलना उपर्युक्त वेदमंत्रोंमें देखी जा चुकी है। और 'जाकी सहज स्वास श्रुति चारी', 'यस्यवै निःश्वसिता वेदाः ।', साचात् वही ब्रह्म श्रीरामजी किष्किन्धामें अपनी वेद वाणीको दुहरा रहे हैं (श्रीराम-चिरतमानसकार तो उनके कथनका अनुवाद मात्र कर रहे हैं), इसीलिये यह कथन ब्रह्मवाक्य वेदमें विस्तारसे मिलता है। जिन्होंने वेदार्थ नहीं पढ़ा है वे ही ध्वनिको निरर्थक कहनेका दुःसाहस करते हैं।

'मण्डूककी उपमा क्यों दी गई ?' मण्डयति भूषयति जलाशयमिति मिड (शिल मण्डिभ्यामूकण्। उणादि ।४।४२) । 'सुन्दररूपसे भूषित करना' अर्थवाली धातु 'मण्ड' से ऊकण् प्रत्यय लगकर 'मण्डूक' शब्द वनता है। मरङ्क = सुभूषित करनेवाला। मरङ्कसे तालावोंकी शोभा है। श्रीर, वेद्झ ब्राह्मरा सभाको भूषित करता है। इसीसे श्रुतिने मण्डूकके लिये ब्राह्मणकी उपमा दी।

अर्के जवास पात विनु भयऊ। जस सुराज खलू उद्यम गयऊ।।३॥ खोजत कतहुँ मिलाइ नहिं धूरी। करइ क्रोघ जिमि घरमहि दूरी।।।।।। २०

श्रर्थ—सदार श्रीर जवासा विना पत्तेके हो गए जैसे सुन्दर राज्य एवं स्वराज्यमें खलका उद्यम (न्यापार, घंघा) जाता रहा ।३। धूल कहीं हुँड़नेसे नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्मको दूर कर देता है (क्रोध करनेसे धर्मका पता भी नहीं रह जाता) ।४। †

🍣 'जस सुराज खल उद्यम गयऊ' इति । 🚭

१—(क) श्रीप्स ऋतुमें जब कि अन्य पींचे विना पत्ते के हो गए तब छक और जवासमें पत्ते वने रहे और वर्षा ऋतुमें जब सब वृत्त प्लब्दुक्त हुए तब ये दोनों प्लब्दिन हुए। इसी तरह छुराज्य (वा, पर-तंत्रराज्य) में जब सब लोग दुःखी होते हैं तब खल सुखी होते हैं और सुराज बा स्वराज्यमें जब सब सुखी रहते हैं तब खल दुःखी होते हैं। यहाँ श्रीष्म छुराज और वर्षा सुराज है। [पर 'पुनि ममताजवास बहुताई। पछ्टइ नारि सिसिर रितु पाई।।' के अनुसार यहाँ श्रीष्मकी जगह शिशिर चाहिए। (प०प०प्र०)। मेरी जमसमें श्रीष्मभी ठीक है। श्रीष्ममें उत्तके पत्ते कड़ते नहीं; वर्षामें नहीं रह जाते, फिर शिशिरमें वह पुनः पल्लब्युक्त हो जाते हैं। खा मदारके पत्ते बड़े होते हैं और जवासके छोटे। यहाँ दोनोंको एक खलको खपमा देकर जनाया कि खलके छोटे बड़े सभी उद्यम नष्ट हो जाते हैं। युनः, (ग)—'पात विनु भयऊ' पद देकर यह समता दिखायी कि जैसे मदार और जवास वर्षामें वने रहते हैं केवल पत्रहीन हो जाते हैं, बैसेही सुराज्यमें खल वने रहते हैं पर उनका उद्यम नहीं रह जाता। पुनः, (घ)—सब वृत्त साधु हैं, अर्क और जवास खल हैं। अर्क और जवास कहा हुए वे होते हैं पर उनका उद्यम नहीं रह जाता। पुनः, (घ)—सब वृत्त साधु हैं, अर्क और जवास खल हैं। अर्क और जवास खल हैं। अर्क खीर जवास हिए पर अन्य बृत्तों नाम नहीं दिए। कारण यह कि पल्लबयुक्त बृत्त हैं उनको कहाँ तक गिनाते, इससे उनको 'अतेक' कह दिया, यथा—'नव पल्लव भए विष्य अनेका'। और जी पल्लबरहित हुए वे दोही हैं, जो प्रसिद्ध हैं, अतः इनके नाम दे दिए। (यहाँ 'तृतीय उल्लास' है)। अ

न सुराज्यमें प्रायः सब सज्जनहीं होते हैं। 'यथा राजा तथा प्रजा' प्रसिद्धहीं है। वहाँ जो दो एक दुष्टात्मा होते हैं उन्हें सब जान लेते हैं; वे नक्कू हो जाते हैं, इसीसे उनका पुरुषार्थ नहीं चल सकता। सब उनको जानते हैं, अतः कविने उनका नास दिया।

विष्णां—१ 'करइ क्रोध जिस धर्म हि दूरी' इति ।—भाव कि वेद पुराणमें दूँ हो कि क्रोध करनेसे धर्म रहता है तो कहीं न सिलेगा। र—धर्मको धूरि कहनेका भाव कि—(क) जैसे धूरि सूच्स वैसेही धर्मकी गित वड़ी सूच्म होतो है। (ख) धूरि वहुत वैसेही धर्म वहुत। (ग) वर्षा होनेसे धूरिका नाश और क्रोध होनेसे धर्म का नाश है। (ध) जहाँ पानी नहीं पड़ता वहाँ धूलि है, जहाँ क्रोध नहीं वहाँ धर्म है। ३—'धर्म हि दूरी' का भाव यह है कि क्रोधी धर्म करता है, पर धर्म ही उसके निकट नहीं आता। तालप कि क्रोध करके जो धर्म किया जाता है उसमें धर्म नहीं होता। वे सव व्यथ हो जाते हैं। यथा 'तामस धर्म करहिं नर जप तप बत सख दान। देव न वरपिंह धरनी वए न जासिंह धान। ७१०९।' क्रोध पापका मूल है, इसीसे धर्म पापसे दूर भागता है। इक्ट यहाँ नीति और ज्ञान है। 'जस सुराज खल उद्यम गयऊ' में नीति है।

प० प० प्र०-१ 'पाखंडी हरिपद विमुख जानिह मूठ न साँच' ऐसे खलोंका ज्यम जवतक चलता है तवतक वेद्धमंका पालन और प्रसार असंभव सा है। अतः कहते हैं कि राजा धमशील हो तव

† मा० म०—१ अर्के अर्थात् सूर्यके आठवें नत्तत्र पुष्यगत होनेसे जवासा जल गया। खल उद्यम पत्ते हैं जो जल गए। पुनः, शिशिररूपी कुराज्यमें प्रकट होते हैं। अथवा अकवन और हिन्गुआ दोनों पावसमें नाश हो गए जैसे भूपरूपी मैघके नीतिरूपी जलसे खलरूपी जवास पत्रहीन हो जाते हैं।

क्ष यथा विष्णुपुराणे— वभू वुनिंश्हदा वृद्धा अर्क्ष्यावासकारतथा। सुराक्ये तु यथा राजन् न चलन्ति खलाद्यमाः ॥ अर्थात्—सद वृद्ध, आकड़ा और जवासा वर्गेरह पत्तोंसे रहित हो गए। जिस प्रकार सुराज्यमें खल पुरुष उद्यम रहित हो जाते हैं। हिंद्य यह स्रोक प्र॰ सं॰ में दिया गया था पर यह वि० पु० ्में नहीं है, पं० श्रीकान्तशरणने इसे भी नकल कर दिया है। इसीसे इस संस्करणमें वना रहने दिया गया। यह शक्य है अन्यथा नहीं। सुराजका लज्ञण देते हैं कि राजा कामक्रोधादि-विकार-रहित हो। २—धर्मको धूलकी उपमा देनेमें केवल एक गुणकी ही समानता दृशित की है। धूल नीच है और अधर्मी कृतन्न है, यथा—'लातहु मारे चढ़ित िसर नीच को धूरि समान । २।२२६।', 'रज मन परी निरादर रहई। सन कर पद पहार नित सहई। मस्त उड़ान प्रथम तेहि भरई। पुनि नृप नयन किरीटिन्ह परई॥ सुनु लगपित अस समुक्ति प्रसंगा। वुध निहं करिह अधम कर संगा।'—तन्न धर्मको ऐसे नीचकी उपमा, ऐसी निषमोपमा, क्यों दी गई १ उत्तर-इसमें श्रीरामजीके विचारोंका प्रतिविंव निहित है। श्रीजानकीजीके विरहसे श्रीरामजीका मन न्याप्त है। राजणका विनाश किस तरह होगा इसका चिन्तन चल रहा है। 'काल दंड गिह काहु न मारा। हरइ धरम वल सुद्धि विचारा।' क्रोधानलसे जन रावणका धर्म दूर हो जायगा तभी उसका नाश होगा। यह विचार प्रभारी था और हुआ भी ऐसा ही। यथा 'रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड।' विभीषणका त्याग करते ही रावण 'भयउ निभन्न विनु तविंह अभागा।' इस प्रकार रावणके धर्म (पुण्य) का विनाश होनेपर ही सेतुवंधनादि रावण-विनाश-कार्यका आरंभ हुआ। ३—खल रावणका कुराज्य नष्ट होनेपर साधु विभीषणका राज्य होनेपर निशाचरकपी ललोंका उद्यम न चलेगा, यह भाव भी है।

मा० म०—'मिलइ निहं धूरी।...' में भाव यह है कि घूलि कीचड़ हो गई, वैसे ही कोथसे धर्म सूख (?) जाता है और क्रोध धर्म अर्थान् तामस धर्म वढ़ जाता है। तात्पर्य कि हृदयहूप तामस भूमिपर मनहूपी आकाशसे जब क्रोधहूपी नीर पड़ा तो धर्महूपी घूलि ऋव (अनीति ऋविवेक्र) हूपी पंक हो गया।

प्र०—धूलि कहीं नहीं निलती क्योंकि वर्षा होनेसे कुपथ (अधर्म) रूपी पंक वढ़ा। जैसे क्रोध धर्मको दूर कर देता है अर्थात् क्रोधसे अविवेक और अनीतिकी वाढ़ होती है।

सिस संपन्न सोह मिह कैसी। उपकारी के संपित जैसी।। १।। निसि तम घन खद्योत विराजा। जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा।। ६।।

शब्दार्थ—ससि (सं० शस्य)= अनाज, श्रन्न, खेती । संपन्न = परिपूर्ण = भरेपूरे । विराजना = विशेष शोभित होना ।

ऋर्थ—अझसे सम्पन्न पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है जैसी परोपकारीकी संपत्ति (सोहती है) । १। रात्रिमें ऋंधकार और वादल होनेसे जुगुन् प्रकाशित एवं शोभित हैं मानों दंभियों (पाखिएडयों) का समाज आ जुटा है। ६।

नोट—१ इन चौपाइयोंसे मिलते हुए श्लोक ये हैं—'चेत्राणि सस्यसंपद्भिः कर्षकाणां मुदं दृदुः। धिनामुपतारं च दैवाधीनमजानताम्।१२। निशामुखेषु खंद्योतास्तममा भान्ति न प्रहाः। यथा पापेन पाखण्डा निह वेदाः कलौ युने। । भा० १०।२०।' अर्थात् सब खेत धान्योंसे भरे पूरे लहलहा गहे थे। हरे-भरे खेत किसानोंको आनिन्दत करते थे—और (धान्यके संप्रह करनेवाले व्यापारी) धनियोंको दुःख देते थे—जो धनी वेवकूफ थे, यह न जानते थे कि सब कुछ दैवाधीन होता है, सब दिन एकसे नहीं होते, न जाने कब भाग्य पलटा खा जाय। निशाके प्रारम्भके घोर अन्धकारमें अधिरेके कारण प्रह (तारागण) नहीं चमकते थे। जुगुनू चमकते हैं। जैसे पापके कारण पाखण्ड मत कलिमें चमकते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं, पर वेद या वेदह वा वैदिक संप्रदाय (प्रकाश नहीं करते। लुप्त हो जाते हैं)।

नोट—२ खेतीसे पृथ्वी शोभित है। इसमें खेती पृथ्वीकी संपत्ति है। इस प्रकार 'ससि संपन्न सोह महि' में संपत्तिकी उपकारीसे शोभा कही गई। झन्य प्रसंगोंमें पृथ्वी 'उपकारी' है. यथा--'संत विट्य सरिता गिरि घरनी। परहित हेतु स्विन्ह के करनी।' परन्तु प्रस्तुत उनाहरणमें 'उपकारीकी संपत्ति जैसी शोभित हो' ऐसा कहते हैं ऋथीत् इसमें उपकारीसे संपत्तिकी शोभा कही। ऐसा कहकर किंव जनाते हैं कि संपत्तिसे उपकारीकी शोभा है और उपकारीसे संपत्तिकी। संपत्ति हो और उपकारमें न लगे तो अशोभित है और उपकारी हो, पर पास संपत्ति न हो तो उपकारी होनेसे ही क्या लाभ ? इससे अन्योन्य शोभा दिखाई। यथा—'मिणिनावलयं वलयेन मिणि मिणिना वलयेन विभाति करः, पयसा कमले कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरः। शिशना च निशा निशया च शिशः शिशना निशया च विभाति नमः, भवता च सभा सभया च भवान् भवता सभया च विभाम वयम्॥' (वैवाहिक पद्य पंचाशिका वरपत्ते ऋोक ८)। परन्तु प्रस्तुत प्रकरणमें पृथ्वी और सम्पत्ति समान लिंगमें होनेसे दोनोंमें दार्शन्त और दृष्टान्तका भाव है।

टिप्पणी—१ 'उपकारो' कहनेका भाव कि—खेतासे अनेक जीवोंका उपकार होता है। ऐसे ही उपकारोकी संपत्तिसे बहुत जीवोंका उपकार है। २—खेतीसे पृथ्वीका कुछ उपकार नहीं, केवल शोभा है; ऐसे ही उपकारीकी संपत्तिसे सबका उपकार होता है पर उपकारी अपने उपकारमें नहीं लाता।

प० प० प्र०—धर्मशील राजाके राज्यमें कैसी स्थित होती है यह यहाँ कहते हैं। 'सुजलां सुफलां सस्य स्थामलां' मिह ही सु-राजा (उपकारी) की संपत्ति है। जिस राजाकी मिह शिशासंपन्न नहीं है, उसे सममता चाहिए कि वह धर्मशील नहीं है। 'सिस संपन्न सदा रह धरनी' ऐसा रामराज्यका वर्णन है। 'भूप प्रतापभानु वल पाई। कामधेनु भइ भूमि सुहाई।' यह धर्मशील भानुप्रताप राजाके समयका वर्णन है। कुराज्यके लक्षण हैं—'द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन। कोड निहं मान निगम अनुसासन।' जब ऐसी स्थिति हो जाती है, तब 'देव न वरपिंह धरनी, वए न जामिं धान। ७। १०१।'

टिप्पणी—३ (क) 'निसि तम' का भाव कि रात्रिके अंधकारमें जुगुनू सोहते हैं, दिनके अंधकारमें नहीं सोहते, यद्यपि दिनमें भी अँधेरा होता है, यथा—'कवहुँ दिवस महँ निविड तम'। (ख) 'विराजा' का भाव कि रात्रिके अँधेरेमें जुगुनू 'राजते' हैं और मेघोंके होनेसे विशेष राजते हैं। (ग) 'घन' कहकर जनाया कि आकाशमें जब चन्द्रमा वा तारागण कोई नहीं प्रकाश करते तब खद्योत प्रकाश करते हैं। ऐसे ही जहाँ कोई विद्वान् वेदपुराण शास्त्रका प्रकाश करनेवाला नहीं हैं वहाँ दंभी दंभकी बातें कहकर अपना- अपना प्रकाश अँधेरेमें दिखाते हैं।—(प्र०—परन्तु जैसे खद्योत-समाजसे अंधकार दूर नहीं होता, वैसे ही दंभी अपने चमत्कारसे अज्ञानतमको दूर नहीं कर सकते।)

नोट-- ३ इसका भाव भागवतके श्लोकसे यह निकलता है कि बादल और वर्षाके अंधकारसे आकाश छाया हुआ है, कोई प्रह नत्तत्र नहीं देख पड़ते तब जुगुनू चमकते हैं। ऐसे ही कलिमें पापके छाजानेसे वेदादिका प्रकाश नहीं देख पड़ता, दंभी पाखंडी और उनका दंभ सर्वत्र चमचम होता है।

प० प० प० प०—'निसि तम....' इति। सुराजाके अभावमें क्या होता है यह यहाँ वताते हैं। 'निशि' से सूचित किया कि राजाका प्रतापक्षी भानु नहीं है। 'निशितम' से जनाया कि राजाके अधिकारी, न्यायाधीश, संरक्षक दल (पुजीस) रूपो चन्द्र और तारागण भी धर्मशीलत रूपी प्रकाशसे रहित हैं। जब राजा और उसके अधिकारी दोनों ही धर्महीन प्रभुपदिवमुख होते हैं तब राष्ट्रमें, समाजमें दंभी पाखरडी लोगोंका समाज बढ़ता है और उनके विचारक्षी प्रकाशपर ही वहुजन समाज चलता है। राजाका प्रताप-रूपी भानु तथा राजसत्ताका सुधाकर प्रकाशहीन हो गए; अतः संतक्षी सरोज विकसित नहीं होते।

महावृष्टि चिल फूटि कित्रारी। जिमि सुतंत्र भये विगरिहं नारी।। ७॥ कृपी निराविहं चतुर किसाना। जिमि बुध तजिहं मोह मद माना।। ८॥

राद्वार्थ—कियारी—खेतोंमें थोड़े-थोड़े द्यांतरपर दो पतले मेड़ोंके बीचकी भूमि जिसमें बीज वोये जाते हैं (मेंड़ सहित) उस भूमिको क्यारी कहते हैं। निराना = फसलक पौधोंके आसपास उगी हुई घास खादिको खादकर दूर करना जिसमें पौधोंकी वाढ़ न रुके। = निकालना।

चर्थ-महावृष्टि (वर्षाकी वहुत वड़ी मड़ी) से क्यारियाँ फूट चलीं, जैसे स्वतंत्र होनेसे स्नियाँ

बिगड जाती हैं । ज्ञा चतुर किसान खेतीको निराते हैं (घास तृण निकाल फेंकते हैं); जैसे पंडित लोग मोह-मद-मानका त्याग करते हैं । ।

नोट—१ चिल फूटि' अर्थात फूटकर बह जाती है, ठिकाने नहीं रहती। ऐसेही स्त्री स्वतंत्र होनेसे विगड़कर वह जाती है। नारी कियारीके समान है, स्वतंत्रता महावृष्टिके समान है।—यहाँ नीति है। (पं० रा० छ०)। मानस प्रचारक श्रीरामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि 'यहाँ क्यारियाँ मर्यादा हैं और स्वतन्त्रता जल है। अधिक स्वतंत्रता होनेसे स्वेच्छाचारिणी होकर खियाँ मर्यादा छोड़ देती हैं जैसे अधिक वृष्टिसे क्यारियोंका जल दूसरे खेतोंमें चला जाता है।' (पर मानसमें 'स्वतंत्रता' को ही महावृष्टि कहा है न कि अधिक स्वतंत्रताको)। अतः खियोंके लिये उपदेश है कि वे अपने पात, पुत्र, भाई या इनके न होनेपर अपने छलके किसी उत्तम पुरुपके आज्ञानुकूल अपना जीवन व्यतीत करें। (रा० प्र० श०)। हितोपदेशमें भी कहा है—'पिता रचित कौमारे भर्ता रचित यौवने। पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्य महित।' अर्थात् बच-पनमें पिता, जवानीमें पित, बुढ़ापेमें पुत्र, इस प्रकार प्रत्येक अवस्थामें स्त्रीकी रच्चा देखरेख होनी चाहिए। खियाँ स्वतन्त्रता, उच्छुङ्खलताके योग्य नहीं हैं। मयङ्ककारका मत है कि खीका पातित्रत्य धर्मही मानों पुल है जिसके दृह होनेकी सन्भावनासे पित घरमें निःसोच सोता है। वह समभता है कि यह धर्म नहीं खोवेगी, इसिलये कहीं आने जानेसे नहीं रोकता। परन्तु युवारूपी पापीके बलसे प्रीति करके स्त्री विगड़ जाती है। कामी-परदाराको ताकनेवाले पतिकी असावधानताका लाभ उठाकर उसका पातित्रत्य नष्ट कर देते हैं।

भा० १०।२० में 'महावृष्टि चिल फूटि कियारी' की जोड़में 'जलौं वैर्निरिभद्यन्त सेतवो वर्षतीश्वरे ।२३।' यह अर्धश्लोक है। और 'जिमि सुतंत्र भये विगरिहें नारी' की जोड़का 'स्थैर्यं न चकुः कामिन्यः पुरुपेषु गुणिष्विव ॥१७।' यह अर्धश्लोक है। मदन पारिजातमें यह श्लोक कहा जाता है—'अस्वतंत्राः खियः कार्याः पुरुषेश्च दिवानिशम्। नैता रूपं परीचन्ते नासां वयिस संश्थितिः॥ सुरूपं वा कुरूपं वा पुमानित्येव भुंजते'॥ अर्थात्—खियोंको स्वतन्त्र नहीं छोड़ना चाहिए—राविदेन इनपर निगाह रखनी चाहिए। मनुष्य सुरूप है या कुरूप यह इनमें विवेक नहीं होता, न अवस्थाका ही ख्याल होता है, किन्तु 'यह मनुष्य स्त्री नहीं' वस उतने मात्रसे धमच्युत हो जाती है—स्वयं पितत हो जाती हैं। इसीसे हितोपदेशमें उपयुक्त उपदेश कहा है—

टिप्पणी—२ 'कृषी निराविहं चतुर....' इति । (क) 'चतुर' विशेषण दिया क्योंकि तृणको निकालकर खेतीकी रज्ञा करते हैं, यही किसानकी चतुरता है। (ख) मोह मद मान तृण हैं। इनको हृदय- से निकालकर भक्तिरूपी कृषिकी रज्ञा करना बुद्धिमानकी चतुरता है। मोहमदमानको त्यागकर भजन करना चाहिए, यथा—'परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ।५।४०।' (ग) 'बुध' का भाव कि मोह मद मानका त्याग बुधही कर सकते हैं अबुध नहीं; यथा—'पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह विटप निहं सकिं स्परी ।।' इक्ट यहाँ ज्ञान है। क

रा० प्र० श०—तृण वोया नहीं जाता, स्वयं उत्पन्न हो जाता है। वेसेही पाठशालाश्रोंमें तो अनेक प्रकारकी लोकपरलोकहितकारो विद्याही पढ़ाई जाती है, चोरीचमारी नहीं; पर प्रकृत-शरीरमें उनके न सिखाए जानेपर भी अनेक दुर्गुण स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। पंडितलोग इन्हें घीरे-घीरे त्याग कर देते हैं, नहीं तो वे उत्तम गुणोंको दवा दें जैसे तृण गेहूँ आदि अन्नको दवा देता है।

मा० म०-चतुर किसान इस कारण खेती निराते हैं कि उपज अच्छी होगी तो धनीका ऋग

क्ष प्रथम संस्तरणमें हमने 'कृषि संस्कृत्य शुन्धन्ति पटीयांसः कृपीवलाः। यथा कामादिकं त्यक्त्वा बुधाश्चित्तं पुनन्ति च।' यह स्रोक विष्णुपुराणका कहकर दिया था। परन्तु यह स्रोक्त विष्णुपुराणका कहकर दिया था। परन्तु यह स्रोक विष्णुपुराणका कहकर दिया था। परन्तु यह स्रोक्त विष्णुपुराणका कहकर दिया था। परन्तु यह स्रोक्त विष्णुपुराणका कर्ति विष्णुपुराणका कर दिया था। परन्तु यह स्रोक्त विष्णुपुराणका कर दिया था। परन्तु यह स्रोक्त विष्णुपुराणका कर दिया था। परन्तु यह स्रोक्त विष्णुपुराणका विष्णुप

छौर पोत दिया जायगा, भूषणादि वनेंगे, पेट भी भरेगा और व्याह इत्यादि भी भली भाँति होंगे। यहाँ वुध किसान, हृदय खेत, और मोहादि तृण हैं; गुरु धनी है, गुरुका उपदेश पोत है और अन्नका विक्रय रामपंचांगका वोध है।

प०प०प०-सुराज्यमें राजाको धर्मरक्त्रणमें कैसा सावधान रहना चाहिए यह यहाँ बताते हैं। जब नारिवर्गेही विगड़कर अधर्मप्रवाहमें वहता है तब राष्ट्रमें धर्मका नाश होता है। 'अतिवृष्टिरनावृष्टिमूषकाः शलभाः शुकाः। प्रत्यासन्नाश्च राजानः' ये छः खेतीकेतथा राष्ट्रके विसव होते हैं, (इनको ईति कहते हैं)। यथा— 'ईति भीति जस पाकत साली।', 'ईति मीति जनु प्रजा दुखारी। २।२३५।३।' 'चतुर किसान' का उल्लेख ध्वनित करता है कि धर्मशील राजाको भी नीतिमें निपुण होना चाहिए। यथा—'माली मानु किसान सम नीति निपुन नरपाल। दो० ४०७।' और मोह-मद-मान-विहीन बुद्धिमान भी होना चाहिए, नहीं तो खलोंके उद्यम न टलेंगे।

देखि अत चक्रवाक खग नाहीं। किलिहि पाइ जिसि धर्म पराहीं।। ६ ।।

ऊसर परपे तुन निहं जामा। जिसि हरिजन हिय उपज न कामा।। १०।।

अर्थ—चक्रवाक पत्ती नहीं देख पड़ते जैसे किलिको पाकर धर्म भाग जाते हैं। ६। ऊसरमें वर्षा
होती है पर तृण नहीं जमता, जैसे भगवद्भक्तके हृद्यमें काम नहीं उत्पन्न होता। १०।

टिप्पणी—१ 'देखियत चक्रवाक खग नाहीं 10' इति । अर्थात् वे कहीं रहते हैं पर दिखाई नहीं देते । वे भागकर मानसरोवरपर चले गए, यथा—'संप्रस्थिता मानसवासलुक्याः शियान्विताः संप्रति चक्रवाकाः ।' वाल्मी० २८।१६।' अर्थात् मानस-सरमें रहनेके लोभी चक्रवाकोंने अपनी स्त्रियों सहित प्रस्थान किया । इसी प्रकार किलको पाकर लोगोंमें धम दिखाई नहीं देता, पुस्तकोंमें लिखा रहता है, यथा—'सकल धर्म विपरीत किल कलपित कोटि कुपंथ । पुन्य पराइ पहार नग हुरे पुरान सद्यंथ । दो० ५५६।' 'धम पराहीं' इति । धर्म यपमरूप है, कलियुग क्रसाई है । इसीसे कलिको देखकर धर्मका भागना कहा । यथा—'कासी कामधेनु किल कुहत कसाई है । क० ७।१८१।' यहाँ नीति है ।

नोट १—१५ (४) में कहा था कि 'करै क्रोध जिमि धर्मिह दूरी' और यहाँ कहते हैं कि 'धर्म पराहीं।' भाव यह है कि क्रोध धर्मको भगाता है और कलिको देखकर धर्म स्वयं भागते हैं, इसीसे वहाँ 'करै दूरी' कहा और यहाँ 'पराहीं'। क्रोधमें मनुष्य अपने सामने दूसरेको रहने नहीं देना चाहता जैसे परशुरामने कहा है—'वेगि करहु किन आँ खिन्ह अग्रेटा'।

प० प० प्र०—कित अधर्ममूल है। अधर्मीराज्यमें धर्म रहता ही नहीं, इसीसे 'सुख संतोष विराग विवेका ।....ए कोक अनेका।' शोकके भयसे भाग जाते हैं। इस अर्धालीमें कितप्रतापका वर्णन है।

नोट—र मयंककार 'चक्रवाक' और 'खग' ऐसा अर्थ करते हैं। उन्होंने खगसे खंजन पत्तीका अर्थ किया है। परन्तु 'खग' से केवल खंजनका अर्थ मानसमें कहीं नहीं आया। 'खग' शब्दको अलग लेनेसे विरोध भी होता है, क्योंकि वर्णकालमें सब पत्ती भाग नहीं जाते। चक्रवाकका मानसमें जाना वाल्मीकि एवं हिंदी कवियोंने भी लिखा है। (दोहा)—'प्यारी जुत चक्रवा गए लोभी मानस वास। वर्णसिल्ल विलोकि के हिय विश्राम न आस॥' पुनः, कवित्त यथा—'जैसे फल भरेको विहंग छाँड़ि देत रूख मुवा देखि सुवा छोड़े सेमरकी डार को। सुमन सुगंध विनु जैसे अलि छाँड़ि देत मोती नर छाँड़ि देत जैसे आवदार को॥ जैसे सुले तालको कुरंग छाँड़ि देत मग शिवदास चित्त फाटे छाँड़ि देत यार को। जैसे चक्रवाक देस छाँड़ि देत पावसमें तैने कवि छाँड़ि देत ठाकुर लवार को॥'—(प्र०)। परन्तु कुछ लोगोंका अनुभव है कि चक्रवाचक्रवीका कहीं कहीं पावसमें होना पाया जाता है, इसलिए वे यों अर्थ करते हैं कि 'चक्रवाक दिखाई देता है, खग अर्थात् हंस नहीं दिखाई देता।' किन्तु मानसका यह मत नहीं है। उसका मत वाल्मी० के अनुस्सार है। यह वर्णका वर्णन प्रवर्णप्रवत्तपरका है यह भी ध्यान रहे और त्रेतायुगका है।

टिप्पणी—२ 'ऊसर वरषे तृन निहं जामा 10' इति । (क) तृणकी उत्पत्तिका हेतु वर्ण है. ऋतः हिरजनके हृदयमें काम होनेका भी हेतु होना चाहिए। वह हेतु है—'अनेक उत्तम उत्तम पदार्थके भोजन'। पर तो भी इनके हृदयमें काम उत्पन्न नहीं हो पाता। (ख) सब पृथ्वीपर तृण जमता है पर ऊसरपर नहीं जमता। ऐसे हो सबके हृदयमें काम उत्पन्न होता है, पर हिर्मक्तके हृदयमें नहीं उत्पन्न होता। इसका क्या कारण है, यह 'हरिजन' पदमें जना दिया है। अर्थात् ये तो हिरके जन हैं, इनकी रक्ता 'हिर' करते हैं। हिरसे काम उत्ता है। हिर सिंह हैं, काम हाथी है. यथा—'कंदर्ण नाग मृगपित मुरारि। वि० ६४।' यहाँ हिर शब्द ऋषे हैं, सिंह और भगवान दोनोंका वाचक है। इक्ष्यहाँ ज्ञान है।

प्र०—'हरिजन' पद्से जनाया कि इनके हृदयमें हरि हैं, इससे कामादि वहाँ नहीं जा सकते; यथा-'तव लिंग हृदय वसत खल नाना। लोभ मोह मत्सर मद माना। जव लिंग उर न वसत रघुनाथा। धरे चाप सायक किट भाथा॥' वे हिर हैं, अत्राप्य उनके सब दुःखोंको हरण करनेवाले हैं। और प्रभुकी प्रतिज्ञा ही है कि-'वालकसुत सम दास अमानी। करडँ सदा तिन्ह के रखवारी। जिमि बालक राखै महतारी ३।४३।८,५।'

रा० प्र० श०—भक्तोंके उत्तम भोजन पानेपर किसीने आद्तेप किया है। यथा—'साग पात जे खात हैं तिन्हें सतावत काम। हलवा पूरी जो चसैं तिन की जानै राम।' गोस्वामीजीने उसका उत्तर भी यहाँ दे दिया है। भगवत्जन भगवंत्प्रसाद ही पाते हैं, अनिर्पत नहीं पाते। इसीसे उनमें विकार नहीं होता (और जो हलुवापूरी समफकर पाते हैं, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है)। भगवान और भगवत चिरत्र दोनों अभेद हैं। 'कंदपैनाग मृगपितमुरारि' यह भगवान्के प्रति कहा है और 'काम कोह किलमल करिगन के। केहरिसावक जनमन बन के' यह चिरतके विषयमें कहा गया है। भाव यह कि वे भगवान् या भगवत्-चिरतका ही मनन किया करते हैं, इससे उनके हृदयमें कामादिसे विन्न नहीं होता।

श्रुव दी० च०—ऊसर पृथ्वी बहुत श्रिषक रेहमयी होती है, इसीसे वर्षा जल उसपर निष्फल जाता है उसपर घास श्रादि नहीं जमती। उसी प्रकार भगवद्भक्तों के हृदय श्रीरामपंचाङ्क (नाम, रूप, लीला, धाम श्रीर धारणा) रूपी रेहमय होते हैं, भोगरूपी वर्षा जलसे उनमें कामादि तृण नहीं उत्पन्न हो पाते। भगवतप्रसाद भोजन, भगवतप्रसाद माला श्राद श्रादि धारण, भगवतोत्सवों भें भगवतसंबंधी गीत श्रवण करने तथा नृत्यादि देखनेसे हृदयमें काम उत्पन्न नहीं होता।

नोट—३ 'हरिजन' शब्दसे जनाया कि ये 'जन' हैं, इन्हें सदा भगवान्का वल-भरोसा है; यथा—'जनिह मोर वल'। ये अमानी दास हैं। ये प्रभुकी कुपासे विषयोंको छोड़कर उनमें निःस्पृह होकर भगवान्में लवलीन रहते हैं। सारे भोग विना विकार उत्पन्न किये उनमें समा जाते हैं।

विविधि जंतु संकुल महि भ्राजा। प्रजा वाढ़ जिमि पाइ सुराजा।।११।। जहँ तहँ रहे पथिक थिक नाना। जिमि इंद्रियगन उपजे ज्ञाना।।१२॥

अर्थ—अनेक प्रकारके छोटे-छोटे जीवोंसे भरी हुई पृथ्वी शोभायमान है, जैसे सुराज्य वा स्वराज्य पाकर प्रजा बढ़ती है अर्थात् प्रजाकी बढ़तीसे राजा एवं राज्यकी शोभा है ।११। जहाँ तहाँ अनेक पिथक (बटोही) ठहर गए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होनेसे इन्द्रियाँ शिथिल हो जातो हैं ॥१२॥

गौड़जी—'जिमि सुराज खल उद्यम गयेऊ' 'प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा' आदि चौपाइयों में 'सुराज' पद 'स्वराज्य' और 'सुराज्य' दोनों के लिये आया है, क्यों कि भारतीय आदर्श दोनों का एक ही है। साधु राजा शुक्रनीतिके अनुसार अपनेको प्रजाका दास मानता है, और एक धोवीकी खातिर अपनी पटरानी तकका परित्याग कर देता है। उसका राज्य तो वस्तुतः प्रजाका राज्य है। उसका शासन प्रजाकी घरोहर है। इसी दृष्टिसे भारतीय सुराज्य वस्तुतः प्रजाका स्वराज्य है। इसी लिये महात्मा गांधी स्वराज्य और रामराज्यमें कोई भेद नहीं मानते। 'सुराजमें' तुलसीदासजीके और श्रीरामचन्द्रजीके मतसे भी

डपकारीको शोभा है और डपकारीसे संपत्तिकी। संपत्ति हो और उपकारमें न लगे तो अशोभित है और उपकारी हो, पर पास संपत्ति न हो तो उपकारी होनेसे ही क्या लाभ १ इससे अन्योन्य शोभा दिखाई। यथा—'मिण्नावलयं वलयेन मिण् मिण्ना वलयेन विभाति करः, पयसा कमले कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरः। शिशना च निशा निशया च शिशः शिशना निशया च विभाति नमः, भवता च सभा सभया च भवान् भवता सभया च विभाम वयम् ॥' (वैवाहिक पद्य पंचाशिका वरपद्ते ऋोक ८)। परन्तु प्रस्तुत प्रकरणमें पृथ्वी और सम्पत्ति समान लिंगमें होनेसे दोनोंमें दार्शन्त और दृष्टान्तका भाव है।

टिप्पणी—१ 'उपकारी' कहनेका भाव कि—खेतासे अनेक जीवोंका उपकार होता है। ऐसे ही उपकारीकी संपत्तिसे बहुत जीवोंका उपकार है। २—खेतीसे पृथ्वीका कुछ उपकार नहीं, केवल शोभा है; ऐसे ही उपकारीकी संपत्तिसे सबका उपकार होता है पर उपकारी अपने उपकारमें नहीं लाता।

प० प० प० प्र०—धर्मशील राजाके राज्यमें कैसी स्थित होती है यह यहाँ कहते हैं। 'सुजलां सुफलां सस्य स्यामलां' मिह ही सु-राजा (उपकारी) की संपत्ति है। जिस राजाकी मिह शिशासंपन्न नहीं है, उसे सममना चाहिए कि वह धर्मशील नहीं है। 'सिस संपन्न सदा रह धरनी' ऐसा रामराज्यका वर्णन है। 'सूप प्रतापभानु वल पाई। कामधेनु भइ भूमि सुहाई।' यह धर्मशील भानुप्रताप राजाके समयका वर्णन है। कुराज्यके लज्ञण हैं—'द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन। कोउ निहं मान निगम अनुसासन।' जब ऐसी स्थिति हो जाती है, तब 'देव न बरपिंह धरनी, बए न जामिंह धान। ७१०१।'

टिप्पणी—३ (क) 'निसि तम' का भाव कि रात्रिके अंधकारमें जुगुनू सोहते हैं, दिनके अंधकारमें नहीं सोहते, यद्यपि दिनमें भी अँधेरा होता है, यथा—'कवहुँ दिवस महँ निविड तम'। (ख) 'बिराजा' का भाव कि रात्रिके अँधेरेमें जुगुनू 'राजते' हैं और मेघों के होनेसे विशेष राजते हैं। (ग) 'घन' कहकर जनाया कि आकाशमें जब चन्द्रमा वा तारागण कोई नहीं प्रकाश करते तब खद्योत प्रकाश करते हैं। ऐसे ही जहाँ कोई विद्वान् वेदपुराण शास्त्रका प्रकाश करनेवाला नहीं है वहाँ दंभी दंभकी बातें कहकर अपना-अपना प्रकाश अँधेरेमें दिखाते हैं।—(प्र०—परन्तु जैसे खद्योत-समाजसे अंधकार दूर नहीं होता, वैसे ही दंभी अपने चमत्कारसे अज्ञानतमको दूर नहीं कर सकते।)

नोट-- इसका भाव भागवतके स्रोकसे यह निकलता है कि बादल और वर्षा के अधिकारसे आकाश छाया हुआ है, कोई यह नक्त्र नहीं देख पड़ते तब जुगुनू चमकते हैं। ऐसे ही किलमें पापके छाजानेसे वेदादिका प्रकाश नहीं देख पड़ता, दंभी पाखंडी और उनका दंभ सर्वत्र चमचम होता है।

प० प० प०-'निसि तम....' इति। सुराजाके अभावमें क्या होता है यह यहाँ बताते हैं। 'निशि' से सूचित किया कि राजाका प्रतापरूपी भानु नहीं है। 'निशितम' से जनाया कि राजाके अधिकारी, न्यायाधीश, संरचक दल (पुजीस) रूपो चन्द्र और तारागण भी धर्मशीलत रूपी प्रकाशसे रहित हैं। जब राजा और उसके अधिकारी दोनों ही धर्महीन प्रभुपद्विमुख होते हैं तव राष्ट्रमें, समाजमें दंभी पाखरडी लोगोंका समाज बढ़ता है और उनके विचाररूपी प्रकाशपर ही वहुजन समाज चलता है। राजाका प्रताप-रूपी भानु तथा राजसत्ताका सुधाकर प्रकाशहीन हो गए; अतः संतरूपी सरोज विकसित नहीं होते।

महादृष्टि चिल फूटि किञ्चारी। जिमि सुतंत्र भये विगरिहं नारी।। ७॥ कृपी निराविहं चतुर किसाना। जिमि बुध तजिहं मोह मद माना।। ८॥

शब्दार्थ—कियारी—खेतों में थोड़े-थोड़े श्रंतरपर दो पतल मेड़ों के बीचकी मूमि जिसमें बीज वोये जाते हैं (मेंड़ सहित) उस भूमिको क्यारी कहते हैं। निराना = फसलके पौधों के श्रासपास उगी हुई घास श्रादिको खाद्कर दूर करना जिसमें पौधोंकी वाढ़ न रुके। = निकालना।

अर्थ--महावृष्टि (वर्षाकी वहुत वड़ी फड़ी) से क्यारियाँ फूट चलीं, जैसे स्वतंत्र होनेसे खियाँ

विगड जाती हैं। ७। चतुर किसान खेतीको निराते हैं (घास तृण निकाल फेंकते हैं); जैसे पंडित लोग मोह-मद-मानका त्याग करते हैं। ८।

नोट—१ चिल फूटि' द्यर्थात फूटकर वह जाती है, ठिकाने नहीं रहती। ऐसेही स्त्री स्वतंत्र होनेसे विगड़कर वह जाती है। नारी कियारीके समान है, स्वतंत्रता महावृष्टिके समान है।—यहाँ नीति है। (पं० रा० कु०)। मानस प्रचारक श्रीरामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि 'यहाँ क्यारियाँ मर्यादा हैं त्रीर स्वतन्त्रता जल है। अधिक स्वतंत्रता होनेसे स्वेच्छाचारिणी होकर खियाँ मर्यादा छोड़ देती हैं जैसे अधिक वृष्टिसे क्यारियोंका जल दूसरे खेतों में चला जाता है।' (पर मानसमें 'स्वतंत्रता को ही महावृष्टि कहा है न कि अधिक स्वतंत्रताको)। अतः खियोंके लिये उपदेश है कि वे अपने पात, पुत्र, भाई या इनके न होनेपर अपने कुलके किसी उत्तम पुरुषके आज्ञानुकूल अपना जीवन व्यतीत करें। (रा० प्र० श०)। हितोपदेशमें भी कहा है—'पिता रत्ति कौमारे भर्ता रत्तित यौवने। पुत्रस्तु स्थिवरे भावे न खी स्वातन्त्र्य महीत।' अर्थात् बच-पनमें पिता, जवानीमें पित, बुढ़ापेमें पुत्र, इस प्रकार प्रत्येक अवस्थामें खीकी रत्ता देखरेख होनी चाहिए। खियाँ स्वतन्त्रता, उच्छूङ्खलताके योग्य नहीं हैं। मयङ्ककारका मत है कि खीका पातित्रत्य धर्मही मानों पुल है जिसके दृढ़ होनेकी सम्भावनासे पित घरमें निःसोच सोता है। वह समभता है कि यह धर्म नहीं खोवेगी, इसलिये कहीं आने जानेसे नहीं रोकता। परन्तु युवारूपी पापीके बलसे प्रीति करके छी विगड़ जाती है। कामी परदारको ताकनेवाले पतिकी असावधानताका लाभ उठाकर उत्तका पातित्रत्य नष्ट कर देते हैं।

भा० १०।२० में 'महावृष्टि चिल फूटि कियारी' की जोड़में 'जर्ली घैर्निरिभद्यन्त सेतवो वर्षतिश्वरे ।२३।' यह अर्धक्रोक है। और 'जिमि सुतंत्र भये विगरिहें नारी' की जोड़का 'स्थैर्य न चकुः कामिन्यः पुरुषेषु गुणिष्विव ॥१७।' यह अर्धक्रोक है। मदन पारिजातमें यह क्षोक कहा जाता है—'अस्वतंत्राःश्चियः कार्याः पुरुषेश्च दिवानिशम्। नैता रूपं परीचन्ते नासां वयिस संश्थितिः॥ सुरूपं वा कुरूपं वा पुमानित्येव भंजते'॥ अर्थात्—स्त्रियोंको स्वतन्त्र नहीं छोड़ना चाहिए—रातदिन इनपर निगाह रखनी चाहिए। मनुष्य सुरूप है या कुरूप यह इनमें विवेक नहीं होता, न अवस्थाका ही ख्याल होता है, किन्तु 'यह मनुष्य स्त्री नहीं' वस उतने मात्रसे धमेंच्युत हो जाती है—स्वयं पतित हो जाती हैं। इसीसे हितोपदेशमें उपर्युक्त उपदेश कहा है—

टिप्पणी—२ 'कृषी निरावहिं चतुर....' इति । (क) 'चतुर' विशेषण दिया क्यों कि तृणकी निकालकर खेतीकी रक्षा करते हैं, यही किसानकी चतुरता है। (ख) मोह मद मान तृण हैं। इनको हृद्य- से निकालकर भक्तिरूपी कृषिकी रक्षा करना बुद्धिमानकी चतुरता है। मोहमदमानको त्यागकर भजन करना चाहिए, यथा—'परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस।५।४०।' (ग) 'बुध' का भाव कि मोह मद मानका त्याग बुधही कर सकते हैं अबुध नहीं; यथा—'पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह विटप निहं सकिं उपारी।।' क्षित्र यहाँ ज्ञान है। कि

रा० प्र० श०—तृण वोया नहीं जाता, स्वयं उत्पन्न हो जाता है। वैसेही पाठशालाओं में तो अनेक प्रकारकी लोकपरलोकहितकारी विद्याही पढ़ाई जाती है, चोरीचमारी नहीं; पर प्रकृत-शरीरमें उनके न सिखाए जानेपर भी अनेक दुर्गुण स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। पंडितलोग इन्हें घीरे-घीरे त्याग कर देते हैं, नहीं तो वे उत्तम गुणोंको दवा दें जैसे तृण गेहूँ आदि अनको दवा देता है।

मा० म०-चतुर किसान इस कारण खेती निराते हैं कि उपज अच्छी होगी तो धनीका ऋण

<sup>%</sup> प्रथम संस्तरणमें हमने 'कृषि संस्कृत्य शुन्धन्ति पटीयांसः कृपीवलाः। यथा कामादिकं त्यक्त्वा बुधाश्चित्तं पुनन्ति च।' यह स्रोक विष्णुपुराणका कहकर दिया था। परन्तु यह स्रोक्त विष्णुपुराणका कहकर दिया था। परन्तु यह स्रोक विष्णुपुराणका कहकर दिया था। परन्तु यह स्रोक्त विष्णुपुराणका कर्मिक विष्णुपुराणका कर दिया था। परन्तु यह स्रोक्त विष्णुपुराणका विष्णुपु

चौर पोत दिया जायगा, भूषणादि वनेंगे, पेट भी भरेगा चौर व्याह इत्यादि भी भली भाँति होंगे। यहाँ वुध किसान, हृदय खेत, और मोहादि रूण हैं; गुरु धनी है, गुरुका उपदेश पोत है चौर अन्नका विक्रय रामपंचांगका वोध है।

प०प०प०-सुराज्यमें राजाको धर्मरच्यामें कैसा सात्रधान रहना चाहिए यह यहाँ वताते हैं। जव नारिवर्गही विगड़कर अधर्मप्रवाहमें वहता है तब राष्ट्रमें धर्मका नाश होता है। 'अतिवृष्टिरनावृष्टिसूपकाः शलभाः शुकाः। प्रत्यासन्नाश्च राजानः' ये छः खेतीकेतथा राष्ट्रके विसव होते हैं, (इनको ईति कहते हैं)। यथा—'ईति भीति जस पाकत साली।', 'ईति भीति जनु प्रजा दुखारी। २।२३५।३।' 'चतुर किसान' का उल्लेख ध्वनित करता है कि धर्मशील राजाको भी नीतिमें निपुण होना चाहिए। यथा—'माली भानु किसान सम नीति निपुन नरपाल। दो० ४०७।' और मोह-मद-सान-विद्वीन वुद्धियान भी होना चाहिए, नहीं तो खलोंके उद्यम न टलेंगे।

देखित्रत चक्रवाक खग नाहीं। किलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं।। ६।। ऊसर वरपै तृन निहं जामा। जिसि हरिजन हिय उपज न कामा।।१०।।

अर्थ—चक्रवाक पन्नी नहीं देख पड़ते जैसे कलिको पाकर धर्म भाग जाते हैं। ८। ऊसरमें वर्षा होती है पर तृरण नहीं जमता, जैसे भगवद्भक्तके हृद्यमें काम नहीं उत्पन्न होता। १०।

टिप्पणी—१ 'देखियत चक्रवाक खग नाहीं 10' इति । ऋथीत् वे कहीं रहते हैं पर दिखाई नहीं देते । वे भागकर मानसरोवरपर चले गए, यथा—'संयस्यिता मानसवासलुक्याः वियान्विताः संयित चक्रवाकाः ।' वालमी० २८।१६।' अर्थात् मानस-सरमें रहनेके लोभी चक्रवाकोंने अपनी स्त्रियों सिहत प्रस्थान किया । इसी प्रकार किलको पाकर लोगोंमें धर्म दिखाई नहीं देना, पुस्तकोंमें लिखा रहता है, यथा—'सकल धर्म विपरीत किल कलपित कोटि कुपंथ । पुन्य पराइ पहार नग हुरे पुरान सद्यंथ । दो० ५५६।' 'धर्म पराहीं' इति । धर्म प्रमस्य है, कलियुग क्रसाई है । इसीसे किलको देखकर धर्मका भागना कहा । यथा—'कासी कामधेनु किल कुहत कसाई है । क० ७१८८।' यहाँ नीति है ।

नोट १—१५ (४) में कहा था कि 'करै क्रोध जिसि धर्मिह दूरी' और यहाँ कहते हैं कि 'धर्म पराहीं।' भाव यह है कि क्रोध धर्मको भगाता है और कितको देखकर धर्म स्वयं भागते हैं, इसीसे वहाँ 'करै दूरी' कहा और यहाँ 'पराहीं'। क्रोधमें मनुष्य अपने सामने दूसरेको रहने नहीं देना चाहता जैसे परशुरामने कहा है—'वेगि करह किन आँ खिन्ह खोटा'।

प० प० प०-किल अधर्ममूल है। अधर्मीराज्यमें धर्म रहता ही नहीं, इसीसे 'सुल संतोष विराग विवेका।...ए कोक अनेका।' शोकके भयसे भाग जाते हैं। इस अर्धालीमें कलिप्रतापका वर्णन है।

नोट—२ मयंककार 'चक्रवाक' और 'खग' ऐसा अर्थ करते हैं। उन्होंने खगसे खंजन पक्षीका अर्थ किया है। परन्तु 'खग' से केवल खंजनका अर्थ मानसमें कहीं नहीं आया। 'खग' शब्दको अलग होनेसे विरोध भी होता है, क्योंकि वर्णकालमें सब पक्षी भाग नहीं जाते। चक्रवाकका मानसमें जाना वाल्मीकि एवं हिंदी कवियोंने भी लिखा है। (दोहा)—'प्यारी जुत चक्रवा गए लोभी मानस वास। वर्णसिल्ल विलोकि के हिय विश्राम न आस॥' पुनः, कवित्त यथा—'जैसे फल फरेको विहंग छाँड़ि देत रूख मुवा देखि सुवा छोड़े सेमरकी डार को। सुमन सुगंध विनु जैसे अलि छाँड़ि देत मोती नर छाँड़ि देत जैसे आवदार को॥ जैसे खले तालको कुरंग छाँड़ि देत मग शिवदास चित्त फाटे छाँड़ि देत यार को। जैसे चक्रवाक देस छाँड़ि देत पावसमें तैसे किव छाँड़ि देत ठाकुर लवार को॥'—(प्र०)। परन्तु कुछ लोगोंका अनुभव है कि चक्रवान चक्रवीका कहीं कहीं पावसमें होना पाया जाता है, इसलिए वे यों अर्थ करते हैं कि 'चक्रवाक दिखाई देता है, खग अर्थात हंस नहीं दिखाई देता।' किन्तु मानसका यह मत नहीं है। उसका मत वाल्मी० के अनुसार है। यह वर्षाका वर्णन प्रवर्षणप्रवत्तपरका है यह भी ध्यान रहे और त्रेतायुगका है।

टिप्पणी—२ 'ऊसर बरषे तुन नहिं जामा ।०' इति । (क) तृणकी उत्पत्तिका हेतु वर्षा है, ऋतः हिराजनके हृद्यमें काम होनेका भी हेतु होना चाहिए। वह हेतु है—'ऋनेक उत्तम उत्तम पदार्थके भोजन'। पर तो भी इनके हृद्यमें काम उत्पन्न नहीं हो पाता। (ख) सब पृथ्वीपर तृण जमता है पर ऊसरपर नहीं जमता। ऐसे ही सबके हृद्यमें काम उत्पन्न होता है, पर हरिभक्तके हृद्यमें नहीं उत्पन्न होता। इसका क्या कारण है, यह 'हरिजन' पदमें जना दिया है। ऋषीत् ये तो हरिके जन हैं, इनकी रचा 'हरि' करते हैं। हरिसे काम डरता है। हरि सिंह हैं, काम हाथी है, यथा—'कंदर्ष नाग मृगपित मुरारि। वि० ६४।' यहाँ हरि शब्द ऋषे हैं, सिंह और भगवान दोनोंका वाचक है। इक्ष्यहाँ ज्ञान है।

प्र०—'हरिजन' पद्से जनाया कि इनके हृद्यमें हरि हैं, इससे कामादि वहाँ नहीं जा सकते; यथा—'तव लिंग हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मत्सर मद माना। जब लिंग उर न बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक किट भाथा॥' वे हिर हैं, अतएव उनके सब दुःखोंको हरण करनेवाले हैं। और प्रभुकी प्रतिज्ञा ही है कि—'बालकसुत सम दास अमानी॥ करडँ सदा तिन्ह के रखवारी। जिमि बालक राखे महतारी ३।४३।८,५।'

रा० प्र० श०—भक्तोंके उत्तम भोजन पानेपर किसीने आद्तेप किया है। यथा—'लाग पात जे खात हैं तिन्हें सतावत काम। हलवा पूरी जो चलें तिन की जाने राम।' गोस्वामीजीने उसका उत्तर भी यहाँ दे दिया है। भगवत्जन भगवत्प्रसाद ही पाते हैं, अनिर्पत नहीं पाते। इसीसे उनमें विकार नहीं होता (और जो हलुवापूरी समफकर पाते हैं, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है)। भगवान और भगवत् चरित्र दोनों अभेद हैं। 'कंदपनाग मृगपतिमुरारि' यह भगवान्के प्रति कहा है और 'काम कोह कलिमल करिगन के। कंहरिसावक जनमन बन के' यह चरितके विषयमें कहा गया है। भाव यह कि वे भगवान् या भगवत्-चरितका ही मनन किया करते हैं, इससे उनके हदयमें कामादिसे विष्न नहीं होता।

अ० दी० च०—उसर पृथ्वी बहुत अधिक रेहमयी होती है, इसीसे वर्षाजल उसपर निष्फल जाता है उसपर घास आदि नहीं जमती। उसी प्रकार भगवद्भक्तोंके हृदय श्रीरामपंचाङ्ग (नाम, रूप, लीला, धाम और धारणा) रूपी रेहमय होते हैं, भोगरूपी वर्षाजलसे उनमें कामादि तृण नहीं उत्पन्न हो पाते। भगवतप्रसाद भोजन, भगवतप्रसाद माला अतर आदि धारण, भगवतोत्सवों भें भगवतसंबंधी गीत श्रवण करने तथा नृत्यादि देखनेसे हृदयमें काम उत्पन्न नहीं होता।

नोट—३ 'हरिजन' शब्दसे जनाया कि ये 'जन' हैं, इन्हें सदा भगवान्का वल-भरोसा है; यथा—'जनिह मोर बल'। ये अमानी दास हैं। ये प्रभुकी कृपासे विषयोंको छोड़कर उनमें निःस्पृह होकर भगवान्में लवलीन रहते हैं। सारे भोग बिना विकार उत्पन्न किये उनमें समा जाते हैं।

विविधि जंतु संकुल महि भ्राजा। प्रजा बाद जिमि पाइ सुराजा।।११॥ जहुँ तहुँ रहे पथिक थिक नाना। जिमि इंद्रियगन उपजे ज्ञाना।।१२॥

श्रर्थ—श्रनेक प्रकारके छोटे-छोटे जीवोंसे भरी हुई पृथ्वी शोभायमान है, जैसे सुराज्य वा स्वराज्य पाकर प्रजा बढ़ती है श्रर्थात् प्रजाकी बढ़तीसे राजा एवं राज्यकी शोभा है ।११। जहाँ तहाँ अनेक पिथक (बटोही) ठहर गए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होनेसे इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं ॥१२॥

गौड़जी—'जिमि सुराज खल उद्यम गयेऊ' 'प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा' आदि चौपाइयों में 'सुराज' पद 'स्वराज्य' और 'सुराज्य' दोनों के लिये आया है, क्यों कि भारतीय आदर्श दोनों का एक ही है। साधु राजा शुक्रनीतिके अनुसार अपनेको प्रजाका दास मानता है, और एक धोवीकी खातिर अपनी पटरानी तकका परित्याग कर देता है। उसका राज्य तो वस्तुतः प्रजाका राज्य है। उसका शासन प्रजाकी धरोहर है। इसी दृष्टिसे भारतीय सुराज्य वस्तुतः प्रजाका स्वराज्य है। इसी लिये महात्मा गांधी स्वराज्य और रामराज्यमें कोई भेद नहीं मानते। 'सुराजमें' तुलसीदासजीके और श्रीरामचन्द्रजीके मतसे भी

खलोंका उद्यम नष्ट हो जाता है और प्रजा बढ़ती है। इस कसीटीपर वर्त्तमान पर-राज्यको कमें तो बात खरी उत्तरती है। इस समय तो सरकारी कम्मेचारियोंका ही खल-उद्यम हो रहा है, और देशकी आबादी उस वेगसे नहीं बढ़ने पानी जिस वेगसे स्वतंत्र देशोंकी बढ़ती है। और देशकी आबादी जहाँ १० प्रतिशत बढ़ती है तो भारतकी एक प्रतिशत बढ़ती है। 'सुराज' में खलोंका नाश होता है, साधु प्रजा बढ़ती है। (यह लेख ब्रिटिशराज्यके समयका है)।

प०प० प्र०—'प्रजा वाढ़' को विविध जन्तुओं की उपमा देनेमें भाव यह है कि कि वियुगमें कदाचित् सुराज्य या स्वराज्य हो जाय तो प्रजाकी संख्या बहुत बढ़ेगी अवश्य,पर वह प्रजा केवल वर्षाकालमें बढ़नेवाले जन्तुओं के समान दुवल, जुद्र, मशकदंशों के समान परपीड़क और अल्पायु होगी जैसा आगे दोहासे स्पष्ट है।

िटपण्।—१ इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयको ओर दौड़ती हैं, इसीसे पथिकसे उपमा दी। २-ज्ञान होनेसे सब इन्द्रियाँ जहाँ तहाँ रह जाती हैं, यथा—'ज्ञान मान जहँ एकौ नाहीं। देख ब्रह्म समान सब माहीं।' जब सबमें समान ब्रह्म देख पड़ा तब इन्द्रियाँ किसके साथ रमण करें। क्ष्यू यहाँ नीति और ज्ञान है।

—कबीरजीका पद यहाँ पढ़ने योग्य है—'बालमके संग सीय गईं पाँची जनीं।' श्रादि।

दोहा—कबहुँ प्रवल वह मारुत जहँ तहँ मेघ बिलाहिं। जिमि कुपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाहिं। कबहुँ दिवस महुँ निविड तम कबहुँक प्रगट पतंग। बिनसइ उपजइ ज्ञान जिमि पाइ कुसंग सुसंग॥ १५॥

अर्थ — कभी पवन वड़े जोरसे चलता है (जिससे) मेघ जहाँ तहाँ गायव हो जाते हैं जैसे कुपुत्रके पैदा होनेसे अच्छे धर्म नष्ट हो जाते हैं। कभी दिनमें घोर अधकार हो जाता है, कभी सूर्य प्रगट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञानका नाश होता है और अच्छे संगसे ज्ञान उत्पन्न होता है।१५।

टिप्पणी १—एक पवनके चलनेसे अनेकों मेघ छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, वैसे ही एक ही छुपूतसे अनेक सद्धर्भ नष्ट हो जाते हैं। वर्षाऋतुमें मेघ मुख्य हैं, इसीसे वर्षाके आरंभमें मेघका आगमन कहा, यथा—'वर्षाकाल मेघ नम छाए', और वर्षाके अन्तमें उनका नाश कहा—'मेघ बिलाहिं।'

२ - सत्संगसे ज्ञानकी उत्पत्तिमें विलंब नहीं होता और कुसंगसे ज्ञानके नष्ट होनेमें देर नहीं

लगती। जैसे चरामें सूर्य छिप जाते हैं और चरामें प्रकट हो जाते हैं।

३—वर्षाके प्रारंभमें विष्णुभक्तका दर्शन कहा, यथा—'ग्रही बिरितरत हरष जस बिन्तु-भगत कहें देखि ।१३।' श्रीर अन्तमें सुसंगसे ज्ञानकी प्राप्ति कही—'बिनसइ उपजइ ज्ञान....'। यहाँ पहले विनाश कहकर पीछे 'उपजइ' कहकर ज्ञानकी उपज (उदय) पर प्रसंगकी समाप्ति की, विनाशपर समाप्ति नहीं की——यहाँ ज्ञान श्रीर नीति है।

मा० म०—कपुत लोक, वेद और कुल तीनोंके प्रतिकृत कर्म करता है, इससे कुलके सद्धर्मका नाश हो जाता है। यहाँ रूपक यों है कि—धर्मरूपी मेघ कुलरूपी नभमें पापकर्मरूपी वायुकी प्रचण्डतासे नष्ट हो जाते हैं।

गटा प्राप्त निवास के स्वास के

प० प० प०-१ इस दोहेमें भी श्रीरामजीके विचारोंका प्रतिविव है। "वर्षा वीत गई; सीताजीकी सुय न मिली; ऋतः विचारते हैं कि यदि मैं सीताजीको प्राप्त न कर सकूँ तो मेरे कुलकी ऋपकीति होगी स्रोर स्वर्गस्य मेरे पिता मुमे कुपुत्र कहेंगे। पुलस्त्यकुत्तमें रावण कुत्तकलं के पैदा हुत्रा है। उसको दंड देना स्रावश्यक है। पर सुत्रीवकी सहायता विना सीताजीकी खबर कैसे मित्रेगी? मित्रकार्य सुत्रीव न करेगा तो वह कुलकलंक ही होगा", पर वह मेरा मित्र है उसे सुपन्थपर लाना मेरा भी कर्त्तव्य है।

२ सुद्रीवको सुसंगसे ज्ञान हुआ था, पर विषय और विषयी लोगोंके कुसंगसे वह नष्ट हो गया। जव उसे पुनः सुसंग होगा तव ज्ञान-भानु-प्रकाश-विरोधक विषय मोहरूपी सेघपटलका नाश सद्गुरुवचन-रूपी (त्वः संभवं) वायुसे होगा जब पवनसुतके उपदेशसे मोह नष्ट होगा तब वह कायमें तत्पर होगा।

३ यह दोहा प्रौलपदी पौर्णिमा हैं। वर्षाऋतुकी समाप्ति 'वरषा विगत सरद रितु छाई।' आगेके इस चरणपर होती है। 'वरषाकाल मेघ नम छाए ।१३।⊏।' से 'वरषा विगत....' तक ५९ चरण हैं और दो चन्द्रनास मिलकर भी ५९ ही दिन होते हैं। आगे भी 'लछिमन देखहु परम सुहाई ।१६।१।' से लेकर 'धनुष चढ़ाइ गहे कर बाना ।१८।१।' तक जहाँपर कार्तिकी पूर्णिमा होती है फिर पर ही चरण हैं। दोहा ,१६ 'चले हरिष तजि नगर नृप तापस वनिक भिखारि' में विजय दशमी हैं। कारण कि 'लिब्लिमन देखहु परम सुहाई' से 'त्राश्रमी चार' तक २३ चरण हैं जिसमेंसे १४ दिन आश्विन कृष्णके और ९ दिन आश्विन शुक्त के हैं। विजयद्शमीसे दीवाली वीस दीनपर होती है। ऋतः दोहा १७ के ऋततक वीस चरण हैं। १७ वें दोहेमें दीवाली है। फिर 'धनुष चढ़ाइ गहे कर वाना' तक १६ चरण हैं। एक दिन कार्तिक अमावस्याका श्रीर १५ दिन कार्तिक शुक्तपत्तके। तिथियोंके वृद्धिचयानुसार एकाथ दिनका हेरफेर देखनेमें आता है।

😂 'कहत अनुज सन कथा अनेका' से यहाँतक 'वर्षावर्णन' प्रसंग है।

## 'शरद-वर्णन'-प्रकरण

बरपा विगत सरद रितु आई। लिखमन देखहु परम सुहाई।। १।। फ़्ले कास सकल महि छाई। जनु करपा कृत प्रगट बुढ़ाई।। २।। शब्दार्थ - कृत = किया । 'कृपिहि तिलक करि प्रभु कृत सयलप्रवर्षन वास ।' (लं० ६६) ] अर्थ-हे लहनरा ! देखो, वर्षा वीत गई और परम सुहावनी शरद ऋतु आ गई।१। फूले हुए

काँससे सब पृथ्वी छा गई (ऐसी दिखती है) मानों वर्षाऋतुने अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। २। दिप्पर्णा—१ (क) 'दरषा विगत' कहकर वर्षावर्णन-प्रसंगकी समाप्ति की। और, 'सरद रितु आई' कहकर शरद्रऋतुवर्रंन-प्रसंग प्रारंभ किया। (ख)-वर्षावर्णनके प्रारंभमें लद्दमण्जीको संवोधन किया, यथा-'लिब्निन देख नार गन....।', वसेही अबू शरद्वर्णनमें 'लिझिमन देखहु' कहा।(ग) वर्षाको 'परम सुहाई' कहा। वेंसे ही यहाँ शरदको कहते हैं। यथा पूर्व 'करपा काल नेव नम छाए । गरजत लागत परम तुहाएं तथा यहाँ 'लिछिमन देखहु परन सुहाई'। [पुनः, वर्षाकालभी सुदावना है जब कि नेवमरहल आकाशमें छाया हुआ हो। अन्य ऋतुर्ञोंनें मेवका छा जाना सुहावना नहीं लगता। अपने समयपर सवकी शोभा होती है। वर्षाकालमें श्राकारामंडलनें नेवोंके छा जानेसे शोभा होती है और जब वे गर्जन करते हैं तब परम शोभायमान होते हैं; पर शरद्ऋतु तो स्वभावसे ही परम सुहावनी है। "पावसके आरंभमें श्रीलदमणजीको संवोधित किया वैसे ही यहाँ शरवके आरंभमें ही पुनः 'लिखनन देखहुं' कहनेमें भाव यह है कि इन दोनों ऋतुओं का वर्णन सरकार लक्ष्मण्डांसे ही कर रहे हैं, विरहके दिनोंका वीतना कठिन हो रहा है।'' (वि० त्रि०)। वि॰ पु॰ में इसकी जोड़का यह ऋषेत्रोक हैं—'प्रावृह् त्यतीता विकसत्सरोजा चाभवच्छरम्। ५।१०।१।' ऋथान् वर्षाकाल बीत गया, प्रफुल्लित कमलोंसे युक्त शरद्ऋतु आ गया ] हिं यहाँ नीति है। किशारद्-वर्णनमें जिन वन्तुं ओंका वर्णन करना चाहिए उनको गोसाईजी आगे वर्णन करते

हैं। कविप्रियामें वस्तुत्रोंके नाम ये हैं—'अमल श्रकास प्रकास सिस मुद्ति कमल कुल कास। पंथी पितर प्यान नृप सरद सुकेशवदास।'

नोट-१ 'लिझिमन देखहु....' इति। पंजाबीजी लिखते हैं कि प्रभुके वचनामृत सुननेमें सौमित्रजी का ध्यान रंचक शिथिल देखा,....इससे यहाँ द्वितीय बार 'लद्मण' पद उनकी सावधान करनेके लिए दिया। पर हमारी समभमें लदमणजीके विषयमें ऐसा कहना यथार्थ नहीं वरन् अनुचितसा है; विशेषतः इस समय कि जब प्रमु 'कहत अनुज सन कथा अनेका। भगति बिरति नृपनीति विबेका', क्या वे कभी असावधान रह सकते हैं ? कदापि नहीं । अरण्यकांडमें प्रभु-नारद-संवादमें भी प्रभुने 'सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा। ३।४३।४।', 'सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता ।३।४४।१।', 'सुनु मुनि संतन्हके गुन कहऊँ ।३।४५।६।', 'मुनि सुनु साधुन्हके गुन जेते ।३।४६।=।' इत्यादि कई बार 'सुनु मुनि' कहा है, वह भी सावधान करनेके लिए नहीं, वरन् जव एक बात समाप्त हुई दूसरी प्रारंभ हुई तव फिर संबोधित किया। वही बात यहाँ है।

श्री प्र० स्वामीजीका भी मत है कि वर्षा श्रीर शरद्का वर्णन एक दिनमें बैठकर नहीं हुआ है, यह 'हरित भूमि तृन संकुल समुिक परिह निहं पंथ 1१४।' से स्पष्ट है, कारण कि वर्षाके आरंभके २०-२१ दिनोंके वाद ही भूमि तृग्-संकुल होती है न कि उसी दिन। अतः सावधान करनेका प्रश्न ही नहीं उठता।

२--पंजाबीजी 'परम सुहाई' विशेष एक भाव यह लिखते हैं -(क) वर्षाऋतु सुंदर तो थी पर उसमें कभी 'महावृष्टि' और कभी उद्याताका भय, एवं कहीं कहीं कीचादिका खेद होता था। पुनः नदी रपशयोग्य न थी।—(गंगा, सरयू आदि पुण्य निद्योंका जल वर्षामें भी पिवत्र माना गया है। इनके लिए वह नियम नहीं है जो अन्य निद्योंके लिए है। इससे स्पर्शयोग्यके बदले यह कहना कुछ अच्छा होगा कि जल निमल नहीं रहता जैसा किव स्वयं आगे कहते हैं—'सिरता सर निमल जल सोहा'। अर्थात पूर्व 'समल' था, अब स्वच्छ है)। शरद्में ये दोष नहीं रहे। पुनः, (ख) शरद् समऋतु है। वा, (ग) भविष्य सूचित करते हुए ऐसा कहते हैं, क्योंकि यह ऋतु श्रीसीताजीकी प्राप्तिके उद्योगके योग्य है। (पां०)। अत-एवं 'परम सहाई' कहा।

टिप्पणी—र (क) 'फूले काँस....' इति। काँसके फूल श्वेत होते हैं, ये ही मानों कषीके श्वेत केश हैं। तात्पर्य कि काँसके फूलनेसे वर्षाका अन्त समका जाता है। (ख) 'प्रगट बुढ़ाई'—प्रगटका भाव कि शरीरका बुढ़ापा अनुमानसे जाना जाता है। कासने फूलकर वर्षाका बुढ़ापा प्रगट दिखा दिया।—
(तोट—पं० रामकुमारजीने 'कृत' की जगह 'रितु'पाठ रखा है और रामायणपरिचर्यामें भी 'रितु' पाठ है।)
३ वर्षामें मेघ मुख्य हैं, इसीसे उसके प्रारंभमें मेघोंका आगमन कहा था, जो श्यामताके प्रगट
करनेवाले हैं, यथा—'वरपा काल मेघ नम छाए।' शरद्में उज्वलता मुख्य है, इस लिए इसके आरंभमें

कासका फूलना कहा। 😂 यहाँ नीति है। यहाँ सिद्धविषयाहेत्से चा है।

. उदित त्रगस्ति पंथ जल सोखा। जिमि लोभहि सोपइ संतोषा ॥३॥

शब्दार्थ-'श्रगस्ति' (अगस्त्य)-यह एंक तारा है जो भादों में सिंहके सूर्य्यके १७ अंशपर उदय होता है। रंग इसका कुछ पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है। इसका उदय दिन्याकी स्रोर होता है, इसीसे वहुत उत्तरके निवासियोंको यह नहीं दिखाई देता। स्राकाशके स्थिर तारोंमें लुव्धकको छोड़कर दूसरा कोई इस जैसा नहीं चमचमाता। यह लुव्धकसे ३५° दिन्या है।

प्रथ—स्रगस्त्य उदय हुआ और मार्गका जल सोख लिया गया, जैसे संतोष लोभको सोख

लेता है 🕸 । ३।

क्ष प्र० स्वामीजी यह ऋथे करते हैं—'लोभ ही संतोषका नाशकर देता है'। और लिखते हैं कि जब-तक ज्ञान दृढ़ होकर रामकुपासे पराभक्ति न प्राप्त होगी तवतक ज्ञान होनेपर भी जरा-सा लोभ संतोषका विनाश कर देता है। सुत्रीवको 'उपजा ज्ञान' तब संतोष हो गया था, पर कुसंगसे विषयलोभ पैदा हो गया।

टिप्पणी—१ अगस्त्यने पंथजलको सोख लिया, दूषित पंथको साफ कर दिया। इस कथनमें तात्पर्य यह है कि महात्माओं का उदय पंथके साफ करने के लिए है, यह अभिप्राय दिखाने के लिए ही 'पंथका जल' कहा और जलाशयों को न कहा। पुनः, २—अगस्त्यके उदयसे नदी, तालाव, आदि सवका ही जल सूखता है पर सब जल नहीं सूखता, बहुत कुछ बना रहता है; इसीसे इन जलाशयों का सूखना न कहा। पंथका सब जल सूख जाता है इससे उसीको कहा। पुनः, [३—पंथका जल सूखनेसे श्रीरामजीके कार्यकी सिद्धि होनी है, इससे प्रथम पंथके जलका ही सूखना कहा।]—यहाँ ज्ञान है।

#### समता

'अगस्ति पंथजल सोषा'

'संतोष लोभहि सोषइ'

१ पंथका जल सदा मिलन रहता है श्रीर पंथको भी दूषित किए रहता है

लोभसे हृदय सदा मिलन रहता है, यथा—'सदा मिलन पंथके जल ज्यों कबहूँ न हृदय थिराने। वि० २३५।'

२ जवतक जल रहता है, मार्गमें लोग नहीं जाते, जल सूखनेपर सब जाते हैं

लोभके रहते लोभीके पास कोई नहीं जाता, लोभ न रहनेपर सब जाते हैं

३ त्रगस्त्यके उद्यपर पंथका सब जल सूख जाता है संतोषसे समस्त लोभका नाश हो जाता है

४ त्रगस्त्य आकाशमें, पंथका जल पृथ्वीपर । दोनोंमें बड़ा अन्तर है।

संतोषका उद्यहृद्याकाशमें होनेपर लोभ उसके समीप नहीं आता, दूर हीसे उसका नाश हो जाता है।

५ समुद्रके सोखनेवाले ऋगस्त्यके लिए पंथजलके सोखनेमें परिश्रम नहीं।

संतोष होनेसे बिना परिश्रम लोभका नाश है।

नोट—१ मार्गका जल सूखनेसे पथिकोंको सुख होगा। अगस्त्य नामका तारा महर्षि अगस्त्यके नामसे है। अगस्त्यजीका यह महत्व था कि उन्होंने समुद्रको तीन आचमनमें सोख लिया था और इस ताराका यह प्रभाव है कि इसके उदयसे वर्षाऋतुका अंत और जलका सोषण होता है। इसी प्रकार संतोष होनेपर लोभादि नष्ट हो जाते हैं जिससे जीव सुखी होता है। यथा—'विनु संतोप न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहु नाहीं। ७१६०। १।' संतोष होनेसे कामना ही नहीं रह जाती, तब लोभ कहाँसे होगा ? कामनारहित होनेसे भगवान्में मन लगेगा जहाँ आनंद ही आनंद है।

सरिता सर निर्मल जल सोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा।। ४।। रस रस स्रख सरित सर पानी। ममता त्याग करहिं जिमि ज्ञानी।। ४।। शब्दार्थ—रस रस=रसे रसे, धीरे धीरे, शनैः शनैः।

श्रर्थ—नदी श्रीर तालाबोंमें निर्मल (मलिनता रहित) जल शोभित है जैसे सन्तोंका मद श्रीर मोह रहित हृदय शोभित होता है। ।। निद्यों श्रीर तालाबोंका पानी धीरे-धीरे सूख रहा है जैसे ज्ञानी (धीरे-धीरे) ममताका त्याग करते हैं। ।।

टिप्पणी—१ वर्षाका जल पृथ्वीपर गिरकर गँदला हो गया था, यथा—'भूमि परत भा ढावर पानी'। वह नदी और तालाबोंमें पहुँचा इससे उनका जल भी मिलन हो गया था। अब शरद्ऋतु पाकर वह निर्मल हुआ, तब उसकी शोभा कही। (शरद्ने जलको निर्मल वना दिया, सद्गुरुने रामपंचाङ्गका बोध कराके संतके हृदयको निर्मल कर दिया। अ० दी० च०)। संत 'सरिता सर' हैं, हृदय जल है, मद

भानुप्रतापको संतोप था पर कपटी मुनिके कुसंगसे लोभ हो जानेसे संतोप नष्ट होकर सर्वनाश हुआ। इत्यादि । 'हि' का उपयोग अवधारणार्थक हुआ है, जैसे 'तुम्हिह विचारि कहहु नरनाहा ।७१८।५।', 'तुम्हरेहि भाग राम वन जाहीं' इत्यादि में। सोह मल है। (प० प० प्र० का सत है कि जीवनमुक्त ज्ञानी संत सरिताके समान हैं और जो 'मुकुति निरादर भगति लोभाने' वे संत सरके समान हैं। और कोई सदा विचरते रहनेवाले संतोंका नदी और एक ही स्थानपर रहनेवाले संतको सर कहते हैं; वा, वहुतोंका उपकार करनेवाले नदी और कुछका उपकार करने-वाले सर हैं। वा, जो जन्मसे ही संत हैं वे सरिता हैं और जो छुछ कालके पश्चात्साध हुये वे सर हैं। इत्यादि।)

२—'मसता त्याग करहिं जिमि ज्ञानी' इति । समत्वका त्याग ज्ञानसे होता है, इसीसे ज्ञानीको ममताका त्याग करना कहा; यथा-'जासु ज्ञान रवि भव-निसि नासा । वचन किरन मुनि कमल विकासा ॥ तेहि

कि मोह ममता नियराई'। 😂 यहाँ ज्ञान है।

नोट-१ 'ज्ञानी' से श्रीजनकजी आदि दृढ़ ज्ञानी असिप्रेत नहीं हैं। उनके पास तो मोह ममत्व ष्ट्रा ही नहीं सकता श्रीर न उनमें मसता है जिसे वे दूर करेंगे। जो ज्ञानमार्गपर श्रारूढ़ हो रहे हैं, नये ज्ञानी हैं, श्रभी जिनमें समत्वका श्रंश है वे श्रभिप्रत हैं। प्र० स्वामीजीका भी यही मत है। वि० पु० में 'ज्ञानी' के वट्ले 'व्रधाः' और श्रीमद्भागवतमें 'धीराः' शब्द आया है। वही यहाँ 'ज्ञानी' का भाव जानना चाहिए। गीतामें जहाँ आत्मज्ञानके उपयोगी 'अमानित्व' आदि गुणसमुदाय वतलाये गए हैं वहाँ 'अस-क्तिरनिभव्दङ्गः पुत्रदारगृहादिषु ।१३।=।' भी एक गुरा कहा गया है। अथात् आत्माके अतिरिक्त अन्य विषयों में जामक्तिका अभाव तथा पुत्र, स्त्री और घर आदिमें अभिष्यक्षका अशाव—उनमें शास्त्रीय कर्मीकी उपयोगिताके सिवा सम्बन्धका अभाव । यही 'ममता त्याग' का भाव है ।

२ समानार्थक स्रोक ये हैं—'सर्वत्रातिप्रसन्नानि सलिलानि तथाभवन्। ज्ञाते सर्वगते विष्णौ सनांसीव सुमेधसाम्।' वि० पु० ५।१०।११।' अर्थात् जल सर्व स्थानों (जलाशयों) में वैसा ही निर्मल हो गया है जैसा सद्बुद्धि लोगोंका मन सर्वे व्यापी विष्णुके जाननेसे हो जाता है। पुनश्च-'शनकै: शनकै-स्तीरं तत्यजुञ्च जलाशयाः । ममत्वं चेत्रपुत्रादिक् हमुचैर्यथा वुधाः ॥ स्रोक =॥ वर्षात् जलाशयोंने धीरे-धीरे तीरको छोड़ दिया जैसे पंडित लोग घर पुत्रादिमें चिरकालकी बढ़ी हुई समताको छोड़ देते हैं। भा० १०।२०।३६ वाला ऋोक भी इसी भावका है यद्यपि रूपमें भिन्न है। यथा—'शनैः शनैर्जह पङ्कं स्थलान्यामं च वीरुथः। ययाहं ममतां धीराः शरीरादिष्वनात्मसु॥' अर्थात् स्थलोंने कीचड् और वृज्ञोंने अपकपनको धीरे-धीरे दूर कर दिया जैसे धीर पुरुष शरीरादिकी ऋहंता एवं ममता त्याग कर देते हैं।

डपर्युक्त ऋोकोंसे मिलान करनेसे 'संत हृद्य जस गत मद मोहा' में यह भाव है कि जिन मेधावी पुरुपोंने भगवान्को जान लिया है वे ही 'संत' शब्द्से कहे गए हैं, क्योंकि प्रभुको जान लेनेपर ही

हृद्य निर्मल होता है, झन्यथा नहीं।

प० प० प०—'समता त्याग....' का भाव यह है कि ज्ञान प्राप्त होनेपर ममत्वका त्याग करना चाहिए। ममत्य मल है, ज्ञानसे उसको जला डाला जाता है; यथा 'बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत ममता मल जरि जाइ 191१ र७। तात्पर्य यह है कि समतासे ज्ञान मिलन हो जाता है, अतः ममताजनक विषयोंके संसर्गसे ही दूर रहना चाहिए।

२ इन अर्थालियों में भी सुत्रीवका स्मर्ग है। उनका हृद्य निर्मल जलके समान हो गया था पर श्रव तो मदमोहादिसे मिलन हो गया है। सुत्रीवने श्रागे स्वयं इसे स्वीकार किया है। यथा-'नाथ विषय सम मद कहु नाहीं । मुनिमन मोह करें छन माहीं।' इसमें उपदेश यह है कि हृद्य जलके समान है, कुसंगसे मिलन और सुसंगसे निर्मल होता है; यथा 'यह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग । होहिं कुवस्तु सुवस्तु जग....।'; श्रतः विषय श्रोर विषयी दोनोंका ही संग कदापि न करना।

सुत्रीवको ज्ञान उत्पन्न हुआ पर उन्होंने समताका त्याग न किया, अतः वे पुनः मिलन हो शए। कुसंग दोप दूर करनेके लिये सत्संग चाहिए, पर 'पुन्य पुंज विनु मिलहिं न संता।', अतः श्रेगली श्रधीलीमें प्रस्यका दृष्टान्त देते हैं।

जानि सरद रितु खंजन आए। पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए ॥६॥ पंक न रेनु सोह असि धरनी। नीति निपुन चृप के जिस करनी॥७॥

शब्दार्थ-संजन-यह पद्मी कई रंग और आकारका होता है। भारतमें यह हिमालयकी शब्दाथ—खजन—यह पत्ता कई रग आर आकारका हाता ह। भारतम यह हिमालयका तराई, आसाम और बरमामें अधिकतासे होता है। इसका रंग बीच-बीचमें कहीं सफेद कहीं काला होता है। यह प्रायः एक बालिश्त लंबा होता है और इसकी चोंच लाल और दुम हलकी काली माई लिए सफेद और बहुत सुंदर होती है। यह प्रायः निर्जन स्थानोंमें और अकेला ही रहता है और जाड़ेके आरंभमें पहाड़ोंसे नीचे उतर आता है। लोगोंका विश्वास है कि यह पाला नहीं जा सकता और जब इसके सिरपर चोटी निकलती है तब यह छिप जाता है किसीको दिखाई नहीं देता। यह पत्ती बहुत चंचल होता है, इसी लिए कविलोग नेत्रोंकी उपमा इससे देते हैं। पंक=कीचड़। रेनु (रेगु)=धूल। अर्थ—शरद ऋतु जानकर खंजन पत्ती आये, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आते हैं। हो न कीचड़

है न धृति; इससे पृथ्वी ऐसी शोभित हो रही है जैसी नीति-निपुण राजाकी करनी शोभित होती है। अ

टिप्पणी—१ धर्मका चला जाना दो प्रकारसे कह आए हैं, एक तो क्रोधसे दूसरे कलिसे। यथा—'करइ क्रोध जिमि धर्महि दूरी' और 'कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं।' जो धर्म कलिको पाकर भाग गया था वह समय पाकर फिर आ गया; उसीका आना यहा कहते हैं और जो धर्म क्रोध करनेसे गया वह तो दूर गया; वह फिर नहीं आया।

२-- यहाँ खंजनकी सुकृत 'सुहाए' से उपमा दी। (क)-- जो पत्ती बहुत देख पड़ते हैं उनकी उपमा नहीं दी और न उनकी दी जो देख नहीं पड़ते जैसे हंस इत्यादि; क्योंकि सुहाए सुकृत न तो बहुत ही हैं और न उनका बिल्कुल लोप ही हो गया है। और, खंजन हैं तो परन्तु बहुत नहीं हैं इससे खंजन-को ही कहा। पुनः, (ख) खंजनके आनेका समय निश्चित है, अन्य पित्रयोंके आनेका समय निश्चित

नहीं। अतः खंजनकी उपमा दी। ये शरद्में जाते हैं, यैसे ही सुकृत समय पाकर ही जाते हैं।

करु०—समय ज्ञानेपर पुरुयोंका फल दिखाई पड़ता है। जैसे राजा रंतिदेवको ४८ दिन बीतनेपर भोजन मिला, वह भी अभ्यागतके ज्ञानेपर उन्होंने उसे उठा दिया जौर ज्ञाप भूखे रह गए, तब तुरंत भगवानने प्रकट हो दर्शन दिए। (इसी तरह 'दसरथ सुकृत रामु धरें देही' और 'जनकसुकृत सूरित वैदेही' थे, पर दोनों समय आनेपर ही प्राप्त हुए, पहलेसे नहीं आए। श्रीभरद्वाजजी, श्रीसुती ह्यां श्रीरावरीजी आदिने बहुत दिन तप किया, पर दर्शनकृपी सुकृतफल समयपर ही मिला। समय विधाता ही जानते हैं। यथा—'लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधि ग्रानि ।२।१०६।')

मा० म०-पूर्व कहा था कि 'देखियत चक्रवाक खग नाहीं। कलिहि पाइ जिमि धम पराहीं' पर यहाँ सुकृतरूपी खंजनका त्राना तो कहा पर धर्मरूपी चक्रवाकका त्राना नहीं कहते हैं। त्रतएव भाव यह है कि वर्षारूपी किलसे दुःखित होकर चक्रवाकरूपी धर्म दूर भाग गया था, सो सुकृतरूपी खंजनके क्रानेपर वह भी त्रा मिला। संदर्भ यह कि जब सुकृत उदय होता है तभी धर्म धारण होता है, इससे खंजनको श्राया देख चक्रवाक भी सुसमय जानकर श्रा गया। [चक्रवाकका श्रागमन श्रभीतक नहीं हुआ। आगे दोहेमें उसे कहा है। यथा 'चक्रवाक खग दुख निसि पेखी।' (प० प० प्र०)]

टिप्पणी—३ (क) 'पंक न रेनु॰' इति। भाव कि श्रीष्ममें पृथ्वी धूलिसे अशोभित रही और वर्षामें कीचसे; अब दोनोंसे रहित होनेसे शोभित है। इसके उदाहरणमें 'नीतिनिपुण राजाकी करनी' को देकर जनाया कि राजाको न किसी पर गर्म होना चाहिए न किसीपर शीतल, जैसा नीतिमें लिखा है वैसा ही करना चाहिए। गर्म होना अधिमका धर्म है और शीतल होना वर्षाका। (ख) नृपकरनीको धरणीकी उपमा दी, क्योंकि जैसे धरणी सबको धारण करती है, वैसे ही नीति-निपुण राजाकी करनी सबको धारण करती है; यदि वह राजनीतिसे न चले तो सब प्रजा नष्ट हो जाय। क्ष्य इन चौपाइयोंमें नीति है।

प० प० ग०—यहाँ भी सुन्नीच विषयक विचार ही श्रीरामजीके मनमें प्रमुख है। शरद्वसृतु ष्टानेपर मी उसने सीताशोदकार्य प्रारंभ न किया, न मिलने ब्याया । ब्यतः कहते हैं कि जब उसके सुंदर मुद्भद फलोन्मुद होंने तभी उसको मत्नंग लाभ होगा । विचार करते हैं कि सुत्रीवको किस प्रकार कार्यमें तर्दर करना चाहिए। अतः अपली अर्घालीमें विचार करते हैं कि यह कार्य नीतिनिपुराता से करना होगा, नहीं तो सीताशोधकार्य कीचड्नें पड़ेगा। सेरे कार्यका विचार छोड़ देनेपर भी सुबीव ऐसा ही दिष्यमप्र रहेगा तो उसका विनाश ही होगा, खतः खाने कहते हैं—'खबुव'।

जल संकोच दिकल भइ मीना। ऋदुव कुढुंवी जिमि वन हीना ॥⊏॥ राज्यार्थे — संकोच = ख्रिचाच, कमी । क्रुटुम्बी = परिवारवाला ।

अर्थ-जलके कम हो जानेसे मझलियाँ ज्याकुल हुई जैसे धनरहित होनेसे अज्ञानी वा मूर्ख इट्टन्दी ज्याङ्गल हो I=I

हिष्पणी-१ (क) प्रथम जलका घीर घीरे सुन्तना कहा,- 'रस रस सून्त सरित सर पानी'। घद मृसकर जलका इतना मंकीच हो गया कि मछलियाँ विकल हो गई। (ख) 'अबुध' के भाव—(१) जो हुए नहीं हैं देही विकल होते हैं, यथा—'मुख हरपिंह जड़ दुख विलखाहीं। दोड सम भीर धरिंह मन माहीं। राहर लाहा छुनः, (२) अनुव अयोन् जो गुण्हीन हैं, वनकी प्राप्ति नहीं कर सकते और छुटुन्ववाले हैं वे विकल होते हैं। विद्या घादि कोई गुग् होता तो धन अधिक कमाकर क्रुट्ट पाल सकते।

### मीन और श्रवुष शुदुन्त्री की समता

१ मझिलयाँ दहुत; जल कम रह गया

२ जो जल है यह भी सुखता जाता है

४ घाकारा निम ल होनेसे भूप कड़ी हैं जिससे सीन विकल है

५ महलां जल छोड़कर कहीं जा नहीं सकता

६ महर्ता जल वड़ा नहीं सकती (सा० म०)

वियोग अथोत् ऋतह् होने लगा—(मा० म०)।

= ऋगस्यंक उद्यंके पृत्रे विपुत जल या

६ वर्षे बंद हो गई

१० ञ्चनस्यका उत्य हुञ्जा

इन्द्राके परिवारमें बहुत; यन थोड़ा रह गया यन चुकता जाता है

३ नेय चल राए, अतः आगे जलको आशा नहीं है रोजगार वंद है, अतः आगे धन मिलनेको आशा नहीं मान्य एवं अभ्यागत आदिका सन्मान होना चाहिए सो नहीं बनता, यही राग्द्रका ताप है

यह घर छोड़ कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि अनुव है। यह बुद्धिहीन हैं; अतः धन उपार्जन कर नहीं सकता

७ भानुरूपी महाजनने रहा सहा जलक्षी यन खींच लिया छतः दुःखी हुए। उसपर भी छपने ही में प्राण-

पृर्व विपुत्त यस या (प० प० प्र०) कोई कमानेत्राला नहीं (प० प० प०) श्रायका कोई श्रार बसीला नहीं ऋटुंची नियुद्धि निकत्ता (प० प० प्र०)

नोट— 😂 १ अट्टुय ही पाठ सब प्राचीन पाथियों में है। पर कुछ आधुनिक टीकाकारोंने 'दिदिघ' पाठ रख लिया है। बहुत बड़ा परिचार होनेपर भी वृद्धिमान वा गुणवान संतुष्य घवड़ाते नहीं, छ्योग करके सहका पालन-योषण करते हैं। दूसरे, 'क़ुदुस्वी' पर्ने परिवारका बड़ा होना भी अभिनेत हैं। वनहींन हो जाना गृह्न्यको दुःखदायी होता ही है; यथा—'नहिं दिख सम दुख जन माहीं ।७।१२४।१६।'

२ समानाथक रतोक,—'गाधवारिचरास्तापमिवन्द्रञ्जरदक्षेत्रम् । यथा द्रिद्रः कृपग्ः छुटुम्ब्यू-बिजितेन्द्रियः ॥ सा० स्क्र० १० छ० २०।३=।' (छथोन् योड् जलवाले सछली छाडि जलचर रारट्ऋतुके सूर्य-ज्ञतित तारको क्रेसे प्राप्त हुए जैसे इन्द्रियोंके बराबाला द्रिट्ट हुपरा (दीन वा सूस) क़ुदुन्बी पुरुष संतापको प्राप्त होता है), 'नैवाविद्रम् कीयमार्खं जलं गायजलेचराः । यथाऽऽयुरन्वहं च्य्यं नरा मृहाः क्रुटुस्वितः ।

भा० १०।२०।३ अ' (अर्थात् गड्होंमें भरे हुए जलचर यह नहीं जानते कि जल दिन-दिन सूखता जा रहा है जैसे कुटुम्बमें भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु ज्ञण-ज्ञण ज्ञयको प्राप्त होती जाती है)।

१६७

इन ऋोकों से मिलान करने से 'खुध' में 'मूढ़, खिबितिन्द्रिय' का भाव भी आता है। 'जल संकोच विकल' में दोनों भाव आ जाते हैं। एक यह कि जलका धीरे-धीरे सूखना उसने न जाना, जब थोड़ा रह गया तब व्याकुल हुई कि अब तो शीव्र ही प्राण जायँगे। यथा 'नीच कीच विच मगन जस मीनिह सिलल सँकोच। रार्श्रा' दूसरे जलका संकोच हो जाने से शरत्कालीन सूर्यकी प्रखर किरणों से वड़ी पीड़ा होने लगी। इसी तरह निर्वृद्धि कुटुम्बी कुटुम्बके पालन-पोषणों धन लगाता गया, यह न सोचा कि आयु चणचण बीती जा रही है, में कुछ धर्म कर लूँ, परमार्थ बना लूँ। अब जब धन न रह गया तब धरके भरण-पोपण-संबंधी चिंताक्रपी ताप पीड़ित करते हैं और उधर आयु-समाप्तिका भय और सुकृत विना कमाए मर जानेका संताप ब्याकुल कर रहा है—'खब पछताये।का होत है जब चिड़ियाँ चुनि गई खेत।' वि० पु० का 'खबापुस्तापमत्यर्थं शफर्यः पल्वलोदके। पुत्रचेत्रादिसक्तेन ममत्वेन यथा गृही। ।।

वि० पु० का 'ऋवापुस्तापमत्यर्थं शफर्यः पल्वलोदके। पुत्रचेत्रादिसक्तेन ममत्वेन यथा गृही।५। १०११' (ऋर्थात् जैसे गृहस्थ पुत्रचेत्रादिमें लगी हुई ममतासे संताप पाते हैं, उसी प्रकार मछिलयाँ गर्ड्हों- के जलमें संताप पाने लगीं) यह ऋोक भी मिलान योग्य है। इसके ऋनुसार 'ऋबुध' से 'पुत्रादिमें ऋासक्त' ऋर्थं भी ले सकते हैं।

प० प० प० प०—भाव यह है कि सुप्रीव मूढ़ हो गया है। वह नहीं सोचता कि यह राज्य, धन, संपत्ति कितने दिन रहेगी। वह शीघ्र धनहोन हो जायगा और वह तथा उसकी प्रजा परिवार दीन दुःखी हो जायँगे। श्रीरामजी विचार करते हैं कि क्या सुप्रीव अवुध है ? नहीं-नहीं। वह तो हरिजन है; सब भरोसा छोड़कर प्रारच्धका भोग करता है। उसका हृदयाकाश मोहरूपी छन्न-पटलसे छा गया है। जब सद्गुरुरूपी पवन अथवा 'सनसुख मरुत अनुप्रह मेरो' उस मोह पटलको छिन्नभिन्न कर देगा, तब वह पुनः निभल हो जायगा। और किर मेरी छुपासे उसको भिक्तका लाभ होगा। सुप्रीवका दोप ही क्या ? उसने तो यही छुपा चाही थी कि 'सव तिज्ञ भजन करों दिन राती', मैं ही ने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये वालिका वध किया और राज्य करनेको कहा। अतः आगे कहते हैं—

वितु घन निर्मल सोह श्रकासा । हरिजन इव परिहरि सब श्रासा ।। ६ ।। कहुँ कहुँ िष्ट सारदी थोरी । कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी ।। १०।।

अर्थ-विना वादलके आकाश निर्मल सोह रहा है। जैसे सब आशाओंको छोड़कर भगवद्भक्त शोभित होते हैं। है। शरद्ऋतुकी वर्षा कहीं कहीं और थोड़ी होती है जैसे कोई एक मेरी भक्ति पाते हैं। १०।

मिलान कीजिये—१ 'खमशोभत निर्मेषं शरद्विमलतारकम्। सत्त्वयुक्तं यथा चित्तं शब्दनह्मार्थदर्शनम्। भा० १०।२०।४३।' (त्रार्थात् शरद्के निर्मल तारोंवाला मेघरित त्राकाश शोभित हो रहा
है जैसे सत्वगुण प्रधान शब्दत्रह्मार्थदर्शी चित्त शोभित होता है। चौपाईमें 'हरिजन' है, उसकी जगह
स्रोकमें 'सत्वयुक्त शब्दत्रह्मार्थदर्शीचित्त' है, भाव एकही है, क्योंकि भक्तिके लिए सत्वगुणयुक्त होना जरूरी
है त्रीर विना भक्तिके चित्त शब्दत्रह्मार्थदर्शी नहीं हो सकता। पुनश्च—'गिरयो मुमुचुस्तोयं कचित्र मुमुचुः
शिवम्। यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो दृदते न वा। भा० १०।२०।३६।' (त्रार्थत् पर्वत कहीं कहीं जल वहाते
हैं, कहीं नहीं, जैसे ज्ञानी लोग मोच्साधक तत्वज्ञान किसी एक कालमें किसी एक प्रधिकारीको देते हैं,
सवको नहीं)। स्त्रोक ३६ के 'ज्ञानिनो दृदते न वा' की त्र्यपेत्ता 'कोड एक पाव' शब्द त्राधिक व्यापक हैं।
इसमें स्त्रोकके 'ज्ञानी' के त्रातिरक्त संत, गुरु एवं स्वयं भगवान त्रादि मी त्रा जाते हैं। २—उत्तरकांढमें
श्रीपार्यतीजीके वचनोंसे इसका भाव स्पष्ट हो जाता है—'नर सहस्र महँ सुनहु पुरारा। कोड एक होइ धर्मव्रवधारी । धरमसील कोटिक महँ कोई। विपय विमुख विरागरत होई॥ कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई।

सम्यक ज्ञान सकृत कोड लहई ॥ ज्ञानवंत कोटिक यहँ कोऊ। जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ ॥ तिन्ह सहस्र महँ सब सुख्खानो । दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी । धरमसील विरक्त ऋरु ज्ञानी । जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥ सब ते सो दुर्लभ सुरराया । रामभगतिरत गत मद माया ॥ ७।५४।

टिप्पणी—१ हरिभक्तकी शोभा आशाके त्यागमें ही है, आशा रहने में उनकी शोभा नहीं है। यथा—'मोर दान कहाइ नर आना। करइ त कहहु कहा विश्वाना। ७।४६।३।' 'हरिजन' हैं, अतः हरिकी ही आशा रखते हैं और सबकी आशा छोड़ देते हैं। यहाँ घन आशा है, हरिजन आकाश हैं। घनसे आकाश मिलिन, आशासे हरिजन मिलिन।—['आशा परमं दुःखं'। आशा शोककी जड़ है। यथा—'तुलमी अदभुत देवता आनादेवी नाम। सेए सोक समरपई विमुख भए अभिराम। दो० २५८।']—यहाँ वैराग्य है।

२—'कहुँ कहुँ वृष्टि सारदी थोरी....' इति । (क) कहीं कहीं और वह भी थोड़ीही होती है । इसके उदाहरणमें कहते हैं कि कोई एक मेरी भक्ति पाते हैं । इससे यह भी जना दिया कि कोई एक पाते हैं और वह भी थोड़ी ही, पूर्ण नहीं । भक्ति पानेवालों के नाम आगे गिनाते हैं, यथा—'जिम हिरमगित पाइ अम तजिह आश्रमी चारि ।' अर्थात् गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी, इनमेंसे कोई एक पाते हैं, सब नहीं पाते । एक आश्रममें हजारों मनुष्य होते हैं, सब भक्ति नहीं पाते, कोई एक पाते हैं। (ख) 'कोड एक' कहकर जनाया कि ज्ञानसे भक्ति दुलंभ है । ज्ञानकी प्राप्ति अनेकको कही है, यथा—'नवपल्लव भए विटप अनेका । साधक मन जस मिले विवेका' और भक्तिकी प्राप्ति 'कोड' 'एक' को । (ग) शारदोवृष्टि दुलंभ, वैसेही भक्ति दुलंभ, यथा—'चव ते सो दुलंभ सुरराया । राममगितरत गत मद माया ।' (घ) शारदो वृष्टिसे मुक्ता आदि अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वैसे ही भक्तिसे मुक्ति आदि सब पदार्थ सिद्ध होते हैं । इस्वियहाँ भक्ति है ।

नोट—१ महारामायण्में 'कोड एक पाव भगति....' के भावके रत्नोक ये हैं—'ये कत्रकोटि सत्तं जपहोमयोगैध्यानैः समाधिभिरहोरत ब्रह्मज्ञाने । ते देवि धन्या मनुजा हृदिवाह्यशुद्धा भक्तिस्तदा भवित तेषु च रामपादौ ॥ सर्ग ४६ ।४।' एवं 'मुग्धे श्रृणुष्व मनुजोऽपि सहस्रमध्ये धर्मावृती भवित सर्व समानशीतः । तेष्वेव कोटिषुभवेद्विपये विरक्तः सद्ज्ञानको भवित कोटिविरक्तमध्ये ।४६।३।', 'ज्ञानीपु कोटिषु नृजीवन-कोपि मुक्तः कश्चित्सहस्रनर जीवनमुक्तमध्ये । विज्ञानस्प विमलोप्यथ ब्रह्मतीनस्तेष्वेव कोटिषु सकृत् खलु रामभक्तः ॥२॥' अर्थ उपर्युक्त उद्धृत चौपाइयोंसे मिलता है । अतः पुनः नहीं तिल्ला ।

प० प० प०-(क) भाष यह है कि शारदीवृष्टिके समान अब सुमीवपर कृपा करनी चाहिए।
(स) इक्ष्मियतक श्रीरामजी 'हरि जन', 'जिब हरि पाई' इस तरह 'हरि' शब्दका ही प्रयोग करते आए, किन्तु जब भक्तिकी बात कहनेका अवसर आया तब माधुय-भाव भूल गये, ऐश्वयं भाव जागृत हो गया और उनके मुखसे 'भगित जिमि मोरी' ये बचन निकल पड़े। अरएयकांड मा० पी० पृ० १७६ देखिए। यहाँ यह ऐश्वयंभाव चणमात्र हो रहा, श्रीरामगीता और पुरजनगीतामें बहुत देरतक रहा है। (ग) ऐश्वयंभावमें यहाँ जो सुप्रीवपर कृपा करनेका संकल्प किया है वह दोहा १६ (१) में कार्य करने लगेगा ?

## दोहा—चले हरिष तिज नगर नृप तापस विनक भिखारि। जिमि हरिमगति पाइ श्रम तजिहें आश्रमी चारि॥१६॥

श्रर्थ—राजा (विजयके लिये), तपस्वी (तपके लिये), व्यापारी बनिए (वाणिज्यके लिए) श्रीर भिखारी (भिज्ञाटनके लिये) प्रसन्न होकर नगर छोड़कर चले। जैसे हरिभक्ति पाकर चारों श्राश्रमवाले (गृहस्थ, ब्रह्मवारी, वानप्रस्थ श्रीर संन्यासी) श्रमको छोड़ देते हैं।१६।

मिलान कीजिये—'विणिङ्मुनिनृपस्नाता निर्गम्यार्थान् प्रपेदिरे। वर्षे हुए यथा सिद्धाः स्विपिएडान् काल आगते।' (भा० १०१२०११६)। अर्थान् वर्षाके कारण एक स्थानपर रुके हुए विणिक्, सुनि, राजा और स्नातक (कृतसमावर्तन ब्रह्मचारी) अपने अपने उत्तरोत्तर व्यापार—वाणिज्य, तप्

स्वाच्छन्य, दिग्विजय. विवाहोद्यम आदि कामों—के लिये चले। जैसे साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जो वँघे (रुके) हुए थे समय जानेरर अपने योग्य देव आदि देहको प्राप्त करते हैं।

टिप्परो—१ प्रधम वर्षा में कह अपने हैं कि जहाँ तहाँ पिथक रक रहे हैं, यथा—'जहँ तहँ रहे पिक धिक नाना।' इसीसे सम्पूर्ण वर्षाकी निवृत्ति कही, यथा—'वर्ष विगत सरदित आई।' वर्षा वीत जानेपर भी जवतक मार्ग जे जल भरा रहता है तवतक मार्ग चलना कठिन होता है: इससे जलका सूखना कहा. यथा—'उदित करित पंथ जल सोला।' जल सूखनेपर कीचड़ रहता है, उसके रहते भी चलना कठिन होता है, अतः उसका भी न रहना कहा, यथा—'पंक न रेनु सोह क्रित हिना । पिथकोंको जो कठिनाइयाँ मार्गके चलनेमें होती हैं उन सबका दूर होना और पंथका साक होना कहकर तब पिथकोंका चलना कहते हैं।

२—चलनेवालों में प्रथम 'नृप' को गिनाया, क्यों कि प्रस्तुत प्रसंग यहाँ यही है। श्रीरामजीका मुख्य प्रयोजन इन्हीं के कहनेका है, उनका अभिप्राय इस कथनसे यह है कि सब राजा अपना-अपना कार्य करने के लिये चल दिये। पर नृप सुप्रीव हनारे कार्यके लिये न चले। यथा बार्टनीकीये—'अन्योन्यबद्धवैराणां जिगीवूणां नृपात्मज। उद्योगसमयः सौन्य पार्थिवानासुपरिथतः। ६०। इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपात्मज। न च पर्यामि सुप्रीवनुद्योगं च तथाविषम्॥ १॥ अर्थात् हे राजकुमार! परस्पर वैर रखनेवाले. अपना विजय चाहनेवाले राजाओं के उद्योगका यही समय है। राजाओं प्रथम यात्राका यही प्रथान समय है: पर में न तो सुप्रीवको देखता हूँ और न उनके किसी उस प्रकारके उद्योग देख पड़ते हैं॥ (सग ३०) (पं० रा० कु०)। [भाव यह कि विजयदृशमी यात्राके लिये शुभ दिन है। सुप्रीवको कमसे कम आज तो शास्त्राज्ञापालनके लिये कुछ दूरतक वृक्तिण्यात्राके लिये नगरसे वाहर निकलना चाहिए। चार नहींने हो गए. सुमसे भेंट भी न की। (वि० त्रि०)]

नोट-१ पूर्वार्द्धनें नृप. तपस्वी, विशिक् और भिज्ञक चारको गिनाया और आश्रम भी चार होते हैं। इसीसे यहाँ 'आश्रनी चार' की उपमा दी। पूर्वार्द्धमें 'चले हरिष' कहा है। अतः उत्तरार्द्धनें भी 'हरिप तजिहें का भाव समझ लेना चाहिए। वहाँ 'नगर तिज' यहाँ 'आश्रनके अनेक साधनोंका कप्ट तिजि।'

🎒 'हरि भगति पाइ अन तजिहि आअमी चारि' 🅞

गींड़ जी—जैसे चारों पंथी नार्गके सब सुभीते पाकर हर्षसे चल पड़े. उसी तरह चारों आश्रम-बालोंने भी जब भक्तिनार्गको (जिसनें नायाका पंक नहीं है. विकारोंका रज नहीं है) निर्मल देखा तब अपने आश्रनोंके श्रम फक्त नार्गको खुशोसे छोड़ दिया, क्योंकि वह ठीक और सुगन नागे पागर। इसी नार्गसे वे भगवान्के पड़को सहजमें पहुँच जाउँगे। 'तद्विद्योः परमं पड़न। सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवि वच्छत ततं।

पं० रामकुनारजी—सब धर्मीका फल भक्ति है। यथा—वहँ लिंग तायन वेद बलानी। सब कर फल हिरिमाति मवानी। अरही जब साथनीका फल भक्ति प्राप्त हो गयी. तब (साथनहपी) अन करनेका प्रयोग्यान क्या रह गया रे भाव यह कि जिस इश्वसमें जब भक्ति मिले तब वहोंसे आलमके अन को स्थाग कर है। पूर्वाद्धेने हरिष चलें से यह जनाया कि भक्ति प्राप्त होनेगर आश्वमके अमको स्थाग करने ने किंचिन् सन्देह न करे। (मगवान्ने उद्धवजीसे भक्ति. ज्ञान और कर्मयोगका वर्णन करते हुए कहा है—'यहच्छ्या नत्क-धारों जातलद्धन्तु यः पुनान्। न निर्विच्छो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिहः। भा० १९१० । तावन् कर्माणि छुवीत न निर्विच्छेत यावता। नत्कथाअवणादौ वा अद्धा यावक्र जायते। हां (अर्थान्) जो पुरुप न तो कत्यन्त दिरक्त है और न अत्यंत आसक्त ही है तथा किसी पूर्व जन्मवे छुम कर्मसे सीभाग्यवश मेरी तीता कथा आहिमें उसकी अद्धा हो गई है. वह भक्ति योगका अधिकारोहे। उसे भक्तियोग द्वारा ही सिद्धि नित सक्ती है। कर्मके संदंघमें जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्मनय जगन और उससे प्राप्त होनेवाले स्वर्गाद सुखोंसे वैराग्य न हो जाय। अथवा. जवतक मेरी तीला कथाके अवण कर्तन आहिमें अद्धा न हो जाय।

पं० रा० व० रा०—जवतक भक्ति न प्राप्त थी तवतक आश्रमों से रहकर धमसेवनमें जो क्लेश होते हैं उनको सहते हुए धम करते थे, छोड़ते न थे; क्यों कि दूसरा अवलंव न था। जब भक्ति प्राप्त हुई तब निभय होकर आश्रमधर्म छोड़ दिए क्यों कि यहाँ उनको सगवान्के 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं अज ।०', 'सकृदेवप्रपन्नाय तवाहमीति च याचते।' इत्यादि वाक्योंका अवलम्ब मिल गया। भगवद्धमपरायण हो जाने छे अन्य धम्मोंके न करनेका दोप नहीं लगता; क्योंकि जो भगवद्भजन करते हैं उनके कर्म जो छूटे हैं उनके करनेके लिए ३० कोटि देवता रख दिए गए हैं। भगवत्शरण होनेपर ऋषि, पित्र और देव तीनोंके ऋणसे भक्त मुक्त हो जाता है। यथा—'देवर्षिम्तातक्रणां पितृणां न किकरो नायमणी च राजन्। सर्वात्मना यः शरणं शरएयं गतो मुक्तन्दं परिहृत्य कर्तम्। भा० ११।५।४१।' (अर्थात् जो मनुष्य 'यह करना बाक्ती है, वह कार्य करना आवश्यक है'—इत्यादि कर्मवासनाओंका त्यान करके सर्वात्मभावसे शरणागतवत्सल प्रमेके वरदानी भगवान् मुक्तन्दकी शरणसे आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों और कुटुम्बियोंके ऋणसे उऋण हो जाता है। वह किसीके अधीन, किसीका सेवक, नहीं रहता)।

वि० त्रि०—उपमा देते हैं। ज्ञान होनेसे इन्द्रियगण विश्राम करने लगते हैं, यथा 'जहँ तहँ रहें पिथक थिक नाना। जिसि इंद्रियगन उपने ज्ञाना।'; पर उन्हींको जब भक्ति उपजती है, तब वे चुप वैठे नहीं रह सकते। वे भजनमें यत्नशील होते हैं। यथा 'अस विचारि पंडित मोहि भजहीं। पायेहु ज्ञान भगति नहि तजहीं।'

नोट—श्रीकरुणासिन्धुजी नृप, तापस, विणक् और भिज्ञकके स्थानमें क्रमशः गृहस्थ, वाणप्रस्थ, व्रह्मचारी (क्योंकि ये विद्याका ज्यापार करते हैं) और संन्यासीको रखते हैं।

प० प० प० प० -इस दोहेमें विजयदशमीके सीमोल्लंघनका वर्णन है। इसमें पहले 'नृप' को कहने में भाव यह है कि सुप्रीव राजा है पर घरमें हो वैठ रहा है। मैं राजा हूँ तो भी दिग्वजयकी बात तो दूर ही रही, सीतापहारक खलका वध करने के लिये भी मैं सीमोल्लंघन नहीं कर सकता। कैसी वेबसी है! 'तापस' में ध्विन कह है कि मैं भी तपस्वी हूँ। अन्य यात्री लोग तीर्थयात्रारूपी तपस्या करने के लिये नगरों को छोड़ कर चलने लगे, पर में इवर ही हूँ। विना सीताकी सुधि पाये कहाँ जाऊं, क्या करूँ शिताशोधका कार्य तो सुप्रीवके आश्रित है। भैंने इस कार्यके लिये सुप्रीवसे विण्यक् समान सौदा किया, उसको राज्य, कोष, पर और खी सब छुछ दिया। सीता-शोधकपी मूल्य उसने सुसमय आनेपर चुकानेको कहा था, पर वह तो मुँह भो नहीं दिखाता। अब तकाजा (उगाही) करनेको निकलना चाहिए। पर वह मित्र है। रघुवंशी होकर वैश्यके समान तकाजा करनेको जाना तो भिखारीके समान होगा और धनुषवाण धारण करते हुये वैसा करना लजास्पद है। फिर मित्रसे तकाजा करना भी अनुचित है। उसपर भी वह मेरा भक्त है, सेवक है, शरणागत है। अतः आगे कहते हैं—

नं० प०—श्राश्रमियोंको श्राश्रममें सुख तभी तक रहता है जब तक कि हरि-भक्तिकी प्राप्ति नहीं है। हरिभक्ति प्राप्त हो जानेपर श्राश्रम दुःख प्रतीत होने लगता है। श्रतः वे हर्षपूर्वक श्राश्रमको त्याग देते हैं। उसी तरह जो नृप, तापस श्रादि नगरमें निवास करते थे उनको नगरमें तभी तक सुख था जब तक वर्षा ऋतु थी, जब शरद् ऋतुकी प्राप्ति हो गई तब नगरमें रहना दुःख प्रतीत होने लगा। श्रतः वे बड़ी प्रसन्नतासे नगरको त्याग कर चले।

श्रीनंगे परमहंसजी 'अम' का अर्थ 'आश्रम' करते हैं और लिखते हैं कि "'अम' का अर्थ 'खेद' है— 'अमु तपसी खेदे च'। 'खेद' से 'खेदाअय' ब्रह्मचर्यादि आश्रमका ग्रहण हुआ। रामेश्वर भट्टने भी 'आश्रम' अर्थ लिया है। जब मूलमें आश्रमी राव्द लिखते हैं तब बिना आश्रमके आश्रमी कैसे सिद्ध हो सकता है। यदि कहिये कि अम तजहि तो अम कार्य्य है। जिससे अम होता है वह कारण कहलाता है, कारणके रहते कार्य कैसे छूटेगा ? अतः परिश्रम अर्थ करनेसे प्रसंग विरोध होगा। 'आश्रमका श्रम तजिहें' अर्थ ठीक नहीं है

क्योंकि त्राश्रम कोई चीज नहीं है। वह तो कर्मानुसार है। जैसे जब यह जीव कुमार त्रवस्थामें ब्रह्मचर्य धारण कर विद्याध्ययन त्रीर गुरु सेवाकरता है तब ब्रह्मचर्याश्रम के कह लाता है। वही जब विवाह करके सन्तान उत्पन्न करता है, इत्यादि तब गृहस्थाश्रमी कह लाता है। गृही होनेपर ब्रह्मचर्य आश्रम छूट गया। जब मैथुन आदि छोड़कर तप करने लगा तब गृहस्थाश्रम छूट गया। वह वानप्रस्थ कह लाने लगा। इसी तरह संन्यास लेनेपर वानप्रस्थाश्रम छूट जाता है। इस परम्परासे जब कर्मही आश्रम हुत्रा तब आश्रम कोई चीज नहीं ठहरा। जब कर्म आश्रम हुत्रा तब कर्ममें श्रम कहा जा सकता है। पर कर्म करते श्रम कैसे तजेगा १ कर्म करनेमें तो श्रम अवश्य होगा। त्रतः जब कर्म छूटेगा तब श्रम छूटेगा और जब कर्म छूटा तब आश्रम छूटा। भक्ति प्राप्त होनेपर कर्म होता ही नहीं, यथा—कर्म कि होंहें सक्पिह चीन्हें। कोई महात्मा कहते हैं कि हिरमक्ति पानेपर चारों आश्रमोंका त्याग नहीं होता। उसका उत्तर यह है कि जो नृपादि नगरमें स्थित थे उन्होंने नगरको त्याग दिया। चारों आश्रमी किसमें स्थित हैं शदि आश्रममें स्थित हैं तो उन सबोंके लिये आश्रमका त्याग करना अर्थ किया जा सकता है। क्योंकि स्थित तजनेकी उपमा है। जैसे ब्रह्मचयेकी गाहस्थ, गाहस्थको वानप्रस्थ और इनको सन्यस्थ लुप्त कर देता है तब हिरमक्तसे आश्रमके छूटनेमें क्या संशय है १....यह वचन भक्तिके प्रारंभके समयके लिये नहीं है किन्तु भक्ति प्राप्त होनेपर है जो सोलह आने पूर्ण भक्ति प्राप्त कर चुका है। जब तक भक्ति चार आना या आठ आना कर रहा है तवतक आश्रम कैसे छूटेगा।"

सुखी मीन जे नीर अगाथा। जिमि हरिसरन न एकौ वाथा।। १।।

त्रर्थ—जो मीन अथाह जलमें हैं वे सुखी हैं जैसे भगवान्की शरणमें एक भी वाधा नहीं। ११ टिप्पणी—१ (क) पूर्व कहा कि 'संकोच जज्ञ' के मीन विकल हैं, यथा—'जल संकोच विकल भईं मीना'; उसीकी जोड़में यहाँ कहते हैं कि जो अगाध जलमें हैं वे सुखी हैं। (ख) संकोच जलवाले मीनकी उपमा कुटुम्बीकी दी थी और यहाँ अगाध जलवाले मीनको हिरिभक्तकी। यह भेद करके जनाया कि जो हिरिशरण छोड़कर छुटुम्ब सेते हैं वे दुःखी हैं और जो हिरिशरण हैं वे सुखी हैं। हिर के शरणमें प्रथम तो एक भी वाधा नहीं होती और कदाचित् कोई वाधा आ पड़ती है तो वाधा दूर करनेके लिए हिर अवतार लेते हैं—(वा, 'हिर' की शरण हैं, अतः हिर उस वाधाका निवारण करते हैं) यही आगे कहते हैं, यथा—'फूले कमल सोह सर कैसा। निर्णुन ब्रह्म सगुन भए जैसा'। (ग) हिरिभक्तको मीनकी उपमा दी; क्योंकि जैसे मीन जलका अत्यन्त स्नेही हैं वैसेही हिरिभक्त हिरिशे अत्यन्त स्नेही हैं। मीनका 'जल जीवन जल गेह', वैसेही हिरिभक्तके हिरही जीवन और सर्वस्व हैं। उपाय और उपेय दोनों हैं। एक्टियहाँ भक्ति है।

नोट — १ हरिशरण्रुक्षी जलकी गंभीरता समुद्रशी है। 'न एकी वाधा', क्योंकि प्रभुका वचन है कि 'करडँ सदा तिन्ह के रखवारी'। पुनः शिववाक्य, यथा—'वीम कि चापि सकइ कोउ तास्। वड़ रखवार रमापित जासं इत्यादि। (प्र०)। 'अवुध कुटुंबी' दुःखित रहता है, क्योंकि उसमें वुद्धि नहीं है, जिससे वह समसे कि जो संसारका पालन करनेवाला है वह हम सबका पालन भी करेगा, हमें उसकी शरण होकर उसका भजन करना और उसीका आशाभरोसा रखना चाहिए। किसीने कहा है—'जब दाँत न थे तब दूध दियो जब दाँत दिए कहा अन्न न देहै ?'। (पं० रा० व० श०)।

श्रीज्वालाप्रसाद्जी कानोडियाने गीतांक (कल्याण) में यथार्थ ही लिखा है कि सचे अनन्यशरण भक्ता अपने लिए अपना कर्तव्य अथवा उसे अपने उद्घारकी चिन्ताकुछ भी नहीं रह जाती। वह तो एक वाजेके समान है, वजानेवाला जिस प्रकार चाहे वैसेही वजा सकता है, जिस रागको वह निकालना चाहता

<sup>ं</sup> यथा भागवते—'जलस्थलौकसः सर्वे नववारिनिपेवया। अविश्रद् रुचिरं रूपं यथा हरि-निपेवया॥ १०।२०।१३।' अर्थात् जल और स्थलवासी सवने नवीन जलके व्यवहारसे रुचिर रूपको धारण कर लिया जिस प्रकार भक्त हरिभक्तिके व्यवहारसे रुचिररूपको धारण कर लेते हैं।

है वही निकलता है। अपने हानिलाभ, जीवन-मरण, मान-अपमानकी उसे चिन्ता नहीं रहती। महात्मा मंगलनाथजी स्वामी कहा करते थे कि "कल्याणके अनेक मार्ग हैं और सबही ठीक हैं किन्तु उन सबमें शरणागतिका मार्ग अलोकिक है। अलोकिकका भाव यह है कि अन्य मार्गीमें साधनका भार और कर्त्तव्य साधकके सिरपर रहता है। यहाँ शरणागितमें सब भार अपने प्रभुके सिरपर रहता है। वहाँ अपनी चिन्ता स्वयं करनी पड़ती है किंतु यहाँ शरणागतभक्तकी चिन्ता भगवान्को रहती है, भक्त तो निश्चिन्त रहता है। गोस्वामीजीने भी क्या खूब कहा है—'जागै भोगी भोगही वियोगी रोगी सोगवस, सोवै तुलसी भरोसे एक राम के।' (क० ड० १०६।' एवं 'भरोसे रामनामके पसारि पाय सूत हों।' इसके अतिरिक्त वहाँ साधक श्रज्ञानजन्य ममतामें श्रासक्ति रहनेसे गिर भी जाता है; पर यहाँ शरणागतभक्तके रचक स्वयं त्रिभ्वनपित भगवान रहते हैं, फिर गिरनेका भय कैसे हो सकता है ? यहाँ तो शुकदेव स्वामीके ये वचन चरितार्थ होते हैं, 'त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भयाः। भा० १०।२।३३।' ऋर्थात् ऋापद्वारा रिच्चत हुए निर्भय विचरते हैं। शरणागतभक्तका रच्चण प्रभु उसी प्रकार करते हैं जैसे एक छोटे स्तनपायी बालककी रचा और देखभाल जननी करती है। माता भी परिमित शक्तिवाली होनेके कारण सर्वथा रचा नहीं कर सकती और यहाँ तो अपरिमित शक्तिवाले रक्तक हैं। अतएव शरणागति कल्याणका अलौकिक मार्ग है। भगवानकी शरण नीचा-तिनीच भी ले सकता है। सचे हृद्यसे शरण लेनेके बाद कोई दुराचारी नहीं रह सकता।" वैष्ण्वरत्न श्री १०८ रूपकलाजीने भी खूब कहा है 'प्राण तोर मैं तोर मन चित बुधि यश तोर सव। एक तुही तो मोर काह निवेदों तोहि पिय'। इस दोहेमें शरणागतका अर्थ मानों कूजे (घट) में समुद्रको भर दिया है। ''इधर भगवान् भी नीचातिनीचको शरण देनेसे मुख नहीं मोड़ते। अतएव निर्भय होकर अपने पापोंके समृहको आगे करके विभीपणजीकी भाँति प्रभुके चरणों में अपनेको समर्पण कर देना चाहिए, जैसे विभीषणजीने कहा है—'श्रवन सुजस सुनि आयउँ प्रभु मंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरतिहरन सरन सुखद रघुवीर।" 😂 यह घोषणा श्रीरामजीने यहाँ इस एक चरणमें कर दी है। देखिए, सारी भागवत श्रीर गीता एवं विभीषण शरणागतिमें जो कुछ भी वाल्मीकीय एवं रामचरितमानस श्रादि रामायणोंमें भगवान्ने शरणागितके विषयमें वर्ड जोरके वाक्य कहे हैं, उन सबका सार श्रीरामजीने यहाँ एक चरण-मेंही कैसा भर दिया है।—भक्तवत्सल श्रीरामचन्द्रजीकी जय! जय!! जय !!!

प० प० प० नगवान् सोचते हैं कि सुप्रीव मेरी शरणमें आया है। उसको वाधा होगी तो सन्त सुमे दोष देंगे। वह तो 'सेवक सुत पित मातु भरोसे। रहइ असोच बनइ प्रभु पोसे'-न्यायसे निश्चिन्त है। उसकी कीर्ति और शोभा वढ़ाना मेरा ही कर्तव्य है। 'करडँ सदा तिन्हकै रखवारी' यह मेरा विरद है।

फूले कमल सोह सर कैसा। निर्मुन ब्रह्म संगुन भए जैसा॥ २॥ गुंजत मधुकर ग्रुखर अनूषा। सुंदर खग रव नाना रूपा॥ ३॥

अर्थ — कमलके फूलनेसे तालाव कैसा शोमित है जैसे सगुण होनेसे निर्मुण ब्रह्म शोमित होता है। । भौरे गूँजते हैं उनका शब्द अनुपम है, अनेक रूपके सुंदर पत्ती सुंदर शब्द कर रहे हैं। ३।

टिप्पणी—१ 'फूले कमल....' इति। (क) यहाँ जल निर्णुण और कमल सगुण ब्रह्म है। जलका गुण कमल प्रगट हुआ अर्थात् जल सगुण हुआ। इसी प्रकार निर्णुण ब्रह्म सगुण हुआ। [यहाँ सगुण ब्रह्मकी उपमा कमलसे नहीं हैं, गुणकी उपमा कमलसे हैं। सर पहले भी था, और अब भी है। पहिले कमलसे रहित था, अतः उसकी वैसी शोभा नहीं थी, जैसी कि अब कमल सहित होनेसे हो रही है। कमल सहित होनेसे तालाव दूसरा नहीं हो गया। उस तालावमें ही दो अवस्थाएँ हैं, एक कमल सहित और एक कमल रहित, इस भाँति उस ब्रह्मकी भी दो अवस्थाएँ हैं एक सगुण एक निर्णुण। सगुण अवस्थामें भी ब्रह्म तो जैसाका तैसा हो रहता है, कमलोंसे युक्त होनेसे शोभा तथा उपयोगिता बढ़ जाती है। (वि० न्नि०)]

(त्व) 'फूले कमल', यह ईश्वरके आकारकी शोभा कही, आगे गुणकी शोभा कहते हैं, यथा— 'गुंजत मधुकर मुखर अन्पा ।०'। (ग) कमल अनेक और भगवान्के अवतार अनेक। 'घ) कमल चार रंगके (श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण) और सगुणब्रह्म भी चार रंगके हैं, यथा—'शुक्तो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः।' इति भागवतेगर्गाचार्यवचनम् ।१०।८।१३। अर्थात् भगवान् श्वेत, लाल, पीत और काला रूप धारण करते हैं, इस समय श्यामताको प्राप्त हैं।

रा० प्र० रा०—कमल चार रंगका और सगुण ब्रह्म भी चतुर्व्यूह होता है—श्रीकृष्ण, प्रचुम, संकर्षण और अनिरुद्ध । ऐसे ही निरुद्धर ब्रह्म भी चार ही रूपमें ऋग , यजुः; साम और अथर्व कहा जाता है। इन्हींके आधारपर चार ही उपवेद, ४ बानी, ४ धाम, ४ मुक्ति, ४ प्रकारके भक्त, ४ अवस्थायें, ४ खानि, ४ वर्ण, ४ आश्रम आदि हुए। कमलको सगुण ब्रह्म कहा। इसीसे किव जव सगुण ब्रह्मके अंगोंकी उपमा देते हैं तब कमल हीसे, यथा—नेत्रकमलवत्, करकमल, इत्यादि।

वै०-निर्गुण सगुण होकर शोभित होता है क्योंकि उससे सर्वन्यापकताका वोध होता है जैसे

कमल खिलनेसे सरमें जलका बोध होता है।

मा० म०—भाव यह कि जैसे कमलका मूल पृथ्वीपर पंकमें रहता है और जब तक जलके भीतर रहता है कोई नहीं जानता; जब जलके ऊपर दल सहित फूलता है तभी शोभता है। वैसे ही जबतक एक-रस (साकेत) लोकमें श्रीरामचन्द्र निर्गुणरूपसे निवास करते हैं तबतक नहीं शोभते, ध्यानमें नहीं त्राते, परंतु जब प्रगट होते हैं तभी सुशोभित होते हैं। तात्पर्य कि साकेतरूपी पृथ्वीपर रामरूपी कमलका मूल है, वहाँ से कल्याणगुणरूपी दल फूलके साथ सुखसमाजरूपी पंकके साथ प्रकट होते हैं तब अनेक आनन्द प्रकट होते हैं। पुनः, निर्गुण ब्रह्म श्रीरामचन्द्ररूपी कमल अवधरूपी सरमें परमश्रमरूपी पंकमें कल्याणगुण-सहित प्रकट और संतरूपी अमर अशंक होकर मकरंदरस पान करते हैं।

इति प्रश्नित स्वादिभिरथाच्छन्नं ब्रह्मेव सगुणं वभी।।' (अर्थात् हे राजन्! खिले हुए कमलोंसे सर कैसा शोभित है जैसे सत्त्वादिगुणोंसे आच्छ।दित सगुण ब्रह्म शोभित हो), यह दिया था पर यह वि० पु० में नहीं मिला। पं० श्रीकान्तशरणजीने इसे भी उतार दिया है। अतः इसमें भी दिया गया।

टिप्पण्यो—२ इक्ट आश्रमधर्मसे भक्ति प्राप्त हुई, यथा—'जिमि हरिभगति पाइ श्रम तजिं श्राश्रमी चारिं: तब भक्त हरिकी भक्ति करते हैं, यथा—'मुखी मीन जे नीर श्रगाधा। जिमि हरिसरन न एकौ वाधां। मछलीकी तरह हरिके आश्रय रहते हैं, तब भक्तोंकी भक्तिसे भगवान् अवतार लेते हैं, वही यहाँ कहा। अवतार लेनेपर भक्त उनका गुण्गान करते हैं। यह 'गुंजत मधुकर....' से सूचित किया। यह भगवान् और भक्तकी परस्पर प्रीति कही। आश्विनके आरंभमें काँसका फूलना कहा था। कार्तिकके प्रारम्भमें कमलका विकसित होना कहा। यहाँ ज्ञान कहा।

कमलका विकसित होना कहा। यहाँ ज्ञान कहा।
प० प० प० प०-१ निगुणत्रह्म तो सभी जीवोंके हृदयमें, जलमें आकाशके समान व्याप्त है, पर वहीं निगुण त्रह्म, अन्तर्यामी प्रमु सगुण साकार ह्प होकर कमलके समान कोमल, प्रसन्न, रूपमकरंदसंयुक्त मानस सरमें प्रकट होंगे, तव उस सरकी शोभा, प्रसन्नता बढ़ेगी। २—मोह ममतारूपी मलको घो देनेका कार्य हृदयस्थ निर्गुण त्रह्म या अन्तर्यामी भी नहीं कर पाते। वह कार्य तो सगुण साकार धनुर्धारी श्री-रामजी ही कर सकते हैं। अतः सगुण रूपको हृदयमें धारण किये विना कामादिकी वाधा न मिटेगी।

टिप्पणी—३ 'गुंजत मधुकर००' इति । (क) कमल फूलनेके वाद भ्रमरका गुंजार करना कहा, क्योंकि यह कमलका विशेष स्नेही है। इसके वाद सुंदर पित्रयोंका वोलना कहते हैं; जलकुकुट, कलहंस आदि भी कमलके स्नेही हैं। (ख) भ्रमर श्रीर पित्रयोंको दासों और मुनियोंकी वाणीकी उपमा देते हैं, इसीसे इनके गुंजार और रवको अनुपम और सुंदर कहा। (ग) जब कमल फूलते हैं तब पन्नी वोलते हैं और

भ्रमर गूँजते हैं; इसी तरह जब निर्गुणब्रह्म सगुण होता है तब दास और मुनिजन गुणगान करते हैं। (घ) दासकी उपमा मधुकरकी है, यथा—'विकसित कमलावली चले प्रपुंज चंचरीक गुंजत कल कोमल धुनि त्यागि कंज त्यारे। जनु विराग पाइ सकल सोक कृप यह विहाइ भृत्य प्रेम मत्त फिरत गुनत गुन तिहारे। गी० ११३६।' और मुनिकी उपमा पत्तीकी है, यथा—'वोलत खग निकर मुखर करि प्रतीति सुनहु अवन प्रानजीवनधन मेरे तुम वारे। मनहुँ वेद वंदी मुनिवृन्द स्तमागधादि विरद वदत जय जय जयित कैटमारे। इति गीतावल्याम्।११३६।' (इ) निर्गुणमें गुण गाना नहीं बनता अर्थात् नहीं कहा जा सकता। प्रमाण यथा—'ब्रह्मन् ब्रह्मएयनिर्देश्ये निर्गुण गुणवृत्तयः। कथं चरन्ति श्रुतयः साज्ञात्सदसतः।' इति मागवते दशमत्कंधे। अर्थात् हे ब्रह्मन् ! अनिर्देश्य (जिसको कोई दिखा नहीं सकता), गुणरहित और भक्ते और निकम्मेसे परे ऐसे ब्रह्मके विषयमें सगुण वेद साज्ञात् कैसे कह सकें ? यहाँ ज्ञान और भक्ति है।

दीनजी—बड़े ही मार्मिक ढंगसे निर्णुण उपासनापर कटात्त किया है। बड़ा ही सुंदर ट्यंग है। प० प० प० प० म०—हर्य-सरमें राम-सरोजके प्रकट होनेपर उस दासके लोचनभूंग रूप-मकरंद पान करने लगते हैं, मकरंदपानसे मत्त होकर भगवानके गुणगणका गानरूपी गुंजार करते रहते हैं। 'कवहुँक नृत्य करइ गुन गाई। अविरत्न प्रेम भगित मुनि पाई।' यह दशा प्राप्त हो जाती है। भक्त रधुपित गुणगान करता है तो ज्ञानी भक्त और साधकरूपी विहग कथा सुनने आते हैं, फिर परस्पर अनुकथन करते हैं यही पिचयोंका कूजना है। यथा 'सुकृतपुंज मंजुल अिल माला। ज्ञान विराग विचार मराला।', 'सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते विचित्र जल बिहग समाना।', 'औरउ कथा अनेक प्रसंगा। ते सुक पिक बहु बरन बिहंगा!'; इस प्रकार 'मिचता मद्गतप्राणा वोधयन्तः परस्परम्। कथयन्तश्च मां तित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥गीता १०।६।' (भगवान् कहते हैं कि मनको निरन्तर मुफ्तमें प्रविष्ट किये रहनेवाले तथा मेरे विना जीवन धारण न कर सकनेवाले मेरे भक्त अपने-अपने अनुभवमें आये हुये मेरे गुणोंको परस्पर सममाते हुए और मेरे दिव्य कर्मोंका वर्णन करते हुए सन्तुष्ट होते हैं और रमण करते हैं)। इस प्रकार प्रयन्न साधनहीन भक्त सर्व वाधाओंसे विमुक्त होकर 'फिरत सनेह मगन सुख अपने। राम प्रसाद सोच निहं सपने।'— ऐसी स्थितिका परिणाम कथा होता है, यह आगे देखिए।

चक्रवाक मन दुख निसि पेखी । जिमि दुर्जन पर संपति देखी ।। ४ ।।
श्रथ-रात्रि देखकर चक्रवेके मनमें दुःखहोता है जैसे परायी संपत्ति देखकर दुष्टको (दुःखहोता है)।४।
रात्रि श्रोर संपत्ति की समता

रात्रिसे सबको विश्राम श्रीर सुख रात्रि चक्रवाकको दुःखदायी रात्रिके नाशसे चक्रवाक सुखी १ संपत्तिसे सबको सुख और विश्राम

२ परसंपत्ति दुर्जनको दुःखदायी

३ परसंपत्तिके नाशसे दुर्जन सुखी

वि० त्रि०—शरद्की रात्रि सवको सुखदायिनी होती है, यथा—'सरदातप निसि सिस अपहरई। संत द्रिस जिमि पातक टरई'। उसके आगमनसे सवको सुख होता है, पर चक्रवाको नहीं, यथा 'सरद चंद चंदिनि लगत जिमि चकई अकुलानि।' उसे चन्द्रिका दाहक हो जाती है, यथा 'सीतल सिख दाहक भइ कैसे। चकइहि

†इस प्रसंगमें वरावर एक चरणमें एक वात कहकर दूसरेमें उसका उदाहरण देते आए, पर इस अर्थालीमें वह क्रम मंग हुआ है। बावा हरोदासजी कहते हैं कि यहाँ मन और मधुकरकी एकता है, यथा—'मुनि मन मधुप वसिंह जिन्ह माहीं।' मधुकर मनको मानो उपदेश करता है कि हम ऊपरसे श्याम हैं भीतरसे मुखर अर्थात् मुखसे रकार शब्द कहते हैं। मनमधुकरका उपदेश मानकर सुंदर 'ख' (हृद्याकाश) में 'ग' अर्थात् गमन और रव अर्थात् मनन करता है। मनके नाना रूप हैं, यथा—'मन महँ तथा लीन नाना तन प्रगटत और पए'। यह मन ईश्वरके नाना अवतारों में रमणकर सुखी होता है।—(पर यह वहुत क्रिष्ट कल्पना है)।

सरद चंद निसि जैसे।' इसीलिये उसकी उपमा दुर्जनसे दी; यथा—'खलन हृदय श्रित ताप विसेषी। जरिह सदा पर संपति देखी।'

चातक रटत तथा अति ओही। जिमि सुख लहइ न संकरद्रोही।।४॥

अर्थ-पपीहा रट लगाए है, उसको अत्यन्त प्यास है। जैसे शंकरजीका द्रोही सुख नहीं पाता। अर्थात् जैसे वर्पाके रहते भी चातकको सुख नहीं ऐसे ही सब सुखका साज-समाज रहते हुए भी शंकर-द्रोहीको सुख नहीं, उसको सुख कैसे हो वह तो शंकर अर्थान् कल्याण करनेवाले ही का वैरी है। ५।

दिष्पणी १— क्कि अव हरिकी प्राप्तिका उपाय यहाँ से वताते हैं। शंकर, संत, ब्राह्मण और सद्गुरु इन चारोंके वीचमें हरिकी प्राप्ति कहते हैं। अर्थात् 'जिमि सुख लहइ न संकरद्रोही', 'संतदरस जिमि
पातक टरई', 'जिमि द्विजद्रोह किए कुलनासा', और 'सदगुर मिले जाहिं जिमि संसय अम समुदाइ' इन
चारोंके वीचमें 'देखि इंदु चकोर स्मुदाई। चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई', यह चौपाई है जिसमें
हरिकी प्राप्ति कहते हैं। इस चौपाईको चारोंके वीचमें रखकर जनाया कि इन चारोंकी सेवासे हरि
मिलते हैं। यथा—

शिवसेवासे—'जनकसुकृतमूरित वैदेही। दसरथसुकृत राम धरे देही॥

इन्ह सम काहु न सिव अवराघे। काहु न इन्ह समान फल लाघे।।१।३१०।१-२।

संतसेवासे — 'भवसागर कहँ नाव सुद्ध संतन्ह के चरन।

तुलिसदास प्रयास विनु मिलिहें राम दुखहरन।। वि० २०३।'

द्विजसेवासे—'मन क्रम वचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव।

मोहि समेत विरंचि सिव वस ताके सव देव।। ३।३३।'

सद्गुरसेवासे- 'श्रीहरिगुरुपद्कमल भजहु मन तजि अभिमान।

जेहि सेवत पाइय हरि सुखनिधान भगवान ॥ वि० २०३।'

्रिशंकर, संत, द्विज, गुरु श्रीर हिर इन पाँचोंकी सेवा विना जीव संसारसमुद्रसे पार नहीं होता। यथा—'द्विज देव गुरु हिर संत विनु संसार पार न पाइये' इति विनये पद १३६। इसीसे पाँचोंकी सेवा करनेको कहते हैं। २—इस चौपाईसें विवेक श्रीर भक्ति कही।

नोट—१ प० प० प० पर स्वामीका सत है कि यहाँ ज्याजरतित अलंकार है, क्योंकि गोस्वामीजीने उसे अनन्य एकांगी अक्तिका श्रेष्ठ उदाहरण माना है और कहा है कि उसे केवल प्रेमकी प्यास है। यथा—'सुत रे तुलसीदास प्यास प्यीहिंद प्रेमकी। परिहरि चारिउ मास जो अँचवै जल त्यातिको। दो० २०६।', 'तुलसीके मत चातकहि केवल प्रेम गियास। दो० २०६।'; अतः यह स्पष्ट है कि गोस्वामीजी उसे शिवद्रोहीकी पंक्तिमें नहीं विठायेंगे। अर्थालीका भाव यह है कि 'चातककी प्रेमप्यास इतनी अपार है कि उसकी प्रेमतृप्ति कभी होती ही नहीं। उसको कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरी प्रीति मेघोंपर है। इसी तरह प्रेमी भक्त सदा प्रेमकी याचना करते ही रहते हैं। जैसे शिवद्रोही सुखकी आशा करता है पर वह उसको मिलता नहीं, वैसे ही चातक प्रेमी होनेपर भी प्रेममें सदा अतृप्त और दीन ही रहता है। वैसे ही दीन दासकी प्रेमप्यास सदा वढ़ती ही रहती है। और शीभरतजीने कहा है कि प्रेमतृषा और प्रेमका रटन वढ़नेमें ही भलाई हैं, 'इस अर्थालीमें प्रेमीभक्तोंकी प्रेमतृष्णाके वर्णनकी पराकाश है।'

मेरी समक्तमें उदाहरणमें उपमाका एक आंग लिया गया है। गोस्वामीजीने ही 'कमल' को 'खल' की उपमा और श्रीरामजीको 'राहु' कहा है। यथा—'विश्व सुखद खल कमल तुपाल ।शश्हाथा', 'चले जहाँ रावन तिस राहू ।३।२८।६।' और अर्घाली तो श्रीरामवाक्य है न कि मानस-कविका वाक्य।

सरदावप निसि ससि अपहरई। संतद्रस जिमि पातक टरई ॥६॥

म्प्रथ—शरद्ऋतुकी धूप (की तपन) को रातमें चन्द्रमा (का प्रकाश) हर लेता है, जैसे संत-दशनसे पाप दूर होता है।६।

सिलान की जिए—'शरदर्का शुजांस्तापान् भूताना मुडुपोऽहरत्। देहा भिमानजं बोधो मुकुन्दो व्रजयो पिताम्। भा० १०।२०।४२।' अर्थात् शरद्के सूर्य किरणों से उत्पन्न जी वों के तापको चन्द्रमाने हर लिया जैसे देहा भिमान-त्रितापको ज्ञान हर लेता है और जैसे मुकुंद भगवान् कृष्णने व्रजवनिता ओं का स्वियोग जिनत्त ताप हर लिया। चौपाई में संतदर्शन से पाप दूर होना कहते हैं। विना पाप दूर हुए न ज्ञान हो सकता है न तापत्रय मिट सकता है। संतभगवंत में अंतर नहीं; अतः संतकी जगह मुकुंद भी ठीक जम जाता है।

टिप्पणी--१ 'निसि ससि०' का भाव कि चन्द्रमा दिनमें भी रहता है, पर गर्मी (ताप) रात्रिमें हरता है। संत अपना दर्शन देकर जगत्को सुखो करते हैं और हरिदर्शन करके स्वयं सुखी होते हैं।

२ इक्टियहाँ संत (दर्शन) को शिश चन्द्रमाका प्रकाश और अगली चौपाईमें हिरको चन्द्रमा-सम कहकर जनाया कि (१) दोनोंमें अभेद हैं। यथा 'संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमिष। वि० ५७।' (२) जो सुख भगवानके दर्शनसे संतोंको हैं वही सुख संतोंके दर्शनसे जगत् निवासियोंको है। (३) भगवान संतरूपसे जगत्के लोगोंको दर्शन देकर पाप ताप हरण करते हैं। सांसारिक जीवोंमें पाप होता है, इससे उनका पाप दूर करना कहा और हरिजनमें पाप नहीं होता, इसलिए उनका केवल हरिदर्शन करना कहते हैं, पाप हरण करना नहीं कहते। ३—यहाँ ज्ञान है।

पं० रा० व० रा०—'टरई' में भाव यह है कि यदि संतों के आचरणपर चलोगे तो फिर वे पाप न सतावें गे, नहीं तो फिर पाप लौट आयँगे; जैसे प्रतिदिन सूर्यके तापके लिये प्रतिनिशा चन्द्रका ताप हरण करना लगाही रहता है।

प० प० प०—भक्तिस्पी राकारजनीकी प्राप्ति विना पापोंके विनाश हुये नहीं होती। अतः प्रथम संतद्शेनसे त्रितापोंका नाशकहकर तव आगे 'देखि इंदु....हरि पाई' कहते हैं। श्रीराम जी निश्चय करते हैं कि लद्मणस्पी संतका दर्शन सुत्रीवको होगा तव उसके पापोंका नाश होगा और वह मेरे दर्शनके लिये आवेगा।

देखि इंदु चकोर समुदाई। चितविं जिमि हरिजन हरि पाई।।७॥ अर्थ—समूह चकोर चन्द्रमाको देखते हैं जैसे हरिजन हरिको पाकर दर्शन करते हैं ।७।

टिप्पणी—१ वर्षामें मेघोंके समूहके कारण चकोर चंद्रमाको नहीं देख सकते थे, अब शरद्में देखते हैं। २—'चितविहें' का भाव कि निर्मुण ब्रह्म देखते नहीं वनता था, जब समुण हुआ तब देखते हैं। ३—'हिर पाई' का भाव कि हरिकी प्राप्ति दुर्लभ है, हिर सब काल नहीं मिलते।—विशेष उपरकी चौपाईमें देखिये। ४ 🖼 चंद्रचकोरके दृष्टान्तसे भक्तोंकी अनन्यता दिखाई। अर्थान् जैसे आकाशमें अगणित तारागण हैं पर चकोर चन्द्रमाकोही देखता है, वैसे ही अनन्यमक्त हरिको छोड़कर दूसरेकी छोर नहीं देखते।

इंडिंप वर्षात्र वर्षानमें ज्ञानरीतिसे हरिकी प्राप्ति कहीं थीं और यहाँ शरद्में उपासना-रीतिसे कहो। यथा—'सिता जल जलिनिज महँ जाई। होइ अचल जिमि जिन हिर पाई; अर्थात् जलमें जल मिल गया और जीवमें हिर (हिर्में जीव ?) मिल गया। और 'चितविहं हिरिजन हिर पाई' यह उपासना है कि भक्त भगवान्को पाकर उनका दर्शन करते हैं।—[नोट मिलान की जिए—'सुनिसमूह महँ वैठे सन-सुख सवकी और। सरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर॥' (आ० १२)]

कर०-शरद्इन्दु (पूर्णिमाका) एक हैं और चकोर समुदाय उसे देखते हैं। जैसे हरिजन अनेक हैं वे हरिको पाकर वाह्यान्तर नेत्रोंसे अहिनशि मूर्तिमान सिंहासनपर विराजमान और चराचरमें व्याप्त अन्तर्यामीरूप एक हरिको देखते हैं।

प० प० प० - चकोरका चन्द्रपर सहज प्रेम रहता है पर आकाशके मेघाच्छन्न होतेसे वह दर्शन नहीं

कर सकता। वैसेही प्रयन्न दीन दासोंके हृदयाकाशमें मदमोहादिका आवरण है। मेघोंके हटानेका कार्य तो पवनका है। सद्गुरुमुखके वचनरूपी पत्रनसे जव मदमोह पटल हटेगा तव,वह संतद्शनसे निष्पाप होकर सगुण साचात्कार कर् सकता है। इसी तरह प्रथम शिवावतार पवनस्रुत प्रथम सुम्रीवकी निर्मीह करेंगे, तव लदमणसंतका दर्शन होगा और तव रामदर्शन होगा। अतः दोहेमें सद्गुरुका ही उल्लेख करते हैं।

## दंस बीते हिम त्रासा। जिमि द्विजद्रोह किए कुल नासा। । = ।।

शब्दार्थ—दंश=डाँस, बड़े मच्छड़ जो प्रायः वन प्रदेशमें होते हैं। = एक प्रकारकी बड़ी मक्खी जो जोरसे काटती और बहुत दु:ख देती है। इसके डंक बहुत विपैते होते हैं। बगदर, बनमित्तका। अर्थ-मच्छड़ और डाँस हिमके डरसे नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मणसे बैर करनेसे कुलका नाश हो

जाता है।=।

नोट-१ मशक छोटे खीर दंश वड़े दोनों प्रकारके मच्छड़ोंको कहकर जनाया कि ब्रह्मद्रोहीके कुलके छोटेबड़े जितने हैं सभी नाशको प्राप्त होते हैं। मिलान कीजिए—'दृहइ कोटि कुल भूसुररोपू। २।१२६।४।', 'बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हें'। यहाँ विवेक कहा।

प० प० प्र०—हरिप्राप्तिके अनन्तर इस अर्घालीको रखनेमें भाव यह है कि हरिप्राप्ति होनेपर यदि कोई द्विजद्रोह करेगा तो उसके कुलका विनाश होगा।

## दोहा-- भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ। सदगुर.मिले जाहिं जिमि संसय अम समुदाइ ॥१७॥

अर्थ-पृथ्वीमें जो जीव ब्याप्त थे वे शरद्ऋतुको पाकर नाशको प्राप्त हो गए जैसे सद्गुरुके मिलनेसे संशय श्रीर भ्रमके समृह चले जाते हैं।१७।

टिप्पणी १—'भूमि जीव' का भाव कि यहाँतक जलचर और नभचरका वर्णन हुत्रा, अब थल-चरका हाल कहते हैं। यथा-'मुखी मीन जे नीर ग्रगांघा' (यह जलचर है), 'गुंजत मधुकर मुखर ग्रन्पा। मुंदर

खगरव नाना रूपा' से 'मसक दंस बीते०' तक (नभचर कहे) और यहाँ 'मूमि जीव' (थलचर कहे)। र—सुसंगका मिलना शरद्ऋतुके वर्णनका उपक्रम अर्थान् प्रारंभ है। यथा-'विनसइ उपजइ ज्ञान जिमि पाइ कुसंग सुसंग'। श्रौर, सद्गुरुका मिलना इस प्रसंगका उपसंहार है अर्थात् समाप्ति है। 🖙 यहाँ विवेक है।

(वर्षा और शरदुका मिलान) गत मीषम वरषा रित् आई बरषाकाल मेघ नम भूमि परत भा ढाबर पानी छुद्र नदी भरि चली तोराई समिटि समिटि जल भरहिं तलवा महा बृष्टि चिल फूटि किचारी हरित भूमि तृन संकुल समुिक परै नहिं पंथ विविध जंतु संकुल महि भ्राजा देखियत चक्रवाक खग नाहीं जहँ तहँ रहे पथिक थिक नाना

- वरपा विगत सरद रितु आई
- विनु घन निर्मल सोह अकासा
- सरिता सर निर्मेल जल सोहा
- रस रस सूख सरित सर पानी
- कहुँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरी
- उदित अगस्ति पंथ जल सोघा
- ७ भूमि जीव संकुल रहे गए सरदरितु पाइ
- चक्रवाक मन दुख निसि पेखी
  - चले हरपि तजि नगर नृप तापस० 3

३- 🖅 वर्षा छोर शरद्के वर्षानमें श्रीरामजीने वहुतसे पदार्थ कहे हैं। छर्थात् १ वर्णाश्रम धर्म, २ संत श्रीर खलके लच्या, ३ कर्म, ज्ञान श्रीर उपासनाकी विधि, ४ पं वतत्वों के कार्य, ४ व्रुध श्रीर श्रव्युध के लच्या, ६ माया जीव हहाके लच्च्या, श्रीर ७ कर्म ज्ञान उपासना तीनों के फल कहे हैं जो नीचे क्रमसे दिखाए जाते हैं—

#### १ वर्णाश्रम धर्म

ब्राह्मग्राधमं, यथा - चेद पढ़िहं जनु बदु समुदाई। चत्रियधम, यथा-प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा। वैश्यधर्म, यथा—उपकारी के संपति जैसी। शूद्रधम, — 'शूद्रस्तु द्विजसेवया' — जिमि द्विजद्रोह किए कुल नासा। नारीधर्म, यथा—जिमि सुतंत्र भए बिगरहिं नारीं। व्रह्मचारी-यथा-सद्गुर मिले जाहि जिमि संसय भ्रम समुदाइ। गृहस्थ-यथा-गृही चिरतिरत हरष जस विष्तुभगत कहँ देखि। वार्णप्रस्थ, यथा—साधक मन जस मिले त्रिवेका। संन्यासी, यथा—जिमि इंद्रियगन उपजे ज्ञाना।

२ (क) संतलचण्। (ख) खललचण्

संत—'खल के वचन संत सह जैसे'—(१)। 'जिमि हरिजन हिय उपज न कामा'—(२)।

'संतहृद्य जस गत मद मोहा'—(३)। 'हरिजन इव परिहरि संब आसा'—(४)। खल—'खल के प्रीति जथा थिरु नाहीं—(१)। 'जस थोरेड धन खल इतराई'—(२)। श्रीर 'जिमि दुर्जन परसंपति देखी'--(३)।

३ कम, ज्ञान श्रौर उपासनाकी विधि

(१) क्रोधरहित कम<sup>ें</sup> करे, यथा—'करइ क्रोध जिमि धर्महि दूरी'

(२) साधनसहित विवेक प्राप्त करे, यथा—'साधक मन जस मिले विवेका'

(३) कामरहित भक्ति करे, यथा — 'जिमि हरिजन हिय उपज न कामा।'

४--पाँचों तत्वोंके कार्य

पृथ्वीतत्वका कार्य, यथा—'सिस संपन्न सोह महि कैसी' जलतत्वका कार्य्य, यथा—'महावृष्टि चलि फूटि किन्नारी' श्रग्नि तत्वका कार्य प्रकाश है, यथा—'कवहुँक प्रगट पतंग'— वायुतत्वका कार्य्य, यथा--'प्रवल वह मारुत जहँ तहँ मेघ विलाहिं' त्राकाशतत्वका कार्य्य, यथा--'विनु घन निर्मल सोह त्रकासा'

५--बुध और अबुधके लक्तरा

बुध--(१) 'वर्षेहिं जलद भूमि नियराए। जथा नविंह बुध विद्या पाए।'

(२) 'कृषी निरावहिं चतुर किसाना । जिमि बुध तजहिं मोह मद माना ॥' अवुध—'जल संकोच विकल भइँ मीना। अबुध कुटुंबी जिमि धन हीना॥' ६ माया, जीव और ब्रह्मके लच्चए और स्वरूप

माया-'भूमि परत भा ढाबर पानी। जनु जीवहिं माया लपटानी॥'

जीव--'सरिताजल जलनिधि महँ जाई। होइ अचल जिमि जिव हरि पाई।।'

अर्थात् जीवके स्वरूपपर आवरण करना मायाका लच्चण है, हरिसे अलग होना और हरिमें मिलना यह जीवधम है।

व्रह्म--'फूले कमल सोह सर कैसा। निर्गुन ब्रह्म सगुन भए जैसा॥'

७--कम, ज्ञान और उपासना के फल

कमेका फल दुःख सुख

'चातक रटत तृषा अति श्रोही । जिमि सुख लहै न संकरद्रोही ॥'

'मसक दंस बीते हिम त्रासा । जिमि द्विजद्रोह किए कुलनासा ॥'

ज्ञानका फल—'सरिताजल जलनिधि महँ जाई। होइ अचल जिमि जिव हरि पाई' उपासनाका फल—'देखि इंदु चकोर समुदाई। चितविहें जिमिहरिजन हरि पाई'

टिप्पणी— अ श्रीरामजीने वर्षा श्रीर शरद्के सब श्रंग तदमणजीको दिखाए, पर इन्द्रधनुष नहीं दिखाया। कारण यह है कि इन्द्रधनुषके दिखानेका धर्मशाख्रमें निषेध किया गया है। यथा—'न दिवीन्द्रायुधं दृष्ट्वा कस्यचिद्दर्शयेद्बुधः' इति मनुः। अर्थात् पंडितलोगोंको उचित है कि श्राकाशमें इन्द्रधनुष देखकर किसी श्रीरको न दिखावें।

प० प० प्र०—हरिप्राप्तिका वर्णन करके पश्चात् सद्गुरुका वर्णन करना ऊपर-ऊपर देखनेसे विचित्रसा लगता है; पर भाव यह है कि हरिप्राप्ति होनेपर भी संशय, भ्रम, मोह पीछा नहीं छोड़ते। हरि-प्राप्ति आदिके आहंकारसे अथवा कुसंगसे लोग मोहप्रस्त हो जाते हैं जैसे नारदजी, गरुड़जी और मुशुएडीजी इत्यादिको हो गया था। उसका निरास गुरुकुपासे ही होगा।

🖅 'बरषा बिगत सरद रितु आई' से यहाँ तक शरद्वर्णन है।

मयूख—राजा इत्यादिका नगरसे विजयादशमीके दिन कूच करना जानो। यथा—'चले हरिष तिज नगर नृप तापस विनक भिखारि'। श्रोर पूर्णिमाके नीचे हिम कहा है, यथा—'देखि इंदु चकोर समुदाई'। यह पूर्णिमा जानो श्रोर तदनन्तर 'मसक दंस बोते हिमत्रासा' यह कार्तिक समभो। १५ श्रोर १३ इन दो दोहोंके श्रन्तगत ज्ञान विवेक कहा श्रोर १७ श्रोर १५ दोहोंके श्रन्तगत ज्ञान विवेक कहा श्रोर १७ श्रोर १५ दोहोंके श्रन्तगत ज्ञान विवेक कहा श्रोर १७ श्रोर १५ दोहोंके श्रंतगत वैराग्य श्रोर भक्तिका नियम कहा है।

नोट—१ एक बात यह भी दृष्टिगोचर योग्य है कि वर्षा-वर्णनमें एक ऋषीं ली, एक दोहा, दृष्टिं आर्षा किर दोहा और उसपर १२ ऋषीं लियाँ तब दो दोहे आए। फिर शरद्वर्णनमें १० ऋषीं लियों पर प्रथम दोहा है। उसके उपरान्त आठ ऋषीं लियों पर दोहा है। इस भेदपर भी पाठक विचार करें।—देखिए पहिलेमें वर्षाका आरंभ है, दूसरे मासमें महावृष्टि है, अतः पहलेसे दूसरेमासमें ड्योढ़ी अर्था लियाँ आई।

२—पं० रा० व० रा०—संशय = संदेह अर्थात् किसी पदार्थेके विषयमें विविध प्रकारका ज्ञान उत्पन्न होना जिससे यह न समम पड़े कि उनमेंसे कीन उत्तम वा ठीक है। भ्रम = कोई पदार्थ है कुछ श्रौर हमारी गुद्धिमें कुछ श्रौर ही उसका श्राना। जैसे देहेन्द्रियके धर्मको श्रात्मामें मान लेना, नावपर वैठे चलें श्राप श्रौर सममें कि जलके तटकी भूमि वृत्तादि चलते हैं। सद्गुरुसे ब्रह्मनिष्ठ गुरुसे तात्पर्य है। (गुरु कैसा होना चाहिए यह बालकांड मंगलाचरण एवं गुरुवंदनामें विस्तारसे लिखा गया है)।

## 'रामरोष कपित्रास'-प्रकरण

बरषा गत निर्मल रितु आई। सुधि न तात सीता कै पाई।। १।। एक बार कैसेहुँ सुधि जानों। कालहु जीति निमिष महुँ आनों।। २।।

श्रर्थ—वर्षा बीत गई, निर्माल ऋतु श्राई। हे तात (भाई)! सीताकी खबर न मिली ।।। एक-बार किसी तरह एवं कैसी ही खबर माल्म हो तो कालको भी जीतकर पलभरमें ले श्राऊँ।।।।।

टिप्पर्णी—१ (क) पूर्व कह चुके हैं कि 'बर्पा विगत सरद रितु ऋाई' और ऋव कहते हैं कि 'वरषा गत निमल रितु ऋाई' ये दोनों बातें एक ही हैं, ऋतएव पुनरुक्तिका समाधान यह है कि प्रथम जो कहा था

† विनोदार्थ--'न तात सुधि पाई न शीतल ही।' (पां०)

& यथा अध्यातमे (सर्ग ५)—'यदि जानामि तां साध्वीं जीवन्तीं यत्र कुन्न वा ।३। हठादेवाहरि-ष्यामि सुधामिव पयोनिधे: ।४।' अर्थात् यदि उस साध्वीको मैं कहीं भी जीती हुई जान लूँ तो उसे जवर-दस्ती ले आऊँगा, जैसे समुद्रसे अमृत लाया गया था। चौपाईके 'कालहु जीति' के वदले अध्यात्ममें 'हठाद्' शब्द है। भाव एक ही है। कालसे कोई लौटा नहीं सकता, अतः उससे लौटा लेना वलात् लोटा लाना है। कि 'शरद ऋतु आई' वह लहमणाजीको दिखानेके निमित्त कहा था और यहाँ जो कहा है कि 'निर्मल' ऋतु आई, यह सीताकी सुध न पानेपर कहा है जैसा दूसरे चरणमें कहा है-'सुधि न तात सीता के पाई'; इससे पुनरुक्ति नहीं है। † (ख) 'वर्षा गत' का भाव कि वर्षा तक सीताशोधमें अटक (रुकावट) रही अब निर्मल ऋतु आई, सीताशोधके योग्य समय आ गया तब भी समाचार न मिला। (ग) 'सुधि न तात सीता के पाई' अर्थात् न जान पड़ा कि वह जीती है या मर गई, है तो कहाँ है, किस दशामें है, इत्यादि। यथा अध्यात्मरामायणे पंचमसर्गे—'मृतामृता वा निश्चेतुं न जानेऽद्यापि भामिनीम्।' यहाँ स्मृतिभाव है।

प० प० प०—यहाँ पुनरुक्तिवदाभास अलंकार है। 'विगत' (सम्पूर्ण गई) और 'गत' (गई) के भेदपर ध्यान न देनेसे जैसा तैसा समाधान मानना पड़ता है। इस चरणका अन्वय यह है—'वर्ष गत (और) आई निर्मल ऋतु (भी) गत।'

अ० दी० च०- 'वर्षा गत' अर्थात् शरत्कालका पूर्वाधेकाल जलवृष्टिका समय वीत गया।

'निर्मल रितु आई' अर्थात् उसका उत्तरार्ध वोत रहा है।

नोट—१ स्मरण रहे कि यहाँ 'शरद रितु' न कहकर 'निर्मल ऋतु' कहा। निर्मल ऋतुसे जनाया कि अब आकाश नितान्त निर्मन है। मेघका कहीं पता नहीं रह गया। 'वर्षा बिगत' में वर्षाऋतु (आवण भादों) की वर्षाकी समाप्ति कही थी और 'वरषा गत' में जो 'कहुँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरी' होती थी उसका भी अन्त हो जाना कहा। इस प्रकार यहाँ 'वर्षागत' चतुर्मासा वर्षाका बीतना कहा। यथा—'पूर्वोयं वार्षिको मासः आवणः सिल्लागमः। प्रवृत्ताः सौम्य चत्वारो मासा वार्षिकसंक्षिताः। वाल्मी० २६।१४।' अर्थात् वर्षाका चौमासा आ गया जिसका आवण प्रथम मास है। 'निर्मल' शब्द देकर वाल्मीकीयके 'समीद्य विमलं व्योम गतविगुद्धलाहकम्। सारसाकुलसंघुष्टं रम्यज्योत्क्षानुलेपनन्। १६।१।' तथा 'फुल्लसम् च्छदश्यामा प्रवृत्ता तु शरच्छुभा।३२।१३। निर्मलग्रहनत्तत्रा ग्रौः प्रनष्टबलाहका। प्रसन्नाश्च दिशः सर्वाः सिरितश्च सरांसि च।१४।' इन क्षोकोंका भाव जना दिया गया है। अर्थात् आकाश बादल और विजलीसे रिहत हो गया। सप्तच्छद और तमाल विकलित हो गए। आकाशमें मह और नत्तत्र निर्मल हो गए। दिशायें तालाव और निद्याँ प्रसन्न हो गई। प्रकाश फैला हुआ है। इत्यादि।

मा० म०-वर्षा चार महीनेकी होती है। चारोंका बीतना यहाँ जानकर निर्मल ऋतुका आगमन कहा। 'सुध न पाई'में भाव यह है कि आशा थी कि मैथिलीजी येनकेन प्रकारेण खबर देंगी सो आशा भी गई।

टिप्पणी—२ (क)-'कैसेहुँ' अर्थात् मृतक वा जीवित होनेकी। [कैसेहुँ = किसी प्रकारसे, अपने पुरुपार्थसे वा किसी मित्र आदिके द्वारा।] (ख)—'कालहु जीति आनौं' अर्थात् यदि मर गई होगी तो कालके यहाँ होगी क्योंकि जीव मरनेपर कालके यहाँ रहता है, तब मैं कालको जीतकर ले आऊँगा। (ग)—सुधि मिलनेमें वर्षाकी अटक रहां, पर सुधि मिल जानेपर पलभरकी अटक न होगी। 'निमिष' अल्पकाल-वाचक है। (घ) श्रीतंगे परमहंसजी लिखते हैं कि 'इस चौपाईमें श्रीरामजी लहमणजीसे अपना वल सूचित

<sup>ं</sup> प्र-कोई कोई शंका करते हैं कि 'बरषा विगत सरद रितु आई' कहकर पूर्व ही वर्षाकी समाप्ति कह चुके हैं। अब यहाँ फिर 'बरषा गत निर्मल रितु आई' क्यों कहा ? समाधान यह है कि गोस्वामीजी जब कोई प्रकरण छोड़कर कोई दूसरी कथा लिखते हैं तब फिर वे पूर्व से कथाका संबंध मिलाया करते हैं। पहले शरदागमन कहकर शरद्का वर्णन करने लगे (नहीं तो वहीं यह बात कहते जो अब कह रहे हैं)। जब उसका वर्णन समाप्त किया तब फिर वहीं से उठाया (क्योंकि अपने कार्यका प्रारंभ भी शरद्भें ही करना है)। इसी तरह सुन्दरकांडमें 'करें विचार करों का भाई' पर प्रसंग छोड़कर रावणका आगमन कहने लगे-'तेहि अवसर रावन तहँ आवा....'। इस प्रसङ्गकी पूर्ति 'देखि परम विरहाकुल सीता। सो छन कपिहि कलप सम बीता' पर करके, तब पुनः पूर्व प्रसङ्ग मिलायाहै, यथा--'किप करिहदय विचार....'। ऐसे ही अनेक प्रसङ्ग प्रन्थमें हैं!

करते हैं जिसमें वे अधीर न होवें और यह न सममें कि सुत्रीवही जानकी जोको लावेंगे]।

पं०—'कालहु जीति' में काल-पद्से लच्चणाद्वारा कालसमान महावर्ला योधा सममना चाहिए। पं०रा० व० श०—गोस्त्रामीजी उपासक हैं, उपासनामें त्रुटि नहीं त्राने दे सकते। इसीसे उन्होंने त्रान्य रामायण-कर्त्तात्रोंकी तरह मरण शब्दका प्रयोग न करके उसी बातको कालहु जीति' से सूचित कर दिया है।

कतहुँ रही जों जीवित होई। तात जतन करि आनों सोई।। ३।। सुप्रीवहु सुधि मोरि विसारी। पावा राज कोस पुर नारी।। ४।।

अर्थ--कहीं भी रहे (हो) पर यदि जीती होगी तो, हे तात ! यत्न करके उसे ले आऊँगा ।३। सुत्रीवने भी मेरी सुध भुला दी, (क्योंकि छाब) वह राज्य, कोश, नगर और स्त्री पा गया। (ऋर्थात् राज्यादिमेंसे यदि एक भी वाक़ी रहता तो सुध न भुलाता। पुनः, मदमस्त करनेके लिए एकही ऋलं है और यहाँ तो चार हैं फिर भला वह क्यों न भूल जाता।) ।४।

टिप्पणी १—कालके वश होना प्रथम कहा और जीवित रहना पीछे। क्योंकि मरनेमें संदेह नहीं है, जीवित रहनेमें सन्देह है। इसीसे 'जीवित होई' में संदिग्ध वचन 'जों' दिया। मृत्युमें सन्देह इससे नहीं है कि वे सहज ही भीक स्वभाव हैं; ग्रूपण्खासे डर गई थीं— 'मृग्लोचिन तुम्ह 'भीक सुभाये', 'चित्रलिखित किप देखि डेराती।' राच्यसको देखकर उसके भयसे प्राण निकल गए होंगे। अथवा, राच्यसोंने खा लिया होगा क्योंकि यह निशिचरस्वभाव है, यथा— 'नर ग्रहार रजनीचर चरहीं।' अथवा, हमारे वियोगमें प्राण श्रवश्य छोड़ दिये होंगे, क्योंकि वनयात्रा समय यही उन्होंने कहा भी था कि 'राखिश्र श्रवध जो श्रवध लिग रहत न जानियिह प्रान'।' वाल्मी० स० १।५१ से भी इसकी पुष्टि होती है। वहाँ रामचन्द्र जो कहते हैं कि मेरा दृढ़ निश्चय है कि मेरे विरहमें साध्वी सीता रह नहीं सकती, यथा—'इड हि हृदये बुद्धिमें संपरिवर्तते। नालं वर्तियुं सीता साध्वीमिद्दरहं गता'।

२—'कतहुँ रहीं' का भाव कि सरनेपर तो ठिकाना है कि कालके यहाँ होगी, पर जीती रहनेपर ठिकाना नहीं कि कहाँ हो; इसलिए कहते हैं कि 'कहीं भी हो', जहाँ होगी वहाँसे, जान लेनेपर ले आवेंगे। मरी होगी तो पल भरमें ले आवेंगे क्योंकि तब खोजनेमें बिलंव न लगेगा और जीवित है तो पता लगानेमें समय लगेगा, इसके लिए यत्न करना होगा, दूत भेजने पड़ेंगे, इत्यादि। [पाँड़ेजी अर्थ करते हैं कि 'यदि मरी होगी तो मैं कालके यहाँसे निमिषमें ले आऊँगा और अब लहमणजीसे कहते हैं कि जो कहीं जीती हो तो तुम उसे यत्न करके ले आना।' पर यह अर्थ ठीक नहीं जान पड़ता। 'आनी' ऐसा प्रयोग अन्यत्र भी दिखाया जा चुका है। पांडेजी 'आनो' पाठ देते हैं। महादेवदत्तजी लिखते हैं कि 'यहाँ दो संकल्प हैं, एक मृतका दूसरा जीवितका।'--(ऐसा ही टिप्पणी में भी कहा है)। 'हनुमान्जी जीवित होनेकी खबर लाए। अतएव प्रभु जीवितवाले संकल्पके अनुकूल कटक बटोरना, सेतु बाँधना, युद्ध करना यह सब प्रयत्न करके सीताजीको लाए'।

श्रीनंगे परमहंसजीका मत है कि 'इस चौपाईसें श्रीरामजी अपनी बुद्धिको सूचित करते हैं, क्योंकि जिसमें बुद्धि और वल दोनों होते हैं वह सब कार्य करनेको समर्थ है। यथा 'मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा। बुधि वल सरम तोर मैं पावा। रामकाज सब करिहद्ध तुम्ह वल बुद्धि निधान।']

लागि पठावा। बुधि वल मरम तोर मैं पावा। रामकाज सव करिह्हु तुम्ह वल बुद्धि निधान।']
३—'सुग्रीवहु' का भाव कि काल तो हमारे विपरीत है ही कि हमें ऐसी विपत्तिमें डाला,
(यथा—'कीन्ह मातु मिस काल कुचाली' इति भरतवाक्यं), पर अब सुग्रीवने भी हमारी सुध भुला दी।
अतएव हम कालको भी जीतेंगे और कृतव्न सुग्रीवको भी मारेंगे। 'पावा राज०' कहकर सुग्रीवको
कृतव्न सूचित किया। 'बिसारी' अर्थान् जानवूमकर भुला दी, सुधि 'विसर' नहीं गई।

मा० म०--पिहले कहा है कि कालको भी निमिषमें जीतकर लाऊँगा। पर जान लेनेपर निशि-चरवधमें तो बड़ा समय लगा ? इस वचनका तात्पर्य यह है कि जब निशिचर युद्धार्थ सन्मुख आते थे तब प्रभु उन्हें एकही निमिषमें मार डालते थे।—(पर रावर्गसे कई दिन लड़ाई रही ? कारण कि वरके अनुसार उससे नरलीला कर रहे थे और जब मारना निश्चय किया तब तो खरामेंही वध कर डाला।)

इक्सिसानार्थक ऋोक—'सुत्रीबोऽपि व्याहीनो दुः खितं मां न पश्यित ॥ राज्यं निष्क्यटकं प्राप्य क्वींभिः परिवृतोरहः ।...॥ पूर्वोपकारिणं दुष्टः कृतव्नो विस्तृतो हि साम् । ६।' (ऋध्यात्म ५) । इत्र्थात् सुत्रीव भी निर्देशो हो गया कि हमारा दुःख नहीं देखता । निष्क्रपटक राज्य पाकर एकान्तमें खियों में आसक्त है । दुष्ट और कृतव्नी सुत्रीवने प्रथमही उपकार करनेवालेको सुला दिया ।

जेहि सायक मारा में बाली। तेहि सर इतहुँ मृढ़ कहेँ काली।। १।। जासु कृपा छूटहिं मद मोहा। ता कहुँ उमा कि सपनेहु कोहा।। ६।।

श्रर्थ—जिस वारासे मैंने वालिको मारा है, उसी वारासे मूढ़को कल माहँगा (वा, माहँ ? माहँ तो सारी विलासिता मिट्टीमें मिल जाय)। ५। (शिवजी कहते हैं) हे उमा! जिसकी छुपासे मद और मोह छूट जाते हैं, उसको क्या स्वप्नमें भी क्रोध हो सकता है ? (अर्थात् कदापि नहीं। यह तो नरलीला है, विरहातुरका अभिनय है)। ६।

😂 हतहुँ मृड़ कहँ कालों इति। 😪

मा० त० भा०—य वचन केवल भय दिखलानेके लिए कहे गए हैं; जैसा कि आगे श्रीरामचन्द्रजी-के ही वचनसे स्पष्ट है, यथा—'भय देखाइ लें आवडु तात स्का स्त्रीय'। 'मृद्' कहनेका भाव कि इसने हमारा कार्य भुला दिया, हमारा उपकार भुला दिया, यथा—'स्त्रीयहु सुधि मोरि विसारी। पादा राज कोप पुर नारी॥' श्रीर हमारा बल भी भुला दिया। 'जेहि सायक मारा मैं वाली', उस वास्की इसको स्वर नहीं है।

करु०, मा० म०—प्रमु प्रतिज्ञा करते हैं कि कल मासँगा। संदर्भ यह कि यदि वह आजहीं मेरे समीप आ जाय तो उसके प्राण वच जायँगे; नहीं तो कल अवश्य सासँगा।

वं०—यह साधुर्यमें राजनीति है कि राजा जिसके शतुको सारकर राज्य दिलाते हैं यदि वह भी बदकोल हुआ तो उसको भी दंड देते हैं, विरोधी होनेपर उसे भी नारते हैं। मित्रताको हानि हुई। इसका दंड उसे अग्नि देता, क्योंकि वह साज़ी है। प्रभुने यह वचन कहकर उसको मित्र-द्रोहके पाप और द्राइसे वचा दिया; नहीं तो अग्निदेव उसे भस्म कर डालते। 'कल माहँगा' इसीसे कहा कि वह तो आजहो आ जायगा।

पं०—वालि-वधको प्रतिज्ञा की सो सत्य और वैसीही प्रतिज्ञा अब की सो असत्य, यह कैसा १ इसमें क्या अभिप्राय है ? उत्तर—भगवान भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा अन्यथा कर देते हैं । सुप्रीव भक्त है, अतः आश्चर्य क्या ? यही वात भीष्म-पितानहर्जाने भगवान कृष्णसे कही है । भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़ भोष्मकी प्रतिज्ञा रक्खी । 'आज न आया तो कल नाहँगा और वह आजही आ गया, इससे प्रतिज्ञा पूर्ण रही', ऐसा अर्थ करनेसे अर्थ तो वनता है पर इससे रघुनाथजीमें कोपका निश्चय होता है ,और भक्तोंपर प्रमुका दृढ़ कोप करना उचित नहीं । इसी बातकी पुष्रता शंकरजी करते हैं।

मयूल—कार्तिक के पाँच दिन बीत गए तब श्रीरामचन्द्रजीने कोपकी ओटसे सुप्रीवपर करुणा की । शोला—सुर्वाबद्वारा शिक्षाहेतु रामजी यह चरित्र कर रहे हैं—(१) दिखाते हैं कि विषय कैसा प्रवल है कि वहां सुप्रीव जो बालिसयस अहिंनिश चितित और व्याकुत रहता था, अब बालिवध होनेपर राज्य, खो आदि पानेपर अपना वचन मूल गया कि 'सबपरिहरिकरिहों सेवकाई'। पासही रहता है, तो भी तनकी कीन कहें, वचनसे भी सहायता उसने न की। ﷺ नुसमें और भक्तों में बीच डालने में विषय ऐसा प्रवल हैं। अतएव जो मुक्ते चाहे उसे उचित है कि विषयभोगका त्याग करे। पुनः, (२) प्रभु अपनी भक्तवत्सलताका एवं भक्तोंके अपराधका स्वरूप एकत्र करके सुप्रीवद्वारा दिखाते हैं। सुप्रीवका ऐसा अपराध कि अपना उपकार करनेवालेके कार्यको भूल गया; ऐसा कृतध्न। उस अपराधके लिए उसे भूठही मारनेको और वह भी कल और भूठही क्रोध उसपर किया – ऐसा कृपालु कौन है ? पुनः, (३) यहाँ यह भी दिखाया कि भगवान अपने भक्तकी प्रतिष्ठा अपनेसे अधिक करते हैं। आपने सुप्रीवको मित्र बनाकर अभय दिया। पर परमभक्त लद्मण जी द्वारा उसे अभय दिलानेपर फिर क्रोध आदि दिखावमात्रवाला भो न करेंगे। लद्मण जीने सुप्रीवको आगे अभयदान दिया है, यथा—'तब सुप्रीव चरन सिक् नावा। गहि मुज लिखनन कंठ लगावा'।

पां०—आशय यह है कि रघुनाथजी मानुषी लीला वरत रहे हैं। अतः उसी आचरणके अनुकूल रघुनाथजीका यह कथन है, इसीसे शंकरजी कहते हैं कि इस लीला (चरित) की वही जाने जिसने रघुवीर- चरणमें प्रीति की।

दीनजी—अर्थ यह है कि—"जिस वाणसे मैंने वालिको मारा है यि मैं उसी वाणसे इसे भी मारूँ तो लोग कल ही मुक्ते मूढ़ कहने लगेंगे (कि मित्रता तो की पर तनकसी वातपर चिढ़ गए और मित्रताका निवाह न कर सके)। यहाँ पर 'तेहि सर हतउँ मूढ़ कह काली' को रामजीने उसी भावमें प्रयुक्त किया है जो उत्तर लिखा जा चुका है पर लक्ष्मणाजीने इसका दूसरा अर्थ लगाया कि रामजी प्रतिज्ञा करते हैं कि उसी वाणसे मैं इस मूढ़को कल मारूँगा। यहाँपर श्रीरामजीमें कुछ कोपसा दशीया गया है। पार्वतीजी चिक्त हो गई, उन्होंने पूछा यह क्या ? ईश्वरको कोप कैसा ? तव महादेवजी कहते हैं। और आगे किय कहते हैं कि 'लिइनन कोधवंत प्रभु जाना'। इसमें स्पष्ट भाव यही है कि वस्तुतः रामजीमें कोथ नहीं, लक्ष्मणजीको भ्रम हुआ कि उन्हें कोध आ गया है। 'जाना' शब्द इसीडिए प्रयुक्त हुआ है।'

नोट-१ भागवतदासजीका पाठ 'कह कालो' है। इस पाठसे दीनजीका अर्थ खूब बैठ जाता है। यह भाव शेषदत्तर्जाने दिया है। काशीकी प्रतिमें 'कहु' पाठ है। उससे लोग एक अर्थ यह भी निकालते हैं कि 'हे काली (शेपावतार)! उससे जाकर कहो कि वालिको जिस वाणसे मारा है उसी वाणसे, अरे मूढ़, तुमें भी नाहरंगां। 'काली का अर्थ 'कल' भी करते हुए ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि उससे तुम जाकर कही।-यह ऋर्थ ऋौर भाव वार्ल्माकीयसे पूर्ज संगत है। यथा वार्त्मी० ३०—'डच्यतां गच्छ सुप्रीवस्त्रया वीर महावल । मन रोषस्य यद्द्रं द्र्याश्चैनिमद्ं वचः ॥=०॥ न स संकुवितः पन्या येन वार्जा हतो गतः । सनये तिष्ठ सुत्रीव मा वालिपथमन्वनाः ॥=१॥ एक एव रखे वाली शरेण निहतो मया । त्वां तु सत्यादतिकान्तं हिनष्यामि सवान्यवम् ॥=२॥ अर्थात् हे महावली बीर ! सुर्शावसे जाकर कहो, और नेरे रोपका स्वरूप भी उसे वताओ, कि जिस मार्गसे वाली गया है वह मार्ग बंद नहीं हो गया है; प्रतिज्ञाका पालन करो, वालिके रास्तेपर नत चलो। मैंने वालिको अकेला ही नारा था पर तुमको सत्यके त्यागके कारण वन्धुवर्गसहित मारूँगा।-पर प्रधान ऋर्थ मेरी सनममें वहीं है जो ऋर्थमें दिया गया है। क्योंकि यदि ये ऋर्थ लें तो फिर 'लिझिमन क्रोधवंत प्रमु जाना', यह ऋषीली व्यर्थसी हो जाती है ऋथवा कमसे कम इसकी कुछ विशेषता रह ही नहीं जाती। पाठकोंका जिस ऋषमें मन भरे वे उसीको अइगा करें। ऋष्यातममें इसी प्रकारका कथन है जैंसा कि सानसमें, भेद केवल इतना है कि उसमें 'काली' वाली वात नहीं है। यथा 'नायाति शरदं पश्यन्नपि मार्गेयितुं प्रियाम् । पूर्वोपकारिखं दुष्टः कृतब्नो विस्मृतो हि माम् ॥१॥ हन्नि सुवीवमप्येवं सपुरं सहवान्यवम्। वार्जा यथा हतो नेऽच सुत्रोवोपि तथा भवेन्।।१०।। इति रुष्टं समालोक्य रायवं लक्स्मणोऽत्रवीन्।।११। सर्गे५। अर्थान् शरद्ऋतु आगर्या पर वह अवतक प्रियाके शोधमें चला हुआ नहीं दीखता । वह दुष्ट और कृतव्स है कि पूर्वही उपकार करनेवाले सुकको उसने सुला दिया। मैं उसे पुर और वान्यवों सहित माहँगा, जैसे पूर्व वालिको मारा था। इस प्रकार क्रोधयुक्त राववको देखकर लच्मगार्जा वोने।

गोंड्जी-यहाँ 'इतहुँ' पूर्ण क्रिया नहीं है। 'हतहुँ = माहँ। 'माहँगा' के लिए 'हतिहों' लिखते।

यहाँ 'अगर माहूँ' या 'क्या माहूँ' यह अर्थ होगा। यहाँ भगवान शुद्ध मायामनुष्यहूपका अभिनय कर रहे हैं। विरहसे पीड़ित मनुष्य जो कहता है, वहीं कह रहे हैं। वस्तुतः सुग्रीवकी रचा करके उसे राजा कर देना किसी स्वार्थभावसे तो था नहीं। स्वार्थ साधना होता तो वालिसे मित्रता करनेमें अधिक सौकर्य था। सुग्रीव आर्त और अर्थार्थी भक्त था। उसकी रचाही वास्तविक वात थी। परन्तु यहाँ विरहातुरका अभिनय हो रहा है। 'सुमीवका मतलब तो निकल गया न! देश, कोश, राज, रानी, सब कुछ पाकर अब मजेसे ऐश कर रहा है और मेरे कामको स्वार्थीने भुला दिया। जिस बाणसे बालीको मारा था उसीसे मूढ़को कलही खतम करदूँ तो सारी ऐशोइशरत खाकमें मिल जाय ।' यह विरहातुरका वाक्य है । यह राम-सत्य-संकल्प-प्रभुका संकल्प नहीं है। रोष मात्र है। सो भी अभिनय है। माया है। इस मायाको लदमणजी क्या जानें? 'लिछिमनह यह मरम न जाना'। यह विरहातुरका रोप भी तो उसी मायाके सिलिसिलेमें है।

श्री नंगे परमहंसजी—श्रीरामजीने सुश्रीवको मारनेके लिये सत्य संकल्प नहीं किया था। वाह्य संकल्प था । क्योंकि जब लदमणजी सुप्रीवका वध करनेके लिये तैयार हुए तो श्रीरामजीने उनसे यही कहा कि सुप्रोवको भय दिखाकर ले आ यो। जैसे धनुषपर वाण चढ़ाकर समुद्रको सोखनेको कहा और नहीं सुखाया, यह सत्य संकल्प नहीं कहलाता। सुत्रीव विषयसुखमें ऐसे आसक्त थे कि ज्ञान सिखानेसे नहीं निकलते और सुत्रीवका निकलना जरूरी था क्योंकि नारदजीका वचन भगवान्को सत्य करना है कि 'किरहैं कीस सहाय तुम्हारी', इसलिये सुत्रीवको साथ लेना है। अतः सय दिखाकर सुत्रीय निकाले गए; न तो सुत्रीवपर नाराजी थी, न क्रोध था, केवल लीला थी।

टिप्पणो-१ (क) 'जासु कृपा छूटहिं मद मोहा'। यथा- 'क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूटहिं सकल राम की दाया ।१३।३६।३।' यहाँ मद ऋौर मोह दोका ही छूटना कहा, क्योंकि ये दोनों क्रोधके मूल हैं। अत्रत्व जब मूलका हो रामकुपासे नाश हो जाता है तब उनको स्वयं क्रोध (जो मूल मद मोहका कार्य मात्र हैं) कैसे होगा ? (ख) उमाको संदेह हुआ कि ईश्वरको क्रोध कैसे हुआ, इसीसे महादेवजीने समाधान किया और 'उमा' संवोधन दिया गया। (ग) ईश्वरको स्वप्न नहीं होता। स्वप्न अज्ञानता है। जो यहाँ स्वप्न कहा वह माधुय्ये लीलाके अनुकूल कहा है।--[नोट-यहाँ यह ध्वनि है कि भगवान् नरलीलामें क्रोधका नाट्य कर रहे हैं। स्वप्नमें क्रोध न होना मुहावरा है, जिसका भाव यह है कि किसी अवस्थामें भी भग-वान्को क्रोध नहीं हो सकता। यथा--'मायया मोहितास्तर्वेजना अज्ञानसंयुताः ।१६। कथमेपां भवेन्मोत्त इति विष्णुर्विचिन्तयन् ॥ कथां प्रथयितुं लोके सर्वलोकमलापहाम् ।२०। रामायणाभिधां रामो भूत्वा मानुपचेष्टकः ॥ क्रोधं मोहं च कामं च व्यवहारार्थिति द्वये ॥३१।' (त्रध्यातम ५)। अर्थात् मायासोहित होकर लोग अज्ञानी हो गए। उनके मोक्तके लिए भगवान्ने लोकमें पापनाशिनी रामायण नामकी कथाके विस्तारके लिए नरहतप धारण किया और मनुष्य व्यवहार निवाहनेके लिए काम, क्रोध और मोहको भी प्रहरा किया।] वि० त्रि० का मत आगे १= (७) में है।

जानहिं यह चरित्र मुनि ज्ञानी । जिन्ह रघुत्रीर चरन रति मानी ।। ७ ।। कोधवंत प्रभु जाना। धनुष चढ़ाइ गहे कर वाना।। = 11

अर्थ--मुनि, ज्ञानी और जिन लोगोंने रघुवीर रामजीके चरणोंमें प्रीति मान ली है वे ही इस चरित्र (रहस्य) को जानते हैं। (कि सबको कृतार्थ करनेके लिए प्रसु यह नरनाट्य कर रहे हैं, उनमें काम क्रोध ऋदि कहाँ १)। । लद्मरार्जाने प्रमुको क्रोधवंत जाना तव उन्होंने धनुप चढ़ाकर वागको हाथमें लिया। ऋथीन् सुप्रोवको सारनेको तैयार हुए।=।

<sup>†</sup> यथा-'विदंति मुनयः केचिजानन्ति जनकादयः। तद्भक्ता निर्मेलात्मानः सस्यग्जानन्ति नित्यदां।। (ग्रयात्मे पार्४) । अर्थात् इसे कोई सुनि जानते हैं या जनकादि और निमल हृद्यवाले भक्त अच्छी तरह नित्य प्रत्यक्त करते रहते हैं।

वि० त्रि०—'जानहिं यह चिरत्र....' इस अर्थालीसे स्पष्ट है कि रघुनाथजीने कहा कि 'उसी वाण्से कल मृदको मारूँगा जिससे वालीको सारा था।' श्रीरामजीको प्रतिज्ञाभ्रंशादि दोपसे विनिर्मुक्त करनेके लिये शब्दों के तोड़ने-मरोड़नेका यत्न पण्डश्रम है। श्रीगोस्वामीजी यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि इस चिरतको ज्ञानी सुनि जानते हैं जो कि अभेदहिष्ट रखनेपर भी लोकसंग्रहके लिये क्रोध करते-से, शाप देते हुए देखे जाते हैं, पर वस्तुतः उन्हें क्रोधका लेशभी नहीं है। यथा 'मुनि साप जो दीन्हा अति भज्ञ कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना।' वे ज्ञानी भक्त जानते हैं कि सरकारको क्रोधका लेश भी नहीं हो सकता और न ऐसा कहना प्रतिज्ञाकी दृष्टिसे देखा जाता है। दिन रात डराने धमकानेके लिये लोग चचोंसे ऐसी वातें कहा करते हैं; वे प्रतिज्ञायें नहीं हैं।

शंका —भगवान्कोतो किसीपर क्रोध नहीं होना और विशेषकर भक्तोंपर नो कभी क्रोध नहीं-होतां। यथा 'जेहि जन पर ममता अरु छोहू। जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू।', 'जासु कृपा छूटे मद मोहा। ता कहँ उमा कि सपनेहु कोहा।'; पर यहाँ श्रीरामजी और श्रीलद्दमण्जी दोनोंका क्रोध करना देखा जाता है ? दोनोंका समन्वय कैसे होगा ?

समाधान (वे॰ भू०)—जिस तरह भगवान्का दिन्य विग्रह सदैव एक साथ ही माधुर्येश्वर्यसे पिर्पूण रहता है, इसी प्रकार उनके दिन्य गुण भी एक साथ ही सदैव माधुर्येश्वर्यरससे संपन्न रहते हैं और तर्नुसार भगवान् वर्तते भी हैं। जो जीव मगवच्छरण्शून्य हैं, जिन्हें अपने बलका भरोसा हे, उनके साथ भगवान् अपने ईशित्वगुणका प्रदर्शन करते हैं; अर्थात् नीतिशास्त्रका पालन करते हुए 'सुभ अरु असुभ कर्म अनुहारी। ईस देइ फल हृदय विचारी।'; उन्हीं लोगोंके लिये कहा है कि 'सव पर मोरि वराविर दाया'। जो भगवत्त्रपन्न हैं, उनकी प्रपत्ति स्वीकार करते हुए भगवान् अपने क्रुपादि माधुर्य गुणोंके पालन करनेका उद्घोप करते हैं—'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोच्चिष्यामि मा शुचः।', 'जौ नर होइ चराचर द्रोही। आवे सभय सरन तिक मोही।। तिज्ञ मद मोह कपट छल नाना। करउँ सद्य तेहि साधु समाना।' इत्यादि। सारांश यह कि भगविद्वप्रविक्रे लिये नीतिशास्त्र है और प्रपन्नके लिये कृपा आदि गुणोंका अनुवर्तन है। यथा शास्त्र 'विमुख विपयं कृत्वा कृपादिक्रमभिमुख्यविषयं कुर्यात्।' (श्रीवचनभूपणसूत्र १४ का बरवरभाष्य)।

वालि भगविद्वमुख था, इसीसे उसे श्रीरामजीने अपराधका दंड दिया; पर ज्यों ही उसने 'सुनहु राम स्वामी....श्रंतकाल गित तोरि' वचनों द्वारा प्रपत्ति स्वीकार की त्यों ही 'वालिसीस परसा निज पानी' श्रीर श्रमर करनेको कहा पर उसके स्वीकार न करनेपर 'राम वालि निज धाम पठावा'। सुग्रीव श्रीर विभीपण तो पूर्ण रूपेण भगवत्त्रपन्न हैं।

इस तरह प्रपत्तिशास्त्रके रहस्योंको अच्छी तरह अनुशीलनपूर्वक इस प्रसंगपर विचार करनेपर भक्तपचपालित्व दूपणावह नहीं ठहरता।

स्मरण रहे कि जैसे श्रीरामजी तथा श्रीजानकीजीमें तात्विक अभेद है; केवल विश्रहमेद नर-नाट्यार्थ है, उसी तरह श्रीराम चारों भाइयोंमें विश्रहमेद ही है, वह भी केवल लीलार्थ, वास्तवमें तात्त्विक भेद नहीं है। अतएव जैसे श्रीरामजीका सभी कार्य नरनाट्यार्थ है, वैसेही श्रीलदमणजीका भी है। इसीसे सुप्रीवने श्रीलदमणजीको नाथ कहा है—'नाथ विषय सम मद कछु नाहीं।' जैसे श्रीरामजीने सुप्रीवके लिये अपूर्ण कियार्थक शब्द कहा - 'तेहि सर हतउँ मूढ़ कहँ काली'; वैसेही लद्दमणजीने भी धनुपकी प्रत्यंचा मात्र चढ़ाई थी, धनुषपर वाणका संधान नहीं किया था, क्योंकि वाण अमोघ है और किसीको मारना है नहीं, केवल नक्षती क्रोधका प्रदर्शनमात्र है। ताल्पर्य कि लद्दमणजीका यह नाट्य भी लीलाके निये ही है।

टिप्पणी—१ मुनिसे अधिक ज्ञानी जानते हैं और ज्ञानीसे अधिक उपायक जानते हैं। इसीसे कमसे प्रथम मुनिको, फिर ज्ञानीको और अंतमें उपासकको कहा। पं रामकमार जीका अर्थ अरु रार्व के आधारपर जान पड़ता है। साधारणतया इसका अर्थ यह होता है कि 'ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्रीरघुवीर चरणमें प्रेम किया है वे ही यह चरित्र जानते हैं। प्रश्सामीजी लिखते हैं कि जो मुनि हड़ ज्ञानी और रघुवीर चरण

रत नहीं हैं वे इस रहस्यको नहीं जानते, उनके मनमें तो भ्रम हो जाता है। यथा—'सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ।' विशेष 'उमा राम गुन गृढ़ पंडित मुनि पाविह विरित । आ॰ मं॰ सो॰।' में देखिए। भाव यह है कि 'हे उमा! तुम ज्ञानी हो पर तुममें अभी रामचरणानुराग नहीं है, इसीसे तुमको सुनकर आश्चय हुआ, इसका रहस्य हमारे कहनेपर भी तुमको ज्ञात न होगा। अतः शिवजीने रहस्य कहा भी नहीं। (प० प० प०)]

२—'लिखिमन क्रोधवंत प्रभु जाना' इति । (क) 'क्रोधवंत जाना' का भाव कि प्रभु कुद्ध नहीं हैं, ऊपरसे क्रोध दिखाते हैं; पर लहमणजीने जाना कि वे कुद्ध हैं । इससे यह शंका होती है कि मुनि, ज्ञानो छोर उपासक जानते हैं कि क्रोध नहीं है और लहमणजीने जाना कि क्रोधित हैं, तो क्या लहमणजी ज्ञानी या रामचरणरत नहीं हैं ? इसका समाधान यह है कि लहमणजीमें ये दोनों गुण हैं, यथा—'वारेहि ते निज हित पित जानी । लिल्लिमन रामचरन रित मानी।१।१६८८।३।', पर श्रीरामजी उनको यह चिरत्र जनाया नहीं चाहते । क्रोधका मूल विरह है और विरहका मूल सीताहरण है, सो सीताहरणका मम भी तो उनको नहीं जनाया था । क्योंकि यदि लहमणजी जान जाते तो रामजीसे विरह छादि लीला न करते बनती ।

पां०—रघुवीरचरणका भाव यह कि माधुर्यके उपासकही जानेंगे और शंकर महाराज इसलिए नहीं कहते कि वे ऐश्वयंके उपासक हैं। वाल्मीकिजीने चिरतके विषयमें कहा ही है कि 'तुम्ह जो कहहु करहु सब साँचा। जस काछिय तस चाहिय नाचा'। आशय यह कि नरतनमें क्रोध भ्रमादि सब लगते हैं, इससे वसाही चिरत्र करना आवश्यक हुआ। प्रभुने कहा भी है—'मैं कछु करव लित नर लीला'। उसीका निर्वाह सर्वत्र करते जायँगे।

# दोहा—तब अनुजिहं समुभावा रघुपति करुनासीवँ । भय दिखाइ लै आवहु तात सखा सुग्रीवँ ॥१=॥

अर्थ-करणाकी सीमा श्रीरघुनाथजीने तब भाईको समकाया कि 'हे तात! सुग्रीव सखा है, उसे भय दिखाकर ले आओ। [अर्थात् समकाया कि सखाको मारना अनुचित है। वह अपनाही बनाया हुआ है, अपना बनाया आपही न विगाड़ना चाहिए। यथा—'पालि कै कृपाल व्याल-बाल को न मारिये औ काटिये न नाथ विपहू को रूख लाइ कै। (क॰ उ॰ ६१)।]

टिप्पणी—१ 'श्रनुजिह समुक्तावा'। 'श्रनुजिं-पद देकर जनाया कि यह भी समुक्ताया कि सुप्रीव हमारे सखा हैं, श्रतः हमारे समान हैं श्रीर तुम्हारे द्वारा मान करने योग्य (मान्य) हैं, क्योंकि तुम हमारे छोटे भाई हो।

गौड़जी-भगवान लहमण्जीकी आतुरताका हाल जानते हैं कि नासमभीसे भरतको ही मार हालने को तैयार थे। यहाँ भी नासमभीसे उठ खड़े हुए हैं। अतः समभाया।

नोट—१ वाल्मीकीय स० ३१ में लदमण्जीका क्रोध और उनको श्रीरामजीका समभाना दश खोकों में है। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि मैं असत्यवादी सुग्रीवका वध अभीकरना हूँ। अंगद श्रोसीता॰ जोको दूँढें, धनुपवाणको लिए वेगसे चलते देख श्रीरामजीने समभाया कि—तुन्हारे ऐसे मनुष्यको ऐसा पाप न करना चाहिए, कोपको विवेकसे वीरपुरुषोत्तम लोग शान्त करने हैं। तुम साधुचरित हो, सुग्रीवके प्रति मारनेकी बात तुमको न सोचनी चाहिए। स्मरण तो करो कि तुमने पहिले मैत्री की है। काल बीत गया, इसके संबंधमें कोमल वचनोंसे रुखाई दूरकर सुग्रीवसे कहना। यथा—'नेदमत्र त्वया ग्राह्मं साधुवृत्तेन लक्षण। तां प्रीतिमनुवर्तस्व पूर्ववृत्तं च संगतम्। अ सामोपहितया वाचा रुद्धाणि परिवर्जयन्।'—यह सब भाव 'तात सखा सुग्रीव' तीन शक्दोंमें ही जना दिया है। और अध्यात्ममें समभाना यह लिखा है कि वह हमारा प्रिय सखा है, उसे मारना नहीं, किंतु उसे भय दिखाना कि बालिकी तरह तुम्हारा भी वध होगा। यथा—'न हन्तव्यस्त्वया वत्त सुग्रीवो मे प्रियः सखा। १३। किन्तु मीषय सुग्रीवं वालिवन्त्वं हनिष्यसे।'—(सर्ग० ५)।

शीला—श्रीरामजीको कुपित जान लद्मगणजीने धनुष चढ़ाकर हाथमें वाण लिया। भाव यह कि उन्होंने सोचा कि ऐसे कृतव्रको कल क्यों, आज ही मार डालेंगे और नगर भी जानेकी जरूरत नहीं यहींसे वय कर देंगे। यह जानकर श्रीरामजीने सममाया कि ऐसा न करो; क्योंकि—(क) हमारे ऐसा करनेसे हमारी सनातन रीतिमें विरोध पड़ेगा। पुनः, (ख) वह सूर्यपुत्र है, सूर्य हमारे पुरुपा हैं। उसके वधसे गोत्रवध-दोप होगा। पुनः, (ग) रावणवधमें नर वानर दोनों कारण हैं, ऐसा वर रावणने माँगा हैं—'वानर मनुज जाति दुइ वारे'। सुन्नीव वानरराज है। विना उसके बुलाए वानर कैसे आयेंगे। पुनः, (घ) हमें सुर नर मुनि किसीने सीताका हाल न दिया, सुन्नीवने ही दिया, वह विपत्तिका साथी हुन्ना और सीताजीने भी उसपर कृपा की, इसीसे उसे पटभूषण दिए। सव लोग एवं सीताजी हमें क्या कहेंगी १ पुनः, (ङ) हनुमान्जीसे सूर्यने गुरुद्विणामें सुन्नीवकी रक्षा माँगी और हनुमान्जीने वही वचन हमसे लिया। हनुमान्जी क्या कहेंगे १ हनुमान्जीसे आगे सब कार्य लेना है।

पं० विजयानंद त्रिपाठीजी समकाना इस प्रकार कहते हैं:-'मीत को दोष सहै विनु मीतको, मीत विना दुःख कीन मिटावै। मीत अनेक उपाय करें, अरु मीत को लाइ सुपंथ लगावे। मीत अनीत पै पाँव धरें, तब मीतिहें कोपित हैं डरपावै। पै कतहूँ कबहूँ विजयानंद मीत की हानि हिए निहं लावै।। भोरी होत सुमित कविन्द और मुनिन्दहू की, विषय समीर की चपेटें जब चलतीं। भूलि जाते जोग जज्ञ संजम समाधि, नित्य न्तन अनंग की उमंगें चित चढ़ती।। कीन हैं कहाँ हैं हम विसरि सुरित जाते, माते मद सिद्याँ निमेष की सी लगतीं। दुखिया दिनोंका आज सुखिया हुआ है ऐसे, विषय विधानमें सुकंठकी क्या गिनती।'

टिप्पणी—२ 'रघुपति करुनासीव' का भाव कि सभी रघुवंशी कारुणीक होते हैं और ये तो रघु-वंशियोंके स्वामी हैं, अतएव ये करुणागुणमें सबसे श्रेष्ठ हैं। इस विशेषणसे जनाया कि सुप्रीवपर तो श्रीरामजीकी करुणा है, क्रोध नहीं हैं; इसीसे अनुजको समकाया।

प० प० प्र०—'रघुपति करुनासीव' का भाव उत्तरकार्ण्डके 'श्रंगद् वचन विनीत सुनि रघुपति करुनासीव । प्रभु उठाइ उर लायउ सजल नयन राजीव ।१०।' इस दोहेसे स्पष्ट हो जाता है । भाव कि सुप्रीव सखा है, 'उठाइ उर लाने' योग्य है, भला उसको मारना कैसा ? ऐसा कहते ही 'सजल नयन राजीव' हो गए।

#### 'कपि-त्रास'-प्रकरण

इहाँ पवनसुत हृदय विचारा । रामकाजु सुग्रीव विसारा ।। १ ।। निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा । चारिहु विधि तेहिकहि समुभावा ।। २ ।।

अर्थ—यहाँ (किंदिकथा नगरमें) पवनसुत हनुमान्जीने मनमें विचार किया कि सुप्रीवने राम-कार्य मुला दिया ।१। पास जाकर उन्होंने सुप्रीवके चरणोंमें माथा नवाया (प्रणाम किया) और साम, दाम, भेद और दण्ड चारों प्रकारसे कहकर उनको समकाया ।२।

नोट—१ 'इहाँ पवनसुत हृद्य विचारा ।....' इति । (क) श्रीहनुमान्जी गोस्वामीजीके सर्वस्व हैं । इसीसे 'इहाँ' (इथर) शब्द देकर इस समय किव अपनी स्थिति उन्हींके साथ सूचित कर रहे हैं । नहीं तो 'उहाँ' शब्द देते । प्र० स्वामीजी तथा वि० प्र० जी कहते हैं कि जब श्रीरामजीने तदमणजीसे कहा कि सुन्नी- वहु सुधि मोरि विसारी', उसी समय 'इहाँ पवनसुत हृद्य विचारा ।' (ख) 'पवनसुत' का भाव कि पवनदेव भक्त हैं और ये उनके पुत्र हैं । अथवा, पवन प्राणक्ष्पसे सबमें ब्याप्त हैं और ये पवनात्मज हैं, अतः इनकी बुद्धिमें विचार उठा । (पं०) । पवनसुत होनेसे ये वत बुद्धि आदिमें उनके समान हैं, यथा—'पवन तनव वत पवन समाना । बुधि विवेक विज्ञान निधाना ।३०।४।', अतः स्वतः इनकी बुद्धिमें यह विचार उठा । (ग) 'राम- काज सुन्नीव विसारा' यह विचार सुन्नीवजी और श्रीरामजीके वचनोंक म्मरणसे हुन्या । सुन्नीवजीने कहा था कि 'तजहु सोच मन आनहु धीरा', 'सव प्रकार करिहीं सेवकाई । जेहि विधि मिलिहि जानकी आई।'

श्रीर श्रीरामजीने सुत्रीवसे कहा था कि 'गत श्रीपम वर्षारितु श्राई। रहिहउँ निकट सैल पर छाई। श्रीहत करहु तुम्ह राजू। संतत हृदय धरेहु सम काज्।१२।८-८।' श्रीहनुमान्जी सोचते हैं कि प्रभुकी यह श्राज्ञा थी, पर सुत्रीवने 'हृद्य धरने' के बदले 'हृद्यसे विसार दिया'।

वि० त्रि०—विजय दशमी वीत जानेपर जवसे शरद्ऋतु लगा है, तबसे हनुमान्जी सरकारकी भाँ नि प्रतीचा कर रहे हैं कि अब सुमीब सीताजीके खोजके लिये प्रयत्न आरम्भ करते हैं, पर जब विजय-दशमीको भी कुछ न हुआ तो स्वामी और सेवकके हृदयमें एक ही समय यह भाव उदय हुआ कि 'रामकाज सुमीब विसारा'। हनुमान्जी मन्त्री हैं, और सरकारसे कह चुके हैं कि 'सो सीता कर खोज कराइहि। जह तह मरकट कोट पठाइहि'। अतः सुमीबको याद दिलाना और सीताजीके खोजके लिये सचेष्ट करना इनका कर्तव्य हो पड़ा। अतः एकादशीको सुनीबके पास गये। यहींसे आगामी घटनाओंकी तिथियोंका पता चलेगा।

टिप्पणी—१ (क) सुग्रीवने रामकार्य मुला दिया यह विचार मनमें इससे उत्पन्न हुन्ना कि शरद्करतु न्ना गई न्नोर वे सुखभोगमें न्यासक्त हैं, यदि उनको कामकी सुध होती तो वे हमसे कार्य्यके लिए न्ना गई न्नोर वे सकी चर्चा भी नहीं चलाई। (पंजार्वाजी लिखते हैं कि 'राम' का भाव यह है कि जो सबको रमानेवाल हैं उनका काम न भूलना चाहिए था। न्नोर 'सुग्रीव' का भाव है कि यह सुष्ठु न्ना निम्न प्रीवनाला है इसमें यह भूल उचित न थीं)। (ख) सुग्रीव भूलगए पर ये न भूले; क्यों कि रामकायके लिए तो इनका न्ना निक्ष हैं हुन्ना हैं, यथा—'रामकान लित तब न्नवतारा'।—[पुनः, १-ये तो सदा 'रामकान कि ते ने न्ना निक्ष निक्ष निम्न स्वाले ने निम्न निक्ष निम्न निक्ष निम्न स्वले हैं, इनके हृद्यमें धनुपवाण धारण किए सदा ही श्रीरामजी वसते हैं, न्ना ये क्य भूलनेवाले हैं। दूसरे, इन्होंने सुग्रीवकी रचा (वालिवध कराके) श्रीरामजीके द्वारा कराई, इन्होंने मिन्नता कराई न्नीर वचन दिया था कि न्नाप उसे न्ना करों वह श्रीसीताजीकी खबर मँगायेगा। पुनः श्रीरामजी हनुमान्जीको परम सम्मान देना चाहते हैं, न्ना उरप्रेरक रघुवंश-विभूषणने इनको प्रेरणा की। वाल्मी रह में लिखा है कि हनुमान्जी विपयको ठीक-ठीक समक्तनेवाल, कर्चव्य-विपयमें संदेहरहित न्नीर समयको खूब जाननेवाले हैं। उन्होंने हितकारी, सत्य न्नीर उपकारी, साम, धर्म न्नीर नीतिसे ग्रुक, नन्नता न्नीर प्रेम सहित, शास्त्रोमें विश्वास करनेवालोंके निश्चित बचन जाकर कहे। पुनः, २—यहाँ हनुमान्जीको मन, कर्म न्नीर वचन तीनोंसे सुन्नीवका हितेषी दिखाया है।—'पवनसुत हृदय विचारा' यह मन, 'नाइ चरनिह सिर नावा' यह कर्म न्नीर 'कहि समुक्तावा' यह वचनसे हित हुन्ना।

२—'निकट जाइ००' इति । (क) वात समाजमें कहने योग्य नहीं हैं; ऋतः पास जाकर कहा जिसमें दूसरा न सुन सके। दूसरेके सुननेसे राजाको लघुता होतो हैं। (ख) श्रीरामंकार्यके लिए सिखावन देना है और राजाके पास जानेपर प्रथम प्रसास करके तब बोलनेकी रीति हैं, ऋतः प्रसास करके बोले।

३—'चारिहु विधि समुक्तावा' इति । यथा—(क) श्रीरामजीने च्यापसे भिन्नता वा प्रीति कीं, यह साम है। (स्त) च्यापको राज्य दिया यह दाम है।—[पंजाबीजी लिखते हैं कि साम-विधि यह है कि ये रघुवंशी महानुभान हैं, उस पर भी ईश्वर हैं कि जिनकी सेवाकी लालसा समग्र देवता किया करते हैं, सो तुम्हारे घर च्याए। एसे पूज्यकी सेवा कर्त्तव्य है, जिसमें वे प्रसन्न रहें। दाम यह कि तुम्हें राज्यादि दिलाया, उसका बदला शींघ देना उचित हैं। (पं०)। बालमी० स० २९ में हनुमान्जीका समकाना इस प्रकार है—च्यापने राज्य च्योर

<sup>ं &#</sup>x27;निश्चितार्थोऽथतत्त्वज्ञः कालधर्मविशेषित् ।६। प्रसाच बाक्येविविधे हेतुसद्भिमोरमैः वाकय-विद्वाक्यतत्त्रज्ञं हरीर्ण मारुतात्मजः ॥ ।। हितं तथ्यं च पथ्यं च सामधमार्थनीतिमत् । प्रण्यप्रीतिसंयुक्तं विश्वाककृतिनश्चयम् ॥ ।। श्राथ्यत्र वक्तंत्र्य अर्थका निश्चय करके काल और स्वधमके मर्मको जाननेवाले, मनारम तरह तरहके वाक्योंसे खुश करके, वाक्यवित् हनुमान्जी हित, तथ्य, पथ्य, साम, धर्म, अर्थ, नीति, प्रेम और विश्वास भरे वचन वोले।

यश पाया....पर सित्रोंका कार्य अभी बाकी है, उसे आप करें। अवसर जाननेवाले मित्रके कार्यमें सदा तलर रहते हैं।....अतएव सन्मागमें स्थित, चित्रवान, आपको मित्रकार्य को मलीमाँति सम्पन्न करना चाहिए। मित्रकार्य में आदरपूर्वक उद्योग न करनेवालेका उत्साह नष्ट हो जाता है और वह अनर्थ पाता है; समय बीत जानेपर कार्य करना नहीं सममा जाता। समय बीत रहा है। (६ से १८ तक)। श्रीरामचंद्रजा काल जानते हैं पर बुद्धिमान हैं, इसीसे उन्होंने समय बीतनेकी बात तुमसे नहीं कहो। वे तुम्हारे कुनकी बृद्धिके हेतु हैं, बहुत दिनोंके लिए मित्र हैं। उनका प्रभाव अनुपम है। तुम्हारा काम पहले कर दिया है। आप उनका काम अब कीजिए। जब तक वे कुछ नहीं कहते तब तक यदि हम कार्य प्रारंभ कर दें तो समय बीता न कहा जायगा। पर उनके कहनेपर समय बीता सममा जायगा।....आप शक्तिमान हैं, पराक्रमी हैं, तब उनको प्रसन्न करनेके लिए बानरोंको शीघ्र आज्ञा क्यों नहीं देते १....वे आपकी प्रतिज्ञा देख रहे हैं, नहीं तो वे सुरासुर सभीको बाणोंसे अनायास वश कर सकते हैं। उन्होंनेवालिवधके विषयमें किंचित् भी शंका न करके हम सबका बड़ा उपकार प्रथम ही किया है; अतएव उनका प्रिय आपको सब प्रकारसे करना चाहिए। (ग) बाली अंगदको श्रीरामचन्द्रजीको सौंप गया है। यदि श्रीरामजी उसे राज्य दे दें तो आप क्या कर सकते हैं १ यह दंड है।

४—हनुमान्जीने रामकार्यमें मन, तन और वचन तीनों लगाए। मनसे स्वामीका हित विचारा, तनसे नम्र हुए श्रीर वचनसे हित कहा। यथा—'पवनसुत दृदय विचारा', 'चरनिह सिरु नावा' श्रीर 'कहि समुक्तावा'।

नोट-२ वाल्मी० २६ के विशेष भागमें हनुमान्जीका समभाना है। इसमें एवं अध्यात्ममें यह भी कहा है कि वे समस्त सुरासुरको मार सकते हैं, केवल तुम्हारी प्रतिज्ञा देख रहे हैं कि तुम कृतघ्न तो नहीं हो। कृतघ्न होनेपर वे बालीकी तरह तुम्हें भी मार सकते हैं।-'न करोषि कृतघ्नस्त्वं हन्यसे बालिवर्द्रुतम्' (अ० रा० ४।४८)

सुनि सुग्रीव परम भय माना । विषय मोर हर लीन्हेउ ज्ञाना ।। ३ ।। अव मारुतसुत दृत समूहा । पठवहु जहँ तहँ बानरजूहा ।। ४ ।। कहेहु पाख महुँ आव न जोई । मोरे कर ताकर बध होई ।। ४ ।।

श्रर्थ—सुप्रीवने हनुमान्जीके वचन सुनकर श्रत्यन्त भय माना (श्रर्थात् श्रमीतक उनको किंचित् भय न था, श्रव बहुत भयभीत हो गए)। (श्रीर कहा-) विषयने मेरा ज्ञान हर लिया। ३। हे पवनपुत्र ! श्रव जहाँ जहाँ वानरोंके यूथ हैं वहाँ वहाँ बहुतसे दूतोंको भेजो। ४। (दूतों एवं वानरयूथों को यह) कहला दो कि जो कोई एक पच्च श्रर्थात् ४५ दिनमें न श्रा जायँगे उनका वध मेरे हाथों होगा। ५।

नोट — १ 'हर लीन्हें उज्ञाना' से जनाया कि पूर्व ज्ञान था। यहाँ लच्य है सुप्रीवके इन वचनोंपर कि—'उपजा ज्ञान बचन तव बोला। नाथ कुपा मन भयं अलोला।। सुख संपति परिवार बड़ाई। सव परिहरि करिह उँ सेवकाई।। ये सब रामभगतिके बाधक।००' इत्यादि, जा दोहा ७ में कहे हैं। वाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि जब चेत हुआ तब परम भयभात हुआ कि उफ ओह! सुफस बड़ा अपराध हुआ,
विपयने सुफे ऐसा वशमें कर लिया! विषयने ज्ञान हर लिया, यही भय हुआ। विपयों में मनके लग जानेसे
बुद्धिका उसी प्रकार हरण हो जाता है जैसे जलमें नौकाको वायु हर लेती है ऐसा गीतामें भगव।न्ने कहा
है। यथा—'इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनोऽनुविधीयते। तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविमिवाम्मिस ।२।६७।'

नोट—२ 'मारुतसुत' वा 'पदनसुत' का प्रयोग वहाँ वहाँ हुआ है जहाँ जहाँ कार्य करनेमें शावता दरसाना होती है। सुंदरकांडमें इसका प्रयोग प्रारंभमें ही बहुत हुआ है, यथा—'जात पवनसुत देवन्ह देखा', 'श्रित लबु रूप पवनसुत लीन्हा', 'तुरत पवनसुत वित्तस भयऊ' इत्यादि। वहाँ इसके भाव लिखे जा चुके हैं। वैसेही इस सम्बोधनसे सुश्रीवका तात्पर्य है कि तुम शीव्र काम करनेवाले हो; अतः तुम शीव्र यह काम करो, शीव्र

शीव्रगामी वानरोंको वुलास्रो, शीव्रगामी दूतोंको भेजो । यथा—'शीव्रं कुरु ममाज्ञां त्वं वानराणां तरस्विनाम्'-(अध्यात्म ४।५०)।

प० प० प० प० मानसमें जैसे श्रीरामजीके प्रत्येक नामका उपयोग कोई विशिष्ट भाव प्रकट करनेके अभिप्रायसे ही हुआ है, वैसे ही श्रीहनुमान्जीके नामोंका प्रयोग भी शब्द ब्युत्पित्तकी छोर ध्यान रखकर ही किया गया है। जैसे,—(१) जहाँ पावन करनेका कार्य सूचित करना होता है वहाँ 'पवनसुत' इत्यादि। (२) वल, सामध्य, वुद्धिवल छौर छद्भुत कृत्य सूचित करनेके लिये 'हनुमान'। (३) प्रवल प्रभंजनके समान जहाँ अतिवेग छौर विनाश छादि सूचित करना होता है वहाँ 'प्रभंजनसुत'। (४) वायुके समान सामान्य गितके लिये 'वायुसुत'। (५) 'प्राणोंके समान' भाव दरसानेके लिये 'अनिल सुत'। (६) मारुत, मरुत शब्दोंका छथं 'म्रियन्ते छनेन वृद्धेन विना वा' ऐसा है अर्थात् जिसके वढ़ जानेसे अथवा जिसके विना (लोग) मरते हैं वह। देखिए 'ताहि मारि मारुतसुत वीरा। बारिधि पार गयउ मित धीरा। १।३।५। इसकी प्रतीति छगली छर्थालीमें मिलती है कि अवधिके भीतर न छानेवाले मारे जायँगे।

टिप्पणि—१ दूतोंकी संख्याके विषयमें अनेक मत हैं। अध्यात्ममें 'सहस्राणि द्शेदानीं'—(४।५०), अर्थात् दशहजार और वाल्मी० ३७ में 'प्रेषिताः प्रथमं ये च मयाज्ञाता महाजवाः। त्वरणार्थं तु भूयस्त्वं संप्रेपय हरीश्वरान् ।३०।१०।...शतान्यथ सहस्राणि कोट्यश्च मम शासनात्। प्रयान्तु किपिसंहानां निदेशे मम ये स्थिताः ।१३।' अर्थात् प्रथम वेगवान् वहुतसे दूत भेजे गए थे, किर हनुमान्जीसे यह आज्ञा की कि मेरी आज्ञा माननेवाले श्रेष्ठ वानर सैकड़ों हजारों करोड़ों शीब्र कार्य होनेके लिए और भी भेजो। इत्यादि। इसीसे सर्वमतरक्तक पूज्य किवने 'समूह' पद देकर सबके मतका निर्वाह कर दिया।

२—'पठवहुं जहँ तहँ' कहकर गोस्वामीजीने स्थानकाभी नियम नहीं रक्खा; क्योंकि इसमें भी श्रमेक मत हैं। श्रध्यात्ममें 'सप्तद्वीपगतान् सर्यान्वानरानानयन्तु ते' (४।५१) श्रर्थात् सप्तद्वीपनिवासी सव वानरोंको ले श्रावें, ऐसा लिखा है। श्रौर, वाल्मी० ३७ में महेन्द्र हिमवान, विन्ध्याचल इत्यादि श्रमेक पर्वतोंके नाम गिनाए हैं। यथा—'महेन्द्रहिमविद्वन्ध्यकैलासिशखरेपु च। मन्दरे पाण्डुशिखरे पञ्चशैलेषु ये स्थिताः।३०। तक्णादित्यवर्णेषु भ्राजमानेपु नित्यशः। पर्वतेषु समुद्रान्ते पश्चिमस्यां तु ये दिशि ।३।....तांस्तांस्त्वमानय चित्रं पृथिव्यां सर्ववानरान्।६।...ते गतिज्ञा गर्ति गत्वा पृथिव्यां सर्ववानराः। श्रानयन्तु हरीन्सर्वोस्त्वरिताः शासनान्मम ।१५।' श्रतः गोस्वामीजीने 'जहँ तहँ' पद दिया जिसमें सब मतोंका समावेश हो जाय। ['जूह' यूथका श्रपभंश है]।

गोस्वामीजीने 'जहँ तहँ' पद दिया जिसमें सब मतोंका समावेश हो जाय। ['जूह' यूथका अपभ्रंश है]।

मा० म०—वानरोंको भेजा रीछोंको नहीं, क्योंकि वानर हलके होते हैं, शीव्रतासे जायँगे। रीछ
भारी होते हैं, उन्हें देर लगेगी।

तव इनुमंत बोलाए दृता। सब कर किर सनमान बहुता ।। ६ ।। भय अरु प्रीति नीति देखराई। चले सकल चरनिंह सिरु नाई।। ७ ।। एहि अवँसर लिखमन पुर आए। क्रोध देखि जहँ तहँ किप धाए।। = ।।

श्रथं—( जय सुन्नीयकी श्राज्ञा पाई) तव हनुमान्जीने दूतों को वुलाया श्रीर सबका बहुत सम्मान करके। इस सवको भय, प्रीति श्रीर नीति दिखाई। सब बानर चरणों में मस्तक नवाकर चले। अ इसी समय (जब हनुमान्जी दूतों को भेज चुके तत्पश्चात्) लदमण्जी नगरमें श्राए। उनका क्रोध देखकर बानर जहाँ तहाँ से दोड़े।=।

टिप्पणी—१ 'तव हनुमंत वोलाए' से सूचित किया कि वे विना राजाज्ञाके कुछ न कर सकते थे। ['किर सनमान वहूता' इति। अर्थात् कहा कि तुम सदाके विश्वासी सेवक और मित्र हो, सदा अवसर पड़ने-पर तुमही काम आए हो। (पं०)। अध्यात्ममें दान मानसे तृप्त करना कहा है। यथा—'पवनिहतकुमारः प्रेपया-मास दूता नितरभसतरात्मा दानमानदितृप्तान्।' (४।५४) अर्थात् पवनके प्रियपुत्र हनुमान्जीने दानमानसे तृप्तकर

दूतोंको भेजा। पुनः, सबका नाम त्रादरसे लेना भी सम्मान है, यथा—'लै लै नाम सकल सनमाने। २। १९१।८।' उचित त्रासन देना, त्रादरसे कुशल प्रश्न करना इत्यादि सब सम्मान है]

२—भय, प्रांति ख्रौर नीति दिखाई। यथा—(क) पत्त भरमें जो न लौटकर क्रा जायगा उसका वध राजा स्वयं करेंगे, यह भय दिखाया। शोध ख्रानेवालेपर राजा प्रसन्न होंगे, यह प्रीति दिखायी ख्रौर सेवकका धर्म है 'स्वामि-सेवकाई', यह नीति दिखाई—[पुनः, नीति यह भी कि वालिके वाद सुप्रीवका राज्य होनेपर इनका प्रथम कार्च्य, जो तुमको सौंपा गया, यही है; इससे तुम्हारी परीचा भी हो रही है कि तुम विरोधी पत्त तो नहीं रखते। वावा हरिहरप्रसादजी कहते हैं कि भय ख्रौर प्रीति ये हीं दोनों नीतियाँ दिखाई—] (ख) सुप्रीवकी ख्राज्ञा भय दिखानेकी है। ख्रतः प्रथम भय दिखाया; प्रीति ख्रौर नीति ख्रपनी ख्रोरसे दिखाई। [दीनजी—सम्मान करके प्रेम दर्शाया, ख्रौर फिर उन्हें दूतोंकी नीति बतलाई।]

वि० त्रि०—'एहि अवसर....कि धाए' इति । एहि अवसरका अर्थ यह नहीं है कि जिस समय हतुमानजी दूत भेज रहे थे उस समय । इसका अर्थ यह है कि हतुमान्जीके दूत भेजनेके बाद और दूतोंके वापस
आनेके पहिले । यथा—'एहि विधि भए सोच वस ईसा । तेही समय जाइ दससीसा । लीन्ह नीच मारीचिह संगा । भयउ
तुरत सो कपट कुरंगा । किर छल मूढ़ हरी बैदेही ।' इसका अर्थ यह नहीं है कि यह सब घटनाएँ उसी समय हुई
जब महादेवजी सोचके वश हो रहे थे, बल्कि इन घटनाओं के बाद जब कि सरकार सीताजीको खोजने चले,
महादेवजी सोचवश हो रहे थे। इसी भाँति लिछिमनजीका आना दूनोंके भेजनेके चौदह दिन वाद हुआ,
क्योंकि आगे चलकर कहेंगे कि 'एहि विधि होत वतकही आए बानर जूथ' उन लोगोंके आनेकी अविध
सुत्रीवजीने एकपक्त दिया । वह उसी दिन पूरा हो रहा था। सरकार इस निश्चयके वाद भी कि मेरे
कामको सुत्रीवने मुला दिया, कुछ दिन और प्रतीचा करते रहे। (आगे दोहा २१ भी देखिए)।

टिप्पणी—२ 'क्रोध देखि'। 'देखि' से जनाया कि लहमणजी भय प्रदर्शनके लिए क्रोधकी चेष्टा किए हैं, नेत्र लाल हैं, त्योरी चढ़ाए हैं, कठोर रोदाका शब्द कर रहे हैं। यथा-'ज्याघोपमकरोत्तीवं भीपयन् सर्ववानरान्। अ० रा०।४।५।२५।' (संपूर्ण वानरोंको भयभीत करते हुए धनुंषकी प्रत्यंचाका भयंकर टंकार किया)।

नोट—'जहँ तहँ कि धाए'। ऋध्यात्मके 'चकुः किलिकलाशव्दं धृतपापाण्पादपाः। तान्द्रप्ता क्रोधताम्नाचो वानरान्लद्मण्सतदा ॥५१८॥', (ऋर्थात् शहरपनाहके वानर उनको देखकर शिलाएँ और यह ते ले लेकर किलिकला शब्द करने लगे, यह देखकर लद्मण्जीके नेत्र क्रोधसे लाल होगए।), इस स्लोकसे 'धाए' का भाव लड़नेके लिए दौड़े, यही सिद्ध होता है। कोई महानुभाव ऐसा कहते हैं कि वे सुप्रीवकी रच्चाके लिए मोरचावंदी करने लगे कि कहीं उनको जाकर मारें नहीं। वाल्मी० स० ३१ में लिखा है कि लद्मण्जीने देखा कि महावली वानर हाथोंमें वृत्त लिए हुए शहरपनाहके वाहर खड़े हैं, इससे उनका क्रोध बढ़गया। यथा—'ततस्तैः किपिमव्यातां द्रुमहस्तैर्महावलैः। ऋपश्यल्लदमणः कुद्धः किष्किधां तां दुरासदाम्॥२६॥ ततस्ते हरयः सर्वे प्राकारयरिखान्तरात्। निष्कम्योदग्रसत्वास्तु तस्थराविष्कृतं तदा ॥२०॥ ददर्श वानरान्भीमान् किष्किधायां बहिश्चरान् ॥१०॥' ऋर्थात् हाथमें उखाड़े हुए पेड़ लिए हुए वन्द्रोंसे व्याप्त, दुर्गम किष्किधाको लद्दमण्जीने देखा। फिर वे सब वानर परकोटेकी खाईसे वाहर निकल स्पष्ट रूपसे खड़े होगए और उन्होंने वहाँ भयंकर-भयंकर बन्दरोंको देखा।

# दोहा—धनुष चढ़ाइ कहा तत्र जारि करों पुर छार । व्याकुल नगर देखि तव आएउ वालिकुमार ॥ १६॥

अर्थ—तव (अर्थात जब बानरोंको लड़नेकी तैयारी करके दौड़ते किलकिला शब्द करते देखा) लदमण्जी धनुप चढ़ाकर बोले कि (अरिनवाण्से) नगरको जलाकर राख कर दूँगा। नगर-वासियोंको ब्याकुल देखकर विल्युत्र अंगद उनके पास आए। १९६।

हैं कि ऋंगदने जाकर सुबीवको खबर दी । ऋध्यात्मरामायणसे यह भाव प्रमाणित होता है । वाल्मी० में भी अंगदकोही तद्दमराजीने भेजा है। उसने ही समाचार कहा पर सुत्रीव निद्रित था। प्लन्त श्रीर प्रभाव इन मंत्रियोंने समाचार सुप्रीवसे कहा और यह भी कहा कि लह्मगाजीने अंगदको तुम्हारे पास भेजा है।

र—'ऋति भय ऋकुलाना'। भाव, कि हनुमान्जीकेही समसाने पर वे परम भयको प्राप्त हुए थे, यथा- 'तुनि तुग्रीव परम भय माना'; श्रीर श्रव लदमणजीका क्रोध सुना इससे 'श्रति भय' से श्रकुला उठे।—(नोट—२ देखिए)।—[पंo—अक़ुलानेका कारण कि रामजी होते तो वे मित्र थे, उन्हें हम समभा भी लेते; पर ये भाईके नातेको सानें या न मानें, इनसे मेरा वश नहीं।

ी 'संग लै तारा०' ि मा० त० भा०—१ स्त्रीपर महात्मा क्रोध नहीं करते। यथा—'नहि स्त्रीपु महात्मानः क्वचित् कुर्वन्ति दारुणम्। वाल्मी॰ ३३।३६।' अर्थात् महात्मा लोग स्त्रीपर कठोरता नहीं करते। वा, २—ताराको बड़ी बुद्धिमान् समभक्तर भेजा कि वह लदमणजीको समभाकर प्रसन्न कर देगी।—(पूर्व लिखा जा चुका है कि इसकी प्रशंसा वालीने सुत्रीवसे करते हुए कहा था कि इसकी रायसे चलना।—११ (१-२) देखिए। श्रौर हनुमान्जीको वुद्धिविवेक-विज्ञानके निधान समभकर भेजा।

वि० त्रि०—क्रोधके वेगमें लद्मगाजीके सामने सुग्रीवजी नहीं जाना चाहते। जब वेग कुछ शान्त हो तो सामने जायँ। सब वातें हनुमान् जीके बीचमें तय हुई हैं, ऋतः सममानेके लिये हनुमान् जीका भेजना प्राप्त है, पर कोई अपना अत्यन्त निकट सम्बन्धी भी साथ चाहिये। अंगदको भेजते, सो वह सबसे पहिले जा मिले, और ऋपने लिये ऋभय दान भी प्राप्तकर लिया। ऋतः ऋव तो हनुमान्जीके साथ या तारा जाय या रूमा जाय। तारापर सरकारकी कृपा है, भक्तिका वरदान भी दे चुके हैं, ऋतः लदमणजी ताराका ऋनादर नहीं कर सकते । ऋतः ताराके साथ हनुमान्जीको भेजा, श्रौर श्रादेश दिया कि विनतीकरके राजकुमार (लच्मण्) को समकात्रो, तक वितर्कसे नहीं। (यहा वात वालमी० में उन्होंने तारासे कही है। यथा 'त्वया सान्त्वै-रुपकान्तं प्रसन्नेन्द्रियमानसम्। ततः कमलपत्राचं द्रच्याम्यहमरिन्द्मम्। ३३।३७।' अर्थात् कोमल वचनों द्वारा तुम्हारे शान्त करा देनेपर त्रौर उनके प्रसन्न हो जानेपर, कमलपत्रात्ति लद्दमणको मैं देखूँगा।)

दीनजी - ताराको लदमणजीके पास सममाने भेजना भी रहस्यमय है। क्योंकि रामजीने ताराको राजमिहपी वनाया था। ऋव यदि लह्मगाजी कोप करके नगर जला दें या कुछ स्रौर स्रनिष्ट उत्पात करें तो उन्हें रामजी द्वारा निर्धारित कार्यका खरडन करना पड़ेगा, जो वे कर नहीं सकते। साथ ही ताराको भेजकर सुप्रीवकी गंभीर राजनीतिसे अनिभज्ञताका भी कुछ परिचय दिया गया है। (इसपर् प्र० स्वामी कहते हैं कि ताराके भेजनेमें सुम्रीवकी नीतिनिषुणता सूचित होती है। देखिए, जब भीष्माचार्यने पृथ्वीको निःपायडव करनेकी प्रतिज्ञा की तब भगवान् छुट्या स्वयं सेवकका रूप धरकर द्रौपदीको उनके दर्शन कराने ले गये थे। तारा खी है और लदमणजी ब्रह्मचर्यव्रत धारण किये हुए हैं, ऋतःये उसपर क्रोध न करेंगे। और भी जो कारण महानुभावोंने ताराको साथ भेजनेके दिये हैं, वे सब सुप्रावके सुविचार ही सिद्ध करते हैं।)

गोंड़र्जा —हनुमान्जीने मैत्री स्थापित करायी और तारा सनाथा की गई। सुप्रीवके मारे जानेसे दोनों वातें नष्ट हो जायँगी, यह भाव है।

पां०-- १ स्त्रीकी विनतीसे द्या शीव और अधिक होती है। श्रीकृष्णजीने नागपत्नीकी विनतीसे नागका वध न किया। २--ताराका रूप देखकर समभ जायँगे कि इसपर सुप्रीव आसक्त होकर भूल गया। वै०- उसको साभाग्यवती करके अव सीभाग्यहीना न करेंगे।

पं०, प्रु०-मुमे उन्मत्त जानकर मुक्तपर कृपा न करेंगे, यह सममक्कर इन्हें भेजा। हनुमान्जी प्रमुके कृपापात्र हैं।

श्री॰ मि॰—हनुमान्जीने चारों प्रकारसे समकाया ही था, उसपर यह सुना कि अंगद जाकर

मिला है और वे उसको अभय वाँह दे चुके हैं। अतएव घबड़ाकर ताराको साथ ले जानेको कहा; इस विचारसे कि अंगदको माता जानकर क्रोध त्याग देंगे और इसकी विनय सुनकर मुके उसका पित जान-कर मेरा अपराध भी जमा करेंगे। (मा० शं०)

टिप्पणी—४ (क) 'करि विनती समुमाउ' अर्थात् जव विनयसे शीतल हो जायँ तव सममाना। (ख) 'कुमार' अर्थात् राजकुमार हैं। इनको नीतिशास्त्रसे सममाना, यों कि नीति यह है कि अपने वनाएको आप ही न बिगाड़े, विचारिये तो कि आपने अपने हाथसे सुग्रीवका तिलक किया है। पुनः, ['कुमार' पद देकर जनाया कि इस प्रकार सममाना कि सुग्रीवकी मैत्री रामजीसे है, तुम रामजीके छोटे भाई हो, अतएव तुम्हें सुग्रीवका सम्मान बड़े भाईके तुल्य करना चाहिए। (पं०)]

तारा सहित जाइ हनुमाना। चरन बंदि प्रश्च सुजस बखाना।। ४।। करि विनती मंदिर लें आए। चरन पखारि पलँग वैठाए।। ४।।

अर्थ—तारासिहत जांकर हनुमान्जीने चरणोंकी वन्दना करके प्रमुका सुयश वर्णन किया।४। विन्ती करके महलमें ले आए; चरणोंको घोकर पलंगपर विठाया।५।

नोट-१ मिलान की जिये—'गत्वा ननाम शिरसा भक्त्या स्वागतमत्रवीत्। एहि वीर महाभाग भवद्गृह्मशंकितम्।। अ० रा० ५१३०। प्रविश्य राजदारादीन्द्या सुग्रीवमेव च १३८।' अर्थात् शिर नवाकर भित्तपूर्वक स्वागत करते हुए वोले—'हे महाभाग! वीरवर! निःशङ्क होकर आइए, यह घर आपहीका है। इसमें प्रधारकर राजमहिषियों से और सुग्रीवजी से मिलिये। 'संग ले तारा' और 'तारा सहित' से हतु-मान्जीको प्रधान रक्खा, वाल्मी० में तारा प्रधान है। उसने लद्दमण्जी से बहुत कुछ कहकर अंतमें यह कहा कि 'सुग्रीव बहुत दिनों से विछुड़ी हुई खीको और मुमको पाकर आसक्त हो गया, उसे चमा की जिए। आइए, मित्रको समस्ताना चाहिए। आपने मर्यादाकी रक्षा की कि किसी के घरमें जहाँ खियाँ हों न जाय; पर मित्रके यहाँ जाने से दोष नहीं और न सद्भावसे देखने से दोष हैं', यथा—'तदागच्छ महावाहो चिर्त्र रिवर्त त्या। अच्छलं मित्रभावेन सतां दारावलोकनम्॥ वाल्मी० ३३।६१॥'; यह आज्ञा पाकर लद्मण्जी भीतर गए।

टिप्पणी—१ (क) 'जाइ हनुमाना' इति । लद्दमणजी दरवाजेके बाहर हैं और ये भीतर अन्तः पुरमें थे, अतः चलकर लद्दमणजीके पास आकर मिले । इसीसे 'जाइ' कहा । (ख) 'प्रभु सुजस', यथा— 'जन अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीनवंधु अति मृदुल सुभाऊ', 'न घटैं जन जो रघुवीर वढ़ायो । क० ७१६०।' जिसको एकबार अपना लिया फिर उसके दोषपर दृष्टि नहीं खालते । यथा 'अपने देखे दोष सपनेहु राम न उर घरेड । दो० ४७।' इत्यादि । पुनः, यह कि प्रभुके समान कोई दीनहितकारी नहीं है । दीन गृद्ध, श्वरी और सुमीवका उन्होंने कैसा हित किया । इत्यादि ।

नोट—२ रामभक्तको प्रसन्न करनेका यह सहज नुसखा है कि उसे भगवद्यश सुनावे। देखिए, विभीषणजीको हनुमान्जीने प्रभुका यश सुनाया, कालनेमिने हनुमान्जीको रोकनेके लिए प्रभुका यश सुनाया, इत्यादि । कारण यह है कि रामगुणप्राम रामभक्तका जीवनधन है, यथा—'राम भगत जन जीवनधन से । १।३२।१२।' भगत जन जीवनधन से । १।३२।१२।' भगत जन जीवनधन से । १।३२।१२।' भगत जन जीवनधन से । १।३२।१०।' भगेर 'संतसमाज पयोधि रमासी ।१।३१।१०।' इत्यादि ।

३—'मंदिर ले आए', इस कथनसे जनाया कि सुग्रीवकी आज्ञार्था कि उन्हें महलमें ले आना। यथा अध्यात्मे-'सांत्वयन् कोपितं वीरं शनैरानय मन्दिरम् (सादरम्)।'-(५१३४)। अर्थात् सुग्रीवने हनुमान्जीसे कहा कि कुपित वीरको शान्त करते हुए धीरे-धीरे मन्दिरमें ले आओ। ("विषयासक्त कृतन्न सुग्रीवके राजभवनको 'मंदिर' कहना कहाँ तक उचित है जब कि भवानीके देवालयको भी मंदिर नहीं कहा गया।" यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर प्र० स्वामीजी यह देते हैं कि यहाँ 'मंदिर' शब्दसे 'श्रीरामजीकी मूर्ति जिनके

हृद्यमें है ऐसे लह्मण-संतका ही प्रहण करना उचित है। इसी भावनासे हृतुमान्जीने उनका पाद प्रचालन किया)। जैसे यहाँ चरण प्रचालन करना कहा है, वैसे ही छ० रा० में सुप्रीवका ऋध्य और पाद्य आदिसे लह्मण्जीकी भली प्रकार पूजा करना लिखा है। यथा—'सुप्रीवोऽप्यर्ध्यपाद्याद्येल हमणं समपूज्यत्।५१५०।' मानसमें श्रीहृतुमान्जीने चरणप्रचालन किया है, उसके पश्चात् सुप्रीव आकर मिले हैं। मन्द्रमें ले आनेसे लह्मण्जीका अधिक सम्मान हुआ और सेवा बनी कि चरण् धोए और पलंगपर विठाया। स्मरण रहे कि विशेष उदासी वेष और नगरमें न जानेका वर केवल श्रीरामजीके लिये माँगा गया था। इसीसे राज्यतिलक करनेके लिये कि कि विशेष लंकामें श्रीलह्मण्जी ही भेजे गए। इसी तरह लह्मण्जीके लिये भक्तकी रुचि रखनेके लिये पलंगर वैठनेमें भीकोई अनोचित्य नहीं है। प्र० स्वामीका मत है कि यहाँ 'पलंग' से व्रतीका आसन अर्थ करना चाहिए। 'पर्यङ्कोमञ्च पल्यङ्क वृषी पर्यस्तिकासु च। इति मेदिनी कोषे।' व्रतीके आसनको वृषी कहते हैं जिसका पर्याय पलंग है। लह्मण्जा व्रती, तपस्वी हैं। तपस्वीको शय्या पलंग आदिपर वैठना मना है।

श्री नंगे परमहंसजी—'लदमणजी तो ब्रह्मचर्थमें रहे। पलंगपर कैसे बैठे ?' समाधान यह है कि 'यदि वे ब्रह्मचर्य व्रतको धारण किये होते तो श्रीरामजी शूर्णणाको उनके पास न भेजते। यदि कहिये कि शूर्पणालाको तो हँसी होती थी तो उत्तर यह है कि ब्रह्मचर्य व्रतमें हँसी नहीं होती है। अतः लदमण-जीको पलंगपर बैठना निषेध नहीं हो सकता। फिर सुग्रीव तो राजा थे। राजात्र्योंके यहाँ अनेक पलंग रहते हैं जैसे कि बेंतके, नेवाड़के, इत्यादि। अतः लदमण्जीका पलंगपर बैठना निर्दाष है।

तव कपीस चरनिह सिरु नावा । गहि भुज लिखमन कंठ लगावा ।। ६ ॥

• अर्थ – (जव समकाने, रामयश सुनाने और सेवासे लद्मणजी शान्त हुए) तब सुग्रीवने चरणोंमें मस्तक नवाया। लदमणजीने हाथ पकड़कर उनको गले लगाया।६।

टिप्पणी—१ (क) 'कपीश' का भाव कि ये राजा हैं, नीति जानते हैं, नीतिके अनुकूल ऐसा ही करना चाहिए जैसा इन्होंने किया। इन्होंने क्रमसे लह्मणजीका क्रोध शान्त किया—प्रथम अंगद आए और विनती की, फिर हनुमान्जी और ताराने आकर चरणोंपर पड़कर विनती की, तब सुग्रीव उनके चरणोंपर पड़े। 'कंठ लगावा' से प्रेम दरसाते हुए सूचित किया कि वस्तुतः मैं तुमपर रुष्ट नहीं हूँ, तुम तो हमारे प्रिय मित्रहो।

. पं०—सुत्रीव महलसे वाहर ही मिलने क्यों न गए ? कारण कि यदि वाहर प्रजाके सामने कहीं लच्मणजी उनका निरादर कर देते तो प्रजामें उनका मान घट जाता और एकान्तमें निरादर करें वा जो कुछ भी कह डालें तो उचित ही है। वाहरवाले तो न जान पायँगे, घरकी घर हीमें रहेगी। यह समक्तर घरमें और वह भो कोपनिवृत्ति होनेपर मिले।

नाथ विषय सम मद कछु नाहीं। मुनि मन मोह करें छन माहीं।। ७॥ सुनत विनीत वचन सुख पावा। लिछिमन तेहि बहु विधि समुक्तावा॥ =॥

ऋर्थ — (सुग्रीवने कहा—) हे नाथ ! विषयके समान और कोई मद नहीं है, यह मुनियों (मनन-रंगोलों) के मनको चएाभरमें मोहित कर लेता है । जिस्स वचन सुनकर लहमएाजीने सुख पाया और जिनको वहुत प्रकार सममाया।=।

टिप्पणी १—(क) 'नाथ' संवोधनमें भाव कि मैं तो अनाथ था, आप दोनों भाइयोंने वालिकों भारकर सुमें सनाथ किया। पर विषयने सुमें फिर अनाथ करना चाहा था, अब आपकी कृपासे मैं पुनः सनाथ हुआ। (ख) 'विषय सम मद कल्लु नाहीं।'—विषय समान दूसरा मद नहीं है। तालप्ये कि और मद तो अज्ञानियोंको मोह लेते है पर विषयहपी मद ज्ञानियोंके भी मनको मोहित कर लेता है। विषय मनको मलिन करता है, यथा—'काई विषय मुकुर मन लागी'; इसीसे 'मन मोह करें' कहा।

नोट-- १ इस स्थानपर वाल्मी० ३५ में ताराके वचन लद्दमण्जीसे इसी विषयके बोधक हैं। वही

भाव यहाँ सुप्रीवके वचनोंका है। ताराने कहा था कि सुप्रीवने वहुत दुःखके वाद सुख पाया. इससे उन्हें समयका ऋंत न जान पड़ा। विश्वामित्र ऐसे महामुनि भी घृनाचीपर आसक्त हो गए थे तो उनको दृश वर्ष एक दिन प्रतीत हुआ। जव ऐसे महामुनियोंको विषयामिक्तमें कालका ज्ञान न रहा तब साधारण मनुष्य क्या चीज हैं। यथा—'सुदुःखशयितः पूर्वे प्राप्येदं सुखनुत्तमम्। प्राप्तकालं न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनिः॥ घृताच्यां किल संसक्तो दशदर्शीण लद्दमण्। ऋहो मन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रो महामुनिः ॥६,७॥' (सर्ग ३५)।

नोट—२ 'वहु विधि'। कि तुम भय न मानो, हमने तुमपर क्रोध नहीं किया, तुम तो श्रीराम-जीके सखा हो और तुमपर उनकी कृपां है। अब तुम उनके पास चलो।

३ 'सुनत विनीत वचन'''वहु विधि समुक्तावां इति । इसमें वाल्मी० का एक पूरा सर्ग आगया। वाल्मी० ३६ में सुप्रीव और लदमण्जीको वातचीत यों दो हुई है । 'सुप्रीव लदमण्जीको प्रसन्न करनेवाले नम्न वचन वोले । यह श्री, कीर्ति और सनातन राज्य सभी मैंने रामचंद्रजीको कृपासे पुनः पाया । उनका थोड़ा भी वदला चुकानेको कौन समर्थ है १ वे तो अपने तेज, वलसे रावण्यध्य कर सीताको पायेंगे । सप्त-तालोंके वेथनेवालेको सहायककी आवश्यकता कहाँ १ मैं तो दासकीतरह उनके पीछे-पीछे चलूँगा। विश्वासके वा स्नेहके कारण यदि कुछ अपराध दाससे हुआ तो उसे चमा करो; दासोंसे अपराध हुआ ही करते हैं ।' वस्तुतः ये 'विनीत वचन' हैं । इनसे लदमण्जी प्रसन्न भी हुए और यह कहा कि—सुप्रीव! मेरे भाई तुमको पाकर सनाथ हुए । उत्तम लदमीका भोग करने योग्य तुममें प्रताप और शुद्ध हृदय है; तुम्हारी सहायतासे रामजी शीव्रही सीताको पावेंगे । धर्माक्र. कृतक, रणमें पीठ न देनेवालोंके ऐसही वचन होते हैं । आप विक्रम और वलमें रामजीके समान हैं. इसीसे देवताओंने आपको सदाके लिए उनका सहायक वनाया है । अव आप शीव्र मेरे साथ चलें और सीतावियोगसे दुःखी अपने मित्रको समभावें । शोकसे पीड़ित रामजीके वचनोंको सुनकर जो कठोर वचन मैंने कहे हैं, हे मित्र! आप उन्हें चमा करें।

अध्यात्ममें लक्ष्मण्जीका वचन है कि मैंने जो कुछ कहा वह प्रेमके कोपसे कहा, उसे चमा करो। यथा—'कौमित्रिपि सुप्रीवं प्राह किंचिन्मयोदितम्। तत्त्त्मस्य महाभाग प्रण्याद्वापितं मया।।' (५।६०)। श्रीराम-चन्द्रजी सीता-विरहसे अत्यन्त दुःखी हैं। अतः इसी समय उनके पास चलना चाहिए। (५।६४)।

वि॰ त्रि॰ जी समसाना इस प्रकार लिखते हैं-

'तुम ते मीत पुनीत लाह भे सनाथ रघुनाथ। ऐसइ भव्य स्वभाव को होन चिहय किपनाथ।। अवास जीतिहिंह रावनिहं तत्र प्रताप वल राम। धर्म धुरंधर धीर सम वचन कहेड अभिराम।। है समथे निज दोष गुनि कौन सकै अस भाखि। के रघुपात के कीसपित और न शंकर साखि।। वल विक्रम में रामके सिरस तुहीं किपराय। समुिम सुरन्ह दीन्ह्यों हमिह तुम सन सवल सहाय।। किरय वीर अब वेर निहं चिलय हमारे साथ। धीरज दै समुभाइये तिय विरही रघुनाथ।।'

पवनतनय सब कथा सुनाई। जेहि विधि गए दृत समुदाई ॥ है।।

अर्थ—हनुमान जीने सव कथा सुनाई जिस प्रकार समूह दूत गए। अर्थात् चारों दिशाओं में वानरोंके जानेकी कथा और संख्या कही ।६।

टिप्पणी—१ श्रीहनुमान् जीने लदमण् जीको कुपित जानकर यह सब कथा प्रथम नहीं सुनाई थी; अब सुअवसर समभकर सुनाई। सुप्रीवने स्वयं इससे न कहा कि लदमण् जीको विश्वास न होगा; वे समभेंगे कि हमारे भयसे ये वात बनाकर कह रहे हैं, अभी दूत भेजे नहीं गए। इसीसे हनुमान् जीसे कहलाया।—(पं०, प्र०-हनुमान् जी वाक्य विशारद हैं, परम वाग्मी हैं, मंत्री हैं और इन्हींने दूत भेजे हैं, अतः येही ठीक समाचार उसका कह सकते थे।)

पांडेजी-यहाँ 'पवनतनय' इससे कहा कि इनके वचन सुनकर लद्मगाजी शीतल हो गए। (प्र०

स्वामीका मत है कि कुछ पवित्र कार्यकी कथा सुनायेंगे, अतः पवनतनय कहा। सीताशोध संबंधी कार्य वह पवित्र कार्य है।)

#### दोहा—हरिष चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ। रामानुज आगे करि आए जहँ रघुनाथ॥२०॥

श्रथ—तव श्रङ्गद श्रादि वानरोंको साथ लिए श्रीरामजीके भाई श्रोलच्मग्रजीको श्रागे करके हर्षित होकर सुन्नीव चले श्रीर जहाँ श्रीरघुनाथजी हैं वहाँ श्राए।२०।

नोट-१ (क) अध्यात्मके 'भेरीमृदंगे वहुऋच्वानरें, श्वेतातपत्रैट्यं जनैश्च शोभितः। नीलांगदाचौहं नुमत्प्रधानेंः समावृतो राघवमभ्यगाद्धरिः।' (५।६३), इस श्लोकके भाव 'हरिप' आदि पदसे जना दिए
गए हैं। अर्थ यह है कि 'भेरी मृदंग, बहुतसे रीछ और वानर, श्वेत छत्र और चमरसे शोभित तथा अंगद,
नील और हनुमानादि प्रधान वानरोंसे घिरे हुए वे श्रीरामजीके समीप आए। (ख) 'अंगदादि किप साथ'
इति। अंगद राजकुमार एवं युवराज हैं और श्रीरामजीने सुप्रीवसे कहा था कि 'अंगद सहित करहु तुम्ह
राजू', अतएव अंगदको सादर साथ लेना योग्यही था। इसीसे उसको स्पष्ट लिखा। (पं०)। (ग) अ०
रा० में हनुमान्जी प्रधान हैं और मानसमें अंगद। वाल्मी० में किसीके नाम नहीं आए हैं। (घ) 'रामानुज आगे किर' इति। रामभक्त लद्मणका पीछा पकड़ा, अतएव उनके वलसे निभय चले। रामभक्तका
अनुचर होनेसे मनुष्य सवसे अभय हो जाता है। (प्र०)।

टिप्पणि—१ रामकार्य प्रारंभ हुन्ना, दूत भेज दिये गए; इसीसे सुग्रीव हर्षित होकर चले। लदमणजी रामानुज हैं, त्रतः श्रीरामजीके समान समभकर उनको त्रागे किया, उनके पीछे सुग्रीव हैं त्रीर सुग्रीवके पीछे त्रङ्गद फिर त्रीर सब वानर हैं; यह चलनेका प्रकार दिखाया।

नाइ चरन सिर कह कर जोरी। नाथ मोहि कछु नाहिंन खोरी।।१।।

ऋर्थ-श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव बोले-हे नाथ! मेरा कुछ दोष नहीं है। १।

टिप्पणी--१ (क) हाथ जोड़ना और प्रणाम करना यह मुद्रा श्रीरामजीको प्रसन्न करनेकी है, यथा—'भलो मानिहैं रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइहै। ततकाल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाइहै। वि०१३५।' कि नमा करानेका भी उपाय यही है; इसीसे अङ्गद, तारा, हनुमान् जो और सुप्रीव चरणोंपर पड़े और विनती की थी, यथा—'चरन नाइ सिर विनती कीन्ही' (श्रङ्गद), 'चरन वंदि प्रभु सुजस बखाना।' (तारा और हनुमान् जी), 'चरन पखारि पलँग वैठाए' (तारा), 'तव कपीस चरनिह सिरु नावा'। तथा यहाँ 'नाइ चरन सिर कह कर जोरीं। (ख) सुप्रीवसे अपराध हुआ, उसे सुग्रीव माया आदिके सिर डालकर आप निरपराध होते हैं—'भोहि के क्रु नाहिन खोरी'। यह कहकर आगे उनका नाम लेते हैं जिनका दोष है।

नोट--१ मेरा कुछ दोप नहीं। भाव कि आपकी मायाका दोष है। कारण कि माया आपको है, आपकी प्रेरणासेही वह सब कुछ करती है। भाव यह है कि आप ही फँसानेवाले हैं, आपही छुड़ा सकते हैं यथा—'तुलिसदास यह जीव मोहरजु जेहि वाँच्यो सोइ छोरै। वि०१०२।' मैंने प्रथमही प्रार्थना को थी कि 'अब प्रभु कृंपा करहु एहि भाँता। सब तिज भजन कर दें दिन राती'; पर आपने कृपा ही न की; उलटे माया डाल दी। अब कृपा की जिए कि आगे मोहमें न फँसू।—'काल करम गित अगित जीव कै सब हिर हाथ तुम्हारे। सो कछु कर हु हर हु ममता मम फिर उँ न तुम्हिं बिसारे। वि०११२।'

त्र्यतिसय प्रवल देव तव माया। छूटइ राम करह जों दाया।।२॥ विषय वस्य सुर नर मुनि स्वामो। मैं पावँर पसु किप त्रांति कामी।।३॥ अर्थ-हे देव! आपकी माया अत्यन्त प्रवल है। हे श्रीराम! जो आप कृपा करें तो छूटे। २। हे स्वामी! सुर, नर, मुनि, सभी विषयके वश हैं, (तव) मैं पामर (= नीच, तुच्छ, निर्वृद्धि) अत्यन्त कामी कपि पशु किस गिनतीमें हूँ ? ।३।

नोट-१ 'अतिसय प्रवल', यथा-'सिव विरंचि कहुँ मोहइ को है वपुरा स्रान ।७।६२।', 'जाकी माया कृपासे नहीं छूट सकती और न किसी साधनसे छूटे। साधनसे छूटती तो 'मुनि विज्ञानधाम' के मनमें चोभ न पैदा कर सकती। यथा—'सो दासी रघुवीर कै समुभों मिथ्या सोपि। छूट न रामकुपा विनु नाथ कहों पद रोषि। उ० ७१।' प्रमुक्ती कृपासे छूटती है क्योंकि प्रमुकी दासी है, यथा - 'मायापित सेवक सन माया', 'माधव स्रिप्ति तुम्हारि यह माया । करि उपाय पिच मरिय तरिय निहं जव लिंग करहु न दाया ॥१॥ सुनिय गुनिय समुिभाय चमुभाइय दसा हृदय नहिं आवै। जेहि अनुभव विनु मोह जनित भव दारुन विपति सतावै ॥२॥ जेहि के भवन विमल चिंतामिन सो कत काँच वटोरै। सपने परवस परयो जागि देखत केहि जाय निहोरै ॥३॥ ब्रह्म पियूप मधुर सीतल जो पै मन सो रस पावै। तौ कत मृगजलरूप विषय कारन निसिवासर धावै॥४॥ ज्ञान भक्ति साधन अनेक सव सत्य भूठ कञ्च नाहीं। तुलसीदास हरिकृपा मिटै भ्रम यह भरोस मन माहीं ॥५॥' (विनय ११६)

पुनश्च यथा—'श्रस कछु समुिक परत रघुराया। बिनु तब कृपा दयालु दासिहत मोह न छूटै माया। १। वाक ज्ञान अत्यंत निपुन भवपार न पाव कोई। निसि गृहमध्य दोपकी बातन्ह तम निवृत्त निह होई। २। जैसे कोड एक दीन दुखी अति असनहीन दुख पावै। चित्र कल्पतरु कामधेनु गृह लिखे न विपति नसाव ।३। षटरस वहु प्रकार भोजन को उदिन अरु रैनि वखान । विनु वोले संतोषजनित सुख खाइ सोई पै जानै ।४। जब लिंग निहं निज हृदि प्रकास अरु विषय आस् मन माहीं । तुलसिदास तव लिंग जग जोनि भ्रमत सपनेहु सुख नाहीं। १। वि० १२३। यहाँ 'प्रथम निदर्शना ऋलकार' है।

टिप्यणी—१ 'विषयवस्य सुर नर मुनि' इति। (क) यथा—इन्द्रने ऋहल्यासे संग किया, मनुष्यों में ऋादिपुरुष मनुजी ऋपने ही लिए कहते हैं कि 'होइ न विषय विराग भवन वसत भा चौथपन', श्रीर मुनियोंमें देविष नारद श्रीर विश्वामित्रजी ही हैं; नारद जीकी कथा मानसमें श्रा ही चुकी, विश्वा-मित्रजी घुताची श्रीर उर्वशीके जालमें पड़ गए थे। पुनः, (ख) सुर-नर-मुनिको कहकर जनाया कि देवता जो सत्वगुग्से उत्पन्न एवं ज्ञानके स्वरूप हैं; मनुष्य जिनका शरीर गुग्जानका निधान है और मुनि जो मननशील हैं, जब ये ही सब विषयके वश हैं तब तुच्छ पशु किस गिनतीमें हैं, वानर जाति ऋति कामी होती ही है। (वाल्मी० सर्ग ३३ में ऐखा ही ताराने लच्मगाजीसे कहा है। यथा-'महर्पयो धर्मतपोभिरामाः तपस्यासे शोभित महर्षि जिन्होंने मोहको दूर कर दिया है वे भी कामकी अभिलाषा करने लगते हैं तव किप जो स्वभावसे ही चंचल है वह वानरराज सुखमें कैसे न आसक्त हो जाता ? इसमें आश्चर्य ही क्या ? मानसमें स्वयं सुग्रीवने यह कहा है)। यहाँ 'सार ऋलंकार एवं काव्यार्थापत्ति' है।

२-सुप्रीवने जैसे लदमण्जीसे निष्कपट वात कही थी वैसे ही श्रीरामजीसे कही; इसीसे दोनों

भाई उनपर प्रसन्न हुए क्योंकि श्रीमुखवचन है कि 'मोहि कपट छल छिद्र न भावा'।

(श्रीलद्मगाजीसे)-'नाथ विषय सम मद क्छु नाहीं। मुनि मन मोह करै छन माहीं।'

(श्रीरामजीसे)— विषयवस्य सुर नर मुनि स्वामी। मैं पावँर पसु किष अति कामी' ३— रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श ये पाँच विषय हैं, वाह्येन्द्रियाँ इनके वश होती हैं और स्रन्तः करण काम क्रोध लोभके वश होता है, यही आगे कहते हैं।

नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोघ तम निसि जो जागा ॥४॥ लोभ पास जेहि गर न वँघाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥४॥

अर्थ—होता नयन-नाण (नेत्र-कटाच्ह्पी वाण) जिसके नहीं लगा, जो भयंकर क्रोधह्पी अंघेरी रातमें जागता रहता है (अर्थात् क्रोधका मौका होनेपर भी सावधान वना रहता है) । जो भरूपी पारा (फाँसी, फंदा, वंधन) से जिसने अपना गला न वँधाया अर्थात् जो लोभमें नहीं फँसा, हे रधुनाथजी! वह मनुष्य आप ही के समान है। ।

कि मिलान की जिए—'कान्ताकटा चिविशिखा न लुनिन यस्य चित्तं न निर्देहित को पक्तशातु-तापः। कर्पन्ति भूरिविषयाश्च न लोभपाशैलों कत्रयं जयि कृत्सनिम इंस धीरः॥' इति भर्तेहिरिशतके। अर्थात् स्त्रियों के कटा चरूपी वागा जिसको नहीं वेधते. को पाग्निका ताप जिसके चित्तको नहीं जलाता, सम्पूर्ण विषय जिसे लोभपाशसे नहीं खीं चते, वह धीर पुरुष त्रैलोक्यमें जय पाता है।

पुनश्च,—'विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वातां वुपर्णाशनास तेपि स्त्रीसुखपंक्रजं सुललितं हृष्ट्वेव सीहं गताः। शाल्यन्नं सघृतं प्रयोद्धियुतं ये भुंजते मानवास् तेपामिं द्रियनिव्रहो यदि भवेद् विध्यस्तरेत्सागरम्।' भर्त्हरि।

श्रर्थात् विश्वामित्र पराशरादि बड़े बड़े ऋषि जो वायु जल और पत्ते खा पीके रह जाते थे वे भी स्त्रीके मुखकमलको देखकर मोहित हो गए तव जो लोग श्रन्न दूध घी श्रादि उत्तम व्यंजन भोजन करते हैं उनकी इन्द्रियाँ यदि वशमें हो जायँ तो समुद्रपर विन्व्याचलके तैरनेमें क्या श्राश्चर्य है ? अर्थात् वे इन्द्रियोंको कठिनाईसे वशमें कर सकते हैं।

पुनश्च—'को न क्रोध निरद्द्यों काम वस केहि निह कीन्हों। को न लोभ दृढ़ फंद वाँधि त्रासन कर दीन्हों।। कवन हृद्य निह लाग कठिन त्रांत नारिनयनसर। लोचनजुन निहं त्रांध भयो श्री पाइ कवन नर।। सुर नागजोक महिमंडलहु को जु मोह कोन्हों जयन। कह तुलिसदास सी ऊवर जेहि राख राम राजिवनयन। क० ७।११७।', 'भौंह कमान सँधान सुठान जे नारि विलाकिन वान ते वाचे। कोप-क्रसानु गुमान त्रवां घट ज्यों जिनके मन त्राँच न त्राँचे।। लोभ सबै नट के वस है कपि ज्यों जगमें वहु नाच न नाचे। नीके हैं साधु सबै तुलसो पै तेई रघुवीरके सेवक साँचे। १९८।'

टिप्पणि—१ (क) नारिनयनका बाणसे रूपक बाँधा; क्यों कि खीके नेत्रों के कटा च बाणकी तरह हृदय-को वेधते हैं। कामदेव भौंहरूपी कमान चढ़ाकर नेत्र रूपी वाणसे लोगों को मारता है। (पं०—त्राण शरीरको वेधते हैं, नारिनयनसर हृदयका वेधते हैं। विशिखपर भी विप चढ़ता है और यहाँ अंजन विप हैं)। सुन्नीव कामके वश हुए, इसासे उन्होंने प्रथम 'नारिनयनसर' कहकर कामकी प्रवलता कहीं। (ख)—क्रोधको अधिरी रात्रि कहा, क्योंकि दोनों में कुन्न नहीं सूभना। क्रोधके ज्यावेशमें लोग अनुचित कर्म कर बैठते हैं, यथा—'लपन कहेउ हाँस सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल। जेहि वस जन अनुचित करिंह चरिंह विश्व प्रतिकृल। ११२७७।'

२ 'लोभ पास ०' इति । (क) लोभ नट हैं, आशा पाश है, यया—'लोम मनहिं नचाव किप ज्यों गरे आसा डोरि । विनय ११८।' पुनः, यथा—'लोभ सबै नटके यस है किन ज्यों जनमें बहु नाच न नाचे । क० ७।११८।' (ख) 'गर न वँधाया' का भाव कि वानर अपना गला आपही वँधाता है । वैसेही जीव आशामें आपही वँधता है । (ग) यहाँ काम क्रोध और लोभ तीनको कहा, क्यों कि ये तीन इत्यन्त प्रवल हैं, यथा—'तात तीन अति प्रवल खल काम क्रोब अह लोभ । मुनि विद्यान धाम मन करिह निमित्र महँ छोम ।३।३८।'

🅞 सो नर तुम्ह समान रघुगया 🌑

पां०-यह वात सुम्रोवकी व्यग्यभरी सख्यभावसे सममापड़ना है. क्योंकि रघुनाथजीने जानकीजीके विरहसे विकल हो उनकी प्राप्ति के लिए काथ कर लहनणजीको उनके पासभेजा, उससे ये तीनों वातें पाई जाती हैं। श्रोर, लहमणजी उसे वाँह देकर लाए सो उनकी स्तुति इसी वातसे प्रकट होती है; क्योंकि वे तीनों वाधात्र्योंसे रहित हैं। त्रागे रघुनाथजीके हँसनेसे भी व्यङ्ग भाव सिद्ध होता है। सखाका व्यंग्यपूर्ण वचन था, इसीसे प्रभु हँस दिए। यथा--'तव वोले रघुपति मुसुकाई'।

प्र०—'सो नर' अर्थात् वह पराक्रमी है, अवला वा नपुंसक नहीं है।

दीनजी--भाव यह कि ईश्वरके सिवा कोई दूसरा ऐसा है ही नहीं जिसके शरीरमें काम क्रोध लोभ न हों। यहाँ इन ऋर्धालियोंमें सार, काव्यर्थापत्ति ऋीर रूपककी संसृष्टि है।

कर०--जीवको परमेश्वरके समान क्यों कहा ? यहाँ ध्विन यह है कि काम होय लोभमेंसे कामका सहायक मद है और विनता स्थायी है, क्रोधका सहायक मोह है और श्रहंकार स्थायी है, श्रीर लोभका सहायक ईष्यों है और दंभ स्थायी है; इनको जो जीतें और श्रीरामजीका भजन करें वे सारूप्यको प्राप्त होते हैं। अतः जीवको रामके समान कहा। यहाँ 'प्रथम निद्शाना अलंकार' है।

यह गुन साधन तें निहं होई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई।।६।। तव रघुपति बोले मुसुकाई। तुम्ह प्रिय मोहिं भरत जिमि भाई।।७।।

अर्थ—यह गुण साधनसे नहीं हो सकता, आपकी कृपासे ही कोई कोई पाता है।६। तब रघु-नाथजी हँसकर बोले—हे भाई! तुम मुक्ते भाई भरत जैसे (सहरा) प्रिय हो। ।।

टिप्पणी—१ (क) 'यह गुन' अर्थात् अन्य गुण किया-साध्य हैं, यथा—'धर्म ते विरित योग ते ज्ञाना००।'; परन्तु यह गुण कियासाध्य नहीं है, कृपासाध्य है। काम, क्रोध और लोभको जो अपने पुरुषार्थसे जीत ले वह आपके ही समान है, यह कहकर अब पुरुषार्थका तिरस्कार करते हैं कि यह गुण साधनसे नहीं होते अर्थात् साधन करनेवाले तुम्हारे समान नहीं हैं। 'तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई' अर्थात् तुम्हारे कृपापात्र ही तुम्हारे समान हैं। [जैसे लदमण्जी, हनुमान्जी आदिने पाया—(पां०)]

ि (ख) 'क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूटहिं सकल राम की दाया।३।३६।३।' में जिन पाँच विचारोंका छूटना श्रीरामकृपासे वताया गया है, वही सव यहाँ मुग्रीव भी गिनाकर सवको छपा- साध्य कह रहे हैं। यथा क्रमसे—

१ 'घोर क्रोध तम निसि जो जागा।', २ 'नारिनयनसर जाहि न लागा।', ३ 'लोभ पास जेहि गर न बँधाया'। ४ 'विषयवस्य सुरनर मुनि स्वामी' ('नाथ विषय सम मद कछु नाहीं।२०।७।'), ५ 'अति-सय प्रवल देव तव माया।', ६ 'छूटहिं सकल करहु जौं दाया'।

२-'तव रघुपित वोले मुसुकाई०' इति । तव = जव सुग्रीवने कहा कि कामादि विकार आपकी कृपासे छूटते हैं और मैं कामके वश हो गया था। इन वचनोंसे सुग्रीवने सूचित किया कि मुक्तपर आपकी कृपा नहीं है। यह सुनकर रघुनाथ जीने हँसकर जनाया कि मेरी कृपा तुमपर है। हँसी यहाँ कृपाका चोतक है, यथा— 'हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा। १११६८। ७।' इस समय हँसकर प्रसन्नता जनानेका कारण यह है कि सुग्रीव यह न सममें कि हमसे अपराध हुआ है इससे रघुनाथ जी हमपर अप्रसन्न होंगे।

नोट—१ मुस्कानेका कारण यह भी कहा जाता है कि जीव जब भूलता है तव युक्तिसे हमपर ही दोप रखता है। यथा 'लोभ मोह मद काम क्रोध रिपु फिरत रैनि दिन घेरे। तिन्हिंह मिले मन भयो कुपथ रन फिरै तिहारेहि फेरे। २। दोषनिलय यह विषय सोकप्रद कहत संत श्रुति टेरे। जानत हूँ अनुराग तहाँ अति सो हिर तुम्हरेहि प्रेरे। ३। (वि० १८७)। अपने गुरु श्रीमुरारिदासजीसे राजाने भी ऐसा ही कहा है—('भिक्तरसवोधिनी' टीका कवित्त ५०६) यथा—'ठाढ़ो हाथ जोरि मित दीनतामें वोरि कीज दंड मोप कोरियों निहारि मुख भाषिए। घटती न मेरी आप कृपा ही की घटती है बढ़ती सी करी ताते न्यूनताई राश्विए।'

🖨 'भरत जिमि भाई' 🌑

मा० त० भा०—(क) भरतसदृश कहनेका भाव कि हनुमान् जी सुप्रीवके संत्री हैं, यथा—'मंत्रिन्ह २६ सहित इहाँ एक वारा । वैठ रहेउँ मैं करत विचारा ।४।५।३।' हनुमान्जीको प्रभुने लद्दमण्जीके समानःकहा है, यथा—'सुनु कपि जिय मानसि जिन कना। तैं मम प्रिय लिख्निमन ते दूना। । । राष्ट्रा मंत्रीको लदमणसमानः कहा। अतएव राजाको भरत समान कहा। भरतजी लच्मगाजीसे वड़े हैं। (पं०)। (ख) 'श्रिय भरत जिमि भाई' अर्थात् जैसे भरतजी हमको त्रिय हैं वैसे ही तुम त्रिय हो, जैसे वे भाई वैसे ही तुमको मैं भाई सममता हूँ, यथा-'सुग्रीवः पंचमो भ्राता', 'त्वमस्माकं चतुर्णां तुभ्राता सुग्रीव पंचमः।' वाल्मी० ६।१३०।४५।'—यहाँ उदाहर्ण ऋलंकार है।

पाँडेजी—'भरत जिसि भाई' कहनेका दूसरा भाव यह है कि जैसे भरतजी दूर होते हुए भी

श्रतिप्रिय हैं, वैसे ही तुम भी हो चाहे पास रहो चाहे दूर।

प्र०- 'भरत जिमि भाई' कहा क्योंकि दोनोंको राज्याधिकार दिया। पुनः, वे दूर हैं- तौ भी समीपही से हैं। लहमण्जी अनन्य प्रेमांध हैं और भरतजी ज्ञानरूप रामपरछाईं हैं।

वि० त्रि०—सरकारने देखा कि अपने दोषको स्मरण करके सुमीवजी लज्जित हैं, अपनेको पामर, पशु, कामी कह रहे हैं, और समभ रहे हैं कि मैं अप्रसन्न हूँ, अतः अपनी कृपाको द्योतित करते हुए मुस-कराकर वोले । यथा—'हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा । सूचत किरिन मनोहर हासा ।' मुसकुराना ही मनोहर हास है। सरकारका स्वभाव है 'निज करतूति न समिभय सपने। सेवक सकुच सोच डर ऋपने।', ऋतः उनके संकोचको मिटानेके लिये कहते हैं कि तुम मुक्ते भाई भरतके समान प्रिय हो। जिस भाँ ति मैंने भरतके गले राज वाँध दिया, उसी भाँति तुम्हारे गले बाँध दिया। भरत भी राज नहीं चाहते थे, तुम भी नहीं चाहते थे, श्रतः तुम भरत भाईके समान प्रिय हो। समानका श्रर्थ ही 'इषत्-न्यून' है।

श्रीनंगे परमहंसजी—भरत समान प्रिय कहनेका भाव यह है कि 'भरतजी विषयासक्त नहीं हैं श्रोर न इन्द्रियोंके वशमें वद्ध हैं। यथा-'श्रवध राज सुरराज सिहाहीं। दसरथ धन लखि धनद लजाहीं। तेहि पुर वसत भरत वितु रागा । चंचरीक जिमि चंपक वागा ।' इसिलिये रघुनाथजीने सुष्रीवको भरतजीकी बराबरी देकर विषयवद्ध (दोष) से रहित सूचित किया ।'

दीनजी-रामचन्द्रजीका 'भरत जिमि भाई' और 'लखन जिमि भाई' आदि कहना भी रहस्यमय है। प्रेमभक्तिके भावोंमें जिसकी उत्कृष्टता दिखानी होती है, उसे 'भरतके बंधुत्वके' सदृश स्वीकार करते हैं, पर जिसमें सेवाभावकी उत्ऋष्टता दशीनी होती है उसे 'लद्दमणके बंधुत्व' से मिलाते हैं। इसी कांडमें हनु-मान्जीके लिए श्रीरामजी कह त्राए हैं-'तें मम प्रिय लिछमन ते दूना'। वही नियम सर्वत्र जानना चाहिए। 😂 'लिछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना' से यहाँ तक 'कपि त्रासा' प्रसंग है, क्योंकि जब श्रीरामजीने

हँसकर उनको भरतसमान कहा तब सुत्रीवका भय जाता रहा। अब आगे 'जेहि विधि कपिपति कीस पठाएं की भूमिका है।

'रामरोप किपत्रास प्रकरण' समाप्त हुआ। 'जेहि विधि किपिपति कीस पठाये'-प्रकरण

अब सोइ जतनु करहु मन लाई। जेहि विधि सीता कै सुधि पाई।। 🗆 ।। अर्थ-अव मन लगाकर वही उपाय करो जिस प्रकार सीताजीकी खबर मिले ।=।

पं०-रघुनाथजीको तो कहना चाहिए था कि मैंने तुम्हें सुख दिया है, तुम यत करके अब सीताको ले आस्रो (जैसा सुग्रीवने वचन दिया था कि 'जेहि विधि मिलिहि जानकी स्थाई'), पर यह न कहकर केवल सुध मँगानेको कहा। इसमें आशय यह है कि उत्तम पुरुषोंको कार्यसाधनके लिए ऐसा कहना योग्य नहीं कि मैं तुम्हारे आश्रित हूँ, तुम्हारे ही रक्खे रहता और मारे मरता हूँ। अथवा, सर्वज्ञ प्रभुने विचारा कि इन्हें तो केवल सुधि ही लाना है और सीताका लाना तो मेरे गए बिना हो ही नहीं सकता; इसिलए उन्होंने यथार्थ वात कही। प्र॰—'जतन करहु मन लाई' ऋर्थात् जो मन विषयमें लगाए हुए थे उसे ऋव सीताशोधमें लगाओ। ऋव विषयमें न फँसना।

नोट—१ 'श्रव सोइ जतन करहु मन लाई' में भाव यह है कि खैर हुत्रा सो हुत्रा, श्रव विषय छोड़ कार्यमें लगो। वाल्मी० २०१०।२४ में इस स्थानपर सुप्रीवको श्रीरामजीने राजधर्मका उपदेश किया है। वह यह कि—'जो श्रथं—धर्म-कामका समयपर श्रवृष्टान करता है, इनके लिए जो समयका विभाग करता है, वही राजा है। जो श्रथं—धर्मको छोड़ केवल कामकी सेवा करता है वह बृत्तकी शाखापर सोए हुएके समान गिरनेपरही सममता है। जो शत्रुश्रोंका वध श्रीर मित्रोंका संग्रह करता है, वही श्रथं—धर्म-कामका फल भोगता है। हम लोगोंके उद्योगका यही समय है।' यथा—'धर्मथं च कामं च काले यस्तु निषेवते। २०। विभज्य सततं वीर स राजा हरिसत्तम। हित्वा धर्म तथार्थं च कामं यस्तु निषेवते। २१। स बृत्ताग्रे यथा सतः पतितः प्रतिबुध्यते। श्रमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः। २२। त्रिवर्गफलभोक्ता च राजा धर्मेण युज्यते।'— मानसके 'श्रव' 'मन लाई' में इस उपदेशका ग्रहण कर सकते हैं।

### दोहा—एहि विधि होत बतकही आए बानर जूथ। नाना वरन सकल दिसि देखिआ कीस बरूथ।।२१॥

श्रर्थ—इस प्रकार वातचीत हो रही थी कि वानरोंके यूथ श्रागए। सव दिशाश्रोंमें श्रनेक रंग श्रीर जातिके वानरोंके भुरूडके भुरूड दिखाई पडते हैं।।२१।।

नोट—१ 'बतकही' शब्दका प्रयोग मानसमें सात स्थानोंपर किया गया है और विलक्षणता यह है कि प्रत्येक काएड या उस काएडका प्रसंग दूसरे किसी काएडमें आनेपर यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, इस तरह प्रत्येक काएडके प्रसंगमें एक वार आया है। परमार्थ-वार्ताके ही प्रसंगमें यह शब्द लिखा गया है। भाव पूर्व वालकाएडमें भी दिए जा चुके हैं। उदाहरण ये हैं—

वालकारड—'हंसहि वक दादुर चातकही। हँसिंह मिलिन खल विमल वनकही। १।६।२।', 'करत वतकही अनुज सन मन सियरूप लुभान। १।२३१।'

अरण्यका प्रसंग—'दसकंघर मारीच वतकही। जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। ७१६। १। कि किंकिधा—'एहि बिधि होत वतकही आए वानर जूथ'।

सुन्दरका प्रसंग—'तव वतकही गृढ़ मृगलोचिन । समुभत सुखद सुनत भयमोचिन ॥६।१६।७।' लंका—'काज हमार तासु हित होई । रिपुसन करेंद्र वतकही सोई ।६।१७।=।'

उत्तर—'निज निज गृह गए आयसु पाई। वरनत प्रभु वतकही सुहाई। ७।४०। '

टिप्पणी—१ हनुमान्जीने दूत भेजे उसी अवसरमें लदमण्जी किर्षिकंघानगरमें पहुँचे और उसी दिन सुप्रीवको रामजीके पास ले आए, यथा—'तव हनुमंत वोलाए दूता।....चले सकल चरनिंह सिरु नाई। वेहि अवसर लिख्निन पुर आए।' इससे संदेह होता है कि क्या उसी दिन, दिनके दिनहींमें चारों दिशाओं से वानर आगए ? सुप्रीवकी आज्ञासे स्पष्ट जान पड़ता है कि १५ दिनके भीतर लौटना कठिन था। (वालमी-कीयमें ताराके वचनोंसे जो उसने लदमण्जीसे कहे हैं, यह स्पष्ट जान पड़ता है कि) दूतोंके भेजे जानेके कई दिन पीछे लदमण्जी सुप्रीवके पास भेजे गए थे, यथा—'उद्योगस्त चिराज्ञतः सुप्रीवेण नरोत्तम। कामस्यापि विधयेन तवार्थ प्रतिसाधने ।३३।५६।' अर्थात् हे पुरुषोत्तम! कामके वश होनेपर भी आपके कार्य साधनके लिए पहिलेही सुप्रीव उद्योग करनेकी आज्ञा दे चुके हैं। पुनः, यथा 'त्वत्सहायनिमित्तं हि प्रेपिता हरिपुङ्गवाः। आनेतुं वानरान्युद्धे सुवहून्हरिपुङ्गवान्।१६। तांश्च प्रतीच्चमाणोऽयं विक्रान्तान्सुमहावलान्। राघवस्यार्थ सिद्धचर्थं न निर्याति हरीश्वरः।२०। कृता सुसंस्था सौमित्रे सुग्रीवेण पुरा यथा। अद्य तर्वानरैः सर्वेरागन्तव्यं महावलैः।२१। सर्ग ३५।' अर्थात् आपकी सहायताके लिए प्रधान प्रधान वानरोंको चुलानेके लिए वहुतसे महावलैः।२१। सर्ग ३५।' अर्थात् आपकी सहायताके लिए प्रधान प्रधान वानरोंको चुलानेके लिए वहुतसे

वानर भेजे गए हैं और उन पराक्रमी महाबली वानरोंकी सुग्रीव प्रतीचा कर रहे हैं, इसीसे ये श्रभी बाहर नहीं निकले थे। जैसी सुग्रीवने व्यवस्था की है उसके अनुसार वानर आज ही आ जायँगे।

(पं० वि० त्रिपाठीजीका भी यही मत है। वे लिखते हैं कि विजयदशमी बीतनेपर आश्विन शुक्त ११ को हनुमान्जीने सुप्रीवजीको समुक्ताया, और उनकी आज्ञा पाकर जहाँतहाँ वानरसमाजमें दूत भेजे, और सबको एक पचकी अविध दी कि इसके भीतर चले आवें, यथा—'कहेउ पाख महँ आव न जोईं। मोरे कर ताकर वध होई।' सो आज पन्द्रह दिन पूरे हुए कार्त्तिक कृष्ण एकादशीको चारों दिशाओंसे वानरी सेना आई। क्योंकि यही अविधका अन्तिम दिन था।)

२-'नाना वरन' इति। इनका उल्लेख वाल्मीकीयमें ३७ से ४० तक चार सर्गीमें है। अध्यात्म ६।६-१० में लिखते हैं कि कोई तो अंजनके पवतके समान नील वा काले, कोई स्वर्ण-पवतके समान, कोई अत्यन्त लाल मुखवाले, कोई बड़े बड़े बालवाले, कोई श्वेतमिणिके-से और कोई राज्ञसों के समान भयक्कर युद्धके इच्छुक इत्यादि अनेक वानर आये। यथा 'केचिद्ञ नकूटाभाः केचित्कनकसिन्नभाः। केचिद्र क्तांतवदना दीर्घवालास्तथापरे। शुद्ध स्पटिक संकाशाः केचिद्राच ससिन्नभाः। गर्जन्तः परितो यांति वानरा युद्धकां चिणः। १०।' 'सकल दिसि' में देख पड़ते हैं, यह कहकर सूचित किया कि सब दिशाके वानर युलाए गए थे, वे सब आए हैं।

प्र०—'नाना बरन सकल दिसि देखिय०' का भाव कि वतकही छोड़कर दृष्टि देखनेमें लग गई। वानर यूथोंका आना हुआ मानों बतकही फलित हुई।

वानर कटक उमा मैं देखा। सो मूरुख जो करन † चह लेखा ॥१॥ आइ रामपद नावहिं माथा। निर्राख बदनु सब होहिं सनाथा॥२॥ अस किप एक न सेना माहीं। राम कुसल जेहि पूछी नाहीं॥३॥ यह कछु नहिं प्रभु कइ अधिकाई। विस्व रूप ब्यापक रघुराई॥४॥

श्रर्थ—हे उमा! मैंने वानरी सेना देखी है, जो उसकी गिनती किया चाहे वह मूर्ख है (अर्थात् श्रसंख्यकी कोई संख्या करना चाहे तो मूर्खताही तो है, वह तो असंख्य थी, अपार थी)।।। सब आ आकर श्रीरामजीके चरणों में माथा नवाते हैं और मुखका दर्शन करके छतार्थ होते हैं।। सेना में एक भी बंदर ऐसा न था जिससे श्रीरामजीने छुशल न पूछी हो।३। यह प्रभुकी छुछ बड़ी बात नहीं है, (क्योंकि) रघुराई श्रीरामजी विश्वकृप और ज्यापक हैं।।। %

विष्य्णी—१ (क) 'मैं देखा' अर्थात् सुनी या लिखी देखी नहीं कहता वरन् अपने आँखों देखी कहता हूँ। प्रवप्ण-गिरिपर सब देवता मुनि सिद्ध आए हैं, यथा—'मधुकर खग मृग तनु धिर देवा। करिह सिद्ध मुनि प्रभुकी सेवा।'; इन्हीं में शिव जीभी आए हैं, इसीसे कहते हैं कि हमने देखा है। [मानसाचार्य यहाँ लेखा करनेवालेको मूर्य कहते हैं और आगे इसी कांडमें लेखा है। यथा 'अस मैं अवन मुना दसकंधर। पदुम अठारह ज्थप वंदर'। इसका समाधान यह है कि यह कोई सिद्धान्त नहीं है, सुना हुई बात है, निश्चय नहीं; दूसरे यह निशिचरकी कही हुई है।—(१८ पद्म यूथप बताया है। वह पूरी सेनाकी संख्या नहीं देता। सेना न जाने कितनी है।(प०)] (ख) सब श्रीरामजीके चर्गों में आकर मस्तक नवाते हैं और मुखारविंदका दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। [ब्रह्माकी आज्ञा थी कि 'वानरतन धिर धिर मिह हिरपद सेवहु जाइ।' सब देवता वानरतन

<sup>† &#</sup>x27;करन'-(भा० दा॰, छ॰)। कर-(ना॰ प्र०)।

<sup>&</sup>amp; १ यथा— १वेता २वतर उपनिपद्— 'यो देवोऽग्नौ योऽप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश । य श्रोषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमोनमः ॥२।१७।' श्रथात् उन श्राप रामजीको मैं वारंवार नमस्कार करता हूँ जो श्राग्निमें, जलमें, श्रोपिधमें, वनस्पतियों में, समस्तलोकों में विश्वव्यापक रूपसे उपस्थित हैं।

धरकर प्रभुकी राह देखते रहे कि जिनके सेवक होकर सेवा करना है वे प्रभु कव आवें—'हरिमारग चितवहिं मितधीरा।। गिरि कानन जहँ तहँ भिर पूरी। रहे निज निज अनीक रिच रूरी। १११८८।', वेही सब आकर अब अपने स्वामीके मुखारविंदका दर्शन पा रहे हैं। अतः कृतार्थ हुए। अभीतक नाथका दर्शन न होनेसे अनाथ थे। अब नाथको पा गए, अतः 'सनाथ' होना कहा। (प्र०)। मिलान की जिये—'अब हम नाथ सनाथ सब भए देखि प्रभु पाय। भाग हमारे आगमनु राडर को सलराय। २।१३१।....हम सब धन्य सहित परिवारा। वीख दरसु भिर नयन तुम्हारा। ३।' सब वानर देवताओं के अंशसे हैं, अतः 'हों हिं सनाथा' से यह भी सूचित किया कि अब सब देव रावणके भयसे मुक्त होकर सनाथ होंगे। (प० प० प०)] यह भी 'रामरहस्य' है। पावतीजीने प्रश्नमें 'रामरहस्य' भी पूछा है. इसीसे शिवजीने यहाँका भी रहस्य वताया। रहस्य = प्रभुत्व। सब आकर मस्तक नवाते हैं और औरामजी प्रत्येकसे कुशल पूछते हैं। जिस सेनाकी लेखाकी इच्छा भी शिवजीने नहीं की उस सेनामें श्रीरामजीने सबकी कुशल पूछी। सेवकका धर्म है स्वामीके चरणकी वन्दना करना और स्वामीका धर्म है सेवकका सम्मान करना, कुशल पूछना सम्मान है। [इससे श्रीरामजीका स्वभाव और उनकी प्रभुतामें सावधानता दिखाई। यथा 'वड़ी साहिबीमें नाथ बड़े सावधान हों' (प०)] (ग) सबसे कुशल पूछना यह माधुर्यमें श्रीरामजीकी अधिक महिमा है। इसीसे आगे ऐश्वर्यमें घटाते हैं, इस प्रकार कि 'यह कछु नहि प्रभु के अधिकाई....'। ऐश्वर्यमें यह महिमा छछ नहीं है।

२—विश्वरूप श्रीर व्यापक हैं। विराटरूपसे विश्वरूप हैं श्रीर परमात्मा-रूपसे सवमें व्याप्त हैं; तव उनका सवसे कुशल पूछना यह कुछ श्रधिक वड़ाई नहीं है। यहाँ दिखाया कि व्यापक व्याप्य दोनों-रूप रघुनाथजीकेही है।—[विश्वरूप = विश्व जिनका रूप है एवं जो परमात्मा-विश्वरूपमें भासते हैं।]

नोट—१ 'श्रारत लोग राम सब जाना। करुनाकर सुजान भगवाना।।
जो जेहि भाय रहा श्रभिलाषी। तेहि तेहि कै तिस तिस रुचि राखी।।
सानुज मिलि पल महुँ सब काहू। कीन्ह दूर दुख दारुन दाहू॥
येहि बड़ि बात राम के नाहीं। जिमि घट को टि एक रिब छाहीं।। श्र० २४४।१-४।'
'श्रेमातुर सब लोग निहारी। कौतुक कीन्ह कुपाल खरारी।।
श्रमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथा जोग मिले सबिह कुपाला।। उ० ६।४-४।'

श्रीत एस अगट तह काला । जया जान मिल स्वाह कुपाला । उठ पार-राश्रीर यहाँ 'विश्वस्प ज्याप र घुराई'। इन तो नोंका मिलान की जिए और शब्दों के भेदको विचारिए। गौड़जी—'पदुम श्रठारह ज्रथप वंदर' यह तो केवल यूथपितयों की संख्या थी। सिपाहियों की संख्या का अन्दाजा तो यूथकी संख्यासे हो सकेगा। परन्तु यूथ कितने-कितने वानरों का था, कौन कह सकता है ? यदि सो सौका माने तो १००० श्रीर दसद्सका भी मानें तो १०० पद्म वानर होते हैं। ऋचों को तो गिनती अलग थी। 'वनचर देह घरो छिति माहीं', यदि देवताश्रोंने वनचर देह घरो तो वह तो ३३ करोड़ि मानें जाते हैं। वहुतों के मतसे कोटिका श्रथ जाति है, श्रर्थात् ३३ जातिके हैं, उनकी श्रावादों का तो पता नहीं है। फिर युद्धमें देवता लोग विमानपर चढ़े तमाशा देखते हैं, वह कहाँ से श्राये, जब कि सबके सब वनचर रूपसे फीजमें दाखिल हो चुके हैं ? इनका जो हिसाव करनेका प्रयत्न करे वह मृद्ध है क्यों कि जब देवताश्रोंको भी एकसे अनेक होनेकी शक्ति हैं श्रीर वृद्धिही प्रवृत्ति मार्ग है तो संख्याको मर्यादा कहाँ मिल सकती हैं। भगवानके सगुण विश्रहके बनानेवाले सायुज्यमुक्ति प्राप्त जीव वा वह देवता जो शाश्रत रूपसे भगवद् विश्रह में रहते हैं, कौन कह सकता है कि किनने हैं। वह सभी पूर्ण भगवन्रूप भागवन हैं। परात्परकी लीलोग्नुस प्रवृत्ति देखकर उनके साथ श्रावश्यकतानुसार एक वा अनेक स्तूचन वास्थूल, श्रयु वा महान, सभी रूपों में श्रवतार लेते हैं। रामावतारकी लीलों भी युद्धका श्रमिनय करनेको वही विश्रही देवता, एकएक श्रसंख्यरूप धारण करके वनचर रूपमें पहलेसे मोजूद हैं। यह तो भगवदंश हैं। इसोलिए सेनामें एक भी ऐसा किप न था जिससे भगवान् ने छुशल न पूछो हो। साधारण सुननेवालेको शंका होती है कि क्या हर एक वानर भगवान्को जानता था ?

इसका समाधान यह है कि जिसके यशका विस्तार जितना ही बड़ा होगा उतनेही अधिक उसके जाननेवाले होंगे १ आज महात्मा गांधीको भारतका बच्चा-बचा जानता है। परन्तु वास्तविक समाधान तो यह है कि यह सब बानर तो भगवानकी बाट देख रहे थे, लीलामें अपना-अपना अभिनय करनेको तैयार बैठे थे कि कब सूत्र-धारकी श्राज्ञा हो श्रीर हम रंगमंचपर श्रा जायँ। इस स्थलपर मानसकारने श्रगलीही चौपाईमें समाधान कर दिया है कि यह कोई प्रभुताकी बात नहीं है, लोकमें यशस्त्रियोंका जो प्रभुत्व ऐसा कराता है, सो बात यहाँ नहीं है। यह जो रघुकुलके राजा हैं वह वस्तुतः विश्वरूपसे व्याप रहे हैं, अर्थात् विश्वमें यहाँ जी संख्यातीत अपार वानरसेना हे उसके एकएक शरीरके प्रेरक आत्मा प्राणोंके प्राण जीवोंके जीव वही हैं, व्याप रहे हैं, उनकी यह सहज लीला है। विमहसंबंधी देवों के 'निज-निजधाम' पर पहुँचने के प्रसंगमें भी इसी तरहका समाधान मानसकारने 'जगनिवास' 'अखिललोक विश्राम' कहकर किया है। अन्यत्र भी 'अखिल लोक दायक विश्रामा' श्रीर पुरुष सूक्तमें तो सारे सूक्तमें विराटकाही वर्णन है, जिसमें 'पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' श्रीर श्रीमद्भगवद्गीतामें 'नत्वहं तेषु, ते मिय' से विराट् विभुकी व्यापकताके प्रकारका निद्रीन किया है।

श्राजकलके विज्ञानलवदुर्विद्ग्ध शिचितलोग वानरोंका मनुष्योंकासा श्राचरण विर्णित देखकर वड़े पेचोतावमें पड़ जाते हैं श्रीर हनुमान सुभीवादि वानरोंको जंगली जातियाँ करार देते हैं, श्रीर इतनी भारी संख्याको अत्युक्ति मानकर आसानोसे सब शंकाओंका निवारण कर देते हैं। वे सममते हैं कि विज्ञानसे तो यह वातें ठीक नहीं उतरतीं, श्रतः सत्य नहीं हो सकतीं। इस तरहकी तकशैलीमें भारी श्रम है, उससे सावधान रहनेकी श्रावश्यकता है। वाहुल्य भयसे यहाँ यह विषय संचेपसे दिया जाता है।

विज्ञान सनत वर्धमान, नास्तिक और आसुरी विद्या है। हमारे विचार उसको सत्य और निश्चल मानकर न तो बनने चाहिये और न अपने यहाँ के वर्णनोंको पाश्चात्य विज्ञानकी कसीटीपर कसना चाहिये। हाँ, यदि विज्ञानसे हसारी किसी बातका समर्थन होता हो तो उसे हम केवल कुत्हल-शान्तिके लिये काममें ला सकते हैं। प्रस्तुत प्रसंगमें मनुष्यों की तरह बोलने-चालने रहन सहन आचार विचारवाले बनचर और पत्ती आदि का वर्णन देखकर कई विद्वानों की धारणा यह हो गयी है कि यह प्राणी वस्तुतः किसी और देशके, जैसे द्राविड़ी, मनुष्य थे जिन्हें ऋार्य कवियोंने तिरस्कारतः वानर,ऋच्च,गृधादि कहा है।परन्तु यह वात उलटीसी लगती है क्योंकि तिरस्कारके बदले इनका तो बहुत भारी सम्मान है। राच्यस शत्रु हैं, परन्तु उनके सम्राट् रावणको बरावर वालमीकि ने 'महात्मा' रावण कहा है। यह भिन्न भिन्न योनियाँ हैं सहीं, परन्तु मनुष्यके समकत्त हैं। शारीरिक वलमें, तामसी छल्में और मायामें मनुष्यसे बढ़े-चढ़े हैं, परन्तु मस्तिष्क और सात्विक दुद्धिकी दृष्टिसे मनुष्य ही वढ़ा हुआ है। इसपर आधुनिक सन्देहकर्ता पूछता है कि 'आजकल तो राजस कहीं मिलते नहीं और वानरों-मेंसे कोई जाति मनुष्योंसे वातचीत नहीं कर सकती ?' यह प्रश्न इसी भ्रमपर उठता है कि एक तो आधुनिक विज्ञानलवदुर्विद्ग्ध यह माने वैठा है कि संसारमें जैसी सृष्टि ऋाज है, जो परिस्थिति ऋब है वैसीही सृष्टि, वहीं परिस्थिति, पूर्वयुगों में भी थी, श्रीर वर्तमान सृष्टि श्रीर परिस्थितिको तो विज्ञानीने हस्तामलकवत् श्रुनुशीलन कर लिया है। यह दोनों महाभयंकर भ्रम हैं। विज्ञानी तो बारंवार यही एकरार करता है कि वर्त्तमान जगत्का हम अत्यन्त थोड़ा अनुशीलन कर पाये हैं। उसके आधारपर जो निष्कर्ष निकालते हैं उसमें सभी विज्ञानी एकमत नहीं हैं। दूसरी वात यह है कि सभी विज्ञानी इस बातमें एकमत हैं कि वहत पूर्वकालको सृष्टि वर्त्तमानकालको सृष्टिसे वहुत भिन्न थी, भिन्न योनियोंके प्राणी पूर्वकालमें हो चुके हैं, पूर्वकालकी परिस्थितियाँ भी भिन्न थीं और इन भिन्नताओंका पता लगा लेना आज असंभव है। चट्टानोंके स्तरोंसे परिशोलित इतिहाससे जो कुछ पता लगता है उसकी रचना अनुमानके आधारपर की जातो है। ष्ठानेक भिन्न योनियों श्रौर जातियोंके लोगोंका लोप हो चुका है। इस विषयको कुछ श्रधिक विस्तारसे भूमिका भागमें देनेका प्रयत्न किया गया है। इस स्थलपर हम नीचेकाही अंश पर्याप्त सममते हैं। जिस त्रेतायुगमें भगवान्का सबसे पिछला रामावतार हुआ है, वह इसी श्वेत वाराह कल्पके किसी

मन्वंतरका त्रेतागुग था। यह आवश्यक नहीं है कि यह वैयस्वत मन्वन्तरके सत्ताईस वें ही त्रेतागुगकी घटना हो। भगवानका रामावतार प्रत्येक कल्पमें होता है परन्तु प्रत्येक त्रेनागुगमें नहीं होता। होता है तो त्रेतागुगमें ही। वैवस्वत मन्वन्तरमें ही यदि मानें तो वर्त्तमान चतुर्युगी तक सत्ताईस त्रेतागुग वीत चुके हैं। हिसाबसे पिछले सत्ताईसवें त्रेतागुगके वाद मन्वन्तरका अहाईसवाँ द्वापर लगा। अब अहाईसवाँ किल्युग है। परन्तु वर्त्तमान रवेत वाराइ कल्पके अब तकके वीते चारसी छप्पन त्रेतागुगोंमेंसे किस गुगमें हुआ, यह निश्चित रूपसे कहना अत्यन्त कठिन है। हाँ, इतनी अविध अवश्य वैध जाती है कि पहली चतुर्युगीके त्रेतासे लेकर पिछली चतुर्युगीके त्रेतासकों कोई भी हो सकता है। अतः रामावतार हुए कमसेकम सोलह लाख और अधिकसे अधिक एक अरब अहानवे करोड़ वर्ष हुए। सबसे पिछले विकास विज्ञानियोंकी घारणा है कि इस धरती पर जीवनका आरंभ हुए एक अरब वर्षहो गये होंगे। उसका विकास होते होते वड़े जन्तुओंकी उत्पत्तिको अबसे पचास करोड़ वरस हो चुके होंगे। आदिम मनुष्यकी उत्पत्ति तो अवसे २-४ करोड़ वर्षके लगभगसे लेकर अब से २- लाख वर्ष पहले तकके समय भिन्न मिन्न मतींके समन्वयके साथ समक्ती जाती है। अर्थात् विज्ञानके अनुसार छठं मन्यन्तरकी छाछठवीं चतुर्युगीसे लेकर वर्त्तमान चतुर्युगीके सत्युगके आरंभ तककी अवधिमें कभी आदिम मनुष्यकी उत्पत्ति नानी जाती है। आजकलका मनुष्य उसी आदिम मनुष्यकी एक शाखामें है। आदिम मनुष्यका मूलवंश और उसकी कई शाखाओंका तो उद्भव विकास हास और लोग कवका हो चुका है जिसकी स्मृत इतिहासको नहीं है और जिसका प्रनाण पत्थरकी चहानोंपर प्रकृतिके कलमसे लिखे इतिहाससे ही विज्ञानियोंको मिलना है।

वर्त्तमान ननुष्यजातिकी शाखा द्याजसे ५ लाख वर्षोंसे लेकर वीस लाख वर्षोंके वीचमें द्यारंभ हुई नानी जाती है। इससे पहलेकी मनुष्यकी शाखाएँ कवकी नष्ट हो चुकी हैं। द्यादिम मनुष्यके विकास-कालमें ही मानववृत्त वा महाशाखासही छछ द्र्यमानव शाखाएँ निक्की जिनके चिवुक था खीर सभी खंग वर्त्तमान मनुष्योंकेसे थे, केवल मस्तिष्क मनुष्यके मस्तिष्ककी खपेचा छोटा था। खाजकल वानर, लंगूर, गोरिह्ना खादि जातिके प्राणी मीजूद है वह चिवुक-हीन हैं, 'हनुमान' नहीं हैं। ऐसी कमसेकम दो शाखाएँ खादिम मनुष्यके पूर्ण विकासके कालमें निक्की, उनका पूर्ण विकास हुद्या खीर फिर काल पाकर उनका लोग भी हो गया। इनके लिये खनुमान किया जाता है कि इनका रहन-सहन सभ्यता सव छछ खादिम मनुष्योंकी तगह होगी। मनुष्योंकी क्रेपचा इनमें खिक जंगलीपन होगा।

रानावतारके छुछ काल पूर्व राज्यस-योनिका आरंभ जान पड़ता है। इनके उपद्रवसे तंग आकर ही देवोंने भगवानसे इनके नाराके लिये प्राथेना की। ब्रह्माने आकाशवाणीं के अनन्तर वनचरके रूपमें समस्त देवताओं को अवतार लेनेका आदेश दिया। तदनुसार भाल और वानरकी नयी योनियाँ उत्पन्न हुई। राज्यस और वानर ब्रह्म तया उस समयके गीध आदि दानवाकार पर्ज्ञा सभी एक दूसरेकी भाषा दोलते समस्ते थे। राज्यस और वानर भी शिज्ञा पाते थे। विद्वान होते थे। राज्यस मनुष्य तकको भोजन कर जाते थे। वानर फल शाकाहागी थे। राज्यस योनिवालोंको चित्रक नहीं होते थे या नाममात्रको थे। वानरोंको चित्रक होते थे। चित्रक के देहे हो जानेसे पवनपुत्रका नाम हनुमान पड़ा था। राज्यस तथा वानर आदि प्राणियोंका रामावतारकालमें पूर्ण विकास हुआ और प्रायः श्रीरामचन्द्रजीके साकेतप्रयाण नक ही उस विशेष वानर योनिका लोप हो गया। फिर हापरके अन्तने महाभारतके समयमें उम प्रकारके वानरोंकी कहीं चर्चा भी नहीं आर्या है। राज्यस तो श्रीरामर्ज्ञाके साकेत-गमनके वाद भी दिचेन्द्रचे मीज्द थे और महाभारतकालमें इक्क दुक्कोंकी चर्चा जरूर आर्ता है।

वे बानर तो श्रीरामाबतारके समयमें ही अपने पूर्ण विकासको पहुँच चुके थे। उनका जन्म विरोप प्रयोजनसे ही था। अनः उनकी आवादीका संख्यातीत हो जाना भी स्वामाविक था क्योंकि वह उनके विकास की पराकाष्टा थी। किसी प्राणीकी आवादी उसी उसी उसी उसविक वढ़ जाती है जब वह ऊँचेसे ऊँचे विकास तक पहुँच जाता है। इसीके वाद उसके विनाशका भी समय जाता है। जिस प्राणीका अभ्युदय होता है, वृद्धि होती है, उसका एक दिन नाश भी होना अनिवार्य है। उन वानरोंका नाश लगभग भगवान्के साकेतप्रयाणके समय हुआ। कारण तो स्पष्ट ही है कि उन्हें भी साकेतलोकको जाना था, क्योंकि 'मोत्त-सव त्यागि' संग रहने के लिये आये थे। सवके देखनेमें वह दूर रहते थे, परन्तु उनका तो विराट विभुमें सतत निवास रहता था। वानर शगीर तो निमित्तमात्र था। इति।

ठाढ़े जहँ तहँ आयसु पाई। कह सुग्रीव सवहि समुभाई।।४॥ रामकाजु अरु मोर निहोरा। बानरज्थ जाहु चहुँ ओरा।।६॥ जनकसुता कहुँ खोजहु जाई। मास दिवस महुँ आएहु भाई।।७॥ अवधि मेटि जो विनु सुधि पाए। आवइ बनिहि सो मोहि मराए।।=॥

ऋथे—आज्ञा पाकर सब जहाँ के तहाँ खड़े हुए, तब सुग्रीवने सबको सममाकर कहा ।५। यह श्रीरामजीका काम है और मुम्पर तुम्हारा उपकार (एहसान) है एवं तुमसे मेरा अनुरोध है। हे वानर-यूथो ! तुम चारों ओर जाओ ।६। हे भाई ! जाकर जनकसुताका पता लगाओ और महीनेभरमें आ जाना ।७। जो कोई विना पता लगाए (महीनाभरकी) अविधि विताकर आएगा उसको हमसे वध कराए ही बनेगा, मुमे उसको मरवाते ही वनेगा अर्थात् हमें उसका वध करवाना पड़ेगा। =।

दिष्पणी १—(क) चलनेका सावकाश नहीं था, इसीसे आज्ञा दी कि जो जहाँ हैं वहीं खड़े रहें। (ख) 'आयसु पाई' देहलीदीपक है। श्रीरामजीकी आज्ञा पाकर वानरयूथ जहाँ के तहाँ खड़े हो गए और श्रीरामजी को आज्ञा पाकर सुप्रोचने सबको आज्ञा दी। [यथा—'यन्मन्यसे नरव्यात्र प्राप्तकालं तदुच्यताम्। त्वस्तैन्यं त्वहरो युक्तमाज्ञापिवतुमहीस ॥८।....तथा ब्रवाणं सुप्रीवं रामो दशरथात्मजः। वाहुम्यां संपरिष्वज्य इदं वचनम्ब्रवीत ॥१०॥ ज्ञायतां सौम्य वैदेही यदि जीवित वा न वा। स च देशो महाप्राज्ञ यिसन्वसित रावणः ॥११॥ त्वमस्य हेतुः कार्यस्य प्रमुश्च प्लवगेश्वर ॥१३॥ त्वमेवाज्ञापय विभो मम कार्यविनिश्चयम्। त्वं हि जानिस मे कार्यं मम वीर न संश्चाः ॥१४॥' अर्थान् सुप्रीवने कहा कि ये सत्र वानर् आगए हैं, हे नरश्च ! जो इस कालके लिए आप उचित सममते हों उसकी आज्ञा दोजिए, यह सब सेना आपकी हैं और आपके अर्थान है। यह सुनकर उनका आर्लिगन करके श्रीरामजी वोले—सौम्य ! पता लगाना चाहिए कि वैदेही कहाँ हैं, जीवित हैं या नहीं, वह देश कहाँ हैं जहाँ रावण वसता है....इस कार्यके कारण (कत्तों) और स्वामी तुम्हीं हो। कार्यका निश्चय करके और यह विचारकर कि क्या करना है आपही आज्ञा हें। आप मेरे कार्यको जानते हैं इसमें संदेह नहीं। वाल्मी० सर्ग ४०।] वाल्मी० स०४० में लिखा है कि सुप्रीवने पृथ्वीका हाल वानरोंसे समस्राकर कहा, यह वात गोस्वामीजीने 'समुक्ताई' पदसे सूचित कर दिया और भीजो समस्राया वह आगे कहते हैं—'रामकाज००'इत्यादि।

२—'रामकाज अरु मोर निहोरा'। रामकार्य मुख्य है, अतः उसे प्रथम कहा और 'मोर निहोरा' पीछे। 'रामकाज' का भाव कि इसके करनेसे परलोक बनेगा और हमारा उपकार करनेसे लोक बनेगा, जो माँगोंगे वहीं हम देंगे।

नोट—१ वाल्मी० सर्ग ४३ में जो कहा है कि 'अस्मिन्कार्ये विनिर्धृत्ते कृते दाशरथेः विये। ऋणान्मुका भविष्यामः कृतार्थार्थविदां वर ॥५॥ कृतं हि प्रियमस्माकं राघवेण महात्मना । तस्यचेत्प्रतिकारोऽस्ति सफलं जीवितं भवेत् ।६। अधिनः कार्यनिर्धृत्तिमकर्तुरिष यश्चरेत् । तस्य स्यात्मफनं जन्म किंपुनः पूर्वकारिणः॥॥। एतां वुद्धिं समास्थाय दृश्यते जानकी यथा । तथा भवद्भिः कर्त्तव्यमस्मित्प्रयहितैषिभिः॥=॥' अर्थात् रामकार्य होनेपर हम सव ऋण्मुक्त और कृतार्थ हो जायँगे । उन्होंने हमारा प्रिय कार्य किया है, उसका वदला हम दे दें तो हमारा जीवन सफल हो । जिसने अपने साथ कुछ उपकार न किया हो उसके साथ भी उपकार करनेसे जन्म सफल होता है; फिर उपकार करनेसे जो वातही क्या है १ इस विचारानुसार हमारा हित चाहनेवाले आप

लेग जानहीजोत्तो दुँहैं। पुनक्ष तिक इतार्थाः सहिताः सवान्यवा नया विताः स्वेतुसै मेनोरमैः। चरिष्ययोवीं प्रति शान्तश खबाः सहित्यामूतवराः प्लवंगनाः ॥३॥। ऋथीन् यह प्रियकार्य करनेपर वहे उत्तन और मनो-रम प्रायेषि में सबको संदुर करूँगा. कापका कोई शबु न रह जायगा. काप खियों सहित सुनसे जोविका पावेंगे और प्रसततापूर्वक पृथ्वोपर विहार करेंगे।—यह सब "रामकाब कर मोर निहोरा" का भाव है।

दिनरीं— वनक्षुता कहुँ खोजहु...' इति। यह रामकार्य है जो करना है। जनक्षुता का भाव कि जनकम्हाराजने श्रीरामजीको जनक्षुता दी कौर यशके भागी हुए। इसी तरह इनका पता लगानेसे हुन भी वैसेही यशके भागो होने मानो तुनने हो जनक्षुता श्रीरामजीको दी। श्रीजनक्षतीको सुयश प्राप्त हुका, यह उन्होंने स्वयं शीविश्वानित्र जीसे कहा है। यया—'जो हुव हुवह लोकरते चहुईं। करत मनोरय चतुच्य बहुईं। सो हुख हुवह दुवम में है स्वार्म ।शहुर्थ।

 चिनर्जा—यहाँ 'जनक्सुदा' राज्य दहे मार्केश है। मात्र यह है कि शीसोताजीको अपने जनक (निता) की सुता क्रयोन् अपनी सभी वाहेन समसक्तर खोजना। जैसे तुम अपनी सभी वहिनको खोजते. उसी स्याङ्कता कोर तत्सरतासे खोजना। कारोका 'माई' शब्द भी इसी कोर इशारा करता है!]

नोद—र 'जनक्षमुद्या कहुँ....आयेष्टु' से नित्तनां बुआ रितोक्षं अव राव में यह हैं—'विवित्तन्तु अयलेन भवन्तो जानकीं शुभाम्। मासावर्षाक्ष्तिवर्ष्यं मच्छासनपुरः सराः ।११२५। 'खोजहु' में 'विविन्तन्तु अयलेन' का भाव है। अर्थात् वक्षे अयलसे हुँहो. पता तगाओ। 'मास दिवस नहें आयेहु' ही 'नासाव्वीक्तिवर्ष्य' है। अर्थात् मासके भीतर।

विपरी—8 माल दिवस नहुँ कादहु माई । यहाँ सबको भाई सम्बोधन देकर निक्रहरसे उनदेश जनाया। काने कविब मिटि यह प्रमुक्त्यसे उनदेश है। मय और प्रीति दोनों दिखाना चाहिए। इतसे दोनों दिखाए। पुनः, भास दिवस नहुँ कार्रेडुं के साथ भाई सम्बोधनका भाव कि तो श्रीसीतार्जीका पता लगाकर महीनेनरमें का जायगा वह हमारा भाई है. हम उसे कपने समान सुख देंगे। [वाटमी॰ सर्ग ४२ में जो कहा है — यरच नासाजिष्ठतोऽने द्युग सीतेति वक्ताते। मतुत्यविभवो भोगेः सुखं स विहरिष्यति।। उधा ततः प्रियत्ते नास्ति नम प्राराद्विशेषतः। कृतानराषो बहुशो नम बन्धुभविष्यति। पुनः। (कर्यान्) जो नास वीतनेके पूर्व लाँद काकर कहेगा कि मैंने सीता देखी वह मेरे समान ऐद्वरे और भोगोंका सुख कान करेगा। उससे बहुकर हमारा कोई प्रिय न होगा. वह हमको प्रायोंसे भी क्रियक प्रिय होगा। वहन-से काराधमी किए हों तो भी वह हमारा काई हो होगा, — यह सब भाव इस वरयते कह दिये गय हैं।

 श्रावेगा वह मुक्तसे प्राणान्तक दंड पावेगा ।]

शीला—'कह सुत्रीव सविह समुक्ताई' इति । समकाया कि भक्त चार प्रकारके हैं—उत्तम, मध्यम, नीच, लघु । मास दिवस श्लेपार्थी है । चारोंमें यों घटता है कि—जो सीताजीकी सुधि लेकर मास (= १२) दिनमें छावे वह उत्तम; जो मास (= १२) + दिवस (= ९) = १६ दिनमें खबर लेकर छावे वह सध्यम; जो मास (= ३०) दिनमें खबर लेकर छावे वह नीच भक्त है, पर है यह भी तीसमार; क्योंकि करारके भीतर छा गया, छौर जो सास विताकर सुरित लेकर छावे वह लघु है क्योंकि करारके वाहर चलना लघुका काम है। एवं जो बादा विताकर विना सुधिलए छाया वह तो मेरा शत्रु है, वध होनेकोही छावेगा।

तोट—३ यह तो जटायु और सुन्नीवसे मालूमही हो गया था कि रावण ले गया और दिन्नण दिशामें गया एवं द्वरही वह रहता भी है; तब चारों दिशाओं में वानरों को क्यों भेजा ? इसका समाधान अरएयकाएड में आचुका है। तथापि यहाँ पुनः संनिप्तरूपसे लिखा जाता है। रावण चोरीसे ले गया है। यथा—'इत उत चितइ चला भिड़हाई'। चोर वस्तु छिपाकरही रखता है; इससे न जाने सीताजीको कहाँ रक्खा हो; यही कारण है कि श्रीरामलदमण्जी जटायुजीसे यह समाचार पानेपर भी वनकी प्रत्येक साड़ी इत्यादिमें दूँदते फिरे।

कि श्रीरामक क्मण जी जटायुजी से यह समाचार पानेपर भी वनकी प्रत्येक साड़ी इत्यादिमें हूँ इते किरे। दोहा—वचन सुनत सव बानर जहँ तहँ चले तुरंत। तव सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत।।२२॥

> सुनहु नील अंगद हनुमाना। जामवंत मतिधीर सुजाना।।१॥ सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहू। सीता सुधि पूँछेहु सब काहू॥२॥

अर्थ—वचन सनतेही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ चले। तब सुप्रीवने अंगद, नल और हनुमान्-जीको बुलाया।२२। (और उनसे बोले—) हे तील, अंगद, हनुमान् और जाम्बवान्! सुनिए। आप सब धीरबुद्धि और चतुर हैं।१। आप सब सुभट मिलकर दिख्या दिशाको जायें और सब किसी (सभी) से श्रीसीताजीका पता पूळें।२।

नोट—१ 'सव वानर' से पूर्व, उत्तर और पश्चिम तीन दिशाओं में जो यूथपित अपने यूथों के सिहत भेजे गये, उन्हें जनाया। वह ये हैं—'उत्तरांतु दिशं रस्यां गिरिराज समाष्ट्रताम् ॥४॥ प्रतस्थे सहसा वीरो हिरः शतवित्ततत् । पूर्वा दिशं प्रतिययो विनतो हिरयूथपः॥४॥ पश्चिमां च दिशं घोरां सुपेणः प्लय-गेश्वरः । प्रतस्थे हिरशादूं लो दिशं वरुणपालितम् ॥७॥' (वाल्मो० ४५) । अर्थात् हिमालय वा वड़े-बड़े पर्वतों से युक्त रमणीय उत्तरदिशामें शतविल नामक वीर वानरोंने प्रस्थान किया। वानरयूथपित विनत पूर्व दिशाको गया और वानरों में सिंहह्म (श्रेष्ठ) सुपेण वानरपित वरुणसे पालित भयानक पश्चिम दिशाको गया। चोथी दिशावाला समाज यह हे जिसे अब नाम लेकर संबोधन कर रहे हैं, यथा—'तारागदादि-सिहतः प्लवगः प्रवनात्मजः। अगस्त्याचिरतामाशां दिल्णां हिरयूथपः॥६॥' अर्थान् तार, अंगद, आदि सिहत प्रवन्तपुत्र हनुमान् जी अगस्त्य जीकी दिशाको गए।

श्रंगद्के साथके मुख्य वानर ये हैं—गज, गवाच, गवय, शरभ, गन्धमादन, मैन्द्र, द्विविद्, हनुमान्, जान्ववान्, श्रोर तार इत्यादि । यथा—'परस्परेण रहिता श्रन्योन्यस्याविद्रतः । गजो गवाचो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥५॥ मैन्द्रश्च द्विविद्रञ्चैव हन्माञ्जाम्बवानि । श्रंगदो युवराजश्च तारश्च वननोचरः॥६॥' (वाल्मी० ५०) । मानसानुसार नल नील कुमुद्द गद्द श्रादि भी मुख्य हैं।

टिप्पणी—१ (क) 'जहँ तहँ चले' अर्थात् जिनको जिस दिशामें जानेकी आज्ञा हुई थी वे उस दिशा में गए। 'तुरंत शब्दसे जनाया कि सबको रामकार्य करनेमें उत्साह है और अपने स्वामीका निहोरा भी है। टिंडि जो बानर तीन दिशाओं में गए वे चलते समय प्रणाम करना भूल गए, क्यों कि इनके द्वारा 'सीजासुधि' नहीं मिलनी हैं और, जो बानर दिज्ञणिदिशाको चले वे प्रणाम करके चले, यथा—'आयसु मागि चरन विक्नाई। चले हरिष सुमिरत रघुराई'; क्योंकि इनके द्वारा श्रीसीताजीकी खबर मिलनी है। रामाज्ञामें कहा है—'तुलसी करतल सिद्धि सब सगुन सुमंगल साज। किर प्रनाम रामिह चलहु साहस सिद्धि सुकाज। २।४२।' 'संग नील नल कुमुद गद जामवंत जुबराजु। चले रामपद नाइ सिर् सगुन सुमंगल साजु। २।४४।' (ख) सब वानरोंके नाम लेनेका भाव यह है कि नीतिकी आज्ञा है कि कार्यके समयमें वीरोंका सम्मान करे, सबका नाम लेना सम्मान है, यथा—'देखि सुभट सब लायक जाने। लै लै नाम सकल सनमाने॥' (पं०)।

नोट--२ 'सुनहु नील ऋंगद....' इति । (क) बुलानेमें श्रंगद्को प्रथम कहा था। यथा 'तव सुप्रीव बोलाए श्रंगद नल हनुमंत'। श्रौर संवोधन करनेमें नीलको प्रथम कहते हैं तब श्रंगद श्रादिको, नलका नाम ही नहीं लिया। बुलानेमें अंगदको प्रथम कहा, क्योंकि वह युवराज है, अपना प्रिय पुत्र है, इसके नेतृत्वमें सब सुभटोंको भेजेंगे जिसमें सबका उत्साह बढ़े। ये ही सबके नायक बनाकर भेजे गए थे, यह जाम्बवान्जीके 'जामवंत कह तुम्ह सब लायक। पठइत्र किमि सब ही कर नायक।३०।२।' इन बचनोंसे स्पष्ट है। वाल्मी० ५३ में अंगदने भी यही कहा है—'मां पुरस्कृत्य निर्याताः पिङ्गाच्चप्रतिचोदिताः ।११।' श्रर्थात् पीली त्राँखवाले सुप्रीवकी श्राज्ञासे मेरी अधिनायकतामें त्राप लोग त्राये हैं। त्रतः बुलानेमें इनको प्रधान रक्ला। (ख) संबोधन करनेमें नीलका नाम प्रथम कहा, इसमें मुख्य कारण तो छन्दानुरोध ही है। दूसरे यह भी हो सकता है कि वह अग्निका अवतार और वड़ा भारी यूथप एवं मुख्य सेनापति है। आगे सेतु बंधनमें भी यह मुख्य होगा त्र्यौर लंकाके संग्राममें चतुर्थ होगा। इससे इसका नाम यहाँ प्रथम लिया। (पं०) । ऋंगद युवराज हैं। श्रीहनुमान्जीं महान् वीर हैं। जाम्बवंत वृद्ध मंत्री हैं, यथा 'जामवंत मंत्री ऋति बूढ़ा ।६।२३।४।' प्रजापित (ब्रह्मा) का अवतार जानकर इनको 'मित धीर सुजान' विशेषण दिया। इन्हींने संपातीसे भयभीत होनेपर सबको सावधान किया श्रौर हनुमान् जीको वलका स्मरण कराके उनका उत्साह बढ़ाकर उनसे रामकार्य कराया। (प्र०)। 🖾 स्मरण रहे कि श्रीजाम्बवान् जीका घवड़ाना कहीं नहीं पाया जाता। श्रीलचमणजीको शक्ति लगी तव इन्होंने सुषेण वैद्यका पता वताया था, यथा 'जामवंत कह वैद सुषेना। लंका रहइ....।६।५४।' जब मेघनादने सबको नागपाशमें वाँध दिया, तव भी 'जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा।....मारिसि मेघनाद के छाती। परा भूमि घुर्मित सुरघाती॥ पुनि रिसान गहि चरन फिरायो। महि पछारि निज बल देखरायो।....६।७३।', इत्योदि। इसीसे 'मतिधीर सुजान' विशेषण यथार्थ ही है। (ग) 'नल' का नाम एक बार दे चुके, उसका नाम पुनः न देकर 'सकल सुभट' में ही उसे भी कह दिया। प्रथम उसका नाम दिया था, यहाँ उसके भाई नीलका नाम भी दे दिया।

टिप्पणी—२ 'सकल सुभट मिलि दिन्छन जाहू....' इति। (क) दिल्लिणकी खबर जटायुसे मिली है; यथा—'लै दिन्छन दिसि गएउ गोसाई'। यह दिशा विशेप निश्चित है। स्वयं भी दिल्लिणकी छोर ले जाते देखा था, इसीसे सब सुभटोंको उधर भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ रावणसे युद्धकी संभावना है। (ख) 'मिलि' का भाव कि शत्रुसे युद्ध करनेके वास्ते सब इक्ट्ठे रहना। मिले रहनेसे भारी कार्य भी साधारण ही साध लिया जा सकता है। (प्र०)। (ग) 'सकल सुभट' का भाव कि एक-एक दिशामें एक-एक सुभट गया है। पूर्व दिशामें विनत नामका वानर गया, पश्चिममें सुपेण, उत्तरमें शतविल गया। दिल्लिणमें सब सुभट ही सुभट जाछो (साधारण भट कोई न जाय। तथा जितने भी सुभट हैं वे सब जायँ)। (घ) सबसे पूछनेको कहा, क्योंकि न जाने किससे पता मिल जाय। छोटे-बड़े ऊँच-नीच कोई भी हो।

सन क्रम वचन सो जतन विचारेहु । रामचंद्र कर काज सवाँरेहु ॥ ३ ॥ अर्थ—मन, कर्म और वचनसे वह उपाय विचारना, (जिससे उनका काम हो और विचारकर) श्रीरामचन्द्रजीका काम भली प्रकार करना ।३।

टिप्पणी १—यत्न विचारना मनका काम है, कार्य 'सँवारना' कर्म है और सबसे सीताजीकी सुध पूछना 'वचन' है। जैसी आज्ञा सुग्रीवने दी वैसा ही वानरोंने किया भी। यथा-(क) 'इहाँ विचारिह किप मन माहीं । बीती अवधि काज कछु नाहीं ।२६.१।' (ख) 'चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह ।२३।' यह कर्म है श्रीर, (ग) 'सब मिलि कहिंह परस्पर बाता । बिनु सुधि लएँ करब का श्राता ।२६।१।' यह बचन है ।

[पुनः, मन, यथा—'कह अंगद विचारि मन माहीं'। कमे, यथा—'रामकाज कीन्हे विना मोहि कहाँ विश्राम'। वचन, यथा—'रामकाज करि किरि मैं आवउँ। सीता०' इत्यादि। (पं०)]

२ 'रामचंद्र कर काज सवाँरेहु', यहाँ चन्द्रमा कहा; 'भाज पीठि सेइअ उर आगी', यहाँ सूर्य ओर अग्निका नाम दिया और 'मन क्रम बचन सो जतन विचारेहु' यहाँ मन, कर्म और वचन कहे। क्षित्रका नाम दिया और 'मन क्रम बचन सो जतन विचारेहु' यहाँ मन, कर्म और वचन कहे। क्षित्रका तात्पर्य यह है कि मन, कर्म और बचनके साची क्रमसे चन्द्रमा, भाज और अग्नि हैं। रामचन्द्रका कार्य सवाँरनेनें तुम्हारे मनका साची चन्द्रमा है, कर्मका साची सूर्य है और बचनका साची अग्नि है; इसीसे स्वामीको सब भावसे छल कपट त्यागकर भजो; मन, कर्म बचनसे छल न रहे। नहीं तो चन्द्र, भाज और अग्नि तुम्हों दंड देंगे। ['रामचन्द्रका काज' कहनेका भाव कि ये श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठके कार्य करनेका श्रेष्ठ फल भी मिलता है, यथा—'सुनु सुत ताहि उरिन मैं नाहीं'। (प्र०)]

भानु पीठि सेंड्अ उर आगी। स्वामिहि सर्वभाव छल त्यागी॥ ४॥

श्र्य — सूर्यको पीठसे श्रीर श्रमिका उर (छातीसे) सेवन करना चाहिए (श्रर्थात् धूप खाना, घाम तापना, हो तो सूर्यकी श्रोर पीठ करके वैठे, सामने छातीपर धूप न पढ़े श्रीर श्रमितापना हो तो श्रमिके सन्मुख वैठकर श्रमितापे; श्रमिकी श्रोर पीठ न देकर वैठे, यह वैद्यकका नियम है। इसके विपरोत करनेसे हानि होती है)। (परन्तु) स्वामीको सेवा सव भावसे छल छोड़कर करनी चाहिए।४।

टिप्पणी १—(क) सूर्य पीठसे सेवन करनेसे सुखदाता है, अग्नि उरसे सेवन करनेसे सुखदाता है और स्वामी सब भावसे (माता, पिता, गुरु, स्वामी, भाई इत्यादि सभी भावोंसे) छल त्यागकर सेवन करनेसे सुखदाता हैं। (ख) 'छल त्यागी' का भाव कि सूर्य को पीठसे और अग्निको छातीसे सेनेमें छल है; यह यह कि सूर्य का सेवन पीठसे इसलिए करते हैं कि उससे शीत और वायु नहीं रहते, सूर्य सेवनमें यह स्वार्थ होता है। सम्मुखसे उसका सेवन करनेसे दृष्टिकी हानि होती है। इसी प्रकार अग्निको उरसे सेवन करनेसे जठराग्नि बढ़ती है और पीठसे सेवन करनेसे 'काम' की हानि होती है। यही सममकर लोग अपने हितके अनुकूल सेवन करते हैं—यही छल है। इसीसे कहते हैं कि स्वामीकी सेवा छलरित करे। अर्थात् स्वामिसेवामें दुःख सुख न विचारे, निःस्वार्थ और निरछल भावसे करे।

२—सूर्य और अप्नि इन दोनों के दृष्टान्त देनेका भाव यह है कि सूर्य का सेवन लोग पीठसे ही अर्थात् पीछेसे करते हैं और अप्निका आगे हीसे, यह वात स्वामिसेवामें न होनी चाहिए। उनकी सेवा आगे पीछे एक ही तरह करनी चाहिए, जैसी सेवा उनके सामने करे वैसी ही उनके पीछे भी करे। यह न करे कि आगे तो कोमल वचन वनाकर कहे और पीछे अनहित करे, यथा—'आगे कह मृदु वचन वनाई। पीछे अनहित मन कुटिलाई।'

३—इस चौपाईकी जोड़का स्रोक वृद्ध चाणक्ययमें है। मिलान यथा—

भानु पीठि सेइस्र हर स्रागी स्वामिहि सर्वभाव छल त्यागी तिज माया सेइस्र परलोका

ष्टछेन सेवयेदर्क जठरेणा हुताशनम् स्वामिनं सर्वभावेन

परलोक हितेच्छ्या

दीनजी—भाव यह कि स्वामीकी सेवा पीठ और उर किसी विशेष अंगसे नहीं बल्कि मन-वचन कम सब प्रकारसे करनी चाहिए। अग्निको उरसे सेवनमें यह स्वाथ है कि पीठसे सेवनमें जल जानेका भी भय रहता है। (करु०, पां)।

पं० रा० व० श०—सूर्य और अग्निका एक विशेष अंगसे सेवन देहकी समता एवं स्वार्थसे लोग करते हैं कि जठराग्नि बढ़े, रोग दूर हों। सुत्रीवजी कहते हैं कि स्वामीके कार्य में देहका भी ममत्व न करो, स्वार्य उसमें लू भी न जाय, मन-तन-यचन उसमें लगादो, शरीरका भान भीन रहे। और ऐसा ही इन महात्मात्रोंने कियां भी । यथा—'राम काज लयलीन मन बिसरा तन कर छोह ।२३।' यही भाव यहाँ है । यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है ।

नोट १—उ० ८७ में मुशुण्डिजीके प्रति यह श्रीमुखवचन है कि—'पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ। सर्वभाव भज कपट तिज मोहि परम प्रिय सोइ।।' वहीं 'सर्वभाव' और 'छल (कपट) त्यागी यहाँ भी है। वैजनाथजी लिखते हैं कि ज्योतिषके मतसे यात्रा एवं युद्धमें रिवका सम्मुख होना अमंगल हैं और वैद्यकमतसे रुजवर्द्धक है। इसलिए सूर्यको पीठसे सेवन किया जाता है और अग्निकी आँच वायु कफ़ चोट आदि को हरती है और जठराग्निको उद्रमें शुद्ध रखती है; इसलिए उसका सेवन उरसे करना चाहिए।

पां०—मुख्य अर्थ यही है (जो ऊपर दिया गया है )। सूर्य्यके साथ आगेका और अग्निके साथ पीछेका कपट लगा हुआ है। दूसरा अर्थ और सुनिए—'बाहरका छलकपट रघुनाथजी सूर्य रूपसे देखते है और अन्तब्करण्का अग्निरूपसे। इसलिए छलकपट, बाह्यान्तर दोनोंका, छोड़कर रामचन्द्रका काम करो। पुनः तीसरा अर्थ यह है कि—'सूर्य कपटछलको छोड़ पीठ अर्थात् रास्तेको सेवते हैं—क्योंकि यदि सूर्य साबधानी न रक्खें तो रात दिनमें अंतर पड़े और जो अग्नि छलकपट करे तो अन्न न पचे वा देह जल जाय—ऐसेही सावधान होकर रघुनाथजीकी सेवा करो।

नोट—२ यह चौपाई 'बज्ज तेरही' वालीमेंसे एक है। भाव तो इसका स्पष्ट है और प्रमाणिसद्ध है, फिर भी लोगोंने अनेक क्लिप्ट कल्पनाएँ की हैं। पाठकोंकी जानकारी एवं विनोदार्थ उनमेंसे कुछ यहाँ

उद्धृत किए जाते हैं, पाठक स्वयं भी विचार देखें—

१ मा० म०—भानुपीठ = सूर्य्यमुखी पत्थर । इसको टकटोरकर देखो तो उसके भीतर कुछ न दिखाई देगा परन्तु वह अग्निको धारण किए हुये हैं । वह भानुपीठ केवल उदरमें अग्निको सेवता है ।

२ महादेवदत्तजी, वै०--भानुपीठ = चकोर। यह अपने स्वामी चन्द्रमाके वियोगमें दुःखसे उरमें अग्नि सेवता है, अग्निको खा लेता है कि मैं भस्म हो जाऊँ तो मेरी चिताकी भस्म यदि शिवजी लगा लें तो मेरी चार चंद्रहिगतक पहुँच जायगी। इसी प्रकार स्नेहसे छल कपट छोड़कर स्वामीकी सेवा करनी चाहिए। यह शरीर च्लाभंगुर है, कभी नकभी नष्ट होगा ही, यदि स्वामिकार्यमें छूट जाय तो रामजीकी प्राप्ति हो जायगी।

३ शीला—भानुपीठ अर्थात् सूर्य्यमुखीका इष्ट भानु है, उसे जलमें रख दो तो भी वह हृदयमें अग्नि बनाए रखता है। जैसेही जलसे निकाला गया और सूर्यके सम्मुख हुआ कि उसमेंसे अग्नि प्रकट हुई, जल अग्निका नाशक है। ऐसेही सेवकको अनेक कष्ट पड़ें तो भी स्वामीके कार्यको न मुलावे।

४ शीला०, मा० शं०—भानुपाठ = भानुका सिंहासन = पूर्व दिशा। उरत्रागी = माताकी जठरा-ग्निमें। अर्थात् जिस स्वामाने पूर्वही माताकी जठराग्निमें तुम्हारी रक्ता की उनका काम छल कपट छोड़-कर करना चाहिए। इत्यादि।

५ करुणासिंधुजीने भानपीठका अर्थ सूर्य्यमुखी, और सूर्य्यमंडलमध्यस्थराम इत्यादि किए हैं।

इसी तरह और भी कई तरहसे लोगोंने इस अधोलीको क्रिष्ट बना दिया है।

तिज माया सेड्अ परलोका। मिटिहं सकल भवसंभव सोका ॥४॥ देह घरे कर यह फलु भाई। भिज्ञ राम सब काम बिहाई॥६॥ सोइ गुनज्ञ सोई बङ्भागी। जो रघुवीर चरन अनुरागा ॥७॥

ष्ट्रयं—माया (अर्थात् तन, धन, स्त्रो, पुत्र, घर इत्यादिकी ममता) का त्याग करके परलोक सेवन करे (तो) भव (= संसार, जन्ममरण) से उत्पन्न जितने शोक हैं वे सब मिट जायँ। ५। हे भाई! देह धरनेका यही फल है कि सब काम एवं कामनाएँ छोड़कर श्रीरामजीका भजन करे। ६। जो श्रीरघुवीरचरणों का प्रेमी है वही गुणवान है और वही बढ़भागी है। (भाव यह कि आप सबतो रामकार्थ्यमें ही लगने जा रहे हैं,

तव श्रापसे वढकर भाग्यवान् कौन हो सकता है) । ।

नोट—१ भवसंभव शोक मायाइत हैं, मायाजनित विकार हैं; यथा—'एक दुष्ट अतिसय दुख़रूपा। जा वस जीव परा भव कृपा ३।१५॥५।'; इससे कहते हैं कि उसका त्याग करनेसे भवसे छुटकारा होगा। माया, यथा—'में अरु मोर तोर तें माया'। संसारमें ममत्वही माया है, इसीको त्याग करनेको कहते हैं, यथा—'सुत दार अगार सखा परिवार विलोकु महा-कुसुमाजहि रे। सब की ममता तिज कै समता सिज संत सभा न विराजिह रे।' (क उ० ३०)।

२ 'सेइअ परलोका ।....' इति । अर्थात् परलोक बना लो, मोच प्राप्त करनेका उपाय कर लो । यही श्रीरामजीने 'पुरजन गोता' में कहा है । 'बड़े भाग मानुष तनु पावा । सुर दुर्लभ सब प्रंथिन्ह गावा ॥ साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥ सो परत्र दुख पावइ....। ७४३।'

टिप्पणी-१ 'देह धरे कर यह फल भाई....' इति । (क) 'यह फल', कहनेका भाव कि राम्सेवा इस समय जो प्राप्त हुई है वही इस देह धारण करनेका फल है। यहाँपर 'देह धरनेका फल' बताते हैं कि निष्काम होकर एवं सब काम छोड़कर रामभजन (रामसेवा) करे और पुरजनगीतामें भगवान्ने स्वयं ही यह भी वताया है कि देह धारण करनेका फल क्या नहीं है। यथा 'एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गेड स्वल्प श्चंत दुखदाई।। नर तन पाइ विषय मनदेहीं। पलटि सुघा ते सठ विष लेहीं।। ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई। गुंजा प्रहइ परस मनि खोई ।७।४४। १-३।' (ख) 'भाई' नम्रता, प्रियत्व और सम्मानका सूचक है। बड़े लोग नम्रतापूर्वक उपदेश देते ही हैं। दूसरे इस बानरयूथमें 'सकल सुभट' अर्थात् सब प्रधान हैं, इसमें मंत्री श्रोर युवराजभी हैं, ब्रह्मा श्रोर शिवहीं जाम्बवान् श्रोरहनुमान्रूपसे यहाँ हैं, श्रतः इनको प्रीतिसूचक 'भाई' पद देकर सम्बोधन किया। (ग) 🖅 प्रधान बानरोंको प्रीति दिखाते हैं--(देह धरे कर यह फलु भाई)। सामान्य वानरोंको भय और प्रीति दोनों दिखाते हैं-('जनकसुता कहुँखोजहु जाई। मास दिवस महँ आयेहु भाई', यह प्रीति है। श्रीर 'श्रवधि मेटि जो वितु सुधि पाये। श्रावड बनिहिं सो मोहि मराए', यह भय है)। प्रधान वानरोंको प्रत्यच भय नहीं दिखाया, पर उनके सामनेही सामान्य वानरोंको भय दिखाया है, इस प्रकार उनके द्वारा इनकोभी वही भय सूचित कर दिया है। --यह वड़ोंकी रीति है। [इसी प्रकार शिवजीने सामान्य देववृन्दके उपदेश द्वारा ब्रह्माकोभी श्रीसियरघुवीर-विवाह-समय उपदेश दिया था, यथा-- 'विधिहि भयउ श्राचरजु विसेषी । निज करनी कछु कतहुँ न देखी ॥ सिव समुक्ताये देव सव जिन श्राचरज मुलाहु । हृदय विचा-रहु धीर घरि सियरपुर्वार वित्राहु ॥१।३१४।' २--इन सुभटोंके लिए भी वह दंड है, यह बात कांडके स्रांतमें अङ्गद्के वचनोंसे सिद्ध है, यथा--'इहाँ न सुधि सीता कै पाई। उहाँ गए मारिहि कपिराई ।२६।४।']

प० प० प०—'भातु पीठि सेइअ....' से लेकर 'भिक्य राम....' तक चार साधन कहे गए हैं। उनमेंसे दो तो ऐहिक सुख (ऐरवर्य चादि) की प्राप्ति करानेवाले हैं और दो परमार्थ एवं परम परमार्थ की प्राप्ति
कराते हैं। 'भातु पीठि सेइअ डर आगी' का केवल वाच्यार्थ लेनेसे इसमें सूर्य या अग्निकी सेवा (भजन) नहीं
है। अतः लचारार्थ ही लेना चाहिए। यथा 'अप्रे विहः पृष्ठ भानू रात्री चुवुक समर्पित जातुः। करतल भिचा
तरुतलवासस्तद्पि न मुख्यत्याशापाशः।' (द्वादशपंजरिका)। अतः इससे पंचािन साधनादि तपश्चर्या
ध्वनित हैं।—'वितु तप तेज कि कर विस्तारा।' और तपोवलसे सिद्धियाँ प्राप्त होनेपर ऐहिक सुख प्राप्त होता
है। यह सबसे किनष्ठ साधन है। इससे अष्ठ साधन द्वितीयार्ध में वताते हैं—'स्वामिहि सर्वभाव छल त्यागी'।
सर्वभावसे और निष्कपट चुद्धिसे सेवाकरना भी एक वड़ी तपश्चर्या है। ऐसी विनम्न सेवासे स्वामी (राजा)
के प्रसन्न होनेपर ऐहिक सुखका लाभ होता है। इन दो साधनोंसे भवभयहरण नहीं होता। अतः आगे मोच
कासाधन कहते हैं।—'तिज माया सेइअ परलोका....'। परलोक=मोच। मायाका त्याग कहनेसे
मोहादि मायाजनित समस्त विकारोंका त्याग कह दिया गया। मोह नाशसे ज्ञान और ज्ञानसे मोच होता
है; पर मोच सुख विना रामभक्तिके स्थिर नहीं रह सकता। यथा 'तथा मोच्छसुख सुतु खगराई। रह न

सकइ हरि भगित बिहाई।' अतः सर्वोत्तम और सबसे सुलभ साधन रामसेवा, रामभजन आगे बताते हैं।
कि बालकांड २३ (४) में 'सम यम नियम फूज' का वर्णन किया। यदि फूलका उपभोग
न किया जाय तो 'फल ज्ञाना' की प्राप्ति [२३ (५) में] होती है। और जब तक फलमें रस नहीं पैदा होगा
तब तक स्वाद और तोष नहीं मिलेगा। अतः 'हरि पद रित रस' का वर्णन 'देह धरे कर फल....' इस

त्रविक स्थाद और ताप नहीं मिलगा। अति हार पद रात रस की पर्यान देह वर कर किल.... इस इय्योलीमें है। रामसेवासाधन ऐसा उत्कृष्ट है कि शम-दमादि फूल न होने पर भी इसमें 'फल ज्ञाना' लग जाता है और श्रीरामकृपासे ही 'रितरस' भी पैदा होता है। रामसेवासे 'मिटहिं सकल भव संभव सोका'

श्रीर ऐहिक सुखकी भी प्राप्ति होती है, यह विशेप है।

श्री नंगे परमहंसजी—इन चौपाइयों में चार वस्तु झों, सूर्य, झिंग्न, स्वामी और परलोकका सेवन करना बता रहे हैं। ये चारों अपने स्वार्थक लिये सेवनकी जाती हैं। उसी में नीति दिखला रहे हैं कि सूर्य पीठकी तरफसे, अग्निका छातीकी तरफसे सेवन किया जाता है और स्वामीकी सेवा सर्वाङ्गसे सर्व भावोंसे करना चाहिए, यही नीति है। परलोकका सेवन माया तजकर करना चाहिए तब उससे अवजनित समस्त शोक मिट जायँगे। सुग्रीवजी वानरोंको वाहर भेज रहे हैं, इसीसे उन्हें नीति सिखा रहे हैं, जिसमें उन्हें किसी बातका डर न हो, वे सावधान रहें।

टिप्पणी—२ 'सोइ गुनज सोई बड़भागी।०' इति। (क)—'जो' पर्से जनाया कि रामचरणातुरागी होनेमें जाति, योनि, वर्ण, आश्रम, स्त्री, पुरुष, नपुंसक इत्यादि किसीका नियम नहीं है। कोई भी
हो यदि वह रामचरणानुरागी है तो वही गुणज़ और बड़भागी है। (ख) 'सोइ' का भाव कि रामचरणातुराग न हुआ और समस्त गुण हुए एवं और सारे संसारमें उसकी प्रीति हो तो अन्य समस्त गुणोंसे
संपन्न होनेसे वह गुणज्ञ नहीं माना जा सकता और संसार भरके पदार्थींमें प्रेम होनेपर भी वह बड़भागी
नहीं हो सकता।—यहाँ 'तृतीय तुल्ययोगिता' अलंकार है।

नोट ३—वही बड़ा भाग्यवान् है जिसका श्रीरामचरणारिवन्दमें अनुराग है। इस बातको राम-चिरतमानसके प्रत्येक काण्डमें दिखाया जा चुका है। रामचरणानुरागियोंको सर्वत्रबड़भागी कहा है। यथा-बालकांडमें श्रीत्रहल्याजी—'अतिसय बड़भागी चरनित्ह लागी जुगल नयन जलधार वहीं'; श्रीजनकजी— 'ते पद पखारत भागभाजन जनक जय जय सब कहिं।' अयोध्याकांडमें श्रीलद्मणजी—'भूरिभागभाजन भयड मोहि समेत विल जाउँ। जौं तुम्हरे मन छाँ डि छल कीन्ह रामपद ठाउ।' (तथा उत्तरकांडमें भी 'अहह धन्य लिखमन बड़भागी। रामपदारिवंद अनुरागी॥'); श्रीनिषादराज—'नाथ छसल पद्पंकज देखे। भएउँ भागभाजन जन लेखे।' अरण्यमें श्रीसुतीदणजी—'परेड लक्कट इव चरनित्ह लागी। प्रेममगन मुनिवर वड़-भागी'। लंकामें श्रीद्यंगद हनुमान्जी—'बड़भागी अंगद हनुमाना। चरनकमल चाँपत विधि नाना॥', इत्यादि।

कि जो रामपद-विमुख हैं वे 'श्रभागी हैं, यथा—'ते नर नरक रूप जीवत जग भवभंजन पद

४ सिलान कीजिए—'जो अनुराग न राम सनेही सों। तो लह्यो लाहु कहा नर देही सों।.... ज्ञान विराग जोग जप तप मख जग मुद मग निह थोरे। राम-प्रेम विनु नेम जाय जैसे मृग जल जलिंध हिलोरे।। लोक विलोकि पुरान वेद सुनि समुिक वृक्षि गुरु ज्ञानी। प्रीति प्रतीति रामपद पंकज सकल सुमंगल खानी।। वि० १८४।', 'सूर सुजान सुपूत सुलच्छन गिनयत गुन गरुआई। विनु हरि भजन इँदारुन के फल तजत नहीं करुआई।। कीरित कुल करतूनि भूति भिल सील सहप सलोने। तुलसी प्रभु अनुराग रिहत जस सालन साग अलोने। वि० १७५।' इन पद्यों अीरामचरणानुरागरहित कीर्ति कुल ज्ञान वैराग्य आदि कैसे हैं यह वताया है।

श्रायसु मागि चरन सिरु† नाई। चले हरपि सुमिरत रघुराई।। ८।।

पाछे पवनतनय सिरु नावा। जानि काजु प्रश्च निकट बोलावा।। १।।

श्रथ—श्राज्ञा माँगकर चरणोंमें सिर नवाकर सव प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हुए चले ।⊏। (सवके) पीछे श्रीहनुमान्जीने प्रणाम किया। (इनके द्वारा) कार्य का होना जानकर प्रभुने उनको पास बुलाया। ।८।

दिप्पणी—१ 'श्रायसु मागि....' इति । (क) सुगीवजी तो श्राज्ञा दे ही रहे हैं कि 'सकल सुमट मिलि दिन्छन जाहू', उनसे श्राज्ञा नहीं माँगी । यहाँ 'जो श्रायसु माँगि' कहते हैं उससे श्रीरामजीकी श्राज्ञा श्रमित्र है । उन्हींसे श्रव चलने की श्राज्ञा माँग रहे हैं । उन्हींको प्रणाम कर रहे हैं श्रीर उन्हींका स्मरण करते चले; यह वात 'सुमिरत रघुराई' श्रीर 'पाछे पवनतनय सिक नावा । जानि काजु॰' से स्पष्ट हो जाती है । (ख) 'हपे' दो वातें जनाता है । एक तो रामकार्य करनेको मिला, श्रतः श्रपनेको बड़ा भाग्यवान सममकर हिंवत हुए, दूसरे प्रस्थानके समयका हर्ष कार्य की सफलता सिद्ध करता है. यह शकुन है । (ग) यहाँ दिखाते हैं कि सबके मन, कर्म श्रीर वचन तीनों श्रीरामजीमें लगे हैं । 'हरपि सुमिरत रघुराई' (मनका धर्म ), 'चरन सिक नाई चले' (कर्म वा तन) श्रीर 'श्रायसु मागि' वचन है । (घ) रामस्मरणसे कार्य सिद्ध होते हैं, श्रतः 'सुमिरत चले'।

२-सुग्रीवने जो तीन वातें कहीं उनको यहाँ घटाते हैं-

तीन उपदेश

चरितार्थ

सेवा—'तजि माया सेइश्र परलोका' भजन—'भजिय राम सब काम बिहाई' पद्ग्रेम—'जो रघुवीर चरन श्रनुरागी'

श्रायसु मागा । 'श्राज्ञा सम न सुसाहिब सेवा ।' 'सुमिरत रघुराई' (स्मर्ग्ण भजन है) 'चरन सिरु नाई' (पदप्रेम हुआ) ।

३—'पाछे पवनतनय सिरु नावा।०' इति। (क) पीछे प्रणाम करनेका कारण यह है कि सब वानरोंको समभाकर फिर सुप्रीव हनुमान्जोसे और भी बातें करते रहे थे, इसीसे ये सबके पीछे श्रीरामजीके पास गए, यथा—'विशेषेण तु सुग्रीवो हन्मत्यर्थमुक्तवान् । स हि तस्मिन्हरिश्रेष्ठे निश्चिताथोंऽर्थ साधने १। श्रव्रवीच हनूमन्तं विकान्तमनिलात्मजम् सुग्रीवः परमप्रीतः प्रभुः सर्व वनौकसाम् ।२। न भूमौ नान्तरिच्ते वा नाम्त्ररे नामरालये। नाप्सु वा गतिसङ्गं ते पश्यामि हरिपुंगव ।३। सासुराः सहगन्धर्वाः सनागनरदेवताः । विदिताः सर्वलोकास्ते ससागरधरा धराः ।४। गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे । पितुस्ते सदृशं वीर मास्तस्य महौजसः ।५। तेजसा वापि ते भूतं न समं . भुवि विद्यते । तद्यथा लम्यतं सीता तत्वमेवानुचिन्तय ।६। त्वय्येव हनुमन्नस्ति वलं बुद्धिः पराक्रमः । देशकालानुवृत्तिश्च नयश्च नयपिडत ।७।' (वाल्मी॰ ४४) ऋर्थात् सुत्रीवको निश्चय था कि हनुमान् जीसे कार्य सिद्ध होगा, इससे वे पवनसुत पराक्रमी हनुमान्से प्रसन्नतापूर्वक वोले-हे हरिपुंगव! पृथ्वी, अन्तरित्त, आकाश, असर देव-ताओं के लोकों एवं जलमें भी आपकी गतिको रुकावट नहीं है। असुर, गन्धर्व, नाग, देवता, सागर और पर्वतसहित सव लोकोंको आप जानते हैं। आपमें आपके पिता मरुतके समान गति, वेग, तेज और हलका-पन है। आपसा तेजस्वी पृथ्वीमें नहीं है। अतएव जिस प्रकार श्रीसीताजी मिलें वह आप हो सोचें। हे हसुमान ! आपमें वल, बुद्धि, पराकम, देशकालका अनुवर्तन और नीतिका ज्ञान वर्तमान है। [(ख) पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते हैं कि सब सुभट सुग्रीवजीके सामने खड़े हैं, यथा—'सुग्रीव वोलाए ग्रंगद नल हनुमंत'। वहींसे आज्ञा माँगकर और सिर नवाकर सब हर्पित होकर चले। श्रीहनुमान्जी 'सबिह मानप्रद श्रापु श्रमानीं' हैं, इसलिये इन्होंने सबके पीछे बिदा होनेके लिये सिर नवाया। (ग) प० प० प्र०का मत है कि 'उरप्रेरक रघुवंमविभूपन' की प्रेरणासे ऐसा हुआ। अथवा, धीरों की यह रीति है कि सवका मर्म लेकर पीछे काम करते हैं। अथवा. ये अपनेको सबसे लघु मान्ते हैं, इससे सबके पीछे प्रणाम किया। (मा० म०)। (घ) पंजावीजी लिखते हैं कि अत्यन्त प्रेमी सबसे पीछे बिदा होते हैं, जितनी देर साथ रहे उत्तम

है। अथवा, परम सेवकने स्वामीका रुख लखा कि कुछ देंगे, अतः पीछे मिले। अथवा, प्रभु इन्हींको मुद्रिका देना चाहते हैं। सवके वीचमें इनको मुद्रिका देनेसे औरोंका अपमान होगा, यह विचारकर प्रभुने ऐसी प्रेरणा कर दी। (ङ) हनुमान्जी सदा परमिवनीत रहते हैं, इसीसे वे दीनवंधुको परमिप्रय हैं। शुक-सारने भी यही देखकर रावणसे कहा था कि 'सकल किपन्ह महँ तेहि वल थोरा।']

श्रीरामजीने जान लिया कि हनुमान्जीसे हमारा कार्य सिद्ध होगा, यथा—'जानसिरोमनि जानि

जिय कपि वल-बुद्धि-निधानु । दीन्ह मुद्रिका मुदित प्रभु पाइ मुदित हनुमानु । रामाज्ञा ।३।४१।

नोट—१ 'जानि काज' इति । यथा—'श्रित्मिन् कार्ये प्रमाणं हि त्वमेव किपस्तम । जानामि सत्वं ते सर्वे गच्छ पंथाः श्रुभस्तव । श्रव्यात्म ६१२६।' श्रर्थात् इस कार्यमें तुम्हीं प्रधान हो, तुम्हारे सव सामर्थ्यको में जानता हूँ, जाञ्रो, मार्ग तुम्हें सव प्रकार मंगलकारी हो ! वाल्मीिकजी लिखते हैं कि सुग्रीवका इनपर श्रिधिक विश्वास श्रीर हनुमान्जीका स्वयं श्रपने ऊपर दृढ़ विश्वास देखकर श्रीरामजीने जान लिया कि इनसे श्रवश्य कार्य सिद्ध होगा । यथा—'सर्वथानिश्चिताथोंऽयं हन्मित हरीश्वरः । निश्चितार्थतरश्चापि हन्मान्कार्यसाधने ।६। तदेव प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मीमः । मर्जा परिगृहीतस्य ध्रुवः कार्यफलोदयः ।१०।' (सर्ग ४४) । सर्ग ३ में हनुमान्जी (वटक्प) के प्रश्न कर चुकनेपर श्रीरामजीने लद्मगणजीसे इनकी प्रशंसा की है श्रीर श्रंतमें कहा है कि जिस राजाके पास ऐसा गुग्णसम्पन्न दूत हो उसके कार्य दूतके वचनसे ही सिद्ध हो सकते हैं, रानु भी उसके वचन सुनकर प्रसन्न हो जाय—(श्लो० ३३-३५) । वह भी 'जानि काज' का कारण है । यथा—'कस्य नाराध्यते चित्तमुचतातेररेरि ।३३। एवं विधो यस्य दृतो न मवेत्यार्थिवस्य तु । सिद्धवन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गत-योऽन्य । ३४। एवं गुग्गगणैर्युक्ता यस्य स्युः कार्यसाधकाः । तस्य सिद्धयन्ति सर्वेऽर्था दूतवाक्यप्रचोदिताः ।३५।'

२ जान लिया कि कार्यासिद्धि इन्होंके द्वारा होगी। अतः 'प्रसु' शब्द दिया। एं० वि० त्रि० जी लिखते हैं कि जितने बंदर भेजे गए हैं वे सब राजनीतिको र्चाके लिए भेजे गए, काम करनेके लिये हनु-

मान्जी ही भेजे जा रहे हैं - यह 'जानि काज....' का भाव है।

३ 'प्रमु निकट बोलावा'। (क) जब चरणोंमें सिर नवाया तब निकट तो थे ही फिर निकट बुलाना कैसा ? निकट बुलाना लिखकर किवने आश्यसे सूचित किया कि मस्तक नवाकर हनुमानजी चल दिए थे, तब रघुनाथजीने बुलाया, यथा—'गच्छन्तं मारुति हथ्या रामो वचनमत्रवीत्'—(श्रध्यात्म २८) अर्थात् पवननंदनको जाते देख श्रीरामजी ये वचन वोले। (ख) निकट बुलाया—कानसे लगकर गुप्त बात कहनेके लिए। यथा—'कहँ हम पत्त सालामृग चंचल वात कहों में विद्यमान की। कहँ हिर सिव श्रज पूज्य ज्ञानधन निहं विसरित वह लगनि कान को। गी॰ ५।११।'

परसा सीस सरोरुह पानी। करमुद्रिका दीन्हि† जन जानी।। १०।। वहु प्रकार सीतिह समुभाएहु। कहि वल विरह वेगि तुम्ह श्राएहु।। ११।।

अर्थ—अपना करकमल हनुमान्जीके सिरपर फेरा। अपना जन (सेवक) जानकर हाथकी अँगूठी दी।१०। (और कहा—) वहुत तरहसे सीताजीको सममाना, हमारा विरह और वल कहकर तुम

शीव लौट त्राना 1११।

टिप्पणी—१ 'परसा सीस सरोरह पानी' इति । (क) जिस करकमलके स्मरणमात्रसे भवसागर पार करना सुगम हो जाता है वही करकमल श्रीहनुमान्जीके सिरपर फेरा। इससे समुद्र पार करना अत्यन्त सुगम कर दिया। यथा-'सुमिरत श्रीरघुवीर की वाहैं। होत सुगम भव उद्धि अगम श्रित कोड लाँवत कोड उतरत थाहैं। गी० उ० १२।' पुनः, विनयपत्रिकामें लिखा है कि 'सीतल सुखद छाँह जेहि कर की मेटित ताप पाप माया। पद १२=।'; इससे यह सूचित करते हैं कि हनुमान्जीको अग्निको ताप, लंकापुरी जलानेका पाप

<sup>†</sup> दीन्ह—(भा० दा०)

श्रीर सुरसा, सिंहिका, सेघनाद श्रादिकी माया कुछ न व्यापेगी। (ख) 'जन जानी' का भाव कि सिरपर हाथ फेरना, मुद्रिका देना श्रीर कानमें लगकर बात कहना, ऐसी कृपा 'निज जन' पर ही करते हैं। प्र०—मुद्रिका मुखमें रख ली, यथा 'गाल मेलि मुद्रिका सुदित मन पवनपूत सिर नायउ। गी०

प्र०—मुद्रिका मुखमें रख ली, यथा 'गाल मेलि मुद्रिका सुद्दित मन पवनपूत सिर नायउ। गी० पारा', जिसमें जो इस मुखसे वचन निकलें वे मानों रामजीकी मुहरछापसरीखे प्रमाण हों। कोई कोई कहते हैं कि 'परसा सीस सरोक्ह पानी' उपक्रम है और इसका उपसंहार सुन्दरमें, 'सिर परसेड प्रमु निज करकंजा' यह है। इसीसे 'मेटति पाप' (लंकादहन और बालवृद्धवधका)। [यह मुद्रिका वही है जो केवट़को उत्तराई देनेके लिए सीताजीने रामजीको दी थी अथवा यह स्वयं श्रीरामजीकी है इसमें मतभेद है। इसपर विशेष सुन्दरकांडकी 'चिकत चितव मुद्रिक पहिचानी। १३।२।' इस चौपाईमें देखिए।]

नोट—१ यह मुद्रिका निशानीके लिए दी। इससे सीताजी विश्वास करेंगी। यथा—'श्रनेन त्यां हिरिश्रेष्ठ चिह्नेन जनकात्मजा। मत्सकाशादनुप्राप्तमनुद्धिग्नानुपश्यित। वाल्मी।४४।१३।' अर्थात् इस चिह्नसे जनकात्मजा तुमको मेरे यहाँ से आया हुआ जानेंगी, देखकर घबड़ायँगी नहीं। हनुसान्जीने कहा भी है कि 'दीन्ह राम तुम्ह कहँ सहिदानी'।

टिप्पणी—२ 'वहु प्रकार सीतिह समुक्तायहु' इति । (क) बहुत प्रकारका समकाना सुंद्रकांडमें जिला गया है। यहाँ श्रीरामजीने कानसे लगकर गुप्त वात कही है, इसीसे प्रथकारने भी यहाँ बात गुप्त रक्ली। सुन्द्रकांडमें जब हनुमान्जी उसे खोलकर कहेंगे तब प्रन्थकार भी स्पष्ट लिखेंगे। [(ख) 'सीता' शब्द देकर जनाया कि बहुत प्रकार समकाने एवं बल और विरह सुननेसे उन्हें शीतलता प्राप्त होगी। (पां०)]

मा० म०, पं०, प्र०—वल तो महारानीजी जानती ही हैं, वे स्वयं हनुमान्जीसे कहेंगी कि 'तात सक्रसुत कथा सुनायेहु। वान प्रताप प्रभुहि समुभायहु'; अतः यहाँ वलसे सेनाका अर्थ है। अर्थात् वताना कि कैसी सेना है, कैसा दलका वल है, इत्यादि, जिससे विश्वास हो कि सेना निशाचरोंको जीत लेगी। अप्रीर वताना कि वियोग-दुःखसे हम बहुत दुःखी हैं, अतएव वहाँ पहुँचनेमें हम किंचित् विलंब न करेंगे यह विश्वास उनको होगा।

पं० रा० व० श०—वल और विरह दोनों कहनेको कहा। क्योंकि यदि विरह-दुःख ही कहेंगे तो वे ये न सममें कि दुःखसे निर्वल हो गए हैं अब हमको छुड़ाने क्योंकर आ सकेंगे। यथा—'तब प्रभु नारिविरह वल हीना। अनुज तामु दुख दुखी मलीना।६।२३।२।' केवल बल कहें तो संभव था कि सममतीं कि हमारे लिए क्यों परिश्रम करेंगे।

टिप्पणी—३ 'वेगि आयेहु' जिसमें हम उनकी प्राप्तिका शीघ्र उपाय करें। [नोट—ये शब्द मानों हनुमान्जीके लिए आशीर्वाद हैं कि तुन्हींसे यह कार्य सिद्ध होगा, इसका यश तुन्हींको प्राप्त होगा। अध्यात्ममें आशीर्वाद के वचन भी हैं, यथा—'जानामि सत्वं ते सर्वे गच्छ पंथाः शुभस्तव।६।२६।' अर्थात् तुन्हारे बुद्धिवलादि सत्वको मैं जानता हूँ, जाओ, तुमको मार्ग मंगलकारी होगा।] 'तुन्ह आएहु' अर्थात् तुमही आना, सीताजीको साथ न लाना। इसी भावसे हनुमान्जीने सुन्दरकाण्डमें सीताजीसे कहा है कि 'अविह मातु मैं जाउँ लेवाई। प्रभु आयसु निहं राम-दोहाई'।

हनुमत जन्म सुफल करि माना । चलेउ हृद्य धरि कृपानिधाना ।। १२ ॥ जद्यपि प्रभु जानत सब वाता । राजनीति राखत सुरत्राता ।। १३ ॥

ऋर्थ—हनुमान्जीने अपना जन्म सफल समका और कृपानिधान श्रीरामजीको हृद्यमें धरकर चले ।१२। यद्यपि देवताओं के रचक प्रभु सब बात जानते हैं तो भी वे राजनीतिकी रचा करते हैं (नीतिकी मर्यादाका पालन करते हैं) ।१३।

टिप्पणी—१ (क) 'जन्म सुफल करि माना'। भाव कि हनुमान्जीका जन्म रामकार्थ्यके निमित्त है, यथा-'रामकाज लिंग तब अवतारा'; जब वह कार्ये मिला तब अपना जन्म सफल माना। (ख) जन्मकी सफ-

लता तो कार्य हो जानेपर माननी चाहिए, श्रभीसे सफल कैसे मान लिया ? उत्तर—जय प्रभुने मस्तकपर हाथ फेरा, मुद्रिका दी श्रीर सीताजीको समक्ताकर शीव लौट श्रानेको कहा, तव कार्यहो चुका, उसके पूरा होनेसे किंचित् संदेह नहीं है। (तोट—प्रभु सत्यसंघ हैं, उनका वचन भूठ नहीं हो सकता। जो मुखसे निकल गया, वह श्रवर्य होकर रहेगा। सीताजीको समकाकर लौटना तभी हो सकता है जब कार्य्य सफल हो। श्रध्यात्ममें यहभी लिखा है कि सङ्गलका श्राशीर्वादभी हनुमान्जीको दिया। तव हनुमान्जी सरीखे भक्त कैसे न कार्यको सिद्ध समकते। वे तो जानते हैं कि 'स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि श्रावर दियेउ'; श्रतः तुरत जन्म सुफल मान लिया)। (ग) ['कुपानिधाना' को हदयमें वसा लिया, ऐसा कहकर जनाया कि इस समय उनके चित्तमें प्रभुकी कृपाका चिन्तवन समा गया है। कृपाकाही समग्ण करते चले जा रहे हैं कि प्रभु सदा दासोंको वड़ाई देते श्राए हैं, वैसेही यह बड़ाई मुक्ते देना चाहते हैं, इत्यादि। इसीसे कविने 'कृपानिधान को सुमिरत चले' ऐसा लिखा ]। हनुमान्जीने जाना कि सुक्तपर प्रभुने बड़ी कृपा की कि हाथ फेरा श्रीर कार्य करनेकी श्राज्ञा दी, यथा—'कहँ हिर सिव पूज्य ज्ञानवन निह विसरित वह लगिन कान की। गी० ५। ११।'

२ (क) - 'प्रभु' अर्थात् समर्थ हैं, अतः सब जानते हैं। 'राजनीति राखत' अर्थात् सोचते हैं कि यदि ईश्वरत्वसे काम लेंगे तो राजनीतिकी मर्यादा न रह जायगी। राजनीति है कि दूत भेजकर शत्रुका समाचार पाकर तब चढ़ाई करे, इसीसे प्रथम दूत भेजते हैं। (मर्यादा-पुरुषोत्तम इस अवतारका नामही है, अतः सवकी मर्यादा रखते हैं)। (ख) 'सुरत्राता' का भाव कि देवताओं की रचाके लिए रामावतार है, देवरचा माधुर्य्यसे होगी, ऐश्वर्य्यसे नहीं, क्यों कि रावणकी मृत्यु मनुष्यके हाथसे है; इसीसे माधुर्यके अनुकूल लीला करते हैं, ऐश्वर्यके अनुकूल नहीं। ऐसाही अर्ययकां हमें कहा है, यथा—'जविष प्रभु जानत सब कारन। उठे हरिष सुरकाजसँवारन' इत्यादि।

पं०—अथवा, देवताओं को रावणने वहुत दुःख दिए थे, इसीसे प्रभु देवतों के वानरतनद्वाराही रावणका अपमान करायेंगे। अतएव 'सुरत्राता' कहा। वा, वानर दूतको भेजा कि इसका वल पराक्रम देख रावणको हमारे वलपराक्रमका बोध होगा कि कैसा अतुल होगा। वा, सब कार्य काल पाकर होते हैं, दूत भेजनेसे कुछ समय बीतेगा तब रावणादिके मरणका समय भी आ जायगा। यह भी नीति है।

अब सोइ जतन करहु मन लाई'से यहाँतक 'जेहि विधि कपिपति कीस पठाए' यह प्रसंग है।

## 'सीताखोज सकल दिसि धाए'—प्रकरण दोहा—चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह।

रामकाज लयलीन मन विसरा तन कर छोह ॥ २३ ॥

अर्थ-सब वानर सभी वन, नदी, तालाव, पर्वत और पर्वतकी कंदरायें गुफाएँ हूँढ़ते चले जाते हैं। रामकार्थमें मन लवलीन (तन्मय, तल्लीन, मझ) है, देहका मोह-समत्व भूल गया। २३।

टिप्पणी—१ 'चले हरिष सुमिरत रघुराई' में एक वार चलना कह चुके, अब यहाँ फिर चलना कहते हैं। पहिली वारका चलना विदा होनेके अधमें है और यहाँ रास्ता चलनेका प्रकार कहते हैं कि वन, सरिसा आदि खोजते चले। अतः पुनकिक नहीं है।

कतहुँ होइ निसिचर सैं भेंटा। प्रान लेहिं एक एक चपेटा।। १।। बहु प्रकार गिरि कानन हेरिहें। कोउ मुनि मिलइ ताहि सब घेरिहें।। २।। अर्थ—जो कहीं निशचारसे भेंट होती है तो सब एक-एक चपेट ( थप्पड़, तमाचा, भाँपड़ ) लगा- कर उसके प्राण ले लेते हैं। १। बहुत तरहसे पर्वत श्रीर वनमें देखते हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो सव उसे घेर लेते हैं। (इस विचारसे कि मुनि सव जगहकी बात जानते हैं।) †। २।

टिप्पणी -१ (क) 'कतहुँ होइ निस्चिर सें मेंटा' का भाव कि खरहूपणिके मारे जानेपर निशिचर भाग गए, अब इधर बहुत नहीं हैं, इसीसे कभी कहीं भूले भटके कोई निशिचर मिलता है। उसे रावण जानकर मारते हैं। [ यथा 'रावणोऽयमिति ज्ञात्वा केचिद्वानरपुद्भवाः। जहनुः किलकिलाशव्दं मुन्चंतो मुप्टिभिः चणात्।। अध्यात्म ६। ३२।' अर्थात् यह सममकर कि यही रावण है वानरोंने किलकिला शब्द करके उसको मुप्टियोंसे मारा। वाल्मी० सर्ग ४०। १७-२० में लिखा है कि जब वे उस स्थानमें पहुँचे जिसे कर्ण्डुऋषिने शापसे भस्मकर वन कर दिया था तब एक भयानक असुरको वैठे देखा जो मुट्टी बाँधकर इनकी ओर दौड़ा। यथा—'अभ्यधावत संकुद्धो मुप्टिमुचम्य संगतन्। ४०। १६।' 'रावणोऽयमिति ज्ञात्वा तलेना-भिजधान ह। स वालिपुत्राभिहतो वक्त्राच्छोणितमुद्धमन्॥ २०॥ असुरो न्यपतद्भूमौ पर्यस्त इव पर्वतः।' अंगद्ने उसे रावण समक एक चपेटा दिया जिससे वह रुधिर उगलता हुआ गिर पड़ा और मर गया। पांडेजी अर्थ करते हैं कि एक ही वानर एक ही चपेटेसे उसका प्राण हर लेता है। राचसोंको शत्रुपचका जानकर थप्पड़ मारना और मुनियोंको मित्रपचका अनुमान करके घेरना 'प्रत्यनीक' अलंकार है।—( वीरकवि )]

(ख) 'कोउ मुनि' का भाव कि निशाचरोंके भयसे वहुत मुनि नहीं रहते, इसीसे कभी कोई मिलता है। [(ग) निशिचरको मारते हैं क्योंकि प्रभुने कहा था—'इहाँ हरी निसिचर वैदेही' (दीनजी)] वि० त्रि०—पर्वत स्रोर वनको वहुत प्रकारसे खोजते हैं कि कोई स्रांश उसका विना देखा न रह

वि० त्रि०—पर्वत और वनको वहुत प्रकारसे खोजते हैं कि कोई अंश उसका विना देखा न रह जाय और कोई प्राणी ढूँढ़ते समय विना जानकारीके दूसरे वनमें न चला जाय। ऊपर कह आये हैं कि यदि राज्ञस मिले, तव तो उसका प्राण ही हरण करते थे, यदि कोई मुनि मिल जाय, तो उन्हें सब घेरते थे कि आप महात्मा हैं, आप वता सकते हैं कि सीताजी कहाँ हैं कैसे मिलेंगी, अथवा आपने इस विषयमें कुछ देखा सुना है। यह 'सीतासुधि पूछेहु सब काहू' का साफल्य है।

'सीताखोज सकल दिशि घाए'--- प्रकरण समाप्त हुआ।

### 'विवर-प्रवेश'—प्रकरण

लागि तृपा श्रतिसय श्रकुलाने । मिलै न जल वन गहन भुलाने ।। ३ ॥ मन् हतुमान कीन्ह श्रतुसाना । मरन चहत सब वितु जल पाना ।। ४ ॥

श्रर्थ—श्रत्यन्त प्यास लगनेसे सब श्रत्यन्त व्याकुल हो गए ( श्रर्थात् मरणावस्थाको पहुँच गए)। जल नहीं मिलता श्रीर सघन वनमें भूल गए हैं ( अटक रहे हैं )। ३। हनुमान्जीने मनमें श्रनुमान किया कि सब बानर विना जलपानके मरा चाहते हैं । ४।

टिप्पणी—१ पर्वतों और जंगलों में दूँढ़नेमें बड़ा श्रम हुआ, इसीसे अत्यन्त प्यास लगी। 'भुलाने' अर्थात् उनको दिशाका ज्ञान न रह गया। यथा—'तृषार्ताः सलिलं तत्र नाऽविदन् हरिपुङ्गवाः। ३३। विभ्रमन्तो महारएये शुष्क कर्यठोष्ठतालुकाः। ३४।' ( अध्यात्म ६ )। अर्थात् श्रेष्ठ वानर प्याससे आर्त्त हैं, वहाँ जल न मिला। कर्यठ, श्रोष्ठ और तालू सूख गए हैं, इस दशामें वे उस महावनमें फिर रहे हैं।

नोट—१ हनुमान् जीको प्यास न लगी। इसका कारण यह है कि श्रीरामजीकी इनपर विशेष कृपा है; प्रभुने इनके मस्तकपर करकमल फेरा था, फिर 'रामनामांकित' मुद्रिका इनको दी थी जो इन्होंने मुखसें रख ली थी। रामनाम अमृतरूप है, यथा—'धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्' जो

<sup>ं</sup> किसीका यह मत भी है कि मुनिको सब घेर लेते हैं कि यह निशाचर ही न हो मुनिवेषमें है; यदि ऐसा होगा तो सबसे एकबारगी घिरजानेसे घवड़ा जायगा जिससे वह पहिचान लिया जायगा।

मंगलावरण में कह आए हैं। अँग्ठी राननामयुक्त है और ये स्वयं परमानन्य विज्ञ ए नामजापक हैं कि जिनके रोमरोनसे नानकी ध्विन हाती है और जिनका रोमरोम रामनामांकित है एवं जिनके हृत्यमें सदा धनुधर आरामजो विराजमान रहते हैं। यह भी स्मरण रहे कि रामकार्यके लिये ही इनका अवतार हुआ है। इन्द्रके वज्रशहारसे जब इनकी 'हनु' में कुछ चोट आई और पवनदेव कुपित हुए थे तब उसी मिप ब्रह्मादि समस्त देवताओंने इन्हें अपने समस्त अख-राख्मादिसे अभय कर दिया था। ओर इस समय तो उनपर आरामकुपा पूर्णहपेण है तब इनको प्यास, थकावट, आदि कैसे सता सकते ? वे तो निकट भी आते उसते होंने। र 'अनुमान'—सबके मुखकी चेष्टा देखकर किया।

चिह गिरि सिखर चहुँ दिसि देखा । भूमि विवर एक कौतुक पेखा ॥५॥ चक्रवाक वक हंस उड़ाहीं । वहुतक†खग प्रविसहिं तेहि माहीं ॥६॥ गिरि ते उतिर पदनसुत आवा । सब कहुँ लें सोइ विवर देखावा ॥७॥ आगे के ‡ हतुमंतहि लीन्हा । पेठे विवर विलंब न कीन्हा ॥=॥

ऋथे—(डन्होंने) पवेतशिखरपर चढ़कर चारों ओर देखा (तो) पृथ्वीके एक वित्तमें एक कींतुक देखा। पा चक्रवाक, वगते और हंस उड़ते हैं क्ष और वहुतसे पन्नी उसमें प्रवेश करते हैं (धुसते हैं)। इ। पर्वतपरसे पवनसुत उतरकर आए और सवको हेजाकर वह वित्त दिखाया। ७। सवने हनुमान्जीको आगे कर तिया और वित्तमें धुसे, देर न की। =।

टिप्पर्णा—१ (क) 'चिह गिरि सिखर॰' इति । (श्रीहनुमान्जी ही गिरिशिखरपर क्यों चढ़े, इसका कारण एक तो यही है कि सब अचेत हो रहे हैं, 'मरन चहत सब विनु जल पाना'; और ये साब-धान हैं। दूसरे दुर्गमवनोंका मर्म हनुमान्जी ही जानते थे। यथा—'अव्वर्धाद्वानरान्थोरान्कान्तार बनको-विदः। वाल्मी॰ ५०।१४'। अतः इन्होंने ही उपाय सोचा और किया)। वन सघन है, यथा—'वन गहन मुलाने', इन्ह देख नहीं पड़ता था, अतएव पर्वतपर चढ़े। और, पर्वतपर भी बनथा, अतएव उसके शिखरपर चढ़े। (ख) 'कौतुक' इति। रंग विरंगके जाति जातिके पिन्नयोंका उड़ना और विलमें घुसना या उससे निकतना कौतुक ही है।

२—चक्रवाक, वक और हंस ये जलपत्ती हैं, इसींसे इनके पत्तने भीने हैं। ये जलपत्ती उड़कर बाहर आते हैं और वाहरके पत्ती जलके निमित्त भीतर जाते हैं। अतएव यहाँ जल अवश्य है, यह अनु-नान प्रमाण अलंकार है।

३—पहाड़ गरसे शीव्रतासे उतरे और शीव्र सबको ले जाकर दिखाया, इसीसे 'पवनसुत' नाम दिया। सबको दिखाया क्योंकि सब व्याकुल हैं, विवर देखकर सबकी व्याकुलता कम होगी। दूसरे, यह कौतुक हैं, सबको देखनेकी चाह होगी।—[पं०—तोसरे, बुद्धिमानोंकी रीति है कि अपना अनुमान दूसरोंके सामने उनकीभी सम्मति लेनेके लिए पेश करते हैं। सर्वसंनतसे पास होनेपर अनुमानित कार्यपर आकृढ़ होते हैं। नोट—कौतुक इससे कि वक और हंस दोनों एक ठौर नहीं होते, वहाँ वगने होते हैं उस सरके निकट भी हंस नहीं जाते। और भीतर जाते समय तो पखने सुखेहोते हैं पर बाहर आनेपर भीगे दिखाते हैं;

<sup>ां</sup> बहुतेक I कर-(ना० प्रः). कै-(भा० दा०, छ०, का०)।

क्ष महादेवद्यती-''हंस और वक एकसाथ नहीं रहते अतः यहाँ अथ है कि 'चक्रवाक वक्ते (वोलते) हैं और हंस उड़ते हैं। वा, दोनों वोजते और उड़ते हैं। वक = वक्रना, यथा—'नृगृति वक्षि कुठार उठाएं। यहाँ यदि कहा जाच कि अर्यचक्रांडमें भी तो हंस और वक्को साथ कहा है तो उसका उत्तर यह है कि वहाँ हंस-वाले चरणसे 'वक्रं-वाले चरणतक तोन चरणोंका अन्तर देकर तव वक्का निवास लिला है, इसलिए वह प्रमाण असंगत है।''

इससे जलाशयका अनुमान करते हैं।]

नोट—१ वाल्मीकोय और अव्यात्ममें भी प्रार्थः ऐसादी कहा है। यथा 'अत्माचािविलादुंसाः क्रोब्राश्च सह सारसेंः। वाल्मो० ५०।१५। जलाद्रीश्चकवाकाश्च निष्मान्तिस्म सर्वशः। नृनं सिललवानत्र कृषो वा यदि वा हृदः।१६। अर्थान् हृतुमान् जीने सबसे कहा कि इस विलसे सारमों के साथ हंस क्रोंच चक्रवाक श्चादि जलसे भीगे हुए निकले हैं। अतः निश्चय ही यहाँ जलाशय है, चाहे कुश्राँ हो चाहे तालाव। पुनः यथा अध्यात्मे—'आर्द्रपत्तान् क्रोंचहंसान् निःस्नृतान् दृदृशुस्ततः। अत्रास्ते सिललं नृनं प्रविशामो महागुहाम्। १६१३५। अर्थात् तव हृतुमान् जीने भीगे हुए पत्तोंवाले क्रोंच और हंसोंको निकलते हुए देख अनुमान किया कि यहाँ निश्चय ही जल है, इस महागुहामें हम सब प्रवेश करें।

२—कौतुक, यथा—'जेहि सर काक कंक वक स्कर क्यों मरात तहँ आवत' इति विनये। स्मरण रहे कि पंपासरमें भी यह अद्भुतता दिखायी गई है, वहाँ भी 'चक्रवाक वक खग समुदाई' कहा है।

३ 'श्रागे के हनुमंतिह....' इति ।— अ० रा० में भी हनुमान जीका ही आगे होना कहा है । प्रवेशका प्रकार वालमीकीय अध्यातम दोनों में है। यथा— 'इत्युक्त्वा हनुमान अपिवेश तमन्त्रयः। सर्वे परस्परं धृत्वा याहून्याहुभिक्तुकाः।' (श्रन्यात्न ६।३६)। अथोन् ऐसा कह एक दूसरेकी बाहु पकड़े हुए जलके लिए उत्सुक वे सब हनुमान जीको आगे करके विज्ञमं प्रविष्ट हुए। 'अन्योन्यं संपरिष्वच्य जग्मुयों जनमन्तरम्। ते नष्ट- संज्ञास्त्रिपताः संश्रान्ताः सिललार्थिनः। २२.... आलोकं दृहग्धवीरा निराशा जीविते यदा....।२४।' (वालमी० ५०)। अर्थात् जलकी इच्छा करनेवाल प्यासे, चेष्टारहित और अत्यन्त आन्त वे सब बानर एक दूसरेको पकड़े हुए एक योजन तक उसमें चले गये.... जीवनसे जब निराश होने लगे तव उन्हें प्रकाश देन पड़ा।

टिप्पणी—४ (क) हनुमान्जीको आगे करनेका भाव यह है कि विवर में आँवेरा है, वानरोंको उसमें जाते भय लगता है, उनको लाह्स न हुआ कि उसमें प्रवेश करते और हनुमान्जी भारी पराक्रमी हैं, अतः उन्हें आगे किया। (आगे इससे भी किया कि ये ज्याकृत नहीं हैं, उन्होंने विल भी दिखाया था, इत्यादि। वा, हनुमान्जीके पास मुद्रिका होनेसे इनके शरीर से अँघेर में प्रकाश हो जाता था; अतः प्रकाशके लिए इनको आगे किया—ऐसा भी कोई कोई कहते हैं )। (ख) 'पैठे विवर' अर्थात् सव उसमें घुसे। इससे जनाया कि वह विवर वड़ा विम्तृत है। विलम्ब न किया, क्योंकि अत्यन्त प्यासे हैं। (ग) हनुमान्जीको आगे करके सवने विवर में प्रवेश किया, इस कथनसे प्रधानता वानरोंको ही हुई; क्योंकि हनुनान्जीको कोई प्रयोजन विवर में प्रवेश करनेका न था। इन्हें तो प्यास लगी न थी, प्रयोजन तो अन्य सब वानरोंका ही था जो प्यासे थे। इसीसे कविने विवर प्रवेशमें वानरोंकी प्रधानता कही। यदि कहते कि वानरोंको लेकर हनुमान् 'पैठे' तो हमुमान्जीकी प्रधानता होती। (ध) 'हनुमंत' अर्थात् जिनकी हनु (ठोड़ी) ने इन्द्रके वजका अभिमान चूर्ण कर डाला था, ऐसे वलवान्को सबने आगे कर लिया, यथा—'जाकी चित्रक चोट चूर्न कियो रदमद कुलिन कठोर को।—(विनय)। इनके अगुआ होनेसे किसी वाधाका भय न होगा।

नोट—४ मा० म० का मत है कि "यहाँ विलंब न कीन्हा" का 'देर न की' यह अर्थ नहीं है; क्योंकि उस विवरमें जानेके लिए शाप था कि जो बिना एक दूसरेको पकड़े उममें जायगा वह मृत्युको प्राप्त होगा। अतएव एक दूसरेका 'विलंबन' अर्थात् अवलंब लेकर गए, यह अर्थ है।" परन्तु हमें कई कोषोंमें खोजनेपर भी 'विलंबन' का अर्थ 'अवलंब' नहीं मिला। शापका प्रमाण भी हमें ज्ञात नहीं और म मा० म० के अनुयायियोंने लिखा है।

दोहा—दीख जाइ उपवन वर क्ष सर विगसित वहु कंज। मंदिर एक रुचिर तहँ वैठि नारि तपपुंज॥ २४॥ अर्थ—जाकर देखा कि वहाँ उत्तम उपवन और सुन्दर तालाव है जिसमें वहुतसे कमल खिले हुए हैं और वहीं एक सुन्दर मन्दिर है जिसमें एक बड़ी तपस्विनी स्त्री बैठी है। २४।

टिप्पर्गी-१ (क) 'दीख जाइ' से जनाया कि पहले बहुत दूर तक अन्धकार था, जब बहुत दूर गए तत्र प्रकाश से पहुँचे । यथा अध्यातमे-'अन्यकारे महद्दूरं गत्वापश्यन्कपीश्वराः' (६।३७) । (ख) 'वर' और 'रुचिर' विशेषण देकर वाल्मोकि छादि रामायणों में दिए हुए वर्णनको सूचित किया है। [यथा वाल्मी० ५० - 'ततस्तं देशमागस्य सौस्या वितिमिरं वनम् । २४। दृदृशुः काञ्चनान्वृत्तान्दीप्तवैश्वानरप्रभाम् । सालां-स्तालांस्तमालांश्च पुंनागान्वञ्जुलान्धवान् ।२:५। चम्पकान्नागवृत्तांश्चकंणिकारांश्च पुष्पितान् । स्तवकैः काञ्चनै-श्चित्रै रक्तैः किसलचैस्तथा ।२६। चापींडैश्च लतासिश्च हेमाभरसभूपितान् । तहसादित्यसंकाशान्वैदूर्यमय वेदिकान् ।२७। विश्राजसानान्यपुपा पादपांश्च हिरण्मयान् । नीलवेद्रर्थवर्णाश्च पद्मिनीः पतगैर्वृताः ।२=। महद्भिः काञ्चनैर्रुचै र्रेतं वालार्झसंति भैः। जातरूपसयैर्मत्स्यैर्महद्भिश्वाथ पङ्कजैः। २९। निलनीस्तत्र दरशुः प्रसन्न-सितायुताः....पुष्पितान्फितिनोष्ट्यान्प्रवालमित्यसिन्यान् ।३२।' अर्थात् प्रव्यतित अप्रिके समान सोनेके ताल, शाल, तमालादि वृत्त देखे जिनमें सुवर्णभय गुच्छे लगे थे। गुच्छों और लताओंसे युक्त स्वर्णाभूपण-युक्त वैदूर्यकी वेदीवाले सुन्दर चमकीले वृत्त देखे। नीलवैदूर्यसहश तालाव, वालसूर्यसहश स्वर्णके वृत्तों घौर स्वर्णिकी मछलियों घौर कमलोंसे युक्त स्वच्छ तालाव देखे। मूँगेके समान फलफूलवाले युक्त देखे। इत्यादि । (ग) 'रुचिर नंदिर'—सोनेकी खिड़िकयाँ, मोतीकी जाली, सोनेचाँदीके वैदूर्यमणियुक्त, घंट, ऐसे उत्तम घर देखें। सोनेके भ्रमर, मणि, सुवर्णसे चित्रित अनेक शयन और आसन देखें। इत्यादि—(ऋोक ३४-३६)] (घ) तपपुंज = तेजकी राशि । यथा—'विनु तप तेज कि कर विसतारा'। 'नारि तपपुंज', यथा—'दह-शुर्वोनराः शूराः खियं कांचिददूरतः । तां च ते दृदृशुस्तत्र चीरकृष्णजिनाम्बराम् । तापसीं नियताहारां उनलन्तीमिन तेजसा।'--(५०।३८, ३९)। अर्थात् शूर्वीर नानरोंने कुछ दूरपर एक स्त्री देखो। वह काले मृगङ्खालाके सुन्दर वस्त्र पहने थी, नियमसे आहार करनेवाली और अपने तेजसे प्रकाशित थी। उपवन = वह बाग जो घरके निकट जी वहलानेके लिए वनाया जाता है।

वि० त्रि०—इस गुहाका अद्भुत वर्णन है। इस जोड़का वर्णन रामचिरत मानसमें कहीं नहीं पाया जाता। विचार किरये तो यह गुहा राजा युधिष्टिरकी सभासे भी अति विचित्र थी। अलौकिक और अस्याभाविक सामग्रीसे भरी थी। यह पर्यतकी गुहा नहीं थी कि कुछ रास्ता चलकर मैदानमें पहुँच जाँय इसे विल कहा गया है, जिससेंसे जलपची वाहर आकर उड़ते थे। उस अन्धकारमय विलमें जहाँ सूर्य के रिमका प्रवेश नहीं, उपवन कहाँ से आ गया? विना सूर्य के तालावमें कमल कैसे खिले? फल फूल कैसे उत्पन्न हुए ? उसके भीतर जानेवाला किसी उपायसे वाहर नहीं निकल सकता था, वह तपिवनी चाहे तभी निकल सकता। सो भी अपने पुरुषार्थसे नहीं। अपना कर्तव्य इतना ही था कि आँख वन्द करके खोल दें। वस इतने हीमें गुफाके वाहर; वाहर ही नहीं समुद्रके किनारे खड़े हैं। इससे मालूम होता है कि यह कोई मायामय गुफा थी। उस समयकी कुहक विद्या ऐसी वढ़ी थी कि आज कलके कुहक विद्यान्याले (वैज्ञानिक) इसका स्वप्न भी नहीं देख सकते।

प० प० प० नि यह मंदिर किस देवताका था इसका उल्लेख अ० रा० में भी नहीं है। पहले कई वार वताया गया है कि मानसमें मंदिर शब्द शिवजी, हनुमान्जी या हरिके संबंधसे ही प्रयुक्त हुआ है। यह विवर यत्तों और गनसोंका है। वे शिवोपासक हैं। अतः इसे शिवमंदिर ही सममना चाहिए।

('मंदिर' का पर्याय 'सवन' है। यह अर्थ लेनेसे शंका नहीं रहती। इस दिन्य भवनमें वह तप-स्त्रिनी रहती थी। यथा 'विस्मितास्तत्र भवने दिन्ये कनकविष्ठरे। ३१। प्रभया दीष्यमानां तु दृहशुः ख्रिय-मेककाम्। अ० रा० ६।४०।' अर्थात् एक दिन्य भवनमें उन्होंने अति आश्चर चिकत हो एक रमणीको अकेली स्वर्णसिंहासनपर विराजमान देखा)।

२ इस दोहेमें तुकान्तमें विषमता है। घने वनमें मुक्तद्वारयुत एक बड़े विवरमें 'उपवन वर विकसित

वहु कंज' देखकर कोई भी व्यक्ति यही त्राशा करेगा कि वहाँ कोई महान् तपोमूर्ति ऋषि मुनि ही रहते होंगे; पर इसके विरुद्ध वहाँ देख पड़ी 'वैठि नारि तपपुंज'। इस आश्चरमय विषमताको दरसानेके लिए ही यह तुकान्तकी विषमता है।

द्रि ते ताहि सबन्हि सिरु नावा। ५छे निज वृत्तांत सुनावा।। १॥ तेहि तब कहा करहु जल पाना। खाहु सुरस सुंदर फल नाना।। २॥ मज्जन कीन्ह मधुर फल खाए। तासु निकट पुनि सब चिल आए।। ३॥

श्रथ—सवोंने उसे दूरसे प्रणाम किया और उसके पूछनेपर, अपना समाचार (सब हाल हनुमान्जीने) सुनाया। १। (जब सब हाल कहकर कि किष्किन्धासे यहाँ क्योंकर आना हुआ और यह कि सब प्याससे अत्यन्त व्याकुल हैं, इस विवरणका कौतुक देख यहाँ आए) तब उसने (सबसे पहले यही) कहा कि जलपान करो (पियो) और अनेक रसीले सुन्द्र फल खाओ। २। (आज्ञा पाकर) सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर उसके पास सब चले आए। ३।

टिप्पणी—१ 'दूरसे प्रणाम किया', इस कथनसे भय और भक्ति दोनों दिखाए। [ यथा—'विस्मिता हरयस्तत्र व्यवतिष्ठन्त सर्वशः। वाल्मी० ५०। ३६।' अर्थात् सब वानर देखकर विस्मित होकर खड़े हो गए। पुनः, यथ:—'प्रणेमुस्तां महाभागां भक्त्या भीत्या च वानराः'। अर्थात् वानरोंने कुछ भक्तिसे और कुछ भयसे उस महाभाग्यवती स्त्रीको प्रणाम किया—(अध्यात्म ६। ४१)। भय यह था कि तपस्विनी है, स्त्री है, पास जानेसे शाप न दे दे, वा, कोई छलसे इस वेपमें न वैठा हो। वा, पर-स्त्रीको माता या बहिनकी नाई सम्मान करके प्रणाम किया। (पं०)। वा, तेजसे निकट न जा सके। (पाँ०)]। भयसे उसके पास न गए कि कहीं पास जानेसे अपना अनादर समफकर शाप न देदे और तपस्विनी जानकर प्रणाम किया। २—यहाँ वानर वहुत हैं, अतः 'सिरनाए' और 'सुनाए' बहुवचनपद देना चाहिएथा; पर यहाँ एक-चचनपद दिए हैं। कारण यह है कि यहाँ वानर-समुदायका प्रणाम एक साध कहा है। जहाँ समूह होता है वहाँ बहुवचन और एकवचन दोनों प्रकारका प्रयोग होता है। यथा—'नगर लोग सब व्याकुल धावा'। पुनः, दूसरे चरणों यदि (सुनाए) किया देते तो समभा जाता कि सबने सुनाया पर ऐसा है नहीं। केवल हनुमान्जोने सुनाया और सब तो व्याकुल हैं, और हनुमान्जी ही अगुआ हैं। अतएव दोनों जगह एकवचनका प्रयोग हुआ। नोट—१ 'पूछे निज बुत्तानत सुनावा'। अध्यात्ममें ऐसा ही कम है। आते ही तपस्विनीने पूछा

नोट—१ 'पूछे निज वृत्तान्त सुनावा'। अध्यात्ममें ऐसा ही कम है। आते ही तपिस्वनीने पूछा कि तुम कौन हो, किसके दूत हो, क्यों मेरे स्थानमें आए १ यथा—'हृष्ट्वा तान्वानरान्देवी प्राह यूयं किमागताः ॥४१॥ कुतो वा कस्य दृतावा मत्स्थानं कि प्रधर्षथ।' यह सुनकर हनुमान्जीने उत्तरमें 'द्शारथजी महाराजके पुत्र श्रीरामका पिताको आज्ञासे छी और भाई सहित वनमें आगमन और वनवाससे लेकर यहाँ तकका सब वृत्तान्त कह सुनाया—'तब्छुत्वा हनुमानाह थ्यणु वच्यामि देवि ते ॥४२॥ इत्यादि ॥' वाल्मीकिमें क्रम उलटा है। वहाँ पहले हनुमान्जीने उससे उसका वृत्तान्त पूछा है और जलपानादिके प्रधात उसने इनसे।

वहाँ पहले हनुमान्जीने उससे उसका वृत्तान्त पूछा है और जलपानादिके प्रधात उसने इनसे।

टिप्पणी—३ 'तेहि तब कहा करहु जल पाना ।....' इति। (क) पहिले जल पीनेको कहा, क्योंकि
हनुमान्जीसे सुना है कि सब बिना जलके मरणप्राय हैं। यदि कहा होता कि भूखे हैं तो पहिले फल
खानेको कहती। पर अगली चौपाईमें 'मज्जन कीन्ह मधुर फल खाए' ऐसा लिखते हैं, इसमें जल पीना
नहीं कहा। इससे जान पड़ता है कि स्नान करते समय जल भी पी लिया; इसीसे जल पीना अलग न लिखा।
धूपसे सब तपे हुए और श्रमित थे; स्नान करनेसे श्रम दूर होता ही है, यथा—'मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गएउ'।
इसीसे प्रथम स्नान किया; और प्यासे थे इसीसे पहले जलाशयपर आए; नहीं तो पहिले फल खाते।—
[पं०—कपिकी रुचि स्नानकी विशेष होती ही है। वा, भक्त हैं, स्नान विना भोजन कैसे करें ?]

(ख)—'तासु निकट पुनि सब चिल आए' इति । प्रथम बिना जाने भयसे दूरसे ही प्रणाम किया था, अब उसका शान्त स्वभाव जानकर निकट आए। (ग)—'चिल आए' से जनाया कि धीरे-धीरे चलकर श्राए, दौड़कर नहीं, जिसमें उसको बुरा न लगे, वह क्रोध न करे।

नोट—र 'निकट सब चिल आए' क्योंकि अब भय नहीं है। दूसरे हनुमान्जीने अपना वृत्तान्त कह चुकनेपर उससे उसका वृत्तान्त पूछा था। पर उसने सबको भूखप्याससे व्याकुल सुनकर कहा कि पहिले फल खाकर जलपान करके अम दूर करके आओ तब अपनी कथा कहूँ। यही कारण है कि, और इसी लालसासे, वे निकट आए। यथा—त्वं वा किमर्थमशिष का वा त्वं वद नः शुमे ।४७। योगिनी च तथा हृष्ट्वा वानरान् प्राह हृष्ट्वीः। यथेष्टं फलमूलानि जण्वा पीत्वामृतं पयः।४८। आगच्छत ततो वच्ये मम वृत्तान्तमादितः। तथेति भुक्त्वा पीत्वा च हृष्टास्ते सर्ववानराः।४६। देव्याः समीपं गत्वा ते वद्धांजलिपुटाः स्थिताः। ततः प्राह हृनूमन्तं योगिनी दिव्यदर्शना।५०। अ० रा० सर्ग ६।'

तेहिं सब आपिन कथा सुनाई। मैं स्रब जाब जहाँ रघुराई।। ४।। मूँदहु नयन विवर तजि जाहू। पैहहु सीतहि जनि पछिताहू।। ५।।

चर्य — उसने अपनी सब कथा सुनाई और कहा कि अब मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ रघुराई शीराम-चन्द्रजी हैं।।। (इस बिलमें जो आ जाता है वह बाहर नहीं निकल सकता। मैं अपने तपोबलसे निकल सकती हूँ और तुम्हें निकाल सकती हूँ। तुम बिना आँख मूँदे नहीं निकल सकते; अतएव) तुम आँखें बन्द करों और बिलको बोड़कर बाहर जाओ, तुम श्रीसीताजीको पाओगे, पछताओ नहीं।।।।

टिप्पणी—१ (क) 'मैं अब जाब' अर्थात मेरे यहाँ रहनेकी अवधि इतनी ही थी। मेरी सखी हैमाने मुमे आज्ञा दी थी कि त्रेतामें श्रीरामजी वनमें आयँगे, उनकी खीको खोजनेके लिए वानर तुम्हारे यहाँ आयेंगे। तुम उनकी पूजा करके श्रीरामजीके पास जाना। (ख) 'आपिन कथा सुनाई', इससे अनुमान होता है कि वानरोंने उससे पूछा था कि आप यहाँ कैसे रहती हैं और कीन हैं, यथा—'त्वं वा किमर्थमत्रासि कावा त्वं वद नः शुभे'— (अध्यात्म ६।४७); 'ततो हन्मान्गिरिसिन्नकाशः कृताञ्जलिस्तामिनवाद्य वृद्धाम्। पप्रच्छ का त्वं भवनं विलं च रत्नानि चेमानि वदस्व कस्य।'—(वाल्मी॰ ५०।४०)। इत्यादि। अर्थात् हाथ जोड़कर हनुमान्जीने पूछा कि आप कौन हैं, यह विल और घर किसके हैं, ये रत्न किसके हैं ? यह सब आप कहें। तब उसने कहा कि तुम जल पी लो फल खा लो तब स्वस्थ होनेपर मैं सव कहूँगी। इसीसे फल खाकर जब सब आए तब कथा कह सुनाई।

र 'मूदहु नयन....' इति । जिस दिन विवरमें वानर गए उसी दिन वानरोंको लौटनेके लिए मिली हुई एक मासकी अवधि पूरी हुई; तब सब वानर शोचवश हुए और स्वयंप्रभासे उन्होंने प्रार्थना की कि हमें बिलके बाहर कर दो, श्रीसीताजीकी सुध भी न मिली और अवधि पूरीबीत गई। इसीपर उसने कहा कि 'मूँदहु नयन बिबर तिज जाहू। '—यह कथा वालमी० ५२ में है। यथा—'शरणं त्वां प्रपन्नाः स्मःसर्वे वै धर्मचारिणीम् १२१। यः इतः समयोऽस्मासु सुग्रीवेण महात्मना। स तु कालो व्यतिकान्तो बिले च परिवर्तताम् १२१। सा त्वमस्मादिला-दरमानुत्तारियतुमहीस ।....त्रातुमहीस नः सर्वान् सुग्रीवभयशिक्षतान्। महच्च कार्यमस्माभिः कर्तव्यं धर्मचारिणि। २४।.... जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुम्। तपसः सुप्रभावेण नियमोपाजितेन च १२६। सर्वानेव विलादस्मात्तारियण्यामि वानरान्। निमीलयत चलंषि सर्वे वानरपुङ्गवाः। २७। निह निष्क्रमितुं शक्यमनिमीलितलोचनैः। ततो निमीलिताः सर्वे सुकुमाराङ्गलैः करैः। रद।' अर्थात् हम सब तुम्हारी शरण हैं, सुग्रीवकी दी हुई अवधि भी इस विलमें वीत गई। आप हमें इसके बाहर करके हम लोगोंके प्राणोंकी रत्ना करें। उसने कहा कि जीतेजी यहाँसे निकलना कठिन हैं। धर्मपालन और तपस्याके प्रभावसे में तुम्हें वाहर कर दूँगी। विना आँखें वन्द किए वाहर निकलना कठिन हैं। अत्रत्व नेत्र वन्द करो। वानरोंका चिन्तत होना, पश्चात्ताप करना, इत्यादि 'जिन पछिताहू' पदसे जना दियाहैं।

र 'पैहहु सीतिह', यह तपित्रनीका आशीर्वाद है। इतनाही कहा, पता न बताया। क्योंकि उसे भिविष्यका ज्ञान है, वह जानती है कि मेरे पहुँचानेसे ये सब समुद्रतीर पहुँच जायँगे, वहाँ संपाती द्वारा इनको श्रीसीताजीका पता लगेगा और उसके पंख जमेंगे।—(यहाँ पता बता देनेसे संपातीके कार्यमें विष्न

होना सम्भव है। पुनः, चन्द्रमा ऋषिका वचन सत्य करना है।) तपस्विनी का वृत्तान्त

पूर्वकालमें हेमा नामकी एक कन्या विश्वकर्माकी थी जो दिव्य रूप और नादकलामें प्रवीण थी। अपने नृत्य और गानसे उसने महादेवजीको प्रसन्न कर लिया था। महेशजीने प्रसन्न होकर उसे यह बड़ा दिव्य पुर प्रसादमें दिया जिसमें वह १० करोड़ वर्ष रही। उस हेमाकी मैं सखी हूँ, मोन्नकी इच्छासे विष्णु भगवानके आराधनमें तत्पर हूँ। मेरा स्वयंप्रभा नाम है, मैं दिव्य नामक गंधवकी कन्या हूँ। हेमा जव बहालोकको जाने लगी तब मुक्ससे उसने कहा कि तू अकेली रहकर यहाँ तपस्या कर, त्रेतायुगमें नारायण दशरथपुत्र होंगे, भूभार हरणके लिए वनमें विचरेंगे। उनकी भार्याको हूँ देते हुए वानर यहाँ आयेंगे। तब तुम उनका पूजन करके श्रीरघुनाथजीके पास जाकर उनकी स्तुति करना, तब तुम योगियोंको गम्य विष्णु-लोकको जाओगी। 'त्रेतायुगे दाशरथिभूत्वा नारायणोऽव्ययः।....५५। मार्गन्तो वानरास्तस्य भार्यामायान्ति ते गुहाम्। पूजियत्वाथ तान् नत्वा रामं स्तुत्वा प्रयत्नतः।' अध्यात्म सर्ग ६।५१–५७ तक)

वाल्मीकीयमें और इसमें भेद हैं। वाल्मी० ५१ में यह कथा इस प्रकार है—महा तेजस्वी मय नामक एक मायावी असुर था। उसने इस सारे सुवर्णमय वनको अपनी मायासे निर्माण किया। विश्वकर्मा नामके एक दानवश्रेष्ठ हुए; उन्होंने यह दिल्य सोनेका उत्तम भवन बनाया। बड़े घोर वनमें उन्होंने हजार वर्ष तप करके ब्रह्मासे वरदानमें शुक्राचार्यकी समस्त शिल्पविद्यारूपी संपदा प्राप्त कर ली। इस महावनमें कुछ काल (मय) सुखपूर्वक रहा फिर हेमा नामक अप्सरापर आसक्त होनेपर इन्द्रने उसे मार डाला। तब ब्रह्माने यह घर और उत्तम वन हेमाको दे दिया। मैं मेकसावर्णकी कन्यास्वयंत्रभा हूँ। हेमा मेरी सखी है, नृत्यगानमें निपुण है, मैंने उसकी वर दिया है, अतः मैं उसके घरकी रज्ञा करती हूँ। (श्लो० १० से १० तक)।

करुणासिंधुजी एवं बाबा हरीदासजीका मत है कि 'यह वही विश्वमोहिनी है जिसने नादरको मोहित किया था। नारद भक्त हैं। भागवतापराधका उसे भी फल मिला। भगवान्ने उससे प्रायश्चित्तके लिए तप करनेको कहा। इत्यादि।'—पर हमें इसका कोई प्रमाण नहीं माल्म।

नयन मूँदि पुनि देखिंहं वीरा । ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा ।। ६ ।। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा । जाइ कमल पद नाएसि माथा ।। ७ ॥ नाना भाँति विनय तेहिं कीन्ही । अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ।। ८ ।।

दोहा—बदरीबन कहुँ सो गई प्रभु अज्ञा धरि सीस। उर धरि रामचरन जुग जे बंदत अज ईस ॥२५॥

श्रथं—श्रांखें बन्द करके फिर सब वीर श्रांखें खोलकर क्या देखते हैं कि सब समुद्रके तीर खड़े हैं। ६। (जब सब सिंधुतीर पहुँच गए) तब स्वयंत्रमा वहाँ गई जहाँ रघुनाथजी हैं। जाकर उसने चरण-कमलोंमें माथा नवाया। ७। उसने बहुत प्रकारसे विनती की। प्रभुने उसे श्रनपायिनी (श्रचल, श्रविना-शिनी) भक्ति दी। । प्रभुकी श्राज्ञा शिरोधार्य करके (मानकर) श्रीर श्रीरामजीके युगल चरणोंको, जिनकी वंदना ब्रह्मा श्रीर महेश करते हैं, हृदयमें धारण करके वह (स्वयंत्रमा) बदरिकाश्रमको गई। २५।

टिप्पणी—१ (क) 'नयन मूँदि पुनि देखिहें' से जनाया कि पलमात्रमें उसने सबको समुद्रतटपर पहुँचा दिया। (ख) 'देखिह बीरा' का भाव कि जो अपनी बीरतासे विवरके बाहर न हो सकते थे वेही वीर नेत्र वन्द करते ही विना परिश्रम बाहरही नहीं किन्तु समुद्रतीरपर पहुँच गए। इससे बीरोंकी वीरता-से तपस्विनीके तपका प्रभाव अधिक जनाया। (ग) 'ठाढ़े सकल' से सूचित किया कि आँख बंद करते समय सब खड़े ही थे वैसेही समुद्रपर पहुँचे।—यहाँ प्रथम विशेष अलंकार है।

२ नाना भाँति विनय करनेपर प्रभुने अनपायिनी भक्ति दी। इससे जनाया कि इसी भक्तिकी प्राप्तिके लिए उसने अनेक प्रकारसे विनती की थी।

नोट-१ अ० रा० में उसकी विनय इस प्रकार है- प्रदित्तिणा करके वहुत वार प्रणाम किया और प्रेमपूर्वक गद्गद कंठसे स्तुति की। हे राजराजेन्द्र! मैं आपकी दासी हूँ, दर्शनार्थे आई हूँ। वहुत हजारों वर्षों दुःख सहकर कठिन तप जो मैंने किया वह सफल हुआ कि मायासे परे आपका दर्शन में कर रही हूँ। आप मायासे परे, अलद्य, चराचरमें एकरस व्याप्त, अपनी योगमायासे मनुष्यरूपधारी हैं। आप नटकी तरह अनेक रूप धारण करते हैं और स्वतंत्र हैं, अज्ञानियोंको अदृश्य हैं। महाभागवतोंको भक्ति-योगका विधान करनेके लिये अवतीर्ण हुए हैं। भला मैं आपके यथार्थ रूपको कैसे जान सकती हूँ। संसार-में जो कोई आपका परमतत्व जानते हो वह उसे भले ही जाना करें, पर हे राम! मेरे हृदयसदनमें तो आपका यह दिव्यरूप सदा प्रकाश करता रहे; मोक्षके देनेवाले युगलचरणकमलोंके दर्शन मुफे आपने दिए। जो स्त्री पुत्र धन इत्यादि लोक-ऐश्वयंके अभिमानी हैं वे आपका नाम लेने योग्य नहीं, वे आपकी स्तुति नहीं कर सकते। क्योंकि आप तो निध्किचनके ही सर्वस्व हैं। आप निर्मुण और दिव्यमुणोंके आयतन हैं, आपका आदि मध्य अन्त नहीं। आप कालकृप हैं, जीवमात्रमें एकरस विचरते हैं, आप परमपुरुष हैं, श्रापके चरित्रका मर्भ कोई नहीं जानता, त्राप शत्रु-मित्र-उदासीन-रहित हैं पर जिसका जैसा भाव है आप उसको वैसा ही देख पड़ते हैं। आप अकर्ता, अजन्मा, ईश्वर हैं। लोग आपके अवतारके अनेक कारण कहते हैं। जो आपका चरित गाते हैं वे आपके पदकमलको देखते हैं। आपको प्रभुता मैं कैसे जान सकती हूँ।....'—( अध्यात्म ६। ६०-७७),—यह स्तुति सुनकर श्रीरामजी प्रसन्न होकर वोले कि क्या चाहती हो, माँग लो। तव उसने माँगा— ""भक्तिं ते भक्तवत्सल। यत्र कुत्रापि जाताया निश्चलां देहि मे प्रभो। ७६। त्वद्भक्तेषु सदा संगो भूयान्मे प्राकृतेषु न । जिह्वा मे रामरामेति भक्त्या वदतु सर्वदा । ८० । मानसं इयामलं रूपंसीतालच्मणसंयुतम् । धनुर्वाणधरं पीतवाससं मुकुटोञ्ज्वलम् । ८१। त्रंगदेन् पुरेर्मुक्ताहारैः कौस्तुभक्कंडलैः। भांतं स्मरतु मे राम वरं नान्यं वृणे प्रभो। ८२। अर्थात् हे प्रभो! जहाँ भी मेरा जन्म हो वहाँ आपकी निश्चल भक्ति मुक्ते प्राप्त रहे, आपके भक्तोंका सदा संग रहे और प्राक्तोंका संग न हो, मेरी जिह्वा रामराम भक्तिपूर्वक निरंतर कहा करे। श्रीसीतालच्मण सहित यह श्रापका श्यामल स्वरूप मेरे हृदयमें सदा वास करे । धनुषवार्ण धाररण किए हुए, ऋंगमें पीतवस्त्र, सिरपर परमोज्वल मुकुट, वाजूमें ऋङ्गद, चरणोंमें नूपुर, डरमें कौरतुभमुक्ताहार, कानोंमें कुण्डल इत्यादि आभरण धारण किए हुए रूपका हदयमें सदा ध्यान क्रूँ। टिप्पणी-३ (क) तपस्विनीने वड़ा तप कियाथा। उसका फल रामभक्तदर्शन मिला, इनके दर्शनसे

श्रीरामजीका दर्शन हुआ और रामदर्शनसे अनपायिनी भक्ति प्राप्ति हुई। (ख) 'प्रभु आजा' इति। [प्रभुने आज्ञा दी कि 'भवत्वेवं महाभागे गच्छ त्वं वद्रीवनम्। तत्रैव मां स्मरंती त्वं त्यक्त्वेदं भूतपंचकम्। मामेव परमात्मानमिचरात्प्रतिपद्यसे। ८३।' अर्थात् ऐसा ही हो। अव त् वद्रीवनको जा, वहाँ मेरा स्मरण करती हुई इस पञ्चभूत शरीरको त्यागकर मुभ परमात्माको शीव्र ही प्राप्त होगी। (अ० रा० सर्ग ६)। पांडेजी वद्रीवनका अर्थ प्रयाग तिखते हैं]। (ग) 'प्रभु अज्ञा धरि सीस'। आज्ञा शिरोधाय करनेका कारण 'प्रभु' शब्दसे जनाया। अर्थात् ये 'प्रभु' हैं, इससे इनकी आज्ञा उद्धंघन करने योग्य नहीं है, अवश्य शिरोधाय करनी चाहिए। शिरोधाय करना आदर है, यथा—'नायवचन पुनि मेटिन जाही। तिर धरि आयस करिस तुम्हारा। परम धरम यह नाय हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के वानी। विनहि विचार करिय सुभ जानी। १। ७७। २-३।' (ध) 'जे बंदत अज ईस।'—भाविक ब्रह्मा और महेश सबसे बढ़े देवता हैं, ये जिन चरणोंकी वन्दना करते हैं उत्हीं-का साचात् दशेन इसने किया और उन्हें हद्यमें धारण किया। (कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि 'अज ईश' में कुल संसार आ गया। इसतरह कि ब्रह्मा आदि सृष्टिके करनेवाले और शिवजी सहार करनेवाले हैं; सभी प्राणीजन्ममरणके फंदेमें हैं। वा 'अज्ञ'से प्रवृत्ति मागवालों और 'ईश'से निवृत्तिमागवालोंको सूचित किया)।

प० प० प० प०—स्वयंप्रभाके चरित्रसे ये सिद्धान्त निकलते हैं—(१) श्रीरामकार्य स्वयंसिद्ध है। (२) भगवान् जहाँ, जिस समय, जिसको बड़ाई, सुयरा, सफलता देना चाहते हैं, वहाँ उस समय उसको निमित्त करके वड़ाई इत्यादि देते हैं। रामसेवकोंकी शक्ति एवं प्रयत्न केवल निमित्तमात्र बनाये जाते हैं; अन्यथा जान्ववान् और हनुमान्जी ऐसे रामभक्तोंको एक ख्रीके सहायसे संकटमुक्त होनेका प्रसंग क्यों उपस्थित होता। यह सिद्धान्त संपाती प्रसंगमें तथा सुन्दरकांडमें भी जगह-जगह प्रतीत होता है।

#### विवर-प्रवेश-प्रकरण समाप्त हुत्रा 'संपाती-मिलाप'-प्रकरण

इहाँ विचारिहं कपि मन माहीं। वीती अविध काज कछु नाहीं।। १।। सब मिलि कहिं परसपर बाता। विनु सुधि लिए करव का आता।। २।।

श्रथं—यहाँ वानर मनमें विचारते हैं कि अविधि बीत गई (विवरप्रवेश श्रंतिम दिन हुआ था, अब दूसरा मास प्रारम्भ हुआ ) श्रीर काम कुछ न हुआ। १। सब मिलकर आपसमें एक दूसरेसे यह वात कहते हैं कि — भाई! सुध लिए बिना क्या करेंने ? (अर्थात् कोई बचनेका उपाय नहीं समम पड़ता। अविधि बीत गई अब तो सुध मिले तभी प्राण बच सकेंगे )। २।

नोट—'इहाँ विचारिहं', यथा—'दुमान्वासन्तिकान्दृष्ट्वा वभू वुभेयशिक्षताः। ४। ते वसन्तमनुप्राप्तं प्रितिवेद्य परस्परम् । नष्टसन्देशकालार्था निपेतुधरणीतले । ४। ....मासः पूर्णोविलस्थानां हरयः किं न बुध्यत। =। वयमाश्वयुजे मासि कालसंख्याव्यवस्थिताः। प्रस्थिताः सोऽपिचातीतः किमतः कार्यमुत्तरम् । ६।' (वाल्मी० ५३)। अर्थात् विलसे निकलनेपर वसन्तके फूले हुए यृत्तोंको देखकर वे शंकित हुए। परस्पर यह कहकर कि वसन्त आ गया, सुप्रीवकी आज्ञाका समय वीत जानेसे वे पृथ्वीपर गिर पड़े ....महाप्राज्ञ युवराज बोले कि विलहीमें हमलोगोंका मास पूरा हो गया, क्या यह आपको मालूम नहीं है। हमलोग कार्तिकमें अविध करके चले, वह अविध वीत गई। अब क्या करना चाहिए ?

कह अंगद लोचन भिर वारी। दुहु प्रकार भइ मृत्यु हमारी।। ३।। इहाँ न सुधि सीता के पाई। उहाँ गए मारिहि कपिराई।। ४।। पिता वधे पर मारत मोहो। राखा राम निहोर न ओही।। ४।।

श्रथे—नेत्रोंमें जल भरकर श्रंगद्ने कहा कि दोनों प्रकारसे हमारी मृत्यु हुई। ३। यहाँ श्रीसीताजीकी सुध नहीं मिली श्रोर वहाँ जानेसे किपराज मारेगा। ४। वह तो मुक्ते पिताका वध होनेपर ही मार डालता, : पर श्रीरामजीने मुक्ते रख लिया (मेरी रचा की)। इसमें उनका (सुशीवका) कुछ उपकार वा एहसान नहीं है। ४।

टिप्पणी--१ अविधिवीत जानेसे वानरों के मन, वचन और कर्म में शोच दिख रहा है। मनमें सोच उत्पन्न हुआ, यथा--'इहाँ विचारिंह किप मन माहीं। वीती अविध काज कि नाहीं।' फिर मनसे वचनमें शोच -आया; यथा-'सव मिलि कहाँ हैं परसपर वाता'; और वचनसे फिर कर्म में आया, यथा-'विनुसुधि लिए करव का आता'।

२ 'इहाँ न सुधि सीता के पाई ।०' अर्थात् जो काम हमें दिया गया था, वह हमसे न बन पड़ा तो अब अबश्य वध होगा। इससे यहीं प्रायोवेशन करके मर जायँगे, नहीं तो वहाँ जानेपर सुग्रीव वध करेंगे। यथा—'सीता नाधिगतास्मामन कृतं राजशासनम्। यदि गच्छाम किष्किन्धां सुग्रीवोऽस्मान्हनिष्यति।' अर्थात् हम लोगों ने श्रीसीताजीको हूँ ह न पाया, राजज्ञाका निर्वाह भी न किया। यदि किष्किन्धाको लौट जायँ तो सुग्रीब हमको अबश्य मार डालेगा। (अध्यात्म ७।३)।

३ 'पिता वधे पर....' इति । वधपर मारते, क्योंकि नीति है कि 'रिपु रिन रंच न राखव काऊ' अर्थात् शत्रका वंश ही निर्मूल कर देना उचित है। [यथा 'विशेषतः शत्रुस्तं मां मिषान्निहनिष्यति.।

मिय तस्य कुतः शीतिरहं रामेण रिचतः । ४ । इदानीं रामकार्यं मे न कृतं तन्मिपं भवेत् । तस्य मद्भनते नूनं सुगीवस्यदुरात्मनः। १ । अध्यात्म ७ ।' अर्थात् विशेष करके सुभे तो अपने शत्रुका पुत्र जानकर वहाने-से मारेहीगा। मेरे ऊपर उसकी प्रीति कहाँ ? अब तक श्रीरामचन्द्रजीसे मैं रिचत रहा, अब जो हमने रामकार्य नहीं किया, इसी बहानेसे दुष्टात्मा सुग्रीव निश्चय हमें मारेगा। पुनः यथा—'न चाहं यौवराज्येन सुग्रीवेगाभिषेचितः। १७ । नरेन्द्रेगाभिषिक्तोऽस्मि रामेगाक्लिष्टकर्मगा। स पूर्वे बद्धवैरो मां राजा दृष्टा व्यति-क्रमम् । १८ । घातियष्यति दर्गडेन तीन्ग्गेन कृतिनिश्चयः । किं में सुद्दृद्धिर्व्यसनं पश्यद्भिर्जीवितान्तरे । इहैव प्रायमासिण्ये पुरुषे सागररोधिस । १६ । वाल्मी० ५३ ।' अर्थात् सुमीवने मेरा अभिषेक नहीं किया, वह तो पहलेसे ही मुमसे वैर रखता है, धर्मात्मा रामचन्द्रजीने मेरा अभिपेक किया। अपराध देखकर वह निश्चय कठोर दण्ड देगा, उस समय मेरा दुःख देखकर मित्र भी क्या कर सकेंगे, अतएव यहीं समुद्र तीर पुण्यक्तेत्रमें मैं प्रायोवेशन करूँगा। नोट-१ यहाँ एकही कारण मृत्युके लिए पर्याप्त था तो भी दूसरा भी कारण दिखाना 'दूसरा

समुचय अलंकार' है।

२ 'कपिराई' में वाल्मी० के 'तीच्णः प्रकृत्या सुग्रीवः स्वामिभावे व्यवस्थितः । न चिम्पिति नः सर्वानपराधकृतो गतान् । ५३ । १४। इस ऋोकका भाव है। अर्थात् सुयीव स्वभावसे ही तीद्रण है और इस समय वह राजा है। ऋपराध करके जानेपर वह समा न करेगा। 'ध्रुवं नो हिंसते राजा। १६।' ऋवश्य वध करेगा।

दीनजी—यदि अवधि वीत जानेपर भी श्रीसीताजीका समाचार मिल जाता तो वहाँ जाकर सुत्रीवके हाथों मरना सार्थक होता, पर श्रीसीताजीका समाचार भी न मिला और अवधि भी बीत गई; अतएव दोनों प्रकारसे हमारी मृत्यु हुई, क्योंकि सुन्नीवने कहा था—'अविध मेटि जो बिनु सुधि पाये। आवइ बनइ सो मोहि मराये।' इसमें दो शर्तें हैं—एक समय बिताकर आवे, दूसरे बिना समाचार पाये श्रावे, वे दोनों मारे जायँगे—( श्रन्य महानुभाव तथा यह दास भी इस विचारसे सहमत नहीं हैं। मा॰ सं॰ )—इस शतके अनुसार यदि अवधि न बीतती तो 'बिना सुधि पाये' जानेके कारण दूत मारा जाता, पर ऋब तो दोनों प्रकारसे मृत्यु निश्चित हो गई, क्योंकि श्रीसीताजीकी सुधि नहीं मिली इस कारणसे और दूसरे अवधि वीत गई इस कारणसे, यही 'दुहूँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी' का भाव है।

पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं । सरन भएउ कछु संसय नाहीं ।। ६ ।। अंगद बचन सुनत कपि वीरा। बोलि न सकहिं नयन वह नीरा।। ७ ॥ छन एक सोच मगन होइ रहे † । पुनि अस वचन कहत सब भए ।। ⊏ ।। हम सीता के सुधि लीन्हे विना। नहिं जैहें जुवराज प्रवीना।। ६ ॥ अस किह लवनसिंधुतर जाई। बैठे किप सब दर्भ डसाई॥ १०॥

अर्थ—अंगद बारंबार ( अत्यंत व्याकुलतावश ) सबसे कह रहे हैं कि मरण हुआ इसमें कुछ संदेह नहीं । ६ । वीर वानर अंगदकेवचन सुनते हैं, कुछ वोल नहीं सकते, नेत्रोंसे जल वह रहा है । ७। सब एक च्चामर सोचमें डूब गए। फिर सब ऐसा बचन कहने लगे। । हे चतुर युवराज! हम श्रीसीताजीकी सुध लिए विनानहीं लौटेंगे। १। ऐसा कहकर खारे समुद्रके तटपर जाकर सव वानर कुशासन विछाकर बैठ गए। १०।

टिप्पणी-१ 'पुनि पुनि कह सब पाहीं' इति । अत्यन्त ब्याकुलतावश वार वार कहते हैं कि श्री-रामजीने हमें वचाया अब उन्हींका काम हमसे न वन पड़ा तब वे भी हमारी रचा क्यों करेंगे, अतएव मरण

<sup>†</sup> गयऊ, भयऊ—(ना० प्र०), 'रहेड, भयऊ'-(का०), 'गए, भए'—(रा०प०)। 'सोध विहीना'-(ना० प्र०)। छक्कनलालजीकी प्रतिमें 'सुधि लीन्हें विना' पर हरताल देकर 'सोध विहीना' वनाया गया है। काशी और भा० दा० में 'सुधि लीन्हें विना' पाठ है। काशीकी पोथीमें 'किमि जैहें' पाठ है।

हुआ इसमें संदेह नहीं। सबसे कहनेका भाव कि तुम सब बुद्धिमान हो, जीनेका उपाय बताओ, यथा-'यथा न हन्येम तथा विधानमसक्तमधैव विधीयतां नः। ५३। २०।' अर्थात् जिस प्रकार हम लोग न मारे जायँ वह उपाय शीव्र करना चाहिए। पुनः यथा—'भवन्तः प्रत्ययं प्राप्ता नीतिमार्गविशारदाः। हितेष्वभिरता भर्तुर्निसृष्टाः सर्वकर्मसु। १०। कर्मस्वप्रतिमाः सर्वे दिन्नु विश्रुतपौरुपाः। मां पुरस्कृत्य निर्याताः पिङ्गान्तपतिचोदिताः। ११। इदानीम-कृतार्थानां मर्तव्यं नात्र संशयः।' (वाल्मी० ५३)। अर्थात् आप जोग नीतिमार्गमें चतुर हैं, स्वामीके विश्वास-पात्र हैं, उनके द्वारा सभी कर्मोमें अधिकारके साथ नियुक्त होते हैं, कार्य करनेमें आपके समान कोई नहीं, सब दिशाओं अप पराक्रमी प्रसिद्ध हैं। पिङ्गाच्त सुप्रीवकी आज्ञासे आप मेरी अधिनायकतामें आए हैं, काम सिद्ध न होनेसे हम सबका मरण हुआ इसमें संदेह नहीं; क्योंकि बिना आज्ञापालन कौन सुप्रीवसे सुखी रह सकता है श्वाल्मी० में अंगदजीने तीन चार बार मरणकी बात कही है। यथा—'मर्तव्यं नात्र संशयः। ५३। १२। ५२। अपवृत्तो च सीतायाः पापमेव करिष्यति।', 'प्रुवं नो हिंसते राजा। १६।' इत्यादि। अतः 'पुनि पुनि अंगद कह' कहा। दुःख बार बार कहनेसे कुछ घट जाता है।

र 'बोलि न सकिह नयन वह नीरा' इति। यद्यपि सब वानर बड़े वीर हैं तो भी वचन सुनकर सब असमर्थकी तरह रोने लगे। पहले नो सब सोच ही करते थे पर अब वचन सुनकर कि आंगदने अपना मरण निश्चय किया है सब सोचमें व्याकुल हो गए कि जब सुन्नीव आंगदका ही वध करेंगे तब हम कैसे वच सकेंगे। प्रथम सोचमें आँसू नहीं थे, अब आँसू बहने लगे अर्थात् आंगदकी दशाको प्राप्त हुए। वचनोंका उत्तर न दे सके। 'किप वीरा' का भाव कि राजाका दुःख सुनकर पुरुषार्थ नहीं चलता और चुप होगए, पराक्रमका काम होता तो पराक्रम करते क्योंकि वीर हैं।

नोट १ — 'हम सीताक सुधि लीन्हें बिना। नहिं जैहें....' इस वचनसे वालमीकि सर्ग ५३ में दिए हुए वानरों के विचार भी जना दिए। न जायँगे तो कहाँ रहेंगे ? तार वानरकी सलाह थी कि सबकी यदि सम्मित हो तो हेमा वा स्वयंप्रभावाले मायिक बिलहीं में रहें, वहाँ सब सुपास है, और किसीका भय नहीं, यथा 'प्लवंगमानां तु भयार्दितानां श्रुत्वा वचस्तार इदं बभाषे। अलं विधादेन बिलं प्रविश्य वसाम सर्वे यदि रोचते वः। २१। इदं हि मायाविहितं सुदुर्गमं प्रभूतपुष्पोदकभोज्यपेयम्। इहास्ति नो नैव भयं पुरन्दरान्न राघवाद्वानरराजतोऽिष वा। २६।' सर्ग ५४ में हनुमान्जीने इस मितका खंडन किया है और अंगदको समक्ताया है कि लदमण उस मायाको तुरत तोड़ देंगे, इत्यादि। 'यां चेमां मन्यसे धात्रीमेतद्धलिति श्रुतम्। एतल्लदमणबाणानामीषत्कार्यं विदारणम्। १३।' तब अङ्गदने प्रायोपवेशनका विचार ठाना। पुनः, अध्यात्म (सर्ग ७) में भी हनुमान्जीका समक्ताना लिखा है। उन्होंने सोचा कि सुग्रीव और अङ्गदके बीचमें इन वानरोंकी सम्मितिसे विरोध उत्पन्न हो जायगा; यह अनुचित है। अतः समक्ताया कि किसीसे भय नहीं है, तुम ताराके पुत्र हो, सुग्रीवके प्रिय हो, इत्यादि।

टिष्पण्—ि (क) 'छन एक सोच मगन होह रहे। ०' इति। सोचमें वाणी रुकी रही, फिर धीरज धरकर सब वानरोंने उत्तर दिया। (ख) 'हम सीता के सुधि लीन्हें बिना' इति। बानरोंके प्रथम बचनमें कोई सिद्धान्त निश्चय न हुआ, यथा—'सब मिलि कहिं परस्पर बाता। बिनु सुधि लिए करब का भ्राता'। अब यहाँ दूसरे बचनमें सिद्धान्त हुआ कि विना सुध लिए लौटकर न जायँगे। (ग) 'जुवराज प्रबीना' का भाव कि आप सब जानते हैं। नीतिमें उपदेश है कि जब राजा इस प्रकारकी आज्ञा है तब उसके पास जाय तो कार्य करके जाय, नहीं तो न जाय। [ यथा—'न चमं चापराद्धानां गमनं स्वामिपाश्वतः' (बाल्मी॰ ५३। २३)। अर्थात् अपराधियोंको स्वामीके पास जाना उचित नहीं है। अङ्गदजीके विषयमें सर्ग ५४ में हनुमान्जीके विचार कि कहते हैं कि वे तेज, बल और पराक्रमसे पूर्ण हैं। बुद्धिमें बृहस्पतिके समान, और पराक्रममें बालिके समान हैं। यथा—'आपूर्यमाणं शश्वच तेजोबलपराक्रमैः। शश्चनं शुक्कपचादौ वर्धमानिमव श्रिया। ३। बृहस्पति समं बुद्धचा विक्रमे सहशं पितुः।'—ये भाव'प्रवीण' शब्दसे सूचित कर दिए हैं] (घ) दो प्रकारसे मृत्य है।

एक प्रकारकी मृत्युका समाधान वानरोंने किया कि वहाँ हम न जायँगे तव वे कैसे मारेंगे। दूसरी प्रकारकी मृत्युका समाधान वे न कर सके। इसीसे समुद्रतीरपर कुश विद्याकर मरनेके लिए वैठे।

टिप्पणी—४ (क) 'वैठे कपि सव०' इति। 'सव' का भाव कि इस वातमें सवका सम्मत है। 'सिन्धुतट' का भाव कि सिन्धु तीर्थपित है, इसके तीरपर मरना उत्तम है। (यथा—'इहेव प्रायमानिष्ये पुष्ये सागरोधिस । वाल्मी० ५३।१६।' अर्थात् पवित्र सागर तटपर ही में प्रायोपवेशन कहाँगा)। कुश विद्वाकर वैठे क्यों कि कुशासनपर वैठकर मरना उत्तम है। यथा—'सुप्रीववधतोऽस्माकं श्रेयः प्रायोपवेशनम्॥ इति निश्चित्य तत्रैय दर्भानास्तीर्य सर्वतः। उपाविवेशुस्ते सर्वे मरणे कृतिश्चयाः। अध्यात्मे ७१२७,२८।' अर्थात् हमलोगों का सुप्रीवके हाथसे वध होनेकी अपेचा प्रायोपवेशन (एक जगहपर वैठकर उपवास करके मर जाना) कल्याण-कारक है। ऐसा निश्चयकर वहींपर कुश विद्वाके वे सब मरनेका निश्चय करके वैठे। (ख) क्ष्यहाँ वानरोंके मन, कर्म, वचन तीनों दिखाए। यथा—'सोच मगन होइ रहे' (मन), 'दर्भ डसाई' (कर्म) और 'पुनि अस वचन कहत सब भए' (वचन)।

नोट—२ (क) 'वैठे किप सब दर्भ डसाई' इति । प्रायोपवेशनकी विधि वाल्मीकिजीने यों लिखी है—'श्रंगदको घेरकर वे सब बानर प्रायोपवेशन करने लगे । जलका आचमन करके पूर्व मुँह वैठे'। यथा—'पिरवार्याङ्गदं सर्वे व्यवसन्प्रायमासितुम् । तद्दाक्यं वालिपुत्रस्य विज्ञाय प्लवगर्पमाः ॥१६॥ उपस्पृश्योदकं सर्वे प्राङ्मुखाःसमुपाविशन् । दिल्णाग्रेपुदर्भेपु उदक्तीरं समाश्रिताः ॥२०॥'—(सर्ग ५५) । प्रमाणिसद्ध भाव 'दर्भ डसाने' का यही मिला है, पर वावाहरिदासजी कहते हैं कि—"सीना मिलन हेतु त्रत कर रहे हैं । शरद्भ ऋतुकी रेत ठएढी है, अतः कुशासन विछाए । वा, शोच समयमें रामस्मरण हेतु कुशासनपर वैठे"। पंजावीजी लिखते हैं कि सिंधुकी सेवा करते हैं (धन्ना देते हैं) कि इससे कार्य सिद्ध न हुआ तो कुशासनभर पर प्राण त्याग करेंगे। (ख) कुछ लोग तट और तीरमें यह भेद कहते हैं कि 'तट = वह स्थान जहाँ जल हैं, जलाशयका किनारा' और 'तीर = वह स्थान जहाँ तक पानीकी हद हैं'।

प० प० प०—श्रंगद्की ऐसी दीन द्यनीय दृशा क्यों हुई ? रामिमत्र, रामभक्तकी निंदा, श्रपने स्वामीकी निंदा श्रीर श्रीरामजीक प्रतापका विस्मरण ही इसका कारण है। लंकामें वे ही जब दूत बनाकर भेजे गए तब 'बंदि चरन डर धरि प्रभुताई' चले श्रीर 'राम प्रताप सुमिरि किप कोपा। सभा माँम पन किर पद रोपा।'; इस समय डस प्रभुत्वको, प्रतापको भूले हुए हैं, नहीं तो यह दृशा न होती।

करि पद रोपा।'; इस समय उस प्रमुत्वको, प्रतापको भूले हुए हैं, नहीं तो यह दशा न होती।
पं० विजयानंद त्रिपाठी—'पुनि पुनि श्रंगद....सुधि लीन्हे विना' इति। मेरे मतसे ये तीनों चौपाइयाँ चेपक हैं, श्रौर श्रीकोदवरामजीकी प्रतिमें नहीं हैं। कोई भी श्रीरामचरितमानसका छात्र जिसने
श्रंगदके चरित्रके चित्रणपर ध्यान दिया हो कह सकता है कि वीर श्रंगद इस प्रकारसे कापुरुपोंकी भाँति
नहीं वोल सकते, श्रौर ये चौपाइयाँ ऐसी शिथिल हैं कि उनके श्रीगोन्वामीजीरचित होनेमें सोलह श्राने
सन्देह है, श्रीर कोदवरामजीके प्रतिमें इनका न होना इस सन्देहको निश्चय रूपमें परिणत किये देता है।

जामवंत अंगद् दुख देखी। कही कथा उपदेस विसेषी।।११।। तात राम कहुँ नर जिन मानहु । निर्गुन ब्रह्म अजित अज जानहु ।।१२।। हम सब सेवक अति बड़ भागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी।।१३॥

अर्थ—जाम्बवाग्जीने अंगदका दुःख देखकर विरोप उपदेशकी कथा कही।११। हे तात! रामको मनुष्य मत मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजित और अजन्मा समम्ते।१२। हम सब सेवक अत्यन्त वड़मागी हैं कि सगुण ब्रह्मके निरंतर अनुरागी हैं।१३।

टिप्पर्णा— १'कही कथा०' इति । कथासे दुःख दूर होता है, यथा-'रामचंद्र गुन वरनइ लागा

सुनतिह सीता कर दुख भागा ।५।१३।५।' (ख) 'उपदेस विसेषी' का भाव कि दुःख दूर करनेके लिए इससे अधिक और कोई उपदेश नहीं है। अथवा, व्यवहारको लिए हुए जो उपदेश होता है वह सामान्य है और जो परमार्थको लिए हुए होता है वह विशेष है।

प० प० प०-१ 'कथा विसेषी' इति । जिस कथासे सामान्य प्रकारका अज्ञान नष्ट होकर विशेष ज्ञानकी प्राप्ति हो वह 'विशेष कथा' है। श्रीरामचिरतमें से कुछ विशेष चिरत कहे। जैसे विश्वा- मित्रयज्ञरज्ञण, शिवचापभङ्ग, खरदूषणादिका वध, जयन्तकथा (कि 'ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका। फिरा श्रमित ब्याकुल भय सोका।। काहू वैठन कहा न स्रोही। राखि को सकइ राम कर द्रोही।') इत्यादि कहकर कहा होगा कि क्या कोई मनुष्य ये कार्य कर सकता है ?

र रामकथा कहनेमें जाम्बवन्तका यह भी अभिप्राय होगा कि इसने रामभक्त सुप्रीवकी निंदा की और सब बानरोंने सुनी, रामकथा सुनानेसे निंदाजनित पाप दूर हो जायगा।

३ जाम्बवान्के इन वचनों में विशिष्टाद्वैत सिद्धांतको भरपूर अवकाश दिया है।

टिप्पणी—२ (क) 'नर जिन मानहु' का भाव कि तुम नर मानते हो इसीसे ऐसे व्याकुल हो रहे हो और ऐसा कहते हो कि मरनेमें संशय नहीं। हम ईश्वरके दूत हैं, ईश्वरके कार्यको आए हैं; तब हमारा मरण कैसे होगा ? हमको श्रीसीताजी की सुध क्यों न मिलेगी ? (ख) 'निर्मुन ब्रह्माठ' का भाव कि निर्मुण ब्रह्म सगुण हुआ है, हम सब सेवक वानर हुए हैं। (ग) 'अजित' का भाव कि वे काल, कर्म, गुण, स्वभाव और मायासे नहीं जीते जा सकते। (घ) 'अज' का भाव कि जैसे कमवश सब जीवोंका जन्म होता है, वैसे ईश्वरका जन्म नहीं होता, वे अपनी इच्छासे अवतार लेते हैं। ऐश्वय कहकर उपदेश करनेका भाव यह है कि ऐश्वय समक्षेत्रसे संदेह और दुःख दूर होता है।—यहाँ आन्त्यापहुति अलंकार है।

३—'ऋति बड़ भागी' कहनेका भाव कि वैराग्य होनेसे भाग्यवान हैं, विवेक होनेसे बड़भागी हैं और सेवक होनेसे ऋति बड़भागी हैं। क्योंकि वैरागी वैराग्य करते हैं, झानी ज्ञान करते हैं जिससे मोच मिले और सेवक मोचका त्याग करके सगुण ब्रह्मकी उपासना करते हैं। वैराग्यसे झान होता है और झानसे उपासना। यथा—'जानिय तबहिं जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा॥ होइ विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन ऋनुरागा॥ २।६३।४-५।'

प्र०—नर अर्थात् सामान्य मनुष्य । किसीका मत है कि इसी उपदेशानुसार अङ्गदने रावणकी वातका खंडन किया जब उसने रघुनाथजीको 'नर' कहा था ।—यथा—'तेहि रावन कहुँ लघु कहिस नर कर करित वलान ।६।२५।' अंगदका उत्तर—'वोलु सँभारि अधम अभिमानी ॥ सहसवाहु भुज गहन अपारा । दहन अनल सम जासु कुठारा ॥ जासु परसु सागर खर धारा । वूड़े नृप अगनित वहु बारा ॥ तासु गर्व जेहि देखत भागा । सो नर क्यों दससीस अभागा ॥ राम मनुज कस रे सठ बंगा । धन्वी कामु नदी पुर्नि गंगा ॥ ....।६।२६।' पुनः, 'राम मनुज बोलत असि वानी गिरहिं न तव रसना अभिमानी ॥ सो नर क्यों दसकंघ वालि वध्यों जेहि एक सर । बीसहु लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥६।३२।'

नोट—१ वालमीकीयमें यह प्रसंग नहीं है। अध्यात्ममें हनुमान्जीहीके इस प्रकारके वाक्य हैं, यथा—'अन्यद्गुह्यतमं वक्षे रहस्यं शृग्रु मे सुत। रामो न मानुपोदेवः साचान्नारायगोऽव्ययः।....वयं च पार्षदाः सर्वे विष्णोवेंकुण्डवासिनः।'—(७।१६, १६। अर्थात् हे पुत्र! कुछ परमगुप्त रहस्य में कहता हूँ, सुनो। श्रीरघुन्ताथजी मनुष्य नहीं हैं किन्तु साचात् अविनाशो नारायग् भगवान् हैं....हम वैकुण्डवासी पाषद हैं।); पर सिंधुतीर पर नहीं किंतु रास्तेहीमें विलसे निकलनेके बाद। भट्टिकाव्य-रामायग्रमें जान्ववान् का नाम आया है, यथा—'जाम्ववान् दुःखितान् दृष्ट्या समस्तान् किंसत्तामान्....'।

### दोहा—निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि। सगुन उपासक संग तहँ रहिह मोच्छ सवक्ष त्यागि॥ २६॥

अर्थ-प्रमु अपनी इच्छासे देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणोंके लिए (जहाँ) अवतार लेते हैं वहाँ सब मोन्नोंको छोड़कर सगुण उपासक उनके साथ रहते हैं। २६।

यथा अध्यातमे-'मनुष्यभावमापन्ने स्वेच्छ्या परमात्मिनि। वयं वानररूपेण जातास्तस्यैव मायया।'-(७। १६)। अर्थात् परमात्मा अपनी इच्छासे सनुष्यभावको प्राप्त होते हैं और उन्हींकी मायाके योगसे हम सव (पापेद) वानररूपसे उत्पन्न हुए।

टिप्पण्णि—१ प्रथम कहा कि भगवान् 'श्रज' हैं। जो श्रजन्मा है उसका जन्म कैसे हो सकता है ? इसको यहाँ कहा कि निज इच्छासे प्रभु अवतार लेते हैं; जैसा कि मनुजीसे प्रभुने स्वयं कहा है— 'इच्छामय नरवेष सँवारें। होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे। १। १५२। १५; यह कहकर श्रवतारका कारण कहा कि 'सुर मिह गो द्विज लागि' श्रवतित होते हैं। २—'सव मोन्न'। मोन्न कई प्रकारका कहा गया है—सालोक्य, साहृत्य, कैवल्य, ऐक्य, सामीप्य। इनमेंसे सामीप्यको प्रहृण करते हैं, शेष सवको त्याग देते हैं। ['सालोक्य सार्ष्टिसामीप्यसाहृत्यकत्वमप्युत। दीयमानं न गृहृन्ति विना मत्सेवनं जनाः॥ भा० ३। २६। १३।', 'न पारमेष्ट्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। न योग-सिद्धीरपुनर्भवं वा मय्यपितात्मेच्छित मिद्धनाऽन्यत्। भा० ११। १४। १४।' श्रर्थात् मेरे देनेपर भी मेरे भक्त सालोक्यादि पाँचों मुक्तियोंको, ब्रह्मपद, महेन्द्रपद, सार्वभौमराज्य, पातालराज्य, योगसिद्धि श्रौर मोन्नको भी नहीं चाहते, एकमात्र मुक्तीको, मेरी सेवाको चाहते हैं।]

पांड़ेजी—सगुण ब्रह्मके उपासक इन चारोंको त्यागकर केवल भक्तिके चनुरागी होते हैं। यथा—'जन्म जन्म र्रात रामपद यह वरदान न म्रान'।

गौड़ जी—इस दोहेसे भी वानरसेनाके प्रकृत रहस्यका उद्घाटन होता है। भगवान्के विप्रहमें मोचसुख, भोगनेवाले उपासक भक्त, जब जब जहाँ जहाँ अपनी इच्छासे प्रभु अवतार लेते हैं, तब तब मोच को त्यागकर किसी न किसी रूपमें वहाँ वहाँ उनके संग रहते हैं। जब भगवान् स्वयं लीलाके लिये अपनी मायाके वन्धनमें—अपनेको बाँधकर अवतार लेते हैं, तब तो जिसे मोच कहते हैं वह अवस्थातो भगवान्के वन्धनमें आनेसे शवकी तरह हो गयी। इसीलिये मोच अवस्थारूपी शवका विप्रह-निर्माता सुर वा उपासक भक्त त्याग कर देते हैं। यहाँ 'मोच सब' 'मोचशव' है। 'मोच सब' ही समीचीन पाठ है। यहाँ 'सगुन उपासक से साधारण उपासक अभिन्नेत नहों हैं। यहाँ वही देवगण पाषेदादि अभिन्नेत हैं जिनका संग छूट नहीं सकता। उसी ओर 'हम सब सेवक अति बड़भागी' का इशारा है; क्योंकि जिसकी वाट जोह रहे थे कि रंगमंचपर कब आवेंगे उसे पा गये। अपने अभिनय द्वारा सेवाका अवसर भी आ गया।

एहि विधि कथा कहिं वहु भाँती। गिरि कंदरा सुनी संपाती।। १।। बाहेर होइ देखि! वहु कीसा। मोहि अहार दीन्ह जगदीसा।। २।। आज सविह कहुँ भच्छन करऊँ। दिन वहु चलेउ । अहार वितु मरऊँ।। ३।। कबहुँ न मिलि अरि उदर अहारा। आजु दीन्ह विधि एर्काह वारा।। ४।। अर्थ—इस प्रकार वहुत तरहसे कथा कह रहे हैं। (इनकी वार्गा) पर्वतकी कंदरामें संपातीने सुनी

अ सुख—(ना० प्र०, का०)। दृखे—(ना० प्र०) नंचल—,ना० प्र०), चलेड-(भा० दा०)।
§ मिल—(ना० प्र०, का०, मा० त० भा०), मिलै—(भा० दा०, पं० रा० गु० द्वि०)।

। १। वाहर निकलकर वहुतसे वानरोंको देखकर वह बोला कि जगदीशने मुफे भोजन दिया। २। त्राज सभीको खाऊँगा, वहुत दिन बीत गए विना भोजनके मर रहा था। ३। कभी पेट भर भोजन नहीं मिलता था, त्राज विधाताने एक ही वार दे दिया। ४।

टिप्पणी-१ (क) प्रथम जाम्बवंतका कहना लिखते हैं, यथा-'जामवंत श्रंगद दुख देखी। कही कथा उपदेस विसेषी।' और उसकी समाप्तिपर यहाँ सब वानरोंका कहना लिखते हैं—'एहि विधि कथा कहिं वहु भाँनी'। यह कैसा ? उत्तर-वाल्मीकिजी लिखते हैं कि वानरोंने प्रथम रामवनवाससे लेकर वालि-वध और रामरोप कपित्रासतककी कथा कही। उसके पश्चात् जाम्बवान्ने कथा कही। ग्रंथकारने जाम्बवान्की कथाके समाप्तिपर उन सवका कथन भी इस चौपाईमें इकट्ठा कर दिया। (ख) 'बहु भाँती'पद दिया, क्योंकि भिन्न-भिन्न रामायणोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी कथाएँ ऋषियोंने वर्णन की हैं। इस पर्से सवका समावेश यहाँ हो गया। [ वाल्मी० ५५। २१, २२ में लिखा है कि ऋंगद्जीके वचन सुनकर 'वानरोंने प्रायोपवेशन करना उचित समका। (द्भेपर वैठकर) वे श्रीरामचन्द्रके वनवास, दशरथमहाराजका मरण, जनस्थानका एवं जटायु-का वध, सीताहरण, वालिवध् और रामचन्द्रजीका कोपकहते हुए, सव भयभीत हुए, पर्वतशिखरके समान वर्डे वड़े वानरों के वैठनेसे वह पर्वत गर्जनेवाले मेघोंसे आकाशके समान शब्दायमान भरनावाला मालूम पड़ा।' यथा—'रामस्य वनवासं च त्त्यं दशरथस्य च । २१ । जनस्यानवधं चैव वधं चैव जटायुपः। हरगं चैव वैदेह्या वालिनश्च वधं तथा।। रामकोपं च वदतां हरीणां भयमागतम् । २२। स संविशद्भिर्वहुभिर्महीधरो महाद्रिकृटप्रतिमैः प्लवंगमैः। वमूव संनादितनिर्भरान्तरो भृशं नदद्धिर्जलदैरिवाम्तरम् । २३।' ऋर्थात् पुरानी वनवासकी कथा कहते हुए वानरोंको डर लग गया—इनमें आगे पीछे अथवा किसीका नाम नहीं दिया गया है और न जाम्बवन्तका सममाना ही है ]। (ग्) 😂 गृद्ध्रका कंदरामें वैठे हुए कथा सुनना कहते हैं। कथा-श्रवणसे रामभक्तोंका दर्शन हुआ। भक्तोंके दर्शनसे एवम् स्पर्शसे पन्न जमे और सब दुःख दूर हुए। वानर श्रीसीताजीको खोजते-खोजते व्या-कुल हुए, सुध न मिली; कथा कहनेसे बैठे ही बैठे संपातीसे सुध मिल गई। यह रामकथाका प्रभाव है।

२ (क) 'श्रहार दीन्ह जगदीसा'। जगत्के ईश अर्थात् पालनकर्ता हैं, श्रतः मेरे लिए सव वानर यहाँ इक्ट्ठे श्रा प्राप्त हुए, नहीं तो इतने वानर पराक्रमसे एकत्र किए न होते। [(ख) 'श्राजु सविह कहुँ....' इति। श्रर्थात् ये सव प्रायोपवेशन करके मरनेको वैठे हैं। जैसे-जैसे एक-एक मरता जायगा तैसे-तैसे में खाता जाऊँगा। इस तरह प्रतिदिन खाते-खाते सवको खा लूँगा। यथा—'परम्पराणां मिल्प्ये वानराणां मृतं मृतम्। वाल्मी० ५६। ५।', 'एकैकशः क्रमात्सर्वान्भत्त्यामि दिने दिने। श्र० रा० ७। ३१।' जीवित वानरोंको खानेको नहीं कहता। (ग) 'दिन वहु....' इति। इससे जनाया कि इधर वहुत दिनोंसे भोजन न मिला था। श्रागे 'कवहुँ न मिला०' भी देखिए]।

टिप्पणी—३ 'कवहुँ न मिल भरि उदर....' इति । कुछ-कुछ मिलता रहा, भरपेट न मिलता था। 'आजु दीन्ह विधि॰' अर्थात् विधि हैं, वे सबका विधान करते हैं, विधानसे सबको आहार देते हैं; हमारे कर्मानुसार आज उन्होंने हमको भी दिया; यथा वाल्मीकीये—'विधिः किल नरं लोके विधानेनानुवर्तते । यथायं विहितो भन्त्यश्चिरान्महामुपागतः । ५६। ४।' अर्थात् जिस प्रकार कर्मानुसार लोकमें मनुष्यको फल मिलता है, उसी प्रकार पूर्वार्जित कर्मसे प्राप्त यह भोजन मेरे लिये आया है। [यहाँ 'प्रहर्षण अलंकार' और 'समाधि'का सन्देहसङ्कर है—(वीर)]

नोट—१ 'कवहुँ न मिल भरि उद्र श्रहारा' का कारण था कि स्वयं पच्हीन था। उसका पुत्र उसे ला देताथा। संभव है कि इसने डाँटा हो तबसे वह और भी कम खबर लेने लगा हो। श्रथवा, वह पिताके लिए भोजन लाता है पर नित्य नहीं, समय समयपर लाता रहा है, इसीसे पेट कभी न भरा। संपातीने कहा भी है कि हमलोग वड़े भूखे होते हैं। यथा ( वाल्मी० ५९)—'श्रहमिस्मन्गरों दुर्गे वहुयोजनमायते। चिरान्नि-पिततों हुद्धः चीणप्राण्पराक्रमः। ७। ते मामेवं गतं पुत्रः सुपार्खी नाम नामतः। श्राहारेण यथाकालं विभित्ते

पततां वरः ।=। तीक्ष्णकामास्तु गन्धवीस्तीक्ष्णकोपा भुजंगमाः । मृगाणां तु भयं तीक्ष्णं ततस्तीक्ष्णक्ष्या वयम् ।६। स कदाचित्कुधार्तस्य समाहाराभिकाङ्क्तिणः । गतः सूर्येऽहिन प्राप्तो सम पुत्रो ह्यनामिपः ।१०। स सयाहारसंरोधात्पीढितः प्रीतिवर्धनः । अनुमान्य यथानत्त्वमिदं वचनसव्वतीत ।११।' अर्थात् संपातीने वानरोसे कहा था कि 'मैं वहुत दिनोंसे इस विशाल पर्वतपर वलहीन होकर पड़ा हूँ । मेरी ऐसी अवस्था होनेपर सुपार्थनामक मेरा पुत्र समय समयपर मेरा आहार देता है । गंधर्व वड़े कामी, सप वड़े कोधी, पशु वड़े भीक् और हम लोग वड़े भूखे होते हैं । मैं एक समय भूखा था । मेरा पुत्र भोजन लानेको गया पर संध्या समय विना भोजनके लोटा । मैंने उसे डाँटा तव उसने क्ष्मा माँगकर यथार्थ वात कही ।

वि० त्रि०—'बाहेर होइ....जगदीसा' इति। गिरि-कन्द्रासे सम्पाती बाहर आये तो देखा बहुतसे वन्दर हैं। यहाँ पराक्रमी सम्पातीने पत्तहीन होनेपर भी वन्दरोंको कुछ सममा नहीं, बोल उठे कि आज जगदीशने आहार दिया। जिस भाँति सुरसाने हनुमानजीसे कहा कि "आज सुरन्ह मोहि दीन्ह आहारा।" ऐसा सुनकर जिस भाँ ति हनुमानजीध मपाशसे वंध गये उसी भाँ ति सम्पातीके वचनसे वन्दरोंने अपनेको धर्म-पाशसे वँधा हुआ माना, अतः डर गये, यथा—'डरपे गीध वचन सुनि काना। अव भा मरन सत्य हम जाना।'

इन दोनोंके बीचमें जो दो चौपाइयाँ 'आजु सबिह कर भच्छन करऊँ।....एकिह वारा' मिलती हैं, वे भी वेतुकी हैं। सबको खा जानेवाली बात किसी भाँति मनमें नहीं बैठती, और कोद्वरामजीकी प्रतिमें वे दोनों चौपाइयाँ भी नहीं हैं, अतः तकीनुगृहीत होनेसे यहाँ कोद्वरामजीके पाठको ही मैं प्रमाण मानता हूँ। मेरा कोई आग्रह नहीं है अपना विचार लिख दिया, उचित समभें तो महात्मा लोग अपनावें।

डरपे गीधवचन सुनि काना। अब भा मरन सत्य हम जाना।। ५।। कपि सब उठे गीध कहँ देखी। जामवंत मन सोच विसेषी।। ६।।

अर्थ-गृद्ध्र संपातीके वचन कानोंसे सुनकर सव डरकर वोले कि हमने जान लिया अब सत्यही हमारा मरण हुआ। १। गृद्ध्रको देखकर सब कपि उठ खड़े हुए। जाम्बवान्के मनमें विशेष सोच हुआ। ६।

मिलान कीजिये—'श्रुत्वा तद्गृधवचनं वानरा भीतमानसाः। अध्यातम । ७३१। भन्न यिष्यंति नः सर्वानसी गृद्ध्रो न संशयः। रामकार्यं च नास्माभिः कृतं किंचिद्धरीश्वराः ॥३२॥ सुप्रीवस्यापि च हितं न कृतं स्वात्मनामिष वृथानेन वधं प्राप्ता गच्छामो यमसादनम् ।३३।' अर्थात् गृद्ध्रके वचन सुनकर वानर भयभीत होगए। सबको यह खा लेगा, संदेह नहीं। हमने न तो कुछ रामकार्य ही किया, न कुछ सुप्रीवका हित किया (कि वह श्रीरामजीसे उन्ध्रण हो जाता) और न कुछ अपना ही हित किया; अव इस गृद्ध्रद्वारा मृत्युको प्राप्त हैं।

टिप्पणी—१ 'ढरपे' गृष्ठका स्वरूप देखकर और उसके वचन सुनकर जाना कि ऐसे स्वरूपसे यह सवको खा सकता है। 'ते प्रायमुपिवष्टास्तु हृष्ट्वा गृष्ठं प्लवंगमाः। चक्रुवृद्धि तदा रौद्रां सर्वान्नो भन्निष्यति। वालमी० ५७१।' अर्थात् उस गृष्ठको देखकर वानरोंने ऐसा भयंकर विचार किया कि वह सवको खालेगा। पुनः, यथा 'पश्य सीतापदेशेन सान्नाद्वैवस्वतो यमः। इमं देशमनुप्राप्तो वानराणां विपत्तये।' (५६।७)। अर्थात् अंगद्ने हनुमान्जीसे कहा कि देखो सीताके व्याजसे सान्नात् यमराज इस वेपमें वानरोंपर विपत्ति डालने आए हैं। अतएव कहा कि 'अव मा मरन सत्य०'। अर्थात् श्रीसीतार्जीको खवर न मिलनेसे चाहे सुप्रीव न भी मारते, प्रायोपवेशनसे चाहे मृत्यु न होती, श्रीसीतार्जीकी सुध मिल जातो; पर अव तो मरण सत्यही होगा, संदेह नहीं। इस कथनसे शंकाहोती है कि 'हनुमान् जान्ववान् आदि अनेक वड़े वड़े योद्धा यहाँ थे, क्या ये सब मिलकर भी उससे न लड़ सकते थे; जो भयभीत होकर ऐसा कह रहे हैं ?' समाधान यह है कि इस समय श्रीसीतार्जीकी खवर न मिलनेके शोच और दोनों प्रकारकी मृत्युके भयसे सब वीर व्याकुल हो रहे हैं, इसीसे संपातीके वचन सुनकर डर गए, उनको अपने पराक्रमकी सुधवुध न रह गई

थी। भयभीतकी गणना निवलों में होती है। यथा—'पंगु गुंग रोगी वनिक भीति भूखजुत जानि। श्रंध श्रनाथ श्रजाति शिशु श्रवला श्रवल वलानि।' इति कविप्रियाग्रंथे। [उसने कहा है कि 'मोहि श्रहारु दीन्ह जगदीसा', यह सुनकर सव श्रपनेको धर्मपाशमें वँधे हुए जानकर डरे। (वि० त्रि०)]

मा० म०—'वानरोंने जाना कि सत्य ही मरण हुआ। भाव कि संपातीने देखा कि सब वंदर नियम करके बैठे हैं, इस अवस्थामें वे लड़ेंगे नहीं; अतएव कहा कि मुम्को आहार मिला। यही विचार करके किप भी डरगए कि इस अवस्थामें लड़ सकते नहीं, अवश्य मरना होगा, प्रथम मरनेके लिए प्रायो-पवेशन करते ही थे पर जाम्बवंतके कहनेसे संदेह आ पड़ा। परन्तु इस गीध द्वारा अपमृत्यु विचारकर डरे।'—(वै०—गृधके खा लेनेसे कुमृत्यु होकर यमलोकको जायँगे यह सममकर डरे)।

टिप्पणी—२ (क) 'कपि सब उठे' अर्थात् कुशासन विद्याकर सिंधुतीर वैठे हुए थे, अब भयभीत होकर उठ खड़े हुए। सुन्नीवका भय था ही, उसपर इसके वचन सुने; इससे डरपर डर ज्यात्र हो गया; क्योंकि 'रहत न आरतके चित चेतू'। (ख) 'जामवंत मन सोच बिसेषी' इति। 'विशेषी' से जनाया कि सोच तो सबको है पर इनको सबसे अधिक है। विशेष सोच इससे कि उनने अंगदका दुःख देखकर कथा कहकर उनका दुःख दूर किया था, अब इस दुःखके दूर करनेका कुछ उपाय नहीं सूमता। अथवा, जाम्बवंत सबका सँभाल करनेवाले हैं; इसीसे इनको विशेष सोच हुआ कि हमारे देखते ही क्या सब वानर खा लिए जार्थने। [विशेष सोच यह कि एक गृधको देख यह दशा है, रावणके संमाममें क्या करेंगे। (प्र०)। कहाँ तो हम सगुण ब्रह्मकी कथा कह रहे थे, कहाँ यह आफत बीचमें आ पड़ी। पुनः शोच यह कि हमने इनको अवतार वताया और समक्षाया, फिर भी ये सब ऐसे कायर बने रहे, ऐसे पोच-विचार इनमें बने हुए हैं। (प्र० सं०)। वा, धर्मपाशमें वँषे होनेका शोच। (वि० त्रि०)]

कह श्रंगद विचारि मन माहीं। धन्य जटायू सम कोउ नाहीं।। ७।। रामकाज कारन तनु त्यागी। हरिपुर गएउ परम बड़ भागी।। ८।।

श्रर्थ—श्रंगदने मनमें विचारकर कहा कि जटायुके समान कोई धन्य नहीं है। अ रामकार्यके लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी हिएपुरको गया। 🖂

टिप्पणी—१ 'कह अंगद्०' इति । (क) इन्हे विषए, अंगदका दुःख देखकर जाम्बवान् बोले थे, और, अव जाम्बवंतका दुःख देखकर अंगद बोले । इस प्रकार सूचित करते हैं कि दोनों बड़े बुद्धिमान् हैं। (ख) अङ्गदकी बुद्धिमानी दिखाते हैं। उन्होंने विचार किया कि यह गृध्र है, इसको गृध्रका समाचार सुनावें; उससे यह अवश्य प्रसन्न होगा। (ग) 'धन्य जटायू सम कोड नाहीं'। भाव यह कि उधर जाम्बवन्तने जो कहा था कि हम सब अत्यंत बड़भागी सेवक हैं, उसपर ये कहते हैं कि जटायुके समान कोई भाग्यवान् नहीं है। क्योंकि वह रामकार्थके लिए तन त्यागकर हिर्पुरको गया। वह हम सबसे अधिक बड़भागी है, वह परम बड़-भागी है। गीतावलीमें बड़भागी होनेका हेतु विस्तारसे दिया है।—आ० ३१ (६-१०) और ३।३२ देखिए।

र 'हरिपुर गयउ परम बड़मागी' इति । पराये कार्यके लिए शरीर त्याग करे वह भाग्यवान् है छोर जटायुने रामकायेके लिए तन त्याग किया, छतः वह बड़मागी है । पुनः, भगवान्की गोदमें बैठकर तन त्याग किया, भगवान्के हाथसे दाह पाया, और हरिपुरको गया । अतएव परम बड़मागी है । यथा छथ्यात्मे—'अहो जटायुर्धमीत्मा रामस्यार्थे मृतः सुधीः । मोत्तं प्राप दुरावापं योगिनामप्यरिन्द्मः ॥' (सर्ग ७३४) अर्थात् वड़े आश्चर्यकी वात है कि धर्मात्मा, बुद्धिमान और शत्रुनाशक जटायुने श्रीरामचन्द्र- जीके कार्यके लिए प्राणत्याग किये और उस मोत्तको प्राप्त हुए जो योगियोंको भी दुर्लभ है।

नोट-१ वाल्मी० ५६ में अङ्गदने कहा है कि-देखो, पिचयोनिमें भी उत्पन्न प्राणी श्रीरामजी-का प्रिय कार्य करते हैं। धर्मज्ञ जटायुने उनका प्रिय कियां। हमको भी उचित है कि श्रीरामचन्द्रके लिए थककर हम लोग भी अब अपने प्राणोंका त्याग करें।—यह भाव भी इन अर्धालियोंमें लिया जा सकता है। यथा—'प्रियं कृतं हि रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषा। राधवार्थे परिश्रान्तावयं संत्यक्तजीविताः। १२।'

दीनजी—तात्पर्य यह कि एक गृद्ध जटायु था, जिसने रामकार्य में अपने प्राण तक दे दिए और एक गीध यह है कि रामदूतोंको भक्तण करने को कहता है। हिल्यह युवराज अङ्गदकी नीतिकुशलता है। एक जाति भाईकी प्रशंसा करके उसी जाति के अन्य एक व्यक्तिकी सहातुभूति प्राप्त की जा सकती है।

श्रङ्गद की यह चतुर नीति काम कर गई। (पां०)। यह गूढ़ोत्तर अलंकार है-( वीर )।

प० प० प०-१ मुख्य कारण तो 'उर प्रेरक रघुवंसिवभूषण' हैं। जब जव रामदूत संकटमें पड़े या किंकते व्यविभूढ़ हो गए हैं तब तब ऐसी कुछ अनपेक्षित घटना उपस्थित हो जाती है, यह सुन्दरकांडमें पद-पद्पर देखनेमें आता है।

२ यहाँ मानवी मानसशास्त्रका एक उदाहरण सामने खड़ा किया है। जब कोई अद्भुत बात देखने सुननेमें आती है तब भूतकालमें अनुभूत उसके समान बातकी स्मृति सहज ही होती है। घरमें जब कोई बड़ा सर्प मारा जाता है तब प्रत्येक व्यक्ति साँपोंहीकी बातें सुनाने लगता है।

वि॰ त्रि॰—उस भीषणाकार गीधको देखकर, और उसीकी बात सुनकर सब वन्दर खड़े हो गये, न तो वे भागते हैं, और न सब मिलकर उसपर आक्रमण ही कर रहे हैं, सब जाम्बवान और अङ्गद्पर दृष्टि लगाये हुए हैं कि इनकी क्या आज्ञा है। जाम्बवान जी सोचमें पड़ गये कि इस धर्मपाशसे निकलनेका कोई मार्ग समक्तमें नहीं आ रहा है, पर अङ्गद्जी विचार करके ऐसी बात बोले जो कि प्रसंग प्राप्त विषयसे सम्बद्ध भी हो, और सम्पातीके लिये उपदेशरूप भी हो। भाव यह कि यह बात सत्य है कि हम लोग जगदीशके सेवक होनेमें अत्यन्त बड़भागी अवश्य हैं, पर सरकारकी सेवामें शरीर छोड़नेका अवसर हम लोगोंको नहीं मिला, ऐसा अवसर तो गाधराज जटायुको मिला, जिसने रामकाजके लिये शरीर छोड़कर विष्णुलोक प्राप्त किया। (यह भाव लिखकर वि० त्रि॰ जी ने काट दिया था पर मैंने उसे दे दिया है)।

सुनि खग हरप सोक जुत बानी । आवा निकट किपन्ह भय मानी ।। ६ ।। तिन्हिह अभय किर पूछेमि जाई । कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ।। १० ।। सुनि संपाति बंधु के करनी । रघुपति महिमा बहुविधि बरनी ।। ११ ।।

श्रथं—हर्प-शोक-युत वाणी सुनकर पत्नी (संपाती) वानरों के पास श्राया। वानर डरे। ६। उसने उन्हें निभय करके (पास) जाकर सब (जटायुकी) कथा पूछी। उन्होंने सब कथा उसे सुनाई। १०। भाईकी करनी सुनकर संपातीने बहुत तरहसे रघुनाथ जीकी महिमा वर्णन की। ११।

टिप्पणी—१ (क) 'हरष शोक जुत बानी'। वाणीमें हर्प और शोक दोनों हैं। उसका पुरुषार्थ और हिशामकी प्राप्ति हर्पके कारण हैं और मृत्युका समाचार शोकका कारण है † (ख) 'आवा निकट' इति। पूर्व कंदरामें वैठे बानरोंकी बातें सुनीं, फिर निकलकर उनको देखा—'बाहर होइ देखे वहु कीसा'; अब जटायुका वृत्तान्त पूळ्नेके लिए निकट आया। वानरोंने समक्षा कि खाने आता है, अतः उरे।

२ (क) 'तिन्हिं श्रमय किर पूछेसि जाई' इति । प्रथम दूरसे श्रमय किया, तव पास जाकर पूछा (इस बातको जनानेके लिए 'जाइ' क्रिया पीछे दो), जिसमें वानर भाग न जायँ । [नोट-'तिन्हिं श्रमय किर' से जनाया कि उसके वचनपर उनको विश्वास न था। वे यही सममते थे कि इस बहानेसे श्राकर खालेगा। यथा—'शोकाद्भ्रष्टस्वरमि श्रुत्वा वानरयूथपाः । श्रद्दधुनैंव तद्वाक्यं कर्मणा तस्य शिक्षताः। ....' (वाल्मी॰ ५७ । १) अर्थात् शोकके कारण संपातीका दूटा हुश्रा स्वर सुनकर भी वानरोंने विश्वास न किया, क्योंकि उसके कर्मोंसे वे शंकित हो गए थे। तब श्रङ्कदने सब कथा कही। यथा—'उच्यतां वो भयं मा भून्मत्तः प्लवगसत्तमाः। ३६। तसु-

<sup>† &#</sup>x27;प्रथम समुच्चय अलंकार' है।

वाचाङ्गदः श्रीमानुत्थितो ग्रधसिन्नधौ । रामो दाशरियः श्रीमान् लक्ष्मणेन समन्वितः ॥ ३७॥ सीतया भार्यया सार्द्धे विचचार महावने ।...॥ ४५॥ अ० रा० ७। अर्थात्—हे वानरो ! कहो, आप न ढरें, तव अङ्गद उठे और कहने लगे कि भगवान् रामचन्द्र लक्ष्मण और सीताके साथ वनमें रहा करते थे। जन्मसे यहाँ तककी कथा है ] (ख) 'कथा 'सकल' सुनानेका भाव कि पूर्व जो वचन अङ्गदने कहे, उसमें जटायुकी कथा संचेपसे थी, अब विस्तारपूर्वक कही। अध्यात्म सर्ग ७ में पूरी कथा दी है।

३ 'बंधु के करनी' में 'करनी' राब्द पुरुषार्थवाचक है; यथा-'जू से सकल सुभट किर करनी। १।१७५।६।' और रघुनाथ जीने अपने हाथ से उसकी किया की यह करनी सुनकर रघुनाथ जीकी महिमा वर्णन की कि उन्होंने ऐसे अधमको मुक्ति दी। यथा—'गीध अधम खग आमिषभोगी। गित दीन्हीं जो जाँचत जोगी।३।३३।२।' यहाँ 'करनी' पद मृतक-क्रियाका वाचक है, यथा—'पितु हित भरत कीन्हि जिस करनी। २।१७१।१।'— (तात्पर्य कि 'करनी' पद श्लेषार्थी है, दीपदेहरी न्यायसे उसे दोनों और लेना चाहिए)। महिमा यह कि रावण ऐसे वीरको उसने विरथ और मूर्छित कर दिया। (इत्यादि जो अरण्यकांड में लिखा जा चुका है।)

## दोहा—मोहि लै जाहु सिंधुतट देउँ तिलांजिल ताहि। वचन सहाइक्ष करिब महँ पैहहु खोजहु जाहि ॥ २७॥

अथ-मुमे सिंधुके किनारे ले चलो। मैं उसे तिलाझिल दूँ। (फिर) मैं तुम्हारी वचनसे सहा-यता करूँगा ( अर्थात् बताऊँगा कि श्रीसीताजो कहाँ हैं ), जिसे दूँढ़ते हो उसे पाओगे। २७।

टिप्पण्णि—१ (क) संपातीने यह बात ज्ञानके वलसे कही। शंका—'जव गृध्र वानरों के पास आया तव उसे कहना चाहिए था कि 'मोहि लै चलहु', पर उसने 'लै जाहु' कहा, यह क्यों ? समाधान—वानर पहाड़के नीचे बैठे हैं और वह कन्द्रासे निकलकर इनके ऊपर पहाड़पर आया, यही निकट आना है। अब वह पहाड़परसे कह रहा है कि तुम लोग आओ और मुक्तको ले जाओ, मैं पहाड़परसे उतर नहीं सकता। वाल्मी० ५६। २४, यथा—'स्योग्जदम्बत्तवात्र शक्नोमि विसर्पित्रम्। इच्छेयं पर्वतादस्मादवतर्तुमरिन्दमाः'। अर्थत् सूर्य्य किरणसे पत्त जल जानेके कारण् मैं चल नहीं सकता, पर्वतसे उतरनेकी इच्छा है, आप मुक्ते उतारें। (ख) धमशास्त्रमें लिखा है कि जब मृतककी वात सुने तभी सूतक लगता है, इसीसे भाईका मरण् सुनकर क्रिया करनेको है।

२ वचनसे सहायता करूँगा, इस कथनका तात्पर्य यह है कि शरीरसे सहायता नहीं कर सकता, क्यों कि मैं युद्ध हूँ। यथा-'वाक्साहाय्यं कारेष्येऽहं भवतां प्लवगेश्वराः। श्रातुः सिललदानायऽनयध्वं मां जलान्तिकम्॥ पश्चात् सर्वे शुमं वच्चे भवतां कार्यं सिद्ध्ये। ऋध्यात्म ७।४८।' ऋथात् है श्रेष्ठ वानरो ! ऋ।पकी सहायता मैं वाणीसे करूँगा; मुक्ते भाईको जलाञ्जलिदेनेके लिए जलके तीर ले चलो। पश्चात् ऋ।पके कार्यके लिए शुभ वचन कहूँगा। वाल्मी० ५८।१२ में भी ऐसाही है। यथा-'निर्वेष्यको ग्रिशंडहं गतवीर्यः प्लवंगमाः। वाल्मात्रेणापि रामत्य करिष्ये साह्यमुत्तमम्।' ऋथात् में जले पत्तोंका गृष्ट हूँ, वलहीन हूँ, ऋतएव केवल वचन द्वारा श्रीरामजीकी सहायता कर सकता हूँ। यहाँ शंका हो सकती है कि जब उसे समुद्रतट तक ऋ।नेका सामर्थ्य न था तब वह सवको भन्नण करनेको कैसे कहता था ! समाधान यह है कि वानर लोग ऋपनी मृत्यु कह रहे थे, यही बात सुनकर उसने कहा था कि इनको मृत्यु होगी तव मैं सवको भन्नण कर्हुगा। यथा-'परंपराणां मिन्नप्ये वानराणां मृतं मृतम्'(वाल्मी०५६।५)।

प्र०—तीन तट कहे हैं। १ 'नयन मूँिह पुनि देखिंह बीरा। ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा।२५६।', 'ऋस किह लवनसिंधु तट जाई। बैठे किप सब दर्भ इसाई।२६।४०।', 'मोहि ले जाहु सिंधु तट दें तिलांजिल ताहि'। एवं 'श्रनुज किया किर सागर तीरा'।—भाव यह है कि किप लोग मध्य तट ( वीच ) में रहे; क्योंकि श्रन-

शनझत करनेके लिए प्रथम तटपर रहते तो फूल फल खाते, देखकर रहा न जाता। सुंदर कार्डमें लिखा है कि 'एहि विधि जाइ कुपानिधि उतरे सागरतीर। जह तह लागे खान फल भालु विपुल किप वीर।।', 'सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा। लागि देखि सुंदर फल क्खा।।', 'खाएँ फल प्रभु लागी भूखा'। दूसरे तटमें वालू थी और तीसरेमें जल। अतएव मध्यमें रहे।

नोट—१ पहले जटायुका समाचार पूछनेको पर्वतसे उतारे गए, यथा—'अवतार्य निरेः शृङ्गाद् गृश्रमाहाङ्गदत्तदा। वाल्मी॰ ५७।४।'; फिर तिलांजिलके लिए यहाँ से समुद्र तटपर ले जानेको कहा जहाँ जल है, यथा—'उनुद्रं नेतुमिन्छामि भवद्भिर्वरुणालयम्। प्रदास्यान्युदकं भ्रातुः स्वर्गतस्य नहात्मनः॥ वाल्मी॰ ५८।३३।' अर्थात् में महात्मा भाईको जल देना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि आप मुसे समुद्रके तीर ले चलें।

प्र०—१ गुन्न तिलाञ्चलिका अधिकारी कैसे ? उत्तर—गीतावलीमें वचन सहाय तकका ही अधिकार अपना कहा है, आगे नहीं । वह दिव्य और कामरूप है, इससे जलांजिल दी। (भगवानने उसके भाईकी दाह क्रिया की, तब यह जलांजिलका भी अधिकारी न होगा तो क्या ? वह तो जीवनमुक्त है। मा० सं०)। २—कंदरासे वानरों तक पहुँचनेकी सामध्य थी और तट तक जानेकी न थी ? इसमें कारण है। परीचाथ ऐसा किया। यदि ये रामदूत हैं तो मेरे पच स्पर्शसे जम आयँगे और यदि राम-दूत नहीं हैं तो 'मोहि अहार दीन्ह जगदीसा'।

गोंड्जी—गीधके तिलांजिक अधिकारी होने न होनेका प्रश्न यहाँ व्यर्थ है। स्मृतियाँ मनुष्यको रीति बताती हैं कि तिलांजिल देनेका कीन पात्र है, कीन नहीं। गीध गीधमें तिलांजिकका आदान-प्रदान हो सकता है या नहीं, यह प्रश्न गीधोंको स्मृतिका है। मानव स्मृतियोंका नहीं। यह प्रश्न तो जटायुके प्रेत कर्म्म करनेपर भगवान्के सन्वन्धमें हो सकता है। यहाँ भी भगवान्ने पिताके सखाके नाते प्रेत कर्म किया। तर्पण्में तो आवहास्तंभ पर्यान्त अखिल सृष्टिका तप्ण किया जाता है और पिएडदानके अन्तमें विलवेश्वदेव सभी तरहके प्राण्यियोंके तृष्यर्थ करते हैं। ऐसी शंका व्यर्थ है। अच्छे कामोंमें यह शंका तो चाहिये नहीं; फिर भगवान् तो भर्यादापुरुषोत्तम हैं। वह तो अपने आवर्णसे नीति और शीलका आदर्श दिखाते हैं। यथा—'यद्यदाचरित अध्वस्तत्तदेवेतरो जनः। स यद्यनाणं कुरुते लोकत्तदनुवर्त्तते।' (गीता)—

अनुज क्रिया करि सागर तीरा। किह निज कथा सुनहु किप बीरा।।१॥ हम द्वी बंधु प्रथम तरुनाई। गगन गए रिव निकट उड़ाई।।२॥ तेज न सिह सक सो फिरि आवा। में अभिमानी रिव नियरावा।।३॥ जरे पंख अति तेज अपारा। परेउँ भूमि किर घोर चिकारा।।४॥

ऋथे—समुद्रके तीर भाईकी क्रिया करके अपनी कथा कही—हे बीर वानरो ! सुनो । १। हम दोनों भाई थे, प्रथम (उठती वा चढ़ती) जवानीनें हम दोनों सूचके निकट जानेके लिये आकारामें उड़े । २। वह तेज सह न सका, इससे लीट आया । मैं अभिमानी था, इससे सूच्येके (इस) निकट गया । ३। अत्यन्त अपार तेजसे नेरे पखने जल गए, तव मैं घोर चिकार करके पृथ्वीपर गिर पड़ा । ४।

पिष्पण्णि—१ (क) किया मुख्य है, इससे प्रथम किया की तब कथा कही। 'बीर' सम्बोधनका भाव कि तुम सब बीर हो, मेरी वीरता सुनो। सिन्पाती अपनी कथा वन्दरों के उत्साह-बर्धन के लिए सुनाने लगे। समुद्र पार सेजना है, इसलिये अपने जवानीको कथा सुनाई कि सूर्व्यक निकट जानेका उत्साह सुने कोतुक के लिये था. फिर चन्द्रमा मुनिकी कथा सुनाई इस बात के बोतित करने के लिये कि त्रिकालज्ञ मुनिने भविष्यको वर्तमानको भाँति देख लिया था। उन्होंने कहा था कि क्षींसीटार्जीको खोजते बन्दर यहाँ आवेंगे, उन्हें तुन सीतार्जीको दिखा देना. अतः मैं तुन्हें सीनार्जीको दिखा दूँगा, सोच न करो। (वि० त्रि०) ] (ख) 'में अभिमानी' का भाव कि यदि में भी लीट पढ़ता तो दोनों भाइयोंका वल वरावर

समका जाता और मुक्ते अपने वलका वड़ा अभिमान था, अपनेको उससे अधिक वलवान् समकता था। अतएव सोचा कि मैं यहाँ से क्यों लौट पड़ूँ। इस अभिमानसे सूर्यके निकट गया। अभिमानका फल दुःख है, वह मुक्ते मिला। 'हम द्रौ वंधु....उड़ाई' में अ० रा० के 'अहं पुरा जटायुअ आतरौ रुढयोवनौ ।=।२। वलेन दर्पितावावां वलिजिज्ञासया खगौ।' इन श्लोकॉका भाव है। अर्थात् हम दोनोंमें कितना वल है यह जाननेके लिये सूर्यमंडलप्य न्त जानेको उड़े। (ग)—'अति तेज अपारा' का भाव कि जिनका तेज पृथ्वीपर नहीं सहा जाता उनके निकटके तेजको क्या किहए। जिस तेजको भाई न सह सका, उसे मैंने सहा, इसीसे मेरे पंख जलगए और मैं भूमिपर गिर पड़ा अर्थात् इधर भूमिकी भी ठोकर लगी।

नोट—१ जटायुकी कथा अरख्यकांडमें दी गई है कि अरुणका पुत्र था, इत्यादि ।३।१६ में देखिए। वहीं यहाँ संपातीने कहीं है। २—संपातीको कौन पर्वतसे उतारकर लाया ? यह बात विनय-पित्रकासे स्पष्ट होती है। वहाँ हनुमान्जीकी स्तुतिमें इनको संपातीका दिव्यदेहदाता कहा है, यथा—'जयित धर्मांसु-संदग्य-संपाति नवपक्-लोचन-दिव्यदेह-दाता'—(पद २८)। इससे ज्ञात होता है कि हनुमान्जी उसे गोदमें उठा लाए। ३ ﷺ (उपदेश भागमें) देखिए अभिमानका फल मिला; प्रमुकी कृपा हुई कि शरीर दुकड़े दुकड़े न हो गया। आगे इससे कार्य होगा इसीसे यह लीजा हुई। रामभक्तांको वचनसे ही सहायता करेगा, उसका फल भी देखिए क्या हुआ।

गौड़ जी—(१) सूर्य का पिएड पृथ्वीसे साढ़े नव करोड़ मीलके लगभग है। प्रकाशकी गित प्रति-सेकंड १, ८६,००० मोल है। प्रकाशको सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचनेमें आठ मिनट लगते हैं। जटायु और संपाती इतिहासके पूर्व युगके हैं। कमसे कम वीस लाख और अधिकसे अधिक पचास करोड़ वरस पहलेके दानवाकार पन्नी हैं। जिनसे उसी समयके भारी भारी योद्धा भीमकाय वानर अत्यन्त भयभीत थे। आजकल साधारण शरीरवाले तेज पन्नी एक घंटेमें डेड़ सा मील तक उड़ते हैं। संभवतः उस समय इन पन्नि-दानवोंका वेग उनके वलके अनुह्म अत्यधिक रहा होगा। यिद हम मान लें कि संपाती और जटायुका वेग एक मिनटमें केवल सी मीलका था तो सवा वरसमें यह लोग छः करोड़ मील तय कर सके। छः करोड़ मील तय करनेके पहले ही आँच अत्यन्त मयंकर हो जानी चाहिये। यह आँच जटायु न सह सका, लौट आया। सम्पाती बढ़ा तो कुद्र आगे जाकर उसके पर मुलस गये।

(२) यदि हम यह मानें कि इन पित्रयों का देग ऐसा असाधारण न रहा होगा, तो साधारण वेगसे भी पृथ्वीके वायुमंडलकी अत्यन्त सीए दशामें दस वीस मील ऊपर पहुँचनेपर इतना अधिक शीतका मुकावला होता है कि उससे वही अनुभव होता है जो प्रचंड तापसे। शरीर जल जाता है। तापकी अत्यन्त कमासे शरीरकी रक्तवाहिनियाँ फट जाती हैं, रक्त निकल जाता है और शरीर सूख जाता है। नाड़ीमंडल एक वार स्तब्ध वा मृत हो गया तो फिर प्राणीका पृथ्वीपर गिरकर मर जानेके सिवा और गित नहीं है। सम्पातीकी भी यही दशा हुई और वह धरतीपर जीवशेष होकर गिरा। इन रामदासों वानरोंको देखकर उसका नाड़ीमंडल पुनरुजीवित हो गया और वाजू फिरसे कामके हो गये।

मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। लागी द्या देखि करि मोही।।४।। वहु प्रकार तेहिं ज्ञान सुनावा। देह जनित अभिमान छुड़ावा।।६।।

अर्थे—वहाँ एक मुनि थे जिनका चन्द्रमा नाम था। मुक्तको देखकर उनको दया लगी। (संत कोमलचित और दयालु होते ही हैं; यथा—'नारद देखा विकल जयंता। दया लागि कोमल चित संता'।।।। उन्होंने वहुन प्रकारसे ज्ञान सुनाया और देहजनित (देहसे उत्पन्न) अभिमानको छुड़ाया।।।

नोट—१ चन्द्रमा ऋषि ऋत्रिर्जाके पुत्र हैं; ऋत्रिय और निशाकर भी इनका नाम है। ऋध्यात्ममें चन्द्रमा नाम दिया है, यथा—'वोधयामास मां चन्द्रनामा सुनिकुलेश्वरः ।८।५३।' और वाल्मीकीयमें 'निशाकर' नाम है। ऋर्थ दोनोंका एकही है, जैसे सुप्रीव और सुकएठ, कुंभज और घटयोनी, इत्यादि। चन्द्रमा ऋषिका हाल नोट ३ में है।

नोट—२ 'लागी दया देखकर मोही' से अ० रा० के 'चन्द्रमा नाम मुनिराङ्हप्ट्रा मां विस्मितोऽन्वदत्। सम्पाते किमिदं तेऽद्य विरूपं केन वा कृतम्। । जानामि त्वामहं पूर्वमत्यन्तं बलवानिस। दग्धी किमर्थं ते पत्तौ कथ्यतां यदि मन्यसे। ११ सर्ग = 1..... इत्युक्तोऽथ मुनिर्वीद्य मां दयाद्रविलोचनः। ११।' इन ऋोकोंका थाव जना दिया है। अर्थात् वहाँ चन्द्रमा नामके ऋषि रहते थे। उन्होंने मुक्ते देखकर विस्मय पूर्वक कहा—सम्पाते! तुम्हें इस प्रकार विरूप किसने कर दियां! मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो बलवान् हो, फिर तुम्हारे पंख कैसे जल गए १ यदि ठीक सममो तो अपना वृत्तान्त कहो। मेरे सब वृत्तान्त कहनेपर मुनिवर दयावश नेत्रोंमें जल भरकर मेरी ओर देखते हुए बोले ।

टिप्पणी १—दया लगी तब ज्ञान सुनाया। तात्पर्य यह कि गृध्र ज्ञानका अधिकारी नहीं था, मुनिने दयाके कारण इसे ज्ञान सुनाया। [वाल्मीकिजी लिखते हैं कि मुनिने रामजन्मसे लेकर यहाँ तककी भविष्य कथा कही और अध्यात्ममें शरीरकी उत्पत्तिकी कथाका कहना लिखा है। अन्य ऋषियोंने अन्य प्रकारका ज्ञान सुनाना लिखा है। अत्यव 'वहु प्रकार' पद देकर कविने यहाँ सबका मत कह दिया। २—देहका अभिमान छुड़ाया। अर्थात् कहा कि देहसे आत्मा भिन्न है, इसीसे आत्माको दुःख नहीं है। देह जड़ है, इससे इसको दुःख नहीं है। दुःख है देहाभिमानी होनेसे।

नोट-३ मिलान कीजिए-'देहमूलिमदं दुःखं देहः कर्मसमुद्भवः ।१२। कर्म प्रवर्तते देहेऽहंबुद्धचा पुरुषस्य हि । त्र्यहंकारस्त्वनादिःस्यादविद्यासंभवो जडः ।१३। चिच्छायया सदा युक्तस्तप्तायः पिरडवत्सदा । तेन देहस्य तादात्म्याद्देहरचेतनवान्भवेत् ।१४। देहोऽहमिति बुद्धिः स्यादात्मनोऽहंकृतेवैलात् । तनमूल एप संसारः सुखदुःखादिसाधकः ।१५। त्रात्मनो निर्त्रिकारस्य मिथ्या तादात्म्यतः सदा । देहोऽहं कर्मकर्ताहमिति संकल्प्य सर्वदा 1१६। जीवः करोति कर्माणि तत्फलैर्वद्ध्यतेऽवशः । ऊर्ध्वाधो भ्रमते नित्यं पापपुरयात्मकः स्वयम् ।१७। कृतं मायाधिकं पुण्यं यज्ञदानादि निश्चितम् । स्वर्गं गत्वा सुखं भोद्ये इति संकल्पवान् भवेत् ।१८। तथैवाध्यासतस्तत्र चिरं भुकत्वा सुखं महत । ज्ञीणपुर्यः पतत्यर्वागनिच्छन् कर्मचोदितः ।१९। पतित्वा मण्डले चेंदोस्ततो नीहारसंयुतः । भूमौ पतित्वा बीह्यादौ तत्र स्थित्वा चिरं पुनः ।२०।...(इसके वाद ऋोक ४१ तक वही गर्भाधान, पिंड, जन्मादिकी कथा है जो विनयपद १३६ 'राम सनेही सों तें न सनेह कियो' एवं भागवतमें कपिलदेवजीने मातासे कही है और पूर्व लिखी जा चुकी है)....एवं देहोऽहमित्यसमादभ्या-सान्निरयादिकम्। गर्भवासादिदुःखानि भवंत्यभिनिवेशतः ।४२। तस्मादेहद्वयादन्यमात्मानं प्रकृते परम्। ज्ञात्वा देहादि ममतां त्यक्त्वातमज्ञानवान् भवेत् ।४३। जाबदादि विनिर्मुक्तं सत्यज्ञानादिलचणम् । शुद्धं वुद्धं सदा शांतमात्मानमवधारयेत् ।४४। चिदात्मनि परिज्ञाते नष्टे मोहेऽज्ञसंभवे । देहः पततु प्रारब्धकर्मवेगेन तिष्ठतु ।४५। योगिनो न हि दुःखं वा सुखं वाज्ञानसंभवम् । तस्माहेहेन सहितो यावत् प्रारब्धसंचयः ।४६। तावत्तिष्ठ सुखेन त्वं धृतकंचुकसर्पवत् ।' (अध्यात्म =) । अर्थात् यह देह दुःखकी जड़ है, देहकी जड़ कर्म है। कमकी जड़ ऋहंकार है। ऋहंकारकी जड़ ऋविद्या है। ऋहंकार चित्के साथ तप्तलोहिपएडके समान संयुक्त है। इन दोनोंका तादात्म्य होनेसे देहमें चेतन्य भासता है, यही संसार है जो कि अविद्यामूलक है, पाप और पुरुवके फेरमें जीवात्मा मारा-मारा फिरता है। मैं सुख तथा दुःखवाला हूँ, यह प्रतीति भी श्रध्यासकृत है। सुख भोगनेके लिए धमके कारण जीव स्वगलोकमें जाता है, पुण्यत्तय हो जानेपर चन्द्र-मंडलमें आ पड़ता है, फिर ब्रीह्यादि द्वारा वीर्य और रजमें आकर चतुर्विध भौतिक शरीरोंमेंसे कोई एक शरीर प्रहरा करता है । इत्यादि ॥ (१२–२०) ।

'मैं देह हूँ' इस अभ्याससे निरय (नरक) की प्राप्ति और गर्भवासिं दुःख होते हैं। इसिलए देहादिकी ममता छोड़कर आत्मज्ञान-सम्पादन करना चाहिए। शुद्ध, बुद्ध, शान्तस्वरूप आत्माकी भावना

किया करे, चिदात्माके ज्ञान होनेपर मोह नष्ट हो जाता है, फिर देह चाहे रहे, या न रहे ज्ञानीको सुख या दुःख नहीं होता, अतः केंचुलीयाले साँपकी तरह उससे (देहसे) दुःख या सुख न मानता हुआ रहा कर।

नोट-४ वाल्मी ६०, ६३ में कथा इस प्रकार है-संपातीने वानरोंसे कहा कि मैं इस विन्ध्यपवेतपर श्राकर गिरा जो द्विणसभुद्रकेतीरपर है। यहाँ देवता श्रोंसे भी पूजित एक पवित्र श्राश्रम था जिसमें निशाकर नामक उप तपस्वी ऋषि रहते थे। शिखरसे कष्टके साथ मैं उतरकर उस आश्रममें जाकर वृत्तके नीचे बैठ गया श्रौर मुनिकी प्रतीचा करने लगा....स्नान किए हुए वे त्राते देख पड़े; भालु. बाघ, सिंह त्रौर रेंगकर चलनेवाले जन्तु उनके साथ साथ जाते थे जैसे दाताके साथ याचक। आश्रमपर पहुँचनेपर वे जन्तु तौट गए। उन्होंने मुके देखा तो द्या आई और वोले कि तुमको मैं पहचानता हूँ, तुम दो भाई हो, संपाती और जटायू। गृद्धों-के राजा हो और कामरूप हो। तुमने मनुष्यरूप धरकर मेरी चरणसेवा की थी।—'गृधाणां चैव राजानी भ्रातरौ कामरूपिसी ।१६।....मानुपं रूपमास्थाय गृहीतां चरसी मम ।२०।' (सर्ग ६०) । तुन्हें क्या रोग हो गया, पंख कैसे गिर वा जल गए सो कहो। मैंने उनसे हाल कहा कि गर्वसे सोहित होकर मैं और जटायु परस्पर जीतनेकी इच्छा रखते थे। पराक्रमका पता लगानेके लिए आकाशमें बहुत दूर तक उड़े, कैलाशपर मुनियों के सामने हमलोग पर्ण करके उड़े थे कि अस्ताचलतक सूर्यका पीछा करेंगे....बहुत ऊँचेपर पहुँचा कि जहाँ से पृथ्वी तालावसें हाथीके समान देख पड़ती थी....तब मूर्छी आने लगी, वड़े प्रयत्नसे मैंने सूर्यमें अपना मन श्रीर नेत्र लगाकर देखा तो वे पृथ्वीके समान विशाल देख पड़े....श्रसावधानीसे मैं जल गया, मेरे पंख जल गए, मैं विध्यपर गिरा। राज्य, भाई, पत्त और पराक्रमसे हीन अब मैं पर्वतसे गिरकर मरना चाहता हूँ। (सर्ग ६१)। यह सुनकर ऋषिने ध्यान किया और सुभक्षे कहा कि तुम्हारे पंख जमैंगे, इत्यादि (रामजन्मसे यहाँतक की कथा कही।। यह भी बताया कि इन्द्रने दुःखिनी सीताको जाकर पायस खिलाया। श्रौर मुफे यह त्राज्ञा दो कि यहाँ से कहीं मत जाना, समयकी प्रतीचा करो। तुमको त्राजही मैं सपच कर दूँ, यह इच्छा होती है तो भी इसलिए मैं ऐसा नहीं करता कि तुम यहाँ रहकर अधिक लोक-कल्यामा कर सकोगे।— 'उत्सहेयमहं कर्तुमधैव त्वां सपचकम्। इहस्थस्त्वं हि लोकानां हितं कार्यं करिष्यिसं —(६२।१३)। यहाँ रहकर दोनों राजपुत्रोंका कार्य करना, ब्राह्मण, गुरुख्रों, मुनियों और इन्द्रका भी कार्य करना। इस तथा अनेक वाक्योंसे मुक्ते समकाया। सेरे मनमें आत्मवात करनेकी इच्छा हुई थी, वह मुनिकी आज्ञासे मैंने छोड़ दी। प्राणोंकी रचाके लिए जो बुद्धि सुनिने दी थी, उसीसे मेरे सब दुःख दूर होते हैं। (सर्ग ६३)।

त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरिही। तासु नारि निसिचरपित हरिही।। ७।। तासु खोज पठइहि प्रसु द्ता। तिन्हिं मिले तें होव पुनीता।। ८।। जिमहिं पंख करिस जिन चिंता। तिन्हिं देखाइ देहेसु तें सीता।। ६।। सुनि कइ गिरा सत्य भइ ब्राजू। सुनि मम वचन करहु प्रसु काजू।।१०।।

श्रर्थ—(ऋषिने कहा था कि) 'त्रेतायुगमें ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्रीको निशि-चरराज हरण करेगा। अ उसकी खोजमें प्रमु दूत भेजेंगे। उनके मिलनेपर तू पवित्र हो जायगा। तेरे पत्त जमेंगे। चिंता न कर। तू उनको सीता दिखा देना'। १। मुनिकी वाणी श्राज सत्य हुई, मेरा वचन सुनकर प्रमुका कार्य करो। १०।

नोट—१ 'त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरिही।....' इति। अ० रा०में भी ऐसा ही कहा है। यथा—'त्रेता-युगे दाशरिथ भूत्वा नारायणाऽज्ययः। ८।४८।' आगेकी वातें वाल्मी० और अ० रा० दोनों में हैं। भेद इतना अवश्य है कि मानसमें समागम होनेपर पंखोंका जम आना प्रथम कहा है और सोताजीको दिखा देना, पीछे। और अ० रा० तम बाल्मं० में प्रथम सीताजीका पता वतानेकी बात कही है, तब पंख जमनेकी। यथा—'तदा सीतात्थिति तेम्यः कथयस्य यथार्थतः। तदैव तब पत्ती द्वावुत्यत्स्थेते पुनर्नवी। अ० रा० ८।५२।' टिप्पणो—१ (क) 'त्रेता' पद्से पाया गया कि यह वृत्तान्त (उस) सत्ययुगका है (जिसके आगेके त्रेतायुगमें श्रीराभवतार हुआ)। (ख मुनिने वाल, अरण्य और किष्किधाकी कथा कही। 'ब्रह्म त्रेतामें मसुज तन धरेंगे', यह वालकांड हुआ, अयोध्यामें भरत-चरित है इससे उसे न कहा। 'नारि निसिचरपित हरेगा' यह अरण्य और 'खोजके लिए दूत भेजेंगे' यहाँसे 'तू पुनीत होगा००' तक जो मुनिने कहा यह किष्किधाकांड है। वहीं कथा संपातीने वानरोंसे कहीं।

२ 'पठइहि प्रमु दूता'। प्रमुका भाव कि वे समर्थ हैं, सब जानते हैं पर राजनीतिकी मर्यादा रखनेके लिए दूत भेजेंगे। [प्र०—भाव कि तुमने सूर्यापराध किया और वे सूर्यवंशभूषणके दूत हैं, अतः उनके मित्तनेसे पवित्र होगे।]

३ 'करिस जिन चिंता' से जनाया कि वह चिन्तित था कि विना पत्तके निर्वाह कैसे होगा। ('इच्छन्पतिष्ये शिखराट्गिरे:। वाल्मी० ६१।१७।', 'दृह्येहं दावविह्निना। अ० रा० =।१०। कथं धारियतुं शक्तो विपत्तो जीवितं प्रभो।११।' से उसकी चिन्ता स्पष्ट है। उसने मुनिसे कहा था कि मैं पर्वतपरसे गिरकर मरनेकी इच्छा करता हूँ। मैं दावाग्निमें जलकर मस्म हो जाऊँगा। विना पत्तोंके जीवन कैसे धारण कर सकता हूँ ?) मुनिने उससे प्रथम कहा कि चिन्ता न कर, तव श्रीसीताजीको दिखानेको कहा। भाव यह है कि प्रथम तेरा कार्य होगा, तेरे पत्त जमेंगे तब तू विखाना। इसीलिए मुनिने उसको वहीं रक्खा, नहीं तो मुनिमें सामर्थ्य थी कि उसी समय पखने जमा देते। २= (५-६) का नोट ४ देखिए। (प्र०— चिंता यह कि इतना काल कैसे बीतेगा।)

प० प० प० नवहाँ तुकान्तमें विषमता दिखाकर बताते हैं कि जो 'किप चंचल सब ही विधि हीना' इत्यादि हैं वे रामसेवासे कैसे हो गए। तुम भी यह रामसेवा करोगे तो 'गीध अधम खग आमिप भोगी' होनेपर भी तुम भी पुनीत हो जाओगे। इस आअर्थमें संदेह नहीं है। भाव यह कि देह किसी भी उच या नीच योनिकी क्यों न हो, रामसेवक वन जानेसे वह संत ही है।

दिप्पणि—४ (क) गिरा सत्य हुई अथीत तुम मिले, मेरे पंख जमे। 'आजु' अथीत मैं आशा करता रहा हूँ कि कब मुनिवाक्य सत्य होगा. आज वह सत्य हुआ। मुनिगिरा मुक्तको सत्य हुई तो तुमको भी अवश्य होगी, तुमको सीता मिलेंगी, तुम प्रभुका कार्य करो। (ख) 'सुनि मम बचन'-भाव कि मेरा वाक्य सत्य है, मुक्ते ज्ञानके द्वारा देख पढ़ता है कि तुम सीताजीको देखकर लौटोगे। अतः वचनपर विश्वास करो। पुनः, वे 'प्रभु' हैं वे तुमको अपने कार्यके लिए सामध्य देंगे। (ग) पूर्व जो कहा था कि वचनसे सहायता करूँगा वह अब आगे कहते हैं।

नोट—२ वाल्मीकिजी लिखते हैं कि ये वातें वानरोंको सुनाते-सुनाते उसके पंख जम आए। यह देख गृध्र प्रसन्न होकर बोला कि राजिष निशाकरकी कृपासे सूर्यसे दग्ध भी पंख फिर प्राप्त हो गए। अतः संसारमें अप्राप्य कुछ नहीं है। तुम यह करो, अनुमित है कि तुम्हारे कार्यकी सिद्धि अवश्य होगी। यथा 'निशाकरस्य राजिषें: प्रसादादमितौजसः। १०। आदित्यरिमिनिद्ग्यौ पत्तौ पुनक्पस्थितौ।....सर्वथा कियतां यहः सीतामधिगमिष्यथ। १२। पत्तलाभो ममायं वः सिद्धिप्रत्ययकारकः। इत्युक्त्वा तान्हरीन्सर्वान्संपातिः पतगोत्तमः। १३।' (वाल्मी० ६३)।

गिरि त्रिक्ट ऊपर वस लंका। तहँ रह रावन सहज असंका।। ११।। तहँ असोक उपवन जहँ रहई। सीता वैठि सोचरत अहई।। १२॥ दोहा—में देखउँ तुम्ह नाहीं गीधिह दृष्टि अपार। बुढ़ भएउँ नत करतेउँ कळुक सहाय तुम्हार॥ २ ॥।

श्रथं—त्रिकूटाचलपर | लंका बसी है। (स्वाभाविक ही निडर) रावण वहाँ सहजही निःशंक रहता है। (वहाँका राजा है)। ११। वहाँ श्रशोकका उपवन है जहाँ श्रीसीताजी शोचमें दूबी बैठी रहती हैं। वा, सीताजी रहती हैं। वे सोचमें (इस समय भी) निमग्न बैठी हैं। । १२। मैं देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते; क्योंकि गृथकी दृष्टि वहुत बड़ी होती है। मैं बुड्टा हो गया, नहीं तो कुछ तुम्हारी सहायता करता। २८।

टिल्पणी—१ (क) पर्वतपर लंका बसी है। इस कथनसे गिरिदुर्गकी श्रेष्ठता दिखाई। (ख) 'सहज असंक' है अर्थात् किलेके भरोसे अशंक नहीं है, किन्तु अपने पुरुषाथके भरोसे निश्शंक है। [वाल्मीकीयमें लिखा है कि जाम्बवंतने संपातीसे पूछा था कि रावण कहाँ रहता है और श्रीजानकीजी कहाँ हैं। इसीसे उसने दोनोंका ठिकाना बताया। यथा—'जाम्बवान्वानरश्रेष्ठः सहसवैंः प्लवंगमेः। भृतलात्सहसोत्थाय ग्रधराजानमन्नवीत्। २। क्व सीता केन वा दृष्ठा को वा हरित मैथिलीम्। तदाख्यातु भवान्सर्वे गितर्भव वनौकसाम्। ३।' (सर्ग ५६)। अर्थात् वानरश्रेष्ठ जाम्बवान सारे वानरोंके साथ पृथ्वीपरसे सहसा उठकर गृधराजसे बोले—कृपया आप सब स्पष्ट कहिए कि सीता किसने देखी, कौन हर ले गया, इत्यादि। गोस्वामीजीने यहाँ जाम्बवंतका प्रश्न नहीं लिखा; गृधका उत्तर लिखकर प्रश्न भी जना दिया है। 'सहज असंका', यथा—'सहज असंक सुलंकपित समा गयउ मित अंध', 'सुनासीर सत सिस सोइ संतत करै विलास। परमप्रवल रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास।' (लं० १०)]

२ (क) 'तहँ असोक उपवन....' से जनाया कि अशोकवन भी उन्हें अशोक न कर सका। [इसमें यह भी ध्वितत है कि रावणके प्रलोभन एवं दंड भय आदि सब निष्फल हुए। यथा—'सा च कामैः प्रलोभ्यन्ती भद्देगोंज्येश्च मैथिली। न भोद्यित महाभागा दुःखमग्ना यशित्वती। वाल्मी० ६२।७।']। (ख) रावणको लंकापुरी- में वताया और श्रीसीताजीको अशोकके उपवनमें, इस भेदसे जना दिया कि जहाँ रावण है वहाँ श्रीजानकी- जी नहीं हैं। 'वैठि अहई' से जनाया कि सदा बैठीही रहती हैं, यथा—'देख मनिह महुँ कीन्ह प्रनामा। वैठेहिं वीति जात निसि जामा। ५। ८। ७।' (ग)—'कछुक सहाय' अथान् वृद्धावस्था न होती तो ४०० कोस जाकर देखवर ले आता, कुछ बड़ी बात न थी।

नोट—१ वालमी० ५० में संपातीने 'में देख हुम्ह नाहीं गीधिह दृष्टि अपार' को यों कहा है कि—आकाशका पहला मार्ग कुलिंग पित्तयों का है और अस खानेवाले कवृतरों का, उससे अपरका मार्ग वृत्त-फल खानेवालों एवं काकादि पित्तयों का है। इसके अपरवाला मार्ग क्रोंच, कुररी, भास आदि पित्तयों का है। उसके अपर चौथे मार्ग से वाज, और पाँचवें मार्ग से गृध जाते हैं; उसके अपर हं सोंका मार्ग है फिर गरुड़का। हम लोगों का जन्म वैनतेयसे है। इसलिए हमको भी गरुड़के समान देखनेकी शक्ति है। भोजनके वल तथा स्वभाव से ४०० कोश और उससे आगे तक देख सकते हैं। हम लोगों की वृत्ति दूरसे देखी वस्तुसे ही होती है ऐसा ही विधान है। अतएव में यहीं से जानकीजीको देख रहा हूँ। यथा—'वैनतेयाच नो जन्म सर्वेषां वानर्षभाः।२७। इहस्थोऽहं प्रपश्यामिरावणं जानकीं तथा। अस्माकमिप सौपर्ण दिव्यं चत्तुर्वलं तथा। २६। तस्मादाहारवीर्येण निसर्गेण च वानराः। आयोजनशतात्वायाद्वयं पश्याम नित्यशः।३०।' पुनः, यथा अध्यात्मे—'समुद्रमध्ये सा लंका शतयोजनदूरतः। हस्यते में न संदेहः सीता च परिहर्यते। ५२। एधत्वाद्दूरहिष्में नात्र संश्वितुं क्षमम्'—(सर्ग ७।५२, ५३)। 'कछुक सहाय' का भाव कि वृद्ध हो गया हूँ नहीं तो जाकर खबर ले आता, तुम्हें वहाँ पहुँचा देता, इत्यादि।

<sup>†</sup> हिन्दी शब्द सागरमें त्रिकूटके विषयमें यह अर्थ लिखे हैं—१ तीन शृङ्गवाला पर्वत। २—वह पर्वत जिसपर प्राचीन लंका वसी हुई मानी जाती है। देवी-भागवतके अनुसार यह एक पीठ स्थान है और यहाँ रूपसुन्दरीके रूपमें भगवती निवास करती हैं,—'गिरि त्रिकूट एक सिंधु मँभारी। विधिनिरमित दुर्गम अति भारी।' ३—एक किलपत पर्वत जो सुमेरुका पुत्र माना जाता है, वामनपुराणके अनुसार यह चीरोद-समुद्रमें है जहाँ देविष रहते हैं और विद्याधर, किन्नर गंधवीदि क्रीड़ार्थ आते हैं। नास्तिकों और पापियोंको यह नहीं दिखाई देता'।—( इस तीसरेसे यहाँ तात्पर्य नहीं है)।

जो नाँचे सत जोजन सागर। करें सो रायकाज मित श्रागर।।१।। मोहि विलोकि धरहु मन धीरा। राम कृपा कस मएउ सरीरा।।२।। पापिउ जाकर नाम सुमिरहीं। श्रांति श्रपार भवसागर तरहीं।।३।। तासु दूत तुम्ह तजि कदराई। रामु हृदय धरि करहु उपाई।।४।।

श्रथ—जो चारसी कोशका समुद्र लाँ घे श्रीर बुद्धिका स्थान (बुद्धिमान्) हो वह रामकार्यको करे। (श्रथीत् जो बल श्रीर बुद्धि दोनोंमें पूरा हो वहीं कर सकता है)। १। मुक्ते देखकर मनमें धीरज धरो (श्रथीत् यह प्रत्यत्त प्रमाण रामकृपाके प्रभावका है। श्रपनी श्राँखों देख रहे हो कि तुम्हारे देखते देखते में कैसाका कैसा हो गया देखों) श्रीरामजीकी कृपासे मेरा शरीर कैसा हो गया। २। पापी भी जिसका नाम स्मर्ण करके श्रत्यन्त श्रपार भवसागरके पार हो जाते हैं, तुम उनके दूत हो, कादरपन छोड़कर श्रीरामजीको हृदयमें रखकर उपाय करो। ३-४।

टिप्पण्णी—१ 'जो नाघै सतजोजन....' इति। (क) प्रथम संपातीने सबसे रामकार्य करनेको कहा, यथा—'सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू'। अब कहते हैं कि इतने वानरों मेंसे जो ४०० कोशका समुद्र लाँ घे वही रामकार्य करे अर्थात् अब एकहीको करनेको कहते हैं। अर्थात् बताया कि प्रभुकार्य करनेका पात्र कौन हो सकता है। (ख) प्रथम कहा कि त्रिकूटाचलपर लंका है, अब उसका ठिकाना वताते हैं कि सौ-योजन समुद्रपार है। (ग) 'सतजोजन' का भाव कि यदि यह न बताते तो संदेह रहता कि किस समुद्रके पार है क्योंकि सागर तो सभी समुद्रोंको कहते हैं।

नोट—१ 'सागर' पदमें यह भी ध्विन है, कि जिसे रघुवंशी राजा सगरके पुत्रोंने खोदा है वह लाँघनेमें अवश्य सहायता करेगा। और हुआ भी ऐसा ही, यथा—'जलनिधि रघुपित दूत विचारी। तें मैनाक होहि अमहारी'। 'करें सो रासकाज' से जनाया कि 'राम' का काम है, वे स्वयं सहायक होंगे और बुद्धि देंगे, तुम क्यों घवड़ाते हो, करनेको उद्यतभर हो जाओ। (पं०)। २—'धरहु मन धीरा' से जनाया कि सबका हर्ष जाता रहा था। यथा हनुमानवाहुके—'राम को सनेह राम, साहस लपन, सिय रामकी भगति सोच संकट निवारिये। मुद मरकट रोग बारिनिधि हेरि हारे जीव जामवंतको भरोसो तेरो भारिये।'

टिप्पणी—२ (क) 'मोहि विलोकि धरहु मन धीरा' इस कथनसे सिद्ध होता है कि शतयोजन सागर सुनकर वानरों के हृदयमें कादरपन आ गया, उनका कलेजा काँप उठा और धैय जाता रहा था। यह लखकर उसने ये वचन कहे कि धीरज धरो, कायरता छोड़ो। (ख) 'रामकृपा कस भएउ सरीरा' इति। इससे जनाया कि ये बातें करते-करते उसके दोनों पच्च जम आए। यथा 'तस्य त्वेवं ब्रुवाणस्य संहतें वानरैं: सह। वाल्मी० ६३।०। उत्पेततुस्तदा पच्चौ समच्चं वनचारिणाम्।....'। तब उसने वानरों का उत्साह बढ़ाने के लिये कहा कि मेरे पच्चों का पुनः जम आना तुम लोगों की कार्यसिद्धिका विश्वास दिलानेवाला है। तुम लोग प्रयत्न करो अवश्य सीता-जीको पाओगे। यथा—'सर्वथा कियतांयत्नः सीतामधिगिमध्यथ। पच्चलामो ममायं वः सिद्धिप्रत्ययकारकः। (६३।१२-१३)

३ 'पापिछ जाकर नाम....' इति । (क) अपना प्रत्यच्च प्रमाण देकर फिर शब्दप्रमाण दिया कि 'पापिछ जाकर नाम०' । पापी नामस्मरण करके भवपार होते हैं, यह बात प्रत्यच्च नहीं है पर वेदपुराणादिमें हैं, वे ही प्रमाण हैं । 'पापिछ' = पापीभी, ऐसा कथनका भाव कि वे मवपार होनेमें अत्यन्त असमर्थ हैं । 'अति अपार भवसागर' का भाव कि ऐसे अपारको पापीभी पार कर जाते हैं तब तुमको सौ योजन समुद्र पार करना क्या है ? [मिलान कीजिये— अध्यात्म सर्ग =) — 'स्विस्त वोऽस्तु गमिष्यामि सीतान्द्रद्यथनिश्चयम् । यत्नं कुरुष्वं दुर्लङ्घ्य समुद्रस्य विलंबने । १४। यञ्चामस्मृतिमात्रतोऽपिमितं संसारवारान्निधं, तीर्त्वा गच्छित दुर्जनोऽपि परमं विष्णोः पदं शाश्वतम् । तस्यैव स्थितिकारिणिख्वजगतां रामस्य भक्ताः प्रिया, यूगं कि न समुद्रमात्रतर्णे शक्ताः कथं वानराः । १४। अर्थात्—तुम्हारा कल्याण हो, तुम निश्चित ही

श्रीसीताजीको प्राप्त कर लोगे। समुद्रके उल्लंघनका यत्न करो। जिस भगवान्की कृपासे दुर्जन भी संसार-सागरको पार कर लेता है, क्या उसके ही सेवक तुम (वानर) समुद्रको पार न कर लोगे ? अवश्य करोगे]

४ (क) 'तासु दूत तुम्ह ति कदराई'। भाव कि पापीसे और प्रमुसे कुछ सम्बन्ध नहीं है तो भी प्रभुका नाम लेकर वह भवपार होता है और तुमतो उनके दूत हो। कादरपनके रहनेसे कार्य सिद्ध नहीं होता, छातः उसका त्याग कहा। (ख) 'राम हृद्य धरि' का भाव कि जिनके प्रतापसे मेरे पक्ष जमे, जिनके स्मरणसे पापी तरते हैं, उनका स्मरण करके उपाय करनेसे कार्य सिद्ध होगा [यहाँ 'काव्यार्थापत्ति'की ध्वनि है-(वीर)]

इहाँ विचारिहं कपि मन माहीं' से यहाँतक 'संपाती मिलन प्रसंग' है।

#### 'सुनि सव कथा समीर कुमारा'-प्रकरण

अस किह गरुड़ \* गीघ जब गयऊ। तिन्ह के मन अति विसमय भएऊ।।४।।
निज निज वल सब काहू भाषा। पार जाइ कै † संसय राषा।।६।।
जरुठ भएउँ अब ‡ कहै रिछेसा। निहं तन रहा प्रथम वललेसा।।७।।
जबहिं त्रिविक्रम भए खरारी। तब मैं तरुन रहेउँ + बल भारी।।⊏।।
दोहा—बिल वॉधत प्रभु बाढ़ेउ सो तनु बरिन न जाइ।
उभय घरी महँ दोन्ही सात प्रदिच्छन धाइ।।२६।।

श्रथ—हे गरुड़ ! इस प्रकार कहकर जब गृध्र चला गया, तब उन सब वानरों के मनमें अत्यन्त विस्मय प्राप्त हुआ (भाव कि सीताजी के न मिलने से विस्मय था ही, अब समुद्र-उल्लंधन कैसे होगा यह अति विस्मयदायक हुआ) ।६। अपना अपना बल सबने कहा, (पर) सबने समुद्र पार कर जाने में संदेह ही प्रकट किया ।६। ऋचराज जाम्बवंतने कहा कि अब मैं बुढ़्टा हो गया, शरीर में पहले वाले बलका लेश भी नहीं रह गया (अर्थान् यह कार्य कुछ न था, हमारे युवावस्था के बलके लेशमा त्रसे ही हो जाता । पर अब उतना भी बल नहीं रह गया) ।७। जब खरारी (खरके शत्रु) भगवान् वामन रूप हुए, तब हमारी तरुण अवस्था (युवावस्था) थी, और भारी बल था ।⊏। बलि के बाँधने के समय प्रभु जो बढ़े उस शरीरका वर्णन नहीं हो सकता । मेंने दो घड़ी में (उस शरीरकी) सात परिक्रमाएँ दोड़कर कर लीं (ऐसा मेरा बल था) ।२६।

नोट—१ (क) 'गरुड़' संवोधनसे यहाँ मुशुंडिगरुड़ संवाद जनाया। गरुड़ पाठ सहेतुक है। गृध्र संपाती और गरुड़ एक वंशके हैं। अरुण और गरुड़ भाई हैं। संपाती और जटायु अरुणके पुत्र हैं। 'उमा' पाठ किसी-किसीने दिया है। (ख) 'अति विसमय भयऊ' यथा—'संकुलं दानवेन्द्रेश्च पातालतलवासिभिः। रोमहर्पकरं दृष्ट्वा विपेदुः किषकुज्जराः। वाल्मी० ६४।६। आकाशिमव दुष्पारं सागरं प्रेन्य वानराः। विपेदुः सिहताः सर्वे कथं कार्यमिति त्रुवन्। ७।' अर्थात् दानवेन्द्रों और पातालवासियोंसे भरे हुए भयावने और आकाशिके समान पार करनेके अयोग्य समुद्रको देखकर वानरश्रेष्ट बहुत दुःखी हुए और विचार करने लगे कि क्या किया जाय। यथा—'वनचर विकल विधाद वस देखि उद्धि अवगाह। (श्रीराज्ञा प्रश्न)।

पंजाबीजीका मत है कि विस्मय हुआ कि इसे सीताजी यहींसे देख पड़ती हैं, हम भी विशाल हैं पर हमें नहीं देख पड़तीं। (पर यहाँ प्रसंग उल्लंघनका है)।

२ 'निज निज वल सव काहू भाषा।....' इति। (क) सवके मन अत्यन्त विस्मित हो गए; यह कह-कर सवका अपना अपना वल कहनेका उल्लेख होनेसे यह शंका उठती है कि क्या सव अपने आप अपना अपना वल कहने लगे १ ऐसा होना तो अस्वाभाविक सा जान पड़ता है १ समाधान यह है कि अन्य रामा-

ঞ্চ ভ্রমা--(না০ গ্র০)। † कर-(না০ গ্র০), गी० গ্র০। ‡ अस-(মা০ রা০)। † বहुँ (মা০ রা০)।

यणों में जो इसके वीचमें कहा है उसको मानस-किन संत्तेपसे 'निज निज बल....' इतने शब्दों से ही सूचित कर दिया है। सेनाको विपादयुक्त देखकर अङ्गदर्जाने सबको धेर्य दिलाते हुए कहा—'आप लोगों को विपाद नहीं करना चाहिए। विषादमें बड़े बड़े दोष हैं। यह पुरुषों को वैसे ही मार डालता है जैसे कुद्ध सर्प वालक को। उद्योग के समय जो विषाद करता है उसका तेज नहीं रह जाता और उससे मनोरथ सिद्ध नहीं होते। तत्पश्चात् (दूसरे दिन सवेरे) उन्होंने वानरों से कहा—'कौन महातेजस्वी इस महासमुद्रको पार करेगा? कौन सुत्रीवको सत्यप्रतिज्ञ करेगा? कौन समुद्रको लाँ घकर यूथपों को भयसे छुड़ावेगा? किसकी छपासे श्रीसीताजीका पता लगाकर और सुखी होकर हम लोग लौटकर स्त्री पुत्र घर देखें गे? जो समर्थ हो वह शीच हम लोगों को अभयदान दे। (जब कोई न वोला, सब चुप रहे तब फिर अङ्गदने कहा) आप सब दढ़-पराक्रमी हैं, आपमें सिद्ध करने के लिए आप सब अपनी अपनी शक्तिका वर्णन करें। (वाल्मी० ६४।७-२२) तब सबने अपना अपना वल कहा।

टिप्पणी-१ (क) 'सब काहू भाषा', इस कथनसे प्रमाण न रहा कि कितने वानरोंने अपना वल कहा और क्या क्या वल कहा। 'पार जाइ कै संसय राखा' से प्रसाग हो गया कि सौ योजन समुद्र है, इसीके पार करनेका संशय है। प्रथम सब बानरोंने अपना अपना बल कहा, तब जाम्बवंतने अपना बल कहा, फिर अङ्गदने कहा; इससे यह निश्चय हुआ कि जब अङ्गदने श्रंतमें सौ योजन जानेको कहा तब जाम्बवंतने ६० श्रीर अन्य वानरोंने =० योजन तक जानेका सामध्ये कहा होगा । वाल्मी० सर्ग ६५ में सबका अपना अपना वल कहनेका प्रमाण है। यथा 'गजो गवाचो गवयः शरभो गन्धमादनः। मैन्द्रश्च द्विविदश्चैव ऋङ्गदो जाम्ब-वांस्तथा । २ । त्रावभाषे गजस्तत्र प्लवेयं दशयोजनम् । गवाचो योजनान्याह गमिष्यामीति विंशतिम् । ३ । शरभोवानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । त्रिंशतं तु गमिष्यामि योजनानां प्लवङ्गमाः । ४। ऋषभो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । चत्वारिंशद्गमिष्यामि योजनानां न संशयः । ५ ।....ततो वृद्धतमस्तेषां जाम्यवानप्रत्य-भाषत । १० । पूर्वमस्माकमप्यासीत्कश्चिद्गतिपराक्रमः । ते वयं वयसः पारमनुशाप्ताः स्म सांप्रतम् । ११ ।.... सांप्रतं कालमस्माकं या गतिस्तां निवीधत । नवतिं योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः । १३।....मया वैरोचने यज्ञे प्रभविष्णुः सनातनः । प्रदक्षिणीकृतः पूर्वं क्रमभाणिखिविक्रमः । १४ ।' अर्थान् सव वानर् अपनी अपनी गति वतलाने लगे कि मैं इतने योजन जा सकता हूँ और मैं इतने योजन जा सकता हूँ। गजने १० योजन, गवात्तने २०, शरभने २०, ऋषभने ४०, गंधमादनने ५०, मयन्दने ६०, द्विविदने ७०, सुपेणने ८० श्रीर जाम्यवान्ने ६० योजन जानेकी शक्ति कही। अन्तमें जाम्यवान् बोले कि मैं ६० योजन जा सकता हूँ यद्यपि मैं वहुत वृद्ध हो गया हूँ।

वि० त्रि०—'स्पष्ट है कि सत्रने अपना वल कहा, पर अपना पूरा वल किसीने न कहा। उतना ही वल कहा, जिसमें पार जानेमें सन्देह रह जाय। भाव यह कि सवकी देखी हुई बात है कि सरकारने चलते समय हनुमानजीको बुलाकर कुछ कहा, और मुद्रिका भी दी। अतः हनुमानजीका ही जाना ठीक है। सभ्यताके अनुरोधसे यह कोई नहीं कह रहा है कि मुद्रिका तो मिली है हनुमानजोको, मैं क्यों जाऊँ? सव लोग अपना बल छिपाकर वोलते हैं।

टिप्पणी २—'त्रिविक्रम भए खरारी'। खर = दुष्ट । भगवान् खरारी हैं, अर्थात् दुष्ट राज्ञसों के शत्रु हैं । उनके परास्त करनेके लिए वामनरूप हुए । पुनः, खरारि = खर राज्ञसके शत्रु रामजी ।—[जितने अवतार हुए वे सब भगवान् केही कहे जाते हैं. चाहे वह साकेतिवहारी द्विभुज श्रीरामजीके हों, चाहे श्रीमन्नारायण जीरशायी भगवान् के. चाहे विष्णु भगवान् वैकुएठ-निवासीके । वैष्णुव सवमें अभेद भाव रखते हैं । दूसरे. जिसका जो स्वरूप निष्ट होता हैं वह अपने ही इष्टके सब अवतार मानता हैं और ठीक भी यहीं हैं ] । बिलसे भगवान्ने तीन पग पृथ्वी माँगी थीं । एकमें उन्होंने सातों पाताल और मत्य लोक नाप लिए, एकमें सातों स्वर्ग नाप लिए और एकके लिए बिलको बाँधा।—अ०३०(७) देखिए।

३ (क) 'वित वाँधत प्रमु वाढ़ेड', यहाँ वाँधने और वढ़ने में 'प्रमु' पट प्रयुक्त करके जनाया कि वित्विद्यं वित्ती सामध्य इन्हीं में थी और किसी में नहीं; इन्द्राद्दि सब देवता हार चुके थे। (ख) 'सो तनु वरित न जाइ' कहने का आशय यह है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता कि कितना बड़ा था ऐसे उस विशाल शरीरकी सात प्रदक्तिणायें दो घड़ी मात्रमें कर लीं; ऐसा भारी वल मुममें था। 'उभय घड़ी' कहने का भाव कि वह रूप दोही घड़ी रहा। इसी से हमने दौड़ कर प्रदक्तिणा की, नहीं तो प्रदक्तिणा दौड़- कर नहीं की जाती।—(यहाँ 'अर्थान्तरन्यास अलंकार' है, क्यों कि प्रथम कहा कि अब पहले का बल शरीरमें नहीं है; और फिर उस वलको विशेष प्रमाणहारा समर्थन किया है।)

नोट—बाल्मी० तथा अ० रा० में भी वामनजीके वढ़े हुए रूपकी परिक्रमाका उल्लेख हैं। २१ वार फिरना कहा है—'त्रि:सप्तकृत्वोऽहमगां प्रदृत्तिणविधानतः। ६।११। अ० रा०।', 'त्रिविक्रमे मया तात सशैलवनकानना। त्रिः सप्तकृत्वः पृथिवी परिक्रान्ता प्रदृत्तिणम्। वाल्मी० ६६। ३२।'

अंगद कहै जाउँ मैं पारा । जिय संसय कछु फिरती बारा ।। १ ।। जामवंत कह तुम्ह सब लायक । पठइअ किमि सबही कर नायक ।। २ ।।

श्चर्थ—श्रङ्गद्ने कहा किं मैं पार (तो) चला जाऊँगा, पर जीमें कुछ संशय फिरती (लौटती) वारका है। १। जाम्बवंत वोले कि तुम सब लायक हो, पर तुम सबके नायक (सरदार) हो, हम तुमको कैसे भेज दें। २।

🎒 जिय संसय कछु फिरती वारा 🦃

मा० त० भा०—चार सौ कोश समुद्र कूदनेसे वड़ा श्रम होगा, इसीसे लौटनेमें संशय है। यथा श्रध्यात्मे—'श्रङ्गदोऽप्याह मे गन्तुं शक्यं पारं महोद्धेः। पुनलङ्गनसामध्यं न जानाम्यस्ति वा न वा। सर्ग ६।१२।' श्र्यान् श्रङ्गदने कहा कि समुद्र पार करनेकी शक्ति मुभमें है पर उधरसे फिर समुद्र उल्लंघनका सामध्ये है या नहीं यह में नहीं जानता। वाल्मी० में भी ऐसी ही कहा है। यथा—'निवर्तने तु मे शक्तिः स्यान्नवेति न निश्चितम्।६५।१९।'

पांडेजी- अङ्गद फिरती वार जो अपनेजीमें संशय करते हैं उसका कई प्रकारसे अर्थ किया जाता है। (१) लंका रूपवती स्त्रियोंसे भरी हुई है और मेरी वानर जाति है एवं युवावस्था है, ऐसा न हो कि वहीं मोहित होकर रह जाऊँ। (२) रावण और बालि मित्र थे; उस मित्रताके कारण प्रीतिरूपा फाँसी डालकर कहीं रावर्ण मुमे फँसा न ले। (३) कोई कहते हैं कि कोई ब्राह्मण वालिका टिकाया हुआ नदीके किनारे रहता था। म्बङ्गद वाल्यावस्थामें वानरोंके वचोंको साथ लेकर वहाँ कूदा करते थे जिससे बाह्यणपर छींटे पड़ते थे। एक दिन विप्रने कुपित हो कर शाप दे दिया कि जिस जलको तुम 'डॉकोगे' (लाँघोगे) फिर लौट न सकोगे। उस शापका स्मरण करके अङ्गद लौटनेका संशय करते हैं—पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, यदि मिले तो अर्थ पुष्ट है, नहीं तो किसीका गढ़ा हुआ किस्सा है। दूसरे, यदि ऐसा शाप होता तो 'संशय' पदका प्रयोग न करते वरन् उनको निश्चय होता; क्योंकि ये देवांश हैं, इनको विप्रशापका निश्चय होता है। - यह तो इस अर्थेके विषयमें हुआ। रहे प्रथम दो, वे भी लचर हैं क्योंकि उनमें अङ्गदकी कायरता और रघु-नाथजीमें उनकी प्रीतिकी न्यूनता सूचित होती है। -[ इन वातोंका निषेध रावण-अङ्गद-संवादसे स्पष्ट हो जाता है। यथा—'सुन सठ भेद होइ मन ताके। श्रीरघुवीर हृदय नहिं जाके। ६। २१। १०]—अतएव अर्थ यह जान पड़ता है कि अङ्गद कहते हैं कि जानेके समयमें शक्तिके सम्मुख जाऊँगा, जो शक्तिके सम्मुख जाता है वह असमर्थ भी हो तो समर्थ हो जाता है और जो शक्तिसे पराङ्मुख होता है वह शक्तिमान भी तो अशक्त जाता है, 'असकाः शक्तिसम्पन्नाः येच शक्ति पराङ्मुखाः । असमर्थासमर्थास्युः शक्तिसम्मुख-गामिनः।' [ नोट-पर यह वात तो हनुमान्जीके लिएभी हो सकता है ]।

्प्र०—प्रायः नदी ऋादिमें करारके दूसरे भागमें पृथ्वी नीची होता है जहाँ से उल्टकर लाँघना कठिन

है। पंजाबीजी कहते हैं कि अङ्गद्दने सोचा कि कभी निशाचरोंसे मैंने युद्ध नहीं किया और वे बड़े वली सुने जाते हैं; उनसे समर करके फिर समुद्र कूदनेमें न जाने समर्थ हूँ या न हूँ।

मा० म०—क्रमसे वानर १०, १० योजन बढ़ते गए। जाम्बवन्तने ६० कहा, तब अङ्गदने सोचा कि यदि मैं कम कहूँगा तो हँसी होगी। इससे उसने सौ योजन लांघ जानेको कहा और सबने तो जानेमें संशय रक्खा था इससे इन्होंने लौटनेमें संशय रक्खा। अथवा, दुर्वासाके शापवश वे नहीं लौट सकते थे—(पर इसका प्रमाण कोई नहीं दिया है। मा० सं०)। अथवा, 'सहिदानी' नहीं है, जानकीजी क्योंकर पहचानेंगी, इससे दीनतावश जाना अस्वीकार किया।

किसीका मत है कि अङ्गद और अचयकुमार साथ पढ़ते थे। अङ्गदने एक दिन उसे बहुत पीटा।
गुरुने सुना तब शाप दिया कि अचयकुमारके एकही घूँसेसे तेरी मृत्यु हो जायगी। तबसे अङ्गद लंकामें

नहीं गए। -पर इसका प्रमाण हमें अबतक नहीं मिला है।

श्री० मिश्र—मानस मयंकका दोहा यह है—'दश दश दश सव वढ़ गए नब्बेपर रह वूढ़। ताते यङ्ग द दश बढ़े फिरवो राखे गूढ़'। यहाँ 'गूढ़' शब्दका अभिप्राय यह है कि अङ्गद जीके सामने रघुनाथ-जीने हनुमान् जीको मुद्रिका दी और संदेश दिया—'बहु प्रकार सीतिह समुकायेहु। किह वल बिरह वेगि तुम्ह आयहु।' अतएव अङ्गदने यह विचारकर कि आजा तो हनुमान् जीको है और वे कुछ बोले नहीं, यह कहा कि 'फिरती वार' का संशय है। वह 'कुछ संशय' यही है कि कदाचित् श्रीरघुनाथ जी कहें कि आजा तो हमने सहिदानी के संयुक्त हनुमान् जीको दी थी, तुम किसके कहने से गए और क्या निशानी श्रीजानकी जीकी प्रतीतिके लिए ले गए थे, तब मैं क्या उत्तर दूँगा। यहाँ केवल हनुमान् जीके कुछ न बोलने से अङ्गदने ऐसा कहा, नहीं तो उन्हें जाने-आने में संशय कदापि नहीं हो सकता था और न था।

शीला—सब वानर यहाँ हिचिकिचाते हैं और सेतुवन्ध होनेपर तो न जाने कितने आकाशसे गए हैं। यहाँ अङ्गदके वचनमें भाव यही है कि कार्य तो हनुमान्जीको प्रभुने सौंपा है, मैं कैसे जाकर

करूँ ? इसी भावसे जाम्बवन्तने और इन्होंने भी संशय प्रकट किया।

श्रीर भी श्रनेक भाव लोगोंने कहे हैं। जैसे कि—१ मन्दोद्री मौसी है वह रोक न ले। २—'फिर ती बारा'=तीन बार मैं जाऊँ-श्राऊँ। 'जिय संशय कछु'=क्या श्रापको इसमें सन्देह है ? ३—ं संशय है कि हनुमान्जीसे प्रभु प्रश्न करेंगे कि तुमको मुद्रिका दी थी, इत्यादि, तुम क्यों न गए ? तब वे क्या उत्तर देंगे। इत्यादि।

वे० भू० जी का मत है कि 'गुप्तचरों की तरह वेषपरिवर्तन-विद्या राजकुमार अंगदको नहीं मालूम है। किप सम्राट् बाली के पुत्र और सुमीवके उत्तराधिकारी होकर, वे जिपकर तो जायँगे नहीं, जायँगे तो राजकुमारकी अकड़से ही। उस दशामें कार्य होने के पूर्व ही रावण-मेघनादादि वीरोंसे मुठभेड़ हो जाना बहुत संभव है। युद्धमें विजय सर्वथा अनिश्चित ही रहती है। और युद्धमें चतिवत्तत होने से सर्वथा वचा रहना जीवके लिय अनिवार्य-सा ही है। अतः इन सब संभवित समस्याश्चोंपर विचार करते हुए सकुशल लौट आना संशयास्पद तो है ही। ऐसी दशामें तो संशयका न होना ही संशयका स्थान है।'

श्रीनंगे परमहंसजी कहते हैं कि "यदि अन्नयकुमारसे अंगदको मृत्युका भय होता तो इसे छिपानेकी क्या वात थी ? वह साफ कह देते कि ऐसा शाप है। मंदोदरीके रोकनेका वात भी स्पष्ट कह सकते थे, छिपाते क्यों ? जो यह कहते हैं कि अंगदने अपनी शक्तिको छिपाकर नहीं लौटानेके वहानेसे संदेह प्रगट किया है। संदेहका अथे वहाना करना और अंगदको अपनी शक्ति छिपानेका अर्थ करना गलत है, क्यों कि वहाँ किसीको अपना वल छिपानेकी आज्ञा नहीं है। सुद्रिकाके संदेहसे न लौटनेका वहाना क्यों करते ? क्या इन्हींने सुद्रिका हनुमान्जीको देते हुए देखी थी, जाम्यवानादिने नहीं देखा था ? याद अंगदने ही देखा था हन्हींने सुद्रिका हनुमान्जीको देते हुए देखी थी, जाम्यवानादिने नहीं देखा था ? याद अंगदने ही देखा था को वे साफ कह सकते थे कि हम जा आ सकते हैं पर सुद्रिका सहिदानी तो हनुमान्जीके पास है, हम कैसे

जायँ ? वस इतनेमें सव वात खतम थी। ऋतः ऋंगद्के लिये वलका छिपाना और वहानेसे संदेह करना दोनों वातें गलत है। ऋंगद्ने संदेह ऋपने परिश्रमके कारण हो यथार्थतः किया है। क्योंकि ऋाकाशमें केवल उछाल मारकर चलना नहीं होता है। प्रथम उछलते हैं, फिर हाथ पैर चलाते हुए ऋाकाशमार्गमें चलते हैं। हाथ पैर चलाकर चलनेमें ऋागे पीछे ऋाना जाना हो सकता है जिससे परिश्रम होगा। इसीसे तो सिंधुने मैनाकसे हनुमान्जीकेश्रमको हरनेको कहाथा—'तैं मैनाक होहि श्रमहारी।' इसी परिश्रमके कारण ऋानेमें संदेह कहा।

टिप्पणी—१ (क) जब सब वानर बोले तब अंगद नहीं बोले, क्योंकि सिपाहीकी पंक्तिमें राजाके बोलनेमें शोभा नहीं है। राजाओंकी पंक्तिमें राजाके बोलनेकी शोभा है। जाम्बवन्त ऋचराज हैं। जब वे बोले तब ये बोले। (ख) 'जाउँ मैं पारा'। श्रीरोंने जानेमें संशय रक्खा तब श्रङ्गदने लौटनेका संशय प्रकट किया। (ग) 'जिय संसय कछु फिरती बारा' श्रथीत् जानेमें कुछ भी संशय नहीं है, लौटनेमें कुछ है।

२—'तुम्ह सब लायक' अर्थात् तुम जाकर कार्य करके लौट सकते हो, इस सबकी योग्यता तुममें है। पर सिपाह सब बैठी रहे और राजा स्वयं काम करे यह अयोग्य है। 'तमाह जाम्बवान् वीरस्त्वं राजा नो नियामकः। न युक्तं त्वां नियोक्तुं मे त्वं समर्थोऽसि यद्यपि।'—(अध्यात्म ८।१३)।

वि० त्रि०—सव लोग अपना वल वोल चुके तो जाम्बवान जीकी पारी आई। अब ये क्या कहें। इनका पौरुप प्रख्यात है। अतः इन्होंने वृद्धावस्थाकी ओट ली। तब पारी अङ्गद जीकी आई। अङ्गद जीका बल सव कोई जानता है कि वालीके समान है। इनको स्वीकार करना पड़ा कि मैं पार जा सकता हूँ, लौट भी सकता हूँ, पर लौटनेमें कुछ सन्देह है। जामवन्तजीने देखा कि इन्होंने तो स्वीकार ही कर लिया। 'कुछ सन्देह' का यहाँ कुछ अर्थ नहीं होता। लौटनेके समय दो एक दिन विश्राम करके लौटते, अतः जाम्बवान्जी तुरत वोल वैठे—'तुम सब लायक। पठइय किमि सवहीं कर नायक'।

नोट—वाल्मी० ६५। २०—३० में जामवंतके वचन हैं कि 'आपकी शक्ति हम जानते हैं, आप हजार योजन तक जा सकते हैं, पर यह डचित नहीं। आप प्रेषणकर्ता स्वामी हैं, हम सब प्रेष्य हैं, आप हम सबके रक्तणीय हैं, स्वामीकी रक्ता परम्पराकी रीति है। आप इस कार्यके मूल हैं, सब भार आपपर हैं। मूलके रहनेपर सभी कार्य सिद्ध होते हैं। आप हमारे गुरु एवं गुरुपुत्र हैं। आपके आअयसे हम लोग कार्य सिद्ध कर सकते हैं। इत्यादि। ऐसा कहकर किर उन्होंने आंगदको समकाया कि 'चिन्ता न करो, मैं उसे प्रेरित करता हूँ जो इस कार्यको सिद्ध करेगा।'

कहइ रीछपित सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेउ वलवाना ॥३॥ पवनतनय वल पवन समाना । दुधि विवेक विज्ञान निधाना ॥४॥ कवन सो काज कठिन जग माहीं । जो निहं होइ तात तुम्ह पाहीं ॥४॥ रामकाज लिंग तव अवतारा । सुनतिहं भएउ पर्वताकारा ॥६॥

अर्थे—ऋचराज जाम्ववान्जी हनुमान्जीसे कहते हैं—अरे बलवान् हनुमान् ! सुनी ! तुम क्या चुप (मीन) साधे हुए हो ।३। तुम पवनपुत्र हो, (अतः तुम्हारा) वल पवनदेवके वलके समान है, और तुम दुद्धि, विवेक और विज्ञानके खजाना वा समुद्र हो ।४। संसारमें कीनसा काम है जो, हे तात! तुमसे न हो सके ।५। श्रीरामजीके कार्याके लिए ही तुम्हारा अवतार है—यह सुनते ही हनुमान्जी पर्वतके समान विशालकाय हो गए।६।

टिप्पणी—१ (क) 'कहइ रीछपित' इति । यहाँ 'रीछपित' पद देकर इनके बोलनेका कारण कह दिया । सबसे वड़े वृहे हैं, फिर ऋचराज हैं; श्रतएव बेही हनुमान्जीको प्ररित कर सकते थे । इसीसे इन्होंने प्ररेणा की । (ख) 'हनुमान' श्रीर 'वलवान' सम्बाधनका भाव कि जन्म लेतेही तुमने इन्द्रके वल्रके गर्वको चूर्ण कर दिया था, वल्र तुम्हारा कुळु कर न सका, तुम ऐसे बलवान हो । उसपर भी श्रव तो तुम्हारी तरुणावस्था है। (ग) 'का चुप साधि रहेड' अर्थात् सवने अपना अपना वल कहा और तुम वलवान होकर भी चुपही बैठे हो, यह क्या बात है ? क्यों नहीं बोलते ?

नोट-१ मिलान कीजिये-'इत्युक्तवा जाम्बवान् प्राह हनूमन्तमवस्थितम्।हनूमन् किं रहस्तूष्णीं स्थी-यते कार्यगौरवे । १६।....त्वं साचाद्वायुतनयो वायुतुल्यपराक्रमः। १७। रामकार्यार्थमेव त्वं जनितोऽसि महात्मना ।१८। श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यं हर्न्मानित हर्षितः।२१। वभूवपर्वताकारिखविक्रम इवापरः।२२। ऋ०रा० सर्ग ६।

२—'सुनु हनुमाना का चुप साधि रहेहु' में वाल्मी० के 'तूष्णीमेकान्तमाश्रित्य' श्रीर श्र० रा० के 'रहस्तुरुणीं स्थीयते कार्यगौरवे' का भाव भी जना दिया है। अर्थात् जव सव वानर अपना अपना वल कह रहे थे तब ये एकान्तमें चुप बैठे भगवान्के स्मरण्में लीन थे। इनका ध्यान वानरोंकी स्रोर न था ख्रौर न इनको खयाल हुआ कि वानरगण पुनः विपादयुक्त हो गए हैं। पं० विजयानंद त्रिपाठीजीका मत है कि हनुमान्जी यह सोचकर चुप वैठे हैं कि 'यह रामदूत' होनेकी यशप्राप्तिका अवसर है। अतः यदि कोई लेना चाहे तो मैं बोलकर वाधक क्यों होऊँ १ मैं तो आज्ञाकारी हूँ । जब सब लोग आज्ञा देंगे तब जाऊँगा। जाम्बवान्जी इस बात को समभते थे। अतः सबके अस्वीकार करनेपर उन्होंने हनुमान्जीसें कहा कि वस्तुतः वलवान् तो तुम हो, तुम सव कुछ कर सकते हो। तुम भी अपना वल कहो। वाल्मी० उत्तरं सर्ग ३६ में इनके शापकी कथा है जिसके कारण हनुमान्जीको अपना वल विस्मृत हो जाता है, स्मरण करानेसे याद श्राता है। श्रतएव जाम्बवान्ने इस तरह इनको वलका स्मरण कराया।—'वलं बुद्धिश्च तेजश्च सत्वं च हरिपुंगव । विशिष्टं सर्वभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे । वाल्मी० ६६।७।

प्र० स्वामीका मत है कि हनुमान्जीके चुप वैठनेमें श्रीरामजीकी प्रेरणा ही मुख्य कारण है। यदि वे प्रथमही कह देते कि 'जाऊँ मैं पारा' इत्यादि, तो इसमें उनकी कोई विशेषता न रह जाती। दूसरों-को कहनेका अवसर मिल जाता कि वे ही प्रथम तैयार हो गए, नहीं तो हम भी यह कार्य कर सकते थे। जनकंपुरमें 'वीर विहीन मही मैं जानी' इत्यादि सुनकर भी जैसे श्रीरामजी धनुर्भङ्ग करनेको न उठे, दूसरोंको उठनेका अवसर दिया, वैसाही यहाँ रामदूतने किया। सच्चे काम करनेवालेको यह अभिमान नहीं रहता कि मैं ही यह कार्य करूँगा, दूसरेको न करने दूँगा। क्ष

३ 'पवनतनय' का भाव वार्त्मी० सर्ग ६६ व ६७ के 'मारुतस्यौरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः। त्वं हि वायुमुतो वत्सू प्लवने चापि तत्समः ।३०। वयमद्य गतप्राणा भवानस्मामु सांप्रतम् ।' (श्रीजाम्ववा-न्वाक्य), 'आरजन्पर्वतात्राणि हुताशनसन्दोऽनिलः। वलवानप्रमेयश्च वायुराकाशगोचरः।६७।६। तस्याहं शीव्रवेगस्य शीव्रगस्य महात्मनः । मारुतस्यौरसः पुत्रः प्लवनेनास्मि तत्समः ।१०।' इन स्रोकांमें हैं । अर्थात् तुम पवनके पुत्र हो, उनके समान तुम्हारा तेज और वेग है। वलवान और सीमारहित आकाशमें चलने-वाले शीव्रवेग एवं शीव्रगासी महात्सा वायुके पुत्र और उन्हींके समान शीव्रवेगगामी हो। वायु ही प्राण

ॐ र० व०—ऋंगिरा स्मृतिकार लिखते हैं कि गुरुजनोंके सिन्नधानमें मौन रहना चाहिए। जाम्बवान् एक तो सवमें वृद्ध दूसरे वलवान भी हैं, जैसा उनके वलकथनसेही स्पष्ट है। फिर छंगद भी गुरुतुल्य है; क्योंकि युवराज है, सबका नायक हैं। उसपर भी श्रीरामजीकी दी हुई मुद्रिका, जो रामजीके ही तुल्य है उनके पास है, मानों एक गुरु ये भी वहाँ विराजमान हैं। तब बोलनेकी आवश्यकता कहाँ रह गई। फिर रामजीने उन्हें 'सुत' कहा है- 'सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं'। (पर यह आगे कहेंगे अभी तक नहीं कहा है। हाँ, वे अपनेको सेवक सुत सममते हैं, यथा 'सेवक सुत पित मातु भरोस । रहइ असोच वन प्रमु पोसे') - इस तरह रामजी पिताके समान हुए। पितृकार्यमें मीन रहनाही चाहिए। अतएव हतु-मान्जी मौन रहे । प्रमाण यथा—'संध्ययोरुमयोर्जाप्ये भोजने दन्तवावने । पितृकार्येच दैवे च तथा मृत्रपुरीपयाः ॥१॥ गुरुगांवित्रिधौ दाने योगे चैव विशेषतः । एतेषु मौनमातिष्टन् स्वर्गे प्राप्नोति मानवः ॥२॥

है। हम सर्वोंके प्राण जा रहे हैं; तुम इस महासमुद्रको कूदकर सबके प्राणोंकी रचा करो। सब वानर दुःखी हैं, तुम उपेचा क्यों कर रहे हो ? (सर्ग ६६ ऋोक ३६, ३७)। यह सारी सेना आज तुम्हारा वह पराक्रम देखना चाहती है। रामकायके लिये ही पवनदेवने तुम्हें उत्पन्न किया। यथा—'रामकार्यार्थमेव त्वं जनितोऽसि महात्मना। अ० रा० धारमी अतः जिस लिये पैदा किये गए वह कार्य करो।

प० प० प्र०-यहाँ से सुरसा प्रकरण तक प्रायः पवनतनय और हनुमान शब्दोंका ही प्रयोग मिलता है। पवनतनय प्रथम मैनाक पर्वतको पावन करेंगे, फिर सुरसा और लंकिनोको। पश्चात् लंकाके प्रत्येक घरको इतना पवित्र कर देंगे कि वे सब संदिर ही बन जायँगे। ऋतः 'पवन' (पावन करनेवाले) तनय कहा।

टिप्पणी—२ 'पवनतनय वल पवन समाना ।०' इति । (क) इस कथनसे सूचित किया कि जाम्ब-वंतने इनके जन्मकी कथा कही, फिर इनके वलकी प्रशंसा की । यथा—'जयित वालार्ककिपिकेलि कौतुक उदित चंडकर मंडल प्रायकर्ता । राहु रिव-एक-पिव-गर्व-लवींकरन एरन भयहरन जय भुवनमर्ता । विनय ।२५।', 'जाको वाल विनोद एमुफि दिन इरत दिवाकर भोर को । जाकी चिन्नुक चोट चूरन कियो रद मद कुलित कठोर को । विनय ।३१।' (ख) बुद्धि-विवेक-विज्ञानके निधान कहनेका ताल्पर्य कि जिनमें ये हैं वे सब काम कर सकते हैं । बुद्धिसे कार्यको समसकर वलसे उसे सिद्ध करे । कार्यमें विवेक रक्खे जिसमें अनुचित न होने पावे और विज्ञानसे कार्यका अनुभव करे कि अनुचित न होने पावे । किवल सिंधुही लाँघना नहीं है, आगे और भी कुछ कार्य करना है—महावलवान छलकारी प्राणियोंसे काम पड़ेगा—जिसमें बुद्धि, विवेक और विज्ञानसे काम लेना पड़ेगा, छतः कहते हैं कि तुम बुद्धि-विवेक-विज्ञानके निधानहीं हो । तुम सबमें पार पाओगे । जहाँ जिसका काम होगा वहाँ उसे काममें लाओगे । बुद्धिसे व्यवहार समभोगे, विवेकसे ऊँच-नीचका निर्णय कर सकोगे और विज्ञाननिधान होनेसे तुमको अनेक शाखोंका ज्ञान है, इससे तुम शासा- नुसार मिलोगे और मिविण्यका विचार भी कर लोगे। (पं०, प्र०)]

३—'सुनतिह भएड पर्वताकारा' इति । (क) इससे जनाया कि रामकार्यके लिए अपना अवतार सुनकर इनके हृदयमें वड़ा हर्ष हुआ, यथा—'रामकाज लिंग जनम जग सिन हर्षे हनुमान । रामाजा । ५।१ ।' (ख) यहाँपर सुख्य दो वातें जाम्बवन्तने कहीं—एक तो यह कि तुम ऐसे ऐसे वलवान हो और तुम्हारा जन्म रामकार्यहीं निमित्त हुआ है और दूसरे कि तुम क्या चुप साधे बैठे हो । पहलेके उत्तरमें वे पर्वताकार विशाल शरीर हुए और दूसरेके उत्तरमें उन्होंने सिहनाद किया जैसा आगे किव लिखते हैं।

शिला—१ जबतक जाम्बवान हनुमान् जीकी प्रशंसा करते रहे और श्रीरामजीका नाम न लिया तबतक वे कुछ न वोले। जब 'रामं नाम लिया—'रामकाज लिंग तब अवतारा', तब वे गरज उठे।

२ जाम्बवन्तने कहा था कि—(१) 'का चुप साधि रहेड बलवाना', (२) 'पवनतनय बल पवन समाना', (३) 'वुधि विवेक विज्ञान निधाना', (४) 'कवन सो काज कठिन जग माँहीं०' और (४) 'राम-काज लिंग तब अवतारा'। इनके उत्तर क्रमसे हनुमान्जीमें ये हैं—(१) 'सिंहनाद करि वार्राहें बारा', (२) 'लीलिह नाँघों जलनिधि खारा', (३) 'सिहत सहाय रावनिह मारी', (४) 'आनौं इहाँ त्रिकूट उपारी' और (४) 'सुनतिह भएड पर्वताकारा'।

कनक वरन तन तेज विराजा। मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा।। ७॥ सिंहनाद करि वार्राहें वारा। लीलहि नायउँ जलनिधि स्वारा।। ८॥ सिंहत सहाय रावनहि मारो। आनौं इहाँ त्रिक्ट उपारी।। ६॥ जामवंत मैं पूँछउँ तोही। उचित सिखावनु दीजहु मोही।।१०॥

शब्दार्थ--उपारी (सं० उत्पादन से) = उखाड़कर।

अर्थ—(कैसे पर्वताकार हुए सो कहते हैं—) उनके तनका रंग सोनेका सा है, तनमें तेज विराजमान है, (ऐसा माल्म होता है) मानों यह दूसरा पर्वतोंका राजा (मुमेरू) है। । बारंबार सिंहकी तरह गरज-गरजकर [वे (श्रीहनुमान्जी) बोले] इस खारी समुद्रको मैं खेलहीमें लाँघ जाऊँगा (अर्थात् एक क्या में सारे समुद्रोंको लाँघ सकता हूँ और यह जो खारी समुद्र है यह तो सबसे छोटा है, इसका लाँघना क्या ? यह तो मेरे लिए खेल हैं)। । रावणको उसके सहायक (सेना आदि) सहित मारकर त्रिक्टाचलको यहाँ उखाड़कर ले आऊँ ? (अश्रिप्राय यह कि संपातीकी समक्तमें लंका दुर्ग बड़ा दुर्गम और रावण बड़ा भारी बीर भलेही क्यों न हो, पर मैं तो उसको और उसकी सेनाको मार डालनेको समर्थ हूँ और दुर्गकी क्या, मैं पर्वतका पर्वत उखाड़कर ला सकता हूँ। । हे जाम्बवान ! (बल तो हमने तुम्हारे प्ररणा करनेसे अपना बता दिया जैसे औरोंने पूर्व अपना अपना बताया है। पर मेरे लिए उचित कर्त्तन्य क्या है ?) मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुमे उचित सलाह दीजिए। १०।

टिप्पणि—१ 'कनकवरन तन' इति । यहाँ हनूमान्जीको सुमेरुसे उपमा दी। हनुमान्जी कनकवर्ण, वैसे ही सुमेरु सुवर्णमय; हनुमान्जीका स्वरूप भारी और सुमेरु भो भारी; सुमेरु पवतोंका राजा, हनुमान् किप-राज, यथा—'सकल गुण्निधानं वानराणामधीशम्'—(सं० मं०), 'जयित मर्कटाधीश मृगराज विक्रम महादेव मुदमंगला-लय कपाली'—(विनय), श्रीर 'वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ'—(वा० मं०)। यहाँ उक्तविषयावस्तूरपे चा है।

२ 'उचित सिखावन दांजहु मोही' इति । भाव यह कि जो हमने अपना बल रावणवध इत्यादि कहा वह अनुचित तो नहीं है, क्योंकि इसमें रामजीका यश नहीं है कितु अपमान है । यही बात अंगदने कही है, यथा—'जौं न राम अपमानिह डरऊँ। तोहि देखत अस कौतुक करऊँ।। तोहि पटिक मिह सेन हित चौपट किर तब गाँउ। तब जुवितन्ह समेत सठ जनकसुतिह लैजाउँ॥ लं० ३०।' अपनी बातको अनुचित समभते हैं, इसीसे उचित उपदेश माँगते हैं।

मा० म०—जब हनुमान्जी उपदेशकों के सींव श्रीरामचन्द्रजी के निकटसे चले तब उन्होंने शिक्षा के सींव दो उपदेश दिए।—'किह वल बिरह बेगि तुम्ह आएहु'। तथापि यहाँ हनुमान्जीने जाम्बवन्तसे पूछा; इसका कारण यह है कि वे वीररसमें मग्न हो गए, अतएव वह (प्रमुके उपदेशकी) सुधि जाती रही। अतः जाम्बवन्तसे पूछा तो उन्होंने वही उपदेश दिया और उनको लड़ैतीपीव श्रीरामचन्द्रजीमें दह किया।

दीनजी—आगे सुन्दरकाण्डमें कहा है—'जामवंतके वचन सोहाये', वे सोहाए वचन यही हैं जो आगे जाम्बवन्तजी कह रहे हैं, जिनको सुनकर हनुमान्जीका अभिमान दव गया और हनुमान्जी अनुचितकथनके दोप तथा इंडसे बच गए, नहीं तो भूठे ठहरते, क्योंकि रावण उनके हाथसे न मरता। हनुमान्जी आवेशमें ऐसी बातें कह गए—जिनका पूर्ण करना उनकी सामर्थ्यसे बाहर था; क्योंकि रावणकी मृत्यु श्रीरामजीसे होनी थी। अतएव अपनी भूलपर विचार करके उन्होंने कहा कि हे जाम्बन्त ! मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कहूँ। मुमे उचित शिचा दीजिए; क्योंकि मैं जो कुछ कह गया उसमें अनीचित्य और औचित्य दोनों हैं, आप मुमे औचित्य बतलाइये। [यहाँ वीररस है। रामकार्य करनेका अनीचित्य और जीचित्य दोनों हैं, आप मुमे औचित्य बतलाइये। वहाँ वीररस है। रामकार्य करनेका उत्साह स्थायी भाव है, जाम्बवन्तके वचन उद्दीपन विभाव, और प्रसन्न होना, वल संभाषणादि अनुभाव हैं, उप्रता आदि संचारी हैं।—(वीरक्वि)]

शीला—'लीलहि नाघों जलनिधि खारा' के 'खारा' का भाव यह कि मैं सातो समुद्र लाँघ जाऊँ यह क्या है। पुनः यह भी कि यह कुछ मीठा नहीं है कि इसमें स्नान, जलपान, विहार आदिमें देर लगा दूँ।

प० प० प० प०-१ हनुमान्जी विवेकप्रधान वैराग्यादि गुणसंपन्न उत्तम साधकके प्रतीक हैं। यद्यपि जितने भी पंचभूतमय शरीरधारी हैं वे सभी 'ईश्वर अंशजीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी।' हैं, तथापि किसीको विना सद्गुरु द्वारा अपने स्वरूपका बोध कराये निज स्वरूपका इमरण नहीं होता।

२ मानव शरीरमें भी हनुमान् जी शक्तिरूपमें, प्राणशक्तिरूपमें निवास करते ही हैं। यह है कुरडि लिनीशिक्त, जिसको मुख्य-प्राण भा कहते हैं। यह शक्ति भी सुप्त ही रहती है। जब कोई विज्ञ गुरु उसे जागृत कर देते हैं तब उस जीवका वैराग्या दिकी प्राप्ति होती है और उसमें भी महदन्तर पड़ता है। तत्पश्चात् यह शिक्त मोहरूपी सागर लाँघकर देहरूपी लंकापुरीमें अशोकवनमें स्थित श्रीभक्ति-शान्ति सीताजीको शोध करनेमें सफल होता है। इत्यादि आध्यात्मिक और यौगिक अर्थ भी यहाँ से लेकर संपूर्ण हनुमचरित्रमें हैं।

एतना करहु तात तुम्ह जाई। सीतहि देखि कहहु सुघि आई।। ११॥ तव निज भुजवल राजिवनयना। कउतुक लागि संग कपि सयना।। १२॥

श्रर्थ—हे तात ! तुम जाकर इतना भर करो (श्रर्थात् अधिक पुरुषार्थका अभी काम नहीं है) कि श्रीसीताजीको देख श्राकर खबर कहो ।११। तब राजीबनयन श्रीरामजी अपने बाहुबलसे, कौतुकके लिए बानरी सेना संग लेंगे ।१२।

टिप्पण्णि—१ 'निज सुजवल' का भाव कि अपने वाहुबलसे निशाचरों का संहार करेंगे, सेना तो केवल कोतुक के निमित्त है। कि 'राजिबनयन' पदका प्रयोग प्रायः तब तब किवने किया है, जबजब कृपादृष्टिका होना सूचित किया है। यथा—'देखी राम सकल किष सैना। चितह कृपा किर राजिबनयना', 'राजिबनयन घरें घनुसायक। भगत विपित भंजन सुखदायक। १११८ १००', 'सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। भिर आए
जल राजिबनयना। ५१३२।११ इत्यादि। यहाँ इस पदके प्रयोगका तालपूर्य यह कि निशाचरोंपर श्रीरामजीकी
कृपा है, उनको मारकर मुक्ति हेंगे। यथा—'उमा राम मृदु चित करनाकर। बैरभाव सुमिरत मोहि निस्चिर।
देहि परमगति सो जिय जानी। अस कृपालु को कहहु भवानी। ६१४४।४-५१', 'रामाकार भए तिन्हके मन। मुकुत
भए छूटे भववंधन। रघुवीर सर तीरथ सरीरिन्ह त्यागि गति पैहिंह सही।'

रा० प्र॰ श०—यह लीला-विभूति प्रभुका कौतुकागार हे, यथा—'जग पेलन तुम्ह देलिनहारे'। जब जीवोंपर कृपादृष्टि होती है तभी वे इस लीला-विभूतिमें आते हैं। सामुद्रिकमें कहा है कि जिसके कमलवत् नेत्र होते हैं वह द्यावान और दूसरोंका कष्ट निवारण करनेवाला होता है। विविध भावोंके अनुकूल जहाँ किवने नखिशख कहा है वहाँ सामुद्रिकके मतसे भगवत्के गुणही कहनेका तात्पर्य है।

पं०—दुष्टवध-प्रसंगमें 'राजिवनयन' महासौम्य विशेषण देनेका माव यह है कि—१ हृद्यका कोप आँखोंमें प्रकट होता है। प्रभुके हृद्यमें कोप नहीं है, क्योंकि यदि होता तो दुष्टोंको मुक्ति कैसे देते ? [पर 'जो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई।', 'राम रोप पावक अति घोरा', 'निर्वानदायक क्रोध जाकर' इन उद्धरणोंसे इसका विरोध होता है। (प० प० प्र०)] २—कोप तो परावेपर होता है और ये तो अपने पुराने दास हैं, अब कृपादृष्टिसे उनको पुनः पार्षद बनाना है। अतएव 'राजिवनयन' कहा।

प० प० प०—'राजिव नयना' इति । (क) राजीव अथवा अरुणनयन वीर या शृंगाररसके निद्र्शक हैं। मानसमें श्रीरामजीके नेत्रोंका उल्लेख एकसठ बारसे कम नहीं आया है। इसमेंसे वाईस बार राजीव विशेषण और सोलहवार कमल, सरोज आदि अन्य कमलवाची विशेषण साथमें हैं। २३ वार कमलादि शब्द नहीं हैं। (ख) यह कहना कि 'राजिव' विशेषण यहाँ वधादि क्रोधजनित कार्य सूचित नहीं करता अव्याप्ति दोषयुक्त है और मानसावलोकनकी अपूर्णताका निद्र्शक है। यथा 'मैं देखों खल वल दलहि वोले राजिवनैन ।६।६६।' कुंभकर्ण और उसकी सेनाका संहार करनेको निकलते समय यह कहा गया है।

पं०, प्र०—'कौतुक लागि' का भाव कि राचसोंने जो देवताओं को वहुत दुःख दिया है उसका वदला वानरों द्वारा सूत्रधार यहाँ लिचत करते हैं। इनके द्वारा राचसोंका गर्व भी हरण करायंगे। पुनः, भाव कि यह सारा ब्रह्माण्ड जिसकी मायाका कौतुक है वह वंदरोंको साथ लेकर केवल वानरों और निशाचरोंका कौतुक देखना चाहता है।

छंद—किप सेन संग सँघारि निसिचर राम्र सीतिह आनिहैं। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि वखानिहैं।। जो सुनत गावत कहत समुभत परमपद नर पावई। रघुवीर-पद-पाथोज मधुकर दासतुलसी गावई।।

अर्थ—कपिसेना संग लिए हुए निशाचरोंका नाश करके श्रीरामजी श्रीसीताजीको लागेंगे। इस जैलोक्य-पाचनकर्त्ता सुन्दर यशको सुर, मुनि और नारद आदि वसान करेंगे; जिसे मनुष्य सुनते, गाते, कहते, सममते परमपद पाते हैं और पावेंगे और जिसे रघुवीरपद-कमलका मधुकर (भ्रमर) तुलसीदास गाता है।

टिप्पणी १—'नारदादि वखानिहैं' इति । ओरामचरितके वखान करनेमें नारदेशी सबके आदिमें हैं, सबमें प्रधान ये ही हैं, इनकी प्रथम गिनती को गई है। यथा अध्यात्मे —'यस्यावतार चरितानि विरंचि लोके गायन्ति नारद मुखाभव पद्मजाद्याः।'

२—(क) संपातीने वानरोंसे किष्किधाकांड तक का चिरत कहा था—२= (७९) देखिए। श्रव जाम्बवंतजी त्रागेका त्रथीत सुंदरसे उत्तरकांड तक का चिरत कह रहे हैं। (ख) 'किषसेन संग सँहारि निस्चिर राम सीतिह त्रानि हैं', यह लंकाकांड है। त्रीर (ग) 'त्रै बोक्यपावन सुजसु सुर सुनि नारदादि वसानिहैं।', यथा 'राजाराम श्रवध रजधानी। गावत गुन सुर मुनि वरवानी। ११२५।६।', 'वार वार नारद मुनि त्रावहिं। चिरत पुनीत रामके गावहिं।। नित नवचरित देखि मुनि जाहीं। त्रह्म कथा कहाहीं। अप्रश' यह यश-वखान उत्तरकांडका है जब श्रोरामजी राजा हुए।

३ किष्किन्याकारडकी समाप्तिमें सातों कारड समाप्त किये। इससे यह द्रसाया कि इस कारडके

पाठसे सातों कारडोंके पाठका फल प्राप्त होता है।

४ 'जो सुनत गावत कहत....' इति । यहाँ सुयशका माहात्म्य कहते हैं । 'जो सुनत' ऋर्थात् श्रोता होकर सुननेवाले, 'गावत' ऋर्थात् रागसे गानेवाल, 'कहत' ऋर्थात् वक्ता या व्यास होकर कहनेवाले श्रीर 'जो समुक्तत' ऋर्थात् ऋर्थे और भावको समक्षतेवाले, ये चारों परमपद पाते हैं । वैष्णविसद्धान्तसे मुक्ति चार प्रकारकी है—सालोक्य, सामीप्य, साह्रप्य और सायुज्य । और, यहाँ चार क्रियायें दी हैं—'सुनत, गावत, कहत और समुक्तत । क्रमशः, सुननेवाले सालोक्य पाते हैं, गानेवाले सामीप्य (क्योंकि भगवान्का श्रीमुखवचन है कि मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त यशोगान करते हैं—'मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ।'), वक्ता साह्रप्य (क्योंकि व्यास भगवान्का स्वरूप हैं) और समक्षनेवाले सायुज्य- मुक्ति पाते हैं, यथा 'जानत तुम्हइँ तुम्हिंह होइ जाई। २।१२०।३।'

यहाँ प्रथम 'सुनत' पद दिया क्योंकि नवधामिक्तमें 'श्रवण' मिक्क प्रथम मिक्क है। 'सुनत' से श्रवण और 'गावत' से कीर्तन मिक्क जनाई। कीर्तन दो रीतिसे होता है, एक तो गानरीतिसे, दूसरा कथा-रीतिसे। इसीसे गाना और कहना दोनों भेद कहे। 'समुक्तत' से स्मरण मिक्क और 'रघुवीर पद्पाथोज

मधुकर' से पादसेवन भक्ति कही।

नोट—१ मयंककारका मत है कि 'जो सुनत गावत....' का भाव यह है कि इस काण्डके तत्व कथन करनेवालेके समीप 'उत्तम समम्भनेवाला' चाहिए और इसके गानेवालेके निकट प्रेमपूर्वक सुनने-वाला चाहिए। तात्पर्य कि जो इस प्रकार सममोंगे और गायँगे वे अवश्य परमपद पायँगे।

्रप्र० स्वामीजीका मत है कि 'सुनत, गावत, कहत और समुक्तत' ये चारों भिन्नभिन्न और परस्पर

निरपेच हैं —ऐसा मानना भारी भूल है। यह नीचेके अवतरणों के मिलानसे स्पष्ट हो जायगा।

श्रवण—'मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत। समुक्ती नहिं तसि वालपन तब अति रहेउँ अचेत। ११३०। तहिष कही गुर वारिह वारा। समुक्ति परी कछु मित अनुसारा।', 'जस कछु बुधि-विचेक वल मेरे। तस कहिहउँ हिय हरिके प्रेरे। ११३१।३।' इन उद्धरणोंसे यह सिद्ध हुआ कि प्रथम अनेक.

बार श्रवण करनेसे जब समभमें आ जाय तब कहना शक्य होता है ख्रौर वह भी 'हरिके प्रेरे'।

अब रहा 'गावत' का विचार । सुननेपर जब गान (संकीर्तन) किया जाता है तब यह ज्ञात होता है कि कहाँ तक समभ पड़ा है। जो समभमें नहीं आया उसे फिर पूछना पड़ता है, तब पुनः पुनः अवग्रसे समभमें आता है। जिसने स्वयं नहीं समभा वह कहेगा क्या ? अतः चारों को सापेच्य मानना पड़ेगा। पुनः, 'जे एहि कथिं सनेह समेता। किहहिं सुनिहिं समुिक सचेता। हो इहिं राम चरन अनुरागी। किलिमल रहित सुमंगल भागी। १११५।' देखिए।

टिप्पणी—५. 'परम पद नर पावई' इति । 'नर' पद देकर जनाया कि नारदादिके बखाने हुए चिरतों के ऋधिकारी 'नर' हैं, नारी नहीं । यथा 'जदिप जोषिता नहिं ऋधिकारी ।१।२१०।१।' इसीसे 'परमपद' का पाना नरको कहा है, नारीको नहीं । और तुलसीदासजी जो रामचिरत भाषामें गाते हैं उसके ऋधिकारी तो नर और नारी सभी हैं। इसीसे आगे 'सुनहिं जे नर ऋक नारि' ऐसा कहा। (यह न्नेतायुगकी बात है जब संस्कृत ही देवभाषा थी, यहाँ तक कि वानर हनुमान्जी भी उस भाषाके पूर्ण पंडित थे)।

नोट—२ पंजाबीजी लिखते हैं कि जाम्बवान्जीके मुखसे रामचरितका महात्म्य छन्द्रमें कहा कि 'परमपद नर पावई' ख्रौर त्रागे गोस्वामीजो अपने मुखसे रामसुयश-अवणादिका फल कहते हैं जिसमें स्त्री पुरुष वर्णाश्रमादि सबोंको अधिकारी कहते हैं।

प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि "छन्द्रमें जो 'नर' शब्द है उसका ही अर्थ आगे स्पष्ट किया है। नारदादिने जो यश गाया है उसका अवण करनेसे स्त्रियोंको परमगित नहीं मिलेगी ऐसे कुतक के लिये स्थान नहीं रक्खा है। अन्यथा भागवतादि पुराणों के अवणादिसे स्त्रियोंको परम गित नहीं मिलेगी ऐसा कहना पढ़ेगा। शबरीजीको परमगित प्राप्त हुई है वह तुलसी-मानस-अवणसे नहीं। (प० प० प०)। अनिमेरी समकमें 'नर' शब्द मनुष्यमात्रके अर्थ में है जिसमें श्री और पुरुष दोनों आजाते हैं। अन्यत्र भी यह शब्द चित्रिअवणके संबंध में आया है। यथा—'रष्ठवंसभूषन चित यह नर कहिंह सुनिहं जे गावहीं। किल मल मनोमल धोइ विनु अम रामधाम सिधावहीं। सतांच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरें। दाकन अविद्या पंचजितत विकार अरिख्यर हरे। ७१३०।'—इनमें भी तो 'नर' ही शब्द है। यह तुलसी-वाक्य है और तुलसी-मानसके ही. संबंध में कहा गया है। संकुचित अर्थ करनेसे दोहा ३० के वाक्यसे विरोध भी होगा। 'नर' शब्द और मी बहुत जगह मनुष्यमात्रके लिये आया है। यथा 'ते नर यह सर तजिहें न काऊ। ११३९।७।', 'जों नर होइ चराचर द्रोही। आवे सभय सरन तिक मोही। १४।४०।२।', इत्यादि।

टिप्पणी—६ 'रघुबीर पद पाथोज मधुकर....' इति । (क) भाव कि जैसे भौरा मकरन्द पान करता है वैसे ही में तुलसीदास श्रीरामपदारिवन्दमं अनुराग करता हूँ । यही मकरन्दका पान करना है। यथा 'पद पदुम परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करइ पाना ।१।२११।' भ्रमर गुंजार करता हैं, वैसेही में श्रीरामसुयशका गान करता हूँ । [भ्रमर विना पद्मके स्थिर नहीं होता, यथा 'पदुम भँवर बिनु दूबर है पदुम भँवर संबंध सनातन देवरिचत निह वरवर है।' (श्रीजानकी विन्दु)। इस कारणसे एवं इससे कि समुद्रोल्लंघन करना है, कमलको हृदयमें रखना कहा। (प्र०)]

प० प० प० प० - 'रघुवार' शब्दसे भावी कथा सूचित की गई है। ऋपावीर हैं, अतः 'सीतिह आनिहें'। युद्धवीर हैं, अतः 'संघारि निसिचर' कहा। दानवीर है, अतः विभीषणको राज्य और रावणादिको सद्गति देंगे। धमवीर हैं, अतः धमनीति रक्षण करते हुए ही युद्ध करेंगे। धमसंस्थापन होगा, यह 'सुजस....' से सूचित किया। विद्यावीर है, दशरथजीको दृढ़ ज्ञान देग।

टिप्पणी—७ 'दास तुलसी गावई' इति । सुनने, गाने, कहने और सममनेवाले, इन चारों में से गोस्वामीजी अपनेको गानेवाला कहते हैं। और लोग सुयश गाकर परम पद पाते हैं, पर तुलसी रामपद्रशीत होनेके लिये गाते हैं। ये दो वातें कहकर जनाया कि श्रारामचिरत श्रीरामपदारिवन्दमें रित (श्रेम) और परम-

पद दोनोंके दाता हैं। यथा—'रामचरनरित जो चह अथवा पद निर्वान। भाव सहित सो यह कथा करड अवन पुट पान। ७१२८।'

अलंकार—'जो सुनत गावत....पावई' में 'प्रथम निद्शेना' है। श्रीरघुवीरपदमें कमलका आरोप और तुलसीदासपर भ्रमरका आरोपण 'परंपरित रूपक अलंकार' है। जाम्ववन्तजीके मुखसे जतामें यह

रूपक कहलाना 'भाविक अर्लंकार' है। (वीर)

प० प० प० प०—वालकांड दोहा २४, २५ तथा मानसक्ष्पकमें समग्र रामचिरत संचेपमें कहा गया है। यहाँ मानसके मध्यमें दोहा २ में श्रीरामजीके मुखसे ही अर्एयकांड तककी कथा कही गई है, फिर दोहा २४ में संपातीने भी कही है और यहाँ श्रीजाम्बवान् जीके मुखसे उत्तरकांड तककी कथा कही है। उत्तरकांडमें मुशुरुडीजीके मुखसे चौरासी प्रसंगों सिहत रामचिरत कहा है। इस प्रकार 'जेहि महँ आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। ७६१।६।' यह वचन चिरतार्थ हुआ है। अन्य चार काण्डोंमें भी समग्र मानसका सार प्रथित है।

## दोहा—भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहिं जे नर अरु नारि। तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहिं।त्रसिरारि ∰॥३०॥

अर्थ-श्रीरघुनाथजीका यश भव (रोग) की द्वा है। जो स्त्री और पुरुष इसे सुनते हैं, उनके सब

मनोरथ त्रिशिराके शत्रु श्रीरामजी सिद्ध करते हैं।

वि० त्रि०—'भव भेषज रघुनाथ जस....त्रिसिरारि' इति । यह रामचरितमानस संसृति रोगके लिये चिकित्सा प्रन्य है। चिकित्सामें तीन प्रकारसे श्रोषध दिया जाता है। (१) चूर्ण रूपसे (२) अर्क रूपसे (३) गोलीके रूपसे । सो चूर्ण तो पहिले वालकाण्डमें ही कहा, यथा—'श्रमिय-मूरि-मय चूरन चारु। समन सकल भवरुज परिवारु।' अर्क रूपसे यहाँ कहते हैं, 'भव भेषज रघुनाथ जस, सुनिहं जे नर अरु नारि', अर्थात् रघुनाथयश पेयहपसे भेषज है, यथा—'नाथ तवानन सि स्रवत कथा सुधा रघुवीर। अवन पुटिन्ह मन पान करि निहं श्रयात मित धीर।' गोली रूपसे भव-भेषजका वर्णन उत्तरकांडमें किया जायगा।

ऊपर छन्द्रमें कह आये हैं, 'जो सुनत गावत कहत समुक्तत परमपद नर पावई!' उसी वातको यहाँ 'भव भेषज' कहकर स्पष्ट किये देते हैं। रघुनाथ-यशमेंसे किब्किन्धाकांडके सेवनसे सकल मनोरथकी

सिद्धि होती है। यह काएड गृहमेधियोंके लिये अधिक उपयोगी है।

टिप्पणो—१ 'सकल मनोरथ सिद्ध करहिं' इति । सकल मनोरथसे इह लोक और परलोक दोनों-की प्राप्ति कही । इस लोकमें सुख संपत्तिका भोग करते हैं और श्रीरामयश भव-भेषज है, अतः भवसे छूटकर रामधामको जाते हैं। यथा 'जे सकाम नर सुनहिं जे गाविं । सुख संपित नाना विधि पाविं । सुर दुलभ सुख करि जग माहीं । अंतकाल रघुवरपुर जाहीं । ७१९।३-४।'

२ 'सिद्ध करहिं त्रिसिरारि' इति । त्रिशिरारि सिद्ध करेंगे, इस कथनमें भाव यह है कि देविष नारदादिकी वाणीमें तो स्वतः प्रभाव है, इसमें त्रिशिरारि श्रीरामजीका वल भरोसा है, वे ही सिद्ध करेंगे।

३ 'त्रिसिरारि' पाठ शुद्ध है क्योंकि रामयश सुननेवालेके मनोरथके सिद्धकर्ता सब कांडोंके अंतमें श्रीरघुनाथजीको ही लिखा है।

वालकांड—'उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे साद्र गावहीं । <u>वैदेहि रामप्रसाद ते</u> जन सर्वदा सुख पावहीं ।'

क्ष त्रिसिरारि—पं० रा० गु० द्वि, १७२१, भा० दा०। त्रिपुरारि—पं० शिवलाल पाठक, रा० प्र०। होनों ही प्राचीन प्रतिलिपियोंके पाठ हैं। कविलिखित पाठ कीन है, निश्चय नहीं किया जा सकता। अत्वर्ष हमने दोनों पाठोंके भाव और दोनोंके संबंधके मत दे दिये हैं।

लंका—'समर बिजय रघुबीरके चरित जे सुनिहं सुजान। बिजय विवेक बिभूति नित तिन्हिहं देहिं भगवान।'

उत्तरकांड—'सतपंच चौपाई मनोहर जानि जे नर उर धरे। दारुन अविद्या पंचजनित विकार श्रीर्घपति हरे।'

तथा यहाँ — 'तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहिं त्रिसिरारि।'

नोट-'त्रिपुरारि' पाठके संबंधके भाव और विचार नीचे दिये जाते हैं-

लाला भगवानदीनजी लिखते हैं कि ''महादेवजी रामभक्तिके आचार्य हैं, वे ही रामयशगायकोंके मनोरथ सिद्ध करते हैं। इस कांडके आदिमें काशीपुरी और काशीपित दोनोंकी वन्दना दो सोरठोंमें की गई है। तदनुसार अन्तमें महादेवजीके विषयमें लिखना संगत है। आदि अन्त एक सा उत्तम होता है।"

पाँड़ेजी कहते हैं कि 'यह कांड शंकरजीकी प्रसन्नतामें संपुटित है। क्योंकि 'मुक्ति जन्म महि

जानि' यह त्रादि है और 'सिद्ध करहिं त्रिपुरारि' में विश्राम है।

रा० प्र० त्रौर पंजाबीजी कहते हैं कि ''त्रिपुरारि भक्तराज हैं त्रौर रामकथाके प्रवर्तक हैं। 'त्रिपुरारि' शब्दसे मंगलाचरणका सोरठा उपक्रम हुआ और यहाँ उसका उपसंहार हुआ। वालकांडमें जो कहा था कि. 'सपनेहु साचेहु मोहि पर जौं हर गौरि पसाउ। ती फुर होउ जो कहउँ सब भाषा भनित प्रभाउ।' उसमें जो हेतु था वही यहाँ है। पुनः त्रिकूटाचलकी कथा कहनी है, इससे त्रिपुरारि नाम दिया।"
पं० शिवलाल पाठकजी लिखते हैं कि 'शिवजी फल देंगे' ऐसा कहनेका कारण यह है कि

कि दिंकधा कांड काशी रूप है, अतः काशीपति इसका फल देंगे।

प्र० स्वामीजीका मत इसी पत्तमें है। आगे सोरठामें देखिए।

श्रीधर मिश्रजी लिखते हैं कि सप्तकांड रामचरितको सप्तपुरी कहा है। चौथी पुरी काशी है वैसेही यह चौथा कांड है। अतएव इस कांडको काशी निरूपण करके प्रारम्भमें भी शंकरवंदना किष्किन्धा-काशीका अधिष्ठातादेवता जानकर किया और अन्तमें मनोरथका सिद्धकर्त्ता कहा। जैसे वरुणासे अस्सी-तक काशी है वैसे ही यहाँ 'आगे चले बहुरि रघुराया' में 'बहुरि' का 'व' वरुणाके आदिका 'व' है और श्रन्तमें जो 'सिद्ध करहि त्रिपुरारि' के 'सिद्ध' शब्दमें 'सि' है वही 'श्रम्सी के श्रन्तकी 'सी' है। यही वकार बरुणा और सिकार अस्सीके बीचकी किष्किधा-काशी है। (इति मानस-मयंके)।

रा० प्र० श०—'बिषम गरल जेहि पान किय' और 'को कृपाल संकर सरिस' आदिमें कहकर. जनाया कि जिन्होंने देवतात्रोंकी रचा की थी; वेही शिव इस कांडमें विरहानलसे दुःखी श्रीरामजी तथा त्रिताप से खेदित समस्त जीवोंकी रचा करें। अपने रूपान्तर श्रीहनुमान्जी द्वारा मिलकर श्रीयुगलम्तिके -संनप्त हृदयको उन्होंने शान्त किया।

टिप्पणी-४ सातों काण्डोंकी फलश्रुतियोंके भाव-

वालकांडमें श्रीरामजीके व्रतवंधविवाहादि सुखका वर्णन है। अतएव बालकी समाप्तिमें 'सुख श्रीर उत्साह' की प्राप्ति कही।

अयोध्याकांडमें श्रीभरतजीका प्रेम और वैराग्य वर्णित है, अतः उसके अंतमें प्रेम और वैराग्यकी प्राप्ति कही। यथा 'भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहिं। सीयरामपद प्रेम अवसि होइ भवरस विरति।'

अरण्यमें श्रीरामजी स्त्रीविरहसे दुःखी हुए, इसीसे वहाँ अंतमें स्त्रीका त्याग कहा है। यथा 'दीपसिखा सम जुवंति तन मन जिन होसि पतंग।

किष्किन्धामें श्रीरामजीका मनोरथ सिद्ध हुआ—श्रीहनुमान्जी और सुत्रीवर्जी ऐसे सेवक मिले, सीताशोधका उद्योग हुआ। अतएव इसके अंतमें मनोरथकी सिद्धि कही।

सुन्दरकांडमें श्रीरामजीको विना जहाज ही समुद्रपार उतरनेका उपाय मिला। अतः उसकी समाप्तिमें

बिना जहाजके समुद्रका तरना कहा । यथा—'सकल सुमंगल-दायक रघुनायक-गुन-गान । सादर सुनिह्ं ते तरिहं भव-सिधु बिना जलजान ।'

लंकामें श्रीरामजीको विजय प्राप्त हुई। अतः वहाँ विजय विवेक विभूतिकी प्राप्ति कही। उत्तरमें राज्याभिषेक हुआ। यह दीनोंके लिये याचनाका समय है। अतः वहाँ गोस्वामीजी अपना माँगना लिखते हैं। यथा-'मो सम दीन न दीनहित तुम्ह समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंसमिन हरहु विपम भव भीर।'

# सोरठा—नीलोत्पलक्ष तन स्थाम काम कोटि सोमा अधिक। शुनिय तासु गुन ग्राम जासु नाम अघ† खग बधिक।। ३०॥

इति श्रीरामचरितमानसे सकल-कलि-कलुपविध्वंसने विशुद्ध संतोष संपादनो

नाम चतुर्थः सोपानः समाप्तः 🗓 ।

शब्दार्थ—उत्पत्त (सं०) = कमल । नीलोत्पत्त = नील कमल । नीलोपत्त = नील उपल = नीलमणि । श्रथं—जिनका नीलोत्पत्तके समान श्याम शरीर है जिसमें करोड़ों कामदेवोंसे भो श्रधिक शोभा है । जिनका नाम पापरूपी पन्नियोंके लिए बहेलिया रूप है उनका यशसमूह (चरित) सुनिए ।३०।

किल के सम्पूर्ण पापोंका नाशक विशुद्ध संतोषका संपादन करनेवाला श्रीरामचरितमानसका

चौथा सोपान समाप्त हुआ।

टिप्पणी-१ (क) यहाँ 'नीलोत्पल तन रयाम कामकोटि सोभा अधिक', 'तासु गुन प्राम' और 'जासु नाम' अर्थात् रूप, गुण और नाम तीनों कहकर जनाया कि रूप हृदयमें धरे, गुण अवण करे, और नाम जपे। यथा—'श्रुति रामकथा सुख रामको नाम हिये पुनि रामहिको थलु है। क० ड० ३७।' (ख) 'नीलोत्पल तन स्थाम काम कोटि सोभा अधिक' इससे रूपका नियम किया कि जिस रूपसे मनुमहाराजके सामने प्रकट हुए उसीका ध्यान धरो। मनुको इसी रूपसे दशन हुआ, यथा—'नीलसरोक्ह नीलमिन नीलनीरघर रयाम। लाज़िह तन सोभा निरिल कोटि कोटि सत काम। १११४६।' (ग) 'सुनिय तासु गुनप्राम', इस कथनसे गुणका नियम किया कि रामचिरतमानस सुनो। मनुप्रार्थित मूर्तिका चिरत मानसरामायण है। यथा—'लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा। सो सब कहिहीं मित अनुसारा। १११४९।६।' (घ) 'जासु नाम अधिका-विधक', इससे नामका नियम किया कि रामनाम जपो, अधिकागणविधक रामनाम ही है, यथा—'राम सकल नामन्ह ते अधिका। होउ नाथ अधिकागन विधका। ३१४२।८।' बिधक की उपमा देनेका भाव कि विधक स्वाभाविक ही पिन्नयोंका वध करता है; इसी प्रकार रामनाम स्वाभाविक ही पापोंका नाश करता है।

इस तरह श्रीरामजीके रूप, गुण और नामका महात्म्य कहकर यह कांड समाप्त किया। [मंगलाचरणके ऋोकों में भी नाम, रूप और लीला तीनों कहे गए हैं, वैसे ही यहाँ उपसंहारमें तीनों कहे गए]

प०प०प्र०—'जासु नाम अघ खग बधिक' इति। यह उपसंहारका अन्तिम चरण है। इसमें नामका स्पष्ट उक्षेख है। मंगलाचरणमें नामकी वन्दना केवल इसी कांडमें है। यह कांड नामपर है, मंगलाचरण देखिए।

'ऋघ खग विधक' इति। खग शब्द ऋष्ठि है। खग = मेघ। = वायु। ऋघ खग = पातकरूपी मेघ। ऋघ-खग विधक खग = पापरूपी मेघोंका विनाशक प्रभंजन। (३।४२ देखिए)। पापरूपी मेघपटलको अन्तःकरण-रूपी आकाशमेंसे भगाकर रामनामरूपी राकेश शीत्लता, प्रकाश, ऋमृत और प्रसन्नतादि भर देता है।

इस प्रकार रामनामके प्रभावसे हृद्य पूर्ण निर्मल होनेपर ही दासको प्रेमाभक्तिकी याचना करनेका ऋधिकार प्राप्त होता है। अतः सुंद्रकांडके मंगलाचरणमें ही यह याचना करते हैं।

<sup>🖇</sup> नीलोपल—(पं० रामकुमार)। † 'खग द्यघ'—(रा० प्र०, काशी)। ‡ 'संपादनो नाम चतुर्थः' – (ना० प्र०)। 'संपादनी नाम चतुर्थ'—(भा० दा०)।

प० प० प० प०—इस काण्डके मंगलाचरणके ऋोकोंमें नामवन्दना और सोरठोंमें काशी तथा शिवजीकी वंदना की है। यहाँ उपसंहारके दोहेमें प्रथम त्रिपुरारिका उल्लेख, पश्चात् 'अघवधिक' में काशी-जीका उल्लेख और अन्तमें नामका उल्लेख है। अघवधिक = अघहानिकर। यह काण्ड काशीपुरी है, अतः उपक्रममें ही नहीं किन्तु मध्यमें भी (वालिवधप्रकरणमें) शिवजी और काशीजीका उल्लेख है। अतः 'त्रिपुरारि' पाठ ही ठीक है।

दिष्पणी—२ 'इति श्रीरामचरितमानसे....विशुद्ध संतोष संपादनो नाम....' इति । प्रत्येककांडके श्रम्तमें जो फलश्रुति है वही उस सोपानका नाम है । जैसे, (१) वालकाएडकी फलश्रुतिमें व्रतवंध विवाहका वर्णन है । वह सब कम है । कमका फल सुख है । इसीसे वालकांड 'सुखसंपादन' नामका सोपान है । (२) श्रयोध्याकाएडकी फलश्रुतिमें 'प्रेम श्रौर विरति' का वर्णन है, इसीसे वह 'प्रेम वैराग्य संपादन' नामका सोपान है । (३) श्ररएयकाएडकी फलश्रुतिमें वैराग्य है, इसिलए वह 'विमल वैराग्य संपादन' नामका सोपान है । (४) किष्किधाकाएडकी फलश्रुतिमें मनोरथिसिद्धि है । मनोरथिसिद्धिसे संतोष होता है, इसीसे इसका 'विशुद्ध संतोष संपादन' नाम है । (४) सुंदरकांडकी फलश्रुतिमें ज्ञानकी प्राप्ति है, यथा—'सकल सुमंगल-दायक एवनावन गुनगान' । सुमंगल ज्ञानका नाम है, इसीसे वह 'ज्ञान संपादन' नामका सोपान है । (६) लंकाकाएडकी फलश्रुतिमें विज्ञानका वर्णन है, यथा—'कामादि-हर विज्ञान-कर सुर सिद्ध सुनि गाविह सुदा' । इसीसे वह 'विज्ञान संपादन' नामक सोपान है । श्रौर (७) उत्तरकाएडकी फलश्रुतिमें 'श्रविरत्त हिर्मिक्त' का वर्णन है, यथा—'तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम' । इसीसे वह 'श्रविरत्त हिरमिक्त संपादन' नामका सोपान है ।—सारांश यह कि वालमें धर्म, अयोध्यामें प्रेम श्रौर वैराग्य, अरएयमें विमल वैराग्य, किर्हिकधामें संतोष, सुन्दरमें ज्ञान, लंकामें विज्ञान श्रौर उत्तरमें श्रविरत्त हिरमिक्त कही है ।

इंजिसा कम सातो काण्डोंकी फलश्रुतिमें है उसी प्रकार धर्म, वैराग्य, संतोष, ज्ञान, विज्ञान श्रीर हरिभक्तिकी प्राप्तिका क्रम है। अर्थात् धर्मका फल वैराग्य है, वैराग्यका संतोष, संतोषका ज्ञान, ज्ञानका विज्ञान श्रीर विज्ञानका फल हरिभक्ति है।

नोट—'सुनिय तासु गुनश्राम...विधक' में परंपरित क्षक है। 'नीलोत्पल तन श्याम' में वाचक- लुप्तालंकार है।

पं०—कांडके अंतमें ध्यान और नामका उपदेश देनेका भाव यह है कि शयनके समय नामका जप और प्रभुका ध्यान करता हुआ सोवे तो जाग्रतिकालमें भी शुभ वासना होती है, वैसे ही समाप्तिमें प्रभुका ध्यान करनेसे अगले काण्डका उत्थापन भी आनन्दपूर्वक होगा।

प्र०—कुछ लोगोंका मत है कि 'वन विस कीन्हें चरित अपारा०' इस प्रश्नका उत्तर अरायकाण्ड है। क्योंकि उसका नाम ही वनकांड है। कुछका मतहै कि यथार्थ उत्तर इसका अराय, कि कि धा और सुन्दर तीनों काण्ड हैं। इसके उदाहरण भी देते हैं। (अरण्यकांडमें अरायके कुछ उदाहरण दिए जा चुके हैं)। कि कि कि धा के उदाहरण, यथा—'छत्री रूप फिरहु वन वीरा', 'कवन हेतु वन विचरहु स्वामी', 'सहत दुसह वन आतप वाता', 'कारन कवन वसहु वन मोहि कहहु सुग्रीव', 'सुंदर वन कु सुमित अति सोमा', 'मंगलरूप भएउ वन तब तें', 'चले सकल वन खोजत॰' और 'बहु प्रकार गिरि कानन हेरिहं' इत्यादि। इसी प्रकार सुंदरमें भी वन शब्द आया है, यथा—'कु वलय विपिन कु तबन सिरसां, 'तब मधुवन भीतर सब आए' और 'जाइ पुकारे सकल ते वन उजार जुवराज'।

महादेवदत्तर्जी—गोस्वामीजीने इस काण्डमें ३० दोहे क्यों रक्खे और इसे सबसे छोटा क्यों वनाया ? उत्तर १—'३० दोहेका भाव कि मानों यह तीसामंत्र है। और अपर जो छः काण्ड हैं वे संपुट हैं। जिनमें से वाल, अयोध्या, अरण्य उपरका ढकना है और सुन्दर, लंका, उत्तर नीचेका पल्ला है। इसके मध्यमें यह काण्ड रत्न-रूप है। इसके पत्र छोटा होना ही चाहिए, अतः यह छोटा है और इसका मूल्यं विशेष हैं, इसमें बहुत अर्थ भरे हैं। अथवा, २—िकिंकिधा रामजीका हृद्य है। यथा—'वालकांड प्रभुचरण

श्रयोध्या किंट मन मोहै। उदर बन्यो श्ररण्य हृदय किंध्किधा सोहै' इति मानसाचार्येणोक्तम्। तहाँ हृद्य शरीरके मध्यमें श्रीर छोटा होता है। वा, ३—इसमें श्रीजानकीजीकी प्राप्तिका संबंध किसी पदमें पाया नहीं जाता है। श्रतण्व श्रीजानकीवियोग-विरह विचारकर थोड़ा (३० ही दोहेमें कथा) लिखकर समाप्त किया।

प० प० प्र०—इस काण्डमें केवल ३० ही दोहे रखनेमें गोस्वामीजीने अपनी काव्य प्रतिभाकी पराकाष्ठा की है। यह रहस्य विनयके 'कामधेनु किल कासी। पद २२।' से स्पष्ट किया। इस पदमें काम- धेनुका रूपक काशीजीसे वाँघा है। इस रूपकमें काशीका वर्णन ३० विषयों में किया है। वे सब विषय कि किंकधाकाएडमें हैं। यह काशी और कि किंकधाके मिलानसे स्पष्ट हो जायगा।

| किष्किधा       | कारडमें हैं । यह काशी और किष्टि | कधाके मिलानसे स्पष्ट हो जायगा।                             |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| विषय           | श्रीकाशीजी                      | किष्किंधा कार्यंड                                          |
| <b>उ</b> पक्रम | सेड्य सहित सनेह कामधेनु कलि     |                                                            |
|                | समनि पाप संताप सोक रुजसु        | मंगलरासी मुक्तिजन्ममहि, ज्ञानखानि अघहानिकर                 |
| १–४            | मरजादा चहुँ श्रोर चरनवर         | चारों दिशात्रोंको दूत भेजना                                |
| دم             | रोम सिवलिंग श्रमित श्रविनासी    | नाना वरन सकल दिसि देखिय कीस                                |
| ६              | <b>ग्रंतर ग्रयन श्रयन भ</b> ल   | किष्किधानगरी स्रोर प्रवर्षणगिरि                            |
| 9-90           | थन फल (चार)                     | अर्थ धर्म काम मोज्ञादिकी प्राप्ति सुत्रीवादिको             |
| ११             | बच्छ बेद विश्वासी               | वेद पढ़िहं जनु बदु समुदाई                                  |
| १२             | गल कंबल बरुना विभाति जनु        | सरिता जल जलिनिधि महुँ जाई                                  |
| १३             | लूम लसति सरितासी                | छुद्र नदी भरि चली तोराई                                    |
| १४             | दंडपानि भैरव विषान मलरुचि ख     | लगन भयदासी लद्मगाजी ही भय दिखाते हैं। धनुष पागि            |
| १५–१६          | लोल दिनेस तिलोचन लोचन           | सुग्रीव लोलार्क, श्रङ्गद बाम नेत्र                         |
| १७             | करनघंट घंटासी                   | 'सुनु सुयीव मारिहडँ । ६ ।' तथा दोहा १६                     |
|                |                                 | त्रादिमें अनेक वार घंटा वज रहा है।                         |
| १=             | मनिकर्निका बद्न ससि सुंद्र      | चन्द्रमा मुनिका उपदेश                                      |
| १ह             | सुरसरिसुख सुषमा                 | प्रवर्षेण गिरि श्रीर श्रासमंतात्का सौंदर्य                 |
| २०             | स्वारथ परमारथ पूरन पंचकोस       | सुत्रीवका स्वार्थ ऋौर परामार्थ पूरा हुआ                    |
| २१             | विश्नाथ पालक ऋपाल               | शिवावतार हनुमान्जीने, 'राखे सकल्कपिन्हकेप्राना।'           |
| २२             | लालति नित गिरिजा सी             | तारा, जिसने ऋङ्गद् सुत्रीवादिका पालन किया                  |
| <b>२३</b>      | सिद्ध सची सारद पूजहिं           | स्वयंत्रभाने सिद्धिसामध्येसे रामदूतोंका पूजन किया          |
| २४             | मन जोगवत रहति रमा सी            | प्रवृष्णपर मानों रमा निसर्ग लद्मीरूपमें प्रकृट             |
|                |                                 | होकर श्रीरामजीका चित्तरंजन कर रही हैं।                     |
| २५             | पंचाच्छरी प्रान                 | जाम्बवान्जी पंचात्तरी हैं। इन्होंने सबमें जान              |
|                |                                 | भर दी, हनुमान्जीको प्रेरित किया। मं० सो० में पंचात्तर-     |
|                |                                 | न, म (महि), शि (काशी), वा (भवानि), य (किय) हैं ही।         |
|                | मुद्माधव                        | श्रीरामचन्द्रजी                                            |
| २७             |                                 | पंचगव्यसे पापका नाश, रामदूतोंके स्पर्शसे संपाती पुनीत हुए। |
| <b>२</b> ⊏     |                                 | मं० श्लो० में नामकी वन्दना, युग श्रवरोंका वर्णन            |
| २६             | चारितु चरति कमें कुकरम          | बाली मरा, उसके यह कहनेपर भी कि 'जेहि जोनि जनमउँ'           |

करि मरत जीवगन घासी

लहत परम पद पय पावन

उसे प्रभुने 'निजधाम पठावा' यही उसके शुभाशुभकर्मीका चर लेना है।

'वालि निज धाम पठावा' 'परम पद नर पावई'

(क) विनयपर में काशी के संबंध में कहा है—'कहत पुरान रची केसब निज कर करतूति कला सी।' वैसे ही कि विकास कारडकी रचना अति मानुषी ही प्रतीत होती है, अतः कविका भाव यह है कि इसे श्रीरामचन्द्रजीने ही निर्मित किया है।

(ख) पर्में 'तुलसी विस हरपुरी राम जपु' यह उपदेश है, वैसेही इस काण्डमें 'जासु नाम ऋघ

खग वधिक' है।

(ग) इस मिलानसे अनुमान होता है कि किष्किधाकाण्डका रहस्य प्रकट करनेके लिये काशी-स्तुति एक पदमें लिखी गई। काशीको कामधेनु कहा, वैसेही यहाँ 'सकल मनोरथ सिद्ध करहिं त्रिपुरारि' कहा है।

(घ) कांडमें ३० ही दोहे क्यों और त्रिपुरारि पाठ ही क्यों ठीक है, इसमें संदेह न रहेगा।

नोट—मयंककारने भी इसका रूपक काशीसे मानकर उसको यत्रतत्र चौपाइयोंमें दिया है। पर क्रिष्ट कल्पनायें सममकर उनका पूरा उल्लेख मा० पी० में नहीं किया गया था।

'सुनि सब कथा समीर क्रमारा'—प्रकरण एवं चतुर्थ सोपान समाप्त हुआ श्रीसीतारामचन्द्रापेगमस्तु

श्रीहनुमतेनमः। श्रीरामभक्त-भगवन्त-गुरुचरणकमलेभ्यो नमः॥ श्रीगुरवे नमः। 'सव मिलि छपा करहु एहि भाँती। सव तिज प्रमुहि भजौं दिन राती। मनकी सकल वासना भागै। सीतारामचरन लो लागै॥ सीयरामपद परम प्रम सिसु चाहत अचल नेम देहु कृपा करि मोहि प्रमु॥ वार वार माँगउँ कर जोरें। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे। श्रीसियावर रामचन्द्रजीकी जय।



|   | - |    |  |
|---|---|----|--|
| Н | 7 | रथ |  |

करने के लिये

### कुछ विशेष कामके मंत्र

१ चर्चमनोरयोंके लिये जनकसुता जगजननि जानकी । श्रतिसय प्रिय करनानिधान की ॥ ताके जुग पद कनल मनावउँ। जासु कृपा निर्मल मित पावउँ॥ २ चिन्तासे मक्त त्राहि त्राहि जानकी जानकीवर । चमासीव समरथ करुणाकर ॥ होनेके लिये लोचन । क्रपाविलोकनि शोचविमोचन ॥ पंकज ३ सन्त दर्शन राम कृपा करि चितवह जाही। संत विशुद्ध मिलहि परि ताही॥ ४ चर्वमनोर्य सिद्धि विव्ध विष्र व्रध ग्रह चरन बंदि कहों कर जोरि। है प्रसन्न पुरवह सकल मंज मनोर्थ मोरि। ५ कार्य साधन विनवों हनुमाना । राम जासु जसु आपु वसाना ॥ कवन सो काज कठिन जग माहीं । जो नहिं तात होइ तुम्ह पाहीं ॥ ६ घोर संकट निवारण जननि जनक सियराम प्रेम के। बीज सकल ब्रत धर्म नेम के॥ मंत्र महामिए। विषय व्याल के । मेटल कठिन कुत्रांक भाल के ॥ ७ सद्गति । जिसमें भगवान राम चरण इदं प्रीति करि वालि कीन्ह तन त्याग। मरण कालमें याद पड़ें समनमाल जिमि कंठ ते गिरत न जानै नाग ॥ चव तरहके स्थारके लिये सुधारहु सो सब भाँती। जासु कृपा नहिं कृपा अधाती॥ मोर ६ मरण समयकी पीर जेहि राखे रघवीर ते उबरे तेहि काल महँ। १० कल्यासके लिये उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्षेशहारिणीं । सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम ॥ ११ मक्ति, शरणागति नीक लागे रखराई। सो मोहि देह शरण सुखदाई॥ लागै रयुराई। सो मोहिं करहु शरण सुखदाई॥ तुम्हहि नीक वार वार विनवों कर जोरे। मन परिहरे चरन जिन भोरे॥ जेहि विधि प्रभू प्रसन्न मन होई। करुणासागर कीजिय सोई॥ १२ दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम-राज काहुहि नहिं व्यापा॥ नहि दरिद्र कोउ दुःखी न दीना। नहिं कोउ श्रव्धय न लच्छन हीना॥ श्रह्म मृत्यु निह कवनिउ पीरा। सव सुंदर सव विरुज सरीरा॥ १३ ऋापदा निवारण मंत्र ॐ ब्राउदामउहन्तारं दातारं सर्वसम्बान् । लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् । नहि दिख कोउ दुखी न दीना । नहि कोउ अबुध न लच्छन हीना रामराज नमगेस सुनु सचराचर जग माहि। काल कर्म त्वभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि। श्रापदामगहन्तारं दातारं सर्वसम्बदान् । लोकामिरानं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहन् । १४ ऋणते उऋण होनेके विनवों हनुमाना। राम जासु जनु त्राप वलाना॥ लिये कवन सो काज कठिन जग माहीं। जो नहि तात होत तुम्ह पाहीं॥ प्रनवर्डं पवन कुनार खल वन पावक ज्ञानवन। जासु हृद्य आगार वसहि राम सर चापवर॥ १५ श्रोरानजीको प्रसन्न (क) जनकसुता जनजनि जानकी । त्रतिसय प्रिय करनानिधान की ॥

ताके जुग पद कमल मनावडँ । जानु कृपा निर्मल मित पावडँ ॥

महावीर दिनवों हनुमाना। राम जासु जस त्रापु दखाना।।

विनवर्उं लयन सीय रहनायक। जाके हन्मान

(ख) विनवउँ श्रीजानिक रघुनायक । जिनके हन्मान श्रम पायक ॥ महावीर बिनवों हनुमाना। राम जासु जस श्राप

(ग) जय जय श्रीजानिक रघुनायक। जिनके हनूमान श्रस पायक ॥ नमो नमो जानकी रघुनायक। जिनके हनुमान मुख संपदा। बरनि न सकहिं सेष शारदा॥ दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज काहुहि नहि ब्यापा॥ निह दरिद्र कोउ दुखी न दीना । निह कोउ श्रबुध न लच्छन हीना ॥ ग्रहा मृत्य नहि कवनिउ पीरा । सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ॥ राम भगति रत नर श्ररु नारी । सकल परमगतिके श्रिधिकारी ।। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहीं । कबहुँ कुपाल हमहिँ कछु कहहीं ॥

१६ लौकिक पारलौकिक मुखके लिये

> रामराज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वमाय गुण कृत दुख काहुहि नाहि। वह सोभा समाज सुख कहत न वनै खगेस। बरनहिं सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस।।

### नामानुक्रमणी

श्री ऋवधविहारीदासजी ( नंगे परहंसजी ), परमहंस श्री कल्या गराम रामानुजप्रपन्नजी (चित्रकूट), पं० रामदयाल माजूमदारजी पं० गंगाधर ब्रह्मचारीजी महात्मा गांधीजी पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी पं० जनादेनदास ब्यास बाबा जयरामदास (जंग बहादुरसिंहजी) बाबा जयरामदास दीनजी रामायणो श्री देवतीर्थ स्वामी काष्ट्रजिह्नजी प्० प॰ प्र० स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वतीजी (मानसी) बंदनपाठकजी लाला भगवानदीनजी (दीनजी) श्रीभगवानदास हालना (मिरजापुर) श्रीभतृहरिजी श्री मन्नालाल श्रभिमन्य श्री महादेव दत्तजी पं० महावीर प्रसाद मालवीय (वीरकवि) जी श्री यादवशंकर जामदारजी श्री रखवहादुरसिंहजी श्री राजवहादर लमगोड़ा (राजाराम शरण) जी पं० श्रीरामकुमारजी (साकेतवासी प्रसिद्ध रामायणी) पं० रामकुमारदास वेदान्तभूपण्जी (श्रीत्रयोध्याजी) श्रीसीतारामीय हरिहरप्रसादजी पं॰ रामचन्द्र शुक्त प्रोक्षेसर

वावा श्री १०= रामचरणदास करुणासिधुजी प्रोफे० श्रीरामदास गौड़जी एम० एस-सी० बावा रामप्रसाद शरणजी मानस-प्रचारक पं० राम बख्श पारुडेजी (प्रयाग) पं० श्री रामवल्लभाशरणजी महाराज व्यास वावा श्रीराम बालकदासजी रामायगी श्री रामशंकरशरणजो श्रीरामसेवक दासजी पं० विजयानंद त्रिपाठीजी (मानस राजहंस) श्री वैजनाथजी पं० शिवरत्न शुक्तजी पं० शिवलाल पाठकजी पं० शिव सहायजी पं० श्रीकान्तशरणजी पं० श्रीधर मिश्रजी श्री संतसिंहजी पंजाबी ज्ञानी श्री सरयूदासजी श्री हनुमानप्रसाद पोद्दारजी श्री हरिजन लालजी वाबा हरिदासजी (सत्यनामी)